# THE BOOK WAS DRENCHED

# UNIVERSAL LIBRARY OU\_176582 AWYSHINN

#### OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. H 181.47 KA. T Accession No. G. H98
Author JIIM

Title

This book should be returned on or before the date last marked below.

#### ज्ञानपीठ मृतिंदेवीं जैन प्रन्थमाला [ संस्कृत ग्रन्थाङ्क ८ ]

### श्रीमद्भगवजिनसेनाचार्यप्रणीतम्

# म हा पुरा ण म्

[ प्रथमो विभागः ]

# आदिपुराणम्

प्रथमो भागः

हिन्दीभाषानुवादसहितः



सम्पादक-

पं॰ पन्नालाल जैन, साहित्याचार्य

साहित्याध्यापक, गणेश दि० जैन विद्यालय, सागर

भारतीय ज्ञानपीठ काशी

प्रथम ग्रावृत्ति । एक सहस्र प्रति माघ, वीरनि० सं० २४७७ वि० सं० २००७ मार्च १६५१

# भारतीय ज्ञानपीठ काशी

स्व॰ पुण्यव्लोका माता मूर्तिदेवी की पवित्र स्मृति में तत्सुपुत्र सेठ शान्त्रिप्रसाद जी द्वारा संस्थापित

## ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला

इस ग्रन्थमाला में प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रं का, हिन्दी, कन्नड, तामिल आदि प्राचीन भाषाओं में उपलैब्ध आगमिक, दार्कानिक, पौराणिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन साहित्य का अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन और उसका मूल और यथासंभव अनुवाद आदि के साथ प्रकाशन होगा। जैन भण्डारों की सूचियाँ, शिलालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानों के अध्ययनग्रन्थ और लोकहितकारी जैन साहित्यग्रन्थ भी इसी ग्रन्थमाला में प्रकाशित होंगे।

ग्रन्थमाला सम्पादक और नियामक [ संस्कृत विभाग ]---

प्रो० महेन्द्रकुमार जैन, न्यायाचार्य, जैन-प्राचीनन्यायतीर्थ आदि बौद्धदर्शनाध्यापक, संस्कृत महाविद्यालय-हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी

# संस्कृत यंथांक ८

प्रकाशक— अयोध्याप्रसाद गोयलीय, मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ काशी

दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस सिटी

मुद्रक-देवताप्रसाद गहमरी, संसार प्रेस, काशीपुरा, बनारस

स्थापनाब्द फाल्गुन कृष्ण ६ वीरनि० २४७०

सर्वाधिकार सुरक्तित

∫ विक्रम सं० २००० १८ फरवरी १६४४

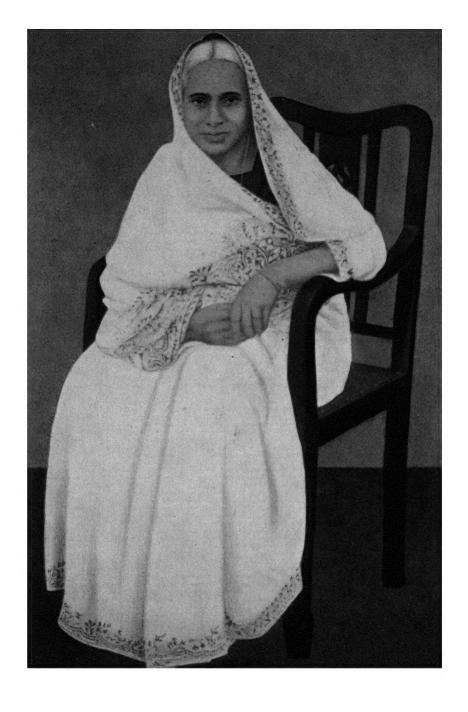

स्व॰ मूर्तिदेवी, मातेइवरी सेठ शान्तिप्रसाद जैन

# JÑĀNA-PĪTHA MŪRTIDEVĪ JAINA GRANTHAMĀLĀ SANSKRITA GRANTHA No. 8

# **MAHĀPURĀNA**

Vol. I

#### **ADI PURANA**

OF

BHAGAVAT JINASENĀCĀRYA

PART ONE

WITH HINDI TRANSLATION



Translated and Edited

ВY

#### PANDITA PANNALAL JAIN

SAHITYACARYA

Sahityadhyapak--GANESHA DIGAMBAR JAINA VIDYALAYA, SAGAR.

Published by

#### Bharatiya Jnanapitha, Kashi

First Edition 1000 Copies.

MAGHA, VIRA SAMVAT 2477 VIKRAMA SAMVAT 2007 MARCH, 1951.

 $egin{cases} Price \ Rs.~13/- \end{cases}$ 

#### BHĀRATĪYA JÑĀNA-PITHA, KASHI

#### FOUNDED BY

#### SETH SHANTI PRASAD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

#### SHRI MURTI DEVI

#### JNĀNA-PĪTHA MŪRTI DEVĪ JAIN GRANTHAMĀLĀ

IN THIS GRANTHAMALA CRITICALLY EDITED JAIN AGAMIC PHILOSOPHICAL,
PAURANIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS
AVAILABLE IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRANSHA, HINDI,
KANNADA & TAMIL ETC., WILL BE PUBLISHED IN THEIR
RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR TRANSLATIONS
IN MODERN LANGUAGES

AND

CATALOGUE OF JAIN BHANDARAS, INSCRIPTIONS, STUDIES OF COMPETENT SCHOLARS & POPULAR JAIN LITERATURE ALSO WILL BE PUBLISHED.

GENERAL EDITOR OF THE SANSKRIT SECTION

#### MAHENDRA KUMAR JAIN

#### NYAYACARYA JAINA & PRACINA NYAYATIRTHA

Professor of Bauddha Darsana Sanskrit Mahavidyalaya

BANARAS HINDU UNIVERSITY.

#### SANSKRIT GRANTHA No. 8

PUBLISHER

#### AYODHYA PRASAD GOYALIYA,

SECY., BHĀRATĪYA JÑĀNAPĪTHA, DURGAKUNDA ROAD, BANARAS.

Founded in
Phalguna Krishna 9,
Vira Sam. 2470

All Rights Reserved. 

Vikrama Samvat 2000
18th Feb. 1944.

#### प्रास्ताविक

भारतीय ज्ञानपीठके उद्देश्य दो भागोंमें विभाजित है—(१) ज्ञानकी विलुप्त प्रमुपलब्ध ग्रौर ग्रम्नकाशित सामग्रीका ग्रमुपलब्ध ग्रौर प्रकाशन, (२) लोकहितकारी मौलिक साहित्यका निर्माण । इन उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये कमशः ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी ग्रन्थमाला ग्रौर ज्ञानपीठ लोकोदय ग्रन्थमालाएँ प्रकाशित हो रही है। ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी ग्रन्थमाला भद्रदृष्टि सेठ शान्तिप्रसाव जी की स्व० माता मूर्तिदेवीके स्मरणार्थ उनकी ग्रन्थितम ग्रीभलावाकी पूर्तिनिमित्त स्थापित की गई है ग्रौर इसके सस्कृत, प्राकृत पाली, ग्रावि विभागों द्वारा ग्रव तक ६ ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। ग्रनेक ग्रन्थोंका सम्पादन हो रहा है, ग्रनेकों मुद्रणकी प्रतीक्षामं है।

#### प्रस्तुत संस्करणकी विशेषता-

यद्यपि म्रादिपुराणका एक संस्करण इतःपूर्व पं० लालारामजी शास्त्रीके भ्रनुवादके साथ प्रका-शित हो चुका है पर इस संस्करणकी कई विशेषताश्रोंमें प्रमुख विशेषता है १२ प्राचीन प्रतियोंके श्राधार-से पाठशोधन की। पुराने प्रन्थोंमें भ्रनेक श्लोक टिप्पणीके तौर पर लिखे हुए भी कुछ प्रतियोंमें मूलमें शामिल हो जाते है और इससे प्रन्थकारोंके समय-निर्णय भ्रादिमें श्रनेक भ्रान्तियां श्रा जाती है। उदाहरणार्थ-

"दुःलं संसारिण. स्कन्धाः ते च पञ्च प्रकीर्तिताः । विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥४२॥ पञ्चेन्द्रियाणि शब्दाया विषयाः पञ्च मानसम् । धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि च ॥४३॥ समुदेति यतो लोके रागादीना गणोऽखिलः । स चात्मात्मीयभावाख्यः समुदायसमाहितः ॥४४॥ क्षणिकाः सर्वसंस्कारा इत्येवं वासना मता । सन्मागं इह विज्ञेयो निरोधो मोक्ष उच्यते ॥४४॥

ये श्लोक पांचवें पर्वके है। ये दिल्लीकी प्रतिमें पाये जाते है। मुद्रित प्रतिमें 'दुःखं संसारिणः स्कन्धाः ते च पञ्च प्रकीर्तिताः' इस आधे श्लोकको छोड़कर शेष ३।। श्लोक ४२ से ४५ नंबर पर मुद्रित है। बाको ता०, ब०, प०, म०, स०, अ०, ट० आदि सभी ताडपत्रीय और कागजकी प्रतियोंमें ये श्लोक नहीं पाये जाते।

मैं ने न्यायकुमुदचन्द्र द्वितीय भागकी प्रस्तावना (पू० ३८) में हरिभद्रसूरि श्रौर प्रभाचन्द्रकी तुलना करते हुए यह लिखा था कि-

''ये चार क्लोक षड्दर्शनसमुच्चयके बौद्धदर्शनमें मौजूद है। इसी ग्रानुपूर्वीसे ये ही क्लोक किंचित् शब्दमेदके साथ जिनसेनके आदिपुराण (पर्व ५ क्लो॰ ४२-४५) में भी विद्यमान है। रचनासे तो ज्ञात होता है कि ये क्लोक किसी बौद्धाचार्यने बनाये होंगे और उसी बौद्ध ग्रन्थसे षड्दर्शनसमुच्चय श्रौर श्राविपुराणमें पहुँचे होंगे। हिरभद्र श्रौर जिनसेन प्रायः समकालीन है, अतः यदि ये क्लोक हिरभद्रके होकर श्राविपुराणमें श्राए है तो इसे उस समयके असाम्प्रवायिक भावकी महत्त्वपूर्ण घटना समक्षनी चाहिये।''

परन्तु इस सुसंपादित संस्करणसे तो वह ग्राधार ही समाप्त हो जाता है। ग्रौर स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि ये इलोक किसी प्रतिलेखकने टिप्पणीके तौर पर हाँशियामें लिखे होंगे ग्रौर वे कालकमसे मूल प्रतिमें शामिल हो गये।

इस वृष्टिसे प्राचीन ताडयत्रीय प्रतियोंसे प्रत्येक ग्रन्थका मिलान करना नितान्त श्रावश्यक सिद्ध हो जाता है। इसी तरह पर्व १६ श्लोक १८६ से ग्रागे निम्नलिखित श्लोक—

"सालिको मालिकश्चैव कुम्भकारस्तिलन्तुदः । नापितश्चेति पञ्चामी भवन्ति स्पृश्यकारुकाः ॥ रक्षकस्तक्षकश्चैवायस्कारो लोहकारकः । स्वर्णकारकः पञ्चैते भवन्त्यस्पृश्यकारकाः ॥"

द० प्रतिमें भ्रौर लिखे मिलते हैं। ये क्लोक स्पष्टतः किसी ग्रन्य प्रत्यसे टिप्पणी ग्राहिमें लिये गये होंगे, क्योंकि जैन परम्परासे इनका कोई मेल नहीं है। मराठी टीका सहित मुद्रित महापुराणमें ये दोनों क्लोक मराठी ग्रनुवादके साथ लिखे हुए हैं।

इसी तरह सम्भव है कि-इसके पहले<del>का श्रेडोंके स्पृश्य औ</del>र ग्रस्पृत्य भेद बतानेवाला यह त्लोक भी किसी समय प्रतियोंमें शामिल हो गया हो ।

''कारवोऽपि मता द्वेघा स्पृदयास्पृश्यविकल्पतः । तत्रास्पृश्याः प्रजाबाहघाः स्पृत्याः स्युः कर्त्तकादयः ।।१८६॥'' क्योंकि इस प्रकारके विचारीका जैनसंस्कृतिसे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

#### प्रस्तावना---

प्रत्यके विद्वान् सम्पादकने प्रस्तावनामें प्रत्य और प्रत्यकाशके सम्बन्धमें उपलब्ध सामग्रीके अनुसार वर्षाप्त उन्हापोह किया है। प्रत्यके ग्रान्तर रहस्यका ग्रालोडन करके उन्होंने जो वर्णव्यवस्या और सज्जातित्व ग्राविके सम्बन्धमें विचार प्रस्तुत किये है वे सर्वथा मौलिक और उनके ग्रष्ट्ययनके सहज परिणाम हैं। स्मृतियों ग्राविकी तुलना करके उन्होंने यह सिद्ध किया है कि जैन संस्कृति वर्णव्यवस्या 'जन्मना' नहीं मानती किन्तु गृणकर्मके ग्रनुसार मानती है। प्रसंगतः उन्होंने संस्कृत और प्राकृतभाषाकी भी चर्चा की है। उस सम्बन्धमें ये विचार भी ज्ञातव्य है—

#### संस्कृत-प्राकृत---

प्राकृतभाषा जनताकी बोलचालकी भाषा थी और संस्कृतभाषा ब्याकरणके नियमोंसे बँधी हुई, संस्कारित, सम्हाली हुई, वर्गविशेषकी भाषा । जनतीर्थं क्रूरोंके उपदेश जिस 'म्रधंमागधी' भाषामें होते थे वह मगधवेशकी ही जनबोली थी । उसमें 'म्राधं शब्द मगधवेशकी बोलीके थे और प्राधं शब्द सर्वदेशोंकी बोलियों के । तीर्थं करोंको जन-जनतक म्रपने धर्मसन्देश पहुँचाने थे म्रतः उन्होंने जनबोलीको ही म्रपने उपदेशका माध्यम बनाया था ।

जब संस्कृत व्याकरणकी तरह 'प्राकृत व्याकरण' भी बननेकी झावहयकता हुई, तब स्वभावतः संस्कृत व्याकरणके प्रकृतिप्रत्ययके अनुसार ही उसकी रचना होनी थी। इसीलिये प्रायः प्राकृत व्याकरणों "प्रकृतिः संस्कृतम्, तत्र भवं प्राकृतम्" अर्थात् संस्कृत बाब्द प्रकृति है और उससे निष्पन्न हुन्ना शब्द प्राकृत यह उत्लेख मिलता है। संस्कृतके 'घट' शब्दको ही प्रकृति मानकर प्राकृतव्याकरणके सुत्रोंके अनुसार प्राकृत 'घड' शब्द बनाया जाता है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि पहिले संस्कृत यी फिर वही अपभाव्द होकर प्राकृत बनी। वस्तुतः जनवोली प्राकृत मागधी ही रही है और संस्कृतव्याकरणके नियमोंके अनुसार अनुसार अनुसारनद्ध होकर 'संस्कृत' रूपको प्राप्त हुई हैं, जैसा कि आजड और निमसाधुके व्याख्यानोंसे स्पष्ट है।

नामिसाधुने रद्रटकृत काव्यालंकारकी व्याख्यामें बहुत स्पष्ट भीर सयुक्तिक लिखा है कि--

"प्राकृत सेकल प्राणियोंकी सहज वचनप्रणाली है। वह प्रकृति है ग्रीर उससे होनेवाली या वही भाषा प्राकृत है। इसमें व्याकरण ग्राविका अनुशासन भौर संस्कार नहीं रहता। ग्राषं वचनोंमें ग्रर्थ-मागधी वाणी होती है। जो प्राक्—पहिले की गई वह प्राकृत—प्राकृत है। बालक, स्त्रियाँ ग्रावि भी जिसे सहज ही समझ सकें ग्रीर जिससे ग्रन्य समस्त भाषाएं निकली है वह प्राकृत भाषा। यह मेघसे बरसे हुए जलकी तरह एककल होकर भी विभिन्न देशोंमें ग्रीर भिन्न संस्कारोंके कारण संस्कृत ग्रावि उत्तरभेवोंको प्राप्त होती है। इसीलिये शास्त्रकारने पहिले प्राकृत ग्रीर बावमें संस्कृत ग्राविका वर्णन किया है। पाणिनिक्याकरण ग्रावि व्याकरणोंसे सस्कारको प्राप्त होकर वह संस्कृत कही जाती है।"

१ ''अर्घ मगवद्भाषाया मगघदेशभाषात्मकम्, अर्घ च सर्वदेशभाषात्मकम्'' – क्रियाकलापटीका ।

-काव्यालंकार टी० २।१२।

२ "प्राकृतेति—सकलजगजन्तूनां व्याकरणादेरनाहितसंस्कारः सहजो वचनव्यापारः प्रकृतिः तत्र भयं सैव वा प्राकृतम् । 'आरिसवयणे सिद्धं देवाणं अद्धमग्गहा वार्गी' इत्यादिवचनाद्वा प्राक् पूर्वं कृतं प्राक्कृतं वाल-महिलादिसुवोधं सकलभाषानिबन्धनभूतं वचनमुच्यते । मेधनिमुं वतजलिमवैकस्वरूपं तदेव च देशविशेषात् संस्कारकरणाच्च समासादितविशेषं सत् संस्कृताद्युत्तरिवभेदानाप्नोति । अतएव शास्त्रकृता प्राकृतमादौ निर्विद्धं तदनु संस्कृतादीनि पाणिन्यादिव्याकरणोदितशब्दलक्षणेन संस्करणात् संस्कृतमुच्यते ।"

सरस्वती कंठाभरणकी ब्राजडकृत व्याख्यामें ब्राजडने भी ये ही भाव व्यक्त किये है।

प्रसिद्ध बौद्ध वार्शनिक ग्रा० शान्तरक्षितने ग्रापनी बावन्याय टीका (पृ० १०३) में लोकभाषाके अर्थवाचकत्वका सयुक्तिक समर्थन किया है। आचार्य प्रभाचन्द्रने न्यायकुमुदचन्द्र ग्रन्थमें बहुत विस्तारसे यह सिद्ध किया है कि प्राकृत स्वाभाविक जनवोली है। उसीका व्याकरणसे संस्कार होकर 'संस्कृत' क्रम बना है। उनने ''प्रकृतेभंवं ग्राकृतन्' प्रभक्त खंडन बड़ी प्रखरतासे किया है। वे लिखते हैं कि—"वह 'प्रकृति' क्या है जिससे उत्पन्नको प्राकृत कहा जाता है। स्वभाव, धातुगण या संस्कृत शब्द ? स्वभाव पक्षमें तो प्राकृत ही स्वाभाविक ठहरती है। घातुगणसे संस्कृत शब्दोंकी तरह प्राकृत शब्द भी बनते हैं। संस्कृत शब्दोंको प्रकृति कहना नितान्त ग्रनुचित है, क्योंकि वह संस्कार है, विकार है। मौजूदा वस्तुमें किसी विशेषताका लाना संस्कार कहलाता है, वह तो विकारकप है, ग्रतः उसे प्रकृति कहना जनुचित है। संस्कृत आविमान् है ग्रीर प्राकृत ग्रनादि है।"

अतः 'प्राकृत भाषा संस्कृतसे निकाली हैं' यह कल्पना ही निर्मूल है। 'संस्कृत' नाम स्वयं भ्रपनी संस्कारिता भौर पीछेपनको सूचित करता है। प्राकृतव्याकरण भवत्य संस्कृत व्याकरणके बाद बना है। माकृतव्याकरण भवत्य संस्कृत व्याकरणके बाद बना है। क्योंकि पहिले प्राकृत बोलीको व्याकरणके नियमोंकी भ्रावत्यकता ही नहीं थी। संस्कृतयुगके बाद उसके व्याकरणकी भ्रावत्यकता पड़ी। इसीलिये प्राकृतव्याकरणके रच्चिताभोंने 'प्रकृतिः संस्कृतम्' लिखा, क्योंकि उनने संस्कृत शब्दोंको प्रकृति मानकर फिर प्रस्यय लगाकर प्राकृत शब्द बनाये है।

#### पुराणौका उद्गम-

तीर्यंकर माहिके जीवनोंके कुछ मुख्य तथ्योंका संग्रह स्थानांगसूत्रमें मिलता है, जिसके माधारसे इवे॰ ग्रा॰ हेमचन्द्र ग्रादिने त्रिषष्टि महापुराण ग्रादिकी रचनाएँ कीं। दिगम्बर परम्परामें तीर्थं कर ग्रादिके चरित्रके तथ्योंका प्राचीन संकलन हमें प्राकृतभाषाके तिलोयपण्णित ग्रन्थमें मिलता है। इसके चौथे महाधिकारमें-तीर्यंकर किस स्वर्गसे चय कर ग्राये, नगरी ग्रौर माता पिताका नाम, जन्मतिथि, नक्षत्र, वंश, तीर्थं करोंका ग्रन्तराल, ग्रायु, कुमारकाल, शरीरकी ऊँचाई, वर्ण, राज्यकाल, वैराग्यका निमित्त, चिह्न, बीक्षातिथि, नक्षत्र, दीक्षा वन, बीक्षा वृक्ष, षष्ठ ग्राबि प्राथमिक तप, दीक्षा परिवार, पारणा, कुमार-कालमें दीक्षा लीया राज्यकालमें, दानमें पंचाक्चर्य होना, छट्मस्य काल,के बलज्ञानकी तिथि नक्षत्र स्थान, केवलज्ञानकी उत्पत्तिका ग्रन्तरकाल, केवलज्ञान होनेपर ग्रन्तरीक्ष हो जाना, केवलज्ञानके समय इन्द्राविके कार्य, समवसरणका सांगोपांग वर्णन, किस तीर्थ करका समवसरण कितना बड़ा था, समवसरणणें कीन नहीं जाते, श्रतिशय, केवलज्ञानके वृक्ष, झाठ प्रातिहार्य, यक्ष, यिक्षणी, केवलकाल, गणधर संख्या, ऋषि-संख्या, पूर्वधर ज्ञिक्षक, अविधिज्ञानी, केवलज्ञानी विकियामहृद्धिधारी वादी ग्रादिकी संख्या, प्रापिकाओं की संख्या, प्रमुख ग्रायिकाग्रोंके नाम, आवकसंख्या, आविकासंख्या, निर्वाणकी तिथि नक्षत्र स्थानका नाम, प्रकेले निर्वाण गये या मुनियोंके साथ, कितने दिन पहले योगनिरोध किया, किस ग्रासनसे सोक्ष पाया, श्चनुबद्धकेवली, उन शिष्योंकी संख्या जो श्चनुत्तर विमान गये, मोक्षगामी मुनियोंकी संख्या, स्वर्गगासी विष्योंकी संख्या, तीर्यं करोंके मोक्षका अन्तर, तीर्यप्रवर्तन कार्य आदि प्रमुख तथ्योंका विधिवत् संग्रह है। इसी तरह चक्रवर्तियोंके माता-पिता, नगर, शरीरका रंग ग्राबिके साथ ही साथ दिग्विजय यात्राके आर्ग नगर निवयों म्नाविका सिवस्तर बैर्णन मिलता है। ६ नारायण, ६ प्रतिनारायण, ६ बलभद्र तथा ११ दहोंके जीवनके प्रमुख तथ्य भी इसीमें संगृहीत है। इन्होंके आधारसे विभिन्न पुराणकारोंने अपनी लेखनीके बलपर छोटे बड़े अनेक पुराणोंकी रचना की है।

१ "तत्र सकलबालगोपालाङ्गनाद्ध्यसंवादी निखिलजगज्जन्तूनां शब्दशास्त्राकृतिविशेषसंस्कारः सहजो वचनव्यापारः समस्तेतरभाषाविशेषाणां मूलकारणत्वात् प्रकृतिरिव प्रकृतिः । तत्र भवा सैव वा प्राकृता । सा पुनर्मेघनिम् वतजलपरम्परेव एकरूपि तत्तद्देशादिविशेषात् संस्कारकरणाच्च भेदान्तरानाप्नोति । अत इयमेव शूरसेनवास्तव्यजनता किंचिदापितविशेषलक्षणा भाषा शौरसेनी भण्यते ।"

<sup>—</sup>भारतीय विद्या निबन्धसंग्रह पु० २३२।

महापुराण-

प्रस्तुत प्रन्य महापुराण जैन पुराणशास्त्रों में मुक्टमणिरूप है। इसका दूसरा नाम 'त्रिषिटलक्षण महापुराणसंग्रह' भी है। इसमें २४ तीयं कर, १२ चकवर्ती, ६ नारायण, ६ प्रतिनारायण ग्रीर ६ बलभद्र इन त्रेसठ शलाकापुरुषोंका जीवन संगृहीत है।

इसकी काष्यछटा, ग्रलंकारगुम्फन, प्रसाद ग्रोज ग्रौर माधुर्यका ग्रपूर्व सुमेल, शब्दचातुरी ग्रौर बन्ध ग्रपने ढंगके ग्रनोखे हैं। भारतीय साहित्यके कोशागारमें जो इने-गिने महान् ग्रन्थरत्न है उनमें स्वामी जिनसेनकी यह कृति ग्रपना विशिष्ट स्थान रखती है। काव्यकी दृष्टिसे इसका जो ग्रहितीय स्थान है, वह तो है ही, साथ ही इसका सांस्कृतिक उत्थान-पतन ग्रौर ग्रादान-प्रदानके इतिहासमें विशिष्ट उपयोग है। ग्रन्थकी प्रकृति—

स्वामी जिनसेनके युगमें दक्षिण देशमें बाह्यणधर्म झौर जैनधर्मका जो भीषण संघर्ष रहा है वह इतिहाससिद्ध है। स्ना० जिनसेनने भ० महावीरकी उदारतम संस्कृति को न भूलते हुए बाह्यणिकयाकांडके जैनीकरणका सामयिक प्रयास किया था।

यह तो मानी हुई बात है कि कोई भी प्रन्थकार ग्रपने युगके वातावरणसे ग्रप्रभावित नहीं रह सकता। उसे जो विचारधारा परम्परासे मिली है उसका प्रतिबिम्ब उसके रचित साहित्यमें ग्राये बिना नहीं रह सकता। साहित्य युगका प्रतिबिन्ब है। प्रस्तुत महापुराण भी इसका अपवाद नहीं है। मनुस्मृतिमें गर्भसे लेकर मरणपर्यन्तकी जिन गर्भाधानादि कियाश्रोंका वर्णन मिलता है, श्रादिपुराणमें करीब करीब उन्हीं कियाओं का जैनसंस्करण हुन्ना है। विशेषता यह है कि मनुस्मृति में जहां ब्राह्मण क्षत्रिय ग्रौर वैद्यके लिये जुदे जुदे रंगके कपड़े, छोटे बड़े दंड, भिक्षाके समय 'भवित भिक्षां देहि, भिक्षां भवित देहि, देहि भिक्षां भवति' म्रादि विषम प्रकार बताये है वहां म्रादिपुराणमें यह विषमता नहीं है। हां, एक जगह राजपुत्रोंके द्वारा सर्वसामान्य स्थानोंसे भिक्षा न मंगवाकर ग्रापने ग्रन्तःपुरसे ही भिक्षा मांगनेकी बात कही गई है। म्रादिपुराणकारने बाह्यणवर्णका जैनीकरण किया है। उनने बाह्यणत्वका म्राधार 'व्रतसंस्कार' माना है। जिस व्यक्तिने भी ग्रहिसा ग्रादि व्रतोंको घारण कर लिया वह ब्राह्मण हुन्ना। उसे श्रावककी प्रतिमाग्नोंके म्रनुसार 'व्रतिचिह्न'के रूपमें उतने यज्ञोपबीत **धारण करना ग्राव**श्यक है। बाह्मण वर्णकी रचनाकी जो ग्रंकुरवाली घटना इसमें ग्राई है उससे स्पष्ट हो जाता है कि इसका ग्राधार केवल 'व्रतसंस्कार' या। महाराजा ऋषभदेवके द्वारा स्थापित क्षत्रिय वैदय ग्रीर जूद्रोंमें जो व्रतधारी थे ग्रीर जिनने जीवरक्षाकी भावनासे हरे ग्रंकुरोंको कुचलते हुए जाना ग्रनुचित समभा उन्हें भरत चक्रवर्तीने ''ब्राह्मण' वर्णका बनाया तथा उन्हें वान त्रावि देकर सन्मानित किया। इज्या वार्ता दित्त स्वाध्याय संयम ग्रौर तप इन छह बातोंको उनका कुलधर्म बताया। जिनपूजाको इज्या कहते है। विशुद्ध वृत्तिसे खेती श्रादि करना वार्ता है। दया-दित पात्रदित समदित ग्रौर ग्रन्वयदित ये चार प्रकारकी दित ग्रर्थात् दान है। स्वाध्याय उपवास म्रादि तप और व्रतधारणरूप संयम ये बाह्मणोंके कुलधर्म है।

भरत चक्रवर्तीने तप श्रौर श्रुतको ही ब्राह्मणजातिका मुख्य संस्कार बताया । श्रागे गर्भसे उत्पन्न होनेवाली उनकी सन्तान नामसे ब्राह्मण भले ही हो जाय पर जब तक उसमें तप श्रौर श्रुत नहीं होगा तब तक वह सच्चा ब्राह्मण नहीं कही जा सकती । इसके बाद चक्रवर्तीने उन्हें गर्भान्वय क्रिया, दीक्षान्वय क्रिया श्रौर कर्त्रन्वयिक्षयाश्रोंका विस्तारसे उपवेश दिया श्रौर बताया कि इन द्विजन्मा श्रयीत् ब्राह्मणोंको इन गर्भाधान श्रादि निर्वाण पर्यन्त गर्भान्वय क्रियाश्रोंका श्रनुष्ठान करना चाहिये । इसके बाद श्रवतार श्रादि निर्वाण पर्यन्त ४८ दीक्षान्वय क्रियाश्रों । व्रत्यारण करना वीक्षा कहलाती है । श्रौर इस दीक्षाके लिये होनेवाली क्रियाएँ बीक्षान्वय क्रियाएँ कहलाती है । बीक्षा लेनेके लिये श्रयौत् व्रतधारण करनेके लिये जो जीवकी तैयारी होती है वह दीक्षावतार क्रिया है । कोई भी मिथ्यात्वसे दूषित भव्य जब सन्मार्ग ग्रहण करना चाहता है श्रयात् कोई भी श्रजैन जब जैन बनना चाहता है तब वह किसी योगीन्द्र या गृहस्था-चार्यके पास जाकर प्रार्थना करता है कि हे महाप्राञ्ग, मुक्ते निर्दोष धर्मका उपवेश दीजिये । मैने सब श्रम्य

१ "तत्रावतारसंज्ञा स्यादाद्या दीक्षान्वयिकया । मिथ्यात्वदूषिते भव्ये सन्मार्गग्रहणोन्मुखे ॥" ३६।७।

मतोंको निःसार समक्ष लिया है। वेदवाक्य भी सवाचारपोषक नहीं हैं। तब गृहस्थाचार्य उस प्रजैन भध्यको सास्त श्रुत प्राविका स्वरूप समक्षाता है और बताता है कि वेद पुराण स्मृति चारित्र किया मन्त्र देवता लिंग और प्राहारावि शुद्धियां जहां वास्तविक भौर तास्विक वृष्टिसे बताई है वहीं सच्चा धर्म है। ढादशांग-श्रुत ही सच्चा वेद है, यज्ञाविहिसाका पोषण करनेवाले वाक्य वेद नहीं हो सकते। इसी तरह प्राहिसाका विधान करनेवाले ही पुराण ग्रौर धर्मशास्त्र कहे जा सकते हैं, जिनमें वध-हिसाका उपदेश है वे सब धूर्ताके वचन है। श्रीहसापूर्वक षट्कमं ही ग्रायंवृत्त है श्रीर ग्रन्यमतावलिक्योंके द्वारा बताया गया चातुराश्रमधर्म ग्रसन्मार्ग है। गर्भाधानादि निर्वाणान्त कियाएँ ही सच्ची कियाएँ है, गर्भाविद्मसानान्त कियाएँ सच्ची नहीं है। ग्रीभावानादि निर्वाणान्त कियाएँ ही सच्ची कियाएँ है गर्भाविद्मसानान्त कियाएँ सच्ची नहीं है। जो गर्भाधानादि निर्वाणान्त कियाएँ ही सच्ची कियाएँ है गर्भाविद्मसानान्त कियाएँ सच्ची नहीं है। जो गर्भाधानादि निर्वाणान्त हिमाले कियायों उपयुक्त होते है वे ही सच्चे मन्त्र है, हिसादि पापकर्मोंके लिये बोले जानेवाले मन्त्र दुर्मन्त्र है। विद्वदेवर ग्रादि देवता ही शान्तिके कारण है ग्रन्य मांसवृत्तिवाले कूर देवता हेय हैं। दिगम्बर लिंग ही मोक्षका साधन हो सकता है, मृगचर्म ग्रादि घारण करना कृलिंग है। मांसरहित भोजन ही ग्राहारशुद्धि है। ग्रीहसा ही एकमात्र शुद्धिका ग्राधार हो सकता है, जहां हिसा है वहां शुद्धि कंसी ? इस तरह गुक्ते सन्मागंको सुनकर वह भव्य जब सन्मागंको धारण करनेके लिये तत्पर होता है तब वीक्षावतार किया होती है।

इसके बाद श्राहिसादि व्रतोंका घारण करना वृक्तलाभ किया है। तदनन्तर उपवासादिपूर्वक जिनपूजा विधिसे उसे जिनालयमें पंचनमस्कार मन्त्रका उपवेश देना स्थानलाभ कहलाता है। स्थानलाभ करनेके
बाद वह घर जाकर श्रपने घरमें स्थापित मिध्यादेवताश्चोंका विसर्जन करता है और शान्त देवताश्चोंकी पूजा
करनेका संकल्प करता है। यह गणग्रह किया है। इसके बाद पूजाराध्य, पुण्ययज्ञ, वृद्ध्वत, उपयोगिता
श्चादि कियाश्चोंके बाद उपनीति किया होती है जिसमें देवगुरुको साक्षीपूर्वक चारित्र ग्रौर समयके परिपालनकी प्रतिज्ञा की जाती है श्चीर वतिह्नके रूपमें उपवीत धारण किया जाता है। इसकी श्चाजीविकाके
साधन वहीं 'श्चायंष्ठकमें' रहते हैं। इसके बाद वह श्चपनी पूर्वपत्नीको भी जैनसंस्कारसे दीक्षित करके उसके
साथ पुनः विवाहसंस्कार करता है। इसके बाद वर्णलाभ किया होती है। इस कियामें समान श्चाजीविकावाले श्रन्य श्चावकोंसे वह निवेदन करता है कि मैने सद्धमें धारण किया, वत पाले, पत्नीको जैनविधिसे
संस्कृत कर उससे पुनः विवाह किया। मैने गुष्की कृपासे 'श्चयोनिसंभव जन्म' श्चर्यात् माता-पिताके संयोगके
बिना हो यह चारित्रमूलक जन्म प्राप्त किया है। अब श्चाप सब हमारे ऊपर श्चगुह करें। तब वे श्चावक
उसे श्चपने वर्णमें मिला लेते हैं श्चौर संकल्प करते है कि तुम जैसा द्विज—बाह्मण हमें कहां मिलेगा? तुम
जैसे शुद्ध दिजके न मिलनेसे हम सब समान श्चाजीविका वाले मिथ्यावृध्विद्योसे भी सम्बन्ध करते श्चाय है
अब तुम्हारे साथ हमारा सम्बन्ध होगा। यह कहकर उसे श्चपने समकक्ष बना लेते है। यह वर्णलाभ
किया है।

इसके बाद ग्रायं षट्कमंसे जीविका करना उसकी कुलचर्या क्रिया है। धीरे धीरे व्रत ग्रध्ययन ग्राविसे पुष्ट होकर वह प्रायिश्चित विधान ग्राविका विशिष्ट जानकार होकर गृहस्थाचार्यके पदको प्राप्त करता है यह गृहीशिता क्रिया है। फिर प्रशांतता, गृहत्याग, दीक्षाद्य ग्रौर जिनदीका ये क्रियाएं होती है। इस तरह ये दीक्षान्वय क्रियाएं है।

इन वीक्षान्वय कियाग्रोंमें किसी भी मिण्यात्वी भव्यको ग्राहिसावि वतोंके संस्कारसे द्विज ब्राह्मण बनाया है ग्रीर उसे उसी शरीरसे मुनिदीन्ता तकका विधान किया है। इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा कि उसका जन्म या शरीर कैसा होना चाहिये? यह ग्रजैनोंको जैन बनाना ग्रीर उसे वत संस्कारसे ब्राह्मण बनानेकी विधि सिद्ध करती है कि जैन परम्परामें वर्षालाभ किया गुण ग्रीर कर्मके ग्रनुसार है, जन्मके ग्रनुसार नहीं। इसकी एक ही शर्त है कि उसे भव्य होना चाहिये ग्रीर उसकी प्रवृत्ति सन्मागंके ग्रहणकी होनी चाहिये। इतना ही जैनदीक्षाके लिये पर्याप्त है। वह हिसावि पाप, वेद ग्रावि हिसा विधायक श्रुत ग्रीर कूर मांसवृत्तिक वेवताग्रोंकी उपासना छोड़कर जैन बन सकता है, जैन ही नहीं ब्राह्मण तक बन जाता है ग्रीर उसी जन्मसे जैन परम्पराकी सर्वोत्कृष्ट मुनिवीक्षा तक ले लेता है। यह गुणकर्मके ग्रनुसार होनेवासी वर्णसाभ किया मनुष्यमात्रको समस्त समान ग्रमधिकार वेती है।

मन जरा कर्त्रन्वय कियाम्रोंको देखिये-कर्त्रन्वय कियाएं पुण्य कार्य करनेवाले जीवोंको सन्मार्ग

क्षाराचनाके फलकपसे प्राप्त होती हैं । वे हैं-सन्जातित्व, सद्गृहिस्व, वारिवाज्य, बुरेन्द्रता, साम्राज्य, पर्रे कार्हम्ब कौर परनिर्वाण । वे सात परमस्वान वैनधमंके चारण करनेवाले झासस अध्यको प्राप्त होते हैं ।

सज्जातित्वकी प्राप्ति प्राप्तक्रभध्यको मनुष्यजन्मके लाभसे होती है। वह ऐसे कुलमें जन्म लेता ह जिसमें बीक्षाकी परम्परा जलती ग्राई है। पिता और माताका कुल और जाति शुद्ध होती है सर्थात् उसमें व्यभिचार अवि दोव नहीं होते, दोतोंमें सदाचारका वर्तन रहता है। इसके कारण सहज ही उसके विकासके साधन जुट जाते हैं। यह सज्जन्म आर्यावर्तमें विकोध रूपसे सुलभ है। वार्यात् यहांके कुटुम्बोंमें सदाचारकी परम्परा रहती है। बूसरी सज्जाति संस्कारके द्वारा प्राप्त होती है। वह पर्म-त्तीस्कार इतसंस्कारको प्राप्त होकर मन्त्रपूर्वक व्रतिचल्लको धारण करता है। इस तरह विना योनिजन्मके सब्गुणोंके बारण करनेसे वह सज्जातिभाक् होता है। सज्जातित्वको प्राप्त करके वह बार्यवट्कर्मीका वालन करता हुमा सद्गृही होता है। वह गृहस्वचर्याका माचरण करता हुमा बह्मचर्यत्वको धारण करता हैं। वह पृथिवीपर रहकर भी पृथिवीके दोवोंसे परे होता है। ग्रीर ग्रपनेमें दिन्य बाह्यणत्वका अनुभव करता है। जब कोई अर्जन बाह्यण उनसे यह कहे कि--"तू तो अमुकका लड़का है, अमुक वंशमें उत्पन्न हुआ है, अब कौन ऐसी विशेषता आ गई है जिससे तू अंची नाक करके अपनेको देव बाह्मण कहता है ?" तब वह उनसे कहे कि में जिनेन्द्र भगवान्के ज्ञानगर्भसे संस्कारजन्म लेकर उत्पन्न हुआ हूं। हम जिनोक्त आहिंसामार्गके अनुयायी है। आप लोग पापसूत्रका अनुगमन करनेवाले हो और पृथ्वीपर कंटकरूप हो । घरीर जन्म ग्रीर संस्कारजन्म ये दो प्रकारके जन्म होते है । इसी तरह मरण भी शरीरमरण और संस्कारमरणके भेदसे वो प्रकारका है। हमने मिथ्यात्वको छोड़कर संस्कारजन्म पाया है अतः हम देवद्विज है। इस तरह अपनेमें गुरुत्वका अनुभव करता हुआ, सद्गृहित्वको प्राप्त करता है। जैन द्विज विशुद्ध वृत्तिवाले हे, वे वर्णोत्तम है। 'जब जैन द्विज षट्कर्मोपजीवी है तब उनके भी हिंसा बोव तो लगेगा ही' यह अंका उचित नहीं है; क्योंकि उनके ग्रल्प हिसा होती है तथा उस दोवकी शुद्धि भी ज्ञास्त्रमें बताई है। इनकी विजुद्धि पक्ष चर्या झौर साधनके भेदसे तीन प्रकारकी है, मैत्री खादि भावनाधों से जिलको भावित कर संपूर्ण हिसाका त्याग करना जैनियोंका पक्ष है। देवताके लिये, मन्त्र सिद्धिके लिये या ग्रत्प ग्राहारके लिये भी हिंसा न करनेका संकल्प चर्या है। जीवनके ग्रन्तमें देह ग्राहार भाविका त्याग कर ध्यानशुद्धिसे भारमशोधन करना साधन है।

जैन बाह्मणको मसि, मिस, कृषि भौर वाणिज्यसे उपजीविका करनी चाहिये। (४०-१६७) उक्त वर्णनका संक्षेपमें सार यह है-

१ वर्णम्यवस्था राजा ऋषभवेषने अपनी राज्य अवस्थामें की थी। उनने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये तीन ही वर्ण गुणकर्मके अनुसार आजीविकाके आधारसे स्थापित किये थे। यह उस समयकी सम्माज-ज्यवस्था या राज्यव्यवस्था थी, धर्मध्यवस्था नहीं।

कब उन्हें केवलज्ञान हो गया और वे भगवान् आदिनाथ हो गये तब उनने इस समाज या राज्य-ध्यवस्थाके सम्बन्धमें कोई उपदेश नहीं दिया।

२ भरत चक्रवर्तीने राज्य ग्रवस्थामें ही इस व्यवस्थामें संशोधन किया। उनने इन्हीं तीन वर्णों में से भ्रणुवतभारियोंका सन्मान करनेके विचारसे बतुर्थ 'क्राह्मण' वर्णकी स्थायना की। इसमें 'व्रतसंस्कार'से किसीको भी बाह्मण बननेका मार्ग खुला हुमा है।

३ वीक्षान्वय कियाग्रोंमें प्राई हुई बीक्षा किया मिश्यास्वद्वित भव्यको सन्मार्गप्रहण करनेके लिये हैं। इससे किसी भी ग्रजैनको जैनवर्मकी क्षेक्षा दीं जाती है। उसकी वार्त एक ही है कि वह भव्य हो जीर सन्मार्गप्रहण करना चाहता हो।

४ वीकान्वय कियाओं में ब्राई हुई वर्णलाम किया ब्रजैनको कैन बनानेके बाद समान आजीविका काले वर्णमें मिला वेनेके लिये है इससे जसे नया वर्ण विया खाता है। ब्रौर उस वर्णके समस्त कांधिकार इसे प्राप्त हो जाते है।

५ इन गर्भान्वय झाचि कियाओंका उपदेश भी सरतवकवर्तीने ही राज्य श्रवस्थामें दिया है जो एक अकारकी समाजव्यवस्थाको बृढ़ अमावेके किये का 1 मतः मानिषुरायमें स्वचित् स्मृतियोंने मौर काह्मणव्यक्तमाने प्रमानित होमेपर भी वह सांस्कृतिक तत्त्व मौजूद है जो जैन संस्कृतिका भाषार हैं। वह है ब्रॉह्स्स भादि व्रतों सर्यात् सदाचारकी मुख्यताका। इसके कारण ही कोई भी व्यक्ति उच्च मौर भेष्ठ कहा जा सकता है। वे उस सैद्धान्तिक बातको कितने स्पष्ट शब्दोंमें लिखते है—

'मनुष्यजातिर केव जातिनामोदयोद्भवा । वृत्तिमेदाहिताव् भेदात् चातुर्विष्यमिहाश्तृते ॥'' (२०-४५) जाति नामकर्मके उदयसे एक ही मनुष्यजाति है। आजीविकाके भेदते ही वह माझ्यच ग्रादि चार भेदोंको प्राप्त हो जाती है।

#### आदिपुराण और स्मृतियाँ---

माविपुराणमें ब्राह्मणोंको दस विशेवाधिकार विवे गये है--

१ म्रतिबालविद्या, २ कुलावधि, ३ वर्णोक्तमत्ब, ४ पात्रता, ४ सुष्टचिमकारिता, ६ व्यवहारे-शिता, ७ म्रवध्यत्व, ६ म्रवण्डचत्व, ६ मानाहंता ग्रौर १० प्रजासम्बन्धान्तर । (४०-१७४-७६) ।

इसमें बाह्मणकी ग्रवध्यताका प्रतिपादन इस प्रकार किया है--

"ब्राह्मगो हि गुणोत्कर्षान्नान्यतो वधमहंति ।" (४०-१६४) "सर्वः प्राणी न हन्तव्यो ब्राह्मणस्तु विशेषतः ।" (४०-१६४)

ग्रर्थात् गुणींका उत्कर्ष होनेसे ब्राह्मणका वध नहीं होना चाहिये। सभी प्राणी नहीं मारने चाहिये खासकर ब्राह्मण तो मारा ही नहीं जाना चाहिये।

उसकी ग्रदण्डचताका कारण देते हुए लिखा है कि-

'परिहार्य' यथा देवगुरुद्रव्यं हितार्थिभिः।

ब्रह्मस्वं च तथाभूतं न दण्डाहंस्ततो द्विजः ॥" (४०-२०१)

श्चर्यात् जैसे हिर्ताययोंको देवगुरुद्रस्य ग्रहण नहीं करना चाहिये उसी तरह ब्राह्मणका धन भी। श्रतः द्विजका दंड-जुमीना नहीं होना चाहिये। इन विशेषाधिकारोंपर स्पष्टतया ब्राह्मणयुगीन स्मृतियोंकी छाप है। शासनस्यवस्थामें श्रमुक वर्णके श्रमुक श्रधिकार या किसी वर्णविशेषके विशेषाधिकारोंकी बात मनुस्मृति श्रादिमें पद पदपर मिलती है। मनुस्मृतिमें लिखा है कि——

"न जातु ब्राह्मणं हन्यात् सर्वपापेष्विपि स्थितम् । राष्ट्रादेनं विहः कुर्यात् समग्रधनमक्षतम् ॥" (८।३८०-८१) "न ब्राह्मणवधाद् भूयानधमां विद्यते भुवि । अहार्यं ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः ॥" (६।१८६)

ग्नर्थात् सबस्त पाप करनेपर भी ब्राह्मण ग्रवध्य है। उसका ब्रव्य राजाकी ग्रहण नहीं करना चाहिये।

भ्रावि पुराणमें विवाहकी व्यवस्था बताते हुए लिखा है कि-

"शूद्रा शूद्रेण वोढव्या नान्या ता स्वांच नैगमः। वहेत्स्वां ते च राजन्यः स्वां द्विजन्मा क्वचिच्च ताः॥" (१६।२४७)

श्चर्यात् शूद्रको शूद्र कन्यासे ही विवाह करना चाहिये अन्य ब्राह्मण आदिको कन्याओंसे नहीं। वैश्य वैश्यकन्या और शूद्रकन्यासे, क्षत्रिय क्षत्रिय बैश्य और शूद्रकयासे तथा ब्राह्मण ब्राह्मणकन्यासे और कहीं क्षत्रिय वैश्य और शूद्रकन्यासे विवाह कर सकता है। इसकी तुलना मनुस्मृतिके निम्नलिखित इलोकसे कीजिये—

"शूद्रैव भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विशः स्मृते । ते च स्वा चैव राज्ञरच ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः ॥" (३।१३) याज्ञवल्क्य स्मृति (३।४७) में भी यही कम बतावा गवा है ।

महाभारत ग्रनुशासनवर्षमें निम्नालिखित ब्लोक म्रोता है-"तपः श्रुतं च योनिश्चाप्येतद् ब्राह्मण्यकारणम् । त्रिभिर्णुणैः समुदितः ततो भवति वै द्विज.।" (१२१।७) पातञ्जल महाभाष्य (२।२।६) में इस क्लोकका उत्तरार्थ इस पाठभेदके साथ है। "तपःश्रुताभ्या यो हीनः जातिब्राह्मण एव सः।"

म्रादि पुराण (पर्व ३८ व्लोक ४३) में यह जातिमूलक बाह्यणत्व इन्हीं मन्योंसे म्रीर उन्हीं शब्दोंमें ज्योंका त्यों ग्रागया है-

"तपः श्रुतञ्च जातिश्च त्रयं ब्राह्मण्यकारणम् । तपःश्रुताभ्यां यो हीनः जातिब्राह्मण एव सः ।।"

इसी तरह ग्रन्य भी ग्रनेक स्थल उपस्थित किये जा सकते है जिनसे ग्राविपुराणपर स्मृति ग्राविके प्रभावका ग्रसन्दिग्ध रूपसे ज्ञान हो सकता है।

#### पुत्रीको समान धन-विभाग--

म्रादि पुराणमें गृहत्याग ऋयाके प्रसंगमें धन संविभागका निर्देश करते हुए लिखा है कि-"एकोऽशो धर्मकार्येऽतो द्वितीयः स्वगृहव्यये । तृतीयः संविभागाय भवेत् त्वत्सहजन्मनाम् ॥ पुत्र्यश्च संविभागार्हाः समं पुत्रैः समाशकैः।"

ग्रयात् मेरे धनमेंसे एक भाग धर्म-कार्यके लिये, दूसरा भाग घर खर्चके लिये तथा तीसरा भाग सहोदरोंमें बांटनेके लिये हैं। पुत्रियों ग्रीर पुत्रोंमें वह भाग समानरूपसे बांटना चाहिये। इससे यह स्पष्ट है कि धनमें पुत्रीका भी पुत्रोंके समान ही समान ग्रधिकार है। उपसंहार--

इस तरह मूलपाठशुद्धि, अनुवाद, टिप्पण श्रौर अध्ययनपूर्ण प्रस्तावनासे समृद्ध यह संस्करण विद्वान् संपादककी वर्षोंकी श्रमसाधनाका सुफल है। पं० पन्नालालजी साहित्यके ग्राचार्य तो है ही, उनने धर्मशास्त्र, पुराण स्रोर दर्शन स्रादिका भी स्रन्छा स्रभ्यास किया है। स्रनेक प्रन्थोंकी टीकाएँ की है स्रोर सम्पादन किया है। वे ग्रध्ययनरत ग्रध्यापक और श्रद्धालु विचारक है। हम उनकी इस श्रमसाधित सत्कृतिका ग्रभिनन्दन करते है त्रौर स्राज्ञा करते है कि उनके द्वारा इसी तरह अनेक ग्रन्थरत्नोंका उद्धार श्रीर संपादन श्रादि होगा।

भारतीय ज्ञानपीठके संस्थापक भद्रचेता साहु शान्तिप्रसादजी तथा ग्रध्यक्षा उनकी समशीला पत्नी सौ० रमाजी इस संस्थाके सांस्कृतिक प्राण है। उनकी सदा यह ग्राभिलावा रहती है कि प्राचीन प्रन्थोंका उद्धार तो हो ही साथ ही उन्हें नवीन रूप भी मिले, जिससे जनसाधारण भी जैन संस्कृतिसे सुपरिचित हो सकें। वे यह भी चाहते है कि प्रत्येक श्राचार्यके ऊपर एक एक ग्रध्ययन ग्रन्थ लिखा जाय जिसमें उनके जीवनवृत्तके साथ ही उनके प्रन्थोंका दोहनामृत हो। ज्ञानपीठ इसके लिये यथासंभव प्रयत्नशील है। इस प्रन्थका दूसरा भाग भी शीध ही पाठकोंकी सेवामें पहुंचेगा।

भारतीय ज्ञानपीठ काशी ) वसन्त पञ्चमी २००७ र् -महेन्द्रकुमार न्यायाचार्ये सम्पादक-मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला

#### प्रकाशन-व्यय

१७३३॥ ⊫)॥ कागज २२ × २६ = २६पौ०१०२रीम र३६२) पारिश्रमिक सम्पादक ६६६ पृष्ठ का ३७३८) छपाई ४।) प्रति पृष्ठ १२००) जिल्द बँधाई ४०) कबर कागज १४०) कबर छपाई तथा ब्लाक

६६२।) कार्यालय व्यवस्था, प्रूफसंशोधन स्रादि १५०) प्रधान सम्पादक १५००) भेंट, ग्रालोचना, विज्ञापन ग्रादि २६२४) कमीशन २४) प्रतिशत

कुल लागत १३४३१ 🗐 ।। १००० प्रति खपी। लागत एक प्रति १३॥)॥ मूल्य १३) ६०

#### प्रस्तावना

#### सम्पादन-सामग्री

श्री जिनसेनाचार्य-रचित महापुराणका म्नादि म्रङ्ग-म्रादिपुराण म्रथवा पूर्वपुराणका सम्पादन निम्नलिखित १२ प्रतियोंके म्नाधारसे किया गया है—

#### १-'त' प्रति

यह प्रति पं० के० भुजबली शास्त्री 'विद्याभूषण' के सत्प्रयत्न द्वारा मूडिबद्रीके सरस्वतीभवनसे प्राप्त हुई है। कर्णाटक लिपिमें ताड़पत्रपर लिखी हुई है। इसके ताड़पत्रकी लम्बाई २५ इंच छौर चौड़ाई २ इंच है। प्रत्येक पत्रपर प्रायः छाठ छाठ पंक्तियां है छौर प्रति पंक्तिमें १०६ से लेकर ११२ तक छक्षर है। ग्रक्षर छोटे छौर सघन है। मार्जनोंमें तथा नीचे उपयोगी टिप्पण भी दिये गये है। प्रतिके कुल पत्रोंकी संख्या १७७ है। मूलके साथ टिप्पण इतने मिलाकर लिखे गये है कि साधारण व्यक्तिको पढ़नेमें बहुत कठिनाई हो सकती है। इलोकोंका ग्रन्वय प्रकट करनेके लिये उनपर प्रद्रु दिये गये हैं। लेखक महाशयने बड़ी प्रामाणिकता श्रीर परिश्रमके साथ लिपि की मालूम होती है। यही कारण है कि यह प्रति ग्रन्य समस्त प्रतियोंकी ग्रपेक्षा ग्रिष्क शुद्ध है। इस ग्रन्थका मूलपाठ इसीके ग्राधारपर लिया गया है। इसके ग्रन्तमें निम्नइलोक पाये जाते है जिससे इसके लेखक ग्रीर लेखनकालका स्पष्ट पता चलता है।

"ओन्नभो वृषभनाथाय, श्री श्री श्री भरतादिशेषकेवलिभ्यो नमः। वृषभसेनादिगणधरमुनिभ्यो नमः, वर्द्धताम् जैनं शासनम्, भद्रमस्तु ।

वरकणंटिदेशगाया निवसन्पुरि नामभृति महाप्रतिष्ठातिलकवान्नेमिचन्द्रसूरिर्यः ।
तद्दीर्घवशजातो (त.) पुत्रः प्राज्ञस्य देवचन्द्रस्य ।
यन्नेमिचन्द्रसूनोवंरभारद्वाजगोत्रजातोऽहम् ॥
श्रीमत्सुरासुरनरेश्वरपन्नगेन्द्रमौत्यच्युताङ्गियुगलोवरिद्य्यगात्र ।
रागादिदोषरिहतो विधुताष्टकर्मा पायात्सदा वुधवरान् वरदोवंलीशः ॥
शाल्यब्दे व्योमवह्निव्यसमशियुते [१७३०] वर्तमाने द्वितीये
चाव्दे फाल्गुण्यमासे विधुतिथियुतसत्काव्यवारोत्तराभे ।
पूर्वं पुण्यं पुराण पुरुजिनचरित नेमिचन्द्रेण चाभूदेवश्रीचारुकीर्तिप्रतिपतिवरशिष्येण चात्यादरेग् ॥
धर्मस्थलपुराधीशः कुमाराख्यो नराधिपः
तस्मै दत्त पुराणं श्रीगुरुणा चारुकीर्तिना ॥

#### इस पुस्तक का साङ्क्षेतिक नाम 'त' है।

#### २-'ब' प्रति

यह प्रति भी श्रीयुत पं० के० भुजबली जी शास्त्रीके सत्प्रयत्न द्वारा मूडबिडीके सरस्वतीभवनसे प्राप्त हुई है। यह प्रति भी कर्णाटक लिपिमें ताड़पत्रों पर उत्कीर्ण है। इसके कुल पत्रोंकी संस्था २३७ है। प्रत्येक पत्रकी लम्बाई २५ इञ्च झौर चौड़ाई १ है इञ्च है। प्रति पत्र पर ६ से लेकर ७ तक पड़िक्यां है झौर प्रत्येक पिक्तमें ११८ से लेकर १२२ तक झक्षर है। बीच बीचमें कहीं टिप्पण भी दिये गये हैं। श्रक्षर सुवाच्य झौर सुन्वर है। दीमकों के झाक्रमणसे कितने ही पत्रों के झंश नष्ट-भ्रष्ट हो गयें है। इसके लेखक झौर लेखन-कालका कुछ भी पता नहीं चलता है। इसका सांकेतिक नाम 'ब' है।

#### ३-'प' प्रति

यह प्रति पं० नेमिचन्द्रजो ज्यौतिषाचार्यके सत्प्रयत्नके द्वारा जैन सरस्वतीभवन ग्रारासे प्राप्त हुई है। देवनागरी लिपिमें काली ग्रौर लाल स्याही द्वारा कागज पर लिखी गई है। इसकी कुल पन्न संख्या ३०५ है। प्रत्येक पत्र पर १३ पंक्तियां है श्रौर प्रत्येक पंक्तिमें ४२ से लेकर ४६ तक ग्रक्षर हैं। पत्रों की लम्बाई १४२ इञ्च ग्रौर चौड़ाई ६ इञ्च है। प्रारम्भके कितने ही पत्रों के बीच बीचके ग्रंश नष्ट हो गये हैं। मालूम होता है कि स्याहीमें कोशीसका प्रयोग ग्रधिक किया गया है जिसकी तेजीसे कागज गलकर नष्ट हो गया है। यह प्रति सुवाच्य तो है परन्तु कुछ ग्रशुद्ध भी है। श, ष, स, ब, ब, न ग्रौर ण में प्रायः कोई भेव नहीं किया गया है। प्रत्येक पत्र पर ऊपर नीचे ग्रौर बगलमें ग्रावश्यक टिप्पण दिये गये हैं। कितने ही टिप्पण 'त' प्रतिके टिप्पणों से ग्रक्षरशः मिलते हैं। इसकी लिपि १७३५ सवत्में हुई है। संभवतः यह संवत् विक्रमसंवत् होगा; क्यों कि उत्तर भारतमे यही संवत् ग्रधिकतर लिखा जाता रहा है। पुस्तककी ग्रन्तिम प्रशस्ति इस प्रकार है—

'संवत् १७३५ वर्षे ग्रगहणमासे कृष्णपक्षे द्वादशीशुक्रवासरे ग्रपराह्मिकवेला ।

'श्री हरिकृष्ण ग्रविनाशी ब्रह्मश्रीनिपुण श्रीब्रह्मचक्रवित्राज्यप्रवर्तमाने गैव दलबलवाहनिवद्यौघ-बुष्टघनघटाविवारणसाहसीक म्लेच्छनिवहविध्वंसन महाबली ब्रह्माकी बी शी. गैवीछत्रत्रयमंडित सिहासन ग्रमरमङलीसेव्यमानसहस्रिकरिणवत् महातेजभासुर<sup>१</sup>न्पमणि मस्तिकमुकृटिसिद्धशारदपरमेश्वर-परमप्रीति उर ज्ञानध्यानमंडितसुनरेश्वराः । श्रीहरिकृष्णसरोजराजराजित पर्यक्षजसेवितमधुकर सुभट-वचनभंकृत तनु ग्रंकज । यह पूरणलिखो पुराणितन शुभशभकीरितिके पठनको । जगमगतु जगम निज सुग्रटल शिष्यगिरधर परसरामके कथन को । शुभं भवतु मङ्गल । श्री रस्तु । कल्याण मस्तु ।"

इसी पुस्तकके प्रारम्भमे एक कोरे पत्रके बांई ग्रोर लिखा है कि :-

'पुराणमिवं मुनीइवरदासेन श्रारानामनगरे श्रीपाइर्वजिनमन्दिरे दत्तं स्थापितं च भव्यजीव-पठनाय । भव्रं भूयात् ।'

इस पुस्तक का सांकेतिक नाम 'प' है।

#### ४–'ग्र' प्रति

यह प्रति जैन सिद्धान्तभवन श्रारा की है। इसमें कुल पत्र २५६ है। प्रत्येक पत्रका विस्तार १२ $\frac{5}{7} \times 5\frac{1}{7}$  इञ्च है। प्रत्येक पत्र पर १५ से १८ तक पंक्तियां है ग्रीर प्रत्येक पंक्तिमे ३८ रो ४१ तक ग्राक्षर है। लिपि सुवाच्य है, देवनागरी लिपिमे काली श्रीर ग्लाल स्याहीसे लिखी हुई है। श्रिक्ष बहुत है। इलोकों के नम्बर भी प्रायः गड़बड़ है। दा, ष, स, न, ण ग्रीर व, ब में कोई विवेक नहीं रखा गया है। यह कब लिखी गई ? किसने लिखी ? इसका कुछ पता नहीं चलता। कहीं कहीं कुछ खास शब्दों के टिप्पण भी है। इसके लेखक संस्कृतज्ञ नहीं मालूम होते। पुस्तकके ग्रन्तिम पत्रके नीचे पतली कलमसे निम्नलिखित शब्द लिखे हैं—

१ वहा निम्नाकित षट्पदवृत्त है जो लिपिकर्त्ता की कृपासे गद्यरूप हो गया है— 'नृपमिणिमस्तकमुकुटसिद्धशारदपरमेश्वर । परम प्रीति उर ज्ञानध्यानमण्डित सुनरेश्वर। श्री हरिकृष्णसरोजराजराजितपदपकज सेवितमधुकर सुभटवचनझकृत तनु अकज।। यह पूरण लिखौ पुराण तिन शुभ कीरित के पठनको। जगमगनु जगम निज सुअटल शिष्य गिरिधर परशरामके कथनको।

'पुस्तक म्रादिपुराणजीका, भट्टारकराजेन्द्रकीर्तिजीको दिया, लखनऊमें ठाकुरदासकी पतोह लिलत-प्रसादकी बंटी ने । मिती माघवदी'''''सं० १६०५ के साल में '

इस लेखसे लेखनकाल स्पष्ट नहीं होता, इसका सांकेतिक नाम 'श्र' है।

#### ४-'इ' प्रति

यह प्रति मारवाड़ी मन्दिर शक्कर बाजार इन्दौरके पं० खेमचन्द्र शास्त्रीके सौजन्यसे प्राप्त हुई है। कहीं कहीं पार्श्वमें चारों स्रोर उपयोगी टिप्पण दिये गये है। पत्र-संख्या ५००, पड़िक्त-संख्या प्रतिपत्र ११ स्रौर स्रक्षरसंख्या प्रतिपद्धित ३५ से ३८ तक है। स्रक्षर सुवाच्य है, दशा स्रक्छी है, लिखनेका संवत् नहीं है, स्रादि स्रन्तमें कुछ लेख नहीं है। प्रथम पत्र जीण होनेके कारण दूसरा लिखकर लगाया गया है। प्रायः शुद्ध है। इन्दौरसे प्राप्त होनेके कारण इसका सांकेतिक नाम दें है।

#### ६-'स' प्रति

यह प्रति पूज्य बाबा १०५ क्षुल्लक श्री गणेशप्रसादजी वर्णी की सत्कृपासे उन्हींके सरस्वतीभवनसे प्राप्त हुई है। लिखावट श्रत्यन्त प्राचीन है, पड़ी मात्राए है जिससे श्राधुनिक वाचकोंको श्रभ्यास किये बिना बाचनेमें कठिनाई जाती है। जगह जगह प्राकरणिक वित्रोंसे सजी हुई है। उत्तरार्धमें चित्र नहीं बनाये जा सके है श्रतः चित्रोंके लिये खाली स्थान छोड़े गये है। कितने ही चित्र बड़े सुन्दर है। पत्र संख्या ३६४ है, दशा श्रच्छी है, श्रादि श्रन्तमे कुछ लेख नहीं है। पूज्य वर्णीजी को यह प्रति बनारसमें किसी सज्जन द्वारा भेंट की गई थी ऐसा उनके कहनेसे मालूम हुग्रा। सागरसे प्राप्त होनेके कारण इसका सांकेतिक नाम 'स' है।

#### ७ं−'द' पति

यह प्रति पन्नालाल जी अग्रवाल दिल्लीकी कृपासे प्रान्त हुई। इसमें मूल क्लोकोंके साथ ही लिलतकीर्ति भट्टारक कृत संस्कृत टीका दी हुई है। पत्र-संख्या ८६८ है, प्रतिपत्र पिक्तियां १२ और प्रति-पिक्षिक अक्षर-संख्या ५० से ५२ तक है। लेखन काल अज्ञात है। अन्त मे टीकाकार की प्रशस्ति दी हुई है जिससे टीका निर्माणका काल विदित होता है। प्रशस्ति इस प्रकार है—

सागरनागभोगिकुमिते मार्गे मासेऽसित पक्षे पक्षतिसत्तियौ रविदिने टोका कृतेय वरा। च माथुरवरे गच्छे **ग**रो काष्ठासघवरे पुष्करे देवः श्रीजगदादिकीर्तिरभवत् स्यातो जितात्मा महान् । मन्दतान्वितिधया भट्टारकत्व यता तच्छिप्येण च शुम्भद्धं ललितादिकीत्यंभिधया स्यातेन लोके राजश्रीजिनसेनभाषितमहाकाव्यस्य भक्त्या सशोध्यैव सुपठचता बुधजनै. क्षान्ति विधायादरात्।" दिल्लीसे प्राप्त होनेके कारण इसका सांकेतिक नाम 'द' है।

#### द−'**ट'** प्रति

यह प्रति श्री पं॰ भुजबिलजी शास्त्रीके सौजन्य द्वारा मूडिबद्रीसे प्राप्त हुई थी। इसमे ताड़पत्र पर मूल इलोकों के नम्बर देकर संस्कृतमें टिप्पण दिये गये है। प्रकृत ग्रन्थमे इलोकों के नीचे जो टिप्पण दिये गये है वे इसी प्रतिसे लिये गये है। इस टिप्पणमें 'श्रीमते सकलज्ञानसामृाज्यपदमीयुषे। धर्म-चक्रभृते भन्नें नमः संसारभीमुषे' इस आद्य इलोक के विविध ग्रथं किये हैं जिनमेसे कुछका उल्लेख हिन्दी ग्रमुवादमें किया गया है। इसकी लिपि कर्णाटक लिपि है। इस प्रतिका सांकेतिक नाम 'ट' है। टिप्पण-कक्तिके नामका पता नही चलता है।

#### ९-'क' प्रति

यह प्रति भी टिप्पणकी प्रति है। इसकी प्राप्ति जैन सिद्धान्तभवन स्नारासे हुई है। ताड्पत्रपर कर्णाटक लिपिमें टिप्पण दिये गये है। इसमे प्रथम क्लोकका 'ट' प्रतिके समान विस्तृत टिप्पण नहीं है। यह प्रति 'ट' प्रतिकी अपेक्षा अधिक सुवाच्य है । बहुतसे टिप्पण 'ट' प्रतिके समान है, कुछ असमान भी है । टिप्पणकारका पता नहीं चलता है । इसका सांकेतिक नाम 'क' है ।

#### १०-'ख' प्रति

यह टिप्पणकी नागरी लिपिकी पुस्तक मारवाड़ी मन्दिर शक्कर बाजार इःदौरसे पं० खेमचन्द्रजी शास्त्रीके सौजन्य द्वारा प्राप्त हुई हैं। इसमें पत्र-संख्या १७४ हैं। प्रति पत्रमें १० से १२ तक पड़िक्तयां है और प्रति पड़िक्तमें ३५ से ४० तक ग्रक्षर है। लिपि सुवाच्य और प्रायः शुद्ध है। यह लिपि किसी कर्णाटक प्रतिसे की हुई मालूम होती है। ग्रन्तिम पत्रोंका नीचेका हिस्सा जीण हो गया है। यह पुस्तक बहुत प्राचीन मालूम होती है। इसके ग्रन्तमें निम्नाङ्कित लेख हैं—

श्रीवीतरागाय नमः। सं०१२२४ वै० कृ० ७ लिपिरियं विश्वसेनऋषिणा उदयपुरनगरे श्रीमद्भगविज्जनालये। शुभं भूयात् श्रीः श्रीः। इसका सांकेतिक नाम 'ख' है।

#### १६-'ल' प्रति

यह प्रति श्रीमान् पि॰डत लालारामजी शास्त्रीके हिन्दी श्रनुवाद सहित है। इसका प्रकाशन उन्हींकी श्रोरसे हुआ है। ऊपर श्लोक देकर नीचे उनका श्रनुवाद दिया गया है। इसमें कितने ही मूल श्लोकों का पाठ परम्परासे श्रशुद्ध हो गया है। यह संस्करण श्रव श्रप्राप्य हो गया है। इस पुस्तकका सांकेतिक नाम 'ल' है।

#### १२-'म' प्रति

यह पुस्तक बहुत पहले मराठी अनुवाद सिहत जैनेन्द्र प्रेस कोल्हापुरसे प्रकाशित हुई थी। स्व० पं० करूलप्पा भरमप्पा 'निटवे' उसके मराठी अनुवादक है। ग्रन्थाकारमें छपनेके पहले संभवतः यह अनुवाद सेठ हीराचंद नेमिचंदजीके जैन बोधकमें प्रकाशित होता रहा था। इसमें इलोक देकर उनके नीचे मराठी भाषामें अनुवाद दिया गया है। मूलपाठ कई जमाह अशुद्ध है। पं० लालारामजी ने प्रायः इसी पुस्तकके पाठ अपने अनुवादमें लिये है। यह संस्करण भी अब अप्राप्य हो चुका है। 'इसका सांकेतिक नाम 'म' है।

इस प्रकार १२ प्रतियों के ब्राधार पर इस प्रन्थका सम्पादन हुन्ना है। जहां तक हो सका है 'त' प्रतिके पाठ ही मैने मूल में रखे है। ब्रन्य प्रतियों के पाठ में द उनके सांकेतिक नामों के ब्रनुसार नीचे टिप्पणमें दिये हैं। 'श्र' ब्रौर 'प' प्रतिमें कितने ही पाठ ब्रत्यन्त ब्रश्च है जिन्हें ब्रनावश्यक समझकर छोड़ दिया है। 'ल' ब्रौर 'म' प्रतिके भी कितने ही ब्रश्च पाठों की उपेक्षा की गई है। जहां 'त' प्रतिके पाठको ब्रयंसंगित नहीं बैठाई जा सकी है वहां 'ब' प्रतिके पाठ मूलमें दिये है ब्रौर 'त' प्रतिके पाठका उल्लेख टिप्पणमें किया गया है परन्तु ऐसे स्थल समग्र ग्रन्थमें दो-चार ही होंगे। 'त' प्रति बहुत शुद्ध है। कर्णाटक लिपिके सुनने तथा नागरी लिपिमें उसे परिर्वातत करनेमें थी पं० देवकुमारजी न्यायनीर्थने बहुत परिश्रम किया है। श्री गणेश विद्यालयमें उस समय ब्रध्ययन करनेवाले श्री निमराज, पद्मराज ब्रौर रघुराज विद्याथियों से भी मुझे कर्णाटक लिपिसे नागरी लिपि करनेमें बहुत सहयोग प्राप्त हुन्ना है। समग्र ग्रन्थके पाठभेद लेनेमें मुझे दो वर्षका ग्रीष्मावकाश लगाना पड़ा है ब्रौर दोनों ही वर्ष उक्त महाशयों ने मुझे पर्याप्त सहयोग दिया है। इसलिये इस साहित्य-सेवाके ब्रनुष्ठानमें में उनका ब्राभारी हूँ।

#### संस्कृत-

संसारकी समस्त परिष्कृत तथा उपलब्ध भाषात्रोंमें संस्कृत बहुत प्राचीन भाषा है। हिन्दुश्रोंके बेद, शास्त्र, पुराण श्रादि प्राचीन धर्म-प्रन्थ तथा श्रन्थ विषयोंके प्राचीन प्रन्थ भी इसी भाषामें लिखे गये है। इसे सुरभारती श्रथवा देववाणी कहते है। संस्कृत शब्द 'सम्' उपसर्गपूर्वक 'कृ' घातुको 'क्त' प्रत्यय जोड़नेसे बनता है। 'सम्' ग्रीर 'पिर' उपसर्गसे सिहत 'कृ' घातुका ग्रथं जब भूषण ग्रथवा संघात रहता है तभी उस घातुको सुडागम होता है। इसलिये संस्कृत भाषासे सुसंहत ग्रीर परिष्कृत भाषाका ही बोघ होता है। इस भाषाकी संस्कृत संज्ञा ग्रन्वयं संज्ञा है। यह भाषा, भाषा-प्रवर्तकोंके द्वारा प्रचारित नियम-रेखाग्रोंका उल्लंघन न करती हुई हजारों वर्षोसे भारत-भू-खण्डपर प्रचलित है। वैदिक कालसे लेकर ग्रब तक इस भाषामें जो परिवर्तन हु है वे यद्यपि ग्रल्पतर है, फिर भी तात्कालिक ग्रन्थोंके पर्यवेक्षणसे यह तो मानना ही पड़ता है कि इसका विकास कालक्रमसे हुग्ना है। भाषाके मर्मदर्शी विद्वानोंने संस्कृत भाषाके इतिहासको ३ काल-खण्डोंमें विभक्त किया है। चिन्तामणि विनायक वैद्याने १ श्रुतिकाल, २ स्मृतिकाल ग्रोर ३ भाष्यकाल ये तीन कालखण्ड माने है। सर भाण्डारकर महाशयने भाषा-सरणिको प्रधानता देकर १ संहिताकाल, २ मध्य संस्कृतकाल ग्रीर ३ लौकिक संस्कृतकाल, ये तीन कालखण्ड माने है। साथ ही इस लौकिक संस्कृतको भी तीन ग्रवस्थाएँ मानी है। संस्कृत भाषाके क्रमिक विकासका परिज्ञान प्राप्त करनेके लिये उसके निम्नाङ्कित भागोंपर वृष्टि देना ग्रावश्यक है—

- १ संहिता-काल-इस भागमें वेदोंकी संहिताक्रोंका समावेश है, जिनमें मन्त्रात्मक श्रनेक स्तुतियोंका संग्रह है। इस भागकी संस्कृतसे श्राजकी संस्कृतमें बहुत श्रन्तर पड़ गया है। इस भाषाके शब्दोंके उच्चारणमें उदात्तादि स्वरोंका खासकर ध्यान रखना पड़ता है। इसके शब्दोंकी सिद्धि करनेवाला केवल पाणिनिव्याकरण है।
- २ ब्राह्मणुकाल-संहिता कालके बाद ब्राह्मण, ग्रारण्यक तथा उपनिषदादि ग्रन्थोंकी भाषाका काल ग्राता है जो कि 'ब्राह्मणकाल' नामसे प्रसिद्ध है। इस कालकी भाषा संहिताकालसे बहुत पीछेकी है ग्रीर पाणिनि व्याकरणके नियम प्रायः इसके ग्रनुकूल है। इस कालकी रचना सरल, संक्षिप्त ग्रीर फ्रियाबाहुल्यसे युक्त हुग्रा करती थी। संहिताकाल ग्रीर ब्राह्मणकालका ग्रन्तर्भाव श्रुतिकालमें हो सकता है।
- ३ स्मृतिकाल-श्रुतिकालके वादसे महाभाष्यकार पतञ्जिलके समय तकका काल स्मृतिकाल कहलाता है। इस कालका प्रारम्भ यास्क ग्रौर पाणिनिके समयसे माना गया है। ग्रनेक सुत्र ग्रन्थ, रामायण तथा महाभारतादिकी भाषा इस कालकी भाषा है। इस कालकी रचना भी श्रुतिकालकी रचनाके समान सरल ग्रौर दीर्घसमास-रहित थी। श्रुतिकालमें ऐसे कितने ही कियाग्रोंके प्रयोग होते थे जो कि व्याकरणसे सिद्ध नहीं हो सकते थे ग्रौर ग्राष्ट्रं प्रयोग के नाम पर जिनका प्रयोग कन्तव्य माना जाता था वे इस कालमें धीरे धीरे कम हो गये थे।
- ४ भाष्यकाल्त−इस कालमें ग्रनेक दर्शनोंके सूत्रग्रन्थोंपर भाष्य लिखे गये है। सूत्रोंकी सरल सक्षिप्त रचनाको भाष्यकारों द्वारा विस्तृत करनेको मानो होड़सी लग गई थी। न्याय, ब्याकरण, धर्म ग्रादि विविध विषयोके सूत्रग्रन्थों पर इस कालमें भाष्य लिखे गये है। इस कालकी भाषा भी सरल, दीर्घसमासरहित तथा जनसाधारणगम्य रही है।
- ४ पुराण्काल-पुराणोंका उल्लेख यद्यपि संहिताओं, उपनिषदों और स्मृति आदिमें आता है इसलिये पुराणोंका अस्तित्व प्राचीन कालसे सिद्ध है परन्तु सहिता या उपनिषत्कालीन पुराण आज उपलब्ध नहीं अतः उपलब्ध पुराणोंकी अपेक्षा यह कहा जा सकता है कि भाष्यकालके आसपास ही पुराणोंकी रचना शुरू होती है जिसमें रामायण तथा महाभारतकी शैलीका अनुगमन कर विविध पुराणों और उपपुराणोंका निर्माण हुआ है। इनकी भाषा भी दीर्घसमासरहित तथा अनुष्टृप छन्द प्रधान रही है। धीरे धीरे पुराणोंकी रचना काव्यरचनाकी और अप्रसर होती गई, जिससे पुराणोंमें भी केवल कथानक न रहकर कविजनोचित कल्पनाएँ दृष्टिगत होने लगीं और अलंकार तथा प्रकरणोंके आदि अन्तमें विविध छन्दोंका प्रवेश होने लगा। इस कालमें कुछ नाटकोंकी भी रचना हुई है।
- ६ काव्यकाल्ल−समयके परिवर्तनसे भाषामें परिवर्तन हुन्ना । पुराणकालके बाद काव्यकाल त्राया । इस कालमें गद्यपद्यात्मक विविध ग्रन्थ नाटक, त्राख्यान, ग्राख्यायिका ग्रादिकी रचना हुई । कवियों की कल्पनाशक्तिमें ग्रथिक विकास हुन्ना जिससे ग्रलंकारोंका ग्राविर्भाव हुन्ना ग्रौर वह धीरे धीरे

बढ़ता ही गया। प्रारम्भमें ब्रलंकारोंकी संख्या ४ थी पर ब्रब बह बढ़ते बढ़ते हातोपरि हो गई। इस समयकी भाषा क्लिब्ट और कल्पनासे अनुस्यूत थी। इस कालमें संस्कृत भाषाका भाण्डार जितना श्रिषक भरा गया उतना श्रम्य कालों में नहीं। संस्कृत भाषामय उपलब्ध जैनग्रन्थोंकी श्रिषकांश रचना भाष्यकाल, पुराणकाल श्रीर काव्यकालमें हुई है।

#### प्राकृत-

यह ठीक है कि संस्कृत भाषानिबद्ध जैनग्रन्थ भाष्यकालसे पहलेके उपलब्ध नहीं हो रहे है परन्तु इसका यह स्रथं कवापि नहीं है कि उसके पहले जैनोंमें ग्रन्थिनर्माणकी पद्धित नहीं थी स्त्रीर उनकी निजकी कोई भाषा नहीं थी। सदा ही जैनाचार्योंका भाषाके प्रति व्यामोह नहीं रहा है। उन्होंने भाषाको सिर्फ साधन समक्षा है साध्य नहीं। यही कारण है कि उन्होंने सवा जनताको जनताकी भाषामें ही तत्त्ववेशना वी है। ईसवी संवत्से कई शताब्वियों पूर्व भारतवासियोंकी जनभाषा प्राकृत भाषा रही है। उस समय जैनाचार्योंकी तत्त्ववेशना प्राकृतमें ही हुस्रा करती थी। बौद्धोने प्राकृतकी एक शाखा मागधीको स्रपनाया था जो बादमें पाली नामसे प्रसिद्ध हुई। बौद्धोंके त्रिपटक ग्रन्थ ईसवी पूर्वकी रचना मानी जाती है। जैनियोंके स्रङ्गग्रन्थोंकी भाषा ईसवी पूर्व की है, भले ही उनका वर्तमान संकलन पीछेका हो।

कुछ लोगोंकी ऐसी धारणा रही कि प्राकृतकी उत्पत्ति संस्कृतसे हुई और उस धारणामें बल देने वाला हुआ प्राकृत व्याकरणका आद्यसूत्र 'प्रकृतिः संस्कृतम्'। परन्तु यथार्थमें बात ऐसी नहीं है। प्राकृत, भारतकी प्राचीनतर साधारण बोलचालकी भाषा है। ई० पू० तृतीय शताब्दीके मौर्य समृाद् अशोकबर्द्धनके निर्मित जो शिलालेख भारतवर्षके अनेक प्रान्तोंमें है उनकी भाषा उस समयकी प्राकृत भाषा मानी जाती है। इससे यह स्पष्ट है कि महाभाष्यकारके कई शतक पूर्वसे ही जनसाधारणकी भाषाएं भिन्न भिन्न प्रकारकी प्राकृत थीं। प्राकृतका अर्थ स्वाभाविक है। जैनियों के आगम प्रन्य इसी प्राकृत भाषामें लिखे गये है।

चूंकि ग्रशोकवर्द्धनके शिलालेखोंकी भाषा विभिन्न प्रकारकी प्राकृत है श्रौर महाकवियोंके नाटकोंमें प्रयुक्त प्राकृत भाषाश्रोंमें भी विविधता है इसलिये कहा जा सकता है कि ईसाके पूर्व ही प्रान्तभेदसे
प्राकृतके श्रनेक भेद हो गये थे। वरहचिने श्रपने प्राकृतप्रकाशमें प्राकृतके चार भेद १ शौरसेनी
२ मागधी, ३ पैशाची श्रौर ४ महाराष्ट्री बताये है। हेमचन्द्रने श्रपने हैम व्याकरणमें १ शौरसेनी, २ मागधी,
३ पैशाची, ४ महाराष्ट्री, ५ चूलिका पैशाची श्रौर ६ श्रपभंश ये छह भेद माने है। त्रिविकमने श्रपनी
'प्राकृतसूत्रवृत्ति'में श्रौर लक्ष्मीयरने 'वट्भावाचिन्त्रका'में इन्हीं छह भेदोंका निरूपण किया है।
मार्कण्डेयने 'प्राकृतसर्वस्व'में १ भाषा, २ विभाषा, ३ श्रपभंश श्रौर ४ पैशाची ये चार भेद मानकर उनके
निम्नाङ्कित १६ ग्रवान्तर भेद माने है, १ महाराष्ट्री २ शौरसेनी ३ प्राची ४ ग्रावन्ती ५ मागधी
६ शाकारी ७ चाण्डाली द शावरी ६ ग्राभीरिका १० टाक्की ११ नागर १२ वाचड १३ उपनागर १४
कंकय १५ शौरसेन श्रौर १६ पाञ्चाल। इनमें प्रारम्भके पांच 'भाषा' प्राकृतके, छहसे दस तक विभाषा
प्राकृतके, ग्यारहसे तेरह तक 'श्रपभंश' भाषाके श्रौर चौदहसे सोलह तक 'पैशाची' भाषाके भेद माने है।
रहटने नाटकर्मे निम्नलिखित ७ भेद स्वीकृत किये है-१ मागधी २ श्रावन्ती ३ प्राच्या ४ शूरसेनी ५
ग्राधीमागधी ६ वाह्मीका श्रौर ७ दाक्षिणात्या।

इस प्रकार प्राकृत भाषा साहित्यका भी अनुपम भाग्डार है जिसमें एकसे एक बढ़कर प्रन्थरत्न प्रकाशमान है। संस्कृत श्रौर प्राकृतके बाद अपभ्रंश भाषाका प्रचार ग्रधिक बढ़ा। अतः उस भाषामें भी जैन प्रन्थकारोंने विविध साहित्यकी रचना की है। महाकवि स्वयंभू, महाकि पुष्पदन्त, महाकिवि रद्धू ग्रादिकी अपभ्रंश भाषामय विविध रचनाओं को देखकर हृदय ग्रानन्दसे भर जाता है। भौर ऐसा लगने लगता है कि इस भाषाकी श्रीवृद्धिमें जैन लेखकोंने बहुत अधिक कार्य किया है। यह सब लिखनेका तात्पर्य यह है कि जैनाचार्योक हारा भारतीय साहित्य-प्रगतिको सदा बल मिला है। प्राचीन

भाषाम्रोंकी बात जाने दीजिये, हिन्दी भाषाका म्राद्य उपक्रम भी जैनाचार्यों द्वारा ही किया गया है। जैन समाजको सुबुद्धि उत्पन्न हो म्रीर वह पूरी शक्तिके साथ म्रपना समग्र साहित्य म्राधुनिक ढंगसे प्रकाशमें ला दे तो सारा संसार उसकी गुणगरिमासे नतमस्तक हो जायगा ऐसा मेरा निजका विश्वास है।

#### पुराण-

भारतीय धर्मग्रन्थोंमे पुराण शब्दका प्रयोग इतिहासके साथ श्राता है। कितने ही लोगोने इतिहास श्रोर पुराणको पञ्चम वेद माना है। चाणक्यने श्रपने श्रथंशास्त्रमे इतिहासकी गणना श्रथं वेदमें की है श्रोर इतिहासमें इतिवृत्त, पुराण, ग्राख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र तथा श्रथंशास्त्रका समावेश किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि इतिहास श्रोर पुराण दोनों ही विभिन्न है, इतिवृत्तका उल्लेख समान होने पर भी दोनों श्रपनी श्रपनी विशेषता रखते हैं। कोषकारोने पुराणका लक्षण निम्न प्रकार माना है—

'सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । वशानुचरितञ्चैव पुराण पञ्चलक्षणम्' ॥

जिसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर श्रौर वंशपरम्पराश्रोंका वर्णन हो वह पुराण है। सर्ग प्रतिसर्ग श्रादि पुराणके पांच लक्षण है।

इतिवृत्त केवल घटित घटनाम्रोका उल्लेख करता है परन्तु पुराण महापुरुषोंकी घटित घटनाम्रोंका उल्लेख करता हुम्रा उनसे प्राप्य फलाफल पुण्य-पापका भी वर्णन करता है तथा साथ ही ध्यक्तिके चित्र-निर्माणकी म्रपेक्षा बीच बीचमें नैतिक म्रीर धार्मिक भावनाम्रोका प्रदर्शन भी करता है। इतिवृत्तमें केवल वर्तमानकालिक घटनाम्रोंका उल्लेख रहता है परन्तु पुराणमें नायकके भ्रतीत श्रनागत भावोंका भी उल्लेख रहता है म्रीर वह इसिवये कि जनसाधारण समक्ष सके कि महापुरुष कैसे बना जा सकता है? म्रवनतसे उन्नत बननेके लिये क्या क्या त्याग म्रीर तपस्याएं करनी पड़ती है। मनुष्यके जीवन निर्माणमें पुराणका बड़ा हो महत्त्वपूर्ण स्थान है। यही कारण है कि उसमें जनसाधारणकी श्रद्धा म्राज भी यथा पूर्व श्रक्षण है।

जैनेतर समाजका पुराण साहित्य बहुत विस्तृत है। वहां १८ पुराण माने गये है जिनके नाम निम्न प्रकार है—-१ मत्स्य पुराण २ मार्कण्डेय पुराण ३ भागवत पुराण ४ भविष्य पुराण, ४ ब्रह्माण्ड पुराण ६ ब्रह्मवैवर्त पुराण ७ ब्राह्म पुराण ८ वामन पुराण ६ वराह पुराण १० विष्णु पुराण ११ वाय वा शिव पुराण १२ प्रमिन पुराण १३ नारद पुराण १४ पद्म पुराण १४ लिङ्ग पुराण १६ गरुड़ पुराण १७ कुर्म पुराण ग्रौर १८ स्कन्द पुराण।

ये स्रठारह महापुराण कहलाते हैं। इनके सिवाय गरुड़ पुराण में १८ उप पुराणोंका भी उरलेख श्राया है जो कि निम्न प्रकार है-

१ सनत्कुमार २ नारसिंह ३ स्कान्द ४ शिवधर्म ५ म्राश्चर्य ६ नारदीय ७ कापिल ८ वामन ६ म्रोशनस १० ब्रह्माण्ड ११ वारुण १२ कालिका १३ माहेश्वर १४ साम्ब १५ सौर १६ पराशर १७ मारीच म्रोर १८ भार्गव।

देवी भागवतमों उपर्युक्त स्कान्द, वामन, अह्माण्ड, मारीच ग्रौर भागविक स्थानमे कमशः शिव, मानव, ग्रादित्य, भागवत ग्रौर वाशिष्ठ, इन नामोंका उक्लेख श्राया है।

इन महापुराणों और उपपुराणोंके सिवाय श्रन्य भी गणेश, मौद्गल, देवी, कल्की ग्रादि श्रनेक पुराण उपलब्ध है। इन सबके वर्णनीय विषयोंकी तालिका देनेका श्रभिप्राय था परन्तु विस्तारवृद्धिके भयसे उसे छोड़ रहा हूं। कितने ही इतिहासज्ञ लोगोंका ग्रभिमत है कि इन ग्राधुनिक पुराणोंकी रचना प्रायः ई० ३०० से ६०० के बीचमें हुई है।

जैसा कि जैनेतर धर्म में पुराणों श्रौर उप पुराणोंका विभाग मिलता है वैसा जैन समाजमे नहीं पाया जाता है। परन्तु जैन धर्ममें जो भी पुराणसाहित्य विद्यमान है वह श्रपने ढंगका निराला है। जहां ग्रन्थ पुराणकार इतिवृत्तकी यथार्थता सुरक्षित नहीं रख सके है वहां जैन पुराणकारोंने इतिवृत्तकी यथार्थताको म्राधिक सुरक्षित रक्खा है, इसलिये आजके निष्पक्ष विद्वानोंका यह स्पष्ट मत हो गया है कि 'हमें प्राक्कालीन भारतीय परिस्थितिको जाननेके लिये जैन पुराणोंसे-उनके कथा ग्रन्थोंसे जो साहाय्य प्राप्त होता है वह ग्रन्थ पुराणों से नहीं'। कितपय दि० जैन पुराणोंके नाम इस प्रकार है—

| पुराण नाम                   | कर्ता                | रचना संवत्   |
|-----------------------------|----------------------|--------------|
| १ पद्मचरित                  | रविषेण               | ७०५          |
| २ महापुराण (ग्रादिपुराण)    | जिनसेन               | नवीं शती     |
| ३ उसारपुराण                 | गुणभद्र              | १० वीं शती   |
| ४ म्रजितपुराण               | ग्ररणमणि             | १७१६         |
| ५ म्रादिपुराण (कन्नड)       | कवि पंप              |              |
| ६ म्राविपुराण               | भट्टारक चन्द्रकीर्ति | १७ वीं शती   |
| ७ स्रादिपुराण               | ,, सकलकीर्ति         | १५ वीं शती   |
| ८ उत्तरपुराण                | ,, सकलकीर्ति         |              |
| ६ कर्णामृतपुराण             | केशवसेन              | १६८८         |
| १० जयकुमारपुराण             | ब्र० कामराज          | १५५५ .       |
| ११ चन्द्रप्रभपुराण          | कवि ग्रगास देव       |              |
| १२ चामुण्डपुराण (क)         | चामुण्डराय           | शक सं० ६८०   |
| १३ धर्मनाथपुराण (क)         | कवि बाहुबलि          |              |
| १४ नेमिनाथपुराण             | ब्र० नेमिक्त         | १५७५ के लगभग |
| १५ पद्मनाभपुराण             | भ० शुभचन्द्र         | १७ शती       |
| १६ पदुमचरिय (ग्रपभ्रंश)     | चतुर्मुख देव         | श्रनुपलब्ध   |
| १७ ,, ,,                    | स्वयंभूदेव           | ·            |
| १८ पद्मपुराण                | भ० सोमसेन            |              |
| १६ पद्मपुराण                | भ० धर्मकीति          | १६५६         |
| २० े,, (श्रपभ्रंश)          | कवि रइधू             | १५-१६ शती    |
| २१ ,,                       | भ० चन्द्रकीर्ति      | १७ হারী      |
| २२ ,,                       | <b>ब्रह्म</b> जिनदास | १५-१६ शती    |
| २३ पाण्डवपुराण              | भ० शुभचन्द्र         | १६०८         |
| २४ ,, (ग्रपभ्रंश)           | भ० यशःकीर्ति         | १४६७         |
| २४ ,,                       | भ० श्रीभूषण          | १६५७         |
| २६ ,,                       | भ० वादिचन्द          | १६५=         |
| २७ पार्श्वपुराण (ग्रपभ्रंश) | पद्मकीति             | 333          |
| २५ ,, ( ,, )                | कविरइध्              | १५-१६ शती    |
| ₹€ "                        | चन्द्रकीर्ति         | १६५४         |
| ₹0 ,,                       | वादिचन्द्र           | १६५८         |
| ३१ महापुराण                 | श्राचार्य मल्लिषेण   | ११०४         |
| ३२ महापुराण (ग्राविपुराण-   | महाकवि पुष्पदन्त     |              |
| उत्तरपुराण) भ्रपभ्रंश       | ` •                  |              |
| ३३ मल्लिनाथपुराण (कन्नड)    | कवि नागचन्द्र        | •••          |
| ३४ पुराणसार                 | श्रीचन्द्र           |              |
| ३५ महावीरपुराण              | कवि श्रसग            | ०१३          |
|                             |                      |              |

| ३६ | महावीरपुराण             | भ० सकलकीति          | १५ शली                     |
|----|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| ३७ | महिलनाथपुराण            | **                  | ,,                         |
|    | मुनिसुव्रतपुराण         | त्रह्म कृष्णवास     | •••                        |
| 38 |                         | भ० सुरेन्द्रकीति    | •••                        |
| 80 | वागर्थसंग्रहपुराण       | कवि परमेष्ठी        | <b>ग्रा०</b> जिनसेनके महा- |
|    | •                       |                     | पुराणसे प्राग्वर्ती        |
| ४१ | शान्तिनाथपुराण          | कवि ग्रसग           | १० शती                     |
| ४२ | "                       | भ० श्रीभूषण         | १६५६                       |
| ४३ | श्रीपुराण               | भ० गुणभद्र          | •••                        |
| 88 | हरिवंशपुराण             | पुन्नाटसंघीय जिनसेन | शक संवत् ७०५               |
| яX | हरिवंशपुराण (ग्रपभ्रंश) | स्वयंभूदेव          | ***                        |
| ४६ | ,, ( ,, )               | चतुर्म् खदेव        | ( ग्रनुपलब्ध)              |
| ४७ | ,,                      | ब्र० जिनवास         | १४-१६ ज्ञती                |
| ४८ | ,, (ग्रपभ्रंश)          | भ० यशःकीर्ति        | १५०७                       |
| 38 | ,, ( ,, )               | भ० श्रुतकीर्ति      | १४४२                       |
| ४० | ,, ( ,, )               | कवि रइधू            | १४-१६ शती                  |
| ५१ | t i                     | भ० धर्मकीर्ति       | १६७१                       |
| ४२ | ,,                      | कवि रामचन्द्र       | १५६० से पूर्वका रचित       |

इनके श्रतिरिक्त चरित-प्रन्थ है जिनकी संख्या पुराणोंकी संख्यासे श्रधिक है श्रीर जिनमें 'वराङ्गचरित', 'जिनदत्तचरित', 'जसहर चरिऊ', 'णागकुमारचरिऊ' श्रावि कितने ही महत्त्वपूर्ण प्रन्थ सम्मिलित है।

पुराण-प्रन्थोंकी यह सूचिका हमारे सहपाठी मित्र पं० परमानन्दजी शास्त्री, सरसाबाने भेजकर हमें अनुगृहीत किया है श्रीर इसके लिये हम उनके श्राभारी हैं।

#### संस्कृत जैन स।हित्यका विकास कम-

उपलब्ध जैन संस्कृत साहित्यके प्रथम पुरस्कता झाचार्य गृद्ध पिच्छ है। इन्होंने विक्रमकी प्रथम शताब्दी में तस्वार्थसूत्रकी रचना कर झागामी पीढ़ीके प्रन्थलेखकोंको तस्विनिरूपणकी एक नवीनतम शैलीका प्रदर्शन किया। उनका युग दार्शनिक सूत्रयुग था। प्रायः सभी दर्शनोंकी उस समय सूत्र-रचना हुई है। तस्वार्यसूत्रके ऊपर अपरवर्ती पूज्यपाद, झकलङ्क, विद्यानन्द झादि महर्षियों द्वारा महाभाष्य लिखे जाना उसकी महत्ताके प्रख्यापक है। इनके 'बाद जैन संस्कृतसाहित्यके निर्माताझों में व्वेताम्बराचार्य पादिष्यत-सूरिका नाम स्राता है। आपका रचा हुआ 'निर्वाणकिलका' प्रन्थ प्रकाशित हो चुका है। 'तरंगवती कथा' भी स्रापका एक महत्त्वपूर्ण प्राकृतभाषाका ग्रन्थ सुना जाता है जो कि इस समय उपलब्ध नहीं है। स्राप तृतीय शताब्दीके विद्वान् माने गये है। इसी शताब्दीमें झाचार्य मानदेवने 'शान्तिस्तव' की रचना की थी। यह 'शान्तिस्तव' श्वेताम्बर जैनसमाजमें स्रिधक प्रसिद्ध है।

पादलिप्तसूरिके बाद जैनदर्शनको व्यवस्थित रूप देनेवाले श्रीसमन्तभद्र ग्रौर श्रीसिद्धसेन दिवाकर ये वो महान् दार्शनिक विद्वान् हुए। श्रीसिद्धसेन दिवाकरकी इवेताम्बरसमाजमें ग्रौर श्रीसमन्तभद्रकी दि० जैनसमाजमें ग्रनुपम प्रसिद्धि है। इनकी कृतियां इनके ग्रगाथ वैदुष्यकी परिचायक है। ग्राचार्य समन्तभद्रकी मुख्य रचनाएँ 'ग्राप्तमीमांसा', 'स्वयंभूस्तोत्र' 'युक्त्यनुशासन', 'स्तुतिविद्या', 'जीवसिद्धि', 'रत्नकरण्ड श्रावकाचार' ग्रादि है। ग्रापका समय विक्रमकी २-३ शताब्दी माना जाता है। श्री सिद्धसेन दिवाकरका सम्मतितर्क तथा संस्कृत द्वांत्रिशकाएं ग्रपना खास महत्त्व रखती है। सन्मति

१ 'संस्कृत', 'प्राकृत' और 'पुराण' इन स्तम्भोंमें पं० सीताराम जयराम जोशी एम० ए० तथा पं० विश्वनाथ शास्त्री भारद्वाज एम० ए० के 'संस्कृत साहित्यका संक्षिप्त इतिहास' से सहायता ली गई हैं।

प्रकरण नामक प्राकृत वि० जैनग्रन्थके कर्ता सिद्धसेन दूसरे है जिनका कि ग्राविपुराणकारने स्मरण किया है, ऐसा जैनेतिहासज्ञ श्रीमुख्त्यारजीका ग्रभिप्राय है। ग्रापका समय वि० ४-५ ज्ञाती माना जाता है।

व्वेताम्बर साहित्यमें एक 'द्वादशार चक्क' नामक वार्शनिक ग्रन्थ है जिसकी रचना वि० ५-६ शतीमें हुई मानी जाती है, उसके रचियता श्री मल्लवावि ग्राचार्य है। इसपर श्री सिंहगणि क्षमाश्रमणकी १८००० इलोक प्रमाण विस्तृत टीका है।

वि० ६वीं शतीमें प्रसिद्ध वि० जैन विद्वान् पूज्यपाव हुए। इनका दूसरा नाम वेबनन्दी भी था। इनकी प्रतिभा सर्वतोमृखी थी। प्रापकी तत्त्वार्थसूत्रपर सर्वार्थितिद्धिनामक सुन्वर ग्रौर सरस टीका सर्वत्र प्रसिद्ध है। जैनेन्द्र ज्याकरण, समाधितन्त्र, इष्टोपदेश ग्रावि ग्रापकी रचनात्रोंसे वि० जैनसंस्कृतसाहित्य बहुत ही ग्रधिक गौरवान्वित हुग्रा है। ७ वीं शतीके प्रारम्भमें ग्राचार्य 'मानतुङ्गद्धारा 'ग्राविनाथस्तोत्र' रचा गया जो कि ग्राज 'भवतामरस्तोत्र'के नामसे दोनों समाजोंमें ग्रत्यन्त प्रसिद्ध है। यह स्तोत्र इतना ग्रिधिक लोकप्रिय सिद्ध हुग्रा कि इसपर ग्रनेकों टीकाएं तथा पावपूर्ति काव्य लिखे गये।

माजवीं शताब्दीमें दो महान् विद्वान् हुए । विगम्बर समाजमें श्रीम्रकलक्क स्वामी मौर श्वेताम्बर समाजमें श्री हरिभद्रसूरि । स्रकलक्क स्वामीने बौद्धदार्शनिक विद्वानों से टक्कर लेकर जैनदर्शनकी स्रद्भूत प्रतिष्ठा बढ़ाई । स्रापके रिवत प्राप्तमीमांसापर स्रष्टशती टीका, तत्त्वार्थवर्गित्तक, लघीयस्त्रय, न्यायविनिश्चय, प्रमाणसंग्रह एवं सिद्धिविनिश्चय ग्रन्थ उपलब्ध है । स्राप स्रपने समयके प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् थे । हरिभद्रसूरिके शास्त्रवार्तासमुच्चय, षट्दर्शनसमुच्चय, योगविशिका स्रादि मौलिक ग्रन्थ तथा न्यायप्रवेश वृत्ति, तत्त्वार्थसूत्र वृत्ति, स्रादि टीकाएं प्रसिद्ध है । दिगम्बराचार्य श्रीरविषेणाचार्यने इसी शताब्दीमें पद्मचरित-पद्मपुराणकी रचना की स्रीर उसके पूर्व जटासिहनन्दी स्राचार्यने वरांगचरित नामक कथा प्रन्थ लिखा। वरांगवरित दि० सम्प्रदायमें सर्वप्रयम संस्कृतकथाप्रन्थ माना जाता है। यापनीयसघके स्रपराजितसूरि जिनकी कि भगवती स्राराधनापर विजयोदया टीका है इसी स्राठवीं शताब्दीमें हुए है।

ध्वीं शतीं में दिगम्बराचार्य श्रीवीरसेन, जिनसेन श्रीर गुणभद्व बहुत ही प्रसिद्ध श्रीर बहुश्रुत विद्वान् हुए। श्रीवीरसेन स्वामीने षट्खण्डागम सूत्रपर ७२००० इलोक प्रमाण ध्वला टीका ८७३ वि० स० में पूर्ण की। फिर कषायप्राभृतकी २०००० प्रमाण जयधवलाटीका लिखी। दुर्भाग्यवश श्रायु बीचमें ही समाप्त हो जानेसे जयधवला टोका की पूर्ति श्रापक द्वारा नहीं हो सकी श्रतः उसका श्रवशिष्टभाग ४०००० प्रमाण उनके बहुश्रुत शिष्य श्रीजिनसेनस्वामीने महापुराण तथा पार्श्वाभ्युवयकी भी रचना की। श्राप भी महापुराणकी रचना पूर्ण नहीं कर सके। १-४२ पर्व तथा ४३ वें पर्वके ३ इलोक ही श्राप लिख सके। श्रवशिष्ट भाग तथा उत्तरपुराणकी रचना उनके सुयोग्यशिष्य श्रीगुणभद्वाचार्य द्वारा हुई। गुणभद्वका श्रात्मानुशासन नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ है जिसके ३७२ इलोकों में भवश्रान्त पुरुषोको श्रात्मतत्त्वकी हृदयग्राही देशना दी गई है।

इसी समय जिनसेन द्वितीय हुये जिन्होंने १२००० इलोक प्रमाण हरिवंशपुराण वि० सं० ६४० में पूर्ण किया। आप पुन्नाटगणके आचार्य थे। ६वीं शतीमें श्रीविद्यानन्व स्वामी हुए जिन्होंने तस्वार्थ-सूत्रपर इलोकवार्तिकभाष्य व आप्तमीमांसापर अष्टसहस्रीटीका तथा प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, आप्त परीक्षा, सत्यशासन परीक्षा एवं युक्त्यनुशासन टीका आदि प्रन्य बनाये। आपके बाद जैनसमाजमें न्यायशास्त्रका इतना बहुश्रुत विद्वान् नहीं हुआ ऐसा जान पड़ता है। अनन्तवीर्य आचार्यने सिद्धिविनिश्चयकी टीका लिखी जो बुर्बोध ग्रन्थियोंको सुलक्षानेमें अपना खास महस्य रखती है। शाकटायन व्याकरण और उसकी स्वोपन स्रमोधवृत्तिके रचिता श्रीशाकटायनाचार्य भी इसी शताब्बीमें हुए हैं। ये यापनीय संघके थे। आपका द्वितीय नाम पाल्यकीर्ति भी था।

१०वो शतीके प्रारम्भमें जयसिंहसूरि श्वेताम्बराचार्यने धर्मोपवेशमालाकी वृत्ति बनाई। वह शीलाङ्काचार्यभी इसी समय हुए जिन्होंने कि ग्राचारांग ग्रौर सूत्रकृतांगपर टीका लिखी है। उपमिति-भवत्रपञ्चकी मनोहारिणी कथाकी भी रचना इसी दसवीं शताब्दीमें हुई है। यह रचना श्रीसिर्खीष महिंवने ६६२ संवत्में श्रीमालनगरमें पूर्ण की थी। सं० ६८६ में विगम्बराचार्य श्री हरिषेणने बृहत्कथाकोश नामक विशाल कथाग्रन्थकी रचना की है। जैनेन्द्रव्याकरणकी शब्दार्णव टीकाकी रचना भी इसी शताब्दीमें हुई मानी जाती है। टीकाके रचियता श्रीगुणनन्दी श्राचार्य है। परीक्षामुखके रचियता श्रीमाणक्यनन्दी इसी शताब्दीके विद्वान् हैं। परीक्षामुख न्यायशास्त्रका सुन्दर-सरल सूत्रग्रन्थ है।

११वीं शतीके प्रारम्भमें सोमदेवसूरि ग्रहितीयप्रतिभा श्रीर राजनीतिके विज्ञाता हुए हैं। श्रापके यशस्तिलक चम्पू श्रीर नीतिवाक्यामृत ग्रहितीय ग्रन्थ हैं। यशस्तिलक चम्पूका शाब्दिक तथा श्रापिक विन्यास इतना सुन्दर है कि उसे पढ़ते पढ़ते कभी तृष्ति नहीं होती। नीतिवाक्यामृत नीतिशास्त्रका श्रलौंकिक ग्रन्थ हैं जो सूत्रमथ है श्रीर प्राग्वर्ती श्रनेक नीतिशास्त्र-सागरका मन्यन कर उसमेंसे निकाला हुआ मानो श्रमृत हो है।

महाकवि हरिचन्द्रका धर्मैशर्मौभ्युवय, किवकी नैसींगक बाग्धारामें बहुनेबाला श्रितिशय सुन्दर महाकाव्य है। महासेनका प्रचुम्नचरित ग्रोर श्राचार्य वीरनन्दीका चन्द्रप्रभचरित भी इसी ग्यारहवीं शती की श्लाघनीय रचनाएं हैं। इसी शतीके उत्तरार्थमें श्रीमतगितनामक महान् श्राचार्य हुए जिनकी सरस लेखनीसे मुभाषितरत्नसन्दोह, धर्मपरीक्षा, श्रीमतगितथावकाचार, पञ्चसंग्रह, मूलाराधनापर संस्कृत भाषानुवाद, ग्रादि कर्मग्रन्थ निर्मित हुए। धनपालका तिलकमञ्जरीनामक गद्यकाव्य इसी शतीमें निर्मित हुगा। दिगम्बराचार्य वादिराजमुनिके पाश्वनाथचरित, न्यायविनिश्चय विवरण, यशोधरचरित्र, प्रमाण-निर्णय, एकीभावस्तोत्र ग्रादि कई ग्रन्थ इसी शतीके ग्रन्त भागमें ग्रीभिनिर्मत हुए है।

श्रीकुन्दकुन्दरवामीके समयसार, प्रवचनसार ग्रौर पञ्चास्तिकायपर गद्यात्मक टीकाभ्रोके निर्माता तथा पुरुषार्थसिद्युपाय ग्रौर तत्वार्थसार ग्रादि गौलिक रचनाग्रोंके प्राणदाता ग्राचार्यप्रवर ग्रमृतचन्द्रसूरि इसी शतीके उत्तरार्थके महाविद्वान् है। शुभचन्द्राचार्य जिनका ज्ञानार्णव यथार्थमें ज्ञानका ग्रणंव—सागर ही है श्रौर जिनकी लेखनी गद्यपद्यचनामें सदा ग्रन्थाहत गित रही है, इसी समय हुए है। माणिक्यनन्दीके परीक्षा-मुख सूत्रपर प्रमेयकमलमार्तण्ड नामक विवरण लिखनेवाले प्रसिद्ध वार्शनिक विद्वान् प्रभाचन्द्राचार्य इसी शताब्दीके विद्वान् है।

बाणभट्टकी कादम्बरीसे टक्कर लेनेवाली गद्यचिन्तामणिके रचयिता एवं क्षत्रचूडामणिकाध्यमें पद पदपर नीतिपीयूषकी वर्षा करनेवाले वादीर्भोसहसूरि बारहवीं शतीके पूर्वभागवर्ती स्राचार्य है।

अत्यन्त प्रसिद्ध क्वेताम्बर विद्वान् हेमचन्द्राचार्यने भी इसी शताब्दीमें श्रपनी श्रनुपम कृतियोंसे भारतीय संस्कृत साहित्यका भाण्डार भरा है। श्रापके त्रिषाच्टिशलाका पुरुषचरित, कुमारपालचरित, प्रमाणमीमांसा, हेमशब्दानुशासन, काव्यानुशासन आदि अनेक ग्रन्थ प्रसिद्ध है। श्रापकी भाषामें प्रवाह और सरसता है।

१३वीं शतीमें दि० सम्प्रदायमें श्री पं० श्राशाधरजी एक श्रतिशय प्रतिभाशाली विद्वान् हो गये है। उनके द्वारा दिगम्बर संस्कृतसाहित्यका भाण्डार बहुत श्रिषक भरा गया है। न्याय, उपाकरण, धर्म, साहित्य, ग्रायुवेंद ग्रादि सभी विषयों जनकी ग्रक्षणण गित थी। उनके मौलिक तथा टीका ग्रादि सब मिलाकर ग्रवतक १६-२० ग्रन्थोंका पता चला है। इनके शिष्य श्री कवि ग्रहंद्दासजी थे जिन्होंने पुरुदेव चम्पू तथा मुनिसुन्नतकाव्य ग्रादि गद्य-पद्य ग्रन्थोंको रचना की है। उनके बाद दि० मेधावी पण्डितने १६ वीं शताब्दीमें धर्मसंग्रह शावकाचारकी रचना की।

इसके बाद समयके प्रतापसे संस्कृतसाहित्यकी रचना उत्तरोत्तर कम होती गई। परन्तु इस रचना-हासके समय भी वि० कविवर राजमल्लजी जो कि अकबरके समय हुए पञ्चाध्यायी, लाटी संहिता, अध्यात्मकमलमार्तण्ड, जम्बूचिरत आदि अनुपम ग्रन्थ जैनसंस्कृत साहित्यकी गरिमा बढ़ानेके लिये अपित कर गये। यह उपलब्ध जैनसंस्कृत साहित्यका संक्षिप्ततर विकासक्रम है।

#### महापुराण-

महापुराणके २ खण्ड हैं प्रथम स्नाविपुराण या पूर्वपुराण स्नौर द्वितीय उत्तरपुराण। स्नाविपुराण ४७ पर्वों में पूर्ण हुम्रा है जिसके ४२पर्व पूर्ण तथा ४३वें पर्वके ३ ब्लोक भगविज्ञनसेनाचार्यके द्वारा

१ इनका यह समय विचाराधीन है।

्रिनिमित हैं स्रोर भ्रविशिष्ट ५ पर्व तथा उत्तर पुराण श्री जिनसेनाधार्यके प्रमुखशिष्य श्री गुणभद्राचार्यके द्वारा विरक्ति हैं।

द्यादिपुराण, पुराणकालके संधिकालकी रचना है ब्रतः यह न केवल पुराणक्रन्य है ब्रपितु काव्यप्रन्थ भी है, काव्य ही नहीं महाकाव्य है। महाकाव्यके जो लक्षण है वह सब इसमें प्रस्फुटित है। श्री जिनसेनाचार्यने प्रथम पर्वमें काव्य और महाकाव्यकी चर्चा करते हुए निम्नांकित भाव प्रकट किया है—

'काव्यस्वरूपके जाननेवाले विद्वान्, कविके भाव प्रथवा कार्यको काव्य कहते हैं। कविका वह काव्य सर्वसम्मत प्रथंसे सहित, ग्राम्यदोषसे रहित, ग्रलंकारसे युक्त ग्रौर प्रसाद ग्रादि गुणोंसे सुशोभित होता है।'

'कितने ही विद्वान् अर्थकी सुन्दरताको वाणीका अलंकार कहते है और कितने ही पदोंकी सुन्दरताको, न इसारा सन है कि अर्थ और पर बोनोंकी सन्दरता ही वाणीका अलंकार है।'

किन्तु हमारा मत है कि अर्थ और पर दोनोंकी सुन्दरता ही वाणीका अलंकार है।'

'सज्जन पुरुषोंका जो काव्य मलंकारसहित, श्रुङ्गाराविरसोंसे युक्त, सौन्वर्यसे म्रोतप्रीत ग्रौर जिद्याध्टतारहित मर्थात् मौलिक होता है वह सरस्वती देवीके मुखके समान म्राचरण करता है।'

'जिस काव्यमें न तो रीतिकी रमणीयता है, न पदोंका लालित्य है, और न रसका ही प्रवाह है उसे काव्य नहीं कहना चाहिये वह तो केवल कानोंकी दुःख देनेवाली ग्रामीणभाषा ही है।'

'जो ग्रनेक ग्रथोंको सूचित करनेवाले पविवन्याससे सहित, मनोहर रीतियोंसे युक्त एवं स्पष्ट ग्रथंसे उद्भासित प्रवन्थों-महाकाव्योंकी रचना करते हैं वे महाकवि कहलाते हैं।

'जो प्राचीनकालसे सम्बन्ध रखने वाला हो, जिसमें तीर्थंकर चक्रवर्ती स्रादि महापुरुषोंके चरित्रका चित्रण किया गया हो तथा जो धर्म, अर्थ स्त्रौर कामके फलको दिखानेवाला हो उसे महाकाव्य कहते है।'

'किसी एक प्रकरणको लेकर कुछ ब्लोकोंकी रचना तो सभी कर सकते है परन्तु पूर्वापरका सम्बन्ध मिलाते हुए किसी प्रबन्धकी रचना करना कठिन कार्य है।'

'जब कि इस संसारमें शब्दोंका समूह अनन्त है, वर्णनीय विषय अपनी इच्छाके आधीन है, रस स्पष्ट है और उत्तमोत्तम छन्द सुलभ है तब कविता करनेमें दरिव्रता क्या है ?'

'विशाल शब्दमार्गमें भ्रमण करता हुम्रा जो किव म्रथंरूपी सघन वनोंमें घूमनेसे खेदिखन्नताको प्राप्त हुम्रा है उसे विश्रामके लिये महाकविरूप वृक्षोंकी छायाका ग्राभय लेना चाहिये।'

'प्रतिभा जिसकी जड़ है, माधुर्य, झोज, प्रसाद म्रादि गुण जिसकी उन्नत शाखाएं है झौर उत्तम शब्द ही जिसके उज्ज्वल पत्ते है ऐसा यह महाकविरूपी वृक्ष यशरूपी पुष्पमञ्जरीको धारण करता है'।

'स्रयवा बुद्धि ही जिसके किनारे हैं, प्रसाद आदि गुण ही जिसकी लहरें हैं, जो गुणरूपी रत्नोंसे भरा हुन्ना है, उच्च स्नौर मनोहर शब्दोंसे युक्त है तथा जिसमें गुरु-शिष्यपरम्परारूप विशाल प्रवाह चला स्ना रहा है ऐसा यह महाकवि समुद्रके समान स्नाचरण करता है।'

'हे विद्वान् पुरुषो, तुम लोग ऊपर कहे हुए काव्यरूपी रसायनका भरपूर उपयोग करो जिससे कि

तुम्हारा यशरूपी शरीर कल्पान्तकालतक स्थिर रह सके'।'

उक्त उद्धरणोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रन्थकर्ताकी केवल पुराणरचनामें उतनी ग्रास्था नहीं है जितनी कि काव्यकी रीतिसे लिखे हुए पुराणमें धर्मकथानें । केवल काव्यमें भी ग्रन्थकर्ताकी ग्रास्था नहीं मालूम होती उसे वे सिर्फ कौतुकावह रचना मानते हैं । उस रचनासे लाभ ही क्या जिससे प्राणीका ग्रन्तस्तल विशुद्ध न हो सके । उन्होंने पीठिकामें ग्राविपुराणको 'धर्मानुबन्धिनी कथा' कहा है ग्रीर बड़ी बृढ़ताके साथ प्रकट किया है कि 'जो पुरुष यशरूपी घनका संचय ग्रीर पुण्यरूपी पण्यका व्यवहार — लेन देन करना चाहते हैं उनके लिये धर्मकथाको निरूपण करनेवाला यह काव्य मूलधनके समान माना गया है ।'

वास्तवमें म्रादिपुराण संस्कृत साहित्यका एक म्रानुपम रत्ने है। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका इसमें प्रतिपादन न हो। यह पुराण है, महाकाव्य है, धर्मकथा है, धर्मशास्त्र है, राजनीतिशास्त्र है, म्राचार शास्त्र है, और युगकी म्राद्यव्यवस्थाको बतलानेवाला महान् इतिहास है।

युगके ग्राविपुरुष श्री भगवान् ऋषभदेव और उनके प्रथम पुत्र सम्प्राट् भरत चक्रवर्ती श्राविपुराणके प्रधान नायक है। इन्होंसे सम्पर्क रखनेवाले ग्रन्य कितने ही महापुरुषोंकी कथाग्रीका भी इसमें समावेश हुग्रा

24

है। प्रत्येक कथानायकका चरित्रचित्रण इतना सुन्दर हुन्ना है कि वह यथार्थताकी परिधिको न लांघता हुन्ना भी हृदयपाही मालूम होता है। हरे भरे वन, वायुके मन्द मन्द ककोरेसे थिरकती हुई पृष्पित-पत्लवित लताएं, कलकल करती हुई सरिताएं, प्रफुल्ल कमलोद्भासित सरोवर, उत्तुङ्गागिरिमालाएं, पहाड़ी निर्भर, बिजलीसे शोभित व्यामल घनघटाएं, चहकते हुए पक्षी, प्राचीमें सिन्दूररसकी श्रवणिमाको बखेरनेवाला सूर्ब्योदय मौर लोकलोचनाह्लादकारी चन्द्रोदय मादि प्राकृतिक पदार्थों का चित्रण कविने जिस चातुयंसे किया है वह हृदयमें भारी म्राह्मादकी उद्भृति करता है।

तृतीय पर्वमें चौवहवें कुलकर श्री नाभिराजके समय गगनाञ्जणमें सर्वप्रथम घनघटा छाई हुई विखती है, उसमें बिजली चमकती है, मन्द मन्द गर्जना होती है, सूर्यंकी सुनहली रिझ्योंके संपक्षेसे उसमें रंग विरङ्गे इन्त्रधनुष विखाई देते हैं, कभी मन्द कभी मध्यम और कभी तीव्र वर्षा होती है, पृथिवी जलमय हो जाती है, मयूर नृत्य करने लगते हैं, चिरसंतप्त चातक संतोषकी सांस लेते हैं, और प्रवृष्ट वारिधारा वसुधातलमें व्याकीणें हो जाती हैं ''इस प्राकृतिक सौन्दयंका वर्णन किवने जिस सरसता और सरलताके साथ किया है वह एक अध्ययनकी वस्तु हैं। अन्य कियां के काव्यमें आप यही बात क्लिस्ट-बृद्धिगम्य शब्दोंसे परिवेष्टत पाते हैं और इसी कारण स्यूलपरिधानसे आवृत कामिनीके सौन्दयंकी भांति वहां प्रकृतिका सौन्दयं अपने रूपमें प्रस्फुटित नहीं हो पाता है परन्तु यहां किवके सरल शब्दिवन्याससे प्रकृति की प्राकृतिक सुषमा परिधानावृत नहीं हो सकी है बिल्क सूक्ष्म—महोन वस्त्रावित्से सुशोभित किसी सुन्दरीके गात्रकी अववात आभाकी भांति अत्यन्त प्रस्फुटित हुई है।

श्रीमती श्रीर वज्जंचके भोगोगभोगोंका वर्णन, भोगभूमिकी भव्यताका व्याख्यान, मरुदेवीके गात्रकी गिरिमा, श्री भगवान् वृषभदेवका जन्मकल्याणकका वृश्य, श्रिभिषेक कालीन जलका विस्तार, क्षीर समुद्रका सौन्दर्य, भगवान्की बाल्य-क्षीड़ा, पिता नाभिराजकी प्रेरणासे यशोदा श्रीर सुनन्दाके साथ विवाह करना, राज्यपालन, नीलाञ्जनाके विलयका निमित्त पाकर चार हजार राजाश्रोंके साथ दीक्षा घारण करना, छह माहका योग समाप्त होनेपर श्राहारके लिये लगातार ६ माह तक श्रमण करना, हिस्तिनापुरमें राजा सोमप्रभ श्रीर श्रेयांसके द्वारा इक्षुरसका श्राहार विया जाना, तपोलीनता, निम विनिमकी राज्य-प्रार्थना, समूचे सर्गमें व्याप्त विजयार्थगिरिकी सुन्दरता, भरत श्रीर बाहुबलीका महायुद्ध, सुलोचनाका स्वयंबर, जयकुमार श्रीर श्रकंकीर्तिका श्रद्भुत युद्ध, श्रावि श्रावि विषयोंके सरससालंकार-प्रवाहान्वित वर्णनमें कविने जो कमाल किया है उससे पाठकका हृदयमयूर सहसा नाच उठता है। वरवश मुखसे निकलने लगता हो, धन्य महाकवि घन्य! गर्भकालिक वर्णनके समय षद् कुमारिकाश्रों श्रीर मरुदेवीके बीच प्रश्नोत्तर रूपमें कविने जो प्रहेलिका तथा चित्रालंकारकी छटा विखलाई है वह श्राश्चर्यमें डालनेवाली वस्तु है।

यि ब्राचार्य जिनसेन स्वामी भगवान्का स्तवन करने बैठते हैं तो इतने तन्मय हुए दिखते हैं कि उन्हें समयकी अवधिका भी भान नहीं रहता और एक दो नहीं अध्योत्तर हजार नामोंसे भगवान्का विशव सुयश गाते हैं। उनके ऐसे स्तोत्र आज सहस्त्रनाम स्तोत्रके नामसे प्रसिद्ध है। वे समवसरणका वर्णन करते हैं तो पाठक और श्रोता दोनोंको ऐसा विदित होने लगता है मानो हम साक्षात् समव-सरणका ही दर्शन कर रहे हैं। चतुर्भेदात्मक ध्यानके वर्णनसे पूरा सर्ग भरा हुआ है। उसके अध्ययनसे ऐसा लगने लगता है कि मानो अब मुझे शुक्लध्यान होनेवाला ही है। और मेरे समस्त कर्मोकी निर्जरा होकर मोक्ष प्राप्त हुआ ही चाहता है। भरत चक्रवर्तीकी दिग्वजयका वर्णन पढ़ते समय ऐसा लगने लगता है कि जैसे में गङ्गा सिन्धु विजयार्थ वृषभाचल हिमाचल आदिका प्रत्यक्ष अवलोकन कर रहा हूँ।

भगवान् ग्राविनाथ जब ब्राह्मी सुन्दरी-पुत्रियों ग्रौर भरत बाहुवली ग्राविको लोककल्याणकारी विविध विद्यात्रोंकी शिक्षा वेते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है मानो एक सुन्दर विद्यामन्दिर है ग्रौर उसमें शिक्षक स्थानपर नियुक्त भगवान् वृषभदेव शिब्धमण्डलीके लिये शिक्षा वे रहे हों। कल्पवृक्षोंके नष्ट हो जानेसे त्रस्त मानवसमाजके लिये जब भगवान् सान्त्वना वेते हुए षट्कमंकी व्यवस्था भारतभूमिपर प्रचारित करते हैं, वेश-प्रदेश, नगर, स्व ग्रौर स्वामी ग्राविका विभाग करते हैं तब ऐसा जान पड़ता है कि भगवान् संत्रस्त मानव समाजका कल्याण करनेके लिये स्वगंसे ग्रवतीणं हुए विव्यावतार ही है। गर्भोन्वय, वीक्षान्वय, कर्त्रन्वय ग्रावि क्रियाग्रोंका उपदेश वेते हुए भगवान् जहां जनकल्याणकारी व्यवहार

षमंका प्रतिपादन करते हैं वहां संसारकी मसता मायासे विरक्त कर इस मानवको परम निर्वृतिकी ग्रोर जानेका भी उन्होंने उपवेश दिया है। सम्प्राट् भरत दिग्विजयके बाव ग्राधित राजाग्रोंको जिस राजनीतिका उपवेश करते हैं वह क्या कम गौरवकी बात है? यदि ग्राजके जननायक उस नीतिको ग्रपना-कर प्रजाका पालन करें तो यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि सवंत्र शान्ति छा जावे ग्रीर ग्रशान्ति के काले बावल कभीके क्षत-विभत्त हो जावें। श्रन्तिम पर्वोमें गुणभद्राचार्यने जो श्रीपाल ग्रादिका क्यांन किया है उसमें यद्यपि कवित्वकी मात्रा कम है तथापि प्रवाहबद्ध वर्णन शैली पाठकके मनको विस्मयमें डाल देती है। कहनेका तात्पर्य यह है कि श्रीजिनसेन स्वामी ग्रीर उनके शिष्य, गुणभद्राचार्यने इस महापुराणके निर्माणमें जो कौशल विखाया है वह ग्रन्य कवियोंके लिये ईर्ष्याकी वस्तु है। यह महापुराण समस्त जैनपुराणसाहित्यका शिरोमणि है। इसमें सभी अनुयोगोंका विस्तृत वर्णन है। ग्राचार्य जिनसेनसे उत्तरवर्ती ग्रन्थकारोंने इसे बड़ी श्रद्धाकी वृष्टिसे देखा है। यह ग्रागे चलकर ग्रागं नामसे प्रसिद्ध हुगा है ग्रीर जगह-जगह 'तदुक्तं ग्रावें—इन शब्दोंके साथ इसके श्लोक उद्धुत मिलते है। इसके प्रतिपाद्य विषयको देखकर यह दृढ़तासे कहा जा सकता है कि जो ग्रन्यत्र ग्रन्थोंमें प्रतिपादित है वह इसमें प्रतिपादित है ग्रीर जो इसमें प्रतिपादित नहीं है वह ग्रन्थक कहीं भी प्रतिपादित नहीं है।

#### कथानायक-

महापुराणके कथानायक त्रिषिष्टिशलाकापुरुष है। २४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, ६ बलभद्र, ६ नारायण ग्रीर ६ प्रतिनारायण यह त्रेसठ शलाका पुरुष कहलाते है। इनमेंसे ग्राविपुराणमें प्रथम तीर्थंकर श्रीवृषभनाथ ग्रीर उनके पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरतका ही वर्णन हो पाया है। ग्रन्य पुरुषोंका वर्णन गुणभद्राचार्यप्रणीत उत्तर पुराणमें हुन्ना है। ग्राचार्य जिनसेन स्वामीने जिस रीतिसे प्रथम तीर्थंकर ग्रीर भरत चक्रवर्तीका वर्णन किया है। यदि वह जीवित रहते ग्रीर उसी रीतिसे ग्रन्य कथानायकोंका वर्णन करते तो यह महापुराण संसारके समस्त पुराणों तथा काव्योंसे महान् होता। श्रीजिनसेनाचार्यंके देहावसानके बाद गुणभद्राचार्यने ग्रविहाष्ट भागको ग्रत्यन्त संक्षिप्त रीतिसे पूर्ण किया है परन्तु संक्षिप्त रीतिसे लिखनेपर भी उन्होंने सारपूर्ण समस्त बातोंका समुल्लेख कर दिया है। वह एक इलाघनीय समय था कि जब शिष्य ग्रपने गुरुदेवके द्वारा प्रारब्ध कार्यंकी पूर्ण करनेकी शक्ति रखते थे।

भगवान् वृषभवेव इस ग्रवसिंपणी कालके चौबीस तीयंकरों में ग्राच तीयंकर थे। तृतीय कालके ग्रन्तमं जब भोगभूमिकी व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी ग्रौर कर्मभूमिकी रचना प्रारम्भ हो रही थी तब उस सिव्यकालमें ग्रयोध्याके श्रन्तिम मनु-कुलकर श्रीनाभिराजके घर उनकी पत्नी मरुवेवीसे इनका जन्म हुग्रा था। ग्राप जन्मसे ही विलक्षण प्रतिभाके घारक थे। कल्पवृक्षोंके नष्ट हो जानेके बाव बिना बोधी घानसे लोगोंकी ग्राजीविका होती थी परन्तु कालकमसे जब वह धान भी नष्ट हो गई तब लोग भूख-प्याससे ग्रत्यन्त क्षुभित हो उठे ग्रौर सब नाभिराजके पास पहुंचकर त्राहि त्राहि करने लगे। नाभिराज शरणागत प्रजाको भगवान् वृषभनाथके पास ले गये। लोगोंने ग्रपनी करण कथा उनके समक्ष प्रकट की। प्रजाजनोंकी विद्धल दशा वेलकर भगवान्की ग्रन्तरात्मा व्रवीभूत हो उठी। उन्होंने उसी समय ग्रवधिज्ञानसे विवेहक्षेत्रकी व्यवस्थाका स्मरण कर इस भरतक्षेत्रमें वही व्यवस्था चालू करनेका निश्चय किया। उन्होंने ग्रसि (सैनिक कार्य) मधी (लेखन कार्य) कृषि (खेती) विद्या (संगीत-नृत्यगान ग्रादि) शिल्प (विविध वस्तुग्रोंका निर्माण) ग्रौर वाणिज्य (व्यापार)—इन छह कार्योंका उपवेश विया तथा इन्द्रके सहयोगसे देश नगर ग्राम आविकी रचना करवाई। भगवान्के द्वारा प्रवर्शत छह कार्योंसे लोगोंकी ग्राजीविका चलने लगी। कर्सभूमि प्रारम्भ हो गई। उस समयकी सारी व्यवस्था भगवान् वृषभवेवने ग्रयने वृद्धिबलसे की थी। इसलिय यही ग्राविपुष्ठव, ब्रह्मा, विधाता, ग्राबि संज्ञाओंसे व्यवहृत हुए।

नाभिराजकी प्रेरणासे उन्होंने कच्छ महाकच्छ राजाग्रोंकी बहिनें यशस्वती और सुनन्याके साथ विवाह किया। नाभिराजके महान् ग्राग्रहसे राज्यका भार स्वीकृत किया। ग्रापके राज्यसे प्रजा ग्रत्यन्त सन्तुष्ट हुई। कालकमसे यशस्वतीकी कूलसे भरत ग्रावि १०० पुत्र तथा ब्राह्मी नामक पुत्री हुई श्रौर

प्रस्तांवमां २७

सुनन्दाकी कूखसे बाहुबली पुत्र तथा सुन्दरी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। भगवान् वृषभदेवने प्रपने पुत्र पुत्रियोंको ग्रनेक जनकल्याणकारी विद्याएं पढ़ाई थीं। जिनके द्वारा समस्त प्रजामें पठन पाठनकी व्यवस्था का प्रारम्भ हुन्ना था।

नीलाञ्जनाका नृत्यकालमें प्रचानक विलीन हो जाना भगवान् वैराध्यका कारण बन गया। उन्होंने बड़े पुत्र भरतको राज्य तथा ग्रन्य पुत्रोंको यथायोग्य प्रवेशोंका स्वामित्व वेकर प्रवच्या धारण कर ली। चार हजार ग्रन्य राजा भी उनके साथ प्रवजित हुए ये परन्तु वे सुधा तृषा ग्रादिकी बाधा न सह सकनेके कारण कुछ ही विनोंमें भ्रष्ट हो गये। भगवान्ने प्रथमयोग छह माहका लिया था। छह माह समाप्त होनेके बाव वे ग्राहारके लिये निकले परन्तु उस समय लोग मुनियोंको ग्राहार किस प्रकार दिया जाता है, यह नहीं जानते थे। ग्रतः विधि न मिलनेके कारण ग्रापको छह माह तक भ्रमण करना पड़ा। ग्रापका यह विहार ग्रयोध्यासे उत्तरकी ग्रोर हुगा ग्रीर आप चलते चलते हस्तिनागपुर जा पहुँचे। वहांके तत्कालीन राजा सोमप्रभ थे। उनके छोटेट भाईका नाम श्रेयांस था। इस श्रेयांसका भगवान् वृषभदेवके साथ पूर्वभवका सम्बन्ध था। वज्राजंघकी पर्यायमें यह उनकी श्रीमती नामकी स्त्री था। उस समय इन बोनोंने एक मुनिराजके लिये ग्राहार विया था। श्रेयांसको जातिस्मरण होनेसे वह सब घटना स्मृत हो गई इसलिये उसने भगवान्को देखते ही पडगाह लिया ग्रौर इक्षुरसका ग्राहार दिया। वह ग्राहार वैशाख सुवी ३ को दिया गया था तभीसे इसका नाम ग्रक्षय तृतीया प्रसिद्ध हुग्रा। राजा सोमप्रभ, श्रेयांस तथा उनकी रानियोंका लोगोंने बड़ा सम्मान किया। श्राहार ठैनेके बाद भगवान् वनमें चले जाते थे ग्रीर वहांके स्वश्व यायुमण्डलमें ग्रात्मसाधना करते थे। एक हजार वर्धके तपश्चरणके बाद उन्हें विश्यज्ञान—केवलज्ञान प्राप्त हुग्रा। ग्रब वह सर्वज्ञ हो गये, संसारके प्रत्येक प्रवर्धको स्पष्ट जानने लगे।

उनके पुत्र भरत प्रथम चकवर्ता हुए। उन्होंने चकरत्नके द्वारा षट्खण्ड भरतक्षेत्रको ग्रापने ग्राघीन किया और राजनीतिका विस्तार कर ग्राभित राजाओंको राज्यशासनकी पद्धति सिखलाई। उन्होंने ही बाह्मण वर्णकी स्थापना की। बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य श्रीर शूद्र ये चार वर्ण इस भरतक्षेत्रमें प्रचलित हुए इनमें क्षत्रिय, वैश्य श्रीर शूद्र ये तीन वर्ण श्राजीविकाके भेवसे निर्धारित किये गये थे ग्रीर बाह्मण वतीके रूपमें स्थापित हुए थे। सब ग्रापनी ग्रापनी वृत्तिका निर्वाह करते थे इसलिये कोई दुःखी नहीं था।

भगवान् वृषभदेवने सर्वज्ञ दशामें दिज्यध्वनिके द्वारा संसारके भूले भटके प्राणियोंको हितका उपदेश दिया। उनका समस्त प्रायंखण्डमें विहार हुन्ना था। ग्रायुके ग्रन्तिम समय वे कैलास पर्वतपर पहुँचे ग्रौर वहींसे उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। भरत चकवर्ती यद्यपि षट्खण्ड पृथिवीके ग्रधिपति थे फिर भी उसमें ग्रासकत नहीं रहते थे। यही कारण था कि जब उन्होंने गृहवाससे विरक्त हो कर प्रवज्या-दीक्षा घारण की तब ग्रन्तमूंहूर्तमें ही उन्हें केवलज्ञान हो गया था। केवलज्ञानी भरतने भी ग्रायं देशोंमें विहारकर समस्त जीवोंको हितका उपवेश दिया ग्रौर ग्रायुके ग्रन्तमें निर्वाण प्राप्त किया।

#### भगवान् वृषभदेव श्रीर भरतका जैनेतर पुराणादिमें उल्लेख

भगवान् बृषभदेव श्रौर सम्प्राट् भरत ही ग्रादि पुराणके प्रमुख कथानायक है। उनका वर्तमान पर्याय सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण ऊपर लिखे श्रनुसार है। भगवान् बृषभदेव श्रौर सम्राट् भरत इतने व्यधिक प्रभावज्ञाली पुष्य पुरुष हुए है कि उनका जैनग्रन्थोंमें तो उल्लेख श्राता ही है उसके सिवाय वेदके मन्त्रों, जैनेतर पुराणों, उपनिषदों श्रादिमें भी उल्लेख मिलता है। भागवतमें भी मरुदेव नाभिराय वृषभदेव श्रौर उनके पुत्र भरतका विस्तृत विवरण दिया है। यह दूसरी बात है कि वह कितने ही श्रंशोंमें भिन्न प्रकारसे वियागया है। इस देशका भारत नाम भी भरत चन्नवर्तिक नामसे ही प्रसिद्ध हुग्रा है।

निम्नांकित <sup>र</sup>उद्धरणोंसे हमारे उक्त कथनकी पुष्टि होती है।

'अग्निष्मूनोर्नाभेस्तु ऋषभोऽभूत् सुतो द्विजः । ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताद् वरः ॥३६॥ सोऽभिषिच्यर्षभः पुत्रं महाप्राम्नाज्यमास्थितः । तपस्तेपे महाभागः पुलहाश्रमसंशयः ॥४०॥ हिमाह्वं दक्षिणं वर्षं भरताय पिता ददौ । तस्मात्तु भारतं वर्षं तस्य नाम्ना महात्मनः' ॥४१॥

मार्कण्डेयपुराण श्रध्याय ४०

'हिमाहवयं तु यद्वर्षं नाभेरासीन्महात्मनः । तस्यर्षभोऽभवत्पुत्रो मेरुदेश्या महाद्युतिः ।।३७॥ ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रः शताग्रजः । सोऽभिषिच्यर्षभः पुत्रं भरतं पृथिवीपितः' ॥३८॥ . कूर्मपुराण ग्रध्याय ४१

'जरामृत्युभयं नास्ति धर्माधर्मौ युगादिकम् । नाधर्मं मध्यमं तुल्या हिमादेशात् नाभितः ॥१०॥ ऋषभो महदेव्यां च ऋषभाद् भरतोऽभवत् । ऋषभोदात्तश्रीपुत्रे शाल्यग्रामे हरि गतः ॥११॥ भरताद् भारतं वर्षं भरतात् सुमतिस्त्वभूत् ।

#### म्रग्निपुराण मध्याय १०

'नाभिस्त्वजनयत्पुत्रं मस्देव्या महाबुतिः । कुष्यभं पार्थिवश्रेष्ठं सर्वक्षत्रस्य पूर्वजम् ॥५०॥ ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताग्रजः । सोऽभिषिच्याय भरतं पुत्रं प्रात्राज्यमास्थितः ॥५१॥ हिमाह्वदक्षिणं वर्षं भरताय न्यवेदयत् । तस्माद् भारतं वर्षं तस्य नाम्ना विदुर्बुधाः ॥५२॥ वायुमहापुराण पूर्वार्धं ग्रध्याय ३३

'नाभिस्त्वजनयत् पुत्रं मरुदेव्या महाद्युतिम् ॥ ५६ ॥ ऋषभं पार्षित्रं श्रेष्ठं सर्वक्षत्रस्य पूर्वजम् । ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताग्रजः ॥ ६० ॥ सोऽभिषिच्यर्षभः पुत्र महाप्रात्राज्यमास्थितः । हिमाह्वं दक्षिणं वर्षं तस्य नाम्ना विदुर्बुधाः ॥ ६१ ॥ बह्याण्डपुराण पूर्वार्थं ग्रनुषङ्गपाद ग्रध्याय १४

'नाभिर्मरुदेव्या पुत्रमजनयत् ऋषभनामानं तस्य भरतः पुत्रश्च तावदग्रजः तस्य भरतस्य पिता ऋषभः हेमाद्रेदेक्षिणं वर्षः महद् भारतं नाम शशास ।'

#### वाराहपुराण अध्याय ७४

'नाभेनिसगं वक्ष्यामि हिमाङकेऽस्मिन्निबोधत । नाभिस्त्वजनयत् पुत्रं मरुदेव्यां महामितः ॥ १६ ॥ ऋषभं पाधिवश्रेष्ठ सर्वक्षत्रस्य पूजितम् । ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्र शताग्रजः ॥ २० ॥ सोऽभिषिच्याथ ऋषभो भरतं पुत्र वत्सवः । ज्ञानं वैराग्यमाश्चित्य जित्वेन्द्रियमहोरगान् ॥ २१ ॥ सर्वात्मनात्मन्यास्थाप्य परमात्मानमीश्वरम् । नग्नो जटो निराहारोऽचीरी ध्वातगतो हि स. ॥२२ ॥ निराशस्त्यक्तसंदेहः शैवमाप परं पदम् । हिमाद्रेदेक्षिण वर्षं भरताय न्यवेदयत् ॥ २३ ॥ तस्मानु भारतं वर्षं तस्य नाम्ना विदुर्बुधाः । ।

#### लिङ्गपुराण ग्रध्याय ४७

'न ते स्वस्ति युगावस्था क्षेत्रेष्वष्टसु सर्वदा । हिमाह्वयं तु वै वर्ष' नाभेरासीन्महात्मनः ॥२७ ॥ तस्यर्षभोऽशवत्पुत्रो मरुदेव्यां महाद्युतिः । ऋषभाःद्भूरतो जज्ञे ज्येष्ठः पुत्रशतस्य सः ॥ २८ ॥ विष्णुपुराण द्वितीयांश स्रध्याय १

'नाभेः पुत्रश्च ऋषभः ऋषभाद् भरतोऽभवत् । तस्य नाम्ना त्विदं वर्षं भारतं चेति कीत्यंते ॥५७॥ स्कन्धपुराण माहेश्वर खण्डके कौमारखण्ड अध्याय ३७

कुलादिबीजं सर्वेषा प्रथमो विमलवाहनः । चक्षुष्मान् यशस्वी वाभिचन्द्रोऽथ प्रसेनजित् ।।
मरुदेवी च नाभिश्च भरते कुल सत्तमाः । अष्टमो मरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुकमः ॥
दर्शयन् वर्त्मं वीराणा सुरासुरनमस्कृतः । नीतित्रितयकर्ता यो युगादौ प्रथमो जिनः ॥

#### मनुस्मृतिः ।

#### भगवान् वृषभदेव और ब्रह्मा-

लोकमें बह्या नामसे प्रसिद्ध जो देव है वह भगवान् वृषभदेव को छोड़कर दूसरा नहीं है। ब्रह्माके ग्रन्य ग्रनेक नामोंमें निम्नलिखित नाम ग्रत्यन्त प्रसिद्ध है— हिरण्यगर्भ, प्रजापति, लोकेश, नाभिज, चतुरानन, स्रष्टा, स्वयंभू, इनकी यथार्थसंगति भगवान् वृषभदेवके साथ ही बैठती है । जैसे--

हिरण्यगर्भ-जब भगवान् माता मरुदेवीके गर्भमें श्राये थे उसके छह माह पहलेसे श्रयोध्या नगरीमें हिरण्य-सुवर्ण तथा रत्नों की वर्षा होने लगी थी। इसलिये श्रापका हिरण्यगर्भ नाम सार्थक है।

प्रजापित — कल्पवृक्षोंके नव्ट हो जानेके बाद ग्रसि मिष कृषि ग्रादि छह कर्मी का उपदेश देकर ग्रापने ही प्रजाकी रक्षा की थी। इसलिये ग्राप प्रजापित कहलाते थे।

लोकेश--समस्त लोकके स्वामी थे इसलिये लोकेश कहलाते थे।

नाभिज--नाभिराज नामक चौदहवें मनुसे उत्पन्न हुए थे इसलिये नाभिज कहलाते थे।

चतुरानन-समवसरणमें चारों झोरसे ग्रापका दर्शन होता था इसिलये ग्राप चतुरानन कहे जाते थे। स्त्रश्चा-भोगभूमि नष्ट होनेके बाद देश नगर ग्रादिका विभाग, राजा, प्रजा, गुरु, शिष्य ग्रादिका व्यवहार, विवाह प्रथा ग्रादिके ग्राप ग्राद्य प्रवर्तक थे इस लिये सष्टा कहे जाते थे।

स्वयंभू—दर्शन विशुद्धि स्रादि भावनात्रोंसे स्रपने स्रात्माके गुणोंका विकास कर स्वयं ही स्राद्य तीर्थंकर हुए थे इसलिये स्वयंभू कहलाते थे।

#### 'ब्राचार्य जिनसेन ब्रोर गुणभद्र

ये दोनों ही आचार्य मूलसंघके उस 'पञ्चस्तूप' नामक श्रन्वय में हुए है जो कि श्रागे चलकर सेनान्वय या सेनसङ्घ नामसे प्रसिद्ध हुआ है जिनसेन स्वामीके गुरु वीरसेन और जिनसेनने तो श्रपना वंशे 'पञ्चस्तूपान्वय' हो लिखा है परन्तु गुणभद्राचार्यने सेनान्वय लिखा है। इन्द्रनन्दीने अपने 'श्रुताव-तारमें लिखा है कि जो मुनि पञ्चस्तूप निवाससे श्राये उनमें किन्हींको सेन श्रौर किन्हींको भद्र नाम दिया गया। तथा कोई 'श्राचार्य ऐसा भी कहते है कि जो गुहाश्रोंसे श्राये उन्हें नन्दी, जो श्रशोक बनसे श्राये उन्हें देव श्रौर जो पञ्चस्तूपसे श्राये उन्हें सेन नाम दिया गया। श्रुतावतारके उक्त उक्लेखसे यह सिद्ध होता है कि सेनान्त श्रौर भद्रान्त नामवाले मुनियोंका समूह ही आगे चलकर सेनान्वय या सेनसंघ कहलाने लगा है।

#### वंश-परम्परा-

वंश दो प्रकारका होता है-एक लौकिक वंश श्रीर दूसरा पारमाध्यक वंश । लौकिक वंशका सम्बन्ध योनिसे है श्रीर पारमाध्यक वंशका सम्बन्ध विद्यासे । श्राचार्य जिनसेन श्रीर गुणभद्रके लौकिक वंशका कुछ पता नहीं चलता । श्राप कहांके रहनेवाले थे ? किसके पुत्र थे ? श्रापकी क्या जाति थी ? इसका उल्लेख न इनकी प्रन्थप्रशस्तियोंमें मिलता है श्रीर न इनके परवर्ती श्राचार्योंकी प्रन्थ-प्रशस्तियोंमें । गृहवाससे विरत साधु श्रपने लौकिक वंशका परिचय देना उचित नहीं समझते श्रीर न उस परिचयसे उनके व्यक्तित्वमें कुछ महत्त्व ही श्राता है । यही कारण रहा कि कुछ को छोड़कर श्रिधकांश श्राचार्यों के इस लौकिक वंशका कुछ भी इतिहास सुरक्षित नहीं है ।

यस्तपोदीप्तिकरणर्भव्याम्भोजानि बोधयन् । व्यद्योतिष्ट मुनीनेनः पञ्चस्तूपान्वयाम्बरे ॥१॥
जय धवला

१ यह प्रकरण श्रद्धेय नाथूरामजी प्रेमीके 'जैन साहित्य और इतिहास' तथा 'विद्वद्रत्नमाला' परसे लिखा गया है।

२ अज्जज्जणंदिसिस्सेणुज्जवकम्मस्स चंदसेणस्स । सह गत्तुवेगा पंचत्यूहण्णभाणुणा मुगिग्गा ॥४॥ भवला

३ पञ्चस्तूप्यनिवासादुपागता येऽनगारिरास्तेषु । कौश्चित्सेनाभिख्यान्कौश्चिद्भद्राभिधानकरोत् ॥६३॥ ४ अन्ये जगुर्गु हाया विनिर्गता नन्दिनो महात्मानः । देवाश्चाशौकवनात् पञ्चस्तूप्यात्ततः सेनः ॥६७॥

ग्रभीतकके प्रनुसन्थानसे इनके परमार्थवंश-बुद्धशंकी परम्परा प्रायं बन्द्रसेन तक पहुँच सकी हैं। प्रवांत् बन्द्रसेनके शिष्य प्रायंनन्थी, उनके बीरसेन, बीरसेनके जिनसेन, जिनसेनके गृणभद्र धौर गृणभद्रके शिष्य लोकसेन थे। यद्यपि प्रात्मानृशासनके संस्कृत टीकाकार प्रभावन्द्रने 'उपोद्घातमें लिखा है कि बड़े वर्मभाई विषयव्यामृग्धबृद्धि लोकसेनको सम्बोध देनेके व्याजसे समस्त प्राणियोंके उपकारक समीचीन मार्गको दिखलानेकी इच्छासे श्री गृणभद्रदेवने यह ग्रन्थ लिखा परन्तु उत्तर पुराणकी 'प्रशस्ति को वेखते हुए टीकाकारका उक्त उक्लेख ठीक नहीं सालूम होता क्योंकि उसमें उन्होंने लोकसेनको प्रपान मुख्य शिष्य बतलाया है। वीरसेन स्वामीके जिनसेनके सिवाय दशरवगुरु नामके एक शिष्य ग्रौर थे। श्री गृणभद्रस्वामीने उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें प्रपने प्रापको उक्त दोनों गुरुग्रोंका शिष्य बतलाया है। इनके सिवाय विनयसेन मुनि भी बीरसेनके शिष्य थे जिनकी प्रबल प्रेरणा पाकर जिनसेनाचायंने 'पार्श्वाम्युद्य काव्यको रचना की थी। इन्हीं विनयसेनके शिष्य कुमारसेनने ग्रागे चलकर काष्टासंघकी स्थापना की थी। ऐसा देवसेनाचायंने प्रपने दर्शनसारमें लिखा है'। जयधवला टीकामें श्रीपाल, पद्मसेन ग्रौर देवसेन इन तीन 'विद्वानोंका उल्लेख ग्रौर भी ग्राता है जोकि संभवतः जिनसेनके सधर्मा या गुरुभाई थे। 'श्रीपाल को तो जिनसेनने जयधवला टीकाका संपालक कहा है ग्रौर ग्राविपुराणके पीठिकाबन्धमें उनके गुणोंकी काफी प्रशंसा की है।

श्राविपुराणकी पीठिकामें श्री जिनसेन स्वामीने श्री वीरसेन स्वामीकी स्तुतिके बाद ही श्री जयसेन स्वामीको स्तुति की है "श्रीर उनसे प्राथंना की है कि 'जो तपोलक्ष्मीकी जन्मभूमि है, शास्त्र श्रीर शान्तिके भाण्डार है तथा विद्वत्समूहके श्रप्रणी है वे जयसेन गुरु हमारी रक्षा करें। इससे यह जिद्ध होता है कि जयसेन श्री वीरसेन स्वामीके गुरुभाई होंगे श्रीर इसी लिये जिनसेनने उनका गुरुक्ष्पसे स्मरण किया है। इस प्रकार श्री जिनसेनकी गुरु परस्परा निम्नाडकित चार्टसे प्रस्फुट की जा सकती है—

१ बृहद्धर्भभातुर्लोकसेनस्य विषयव्यामुग्धबुद्धेः संबोधनव्याजेन सर्वसत्त्वोपकारकसन्मार्गमुपदर्शयितुकामो गुरुपभद्रदेवो निर्विष्नतः शास्त्रपरिसमाप्त्यादिकं फलमभिलषन्निष्टदेवताविशेषं नमस्कुर्वन्नाह–'लक्ष्मीनिवास-निलयमिति ।

२ 'श्रीवीरसेनमुनिपादपयोजभृङगः श्रीमानभूद् विनयसेनमुनिर्गरीयान् । तच्चोदितेन जिनसेनमुनीश्वरेग् काव्यं व्यधायि परिवेध्टितमेघद्गतम् ॥'

३ सिरिवीरसेए।सिस्सो जिएासेणो सयलसत्थिविण्ए।एगो । सिरिपजमए।दिपच्छा चजसंघसमुद्धरणधीरो ।। तस्स य सिस्सो गुणवं गुराभद्दो दिव्वणाए।परिपुण्एगो । पक्खोववासमंडियमहातवो भाविलगो य ।।३२।। तेण पुणोित य मिच्चुं एगाऊरा मुणिस्स विणयसेणस्स । सिद्धंतं घोसिता सयं गयं सग्गलोयस्स ।३३। आसी कुमारसेएगो णंदियडे विणयसेणदिक्खयओ । सण्णामभंजरगेण य अगिह्यपुणदिक्खओ जाणो ।। सो सवणसंघवज्झो कुमारसेणो दु समय मिच्छत्तो । चत्तोवसमो हद्दो कट्ठं संघं पह्वदि ।।३५॥ दर्शनसार

४ सर्वेजप्रतिपादितार्थगए।भृत्सूत्रानुटीकामिमां येऽभ्यस्यित्ति बहुश्रुताः श्रुतगृष्ठं संपूज्य वीरप्रभुम् । ते नित्योज्ज्वलपद्मसेनपरमाः श्रीदेवसेनार्चिता भासन्ते रविचन्द्रभासिसुतपःश्रीपालसत्कीतंयः ॥४४॥

५ टीका श्रीजयिचिन्हितोरुधवला सूत्रार्थसंद्योतिनी स्थेयादा रिवचन्द्रमुज्ज्वलतपःश्रीपालसंपालिता ।४३। ज॰ घ॰

६ भट्टाकलङकश्रीपालपात्रकेसरिणां गुगाः । विदुषां हृदयारूढा हारायन्तेऽतिनिर्मलाः ।।५३।। • ग्ना० पु०

७ देखो आ० पु०१। ४४–४६।

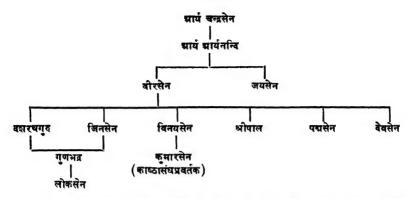

इन्द्रनन्दीने प्रपने श्रुतावतारमें शिखा है कि कितना ही समय बीत जानेपर चित्रक्टपुरमें रहने-वाले श्रीमान् एलाचार्य हुए जो सिद्धान्त-प्रन्थों के रहस्यको जाननेवाले थे। श्रीवीरसेन स्वामीने उनके पास समस्त सिद्धान्तका प्रध्ययन कर उपरितन निबन्धन प्रावि प्राठ प्रधिकारों को लिखा था। गुर महा-राजकी आज्ञासे वीरसेन स्वामी चित्रक्ट छोड़कर माटप्राममें श्राये। वहां श्रानतेन्द्रके बनवाये हुए जिन-मन्दिरमें बैठकर उन्होंने व्याख्याप्रज्ञप्तिको पाकर उसके जो पहले छह खण्ड है उनमें बन्धनावि प्रठारह श्रीधकारों में सत्कर्म नामक छठवें खण्डको संक्षिप्त किया श्रीर सबकी संस्कृतप्राकृतभाषा-मिश्रित धवला नामकी टीका ७२ हजार श्लोक प्रमाण रची द्यौर फिर दूसरे कषायप्रामृतके पहले स्कन्धकी चारों विभिवत्योंपर जयधवला नामको २० हजार श्लोक प्रमाण टीका लिखी। इसके बाद श्रायु पूर्ण हो जानेसे स्वर्गवासी हुए। उनके श्रनन्तर श्रीजयसेन गुरुने ४० हजार श्लोक श्रीर बनाकर जयधवला टीका पूर्ण की। इस प्रकार जयधवला टीका ६० हजार श्लोक प्रमाण निर्मत हुई।

यही बात श्रीधर बिबुधने भी ग्रपने गद्यात्मक श्रुतावतारमें कही है, ग्रतः इन दोनों श्रुतावतारोंके आधारसे यह सिद्ध होता है कि वीरसेनाचार्यके गुरु एलाचार्य थे। परन्तु यह एलाचार्य कौन थे इसका पता नहीं चलता। वीरसेनके समयवर्ती एलाचार्यका ग्रस्तित्व किन्हों अन्य ग्रन्थोंसे सर्माधत नहीं होता। हो सकता है कि धवलामें स्वयं वीरसेनने 'ग्रज्जज्जनंदिसिस्सेण''''ग्रादि गाथ। द्वारा जिन ग्रार्थनन्दी गुरुका उक्लेख किया है वही एलाचार्य कहलाते हों। ग्रस्तु,

#### स्थानविचार-

दिगम्बर मुनियोंको पिक्षयोंकी तरह ग्रनियतवास बतलाया है अर्थात् जिस प्रकार पिक्षयोंका कोई निश्चित निवास नहीं होता उसी प्रकार मुनियोंका भी कोई निश्चित निवास नहीं होता। प्रावृद्ध-योगके सिवाय उन्हें किसी बड़े नगरमें ५ दिन-रात ग्रौर छोटे प्राममें १ दिन-रातसे ग्रधिक ठहरनेकी ग्राज्ञा नहीं है। इसलिये किसी भी दिगम्बर मुनिके मुनिकालीन निवासका उल्लेख प्रायः नहीं ही मिलता

१ देखो क्लो० १७६-१८३ ।

२ श्लोक १८२में 'यातस्त्वतः पुनस्तिच्छिष्यो जयसेन गुरुनामा'' यहां जयसेनके स्थानमें जिनसेनका उल्लेख होना चाहिये क्योकि श्रीधरकृत गद्यश्चावतारमें जयसेनके स्थानपर जिनसेनका ही पाठ है। यथा-

<sup>&</sup>quot;···· वीरसेनमुनिः स्वर्गं यास्यति । तस्य शिष्यो जिनसेनो भविष्यति । सोऽपि चत्वारिशत्सहस्रैः कर्मप्राभृतं समाप्ति नेष्यति । अमुना प्रकारेण षष्टिसहस्प्रमिता जयघवलनामाङ्किता टीका भविष्यति ।"

इसके सिवाय गुणभद्राचार्यने उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें भी जिनसेन स्वामीको सिद्धान्तशास्त्रका टीकाकार कहा है।

इतना ही नहीं जिनसेनस्वामीने पीठिकाबन्धमें अपने गुरु वीरसेनाचार्यका जो स्मरण किया है उसमें उन्होंने उन्हें 'सिद्धान्तोपनिबन्धानां' सिद्धान्तप्रन्थके उपनिबन्धो–टीकाओका कर्ता कहा है।

है। परन्तु वे कहां उत्पन्न हुए ? कहां उनका गृहस्य जीवन वीता म्रादिका विचार करना किसी भी लेखककी पूर्ण जानकारी प्राप्त करनेके लिये म्रावत्यक वस्तु है।

निश्चितरूपसे तो यह नहीं कहा जा सकता कि जिनसेन और गुणभद्र अमुक देशके अमुक नगरमें उत्पन्न हुए थे और अमुक स्थानपर अधिकतर रहते थे क्योंकि इसका उल्लेख उनकी किन्हीं भी प्रश-स्त्यिमें नहीं मिलता । परन्तु इनसे सम्बन्ध रखनेवाले तथा इनके निजके प्रन्थोंमें वंकापुर, वाटप्राम और चित्रकृटका उल्लेख आता है इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि यह कर्णाटक प्रांतके रहन-वाले होंगे।

वंकापुर उस समय वनवास देशकी राजधानी था श्रौर इस समय कर्नाटक प्रान्तके घारवाड़ जिलेमें है। इसे राष्ट्रकूट श्रकालवर्षके सामन्त लोकादित्यके पिता वंकेयरसने श्रपने नामसे राजधानी बनाया था। जैसा कि उत्तरपुराणकी प्रशस्तिके निम्न क्लोकोंसे सिद्ध है।

'श्रीमित लोकादित्ये प्रध्वस्तप्रथितशत्रुसंतमसे ॥३२॥' वनवासदेशमिललं भुंजित निष्कण्टकं सुखं सुचिरम् । तित्पतृनिजनामकृते स्थाते बंकापुरे पुरेष्विधिके ॥३४॥ उ० पु० प्र०

बाटयाम कौन या ? ग्रौर ग्रब कहांपर है ? इसका पता नहीं चलता परन्तु वह गुर्जरार्यानुपालित था ग्रयांत् ग्रमोघवर्षके राज्यमें या ग्रौर ग्रमोघवर्षका राज्य उत्तरमें मालवासे लेकर दक्षिणमें कांचीपुर तक फैला हुग्ना था। ग्रतएव इतने विस्तृत राज्यमें वह कहांपर रहा होगा इसका निर्णय कसे किया जाय ? ग्रमोघवर्षके राज्यकाल श० सं० ७८६ की एक प्रशस्ति 'एपिग्राफिश्रा इंडिका भाग ६, पृष्ठ १०२ पर मृद्रित है। उसमें लिखा है कि गोविन्दराजने जिनके कि उत्तराधिकारी ग्रमोघवर्ष थे केरल, मालवा, गुर्जर ग्रौर वित्रकूटको जीता था ग्रौर सब देशोंके राजा ग्रमोघवर्षकी सेवामें रहते थे। हो सकता है कि इनमेंका चित्रकूट वही चित्रकृट हो जहां कि श्रुतावतारके उल्लेखानुसार एलाचार्य रहते थे ग्रौर जिनके पास जाकर वीरसेन स्वामीने सिद्धान्त ग्रन्थोंका ग्रध्ययन किया था।

मैसूर राज्यके उत्तरमें एक चित्तलबुर्ग नामका नगर है। यह पहले होयसाल राजवंशकी राजधानी रहा है। यहां बहुत सी पुरानी गुफायें है और पांचसी वर्ष पुराने मन्दिर है। विताम्बर मुनि शीलविजयने इसका चित्रगढ़े नामसे उल्लेख किया है। बहुत संभव है कि एलाचार्यका निवासस्थान यही चित्रकूट हो। शीलविजयजी ने अपनी तीर्थयात्रामें चित्रगढ़, बनौसी श्रीर वंकापुरका एक साथ उल्लेख किया है। इससे सिद्ध होता है कि इन स्थानोंके बीच श्रीधक श्रन्तर नहीं होगा। वंकापुर वही है जहां लोकसेनके द्वारा उत्तरपुराणका पूजामहोत्सव हुस्रा था श्रीर बनौसी (वनवासी) वही है जहां वंकापुरसे पहले राजधानी थी। इस तरह संभव है कि वाटग्राम वनवासी श्रीर चित्तलबुर्गके श्रास पास होगा । अमोघ-

<sup>्</sup>र आगत्य चित्रकूटात्ततः स भगवान् गुरोरनुज्ञानात् । वाटग्रामे चात्रानतेन्द्रकृतजिनगृहे स्थित्वा ।।१७६॥ श्रतावतारः

इति श्री वीरसेनीया टीका सूत्रार्थर्दाशनी । वाटग्रामपुरे श्रीमद्गुर्जरार्यानुपालिते ॥६॥ ज० थ०

२ चित्रगढ बनोसी गाम बंकापुर दीठुं शुभधाम ।

तीरथ मनोहर विस्मयवंत .....

३ यह प्रेमीजीकी पूर्व विचारधारा थी परन्तु अब उन्होने इस विषयमें अपना निम्न मन्तव्य एक पत्रमें मुभे लिखा है—

चित्तलदुर्गको मैने जो पहले चित्रकूट अनुमान किया था वह अब ीक नहीं मालूम होता । चित्रकूट आजकलका राजस्थानका चित्तौड़ ही होगा । हरिषेण आदिने चित्तौड़को ही चित्रकूट लिखा है । इसके सिवाय डा० आलतेकरके अनुमानके अनुसार वाटग्राम या वटग्राम वटपद या बड़ौदा होगा जहा के भानतेन्द्रके मन्दिरमें धवला लिखी गई । चित्तौडसे बडौदा दूर भी नही है । चित्रकूट प्राचीनकालके विद्या का केन्द्र रहा है । बड़ौदा अमोधवर्षके ही शासनमें था । गुर्जरेश्वर वह कहलाता भी था । आनतेन्द्र कोई राष्ट्रकूट राजा या सामन्त होगा । जिसके बनवाये हुए मन्दिरमें वे रहे थे । इन्द्रनामके कई राष्ट्रकूटराजा हुए हैं ।

वर्षकी राजधानी मान्यखेट थी जो कि उस समय कर्नाटक और महाराष्ट्र इन दो देशोंकी राजधानी थी और इस समय मलखेड़ नामसे प्रसिद्ध है तथा हैदराबाद रेलवे लाइनपर मलखेड़गेट नामक छोटेसे स्टेशनसे ४-५ मील दूरीपर है। ग्रमोधवर्ष श्रीजिनसेन स्वामीके ग्रनय भक्तोंमेंसे था ग्रतः उनका उसकी राजधानीमें ग्राना जाना संभव है। परन्तु वहां उनके खास निवासके कोई उल्लेख नहीं मिलते।

#### समय-विचार-

हरिवंश पुराणके कर्ता जिनसेन (द्वितीय)ने श्रपने हरिवंशपुराणमें जिनसेनके गुरु वीरसेन श्रौर जिनसेनका निम्नाङ्गिकत शब्दोंमें उल्लेख किया है-

''जिन्होंने परलोकको जीत लिया है और जो किवयों के चक्रवर्ती है उन वीरसेन गुरुकी कलड़क-रिहत कीर्ति प्रकाशित हो रही है। जिनसेन स्वामीने श्रीपाश्वेनाथ भगवान्के गुणोंकी जो अपिरिमित स्तुति बनाई है अर्थात् पार्श्वाभ्युदय काव्यकी रचना की है वह उनकी कीर्तिका अच्छी तरह कीर्तन कर रही है। और उनके वर्धमानपुराणरूपी उदित होते हुए सूर्यकी उक्तिरूपी किरणें विद्वत्युरुषोंके अन्तःकरण-रूपी स्फटिकभूमिमें प्रकाशमान हो रही हैं।'

'ग्रवमासते' 'संकीतंयित' 'प्रस्फुरन्ति' इन वर्तमानकालिक कियाग्रोंके उल्लेखसे यह सिद्ध होता है कि हिर्विश्च पुराणकी रचना होनेके समय आदिपुराणके कर्ता श्रीजिनसेन स्वामी विद्यमान ये ग्रीर तब तक वे पार्श्वजिनेन्द्र स्तुति तथा वर्षमानपुराण नामक दो ग्रन्थों की रचना कर चुके थे तथा इन रचनाग्रों के कारण उनकी विशव कीर्ति विद्यानों के हृदयमें ग्रपना घर कर चुकी थी। जिनसेन स्वामीकी, जयधवला टीकाका ग्रन्तिम भाग तथा महापुराण जैसी मुविस्तृत श्रेष्ठतम रचनाग्रों का हरिवंशपुराणके कर्त्ता जिनसेनने कुछ भी उल्लेख नहीं किया है इससे पता चलता है कि उस समय इन टीकाग्रों तथा महापुराणकी रचना नहीं हुई होगी। यह श्रीजिनसेनकी रचनाग्रों का प्रारम्भिक काल मालूम होता है। ग्रीर इस समय इनकी ग्रायु कमसे कम होगी तो २४-३० वर्षकी ग्रवस्था होगी क्यों कि इतनी ग्रवस्थाके बिना उन जैसा ग्रगाध पाण्डित्य ग्रीर गौरव प्राप्त होना संभव नहीं है।

हरिवंशपुराणके अन्तमं जो उसकी 'प्रशस्ति दी गई है उससे उसकी रचना शकसंवत् ७०४ में पूणं हुई है यह निश्चित है। हरिवंश पुराणकी श्लोकसंख्या दश बारह हजार है। इतने विशाल ग्रन्थकी रचनामें कमसे कम ४ वर्ष अवश्य लग गये होंगे। यदि रचनाकालमें से यह ४ वर्ष कम कर दिये जावें तो हरिवंशपुराणका प्रारम्भ काल ७०० शकसंवत् सिद्ध होता है। हरिवंशकी रचना प्रारम्भ करते समय आदिपुराणके कर्ता जिनसेनकी आयु कमसे कम २४ वर्ष अवश्य होगी। इस प्रकार शकसंवत् ७०० मेंसे यह २४ वर्ष कम कर देने पर जिनसेनका जन्म ६७४ शक संवत्के लगभग सिद्ध होता है। यह आनुमानिक उल्लेख है ग्रतः इसमें ग्रन्तर भी हो सकता है परन्यु अधिक ग्रन्तरकी सम्भावना नहीं है।

जयधवला टीकाकी प्रशस्तिसे यह विदित होता है कि जिनसेनने अपने गुरुदेव श्रीवीरसेन स्वामीके द्वारा प्रारब्ध वीरसेनीया टीका शकसंवत् ७४६ फागुन सुदी १० के पूर्वाह्ममें जब कि ब्राष्टाह्मिक

- १ जितात्मपरलोकस्य कवीनां चक्रवर्तिनः । वीरसेनगुरोः कीर्तिरकलङ्कावभासते ॥३६॥ यामिताभ्युदये पाद्यविजनेन्द्रगुणसंस्तुतिः । स्वामिनो जिनसेनस्य कीर्ति संकीर्तयत्यसौ ॥४०॥ वर्द्धमानपुराणोद्यदादित्योक्तिगभस्तयः । प्रस्फुरन्ति गिरीशानाः स्फृटस्फटिकभित्तिषु ॥४१॥ हरियंश्च पुराण सर्ग १
- २ शाकेष्वब्दशतेषु सप्तसु दिशं पञ्चोत्तरेषूत्तरां पातीन्द्रायुधनाम्नि कृष्णनृपजे श्रीवल्लभे दक्षिगाम् । पूर्वां श्रीमदवन्तिभूभृति नृपे वत्साधिराजेऽपरां सौरागामधिमण्डलं जययुते वीरे वराहेऽविति ॥ ह० पु०
- ३ कषायप्राभृतकी २० हजार प्रमाण वीरसेनस्वामीकी और ४० हजार प्रमाण जिनसेन स्वामीकी जो टीका है वह वीरसेनीया टीका कहलाती है। और वीरसेनीया टीकासहित जो कषायप्राभृतके मूलसूत्र तथा चूर्णिसूत्र धार्तिक वगैरह अन्य आचार्योंकी टीका है उन सबके संग्रहको जयधवला टीका कहते है। यह संग्रह किसी श्रीपाल नामक आचार्यने किया है इसलिये जयधवलाको 'श्रीपालसंपालिता' कहा है।

यहोत्सवकी पूजा हो रही थी पूर्ण की थीं। इससे यह साननेमें कोई सन्बेह नहीं रह जाता कि जिनसेन स्वामी ७५६ शकसंवत् तक विद्यमान थे। अब वेखना यह है कि वे इसके बाद कब तक इस भारत-भूमण्डलपर अपनी ज्ञानज्योतिका प्रकाश फैलाते रहे।

यह पहले लिखा जा चुका है कि जिनसेन स्वामीने अपने प्रारम्भिक जीवनमें पादविभ्युदय तथा वर्धमानपुराण लिखकर विद्वत्समाजमें भारी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। वर्धमानपुराण तो उपलब्ध नहीं है परन्तु पार्वाभ्युवय प्रकाशित हो चुकनेके कारण कितने ही पाठकों की दृष्टिमें ग्रा चुका होगा। उन्हों ने देखा होगा कि उसकी हृदयहारिणी रचना पाठकके हृदयको किस प्रकार बलात् अपनी स्रोर स्नाकुब्ट कर लेती है। वर्षमान पुराणकी रचना भी ऐसी ही रही होगी। उनकी दिव्य लेखनीसे प्रसूत इन दो काव्य प्रन्थों को देखकर उनके संपर्कमें रहनेवाले विद्वान् साधुग्रोंने ग्रवत्य ही उनसे प्रेरणा की होगी कि यदि श्रापकी दिव्य लेखनीसे एक दो ही नहीं चौबीसो तीर्थंकरों तया उनके कालमें होनेवाले शलाकापुरुवोंका चरित्र लिखा जाय तो जनसमूहका भारी कल्याण हो और उन्होंने इस कार्यको पूरा करनेका निश्चय अपने हृदयमें कर लिया हो । परन्तु उनके गुरु श्री वीरसेन स्वामीके द्वारा प्रारब्ध सिद्धान्त प्रन्यों की टीकाका कार्य उनके स्वर्गारोहणके पश्चात् अपूर्ण रह गया । योग्यता रखनेवाला गुरुभक्त शिष्य गुरुप्रारब्ध कार्यकी पूर्तिमें जुट पड़ा ग्रौर उसने ६० हजार ब्लोक प्रमाण टीका ग्राद्य भागके विना शेव भागकी रचना कर उस कार्यको पूर्ण किया। इस कार्यमें ग्रापका बहुत समय निकल चुका। सिद्धान्तप्रन्थों की टीका पूर्ण होनेके बाद जब ग्रापको विश्राम मिला तब ग्रापने चिराभिलर्षित कार्यको हाथमें लिया ग्रौर उस पुराणकी रचना प्रारम्भ की जिसमें त्रेशठ शलाका पुरुषों के चरित्रचित्रणकी प्रतिज्ञा की गई थी। श्रापके ज्ञानकोषमें न 'शब्दोंकी कमी थी थ्रौर न ग्रर्थों की। फलतः ग्राप विस्तारके साथ किसी भी वस्तुका वर्णन करनेमें सिद्धहस्त श्ये। श्रादिपुराणका स्वाध्याय करनेवाले पाठक श्रीजिनसेन स्वामीकी इस विशेषताका पद पद पर भ्रनुभव करेगें ऐसा मेरा विश्वास है।

हां, तो ग्रविपुराण ग्रापकी पिछली रचना है प्रारम्भसे लेकर ४२पर्व पूर्ण तथा तेतालीसवें पर्वके ३ श्लोक ग्रापकी सुवर्ण लेखनीसे लिखे जा सके कि ग्रसमयमें ही ग्रापकी ग्रायु समाप्त हो गई ग्रीर ग्रापका चिराभिलिषत कार्य ग्रपूर्ण रह गया। ग्रापने ग्राविपुराण कब प्रारम्भ किया ग्रीर कब समाप्त किया यह जाननेके कोई साधन नहीं है इसलिये दृढ़ताके साथ यह नहीं कहा जा सकता कि ग्रापका ऐहिक जीवन ग्रमुक शकसंवत्में समाप्त हुग्रा होगा। परन्तु यह मान लिया जाय कि वीरसेनीया टीकाके समाप्त होते ही यदि महापुराणकी रचना शुरू हो गई हो ग्रीर चूंकि उस समय श्री-जिनसेन स्वामीकी ग्रवस्था ५० वर्षसे ऊपर हो चुकी होगी ग्रतः रचना बहुत थोड़ी थोड़ी होती रही हो ग्रीर उसके लगभग १० हजार श्लोकोंकी रचनामें कमसे कम १० वर्ष ग्रवश्य लग गये होंगे। इस हिसाबके शकसंवत् ७७० तक ग्रथवा बहुत जल्दी हुग्रा हो तो ७६४ तक जिनसेन स्वामीका ग्रस्तित्व माननेमें ग्रापत्ति नहीं दिखती। इस प्रकार जिनसेन स्वामी ६०-६४ वर्ष तक संसारके सम्भ्रान्त पुरुषोंका कल्याण करते रहे यह ग्रनुमान किया जा सकता है।

गुणभद्राचार्यको म्राय यदि गुरु जिनसेनके स्वर्गवासके समय २५ वर्षकी मान ली जाय तो वे शकसं ७४० के लगभग उत्पन्न हुए होंगे ऐसा म्रनुमान किया जा सकता है परन्तु उत्तरपुराण कब समाप्त हुम्रा तथा गुणभद्राचार्य कब तक धराघामपर जीकित रहे। यह निर्णय करना कठिन कार्य है। यद्यपि उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें यह लिखा है कि उसकी समाप्ति शकसंवत् ६२० में हुई। परन्तु प्रशस्तिके सुक्ष्मतर म्रध्ययनके बाद यह मालूम होता है कि उत्तरपुराणकी प्रशस्ति स्वयं एकरूप न होकर दो रूपोमें

१ इति श्री वीरसेनीया टीका सूत्रार्थवर्शिनी । वाटग्रामपुरे श्रीमद्गुर्जरायीनुपालिते ।। फाल्गुने मासि पूर्वाहणे दशम्या शुक्लपक्षके । प्रवर्धमानपूजाया नन्दीक्वरमहोत्सवे ।।

<sup>···</sup>एकान्नषष्टिसमधिकसप्तशताब्देषु शकनरेन्द्रस्य । समतीतेषु समाप्ता जयभवला प्राभृतव्याख्या ॥

२ शब्दराशिरपर्यन्तः स्वाधीनोर्थः स्फुटा रसाः । सुलभाश्च प्रतिच्छन्दाः कवित्वे का दरिद्रक्षा ।१०१।

क्षिभाजित है। एकते लेकर सत्ताई सर्वे पद्य तक एक रूप है और अट्ठाईससे लेकर व्यालीसवें तक दूसरा रूप है। पहला रूप गुणभद्र स्वामीका है और दूसरा उनके शिष्य लोकसेनका। लिपिकर्ताधोंकी कुपासे दोनों रूप मिलकर एक हो गये है। गुणभद्रस्वामीने अपनी प्रशस्तिके प्रारम्भिक १६ श्लोकों में संघकी और गुरुश्रों की महिमा प्रविश्ति करनेके बाद बीसवें पद्यमें लिखा है कि अति विस्तारके भयसे और अतिशय हीन कालके अनुरोधसे अवशिष्ट महापुराणको मैंने संक्षेपमें संगृहीत किया। इसके बाद ५-६ श्लोकों में ग्रन्थका माहात्म्य वर्णन कर अन्तके २७वें पद्यमें कहा है कि भव्यजनों को इसे सुनाना चाहिये, व्याख्यान करना चाहिये, चिन्तवन करना चाहिये, पूजना चाहिये और भक्तजनों को इसकी प्रति लिपियां लिखाना चाहिये। गुणभद्रस्वामीका वक्तव्य यहीं समाप्त हो जाता है।

इसके बाद २८वे पद्यसे लोकसेनकी लिखी हुई प्रशस्ति शुरू होती है जिसमें कहा है कि उन गुणभद्रस्वामीके शिष्यों में मुख्य लोकसेन हुन्ना जिसने इस पुराणमें निरन्तर गुरुविनय रूप सहायता वेकर सज्जनों द्वारा बहुत मान्यता प्राप्त की थी। फिर २६-३०-३१वें पद्यों में राष्ट्रकूट झकालवर्षकी प्रशंसा की है। इसके पदचात् २२-३३-३४-३४-३६-वें पद्यों में कहा है कि जब झकालवर्षके सामन्त लोकादित्य वंकापुर राजधानीमें रहकर सारे वनवास देशका शासन करते थे तब शकसंवत् ८२०के झमुक झमुक मुहुतंमें इस पिवत्र झौर सर्वसाररूप श्रेष्ठ पुराणकी भव्यजनों द्वारा पूजा की गई। ऐसा यह पुष्य पुराण जयवन्त रहे। इसके बाद ३७ वें पद्यमें लोकसेनने यह कह कर झपना वक्तस्य समाप्त किया है कि यह महापुराण चिरकाल तक सज्जनों की वाणी और चित्तमों स्थिर रहे। इसके झागे ५ पद्य और है जिनमें महापुराण चिरकाल तक सज्जनों की वाणी और चित्तमों स्थिर रहे। इसके झागे ५ पद्य और है जिनमें महापुराणकी प्रशासा वर्णित है। लोकसेन मुनिके द्वारा लिखी हुई दूसरी प्रशस्ति उस समय लिखी गई मालूम होती है जब कि उत्तरपुराण प्रन्थकी विधिपूर्वक पूजा की गई थी। इस प्रकार उत्तरपुराणकी प्रशस्तमे उसकी पूर्तिका जो ८२० शकसंवत् दिया गया है वह उसकी पूजा महोत्सवका है। गुणभद्रा-चार्यने प्रन्थकी पूर्तिका शकसंवत् उत्तरपुराणमें दिया ही नहीं है जैसा कि उन्हों ने अपने झन्य प्रन्थों झात्मानुशासन तथा जिनदत्त चरितमें भी नहीं दिया है। इस दशार्ये उनका ठीक ठीक समय बतलाना कठिन कार्य है। हां, जिनसेनाचार्यके स्वर्गारोहणके ५० वर्ष बाद तक उनका सद्भाव रहा होगा यह झनु-मानसे कहा जा सकता है।

### जिनसेन स्वामी श्रीर उनके ग्रन्थ-

जिनसेन स्वामी वीरसेन स्वामीके शिष्य थे। श्रापके विषयमें गुणभद्राचार्यने उत्तरपुराणकी प्रशिक्तमें ठीक ही लिखा है कि जिस प्रकार हिमालयसे गङ्गाका प्रवाह सर्वज्ञके मुखसे सर्वशास्त्ररूप विष्यध्वितका श्रीर उदयाचलके तटसे देवीप्यमान सूर्यका उदय होता है उसी प्रकार वीरसेन स्वामीसे जिनसेनका उदय हुग्रा। जयध्वलाकी प्रशस्तिमें श्राचार्य जिनसेनने श्रपना परिचय बड़ी ही श्रालंकारिक भाषामें दिया है। देखिये—

<sup>१</sup>'उन वीरसेन स्वामीका शिष्य जिनसेन हुम्रा जो श्रीमान् था म्रौर उज्ज्वल बुद्धिका धारक भी। उसके कान यद्यपि म्रविद्ध थे तो भी ज्ञानरूपी शलाकासे वेधे गये थे'।

ैं 'निकट भव्य होनेके कारण मुक्तिरूपी लक्ष्मीने उत्सुक हो कर मानो स्वयं ही वरण करनेकी इच्छासे जिनके लिये श्रुतमालाकी योजना की थीं।

<sup>१</sup> 'जिसने बाल्यकालसे ही ग्रखण्डित ब्रह्मचयंत्रतका पालन किया था फिर भी ग्राइचर्य है कि उसने स्वयंवरकी विधिसे सरस्वतीका उद्वहन किया था'।

१ तस्य शिष्योऽभवच्छी,मान् जिनसेनः समिद्धधीः । अविद्धावपि यत्कर्गौ विद्धौ ज्ञानशलाकया ॥

२ यस्मिन्नासन्नभव्यत्वान्मुक्तिलक्ष्मीः समुत्सुका । स्वयंवरीतुकामेव श्रौती मालामयूयुजत् ॥२८॥

३ येनानुचरितं बाल्याद् ब्रह्मव्रतमखण्डितम् । स्वयंवरिवधानेन चित्रमूढा सरस्वती ॥२६॥

<sup>१</sup> जो न तो बहुत सुन्दर थे ग्रौर न ग्रत्यन्त चतुर ही। फिर भी सरस्वतीने ग्रनन्यशरणा हो कर उनकी सेवा की यीं।

े 'बुद्धि, शान्ति श्रौर विनय यही जिनके स्वाभाविक गुण थे, इन्हीं गुणोंसे जो गुरुश्रोंकी श्राराधना करते थे। सो ठीक ही है, गुणोंके द्वारा किसकी श्राराधना नहीं होती ?'।

ै 'जो शरीरसे यद्यपि कृश थे परन्तु तपरूपी गुणों से कृश नहीं थे वास्तवमें शरीरकी कृशता कृशता नहीं है। जो गुणोंसे कृश है वही कृश हैं

"'जिन्होंने न तो कापालिका (सांख्य शास्त्र पक्षमें तैरनेका घड़ा) को ग्रहण किया श्रीर न ग्राधिक चिन्तन ही किया फिरभी जो अध्यात्म विद्याके द्वितीय पार को प्राप्त हो गये'।

"जिनका काल निरन्तर ज्ञानकी स्राराधनामें ही व्यतीत हुम्रा और इसीलिये तस्वदर्शी जिन्हें ज्ञानमय पिण्ड कहते हैं'।

जिनसेन सिद्धान्तज्ञ तो थे ही साथ ही उच्च कोटिक किव भी थे। ग्रापकी किवतामें श्रोज है, माधुर्य है, प्रसाद है, प्रवाह है, जैली है, रस है, ग्रलंकार है। जहां जिसकी ग्रावश्यकता हुई वहां किवने वही भाव उसी जैलोमें प्रकट किया है। ग्राप वस्तु तत्त्वका यथार्थ विवेचन करना पसन्व करते थे दूसरों को प्रसन्न करनेके लिये वस्तुतत्त्व को तोड़मरोड़कर ग्रन्थया कहना ग्रापका निसर्ग नहीं था। वह तो खुले शब्दों के कहते हैं कि दूसरा श्रादमी संतुष्ट हो ग्रथवा न हो किव को ग्रपना कर्तव्य करना चाहिये। दूसरेकी ग्रापकाले भला नहीं होगा किन्तु समीचीन मार्गका उपवेश देनेसे होगा।

म्रब तक म्रापके द्वारा प्रणीत निम्नाङ्कित ग्रन्थों का पता चला है-

पार्श्वी श्युद्य — संस्कृत साहित्यमें कालिदासका मेघदूत नामक खण्डकाव्य बहुत ही प्रसिद्ध प्रन्य है। उसकी रचना श्रीर भाव सभी सुन्दर है। उसके चतुर्थ चरण को लेकर हंसदूत नेमिदूत श्रादि कितने ही खण्ड काव्यों की रचना हुई है। जिनसेन स्वामीका पार्श्वाश्युद्ध काव्य जो कि ३६४ मन्दाकान्ता वृत्तों में पूर्ण हुग्रा है कालिदासके इसी मेघदूतकी समस्यापूर्तिक्ष है इसमें मेघदूतके कही एक श्रीर कहीं हो पार्शों को लेकर क्लोक रचना की गई है तथा इस प्रकार सम्पूर्ण मेघदूत इस पार्श्वाश्युद्ध काव्यमें अन्तिविलीन हो गया है। पार्श्वाश्युद्ध मेघदूतके ऊपर समस्या पूर्तिक द्वारा रचा हुग्रा सर्व प्रथम स्वतन्त्र प्रन्य है। इसकी भाषा श्रीर जैली बहुत ही मनोहर है।

श्री पाद्यंनाय भगवान् वीक्षाक त्याणक के बाद प्रतिमा योग धारणकर विराजमान है। वहांसे उनका पूर्वभवका विरोधी कमठका जीव शम्बर नामक ज्यौतिष्क देव निकलता है और अवधिज्ञानसे उन्हें अपना बेरी समक्षकर नाना कष्ट देने लगता है। बस इसी कथा को लेकर पाद्यांभ्युदयकी रचना हुई है। इसमें शम्बरदेव को यक्ष, ज्योतिर्भव को अलका श्रीर यक्षकी वर्षशाप को शम्बरकी वर्षशाप मान ली है। मेधवूतका कथानक बूसरा श्रीर पाद्यांभ्युदयका कथानक वूसरा फिर भी उन्हीं शब्दों के द्वारा विभिन्न कथानक को कहना यह कविका महान् कौशल है। समस्या पूर्तिमें किव को बहुत ही परतन्त्र रहना पड़ता है और उस परतन्त्रताके कारण प्रकीणंक रचना की बात तो जाने दीजिये, संदर्भरचनामें अवश्य ही नीरसता श्रा जाती है परन्तु इस पाद्यांभ्युदयमें कहीं भी नीरसवा नहीं श्राने पाई है यह प्रसन्नता की बात है। इस काव्यकी रचना श्री जिनसेन स्वामीने अपने सधर्मा विनयसेनकी प्रेरणासे की थी और यह इनकी प्रथम रचना मालूम होती है।

१ यो नाति सुन्दराकारो न चातिचतुरो मुनिः । तथाप्यनन्यशरणा यं सरस्वत्युपाचरत् ।।३०।।

२ धी: शमो विनयश्चेति यस्य नैसर्गिका गुणाः । सूरीनाराधयन्ति स्म गुरौराराध्यते न कः ॥३१॥

३ यः कृशोऽपि शरीरेए। न कृशोऽभूत्तपोगुणैः । न कृशत्वं हि शारीरं गुणैरेव कृशः कृशः ॥३२॥

४ यो नागृहीत्कापालिकान्नाप्यचिन्तयदञ्जसा । तथाप्यध्यात्मविद्याब्धेः परं पारमिशिश्रयत् ॥३३॥

प्र ज्ञानाराधनया यस्य गतः कालो निरन्तरम् । ततो ज्ञानमयं पिण्डंयमाहुस्तत्त्वदर्शिनः ॥३४॥

६ श्रीवीरसेनमुनिपादपयोजभृङ्गः श्रीमानभूद्विनयसेनमुनिर्गरीयान् ।

तच्चोदितेन जिनसेनमुनीश्वरेण काव्यं व्यधायि परिवेष्टितमेषदूतम् ॥

योगराट् पण्डिताचार्य नामके किसी विद्वान्ने इसकी संस्कृत टीका की है को विक्रमकी पन्द्रहवीं इातीके बादकी हैं। उसके उपोद्घातमें उन्होंने लिखा है कि 'एक बार कि कालिदास वंकापुरके राजा समोधवर्षकी सभामें प्राये और उन्होंने बड़े गवंके साथ अपना मेधदूत सुनाया। उसी सभामें जिनसेन-स्वामी भी अपने सध्मा विनयसेन मुनिके साथ विद्यमान थे। विनयसेनने जिनसेनसे प्रेरणा की कि इस कालिदासका गवं नष्ट करना चाहिये। विनयसेनकी प्रेरणा पाकर जिनसेनने कहा कि यह रचना प्राचीन है, इनकी स्वतन्त्र रचना नहीं है किन्तु चौरी की हुई है। जिनसेनके वचन सुनकर कालिदास तिलिमला उठे। उन्होंने कहा कि यदि रचना प्राचीन है तो सुनाई जानी चाहिये। जिनसेन स्वामी एक बार जिस इलोकको सुन लेते थे वह उन्हें याद हो जाता था इसलिये उन्हों कालिदासका मेधदूत उसी सभामें याद हो गया था। उन्होंने कहा कि यह प्राचीन ग्रन्थ किसी दूरवर्ती ग्राममें विद्यमान है अतः आठ दिनके बाद लाया जा सकता है। अपोधवर्ष राजाने आदेश दिया कि अच्छा, आजसे आठवें दिन वह ग्रन्थ यहां उपस्थित किया जाय। जिनसेनने अपने स्थानपर आकर ७ दिनमें पाइविभ्युवयकी रचना की और आठवें दिन राजसभामें उसे उपस्थित कर विया। इस सुन्दर काव्य ग्रन्थको सुनकर सब प्रसन्न हुए और कालिदासका सारा आहंकार नष्ट हो गया। बादमें जिनसेन स्थामीने सब बात स्पष्ट कर दी।

परन्तु विचार करतेपर यह कथा सर्वथा किल्पत मालूम होती है; क्यों कि मेघबूतके कर्ता कालिदास और जिनसेन स्वामीके समयमें भारी अन्तर है। साथ ही इसमें जो अमोघवर्षकी राजधानी वंकापुर बतलाई है वह भी गलत है क्यों कि अमोघवर्षकी राजधानी मान्यखेट थी और वंकापुर अमोघवर्षके उत्तराधिकारी अकालवर्षके सामन्त लोकादित्य की। यह पीछे लिख आये है कि लोकादित्यके पिता वंकेयरसने अपने नामसे इस राजधानीका नाम वंकापुर रक्खा था। अमोघवर्षके समय तो संभवतः वंकापुर नामका अस्तित्व ही नहीं होगा यह कथा तो ऐसी ही रही जैसी कि अमरसिंह और धनंजयके विषयमें छोटी छोटी पाठशालाओं के विद्वान् अपने छात्रों को सुनाया करते है—

'राजा भोजने अपनी सभामें प्रकट किया कि जो विद्वान् सबसे अच्छा कोष बनाकर उपस्थित करेगा उसे भारी पारितोषिक प्राप्त होगा। धनंजय किवने अमरकोषकी रचना की। उपस्थित करनेके एक दिन पहले अमरिसह धनंजयके यहां आये। ये उनके बहनोई होते थे। धनंजयने उन्हें अपना अमर-कोष पढ़कर सुनाया। सुनते ही अमरिसह उसपर लुभा गये और उन्होंने अपनी स्त्रीके द्वारा उसे अपहृत करा लिया। जब धनंजयको पता चला कि हमारा कोष अपहृत हो गया है तब उन्होंने एक ही रातमें नाममालाकी रचना कर डाली और दूसरे दिन सभामें उपस्थित कर दी। नाममालाकी रचनासे राजा भोज बहुत ही प्रभावित हुए और कोषरचनाके उत्पर मिलनेवाला भारी पुरस्कार उन्हें ही मिला।'

इस कथाके गढ़नेवाले हमारे विद्वान यह नहीं सोचते कि श्रमर्रांसह जो कि विक्रमके नव रत्नों में से एक थे, कब हुए, धनंजय कब हुए श्रोर भोज कब हुए। व्यर्थ ही भावुकतावश मिण्या कल्पनायें करते रहते है। फिर योगिराट् पण्डिताचार्यने पादर्वाभ्युदयके विषयमें जो कथा गढ़ी है उससे तो जिनसेनकी श्रमुया तथा परकीर्त्यसहिष्णुता ही सिद्ध होती है जो एक विगम्बराचार्यके लिये लाञ्छनकी बात है।

पार्श्वाभ्युदयको प्रशंसाके विषयमें श्रीयोगिराट् पण्डिताचार्यने जो लिखा है कि 'श्रीपार्श्वनाथसे बढ़कर कोई साधु, कमठसे बढ़कर कोई दुष्ट ग्रीर पार्श्वाभ्युदयसे बढ़कर कोई काव्य नहीं दिखलाई देता है। वह ठीक ही लिखा है। श्री प्रो० के० बी० पाठकने रायल एशियाटिक सोसायटीमें कुमारिलभट्ट ग्रीर भर्त हरिके विषयमें जो निबन्ध पढ़ा या उसमें उन्होंने जिनसेन ग्रीर उनके काव्य पार्श्वाभ्युदयके विषयमें क्या ही ग्रच्छा कहा था—

'जिनसेन प्रमोधवर्ष (प्रथम) के राज्यकालमें हुए है, जैसा कि उन्होंने पार्श्वाभ्युदयमें कहा है। पार्श्वाभ्युदय संस्कृत साहित्यमें एक कौतुकजन्य उत्कृष्ट रचना है। यह उस समयके साहित्य-स्वादका उत्पादक श्रौर दर्गणरूप अनुपम काव्य है। यद्यपि सर्वसाधारणकी सम्मतिसे भारतीय कवियों में कालि-दासको पहला स्थान दिया गया है तथापि जिनसेन मेधबूतके कर्ताकी अपेक्षा अधिकतर योग्य समभे जानेके अधिकारी है।'

१ श्रीपार्श्वात्साधुतः साधुः कमठात् खलतः खलः । पार्श्वाभ्युदयतः काव्यं न च ववचिदपीष्यते ॥१७॥

चूंकि पार्क्षाभ्युवय प्रकाशित हो चुका है ग्रतः उसके व्लोकोंके उद्धरण वेकर उसकी कविताका माहात्म्ब प्रकट करना इस प्रस्तावनालेकका पल्लवन ही होगा। इसकी रचना ग्रमोघवर्षके राज्यकालमें हुई है यह उसकी ग्रान्सिस प्रशस्तिसे ज्ञात होता है—

> इति विरिचितमेतत्काच्यमावेष्टम मेघं बहुगुणमपदोषं कालिवासस्य काव्यम् । मलिनितपरकाच्यं तिष्ठतादाशशास्त्रक भुवनमवतु देवः सर्वदामोघवर्षः ।।

वर्षमानपुराण'— मापकी द्वितीय रचना वर्धमानपुराण है जिसका कि उल्लेख जिनसेन (द्वितीय) ने अवने हरिवंश पुराणमें किया है परम्तु वह कहां है ? बाजतक इसका पता नहीं चला । बिना वेखे उसपर क्या कहा जा सकता है ? नामसे यही स्पष्ट होता है कि उसमें ग्रन्तिम तीर्थं क्रूर श्री वर्धमानस्थामीका क्यानक होगा ।

जयधवला टीका—कवायप्राभृतके पहले स्कन्धकी वारों विभक्तियोंपर जयधवला नामकी २० हजार ब्लोक प्रमाण टीका लिखकर जब श्रीगुरु वीरसेनाचार्य स्वगंको सिधार चुके तब उनके शिष्य श्रीजिनसेन स्वामीने उसके श्रवशिष्ट भागपर ४० हजार ब्लोक प्रमाण टीका लिखकर उसे पूरा किया। यह टीका जयधवला श्रथवा वीरसेनीया नामसे प्रसिद्ध है। इस टीकामें श्रापने श्रीवीरसेनस्वामीकी ही बौलीको प्रपनाया है श्रीर कहीं संस्कृत कहीं प्राकृतके द्वारा पवार्षका सूक्ष्मतम विश्वलेषण किया है। इन टीकाश्रोंको भाषाका ऐसा विचित्र प्रवाह है कि उससे पाठकका चिस्त कभी घवड़ाता नहीं है। स्वयं ही अनेक विकस्प उठाकर पदार्थका बारोकीसे निरूपण करना इन टीकाश्रोंकी लास विशेषता है।

#### मादिपुराण-

महापुराणके विषयमें पहले विस्तारके साथ लिख चुके है। श्रादिपुराण उसीका श्राद्य भाग है। उत्तर भागका नाम उत्तरपुराण है। श्रादिपुराणमें ४७ पर्व है जिनमें प्रारम्भके ४२ श्रीर तेंतालीसवें पर्वके ३ इलोक जिनसेनाचार्य द्वारा रचित है, शेष पर्वोके १६२० इलोक उनके शिष्य भवन्त गुणभद्राचार्य द्वारा विरचित है। जिनसेनाचार्यने श्राविपुराणके पीठिकाबन्धमें जयसेन गुरुकी स्तुतिके बाद परमेश्वर कविका उल्लेख किया है श्रीर उनके विषयमें कहा है कि—

'बें कवि परमेश्वर लोकमें किबयोंके द्वारा पूजने योग्य है जिन्होंने कि शब्द श्रौर श्रयंके संग्रह-स्वरूप समस्त पुराणका संग्रह किया था'। दन परमेश्वर किबने गद्यमें समस्त पुराणोंकी रचना की थी उसीका ग्राथार लेकर जिनसेनाचार्यने श्राविपुराणकी रचना की है। श्राविपुराणकी महत्ता बतलाते हुए गुणभद्राचार्यने कहा है कि—

'यह आदिनायका चरित कवि परमेश्वरके द्वारा कही हुई गद्य-कथाके आधारसे बनाया गया है, इसमें समस्त छन्द तथा अलंकारोंके लक्षण है, इसमें सूक्ष्म अर्थ और गृढ़ पदोकी रचना है, वर्णनकी अपेक्षा अत्यन्त उत्कृष्ट है, समस्त शास्त्रोंके उत्कृष्ट पदार्थोंका साक्षात् करानेवाला है, अन्य काव्योंको तिरस्कृत करता है, अवण करने योग्य है, व्युत्पन्न बुद्धिवाले पुरुषोंके द्वारा ग्रहण करने योग्य है, मिथ्या कवियोके गवंको नष्ट करनेवाला है और अत्यन्त सुन्दर है। इसे सिद्धान्त ग्रन्थोंकी टीका करनेवाले तथा चिरकाल तक शिष्योंका शासन करनेवाले भगवान् जिनसेनने कहा है। इसका अवशिष्ट भाग निर्मल बुद्धिवाले गुणभद्य सूरिने अति विस्तारके भयसे और होन कालके अनुरोधसे संक्षेपमें संगृहीत किया है।''

१ इस वर्षमानपुराणका न तो गुणमद्राचार्यने अपनी प्रशस्तिमे उल्लेख किया है और न जिनसेनके अपरवर्ती किसी आचार्यने अपनी रचनाओं में उसकी चर्चा की है इसलिये किन्ही विद्वानोंका स्वाल है कि वर्षमानपुराण नामक कोई पुराण जिनसेनका बनाया हुआ है ही नही। जिनसेन द्वितीयने अपने हिरवंश पुराएगों अज्ञातनाम कविके किसी अन्य वर्षमानपुराएगा उल्लेख किया है। प्रेमीजीने भी अपने हालके एक पत्रमें ऐसा ही भाव प्रकट किया है।

२ देखो म्रादिपु० १।६०।

३ उ०पु० प्र० इलो० १७-२०।

ग्नाविषुराण सुभावितोंका भाण्डार है इस विषयको स्पष्ट करनेके लिये उ० पु० में वो क्लोक बहुत ही सुन्दर मिलते हैं जिनका भाव इस प्रकार है—

'जिस प्रकार समुद्रसे महामूल्य रत्नोंकी उत्पत्ति होती है उसी प्रकार इस पुराणसे सुभावितरूपी

रलोंकी उत्पत्ति होती हैं ।

'झन्य ग्रन्थोंमें जो बहुत समय तक कठिनाईसे भी नहीं मिल सकते वे सुभावित पद्य इस पुराणमें पद पदपर सुलभ हे ग्रीर इच्छानुसार संगृहीत किये जा सकते हैं'।

श्राविपुराणका माहात्म्य एक कविके शब्दोंमें देखिये, कितना सुन्दर निरूपण है!

'हे मित्र! यदि तुम सारे कवियोंको सुक्तियोंको सुनकर सरसहृदय बनना चाहते हो तो कविबर जिनसेनाचार्यके मुखकमलसे कहे हुए ग्रादिपुराणको सुननेके लिये ग्रपने कानोंको समीप लाग्नो'।

समग्र महापुराणकी प्रशंसामें एकने ग्रौर कहा है-

'इस महापुराणमें धर्म है, मुक्तिका पद है, कविता है, श्रीर तीर्थक्करोंका चरित्र है, श्रथवा कवीन्त्र जिनसेनाचार्यके मुखारविन्दसे निकले हुए वचन किनका मन नहीं हरते ?''

इस पुराणको महापुराण क्यों कहते है ? इसका उत्तर स्वयं जिनसेनाचार्य बेते है-

. 'यह ग्रन्थ ग्रत्यन्त प्राचीन कालसे प्रचलित है इसलिये पुराण कहलाता है, इसमें महापुराणोंका वर्णन किया गया है ग्रथवा तीर्थं द्भार ग्रादि महापुरुषोंने इसका उपदेश दिया है ग्रथवा इसके पड़नेसे महान् कल्याणकी प्राप्ति होती है इसलिये इसे महापुराण कहते है।'

'प्राचीन कवियोंके झाश्रयसे इसका प्रसार हुन्ना है इसलिये इसकी पुराणता-प्राचीनता-प्रसिद्ध है ही तथा इसकी महत्ता इसके माहात्म्यसे ही प्रसिद्ध है इसलिये इसे महापुराण कहते हैं।'

'यह पुराण महापुरुषोंसे सम्बन्ध रखनेवाला है तथा महान् ग्रभ्युदयका—स्वर्ग मोक्षादिका कारण है इसलिये महर्षि लोग इसे महापुराण कहते है ।'

'यह ग्रन्थ ऋषिप्रणीत होनेके कारण ग्रावं, सत्यार्थका निरूपक होनेसे सुक्त तथा धर्मका प्ररूपक होनेसे धर्मशास्त्र माना जाता है।'

'इति-इह-म्रासीत्' यहां ऐसा हुम्रा ऐसी अनेक कथाम्रोंका इसमें निरूपण होनेसे ऋषिगण इसे इतिहास, इतिवृत्त ग्रौर ऐतिहासिक भी मानते हैं'।'

पीठिकाबन्धमें जिनसेनने पूर्ववर्ती कवियोंका स्मरण करनेके पहले एक इलोक कहा है जिसका भाव इस प्रकार है—

'में उन पुराणके रचनेवाले कवियोंका नमस्कार करता हूँ जिनके मुखकमलमें सरस्वती साक्षात् निवास करती है तथा जिनके वचन ग्रन्य कवियोंकी कवितामें सुत्रपातका काम करते हैं।'

इससे यह सिद्ध होता है कि इनके पहले ग्रन्य पुराणकार वर्तमान थे जिनमें कि इनकी परस ग्रास्था थी। परन्तु वे कौन थे इसका उन्होंने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। हां, कवि परमेश्वरका ग्रवश्य ही ग्रपने निकटवर्ती ग्रतीतमें स्मरण किया है। एतावता विकान्तकौरवकी प्रशस्तिके "सातवें श्लोकमें 'प्रथमम्' पव वेलकर कितने ही महाशयोंने जीयह भारणा बना ली है कि ग्राविपुराण दि॰ जैन

१ यथा महार्घ्यरत्नानां प्रसूतिर्मकरालयात् । तथैव सूक्तरत्नानां प्रभवोऽस्मात्पुराणतः ॥१६॥

२ सुदुर्लभं यदम्यत्र चिरादिप सुभाषितम् । सुलभं स्वैरसंग्राह्यं तिदिहास्ति पदे पदे ॥२२॥ उ० पु०

३ यदि सकलकवीन्द्रप्रोक्तसूक्तप्रचारश्रवणसरसचेतास्तस्वमेवं सखे ! स्याः । कविवरजिनसेनाचार्यवक्त्रारविन्वप्रणिगवितपुराणाकर्णनाभ्यर्णकर्णः ।।

४ धर्मोऽत्र मुक्तिपदमत्र कवित्वमत्र तीर्थोशानां चरितमत्र महापुराणे । यद्वा कवीन्द्रजिनसेनमुखारविन्दनिर्यद्वचांसि न मनांसि हरन्ति केषाम् ॥

५ देखो - आ० पु० प० १। २१।२५

६ आ० पु० शार्थ।

७ यद्वाङमयं पुरोरासीत्पुराणां प्रथमं भुवि । तदीयप्रिवशिष्वोऽभूद् गुणभद्रमुनीदवरः ॥७॥

पुराण ग्रन्थों में प्रथम पुराण है वह उचित नहीं मालूम होती। वहां 'प्रथमं' का मर्थ श्रेष्ठ मथवा म्राष्ट भी हो सकता है।

### गुणभद्राचार्य और उनके प्रन्थ-

जिनसेन और दशरयगुरुके शिष्य गुणभद्राचार्य भी रश्रपने समयके बहुत बड़े विद्वात् हुए है। आप उत्कृष्ट ज्ञानसे युक्त, पक्षोपवासी, तपस्वी तथा भाविलङ्गी मुनिराज थे। इन्होंने आदिपुराणके अन्तके १६२० क्लोक रचकर उसे पूरा किया और उसके बाद उत्तरपुराणकी रचना की जिसका परिमाण ग्राट हजार क्लोक प्रमाण है। ये ग्रत्यन्त गुरुभक्त शिष्य थे। ग्रादिपुराणके ४२पर्वके प्रारम्भमें जहांसे ग्रपनी रचना शुरू करते हैं वहां इन्होंने जो पद्य लिखे हैं उनसे इनके गुरुभक्त हृदयका अच्छा साक्षात्कार हो जाता है। वे लिखते हैं कि—

ै'इक्षुकी तरह इस प्रन्यका पूर्वार्थ ही रसावह है उत्तरार्थमें तो जिस किसी तरह ही रसकी उत्पत्ति होगी'।

ै'यिव मेरे बचन सुस्वादु हों तो यह गुरुग्नोंका ही माहात्म्य समभाना चाहिये यह वृक्षोंका ही स्वभाव है कि उनके फल मीठे होते हैं'।

"भोरे हृदयसे वचन निकलते है ग्रीर हृदयमें गुरुदेव विराजमान है ग्रतः वे वहीं उनका सस्कार कर देंगे ग्रतः मुक्ते इस कार्यमें कुछ भी परिश्रम नहीं होगा'।

"भगवान् जिनसेनके ब्रनुगामी तो पुराण (पुराने) मार्गके ब्रालम्बनसे संसारसमुद्रसे पार होना चाहते हैं फिर मेरे लिये पुराणसागरके पार पहुचना क्या कठिन बात हैं ?

इनके बनाये हुए निम्नलिखित ग्रन्थ उपलब्ध है--

उत्तरपुराण — यह महापुराणका उत्तर भाग है। इसमें ग्रजितनाथको ग्रादि लेकर २३ तीर्थंकर, ११ चक्रवर्ती, ६ नारायण, ६ बलभद्र ग्रौर ६ प्रतिनारायण तथा जीवन्धर स्वामी ग्रादि कुछ विशिष्ट पुरुषोके कथानक दिये हुए है। इसकी रचना भी किव परमेश्वरके गद्यात्मक पुराणके ग्राधारपर हुई होगी। ग्राठवें, सोलहवें, बाईसवें, तेईसवें ग्रौर चौबीसवें तीर्थंकरको छोड़कर ग्रन्य तीर्थंकरोंके चित्र बहुत ही संक्षेपसे लिखे गये है। इस भागमें कथाकी बहुलताने किवकी किवत्वशिक्तपर ग्राधात किया। जहां तहां ऐसा मालूम होता है कि किव येन केन प्रकारेण कथाभागका पूरा कर ग्रागे बढ़ जाना चाहते है। पर फिर भी बीच बीचमें कितने ही ऐसे सुभाषित ग्रा जाते है जिससे पाठकका चित्त प्रसन्न हो जाता है। गुणभद्राचार्यके उत्तरपुराणकी रचनाके विषयमें एक दन्तकथा प्रसिद्ध है—

जब जिनसेनस्वामीको इस बातका विश्वास हो गया कि श्रब मेरा जीवन समाप्त होनेवाला है श्रीर में महापुराणको पूरा नहीं कर सकूंगा तब उन्होंने श्रपने सबसे योग्य वो शिष्य बुलाये। बुलाकर उनसे कहा कि यह जो सामने सूखा वृक्ष खड़ा है इसका काव्यवाणीमें वर्णन करो। गुरुवाक्य सुनकर उनमेंसे पहलेने कहा 'शुष्कं काष्ठ तिष्ठत्यये'। फिर दूसरे शिष्यने कहा—'नीरसतरुरिह विलसित पुरतः'। गुरुको द्वितीय शिष्यको वाणीमें रस विखा, श्रतः उन्होंने उसे श्राज्ञा वी कि तुम महापुराणको पूरा करो। गुरु श्राज्ञाको स्वीकार कर द्वितीय शिष्यने महापुराणको पूर्ण किया। वह द्वितीय शिष्य गुणभव ही थे।

स्रातमानुशास्त्रन—यह भर्नृहरिके वैराग्यशतककी शैलीसे लिखा हुग्रा २७२ पद्योंका बड़ा सुन्वर ग्रन्थ है। इसकी सरस ग्रीर सरल रचना हृदयपर तत्काल ग्रसर करती है। इसकी संस्कृत टीका प्रभाचन्द्राचार्यने की है। हिन्दी टीकाएं भी श्री स्व० पंडित टोडरमलजी तथा पं० वंशीधरजी शास्त्री

१ तस्स य सिस्सो गुणवं गुराभद्दो दिव्यपाणपरिपुण्णो । पक्खोवरासमंडी महातवो भावलिंगो व ।।३२।। वर्ञानसार

२ इक्षोरिवास्य पूर्वार्ढमेवाभावि रसावहम् । यथा तथास्तु निष्पत्तिरिति प्रारभ्यते मया ॥१४॥

३ गुरू सामेव माहात्म्यं यदिप स्वादु मद्वचः । तरूणां हि स्वभावोऽसौ यत्फलं स्वादु जायते ॥१४॥

४ निर्यान्ति हदयाद्वाचो हृदि मे गुरवः स्थिताः । ते तत्र संस्करिष्यन्ते तन्न मेऽत्र परिश्रमः ॥१६॥

५ पुराणमार्गमासाद्य जिनसेनानुगा ध्रुवम् । भवाब्धेः पारिमच्छन्ति पुरागस्य किमुच्यते ॥१६॥

सोलापुरने की है। जैन समाजमें इसका प्रचार भी खूब है। यदि इसके क्लोक कष्ट कर लिये जावें तो अवसरपर आत्मशान्ति प्राप्त करनेके लिये बहुत बल देनेवाले हैं। इसके अन्तमें प्रशस्तिस्वरूप निम्न क्लोक ही पाया जाता है—

जिनसेनाचार्यपादस्मरणाधीनचेतसाम् । गुणभद्रभदन्तानां कृतिरात्मानुशासनम् ।।

मर्थात्, जिनका चित्त श्री जिनसेनाचार्यके चरणस्मरणके म्राघीन है उन गुणभद्रभवन्तकी कृति यह म्रात्मानुशासन है।

जिनदत्त्विरित्र-यह नवसर्गात्मक छोटा सा काव्य है, ग्रानुष्टुप् इलोकोंमें रचा गया है। इसकी कथा बड़ी ही कौतुकावह है। शब्दविन्यास ग्रत्प होनेपर भी कहीं कहीं भाव बहुत गम्भीर है। श्रीलालजी कथ्यतीर्थद्वारा इसका हिन्दी ग्रानुवाद भी हो चुका है।

#### समकालीन राजा-

जितसेनस्वामी और भदन्त गुणभद्रके संपर्कमें रहनेवाले राजाओं में ग्रमोघवर्ष (प्रथम) का नाम सर्वोपिर है। ये जगत्तुङ्गतेव (गोविन्व तृतीय) के पुत्र थे। इनका घरू नाम बोह्णराय था। नृपतुंग, शर्व, शण्ड, ग्रतिशयधवल, वीरनारायण, पृथिवीवल्लभ, लक्ष्मीवल्लभ, महाराजाधिराज, भटार, परमभट्टारक ग्रांवि ईनकी उपाधियां थीं। यह भी बड़े पराक्रमी थे। इन्होंने बहुत बड़ी उम्र पाई और लगभग ६३ वर्ष राज्य किया। इतिहासजोंने इनका राज्यकाल शक सं० ७३६ से ७६६ तक निश्चित किया है। जिनसेन स्वामीका स्वगंवास शक्मं० ७६५ के लगभग निश्चित किया जा चुका है, ग्रतः जिनसेनक शरीरत्यागके समय ग्रमोघवर्ष ही राज्य करते थे। राज्यका त्याग इन्होंने शकसं० ६०० में किया है जब कि ग्राचार्यपवपर गुणभद्राचार्य विराजमान थे। ग्रपनी दानशीलता और न्यायपरायणतासे ग्रमोघवर्ष ने ग्रपने 'ग्रमोघवर्ष नामको इतना प्रसिद्ध किया कि पीछसे यह एक प्रकारको पदवी समझी जाने लगी और उसे राठौर वंशके तीन-चार राजाओंने तथा परमारवंशीय महाराज मुंजने भी ग्रपनी प्रतिष्ठाका कारण समभक्तर धारण किया। इन पिछले तीन-चार ग्रमोघवर्षोके कारण इतिहासमें ये (प्रथम) के नामसे प्रसिद्ध है। जिनसेन स्वामीके ये परमभक्त थे। जैसा कि गुणभद्राचार्यने उ० पृ० की प्रशस्तिमें उल्लेख किया है ग्रीर उसका भाव यह है कि महाराज ग्रमोघवर्ष जिनसेनस्वामीके चरणकालों मस्तक रखकर ग्रापको पवित्र मानते थे ग्रीर उनका सदा स्मरण किया करते थे ।

ये राजा ही नहीं बिद्धान् थे ग्रौर विद्धानोंके ग्राश्र्यवाता भी। ग्रापने 'प्रवनोत्तररत्नमालिका'को रचना की थी ग्रौर वह तब जब कि ग्रपनी भुजाग्रों से राज्यका भार विवेकपूर्वक दूर कर दिया था। प्रवनोत्तररत्नमालिकाके सिवाय 'कविराजमार्ग' नामका ग्रलंकारग्रन्थ भी इनका बनाया हुग्रा है जो कर्णाटक भाषामें है ग्रौर विद्धानों में जिसकी ग्रच्छी ख्याति है। इनकी राजधानी मान्यखेटमें थी जो कि ग्रपने बैभवसे इन्द्रपुरीको भी हंसती थीं । ये जैन मन्दिरों तथा जैन वसतिकाग्रोंको भी ग्रच्छा बान देते थे। ग्र० सं० ७८२ के ताम्प्रपत्रसे विदित होता है कि इन्होंने स्वयं मान्यखेटमें जैनाचार्य देवेन्द्रको दान दिया था। यह दानपत्र इनके राज्यके ५२वं वर्षका है। ग्र० सं० ७८७ काएक लेख कृष्ण (द्वितीय) महासामन्त पृथ्वीरायका मिला है जिसमें इनके द्वारा सौन्दित्तके एक जैन मन्दिरके लिये कृष्ठ भूमिदान करनेका उल्लेख है।

१ अथिषु यथार्थतां यः समभीष्टफलाप्तिलब्धतोषेषु । वृद्धि निनाय परमाममोघवर्षाभिधानस्य ॥ ( श्रृवराजका बानपत्र इंडियन एंटिक्वेरी १२-१८१)

२ उ०पु० प्र० श्लो० ५।

३ विवेकात्त्यक्तराज्येन राज्ञेयं रत्नमालिका । रचितामोघवर्षेण सुधिया सदलंकृतिः ॥

४ 'यो मान्यखेटममरेन्द्रपुरोपहासि, गीर्वाणगर्वमिव खर्वयितुं व्यथत्त'।

शाकटायनने अपने शब्दानुशासनकी टीका अमोघवृत्ति इन्हीं अमोघवर्षके नामसे बनाई । अवला जीर जयभवला टीकाएँ भी इन्हींके भवल या अतिशयभवल नामके उपलक्ष्यमें बनीं तथा महावीराजामंने अपने गणितसारसंग्रहमें इन्हींकी महामहिमाका विस्तार किया है । इससे सिद्ध होता है कि ये विद्वानों तथा लासकर जैनाजामोंके बड़े भारी आश्रयवाता थे ।

प्रकासररत्नमालिकाके मङ्गलाचरणमें उन्होंने--

'प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्ष्ये। नागनरामरवन्छं देवं देवाधिपं वीरम्।' श्लोकद्वारा श्री महाबीरस्वामीका स्तवन किया है और साथ ही उसमें कितने ही जैमधर्मानुमीवित प्रश्नो-सरींका निम्न प्रकार समावेश किया है-

त्वरितं कि कर्तव्यं विदुषा संसारसन्तितिच्छेदः। कि मोक्षतरोर्बीजं सम्यग्ज्ञानं कियातहितम् ॥४॥

को नरकः परवशता कि सौरूयं सर्वसङ्गविरितर्वा। कि रत्नं भूतिहतं प्रेयः प्राणिनामसवः ।।१३।। इससे सिद्ध होता है कि झमोधवर्ष जैन ये झौर समग्र जीवनमें उन्हें जेन न माना जावे तब भी रत्नमाला-की रचनाके समयमें तो वह जैन ही ये यह वृदतासे कहा जा सकता है। हमारे इस कथनकी पुष्टि महाबीराचार्य-कृत गणितसारसंग्रहको उत्थानिकाके—

विध्वस्तैकान्तपक्षस्य स्याद्वावन्यायवेविनः । वेवस्य नृषतुङ्गस्य वर्धतां तस्य ज्ञासनम् ॥ लोकसे भी होती है ।

श्रकालवर्ष — ग्रमोघवर्षके पश्चात् उनका पुत्र श्रकालवर्ष जिसको इतिहासमें 'कृष्ण-द्वितीय' भी कहा है सार्वभौम सम्राट् हुश्रा था। जैसा कि द्वितीय कर्कराजके दानपत्रमें ग्रमोघवर्षका वर्णन करनेके पश्चात् लिखा है कि—

''उस ग्रमोघ वर्षके बाद वह ग्रकालवर्ष सार्वभौम राजा हुग्रा जिसके कि प्रतापसे भयभीत हुग्रा सूर्य ग्राकाशमें चन्द्रमाके समान ग्राचरण करने लगता था।'

यह भी ध्रकालवर्षके समान बड़ा भारी बीर धौर पराक्रमी था। तृतीय कृष्णराजके दानपत्रमें जो कि बर्धा नगरके समीप एक कृएँमें प्राप्त हुन्ना है इसकी वीरताकी बहुत प्रशंसा की गई है। तत्रागत इलोकका भाव यह है—

'उस ग्रमोघवर्षका पुत्र श्रीकृष्णराज हुग्रा जिसने गुर्जर, गौड़, द्वारसमुद्र, ग्रङ्ग, कलिङ्ग, गाङ्ग, मगभ ग्रादि देशोंके राजाश्रोंको ग्रपने वशवर्ती कर लिया था'।

उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें गुणभद्राचार्यने भी इसकी प्रशंसामें बहुत कुछ लिखा है कि इसके उत्तुङ्ग हाथियोंने ग्रपने ही मदजलके संगमसे कलंकित गङ्गा नदीका पानी पिया था। इससे यह सिद्ध होता है कि इसका राज्य उत्तरमें गङ्गातट तक पहुँच चुका था और दक्षिणमें कन्याकुमारी तक।

यह शक संवत् ७६७ के लगभग सिंहासन पर बैठा और श० सं० ६३३ के लगभग इसका बेहान्त हुआ।

लोकादित्य — लोकादित्यका उल्लेख उत्तरपुराणकी द्वितीय प्रशस्तिमें भी गुणभद्रस्वामीके शिष्य कोकसेन मुनिने किया है और कहा है कि 'जब प्रकालवर्षके सामन्त लोकादित्य वंकापुर राजधानीसे सारे वनवास देशका शासन करते थे तब श० सं० ६२० के ग्रमुक मुहूर्तमें इस पवित्र सर्वश्रेष्ठ पुराणकी अध्य जनोंके द्वारा पूजा की गई।' इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि लोकादित्य प्रकालवर्ष या कृष्ण (तृतीय) का सामन्त और वनवासका राजा था। इसके पिताका नाम वंकेयरस था। यह चेल्लध्वज या ग्रर्थात् इसकी ध्वजापर चिल्ल या चीलका चिह्न था। इसकी राजधानी वंकापुरमें थी। श० सं० ६२० में वंकापुरमें जब महापुराणकी पूजा की गई थी उस समय इसीका राज्य था। यह राज्यसिंहासनपर कबसे कबतक प्रास्कृ रहा इसका निश्चय नहीं है।

१ तस्मादकालवर्षोऽभूत् सार्वभौमक्षितीश्वरः । यत्प्रतापपरित्रस्तो व्योम्नि चन्द्रायते रविः ॥

२ तस्योत्तर्जितगूर्जरो द्वतहटल्लासोद्भटश्रीमदो-गौडाना विनयव्रतार्पणगुरुः सामुद्रनिद्राहरः । द्वारस्थाङगकलिङगगाङगमगधैरभ्याचिताज्ञविचरं सूनुः सुनृतवाग्भुवः परिवृद्धः श्रीकृष्णराजोऽभवत् ॥ ३ उ० पु० प्र० श्लो० २६

#### उत्तरपुराणकी प्रशस्ति—

'म्राचार्य जिनसेन मौर गुणभद्र प्रकरण'में जहां तहां उत्तरपुराणकी प्रशस्तिका बहुत उपयोग हुमा है म्रतः उसे यहां म्रविकल रूपमें उद्धृत कर देना उचित समऋता हूँ।

#### अथ प्रशस्तिः

यस्यानताः पदनखंन्दविबच्चमित्रच्चामिणप्रकटसंमुकुटाः सुरेन्द्राः । न्यक्कुर्वते स्म हरमर्द्धशशांकमौलिलीलोद्धतं स जयताज्जिनवर्द्धमानः ॥१॥ श्रीमूलसंघवाराशौ मणीनामिव सार्चिषाम् । महापुरुषरत्नानां स्थानं सेनान्वयोऽजिन ॥२॥ तत्र वित्रासिताशेषप्रवादिमदवारणः। वीरसेनाग्रणीर्वीर-सेनभट्टारको बभौ।। ३।। ज्ञानचारित्रसामग्रीमग्रहीदिव विग्रहम् । विराजते विधातुं यो विनेयानामनुग्रहम् ॥४॥ यत्कमानम्राजन्यमुखाब्जान्यदधुः श्रियम् । चित्रं विकासमासाद्य नखचन्द्रमरीचिभिः ॥५॥ सिद्धिभूपद्धतिर्यस्य टीकां संवीक्ष्य भिक्षुभिः । टीक्यते हेलयान्येषां विषमापि पदे पदे ॥६॥ यस्यास्याञ्जजवाक्श्रिया धवलया कीर्त्येव संश्राव्यया संप्रीति सततं समस्तसुधियां संपादयन्त्या सताम् । विश्वव्याप्तिपरिश्रमादिव चिरं लोके स्थितिं संश्रिता, श्रोत्रालीनमलान्यनाद्युपचितान्यस्तानि निःशेषतः।७। श्रभवदिव हिमाद्वेदेविसिन्धुप्रवाहो ध्वनिरिव सकलज्ञात् सर्वशास्त्रैकमूर्तिः । उदयगिरितटाद्वा भास्करो भासमानो मुनिरनुजिनसेनो वीरसेनादमुष्मात् ॥ ।।।। यस्य प्रांशुनलांशुजालविसरत्थारान्तराविभवत्, पादांभोजरजःपिशगमुकुटप्रत्यग्ररत्नद्यतिः ॥ संस्मर्ता स्वममोघवर्षनृपतिः पूर्तोऽहमद्येत्यलं स श्रीमान् जिनसेनपूज्यभगवत्पादोजगन्मंगलम् ॥६॥ प्रावीण्यं पदवान्ध्ययोः परिणतिः पक्षान्तराक्षेपणे, सद्भावावगतिः कृतान्तविषया श्रेयः कथाकौशलम् ॥ ग्रंथग्रंथिभिदि सदध्वकलितेत्यग्रचो गुणानां गणो यं संप्राप्य चिरं कलंकविकलः काले कलौ सुस्थित:।।१०।। ज्योत्स्नेव तारकाथीशे सहस्रांशाविव प्रभा । स्फटिके स्वच्छतेवासीत् सहजास्मिन्सरस्वती ॥११॥ दशरयगुरुरासीत् तस्य धीमान् सधर्मा, शशिन इव दिनेशो विश्वलोकैकचक्षुः। निखिलिमदमदीपि व्यापि तद्वाङ्मयूखैः, प्रकटितनिजभावं निर्मलैर्धर्मसारैः ॥१२॥ सद्भावः सर्वशास्त्राणां तद्भास्बद्धाक्यविस्तरे । दर्पणापितविवाभो बालरप्याशु बुध्यते ॥१३॥ प्रत्यक्षीकृतलक्ष्यलक्षणविधिवद्योपविद्यातिगः, सिद्धान्ताब्ध्यवसानया न जनितप्रागरभ्यवृद्धेद्धधीः । नानानूननयप्रमाणनिपुणोऽगण्येर्गुं णेर्भूं वितः शिष्यश्रीगुणभद्रसूनिरनयोरासीत् जगद्विश्रुतः ॥१४॥ पुण्यश्रियोऽयमजयत् सुभगत्वदर्पमित्याकलय्य परिशुद्धमितस्तपःश्रीः । मुक्तिश्रिया पटुतमा प्रहितेब दूती प्रीत्या महागुगधिया समिशिश्यत् यम् ॥१५॥ तस्य वचनांशु विसरः सततहृतदुस्तरांतरंगतमाः । कुवलयपद्माह् लादी जितशिशिरा शिशिररिमप्रसरः । कविपरमेश्वरिनगबितगद्यकथामात्रकं पुरोश्चरितम् । सकलच्छन्दोलंकृतिलक्ष्यं सूक्ष्मार्थगृद्वपदरचनम् ।१७। व्यावर्णनानुसारं साक्षात्कृतसर्वशास्त्रसद्भावम् । ग्रपहस्तितान्यकाध्यं श्रव्यं व्युत्पन्नमितिभरादेयं ॥१८॥ जिनसेन भगवतोक्तं मिथ्याकविवर्पवलनमतिललितम् । सिद्धान्तोपनिबंधन कर्त्रा भर्त्रा चिरात् विनावासात् । श्रतिविस्तरभीरुत्वादविशष्टं संगृहीतममलिधया। गुणभद्रसूरिणेवं प्रहीणकालानुरोधेन ॥२०॥ ब्यावर्णनादिरहितं सुबोधमिखलं सुलेखमिखलहितम् । महितं महापुराणं पठंतु शृण्वंतु भक्तिमद्भव्याः ।२१। इदं भावयतां पुंसां तपोभवविभित्सया । भव्यानां भाविसिद्धीनां शुद्धवृक् वृत्तविद्वताम् ॥२२॥ शांतिवृद्धिर्जयः श्रेयः प्रायः प्रेयःसमागमः । विगमो विष्लवध्याप्तेराप्तिरत्यर्थसंपदाम् ॥२३॥ बंधहेतुफलज्ञानं स्यात् शुभाशुभकर्मणाम् । विज्ञेयो मुन्तिसव्भावो मुन्तिहेतुश्च निश्चितः ॥२४॥ निर्वेगित्रतयोद्भूतिर्धर्मश्रद्धाविवर्धनम् । ग्रसंख्येयगुणश्रेण्या निर्जरा शुभकर्मणाम् ॥२४॥ ब्रास्रवस्य च संरोधः कृत्स्नकर्मविमोक्षणम् । शुद्धिरात्यंतिकी प्रोक्ता सैव संसिद्धिरात्मनः ॥२६॥ तदेतदेव व्याख्येयं श्रव्यं भव्येनिरन्तरम् । चिन्त्यं पूज्यं मुदा लेख्यं लेखनीयं च भाक्तिकैः ॥२७॥ विदितसकलशास्त्रो लोकसेनो मुनीशः कविरविकलवृत्तस्तस्य शिष्येषु मुख्यः। सततिमद्भ पुराणे प्राप्य साहाय्यम् च्चेर्ग् रुविनयमनैवीत् मान्यतां स्वस्य सद्भिः ॥२८॥

यस्योत्तृंगमतंगजा निजमदस्रोतस्विनीसंगमात् गांगं वारि कलिक्कृतं कटु मृहुः पीत्वापगच्छत् तृषः । कौमारं घनचन्दनं वनमयां पत्युस्तरंगानिलैः मन्दान्दोलितमस्तभास्करकरच्छायं समाशिभयन् ।।२६॥ दुःघाव्यौ गिरिणा हरौ हतसुला गोपीकुचोद् घट्टनैः , पदमे भानुकरैभिदेलिमदले वासावसंकोचने । यस्योरः शरणे प्रयीयसि भुज स्तंभांत्तरोत्तंभित-स्यैयें हारकलापतोरणगुणे श्रीः सौख्यमागात् चिरम् ॥३०॥ ग्रकालववंभूपाले पालयत्यखिलामिलाम् । तस्मिन्विध्वस्तिनिःशेवद्विषि वीध्ययशो जुषि ॥३१॥ पद्मालयमुकुलकुलप्रविकासकसत्प्रतापततमहिस । श्रीमित लोकादित्ये प्रध्वस्तप्रथितशत्रुसंतमसे ।।३२।। चेल्लपताके चेल्लध्वजानुजे चेल्लकेतनतन्जे । जैनेन्द्रधर्मवृद्धिविधायिनि विध्वीध्ययासि ॥३३॥ वनवासदेशमिखलं भुंजित निष्कंटकं सुखं सुचिरम् । तित्पतृनिजनामकृते बंकापुरे पुरेष्विधके ॥३४॥ शकनुपकलाभ्यंतर विशत्यधिकाष्टशतमिताद्वांते । मंगलमहार्थकारिणि पिगलनामनि समस्तजनसुखरे ॥३४॥ श्रीपंचम्यां बुधार्द्रा युजि दिवसकरे मंत्रिवारे बुधांशे, पूर्वांयां सिंहलग्ने घनुषि धरणिजे वृश्चिकाको वुलायां सूर्ये शुक्रे कुलीने गवि च सुरगुरौ निष्ठितं भव्यवयैं: प्राप्तेज्यं सर्वसारं जगित विजयते पुण्यमेतत्पुराणम् ॥ यावद्धरा जलनिधिर्गगनं हिमांशुस्तिग्मद्युतिः सुरिगरः ककुभां विभागाः । तावत् सतां वचिस चेतिस पूतमेतत् द्योतद् द्युति स्थितिमुपैतु महापुराणम् ॥३७॥ धर्मोत्र मुक्तिपदमत्र कवित्वमत्र, तीर्थेशिनां चरितमत्र महापुराणे । यद्वा कवीन्द्रजिनसेनमुखारविन्दिनर्यद्वचांसि न मनांसि हरन्ति केषाम् ।।३ ८।। महापुराणस्य पुराणपुंसः पुरा पुराणे तदकारि किचित् । कवीशिनानेन यथा न काव्यचर्चासु चेतो विकलाः कवीन्द्राः ॥३६॥ कविवरजिनसेनाचार्यवर्याय भासा, मधुरिमणि न वाच्यं नाभिसूनोः पुराणे । तदनु च गुणभद्राचार्यवाचो विचित्राः सकलकविकरीन्द्रवृातसिद्ध्यो जयन्ति ॥४०॥ यदि सकलकवीन्द्रप्रोक्तसूक्तप्रचार-श्रवणसरसचेतास्तत्त्वमेवं सखेस्याः ॥ कविवरजिनसेनाचार्यवक्तारविन्दप्रणिगदितपुराणाकर्णनाभ्यर्णकर्णः।।४१।। धर्मः कश्चिविहास्ति नैतदुचितं वक्तुं पुराणं महत्, श्रव्याः किन्तु कथास्त्रिविष्टपुरुवाख्यानं चरित्रार्णवः ॥ कोप्यस्मिन्कवितागुणोस्ति कवयोप्येतद्वचोज्वालयः, कोसावत्र कविः कवीन्द्रगुणभद्वाचार्यवर्यः स्वयम् ।४२

> इत्यार्षे त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते प्रशस्तिभ्यावर्णनं नाम सप्तसप्ततितमं पर्व ॥

# श्रादिपुराणमें उल्लिखित पूर्ववर्ती विद्वान्

म्राचार्य जिनसेनने म्रपनेसे पूर्ववर्ती निम्न विद्वानोंका म्रपने म्राविपुराणमें उल्लेख किया है—- १ सिद्धसेन २ समन्तभद्र २ श्रीदत्त ४ यशोभद्र ५ प्रभाचन्द्र ६ शिवकोटि ७ जटाचार्य (सिहनन्दी) प्रकाणभिक्षु ६ देव (देवनन्दी) १० भट्टाकलङ्क ११ श्रीपाल १२ पात्रकेसरी १३ वादीर्भीसह १४ वीरसेन १५ जयसेन ग्रीर १६ कविपरमेश्वर ।

उक्त म्राचार्योका कुछ परिचय दे देना यहां म्रावश्यक जान पड़ता है।

सिद्धसेन—इस नामके श्रनेक विद्वान् हो गये है पर यह सिद्धसेन वही जात होते हैं जो सम्मिति प्रकरण नामक प्राकृत दि॰ जैन ग्रन्थके कर्ता है। ये न्यायशास्त्रके विशिष्ट विद्वान् ये इनका समय विक्रमकी ६-७ वीं शताब्दी होना चाहिये। कितपय प्राचीन द्वारित्रशकाश्रोंके कर्ता भी दिगम्बर सिद्धसेन हुए हैं। ये सिद्धसेन, न्यायावतारके कर्ता श्वेताम्बरीय विद्वान् सिद्धसेन दिवाकरसे भिन्न हैं।

१ अनेकान्त वर्ष ६ किरण ११-१२ में प्रकाशित पं॰ जुगलिकशोरजी मुख्तारका 'सन्मतिसूत्र और सिद्धसेन' शीर्षक लेख ।

स्तमन्तभद्र—समन्तभद्र क्षत्रिय राजपुत्र ये। इनका जन्मनाम शान्तिवर्मा या किन्तु बादमें भाप 'समन्तभद्र' इस श्रुतिमधुर नामसे लोकमें प्रसिद्ध हुए। इनके गृक्का क्या नाम था और इनकी क्या गृक्परम्परा थी यह ज्ञात नहीं हो सका। वादी, वाग्मी और किव होनेके साथ ग्राद्य स्तुतिकार होनेका श्रेय ग्रापको ही प्राप्त है। ग्राप वर्शनशास्त्रके तल-प्रष्टा ग्रीर विलक्षण प्रतिभा-सम्पन्न थे। एक परिचय पद्यमें तो ग्रापको वेवज्ञ, वेद्य, मान्त्रिक और तान्त्रिक होनेके साथ ग्राज्ञासिद्ध ग्रीर सिद्धसारस्वत भी बतलाया है। ग्रापको सिह-गर्जनासे सभी वादिजन कांपते थे। ग्रापने ग्रनेक वेशोंमें विहार किया ग्रीर बादियोंको पराजित कर उन्हें सन्मागंका प्रवर्शन किया। ग्रापकी उपलब्ध कृतियां बड़ी ही महत्त्वपूर्ण, संक्षिप्त, गूढ़ तथा गम्भीर ग्रथंकी उद्भाविका है। उनके नाम इस प्रकार है—१ बृहत्स्वयंभूस्तोत्र, २ युक्त्यनुशासन, ३ ग्राप्तमीमांसा, ४ रत्नकरण्डश्रावकाचार ग्रीर ५ स्तुतिविद्या। इनके जीवसिद्धि ग्रीर तस्वानुशासन ये वो ग्रन्थ ग्रनुपलब्ध है। इनका समय विक्रमकी २-३ शताब्दी माना जाता है।

श्रीदत्त- यह ग्रपने समयके बहुत बड़े वादी और दार्शनिक विद्वान् ये। ग्राचार्य विद्यानन्दने ग्रापके 'जल्पनिर्णय' ग्रन्थका उल्लेख करते हुए ग्रापको ६३ वादियोंको जीतनेवाला बतलाया है। इससे स्पष्ट है कि श्रीदत्त बड़े तपस्वो और वादिविजेता विद्वान् थे। विक्रमकी ६ वीं शताब्दीके पूर्वार्थके विद्वान् देवनन्दी (पूज्यपाद) ने जैनेन्द्र व्याकरणमें 'गुणे श्रीवत्तस्य स्त्रियाम् १।४।३४' सूत्रमें एक श्रीदत्तका उल्लेख किया है। बहुत संभव है कि ग्राचार्य जिनसेन ग्रीर देवनन्दी द्वारा उल्लिखत श्रीदत्त एक ही हों। ग्रीर यह भी हो सकता है कि दोनों भिन्न मिन्न हों। ग्राविपुराणकारने चूंकि श्रीदत्तको तपःश्रीदीप्तमूर्ति ग्रीर वादिक्पी गजोंका प्रभेदक सिंह बतलाया है इससे श्रीदत्त वार्शनिक विद्वान् जान पढ़ते है। जैनेन्द्र व्याकरणमें जिन छह विद्वानोंका उल्लेख किया है वे प्रायः सब दार्शनिक विद्वान् है। उनमें केवल भूतबली सिद्धान्तशास्त्रके मर्मज थे। व्याकरणमें विविध ग्राचार्योके मतका उल्लेख करना महावैयाकरण पाणिनिका उपक्रम है। श्रीदत्त नामके जो ग्रारातीय ग्राचार्य हुए है वे इनसे भिन्न जान पढ़ते है।

यशोभद्र—यशोभद्र प्रखर तार्षिक विद्वान् थे। उनके सभामें पहुँचते ही वादियोंका गर्व खर्व हो जाता था। देवनन्दीने भी जैनेन्द्र व्याकरणमें 'क्व वृषि मृजां यशोभद्रस्य २।१।६६' सूत्रमें यशोभद्रका उल्लेख किया है। इनकी किसी भी कृतिका समुल्लेख हमारे देखनेमें नहीं ग्राया। देवनन्दी द्वारा जैनेन्द्र व्याकरणमें उल्लिखत यशोभद्र यदि यही है तो ग्राप छठवीं शतीके पूर्वदर्ती विद्वान् सिद्ध होते है।

प्रभाचन्द्र--प्रस्तुत प्रभाचन्द्र न्यायकुमृदचन्द्रके कर्ता प्रभाचन्द्रसे भिन्न है भ्रौर बहुत पहले हुए है। यह कुमारसेनके जिष्य थे। वीरसेन स्वामीने जयधवला टीकामें नयके लक्षणका निर्देश करते हुए प्रभाचन्द्रका उल्लेख किया है। सम्भवतः ये वही ह। हरिवंशपुराणके कर्ता पुन्नाटसघीय जिनमेनने भी इनका स्मरण किया है। यह न्यायशास्त्रके पारंगत विद्वान् थे भ्रौर चन्द्रोवय नामक ग्रन्थकी रचनासे इनका यश चन्द्रकिरणके समान उज्ज्वल भ्रौर जगत्को भ्राङ्कावित करनेवाला हुम्रा था। इनका चन्द्रोवय ग्रन्थ उपलब्ध नहीं श्रतः उसके वर्णनीय विषयके सम्बन्धमें कुछ नहीं लिखा जा सकता। भ्रापका समय भी निश्चित नहीं है। हां, इतना ही कहा जा सकता है कि भ्राप जिनसेनके पूर्ववर्ती है।

शिवकोटि—यह वही जान पड़ते हैं जो भगवतीम्राराधनाके कर्ता है। यद्यपि भगवतीम्राराधना प्रस्थके कर्ता 'म्रायं' विशेषणसे युक्त 'शिवायं' कहे जाते हैं पर यह नाम म्रधूरा प्रतीत होता है। म्राविपुराणके कर्ता जिनसेनाचायंने इन्हें सम्यग्दांन, सम्यग्झान, सम्यक्चारित्र मौर सम्यक्तप रूप म्राराधनाम्रोंकी म्राराधनासे संसारको शीतीभूत-प्रधान्त-मुखी करनेवाला बतलाया है। शिवकोटिको समन्त-भन्नका शिष्य भी बतलाया जाता है परन्तु भगवती म्राराधनामें जो गुर-परम्परा वी है उसमें समन्तभन्नका नाम नहीं है। यह भी संभव है कि समन्तभन्नका दीक्षानाम कुछ दूसरा ही रहा हो। मौर वह मुसरा नाम जिननन्दी हो म्रथवा इसीसे मिलता-जुलता मन्य कोई। यदि उक्त मनुमान ठीक है तो शिव-

१ ''आकूपारं यशो लोके प्रभाचन्द्रोदयो ज्ज्वलम् । गुरोः कुमारसेनस्य विचरत्यजितात्मकम् ॥३६॥"

कोटि समन्तभद्रके शिष्य हो सकते है और तब इनका समय भी समन्तभद्रका समकालीन सिद्ध हो सकता है। भाराधनाकी गायाओं समन्तभद्रके बृहत्स्वयंभूस्तीत्रके एक पश्चका अनुसरण भी पाया जाता है। श्रस्तु, यह विषय विशेष भ्रमुसन्धानकी भ्रपेक्षा रखता है।

जटाचार्य-सिंहतन्दी-पह जटाचार्य, सिंहतन्दी नामसे भी प्रसिद्ध थे। यह बड़े मारी तपस्वी थे। इनका समाधिमरण 'कोष्पण' में हुआ था। कोष्पणके समीपकी 'पल्लवकीगुण्डु' नामकी पहाड़ीपर इनके वरणिवह्न भी झंकित है और उनके नीचे दो लाइनका पुरानी कनड़ीका एक लेख भी उत्कीर्ण है जिसे 'वापय्य' नामके व्यक्तिने तैयार कराया था। इनकी एकमात्र कृति 'वरांगचरित' डा० ए० एन० उपाध्याय हारा सम्पादित होकर माणिकचन्द्र प्रन्यमाला बम्बईसे प्रकाशित हो खुकी है। राजा बरांग बाईसबें तीर्यंकर नेमिनायके समय हुआ है। वरांगचरित धर्मशास्त्रकी हितावह देशनासे श्रोत-श्रोत सुन्दर काव्य है। कश्च साहित्यमें वरांगका खूब स्मरणं किया गया है। कुवलयमालाके कर्ता उद्योतन सूरि और उभय जिनसेमोंने इनका बड़े श्रादरके साथ स्मरण किया है। इपश्चेश भाषाके कितपय कवियोंने भी वरांगचरितके कर्ताका स्मरणं किया है। इनका समय उपाध्यायजीने ईसाकी ७ वीं शताब्दी निश्चित किया है।

काणि भिक्षु—यह कथालंकारात्मक प्रत्यके कर्ता है। यह पत्र्य प्रतृपलब्ध है। प्राचार्य जिनसेनने इनके प्रत्यका जिनसेन करने वाली जिनकी वाणीक्ष्मी निर्वोच एवं मनोहर मंणियोंने पुराण संघको सुशोभित किया वे काणि भक्षु जयवन्त रहें। इस उल्लेखसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि काणि भक्षुने किसी कथा प्रत्य प्रयथा पुराणकी रचना प्रवश्य की थी। खंद है कि वह अपूर्व प्रत्य प्

देश-विक, यह बेवनग्बीका संक्षिप्त नाम है। बादिराज सूरिने भी ग्रपने पार्वचरितमें इसी संक्षिप्त नामका उल्लेख किया है। श्रवणबेखगोलके शिलालेख नं० ४० (६४) के उल्लेखानुसार इनके वेवनग्बी, जिनेन्द्रबृद्धि श्रीर पूज्यपाद ये तीन नाम प्रसिद्ध है। यह ग्राचार्य प्रपने समयके बहुशृत विद्वान् थे। इनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। यही कारण है कि उत्तरवर्ती ग्रन्थकारोंने बड़े सम्मानके साथ इनका संस्मरण किया है। विद्यानसारके इस उल्लेखसे कि बि० सं० ४२६ में दक्षिण मथुरा या महुरामें पूज्यपादके शिष्य वज्यनग्बीने द्वाविद्धसंघकी स्थापना की थी, ग्राप ४२६ वि० सं० से पूर्ववर्ती विद्वान् सिद्ध होते है। श्रीजिनसेनाचार्यने इनका संस्मरण वैयाकरणके रूपमें किया है। वास्तवमें ग्राप प्रद्वितीय वैयाकरण थे। ग्रापके जैनेन्द्र व्याकरणको नाममालाकार धनंजय किवने ग्रपश्चिम रत्न कहा है। अब तक ग्रापके निम्माइकित ग्रन्थ उपलब्ध हो बुके है—

- १ जैनेन्द्रव्याकरण--- ग्रनुपम, गौरवहीन, व्याकरण।
- २ सर्वार्थसिद्धि--म्राचार्य गृद्धिपच्छके तत्त्वार्थसूत्रपर सुन्दर सरस विवेचन ।
- ३ समाधितन्त्र--ग्राध्यात्मिक भाषामें समाधिका ग्रनुपम ग्रन्थ ।
- ४ इच्टोपदेश--उपदेशपूर्ण ५१ क्लोकोंका हृवयहारी प्रकरण।
- ५ दशभिकत-पाण्डित्यपूर्ण भाषामे भिक्तरसका पावन प्रवाह।

इनके सिवाय आपके 'शब्दाबतारम्यास' और जैनेन्द्रन्यास आदि कुछ ग्रन्थोंके उल्लेख और भी मिसते हैं परन्तु वे श्रभी तक प्राप्त नहीं हो सके हैं।

श्राकलंकभाद्य — यह 'लघुहम्ब' नामक राजाके पुत्र ये और भट्ट इनकी उपाधि थी। यह विकासकी प्रती शताब्दीके प्रतिभासम्पन्न प्राचार्य थे। श्रकलङ्कदेव जैनन्यायके व्यवस्थापक भौर दर्शनशास्त्रके प्रसा-बारण पण्डित थे। त्रापकी दार्शनिक कृतियोंका अभ्यास करनेसे भ्रापके तलस्पन्नी पाण्डित्यका एद-पद्यर अनुभव होता है। उनमें स्वमत-संस्थापनके साथ परमतका श्रकाटच युक्तियों द्वारा निरसन किया गया है। ग्रन्थोंकी शैली अत्यन्त गूढ़, संक्षिप्त, अर्थबहुल एवं सूत्रात्मक है इसीसे उत्तरवर्ती हरिभद्रावि भ्राचार्यों द्वारा श्रकलङ्कर्ण्यायका सम्मानपूर्वक उस्लेख किया गया है। इसना ही नहीं, जिनदासगणी महत्तर जैसे

१ "सिरि पुज्जरादसीसो दाविडसंघस्स कारणो दुट्ठो । नामेण वज्जणंदी पाहुडवेदी महासस्थो ॥ पंचसए छ्व्वीसे विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स । दिक्खणमहुरा जादो दाविडसंघो महामोहो ॥"

बिद्वानोंने उनके 'सिद्धिविनिश्चय' प्रत्यके प्रवलोकन करनेकी प्रेरणा भी की है। इससे श्रकलंकदेवकी ब्रह्ताका स्पष्ट ग्राभास मिल जाता है। वर्तमानमें उनकी निम्न कृतियां उपलब्ध है—सद्यीयस्त्रय, न्याय-विनिश्चय, सिद्धि-विनिश्चय, ग्रष्टशती (वेवागम टीका), प्रमाण-संग्रह—सोपन्न भाष्य सहित, तस्वार्षराज-व्यक्तिक, स्वक्रपसम्बोधन ग्रौर श्रकलंकस्तोत्र।

श्रकलंकदेवका समय विक्रमकी सातवीं श्राठवीं शताब्दी माना जाता है, क्योंकि विक्रम संबत् ७०० में उनका बौद्धोंके साथ महान् वाद हुआ था, जैसा कि निम्न पद्यसे स्पष्ट है−

'विकामार्कशकाव्दीयशतसप्तप्रमाजुषि । कालेऽकलंकयतिनो बौद्धविद्यो महानभूत् ॥''

नित्तसुत्रकी चूणिमें प्रसिद्ध इवेताम्बर विद्वान् श्री जिनदासगणी महत्तरने 'सिद्धिविनिश्चय' नामके ग्रन्थका बड़े गौरवके साथ उल्लेख किया है जिसका रचनाकाल शक संवत् ५६८ प्रथात् वि० सं० ७३३ है, जैसा कि उसके निक्न बाक्यसे प्रकट है—'शकराजः पञ्चसु बर्षशतेषु व्यतिकान्तेषु प्रव्टनवितवु नन्छ्यन चूणिः समाप्ता'। चूणिका यह समय मुनि जिनविजयजीने स्रनेक ताड्पत्रीय प्रतियोंके प्राधारसे ठीक बतलाया है। ग्रतः श्रकलंकदेवका समय विकासकी सातवीं शताब्दी सुनिश्चित है।

श्रीपाल — यह वीरस्वामीके शिष्य धौर जिनसेनके सधर्मा गुक्ताई प्रयंवा समकालीम विद्वान् थे। जिनसेनाचार्यने जयधवलाको इनके द्वारा सम्पादित बसलाया है। इससे यह बहुत बड़े विद्वान् धाचार्य जान पड़ते है। यद्यपि सामग्रीके ग्रभावसे इनके विषयमें विशेष जानकारी नहीं है फिर भी यह विक्रमकी हवीं शताब्दीके विद्वान् प्रवस्य है।

पात्रकेसरी—प्रापका जन्म बाह्यण-कुलमें हुमा था। म्राप बड़े ही कुशाप्र-बृद्धि खिद्वान् थे। म्राचार्य समन्तभन्नके देवागम स्तोत्रको सुनकर स्रापकी श्रद्धा जैनमर्गपर हुई थी। पात्रकेसरी, न्यायकारक पारंगत स्रोर 'त्रिलक्षणक दर्शन' जंसे तर्कग्रन्थके रचियता थे। यद्यपि यह प्रन्थ इस समय स्रनुपलक्ष है त्यापि तत्त्वसंग्रहके टीकाकार बौद्धाचार्य कमलशीलने पात्रकेसरीके इस ग्रन्थका उल्लेख किया है। उसकी कितनी ही कारिकाएं 'तत्त्वसंग्रहपञ्जिका'में पाई जाती है। इस ग्रन्थका विषय बौद्धसम्मत हेनुके बिकलात्मक लक्षणका विस्तारके साथ खण्डन करना है। इनकी दूसरी कृति 'जिनेन्द्रगुणस्तुति' है जो 'पात्रकेसरीस्तोत्र'के नामसे प्रसिद्ध है। यह स्तोत्र भी बार्शनिक चर्चास स्रोतन्नोत है। इसमें स्तुतिक द्वारा प्रपनी तर्क एवं गवेषणापूर्ण गुक्तियों द्वारा वस्तुतत्त्वका परिचय कराया गया है। स्तोत्रके क्योंकी संख्या कुल ५० है। उसमें झईन्त भगवान्के संयोगकेवली स्रवस्थाके स्रसाधारण गुणोंका स्रयुक्तिक विवेचन किया गया है श्रोर केवलोके वस्त्र-स्रलंकार, स्राभरण तथा शस्त्राविसे रहित प्रशान्त एवं वीतराग शरीरका वर्णन करते हुए कषायजय, सर्वज्ञता स्रोर युक्ति तथा शास्त्र-स्रविरोधी बचनोंका स्रयुक्तिक विवेचन किया गया है। प्रसङ्गानुसार सांस्थादि दर्शनान्तरीय मान्यतास्रोंकी स्रालोचना भी की है। इस तरह प्रन्यकारने स्वयं इस स्तोत्रको मोक्षका साधक बतलाया है। पात्रकेसरी देवनन्वीसे उत्तरवर्ती स्रौर स्रकलंकदेवसे पूर्ववर्ती है।

वादिसिंह—यह उच्चकोटिके किव ग्रौर वादिरूपी गजोंके लिये सिंह थे। इनकी गर्जना वादिजनोंके मुख बन्द करनेवाली थी। एक वादीभिसिंह मुनि पुष्पसेनके किष्य थे। उनकी तीन कृतियां इस समय उपलब्ध है जिनमें दो गद्य ग्रौर पद्यमय काव्यग्रन्थ है तथा 'स्याद्वादिसिद्धि' न्यायका सुन्दर ग्रन्थ है पर खेद है कि वह ग्रपूर्ण ही प्राप्त हुन्ना है। यदि नामसाम्यके कारण ये दोनों ही विद्वान् एक हों तो इनका समय विक्रमकी प्रवी शास्ति हो सकता है।

बीरसेन—ये उस मूलसंघ पञ्चस्तूपान्वयके झाचार्य थे, जो सेनसंघके नामसे लोकमें विश्वत हुझा है। ये झाचार्य चन्द्रसेनके प्रतिष्य और झायंनन्दीके शिष्य तथा जिनसेनाचार्यके गुरु थे। वीरसेनाचार्यने चित्रक्टमें एलाचार्यके समीप षट्खण्डागम ग्रीर कषाय प्राभृत जैसे सिद्धान्तप्रन्थोंका झध्ययन किया था ग्रीर षट्खण्डागम पर ७२ हजार श्लोक प्रमाण 'घवला टीका' तथा कषायप्राभृत पर २० हजार श्लोक प्रमाण 'जयभवला टीका' लिखकर विवंगत हुए थे। जयभवलाकी झवशिष्ट ४० हजार श्लोक प्रमाण

१ देखो--अनेकान्त वर्ष ६ किरण म में प्रकाशित दरवारीलालजी कोटियाका 'वादीभिसिह सूरिकी एक अधूरी अपूर्व कृति शीर्षक लेख।

टीका उनके शिष्य जिनसेनाचार्यने बनाकर पूर्ण की। इनके सिवाय 'सिद्धभूपद्धति' नामक प्रन्यकी टीका भी घाचार्य वीरसेनने बनाई थी जिसका उल्लेख गुणभद्राचार्यने किया है। यह टीका ग्रनुपलब्ध है। बीरसेनाचार्यका समय विक्रमकी ध्वीं शताब्दीका पूर्वीर्थ है।

जयसेन—यह बड़े तपस्वी, प्रशान्तमूर्ति, शास्त्रज्ञ और पण्डितजनोंमें स्रप्रणी थे। हरिवंशपुराणके कर्ता पुन्नाटसंघी जिनसेनने शतववंजीवी स्रमितसेनके गुरु जयसेनका उल्लेख किया है और उन्हें सब्गुरु, इन्द्रियव्यापारिवजयी, कर्मप्रकृतिरूप स्रागमके धारक, प्रसिद्ध वैयाकरण, प्रभावशाली सौर सम्पूर्ण शास्त्रसमुद्रके पारगामी बतलाया है जिससे वे महान् योगी, तपस्वी और प्रभावशाली सैद्धान्तिक स्राचार्य मालूम होते हैं। साथ ही कर्मप्रकृतिरूप स्रागमके धारक होनेके कारण संभवतः वे किसी कर्मप्रव्यके प्रणेता भी रहे हों तो कोई स्राञ्चयंकी बात नहीं है। परन्तु उनके द्वारा किसी प्रन्यके रचे जानेका कोई प्रामाणिक उल्लेख हमारे वेखनेमें नहीं झाया। इन उभय जिनसेनों द्वारा स्मृत प्रस्तुत जयसेन एक ही व्यक्ति जान पड़ते हैं। हरिवंश पुराणके कर्ताने जो स्रपनी गुरुपरम्परा वी है उससे स्पष्ट है कि शतववंजीवी स्रमितसेन सौर शिष्य कीर्तिष्येणका यदि २४-२४ वर्षका समय मान लिया जाय जो बहुत ही कम है और उसे हरिवंशपुराणके रचनाकाल (शकसंवत् ७०४ वि० सं० ८४०) में से कम किया जाय तो शकसंवत् ६४४ वि० सं० ७६० के लगभग जयसेनका समय हो सकता है। स्रर्थात् जयसेन विक्रमकी स्राठवीं शताब्दीके विद्वान् झाचार्य थे।

कथिपरमेश्वर—ग्राचार्य जिनसेन, कवियोंके द्वारा पूज्य तथा कवियरमेश्वर प्रकट करते हुए उन्हें 'वागर्थ तंप्रह, नामक पुराणके कर्ता बतलाते हैं ग्रीर ग्राचार्य गुणभद्रने इनके पुराणको गद्यकथारूप, सभी छुन्ब ग्रीर ग्रालंकारका लक्ष्य सूक्ष्म ग्रथं तथा गूढ पदरचनावाला बतलाया है, जैसा कि उनके निम्न पद्यसे स्पष्ट है।

कविपरमेश्वरनिगदितगद्यकथामात्रकं (मातूकं) पुराश्चरितम् । सकलच्छन्दोलज्जकृतिलक्ष्यं सूक्ष्मार्थगृढपदरचनम् ॥१८॥

म्रादिपुराणके प्रस्तुत संस्करणमें जो संस्कृत टिप्पण विया है उसके प्रारम्भमें भी टिप्पणकर्ताने यही तिला है.....तवनु कविपरमेश्वरेण प्रहृद्यगद्यकथारूपेण सङ्ग्रह्यतां त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरिताश्रयां परमार्थबृहत्कथां संगृहय-

चामुण्डरायने प्रपने पुराणमें कवि परमेश्वरके नामसे ग्रनेक पद्य उद्धृत किये है जिससे डा० ए० एन० उपाध्यायने इनके पुराणको गद्यपद्यमय चम्पू ग्रन्थ होनेका श्रनुमान किया है। यह श्रनुमान प्रायः ठीक जान पड़ता है ग्रीर तभी गुणभद्र द्वारा प्रवत्त 'सकलच्छन्दोऽलङ्कृतिलक्ष्यम्' विशेषणकी यथार्थता जान पड़ती है। कवि परमेश्वरका श्रादिपंप, ग्राभिनवपंप, नयसेन, ग्रग्गलदेव ग्रीर कमलभव ग्रादि ग्रनेक कवियोंने भादरके साथ स्मरण किया है जिससे वे ग्रपने समयके महान् विद्वान् जान पड़ते है। इनका समय ग्रभी निश्चित नहीं है फिर भी जिनसेनके पूर्ववर्ती तो है ही।

# 'ऋादिपुराणमें वर्णित देशविभागमें ऋ।ये हुए कुछ देशोंका परिचय-

सुकोसल —मध्यप्रदेशको सुकोसल कहते है। इसका दूसरा नाम महाकौसल भी है।

श्रवन्ती—उज्जैनके पार्श्वक्तीं प्रदेशको श्रवन्ती कहते थे। श्रयन्तीनगरी (उज्जैन) उसकी राजधानी थी। 🗸

पुराष्ट्र—प्राजकलके बंगालका उत्तरभाग पुण्ड कहलाता था। इसका दूसरा नाम गौड़ देश भी था। कुरु—यह सरस्वतीके बांबी ग्रोर ग्रनेक कोसोंका मैदान है। इसको कुरुजांगल भी कहते है। हिस्तनागपुर इसको राजधानी रही है।

काशी—बनारसके चारों भोरका प्रान्त इस देशके ग्रन्तगंत था। इस देशकी राजधानी वाराणसी (बनारस) थी।

१ इस प्रकरणमें पं॰ सीताराम जयराम जोशी एम॰ ए॰ और पं॰ विश्वनाथ शास्त्री भारद्वाज एम॰ ए॰ के 'संस्कृत साहित्यका संक्षिप्त इतिहास'से सहायता ली गई है।

किल्क — मद्रास प्रान्तका उत्तरभाग भौर उत्कल ( उड़ीसा ) का विक्रण भाग पहले किल्क्स नामसे प्रसिद्ध था । इसकी राजधानी किल्डिंग नगर (राजमहेन्द्री) थी । इसमें महेन्द्रमाली नामक गिरि है ।

बङ्ग---बङ्गालका पुराना नाम बङ्ग है। यह सुद्धा देशके पूर्वमें है। इसकी प्राचीन राजधानी कर्णसुवर्ण (वनसोना) थी। इस समय कालीघट्टपुरी (कलकत्ता) राजधानी है।

सुद्धा—यह वह देश है जिसमें किपशा (कोसिया) नदी बहती है। ताम्प्रलिप्ती (तामलूक) इसकी राजधानी थी।

काश्मीर—यह प्रान्त भारतकी उत्तर सीमापर है। इसका ग्रब भी काश्मीर ही नाम है। इसकी राजधानी श्रीनगर है।

श्रानर्त--गुर्जर (गुजरात) के प्राचीन कालमें तीन भाग थे-१ ग्रानतं, २ सुराष्ट्र (काठियावाड़) और ३ लाट। ग्रानतं गुर्जरका उत्तरभाग है। द्वारावती (द्वारिका) इसकी प्रधान नगरी है।

वत्स — प्रयागके उत्तरभागका मैवान वत्स देश कहलाता था। इसकी राजधानी कौशाम्बी (कोसम) थी।

पञ्चानद्—इसका पुराना नाम पञ्चनद भौर ग्राधुनिक नाम पंजाब है। इसमें वितस्ता ग्रादि पांच निदयां है इसिलये इसका नाम पञ्चनद पड़ा। इसकी पांच निदयों के मध्यमें कुलूत, मद्र, ग्रारट्ट, यौषेय ग्रादि ग्रनेक प्रदेश थे। लबपुर (लाहौर), कुशपुर (कुशावर), तक्षशिला (टेक्सिला) ग्रीर मूलस्थान (मुल्तान) ग्रादि इसके वर्तमानकालीन प्रधान नगर है।

मालब-यह मालवाका नाम है। पहले भवन्ती इसीके भन्तर्गत दूसरे नामसे प्रसिद्ध था पर भव वह मालबमें सम्मिलित है। उज्जैन, दशपुर (मन्दसीर), धारानगरी (धार), इन्द्रपुर (इन्दौर) भ्रावि इसके प्रसिद्ध नगर है।

प्रज्ञाल—यह कुरक्षेत्रके पूर्वमें है। यह दक्षिण पञ्चाल झौर उत्तरपञ्चाल इन दो विभागोंमें था। इसका विस्तार चर्मण्वती नदी तक था। कान्यकुब्ज (कन्नौज), इसीमें है। उत्तरपञ्चालकी झिहच्छत्रा झौर दक्षिण पञ्चालकी काम्पिल्य राजधानियां थीं।

दशार्ण — यह प्रदेश मालवाका पूर्वभाग है। इस प्रदेशमें वेत्रवती ( बेतवा ) नदी बहती है। कुछ स्थानोंमें दशार्ण ( धसान ) नदी भी बही है ग्रौर ग्रन्तमें चलकर वेत्रवतीमें जा मिली है। विदिशा ( भेलसा ) इसकी राजधानी थी।

कच्छ-पश्चिमी समुद्रतटका प्रदेश कच्छ कहलाता था । यह कच्छ काठियावाड़के नामसे श्रव भी प्रसिद्ध है।

मगध-बिहार प्रान्तका गङ्गाके दक्षिणका भाग मगध कहलाता था। इसकी राजधानी पाटली-पुत्र (पटना ) थी। गया और उरिबल्व (बुद्धगया ) इसी प्रान्तमें थे।

विदर्भ — इसका म्राधुनिक नाम बरार है। इसकी प्राचीन राजधानी विदर्भपुर (बीदर) म्रथवा कुंडिनपुर थी।

महाराष्ट्र--कृष्णा नदीसे नर्मदा तकका विस्तृत मैदान महाराष्ट्र कहलाता था।

सुराष्ट्र—मालवाका पश्चिमी प्रवेश सौराष्ट्र या सुराष्ट्र कहलाता था। आजकल इसको सौराष्ट्र (काठियावाड़) कहते हैं। रैवतक (गिरनार) क्षेत्र इसीमें हैं। सौराष्ट्रके जिस भागमें द्वारिका है उसे आनर्त कहते थे।

कोङ्कण-पश्चिमी समुद्रतटपर यह प्रवेश सूर्यपत्तन ( सूरत ) से रत्नागिरि तक विस्तृत है। महाम्बापुर ( बम्बई ) तथा कल्याण इसी कोंकण देशमें हैं।

वनवास—कर्नाटक प्रान्तका एक भाग वनवास कहलाता था । श्राजकल वनौसी कहलाता है।
गुणभद्राचार्यके समय इसकी राजधानी वंकापुर थी जो धारवाड़ जिलेमें है।

आन्ध्र---यह गोदावरी तथा कृष्णा नदीके बीचमें था। इसकी राजधानी ग्रन्धानगर (बेंगी) थी। इसका ग्राधिकांग भाग भाग्यपुर (हैबराबाद) राज्यमें ग्रन्तभूत है। इसीको त्रैलिङ्ग (तेलंग) देश भी कहते हैं।

कर्णाट-यह म्राम्ब्वेशके दक्षिण वा पश्चिमका भाग था । बनबास तथा महिषग प्रथबा महीशूर

(मैसूर) इसीके अन्तर्गत हैं। इसकी राजधानियां महिषपुर और श्रीरंगपत्तन थीं।

कोसल्ल पह उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल इस प्रकार वो भागों में विभक्त था। प्रयोध्या, शरावती (आवस्ती), लक्ष्मणपुरी (लखनऊ) श्राबि इसके प्रसिद्ध नगर है। यहां गोमती, तमसा धौर सरयू निवयां बहती है। कुशावतीका समीपवर्ती प्रवेश विभागकोसल कहलाता था। तथा श्रयोध्या-लखनऊ ग्राविके समीपवर्ती प्रवेशका नाम उत्तर कोसल था।

चोस्त-कर्णाटकका बक्षिण पूर्वभाग प्रथित् महास शहर, उसके उत्तरके कुछ प्रवेश स्रौर मैसूर

रियासतका बहुत कुछ भाग पहले चोल नामसे प्रसिद्ध था।

करेरह — कृष्णा श्रीर तुङ्गभद्राके बिश्नणमें विद्यमान भूभाग जो श्राजकल मद्रासके ग्रन्तगंत है पाण्ड्य, केरल श्रीर सतीपुत्र नामसे प्रसिद्ध था।

शूरसेन - मयुराका समीपवर्ती प्रदेश शूरसेन देश कहलाता था। गोकुल, बृन्दावन स्रोर प्रप्रवण

(म्रागरा) इसी प्रदेशमें है।

चिदेह - द्वारवंग (दरभंगा) के समीपवर्ती प्रदेशको विदेह कहते थे। मिथिला या जनकपुरी इसी देशमें है।

सिन्धु-यह देश अब भी सिन्ध नामसे प्रसिद्ध है, श्रौर करांची उसकी राजधानी है।

गान्धार—(कन्वहार) इसका म्राधुनिक नाम प्रकगानिस्तान है। यह सिन्धु नदी मौर काश्मीरके पश्चिममें है। यहांकी प्राचीन राजधानियां पुरुषपुर (पेशावर) श्रीर पुष्करावर्त (हस्तनगर) थीं।

यद्यन-यह यूनान (प्रीक)का पुराना नाम है।

चेदी मालवाकी स्राधुनिक 'चन्देरी' नगरीका समीपवर्ती प्रदेश चेदी देश कहलाता था। सब वह न्वालियर राज्यमें है।

पल्लब-बिश्वणमें कांबीके समीपवर्ती प्रदेशको पल्लब देश कहते थे। यहां इतिहासप्रसिद्ध पल्लबबंशी राजाम्रोंका राज्य रहा है।

कास्त्रोज-इसका ब्राधुनिक नाम बलोचिस्तान है।

स्त्रारह-पञ्जाबके एक प्रदेशका नाम ग्रारह था।

तुरुष्क-इसका ग्राधुनिक नाम तुर्किस्तान है।

शक-(शकस्थान) इसका ग्राधुनिक नाम बेक्ट्रिया है।

सौबीर-सिन्ध देशका एक भाग सौबीर देश कहलाता था।

क्रेक्सय--पञ्जाब प्रान्तकी वितस्ता (क्षेलम) भौर चन्द्रभागा (चनाब) नदियोंका भन्तरालवर्ती प्रदेश पहले केकय नामते प्रसिद्ध था । गिरिव्रज जिसका कि आजकल जलालपुर नाम है इसकी राजधानी थी।

# भ्रादिपुराणपर टिप्पण श्रीर टीकाएँ-

द्याविपुराण जंनागमके प्रथमानुयोग प्रन्थोंमें सर्वभेष्ठ प्रण्य है। यह समुद्रके समान गम्भीर है। म्रातः इसके ऊपर जिनसेनके परवर्ती माधायों द्वारा टिप्पण मौर टीकाम्रोंका लिखा जाना स्माभाविक है। सम्पादन करते समय मुर्भ माविपुराणके टिप्पणकी ३ तथा संस्कृत टीकाकी १ प्रति प्राप्त हुई। सम्पादन सामग्रीमें 'ट', 'क' मौर 'ख' नामबाली जिन प्रतियोंका परिचय दिया गया है वे टिप्पणवाली प्रतियां हे मौर 'व' साक्क्रोतिक नामवाली प्रति संस्कृत टीकाकी प्रति है। 'ट' मौर 'क' प्रतियोंकी लिखि कर्णाटक लिपि है। 'ट' प्रतिमें 'भ्रीमते सकलज्ञानसाम्।ज्यपदमीपुषे। ममंचकभूते भर्मे नमः संसारभीमुषे। इस झाद्यहलोकपर विस्तृत टिप्पणी वी हुई है जिसमें उक्त इलोकके झनेक झर्ष किये गये हैं। 'क' प्रतिमें

माद्य इलोकका 'ट' प्रति जैसा विस्तार महीं है। 'ख' प्रति नागरी लिपिमें लिखी हुई। इस प्रतिके ग्रन्तमें लिपिका जो सं० १२२४ वं० क्र० ७ दिया हुग्रा है उससे यह बहुत प्राचीन जान पड़ती है। मङ्गल इलोकके विस्तृत व्याख्यानको छोड़कर बाकी टिप्पण 'ट' प्रतिके टिप्पणसे प्रायः मिलते जुलते हैं। म्राहि-पुराणके इस संस्करणमें बी टिप्पण दिया गया है उसमें माद्य इलोकका टिप्पण 'ट' प्रतिसे लिया गया है ग्रीर बाकी टिप्पण 'क' प्रतिसे । 'क' 'क्ष' प्रतिके टिप्पण 'ट' प्रतिके टिप्पणसे प्राचीन है। ग्राह्य इलोकके ढिप्पणमें (पृष्ठ ५) 'पञ्चमुक्त्ये स्वयं ये, प्राचारानाचरन्तः परमकरणमाचारयन्ते मुमुसून् । लोकाभगव्यक्तरप्यान् गणधरवृष्यभान् इत्याशाधर्रीनकपणात्' इन वाक्यों द्वारा पं० प्राशाधरजीक प्रतिष्ठासारोद्वार प्रत्यका इलोकांश उद्धत किया गया है इससे यह सिद्ध है कि उक्त टिप्पण पं० ग्राशाधरजीके बादकी रचना है। इन तीनों प्रतियोंके ग्रादि श्रन्तमें कहीं भी टिप्पणकर्ताके नामका उच्लेख नहीं मिला, ग्रतः यह कहनेमें ग्रसमर्थ हं कि यह टिप्पण किसके है ग्रीर कितने प्राचीन है ?

भाण्डारकर झोरियंटल रिसर्क इंस्टीट्यूट पूनासे प्रो० वेल्हणकर द्वारा सम्पादित 'जैनरत्नकोश' नामक जो पुस्तक झंग्रेजीमें प्रकाशित हुई है उसमें झादिपुराणकी चार टीकाझोंका उल्लेख है। (१)लिलत-कीर्तिकी टीका, जिसका सम्पादन-सामग्री शीर्षक प्रकरणके अन्तर्गत 'द' प्रतिके रूपमें परिचय दिया गया है। इसके विषयमें आगे कुछ और भी स्पष्ट लिखा जायगा। (२) दूसरा टिप्पण प्रभाचन्त्रका है (३) तीसरा अनन्त ब्रह्मचारीका और (४) चौया हरिषेणका है। इनके अतिरिक्त एक मंगला टीकाका भी उल्लेख है।

ये टीका और टिप्पण कहां है तथा 'ट', 'क' और 'ख' प्रतियों के टिप्पण इनमें से कौन कौन हैं इसका स्पष्ट उल्लेख तब तक नहीं किया जा सका जब तक कि उक्त सब प्रतियों का निरोक्षण परीक्षण नहीं कर लिया जाय। प्राचीन शास्त्रभाण्डारों के ग्रध्यक्षों से उक्त प्रतियों के परिचय भेजनेकी में प्रवल प्रेरणा करता हूँ।

टिप्पणकी उक्त स्वतन्त्र प्रतियोंके सिवाय अन्य मूल प्रतियोंके म्राजू बाजूमें भी कितने ही पदों के दिप्पण लिखे मिले हैं जिनका कि उल्लेख मैने 'प', 'म्र' म्रीर 'इ' प्रतिके परिचयमें किया है। इन टिप्पणों में कहीं समातता है म्रीर कहीं म्रसमानता भी।

'व' नामबाली जो संस्कृत टीकाकी प्रति है उसके घन्तमें घवश्य ही टीकाकारने घपनी प्रशस्ति दी है जिससे विदित होता है कि उसके कर्ता श्री लिलतकीर्तिभट्टारक है। उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

'भट्टारक ललितकीर्ति काष्ठासंघ स्थित माथुरगच्छ और पुष्करगणके बिद्वान् तथा भट्टारक जगत्-कीर्तिके शिष्य थे। इन्होंने म्राविपुराण और उत्तरपुराण—पूरे महापुराणपर टिप्पण लिखा है। पहला टिप्पण महापुराणके ४२ पर्योका है जिसे उन्होंने सं० १८७४ के मार्गशीर्य शुक्ला प्रतिपदा रिबवारके दिन समाप्त किया था और दूसरा टिप्पण ४३वें पर्यं तकका है जिसे उन्होंने १८८६ में समाप्त किया है। इनके सिदाय उत्तर पुराणका टिप्पण सं० १८८८ में पूर्ण किया है।

श्राहिपुराणकी प्राचीन हिन्दी टीका पं० दौलतरामजी कृत है जो मुद्रित हो चुकी है। यह टीका क्लोकों के कमाक्क देकर लिखी गई है। इसमें मूल क्लोक न देकर उनके श्रंक ही दिये हैं। क्लांय पं० कललप्पा भरमप्पा 'निटवे' द्वारा इसकी एक मराठी टीका भी हुई थी जो जैनेन्द्र प्रेस कोल्हापुरसे प्रकाशित हुई थी। इसमें संस्कृत क्लोक देकर उनके नीचे मराठी श्रनुवाब छापा गया था। इनके सिवाय एक हिन्दी टीका श्री पं० लालारामजी ज्ञास्त्री द्वारा लिखी गई है जो कि ऊपर सामूहिक मूल क्लोक देकर नीचे क्लोक कमाक्कानुसार हिन्दी श्रनुवाब सहित मुद्रित हुई थी। यह संस्करण मूल सहित होनेके कारण जनता को श्रीकिक पसंद श्राया था। श्रव बुष्प्राप्य है।

# ञ्चादिपुराण श्रीर वर्णव्यवस्था

#### वर्णोत्पत्ति-

वर्तमान भारतवर्षमं बाह्यण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णोंकी स्थित बहुत समयसे है। इस वर्ण-स्थवस्थाके कारण भारतवर्षने उन्नतिके विन वेखे और धीरे धीरे उसमें विकार आनेपर अवनितके भी विन वेखे। भारतीय साहित्यमें वर्णोत्पत्तिका उल्लेख करनेवाला सबसे प्राचीन शास्त्रीय प्रमाण 'पुष्ठव सूक्तका' वाक्य माना जाता है। वह सूक्त कृष्ण और शुक्ल यजुः ऋक् तथा अथवं इन चारों वेवोंकी संहिताओं में पाया जाता है। सूक्त इस प्रकार है—

रं'यत्पुरुषं व्यवसुः कतिथा व्यकल्पयन् ? मुखं किमस्य, कौ बाह्, का (बू) ऊरू, पादा (बु) उच्येते ? बाह्यणोऽस्य मुखमासीव्, बाह्र राजन्यः कृतः, ऊरू तवस्य यद्वैदयः, पव्भ्यां शृद्धो ग्रजायतः' । वर्ष्यं विषयका प्रतिपादन करनेवाले ये वो मन्त्र है जिनमें एक प्रश्नात्मक है ग्रौर दूसरा समाधानात्मक । मंत्रोंका ग्रक्षरार्थं इस प्रकार ह—

प्रश्न—ऋषियोंने जिस पुरुवका विधान किया उसे कितने प्रकारोंसे कल्पित किया ? उसका 'मृख' क्या हुग्रा ? उसके 'बाहु' कौन बनाये गये ? उसके ऊद (जांघ) कौन हुए ? और कौन उसके पाद (पैर) कहे जाते हैं ?

उत्तर--बाह्मण उसका मुख था, राजन्य-क्षत्रिय उसका बाहु, वैश्य उसका ऊरू ग्रीर शूब्र उसके पैर हुए।

यहां खासकर मुख, बाहु, जड़घा ग्रीर पाद इन चार ग्रवययोंपर जोर नहीं है। उपलक्षण मात्रसे उनका विवेचन हैं। यही कारण है कि क्षत्रियकी उत्पत्ति कहीं बाहुसे कहीं उरःस्थान या वक्षस्थलसे एवं वैश्यकी उत्पत्ति कहीं उदरसे, कहीं ऊरूसे घौर कहीं शरीरके मध्यभागसे बतलाई है। इसी प्रकार ब्राह्मणका सम्बन्ध शिरोभागसे तथा शूढ़का श्रधोभागसे समभना चाहिये।

इन मंत्रों में निरूपण यह हुन्ना है कि समाजरूप विराट् शरीरके मुख, बाहु, ऊद ग्रौर पादके स्थानापन्न-तत्तुल्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ग्रौर शूद्रवर्ण है। जिस प्रकार मानवशरीरका निर्माण मुखादि चार प्रधान ग्रवयवोंसे होता है उसी प्रकार समाज-शरीरका निर्माण ब्राह्मण ग्रादि वर्णोंसे होता है।

उक्त सूक्तोंके इस रूपकात्मक व्यावर्णनके भावको वृष्टिमं न रखकर धीमे धीमे लोगोने यही मानना शुरू कर दिया कि ब्रह्माके मुखसे ब्राह्मण, भुजाओंसे क्षत्रिय, ऊरुआंसे वैश्य और पैरोंसे शृद्ध उत्पन्न हुए इसीलिये ब्राह्मण मुखज, क्षत्रिय बाहुज, वैश्य उरुज श्रीर परिचारक-प्रथात् शूद्ध पादज कहलाने लगे । परन्तु यह मान्यता बिलकुल ही झसंगत है श्राजतक किसी मनुष्यकी उत्पत्ति मुखसे, बाहुसे, जांघसे या पैरसे होती हुई नहीं देखी गई। यद्यपि इंश्वरको लोग 'कर्नु मक्त्र मन्यथाकर्तु' वा समर्थः' मानते है परन्तु प्रकृतिके विरुद्ध कार्य न साधारण पुरुष कर सकता है और न इंश्वर भी।

जैनधर्म यह नहीं मानता कि ब्रह्मा या ईश्वर स्विटिका बनानेवाला है, विष्णु इसकी रक्षा करनेवाला है ग्रौर शिव इसका संहार करनेवाला है। वह मानता है कि स्विट ग्रपने क्रपमें ग्रनादिकालसे है ग्रौर ग्रनन्तकाल तक रहेगी। इसमें ग्रवान्तर विशेषताएं होती रहती है जो बहुत सारी प्राकृतिक होती है ग्रौर

१ ऋ० सं० १०, ६०, ११-१२, शु० य० वा० सं० ३१, १०-११

<sup>&</sup>quot;िक बाहू किमूरू? ः बाहू राजन्योऽभवत्, मध्यं तदस्य यह्नैश्यः, इत्यथर्वसंहितापाठः १६, ६, ६ शेषं समानम् ।

२ 'वक्त्राद्मुजाभ्यामूरुभ्या पद्भ्यां चैवाथ जित्ररे । सृजतः प्रजापनेलोंकानिति धर्मविदो विदुः ॥५॥
मुखजा ब्राह्मणास्तात बाहुजाः क्षत्रियाः स्मृताः । ऊरुजा धनिनो राजन् पादजाः परिचारकाः' ॥६॥
महाभारत स्रध्याय २९६

<sup>&#</sup>x27;लोकानां तु विवृद्धचर्थं मुखवाहरुपादतः । ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निरवर्तयत' ।।

मनु-स्मृति, ग्र० १ इलोक ३

बहुत कुछ पुरुषप्रयत्नजन्य भी । जैन शास्त्रोंमें उल्लेख है कि भरत ग्रीर ऐरावत क्षेत्रमें ग्रवसर्पिणी ग्रीर उर्स्सापणीके रूपमें कालका परिवर्तन होता रहता है इनके प्रत्येकके सुषमा ग्रादि यह छह भेद होते हैं। यह प्रवर्सीपणीकाल है। जब इसका पहला भाग यहां बीत रहा था तब उत्तम भोगभूमिकी व्यवस्था थी, जब दूसरा काल ग्राया तब मध्यम भोगभूमि ग्राई ग्रीर जब तीसरा काल ग्राया तब जघन्यभोग भूमि हुई। तीसरे कालका जब पत्यके ग्राठवें भाग प्रमाण काल बाकी रह गया तब क्रमसे १४ मनुद्रों-कुलकरोंकी उत्पत्ति हुई। उन्होंने उस समय प्रपने विशिष्ट वंदुष्यसे जनताको कितनी ही बातें सिखलाई । चौदहवें कुलकर नाभिराज थे। उनके समय तक कल्पवृक्ष नष्ट हो चुके थे, और लोग बिना बोथे प्रयने ग्राप उत्पन्न ग्रनाजसे ग्राजीविका करते थे। उन्हीं नाभिराजके भगवान् ऋषभदेव उत्पन्न हुए। ग्राप प्रथम तीर्थंकर थे। ग्रापके समयमें वह बिना बोये उत्पन्न होनेवाली धान्य भी नष्ट हो गई। लोग क्षुधासे म्रातुर होकर इतस्ततः भूमण करने लगे। कुछ लोग प्रपनी दुःखगाथा सुनानेके लिये नाभिराजके पास पहुँचे। वे सब लोगोंको भगवान् वृषभदेवके पास ले गये। भगवान् वृषभदेवने उस समय विदेहक्षेत्रकी व्यवस्थाका स्मरण कर यहांके लोगोंको भी वही व्यवस्था बतलाई और यह कहते हुए लोगोंको समझाया कि देखो ग्रब तक तो यहां भोगभूमि थी, कल्पवृक्षोंसे ग्राप लोगोंको भोगोपभोगकी सामग्री मिलती रही पर ग्रव कर्मभूमि प्रारम्भ हो रही है-यह कर्म करनेका युग है, कर्म-कार्य किये बिना इस समय कोई जीवित नहीं रह सकता । श्रसि मधी कृषि विद्या वाणिज्य ग्रीर शिल्प ये छह कर्म है। इन कर्मोंके करनेसे ग्राप लोग ग्रपनी ग्राजीविका चलावें। ये तरह तरहके धान्य-ग्रनाज ग्रब तक बिना बोये उत्पन्न होते रहे परन्तु ग्रब ग्रागेसे बिना बोये उत्पन्न न होंगे। ब्राप लोगोंको कृषि-खेतीकर्मसे धान्य पैदा करने होंगे । इन गाय भेस ब्रादि पशुत्रों से दूध निकालकर उसका सेवन जीवनोपयोगी होगा। श्रब तक सबका जीवन व्यक्तिगत जीवन था पर श्रब सामाजिक जीवनके बिना कार्य नहीं चल सकेगा । सामाजिक संघटनसे ही ग्राप लोग कर्मभूमिमें सुख ग्रीर शांतिसे जीवित रह सकेंगे। ग्राप लोगोमें जो बलवान् है वे शस्त्र धारण कर निर्वलोंकी रक्षाका कार्य करें, कुछ लोग उपयोगी वस्तुत्र्योंका संग्रहकर यथासमय लोगोंको प्रदान करें प्रथात् व्यापार करें, कुछ लोग लिपि विद्याके द्वारा ग्रपना काम चलावें, कुछ लोग लोगोंके ग्रावश्यकताग्रोंको पूर्ण करनेवाली हल शकट ग्रावि वस्तुग्रोंका निर्माण करें, श्रौर कुछ लोग नृत्यगीतादि ब्राह्मादकारी विद्याश्रोके द्वारा ब्रपनी श्राजीविका करें। लोगोंको भगवान्के द्वारा बतलाये हुए षट्कर्म पसन्द ग्राये ग्रौर लोग उनके अनुसार अपनी श्रपनी श्राजीविका करने लगे। भोगभूमिके समय लोग एक सदृश योग्यताके धारक होते थे ब्रतः किसीको किसी ब्रन्यके सहयोगकी ब्रावश्यकता नहीं होती थी परन्तु ब्रब विसद्श शक्तिके धारक लोग उत्पन्न होने लगे। कोई निर्वल, कोई सबल, कोई प्रधिक परिश्रमी, कोई कम परिश्रमी, कोई प्रधिक बुद्धिमान् ग्रौर कोई कम बुद्धिमान् । उद्दृण्ड सबलोंसे निर्वलोंकी रक्षा करनेकी श्रावश्यकता महसूस होने लगी । शिल्पवृत्तिसे तैयार हुए मालको लोगों तक पहुँचानेकी म्रावश्यकता जान पड़ने लगी। खेती तथा शिल्प म्रादि कार्योके लिये पारस्परिक जनसहयोगकी आवश्यकता प्रतीत हुई तब भगवान् ऋषभदेवने जो कि वास्तविक ब्रह्मा थे ग्रपनी भुजाग्रोंमें शस्त्र धारण कर लोगोंको शिक्षा दी कि ग्राततायियोसे निर्वल मानवोंकी रक्षा करना बलवान् मनुष्यका कर्त्तव्य है। कितने ही लोगोंने यह कार्य स्वीकार किया। ऋषभदेव भगवान्ने ऐसे लोगोंका नाम क्षत्रिय रखा। ग्रपनी जङ्गवाग्रोंसे चलकर लोगोंको शिक्षा वी कि सुविधाके लिये सुच्टिको ऐसे मनुष्योंकी स्रावश्यकता है जो तैयार हुई वस्तुस्रोंको एक स्थानसे दूसरे स्थानपर ले जाकर वहांके लोगोंको सुख सुविधा पहुँचावें । बहुतसे लोगोंने यह कार्य करना स्वीकृत किया । भगवान्ने ऐसे लोगोंको वै इय संज्ञा दी । इसके बाद उन्होंने बतलाया कि यह कर्मयुग है घोर कर्म विना सहयोगके हो नहीं सकता ग्रतः पारस्परिक सहयोग करनेवालोंकी ग्रावश्यकता है। बहुतसे लोगोंने इस सेवावृत्तिको ग्रपनाया। माविबह्माने उन्हें शूदसंता वी । इस तरह कर्मभूमिरूप सृष्टिके प्रारम्भमें माविबह्माने क्षत्रिय, वैश्य म्रीर शूद्र वर्ण स्थापित किये। ग्रागे चलकर भरत चक्रवर्तीके मनमें यह बात ग्राई कि मेने विग्विजयके द्वारा बहुतसा धन इकट्टा किया है। अन्य लोग भी अपनी शक्तिके अनुसार यथाशक्य धन एकत्रित करते है। ग्रांसिर उसका त्याग कहां किया जाय ? उसका पात्र किसे बनाया जाय ? इसीके साथ उन्हें ऐसे लोगोंकी

भी ग्रावश्यकता ग्रानुभवमें ग्राई कि यदि कुछ लोग बुद्धिजीवी हों तो उनके द्वारा ग्रान्य त्रिवर्गोंको सवा बौद्धिक सामग्री मिलती रहेगी। इसी विचारके ग्रानुसार उन्होंने समस्त लोगोंको ग्राप्त घर ग्रामंत्रित किया ग्रोर मार्गमें हरी घास उगवा दो। 'हरी घासमें भी जीव होते हैं' 'हमारे चलनेपर उन जीवोंको दाधा पहुँचेगी' इस बातका विचार किये बिना ही बहुतसे लोग भरत महाराजके महलमें भीतर चले गये परन्तु कुछ लोग ऐसे भी रहे जो हरित घासवाले मार्गसे भीतर नहीं गये बाहर ही कड़े रहे। भरत महाराजने जब भीतर न ग्रानेका कारण पूछा तब उन्होंने बतलाया कि हमारे ग्रानेसे हरित घासके जीवोंको बाधा पहुँचती है इसिलये हम लोग नहीं आये। महाराज भरतने उन सबकी दयावृक्तिको मान्यता देकर उन्हें वूसरे प्रामुक मार्गसे ग्रान्द बुलाया ग्रीर उन सबकी प्रशंसा तथा सन्मानकर उन्हें बाह्मण संज्ञा दी तथा उनका ग्राप्त, ग्रान्य ग्राजन ग्रादि कार्य निश्चित किया। इस घटनाका वर्णन जिन्नसेन(चार्यने ग्रपने इसी ग्रादिपुराणमें इस प्रकार किया है—

स्वबोर्भ्यां धारयन् शस्त्रं क्षत्रियानसृजव् विभुः । क्षतत्राणनियुक्ता हि क्षत्रियाः शस्त्रपाणयः ॥२४३॥ क्रहभ्यां वर्शयन् यात्रामस्राक्षीव् विणजः प्रभुः । जलस्यलावियात्राभिस्तव्वृत्तिर्वातया यतः ॥२४४॥ न्यम्बृत्तिनियतान् शूद्रान् पब्भ्यामेवासुजत् सुधीः । वर्णोत्तमेषु शुश्रूषां तब्बृत्तिनकथा स्मृता ॥२४४॥ मुखतोऽध्यापयन् शास्त्रं भरतः स्रक्ष्यति द्विजान् । स्रधीत्यध्यापने वानं प्रतीक्ष्येज्येति तित्क्रयाः ।२४६॥। स्रा० पु० पर्व १६

### जन्मना कर्मणा वा-

यह वर्णव्यवस्था जन्मसे है या कमंसे, इस विषयमें ब्राजकल दो प्रकारकी बिचारधाराएं प्रवाहित हो रही है। कुछ लोगोंका ऐसा ध्यान है कि वर्णव्यवस्था जन्मसे ही है ब्रर्थात् जो जिस वर्णमें उत्पन्न हो गया वह चाहे जो ब्रानुकूल प्रतिकूल करें उस भवमें उसी वर्णमें रहेगा मरणोत्तर कालमें ही उसका वर्ण-परिवर्तन हो सकेगा ब्रौर कुछ लोग ऐसा ध्यान रखते हैं कि वर्णव्यवस्था गुण ब्रौर कमंके ब्रधीन है। षट् कर्मोंको व्यवस्थित रूप वेनेके लिये ही चतुर्वर्णकी स्थापना हुई थी ब्रतः जिसके जैसे ब्रानुकूल प्रतिकूल कर्म होंगे उसका वैसा ही वर्ण होगा।

ऐतिहासिक दृष्टिसे जब इन दोनों धाराग्रोंपर विचार करते हैं तो कर्मणा वर्णध्यवस्थाकी बात ग्राधिक प्राचीन सिद्ध होती है। क्योंकि ब्राह्मणों तथा महाभारत ग्रादि में जहां भी इसकी चर्चा की गई है वहां कर्मकी श्रपेक्षा ही वर्ण व्यवस्था मानी गई है। उदाहरणके लिये कुछ उल्लेख देखिये—

महाभारतमें भारद्वाज भृगु महिष्से प्रश्न करते है कि यदि सित मर्थात् सस्वगुण, लोहित मर्थात् रजोगुण, पीत म्रयीत् रजस्तमीन्यामिश्र म्रौर कृष्ण म्रयीत् तमोगुण इन चार वर्णोके वर्णसे वर्णभेद माना जाता है तो सभी वर्णोमें वर्णसंकर दिखाई देता है। काम, क्षोध, भय, लोभ, शोक, चिन्ता, क्षुधा, श्रम म्रादि हम सभीके होते है किर वर्णभेद क्यों होता है? हम सभीका शरीर पसीना, मूत्र, पुरीष, कफ म्रौर रुधिरको भराता है किर वर्णभेद कैसा? जङ्गम म्रौर स्थावर जीवोंकी म्रसंख्यात जातियां है उन विविध वर्णवाली जातियोंके वर्णका निश्चय कैसे किया जाय?

उत्तरमें भृगु महर्षि कहते है कि--

वस्तुतः वर्णोमें कोई विशेषता नहीं है। सबसे पहले ब्रह्माने इस संसारको ब्राह्मण वर्ण ही सूजा था परन्तु ग्रपने अपने कर्मोसे वह विविध वर्णभेदको प्राप्त हो गया। जिन्हें कामभोग प्रिय है, स्वभावसे तीक्षण कोषी तथा प्रियसाहस है, स्वधर्म सत्त्वगुण प्रधान धर्मका त्याग करनेवाले है ग्रीर रक्ताङ्ग ग्रर्थात् रजोगुण-प्रधान है वे क्षत्रियत्वको प्राप्त हुए। जो गो ग्रादिसे ग्राजीविका करते हैं, पीत ग्रर्थात् रजस्तमोध्यामिश्र-गुणके धारक हैं, खेती ग्रादि करते हैं ग्रीर स्वधर्मका पालन नहीं करते हैं वे द्विज वैश्यपनेको प्राप्त हो गये। इनके सिवाय जिन्हें हिसा, क्षूठ ग्रादि प्रिय है, लुब्ध हैं, समस्त कार्य कर ग्रपनी ग्राजीविका करते हैं, कृष्ण ग्रर्थात् तमोगुणप्रधान है, ग्रीर शौच-पवित्रता-से परिश्रष्ट है वे शूव्रपनेको प्राप्त हो गये। इस

प्रकार इन कार्योंसे पृथक्-पृथक् पनेको प्राप्त हुए द्विज वर्णान्तरको प्राप्त हो गये। धर्म तथा यज्ञिक्याका इन सभीके लिये निषेध नहीं है।

इसी महाभारतका एक उदाहरण ग्रौर देखिये -

भारद्वाज भृगु महर्षिसे पूछते है कि 'हे वक्तुश्लेष्ठ, हे ब्राह्मण ऋषे, कहिए कि यह पुरुष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय और शूद्र किस कारणसे होता है ?'

उत्तरमें भृगु महावि कहते है--

'जो जातकमं म्रादि संस्कारोंसे संस्कृत है, पिवत्र है, वेदाध्ययनसे सम्पन्न है, इज्या म्रादि षट्कमों में म्रवस्थित है, शौचाचारमें स्थित है, यज्ञाविष्ठिट वस्तुको खानेवाला है, गुरुम्रोंको प्रिय है, निरन्तर वत धारण करता है, भौर सत्यमें तत्पर रहता है वह ब्राह्मण कहलाता है। सत्य, बान, म्रद्रोह, म्रकूरता, लज्जा, वया म्रोर तप जिसमें दिखाई दे वह ब्राह्मण है। जो क्षत्रिय कमंका सेवन करता है, वेदाध्ययनसे संगत है, बान म्रादानमें जिसकी प्रीति है वह क्षत्रिय कहलाता है। व्यापार तथा पशुरक्षा जिसके कार्य है, जो खेती म्रादिमें प्रेम रखता है, पिवत्र रहता है म्रोर वेदाध्ययनसे सम्पन्न है वह वैद्य कहलाता है। खाद्य-म्रखाद्य-सभीमे जिसकी प्रीति है, जो सबका काम करता है, ग्रपवित्र रहता है, वेदाध्ययनसे रहित है म्रोर म्राचारबर्जित है वह त्रुद्र माना जाता है। इन इलोकोंकी संस्कृत टोकामें स्पष्ट किया गया है कि त्रिवर्णमें मर्म ही वर्णविभागका कारण है, जाति नहीं।

इसी प्रकार बह्मिपुराणका एक प्रकरण देखिये, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि-

'हे राजन्, द्विजत्वका कारण न जाति है, न कुल है, न स्वाध्याय है, न ज्ञास्त्रज्ञान है, किन्तु वृत्त-सवाचार ही उसका कारण है। वृत्तहीन दुरात्मा मानवका कुल क्या कर देगा? क्या सुगन्धित फूलोंमे

#### १ भारद्वाज उवाच

चातुर्वर्शस्य वर्णेन यदि वर्णो विभिद्यते । सर्वेषां खलु वर्णाना दृश्यते वर्णसंकरः ॥६॥ कामः क्रोधः भयं लोभः शोकश्चिन्ता क्षुधा श्रमः । सर्वेषा नः प्रभवति कस्माद् वर्णो विभिद्यते ॥७॥ स्वेदमूत्रपुरीषाणि श्लेष्मा पित्तं सशोणितम् । तनुः क्षरित सर्वेषां कस्माद् वर्णो विभिद्यते ॥५॥ जङगमानामसंख्येयाः स्थावराणा च जातयः । तेषा विविधवर्णाना कृतो वर्णविनिश्चयः ॥६॥

भृगुरवाच

न विशेषोऽस्ति वर्णानां सर्वे ब्राह्ममिदं जगत् । ब्राह्मणा पूर्वसृष्टं हि कर्मभिवंणंतां गतम् ॥१०॥ कामभोगप्रियास्तीक्ष्णाः क्रोधनाः प्रियसाहसाः । त्यक्तस्वधमी रक्ताङगास्ते द्विजाः क्षत्रता गताः ॥११॥ गोभ्यो वृत्ति समास्थाय पीताः कृष्युपजीविनः । स्वधमिन्नानुतिष्ठन्ति ते द्विजाः वैश्यता गताः ॥१२॥ हिसानृतप्रिया लुब्धाः सर्वकर्मोपजीविनः । कृष्णाः शौचपरिभृष्टास्ते द्विजाः शूद्रता गताः ॥१३॥ इत्येतैः कर्मभिव्यंस्ता द्विजा वर्णान्तरं गताः । धर्मो यज्ञाक्रियास्तेषा नित्यं न प्रतिषिद्ध्यते ॥१४॥

म० भा० शा० भ्र० १८८

#### २ भारद्वाज उवाच

बाह्यसाः केन भवति क्षत्रियो वा द्विजोत्तमः । वैदयः शूदश्च विप्रर्षे तद्ब्रूहि वदतां वर ॥१॥ भृगुरुवाच-

जातकर्मादिभियंस्तु संस्कारैः संस्कृतः श्रुचिः । वेदाध्ययनसम्पन्नः षट्सु कर्मस्ववस्थितः ।।२।। शौचाचारस्थितः सम्यग्विषसाशी गुरुप्रियः । नित्यव्रती सत्यपरः स व ब्राह्मण् उच्यते ।।३।। सत्यं दानमथाद्रोह आनृशंस्यं त्रपा घृणा । तपश्च दृश्यते यत्र स ब्राह्मण् इति स्मृतः ।।४।। क्षत्रजं सेवते कर्म वेदाध्ययनसंगतः । दानादानरित्यंस्तु स व क्षत्रिय उच्यते ।।४।। विणज्या पशुरक्षा च कृष्यादानरितः श्रुचिः । वेदाध्ययनसपन्नः स वैश्य इति संज्ञितः ।।६।। सर्वभक्षरतिनित्यं सर्वकर्मकरोऽश्रुचिः । त्यवत्वदेदस्वनाचारः स व श्रूद्र इति स्मृतः ।।७।।

(द्विजे-त्रैवाणिके धर्म एव वर्णविभागे कारणम् न जातिरित्यर्थः) सं० टी०

की थें पैदा नहीं होते ? राजन्, एकान्तसे यही एक बात प्राह्म नहीं है कि यह पढ़ता है इसलिये दिज है, चारित्रकी खोज की जाय क्या राक्षस नहीं पढ़ते ? नटकी तरह दुरात्मा मनुष्यके बहुत पढ़नेसे क्या ? उसीने पढ़ा ग्रौर उसीने सुना जो कि कियाका पालन करता है। जिस प्रकार कपालमें रखा हुन्ना पानी श्रीर कुलेकी मशकमें रखा हुआ दूध दूषित होता है उसी प्रकार बुलहीन मनुष्यका श्रुत भी स्थानके दोषसे दूषित होता है। दुराचारी मनुष्य भले ही चतुर्वेदोंका जानकार हो यदि दुराचारी है तो वह शूद्रसे भी कहीं श्रधिक नीच है। इसलिये हे राजन्, वृत्तको ही ब्राह्मणका लक्षण जानो।"

वृद्ध गौतमीय धर्मशात्रमें भी उल्लेख है-

'हे राजन्! जाति नहीं पूजी जाती, गुण ही कल्याणके करनेवाले है, वृत्त-सदाचारमें स्थित चाण्डालको भी देवोंने ब्राह्मण कहा है' ।

शुक्रनीतिसारका भी उल्लेख द्रष्टव्य है-

'न केवल जातिको देखना चाहिये ग्रौर न केवल कुलको। कर्मशील ग्रौर दया दाक्षिण्य ग्रादि गुण ही पूज्य होते है, जाति और कुल नहीं। जाति और कुलके ही द्वारा श्रेष्ठता नहीं प्राप्त की जा

बाह्मण कौन हो सकता है? इसका समाधान करते हुए वैशस्यायन महर्षि महाभारतमें युधिष्ठिरके प्रति कहते हैं-

'सत्यशौच, दयाशौच, इन्द्रियनिग्रह शौच, सर्वप्राणिदया शौच ग्रौर तपःशौच ये पांच प्रकारके शीच हैं। जो द्विज इस पञ्चलक्षण शौचसे सम्पन्न होता है हम उसे ब्राह्मण कहते हैं। हे युधिष्ठिर, शेव द्विज शूद्र हैं। मनुष्य न कुलसे ब्राह्मण होता हे ग्रोर न जातिसे किन्तु कियाग्रों से ब्राह्मण होता है। हे युधिष्ठिर, वृत्तमें स्थिर रहनेवाला चाण्डाल भी बाह्मण है। पहले यह सारा संसार एक वर्णात्मक था परन्तु कर्म ग्रीर कियाग्री की विशेषतासे चतुर्वर्ण हो गया। शीलसम्पन्न गुणवान् शूद्र भी बाह्मण हो सकता है और कियाहीन बाह्मण शूब्रसे भी नीच हो सकता है। जिसने पञ्चेन्द्रियरूप भया-नक सागर पार कर लिया है-ग्रर्थात् पञ्चेन्द्रियोंको वश कर लिया है-भले ही वह शूद्र हो उसके लिये ग्रपरिमित बान बेना चाहिये । हे राजन्, जाति नहीं बेखी जाती । गुण ही कल्याण करनेवाले हैं इसलिये शूब्रसे उत्पन्न हुन्ना मनुष्य भी यदि गुणवान् है तो ब्राह्मण है"।

वृद्ध गौतमीय धर्मशास्त्र नैव जातिर्न च कुलं केवलं लक्षयेदिप । कर्मशीलगुणाः पूज्याः तथा जातिकुले न हि ।। न जात्या न कुलेनैव श्रेष्ठत्वं प्रतिपद्यते । . . .

सत्य शौचं दया शौचं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः । सर्वभूते दयाशौचं तप शौचं च पञ्चमम् ॥ पञ्चलक्षरासम्पन्न ईदृशो यो भवेत् द्विज. । तमहं ब्राह्मरां ब्रूयां शेषाः शूद्रा युधिष्ठिर ॥ न कुलैन न जात्या वा ऋियाभिर्क्राह्माएो भवेत् । चाण्डालोऽपि हि वृत्तस्थो ब्राह्माएः स युधिष्ठिर ॥ एकवर्णमिदं विश्वं पूर्वमासीद् युधिष्ठिर । कर्मिकयाविशेषेण चातुर्वर्ण्ये प्रतिष्ठितम् ॥ शूद्रोऽपि शीलसम्पन्नो गुणवान् ब्राह्मणो भवेत् । ब्राह्मणोऽपि क्रियाहीनः शूद्रादप्यवरो भवेत् ॥ पञ्चेन्द्रियार्णवं घोरं यदि शूद्रोऽपि तीर्णवान् । तस्मै दान प्रदातव्यमप्रमेयं युधिष्ठिर ॥ न जातिर्दृश्यते राजन् गुणाः कस्यासकारकाः । तस्माच्छूद्रप्रसूतोऽपि ब्राह्मसो गुणवान्नरः ।।

महाभारत ।

शु० नी० सा० ग्र० ३

न जातिर्न कुलं राजन् न स्वाध्यायः श्रुत न च । करणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव हि कारणम् ॥ कि कुलं वृत्तहीनस्य करिष्यति दुरात्मनः । क्रमयः किं न जायन्ते कुसुमेषु सुगन्धिषु ॥ नैकमेकान्ततो ग्राह्यं पठनं ही विशाम्पते । वृत्तमन्विष्यतां तात रक्षोभिः कि न पठचते ।। बहुना किमधीतेन नटस्येव दुरात्मनः । तेनाधीतं श्रुतं वापि यः क्रियामनुतिष्ठिति ॥ कपालस्थं यथा तोयं व्वदृती च यथा पयः। दूष्यं स्यात्स्थानदोषेण वृत्तहीनं तथा श्रुतम् ॥ चतुर्वेदोऽपि दुर्वृत्तः शूद्रादल्पतरः स्मृतः । तस्माद् विद्धि महाराज वृत्तं ब्राह्मणलक्षणम् ।। विह्न पुराण २ न जातिः पूज्यते राजन् गुणाः कल्याणकारकाः । चण्डालमपि वृत्तस्थं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ।।

शुक्रनीतिमें भी इस ब्राशयका एक क्लोक ब्रौर ब्राया है-

'मनुष्य, जातिसे न बाह्यण हो सकता है न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र और न म्लेच्छ । किन्तु गुण स्रोर कर्मसे ही ये भेद होते हैं<sup>१</sup>।

भगववंगीतामें भी यही उल्लेख है कि 'मैं ने गुण और कर्मके विभागसे चातुर्वर्ण्यकी सृष्टि की है' इस प्रकार हम वेखते हैं कि जिसमें वर्णव्यवस्थाको श्रत्यन्त महत्त्व मिला उस वैदिक संस्कृतिमें वेव बाह्मण और महाभारत युग तक गुण और कर्मकी घ्रयेक्षा हो वर्णव्यवस्था ग्रंगीकृत की गई है। परन्तु ज्यों ही स्मृतियुग आया और कालके प्रभावसे लोगों के ग्रात्मिक गुणों में न्यूनता, सव्वृत्त-सवाचारका हास तथा श्रहंकार द्यादि दुर्गुणों की प्रवृत्ति होती गई त्यों त्यों गुणकर्मानुसारिणी वर्णव्यवस्था पर परदा पड़ता गया। श्रव वर्णव्यवस्थाका आधार गुणकर्मन रहकर जाति हो गया। श्रव नारा लगाया जाने लगा कि 'क्षाह्मण जन्मसे ही देवताओं का देवता है'। इस गुणकर्मवाद और जातिवादका एक सिधिकाल भी रहा है जिसमें गुण और कर्मके साथ योनि श्रथवा जातिका भी प्रवेश हो गया। जैसा कि कहा गया है कि—

'जो मनुष्य जाति, कुल, वृत्तस्वाध्याय ग्रौर श्रुतसे युक्त होता है वही द्विज कहलाता है।' 'विद्या, योनि ग्रौर कर्म ये तीनों ब्राह्मणत्वके करनेवाले हैं)'

'जन्म, शारीरिक वैशिष्ट्य, विद्या, ग्राचार, श्रुत ग्रीर यथोक्त धर्मसे ब्राह्मणत्व किया जाता है।'' 'तप, श्रुत ग्रीर जाति ये तीन ब्राह्मणपनके कारण है।"

परन्तु थीरे धीरे गृण और कमं दूर होकर एक योनि ग्रयांत् जाति ही वर्णव्यवस्थाका कारण रह गया। ग्राजका ब्राह्मण मांस मछली खाये, मिवरापान करे, छूतकोड़ा, वेश्यासेवन ग्रावि कितने ही दुराचार क्यों न करे परन्तु वह ब्राह्मण ही बना रहता है, वह ग्रन्यवर्णीय लोगोंसे ग्रयने चरण पुजाता हुग्ना गर्वका ग्रनुभव करता है। क्षत्रिय चोरी उकती नरहत्या ग्रावि कितने ही कुकमं क्यों न करे परन्तु 'ठाकुर साहब' के सिवाय यिव किसीने कुछ बोल दिया तो उसकी भौंह टेढ़ी हो जाती है। यही हाल वैश्यका है। ग्राजका श्रव कितने ही सदाचारसे क्यों न रहे परन्तु वह जब देखो तब पृणाका पात्र ही समझा जाता है, उसके स्पशंसे लोग उरते है, उसकी छायासे दूर भागते है। ग्राज केवल जातिबाद पर ग्रवलम्बित वर्णव्यवस्थाने मनुष्योंके हृदय घृणा, ईर्ष्या और ग्रहंकार ग्रावि दुर्गुणोंसे भर दिये है। धर्मके नामपर ग्रहंकार, ईर्ष्या ग्रीर घृणा ग्रावि दुर्गुणोंकी ग्रभिवृद्धि की जाती है।

#### जैनधर्म श्रीर वर्ण-व्यवस्था-

जैन सिद्धान्तके अनुसार विवेहक्षेत्रमें शाश्वती कर्मभूमि रहती है शौर वहां क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्ध ये तीन वर्ण रहते हे श्रौर आजीविकाके लिये उक्त तीन वर्ण आवश्यक भी है। जैनधर्म ब्राह्मणवर्णको आजीविकाका कारण नहीं मानता। विवेह क्षेत्रमें तो ब्राह्मणवर्ण है ही नहीं। भरत क्षेत्रमें अवश्य ही भरत चक्रवर्तीन उसकी स्थापना की थी परन्तु उस प्रकरणको आद्योपान्त देखनेसे यह निश्चय होता है कि

१ ''न जात्या ब्राह्मए। स्वात्र क्षत्रियो वैश्य एव वा । न शूद्रो न च वै म्लेच्छो भेदिता गुणकर्मं भि: ॥'' शुक्रनीति

२ ''चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।'' भ० गी० ४।१३। ''ब्राह्मणक्षत्रियविशा शूद्रागां च परं तप । कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेगुं गैं: ।।'' भ० गी० १८।४१।

३ "ब्राह्मणः संभवेनैव देवानामि दैवतम्।" मनु ११। ८४।

४ "जात्या कुलेन वृत्तेन स्वाध्यायेन श्रुतेन च । धर्मेंग च यथोक्तेन ब्राह्मणत्वं विधीयते ॥" अग्नि पु० ।

५ ''विद्या योनिः कर्म चेति त्रयं बाह्मणकारकम्'' । पिंगलसूत्रव्याख्यायां स्मृतिवाक्यम् ।

६ ''जन्मशारीरविद्याभिराचारेण श्रुतेन च । धर्मेण च यथोक्तेन ब्राह्मणत्वं विधीयते ।''

पराशरमाधवीय ८, १६

७ "तपः श्रुतञ्च जातिश्च त्रयं ब्राह्मणकाररणम्"। आदिपुरारण

भरत महाराजने वती जीवोंको ही बाह्मण कहा है। भले ही वह किसी वर्ग के क्यों न हों। उन्होंने प्रपने महलपर प्रामन्त्रित सामान्य प्रजामें से ही दयालु मानवों को बाह्मण नाम दिया था तथा व्रतादिकका विशिष्ट उपदेश दिया था। ग्रौर व्रती होनेके चिह्नस्वरूप यज्ञोपवीत दिया था। कहनेका सारांश यह है कि जिस प्रकार बौद्धधर्मयें वर्ण व्यवस्थाका सर्वथा प्रतिषेध है ऐसा जैनधर्ममें नहीं है। परन्तु इतना निश्चत है कि जैनधर्म स्मृतियुगमें प्रचारित जातिवादपर श्रवलम्बित वर्णव्यवस्थाको स्वीकार नहीं करता।

जैन साहित्यमें वर्णव्यवस्थाका स्पष्ट उल्लेख करनेवाला जिनसेनाचार्यका ग्राविपुराण ही है, उसके पहले ग्रन्य ग्रन्थोंने विधिरूपसे इतका उल्लेख मेरे देखनेमें नहीं ग्राया। ग्राविपुराणमें भी जो उल्लेख है वह भी केवल वृक्ति—ग्राजीविकाको व्यवस्थितरूप देनेके लिये ही किया गया है। जिनसेनाचार्यने उसमें स्पष्ट लिखा है कि—

"मनुष्यजातिरेकैव जातिनामोवयोद्भवा । वृत्तिभेदाहिताद्भेदाच्चातुर्विध्यमिहाइनुते ॥४५॥ ब्राह्मणा त्रततंस्कारात् क्षत्रियाः शस्त्रवारणात् । वणिजोऽयर्जिनान्न्याय्याच्छूद्राःयग्वृत्तंश्रयात् ॥४६॥" स्रा० पु० पर्व ३८

श्रयांत, जातिनामक कर्म श्रयवा पञ्चेश्विय जातिका. श्रवान्तर भेद मनुष्य जाति नामकर्मके उदयसे उत्पन्न होनेवाली मनुष्य जाति एक ही है। सिर्फ श्राजीविकाके भेदसे वह चार प्रकारकी हो जाती है। वतसंस्कारसे बाह्मण, शस्त्रधारणसे क्षत्रिय, न्यायपूर्ण धनार्जनसे वैश्य श्रौर नीचवृत्ति—सेवावृत्तिसे शूब कहलाते है।

यही क्लोक जिनसेनाचार्यके साक्षात् शिष्य गुणभद्राचार्यने उत्तरपुराणमें निम्नप्रकार परिवर्तित तथा परिवर्धित किये हैं-

"मनुष्यजातिरेकैव जातिकर्मोदयोद्भवा । वृत्तिभेदाहिताद्भेदाच्चातुर्विध्यमिहाइनृते ॥ नास्ति जातिकृतो भेदो मनुष्याणां गवाश्ववत् । स्राकृतिग्रहणात्तस्मादन्यया परिकल्प्यते ॥"

इनमें से प्रथम ब्लोकका भाव ऊपर लिखा जा चुका है द्वितीय क्लोकका भाव यह है कि 'गाय घोड़ा ग्रादिमें जैसा जातिकृत भेद पाया जाता है वैसा मनुष्योंमें नहीं पाया जाता क्योंकि उन सबकी ग्राकृति एक है—

ग्रादिपुराणके यही क्लोक संधिसंहिता तथा धर्मसंग्रह श्रावकाचार ग्रादि ग्रन्थोंमें कहीं ज्योंके त्यों ग्रोर कहीं कुछ परिवर्तनके साथ उद्धृत किये गये हैं।

इनके सिवाय अभितगत्याचार्यका भी अभिप्राय देखिए जो कि उन्होंने अपनी धर्मपरीक्षामें व्यक्त किया है।

'जो सत्य शौच तप शील ध्यान संयमसे रहित हैं ऐसे प्राणियोंको किसी उच्च जातिमें जन्म लेनेमात्रसे धर्म नहीं प्राप्त हो जाता'।

'जातियों में जो यह बाह्यणादिकी भेदकल्पना है वह श्राचारमात्रसे है। वस्तुतः कोई बाह्यणादि जाति नियत नहीं हैं'।

'संयम नियम जील तप वान बम और बया जिसमें विद्यमान हैं इसकी श्रेष्ठ जाति हैं।

'नीच जातियों में उत्पन्न होनेपर भी सदाचारी व्यक्ति स्वर्ग गये और ज्ञील तथा संयमको नब्द करनेवाले कुलीन मनुष्य भी नरक गये।'

'चूंकि गुणोंसे उत्तम जाति बनती है श्रीर गुणोंके नाशसे नध्ट हो जाती है श्रतः विद्वानोंको गुणोंमें ही श्रादर करना चाहिये'।'

१ ''न जातिमात्रो धर्मो लभ्यते देहधारिभिः । सत्यशौचतपःशीलध्यानस्वाध्यायर्वाजतैः ॥ आचारमात्रभेदेन जातीनां भेदकल्पनम् । न जातिर्ब्राह्मणाद्यास्ति नियता कापि तात्त्विकी ॥ संयमो नियतः शीलं तपो दानं दमो दया । विद्यन्ते तात्त्विकी यस्या सा जातिर्महती सताम् ॥ श्लीलवन्तो गताः स्वर्गे नीचजातिभवा अपि । कुलीना नरकं प्राप्ताः शीलसंयमनाशिनः ।। गुणः सम्पद्यते जातिर्गुणध्वंसीविपद्यते । यतस्ततो बुधैः कार्यो गुणेध्वंबादरः परः ॥ धर्मपरीक्षा परि० १७

श्री कुन्दकुन्द स्वामीके दर्शनपाहुडकी एक गाया देखिये उसमें वे क्या लिखते हैं --'न तो देहकी वन्दना की जाती है न कुलकी ग्रीर न जातिसम्पन्न मनुष्यकी । गुणहीन कोई भी बन्दना करने योग्य नहीं है चाहे श्रमण हो चाहे श्रावक ।

दर्शनपाहुड

# भगवान् युषभदेवने ब्राह्मण वर्ण क्यों नहीं सुजा ?

यह एक स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता है कि भगवान् वृषभदेवने क्षत्रिय ग्रादि वर्णोंकी स्थापना की परन्तु बाह्मणवर्णंकी स्थापना क्यों नहीं की। उसका उत्तर ऐसा मालूम होता है कि भोगभूमिज मनुष्य प्रकृतिसे भद्र और शान्त रहते हैं। बाह्मण वर्णकी जो प्रकृति है वह उस समयके मनुष्यों में स्वभावसे ही थी। म्रतः उस प्रकृतिवाले मनुष्योंका वर्ग स्थापित करनेकी उन्हें म्रावश्यकता महसूस नहीं हुई। हां, कुछ लोग उन भद्रप्रकृतिक मानवों को त्रास ग्रादि पहुँचाने लगे थे इसलिये क्षत्रिय वर्णकी स्थापना की, ग्रर्थार्जनके बिना किमीका काम नहीं चलता इसलिये वैश्य स्थापित किये ग्रौर सबके सहयोगके लिये शुद्रोंका संघटन किया । 'महाभारतादि जैनेतर ग्रन्थोंमें जो यह उल्लेख मिलता है कि सबसे पहले ब्रह्माने बाह्मण वर्ण स्थापित किया उसका भी यही ग्रभिप्राय मालूम होता है । मूलतः मनुष्य बाह्मण प्रकृतिके थे परन्तु कालक्रमसे उनमें विकार उत्पन्न होनेके कारण क्षत्रियादि विभाग हुए। ग्रन्य ग्रवसीपणी तथा उत्सर्पिणीके युगोंमें मनुष्य अपनी भद्रप्रकृतिकी अवहेलना नहीं करते इसलिये यहां श्रन्य कालोंमें बाह्मण वर्ण की स्थापना नहीं होती। विवेहक्षेत्रमें भी ब्राह्मण वर्गकी स्थापना न होनेका यही कारण है। यह हुण्डाव-सर्पिणीकाल है जो कि अनेकों उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणी युगोंके बन्त जानेके बाद आया है। इसमें खासकर ऐसे मनुष्योंका उत्पाद होता है जो प्रकृत्या अभद्र अभद्रतर होते जाते है। समय बीता, भरत चकवर्ती हुए । उन्होंने राज्य-शासन संभाला, लोगोंमें उत्तरोत्तर ग्रभद्रता बढ़ती गई । मनुग्रों के समयमें राजनैतिक वण्डविधानकी सिर्फ तीन घाराएं थीं, 'हा', 'मा' ग्रौर 'धिक्'। किसीने ग्रपराध किया उसके दण्डमें शासकने 'हा' खेद है यह कह दिया, बस, इतनेसे ही श्रपराधी सचेत हो जाता था। समय बीता, लोग कुछ ग्रभद्र हुए तब 'हा' के बाद 'मा' ग्रर्थात् खेद है ग्रब ऐसा न करना यही दण्ड निश्चित किया गया । फिर भी समय बीता लोग ग्रीर ग्रभद्र हुए तब 'हा' मा' 'धिक्'-लेद है ग्रब ऐसा न करना, ग्रीर मना करनपर भी नहीं मानते इसलिये तुम्हें धिक्कार हो यह तीन दण्ड प्रचलित हुए। 'धिक्' उस समयकी मानो फांसीकी सजा थी। कितने भद्र परिणामवाले लोग उस समय होते थे ग्रीर ग्राज? ग्रतीत ग्रीर वर्तमानकी तुलना करनेपर श्रवनि-श्रन्तिरक्षका श्रन्तर मालूम होता है।

हां, तो भरत महाराजने देखा कि लोग एकदम ग्रभद्र प्रकृतिके होते जा रहे हैं ग्रतः एक वर्ग ऐसा भी रहना चाहिये जो सात्त्विक वृत्तिका धारक हो, व्रतादिमें तत्पर रहे ग्रीर ग्रध्ययन ग्रध्यापनको ही ग्रपना कार्य समसे। ऐसा विचार कर उन्होंने ब्राह्मण वर्णको स्थापना की। परन्तु काल ग्रपना प्रभाव क्यों बदलने चला। भरतका प्रयत्न कुछ समय तक कार्यकर रहा परन्तु ग्रागे चलकर ब्राह्मणवणं ग्रपनी सात्त्विक प्रकृतिसे भ्रष्ट होता गया ग्रौर उसके कारण ग्राज उसकी जो दशा हुई है वह प्रत्यक्षकी वस्तु है उसके लिखनेकी यहां ग्रावश्यकता नहीं है। ब्राह्मणवणंकी सृष्टि करनेके बाद भरत चन्नवर्तीने भगवान् ऋषभदेवके समवसरणमें जाकर पूछा कि भगवन्, मेने एक ब्राह्मण वर्णकी स्थापना की है यह लाभप्रद होगी या ग्रजाभप्रद ? भगवान्ने उत्तर दिया कि यह व्यवस्था ग्रापने यद्यपि सदिभिप्रायसे की है परन्तु समय ग्रपना प्रभाव दिखलाये बिना नहीं रहेगा। ग्रागे चलकर यह वर्ग ग्रहंकारसे उन्मत्त होकर गुणोंसे परिभ्रष्ट हो

१ असृजद् ब्राह्मणानेव पूर्वं ब्रह्मा प्रजापतीन् । आत्मनेजोऽभिनिवृंतान् भास्कराग्निसमप्रभान् ॥
ततः सत्यं च धर्मं च तपो ब्रह्म च शाश्वतम् । आचार चैव शौचं च स्वर्गाय विदये प्रभुः ॥

महाभारत १८८ ग्रध्याय

जायगा जो कि प्रजाके हितमें श्रच्छा नहीं होगा । भगवान् ऋषभदेवने जैसा कहा था वैसा ही श्राज हम देख रहें है । ग्रस्तु ।

#### वर्ण श्रीर जाति-

वर्णके विषयमें ऊपर पर्याप्त विचार किया जा चुका है। यहां जातिके विषयमें भी कुछ चर्चा कर लेनी आवश्यक हैं। जैनागममें जातिके जो एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय ख्रावि पांच भेद वर्णित किये गये हैं वे सामान्यकी अपेक्षा है। उनके सिवाय एकेन्द्रियावि प्रत्येक जातियों के ब्रसंख्यात श्रवान्तर विशेष होते हैं। यहां हम उन सबका वर्णन श्रनावश्यक समझ कर केवल मनुष्यजातियों पर ही विचार करते हैं—

मनुष्यजातियां निम्न भेदोंमें विभाजित है-

१ योनिरूप जाति-इसका सम्बन्ध योनिसे है।

२ प्रकृति रूप जाति-यह हिंसक, ग्राहिसक, सात्त्विक, राजस, तामस, ग्रादि प्रकृति-निसर्गंकी ग्राप्का रखती है।

३ वृत्तिरूप जाति—पह वृत्ति म्रर्थात् व्यवसाय या पेशेसे सम्बन्ध रखती है जैसे बढ़ई, लुहार, सुनार, कुम्हार, तेली म्रावि ।

ै ४ वंश-गोत्र म्रादिरूप जाति—यह स्रपने किसी प्रभावशाली विशिष्ट पुरुषसे संतानक्रमकी स्रपेक्षा रखती है । जैसे गर्ग, श्रोत्रिय, राठौर, चौहान, खण्डेलवाल, स्रप्रवाल, रघुवंश, सूर्यवंश म्रादि ।

४ राष्ट्रीयरूप जाति--यह राष्ट्रकी अप्रकासे उत्पन्न है जैसे भारतीय, यूरोपियन, अमेरिकन, चंदेरिया, नर्रासहपुरिया, देवगढ़िया आदि ।

६ साम्प्रदायिक जाति—यह म्रपने धर्म या सम्प्रदाय विशेषसे सम्बन्ध रखती है जैसे जैन, बौद्ध, सिक्ख, हिन्दू, मुसलमान म्रादि ।

जैनियों तथा यजुर्वेद और तैत्तिरीय ब्राह्मणोंमें जिन जातियोंका उल्लेख है वे सभी इन्हीं जातियोंमें अन्तिहित हो जाती है। इन विविध जातियोंका आविर्भाव तत्तत्कारणोंसे हुआ अवश्य है परन्तु आजके युगमें पुरुवार्थसाधिनी सामाजिक व्यवस्थामें इन सबका उपयोग नहीं हो रहा है और नहीं हो सकता है। पुरुषार्थसाधिनी सामाजिक व्यवस्थाके साथ यदि साक्षात् सम्बन्ध है तो वृत्तिरूप जाति ग्रौर प्रकृतिरूप जाति इन दो जातियोंका ही है। प्रकृतिरूप जाति मनुष्यकी प्रकृतिपर अवलिम्बत है और जन्मसे ही उसके साथ रहती है। ग्रनन्तर व्यक्ति ग्रपनी प्रकृतिके ग्रनुसार वृत्तिरूप जातिको स्वीकृत करता है। यह प्रकृतिरूप जाति कदाचित् पितापुत्रको एक सद्श होती है ग्रौर कदाचित् विसद्श भी। पिता सारिवक प्रकृति वाला है पर उसका पुत्र राजस प्रकृतिका धारक हो सकता है, पिता ब्राह्मण है पर उसका पुत्र कुलकनागत ग्रध्ययन ग्रध्यापनको पसन्द न कर सैनिक बन जाना पसन्द करता है। पिता वैश्य है पर उसका पुत्र भ्रध्ययन भ्रध्यापन की वृत्ति पसन्द कर सकता है। पिता क्षत्रिय है पर उसका पुत्र दूसरेकी नौकरी कर सकता है। मनुष्य विभिन्न प्रकृतियों के होते है और उन विभिन्न प्रकृतियों के म्रनुसार स्वीकृत की हुई वृत्तियां विविध प्रकारकी होती हैं। इन सबका जो सामान्य चतुर्वर्गीकरण है वही चतुर्वर्ण है। यह बतलानेकी ग्रावश्यकता नहीं कि एक एक वर्ण ग्रनेक जाति-उपजातियोंका सामान्य-सङ्कलन है। वर्ण सामान्य सङ्कलन है ग्रौर जाति उसका विशेष संकलन। विशेषमें परिवर्तन जल्दी जल्दी हो सकता है पर सामान्यके परिवर्तनमें कुछ समय लगता है। मात्वंशको जाति कहते है। यह जो जातिकी एक परिभाषा है उसकी यहां विवक्षा नहीं है।

# वर्ण और कुल-

परिवारके किसी प्रतिष्ठित पुरुवको आधार मानकर कुल या वंशका व्यवहार चल पड़ता है। जैसे कि रघुका आधार मानकर रघुवंश, यहुका आधार मानकर यदुवंश, अर्ककीर्तिका आधार मानकर अर्क-सूयवंश, कुरुको आधार मानकर कुरुवंश, हरिको आधार मान हरिवंश आदिका व्यवहार चल पड़ा है। उसी वंशपरम्परामें आगे चलकर यदि कोई अन्य प्रभावशाली व्यक्ति हो जाता है तो उसका वंश

चल पड़ता है, पुराना वंश ग्रन्तिहत हो जाता है। एक वंशसै अमेक उपवंश उत्पन्न होते जाते हैं, यह कैंश का व्यवहार प्रत्येक वर्णमें होता है, सिर्फ क्षत्रिय वर्णमें हो होता हो सो बात नहीं। यह दूसरी बात है कि पुराणावि कथाप्रत्यों में उन्हींकी कथाएं मिलती हैं परन्तु यह भी तो ध्यान रखना चाहिये कि पुराणाविमें विशिद्ध पुरवोंकी ही कथाएं संवृद्ध की जाती है, सब की नहीं। यह यौनवंशका उल्लेख हुआ। इसके सिवाय विद्यावंशका भी उदलेख मिलता है जो गुरुशिद्ध परम्परापर प्रवलम्बत है। इसके भी बहुत भेदोपभेद हैं। इस प्रकार वर्ण ग्रीर वंश सामान्य और विशेषक्य है। लौकिक गोत्र वंश या कुलका ही भेद है।

### वर्ण भीर गोत्र-

जैनवर्ममें एक गोत्र नामका कर्म माना गया है जिसके उदयसे यह जींव उच्च नीच कुलमें उत्पन्न होता है। उच्च गोत्रके उदयसे उच्च कुलमें ग्रीर नीच गीत्रके उदयसे नीच कुलमें उत्पन्न होता है। देवोंके हमेशा उच्च गोत्रका तथा नारिकयों ग्रीर तियं ञ्चोंके नीचगोत्रका ही उदय रहता है। मनुष्यीमें भी भोगभूमिज मनुष्योंके दोनों गोत्रांका उदय पाया जाता है। किन्हींके उच्च गोत्रका ही उदय रहता है परन्तु कर्मभूमिज मनुष्योंके दोनों गोत्रांका उदय पाया जाता है। किन्हींके उच्च गोत्रका ग्रीर किन्हींके नीच गोत्रका। अपनी प्रशंसा, दूसरेके विद्यमान गुणोंका ग्रयलाप तथा ग्रहंकार वृत्तिसे नीच गोत्रका ग्रीर इससे विपरीत परिणतिके द्वीरा उच्च गोत्रका बन्य होता है। गोत्रको परिभाषा गोम्मटसार कर्मकाण्डमें इस प्रकार लिखी है—

"संताणकमेणागय जीवायरणस्स गोदमिदि संण्णा । उच्चं णीचं चरणं उच्चं णीचं हवे गोदं ॥"

प्रयात् सन्तानक्रमसे चले प्राये जीवके ग्राचरणकी गोत्र संज्ञा है। इस जीवका जो उच्च मीच श्राचरण है वही उच्च नीच गोत्र है। विचार करनेपर ऐसा विदित होता है कि यह लक्षण सिर्फ कॅस-भूमिज मनुष्योंको लक्ष्य कर ही लिखा गया है क्योंकि गोत्रका उदय जिस प्रकार मनुष्योंके है उसी प्रकार नारिक्यों, तिर्यञ्जों ग्रीर देवोंके भी है। इन सबके सन्तितका कम नहीं चलता। यदि सन्तानका प्रयं सन्ति न लेकर परम्परा या ग्राम्नाय लिया जाय ग्रीर ऐसा ग्रयं किया जाय कि परम्परा या श्राम्नीयसे प्राप्त जीवका जो ग्राचरण ग्रयंत् प्रवृत्ति है वह गोत्र कहलाता है तो गोत्रकर्मकी उक्त परिभाषा क्यापक हो सकती है। क्योंकि देवों ग्रीर नारिक्योंके भी पुरातन देव ग्रीर नारिक्योंकी परम्परा सिद्ध है।

गोत्र सर्वत्र है परन्तु वर्णका व्यवहार केवल कर्मभूमिमें है इसिलये दोनोंका परस्पर सदा सम्बन्ध रहता है यह मानना उचित नहीं प्रतीत होता। निर्यन्य साधु होनेपर कर्म भूमिमें भी वर्णका व्यवहार छूट जाता है पर गोत्रका उदय विद्यमान रहा आता है। कितने ही लोग सहसा बाह्मण, क्षत्रिय भौर वैश्यको उच्च-गोत्री स्रोर शूदको नीच गोत्री कह देते हैं स्रोर फतवा दे देते हैं कि चूंकि शूदसे नीचगोत्रका उदय रहता है ग्रतः वह सकल व्रत ग्रहण नहीं कर सकता । ग्रागममें नीच गोत्रका उदय पञ्चमगुण स्थान तक बतलाया है भौर सकल व्रत षष्ठ गुणस्थानके पहले नहीं हो सकता। परन्तु इस युगमें जब कि सभी वर्णों में वृत्ति-संकर हो रहा है तब क्या कोई विद्वान् बृढ़ताके साथ यह कहनेको तैयार है कि अमुक वर्ग अमुक वर्ण हे। जिन बङ्गाली ग्रीर काश्मीरो बाह्मणोंमें एक दो नहीं पचासों पीढ़ियोंसे मांस-मछली खानेकी प्रवृत्ति चल रही है उन्हें ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न होनेके कारण उच्च गोत्री माना जाय ग्रौर बुन्वेलखण्डकी जिन बढ़ई, लुहार, सुनार, नाई आदि जातियोंमें पचासों पीदियोंसे मांस मदिराका सेवन न किया गया हो उन्हें जूद्र वर्णमें उत्पन्न होतेसे नीचगोत्री कहा जाय-यह कुछ बे तुकीसी बात लगती है । जिन लोगों में स्त्रीका करा-धरा होता हो वे शूद्र है-तीच है स्रोर जिनमें यह बात न हो वे त्रिवर्ण द्विज हैं-उच्च है यह बात भी स्राज जमती नहीं है क्योंकि स्पष्ट नहीं तो गुप्तरूपसे यह करे-घरे की प्रवृत्ति त्रिवर्णी-द्विजोंमें भी हजारों वर्ष पहलेसे चली आ रही है और ग्रब तो बाह्मण भी, क्षत्रिय भी, तथा कोई कोई जैन भी स्पष्टरूपसे करा-धरा-विश्ववा विवाह करने लगे है इन सबको क्या कहा जायगा। मेरा तो ख्याल है कि ब्राचारणकी शुद्धता और अशुद्धताके आधारपर सभी वर्णोमें उच्च नीच गोत्रका उदय रह सकता है और सभी वर्णवाले उसके ब्राधारपर देशवत तथा सकलवत ब्रहण कर सकते हैं। ब्राचरणकी शुद्धता स्रोर अशुद्धतामें पूर्व पीढ़ियोंकी भी श्रपेक्षा ले ली जाय इसमें मुभे श्रापत्ति नहीं है।

### वर्णव्यवस्था भ्रनादि या सादि ?

वर्णव्यवस्था विदेह क्षेत्रकी ग्रयेक्षा ग्रनादि है परन्तु भरत क्षेत्रकी ग्रयेक्षा सादि हैं। जब यहां भोगभूमिकी रचना थी तब वर्णव्यवस्था नहीं थी। सब एक सदृश ग्रायु तथा बृद्धि विभव वाले होते थे। जैनेतर कूर्मपुराणमें भी इस बातका स्पष्ट उल्लेख है कि 'कृतयुगमें वर्णविभाग नहीं था। वहांके लोगों में ऊंच नीचका व्यवहार नहीं था, सब समान थे, सबकी सुल्य ग्रायु थी, सुख संतोष ग्रादि सबमें समान था, सभी प्रजा ग्रानन्वसे रहती थी, भोगयुक्त थी। तबनन्तर कमसे प्रजामें राग ग्रीर लोभ प्रकट होने लगे, सबाचार नष्ट होने लगा तथा कोई बलवान् ग्रीर कोई निर्वल होने लगे, इससे मर्यादा नष्ट होने लगी तब उसकी रक्षाके लिये भगवान् ग्रज ग्रयात् ब्रह्माने ब्राह्मणोंके हितके लिये क्षत्रियोंको सुजा, वर्णाक्षमकी व्यवस्था की ग्रीर पशुहिसासे विवर्जित यज्ञकी प्रवृत्ति की। उन्होंने यह सब काम त्रेता युगके प्रारम्भमें कियार।

जैनधर्मकी भी यही मान्यता है कि पहले, दूसरे और कुछ कम तीसरे कालके ग्रन्त तक लोग एक सब् इन बुद्धि बल ग्राविके धारक होते थे ग्रतः उस समय वर्णाश्रम-व्यवस्थाकी ग्रावक्यकता नहीं थी परन्तु तीसरे कालके ग्रन्ति भागते लोगोंमें विषमता होने लगी, ग्रतः भगवान् ग्राविज्ञह्या ऋषभदेवने क्षत्रियादि वर्णोंकी व्यवस्था की।

सादि अनादिकी इस स्पष्ट ध्यवस्थाको न लेकर कितने ही विद्वान् भरत क्षत्रमें भी वर्णध्यवस्थाको अनादि सिद्ध करते है और उसमें युक्ति वेते है कि भोगभूमिक समय लोगोंके अन्तस्तलमें ब्राह्मण क्षत्रिय बैद्ध और जूद ये चार वर्ण बबे हुए रहते हैं। उनका यह युक्तिवाद गले नहीं उतरता। मैं उन विद्वानोंसे जानना चाहता हूं कि भोगभूमिज मनुष्योंके जब उच्च गोत्रका ही उदय रहता है तब उनके जूद्र वर्णको अन्तिहित करनेवाला नीच गोत्रका भी उदय क्या शास्त्रसम्मत है ? किर ब्राह्मण वर्णको सृष्टि तो इसी हुण्डावस्तिणी कालमें बतलाई गई है, उसके पहिले कभी भी यहां ब्राह्मण वर्ण नहीं था। विदेह क्षेत्रमें भी नहीं है किर उसकी अध्यक्तससा भोगभूमिज मनुष्योंके शरीरमें कहांसे आ गई ?

#### वर्ण और अस्प्रयता-

प्राचीन वैदिक साहित्यमें जहां चतुर्वणंकी चर्चा आई है वहां अन्यकोंका अर्थात् अस्पृत्य शूद्रोंका नाम तक नहीं लिया गया है इससे पता चलता है कि प्राचीन भारतमें स्पृत्यास्पृत्यका विकल्प नहीं था। स्मृतियों तथा पुराणों में इनके उल्लेख मिलते है अतः यह कहा जा सकता है कि यह विकल्प स्मृतिकालमें उठा है और पुराणकालमें उसे पोषण प्राप्त हुआ है। शूद्र वो प्रकारके होते है प्राह्यान्न और अप्राह्यान अथवा स्पृत्य और अस्पृत्य। ये भेद सर्वप्रथम मनुस्मृतिमें देखनेको मिलते है। उस समय सोकमें इनका विभाग हो गया होगा।

श्राविपुराणमें जिनसेन स्वामीने भी यह लिखा है कि शूब दो प्रकारके होते है-१ स्पृथ्य श्रौर २ श्रस्पृथ्य । कारू रजक श्रावि स्पृथ्य तथा चाण्डाल श्रावि श्रस्पृथ्य शूब है । जिनसेन स्वामीके पहले भी जैन शास्त्रोंसे इस प्रकारकी वर्णव्यवस्थाका किसीने उल्लेख किया है यह मेरे देखनेमें नहीं श्राया । इनके बादके ग्रन्थोंसे श्रवश्य इस बातकी चर्चा है पर वह सब श्राविपुराणके शब्दोंको ही उलटफेर कर की गई है ।

म्रादिपुराणके उल्लेखानुसार यदि इस चीजको साक्षात् भगवान् ऋषभदेवके जीवनके साथ सम्बद्ध करते है तो इसका प्राचीन भारतीय साहित्यमें किसी न किसी रूपमें उल्लेख ग्रवश्य मिलना चाहिये। पर

१ "कृते त्विमयुनोत्पत्तिर्वृ तिः साक्षावलोलुपा । प्रजास्तृप्ताः सदा सर्वाः सर्वानन्दाश्च भोगिनः ॥ अधमोत्तमत्वं नास्त्यासां निर्विशेषा पुरञ्जयः । तुल्यमायुः सुखं रूपं तासु तस्मिन् कृते युगे ॥ ततः प्राबुरभूतासा रागो लोभश्च सर्वेशः । अवश्यं भावितार्थेन त्रेतायुगवशेन वे ॥ सदाचारे विनष्टे तु बलात्कालबलेन च । मर्यादायाः प्रतिष्ठार्थं ज्ञात्वैतद्भगवानजः ॥ ससर्जं क्षत्रियान् ब्रह्मा ब्राह्मणाना हिताय वे । वर्णाश्रमव्यवस्था च त्रेतायां कृतवान् प्रभुः ॥ यज्ञप्रवर्तनं चैव पशुहिंसाविवर्णिततम् ।"

प्रस्तावना ६३

कहीं इन भेदोंकी चर्चा भी नहीं है। तथा भगवान् ऋषभदेवने स्वयं किसीसे कहा हो कि तुम क्षत्रिय हो, तुम वैदय हो, तुम स्पृत्य शूद्र हो और तुम अस्पृत्य शूद्र । ग्रब तक तुम हमारे दर्शन कर सकते थे-हमारे सामने आ सकते थे पर आजसे अस्पृत्य हो जानेके नाते यह कुछ नहीं कर सकते-यह कहनेका साहस नहीं होता । भगवान् ऋषभदेवके समय जितनी वृत्तिरूप जातियां होंगी उनसे सहस्रगुणी स्नाज है । अपनी ग्रपनी योग्यता ग्रीर परिस्थितिसे वज्ञीभूत होकर लोग विभिन्न प्रकारकी ग्राजीविकाएं करने लगते है द्यौर आगे चलकर उस कार्यके करनेवालोंका एक समुदाय बन जाता है जो जाति कहलाने लगता है। श्रव तक इस प्रकारकी अनेकों जातियां बन चुकी है और आगे चलकर बनती रहेंगी। योग्यता और साधनोंके ग्रभावमें कितने ही मनुष्योंने निम्न कार्य करना स्वीकार कर लिया। परिस्थितिसे विवश हुन्ना प्राणी क्या नहीं करता ? धीरे धीरे योग्यता ग्रीर साधनोंके मदमें फूले हुए मानव उन्हें ग्रपनेसे हीन समक्रने लगे। उनके प्रति घृणाका भाव उनके हृदयों में उत्पन्न होने लगा ग्रीर वे ग्रस्पृत्य तथा स्पृत्य भेदों में बांट दिये गये। जिनसे मनुष्यका कुछ प्रधिक स्वार्थ या संपर्क रहा वे स्पृत्य बने रहे ग्रीर जिनसे मनुष्य का म्राधिक स्वार्थ या संपर्कन रहा वे ग्रस्पृत्य हो गये। म्राजकी व्यवस्थामें घोबी स्पृत्य शूद्र माना गया है। क्यावह सूतक पातकके समय समस्त जातियोंके ग्रापवित्र वस्त्र नहीं धोता। मदिरा नहीं पीता? सुबहसे ज्ञाम तक मछलियोंको मारने वाला धीवर स्पृत्य क्यों है ? उसका छुत्रा पानी क्यों पिया जाता है ? भले ही कुछ जैन लोगन पियें पर बाह्मण क्षत्रिय तथा जैनोंका बहुभागतो उसके पीनेमें घृणाका ग्रनुभव नहीं करता। जिन मानवोंको श्री पूज्यपाद स्वामीने 'शकयवनशबरपुलिन्दादयः' ग्रादि उल्लेख के द्वारा म्रार्यलण्डज म्लेच्छ बतलाया है उन्हें स्पृत्य क्यों माना जाता है ? नहाकर शुद्ध वस्त्र पहने हुए ग्रस्पृश्य शूबका स्पर्श हो जाने पर धर्म डूब जाता है ग्रौर शवको दफनाकर ग्राये हुए यवन तथा शौच कियाके बाद पानी न लेने वाले श्रंग्रेजको छूनेमें धर्म नहीं डूबता यह कैसी बिडम्बना है ? एक चर्मकार जबतक चर्मकार बना रहता है और राम नाम जपा करता है तब तक वह ग्रस्पृश्य बना रहता है पर जब वह ईसाई या मुसलमान होकर राम नाम भूल जाता है ग्रौर पहले तो मृतक पशुके चर्मको ही चीरता था पर ग्रब जीवित पशुके चीरनेमें भी उसे कुछ संकोच नहीं रहा वह स्पृश्य हो जाता है उसे छू लेनेपर धर्म नहीं डूबता ? एक ग्रस्पृत्य भारतीय नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहिनकर यदि जैन मन्दिरमें पहुँच जाता है तो हमारे विद्वानोंने मन्दिरको अनेकों कलशोंसे धुलाने तथा अभिषेक आदि के द्वारा शुद्ध करनेकी व्यवस्था दे डाली पर एक अंग्रेज, ऐसा अंग्रेज जो शौच कियाके बाद पानी भी नहीं लेता, नहाता भी नहीं श्रीर वस्त्र भी नहीं बदलता उसे हमारे धर्माधिकारी विद्वान् तीर्थंक्षेत्रों पर तथा मन्दिरोंके ग्रन्दर ले जाना वहांकी सुन्दर सजावटको दिखाने ग्रादिमें ग्रपना गौरव समक्षते हैं इसे क्या कहा जाय?

मनुष्यका जातिकृत अपमान हो इसे जैनधर्मकी आत्मा स्वीकृत नहीं करती। आविपुराणकारने जो उल्लेख किया है वह तत्कालमें प्रवृत्त वर्णव्यवस्थाको वेखकर ही कर विया है। जैसा कि उन्होंने देश रचना आविका वर्णन किया है। एक समय था कि जब भारतवर्षमें आह्मणोंका बोलबाला था। वे राजाओंके मन्त्री थे, पुरोहित थे, धर्मगुरु थे, राजा उनके इशारों पर चलते थे। एक बार स्मृतियां खोलकर वेख जाइये तब पता चलेगा कि बृाह्मण अपना प्रभृत्व रखनेके लिये क्या क्या कर सकता है। जिस समय भारतीय बृाह्मण राजाश्रय पाकर अभिमानसे फूल रहा था उसी समय स्मृतियोंकी रचनाएं हुई और वह रचना उन्हीं धर्मगुरुओंके द्वारा हुई जिनमें लिखा गया कि बृाह्मण शतापराध होने पर भी वण्डनीय नहीं है, वह वणों का गुरु है, वह चाहे जो कर सकता है।

श्राविपुराणमें इन ब्राह्मणोंकी जो खबर ली है यहां तक कि उन्हें श्रक्षरम्लेच्छ कहा है उससे तास्कालिक ब्राह्मणको प्रवृत्तिका स्पष्ट पता चलता है। जिन प्रान्तोमें ब्राह्मणोंका प्रभुत्व रहा है वहां ब्रिड्यतोंको श्रत्यिक श्रपमानित होना पड़ा है यहां तक कि उनकी छायाका भी बचाव किया गया है। बाजारकी गिलयोंमें उनका निकलना कष्टकर रहा है। इस वर्षपूर्ण जातिवादके विषद कितने ही जैनाचार्यो हारा बहुत पहलेसे झावाज उठाई गई है। प्रमेयकमलमार्तण्डमें झावार्य प्रभाचन्द्रने इसका जोरवार शब्दोंमें खण्डन किया है। यूव्यपुराणमें रविषेणाचार्यने इसके विषद्ध काफी लिखा है। स्राचार्य कुरवकुन्व, समन्त-

भद्रादि इस व्यवस्थामें मौन है। फिर भी हमारे कितने ही ज्ञास्त्री विद्वान् वस्तुतस्यके ग्रन्तस्तश्यका विचार किये बिना ही इसका समर्थन कर रहे हैं ग्रौर इन शब्दों में जिन्हें सुन बांचकर ग्राश्चर्य होता है।

इन्हीं ज़ितयोंको हमारे विद्वात् अनादि सिद्ध करनेका दावा रखते हैं यह कितने विस्मय की बात है?

#### वर्ण भौर सज्जातित्व-

श्रादिपुराणमें सात परमस्थानोंको बतलाने वाला निम्न क्लोक श्राया है**~** 

"सज्जातिः सद्गृहस्थत्वं पारिवज्यं सुरेखता । सामाज्यं परमार्हन्त्यं निर्वाणं चेति सप्तकम् ॥"

श्चर्यात् १ सज्जाति, २ सद्गृहस्यता, ३ पारिवज्य, ४ सुरेन्द्रता, ५ सामाज्य, ६ परमार्हन्य श्रीर **७ निर्वाण ये सात परमस्थान है।** 

यहां कितने ही विद्वान् सज्जातिका अर्थ बाह्मण क्षत्रिय और वैश्य करते हैं तथा कहते हैं कि सुनिष्मंके लिए सज्जातित्वकी मावश्यकता है, शूद्रको मसज्जाति कहकर मुनिधमंके मयोग्य बतलाते है प्ररन्तु हमारी समभक्ते सज्जातिका प्रथं सत् जन्म होना चाहिये ग्रर्थात् जारज सन्तानका न होना सञ्जातित्व है। यह सञ्जातित्व सभी वर्गों में संभव है ग्रतः किसी भी वर्गका व्यक्ति मुनिधर्मका प्राव हो सकता है।

बाह्मण क्षत्रिय सौर वैश्य ही मुनि हो सकते है इसके समर्थनमें जो प्रमाण दिये जाते हैं उसमें सबसे प्राचीन प्रमाण प्रवचनसारकी जयसेन वृत्तिमें व्याख्यात निम्नाङ्कित गाथा है-"' वृत्रणेसु तीसु एकको कल्लाणंगो तवोसहो वयसा । सुमुहो कुंछारहिदो लिगग्गहणे हवदि जोग्गो ॥"

परन्तु यह गाया कुन्दकुन्दस्वामीकी ही है या प्रक्षिप्त-यह संदेहास्पद है। श्रमृतचन्द्रसूरिने प्रवचन साइकी जो वृत्ति लिखी है तथा जिसकी श्रत्यन्त मान्यता है उसमें उक्त इलोकको प्रक्षिप्त समक्षकर छोड़ दिया है-उसकी व्याख्या नहीं की गई है। ग्रस्तु।

### अनुवाद और आभारप्रदर्शन-

हमारे स्नेही मित्र मूलचन्द किसनदासजी कापड़िया सूरत ने कई बार प्रेरणा की कि इस समय ग्रादि-पुराण मिल नहीं रहा है, लोगोंकी मांग प्रधिक माती है इसलिये यदि माप इसका संक्षिप्त मनुवाद कर दें तो मै उसे अपने कार्यालयसे प्रकाशित कर दूं।

में म्नाविपुराण भौर उत्तरपुराणकी संक्षिप्त कथा 'चौबीसी पुराण'के नामसे लिख चुका था ग्रौर विनवाणी-प्रचारक कार्यालय कलकत्तासे उसका प्रकाशन भी हो चुका था, झतः संक्षिप्त अनुवाद करनेकी मेरी रचि नहीं हुई। फलतः, मैने उत्तर दिया कि मै संक्षिप्त अनुवाद नहीं करना चाहता। हां, इलोकका तस्बर बेते हुए मूलानुगामी अनुवाद यदि आप चाहैंते हैं तो में कर दे सकता हूं।

कापिड़याजीकी दुष्टिमें समग्र प्रत्यका परिमाण नहीं भ्राया इसलिये उन्होंने प्रकाशित करनेका दृढ़ विचार किये बिना ही मुझे अनुवाद शुरू करनेका अन्तिम पत्र वे दिया। प्रीष्मावकाशका समय था, अतः सैंत ग्रनुवाद करना शुरू कर दिया । तीन वर्षके ग्रीव्मावकाशों--छह माहोंमें जब अनुवादका कार्य पूरा हो जुका तब मेने उन्हें सूचना दी और पूछा कि इसे ग्राप प्रेसमें कब देना चाहते है। ग्रादिपुराणका परिमाण हारह हजार अनुष्तुप् बलोक प्रमाण है सो इतना मूल और इतने ब्लोकोंका हिन्दी अनुवाद दोनों ही मिलकर बृहदाकार हो गये ग्रतः कापिक्ष्याजी उसके प्रकाशनसे कुछ पीछे हटने लगे। मंहगाईका समय और नियन्त्रण होनेसे इच्छानुसार कागज प्राप्त करने में कठिनाई ये दोनों कारण कापड़ियाजीके पीछे हटनेमें मुख्य थे।

इसी समय सागरमें मध्यप्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनका वार्षिक ग्रधिवेशन होनेवाला था जिसकी 'वर्शनपरिषद्'की व्यवस्थाका भार मुझपर अवलम्बित था। जैन दर्शनपर भाषण देने के लिये में जैन विद्वानोंको ग्रामन्त्रित करना सोच ही रहा था कि उसी समय नवउद्घाटित 'जैन एज्युकेशन बोर्ड'की बैठक बुलानेका भी विचार लोगोंका स्थिर हो गया। बोर्डकी समितिमें ग्रनेक विद्वान् सदस्य है। मैने सदस्योंको सप्रेम ग्रामन्त्रित किया जिसमें पं० वंशीधरजी इन्दौर, पं० राजेन्द्रकुमारजी मथुरा, पं० महेन्द्रकुमारजी बनारस ग्रादि श्रनेक विद्वान् पथार गये। साहित्य-सम्मेलन ग्रौर जैन एज्युकेशन बोर्ड दोनोंके कार्य सानन्द सम्पन्न हुए। उसके कुछ ही माह पहले बनारसमें भारतीय ज्ञानपीठकी स्थापना हुई थी। पं० महेन्द्रकुमारजी मूर्तिदेवी जैन प्रन्यमालाके सम्पादक ग्रौर नियामक है ग्रतः मैने सागरमें ज्ञानपीठकी ग्रोरसे ग्राविपुराण प्रकाशित करनेकी चर्चा पं० महेन्द्रकुमारजीसे की श्रीर उन्होंने बड़ी प्रसन्नताके साथ ज्ञानपीठसे उसे प्रकाशित करना स्वीकृत कर लिया। साथ ही ताइपत्रीय तथा ग्रन्य हस्तिलिखित प्रतियां एकत्रित कर उनसे पाठान्तर लेनेकी सुविधा कर दी। इतना ही नहीं, ताड़पत्रीय कर्नाटकलिपिको नाक्की लिपिमें बांचना तथा नागरी लिपिमें उसका रूपान्तर करने म्रादिकी व्यवस्था भी कर दी। एक बार पाठान्तर लेनेके लिये में ग्रीब्मावकाशमें २५ दिनके लगभग बनारस रहा तब ग्रापने ज्ञानपीठकी ग्रोरसे बहुत सुविधा दी थी। दूसरे वर्ष में बनारस नहीं पहुँच सका ग्रतः ग्रापने पं० देवकुमारजी न्यायतीर्थको बनारससे सागर भेज दिया जिससे हमें कर्नाटकलिपिके पाठ सुननेमें पूर्ण सहयोग प्राप्त हुग्रा । पं० गुलाबचन्द्रजी 'दण्डी' व्याकरणाचार्य, एम० ए० से बनारसमें पाठभेद लेनेमें पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुन्ना था । इस प्रकार ५-६ वर्षोंके परिश्रमके बाद म्रादिपुराणका वर्तमानरूप सम्पन्न हो सका है। लिलतकीर्तिकृत संस्कृत टीका तथा पं० दौलतरामजी ग्रौर पं० लालारामजीकी हिन्दी टीकाग्रोंसे मुभ्रे सहायता प्राप्त हुई। इसलिये इन सब महानुभावोंका मैं ग्राभार मानता हूं। प्रस्तावना लेखनमें मैने जिन महानुभावोंका साहाय्य प्राप्त किया है यद्यपि में तत्तत्प्रकरणोंमें उनका उल्लेख करता श्राया हूँ तथापि यहां पुनः उनका ग्रनुग्रह प्रकट करना ग्रपना कर्तव्य समभता हूं। ग्रादरणीय वयोवृद्ध विद्वान् श्री नाथूरामजी क्रुमीका तो में ग्रत्यन्त ग्राभारी हूं जिन्होंने कि ग्रस्वस्य ग्रवस्थामें भी मेरी इस सम्पूर्ण प्रस्तावनाको देखकर योग्य सुभाव दिये । 'जिनसेन ग्रौर गुणभद्र विषयक जिस ऐतिहासिक सामग्रीका संकलन इसमें किया गया है यह सब उन्हींकी कृपाका फल है। ग्रपने सहपाठी मित्र पं० परमानन्दजीको भी में धन्यवाद दिये विना नहीं रह सकता जिन्होंने कि दि० जैन पुराणोंकी सूची तथा ब्राविपुराणमें जिनसेनाचार्य द्वारा स्मृत ब्राचार्योंका परिचय भेजकर मुक्ते सहायता पहुँचाई। मै पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्त शास्त्री बनारसका भी ग्रत्यन्त ग्राभारी हूँ कि जिन्होंने भूमिका ग्रवलोकनकर उचित सुकाव दिये है।

इसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ बनारसकी श्रोरसे हो रहा है श्रतः उसके संरक्षक श्रौर संचालक महानुभावोंका भी में श्रत्यन्त ग्राभारी हूं। उनकी उवारताके बिना यह महान् ग्रन्थ जनताके समक्ष प्राना कठिन कार्य था। दूरवर्ती होनेसे पूफ देखनेका कार्य में स्वयं नहीं कर सका हूं इसके समग्र प्रूफ श्री पं० महादेवजी चतुर्वेदी व्याकरणाचार्यने देखे है। मेरे विचारसे उहोंने श्रपना दायित्व पूरी तरह निभाया है। कुछ श्रशुद्धियां श्रवश्य रह गई है पर पाठकगण श्रध्ययन करते समय मूल और श्रनुवादका मिलान कर उन्हें ठीक कर लेंगे, ऐसी श्राशा है।

प्रस्तावना लेख समाप्त करनेके पूर्व में यह प्रकट कर देना उचित समभता हूँ कि श्रादि पुराणका यह अनुवाद मुद्रित प्रतियोंके भ्राधारपर पहले किया जा चुका था, पाठान्तर लेनेकी व्यवस्था बादमें हो सकी थी। इस संस्करणमें मूल श्राधार 'त' प्रतिका लिया गया है,। पाठान्तर लेनेके बाद प्राक्कृत अनुवादमें परिवर्तन यद्यपि कर लिया था परन्तु दृष्टिदोषसे फिर भी कुछ इलोक ऐसे रह गये है कि जिनका अनुवाद 'त' प्रतिके आधारपर परिवर्तित नहीं हो सका। अतः संस्कृतज्ञ विद्वान् मूल इलोकानुसार अर्थमें परिवर्तन स्वयं कर लें। वैसे भावकी अपेक्षा विशेष परिवर्तन अपेक्षित नहीं है। इसके सिवाय इतना और स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यह अनुवाद भाषाका कम ठीक रखनेके लिये भावानुवादके रूपमें किया गया है। विभक्तिशः अनुवादमें भाषाका सौन्वयं समाप्त हो जाता है।

श्रन्तमें इस नम् प्रार्थनाके साथ प्रस्तावना-लेखको समाप्त करता हूं कि यह महापुराण समुद्रके समान गंभीर है। इसके श्रनुवाद, संशोधन श्रीर संपादनमें त्रुटियोंका रह जाना सब तरह संभव है, श्रतः विद्वज्जन मुक्ते श्रत्पत्त जानकर क्षमा करेंगे।

"महत्यिस्मन् पुराणाब्धौ शाखाशततरङ्गके । स्खलितं यत्प्रमादान्मे तद्बुधाः क्षन्तुमर्ह्य ॥"

# विषयानुक्रमणिका

| विषय                                                                                                                                                                                              | पृष्ठ                           | विषय                                                                                                                                                                                                            | पृष्ठ                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| प्रथम पर्वे मङ्गलाचरण प्रतिका प्रत्यकारका लाघवप्रदर्शन पूर्व कवि संस्मरण कवि ग्रीर कविता                                                                                                          | १-5<br>5-१०<br>१०-१२<br>१२-१३   | कालकससे पुराणकी हीनता और अंगपूर्व-<br>धारियोंका कमिक वर्णन । महापुराणके<br>अधिकारोंका उल्लेख करते हुए कथोप-<br>धातका प्रदर्शन । अन्तमञ्जल<br>सुतीय पर्व                                                         | <b>४</b> २–४४        |
| कवियोंके स्वभावकी विचित्रता,-सज्जन-<br>वुर्जन-वर्णन, कित्र, महाकाव्य<br>कवि, महाकवि, काव्य, महाकाव्य<br>महापुराण धर्मकथा है<br>कथा ग्रीर कथाङ्ग                                                   | १३–१४<br>१४–१६<br>१७–१८<br>१८   | महापुराणको पीठिकाके व्याख्यानकी प्रतिज्ञा<br>कालद्रव्यका वर्णन<br>उत्सर्पिणी-श्रवसिंप्रणीके सुषमासुषमा श्रादि<br>छह-छह भेव, उत्तम-मध्यम-जघन्य भोग-<br>भूमिका वर्णन                                              | 84-86<br>84-86<br>84 |
| कथक-कथा कहनेवालेका लक्षण<br>श्रोताका लक्षण, उसके भेद और गुण<br>सत्कथाके सुननेका फल<br>कथावतारका सम्बन्ध<br>कैलास पर्वतपर भगवान् बृषभवेवसे भरतः                                                    | १६-२०<br>२०-२१<br>२१<br>२१      | तृतीयकालमें जब पत्यका म्राठवां भाग<br>म्रवशिष्ट रहा तबसे म्राकाशमें सूर्य                                                                                                                                       | ५०-५१                |
| की ब्रपनी जिज्ञासा प्रकट करना<br>भगवान् ब्रादिनायके द्वारा भरतके प्रक्नों<br>का समाधान<br>ब्रादिपुराणकी ऐतिहासिकता, पुराणता                                                                       | २१-२४<br>२४                     | उनके कार्य थ्रौर श्रायु श्रादिका वर्णन<br>श्रन्तिम कुलकर नाभिराजके समय श्राकाशमें<br>घनघटाका दिखना, उससे जलवृष्टि होना<br>तथा नदी निर्भर श्रादिका प्रवाहित होना<br>कल्पवृक्षोंके नष्ट होनेके बाद विविध धान्यों- | <b>₹</b> ?—₹?        |
| म्रावि<br>पुराणका प्रभुत्व श्रौर श्रन्तमङ्गल<br>द्वितीय पर्व                                                                                                                                      | २६—२७<br>२७—२ <b>८</b>          | का श्रपने द्याप उत्पन्न होना, कल्पवृक्षों<br>का श्रभाव होनेसे लोगोंका श्राजीविकाके<br>बिना दुःखी होना तथा नाभिराजके<br>पास जाकर निर्वाहके योग्य व्यवस्थाका                                                      |                      |
| मञ्जल ग्रीर प्रतिज्ञा<br>राजा श्रेणिकका गौतम गणधरसे स्तुति-<br>पूर्वक धर्मकथा कहनेकी प्रार्थना करना<br>अन्य साधुआ्रोंके द्वारा मगधेश्वरके प्रश्नकी<br>प्रशंसा<br>साधुआं द्वारा गौतम गणधरका स्तवन, | २६<br>२६-३१<br>३१-३३            | पूछना नाभिराज कुलकरके द्वारा, बिना बोये उत्पन्न हुई घान्यसे, वृक्षोंके फलोंसे तथा इक्षुरस ग्राबिसे कुषाशान्त करनेका उप- वेश, कर्मभूमिका ग्राविभीय, मिट्टीके बर्तन बनाकर उनसे कार्य सिद्ध करना                   | <b>६२</b> —६३        |
| ऋदियोंका वर्णन श्रौर घर्मोपदेशके लिये<br>निवेदन<br>गौतम गणघरका पुराणकथाके लिये उद्यत<br>होना । पुराणके परिणासका वर्णन ।                                                                           | ₹₹ <b>-</b> ₹<br>₹ <b>5</b> -¥₹ | ग्रादिका वर्णन<br>कुलकरोंकी विशेषता, तथा भगवान् वृषभ-<br>देव ग्रौर भरत चक्रधर भी कुलकर कहे<br>जाते है इसका उल्लेख-                                                                                              | ξ3−ξ¥<br>ξ¥          |
| -                                                                                                                                                                                                 | •                               | •                                                                                                                                                                                                               | •                    |

| विषय                                           | गुष्ठ          | विषय पृष्ठ                                                            |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| कुलकरोंके समय प्रचलित दण्डव्यवस्थाका           |                | संभिन्नमतिके द्वारा विज्ञानवादका                                      |
| वर्णन-                                         | ६४             | स्थापन ६४-६५                                                          |
| कुलकरोंकी स्रायु वर्णनमें स्राये हुए पूर्वाङ्ग |                | शतमति मन्त्रीके द्वारा नैरात्म्यवादका                                 |
| पूर्व ग्रावि संख्याग्रोंका वर्णन               | ६५-६६          | समर्थन ६५                                                             |
| न्।<br>कुलकरोंकी नामावलि                       | ६६             | उक्त तीनों मिथ्यावादोंका स्वयंबुद्ध                                   |
| कुलकरोंके कार्योका संकलन                       | ६६–६७          | मन्त्रीके द्वारा वार्शनिक पद्धतिसे संयुक्तिक                          |
| उपसंहार                                        | ६७             | खण्डन ग्रौर सभामें ग्रास्तिक्य भावकी                                  |
| चतुर्थ पर्व                                    |                | वृद्धि ६४-१०१                                                         |
| पूर्वोक्त तीन पर्वोके ग्रध्ययनका फल            | c              | स्वयम्बुद्ध मंत्रीके द्वारा कही गईं क्रमशः                            |
| वृषभचरितके कहनेकी प्रतिज्ञा                    | <b>६</b> द     | रौद्र, भ्रार्त, धर्म भ्रौर शुक्ल ध्यानके                              |
| पुराणोंके वर्णनीय ग्राठ विषय और उनका           | ६=             | फलको बतलाने तथा जीव द्रव्यके स्वतन्त्र                                |
| ् स्वरूप                                       | ६८             | शास्त्रत ग्रस्तित्वको सिद्ध करनेवाली चार                              |
| वर्णनीय ग्राठ विषयोंमेंसे सर्व प्रथम           | 4-2            | कथाएं और अरविन्दराजाकी कथा १०१-१०४                                    |
| लोकाल्यानका वर्णन, जिसमें ईश्वर-               |                | वण्ड विद्याघरकी कथा १०४-१०५<br>शतबलकी कथा १०५-१०६                     |
| सुष्टिकर्तृत्वका निरसनकर लोकके                 |                | शतबलकी कथा १०५-१०६<br>सहस्रबलकी कथा १०६-१०७                           |
| ग्रनादिनिधन-ग्रकृत्रिमपनेकी सिद्धि             | <b>६</b> ८-७२  | राजा महाबलके द्वारा स्वयंबुद्धका स्रभिनन्वन १०७                       |
| लोकके तीन भेद भौर उनके आकार                    | ७२-७३          | स्वयंबुद्ध मंत्रीका श्रक्तिम चैत्यालयोंकी                             |
| मध्यमलोक तथा जम्बूद्वीपका वर्णन                | <b>ও</b> ষ্    | बन्दनार्थ सुमेर पर्वत पर जाना १०७                                     |
| विदेहक्षेत्रके अन्तर्गत 'गन्धिला' देशका        | •              | सुमेर पर्वतका बर्णन १०७-११०                                           |
| वर्णन                                          | <i>७४–७७</i>   | स्वयंबुद्ध मंत्रीका श्रकृतिम सौमनस वनके                               |
| गन्धिलावेशमें विजयार्धपर्वतका वर्णन            | 99-50          | चैत्यालयमें चारण ऋद्विधारी मुनियोंसे                                  |
| विजयार्थं गिरिकी उत्तर श्रेणीमें ग्रलका        |                | ग्रपने स्वामी महाबलके भव्यत्व या                                      |
| नगरीका वर्णन                                   | <b>६०</b> –६२  | ग्रभव्यत्वके सम्बन्धमें पूछना १११                                     |
| प्रतिबल विद्याभरका वर्णन                       | <b>=</b> 2-=3  | श्रावित्यगति मुनिराजने श्रवधिज्ञानसे जान-                             |
| श्रंतिबलकी मनोहरा राज्ञीका वर्णन               | <b>5</b> 7     | कर कहा कि तुम्हारा स्वामी भव्य है,                                    |
| ग्रतिबल भौर मनोहराके महाबल नामका               |                | वह अगले दशवें भवमे भरत-क्षेत्रका                                      |
| पुत्र हुन्ना                                   | 53-58          | प्रथम तीर्थंकर होगा १११                                               |
| श्रतिबल राजाका वैराग्यविन्तन श्रीर             |                | महाबलके पूर्वभवका वर्णन १११-११२                                       |
| वीक्षा ग्रहण                                   | 58-5 <b>5</b>  | महाबलके द्वारा देखें गये दो स्वप्नोंका फल                             |
| महाबलका राज्याभिषेक ग्रादिका वर्णन             | 54-5E          | पहिले ही मंत्रीको मुनिराजके द्वारा                                    |
| महाबलके महामति, संभिन्नमति, शतमति              |                | बताया जाना ११२-११३                                                    |
| ग्रौर स्वयंबुद्ध इन चार मन्त्रियोंका वर्णन     |                | स्वयंबुद्धका शीघृ ही महाबलको स्वप्नोंका                               |
| उक्त मन्त्रियोंपर राज्यभार सर्मीपतंकर          |                | फल बतलाते हुए कहना कि आपकी आयु                                        |
| राजाका भोगीपभोग करना                           | 56-60          | सिर्फ एक माहकी ग्रविशष्ट रह गई है। ११३                                |
| पञ्चम पर्व                                     |                | महाबलके द्वारा श्रपनी श्रायुका क्षय                                   |
| महाबल विद्याधरके जन्मोत्सवमें स्वयं            |                | निकटस्य जानकर भाठ दिन तक भारटा-                                       |
| बुद्धमन्त्रीके द्वारा धर्मके फलका वर्णन        | £8-£2          | ह्मिक उत्सवका किया जाना श्रीर उसके                                    |
| महामित नामक द्वितीय मन्त्रीके द्वारा           | 42-12          | बाद पुत्रको राज्य देकर विजयांर्थके<br>सिद्धकूट पर बाईस दिनकी सल्लेखना |
| भत चेतन्यवादका निरूपण                          | 83− <b>£</b> 3 | धारण करना ११३-११६                                                     |
|                                                | -, -           | 117 117                                                               |

**१३**६

विषय

पृष्ठ

सल्लेखनाके प्रभावसे वह ऐशान स्वर्गमें लिलतांग नामका महाद्विक देव हुझा। उसके ऐश्वर्य म्रादिका वर्णन ११६–११६

#### पष्ठ पर्व

भायके छः माह बाकी रहनेपर ललिताङ्ग-बेवका बु:सी होना ग्रीर समभाने पर म्रच्युत स्वर्गकी जिनप्रतिमाम्रोंकी पूजा करते-करते चैतन्य वृक्षके नीचे पञ्च नमस्कार मन्त्रका जाप कर स्वगंकी भ्रायु का पूर्ण करना १२०-१२२ जम्बूद्वीप-पूर्व विवेह क्षेत्र-पुष्कलावती देशके उत्पन्नखेट नामक नगरमें राजा वज्बाहु धौर रानी वसुन्धराके, ललितांग-देवका वजुजंघ नामका पुत्र होना **१२२-१२४** ललिताङ्गवेवको प्रिय वल्लभा स्वयंप्रभा-वेवीका जम्बूद्वीप विवेह क्षेत्र-पुण्डरीकिणी नगरीके राजा वज्दन्त ग्रौर लक्ष्मीमित रानीके श्रीमती नामकी पुत्री होना १२४-१२६ श्रीमतीका यशोधर गुरके कैवल्य महो-त्सवके लिये जानेवाले देवोंको प्राकाशमें जाते वेख पूर्वभवका स्मरण होना और लितांगदेवका स्मरण कर दुःखी होना भौर पंडिता धायको उसकी परिचयकि लिये नियुक्त करना **१२७-१२**5 राजा वज्वन्तको चक्ररत्नके प्रकट होने तथा पिताको केवलज्ञान प्राप्त होनेके समाचार मिले। प्रथम ही कैवल्य महोत्सवमें जाना और वहीं अवधिज्ञानका उत्पन्न होना १२५-१२६ बादमें चकरत्नकी पूजा करके दिग्विजयको प्रस्थान करना 128 पण्डिता वायका श्रीमतीसे पूर्वभवके ललितांगदेवसम्बन्धी समाचारका जानना घौर श्रीमतीके द्वारा बनाये गये पूर्वभवके चित्रपटको लेकर ललितांगवेवका पता लगानेके लिये महापूत जिनासयकी ओर जाना 846-648 जिनालयकी शोभाका बर्णन X 5 3 - X 5 5 पण्डिता भायका मन्दिरमें चित्रपट पसारकर

बैठना

चकवर्तीका विग्विजय कर वापिस लौटना श्रीर बड़े उत्सवसे नगरमें प्रवेश करना १३६-१३८

#### सप्तम पर्ष

विग्विजयसे लौटकर राजा वज्दन्तके द्वारा भीमती पुत्रीसे कहना कि ललितांग इस समय मेरा भानजा है भौर उससे तेरा तीसरे दिन समागम होगा। 686-680 पण्डिता भायके द्वारा ललितांगका वजुजंघके रूपमें ग्रवतीणं होनेका वर्णन । चित्रपट को देखकर वजुजंघको हुए जातिस्मरण, मुच्छी ग्राविका निरूपण तथा उस चित्र-पटके बदलेमें भ्रपने पूर्वभवसम्बन्धी चित्रपटका समर्पण किया जाना 1849-688 बहनोई राजा बज्बाहु, बहिन लक्ष्मीमति भौर भागिनेय वजुजंघका नगरमें वजुबन्त द्वारा स्वागत भीर यथेच्छ वस्तु मांगनेको कहना। चक्रवर्तीके ग्राग्रहपर वस्रवाहुके द्वारा पुत्र वज्जंघके लिये पुत्री श्रीमतीकी याचना धौर चन्नवर्तीके द्वारा सहर्ष स्वीकृति देना १५४-१५६ भीमती भीर वजुजंघका विवाहोत्सव १४६-१६२ वज्रज्ञह्य भौर श्रीमतीका जिनालयमें बर्शनके लिये जाना। विवाहोत्सवमें उपस्थित बत्तीस हजार मुक्टबद्ध राजाओं-के द्वारा बरवधका ग्रभिनन्दन **१६२-१**६६

#### श्रष्टम पर्व

वज्रज्ञक्षय ग्रौर श्रीमतीके भोगोपभोगका
वर्णन १६७-१६६
राजा वज्रबाहुने वज्रजंघको बहिन ग्रनुन्थरा
चक्रवर्त्ताके पुत्र ग्रामिततेजके लिये वी १७०
वज्रज्ञक्ष्यका बेभवके साथ ग्रपने नगरमें
प्रत्यागमन ग्रौर राजसुलका समुपभोग १७०-१७१
वज्रबाहु महाराजको शरव् ऋतुके मेघको
शीघ्र ही विलोन हुन्धा वेलकर वैराग्य होना
ग्रौर पांच सौ राजाग्रों ग्रौर श्रीमतीके
सभी पुत्रोंके साथ यमघर मुनीन्द्रके समीप
वीक्षा ग्रहण करना, वज्रज्ञक्ष्यका राज्य
करना १७१-१७२

वज्रदन्त चक्रवलीका कमलमें बन्द मृत भौरेंको देखकर वैराव्य होना, अमिततेज तथा उसके छोटे भाईके राज्य न लेनेपर म्रमिततेजके पुत्र पुण्डरीकको राज्य देकर यशोधर मुनिसे ग्रनेक राजाग्रोंके साथ बीक्षा लेना, पंडिता घायका भी वीक्षित होना १७२-१७४ चक्रवर्त्तीकी पत्नी लक्ष्मीमतीका पुंडरीकको ग्रल्पवयस्क जान राज्य संभालनेके लिये वज्रजङ्गधके पास दूतोंद्वारा पत्र भेजना १७४-१७६ वज्रजङ्घका श्रीमतीके साथ पुण्डरीकिणी नगरीमें जाना १७७-१5१ रास्तेमें पड़ावपर दमधर श्रौर सागरसेन नामक वो चारणऋद्विके धारक मुनिराजों का स्राना, वज्रजङ्ग स्रौर श्रीमतीके द्वारा उन्हें स्राहारदान, देवों द्वारा पंचाश्चर्य १**८१-१**८२ वृद्ध कञ्चुकीने जब बजाजडाच ग्रौर श्रीमती को बतलाया कि दोनों मुनिराज तो ग्रापके ही ग्रन्तिम युगल पुत्र है तब उनके हर्ष भ्रौर भक्तिका पार नहीं रहा। दम-घर मुनिराजने श्रवधिज्ञानसे जानकर वज्रजङ्घ ग्रौर श्रीमतीके भवान्तर कहे १८२-१८३ मतिवर, ग्रानन्द, धनिमत्र ग्रौर ग्रकम्पनके पूर्वभवोंका वर्णन 854-85X जिस समय दमधर मुनिराज यह सब क्याख्यान कर रहे थे उस समय शादू ल, नकुल, बानर और सूकर ये चार प्राणी निश्चिन्त होकर साम्यभावसे उपदेश सुन रहेथे। राजा वज्रजङ्घने उनके विषय में भी श्रपनी जिज्ञासा प्रकट की १८४ मुनिराजने कमशः उनके भवान्तर कहे। उन्होंने यह भी कहा कि मतिवर प्रावि चार तथा शार्दूल आदि चार ये आठों ग्रबसे ग्रापके साथ ही उत्पन्न होते रहेंगे ग्रौर ग्रापके ही साथ इस भवसे ग्राठों भवमें निर्वाण लाभ करेंगे। ब्रास्टवें भवमें द्याप तीर्यंकर होंगे और यह श्रीमती उस समय दानतीर्यका प्रवर्तक श्रेयांस राजा होगी। मुलिराजके मुखते यह भवाबली सुनकर सब प्रसन्त हुए 85x-850

वज्रजङ्यने पुष्करीकिणी नगरीमें जाकर
राज्ञी लक्ष्मीमती तथा बहिन ग्रनुन्धरीको
सान्त्वना दी, उनके राज्यकी समुचित
व्यवस्था की ग्रौर पूर्वकी भांति वैभवके
साथ लौटकर ग्रपने नगरमें वापिस
ग्रागये १८७-१८६

#### नवम पर्व

वज्जंघ ग्रौर श्रीमतीके षड्तु सम्बन्धी भोगोपभोगोंका वर्णन 139-039 एक दिन वे दोनों शयनागारमें शयन कर रहे थे। सुगन्धित द्रव्यका धूम फैलनेसे शयनागारका भवन ग्रत्यन्त सुवासित हो रहा था। भाग्यक्श द्वारपाल उस दिन भवनके गवाक्ष खोलना भूल गये जिससे इवास रक जानेके कारण उन दोनोंकी ग्राकस्मिक मृत्यु हो गई। 868-863 पात्र दानके प्रभावसे दोनों ही जम्बूद्वीपके विदेहक्षेत्रमें स्थित उत्तर कुरुमें ग्रायं-आर्या हुए। इसी प्रकरणमें दश प्रकारके कल्पवृक्षोंके द्वारा भोगभूमिकी विशेष-ताम्रोंका विशद वर्णन १६२-१६७ शार्वल, नकुल, वानर ग्रौर सूकर भी पात्र-बानकी ग्रमुमोबनासे यहीं उत्पन्न हुए 280 मतिवर म्रावि दीक्षा धारणकर यथायोग्य ग्रधोप्रैवेयकमें उत्पन्न हुए **१६७-१६**5 वज्जंघ ग्रौर श्रीमतीको सूर्यप्रभदेवके गगनगामी विमानको देखकर जाति-स्मरण होना । उसी समय आकाशसे दो चारण ऋदिधारी मुनियोंका उनके पास पहुंचना और उनके द्वारा मुनियोंका परिचय पूछा जाना १६५ मुनिराजने अपना परिचय दिया कि जब ग्राप महाबल थे तब में ग्रापका स्वयं-बुद्ध मंत्री था। भापके संग्यासके बाद नैने दीक्षा धारण कर सौधर्म स्वर्गमें जन्म प्राप्त किया। वहांसे चयकर जम्बूद्वीपके पूर्व विदेहक्षेत्रके पुष्कलावती वेशकी पुण्डरीकिणी नगरीमें राजा प्रियसेनके प्रीतिकर नामका पुत्र हुआ। यह प्रीति-वेव मेरा छोटा भाई है। स्वयंप्रभ जिनेन्द्र

विषय

केवलीके मुखसे शतमितके दुःखका समा-चार जानकर श्रीधर बहुत ही दुःखी हुआ और नरकमें पहुँचकर शतमतिके जीवको धर्मका उपदेश देकर संतुष्ट हुआ। श्रीधरके सबुपदेशसे शतमतिके जीवने सम्यक्त्व प्रहण किया जिसके प्रभावसे पुष्कलावती देशकी मंगलावती नगरीमें महीधर राजाकी सुन्दरी रानीके जयसेन नामका पुत्र हुग्रा। उसका विवाह होने वाला ही या कि उसी समय श्रीधरदेवने श्राकर उसे नरकके दुःखोंकी स्मृति दिला दी जिससे वह पुनः दीक्षित होकर ब्रह्म स्वर्गका इन्द्र हुन्ना

श्रीधरदेवने स्वगंसे चयकर जम्बूद्वीप-पूर्व विदेह-महावत्सकावती देशके मुसीमा नगरमें सुदृष्टि राजाकी सुन्दरनन्दा नामक रानीके गभंसे सुविधि नामका पुत्र हुन्ना

२१५-२२०

२१७-२१=

सुविधिका नल-शिख वर्णन

सुविधिने पिताके उपरोधसे राज्य ग्रहण किया तथा श्रभयघोष चक्रवर्तीकी पुत्री मनोरमाके साथ पाणिग्रहण किया। वज्जंघके भवमें जो श्रीमती या वही जीव इन दोनोंके केशव नामका पुत्र हुग्रा। शार्ब्ल ग्रादिके जीव भी इन्हींके निकट उत्पन्न हुए 220-228

इन सब साथियों तथा चक्रवर्तीने धनेक राजाश्रोंके साथ विमलवाह मुनिराजके पास जाकर बीक्षा ले ली परन्तु सुविधि राजा, पुत्रके स्नेह वश गृहत्याग नहीं कर सका ग्रतः गृहमें ही श्रायकके व्रत पालता रहा ग्रौर ग्रन्तमें दीक्षा लेकर समाधिके प्रभावसे सोलहवें स्वर्गमें श्रच्युतेन्द्र हुश्रा । २२१-२२२

ब्रायुके ब्रन्तमें केशव भी तपश्चरणके प्रभावसे उसी भ्रच्युत स्वर्गमें प्रतीन्द्र हुन्रा। शार्दूल म्रादि के जीव भी यथा-योग्य उसी स्वर्गमें देव हुए। अन्यु-तेन्द्रकी विभूति तथा देवियों ग्रादिका वर्णंत २२२-२२६

के पास दीक्षा लेकर हम दोनोंने घोर तपश्चरण किया उसके फलस्वरूप अवधिज्ञान तथा चारण ऋद्धि प्राप्त की है। भ्रवधिज्ञानसे भ्रापको यहां उत्पन्न हुन्रा जानकर सम्यक्त्वका लाभ करानेके लिये आया हूं। काललब्धि आपके अनु-कूल है ग्रतः ग्राप दोनों ही सम्यक्त्व ग्रहण कीजिये। यह कहकर सम्यक्त्वका लक्षण तथा प्रभाव बतलाया। मुनिराजके उपदेशसे दोनोंने ही सम्यक्त्व ग्रहण किया। तथा शार्द्रल, नकुल ग्रादिके जीवोंने भी सम्यवत्वसे ग्रपनी ग्रात्माको म्रलंकृत किया। उपवेश देकर मुनियुगल श्राकाशमार्गसे चले गये। 808-338

उक्त ग्रायं ग्रोर ग्रायां प्रीतिकर मुनिराजके इस महान् उपकारसे ग्रत्यन्त प्रसन्न हुए तथा उसीके गुणोंका चितन करते रहे। श्रायुके श्रन्तमें वज्जंघ ऐशान स्वर्गके श्रीप्रभ विमानमें श्रीवर नामका देव हुमा। श्रीमती तथा म्रन्य साथी भी उसी स्वर्गमें ,विभिन्न देव हुए। २०३-२०७

दशम पर्व

एक दिन श्रीधरदेवने ग्रवधि-ज्ञानसे जाना कि हमारे गुरु प्रीतिकरको केवलज्ञान हुआ है और वे श्रीप्रभ नामक पर्वतपर विद्यमान है। ज्ञात होते ही वह पूजाकी सामग्री लेकर गुरुदेवकी पूजाके लिये चला। वहां पहुँचकर उसने उनकी पूजा की तथा पूजाके बाद पूछा कि मै जब महाबल था श्रौर श्राप थे स्वयंबुद्ध मंत्री, तब मेरे शतमति, महामति तथा संभिन्न-मित नामके श्रन्य तीन मंत्री भी थे। उनका क्या हुन्ना ? श्रीधरदेवके प्रश्नके उत्तरमें केवली प्रीतिकर गुरु कहने लगे कि उनमें संभिन्नमित ग्रौर महामित तो निगोद पहुँचे है तथा शतमित नरकमें ्रदु:ख उठा रहा है। यह कहकर उन्होंने नरकमें उत्पन्न होनेके कारण वहांके दुःख तथा वहां की व्यवस्था ग्राविका विस्तार-के साथ वर्णन किया। २०५-२१७ पुष्ठ

विषय

पृष्ठ

२२७

विषय

प् ष्ठ

## एकाद्श पर्वे

मंगल बज्जंघका जीव ग्रन्युतेन्द्र जब स्वर्गसे चय कर जम्बूद्वीप पूर्व विदेहक्षेत्र पुष्कलावती देशकी पुण्डरीक नगरीमें राजा वजुसेन झौर रानी श्रीकान्ताके वज्नाभि पुत्र हुमा। उसके म्रन्य साथी भी वहीं पैदा हुए । केशवका जीव उसी नगरीके कुबेरदत्त और अनंतमती नामक वंश्य दम्पति के धनदेव नामका पुत्र हुमा । २२७-२२=

वज्रनाभिका नख-शिख वर्णन २२५-२३० वजुसेन महाराज वजुनाभिका राज्याभिषेक कर संसारसे विरक्त हो गये। श्रौर लौकांतिक वेवोंसे प्रतिबोधित होकर दीक्षित हो गये। २३०-२३१

वजुनाभिका राज्यवर्णन, चक्ररत्नकी उत्पत्ति तथा दिग्विजय वर्णन, केशवका जीव धनवेव चक्रवर्ती बजुनाभिके ग्रह-पति नामका रत्न हुआ 238-232

वजुनाभिने वजुदन्त नामक पुत्रको राज्य सौंपकर अनेक राजाओं, पुत्रों, भाइयों भौर धनदेवके साथ दीक्षा प्रहण की। मुनिराज वजुनाभिने ग्रपने गुरुके निकट दर्शनविशुद्धि ग्रादि सोलह कारणभावनाम्रोंका चिन्तवन तीर्थं क्रूर प्रकृतिका बंध किया। तपश्च-रणके प्रभावसे अनेक ऋद्वियां प्राप्त हुई। श्रौर आयुके श्रन्तमें प्रायोपगमन संन्यास धारण किया । संन्यासमरणका वर्णन, आयुके अन्तमें प्राण परित्याग कर सर्वार्थसिद्धि विमानमें उत्पन्न हुए २३२–२३७

सर्वार्थसिद्धि विमान ग्रौर उसमें ग्रह-मेन्द्र वजुनाभिकी उत्पत्तिका वर्णन, ग्रहमेन्द्रकी विशेषताएँ २३७-२४१

सर्वार्थ सिद्धिके प्रवोचारातीत सुलका समर्थन २४१-२४८

#### द्वादश पर्व

पूर्वोक्त ग्रहमेन्द्र ही भगवान् ग्रादिनाथ हो गये, जम्बू द्वीपके भरत क्षेत्रकी दक्षिण दिशामें अन्तिम कुलकर नाभि-राजथे। उनकी मददेवी नामकी ग्रत्यन्त सुन्दरी स्त्री थी। उसका नख-शिख वर्णन 28E-5XX नाभिराज ग्रौर महदेवीसे श्रलंकृत स्थान पर स्वर्गसे आये हुए इन्द्रने सर्वप्रथम ग्रयोध्यापुरीकी रचना की, उसकी शोभाका वर्णन 244-246

शुभ मुहूर्तमें देवोंने नाभिराजका उस नवनिर्मित नगरीमें प्रवेश कराया। जब भगवान् ऋषभदेवको जन्म लेनेमें ६ माह बाकी थे, तबसे कुबेरने रत्न-वृष्टि शुरू कर दी। रत्नवृष्टिका कल्पना-मय वर्णन **२**५७–**२**५६

मरुदेवीका सोलह स्वप्न-दर्शन **२**४६–२६२ प्रबुद्ध रानी प्रातःकालिक कार्यं कर सभा-मंडपमे पहुँची ग्रीर राजाके द्वारा सन्मान पाकर रात्रिमें देखे हुए, सोलह स्वप्नोंका फल पूछने लगी २६२-२६३ नाभिराजने भ्रवधिज्ञानसे स्वप्नोंका फल जानकर मरुदेवीके समक्ष प्रत्येक स्वप्नका 763-768 जुदा जुदा फल बतलाया उसी समयसे श्री ही श्रादि देवियां माता मरुदेवीकी सेवा-शुश्रवा करने लगीं। उनकी सेवाका वर्णन, साथ ही प्रहेलिका, मात्राच्युतक, विन्ध्यच्युतक ग्रादि शब्दालंकारका सुन्दर श्रीर सरस वर्णन 364-508 मरु देवीकी गर्भावस्थाका वर्णन २७६-२5२

### त्रयोदश पर्व

चैत्र मास, शक्ल पक्ष, नवमी तिथिके शुभ मुहूर्तमें भगवान्का जन्म हुम्रा। ग्राकाश निर्मल हो गया । दिशाएं स्वच्छ हो गई

पृष्ठ

विषय

पृष्ठ

इन्द्रके द्वारा जन्माभिषेकके उत्सवके लिये ग्रयोध्या नगरीमें चर्तुनिकाय देवोंके साथ जाना झौर भगवान्की स्तुति कर गोदमें ले ऐरावत हाथी पर भ्रारूढ़ हो सुमेरु पर्वत पर ले जाना। वहां पाण्डुकवन ग्रीर उसकी ऐशान दिशामें पाण्डुक शिलाका वर्णन। २८६–२६१ सुसज्जित ग्रभिषेक मण्डपके मध्यमें पूर्व दिशाकी स्रोर मुंह कर पाण्डुक शिला पर जिन बालक विराजमान किये गये। दोनों म्रोर खड़ी हुई देवोंकी पक्तियां क्षीर-सागरके जलसे १००८ कलका भरकर लाये। सौधमं भ्रौर ऐशान इन्द्रने जल-घारा द्वारा भगवान्का स्रभिषेक किया। जलधाराका वर्णन, फैले हुए ग्रमिषेकका का वर्णन, ग्रनेक मांगलिक बाजोंका बजना, ग्रप्सराग्रोंका सुन्दर नृत्यगान, पुष्पवृद्धि श्रादिका वर्णन । २६२-३०३

## चतुर्दश पर्व

मभिषेकके बाद इन्द्राणीने जिन बालकके शरीरमें सुगन्धित द्रव्योंका लेप लगाकर उन्हें वस्त्राभूषणसे सुसिज्जित किया। ३०४-३०५ इन्द्र द्वारा जिन बालक की विस्तृत स्तुति।३०५-३०६ स्तुतिके बाद इन्द्र पूर्वोक्त वैभवके साथ श्रयोध्या नगरीमें वापिस श्राया, श्रयोध्या की सजावटका वर्णन। ₹0€-₹११ इन्द्रका नगरमें तांडव नृत्य करना भ्रौर भगवान्का 'वृषभ' नाम रखना । इन्द्रका बाल देवोंको सेवामें निबुक्त करना। ३११-३१६ भगवान्की बास्यावस्थाका वर्णन । उनके म्रन्तरंग भौर बहिरंग मुणोंका व्याख्यान तथा यौवनके पूर्वमें अनेक प्रकारकी क्रीड्राम्रोंका वर्णन। 386-358

### पञ्चदश पर्व

यौवन पूर्ण होनेपर भगवान्के द्यारीरमें स्वयमेव सुन्वरता प्रकट हो गई। उनके द्यारीरमें एक सौ झाठ लक्षण झौर नौ सौ व्यंजन प्रकट थे। यौवनकी सुवमा उनके झंग प्रत्यंगसे फूट रही थी, परन्तु उनका सहज विरक्त स्वभाव काम कलासे म्राह्मता था। उनके रूप-लावण्य, यौवन द्यादि गुणरूपी पुल्पोंसे माकृष्ट हुए नेत्ररूपी भूमर मन्यत्र कहीं भी म्रानन्व पाते थे। ३२५–३२९

एक दिन पिता नाभिराजके मनमें इनके विवाहके विकल्पका उठना । पिताकी ब्राज्ञानुसार भगवान्की विवाहके लिये मौन स्वीकृति। इन्द्रकी सम्मतिसे कच्छ ग्रौर महाकच्छ बहिने यश-स्वती ग्रौर सुनन्दासे ऋषभदेवका विवाह, यशस्वती और सुनन्दाका नख-शिख वर्णन ३२६-३३४ एक दिन महादेवी यशस्वतीने सोते समय ग्रसी हुई पृथ्वी, सुमेर पर्वत, चन्द्रमा सहित सूर्य, हंस सहित सरोवर तथा चंचल लहरों वाला समुद्र देखा। इसी समय बन्दी जनों द्वारा मांगलिक स्तुति ग्रीर जागरण गीतोंको सुनकर उसकी नींव टूट गईं। वह प्रात:कालिक कार्योंसे निवृत्त हो भगवान्के पास पहुंची धौर स्वप्नोंका फल पूछने लगी, भगवान्ने ग्रविधज्ञानसे विचार कर उत्तर दिया कि तुम्हारे चक्रवर्ती पुत्र होगा। यह सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई। उसी समय व्याघाका जीव जो कि सर्वार्थ-सिद्धिमें ग्रहमेन्द्र था वहां से च्युत होकर यशस्वतीके गर्भमें आया। उसकी गर्भावस्थाका वर्णन 338-330 नव मास बाद यशस्वतीने पुत्ररत्न उत्पन्न किया वह ग्रपनी भुजाग्रोंसे पृथ्वीका मालिगन करता हुमा उत्पन्न हुम्रा था। इसलिये निमित्तज्ञानियोंने घोषणा की बी कि यह चक्रवर्ती होगा ३३७-३३६ बालक भरत कमशः यौवन प्रवस्थाको प्राप्त हुआ। उसके शारीरिक मौर म्रान्तरिक गुणोंका वर्णन メンテータチ

## षोडश पर्व

भगवान् वृषभदेवकी देवीसे वृषभसेन ग्रादि निम्यानदे पुत्र तथा बाह्यी नामकी

पुत्री हुई। बूसरी रानी सुनन्दासे बाहु-बली नामक एक पुत्र और सुन्दरी नामकी एक पुत्री उत्पन्न हुई। बाहु-बली कामवेब थे। उमके शरीरका वर्णन । ३४६-३५० भगवान् वृषभदेवने उन सबके लिये ग्रनेक प्रकारके साभूषण बनवाये थे। उन म्राभूषणों में हारके विविध भेदोंका वर्णन ३४०-३४२ भगवान्के द्वारा काह्यी और सुन्दरीको श्रंकविद्या श्रौर लिपिविद्या सिखाना तथा पुत्रोंको विद्याएँ पढ़ाना। धीरे धीरे भगवान्का बीस लाख पूर्व वर्षीका महान् काल व्यतीत हो गया **ミメマーミメ**ゆ कालके प्रभावसे भोगभूमिका भ्रन्त होकर कर्मभूमिका प्रारंभ होना ग्रौर भगवान्का पूर्वापर विदेहक्षेत्रोंके समान छह कर्म, वर्णाश्रम तथा प्राम नगर श्राहिको व्यवस्था करनेका विचार करना । इन्द्रने भगवान् की ब्राज्ञानुसार जिनमंदिर की रचना की, फिर उसके बाद चारों दिशाओं में कोशल मादि छोटे बड़े मनेक देशोंकी रचना की ३५७-३७० गांबोंके नाम तथा उनकी सीमा आदिका वणेन 340-342 नगरोंका विभाग करनेके बाद उन्होंने ग्रसि, मसि, कृषि म्रादि छह म्राजीविकोपयोगी कर्मोंकी तथा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन तीन वर्णोंकी व्यवस्था की। भगवान्ने

द्वारा भगवान्का राज्याभिषेक, नाभिराज
के द्वारा स्वयं प्रपने हाथोंसे भगवान्के
सस्तकपर मुकुटका बांधा जाना ३६२-३६७
राज्य पाकर भगवान्ने इसप्रकारके नियम
बनाये कि जिससे कोई ग्रन्य वर्ण किसी
श्रन्य वर्ण की ग्राबीविका न कर सके।
उन्होंने हरएक वर्णके कार्य निश्चित किये,
उनकी विवाहस्यवस्था मर्यावित की,
वण्डनीति प्रचारित की ग्रीर हरि,
ग्रकम्पन, कास्यय ग्रीर सोमप्रभ इन चार

यह सब व्यवस्था श्रावाढ़ कृष्ण प्रतिपद्के

दिन की थी उसी दिनसे कृतयुगका प्रारम्भ

हुन्ना था। नाभिराजकी सम्मतिसे देवोंके

भाग्यशाली सित्रियोंको बुसाकर उनका सत्कार किया तथा उन्हें महामंडलेश्वर बनाया। इसप्रकार राज्य करते हुए भगवान्के ६३ लाख पूर्व वर्ष व्यतीत हो गये। ३६७-३७२

हो गये। सप्तदश पर्वे नीलांजना ग्रप्सराका नृत्य देखते देखते भगवान्को वैराग्य होना और संसारके स्वरूपका चिन्तवन करना 303-305 लौकान्तिक देवोंका ग्रागमन, भरतका राज्याभिषेक और अन्य पुत्रोंको यथा-योग्य सम्पत्ति देना। इसी समय भगवान्का दीक्षाभिषेक होना । भगवान् देवनिर्मित पालकीपर श्रारूढ़ हुए। उस पालकीको सर्वप्रथम भूमिगोचरी राजा उठाकर ७ कदम ले गये । फिर विद्याधर राजा ग्रौर उसके बाद देव लोग ले गये ३७६-३८६ पति वियोगके शोकसे दुःखी यशस्वती ग्रौर सुनन्दादेवी मन्त्रियोंके साथ पीछे पीछे चल रही थीं। उनके नेत्र म्रांसुझोंसे व्याप्त थे ग्रतः उनके पैर अंचे नीचे पड़ रहे थे। ग्रन्तःपुरकी स्त्रियोंका शोक वर्णन । कुछ दूर चलकर प्रतीहारोंने ग्रन्य स्त्रियोंको ग्रागे जानेसे रोक दिया। सिर्फ यशस्वती धौर सुनन्दा कुछ मुख्य मुख्य स्त्रियोंके साथ ग्रागे जा रही थीं। मरुदेवी ग्रौर नाभिराज भी इनके राजाग्रोंके साथ भगवान्का दीक्षा कल्याणक देखनेके लिये जा रहे थे। ३८७-३८८ जगद्गुरु भगवान्ने सिद्धार्थक वनमें सब परिग्रहका त्याग कर पूर्विभिमुख हो सिद्ध भगवान्को नमस्कार कर शिरके केश उलाइकर फेंक विये। इस प्रकार चैत्र कृष्ण नवमीके दिन सायंकालके समय भगवान्ने दीक्षा ग्रहण की। इन्द्रने भगवान्के पवित्र केश रत्ममय पिटारेमें रलकर क्षीरसमुद्रमें जाकर क्षेप दिये। भगवान्के साथ चार हजार ग्रम्य राजा भी दीक्षित हुए। परन्तु वे दीक्षाके रहस्यको नहीं समझते वे म्रतः ब्रव्य-लिङगके ही भारक थे। ३८५-३६२

पृष्ठ

विषय

पृष्ठ

इन्द्र द्वारा भगवान्का स्तवन ३६२-३६४ राजा भरत भगवान्की विधिविधानपूर्वक पूजा कर सूर्यास्तके समय अधोष्या नगरीमें वापिस ग्राये। ३६४-३६६

#### अष्टादश पर्व

भगवान् ऋषभवेब छह माहका योग लेकर शिलापट्टपर ग्रासीन हुए । उन्हें दीका लेते ही मनःपर्यय ज्ञान प्राप्त हो गया था। भगवान्के साथ वीक्षित हुए चार हजार राजा धंयंसे विचलित होने लगे। वे भूख प्यासकी बाधा नहीं सह सके ग्रतः तपश्चरणसे भ्रष्ट हो गये और तरह तरहके वेव घारण कर ग्रपनी प्राणरका की। उन भ्रष्ट मुनियों में भगवान्का पोता मरीचि प्रधान था जिसने परि-व्राजक बनकर कापिल मतका संस्थापन किया। ₹0¥-83£ भगवान्के पास कच्छ महाकच्छके पुत्र निम विनिमका कुछ मांगनेके लिये श्राना भौर घरणेन्द्रका उन्हें समभाकर विजयार्थ पर्वतपर ले जाना 803-860

विस्तृत वर्णन ४११-४१८

एकोनविंश पर्व

विजयार्धपर्वतपर पहुंचकर घरणेन्द्रने बोनों
राजकुमारोंके लिये उसकी विशेषताका
परिचय कराया ४१६-४२१
नगरियोंके नाम तथा विस्तार मादिका
वर्णन ४२१-४२७
पर्वतकी प्रस्कृतिक शोभाका विविध
छन्वोंमें वर्णन ४२७-४४१

कविकी प्राञ्जल भाषामें विजयार्थंपर्वतका

वरणेन्द्र द्वारा विजयार्थका प्रव्भृत वर्णन सुनकर निम विनिम उसके साथ प्राक्ताक्ष्मे नीचे उतरे। घरणेन्द्रने निमको दक्षिण श्रेणीका श्रीर विनिमको उत्तर श्रेणीका राजा बनाया। विविध किवाएं प्रदान कीं तथा तन्नत्य विद्या-घरोंसे इनका परिचय कराया। समस्त विद्यावरोंने इनकी ग्राज्ञा मस्तका-रूढ़ की

## विश पर्व

एक वर्ष तक प्रत्तराय होने के बाद
हिस्तिनापुर नगरमें श्रेयांस महाराजकी
पूर्वभवका स्मरण होने से झाहारदानकी
विधिका ज्ञात होना और उनके यहां
इक्षुरसका भ्राहार लेना, देवोंका पंचाक्चर्य करना। दाताके गुण तथा पात्रादिका
वर्णन। भरतके द्वारा राजा सोमप्रभ
तथा श्रेयांस श्रादिका अपूर्व सत्कार
हुन्ना ४४५-४५६
भगवान्के तपदचरणका वर्णन, जिसमें
पञ्चमहावत, उनकी भावनाएं, २६ मूल
गुण ग्रीर १२ तपोंका वर्णन। भगवान्के
फाल्गुन कृष्ण एकादशीके दिन केवलज्ञानकी उत्पत्तिका वर्णन

## एकविंश पर्व

श्रेणिकके प्रश्नानुसार गौतमस्वामीके द्वारा ध्यानका विस्तारके साथ वर्णन 808-800 ब्रार्त, रौड़, धर्म्य ब्रौर शुक्लके भेदसे उसके चार भेद। प्रथम ग्रातं ध्यानका ग्रन्तर्भेदों सहित वर्णन ४७७–४७८ रौद्र ध्यानका वर्णन 308-208 धर्म्य ध्यानका बर्जन, उसके योग्य स्थान, ग्रासन, ग्रन्तर्भेव ग्राहिका विस्तृत विवेचन ४७६-४६२ जुक्ल्ध्यानका विस्तृत वर्णन, उसके भेद, स्वामी तथा फल आदिका विचेचन 887-860 योगका वर्णन, प्रत्याहारादिका स्वरूप, जमने योग्य बीज, उनका फल 862-X00 जीवमें नित्यानित्यत्वाविका वर्णन ४००-५०४

## द्वाविश पर्व

घातिचतुष्कका क्षय होनेसे भगवान् वृषभदेवको केवलकानका उत्पन्न होना ५०६-५०७
इन्त्रका ग्रनेक देवोंके साम ज्ञामकल्याणक
का उत्सव करनेके लिये ग्राना ५०७-६०६
ऐरावत हाथीका वर्णन ५०६-५११
मार्गमें देवाङ्गनाग्रोंके नृत्यादिका वर्णन ५१२-५१३

विषय

पुष्ठ

विषय

पुष्ठ

वेवींने प्राकाशमें स्थित होकर भगवान्का समवसरण वेखा। समवसरणका वर्णन

592 352**-49**2

#### त्रयोविश पर्व

तीन मेललाझोंसे सुशोभित पीठके अपर गन्धक्टीका वर्णन **480-485** गन्धकुटीके मध्यमें सिहासनका वर्णन ४४२ सिंहासनपर चार अंगुलके ग्रन्तरसे भगवान् प्रादिनाथ विराजमान थे। इन्द्र भावि उनकी उपासना कर रहे थे। धौर माकाशसे बेव लोग पुष्पवृष्टि कर रहे वे। उसका वर्णन メメギードスス प्रशोकवृक्षका वर्णन xxx ह्यत्रत्रयका वर्णन **X**88-X8X चमर प्रातिहार्यका वर्णन **XXX-XX0** देवदुन्दुभिका वर्णन **XX0-XX**C भामण्डलका वर्णन ४४८ विष्य ध्वनिका वर्णन 384-788

बेवोंने बड़े वैभवके साथ समवसरण भूमि
में तीन प्रदक्षिणा देकर समवसरणमें
प्रवेश किया। विविध छन्वों द्वारा शाल
तथा गोपुर झादिका वर्णन ५५०-५५२
देवेन्द्रने समवसरणमें पहुंचकर श्रीजिनेन्द्रदेवके दर्शन किये। श्री झाद्य जिनेन्द्रका
वर्णन, झन्य इन्ह्रोंने भी उनके चरणोंमें

नमस्कार किया ५५३-५५५ इन्द्रने ग्रष्टद्रव्यसे ग्राव्यनिनेन्द्रका पूजन

किया १४५-४४६ इन्ह्रोद्वारा भगवज्जिनेन्द्रका स्तवन १४६-४७२

#### चतुर्विश पर्व

बाद्य मंगल १७३ भगवान्के कंवल्योत्पत्ति झौर चकरत्नकी उत्पत्तिकी एकसाय सूचना मिलनेपर कंवल्यपूजाके लिये समवसरणमें जाना झौर पूजाके झन्तमें उनके एक सौ झाठ नामों द्वारा भगवान्का स्तबन करना १७३-१७७ भरतके द्वारा स्तुति कर चुकनेपर भगवान् से मार्ग तथा मार्गका फल ग्राविके स्बरूपके जाननेकी इच्छा प्रकट करना ५७७-५८१ भरतके प्रदनके बाद भगवान् ग्रादिनाचकी विष्यध्वनिका होना। उन्होंने उसमें जीवाजीवादि तत्त्वोंका तथा षट्द्रध्यका विस्तृत विवेचन किया भी जिनेन्द्रके मुक्तसे दिव्य ध्वनि सुनकर भरत चक्रधर बहुत ही प्रसन्न हुए। तथा सम्यग्दर्शन श्रीर वृतकी शुद्धिको प्राप्त हुए। ग्रन्य भव्य जीव भी यथायोग्य विश्व दिको प्राप्त हुए पुरनताल नगरका स्वामी भरतका अनुज बुषभसेन नामक मुख्य गणधर हुए। राजा श्रेयांस तथा सोमप्रभ द्यादि भी दीखा लेकर गणवर हुए। बाह्यी और सुन्दरी भी बीक्षा लेकर गणिनीपदको प्राप्त हुईं, मरीबीको छोड़कर प्रायः सभी भ्रष्ट मुनि भगवान्के समीपमें प्रायदिचत्त लेकर किरसे मुनि हो गये। भरतराज भगवान् की पूजा कर बड़े वैभवके साथ अपनी राजधानीमें वापिस लौटे **461-463** 

#### पञ्जविंश पर्व

भरतके चले जाने और विव्यव्यनिके बन्द हो जानेके कारण जब वहां बिलकुल शान्ति छा गई तब द्याठ प्रातिहार्य चौंतीस ग्रतिशय ग्रौर ग्रनन्त चतुष्टयसे सुशोभित ग्राच जिनेन्त्रकी सौधमेंन्द्र स्तुति करने लगा। इसी के अन्तर्गत जन्म, केवलज्ञानके तथा देवकृत ग्रतिशयोंका वर्णन है। साधारण स्तुति करनेके बाद पीठिका द्वारा सहस्रनामरूप महास्तवन की भूमिका डाली x 68-403 सहस्रनाम स्तवन **६०३−६३०** स्तवनके बाद इन्द्रने भगवान्से विहार करनेकी प्रार्थना की। तदनन्तर भगवान्का विहार हुमा। विहारका वर्णन

## श्रीमज्जिनसेनाचार्यविरचितम्

# महापुराणम्

## प्रथमं पर्व

श्रीमैते सक्छज्ञानसाम्राज्यपदमीयुषे । धर्मचक्रमृते भर्त्रे नमः संसारभीमुपे ॥ १ ॥

जो अनन्तचतुष्ट्यरूप अन्तरङ्ग और अष्ट प्रातिहार्यरूप बहिरङ्ग उदमीसे सहित हैं, जिन्होंने समस्त पदार्थों हो जाननेवाळे केवल्रज्ञानरूपी साम्राज्यका पद प्राप्त कर लिया है जो धर्मचकके धारक हैं, लोकत्रयके अधिपति हैं छोर पंच परावर्तनरूप संसारका भय नष्ट करनेवाले हैं, ऐसे श्री अईन्तरेवको हमारा नमस्कार है।

विशेष- इस श्लोकमें सब विशेषण ही विशेषण हैं विशेष्य नहीं है। इससे यह बात बिद्ध होती है कि उक्त विशेषण जिसमें पाये जाय वही वन्दनीय है। उक्त विशेषण अर्हन्त देवमें पाए जाते हैं अतः यहाँ उन्होंको नमस्कार किया गया है। अथवा 'श्रीमते' पद विशेषण वाचक है। श्री ऋषभदेवके एक हजार आठ नामोंमें एक श्रीमत् नाम भी है जैसा कि आगे इसी प्रन्थमें कहा जावेगा-श्रीमान् स्वयंभूर्व्वभः' आदि। अतः यहाँ कथानायक श्री भगवान् ऋषभदेवको नमस्कार किया गया है। विष्पणकारने इस श्लोकका व्याख्यान विविध प्रकारसे

<sup>.</sup> १-श्रीमदादितीर्थकृते नमः । ॐ नमो वक्रप्रीवाचार्याय श्रीकुन्दकृन्दस्वामिने । अँथागण्यव-रेण्यसकल्पुण्य चक्रवर्तितीर्थंकरपुण्यमहिमावष्टम्भसम्भूतपञ्चकल्याणाञ्चितसर्वैभाषास्वभावदिव्यमाषापवर्तक समाप्तश्री मदादिब्रह्मादिश्रीवर्धमानान्ततीर्थं ऋरपरमदेवैरर्थतो निरूपितस्य चत्रमल्बोघ स्प्तर्धिनिधिश्री वृष्भसे. नाद्यगौतमान्तगणधरवन्दारकैर्वश्मैः कविभिग्रन्थतो प्रधितस्य भरतसगरसकलचकवर्तिप्रभृतिश्रेणिक-महाममण्डलेश्वरपर्यन्तमहाञ्चोणीश्वरैरमपुराचीश्वरैर अन्दानन्दमन्दोहपुलिकतकर्णकपोलभित्तिभिराकर्णितस्य महा-नुभावचरित्राश्रयस्य श्रुतस्कन्धप्रयममहाधिकारस्य प्रथमानुयोगमहासमुद्रस्य वेलामिव वृहद्ध्वाना प्रस्तार्थ-जलां ज्ञानिवज्ञानसम्पन्नवर्ण्यभीविभः पूर्वसूरिभिः कालानुरोधेन नानाप्रवस्थेन विरचितां तदनुकविपरमेश्वरेण प्रहृद्यगद्यकथारूपेण सङ्कृथितां त्रिषष्टिश्चलाकापुरुषचिरताश्रयां परमार्थबृहरकथां संग्रह्य महापुराणाख्यमद्भुतार्थ विकीर्धुर्जिनेन्द्रै वपलालितः श्रीमदमोधवर्षमहाराजमणिमकुटबलिभिवटक्कथञ्चारितचारु वरणनस्व चन्द्र-जिनसेनमुनीन्द्रो महाकवीन्द्रस्तन्महापुराणप्रथमावयवभूतादिपुराणस्यादौ तत्कथामहानायकस्य विश्वविद्यापरमेश्वरस्यादित्रहाण इतरदेवावम्भविनिरतिशयमाहारम्यप्रतिपःदनपरां पञ्चभिः पदैः पञ्चारमेष्ठिपकाशिकां तत्तक्षमस्काररूपपरममञ्जलमर्थी च प्रेक्षावतामानन्दकःदलीमिमा नान्दीपुरमुद्रयति श्रीमत इत्यादिना । अहं नमस्करोमीति क्रियाकारक वम्बन्बः, अवम्बद्धयोस्तयोर्वाक्यार्थस्य प्रति गदक स्वायोगात् ।

१-श्रीमत्साछिबम्मणिदेवेन्द्रभवयपुण्डरीकम् ।

किया है जिसमें उन्होंने अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साध, भरत चक्रवर्ती, बाहबती, वृष्मसेन गराधर तथा पार्श्वनाथ तीर्थंकर आदिको भी नगरकार किया गया प्रकट किया है-अतः उनके अभिप्रायके अनुसार कुछ विशेष व्याख्यान यहाँ भी किया जाता है। भगवान् वृषभदेवके पत्तका व्याख्यान उत्तर किया जा चुका है। अरहन्त परमेष्टीके पक्षमें 'श्रीमते' शब्दका अर्थ अरहन्त परमेष्ठी ढिया जाता है क्योंकि वह अन्तरक बहिरक रूहमीसे सहित होते हैं। सिद्ध परमेशिके पक्षमें 'सकलज्ञानसाम्राज्यपदमीयुषे' पदका अर्थ सिद्ध परमेश्री किया जाता है क्योंकि वह सम्पूर्ण ज्ञानियोंके साम्राज्यके पहको-छोकामनिवासको प्राप्त हो चुके हैं। आचार्य परमेष्ठीके पद्ममें 'धर्मचक्रमृते' पदका अर्थ आचार्य क्रिया जाता है क्योंकि कर्तृक्रिययोस्त्वनभिद्दितयोः कथं सम्बन्ध इति चेत् ! तयोरपरकृतत्वेनाभिधानात् । अन्यथा वाक्यार्थस्या-परिसमासेः । तत्र अहमिति कर्तुस्वाक्षादनभिधानेन प्रणतजगत्त्रितयगणधरसकलश्रुतधरदशपूर्वधरैकादशाङ्ग-धराइमिन्द्रेन्द्रादिषु वन्दारुकृत्दारकेषु सत्सु अहं कियानिति स्रेरीद्धत्यपरिहारलक्षणं वस्तु व्यज्यते । क्रिया-यास्तथानभिधानेन नमस्क्वेन्त्वत्यादीनामन्ययुष्मदश्मद्यांनां ग्रद्णेन खवेंऽपि भन्यविद्वास्तन्नमस्काररूपं परम-मञ्जलमञ्जी कर्वन्तः येनाभिमति धिद्धरस्यादिति धर्वभध्यलो कोत्साहनेना चार्यस्य परानुग्रहनिरतत्वमुद्योतितम् । अस्त नाम कर्तिक्ययोः साक्षादनभिधानस्य प्रयोजनम् । कि कर्म १ करोतेः सकर्मकत्वात् १ तत्राह-'नमः' इति । क्षत्र नमस्यान्दो निर्भरभूतलयायाछमीलिभावलक्षणपूजावचनः । 'नमस्यान्दः पूजावचनः' इति न्यासकारेण निरूपणात् । तत्करोमीत्यन्वयेन तस्य कर्मत्वसिद्धेः स्फुटत्वात् । अत्र नम इति दिव्यनमस्कारेणान्तर्जन्यात्मको भावनमस्कारोऽपि विद्यते तत्रभवति निस्धीमभक्तियुक्तस्य सूरेरुभयत्राप्यर्थित्वात् । अस्तु नमद्शब्दः पूजावचनः. कस्मै पुरुवाय नमः ! यद्योगाश्चतुर्थी स्वादित्याकाञ्चायां विशेष्यं निर्दिशति- श्रीमत इति । पुण्यवतः पुरुवान भयतीति श्रीर्रुक्सीः सा च बहिरङ्गान्तरङ्गभेदाद् द्विविधा । तत्र बहिरङ्गरुक्सीः समवसरणादिरभ्यन्तररूक्षीः केवलज्ञानादिस्तयोदभयोरिप भीरिति प्रहणम् , जात्यपेक्षया तथा प्रहीतुं सुद्यकत्वात् । यदाप्यस्युदयः हृध्मी राजाधिराजार्द्धमण्डलीकमण्डलीकार्द्ध चक्रघरहलघरतकलचक्रघरकुलिशघरतीर्थकरसन्दर्भधरादिसम्बन्धभेदेना-नेक्का तथापि निरतिशययोः प्रकृतोभयखदम्बोरेवात्र प्रहणम् । निरतिशया उक्तलक्षणा श्रीलंडमी-**रस्यास्ति 'श्रीमान्' इति, निरितश्यातिशयार्थे मतोर्विधानात् । ताभ्यामतिशयिताया रूक्ष्या असम्भवात न** क्रेबलमेतस्मिन्नेवार्थे बहिरङ्गरूक्ष्मया संवर्गेऽन्तरङ्गरूक्ष्मया नित्ययोगेऽपि मतोविंधानमुन्नेतन्यम् 'भूमनिन्दाप्रशंसास नित्ययोगेऽतिशायने । संसर्गेऽस्ती' त्यादिवचनात् । यद्यपि सत्तिशतकर्मभूमिषु तीर्थंकरेषु सर्वेध्वप्येतत् प्रवृत्तिनिन मित्तमाश्रित्य श्रीमद्य्यवहारी जाघटीति तथाप्येतत् क्षेत्रकालेन्द्रादिष्ट्रद्वव्यवहारतत्पुराणादिषामग्रीमाश्रित्य तन्नेव तद्व्यवहारस्य प्रतिद्धिः । तस्य महाभागधेयस्याष्टोत्तरम्हस्रनामधेयेषु 'श्रीमान् स्वयम्भूर्वेषमः" इत्यादिषु सक्र संशाजीवादुरवेन तस्यैव पुरस्कृतत्वात् । तथाप्यभिधानमाश्रित्य श्रीमच्छन्दस्य प्रजापतिश्रीपतिवाक्यतिश्रीघनादिषु आप्तामारेष्विप ध्यवद्वारसंभवात्, तेभ्यो नम इति स्यात्, तद्ब्युदासाय विशेषणमाह्-'सकलेति, सकलं सर्व-द्रध्यपर्शयगतं च तज्ज्ञानं च सकलज्ञानं केवलज्ञानिमिति यावत् 'सर्वेद्रध्यपर्यायेषु केवलस्य' इति सूत्रणात् । तदेवाभेदेन चक्रवर्तित्वपद्व्या रूप्यते सक्लज्ञानमेव साम्राज्यपदं सक्लज्ञानसाम्राज्यपदं तथा तेनाभेदेन सकलज्ञानस्य निरूपणेन लोकोत्तरस्वातिदुर्लभस्वजगस्वारस्वादितन्माद्दारम्यस्य लोकेऽपि प्रकटनप्रयोजनस्य मुघटत्यात् । तदीयुषे जानुषे पाप्तवते किल । अनेन तद्युदासः कथमिति चेत् १ अन्तर्वहिर्वस्तुनः कथंसित द्रव्यपर्यायात्मकस्य सुनिश्चितासंभवद्वाघकप्रमाणेन अस्तित्वसाघनात् । सर्वेथा द्रव्यमात्रस्य पर्यायमात्रस्य वा

वह उत्तम क्षमा भादि दश धर्मों के चक्र अर्थात् समृहको धारण करते हैं। उपाध्याय परमेष्ठीके पक्षमें 'मर्ने' पदका अर्थ उपाध्याय किया जाता है क्यों कि वह अक्षानान्धकारसे दूर हटाकर सम्यग्हानरूपी सुधाके द्वारा सब जीवों का भरण-पोषण करते हैं। और साधु परमेष्ठीके पक्षमें 'संसारभीमुषे' शब्दका अर्थ साधु क्षिया जाता है क्यों कि वह अपनी सिंहवृत्तिसे संसार-सम्बन्धी अमको नष्ट करनेवाडे हैं।

इस श्लोकमें जो 'श्रीमते' आदि पद हैं उनमें जातिव।चक होनेसे एकवचनका प्रत्यय खगाया गया है अतः भूत भविष्यत् वर्तमान कालसम्बन्धी समस्त तीर्थकरोंको भी इसी श्लोक-से नमस्कार सिद्ध हो जाता है। भरत चकवर्तीके पक्षमें इस प्रकार व्याख्यान है-जो नवनिधि और चौदह रक्षर सक्ष्मीका अधिषति है, जो सकलज्ञानवान् जीवोंके संरच्चणरूप साम्राज्य-

"अभेदभेदारमकमर्थतत्त्वं तव स्वतन्त्रान्यतरस्खपुष्पम्" इति समन्तभद्रस्वामिवचनात् । तथाचार्थाः भासमाहिणां आताभासानां सर्वज्ञाभासत्वेन तेषां सकलज्ञानेत्यादिना व्युदासात् । न च तैदपचिरितसर्वज्ञैः परमार्थसर्वज्ञस्य व्यभिचारः, अतिप्रसंगात् । येनाभिचानसिद्धशीमव्यवहारेण तेम्योऽपि नमः स्यात् । तथापि सिद्धपरमेष्ठिनानैकान्तः तस्यापि देवलाख्यामकेवलां श्रियमनुभवतः श्रीमस्यकलज्ञान इत्यादि विशेषणस्त्राचात् ।

"सिद्धो लोकोत्तराभिख्यां केवलाख्यामकेवलाम् । अनूषमामनन्तां तामनुबोभूयते श्रियम् ॥" इति बादीपसिंहेनोक्तस्यात् ।

तथा च प्रतिज्ञाहानिः जीवन्युक्तस्यात्राधिकृतत्वात् इत्यत्राह—धर्मचक्रेति । द्वितीयदिवसकराप्रतिविध्व-विश्वशङ्काकरजाष्वलद्ध मेचकायुधं विभित्तं धर्मचकश्चत् "स्फुरदरसहस्रयुक्विर" इत्यादि प्रवचनात् "धर्मचका-युचो देवः" इति वचनाच, तस्मै । जीवन्युक्तस्यैव धर्मचकायुधेन योग इति प्रकृतार्थस्येव स्वीकरणात् । अनेन तद्विनाभूतं समवसरणादिकमप्युपलक्षितम् । अथवा विशेष्यस्य उभयकक्ष्मीरमणत्वस्य स्यावणी-नया-एतद्द्वयं संभवद्विशेषणं "सम्भवन्यभिचाराश्यां स्याद्विशेषणमर्थवत्" इति न्यायात् ।

किं च सकलज्ञानसाम्रास्थपदमाप्तिः कस्यायुषस्य घारणयेश्यत्र घर्मेति । घर्मः चरित्रम् "चारित्तं खलु घममो" इति कुन्दकुन्दस्वामिभिनिकपितत्वात् । तदत्र प्रकरणबलात् यथाख्यातचारित्रं तदेव चक्रमिव चक्रं दुर्जयवातिकमरिनिजयेन सकलसाम्राज्यपदप्राप्तिहेतुत्वत् । तस्यदा विभित्ति इति धर्मचक्रभृत् तस्मै, अनेन वयाख्यातचारित्रस्य निक्षिते भेति । सकलज्ञानसाम्राज्यपदप्राप्तेः साध्यसः घनभावः कथि चिन्नरितिद्ययं सान्त्राहरूतं चोपदीकितम् ।

नृत निरतिश्यं परानुप्राहदेणापि भवितन्यम् । यतः तन्नमस्कारः पम्फुलीतीत्यत्राह्-भन्ने हति. विद्यं जगत् विभिन्तिं पुष्णात्येयंशीलो भर्ता तस्मै भन्नें विश्वस्य जगतः स्वामिने पोषणनिस्ताय, अनेन अवारान्महर्शकत्वपुक्तम् । कुतोऽयं निरितशयं पराननुग्रहातीति निश्चयः १ इत्यत्रोत्तरयति "संसरित" । न भक्षणीयाः" इत्यादिवत् संसारिणां संसारभीमुद्रवादिहेतुगभैविशेषणेन अत्र 'गुरवो राजमाषा उत्तरमिति निर्णयः । स्वभर्तृश्वस्य स्वसंसारभीसुट्त्वस्य च प्रागुक्तविशेषणहरेनैव व्यज्यमानत्वात् । क्षघातृषाजननमरणादिनानाघोरदुखानामाकरः संसार: भव इति "धुत्रणाश्वासकास-यावत । पूज्यपादैर्निगदितत्वात् . ज्वरमरणजरारिष्टयोगप्रमोह्न्यापत्याद्युप्रदुःखप्रभवभवहते''रिति मुष्णाति छुण्टयतीति संवारमीमुट् तस्मै । अत्र संवारिणां संवारभयछुण्टाकः ६० व्यावर्णनया संसारभयापहरणदक्षचा द्रयाति शयः प्रकाशितः तीर्थंकरस्टकर्मणः तस्य **निरायासेन** शयस्य द्वर्षारसंसारिब-छेदोपायनियुक्तदिव्यध्वनिप्रवर्तनामात्रेणैव संसिद्धेः । तदेवं विश्वविद्यापरमेश्वरस्य विश्वस्य पदको प्राप्त है, ( सकलाश्च ये ज्ञाश्च सकलज्ञाः, सकलज्ञानाम् असं जीवनं यस्मिस्तत् तथाभूतं यस्मान्नाव्यपदं तत् ईयुचे ) जो पूर्व जन्ममें किए हुए धमेके फलस्वरूप चक्ररत्नको धारण करता है, (धमेंण पुराकृत मुकृतेन प्राप्तं यसकं तद् विभर्तीति तस्मै ) जो, षट्खण्ड भरतच्चेत्रकी रक्षा करनेवाला है और जिसने संसारके जीवोंका भय नष्ट किया है अथवा षट्खण्ड भरतक्षेत्रमें सब आरे अमण करनेमें जिसे किसी प्रकारका भय नहीं हुआ है (समन्तात् सरणं अमणं संसारस्तिमन् भियं मुख्णातीति तस्मै ) अथवा जो समीचीन चक्रके द्वारा सबका भय नष्ट करनेवाला है (अरैः सहितं सारं चक्ररत्निमित्यर्थः, सम्यक् च तत् सारख्च संसारं तेन मियं मुख्णातीति तस्मै ) ऐसे तद्भवमोक्षगामी चक्रधर भरतको नमस्कार है ।

बाहुवलीके पक्षमें निम्न प्रकार व्याख्यान है-जो भरत चक्रधरको त्रिविध युद्धमें प्रशस्त कर श्रद्धत शौरिष्ठस्मीसे युक्त हुए हैं जो धर्मके द्वारा श्रथवा धर्मके तिए चक्ररत्नको जातः सम्यक् समुद्धरणपाण्डित्ययराकाष्ठामधिष्ठितस्य परमासस्यादित्रहाणः पारमेश्वर्ये चतुरलौकिकजनेऽपि प्रथिदः श्रीमस्वामान्यपदचक्रभृत् भर्तृभीमुट्पदप्रयोगवामध्यत्भरतचक्रघरवदितीव श्रुतेरभावाच्च व्यक्तयत्या भरतचक्रधरेणोपमालक्कारः प्रथते । तथा हि-यथाभूतसंरक्षणादिक्षात्रधर्मस्य रिश्वतयक्षसहस्रचक्ररत्वस्य च धारणया धर्मचक्रभृत् भरतचक्रवर्ती।

अथवा कैवस्याद्यदयत्रये निवेदिते धर्ममेव बहु मन्वाना कैवस्यपूजां विधाय 'धंचितधर्मा तदनुचक्रं पूज्यामासेति' स्मृतेधँमांदनन्तरं चक्ररतं विभित्ते—पुष्णाति—पूज्यति—धरतीति वा धर्मचक्रभृदिति भरत एव प्रोच्ये । स च सम्यप्दर्शनादिरूपधर्मसम्पद्या नवनिध्यादिजनितार्थसम्पद्या सुभद्रमहादेश्यादिवस्तु कृतकाम-सम्पद्या ''श्रीमान्" आदिश्रहोपिदृष्टकलास्तिज्ञानपद्याप्या साम्राज्यपद्याप्या च सकलज्ञानसम्बद्धाययय ''श्रीमान्" आदिश्रहोपिदृष्टकलास्तिज्ञानपद्याप्या साम्राज्यपद्याप्या च सकलज्ञानसम्बद्धाययय भाषान् सुरुव्वव्हभूमण्डलस्वामित्वेन भर्ता संक्षोभेण सारयन्ति इत्यस्त्रतो गमयन्ति जनान् इति णिक्रनात्कर्तिर यचि, संस्थाश्योभवत्य (१) शष्ट्रकण्टकाः तेभ्यो जनतानां मियं स्वव्रतापेन मुष्णातीति संसारभीमुट् जनतायाः नमस्याश्यो भवति । तथा सद्धमंचक्रवर्तित्वेन चक्रभूदयं आदितीर्थेश्वरः, बहिरङ्गलद्या संयुक्तत्वेन अन्तरङ्गलस्मिनित्ययुक्तत्वेन श्रीम.न् गणधराहमिन्द्रदेवेन्द्रचक्रवर्यादिपार्थनीयं सकलज्ञानसम्बद्धाययदम्यस्य महा-तिष्ठन् विक्रमतो भर्ता जनताया आजवैजवदस्युमयञ्चण्टाकत्वेन सस्याश्यये न स्यात् इति ।

अथवा षट्खण्डमर्तृचक्रघरात्त्रिजगस्वाभिनः श्रीमत इत्यादिषु सर्वत्राधिक्यत् व्यतिरेकालक्कारो वा ध्वन्यते साहरयमात्रापेक्षया प्रागुपमालक्कारस्य प्रकाशितत्वात् । नन्येवं विध्ययमानु योगमहाश्रास्त्रस्यादी पञ्चरस्मेष्ठनां नमस्कारं भगवानाचार्यः कृतो नाङ्गोचकार भृतविक्षभद्यरक्षेमेहाक्षम्यकृतिप्राभ्तद्रव्यानुयोगमहाशास्त्रस्यादावनादिसिद्धपञ्चमहाशव्दैः पञ्चपरमेष्ठिनां नमस्कारकरणादित्याकाङ्काया श्रीमदिस्यादि पञ्चपदरस्त्रमदीपाः पञ्चपरमेष्ठिनां प्रकाशकत्वेन नमः शिख्या प्रज्वक्रन्तीत्याह श्रीमत इत्यादि 'श्रीमते नमः' । एवं सर्वत्र सम्बद्ध्यम् । 'श्रीराईन्त्यमहिमावातिकर्मारिनिर्जयप्रार्तुर्भृतनवक्षेत्रकलस्याद्यासमा 'श्रीराईन्त्यमहिमावातिकर्मारिनिर्जयप्रार्तुर्भृतनवक्षेत्रकलस्याद्यासमा 'श्रीराईन्त्यमहिमोति' न्यासकार-वचनात् । सोऽस्वास्तीति श्रीमान् तस्मै श्रीमते नमः, अर्हते नमः, 'णमो अरहंताणं' इति यात्रत्—

"क्षेत्रत्णाणिद्वायरिक्रणकळावप्पणाि अभ्णाणो । णयकेवळळढुरगमसुजणिय परमप्यवयएसो ।" इत्यहंस्ळक्षणपतिपादकप्रवचनछद्भावात् । अनन्तानन्तस्विभागैः सम्पूर्णत्वात् सक्छं तच तच्डानं च सक्तळ्जानम् उपलक्षणात् सम्यग्दर्शनािदेशसगुणानां प्रदृषं ततस्तत्स्विहितं तदेव साम्राज्यपदं गुणाष्टकः साम्राज्यपदमिति यावत् । अथवा सक्लैक्शेपैरहोपैरेकार्थसमवाियिमः शायिकसम्यग्दर्शनािदससगुणैः भारण करनेवाले भरतके स्तवन आदिसे केवल्झानरूप साम्राज्यके पदको प्राप्त हुए हैं। एक वर्षके कठिन कायोत्सर्गके बाद भरत द्वारा स्तवन आदि किए जानेपर ही बाहुवकी सिंहतं च तक्शानं च सकल्झानं तदेव साम्राज्यपदम्। अथवा सकल्झानामनन्तानन्तानं सर्वज्ञानाम् आनः प्राणनं विद्युद्धचैतन्यमयभावपाणैजींवनमत्रेति सकल्झानः तनुवातरस्वेवपुच्यते तदेव साम्राज्यपदं सकल्झानः साम्राज्यपदं तदीयविषये प्राप्तवते नमः सिद्धपरमेष्ठिने नमः 'णमो सिद्धाणिमिति' यावत् ''अट्टगुणा किदिक कोयग्मणिवासिणो सिद्धा'' इति प्रवचनात्। स्वयमाचन्न धर्मेः सम्यदर्शनाचारादिपञ्चाचारैर्यथाययं चलं द्वारस्यणं विभवींति धर्मवक्षभृत् गणधर आचार्यद्वभाः तस्मै धर्मवक्षभृते नमः आचार्यग्रमिति नमः 'णमो आहरियाणिमिति'यावत्।'' पञ्चप्रकृत् स्वयं ये आचारानाचरन्तः परमक्ष्रणयाचारयन्ते सुमुक्ष्त् लोकामगण्यश्वयान् गणचरकृषमान्''इत्याशाघरैनिक्षणात्। वर्ष्ट्यस्तत्वादीनां स्दोपदेशेनैव मुमुक्ष्त् विभक्ति प्रवान गणचरकृषमान्' श्वत् ''जो रयण-स्यज्ञतो णिचं धम्मोवदेशणे जिरदो । सो उवझाओ अल्या जदिवरअस्हो जमो तस्स" इत्यागमात्। सर्थयानिकीनः सन् दर्शनङ्गानसमग्रमावमोक्षस्य साधकतमं विद्यद्धावितं नित्य साधयन् यतीन्द्रो भावसंसारमियं मुष्णातीति संसारमीपुट् तस्मै संसारमीपुष्ठे नमः साधुपरमेष्ठिने नमः 'णमो लोए स्वसादृणमिति' यावत्। ''दंसणणाणसम् स्या मोवस्तरस्य जोद्ध चारितं । साह्यदि सुद्धल्खं साहू स मुणी जमो तस्स ॥'' इति प्रवचनात्। अत्र-इतरपद्वत् चतुर्थविभवत्यन्तत्वेन परस्वं हिला स्वरुक्तानसाम्राज्यपद मिति व्यासचननन्त्र

सकल्जामसाम्राज्यपदमीशुषे इति सम्बन्धः इत्यनेन नानाकथासम्बन्धो दानतीर्थंकरश्च प्रतिपाद्य इति प्रवाशितः ।
'जीयाजिनो जगति नाभिनरेन्द्रसूतुः श्रेयान् नृपश्च कुषगोत्रग्रहपदीपः ।
याभ्यां बभुवतुरिह जतदानतीर्थे सारकमे परमधर्मरथस्य चक्रे॥'

मतमहातिश्यशापनार्थं प्रतिज्ञावचनमाचार्वस्येति बृमः । तथाहि सकल्तरच्य्यवस्थाजीवातुस्याद्वादामोघलाञ्कनलाञ्कितस्वन सर्ववाधाविधुरशाधनसाधितस्वेन सर्वाद्यवर्येन च श्रीमदहैन्मतं तीर्थं श्रीमतं ''क्वोंद्यं तीर्थंमिदन्तवैव''इति युवस्यनुद्यास्थनात् । तस्मिन् श्रीमत प्रव सकल्कानसाम्राज्यपदं श्रीमस्वान्यथानुपपत्तेरिति । तदीयुपे
इति सम्बन्धः । अत्र पुराणे न केवलमादितीर्थंकरः भरतधर्मचक्रभृच्छलाकापुद्यक्ष प्रतिपाद्यत इति प्रकाशितः ।
अपरदानश्रेयोज्यतिप्रभृतिधार्मिकोत्तंशे जनोऽपीति प्रतिपाद्यार्थं प्रकाश्यति श्रीमत इति । श्रोमतिपर्यायोऽस्यास्तीति श्रीमतः 'अश्रादिभ्यः' इत्यद्विधानात् दानश्रेयो ज्यतिरित्यर्थः तस्य श्रीमतिचरलात् तस्मन् स्रति

इति दानतीर्थंकरस्वप्रिद्धेः । किञ्च ध्वंपादाद्यक्षराणां पठनेन श्रीषाघनमिति प्रयोजनप्रतिपादनातिरायः सद्धर्मत्रक्षस्यां प्रेक्षावद्भिरवगन्तव्य इत्युपरम्यते । अत्रेव पुनः प्रेक्षावतामानन्दकन्दस्यां नान्दां श्रीमद्वेणुपुरभय्यजनं सम्वोधयञ्चान्यारः प्रश्नोत्तरेण सद्धर्मध्वंस्वरहस्यमत्रैवेत्यन्तर्लापित्वेन इद्यक्षश्चिपादहुळ्भकित्युगजैनमाग्रंप्रभाव-मासन्तोषितस्य असी श्रीमतिः तस्य सम्बुद्धः श्रीमते ! भो भो भरतसीधर्माधिपतिनुर्लभकित्युगजैनमाग्रंप्रभाव-मासन्तोषितसीधर्मन्द्रलीकान्तिकन्द्रविदेहचकी द्वसाद्धविम्मणिदेवेन्द्र ! अभ्युद्यनिष्क्षेयस्यक्ष्मीरवस्यन्द्रशान्त्रकोल्यवद्धे ! सकल्जानसाम्राज्यपदं क्वेति जिज्ञासायां श्रीमत एव अर्ध्वन्त्रस्य स्वया पार्वतीर्थंकृतसम्मुखोनत्वादि प्रकरणवत्तात् सुवं धरतीति धर्मो सरणीन्द्रस्तं चन्नाकारेण वत्याकारेण समीपे विभर्तीर्तं धर्मचन्नश्चत् पार्वतीर्थंकरः तस्मै शेवविशेषणविश्वय श्रीमत्याद्वतीर्थंकरते नमस्कुष्क यतस्ते सुरासुरेन्द्रमकुटतटगत-दिस्यमणिकरणजास्वाद्याद्यव्याद्यस्याप्यस्यता स्यादिति सर्वे समन्ततो भद्रम् ।

नमस्तमःपरच्छन्नजगदुचोतहेतवे । जिनेन्द्रांग्रुमते तैन्वस्प्रमाभाभारभासिने ॥ २ ॥ जयत्यज्ञस्यमाहास्त्र्यं विश्तांसितकुशासनम् । शासनं जैनमुद्गासि मुंक्तिस्रक्ष्म्येकशासनम् ॥ ३ ॥ रत्नत्रयमयं जैनं जैत्रमस्त्रं जयस्यदः । येनाज्याजं ब्यैजेष्टाहेन् दुरितारातिवाहिनीम् ॥ ४ ॥ यः साम्राज्यमधःस्थायि गीर्वाणाधिपवैभवम् । र्तृणाय मम्यमानः सन् प्रावाजीदिप्रमः पुमान् ॥ ५ ॥

स्वामीने निःशस्य हो शुक्रध्यान धारणकर केवलक्षान प्राप्त किया था । जो इभर्जे— (इश्रास्तो भर्ता च तस्मै) कामदेव और राजा दोनों है अथवा ईभर्जे (या भर्ता तस्मै)— छत्त्मीके अधिपति हैं और कर्मबन्धनको नष्ट कर संद्यारका भय अपहरण करनेवाले हैं ऐसे श्री बाहुबळी स्वाभीको नमस्कार हो।

इस पक्षमें श्लोकका अन्वय इस प्रकार करना चाहिए--श्रीमते, धर्मचक्रभृता सकल-ज्ञानसाम्राज्यपदमीयुषे, संसारभीसुषे इभन्ने नमः।

वृषभसेन गणधर पक्षमें व्याख्यान इस प्रकार है। श्रीमते यह पद चतुर्ध्यन्त न होकर सप्तम्यन्त है—(श्रिया—स्याद्वादलहम्या उपलित्तं मतं जिनशासनं तस्मिन्) स्वत्य जो स्याद्वादलहमीसे उपलक्षित जिनशासन—सर्थात् श्रुतज्ञानके विषयमें परोच्च रूपसे समस्त पदार्थोंको जाननेवाले ज्ञानके साम्राज्यको प्राप्त हैं, स्रो समेनक अर्थात् धर्मोंके समूहको धारण करनेवाले हैं—पदार्थोंके झनन्त स्वभावोंको जाननेवाले हैं, मुनिसंघके अधिपति हैं सौर अपने सदुपदेशोंके द्वारा संसारका भय नष्ट करनेवाले हैं ऐसे वृषभसेन गणधरको नमस्कार हो।

"भुवं धरतीति धर्मो धरणीन्द्रस्तं चकाकारेण वलयाकारेण समीपे विभर्ताति धर्म-चक्रभृत् पार्श्वतीर्थंकरः तस्मै"। उक्त व्युत्पत्तिके अनुसार 'धर्मचक्रभृते' शब्दका अर्थ पार्श्वनाथ भी होता है अतः इस श्लोकमें भगवान् पार्श्वनाथको भी नमस्कार किया गया है। इसी प्रकार जयकुमार, नारायण, बलभद्र आदि अन्य कथानायकोंको भी नमस्कार किया गया है। विशेष व्याक्यान संस्कृत टिप्पणसे नाननां भाहिए। इस श्लोकके चारों चरणोंके प्रथम अक्षरोंसे इस प्रन्थका प्रयोजन भी प्रन्थकतोंने व्यक्त किया है—'श्रीसाधन' अर्थात् कैवल्यस्मीको प्राप्त करना ही इस प्रन्थके निर्माणका प्रयोजन है ॥१॥

जो अज्ञानान्धकार रूप बस्तसे आच्छादित जगत्को प्रकाशित करनेवाले हैं तथा सब ओर फैक्कनेवाली ज्ञानरूपी प्रभाके भारसे खटान्त उद्धासित-शोभायमान हैं ऐसे श्रीजिनेन्द्र रूपी सूर्यको हमारा नमस्कार है ॥२॥ जिसकी महिमा अजेय है, जो मिध्याहिष्ट्यों के शासन-का खण्डन करनेवाला है, जो नय प्रमाणके प्रकाशसे सदा प्रकाशित रहता है और मोक्षलदमी का प्रधान कारण है ऐसा जिनशासन निरन्तर जयवन्त हो ॥३॥ श्री खरहन्त भगवान्ते जिसके द्वारा पापरूपी शत्रुओंकी सेनाको सहजही जीत किया था ऐसा जयनक्रील जिनेन्द्र-प्रणीत रक्षत्रयरूपी अस्त हमेशा जयवन्त रहे ॥४॥ जिन अप्रपुरुष-पुरुषोत्तमने इन्द्रके वैभवको तिरस्कृत करनेवाले अपने साम्राज्यको एएके समान तुच्छ समझते हुए सुनिदीला धारण की

९ तत्त्वप्रमासा—अ॰, प॰, स॰, द॰, ळ॰। २ प्रकृष्टशानम्। ३ -तस्यविशा—स॰। ४ विनाशित। ५ मुक्तिळक्स्या एकसेव शासनं यस्मात् तत्। ६ जिनस्येदम्। ७ परावेर्जेरिति स्प्रादात्मनेपदी। ८ तृणं सन्यमानः 'सन्यस्योकाकादिषु यतोऽवशा' इति चतुर्था।

'यमनुपान्नजन् भूरि सहस्वाणि महीक्षिताम् । इक्ष्वाकुभोजमुख्यानां' स्वामिभक्ष्येव केवलम् ॥ ६ ॥ कच्छाचा यस्य सद्वृत्तं निर्वोद्वमसिक्ष्णवः । 'यसानाः पर्णवस्काचान् बन्यां 'वृत्तं प्रपेदिरं ॥ ७ ॥ 'अनाश्वान्यसपस्तेपे' चिरं सोव्वा परीषद्दान् । सर्वसहत्वमाध्याय' निर्जरासावनं परम् ॥ ८ ॥ चिरं तपस्यतो यस्य जटा मूर्ति बभुस्तराम् । ध्यानाभिदग्ध'कर्मेन्धनिर्येद्धूमभिक्षा इष् ॥ ९ ॥ मर्यादाविष्क्रयां हेतोविंहरन्तं यहच्छया । चलन्तिमव हेमान्द्रि दरशुर्यं सुरासुराः ॥१०॥ श्रेयसि 'व्ययते दानं यस्मै दश्वा प्रसेदुष्ट्रिं । पन्चरत्नमर्यां वृष्टि ववृष्टः सुरासुराः ॥१०॥ श्रेयसि 'व्ययते दानं यस्मै दश्वा प्रसेदुष्ट्रिं । पन्चरत्नमर्यां वृष्टि ववृष्टः सुरासिराः ॥११॥ श्रेवाभ्यते वातिकर्मारिनिर्जयात् । केवलाव्यं परं ज्योतिकर्गकोकावभासकम् ॥१२॥ यनाभ्यधाय सद्धमः कर्मारातिनिवर्दणः । सदःसरोमुखाम्भोजवनदीधितमालिना ॥१३॥ यस्मात् स्वान्वयमाहात्स्यं शुश्चुवान् 'भरकात्मजः । सलीलमनवचारः'वन्वचिष्टवत्वक्रलः' ॥१॥ समादिदेवं नाभेयं वृष्यं वृष्यभ्वजम् । 'प्रणौमि 'व्रणिपरयाहं 'प्रणिधाय मुहुर्मुहुः ॥१५॥ अजितादीन् महावीरपर्यन्तान् परमेश्वरान् । जिनेन्द्रान् 'पर्युपासेऽहं धर्मसाम्राज्यनायकान् ॥१६॥ सक्लज्ञानसाम्राज्ययौवराज्यपदे स्थितान् । 'व्रोष्टवीमि गणाधीशानाप्तसंज्ञानकण्ठिकान् ॥१७॥

थी जिनके साथ ही केवल स्वामिभक्तिसे प्रेरित होकर इच्वाक और भोजवंशके बढ़े बढ़े हजारा राजाओंने दीचा सी थी। जिनके निर्दोष चरित्रको धारण करनेके छिए असमर्थ हुए कच्छ महाकच्छ आदि अनेक राजाओंने वृत्तोंके पत्ते तथा खालको पहिनना और वनमें पैदा हए कंद-मुत्त आदिका भक्षण करना प्रारम्भ कर दिया था । जिन्होंने आहार पानीका त्यागकर सर्वेसहा पृथिवीकी तरह सब प्रकारके उपसर्गोंके सहन करनेका टढ़ विचारकर अनेक परीषह सहे थे तथा कमीनर्जराके मुख्य कारण तपको चिरकाल तक तपा था। चिरकाल तक तपस्या करने वाले जिन जिनेन्द्रके मस्तकपर बढी हुई जटाएँ ध्यानरूपी अग्निसे जलाए गए कर्मरूप ई धनसे निकत्तती हुई धूमकी शिखाओं के समान शोभायमान होती थीं। मर्योदा प्रसट करनेके अभि-प्रायसे स्वेच्छापूर्वक चलते हुए जिन भगवान्को देखकर सुर और असुर ऐसा समझते थे मानो सुवर्णमय मेरु पर्वत ही चल रहा है। जिन भगवान्की हिस्तिनापुरके राजा श्रेयां एके दान देनेपर देवरूप मेघोंने पाँच प्रकारके रह्मोंकी वर्षो की थी। कुछ समय बाद घातियाकर्मरूपी शत्रुओं को पराजित कर देनेपर जिन्हें कोकालोकको प्रकाशित करनेवाली केवलज्ञानहृषी उत्कृष्ट ज्योति प्राप्त हुई थीं। जो समारूपी सरोवरमें बैठे हुए भव्य जीवोंके मुखरूपी कमछोंको प्रकाशित करनेके लिए सूर्यके समान थे, जिन्होंने कर्मरूपी शत्रुकोंको नष्ट करनेवाले समीचीन धर्मका **उपदेश दिया था । और जिनसे अपने वंशका माहात्म्य सुनकर वरुक्लोंको पहिने हुए भरतपुत्र** मरीचिने लीलापूर्वक नृत्य किया था। ऐसे उन नाभिराजाके पुत्र वृषभचिद्वसे सहित आदिदेव (प्रथम वीर्थकर) भगवान वृषभदेवको मैं नमस्कार कर एकाप्र वित्तसे बार बार उनकी स्तुति करता हूँ ॥५-१५॥ इनके पश्चात्, जो धर्मसाम्राज्यके अधिपति हैं ऐसे अजितनाथको आदि छेकर महावीर पर्यन्त तेईस तीर्थंकरोंको भी नमस्कार करता हूँ ॥१६॥ इसके बाद, केवलज्ञान-

१ येन सह। २ भोजवंदाः । ३ परिद्धानाः । ४ जीवनम् । ५ अनवानवान् । ६ अत्र तपस्तवसि, तपेषांतोः कर्मवत् कार्यं भवति । तपि कर्मणीस्यास्मनेपदी । ७ आलम्ब्य विस्तय वा । आषाय द०, स० । ८ कर्मेष-द० । एष इन्धनम् । ९ प्रकटता । १० पवित्रे । ११ प्रकष्ठे सित । १२ उत्पन्नम् । पदः 'पदः कर्तरि छक्ति तिर्वित्यं भवति जिः । १३ मरीचिः । १४ कन्याक्तप्यवल्कलः । १५-वल्कलम् अ० । १६ णु स्तुतौ । १० प्रह्यो मुखा । १८ ध्याखा । १९ आराषये । २० स्वां पुनः पुनः स्तौमि ।

भनादिनिधनं तुङ्गमन्दपफलदाभिनम् । 'उपाध्वं विपुलच्छाय' भुतस्कन्धमहादुतम् ॥१८॥ इत्याप्राप्तवचः'स्तोन्नैः कृतमङ्गलसिकयः । पुराणं 'संगृहीच्यामि त्रिषष्टिपुरुवाभितम् ॥१९॥ तीर्थेशामि चक्रेशां हिलनामधंचिक्रणाम् । त्रिषष्टिलक्षणं वध्ये पुराणं तद्द्विचामि ॥२०॥ पुरातनं पुराणं त्यात् तन्महन्महदाश्रयात् । महन्निरुपदिष्टत्वात् महाश्रेयोऽनुशासनात् ॥२१॥ 'कविं पुराणमाश्रित्व प्रसृतत्वात् पुराणता । महत्त्वं स्वमहिन्नैव 'तस्येत्वन्यैनिरुप्यते' ॥२२॥ महापुरुवसम्बन्धि महाभ्युदयशासनम् । महापुराणमान्ता तत्वत पुतन्महर्षिभिः ॥२३॥ ऋषिप्रणीतमार्षे स्यात् सूक्तं सूनृतशासनात् । धर्मानुशासनाव्येदं धर्मशास्त्रमिति स्मृतम् ॥२४॥ 'विद्वास इतीष्टं तद् इति हासीदिति श्रुतेः । 'रहितवृत्तमथैतिह्याःमान्वत्वन्यमनित्रः तत् ॥२५॥ पुराणमितिहासाल्यं यत्प्रोवाच गणाधिपः । तत्किलाहमधीर्वक्ये केवलं भक्तिचौदितः ।' ॥२६॥ पुराणं गणभूत्प्रोक्तं रे'विवक्षोर्मे महान्भरः । रेविवक्षोरिव दम्यस्य ' पुक्रवैभौरसृद्वत्वतम् ॥२७॥

रूपी साम्राज्यके युवराज पदमें स्थित रहनेवाले तथा सम्बन्धानरूपी कण्ठाभरणको प्राप्त हुए गगाधरोंकी मैं बार बार स्तुति करता हूँ ॥१७॥ हे भव्य पुरुषो ! जो द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा आदि और अन्तसे रहित है, उन्नत है, अनेक फलोंका देनेवाला है, और विश्वत तथा सघन कायाचे युक्त है ऐसे श्रुतस्कन्धरूपी बृक्षकी उपासना करो ॥१८॥ इस प्रकार देव गुरुशास्त्रके स्तवनों द्वारा मङ्गलरूप सत्कियाको करके मैं त्रेशठ शलाका ( चौबीस तीर्थकर, बारह चक्रवर्ती, नव नारायण, नव प्रतिनारायण और नव बलभद्र ) पुरुषोंसे आश्रित पुराणका संप्रह कहँगा ॥१९॥ तीर्थंकरों, चक्रवर्तियों, बलभद्रों, नारायणों भीर उनके शत्रुकों - प्रतिनारायणोंका भी पुराण कहुँगा ॥२०॥ यह मन्थ अत्यन्त प्राचीन कालसे प्रचलित है इसलिये पुराण कहलाता है। इसमें महापुरुषोंका वर्णन किया गया है अथवा तीर्थंकर आदि महापुरुषोंने इसका उपदेश दिया है अथवा इसके पदनेसे महान करुयाणकी प्राप्ति होती है इसलिये इसे महापुराण कहते हैं ॥२१॥ 'प्राचीन कवियोंके आश्रयसे इसका प्रसार हुआ है इसल्पिये इसकी पुराणता-प्राचीनता प्रसिद्ध ही है तथा इसकी महत्ता इसके माहात्म्यसे ही प्रसिद्ध है इसिखेये इसे महापूराण कहते हैं' ऐसा भी कितने ही विद्वान महापुराणकी निरुक्ति - अर्थ करते हैं ॥२२॥ यह पुराण महापुरुषोंसे सम्बन्ध रखनेवाला है तथा महान्-अभ्युदय – स्वर्ग मोत्तादिकल्याणोंका कारण है इसिटिये महर्षि लोग इसे महापुराण मानते हैं। ॥२३॥ यह प्रन्थ ऋषिप्रणीत होनेके कारण आर्थ. सत्यार्थका निरूपक होने से सुक्त तथा धर्मका प्ररूपक होनेके कारण धर्मशास्त्र माना जाता है। 'इति इह आसीत्' यहाँ ऐसा हुआ ऐसी अनेक कथाओं का इसमें निरूपण होनेसे ऋषि गण इसे 'इतिहास', 'इतिवृत्तं' और 'ऐतिहा' भी मानते हैं ॥२४-२५॥ जिस इ तिहास नामक महापूराणका कथन स्वयं गणधरदेवने किया है उसे में मात्र भक्ति से प्रेरित हो कर कहँगा क्योंकि मैं अल्पज्ञानी हूँ ॥२६॥ बड़े बड़े बैठों द्वारा उठाने योग्य भारको उठानेकी इच्छा करने वाले बछड़ेको जैसे बड़ी कठिनता पड़ती है वैसे ही गणधरदेवके द्वारा कहे हुए

१ आरा नयस्वम् । २ पक्षे विपुलद्यम् । ३ परापरगुद्द-तद्भवनम् । ४ संक्षेपं करिष्ये । ५ पुराणं कवि— द०। पूर्वकविम् । ६ पुराणस्य । ७ निरूप्यते अ०, स०, द०। ८ कथितम् । ९ उक्तम् । १० इतिहासिमती— म०, ल०। १९ 'पारम्यगेषदेशे स्वादैतिहासिति हान्ययम्' हति वच्चनात् , अथवा इतिहृत्तम् ऐतिहास् आभ्नायक्षेति नामत्रयम् । १२ मृषयो वामनन्ति स०, ल०। १३ कथयन्ति । १४ —नोदितः द०, अ०। १५ वक्तुमिच्छोः । १६ बोद्धमिच्छोः । १० बालवस्थस्य ।

क राम्भीरः पुराणाविद्यः क माह्यबोचपुर्विद्यः । सोड्हं महोद्धि दोश्याँ तितीर्धुयाँमि हास्यताम् ॥२८॥ अधवास्यवेतद्वयोऽपि यद्धदेऽहं स्वप्ताकतः । स्नुनबाळ्धिरप्युक्षा किं नोरपुच्छयते तराम् ॥२९॥ राणाधीदीः प्रणीतेऽपि पुराणेऽस्मिक्षद्यं यते । सिंहरासेविते मार्गे सृगोऽन्यः केन वार्यते ॥३०॥ पुराणकविभिः क्षुण्णे कथामार्गेऽस्ति मे गतिः । 'पौरस्यैः शोधितं मार्गं को वा नानुननेजनः ॥३१॥ महाकरीन्द्रसं मर्द्विरखीकृतपादपे । बने वन्येभकळभाः सुक्रभाः स्वैरवारिणः ॥३२॥ महातिमिप्रथु प्रशोधपथी कृतज्ञे ठर्णं वे । बयेष्टं पर्यं टम्प्येव ननु पाठीनवावकाः ॥३२॥ महाभटास्वसम्पातिनकृत्रतियोद्धके । प्रथेष्टं पर्यं टम्प्येव ननु पाठीनवावकाः ॥३३॥ महाभटास्वसम्पातिनकृत्रतियोद्धके । । ''मटनुवोऽपि निश्चक्कं वलात्येव रणाङ्गणे ॥३४॥ ''तत्पुराणकवीनेव मथ्या हसावक्ष्यनम् । महतोऽस्य पुराणाक्ष्येसरणायोद्यते अस्पनुमर्थं ॥३५॥ महत्यस्मिन् पुराणाक्यो ''वाावावतत्रकृते । स्वित्रतं यथमादान्मे तद् द्वयाः क्षन्तुमर्थं ॥३६॥ कवित्रमाद्जनं वृपानपास्यास्मात् कथामृतात् । सम्तो गुणान् जिष्टक्षन्तु (''पुणगृद्धो हि सजनः ॥३०॥

महापुराणको कहनेकी इच्छा रखनेशा सुझ अल्पक्को पढ़ रही है।।२७॥ कहाँ तो यह अत्यन्त गम्भीर पुराणुरूपी समुद्र और कहाँ मुझ जैसा अरुपझ ? मैं भपनी भुजाओं से यहाँ समुद्रको तैरना चाहता हूँ इसिंखये अवस्य ही हुँसीको प्राप्त होऊँगा ॥२८॥ अथवा ऐसा समिमये कि मैं भरपज्ञानी होकर भी अपनी शक्तिके अनुसार इस पुराखको कहनेके लिये प्रयत्न कर रहा हुँ जैसे कि कटी पूँछवाला भी बैठ क्या अपनी कटी पूँछको नहीं उठाता ? अर्थात अवश्य उठाता है।।२९॥ यद्यपि यह :पुराण गण्धरदेवके द्वारा कहा गया है तथापि मैं भी यथा शक्ति इसके कहनेका प्रयत्न करता हैं। जिस शस्तेसे सिंह चले हैं उस रास्तेसे हिरण भी अपनी शक्त्यनुसार यदि गमन करना चाहता है तो उसे कौन रोक सकता है ॥३०॥ प्राचीन कवियों द्वारा क्षण्ण किये गये-निरूपण कर सुगम बनाये गये कथामार्गमें मेरी भी गति है क्योंकि आगे चलनेवाले पुरुषोंके द्वारा जो मार्ग साफ कर दिया जाता है फिर इस मार्गमें कीन पुरुष सरलतापूर्वक नहीं जा सकता है ? अर्थात् सभी जा सकते है ॥३१॥ अथवा बड़े बड़े हाथियों के मर्दन करनेसे जहाँ कक्ष बहुत ही विरले कर दिये गये हैं ऐसे वनमें जङ्गली हस्तियोंके बच्चे मुलभतासे जहाँ तहाँ घूमते ही हैं ॥३२॥ अथवा जिस समुद्र-में बड़े बड़े मच्छोंने अपने विशाल मुखोंके आधारसे मार्ग साफ कर दिया है उसमें उन मच्छों के छोटे छोटे बच्चे भी अपनी इच्छासे घूमते हैं ॥३३॥ अथवा जिस रग्रभूमिमें बड़े वहे शरवीर योद्धाओंने अपने शक्त प्रहारोंसे शत्रुओंको रोक दिया है उसमें कायर पुरुष भी अपनेको योद्धा मानकर निःशक्क हो उछतता है ॥३४॥ इसलिये में प्राचीन कवियोंको ही हाथका सहारा मानकर इस पुराखक्ष्पी समुद्रको तैरनेके लिये तत्रर हुआ हूँ ॥३५॥ सैकड़ों शास्त्रारूप तरङ्गोंसे व्याप्त इस पुरागुरूपी महासमुद्रमें यदि मैं कदाचित् प्रमादसे स्खिबत हो जाऊँ-अझानसे कोई भूछकर बैटूँ तो विद्वन्जन मुझे क्षमा ही करेंगे ॥३६॥ सज्जन पुरुष कविके प्रमाद्से उत्पन्न हुए दोषोंको छोड़ कर इस कथारूपी अमृतसे मात्र गुणीं-केही महण करनेकी इच्छा करें क्योंकि सज्जन पुरुष गुण ही महण करते हैं। ॥३७॥

१ दरिद्रः १२ प्रयतं करोमि । १ यान् अ॰, प॰, स॰, स॰, स॰। ४ सम्मर्विते । ५ उपायः । ६ पुरोगमैः । ७ नासिका । ८ अपन्थाः पन्धाः इतं पथीकृतं जलं यत्र । ९ जलार्णने म॰, स॰, प॰, स॰। १० भटे । ११ भटजातिमात्रोपजीनी, तुच्छमट इत्यर्थः । १२ तत् कारणात् । सत्पु०-अ॰, स॰, द॰। १३ अवान्तरकथा । ९४ गृहीतुभिच्छन्तु । १५ गुषगृषा हि सजनाः प॰ स॰ ल॰। गुणा एव गृह्या यस्यासी ।

सुभाषितमहारक्कसं भृतेऽस्मिन् कथाम्बुधी । 'दोषप्राहाननादत्व यत्तध्यं सारसंप्रहे ॥१८॥ कघयः सिद्धसेनाद्या वयं च कघषी मताः । मणयः पद्मरागाद्या नतु काचोऽपि मेचकः ॥१९॥ यद्वचोदपंणे कृत्स्नं 'वाद्धायं प्रतिविभिन्नतम् । तान्कवीन्बहुमन्येऽहं किमन्यैः कविमानिभिः ॥४०॥ ममः पुराणकारेश्यो यद्ववन्नाक्जे सरस्वती । येषामदा कित्वस्य "सृत्रपातायितं वचः ॥४१॥ "प्रवादिकरियूथानां केसरी 'नयकेसरः । सिद्धसेनकविर्जीयाद्विकरुपनस्वराह्नुरः ॥४२॥ नमः समन्तमन्नाय महते कविवेधसे । यद्वचोवस्नपातेन निर्मिन्नाः कुमतान्नयः ॥४२॥ "कवीनौ गमकानाम्ब वादिनौ वाग्मिनामपि । यद्वाः 'सामन्तभन्नीयं मूर्ष्ति 'चृह्वामणीयते ॥४५॥ श्रीदत्ताय ममस्तस्मै तपःश्रीदीसमूर्तवे । कण्डीरवायितं येन प्रवादीभमभेदने ॥४५॥ "विद्वव्वणीषु संसत्सु"र यस्य नामापि कीर्तितम् । "निक्ववंयति तन्नवं यशोभन्नः स पातु नः ॥४६॥ चन्न्नोग्रुग्रुश्चयशसं प्रभाचन्द्रकविं स्तृवे । कृत्वा चन्नोग्रुग्रुश्चयशसं प्रभाचन्द्रकविं स्तृवे । कृत्वा चन्नोग्रुग्रं येन शक्षदाह्वादितं जगत् ॥४०॥

उत्तम उत्तम उपदेशरूपी रल्लोंसे भरे हुए इस कथारूप समुद्रमें मगरमच्छोंको छोड़कर सार वस्तकोंके प्रहण करनेमें ही प्रयत्न करना चाहिये ॥३८॥ पूर्वकालमें सिद्धसेन आदि अनेक कवि हो गये हैं और मैं भी कवि हूँ सो दोनोंमें कवि नामकी तो समानता है परन्त अर्थमें उतना ही अन्तर है जितना कि पद्मराग मणि और काच में होता है ॥३९॥ इसकिये जिनके वचनरूपी दर्पणमें समस्त शास्त्र प्रतिबिन्वित थे मैं उन कवियोंको बहुत मानता हूँ-उनका आदर करता हैं । मुझे उन अन्य कवियोंसे क्या प्रयोजन है जो व्यर्ध ही अपनेको कवि माने हए हैं ॥४०॥ में इन पुराणके रचने वाले कवियोंको नमस्कार करता हूँ जिनके मुखकमक्तमें सरखती साचात निशस करती है तथा जिनके बचन अन्य कवियोंकी कवितामें सुत्रपातका कार्य करते हैं-मृतभूत होते हैं ॥४१॥ वे सिद्धसेन कवि जयवन्त हों जो कि प्रवादीरूप हाथियों के मुण्डके छिये सिंहके समान हैं. नैगमादि नय ही जिनकी केसर (अयाख-गर्दन परके बाछ) तथा अस्ति नास्ति आदि विकल्प ही जिनके पैने नाखून थे ॥४२॥ मैं उन महाकवि समन्तभद्रको नमस्कार करता हैं जो कि कवियों में हक्का के समान है और जिनके बचनरूप वजके पातसे मिथ्यामत-रूपी पर्वत चूर चूर होजाते थे । ॥४३॥ स्वतन्त्र कविता करने वाछे कवि, शिष्योंको प्रन्थके मर्मतक पहुँचाने वाळे गमक-टीकाकार, शासार्थ करने वाले बादी और मनोहर व्याख्यान देने बाले वाग्मी इन सभीके मस्तक पर समन्तभद्र खामीका यश चूड़ामणिके समान आचरण करने बाला है। अर्थात वे सबमें श्रेष्ठ थे ॥४४॥ मैं उन श्रीदत्तके लिये नमस्कार करता हूँ जिनका इारीर तपोलदमीसे अत्यन्त सुन्दर है और जो प्रवादीरूपी हस्तियोंके भेदनमें सिंहके समान थे ॥४५॥ विद्वानोंकी सभामें जिनका नाम कह देने मात्रसे सबका गर्व दर हो जाता है वे यशोभद स्थामी हमारी रचा करें ॥४६॥ मैं उन प्रभाचन्द्र कविकी स्तति करता है जिनका यश चन्द्रमा-की किरणों के समान असन्त शुरू है और जिन्होंने चन्द्रोत्यकी रचना करके जगत को हमेशा

१ दोषप्रहान् छ०। १ तर्कागमन्याकरणछन्दोऽलङ्कारादिवाकप्रपद्मः । ३ -मन्यः कवित्वस्य छ०, प०, स०, द०, म०, ल०। ४ सूत्रपतनायितम् । ५ परवादि । ६ नैगमादिः । ७ "किन्तिन्तिन् सन्दर्भो गमकः कृतिभेदगः । बादी विजयवाग्यृत्तिर्वागमी तु जनरङ्गकः ॥" ८ समन्तम— छ०, स०। ९ चूडामणिरिवाचरति । १० विद्वांसः अत्र सन्तीति विदुष्तिण्यस्तासु । ११ सभासु । १२ नितर्ग हस्यं करोति । १३ प्रन्थविकेषम् ।

चन्त्रोदयकृतस्तस्य यशः केव न शस्यते । यदाकक्षमानाकानिं सती श्रोक्ततां गतम् ॥४८॥
'शीतीभूतं जगग्रस्य वाचाराध्यं चतुष्टयम् । मोक्षमार्गं स पांवाकः शिवकोटिर्मुनीश्वरः ॥४९॥
काग्यानुचिन्तने यस्य जटाः प्रवक्षकृत्वः । अर्थाम् "स्मानुवदन्तीव" जहाचार्यः स नोऽवतात् ॥५०॥
धर्मस्त्रानुगा इद्या यस्य वाक्षणयोऽमकाः । कथाकद्वारतां मेत्रः 'काणभिक्षुर्जयस्वसी ॥५१॥
कवीनां तीर्थकृत्वः "किं तरां तत्र वण्यंते । विदुषां वाक्षाकध्यंति 'तीर्थं यस्य 'वचोमयम् ॥५२॥
भटाककक्षश्रीपाकपात्रकेसरिणां गुणाः । विदुषां इत्याक्षता हारायन्तेऽतिनिर्मकाः ॥५६॥
कवित्वस्य परा सीमा वाग्मित्वस्य परं पदम् । गमकत्वस्य पर्यन्तो वादिसिंहोऽर्व्यतं न कैः ॥५४॥
श्रीवीरसेन इत्यात्तमहारकपृथुप्रयः । स नः पुनातु प्तात्मा "किविवृन्दारको" मुनिः ॥५५॥
कोकवित्वं कवित्वन्व स्थितं भटारके द्वयम् । वाक्मितार्गः उत्यक्षितारा यस्य वाचा वाचस्पतेरपि ॥५६॥
सिद्धान्तोपनिवन्धानां पविभातुर्मद्गुरोक्षिरम् । मन्मनःसरसि स्थेयान् मृदुपादकुशेशयम् ॥५७॥

के लिये आहादित किया है।।४७॥ वास्तवमें चन्द्रोदयकी रचना करनेवाले उन प्रभावन्द्र भाचार्यके कल्पान्त काल तक स्थिर रहने वाले तथा सज्जनोंके मुक्टमत यशकी प्रशंसा कौन नहीं करता ? अर्थात सभी करते हैं ॥४८॥ जिनके वचनोंसे प्रकट हुए चारों आराधनारूप मोजमार्ग (भगवती आराधना ) की आराधना कर जगतके जीव सखी होते हैं वे शिवकोटि मनीश्वर भी हमारी रक्षा करें ॥४९॥ जिनकी जटारूप प्रवत्न-यक्तिपूर्ण वृत्तियाँ-टीकाएं काव्योंके अनुचिन्तनमें ऐसी शोभायमान होती थीं मानो हमें उन काव्योंका अर्थ ही बतला रही हों ऐसे वे जटासिंहनन्दि भाषार्थ (बराक्रचरितके कर्ता) हम लोगोंकी रक्षा करें ॥५०॥ वे काणभिक्ष जयवान हो जिनके धर्मरूप सुत्रमें पिरोये हुए मनोहर वचनरूप निर्मल मिर्ण कथा-शासके अलंकारपनेको प्राप्त हुए थे अर्थात जिनके द्वारा रचे गये कथाप्रनथ सब प्रन्थोंमें भयन्त श्रेष्ठ हैं ॥५१॥ जो कवियोंमें तीर्थं करके समान थे अथवा जिन्होंने कवियोंको पथ प्रदर्शन करनेके लिये किसी कक्षग्रमन्थकी रचना की थी और जिनका वचनरूपी तीर्थ विद्वानों के शब्दसम्बन्धी दोषोंको नष्ट करने वाला है ऐसे वन देवाचार्य-देवनन्दीका कौन वर्णन कर सकता है ? ॥५२॥ भट्टाकलक्ट, श्रीपाल और पात्रकेशरी आदि आचार्यों के अस्यन्त निर्मेल गुण विद्वानोंके हृश्यमें मिण्माराके समान सुशोभित होते हैं ॥५३॥ वे वादिसिंह कवि किसके द्वारा पूर्व नहीं हैं जो कि कवि, प्रशस्त व्याख्यान देनेवाले और गमकों-टीकाकरोंमें सबसे उत्तम थे ॥५४॥ वे अत्यन्त प्रसिद्ध वीरसेन भट्टारक हमें पवित्र करें जिनकी भारमा स्वयं पवित्र है जो कवियों में शेष्ठ हैं जो छोकन्यवहार तथा कान्यस्वरूपके महान ज्ञाता हैं तथा जिनकी वाणीके सामने औरोंकी तो बात ही क्या. स्वयं सरगुरु बृहस्पतिकी बाग्री भी सीमित-अल्प जान पड़ती है ॥५५-५६॥ धवलादि सिद्धान्तोंके ऊपर अनेक वपनिवन्ध-प्रकरणोंके रचनेवाले हमारे गुरु श्रीवीरसेन भट्टारकके कोमक चरणकमल हमेशा

१ ईषद्स्लानि । न आस्लानि अनाम्लानि । -मनाम्लायि द०, स०, अ०, प०, त० । २ सुबी-भूतम् । ३ आराधनाचतुष्ट्यम् । ४ तु हि व स्माह वै पादप्रणे । ५ सार्थकं पुनर्वचनम् अनुवादः । ६ कापिभिक्ष अ०, स० । ७ कवीनां तीर्थक्कदिरयनेनैव वणनेनाल्म् । तत्र देवे अन्यत् किमपि अतिहायेन न वर्णनीयभिति भावः । तदेव तीर्थक्करवं समर्थम् । इत्तरमप्रार्द्धमाह । ४ जलम् । ९ वाग्रूपम् । १० वादिवृन्दा-स०,द० । ११ भ्रेष्ठः । १२ वाग्मिनो स०,द० । १३ अवाक्मिता अल्पीकृता । १४ स्वाक्यानानाम् ।

षवळां भारतीं तस्य कीर्तिन्य विपुनिर्मेळाम्। षवळीकृतनिश्रोषभुवनां 'नक्षमीम्यह्म् ॥५८॥ जन्मभूमिसपोकश्म्याः श्रुतप्रशमयोर्निषिः। जयसेनगुरुः पातु वुधवृन्दाप्रणीः स नः ॥५९॥ स पुज्यः कविभिळींके कवीनां परमेश्वरः। 'वागर्थसंग्रहं कृत्स्नं पुराणं यः 'समग्रहीत् ॥६०॥ कवयोऽन्येपि सम्स्येव कस्तानु "प्दुमप्यकम्"। सस्कृता ये जगरपुज्यास्ते मया मञ्ज्ञलार्थिना ॥६९॥ त एव कवयो लोके त एव च विचक्षणाः। येषां धर्मकथाङ्गलं भारती प्रतिपचते ॥६२॥ धर्मानुविध्यती या स्यात् कविता सैव शस्यते। शेषा पापास्त्रवायेव सुप्रयुक्तापि जायते ॥६२॥ केषितिमध्यादशः काव्यं ग्रम्मित श्रुतिपेशकम् । 'तत्त्वधर्मानुविध्यत्ताक्ष सतां प्रीणनक्षमम् ॥६४॥ अव्युत्पन्नतराः केषित् कवित्वाय कृतोधमाः। मयान्ति हास्यतां लोके मुका इव विवक्षवः॥६५॥ केषिद्नयवचोक्षेशानादाय कविमानिनः। छायामारोपयन्त्यन्यां वस्त्रेष्विव वणिग्रवृताः ॥६६॥ संभोवतुमक्षमाः केषित्सरसां" कृतिकामिनीम् । सहायान् कामयन्तेऽन्यानकंक्या हव कामुकाः ॥६७॥ केषिवतृन्यकृतैर्थैः शब्देश्व 'परिवर्तितैः। प्रसारयन्ति काव्यार्थान् (प्रतिशिष्ट्येव वाणिजाः ॥६८॥ केषिवतृन्यकृतैर्थैः शब्देश्व 'परिवर्तितैः। प्रसारयन्ति काव्यार्थान् (प्रतिशिष्ट्येव वाणिजाः ॥६८॥

हमारे मनरूपसरीवरमें विद्यमान रहें ॥५७॥ श्रीवीरसेन गुरुकी धवल, चन्द्रमाके समान निर्मेख भीर समस्त लोकको धवल करनेवाली वाणी (धवलाटीका) तथा कीर्तिको मैं बार बार नमस्कार करता हैं ॥५८॥ वे जयसेन गुरु हमारी रक्षा करें जो कि तपोलक्सीके जन्मदाता थे. बाख और शान्तिके भाण्डार थे, विद्वानों के समृहके अग्रणी-प्रधान थे, वे कवि परमेश्वर छोक में कवियों द्वारा पच्य थे ॥५६॥ जिन्होंने शब्द और मर्थके संप्रह रूप समस्त पुराणका संप्रह किया था ॥६०॥ इन उपर कहे हए कवियोंके सिवाय और भी अनेक कवि हैं उनका गुणगान तो दर रहा नामभात्र भी कहनेमें कौन समर्थ हो सकता है ! अर्थात् कोई नहीं । मङ्गल प्राप्तिकी मभिकाषासे मैं उन जगत्पूज्य सभी कवियोंका सत्कार करता हूँ ॥६१॥ संसारमें वे ही पुरुष किव है और वे ही चतुर हैं जिनकी कि वाणी धर्मकथाके अझपनेको प्राप्त होती है अर्थात जो अपनी वासी द्वारा धर्मकथाकी रचना करते हैं ॥६२॥ कविता भी वही प्रशंसनीय समझी जाती है जो धर्मशास्त्रसे सम्बन्ध रखती है। धर्मशास्त्रके सम्बन्धसे रहित कविता मनोहर होनेपर भी मात्र पापास्त्रवके लिये होती है ॥६३॥ कितने ही मिध्याद्दव्य वानों को प्रिय सगनेवाले-मनोहर काव्यप्रनथोंकी रचना करते हैं परन्तु उनके वे काव्य अधर्मानुबन्धी होनेसे-धर्म शासके निरूपक न होनेसे सज्जनोंको सन्तुष्ट नहीं कर सकते ॥६४॥ लोकमें कितने ही कवि ऐसे भी हैं जो काव्यनिर्माणके लिये स्टाम करते हैं परन्त वे बोलनेकी इच्छा रखनेवाले गँगे पुरुषकी तरह केवज हँसीको ही प्राप्त होते हैं ॥६५॥ योग्यता न होनेपर भी अपनेको कवि माननेवाले कितने ही लोग इसरे कवियोंके कुछ वचनोंको लेकर उसकी लाया मात्र कर देते हैं अर्थात अन्य कवियोंकी रचनामें थोड़ा सा परिवर्तन कर उसे अपनी मान लेते हैं जैसे कि नककी व्यावारी दूसरों के थोड़ेसे कपड़े लेकर उनमें कुछ परिवर्तन कर व्यावारी बन जाते हैं ॥६६॥ शृङ्गारादि रसोंसे भरी हुई-रसीक्षी कवितारूपी कामिनीके भोगनेमें-इसकी रचना करनेमें असमर्थ हुए कितनेही कवि उस प्रकार सहायकोंकी वांद्वा करते हैं जिस प्रकार कि स्त्रीसंभोगमें असमर्थ कामीजन सौषधादि सहायकोंकी बांछा करते हैं ॥६७ कितनेही कवि अन्य कवियों

१ तो नमाम्य-द० । २ शब्दः । १ संप्रहमकरोत् । ४ नाममात्रेण कथयितुम् । ५ समर्थः । ६ तुरिस्य-स्ययमवधारणार्थे वर्तते । ७ स्वरसात् ह०। सामध्यीत् । ८ नक्त्या-प०,म०,ल०। कत्याः दक्षाः अकह्याः अदक्षाः स्नीसम्भीगे असमर्थो इत्यर्थः। 'कत्यं सम्त्रे प्रभाते च कत्यो नीरोगदक्षयोः'इति विश्वप्रकाद्यः। अकृत्याः पुरस्वरहिताः। ९ पर्योयान्तरं नीतैः । १० प्रतिनिधिन्यवद्वारेण ।

केचिद्रणाँज्यकां वाणाँ रचयन्त्ययंदुर्बकाम् । जातुनी कण्ठिकेवासी छायामुच्छति नोव्छिखाम् ॥६९॥ केचिद्रथंमणि प्राप्य तद्योगपद्योजनैः' । न सतां प्रीणनायालं छुव्या छव्वधिश्रयो यथा ॥७०॥ यथेष्टं प्रकृतारम्भाः केचिद्धिर्वहणाकुळाः । कवयो वत सीद्गित कराक्रान्तकुदुन्विवत् ॥७३॥ आस्रपाश्चमतान्यन्ये कवयः पोषयन्त्यकम् । कुकवित्वाद्वरं तेवामकवित्वमुपासितम् ॥७३॥ अनम्यस्तमहाविद्याः कळाशास्त्रवहिष्कृताः । कान्यानि कर्त्तं मीहन्ते केचित्पश्यत साहसम् ॥७३॥ सस्मादम्यस्य शास्त्राधानुपास्य च महाकवीन् । धम्यं शस्त्रं यशस्यम्च कान्यं कुर्वन्तु धीधनाः ॥७४॥ परेषां तृष्णाज्ञातु न विभेति कषीश्वरः । किमुल्क्रभयाद् धुन्वन् ध्वान्तं नोदेति 'भानुमान् ॥७५॥ परे तृष्यन्तु वा मा वा कविः स्वार्यं प्रतीहताम् । न पराराधनाच्छ्रेयः श्रेयः सम्मागंदेशनात् ॥७६॥ पराणकवयः केचित् केचित्रवकवीश्वराः । तेषां मतानि भिन्नानि कस्तदाराधने क्षमः ॥७७॥ केचित्स्तीशब्दामिन्छन्ति केचिद्रथस्य सम्पदम् । केचित्समासभूयस्त्वं परे व्यस्तां पदावलीम् ॥७८॥

द्वारा रचे गये शब्द तथा अर्थमें क्रछ परिवर्तन कर उनसे अपने काव्ययन्थोंका प्रसार करते हैं जैसे कि व्यापारी भन्य पुरुषों द्वारा बनाये हुए मालमें कुछ परिवर्तन कर भपनी छाप सगा कर उसे बेचा करते हैं ।।६८।। कितनेही किव ऐसी कविता करते हैं जो शब्दोंसे तो सन्दर होती है परन्तु अर्थसे शून्य होती है। उनकी यह कविता लाखकी बनी हुई कंठीके समान हत्कृष्ट शोभाको प्राप्त नहीं होती ॥६९॥ कितनेही कवि सन्दर अर्थको पाकर भी उसके चोरच सुन्दर पदयोजनाके विना सब्जन पुरुषोंको आनन्दित करनेके लिये समर्थ नहीं हो पाते जैसे कि भाग्यसे प्राप्त हुई कृत्या मनुष्यकी लद्दमी योग्य पद-स्थान योजनाके जिना सत्प्रह्योंको आनन्त्रित नहीं कर पाती ॥७०॥ कितनेही किव अपनी इच्छानुसार काव्य बनानेका प्रारम्भ तो कर देते हैं परन्त शक्ति न होने से उसकी पूर्ति नहीं कर सकते कतः वे टैक्सके भारसे दबे हुए बहुकुदुम्बी व्यक्तिके समान दुखी होते हैं ॥७१॥ कितनेही कवि अपनी कविता द्वारा कविता आदि आप्ताभासों के उपदिष्ट मतका पोषण करते हैं-मिध्यामार्गका प्रचार करते हैं। ऐसे कवियोंका कविता करना व्यर्थ है क्योंकि कुकवि कहलानेकी अपेक्षा अक्रवि कहलाना ही श्राच्छा है।।७२।। कितनेही कवि ऐसे भी है जिन्होंने न्याय व्याकरण आहि महा-विद्याओंका अभ्यास नहीं किया है तथा जो संगीत आदि कलाशास्त्रोंके ज्ञानसे दर हैं किर भी वे काव्य करनेकी चेष्टा करते हैं, बहो ! इनके साहसको देखो ॥७३॥ इसलिये बद्धिमानीं-को शास और अर्थका अच्छी तरह अभ्यास कर तथा महाकवियोंकी उपासना करके ऐसे काव्यकी रचना करनी चाहिये जो धर्मीपवेशसे सहित हो, प्रशंसनीय हो खौर यशको बढाने बाला हो ॥७४॥ उत्तम कवि दसरोंके द्वारा निकाले हुए दोषोंसे कभी नहीं हरता । क्या अन्ध-कारको नष्ट करने वाला सूर्य उछकके भयसे दित नहीं होता ?।।७५।। अन्यजन संतष्ट हो अथवा नहीं कविको अपना प्रयोजन पूर्ण करनेके प्रति ही उद्यम करना चाहिये। क्योंकि कस्याणकी प्राप्ति अन्य पुरुषोंकी आराधनाधे नहीं होती किन्तु श्रेष्ठ मार्गके उपरेशसे होती है ॥७६॥ कितनेही कित प्राचीन हैं और कितने ही नवीन हैं तथा उन सबके मत जुदे जरे हैं क्षतः उन सबको प्रसन्न करनेके छिये कौन समर्थ हो सकता है ? ॥७७॥ क्योंकि कोई शब्दोंकी सन्दरताको पसंद करते हैं, कोई मनोहर अर्थसम्पत्तिको चाहते हैं, कोई समासकी अधिकताको

१ वर्णसमुराययोजनेश्व । २ भारहरः । ३ दर्शनात् स० । ४अभिप्रायाः । ५ सौष्टवम् म०। ६ व्यस्त-पदावलीम् अ०, व्यस्तपदावसिम् म० ।

मृदुवन्धार्थिनः केचिरस्फुटबन्धेविणः' परे । मध्यमाः केचिदन्येषां रुचिरन्येव स्थ्यते ॥७९॥ इति भिन्नां भिसन्धित्यां दुराराधा 'मनीविणः । 'पृथक्तानोऽपि स्कानामनभिन्नः सुदुर्महः' ॥८०॥ सतीमिपि कथां रम्यां दृषयन्त्येव तुर्जनाः । सुजङ्गा इव सच्छायां 'चन्दनहुमवस्तरीम् ॥८९॥ सदीपामिपि निर्दोषां करोति सुजनः कृतिम् । 'धनात्यय इवापद्वां सरसीं पङ्कवृषिताम् ॥८२॥ दुर्जना दोषिमच्छन्ति गुणसिच्छन्ति सजनाः । स तेषां 'क्षेत्रज्ञो भावो तुश्चिकित्स्यश्चिराद्वि ॥८३॥ यतो गुणधनाः सन्तौ दुर्जना दोषविक्तकाः । स्वंधनं गृह्यतां तेषां कः मत्यर्थी दुधो जनः ॥८४॥ दोषान् गृह्यन्तु वा कामं गुणास्तिष्ठःतु नः स्कुटम् । गृहीतदोषं यत्काव्यं जायते तद्धि १ पुष्कलम् ॥८५॥ असतां "तृत्वते चित्तं श्रुत्वा धर्मकथां सतीम् । मन्त्रविद्यामिवाकण्यं महाम्रहविकारिणाम् ॥८६॥ मिध्यात्व वृषितिधयामरुष्यं धर्मभेषजम् । सद्प्यसदिवामाति तेषां पित्तजुषामित्र ॥८७॥ सुभाषितमहामन्त्रान् प्रयुक्तान्कविमन्त्रिभः । श्रुत्वा प्रकोपमायान्ति दुर्मं हा इव दुर्जनाः ॥८८॥ चिर्यस्वदुर्यन्थिणमृत्यसोऽनृजः । नर्जकर्त्तं खलः शक्यः स्वपुच्छसदशोऽधवा ॥८९॥

अच्छा मानते हैं और कोई पृथक पृथक रहने वाली-असमस्त पदावलीको ही चाहते हैं ॥७८॥ कोई मृदल सरत रचनाको चाहते हैं, कोई कठिन रचनाको चाहते हैं, कोई मध्यम दर्जेंदी रचना पसन्द करते हैं और कोई ऐसे भी हैं जिनकी रुचि सबसे बिल्हण-अनोस्त्री है ॥७९॥ इस प्रकार भिन्न भिन्न विचार होनेके कारण बुद्धिमान पुरुषोंको प्रसन्न करना कटिन कार्य है। तथा सभाषितों से सर्वथा अपरिचित रहने वाले मुर्ख मनुष्यको वशमें करना उनकी अपेसा भी कठिन कार्य है ॥८०॥ दुष्ट पुरुष निर्दोष और मनोहर कथाको भी दिषत कर देते हैं जैसे चन्दनवृक्ष की मनोहर कान्तिसे युक्त नयी कोपकों को सर्प दिवत कर देते हैं।। ८१॥ परन्त सङ्जन पुरुष सदोष रचनाको भी निर्दोष बना देते हैं जैसे कि शरद ऋत पंक सहित सरोवरोंको पंक रहित-निर्मल बना देती है ॥८२॥ दुर्जन पुरुष दोषोंको चाहते हैं और सज्जन पुरुष गुणों को । उनका यह सहज स्वभाव है जिसकी विकित्सा बहुत समयमें भी नहीं हो सकती अर्थात् उनका यह स्वभाव किसी प्रकार भी नहीं छूट सकता ॥८३॥ जब कि सजानोंका धन गुण है और दुर्जनोंका धन दोष, तब उन्हें अपना अपना धन प्रहण कर लेनेमें भला कीन बुद्धिमान पुरुष बाधक होगा ? ॥८४॥ अथवा दुर्जन पुरुष हमारे काव्यसे दोषोंको प्रहण कर देवें जिससे गुण ही गुण रह जावें यह बात हमको अत्यन्त इष्ट है क्योंकि जिस काव्यसे समस्त दोष निकाल लिये गये हों वह काव्य निर्दोष हो हर उत्तम हो आवेगा ॥८५॥ जिस प्रकार मन्त्रविद्याको सुन कर भूत पिशाचादि महाप्रहोंसे पीड़त मनुख्योंका मन दःस्वी होता है उसी प्रकार निर्दोष धर्मकथा को सुन कर दुर्जनोंका मन दुखी होता है ॥८६॥ किन पुरुषों की बुद्धि मिध्यात्वसे दूषित होती है उन्हें धर्म रूपी चौषि तो अरुषिकर मास्त्रम होती ही है साथमें उत्तमोत्तम अन्य पदार्थ भी बुरे मालूम होते हैं जैसे कि पित्तज्वर वालेको कौषि या अन्य दुग्ध आदि उत्तम पदार्थ भी बुरे-कडुवें मालूम होते हैं ।।८७॥ कवि रूप मन्त्रवादियोंके द्वारा प्रयोगमें लाये हुए सुभाषित रूप मंत्रोंको सुनकर दुर्जन पुरुष भूतादि प्रहोंके समान प्रकोपको पाप्त होते हैं ॥८८॥ जिस प्रकार बहुत दिनसे जमे हुए बांसकी गाँठ-दार जहं स्वभावसे टेढी होती है उसे कोई सीधा नहीं कर सकता उसी प्रकार विरसंचित

१ हिल्छबन्धः । गाइबन्ध इत्यर्थः । २ अभिप्रायः । ३ दुशराध्या अ०,प०,स०, द०, म०, ल०, । ४ विपश्चितः अ०, स०। ५ पानरः । ६ सुष्ठु दुःखेन महता कष्टेन प्रहीतुं शक्यः । ७ मञ्जरीम् ल०। ८ शरत्-कालः ।९ शरीरजः 'क्षेत्रं पत्नोशरीरयोः' इत्यन्निधानात् । १० मनोश्चम् । ११ दुक् परितापे ।

सुजनः सुजनीकर्तुमञक्तो बिह्मरादिष । खलः खलीकरोत्येव जगदाशु तदद्भुतम् ॥९०॥ सौजन्यस्य परा कोटिरनस्या द्यालुता । गुणपक्षानुरागश्च दौर्जन्यस्य विपर्ययः ॥९०॥ स्वभावमिति निश्चित्य सुजनस्येतरस्य च । सुजनेव्वनुरागो नो दुर्जनेव्ववधीरणाः ॥९२॥ कवीनां कृतिनिवांहे सतो मस्वावलम्बनम् । कविताम्भोधिमुद्देलं लिलक्कविषुरस्यहम् ॥९३॥ कवेभावोऽथवा कर्म काव्यं तग्जीनिरुव्यते । तस्प्रतीतार्थममाम्यं सालक्कारमानकुलम् ॥९४॥ केचिद्धंस्य सीन्दर्यमपरे पदसौष्ठवम् । वाचामलंकियां प्राहुस्तदृद्धं नो मतं मतम् ॥९५॥ सालक्कारं मुपारूहरसमुद्भूतसौष्ठवम् । अनुन्किष्टं सतौ काव्यं सरस्वत्या मुखायते ॥९६॥ अस्प्रष्टबन्धलालिस्यमपेत स्ववत्त्या । न तस्काव्यंभिति प्राम्यं केवलं कटु कर्णयोः ॥९०॥ सुश्चिष्टपद्विन्यासं प्रवन्धं रचयन्ति ये । 'श्राव्यवन्धं प्रसन्नार्थं ते महाकवयो मताः ॥९८॥

मायाचारसे पूर्ण दुर्जन मनुष्य भी स्वभावसे देदा होता है एसे कोई सीधा-सरळ परिणामी नहीं कर सकता अथवा जिस तरह कोई कुत्तेकी पूँछको सीधा नहीं कर सकता उसी तरह दुर्जनको भी कोई सीधा नहीं कर सकता ।।८९।। यह एक आश्चर्यकी बात है कि सज्जन पुरुष विरकालके सतत प्रयक्षसे भी जगत्को अपने समान सज्जन बनानेके लिए समर्थ नहीं हो पाते परन्त दुर्जन पुरुष उसे शीघ्र ही दुष्ट बना ढेते हैं ॥९०। ईब्यों नहीं करना, द्या करना तथा गुणी जीवोंसे प्रेम करना यह सज्जनता की श्रन्तिम श्रविध है और इसके विपर्शत अर्थात ईंड्यो करना, निर्देशी होना तथा गुणी जीवोंसे प्रेम नहीं करना यह दुर्जनताकी झन्तिम अविध है। यह सज्जन और दुर्जनोंका स्वभाव ही है ऐसा निश्चय कर सज्जनोंमें न तो विशेष राग ही करना:चाहिये और न दुर्जनोंका अनादर ही करना चाहिये ।।९१-९२।। कवियोंके अपने कर्तव्य-की पुर्तिमें सज्जन पुरुष ही अवलम्बन होते हैं ऐसा मानकर मैं अलंकार, गुण, रीति आदि लहरों से भरे हुए कवितारूपी समुद्रको लांचना चाहता हूँ पर्यात् सत्पुरुषोंके आश्रयसे ही मैं इस महान् काव्य प्रन्थको पूर्ण करना चाहता हूँ ।।९३।। काव्य खरूपके जाननेवाले विद्वान् कविके भाव अथवा कार्यको काव्य वहते हैं। कविका वह काव्य सर्वसंमत अर्थसे सहित, प्राम्यदोषसे रहित, चलंकारसे युक्त और प्रसाद श्राहि गुणोंसे शोभित होना चाहिये ॥९४॥ कितने ही विद्वान अर्थकी सुन्दरताको वाणीका अलंकार कहते हैं और कितने ही परोंकी सुन्दरताको, किन्तु हमारा मत है कि अर्थ और पद दोनोंकी सुन्दरता ही वाणीका अलंकार 🖁 ॥९५॥ सज्जन पुरुषोंका बनाया हुआ जो काव्य अलंकार सहित, शृङ्कारादि रसोंसे युक्त, सौन्दर्यसे भोतप्रोत भौर उच्छिष्टता रहित अर्थात् मौछिक होता है वह काव्य सरस्वतीदेवीके मुखके समान शोभायमान होता है अर्थात् जिस प्रकार शरीश्में मुख सबसे प्रधान अब है उसके बिना शरीरकी शोभा और स्थिरता नहीं होती उसी प्रकार सर्व लच्चण पूर्ण काव्य ही सब शाखोंमें प्रधान है तथा उसके विना अन्य शाखोंकी शोभा और श्विरता नहीं हो पाती ।।९६।। जिस काव्यमें न तो रीतिकी रमणीयता है, न पदोंका लालिस्य है और न रसका ही प्रवाह है उसे कान्य नहीं कहना चाहिए वह तो केवल कानों को दुःख देनेवाली प्रामीण भाषा ही है ॥९७॥ जो अनेक अर्थोंको सूचित करनेवाले पद्यिन्याससे सहित, मनोहर रीतियोंसे

१ बेलामितिकान्तम् । २ प्राम्यं 'दुःप्रतीतिकरं प्राम्यम् , यथा-'या भवतः प्रिया' । ३ रसाङ्कारैर-सद्दीर्णम् । ४ सहदयहृदयाहादकत्वम् । ५ प्रादुर्भृत । ६ उच्छिष्टं परप्रकृषितम् । ७ मितिप्राम्यं स०, प०, द०, म० । ८ काव्यम् । ९ श्रव्यवनन्न स०, प०, स० ।

महापुराणसम्बन्धि महानायकगोचरम् । त्रिवर्गफलसन्दर्भं महाकाव्यं तदिव्यते ॥९९॥
'निस्तनन् कतिचिच्छ्लोकान् सर्वोपि कुरुते कविः । पूर्वापरार्धघटनैः प्रबन्धो दुष्करो मतः ॥१००॥
शब्दराशिरपर्यन्तः स्वाधीनोर्थः स्कुटा स्साः । सुलभाश्च 'प्रतिच्छन्दाः कवित्वे का दरिद्रता ॥१०१॥
'श्रयान्महति वाद्यार्गो खिन्नोऽर्थग'हनाटनैः । महाकवितरुः छायां 'विश्रमायाश्चयेकविः ॥१०२॥
प्रज्ञामूलो गुणोदमस्कन्धो वाक्पक्लचोज्जवलः । महाकवितरुर्थन्ते यशःकुसुममक्षरीम् ॥१०२॥
प्रज्ञावेलः प्रसादोर्मिर्गुणरखपरिग्रहः । महाध्वानः "पृथुक्रोताः कविरम्भोनिधीयते ॥१०४॥
यथोक्तपुरयुक्षीध्वं बुषाः काव्यरसायनम् । येन करुगन्तरस्थायि वपुर्वः स्याद्यशोमयम् ॥१०५॥
यशोधनं 'चिन्नीर्यूणां पुण्यपुण्यपणायिनाम्' । परं मृक्यमिहाम्नातं काव्यं धर्मकथामयम् ॥१०६॥

यक्त एवं स्पष्ट अर्थसे उद्धासित प्रबन्धों-काव्योंकी रचना करते हैं वे महादिव कहलाते हैं । ९८।। जो प्राचीनकालके इतिहाससे सम्बन्ध रखने वाला हो, जिसमें तीर्थकर चक्रवर्ती आहि महापुरुषोंके चरित्रका चित्रण किया गया हो तथा जो धर्म अर्थ और कामके फलको दिखाने बाला हो उसे महाकाव्य कहते हैं ॥९९। किसी एक प्रकीर्णक विषयको लेकर कुछ क्रोकोंकी रचना तो सभी कवि कर सकते हैं परन्तु पूर्वापरका सम्बन्ध मिलाते हुए किसी प्रबन्धकी रचना करना कठिन कार्य है ।।१००।। जब कि इस संसारमें शब्दोंका समूह अनन्त है, वर्ण नीय विषय अपनी इच्छाके आधीन है, रस स्पष्ट हैं और उत्तमोत्तम झन्द सुलभ है तब कविता करनेमें दरिद्रता क्या है ? अर्थात् इच्छानुसार सामग्रीके मिछनेपर उत्तम कविता ही करना चाहिये ।।१०१।। विशास शब्दमार्गमें भ्रमण करता हुआ जो कवि अर्थरूपी सघन बनोंमें घुमनेसे खेर-खिन्नताको प्राप्त हुआ है उसे विश्रामके लिए महाकवि रूप वृक्षोंकी छायाका आश्रय लेना चाहिये। अर्थात् जिस प्रकार महावृत्तोंकी छायासे मार्गकी थकावट दूर हो जाती है और चित्त इलका हो जाता है उसी प्रकार महाकवियों के काव्यप्रन्थों के परिशीलनसे अर्थाभावसे होनेवाली सब खिन्नता दूर हो जाती है और चित्त प्रसन्न हो जाता है ॥१०२॥ प्रतिभा जिसकी जड़ है, माधुर्य श्रोज प्रसाद आदि गुण जिसकी उन्नत शाखाएँ हैं, श्रीर उत्तम शब्द ही जिसके उज्ज्वल पत्ते हैं ऐसा यह महाकविरूपी वृक्ष यशरूपी पुष्पमञ्जरीको धारण करता है ।।१०३।। अथवा बुद्धि ही जिसके किनारे हैं, प्रसाद बादि गुण ही जिसमें उहरे हैं, जो गुण-रूपी रत्नोंसे भरा हुआ है, उच और मनोहर शब्दोंसे युक्त है, तथा जिसमें गुरुशिव्य-परम्परा हर विशास प्रवाह चला आ रहा है ऐसा यह महाकवि समुद्रके समान आचरण करता है । १०४॥ हे विद्वान पुरुषों ! तुम लोग ऊपर कहे हुए काव्यक्षपी रसायनका भरपूर उपयोग करो जिससे कि तुन्हार। यशरूपी शरीर कल्पान्त कान्नतक स्थिर रह सके । भावार्थ - जिस प्रकार रसायन सेवन करनेसे शरीर पुष्ट हो जाता है उसी प्रकार ऊपर कहे हुए काव्य, महाकवि आदि के स्वरूपको सममकर कविता करनेवाछेका यश चिरस्थायी हो जाता है ।।१०५।। जो पुरुष यशरूपी धनका संबय और पुण्य रूपी प्रायका व्यवहार-छेनदेन करना चाहते हैं धनके छिए धर्मकथाको निरूपण करनेवाला यह काव्य मूलधन (पूँजी ) के समान माना गया है।।१०६।

१ निस्तन्वन् म॰। निस्तन्त् छ०, द॰, प॰, स०। क्षित्यन्। २ स्फुटो रसः द०, प०। ३ प्रविच्छन्तः छ०। प्रतिनिधयः। ४ गच्छन्। ५ गह्नं काननम्। ६ विश्वामाया—द०, स०, प०, म०, छ०। ७ स्रविच्छिन्न- इन्हद्प्रवाहः। ८ विचीवूणां स०,द०। पोषितुमिच्छन्नाम्। 'चृ भरणे' इति क्रयादिधातोः सन् तत उप्रस्ययः। ९ पणायिताम् स०। क्रेष्णाम्। १० कथितम्।

यह निश्चयकर मैं ऐसी कथाको आरम्भ करता हुँ जो धर्मशास्त्रसे सम्बन्ध रखनेवाली है. जिसका प्रारम्भ अनेक सज्जन पुरुषोंके द्वारा किया गया है तथा जिसमें ऋषभनाथ आहि महापुरुषोंके जीवनचरित्रका वर्णन किया गया है।।१०७॥ जो धर्मकथा कल्पलताके समान. फैडी हुई अनेक शाखाओं (डालियों, कथा उपकथाओं ) से सहित है, छाया (अनातप, कान्ति नामक गुण ) से यक्त है, फलों ( मधुर फल, खर्ग मोजादिकी प्राप्ति ) से शोभायमान है, आयों ( भोगभिमज मनुष्य, श्रेष्ठ पुरुषों) द्वारा सेवित है, मनोहर है और उत्तम है। अधवा जो धर्मकथा बड़े सरोवरके समान प्रसन्न (खच्छ, प्रसाद गुणसे सहित ) है, श्वरवन्त गम्भीर (श्वगाध, गृद श्रथंसे युक्त ) है, निर्मल (कीवड़ आदिसे रहित, दःश्रवत्व आदि रोगोंसे रहित ) है. सखकारी है, शीतल है, और जगत्त्रयके सन्तापको दूर करनेवाली है। अथवा जो धर्मकथा आकाशगंगाके समान गुरुत्रवाह (बड़े भारी प्रवाह, गुरु परम्परा ) से यक्त है. पक्क (कीचड़, दोष) से रहित है, ताप (गरमी, संसारश्रमणजन्य खेद) को नष्ट करने वाकी है, कुशल पुरुषों (देवों, गणधरादि चतुर पुरुषों) द्वारा किये गये अवसार ( प्रवेश, अवगाहन ) से सहित है और पुण्य (पवित्र, पुण्यवर्धक) रूप है । अथवा जो धर्मकथा चित्त-को प्रसन्न करने, सब प्रकारके मंगलोंका संग्रह करने तथा अपने आपमें जगत्त्रयके प्रतिबिध्वित करनेके कारण दर्पणकी शोभाको हँसती हुईसी जान पड़ती है ॥ अथवा जो धर्मकथा अत्यन्त उमत और अभीष्ट फलको देनेवाले श्रुतस्कन्यरूपी कल्पवृत्तसे प्राप्त हुई श्रेष्ठ बड़ी शास्त्राके समान शोभायमान हो रही है।। अथवा जो धर्मकथा, प्रथमानुयोगरूपी गहरे समुद्रकी बेखा (किनारे) के समान महागम्भीर शब्दोंसे सहित है और फैले हुए महान अर्थ रूप जनसे यक्त है ।। जो धर्मकथा स्वर्ग मोद्मादिके साधक समस्त तन्त्रोंका निरूपण करनेवाली है, मिध्या-मतको नष्ट करने शाली है, सज्जनों के संबंगको पैदा करनेवाली और वैशाय रसको बढ़ानेवाली है।। जो धर्मकथा आश्चर्यकारी अर्थों से भरी हुई है, अत्यन्त मनोहर है, स्रव अथवा परम

१ निश्चिरय । २ षमीजुर्वितीम् स०,द० । ३ प्रारंभे । ४ शासा-कथा । ५ समीजीनपुरातनकाव्यच्छा-याम् । उत्तं चालक्कारच्दामणिद्पेणे-'मुखच्छायेन यस्य काव्येषु पुरातनकाव्यच्छाया संकामित स महाकविः' इति । ६ मोगभूमिजैः । ७ सुखाय शीतलाम् । ८ निर्वासित-म० । ९ तापविष्टित्म् अ०, प० । १० अवतारः अवगादः । ११ कोडीकृतं स्वीकृतम् । १२ महाष्ट्रामां छ०, द०, प०, स० । ध्वानः शब्दपरिपाटी । १३ लाक्षिप्तः स्वीकृतः । १४ तन्त्रं सिद्धान्तः । १५ विश्विप्तं तिरस्कृतम् । १६ परमार्था वृहस्क्याम् स०, द०, छ०, अ० ।

यशःश्रेयस्करीं पुण्यां भुक्तिमुक्तिफलप्रदाम् । पूर्वानुपूर्वीमाश्चित्य वक्ष्ये श्वणुत सज्जनाः ॥११६॥ 'नवभिः कुलकम

कथाकथकयोरत्र श्रोतृणामि छक्षणम् । ज्यावर्णनीयं प्रागेव कथारम्भे मनीषिभिः ॥११७॥ पुरुषार्थोपयोगित्वास्त्रिवर्गकथनं कथा । तत्रापि सरक्ष्यां धम्यांमामनन्ति मनीषिभः ॥११८॥ 'तत्फळाम्युदयाङ्गत्वादर्थकामकथा' कथा । अन्यथा विकथेवासावपुण्यास्त्रवकारणम्' ॥११९॥ यतोऽभ्युद्यनिःश्रेयसार्थसंसिद्धिरक्षसा । सद्धमंस्त्रिवद्या या सा सद्धमंकथा स्मृता ॥१२०॥ प्राहुर्थमंकथाङ्गानि सप्त सप्तर्थिभृषणाः। येर्भूषिता कथाऽऽहार्थे 'नंदीव रसिका भवेत् ॥१२६॥ प्रवयं क्षेत्रं तथा तीर्थं कालो भावः फलं महत् । प्रकृतं चेत्यमून्याद्वः सप्ताङ्गानि कथामुखे ॥१२२॥ प्रकृतं विवा स्यात्क्षेत्रं त्रिभुवनिस्थितः । जिनेन्द्रचिरतं तीर्थं कालस्त्रेघा प्रकीर्तितः ॥१२३॥ प्रकृतं स्यात् कथावस्तु फलं तस्वावबोधनम् । भावः क्षयोपद्यमनस्यः स्यात्काविकोऽथवा ॥१२॥ इ्थ्यमूनि कथाङ्गानि यत्र सा सत्कथा मता । यथावसरमेवैषां प्रवञ्चो दर्शयिद्यते ॥१२५॥

प्रयोजनको सिद्ध करनेवाली है, अनेक बड़ी बड़ी कथाओं से युक्त है, गुणवान पूर्वाचार्यों द्वारा जिसकी रचना की गयी है।। जो यश तथा कल्याग्रको करनेवाली है पुण्यक्तव है, और स्वर्ग मोक्षादि फलोंको देनेवाली है ऐसी उस धर्मकथाको मैं पूर्व आचार्योंकी आम्नायके अनुसार कहँगा । हे सज्जन पुरुषों, उसे तुम सब ध्यानसे सुनो ।।१०८-११६।। बुद्धिमानोंको इस कथा-रम्भके पहिले ही कथा, वक्ता और श्रोताओं के लक्षण अवश्य ही कहना चाहिए ॥११७॥ मोच पुरुषार्थके उपयोगी होतेसे धर्म, अर्थ तथा कामका कथन करना कथा कहलाती है। जिसमें धर्मका विशेष निरूपण होता है उसे बुद्धिमान पुरुष सत्कथा कहते हैं ॥११८॥ धर्मके फलस्वरूप जिन अभ्यद्योंकी प्राप्ति होता है उनमें अर्थ और काम भी मुख्य हैं अतः धर्मका फल दिखानेके लिए अर्थ और कामका वर्णन करना भी कथा कहलाती है यदि यह अर्थ और कामकी कथा धर्मकथासे रहित हो तो विकथा ही कहलावेगी और मात्र पापास्त्रवका ही कारण होगी । ११९॥ जिससे जीवोंको स्वर्ग आदि अभ्युद्य तथा मोत्तकी प्राप्ति हो जाती है वास्तवमें वही धर्म कहलाता है उससे सम्बन्ध रखनेवाली जो कथा है उसे सद्धर्मकथा कहते हैं ।। १२०।। सप्त ऋद्वियोंसे शाभायमान गणधरादि देवोंने इस :सद्धर्मकथाके सात अङ्ग कहे हैं। इन सात अङ्गोंसे भूषित कथा अलङ्कारोंसे सजी हुई नटीके समान अत्यन्त सरस हो जाती है।।१२१।। द्रव्य, क्षेत्र, तीर्थ, काल, भाव, महाफल और प्रकृत ये सात अंग कहलाते हैं। श्रंथके आदिमें इनका निरूपण अवस्य होना चाहिये ॥१२२॥ जीव पुतुल धर्म अधर्म आकाश भौर काल यह छह द्रवय हैं, ऊर्ध्व मध्य और पाताल ये तीन लोक क्षेत्र हैं, जिनेन्द्रदेव का चरित्र ही तीर्थ है, भूत भविष्यत् श्रीर वर्तमान यह तीन प्रकारका काल है, क्षायोपशमिक अथवा चायिक ये दो भाव हैं. तत्त्वज्ञानका होना फल कहलाता है, और वर्णनीय कथावस्त को प्रकृत कहते हैं ।।१२३-१२४.। इस प्रकार ऊपर कहे हुए सात अङ्ग जिस कथामें पाए जायँ उसे सरक्था कहते हैं। इस प्रन्थमें भी अवसरके अनुसार इन अङ्गोंका विस्तार दिखाया जायेगा । ॥१२५॥

९ श्रेयरकर्रा स०। २ म्ना अभ्याते । ३ धर्मफलकपान्युदयाज्ञस्यात् । ४ कथनम् । ५-कारिणी म०, ल०। ६ भूषणैः। ७-मेतेषां स०, द०।

तस्यास्तु कथकः स्र्रिः सद्भुतः स्थिरधीर्वशी। 'कक्येन्द्रियः प्रशस्ताङ्गः 'स्पष्टमुष्टेष्टगीगुंणः ॥१२६॥ यःसर्वज्ञमताम्भोधिवाधौतिबेमकाशयः। अशेषवाङ्मलापायादुज्जवला यस्य भारती ॥१२०॥ श्रीमाञ्जितसभी वाग्मी 'प्रगत्भः 'प्रतिभानवान् । यः सतो संमतन्यास्यो 'वाग्विमर्दभरक्षमः ॥१२०॥ द्यालुर्वस्तको धीमान् परेङ्गितविशारदः'। योऽधीती विश्वविद्यासु स धीरः कथयेरकथाम् ॥१२०॥ 'नानोपाल्यानकुशलो नानाभाषाविशारदः। नानाशास्त्रकलाभिज्ञः स भवेरकथकामणीः ॥१३०॥ नाञ्जलीभञ्जनं कुर्याञ्च भ्रुवौ नर्तयेद्मुवन् । नाधिक्षिपेष्म च हसेन्नास्युन्चनं शनेवंदेत् ॥१३२॥ उन्नेः प्रभाषितन्यं स्यात् सभामध्ये कदाचन । तत्राप्यनुन्दतं म्याद्रचः 'सम्यमनाकुलम् ॥१३२॥ हतं स्थालेक्यं स्यात् सभामध्ये कदाचन । तत्राप्यनुन्दतं म्याद्रचः 'सम्यमनाकुलम् ॥१३२॥ हतं स्थालेक्यं स्थात् म्याद्रक्यं यशस्तरम् । प्रसङ्गाद्षि न म्याद्रधम्यमयशस्तरम् ॥१३३॥ इत्यालोच्य कथायुक्तिमयुक्तिपरिहारिणीम् । 'प्रस्त्याद्यः कथावस्तु स शस्तो'। वदतां वरः ॥१३४॥ आश्रेपिणीं कथां कुर्याद्रमः स्वमतसंप्रदे । विश्वेपिणीं कथां तज्जः कुर्याद्रमंतनिमहे ॥१३५॥ 'स्वेदिनीं कथां 'युण्यकलसम्पर्पपञ्चने । 'प्रनिवेदिनीं कथां कुर्याद्वर्गतनिमहे ॥१३६॥

#### वक्ताका लचण

ऊपर कही हुई कथाका कहनेवाला आचार्य वही पुरुष हो सकता है जो सदाचारी हो. स्थिरबुद्धि हो, इन्द्रियोंको वशमें करनेवाला हो, जिसकी सब इन्द्रियाँ समर्थं हों, जिसके अक्नो-पाक सन्दर हों,जिसके वचन स्पष्ट परिमार्जित और सबको प्रिय लगनेवाले हों. जिसका आजय जिनेन्द्रमतरूपी समुद्रके जलसे धुला हुआ और निर्मल हो, जिसकी वाणी समस्त दोबोंके अभावसे असन्त उज्ज्वल हो, श्रीमान् हो, सभाभोंको वशमें करनेवाला हो, प्रशस्त वचन बोलने वाला हो, गम्भीर हो, प्रतिभासे युक्त हो, जिसके व्याख्यानको सत्पुरुष पसंद करते हों, अनेक प्रश्न तथा कुतकोंको सहनेवाला हो, द्यालु हो, प्रेमी हो, दूसरेके अभिप्रायको समझने में निवृश् हो, जिसने समस्त विद्याश्रोंका अध्ययन किया हो और घीर वीर हो ऐसे पुरुषको ही कथा कहनी चाहिये ।।१२६-१२९।। जो अनेक उदाहरणोंके द्वारा वस्तु स्वरूप कहनेमें कुशल है, संस्कृत प्राकृत आदि अनेक भाषाओं में निपुण है, अनेक शास्त्र और कलाओंका जानकार है वही उत्तम वक्ता कहा जाता है।।१३०।। वक्ताको चाहिये कि वह कथा कहते समय अङ्गलियाँ नहीं घट-कावे, न भौंह ही चलावे, न किसीपर आक्षेप करे, न हँसे, न जोर से बोले और न धीरे ही बोछे ।।१३१॥ यदि कदाचित् सभाके बीचमें जोरसे बोलना पड़े तो उद्धतपना छोड़कर सत्य-प्रमाणित वचन इस प्रकार बोले जिससे किसीको क्षोभ न हो ॥१३२॥ वक्ताको हमेशा वही वचन बोलना चाहिए जो हितकारी हो, परिमिन हो, धर्मीपदेशसे सहित हो और यशको करनेवाला हो। अवसर आनेपर भी अधर्मयुक्त तथा अर्कार्तिको फैलानेवाले वचन नहीं कहना चाहिए।।१३३ । इस प्रकार अयुक्तियोंका परिहार करनेवाली कथाकी युक्तियोंका सम्यक प्रकारसे विचार कर जो वर्णनीय कथावस्तुका प्रारम्भ करना है वह प्रशंसनीय श्रेष्ट वक्ता समझा जाता है ।।१३४।। बुद्धिमान वक्ताको चाहिये कि वह अपने मतकी स्थापना करते समय आक्षेपिणी कथा कहे, शिध्यामतका खण्डन करते समय विक्षेपिणी कथा कहे, पुण्यके

१ कल्पेन्द्रियः म॰, रू॰, अ॰। प्रशस्तनयनादिद्रव्येन्द्रियः । २ मृष्टा ग्रुद्धाः ३ गम्भीराशयः । 'विद्व-रस्रप्रगवनाविद्यो'। ४ 'आग्रस्तरप्रदात्रो मा प्रतिमा सर्वतोमुखी'। ५ प्रश्नसदः । ६ इद्वितं विस्तविकृतिः । ७ बहु-कथानिपुणः । ८ धिकारं कुर्यत् । ९ सरय–द०,स०,४०,प०,म०,२०। १० प्रारमेत । ११ शास्त्रां प०, द०। १२ संवेजनी स०,प०, द०। १३ पुण्यां फल-म०, २०। १४ निर्वेदनी प०, स०, द०।

इति धर्मकथाङ्गस्वादर्थाक्षिप्तां<sup>।</sup> चतुष्टयीम् । कथां यथाई श्रोतृभ्यः कथकः प्रतिपाद्येत् ॥१६७॥ धर्मभुतौ नियुक्त ये श्रोतारस्ते मता बुधैः । तेषां च सदसद्भावस्यकौ दशस्तकस्पना ॥१६८॥ मृचाकिन्यसमार्जारकुककैङ्कशिलाहिभिः । गोहंसमहिषष्टिङ्कश्चरदंशस्रकौककैः ॥१६९॥

फलस्वरूप विभृति आदिका वर्णन करते समय संवेदिनी कथा वहे तथा वैराग्य उत्पादनके समय निर्वेदिनी कथा कहे ॥१३५-१३६॥ इस प्रकार धर्मकथाके ऋंगभूत आक्षेपिग्री, विश्लेपिग्री, संवेदिनी और निर्वेदिनी रूप चारों कथाओंका विभार कर श्रोताओंकी योग्यतानुसार वक्ताको कथन करना चाहिये। १३७॥ अब आचार्य श्रोताओंका स्थण कहते हैं—

#### श्रोताका लचण

जो हमेशा धर्म अवण करनेमें लगे रहते हैं विद्वानोंने उन्हें श्रोता माना है। अच्छे और बुरेके भेदसे श्रोता अनेक प्रकारके हैं. इनके अच्छे और बुरे भावोंके जाननेके छिए नीचे लिखे अनुसार रष्ट्रान्तोंकी कल्पना की जाली है ॥१३८॥ मिट्टी, चलनी, बकरा, बिलाव, तोता, बगुला, पाषाण, सर्प, गाय, हंस, भेंसा, फटा घड़ा, डाँस और जींक इस प्रकार चौदह प्रकारके श्रोताओं के दृष्टान्त समझना चाहिये। भावार्थ-(१) जैसे मिट्टी पानीका संसर्ग रहते हुए कोमल रहती है, बादमें कठोर हो जाती है इसी प्रकार जो श्रोता शास्त्र समय कोमलपरिणामी हों परन्त बादमें कठोरपरिणामी हो जावें वे मिड़ीके समान श्रोता हैं। (२) जिस प्रकार चलनी सारभत आटेको नीचे गिरा देती है और छोकको बचा रखती है उसी प्रकार जो श्रोता वक्ताके अपदेशमें से सारभत तत्त्वको छोडकर निःसार तत्त्वको ग्रहण करते हैं वे चलनी-के समान श्रोता हैं। (३) जो अत्यन्त कामी है अर्थात शास्त्रीपदेशके समय श्रंगारका वर्णन सुनकर जिनके परिणाम शृङ्गार रूप हो जावें वे अजके समान श्रोता है। (४) जैसे अमेक उपदेश मिलनेपर भी विकाव अपनी हिंसक प्रवृत्ति नहीं छोड़ता सामने आते ही चहेपर आक-कर देता है उसी प्रकार जो श्रोता बहुत प्रकारसे समभानेपर भी करताको नहीं छोड़ें, अवसर आनेपर कर प्रवृत्ति करने लगें वे मार्जारके समान श्रोता हैं। (५) जैसे तंता स्वयं सज्ञानी है द्सरोंके द्वारा कहलाने पर ही कुछ सीख पाता है वैसे ही जो श्रोता खयं ज्ञानसे रहित हैं दसरों के बतलाने पर ही कुछ शब्द मात्र प्रदेश कर पाते हैं वे शुक्क समान श्रोता हैं। (६) जो बगढेके समान बाहिरसे भद्रपरिणामी माल्रम होते हों परन्तु जिनका अन्तरङ्ग अत्यन्त दृष्ट हो वे बगुला के समान श्रीता हैं। (७) जिनके परिणाम हमेशा कठोर रहते हैं तथा जिनके हृदयमें सममाये जानेपर जिनवाणी रूप जलका प्रवेश नहीं हो पाता वे पापाण है समान श्रोता हैं। (८) जैसे साँपको पिछाया हुआ। दूध भी विषरूप हो जाता है वैसे ही जिनके सामने उत्तमसे उत्तम उपदेश भी खराब असर करता है वे सर्पके समान श्रोता हैं। (E) जैसे गाय मृण साकर दूध देती है वैसे ही जो थोड़ा सा उपदेश सुनकर बहुत लाभ लिया करते हैं वे गायके समान श्रीता हैं। (१०) जो केवल सार वस्तुको प्रहण करते हैं वे इंसके समान श्रीता हैं। (११) जैसे भैंसा पानी तो थोड़ा पीता है पर समस्त पानीको गँदला कर देवा है इसी प्रकार जो श्रोता उपदेश तो अल्प प्रहण करते हैं परन्त अपने कतकों से समस्त सभामें चौभ

१ अर्थायातम् । २ कङ्कः केशसंस्कारीपकरणम् ।

श्रोतारः समभावाः स्युरुत्तमाधममध्यमाः । अन्याद्दशोऽपि सम्येव तिकं तेषामियस्या । १९७० । गोहंससद्द्याः महत्त्वसान्मृष्ट्युकोपमान् । मध्यमान्विदुर्ग्येश्व समक्ष्योऽधमो मतः ॥१४१॥ विद्युक्तियमान् । अध्याद्युक्तियमान् । अध्याद्युक्तियमान् । अध्याद्युक्तियम् समक्ष्योऽधमो मतः ॥१४२॥ विद्युक्तियक्षित्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्ष्याः । अध्याद्युक्तियः विद्युक्तियः । १४३॥ अयोऽधं केषकं भूयात् सन्मागं श्रणुयाच वे । अयोऽधं हि सतां चेष्टा न कोकपरिपक्तयं । १४४॥ अयोऽधं केषकं भूयात् सन्मागं श्रणुयाच वे । अयोऽधं हि सतां चेष्टा न कोकपरिपक्तयं । १४४॥ अयोता ग्रुश्रूष्ताः स्वेगुंणेर्युक्तः प्रशस्यते । वक्ता च वस्तकःवादियथोक्तगुणभूषणः ॥१४५॥। ग्रुश्रूष्त अवणन्वेव प्रहणं धारणं तथा । समृत्यूह्मपोहनिर्णातीः श्रोतुरष्टी गुणान् विदुः ।१४६॥ सन्भयाश्ववणात्पुण्यं श्रोतुर्यंदुपचीयते । तेनाभ्युद्यसंसिद्धिः क्रमाश्चःश्रेयसी स्थितिः ॥१४७॥ हत्यासोक्त्यनुसारेण कथितं वः कथामुक्तम् । कथावतारसम्बन्धं वश्यासः श्रणुताधुना ॥१४८॥

पैदा कर देते हैं वे भैं साके समान श्रोता हैं।। (१२) जिनके हृदयमें कुछ भी उपदेश नहीं ठहरे वे छिद्र घटके समान श्रोता हैं। (१३) जो उपदेश तो विलक्क ही प्रहण न करें परन्त सारी सभाको व्याकुल कर दें वे डांसके समान श्रोता हैं। (१४) जो गुण छोडकर सिर्फ अवग्णोंको ही महण करें वे जोंकके समान श्रोता हैं। इन ऊपर वहे हुए श्रोताश्चोंके उत्तम. मध्यम और अधम के भेद से तीन तीन भेद होते हैं। इनके सिवाय और भी अन्य प्रकारके श्रोता हैं परन्तु उन सब की गणनासे क्या काम है ? । १३९-१४०॥ इन श्रोताओं में जो श्रोता गाय श्रीर इंस के समान हैं वे उत्तम कहलाते हैं, जो निट्टी और तोताके समान हैं उन्हें मध्यम जानना चाहिये श्रीर वाकीके समान अन्य धव श्रोता अधम म ने गये हैं ॥१४१॥ जो श्रोता नेत्र दर्पण तराज् श्रौर कसौटी के समान गुण दोषोंके बतजाने वाले हैं वे सरहथा रूप रत्नके परीक्षक माने गये हैं । १४२॥ श्रोताओं को शस्त्र सुननेके बदले किसी सांसारिक फलकी चाह नहीं करनी चाहिये इसी प्रकार बक्ताको भी श्रोताबोंसे सत्कार, धन, बाँपधि और आश्रय-घर आदिकी इच्छा नहीं करनी चाहिये।।१४३॥ स्वर्ग मोक्ष आदि कल्याणोंकी अपेक्षा रख कर ही वक्त को सन्मार्गका उपदेश देना चाहिए तथा श्रोताको सुनना चाहिये क्योंकि सत्प्रक्षों-की चेष्टाएँ बास्तविक कल्याणकी प्राप्तिके लिए ही होती हैं अन्य लौकिक कार्यों के दिए नहीं ॥१४४॥ जो श्रोता शुश्रुषा त्रादि गुणोंसे युक्त होता है वही प्रशंसनीय माना जाता है इसी प्रकार जो वक्ता वात्सलय आदि गुणोंसे भूषित होता है वही प्रशंबनीय वक्ता माना जाता है ॥१४५॥ ग्रुश्र्वा, श्रवण, प्रहण, धारण, स्मृति, ऊह, अपोह और निर्णीति ये श्रोताश्चोंके बाठ गुण जानना चाहिये ॥ भाशर्थ-सत्कथा हो सुननेकी इच्छा होना शुश्रूषा गुण है, सुनना श्रवण है, समझकर प्रह्मा करना प्रहण है, वहुत समयतक उसकी धारणा रखना धारणा है, पिछत्ते समय प्रहण किए हुए उपदेश आदिका स्मरण करना स्मरण है, तर्क द्वारा पदार्थके स्वरूपके विचार करनेकी शक्ति होना उह है, हेय वस्तुओं को झोड़ना अपोड़ है ब्रोर युक्ति द्वारा पदार्थका निर्णय करना निर्णिति गुण है। श्रोताओं में इनका होना अल्पन्त आव-श्यक हैं ॥१४६॥ सरकथाके सुननेसे श्रोताश्रोंको जो पुण्यका संचय होता है उससे उन्हें पहुते तो स्वर्ग ब्यादि अभ्यदयोंकी प्राप्ति होती है और फिर कमसे मोक्षकी प्राप्ति होती है।।१४७॥ इस प्रकार मैंने शास्त्रोंके अनुसार आप लोगोंको कथामुख (कथाके प्रारम्भ ) का वर्णन किया है अब इस कथाके अवतारका सम्बन्ध कहता हूँ सो सुनो ॥१४८॥

१ तथाध्यव्य-द०, स॰, अ॰, प॰, ल०। २ संश्रयात् अ॰, प॰, स०, द०, म॰, ल॰। १ परिपङ्क्तये द०, स॰, म॰, अ॰। परिपादाय। ४ गुणाः स्मृताः म॰। ५ वक्ष्यामि अ॰, स॰, द०।

इत्यनुभूयते देवः 'पुराकस्ये स नाभिजः । अध्युवास अवो मौक्षि 'कैळासाद्धि यहच्छया ॥१४९॥ तत्रासीनं च तं देवाः परिचेरः सपर्यया । तुष्टुवुश्च 'किरीदाप्रसं दष्टकरकुङ्मलाः' ॥१५०॥ सभाविरचनां तत्र सुत्रामा त्रिजगद्गुरोः । प्रीतः प्रवर्तयामास प्राथ्यकैवस्यसम्पदः ॥१५९॥ तत्र देवसभे देवं स्थितमस्पद्भुतस्थितम् । प्रणनाम मुदाभ्येत्य भरतो भक्तिनभर्गः ॥१५२॥ स तं स्तुतिभिरध्यांभिरभ्यच्यं नृसुराचितम् । यथोचितं 'सभास्थानमध्यास्त विनयानतः ॥१५२॥ सभा सभासुरसुरा पीत्वा धर्मामृतं विभोः । पित्रिये पित्रनीवोद्यदंशुजालम् रूं रथेः ॥१५५॥ मध्येसभमथोत्थाय भरतो रचिताक्षितः । व्यजिज्ञपदिदं वाक्यं प्रश्नयो मूर्तिमानिव ॥१५५॥ मुवतोऽस्य मुखाम्भोजाल्लसङ्गतानुकेसरात् । निर्वयौ मधुरा वाणी प्रसन्नेव सरस्वती ॥१५६॥ त्वत्तः प्रबोधमायान्ती सभयं ससुरासुरा । प्रपुल्लवनम्भोजा व्यक्तमम्भोजिनीयते ॥१५७॥ 'तमः प्रक्रयलीनस्य जगतः सर्जनं प्रति । द्रश्यामृतिमवासिक्तमिदमालक्यते चघः ॥१५८॥ नोदभास्यन् यदि ध्वाःतविच्छिदस्ववृवच्चांऽत्रवः । तमस्यन्धे जगत्रुत्सनमपतिष्यदिदं भ्रुवम् ॥१५९॥ नोदभास्यन् यदि ध्वाःतविच्छिदस्ववृवच्चांऽत्रवः । तमस्यन्धे जगत्रुत्सनमपतिष्यदिदं भ्रुवम् ॥१५९॥

### कथावतारका वर्णन

गुरुवरम्परासे ऐसा सुना जाता है कि पहले तृतीय कालके अन्तमें नाभिराजके पुत्र भगवान् ऋषभदेव विहार करते हुए अपनी इच्छात्रे पृथिवीके मुकुटभूत कैलास पर्वतपर आकर विराजमान हुए ॥१४८॥ कैलासपर विराजमान हुए उन भगवान् वृषभदेवकी देवोंने भक्ति पूर्वक पूजा की तथा जुड़े द्वप हाथोंको मुकुटसे लगाकर स्तुति की ॥१५०॥ उसी पर्वतपर त्रिजगद्गुरु भग-वान को केवलका नकी प्राप्ति हुई , उससे हिर्पित हो कर इन्द्रने वहाँ समवसरणकी रचना कराई ॥१५१॥ देवाधि रेव भगवान् बार्ख्यकारी विभृतिके साथ जब समवसरण सभामें विराजमान थे तब भक्तिने भरे हुए महाराज भरतने हर्षके साथ आकर उन्हें नमस्कार किया ॥१५२॥ महाराज भरतने मनुष्य और देवों से पूजित उन जिनेन्द्रदेवकी अर्थसे भरे हुए अनेक स्तोत्री द्वारा पूजा की और किर वे विनयसे नत होकर अपने योग्य स्थानपर बैठ गये ॥१५३॥ देदीप्यमान देवोंसे भरी हुई वह सभा भगवान्से धर्मरूपी अमृतका पानकर उस तरह संतुष्ट हुई थी जिस तरह कि सूर्यके तेज किरणोंका पानकर कमलिनी संतुष्ट होती है।।१५४॥ इसके अनन्तर मूर्तिमान विनय की तरह महागज भरत हाथ जोड़ सभा के बीच खड़े हो कर यह वचन कहने सरो ॥१५५॥ प्रार्थना करते समय महाराज भरतके दाँतोकी किरणरूपी केशरसे शोभायमान मुखसे को मनोहर वाणी निकल रही थी वह ऐसी मालूम होती थी मानो उनके मुखसे प्रसन्न हुई उन्जबस्तवर्णधारिणी सरस्वती ही निक्त रही हो ॥१५६॥ हे देव , देव और धरणेन्द्रोसे भरी हुई यह सभा आपके निमित्तसे प्रबोध-प्रकृष्ट ज्ञानको (पक्षमें विकासको ) पाकर कमितानीके समान शोभायमान हो रही है क्योंकि सबके मुख, कमछके समान अत्यन्त प्रफुल्लित हो रहे हैं ।।१५७।। हे भगवन् , आपके यह दिव्य वचन अज्ञानान्यकाररूप प्रलयमें नष्ट हए जगतकी पुनरुत्पत्तिकं तिए सींचे गये अमृतके समान माळूम होते हैं ॥१५८॥ हे देव . यदि अज्ञाना-

१ पूर्वशास्त्रे । 'क्रवः स्यात् प्रलये न्याये शास्त्रे ब्रह्मदिने विची' । अथवा पुशक्रत्ये युगादी । १ कैळा-साग्नी । 'वसामन् गण्याक्' इति स्त्रात् सतम्यये द्वितीया । १ तिरीटाप्र—ल॰, म॰, अ॰ । ४ कुट्मलाः म॰, ल॰ । ५ सभास्थाने । 'शोक्स्थासारधेराधारः' इति स्त्रात्वतम्यये द्वितीया । ६ तमःप्रलयः—अज्ञानमूर्क्को । 'प्रलयो मृत्युक्तवानतमूर्क्कोचेषु प्रयुक्यते ।' अथवा 'प्रलयो नष्टचेष्ठता' इत्यमरः ।

युक्मस्तं दर्शनादेव देवाभून्मे कृतार्थता । कस्य वा च कृतार्थतं सिक्षधौ महतो निधेः ॥१६०॥ श्रुवा पुनर्भवद्वाचं कृतार्थतरकोऽस्म्यहम् । हष्ट्वामृतं कृती कोकः कि पुनस्तद्वसोपयुक् ॥१६१॥ हृष्ट एव किकारको दृष्टो देव हित श्रुतिः । स्पटीभूताद्य मे देव दृष्टं धर्मान्तु "यस्वया ॥१६२॥ स्वयोपदिशता तस्त्रं कि नाम परिशेषितम् । धृतान्धतमसो भास्त्रान् "भास्यं किमवशेषयेत् ॥१६३॥ स्वयोपदिशितं तस्त्रं सतां मोमुद्धते न धीः । "महत्यादिशितं वर्त्मन्यनन्धः कः परिस्ककेत् ॥१६४॥ स्वद्वचोषिस्तरे कृत्सनं वस्तुविन्वं मयेक्षितम् । श्रेकोक्यश्रीमुखाकोकमङ्गकाव्दतकायिते ॥१६५॥ तथापि किमपि प्रद्विनन्द्या मे द्वि वर्त्तते । भवद्वचोमृताभीकण पिपासा तत्र कारणम् ॥१६६॥ गणेशमथबोक्कक्क्य स्वां प्रदु क ह्वाहकम् । भक्तो न गणवामीदमितभक्तिश्च नेष्यते । ।१६७॥ किंगे विवेतीया मे किमनीयव्यक्षादरः । । ।

न्धकारको नष्ट करनेवाछे आपके वचनरूप किरण प्रकट नहीं होते तो निश्चयसे यह समस्त जगत् अज्ञानक्षी सघन अन्धकारमें पढ़ा रहता ॥१५९॥ हे देव , आपके दर्शनमात्रसे ही मैं कृतार्थ हो गया हूँ, यह ठीक ही है महानिधिको पाकर कौन कृतार्थ नहीं होता ? ॥१६०॥ आपके बचन सुनकर तो मैं और भी अधिक कृतार्थ हो गया क्योंकि जब लोग अमृतको देख कर ही कृतार्थ हो जाते हैं तब उसका खाद छेनेवाला क्या कृतार्थ नहीं होगा ? पर्थात अवस्य ही होगा ॥१६१॥ हे नाथ, वन में मेघका बरसना सबको इप्ट है यह कहावत जो सुनी जाती थी सो आज यहाँ आपके द्वारा धर्मरूपी जलकी वर्षा देखकर मुझे प्रत्यन्त हो गई। भावार्थ-जिल प्रकार वनमें पानीकी वर्षी सबको अच्छी लगती है उसी प्रकार इस कैलासके काननमें आपके द्वारा होनेवाली धर्मरूपी जलकी वर्षी सबको अच्छी लग रही है ॥१६२॥ हे भगवन . उपदेश देते हुए आपने किस पदार्थको छोड़ा है ? अर्थात् किसीको भी नहीं। क्या सघन अन्धकारको नष्ट करनेवाला सूर्य किसी पदार्थको प्रकाशित करनेसे वाकी छोड देता है ? अर्थात् नहीं ।।१६३।। हे भगवन् , आपके द्वारा दिखळ।ये हुए तत्त्वोमें सत्युरुषोकी बुद्धि कभी भी मोहको प्राप्त नहीं होती । क्या महापुरुषोंके द्वारा दिखाए हए मार्गमें नेत्रवाला पुरुष कभी गिरता है ? अर्थात् नहीं गिरता ॥१६४॥ हे खामिन् , तीनों छोकोंकी सङ्भीके मुख देखनेके लिए मझल दर्पणके समान आचरण करनेवाले आपके इन वचनोंके विस्तारमें प्रति-विनिवत हुई संसारकी समस्त वस्तुओको यद्यपि में देख रहा हूँ तथापि मेरे हृदयमें कुछ पूछनेकी इच्छा उठ रही है और उस इच्छाका कारण आपके वचनरूपी अमृतके निरन्तर पान करते रहनेकी लालसा ही समफनी चाहिये ॥१६५-१६६॥ हे देव , यद्यपि स्रोग कह सकते है कि गगाधरको छोड़कर साक्षात् आपसे पूछनेवाला यह कौन है ? तथापि मैं इस बातको कुछ नहीं सममता, आपकी सातिशय भक्ति ही मुझे आपसे पूछने हे लिए प्रेरित कर रही है ॥१६७॥ हे भगवन् , पदार्थका विशेष खरूप जाननेकी इच्छा, अधिक छाभकी भावना, श्रद्धाकी अधि-कता अथवा कुछ करनेकी इच्छा ही मुक्ते आपके सामने वाचाल कर रही है।।१६८॥

१-भवद्रावयं भ०। २-रसोपशुक् न०, भ०, प०, प०, द०, म०, ल०। ३ ६न्द्रः मेषः। ४ यस्मात् कारणात् । ५ मकाश्यम् । ६ महतादक्षिते स०। ७ पुनः पुनः। ८ क्रस्सितोऽह्म्। ९ नेह्यते स०। १० विशेष-मेण्डुमिच्छम्तीतित्येवं श्रीलः विशेषेवो तस्य भावः। ११ सुदुर्लभादरः। १२-रक्ष्रिव-ल०। १३-र्षा ग्रु-स०। १४ सुमुक्तरी-प०, द०,।

भगवन् भोतुकामोऽस्मि विश्वभुग्धर्मसंग्रहम् । पुराणं महतां पुंसां प्रसीय कुरु मे द्याम् ॥१६९॥ स्वरसमाः कित सर्वज्ञा मस्तमाः कित चिक्रणः । केशवाः कित वा देव सरामाः कित तद्विषः ॥१७०॥ कीहरां 'खुत्तकं तेषां वृत्तं 'वत्स्यंच साम्प्रतम्' । तत्सवं 'ज्ञातुकामोऽस्मि वव मे वदतावरं ॥१७०॥ 'किन्नामानश्च ते सवं किंगोत्राः किंसनाभयः । किलक्ष्माणः किमाकाराः 'किमाहार्याः किमाशुधाः ॥१७२॥ कित्रामायुषो मानं कि वर्ष्मर्थ किमायान्तरम् । कृत्हलमित्रं ज्ञातुं विश्वं 'विश्वज्ञनीन मे ॥१७२॥ किसमन्युगे कियन्तो वा 'पुगांशाः कि युगान्तरम्' । युगानां परिवर्ता वा कित्रकृतः प्रवर्तते ॥१७४॥ युगास्य कथिते[कितिथे']भागे मनवो मन्वते स्व किम् । कि वा मन्वन्तरं देव 'पत्रवं मे बृहि तत्रवतः ॥१७५॥ लोकं कालावतारज्ञ ''वंशोत्पत्तिलयस्थितीः वर्णसं भृतिमन्यच्च 'रजुभुरसेऽहं भवन्मुखात् ॥१७६॥ अनादिवासनोद्भृतिमध्याज्ञानसमुस्थितम् । तुद मे संशयध्यान्तं जिनाकवचनांशुभिः ॥१७७॥ हित प्रभ्रयुपन्यस्य भरतः 'वंशातमातुरः । 'रविरसम यथास्थानमासीनश्च' कथोस्तुकः ॥१७८॥ कञ्चावतरमिद्धार्थं ले सुसंबद्धमतुद्धतम् । अभ्यनन्दरसमा कृत्स्ना प्रश्नमस्येशितुर्विशाम्' ॥१७८॥

हे भगवन् , मैं तीर्थंकर आदि महापुरुषोंके उस पुण्यको सुनना चाहता हूँ जिलमें सर्वज्ञप्रणीत समस्त धर्मीका संप्रद्द किया गया हो । हे देव , मुक्तपर प्रसन्न होइए, दया कीजिए और कहिए कि आपके समान कितने सर्वेज्ञ-तार्थंकर होंगे ? मेरे समान कितने चकवर्ती होंगे ? कितने नारायण, कितने बलभद्र और दितने उनके शत्र-प्रतिनारायण होगे ? उनका अतीत चरित्र कैसा था ? वर्तमानमें और भविष्यत्में कैसा होगा ? हे वक्तुश्रेष्ठ , यह सब मैं आपसे सुनना चाइता हूँ ॥१६९-१७'॥ हे सबका हित करनेवाले जिनेन्द्र , यह भी कहिए कि वे सब किन किन नामों के धारक होंगे ? किस किस गोत्रमें उत्पन्न होंगे ? उनके सहोदर कौन कौन होंगे ? उनके क्या क्या छत्त्वण होंगे ? वे किस आकार के धारक होंगे ? उनके क्या क्या आभवण होंगे ? उनके क्या क्या अस्त्र होंगे ? उनकी आयु और शरीरका प्रमाण क्या होगा ? एक दूसरेमें कितना अन्तर होगा ? किस युगमें कितने युगोंके श्रंश होते हैं ? एक युगसे दूसरे युगमें कितना अन्तर होगा ? युगोका परिवर्तन कितनी वार होता है ? युगके कीन से भागमें मनु कुछकर उत्पन्न होते हैं ? वे क्या जानते हैं ? एक मनुसे दूसरे मनुके उत्पन्न होनेतक कितना अन्तराल होता है ? हे देव , यह सब जाननेका मुक्ते कीतृहत्त उत्पन्न हुआ है सो यथार्थ रीतिसे मुझे इन सब तत्त्रोंका खरूप कहिए ॥१७२-१७५॥ इसके सिवाय छोकका खरूप, कालका अवतरण, वंशोंकी उत्पत्ति विनाश और स्थिति, क्षत्रिय आदि वर्णोंकी उत्पत्ति भी मैं आपके श्रीमुखने जानना चाहता हूँ ॥१७६॥ हे जिने-न्द्रसर्थ . अनादिकालकी वासनासे उत्पन्न हुए मिध्याक्षानसे सातिशय बढ़े हुए मेरे इस संग्रय-रूपी अन्धकारको आप अपने वचनरूप किरणे के द्वारा शीव ही नष्ट कीजिये ॥१७७॥ इस प्रकार प्रश्न कर महाराज भरत जब चुप हो गए और कथा सुननेमें उत्सुक होते हुए अपने योग्य कासनपर बैठ गये तब समस्त सभाने भरत महाराजके इस प्रश्नकी सातिशय प्रशंसा की जो

१ बारित्रम् । २ भविष्यत् । ३ वर्तमानम् । ४ श्रोतुन्म०, छ० । ५ वदता वरः आ०, प० । ६ कानि नामानि येषां ते । ७ किमाभरणम् । ८ वर्ष्मप्रमाणं श्रीरोरधेष इत्यर्थः । ९ विश्वजनेभ्यो हित । १० खुगान्ताः म० । सुवमादयः । ११ अवधिः । १२ कतीनां प्रणम् । १३ जानन्ति । १४ तत् स्वमिति पदिविभागः । १५ वंशोरपति लयस्थिती ल० । १६ बोद्ध्मिच्छामि । १७ शतस्य माता शतमाता, शतमातुरप्यं शातमातुरः । 'संस्मासम्मदान्मस्तुर्कं रुं रुं । १८ त्रणों स्थितः । १९ उपविद्यः । २० इदः समृदः । २१ विश्वामीकितुः सम्बः ।

तःक्षणं सःकथाप्रक्षासद्वितद्वाः सुराः । पुष्पवृष्टिमिवातेतुः प्रतीता' भरतं प्रति ॥१८०॥ साधु भो भरताधीस 'प्रतीक्ष्योऽसि त्वमण नः । प्रश्नासुरितीन्द्वास्तं प्रश्नयात्को न सस्यते ॥१८१॥ प्रक्षाद्विनेव' तद्भावं जानन्नपि स सर्ववित् । तत्प्रक्षान्तमुद्रैक्षिष्ट "प्रतिपन्ननुरोधतः ॥१८२॥ इति विज्ञापितस्तेन भगवानादितीर्थकृत् । व्याषहार पुराणार्थमितगम्भीरया गिरा ॥१८३॥ भपरिस्पन्दताक्वादेरस्पष्टद्श्वनश्चतेः । स्वयम्भुवो मुखाम्भोजाजाता चित्रं सरस्वती ॥१८४॥ प्रस्वागारमेतस्याः सत्यं तद्वक्षप्रकृतम् । तत्र लब्धात्मलामा सा 'पज्जगद्वश्वमानपत्' ॥१८५॥ विवक्षया विनेवास्य दिव्यो वाक्षप्रसरोऽभवत् । महतां चेप्टितं चित्रं जगद्मपुजिहीर्पताम्' ॥१८६॥ एकरूपापि तद्वापा श्रोतृन्पाप्य पृथग्विधान् । भेजे नानात्मतां 'प्रनःस म्वितं द्विष्टे जगद्गुलः । तन्नुनं महतां चेप्टा परार्थेव निसर्गतः ॥१८८॥ त्वमुखात्प्रस्ता वाणी दिव्या तां महतीं सभाम् । प्रीणयामास सौधीव धारा संतापहारिणी ॥१८९॥

कि समयके अनुसार किया गया था, प्रकाशमान अथोंसे भरा हुआ था, पूर्वापर सम्बन्धसे सिंहत था तथा चद्धतपनेसे रहित था ॥१७८-१७९॥ उस समय उनके इस प्रअको सुनकर सब देवता लोग महाराज भरतकी ओर आँख उठाकर देखने कांगे जिससे ऐसा मास्त्रम होता था मानो वे उनपर पुष्पवृष्टि ही कर रहे हैं ॥१८०॥ हे भरतेश्वर, आप घन्य हैं, आज आप हमारे भी पूष्प हुए हैं इस प्रकार इन्द्रोंने उनकी प्रशंसा की थी सो ठीक ही है, विनयसे किसकी प्रशंसा नहीं होती ? अर्थात् सभीकी होती है ॥१८१॥ संसारके सब पदार्थों को एक साथ जाननेवाले भगवान वृष्यनाथ यद्यपि प्रअके विना ही भरत महाराजके अभिप्रायको जान गये थे तथापि वे ओताओं अनुरोधसे प्रअके पूर्ण होनेकी प्रतीत्ता करते रहे ॥१८२॥

इस प्रकार महाराज भरतके द्वारा प्रार्थना किये गये आदिनाथ भगवान् सातिशय गम्भीरवाणीसे पुराणका अर्थ कहने लगे ॥ १८३॥ उस समय भगवान्के मुखसे जो वाणी निकल रही थी
वह बड़ा ही आश्चर्य करनेवाली थी क्योंकि उसके निकलते समय न तो तालु कण्ठ ओठ आदि
अवयव ही हिलतेथे और न दाँतोकी कोई किरण ही प्रकट हो रही थी ॥ १८४॥ अथवा सचमुचमें
भगवान्का मुखकमल ही इस सरस्वतीका उत्पत्तिस्थान था उसने वहाँ उत्पन्न होकर ही जगन्को
वश्में किया ॥ १८५॥ भगवान्के मुखसे जो दिव्य ध्वित प्रकट हो रही थी वह बोलनेकी इच्छाके
विना ही प्रकट हो रही थी सो ठीक है क्योंकि जगन्का उद्धार चाइनेवाले महापुरगंकी चेष्टाएँ
आश्चर्य करनेवाली ही होती हैं ॥ १८६॥ जिस प्रकार नहरोंके जलका प्रवाह एक रूप होनेपर
भी अनेक प्रकारके युक्षोंको पाकर अनेकरूप हो जाता है उसी प्रकार जिनेन्द्रदेवकी वाणी एक
रूप होनेपर भी पृथक् पृथक् श्रीताओंको प्राप्तकर अनेक रूप हो जाती है। भावार्थ-भगवान्
की दिव्य ध्विन उद्गम स्थानसे एक रूप ही प्रकट होती है परन्तु उसमें सर्वभाषारूप परिणमन
होनेका अतिशय होता है जिससे सब श्रीता लोग उसे अपनी अपनी भाषामें समझ जाते
हैं ॥ १८७॥ वे जगहुक भगवान् स्वयं कृतकुल होकर भी धर्मोपदेशके द्वारा दूसरोंकी मलाईके
लिए उद्योग करते थे। इससे निश्चय होता है कि महापुक्षोंकी चेष्टाएँ स्वभावसे ही परोपकारके
लिए उद्योग करते थे। इससे निश्चय होता है कि महापुक्षोंकी चेष्टाएँ स्वभावसे ही परोपकारके
लिए होती हैं ॥ १८८॥ उनके मुखसे प्रकट हुई दिग्यवाणीने उस विशाल सभाको अमृतकी

१ प्रतीतां द०, म०, छ०। प्रतीतं प०। २ पूज्यः। ३ विनापि द०, प०। ४ प्रतिपत्रविशेषतः स०। प्रतिपत्र श्रोतः। ५ यत् कारणात्। ६ -मानयेत् द०, ६०। ७ अभ्युद्धर्तुं मिच्छताम्। ८ 'पयःप्रणाकौसरितौः इत्या'। ९ चेष्टयामास ।

षरपृष्टमादितस्तेन तस्तर्वमनुष्वं शः'। वाषस्पतिरनायासाद्वरतं प्रस्यबृह्यभ्रत् ॥१९०॥ प्रोगेवोस्सिर्पणीकाळसम्बन्धि पुरुषाश्रयम्'। पुराणमतिगम्भीरं क्याञ्चार जगव्गुरुः ॥१९१॥ ततोऽवसिर्पणीकाळमाश्रित्य प्रस्तुतां कथाम् । 'प्रस्तोक्ष्यन्त पुराणस्य पीठिकां प्रावस्ताद्धे ॥१९२॥ 'इतिवृत्तं पुराक्षपे यस्प्रोवाच "गिरांपतिः । गणी वृषभसेनाख्यसत्तव्याधि जगेऽ 'थंतः' ॥१९६॥ ततःस्वायम्भुवीं वाणीमवधार्यार्थतः कृती । जगद्धिताय सोऽप्रन्थीत्तरपुराणं गणाप्रणीः १९४॥ त्रोपैरित तथा तीर्थंकृद्धिर्गणधरेरित । ''महर्ष्विभिर्यथाम्नायं तरपुराणं प्रकाशितम् ॥१९५॥ ततो युगान्ते भगवान् वीरः सिद्धार्थनन्दनः । विपुलादिमलंकुर्वन्नेकदास्ताखिलार्थद्व ॥१९६॥ अधोपस्त्य तन्ने पश्चिमं तीर्थनायकम् । पप्रच्छामुं पुराणार्थं श्रेणिको विनयानतः ॥१९७॥ तं प्रस्यनुमहं भर्तुरवृद्धस्य गणाधिपः । पुराणसंग्रहं कृत्स्नमन्ववोचस्त गौतमः ॥१९८॥ 'वत्त्वत्वस्य गणाधिपः । पुराणसंग्रहं कृत्स्नमन्ववोचस्त गौतमः ॥१९८॥ 'वत्त्वत्वस्य त्रीतमेन महर्पिणा । ततोऽबोधि सुभ्रमोऽसौ जम्बूनमने समर्पयत् ॥१९९॥ ततः प्रमृत्वविच्छित्रगुरुप्वंकमागतम् । पुराणमधुनास्माभिर्यथाशक्ति प्रकाश्यते ॥२००॥ तत्रोऽत्र मृत्वतन्त्रस्य कर्ता पश्चिमतीर्थकृत् । गौतमक्षानुतन्त्रस्य 'प्रस्यासत्तिकमाश्चयात् ॥२०१॥ तत्रोऽत्र मृत्वतन्त्रस्य कर्ता पश्चिमतीर्थकृत् । गौतमक्षानुतन्त्रस्य 'प्रस्यासत्तिकमाश्चयात् ॥२०१॥

धाराके समान संतुष्ट किया था क्योंकि अमृतधाराके समान ही उनकी वाणी भव्य जीवोंका संताप दूर करनेवाली थी, जन्म मरणके दुःखसे छुड़ानेवाली थी। ११८९॥ महाराज भरतने पहले जो कुछ पूछा था उस सबको भगवान् वृषभदेव बिना किसी कष्टके कमपूर्वक कहने लगे। १९०॥ जगद्गुरु भगवान् वृषभदेवने सबसे पहले उत्सिपिणीकाल सम्बन्धी तिरेसठ शलाकापुरुषों का चरित्र निरूपण करनेवाले अत्यन्त गम्भीर पुगणका निरूपण किया, फिर अवसिपिणी कालका धाश्रय कर तत्सम्बन्धी तिरेसठ शलाकापुरुषोंकी कथा कहनेकी इच्छासे पीठिका सहित उनके पुराणका वर्णन किया। १९९-१९२॥ भगवान् वृषभनाथने तृतीय कालके अन्तमें जो पूर्वकालीन इतिहास कहा था, वृषभसेन गणधरने उसे अर्थ रूपसे अध्ययन किया ॥१९३॥ तद्दनन्तर गणधरों प्रधान वृषभसेन गणधरने भगवान्की वाणीको अर्थरूपसे हृदयमें धारणकर जगत्के हितके लिए उसकी पुराणरूपसे रचना की। १९९॥ वही पुराण अजितनाथ आदि शेष तीर्थकरों, गणधरों तथा बड़े बड़े ऋषियों द्वारा प्रकाशित किया गया। १९९॥

तदन्तर चतुर्थे कालके बन्तमें एक समय सिद्धार्थ राजाके पुत्र सर्वक्ष महावीर स्वामी विहार करते हुए राजगृहीके विपुत्ताचल पर्वतपर आकर विराजमान हुए ।।१६६॥ इसके बाद पता चलनेपर राजगृहीके ब्राधिपति विनयवान् श्रेणिक महाराजने जाकर उन अन्तिम तीर्थेकर—भगवाम् महा-वीरसे उस पुराणको पृद्धा ।।१६७॥ महाराज श्रेणिकके प्रति महावीर स्वामीके अनुप्रहका विचार कर गौतम गणधरने उस समस्त पुराणका वर्णन किया ॥१९८॥ गौतम स्वामी विरकालतक उसका स्मरण-विन्तवन करते रहे, बादमें उन्होंने उसे सुधर्माचार्यसे कहा और सुधर्माचार्यने जम्बू स्वामीसे कहा ॥१९८॥ उसी समयसे छेकर आजतक यह पुराण वीचमें नष्ट नहीं होने वासी गुरुपरम्पराके कमसे चला आ रहा है। इसी पुराणका मैं भी इस समय शक्तिके अनुसार प्रकाश करूंगा ॥२००॥ इस कथनसे यह सिद्ध होता है कि इस पुराणके मूलकर्ता अन्तिम

१ अनुक्रमेण । २ पुरुषाश्चितम् । ३ मक्कताम् । ३ प्रवक्ष्यन् । ५-माददे प०, द०, स० । ६ ऐतिहासम् । ७ सर्वेज्ञः । ८ तदाधिजगदेऽर्थतः स० । ९ ज्ञातवान् । इङ् अध्ययने । 'गाक्छिटि' इङो छिटि गाङ् भवति इति गाङादेशः । १० गन्थरचनां विना । ३१ महर्षिभि—म०, छ० । १२ प्रोक्तम् । १३ समवसरणे । १४ प्रत्या-सितः सम्बन्धः ।

श्रीणकप्रश्नमुद्दिय गौतमः प्रस्यभाषत । इतीदमनुसंधाय' प्रबन्धोऽय' निवध्यते ॥२०२॥ 'इतीदं 'प्रमुखं नाम कथासम्बन्धसूचनम् । कथाप्रामाण्यसंसिद्धानुपयोगीति वर्णितम् ॥२०३॥ पुराणमृषिभिःप्रोक्तं प्रमाणं 'सूक्तमाञ्जसम् । ततःश्रद्धेयमध्येयं ध्येयं श्रेयोऽर्थिनामिदम् ॥२०४॥ इदं पुण्यमिदं पूतिमदं 'मङ्गलमुत्तमम् । 'इदमायुष्यमग्रयञ्च यशस्यं स्वर्यमेव च ॥२०५॥ इदमर्चयतां शान्तिस्तुष्टिः पृष्टिश्च पृच्छताम् । पठतां क्षेममारोग्यं श्रण्वतां कर्मनिर्जरा ॥२०६॥ इतोदुःस्वम्ननिर्णशः 'सुस्वमस्फातिरेव' च । इतोऽभीद्यफलध्यक्तिनिमत्तमभिषद्यताम् ॥२०७॥

## हरिणीच्छन्दः

<sup>१९</sup>वृषभकविभिर्यातं मार्गं धयं च किळाधुना व्रजितुमनसो हास्यं लोके किमन्यदतः परम् । घटितमथवा नैतिचित्रं पतत्पतिलक्कितं<sup>११</sup> गगनमितरे नाकामेयुः किमल्पराकुम्तयः ॥२०८॥

### मालिनीच्छन्दः

इति वृषभकविन्द्रैचोतितं मार्गमेनं वयमिष च यथावद्चोतयामः स्वशक्त्या । सवितृकिरणजास्त्रैचोतितं न्योममार्गं विरस्मुडुगणोऽयं भासयेस्कि न स्रोके ॥२०९॥

तीर्थकर भगवान् महावीर हैं और निकट क्रमकी अपेक्षा उत्तर प्रन्थ कर्ता गौतम गणधर हैं ।।२०१।। महाराज श्रेणिकके प्रश्नको बहुदय करके गौतम स्वामीने जो उत्तर दिया था उसीका अनु संधान-विचार कर में इस पुराग प्रन्थकी रचना करता हूँ ॥२०२॥ यह प्रतिमुख नामका प्रकरण कथा के सम्बन्धको सूचित करनेवाला है तथा कथा की प्रामाणिकता सिद्ध करनेके लिए **उपयोगी है अतः** मैंने यहाँ उसका वर्णन किया है ॥२०३॥ यह पुराण ऋषियोंके द्वारा कहा गया है इसिछए निश्चयसे प्रमाण भूत है। अतएव आत्मकरूयाण चाहनेवाळींको इसका श्रद्धान, अध्ययन और ध्यान करना चाहिये ॥२०४॥ यह पुराख पुण्य बढ़ानेवाला है, पवित्र है, उत्तम मङ्गल रूप है, आयु बढ़ानेवाला है, श्रेष्ठ है, यश बढ़ानेवाला है और स्वर्ग प्रदान करनेवाला 🖁 ॥२०५॥ 🔊 मनुष्य इस पुराणकी पूजा करते हैं उन्हें शांतिकी प्राप्ति होती है उनके सब विज्ञ नष्ट हो जाते हैं, जो इसके विषयमें जो कुछ पूछते हैं उन्हें सन्तोष और पृष्टिकी प्राप्ति होती है, जो इसे पढ़ते हैं उन्हें आरोग्य तथा अनेक मङ्गलोंकी प्राप्ति होती है और जो सुनते हैं उनके कर्मी की निर्जरा हो जाती है ॥२०६॥ इस पुराणके अध्ययनसे दुःख देनेवाले खोटे स्वप्न नष्ट हो जाते हैं, तथा मुख देनेवाछे अच्छे खप्नोंकी प्राप्ति होती है, इससे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है तथा विचार करनेवालोंको शुभ अशुभ आदि : निमित्तों-शकुनोंकी उपलब्धि भी होती है ॥२०७॥ पूर्वकालमें वृषभस्रेन आदि गणधर जिस मार्गसे गये थे इस समय मैं भी हसी मार्गसे जाना चाहता हूँ अर्थात् उन्होंने जिस पुराणका निरूपण किया था उसीका निरूपण में भी करना चाहता हूँ सो इससे मेरी हँसी ही होगी, इसके सिवाय हो ही क्या सकता है ? अथवा यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है क्योंकि जिस आकाशमें गरुण आदि बड़े बड़े पत्ती **एड़ते हैं इसमें** क्या छोटे छोटे पक्षी नहीं उड़ते ? मर्थात् अवश्य उड़ते हैं ॥२०८॥ इस पुराण ह्मपी मार्गको वृषभस्रेन आदि गणधरोंने जिस प्रकार प्रकाशित किया है उसी प्रकार में भी इसे

१ अवधार्य । १ पुराणम् । ३ इदं प्रतिमुखं अ०,प०, स०, द०, म०, ल० । ४ ६दं प्रमुखम् एतवादि । ५ स्कामकता द०,म०,प०,ल० । ६ माक्रत्य-अ०,प०,द०,म०,ल०। ७ आयुःकरम् । ८ सुस्वप्नस्मीति-प०, सुरवानस्वाप्तिरैव ल०,म०,द०,अ० । ९ स्फातिः वृद्धिः । १० वृषमः मुख्यः । ११ पतत्र्वतिलहितम् म०द०ल० ।

#### महापुराणम्

#### स्राधराच्छन्दः

श्रीमञ्जन्यान्तिज्ञीनां हृद्यमुकुलितं धुन्वदाधायरं बोधं मिथ्यावादान्धकारस्थितिमपघटयद्वाङ्मयूखप्रतानैः । 'सद्वृत्तं श्रुद्धमार्गप्रकटनमहिमालस्य यद् धरनिबन्ध-प्रस्पद्धादिद्धं जैनं जगति विजयतां पुण्यमेतरपुराणम् ॥२१०॥

इत्यापें भगविजनसेनाचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे कथामुखवर्णनं नाम प्रथमं पर्वे ॥

अपनी शक्ति के अनुसार प्रकाशित करता हूँ। कोंकि लोकमें जो आकाश सूर्यकी किरणोंके समूहसे प्रकाशित होता है उसी आकाशको कया तारागण प्रकाशित नहीं करते ? अर्थात् अवश्य करते हैं। भावार्थ-में इस पुराणको कहता अवश्य हूँ परन्तु उसका जैसा विशद निरूपण प्रयमसेन आदि गणधरोंने किया था वैसा मैं नहीं कर सकता जैसे तारागण आकाशको प्रकाशित करते अवश्य हैं परन्तु सूर्यकी भाँति प्रकाशित नहीं कर पाते ॥२०९॥ बोध-सम्यज्ञान (पक्षमें विकास) की प्राप्ति कराकर सातिशय शोभित भव्य जीवोंके हृदयक्षी कमलोंके संकोचको दूर करनेवाला, वचनरूपी किरणोंके विस्तारसे मिध्यामतरूपी अव्यक्तरको नष्ट करने वाला, सहृत्त—सदाचारका निरूपण करनेवाला अथवा उत्तम छन्दोंसे सहित (पद्ममें गोलाकार) शुद्ध मार्ग-रक्षत्रयस्य मोक्षमार्ग (पक्षमें कण्टकादिगहित उत्तममार्ग) को प्रकाशित करनेवाला, और इद्धर्ति-प्रकाशमान शब्द तथा अर्थ रूप सम्पत्तिसे (पक्षमें उज्ज्व किरणोंसे युक्त) सूर्यविम्वके साथ स्पर्धा करनेवाला यह जिनेन्द्रदेवसम्बन्धी पवित्र—पुण्यवर्धक पुराण जगत्में सद्दा जयशील रहे ॥२१०॥

इस प्रकार भार्ष नामसे प्रसिद्ध भगविज्ञनसेनाबार्य विरवित त्रिषष्टिस्सण महापुराण के संग्रहमें 'कथामुखवर्णन' नामका प्रथम पर्व समाप्त हुआ। ॥१॥

१ इत्वा। १ सतां वृत्तं यस्मिन् तत् । १ मध्नः भानुः ।

# द्वितीयं पर्व

तमादिदेवं देवानामधिदेवं स्वयंशुवम् । प्रणम्य तत्तुराणस्य वच्य्युपोद्धातं विस्तरम् ॥ १ ॥ अथातो धर्मिकक्षासासमाहितमितः हती । श्रेणिकः परिपपच्छ गौतमं गणभृत्रभुम् ॥ २ ॥ भगवक्षर्थतः कृत्स्नं श्रुतं स्वायम्भुवान्मुखात् । प्रम्थतः श्रोतुमिन्छामि पुराणं त्वदनुमहात् ॥ ३ ॥ स्वमकारणवन्धुनंत्त्वमकारणवत्सलः । त्वमकारणवंशोऽसि 'दुःखातद्वातितात्मनाम् ॥ ४ ॥ पुण्यामिपेकमितः कुर्वन्तीव शिरस्यु नः । च्योमगङ्गाम्बुसच्छाया युग्यासपोक्षमितः कुर्वन्तीव शिरस्यु नः । च्योमगङ्गाम्बुसच्छाया युग्यासपोक्षमितः कुर्वन्तीव शिरस्यु नः । च्योमगङ्गाम्बुसच्छाया युग्यात्मवात्माम् ॥ ६ ॥ तव दीप्ततपोलक्षेरङ्गलक्षमीः 'प्रतायिनी । अकालेऽप्यनुसंघत्ते सान्द्रबालातपश्चिमम् ॥ ६ ॥ तव वीप्ततपोलक्ष्यम् ॥ ६ ॥ स्वया क्ष्यदिदं कृत्स्नम विद्यामीलितेक्षणम् । सद्यः प्रवोधमानीतं भास्वतेवाव्याक्रिगीवनम् ॥ ७ ॥ यक्षेम्दुक्रिणः स्पृष्टमनालीदं रवेः करेः । तत्त्वया हेल्योद् स्तमन्तप्रवान्तं वर्षोऽग्रुभिः ॥ ८ ॥ तवोच्छिलाः स्फुरन्येता योगिन् सप्त महर्द्यः । 'कर्मन्धनदहोद्दीप्ताः 'वस्ताविष ह्वाविषः ॥ ९ ॥

अब मैं देवाधिरेव स्वयम्भू भगवान् वृषभदेवको नमस्कार कर उनके इस महापुराण-सम्बन्धी उपोद्धात-प्रारम्भ का विस्तारके साथ कथन करता हूँ ॥१॥ अथानन्तर धर्मका स्वरूप जाननेमें जिसकी बुद्धि लग रही है, ऐसे बुद्धिमान श्रीणक महाराजने गणनायक गौतम स्वामी-से पूछा ॥२॥ हे भगवन् , श्रीवर्द्धमान खामीके मुखसे यह सम्पूर्ण पुराण कर्य रूपसे मैंने सना है अब आपके अनुप्रहसे उसे प्रन्थ रूपसे सुनना चाहता हूँ ॥३॥ हे स्वामिन् , आप हमारे अकारण बन्धु हैं, हमपर बिना कारणके ही प्रेम करनेवाले हैं तथा जन्म मरण आहि दुखदायी रोगोंसे पीड़ित संसारी प्राणियोंके किए अकारण-स्वार्थरहित वैद्य हैं ॥४॥ हे देव. आकाशगङ्गाके जलके समान खच्छ, आपके चरणोंके नस्त्रोंकी किरणें जो हमारे शिरपर पड रही हैं वे पेसी माछम होती हैं मानो मेरा सब कोरसे अभिपेक ही कर रही हो ॥५॥ हे स्वामिन, उम्र तपस्याकी लिब्धसे सब झोर फैलनेवाळी आपके शरीरकी झाभा श्रासमयमें ही प्रातःकालीन सूर्यकी सान्द्र-सघन शोभाको धारण कर गही है।।६।। हे भगवन् , जिस प्रकार सूर्य रातमें निमीतित हुए कमलोंको शीघ ही प्रबोधित-विकसित कर देता है उसी प्रकार आपने अज्ञान रूपी निदामें निमीलित - सोये हुए इस समस्त जगत्को प्रजीवित-जामत कर दिया है ॥७॥ हे देव, हृदयके जिस अज्ञानरूपी अन्धकारको चन्द्रमा अपनी किरगोंसे छ नहीं सकता तथा सूर्य भी अपनी रित्मयोंसे जिसका स्पर्श नहीं कर सकता उसे आप अपने बचन. रूपी किरणोंसे अनायास ही नष्ट कर देते हैं ॥८॥ हे योगिन् , उत्तरोत्तर बदती हुई आपकी यह बुद्धि आदि सात ऋदियाँ ऐसी मालूम होती हैं मानो कर्मरूपी ईंधनके जलानेसे वहीं। हुई

१ उपकार: । 'उपोद्धात उदाहरः' इत्यभिधानात् । २ समाहिता संशीना । १ दुःखातक्व दिनास्मनाम् द०, स०, स०, प०, र०। ४ समानाः । ५ ऋदेः । ६ विस्ताविणी । ७ अविद्या अनित्याऽग्रुचिदुःबाह्मानारमञ्ज विपरीता व्याप्रतिरिवद्या । ८ निरस्तम् । ९ कर्मेन्धनवद्दोदीप्ताः ट०। कर्मेन्धनानि दहन्तीति कर्मेन्धनदद्दः । १० अग्नेः ।

इदं पुण्याश्रमस्थानं पवित्रं त्वस्प्रतिश्रयात् । रक्षारण्यमिवाभाति तपोळ्सम् । तिरकुळम् ॥१०॥ अत्रैते पश्चो वन्या पृष्टा मृष्टेस्तृणाङ्करेः । न क्रूस्मगसंबाधां जानन्यपि कदाचन ॥११॥ पादमधावनोत्सप्टेः कमण्डलुजलैरिमे । अमृतैरिव वर्दन्ते मृगशावाः पवित्रिताः ॥१२॥ सिंहस्तनम्धयानत्र करिण्यः पाययन्त्यम्ः । सिंहधेतुस्तनं स्वैरं स्पृशन्ति कळमा हमे ॥१३॥ अहो परममाश्चर्यं यद्वाचोऽप्यमी मृगाः । भजन्ति भगवस्पादच्छायां मुनिगणा ह्व ॥१४॥ भक्तत्तवक्कळाश्चामी प्रस्नक्षञ्जाळिनः । धर्मारामतरूयन्ते परितो वनपाद्याः ॥१५॥ इमा वनळता रम्याः 'प्रकुल्ला भ्रमरेवृंताः । न विदुः 'करसंबाधां राजम्वस्य इव प्रजाः ॥१६॥ तपोवनमिदं रम्यं 'परितो वियुळाचळम् । द्यावनमिवोङ्ग्तं प्रसाद्यति मे मनः ॥१७॥ इमे तपोधना वृंसतपसो 'वातवक्कलाः । भवत्पादप्रसादेन मोक्षमार्गमुपासते ॥१८॥ इति प्रस्पष्टमाहात्स्यः 'कृती जगदनुप्रहे । भगवन् 'भव्यसार्थस्य' 'रसार्थवाहायते भवान् ॥१९॥ ततो बहि महायोगिन् न ते कश्चिद्यगोचरः । तव ज्ञानांशवो दिव्याः प्रसरन्ति जगत्त्रये ॥२०॥

अगिनकी सात शिखाएँ ही हों ।।६।। है भगवन् , आपके आश्रय से ही यह समवद्भरण पुराय-का आश्रमस्थान तथा पवित्र हो रहा है अथवा ऐसा माळूम होता है मानो तपरूपी उन्मीका चपद्रव रहित रक्षावन ही हो ॥१०॥ हे नाथ, इस समवसरणमें जो पश्च बैठे हए है वे धन्य हैं. इनका शरीर मीठी घासके खानेसे अत्यन्त पुष्ट हो रहा है. ये (जानवरों) द्वारा होने वाली पीड़ाको कभी जानते ही नहीं हैं।।११।। पादप्रचालन करनेसे डधर उधर फैले हर कमण्डलके जलसे पिवत हुए ये हरिणोंके वच्चे इस तरह बढ़ रहे हैं मानी अमृत पीकर ही बढ़ रहे हों ।। १२।। इस भीर ये हथिनियाँ सिंहके बच्चेको अपना दध पिछा रही हैं और ये हाथीके बच्चे स्त्रेच्छासे सिंहनीके स्तनोंका स्पर्श कर रहे हैं-दभ पी रहे हैं ।।१३।। अहो ! बढ़े आश्चर्यकी बात है कि जिन हरिणोंको बोलना भी नहीं आता वे भी मुनियोंके समान भगवानके चरणकमलोंकी छायाका आश्रय हो रहे हैं।।१४।। जिनकी छालोंको कोई खील नहीं सका है तथा जो पुष्प और फलोंसे शोभायमान हैं ऐसे सब खोर लगे हर ये वनके वृक्ष ऐसे मालूम होते हैं मानो धर्मरूपी बगीचेके ही वृत्त हैं।।१५॥ ये फूळी हुई और भ्रमरोंसे घिरी हुई वनलताएँ कितनी सुन्दर हैं ? ये सब न्यायवान राजाकी प्रजाकी तरह कर-वाधा (हाथसे फल फल आदि तोड़नेका दुःख, पक्षमें टैक्सका दुःख) को तो जानती ही नहीं हैं।।१६। आपका यह मनोहर तपोवन जो कि विपुछाचछ पर्वतके चारों भोर विद्यमान है. प्रकट हुए द्यावनके समान मेरे मनको आनन्दित कर रहा है ॥१७॥ हे मगवन् , उप तपश्चरण करनेवाछे ये दिगम्बर तपस्वीजन केवछ आपके चरणोंके प्रसादसे ही मोक्षमार्गकी रपायना कर रहे हैं।।१८।। हे भगवन, आपका माहात्म्य असन्त प्रकट है, आप जगत्के उपकार करनेमें साविशय कुशल हैं, अत एव आप भव्य समुद्रायके सार्थवाह-नायक गिने जाते हैं ।।१९।। हे महायोगिन . संसारमें ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो आप हे जानका विषय न हो, आपकी मनोहर ज्ञानिकर्सों तीनों लोकों में फैल रही हैं इसलिए हे देव. आपडी

१ धन्याः अ०,प०,द०,स०,म०,ल० । २ पादप्रधावनोत्स्पृष्टविशिष्ट्रसिक्तिरिमे प०, द० । ३ अक्रतः अस्तिकाः । ४ विकक्षिताः । १ वरः इस्तः विल्यन्त । ६ विद्वक्रियरिमितः । १ द्वाधिक्षमयानिकषापर्धुपर्यभोऽत्यन्त-शन्तरेणतस्पर्यभिक्षरोऽभयंश्वाप्रधानेऽमीट्शस् । ७ वायुर्वत्कलं येषां ते दिगम्बराः । ८ क्रशलः । ९ भव्यसार्थस्य सार्थस्य अ०, स० । १० सङ्घरः । ११ सार्थवादः विणक्षेष्टः । १२ दीप्ताः अ०, स० ।

विज्ञाच्यमम्यद्च्यस्ति समाधाय मनः १२ णु । 'यतो 'भगवतिश्वतं दरं स्थान्मद्नुमहे ॥२१॥ पुरा चरितमज्ञानान्मया दुश्वरितं महत् । तस्येनसः प्रशान्त्यर्थं प्रायिश्वतं चराम्यहम् ॥२२॥ 'हिंसानृतान्यरेरामाहत्यारम्भपरिप्रहें: । मया सिश्चतमज्ञेन पुरेनो 'निरयोचितम् ॥२३॥ कृतो मुनिवधानन्वस्तीद्यो मिथ्यादशा मया । येनायुष्कर्मं दुर्मोचं बद्धं स्वाओं गति प्रति ॥२४॥ तत्प्रसीद् विभो वन्तुमामूळात्पावनीं कथाम् । निष्क्रयो दुष्कृतस्यास्तु मम पुण्यकथाश्रुतिः ॥२५॥ हति प्रश्वयिणीं वाचमुदीर्यं मगधाधिपः । व्यरमद्दशन्योत्साकृतपुष्पाचनस्तृतिः ॥२६॥ ततस्तमृत्ययो दीसतपोळक्षमीविभूपणाः । प्रश्वशं सुरिति प्रीता धार्मिकं मगधेश्वरम् ॥२०॥ साधु भो मगधाधिशः । साधु प्रश्वविदांवर !। पृच्छताच स्वया तस्तं साधु नः प्रीणितं मनः ॥२८॥ 'पेपुच्छिपितमस्माभिर्यदेव 'परमार्थकम् । तदेव। च स्वया पृष्टं संवादः पश्य कीदशः ॥२९॥ 'व्युअत्सावेदनं' प्रश्नः स ते धर्मो बुभुत्सितः । स्वया बुभुत्सुना' धर्मं 'विश्वभिव बुभुत्सितम् ॥३०॥ पद्य धर्मतरोर्थः फकं कामस्तु तद्वसः । सिश्ववर्गश्रयस्यास्य मूळं 'प्रण्यकथाझ् तिः ॥३१॥

यह पुराण किहये।।२०।। हे भगवन्, इसके सिवाय एक वात और कहनी है हसे चित्त स्थिरकर सुन छीजिए जिससे मेरा उपकार करनेमें आपका चित्र और भी दृद हो जावे। २१।। वह बात यह है कि मैंने पहले अज्ञानवश बड़े-बड़े दुराचरण किए हैं। अब उन पापों की शान्तिके लिए ही यह प्रायक्षित ले रहा हूँ।।२२।। हे नाथ, सुम अज्ञानीने पहले हिंसा सूठ चोरी परत्नीसेवन और अनेक प्रकारके आरम्भ तथा परिव्रहादिक के द्वारा अल्पन घोर पापोंका संचय किया है।।२२।। और तो क्या, सुझ मिध्यादृष्टिने सुनिराजके वध करनेमें भी बड़ा आतन्द माना था जिससे सुझे नरक ले जाने वाले नरकायुक मैका ऐसा वन्ध हुआ जो कभी छूट नहीं सकता।।२४।। इसलिए हे प्रभो, उस पवित्र पुराणके प्रारम्भसे कहनेके लिए सुझपर प्रसन्न होइए क्योंकि उस पुण्यवर्धक पुराणके सुननेसे मेरे पापोंका अवश्य ही निराकरण हो जावेगा।।२५।। इस प्रकार दाँतोंकी कान्तिकपी पुष्पोंके द्वारा पूजा और स्तुति करते हुए मगधसम्नाद विनयके साथ उपर कहे हुए वचन कहकर चुप हो गए।।२६॥

तदनन्तर श्रेणिक के प्रश्नसे प्रसन्न : हुए और तीन्न तपश्चरणरूपी कदमीसे शोभाय-मान मुनिजन नीचे किसे अनुसार उन धर्मात्मा श्रेणिक महाराजकी प्रशंसा करने को ॥२७॥ हे मगधेश्वर, तुम धन्य हो, तुम प्रदन करनेवालोमें अत्यन्त श्रेष्ठ हो इसिलए और भी धन्य हो, आज महापुराण सम्बन्धी प्रदन पूछते हुए तुमने हमलोगों के वित्तको बहुत ही हर्षित किया है ॥२८॥ हे श्रेणिक, श्रेष्ठ अन्तरों से सहित जिस पुराणको हम लोग पूछना चाहते थे उसे ही तुमने पूछा है । देखो यह कैसा अच्छा सम्बन्ध मिला है ॥२९॥ जानने-की इच्छा प्रकट करना प्रश्न कहलाता है । आपने अपने प्रश्नमें धर्मका स्वरूप जानना चाहा है । सो हे श्रेणिक, धर्मका स्वरूप जाननेकी इच्छा करते हुए आपने सारे संसारको जानना चाहा है अर्थान् धर्मका स्वरूप जाननेकी इच्छासे आपने अस्वल संसारके स्वरूपको जाननेकी इच्छा प्रकट की है ॥३०॥ हे श्रेणिक, देखो, यह धर्म एक वृत्त है । अर्थ

१ विज्ञापनात् समाधानात् । २ भवतः । ३ अन्यधनवनितारित । ४ दित निकाचितम् अ०, स०, द०, प० । ५ तिःकिया ट० । ६ उत्तवा । ७ प्रश्टुमिष्टम् । ८ परमाक्षरम् अ०, स०, प०, स०, द० । ९ प्रकृतार्थोदिवचलनं संबादः । १० बोद्धुमिच्छा । ११ वेदनं विज्ञापनम् । वेदनः अ०, स०, द० । १२ सुमुखता द०, स०, स०, प०, म०, स० । १३ सर्वमैव द०, प० । १४ धर्मैकथा म०, प० ।

धमांद्र्यश्च कामश्च स्वगंश्वेश्यविगानतः'। धमंः कामार्थयोः 'स्तिरित्यायुष्मन्विविश्वितु ॥३२॥ धमांधीं सर्वकामाधीं धमांधीं धनसौख्यवान् । धमों हि मूछं सर्वासां धनर्द्धिसुखसंपदाम् ॥३३॥ धमंः कामदुषा धेनुर्धमंश्चिन्तामणिमंहान् । धमंः कद्वपतरः स्थेयान् धमों हि निधिरक्षयः ॥३४॥ पश्य धमंस्य माहास्यं बोऽपायात्परिरक्षति । 'यत्र स्थितं नरं 'दूराज्ञातिकामन्ति देवताः ॥३५॥ 'विचारनृपकोकास्मदिक्यप्रस्ययतोऽपि व । धीमन्धमंस्य माहास्यं निर्विचारमवेहि भोः ॥३६॥ स धमों विनिपातेम्यो यस्मास्यंधारयेत्रस्य । धत्ते चान्युद्यस्थाने निरपायसुखोदये ॥३०॥ स च धमः पुराणार्थः पुराणं पञ्चधाः त्रिष्टुः । क्षेत्रं कालश्च तीर्यञ्च सम्पुस्तस्तिद्वेषितम् ॥३०॥ क्षेत्रं त्रेलोक्यविन्यासः कालस्त्रिकाल्यविस्तरः । मुत्तयुपायो भवेत्तीर्थं पुरुषासत्तिविन्या ॥३०॥ न्याय्यमाचिरतं तेषां चरितं दुरितच्छिदाम् । इति कृत्स्नः पुराणार्थः प्रकृते संभावितस्त्वया ॥४०॥ अहो प्रसन्नगम्भीरः भुक्नोऽयं विश्वगोचरः । क्षेत्रक्षेत्रज्ञसम्मागं कालस्विरिताश्रयः ॥४९॥

वसका फला है और काम उसके फलोंका रस है। धर्म अर्थ और काम इन तीनोंकों त्रिवर्ग कहते हैं, इस त्रिवर्गकी प्राप्तिका मूल कारण धर्मका सुनना है ॥३१॥ हे आयुष्मन् , तुम यह निश्चय करो कि धर्म से ही अर्थ काम स्वर्गकी प्राप्ति होती है। सचमुच वह धर्म हा अर्थ और कामका इत्पत्तिस्थान है ॥३२॥ जो धर्मकी इच्छा रखता है वह समस्त इब्ट पदार्थोंकी इच्छा रखता है। धर्मकी इच्छा रखने वाला मनुष्य ही धनी झौर सुखी होता है क्योंकि धन ऋदि सुख संपत्ति आदि खबका मूळ कारण एक धर्म ही है।। १३।। मनवाही वस्तुओं को देने के लिए धर्म ही कामधेनु है, धर्म ही महान् विन्तामणि है, धर्म ही स्थिर रहनेवाला व ल्पनृक्ष है और धर्म ही अविनाशी निधि है ॥३४॥ हे श्रे णिक, देखो धर्मका कैसा माहात्म्य है, जो पुरुष धर्म में क्षिर रहता है-निर्मल भावोंसे धर्मका आचरण करता है वह उसे अनेक संकटोंसे बचाता है। तथा देवता भी उसपर आक्रमण नहीं कर सकते, दूर दूर ही रहते हैं ॥३५॥ हे बुद्धिमन्, विचार, राजनीति, लोकप्रसिद्धि, आत्मानुभव और उत्तम ज्ञान।दि की प्राप्तिसे भी धर्मका अचि-न्य माहात्म्य जाना जाता है। भावार्थ-द्रव्योंकी अनन्त शक्तियोंका विचार, राज सन्मान. छोकप्रसिद्धि, आत्मातुभव और अवधि मनःपर्यय आदि ज्ञान इन सबकी प्राप्ति धर्मसे ही होती है। अतः इन सव बार्तोको देखकर धर्मका प्रलोकिक माहारम्य जानना चाहिये ॥३६॥ यह धर्म नरक निगोद आदिके दुःखोंसे इस जीव की रक्षा करता है और अविनाशी सखसे यक्त मोक्ष-स्थानमें इसे पहुँचा देता है इसिंछए इसे धर्म कहते हैं ॥३७॥ जो पुराणका अर्थ है वहीं धर्म 🕏, मुनिजन पुराणको पाँच प्रकारका मानते हैं-क्षेत्र, काल, तीर्थ, सत्पुरुष और उनकी चेष्टाएँ ॥३८॥ ऊर्ध्व मध्य और पाताल रूप तीन छोकों की जो रचना है उसे क्षेत्र कहते हैं। भूत भवि-ब्यत और वर्तमान रूप तीन कालोंका जो विस्तार है स्से काल कहते हैं। मोध्रप्राप्तिके उपायभूत सम्यादर्शन सम्याझान और सम्यक्चारित्रको तीर्थ कहते हैं। इस तीर्थको सेवन करनेवाछे शलाकायुरुष सत्युरुष कहलाते हैं और पापोंको नष्ट करनेवाले उन सत्युरुषोंके न्यायोपेत आवरणको उनकी चेष्टाएँ अथवा कियाएँ कहते हैं। हे श्रीणक, तुमने पुराणके इस सम्पूर्ण अर्थको अपने प्रश्नमें समाविष्ट कर दिया है ॥३९-४०॥ महो श्री एक, तुम्हारा यह प्रदन सरक होनेपर भी गम्भीर है, सब तस्वोंसे भरा हुआ है तथा क्षेत्र, क्षेत्रको जाननेपाला अत्सा.

१ अविवादतः । २ कारणमिरवर्थः । ३ धर्मे । ४ अतिवायेन । ५ विचारं छप कोकारम-द० । ६ प्रश्ययः

इतमे युगस्यादौ पप्रच्छ भरतः पुरुम् । ततोऽनुयुयुजे! सम्राट् सागरोऽजितमच्युतम् ॥४२॥ इति प्रमाणभूतेयं वक्नुश्रोतृपरम्परा । स्वयाद्यालङ्कृता धीमन् ! पृच्छतेमं महाधियम् ॥४३॥ स्वं प्रष्टा भगवान्वक्ता सहस्रुश्रूषवो वयम् । सामग्री नेदशी जातु जाता नेव जनिक्यते ॥४४॥ तस्मात्पुण्यकथामेनां श्र्णुयामः समं वयम् । प्रज्ञापारमितो देवो वक्नुमुस्सहतामयम् ॥४५॥ इति प्रोत्साह्य तं धर्में 'ते समाधानचक्षुपः । ततो गणधरस्तोत्रं पेठुरित्युच्यकैस्तदा ॥४६॥ स्वा प्रत्यक्षस्तदां बोधेरत्यबुद्धमहोदयम् । प्रत्यक्षस्तवनेः स्तोतुं वयं चाद्य किलोचताः ॥४७॥ 'चतुवृंशमहाविद्यास्थानाकूपारपारगम् । स्वामृषे ! स्तोतुकामाः साः केवलं भक्तिचोदिताः' ॥४८॥ भगवन् भव्यसार्थस्य नेतुस्तव शिवाकरम्' । पताकेवोच्छिता भाति कीतिरेपा विधृज्ज्वला ॥४९॥ 'आलवालीकृताम्भोधिवलया कीर्तिवल्लरी । जगन्नादीतरोरग्रमाकामति तवोच्छिला ॥५०॥ स्वामामनन्ति सुनयो योगिन।मधियोगिनम् । स्वा गण्यं गणनातीतगुणं गणधरं विदुः ॥५९॥

सन्मार्ग, काल और सत्पुरुपोंका चरित्र आदिका आधारभूत है ॥४१॥ हे बुद्धिमान् श्रेणिक, युगके आदिमें भरत चक्रवर्तीने भगवान् आदिनाथसे यही प्रश्न पूँछा था, और यही प्रश्न चक्रवर्ती सगरने भगवान् अजितनाथसे पूँछा था। आज तुमने भी अल्यन्त बुद्धिमान् गौतम गणधरसे यही प्रश्न पूछा है इस प्रकार वक्ता और श्रोताओं की जो प्रमाणभूत—सची परम्परा चली आ रही थी उसे तुमने सुशोभित कर दिया है ॥४२-४३॥ हे श्रेणिक, तुम प्रश्न करने वाले, भगवान् महावीर स्वामी उत्तर देनेवाले और हम सव तुम्हारे साथ सुननेवाले हैं। हे राजन्, ऐसी सामग्री पहले न तो कभी मिली है और न कभी मिलेगी ॥४४॥ इसलिये पूर्ण श्रुतज्ञानको धारण करनेवाले ये गौतम स्वामी इस पुण्य कथाका कहना प्रारम्भ करें भौर हम सब तुम्हारे साथ सुनें ॥४५॥ इस प्रकार वे सब ऋषिजन महाराज श्रेणिकको धर्ममें उत्साहित कर एका प्रवित्त हो उच्च स्वरसे गण्धर स्वामीका नीचे लिखा हुआ स्वोत्र पढने कगे ॥४६॥

हे स्वामिन्, यद्यपि प्रत्यच्च ज्ञानके घारक बड़े बड़े मुनि भी अपने ज्ञान द्वारा आपके अभ्युदयको नहीं जान सके हैं तथापि हमलोग प्रत्यक्ष स्तोत्रोंके द्वारा आपकी स्तुति करनेके छिये तत्पर हुए हैं सो यह एक आश्चर्यकी ही बात है ॥४०॥ है ऋपे, आप चौदह महा महाविद्या (चौदह पूर्व) रूपी सागरके पारगामी हैं अतः हम छोग मात्र भक्ति मे प्रेरित होकर ही आपकी स्तुति करना चाहते हैं ॥४८॥ हे भगवन्, आप भव्य जीवोंको मोक्षस्थानकी प्राप्ति करानेवाले हैं, आपकी चन्द्रमाके समान चड्डवर्छ कीर्ति फहराती हुई पताकाके समान शोभायमान हो रही है ॥४८॥ देव, चारों और फैले हुए समुद्रको जिसने अपना आलवाल (क्यारी) बनाया है ऐसी बढ़ती हुई आपकी यह कीर्तिक्ष्पी जता इस समय त्रसनाड़ी रूपी बुक्षके अप्रभागपर आक्रमण कर रही हैं—उसपर आरूढ़ हुआ बाहती है ॥५०॥ हे नाथ, बड़े बड़े मुनि भी यह मानते हैं कि आप योगियोंमें महायोगी हैं, प्रसिद्ध हैं, असंख्यात गुणोंके धारक हैं तथा संघके अधिपति—गणधर हैं ॥५१॥

<sup>9</sup> प्रश्नमकरोत् । २ ऋषयः । ३ चरवारो वेदाः, शिक्षा वल्पो व्याकरणं छन्दोविचितिः ज्योतिषं निरुक्तम् इतिहासः पुराणं मीमांसा न्यायशास्त्रं चेति चतुर्दशमहाविद्यास्थानानि चतुर्दशपृष्ठाणि वा चतुर्दशमहाविद्यास्थानानि । ४ नोदिताः अ०, स०। ५ सङ्घस्य । ६ मोक्षखनिम् । ७ आस्त्रवासः आवापः ।

गोतमा 'गो प्रकृष्टा स्यात् सा च सर्वज्ञभारती । तां वेस्सि तामधीपे' च त्वमतो गौतमो मतः ॥५२॥ गोतमादागतो देवः स्वर्गाप्राद्गीतमो' मत': । तेन प्रोक्तमधीयानस्त्वव्चासौ गौतमश्रुतिः ॥५३॥ इन्द्रेण प्राप्तपूर्जिईरिन्द्रभृतिस्विमध्यसे । साक्षारसर्वज्ञपुत्रस्वमाप्तसंज्ञानकिष्ठकः ॥५४॥ चतुर्भिश्चामछैवधिरवुद्धस्वं जगचतः । प्रज्ञापारिमतं बुद्धं त्वां निराहुरतो बुधाः ॥५५॥ 'पारतमः 'परं ज्योति'स्त्वामद्भृ दुरासदम् । ज्योतिर्मयः प्रदीपोऽसि त्वं तस्याभिप्रकाशनात् ॥५६॥ श्रुतदेव्याहितछै'णप्रयक्षा बोधदीपिका । तवैपा प्रज्ञवरुच्युन्चैर्योत्यन्ती जगद्गृहम् ॥५७॥ तव वाक्प्रकरो' दिव्यो विधुन्वन् जगतां तमः । प्रकाशयित सन्मार्गं रवेरिव करोरकरः ॥५८॥ तव छोकातिगा प्रज्ञा विद्यानां पारदृश्वरी । श्रुतस्कन्धमहासिन्धोरमज्ञवानपात्रताम् ॥५९॥ त्वयावतारिता तुङ्गान्महावीरहिमाचलात् । भ्रुतामरसरित्युण्या निर्धुनानाखिलं रजः ॥६०॥ प्रत्यक्षश्च द्विधा ते ज्ञानपर्ययः । केवलं केवलिन्येकस्ततस्वं श्रुतकेवली ॥६९॥

चत्कृष्ट वाणीको गौतम कहते हैं स्रौर वह उत्कृष्ट वाणी सर्वज्ञ-तीर्थकरकी दिव्यध्वनि ही हो सकती है उसे आप जानते हैं अथवा उसका अध्ययन करते हैं इसिटए आप गौतम माने गये है अर्थात आपका यह नाम सार्थक है (श्रेष्टा गौ. गौतमा. तामधीते वेद वा गौतमः 'तदधीते वेद वा' इखणु प्रखयः ) । ५२॥ अथवा यों समित्रये कि भगवान् वर्धमान खामी. गोतम अर्थात उत्तम सोतहर्वे स्वर्गसे अवर्ताणे हुए हैं इसितए वर्धमान स्वामीको गौतम कहते हैं इन गौतम अर्थात् वर्ध-मान स्वामी द्वारा कही हुई दिव्यध्वनिको आप पढ़ते हैं जानते हैं, इसलिए लोग आपको गौतम कहते हैं। (गोतमादागतः गौतमः 'तत आगतः' इत्यण् , गौतमेन प्रोक्तमिति गौतमम् , गोतमम् अधीते वेद वा गौतमः) ॥५३॥ आपने इन्द्रके द्वारा की हुई अवस्तिपी विभृतिको प्राप्त किया है इसलिए आप इन्द्रभृति कहलाते हैं। तथा आपको सम्याज्ञान रूपी कण्ठाभरण प्राप्त हुआ है अतः आप सर्वज्ञदेव श्री वर्धमान स्वामीके साज्ञात पुत्रके समान हैं ॥५४॥ हे देव. आपने अपने चार निर्मत ज्ञानों के द्वारा समस्त संसार को जान लिया है तथा आप बुद्धि के पारको प्राप्त हुए हैं इसलिए विद्वान लोग आपको बुद्ध कहते हैं ।।५५।। हे देव, आपको बिना देखे अज्ञानान्धकार से परे रहनेवाली केवलज्ञान रूपी उत्कृष्ट ज्योतिका प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है, आप उस ज्योतिके प्रकाश होनेसे ज्योतिस्वरूप अनोखे दीपक हैं ॥५६॥ हे स्वामिन् , श्रत देवताके द्वारा स्त्री रूपको धारण करनेवाली आपकी सम्यग्ज्ञान रूपी दीपिका जगतरूपी घरको प्रकाशित करती हुई अत्यन्त शोभायमान हो रही है ॥५७॥ आपके दिव्य वचनोंका समूह लोगोंके मिध्यात्व रूपी अन्धकारको नष्ट करता हुआ सूर्यकी किरणोंके समूहके समान समीचीन मार्गका प्रकाश करता है।।५८।। हे देव, आपकी यह प्रज्ञा छोकमें सबसे चढ़ी बढ़ी है, समस्त विद्याओं में पारङ्गत है और द्वादशाङ्ग रूपी समुद्रमें जहाजपनेको प्राप्त है-अर्थात् जहाजका काम देती है ।।५९॥ हे देव. आपने अत्यन्त ऊँचे वर्धमान स्वामीक्रप हिमाख्यसे उस श्रुतज्ञानरूपी गङ्गा नदीका अवतरण कराया है जो कि स्वयं पवित्र है और समस्त पाप-रूपी रजको घोनेवाली है ॥६०॥ हे देव, केवलीभगवान्में मात्र एक केवलज्ञान ही होता है और आपमें प्रत्यत्त परोक्षके भेदसे दो प्रकारका ज्ञान विद्यमान है इसलिए आप अतक्रेवली

१ वाक्। 'गौ: पुमान् कृषभे स्वर्गे खण्ड वज्रहिमाशुपु। स्त्री गवि भूमिदिग्नेत्रवाग्वाणसिलले त्रिषु॥' इति विश्वलो०। २ मधीष्टे म०, ल०। ३ तीर्थक्करः । ४ जिनः स०, स०, द०, प०। ५ तमसः पारंगतम्। ६ देवलज्ञानम् । दुरासदं भवतीति सम्बन्धः । ७ खोति स०। ८ कृतस्त्रीसम्बन्धि । ९ प्रसरो म०, ल०।

पारतमः पर'धाम प्रवेष्टुमनसो वयम् । तद्द्वारोद्वाटनं बीजं' स्वामुपास्य लभेमहि ॥६२॥ 'ब्रह्मोखा निखिला 'विद्यास्त्वं हि ब्रह्मसुतो मुनिः । पर' ब्रह्म स्वदायत्तमतो ब्रह्मविदो विदुः ॥६३॥ मुनयो 'वातरशनाः पदमूर्ध्वं 'विधित्सवः । स्वां मूर्द्धवन्दिनो भूत्वा तद्दुपायमुपासते ॥६४॥ महायोगिश्वमस्तुर्भ्यं महाप्रज्ञ नमोऽस्तु ते । नमो महास्मने तुर्भ्यं नमः 'स्तात्ते महर्द्ध्यं ॥६५॥ नमोऽविधुषे तुर्भ्यं नमो देशाविधिविषे । परमावध्ये तुर्भ्यं नमः सर्वाविधस्पृशे ॥६६॥ 'कोष्टबुद्धं नमस्तुर्भ्यं नमस्ते 'वीजबुद्धये । 'पदानुसारिन् 'श्वंभिन्नश्चोतस्तुर्भ्यं नमो नमः ॥६७॥

कहलाते है। ६१।। हे देव . हम लोग मोह अथवा अज्ञानान्धकारसे रहित मोक्षरूपी परम धानमें प्रवेश करना चाहते हैं अतः आपकी उपासना कर आपसे उसका द्वार उघाड़नेका कारण प्राप्त करना चाहते हैं ॥६२॥ हे देव , आप सर्वज्ञ देवके द्वारा कही हुई समस्त विद्याद्योंको जानते हैं इसिलये आप ब्रह्मसुत कहलाते हैं तथा परंत्रह्म रूप सिछ पदकी प्राप्ति होना आपके अधीन है, ऐसा ब्रह्मका स्वरूप जाननेवाले योगीश्वर भी कहते हैं ॥६३॥ हे देव . जो दिगम्बर मुनि मोक्ष प्राप्त करनेके अभिलाषी हैं वे आपको मस्तक अकाकर नमस्कार करते हुए उसके उपायभूत-सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्तनारित्रकी हपासना करते हैं ॥६४॥ हे देव , आप महायोगी हैं-ध्यानी हैं अतः भापको नमस्कार हो, आप महाबुद्धिमानु हैं अतः आपको नमस्कार हो, आप महात्मा हैं अतः आपको नमस्कार हो. आप जगत्त्रयके रचक और वड़ी वड़ी ऋद्धियोंके धारक है अतः आपको नमस्कार हो ॥६५॥ हे देव . आप देशावधि, परमावधि और सर्वावधिरूप अवधि ज्ञानको धारण करनेवाले हैं अतः आपको नमस्कार हो ॥६६॥ हे देव. आप कोष्टवृद्धि नामक ऋदि को घारण करने वाले हैं अर्थात जिस प्रकार कोठेंने अनेक प्रकारके धान्य भरे रहते हैं उसी प्रकार आपके हृदयमें भी अनेक पदार्थों का ज्ञान भरा हुआ है. अतः आपको नमस्कार हो। आप बीजबृद्धि नामक ऋदिसे सहित हैं अर्थात् जिस प्रकार उत्तम जमीनमें बीया हुआ एक भी बीज अनेक फल उत्पन्न कर देता है उसी प्रकार आप भी आगमके बीजरूप एक दो पदोंकों ब्रह्म कर अनेक प्रकारके ज्ञानको प्रकट कर देते हैं इस्रतिए आपको नमस्कार हो। आप पदातुसारी ऋदिको धारण करने वाले हैं अर्थात् आगमके आदि मध्य अन्तको अथवा जहाँ कहींसे भी एक पदको सनकर भी समस्त आगमको जान लेते हैं बतः बापको नमस्कार हो। आप संभिन्नश्रीष्ट ऋदिको धारण करनेवाछे हैं अर्थात् आप नौ योजन चौड़े और बारह योजन उम्बे क्षेत्रमें फेंडे हुए चक्रवर्तीके कटक सम्बन्धी समस्त मनुष्य और तिर्येख्वोंके अक्षरा-त्मक तथा अनक्षरात्मक मिले हुए हुए शब्दोंको एक साथ प्रहण कर सकते हैं अतः आपको

१ कारणम् । २ ब्रह्मणा सर्वज्ञेनोका । ३ विद्वांस्तं द०, ळ० । ४ वायुकाश्रोदामा । ५ विवित्सवः ट० । वेतुमिच्छवः लब्धुमिच्छव इत्यर्थः । 'विद्लु लाभे' इति धातोरुत्यन्नस्वात् । ६ नमस्वात्रे ल० । स्तात् अस्तु । ७ कोष्ठागारिकपृतभूरिधान्यानामविनष्टाञ्यतिकीर्णानां यथास्थानं तथैवावस्थानमवधारितप्रन्थार्थानां यस्यो बुद्धौ सा कोष्ठषुद्धः । ८ विशिष्टक्षेत्रकालादिसद्दायमेकमप्युप्तं बीजमनेकबीजप्रदं यथा भवति तथैकबीजपदप्रहणादनेकपदाप्रमतिपत्तिर्यस्यां बुद्धौ सा बीजबुद्धः । ९ आदावन्ते यत्र तत्र चैकपदप्रहणात् समस्तप्रन्यार्थस्यावधारणा यस्यां
बुद्धौ सा पदानुसारिणी बुद्धः । १० सं सम्यक्संकरव्यतिकरव्यतिरेवेण भिन्नं विभक्तं शब्दरूपं श्रणोतीति सम्मिनश्रोतृश्वद्धिः द्वादशयोजनायामनवयो अनविस्तार्यक्षयस्य स्थारिपन्नस्थार्यस्थान्यस्यान्यान्यं
विभिन्नस्थापि युगपरप्रतिभासो यस्यामुद्धौ सत्यां भवति सा सम्मिननश्रोत्रीर्यर्थः ।

नमोऽस्त्वृज्जमते तुभ्यं नमस्ते विपुछात्मने । नमः 'प्रत्येकबुद्धाय 'स्वयम्बुद्धाय वे नमः ॥६८॥ अभिन्नदशपूर्विस्वात्प्राप्तपूजाय ते नमः । नमस्ते पूर्वविद्यानां विश्वासां पारदृश्वने ॥६९॥ दिप्तिग्रितपसे तुभ्यं नमस्तप्तमहातपः । नमो घोरगुणब्रह्मचारिणे घोरतेजसे ॥७०॥ नमस्ते विक्रियर्द्धीनामष्टधा सिद्धिभीयुपे । 'आमर्प'क्ष्वेळवाग्विषुड्ज्ङ्क'सर्वोषपे नमः ॥७९॥ नमोऽमृतमधुक्षीरसर्पिरस्त्रविणेऽस्तु' ते । नमो मनोवचःकायबिह्ननां ते बङीयसे ॥७२॥

बार बार नमस्कार हो ॥६७॥ आप ऋज्मति और विपत्तमति नामक दोनों प्रकारके मनःपर्यय ज्ञानसे सहित हैं अतः आपको नमस्कार हो । आप प्रत्येकबुद्ध हैं इसलिए आपको नमस्कार हो तथा जाप स्वयंबुद्ध हैं इसिंहए आपको नमस्कार हो ॥६८॥ हे स्वामिन् , दशपूत्री का पूर्ण ज्ञान होनेसे आप जगत्में पुरुवताको प्राप्त हुए हैं अतः आपको नमस्कार हो । इसके सिवाय आप समस्त पूर्व विद्यास्त्रोंके पारगामी हैं अतः आपको नमस्कार हो ॥६८॥ हे नाथ, आप पक्षोपवास, मास्रोपवास आदि कठिन तपस्याएँ करते हैं. आतापनादि योग लगाकर दीर्घकाल तक कठिन कठिन तप तपते हैं। अनेक गुणोंसे सहित अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं और अखन्त तेजस्वी हैं अतः आपको नमस्कार हो ॥७०॥ हे देव, आप अणिमा, महिमा, गरिमा, लियमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व इन आठ विक्रिया ऋद्धियोंकी सिद्धिको प्राप्त हुए हैं मर्थान् (१) आप अपने शरीरको परमासके समान सुदम कर सकते हैं. (२) मेरुसे भी खुल बना सकते हैं. (३) अत्यन्त भारी (वजनदार) कर सकते हैं. (४) हतका (कम वजनदार) बना सकते हैं. (५) आप जमीन पर बैठे बैठे ही मेर पर्वतकी धोटी छ सकते हैं अथवा देवों के आसन करपायमान कर सकते हैं, (६) आप अदाई द्वीप में चाहे जहाँ जा सकते हैं अथवा जडमें खलकी तरह श्वाम जनकी तरह चल सकते हैं. (७) आप चक्रवर्तीके समान विभूतिको प्राप्त कर सकते हैं और (८) विरोधी जीवोंको भी वशमें कर सकते हैं अतः आपको नमस्कार हो। इनके सिवाय है देव , आप मामर्ष, दवेल, नाग्विपट , जल्ल और सर्वोपधि मादि ऋदियोंसे सुशोभित हैं अर्थात् (१) आपके वमनकी वायु समस्त रोगोंको नष्ट कर सकती है। (२) आपके मुखसे निकले हुए कफको स्पर्शकर बहनेवाली वायु सब रोगोंको हर सकती है। (३) आपके मुखसे निकली हुई वायु सव रोगोंको नष्ट कर सकती है। (४) भापके मलको स्वर्शकर बहती हुई वायु सब रोगोंको हर सकती है और (५) आपके शरीरको स्पर्शकर बहती हुई वायु सब रोगोंको दर कर सकती है। इसलिए आपको नमस्कार हो ॥७१॥ हे देव. आप अमृतस्राविशी. मधुस्राविगी, चीरस्राविगी और घृतस्राविणी आदि रस ऋदियोंको धारण करनेवाछे हैं अर्थात (१) भोजनमें मिला हुआ विष भी आपके प्रभावसे अमृत रूप हो सकता है. (२) भोजन मीठा न होनेपर भी आपके प्रभावसे मीठा हो सकता है, (३) आपके निमित्तसे भोजनगृह अथवा भोजनमें दूध झरने लग सकता है और (४) आपके प्रभावसे भोजनगृहसे घी की कमी दर हो सकती है। अतः आपको नमस्कार हो। इनके सिवाय आप मनोबल, वधनवल और कायबल ऋढिसे सम्पन्न हैं अर्थात् आर समस्त द्वादशाङ्गका अन्तर्भहतेमें अर्थरूपसे

<sup>9</sup> वैरायकारणं किञ्चिद्दृष्ट्वा यो वैरायं गतः स प्रत्येकबुद्धः । प्रत्येकिनिमित्ताद्बुद्धः मत्येकबुद्धः । यथा-नीलाजनाविलयात् वृषभनाथः । २ वैरायकारणं किञ्चिददृष्ट्वा परोपदेशं चानपेक्ष्य खयमेव यो वैरायं गतः स खय-स्तुद्धः । १ छर्दिः । ४ क्षेत्रः(ठगुळु क०) [सुखमलम्]। 'थूक' । ५ सर्वाज्ञमस्यम् । ६-स्राविणे नमः म० ।

कळजङ्काफळश्रेणीतन्तुपुष्पाम्बरश्रयात् । चारणिर्द्धेज्ये नुभ्यं नमोऽक्षीणमहर्द्धये ॥७३॥ त्वसेव परमो बन्धुरत्वमेव परमो गुरुः । त्वामेव सेवमानानां भवन्ति ज्ञानसम्पदः ॥७४॥ त्वयेय भगवन् विश्वा विहिता धर्मसंहिता । अत एव नमस्तुभ्यममी कुर्वन्ति योगिषः ॥७५॥ त्वत्त एव परंश्रयो मन्यमानास्ततो वयम् । तव पादाङ्किपच्छायां त्वच्यास्तिक्या दुपास्महे ॥७६॥ वाग्युप्तेस्वत्स्तुतौ हानिर्मनोगुप्तेस्तव स्मृतौ । कायगुप्तेः प्रणामे ते काममस्तु सदापि नः ॥७७॥ स्तुत्वेति स्तुतिभिः स्तुरयं भवन्तं भुवनाधिकम् । पुराणश्रु विमेवैनां तत्कर्लं प्रार्थयामहे ॥७८॥ पुराणश्रु वितेतो धर्मो योऽस्नाकमभिसंस्कृतः । पुराणकवितामेव तस्मादाशास्त्रहे वयम् ॥७८॥

चिन्तवन कर सकते हैं. समस्त द्वादशाङ्गका अन्तर्भुहूर्तमें शब्दों द्वारा उचारण कर सकते हैं और शाीर सम्बन्धी अतुल्य बलसे सहित हैं अतः आपको नमस्कार हो ॥७२॥ हे देव . माप जलचारण, जंघाचारण, फलचारण, श्रेणीचारण, तन्तुचारण, पुष्पचारण और अम्बरचारण आदि चारण ऋदियोंसे युक्त हैं अर्थात् (१) आप जलमें भी स्थलके समान चल सकते हैं तथा ऐसा करनेपर जलकायिक और जलचर जीवोंको आपके द्वारा किसी प्रकारकी वाधा नहीं होगी। (२) आप बिना कदम उठाये ही आकाशमें चल सकते हैं। (३) बाप वृक्षोंमें तागे फलोंपरसे गमन कर सकते हैं और ऐसा करनेपर भी वे फल वृक्षसे ट्रकर नीचे नहीं गिरेंगे। (४) आप आकाशमें श्रेणीयद्ध गमन कर सकते हैं , बीचमें आए हुए पर्वत आदि भी आपको नहीं रोक सकते। (५) आप सूत अथवा मकड़ीके जालके तन्तुओं रर गमन कर सकते हैं पर वे आपके भारसे टूटेंगे नहीं। (६) आप पुष्पींपर भी गमन कर सकते हैं परन्त वे बापके भारसे नहीं दृटेंगे और न उसमें रहनेवाले जीवोंको किसी प्रकारका कष्ट होगा। और (७) इनके विवाय आप माकाशमें भी सर्वत्र गमनागमन कर सकते हैं। इसलिए आपको नमस्कार हो । हे स्वामिन . आप अत्तीण ऋदिके धारक हैं अर्थात आप जिस भोजनशास्त्रासे भोजन कर आवें उसका भोजन चक्रवर्शके कटकको खिलाने रर भी चीण नहीं होगा और आप यदि छोटे छे स्थानमें भी बैठकर धर्मीपदेश आदि देंगे तो उस स्थानपर समस्त मनुष्य और देव आदिके बैठनेपर भी संकीर्णता नहीं होगी। इसिटिए आपको नमस्कार हो ॥७३॥ हे नाथ. संसारमें आपही परम हितकारी बन्ध हैं, आपही परमगुरु हैं और आपकी सेवा करनेवाले पुरुषोंको ज्ञानरूपी सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है ॥७४॥ हे भगवन् , इस संसारमें आपने ही समस्त धर्मशास्त्रोंका वर्णन किया है अतः ये बड़े बड़े योगी आपको ही नमस्दार करते हैं ॥७५॥ हे देव , मोक्षरूपी परम कल्याणकी प्राप्ति आपसे ही होती है ऐसा मानकर हमस्रोग आपमें श्रद्धा रखते हुए आपके चरणरूप वृक्षोंकी छायाका आश्रय हेते हैं।।७६॥ हे देव. आपकी स्तुति करनेसे हमारी वचनगुप्तिकी हानि होती है, आपका स्मरण करनेसे मनोगुप्तिमें बाधा पहुँ चती है तथा आपको नमस्कार करनेमें कायगुप्तिकी हानि होती है सो भले ही हो हमें इसकी चिन्ता नहीं, हम सदा ही आपकी स्तुति करेंगे, आपका स्मरण करेंगे और आपको नमस्कार करेंगे । १७७। हे स्वामिन, जगत्में श्रेष्ठ और स्तुति करनेके योग्य आपकी हम लोगोंने जो ऊपर लिखे अनुसार स्तुति की है उसके फल स्वरूप इमें तिरेसट शलाकापुरुषोंका पुराण सुनाइए, यही हम सब प्रार्थना करते हैं ॥७८॥ हे देव, पुराणके सुननेसे हमें जो सुयोग्य धर्मकी प्राप्ति होगी उससे इम कविवारूप पुराणकी ही आशा करते हैं। ७९॥

१ स्पृतिः । २ निश्वयबुद्धेः । ३ - मेवैतां स॰, द॰ । ४ स्तुतिफलम् । ५ वासितः । ६ प्रार्थयामहे ।

स्वस्पदाराधनाःसुण्यं यद्समाभिरुपार्जितम् । 'तवैव तेन भूयाञ्चः परार्था संपद्किता ॥८०॥ स्वस्प्रसादादियं देव सफला प्रार्थनाऽस्तु नः । साधं राजपिणानेन श्रोतृननुगृहाण नः ॥८१॥ इत्युच्वैः स्तोग्नसंपार्टस्तःक्षणं प्रविज्ञम्भितः । पुण्यो मुनिसमाजेऽस्मिन् महान् इत्लक्ष्रोऽभवत् ॥८२॥ इत्यं स्तुविज्ञरोधेन' मुनि'वृन्दारकेस्तदा । प्रसादितो गणेन्द्रोऽभूद्रक्तिप्राद्या हि योगिनः ॥८३॥ तदा प्रशान्तगम्भीरं स्तुत्वा मुनिभिर्श्वितः । मनो व्योपारयामास गौतमस्तदनुप्रद्वे ॥८४॥ ततः प्रशान्तगम्भीरं स्तुत्वा मुनिभिर्श्वितः । मनो व्योपारयामास गौतमस्तदनुप्रद्वे ॥८४॥ ततः प्रशान्तगम्भीरं स्तुत्वा मुनिभिर्श्वितः । ग्रुश्रूपावहिते साधुसमाजे 'निभृतं स्थिते ॥८५॥ वाष्ट्रमलानमशेषाणामपायादितिनर्मलाम् । वाग्देवीं दशनज्योत्स्नाव्याजेन स्कुट्यकिव ॥८६॥ सुभाषितमहारत्वप्रसारमिव दर्शयन् । यथाकामं जिष्ट्रश्लूणां भक्तमृत्येव योगिनाम् ॥८०॥ लसद्दशनदीप्तांग्रुप्रस्नैराकिरन्सदः । सरस्वतीप्रवेशाय पूर्वरङ्गमिवाचरन् ॥८८॥ मनःप्रसादमभितो विभजद्गिदिवायतैः । प्रसन्नैर्वाक्षितैः कृतस्तां सभां प्रक्षालयिव ॥८०॥ तपोऽनुभावसञ्चातमभ्यासीनोऽपि विष्टरम् । जगतामुपरीवोच्चैर्महिम्ना घटितस्थितिः ॥९०॥

हे नाथ, आपके चरणोंकी अराधना करनेसे हमारे जो कुछ पुरायका संचय हुमा है उससे हमें भी आपकी इस उत्कृष्ट महासम्पत्तिकी प्राप्ति हो ॥८०॥ हे देव, आपके प्रसादसे हमारी यह प्रार्थना सफल हो। आज राजर्षि श्रेणिकके साथ साथ हम सब श्रोताओं पर कृपा की जिये॥८१॥

इस प्रकार मुनियोंने जब रच स्वरसे स्तोत्रोंसे जो गणधर गौतम स्वामीकी स्तुति की थी उससे उस समय मुनिसमाजमें पुर्यवर्द्धक बड़ा भारी कोलाहल होने लगा था ॥८२॥ इस प्रकार समुदाय रूपसे बड़े बड़े मुनियोंने जब गणधर देवकी खुति की तब वे प्रसन्न हुए। सो ठीक ही है क्योंकि योगीजन भक्तिके द्वारा वशीभूत होते ही हैं।।८३॥ इस प्रकार मुनियोंने जब बड़ी शान्ति और गम्भीरताके साथ स्तुति कर गण्धर महाराजसे प्रार्थना की तब इन्होंने इनके अनुमहमें अपना चित्त लगाया-उस ओर ध्यान दिया ॥८४॥ इसके अनन्तर जब स्तुतिसे दत्पन्न होनेवाला कोलाहल शःन्त हो गया और सब लोग हाथ जोड़कर प्रराख सुननेकी इच्छासे सावधान हो चुपचाप बैठ गये तव वे भगवान गौतम स्वामी श्रोताश्चौंको संबोधते हुए गम्भीर मनोहर और उत्कृष्ट अर्थसे भरी हुई वाणी द्वारा कहने छगे। उस समय जो बातोंकी इड्डवर किरएों निकर रही थीं उनसे ऐसा माल्यम होता था मानों वे शब्द सम्बन्धी समस्त दोषोंके अभावसे अत्यन्त निर्मेख हुई सरस्वती देवीको ही साक्षात प्रकट कर रहे हों॥ दस समय वे गणधर खामी ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे भक्तिरूपी मुल्यके द्वारा अपनी इच्छात्सार खरीदनेके मिभलाषी मुनिजनोंको सुभाषित रूपी महारत्नोंका समृह ही दिखला रहे हों।। उस समय वे अपने दातों के किरणरूपी फुक्षों को सारी सभामें विखेर रहे थे जिससे ऐसा मालुम होता था मानो सरस्वती देवीके प्रवेशके लिए रङ्गभूमिको ही सजा रहे हों ॥ मन-की प्रधन्नताको विभक्त करनेके लिए ही मानो सब छोर फैली हुई छपनी स्वच्छ और प्रसन्न हृष्टिके द्वारा वे गौतम स्वामी समस्त सभाका प्रक्षालन करते हुएसे मालूम होते थे ॥ यद्यपि वे ऋषिराज तपश्चरणके माहात्म्यसे प्राप्त हुए आसनपर बैठे हुए थे तथापि अपने एत्कृष्ट माहात्म्यसे ऐसे माछम होते थे मानो समस्त लोकके ऊपर ही वैठे हों।। उस समय वे न तो सरस्वतीको ही अधिक कष्ट देना चाहते थे और न इन्द्रियोंको ही अधिक चलायमान करना चाहते थे।

९ तदेव म॰ ।२ समुद्रायेन । १ मुख्यैः । ४ ६ति प्रद्यान्तगम्भीरः स्तुःवा स्तुतिभिर्धितः । म॰ । तथा प॰ स॰ । ५ प्रार्थितः ।६ सावधाने । ७ निश्चलं यथा भवति तथा । ८ प्रसारः [ समुद्रः ] ।

सरस्वतीपरिक्छेशमिनिच्छिक्षव नाधिकम् । तीवयन्क'रणस्पन्दमिक्षमुखसीष्ठवः ॥९१॥ न 'दिवस्त परिश्राम्यक्षो त्रस्यक्ष परिस्वछन् । सरस्वतीमितिश्रीढामनायासेन योजयन् ॥९२॥ 'सममुज्वायतस्थानमास्थाय रिवतासनः । पल्यक्केन परां कोटीं वैराग्यस्येव 'रूपयन् ॥९३॥ करं वामं स्वपर्यक्के निधायोत्तानितं शनैः । देशनाहस्तमुित्कष्य्य मार्यवं नाटयित्वत ॥९४॥ क्याजहारातिगम्भीरमधुरोदारया गिरा । भगवान् गौतमस्वामी श्रोतृन्संबोधयित्वति ॥९५॥ श्रुतं मया श्रुतस्कन्धादायुप्मन्तो महाधियः । 'निबोधत 'पुराणं मे' यथावत्कययामि वः ॥९६॥ यत्प्रजापतये ब्रह्मा भरतायादितीर्थकृत् । प्रवाच तदहं तेऽद्य वक्ष्ये श्रोणिक भोः श्रृणु ॥९७॥ महाधिकाराश्रत्वारः श्रुतस्कन्धस्य वर्णिताः । तेषामाद्योऽनुयोगोऽयं सत्तां सचरिताश्रयः ॥९८॥ द्वितीयः स्र्यादनुयोगः स यत्र वै । त्रेलोक्यक्षेत्रसंख्यानं 'कुल्पत्रेऽधिरोपितम् ॥९८॥ चरणादिस्तृतीयः स्यादनुयोगो जिनोदितः । यत्र 'चर्याविधानस्य परा द्विद्वाहता ॥१००॥ नुर्यो द्वव्याययोगस्त द्वव्याणां यत्र निर्णयः । प्रमाणनयनिक्षेपैः' सदाद्वेश्वरा कमादिभः । ॥१०१॥ आनुर्द्यादिभेदेन पञ्चधोपक्रमो मतः । स पुराणावतारेऽस्थिन्योजनीयो यथागमम् ॥१०२॥

बोलते समय उनके मुखका सौन्दर्य भी नष्ट नहीं हुआ था॥ उस समय उन्हें न तो पसीना आता था, न परिश्रम ही होता था, न किसी बातका भय ही लगता था और न वे बोलते बोलते स्वलित ही होते थे—चूकते थे। वे विना किसी परिश्रमके ही अतिशय प्रौड़—गम्भीर सरस्वतीको प्रकट कर रहे थे॥ वे उस समय सम, सीधे और विस्तृत स्थानपर पर्यङ्कासनसे बैठे हुए थे जिससे ऐसे माल्यम होते थे मानो शरीर द्वारा वैराग्यकी अन्तिम सीमाको ही प्रकट कर रहे हों। उस समय धनका बॉया हाथ पर्यङ्क पर था और दाहिना हाथ उपदेश देनेके लिए कुछ ऊपरको उठा हुआ था जिससे ऐसे माल्यम होते थे मानो वे मार्द्र (विनय) धर्मको नृत्य ही करा रहे हों अर्थात उचतम विनय गुणको प्रकट कर रहे हों॥८५-९५॥ वे कहने लगे—हे आयुष्मान खुद्धमान भव्यजनो , मैंने श्रुतस्वन्यसे जैसा फुछ इस पुराणको सुना है सो क्योंका त्यों आपछोगोंके लिए कहता हूँ, आपकोग ध्यानसे सुनें ॥९६॥ हे श्रेणिक , आदि ब्रह्मा प्रथम तीर्थंकर भगवान ग्रुपभदेवने भरत चक्रवर्ती के लिए जो पुराण कहा था उसे ही मैं आज तुम्हारे लिए कहता हूँ तुम ध्यान देकर सुनो ॥९७॥

श्रुतस्कन्धके चार महा अधिकार वर्णित किये गये हैं उनमें पहले अनुयोगका नाम प्रथमानुयोग है। प्रथमानुयोगमें तीर्थं कर आदि सत्पुरुषों के चित्रका वर्णन होता है। १८॥ दूसरे महाधिकार- का नाम करणानुयोग है इसमें तीनों लोकों का वर्णन उस प्रकार लिखा होता है जिस प्रकार किखी ताम्रपत्रपर किसी की वंशावली लिखी होती है। १९॥ जिनेन्द्रदेवने तीसरे महाधिकारको चरणा- तुयोग बतलावा है। इसमें मुनि और श्रावकों के चारित्रकी शुद्धिका निरूपण होता है। १००॥ चौथा महाधिकार द्रव्यानुयोग है इसमें प्रमाण नय निक्षेर तथा सत्संख्या क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव, अल्पवहुत्व, निर्देश, खामित्व, साधन, अधिकरण, क्षिति, विधान आदिके द्वारा द्रव्यों- का निर्णय किया जाता है। १००॥ आनुपूर्वी आदिके मेदसे उपक्रमके पाँच भेद माने गये हैं।

१ [इन्द्रियं शरीरं वा]। २ व्हिच्यत् अ०। ३-म्प्रज्वासनस्थान-द०, प०। मृहशायतः स्थान-स०। ४ दशैयन्।५ जानीतः। ६ पुराणार्यं स०, ल०। ७ मे इत्यव्ययम् 'अहमित्यर्थः'। ८ सन्तानकमादागततान्नम्यादिपत्रं कुलपत्रमिति वदन्ति।९ चर्या चिरत्रम्। १० निक्षेपः न्यासः। ११ सत् अस्ति कि स्यात्। अथवा सद्द्यौः सरसंख्याक्षेत्रादिभः।१२ निर्देशस्थामित्वादिभिः।

प्रकृतस्यार्थतस्वस्य श्रोतृबुद्धौ समर्पणम् । उपक्रमोऽसौ विज्ञेयस्यथोपोद्धात इत्यपि ॥१०२॥ धानुपूर्वी तथा नाम प्रमाणं साभिधेयकम् । अर्थाधिकारश्चेत्येवं प्रमेवेते स्युद्धपक्रमाः ॥१०४॥ 'पूर्वानुपूर्ध्या प्रथमश्चरमोऽयं विल्ठोमतः' । यथातथानुपूर्ध्या च यां काष्ट्रिच्य्गणनां श्वितः ॥१०५॥ श्रुतस्कन्धानुयोगानां चतुर्णां प्रथमो मतः । ततोऽनुयोगं प्रथमं प्राहुरन्धर्थसंज्ञ्या ॥१०६॥ प्रमाणमधुना तस्य' वक्ष्यते प्रन्थतोऽर्थतः । प्रम्थगीरवभीरूणां श्वोतृणामनुरोधतः ॥१०७॥ सोऽर्थतोऽपितमेयोऽपि संख्येयः शब्दतो मतः । कृत्यनस्य वाद्ध्ययस्यास्य संख्येयःवानतिक्रमात् ॥१०८॥ 'द्वे छक्षे पञ्चपञ्चवात्सहस्राणि चतुःशतम् । चत्वारिशत्या द्वे च कोव्योऽस्मिन्प्रनथसंख्यया ॥१०८॥ प्रकृत्रिशच छक्षाः स्युः शतानां पञ्चसप्तिः । प्रन्थसंख्या च विज्ञेया इलोकेनानुष्टुभेन हि ॥११०॥ प्रम्थप्रमाणनिश्चित्ये पद्संख्योपवर्ण्यते । पञ्चवेह सहस्राणि पदानां 'गणना मता ॥१११॥ शतानि पोडशैव स्युश्चनुस्त्रिशच्च कोटयः । त्र्यशीतिळक्षाः सप्तैव सहस्राणि शताष्टकम् ॥११२॥ अष्टाशीतिक्च वर्णाः स्युः सहस्रार्थ महस्रा पद्मम् । पदेनेतेन मीयन्ते पूर्वाक्रप्रन्थविस्तराः ॥११३॥

इस पुराणके प्रारम्भमें उन उपक्रमोंका शास्त्रानुसार सम्बन्ध लगा छेना चाहिए ॥१०२॥ प्रकृत अर्थात जिसका वर्णन करनेकी इच्छा है ऐसे पदार्थको श्रोताष्ट्रोंकी बुद्धिमें बैठा देना-उन्हें अच्छी तरह समभा देना सो उपक्रम है इसका दूसरा नाम उपोद्धात भी है ॥१०३॥ १ आनु-पूर्वी २ नाम ३ १माण ४ अभिधेय और ५ अर्थाधिकार ये उपक्रमके पाँच भेद हैं।।१०४॥ यदि चारों महाधिकारोंको पूर्व क्रमसे गिना जावे तो प्रथमातुयोग पहला अनुयोग होता है भौर यदि उल्टे क्रमसे गिना जावे तो यही प्रथमानुयोग अन्तका अनुयोग होता है। अपनी इच्छातुसार जहाँ कहींसे भी गणना करनेपर यह दसरा तीसरा आदि किसी भी संख्याका हो सकता है ॥१०५॥ प्रनथके नाम कहनेको नाम उपक्रम कहते हैं यह प्रथमानुयोग श्रुतस्कन्धके चारों अनुयोगोंमें सबसे पहला है इसिंखप इसका प्रथमान्योग यह नाम सार्थक गिना जाता है ॥१०६॥ प्रन्थ विस्तारके भयसे डरनेवाले श्रोताओंके अनुरोधसे अब इस प्रन्थका प्रमाण बतलाता हैं। वह प्रमाण अन्तरोंकी संख्या तथा अर्थ इन दोनोंकी अपेक्षा वतलाया जायगा ॥१०७॥ यद्यपि यह प्रथमानुयोग रूप प्रन्थ अर्थकी अपेक्षा अपरिमेय है-संख्यासे रहित है तथापि शब्दोंकी अपेन्ना परिमेय है-संख्येय है तब उसका एक अंश प्रथमानुयोग असंख्येय कैसे हो सकता है ? ॥१०८॥ ३२ अन्तरोंके अनुष्ट्प् श्लोकोंके द्वारा गणना करनेपर प्रथमा-नुयोगमें दो लाख करोड़, पचपन हजार करोड़, चार सी व्यालीस करोड़ और इक्तीस लाख सात हजार पाँच सौ ( २५५४४२३१०७५०० ) इलोक होते हैं ॥१०९-११०॥ इस प्रकार प्रन्थप्रमाणका निश्चय कर श्रव उसके पदोंकी संख्याका वर्णन करते हैं। प्रथमानुयोग प्रन्थके पदोंकी गणना पाँच हजार मानी गई है और सोलड सी चौंतीस करोड तेरासी छाव सात हजार झाठ सौ भठासी (१६३४८३०७८८८) श्रक्षरों हा एक मध्यम पद होता है। इस मध्यमपदके द्वारा ही ग्यारह अङ्ग तथा चौदह पूर्वोकी प्रन्थसंख्याका वर्णन किया जाता

१ पूर्वंपरिपाट्या । २ अपरतः, अपरानुपूर्वेत्ययः । ३-श्चिद्धणनां स० । ४ प्रथमानुयोगस्य । ५ परि-कर्मादिभेदेन पश्चविधस्य द्वादशतमान्नस्य दृष्टिवादाख्यस्य तृतीयो भेदः प्रथमानुयोगः । तत्र पश्चवद्द्वमध्यमपदानि भवन्ति तानि मध्यमपदवर्णेः १६३४८३०७८८८ गुणियस्व। द्वात्रिशत्संख्यया भक्ते द्वे लक्षे पश्चपञ्चाशदिस्यादि-संख्या स्यात् । ६ -प्रमाणं निश्चिरय द०, प०, ल० । ७ गणिमानतः ट० । गणधरतः । ८ संहताः ट । संयुक्ताः ।

द्रव्यप्रमाणसिस्युक्तं भावतस्तु 'श्रुताह्वयम् । प्रमाणमविसंवादि प्रमिष्पिणेन्कम् ॥११४॥
पुराणस्यास्य 'वक्तव्यं क्रत्स्तं वाङ्मयमिष्यते । यतो नास्माद्धिभूंतमस्ति 'वस्तु वचोऽपि वा ॥१५५॥
यथा महार्ष्यरहानां प्रस्तिर्मकराकरात् । तथेव स्क्तरहानां प्रभवोऽस्मान्पुराणतः ॥११६॥
तीर्थकृष्यक्रवर्तांन्द्रवळवेशवसम्पदः । मुनीनामृद्यश्चास्य वक्तव्याः सह कारणेः ॥११७॥
बद्धो मुक्तस्तथा बन्धो मौक्षस्तव्द्वयकारणम् । षट्द्रव्याणि पदार्थाश्च नवेत्यस्पार्थसंग्रहः ॥११८॥
कातत्रयनिवेशश्च श्रैकाल्यस्य च संग्रहः । नगतः सृष्टिसंहारी चेति क्रस्तमिहोद्यते' ॥११९॥
भागों मार्गाक्रव्यति पुरुवार्थसमुच्चयः । बावान्त्रविस्तरस्तस्य धन्ते सोऽस्याभिधेयताम् ॥१२०॥
किमत्र बहुनोक्तेन धर्मसृष्टिरविष्ठता' । यावती सास्य वक्तव्यपद्वीमवगाहते ॥१२१॥
सुदुर्क्तंभं यदन्यत्र चिरादिष सुभाषितम् । सुरुभं स्वेरसंग्राद्धं तदिहास्ति पदे पदे ॥१२२॥
यदत्र सुस्थितं वस्तु तदेव निकपक्षमम्' । यदत्र दुःस्थितं नाम तत्सवंत्रेव दुःस्थितम् ॥१२३॥
एवं महाभिभेयस्य पुराणस्यास्य भूयसः । क्रियतेऽर्थाधिकाराणामिर्यत्तानुगमोऽधुना ॥१२४॥
त्रवःविदिहिद्याधिकाराः प्रोक्ता महर्षिनिः । कथापुरुपसख्यायास्तस्यमाणानतिक्रमात् ॥१२५॥
त्रिष्ट्यवयवः सोऽयं पुराणस्कन्ध इत्यते । अवान्तराधिकाराणामपर्यन्तोऽत्र विस्तरः ॥१२६॥

है।।१९१-१९१।। यह जो ऊपर प्रमाण बतलाया है सो द्रव्यश्चतका ही है, भावश्चतका नहीं है। वह भावकी अपेचा श्रुतज्ञान रूप है जा कि सत्यार्थ, विरोधरहित और केवलिप्रणीत है ॥११४॥ सम्पूर्ण द्वादशाङ्ग ही इस पुराणका अभिधेय विषय है क्योंकि इसके व हर न तो कोई विषय ही है और न शब्द ही है ॥११५॥ जिस प्रकार महामूल्य स्त्रोंकी क्त्पत्ति समुद्रसे होती है उसी प्रकार सुभाषितरूपी न्त्रोंकी उत्पत्ति इस पुराणसे होती है ॥ ११६ ॥ इस पुराणमें तीर्थंकर चक्रवर्ती इन्द्र बलभद्र और नारायणोंकी संपदाओं तथा सुनियोंकी ऋदियोंका धनकी प्राप्तिके कारणोंके साथ साथ दर्शन किया जावेगा। ११७॥ इसी प्रकार संसारी जीव, मुक्त जीय, बन्ध, मोच, इन दोनोंके कारण, छह द्रव्य और नव पदार्थ ये सब इस प्रन्थके अर्थसंप्रह हैं अर्थात् इस सबका इसमें वर्णन किया जावेगा।।११८॥ इस पुरासमें तीनों कोकोंकी रचना, तीनों कालोका संग्रह, संसारकी उत्पत्ति श्रीर विनाश इन सबका वर्णन किया जावेगा ॥११९॥ सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चरित्र रूप मार्ग, मोच्च रूप इसका फल तथा धर्म अर्थ और काम ये पुरुषार्थ इन सबका जो कुछ विस्तार है वह सब इस प्रन्थकी अभिधेयताको घारण करता है अर्थात् उसका इसमें कथन किया जावेगा ।।।२०॥ अधिक कहनेसे क्या, जो ऊछ जितनी निर्वाध धर्मकी सृष्टि है वह सब इस प्रन्थ की वर्णनीय वस्तु है ॥१२१॥ जो धुभाषित दूसरी जगह बहुत समय तक खोजनेपर भी नहीं मिला सकते उनका संग्रह इस पुराणमें अपनी इच्छानुसार पद पद पर किया जा सकता है ।।१२२।। इस प्रन्थमें जो पदार्थ उत्तम ठहराया गया है वह दूसरी जगह भी उत्तम होगा तथा जो इस प्रन्थमें बुरा ठहराया गया है वह सभी जगह बुरा ही ठहराया जावेगा । भावार्थ-यह प्रनथ पदार्थोंकी अच्छाई तथा बुराईकी परीक्षा करनेके लिए कसौटीके समान है ॥१२३॥ इस प्रकार यह महापुराण बहुत भारी विषयोंका निरूपण करने वाला है अब इसके अर्थाधिकारोंकी संख्याका नियम कहते हैं ॥१२४॥

इस मन्थमें त्रेसठ महापुरुषों का वर्णन किया जावेगा इसिलए उसी संख्याके अनुसार ऋषियोंने इसके त्रेसठ ही अधिकार कहे हैं॥१२५॥ इस पुराण स्कन्धके

१ श्रुतज्ञानं (नामा) । २ अभिधेयम् । ३ अर्थः । ४-मिहोच्यते द०, प०, स०, स०, ल०, । ५ रस्त-त्रयासमकः । ६ अवाधिता । ७ विचारक्षमम् । ८-ताधिगमो-अ०, द० ।

तीर्थकर् पुराणेषु शेषाणामि संग्रहात्। चतुर्विशतिरेवात्र पुराणानीति केचन ।।१२७॥
पुराणं वृषभस्याद्यं द्वितीयमजितेशिनः। तृतीयं संभवत्यष्टं चतुर्थमभिनन्दने ॥१२८॥
पञ्चमं पुमतेः गोक्तं षष्ठं पग्नप्रभस्य च । सप्तमं स्वासुपार्थस्य 'चन्द्रभासोऽष्टमं स्मृतम् ॥१२९॥
नवमं पुष्पदन्तस्य दशमं शीतळेशिनः। 'श्रायसं च परं तसाद् द्वादशं वासुपुज्यगम् ॥१३०॥
श्रयोदशं च विमळे ततोऽनन्तजितः परम् । जिने पञ्चदशं धर्में शान्तेः षोहशमीशितुः॥१३२॥
कुन्थोः सप्तदशं ज्ञेयमरस्याष्टादशं मतम् । मक्छेरेकोनविशं स्याद्विशं च मुनिमुन्नते ॥१३२॥
पृकविशं नमेर्भुर्तुनेमेर्हाविशमहतः। पार्थशस्य श्रयोविशं चतुर्विशं च सन्मतेः ॥१३३॥
पुराणान्येवमेतानि चतुर्विशतिरर्हताम् । महापुराणमेतेषां समृहः परिभाष्यते ॥१३४॥
पुराणं 'महददात्वे यदसाभिरतुस्मृतम्'। 'पुरा युगान्ते तन्नृनं कियद्प्यवशिष्यते ॥१३५॥
दोषाद् दुःषमकाळस्य प्रहास्यन्ते थियो नृणाम् । तासां हानेः पुराणस्य हीयते प्रन्यविस्तरः॥१३६॥
तथाहीदं पुराणं नः 'सधर्मा श्रुतकेवळी । "सुधर्मः प्रचयं नेष्यत्यिळं मदनन्तरम् ॥१३०॥
जम्बूनामा ततः कृत्सनं पुराणमिपि शुश्रुवान् । प्रथिष्यति छोकेऽसिन् सोऽन्तः केविलनामिह ॥१३८॥
अहं सुधर्मो जम्ब्वाख्यो निखिलश्रुतधारिणः। क्रमात्केवल्यमुत्पाद्य 'निर्वास्यासततो वयम् ॥१३९॥
श्रयाणामस्यदादीनां कालः केविलनामिह । द्वापष्टिवर्षपिण्डः स्याद भगविन्नवेतः' परम् ॥१४०॥

त्रेसठ अधिकारं व अवयव अवश्य हैं परन्तु इसके अवान्तर अधिकारोंका विस्तार अमर्यादित है ॥१२६॥ कोई कोई आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि तीर्थं करों के पुराणों में मकतर्ती आदिके पुराणोंका भी संप्रह हो जाता है स्सिलिए चौबीस ही पुराण सममना चाहिये। को कि इस प्रकार हैं—पहला पुराण वृषभनाथका, दूसरा अजितनाथका, तीसरा शंभवनाथका, श्रीथा अभिनन्दननाथका, पाँचवा सुमितनाथका, इठवाँ पद्मप्रभका, सातवाँ सुपार्श्वनाथका आठवाँ चन्द्रप्रभका, नौवाँ पुष्पदन्तका, दशवाँ शीतल्यनाथका, ग्यारहवाँ अयान्सनाथका, बारहवाँ वासुपूज्यका, तेरहवाँ विमल्यनाथका, चौदहवाँ अनन्तनाथका, पन्दहवाँ धर्मनाथका, सोल्हवाँ वासुपूज्यका, तेरहवाँ विमल्यनाथका, चौदहवाँ अनन्तनाथका, पन्दहवाँ धर्मनाथका, बीसवाँ सुनिसुत्रतनाथका, सत्रहवाँ कुन्थुनाथका, अठारहवाँ अरनाथका, उन्नीसवाँ मिल्लनाथका, इक्कीसवाँ निमाथका, बाईसवाँ नेमिनाथका, तेइसवाँ पार्श्वनाथका और चौबीसवाँ सन्मित—महावीर खामीका ॥१२७–१३३॥ इस प्रकार चौबीस तीर्थंकरोंके ये चौबीस पुराण हैं इनका जो समूह है वही महापुराण कहकाता है ॥१३४॥ आज मैंने जिस महापुराणका वर्णन किया है वह इस अवसर्पिणी युगके अन्तमें निश्चयसे बहुत ही अल्प रह जावेगा ॥१३५॥ क्योंकि दुःषम नामक पाँचवें कालके दोषसे मनुष्योंकी बुद्धियाँ उत्तरोत्तर घटती जावेंगी और बुद्धियोंके घटनेसे पुराणके अन्यका विस्तार भी घट जावेगा ॥१३६॥

उसका स्पष्ट निरूपण इस प्रकार समम्मना चाहिए-हमारे पीछे श्रुतकेवली सुधर्माचार्य जो कि हमारे ही समान हैं, इस महापुराणको पूर्णरूपसे प्रकाशित करेंगे ॥१३०॥ उनसे यह सम्पूर्ण पुराण श्री जम्बूस्वामी सुनेंगे और वे अन्तिम केवली होकर इस लोकमें उसका पूर्ण प्रकाश करेंगे ॥१३८॥ इस समय में सुधर्माचार्य घोर जम्बूस्वामी तीनों ही पूर्ण श्रुतज्ञानको धारण करने-वाले हैं-श्रुतकेवली हैं। हम तीनों कम-कमसे केवलज्ञान प्राप्तकर मुक्त हो जावेंगे-॥१३९॥ इम तीनों केवलियोंका काल भगवान वर्धमान स्वामीकी मुक्तिके बाद बासठ ६२ वर्षका

९ चन्द्रप्रभस्य । २ श्रेयस इदम्।। श्रेयांसं अ०, प०, छ०, । ३ महादादावे अ०, प०, स०, छ० । ४ कथितम् । ५ अग्रे । ६ सुधर्मा अ०, प० । ७ सुधर्मप्र-अ० । ८ निर्दृति गमिष्यामः । ९ भगवन्नैर्दृतेः छ० ।

ततो यथाकमं विष्णुनंन्दिमिन्नोऽपराजितः । गोवर्धनो भद्रबाहुरित्याचार्या महाधियः ॥१४१॥ चतुर्दशमहाविद्यास्थानानां पारगा इमे । पुराणं चोतिथिव्यन्ति कारस्येंन 'शरदः शतम् ॥१४२॥ विसाखप्रोष्ठिलाचार्यो क्षत्रियो जयसाह्वयः । नागसेनश्च सिद्धार्थो छितपेणस्यथैव च ॥१४३॥ विश्रयो जुवसाह्वयः । मागसेनश्च सिद्धार्थो छितपेणस्यथैव च ॥१४३॥ विश्रयो जुविसान् गङ्गदेवो धर्मादिशब्दनः । सेनश्च दशपूर्वाणां धारकाः स्थ्रयंथाक्रमम् ॥१४४॥ व्यश्तिति'शतमब्दानामेतेषां कालसंग्रहः । तदा च कृत्यनमेवेदं पुराणं विस्तरिच्यते ॥१४५॥ वत्तो नक्षत्रनामा च जयपालो महातपाः । पाण्डश्च ध्रुवसेनश्च कंसाचार्य इति कमात् ॥१४६॥ एकादशाङ्गविद्यानां पारगाः स्थुर्मु नीश्वराः । विश्रा द्विश्वतमब्दानामेतेषां काल इष्यते ॥१४०॥ वदा पुराणमेतत्तु पादोनं प्रथयिव्यते । भाजनाभावतो भूयो जायेत, जाकिनिष्ठता ॥१४८॥ समद्रश्च यशोभद्रो भद्रबाहुर्महायशाः । छोहार्यश्चेत्यमी ज्ञेयाः प्रथमाङ्गाव्यिपारगाः ॥१४९॥ श्वरदा शतमेषां स्यात् कालोऽष्टादशभिर्युतम् । तुर्यो भागः पुराणस्य तदास्य प्रतिच्यते ॥१५०॥ विः क्षात्रस्य प्रतिच्यते ॥१५२॥ विद्वानसंपञ्चतुरुपर्वान्वयादिद्म् । प्रमाणं ''यच्च यावच्च यदा यच्च प्रकाशते ॥१५२॥ वदापीद्मनुस्मर्तु ''प्रभविष्यन्ति धीधनाः । जिनसेनाग्रगाः पूज्याः कवीनां परमेश्वराः ॥१५२॥ ''पुराणमिदमेव। यदास्रातं स्वयम्भुवा । पुराणाभासमन्यत्तु केवलं वाङ्मलं विदुः ॥१५॥ ''पुराणमिदमेव। यं यदास्रातं स्वयम्भुवा । पुराणाभासमन्यत्तु केवलं वाङ्मलं विदुः ॥१५॥

है।।१४०।। तद्नन्तर सौ वर्षमें क्रम-क्रमसे विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन स्रौर भद्रवाह व बुद्धिमान् आचार्य होंगे । ये आचार्य ग्यारह अङ्ग और चौदह पूर्वरूप महाविद्याओं के पारंगत अर्थात् श्रुतकेवली होंगे और पुराणको सम्पूर्ण रूपसे प्रकाशित करते रहेंगे ॥१४१-१४२॥ इनके अनन्तर क्रमसे विशाखाचार्य, प्रोष्टिलाचार्य, क्षत्रियाचार्य, जयाचार्य, नागसेन, विद्धार्थ, धृतिषेशा, विजय, बुद्धिमान् , गङ्गदेव और धर्मसेन ये ग्यारह आचार्य ग्यारह अङ्ग और दश पूर्वके घारक होंगे। उनका काल १८३ वर्ष होगा। उस समयतक इस पुराणका पूर्ण प्रकाश होता रहेगा ॥१४३-१४५॥ इनके बाद कमसे नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, ध्रुवसेन झौर कंसाचार्य ये पाँच महा तपस्वी मुनि होंगे। ये सब ग्यारह अङ्गके घारक होंगे इनका समय २२० दो सौ बीस वर्ष माना जाता है। इस समय यह पुराण एक भाग कम अर्थात् तीन चतुर्थांश रूपमें प्रकाशित रहेगा फिर योग्य पात्रका अभाव होनेसे भगवान्का कहा हुआ यह पुराण अवस्य ही कम होता जावेगा ॥१४६-१४८॥ इनके बाद सुभद्र, यशोभद्र, भद्रवाह्न और लोहाचार्य ये चार आचार्य होंगे जो कि विशास की तिंके धारक और प्रथम अङ्ग (आचारांग) रूपी समुद्रके पारगामी होंगे । इन सबका समय अठारह वर्ष होगा । उस समय इस पुरागुका एक चौथाई भाग ही प्रचितत रह जावेगा ॥१४९-१५०॥ इसके अनन्तर अर्थात् वर्धमान स्वामीके मोच जानेसे ६८३ छ: सौ तेरासी वर्ष बाद यह पुराण क्रम-क्रमसे थोड़ा थोड़ा घटता जावेगा। उस समय लोगोंकी बुद्धि भी कम होती जावेगी इसिकए विरले आचार्य ही इसे अल्परूपमें घारण कर सकेंगे ॥१५१॥ इस प्रकार ज्ञानविज्ञानसे सम्पन्न गुरुपरिपाटी द्वारा यह पुराण जब और जिस मात्रामें प्रकाशित होता रहेगा उसका स्मरण करनेके लिए जिनसेन आदि महाबुद्धिमान् पूच्य और श्रेष्ठ कवि उत्पन्न होंगे ॥ १५२-१५३॥ श्री वर्धमान स्वामीने जिसका

१ संवरसरस्य । २ शब्दतः अ०,प०,प०,द०,ल० । शब्दितः स० । ३ त्र्यशीतं शत-अ०,स०,प०, म०,द०,ल०। ४-मेतच अ० । ५ पथात् ।६ कायेताज्ञा-ल० । ७ समानां अ०,व०,प०,म०,ल०,द०,स० । ८-र्युतः अ०, द०, म०, प०, स० । ९ प्रहीणं भूरवा । १० ज्ञानं [ मिति ज्ञानं ] विज्ञानं [ लिखितपठितादिकं श्रुत-क्वानम् ]। ११ यत्र द०, प० । १२ समर्था मविष्यन्ति । १३ प्रमाणमिद-अ०, स०, प०, द०, म०, ल० ।

नामग्रहणमात्रमः पुनाति परमेष्टिनाम्। किं पुनमु हुरापीतं तस्कथाश्रवणामृतम् ॥१५५॥ ततो भव्यवनैः 'श्राद्धैरवगाद्धमिदं मुद्दुः। पुराणं 'पुण्यपुंरत्नेम् तमक्धीयितं महत् ॥१५६॥ तम्र पूर्वानुपूर्व्यदं पुराणमनुवर्ण्यते । तन्नाचास्य पुराणस्य संग्रहे कारिकाः विदुः ॥१५७॥ स्थितिः कुळधरोत्पत्तिर्वशानामथः निर्गमः । पुरोः साम्राज्यमार्हन्त्यं निर्वाणं युगविच्छिदाः ॥१५८॥ एते महाधिकाराः स्युः पुराणे वृषमेशिनः । यथावसरमन्येषु पुराणेव्विप छक्षयेत् ॥१५८॥ कथोपोद्धातः 'पुष स्यात् कथायाः पीठिकामितः । वक्षये कालावत्रार्व्व रिथतीः कुळभृतामिष ॥१६०॥

### मालिनीच्छन्दः

प्रणिगदित सतीरथं गौतमें भक्तिनन्ना सुनिपरिषद्शेषा श्रोतुकामा पुराणम् । मगधनुपतिनामा' सावधाना तदाभूद्धितमवगण'येद्वा' कः सुधीराप्तवाक्यम् ॥१६१॥

## शार्द्लिविक्रीडितम्

इत्याचार्यपर<sup>११</sup>रपरीणममलं पुण्यं पुराणं पुरा करपे यद्भगवानुवाच वृपभश्रकादिभन्ने जिनः । तहः पापकलक्कपक्कमिललं प्रक्षात्य ग्रुद्धि परा देयात्पुण्यवचोजलं परमिदं तीर्थं जगत्पावनम् ॥१६२॥ इत्यापें भगवजिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे कथोपोद्धातवर्णनं नाम द्वितीयं पर्वं ॥

निरूपण किया है वह पुराण ही श्रष्ट और प्रामाणिक है इसके सिवाय और सब पुराण पुराणा-भास हैं उन्हें केवळ न! में हे हे हो है तब बार बार उनकी कथारूप अमृतका पान करना तो कहना ही क्या है ? वह तो ख्यवश्य ही जीवों को पिवत्र कर देता है तब बार बार उनकी कथारूप अमृतका पान करना तो कहना ही क्या है ? वह तो ख्यवश्य ही जीवों को पिवत्र कर देता है —कर्ममल्ले रहित कर देता है ॥१५५॥ जब यह बात है तो श्रद्धाल भव्य जीवों को पुण्यरूपी रत्नों से भरे हुए इस पुराण रूपी समुद्रमें अवश्य ही अवगाहन करना चाहिये । ॥१५६॥ उत्पर जिस पुराणका लच्चण कहा है ख्यब यहाँ कमसे उसीको कहें गे और उसमें भी सबसे पहले भगवान् वृष्यभनाथके पुराणकी कारिका कहें गे ॥१५७॥ श्री वृष्यमनाथके पुराणकी कारिका कहें गे ॥१५७॥ श्री वृष्यमनाथके पुराणमें कालका वर्णन, कुलकरों की उत्पत्ति, वंशों का निकल्पना, भगवान्का साम्राज्य, अरहन्त अवस्था, निर्वाण और युगका विच्छेद होना ये महाधिकार हैं। खन्य पुराणों जो अधिकार होंगे वे समयानुसार बताये जावेंगे॥१५८-१५९॥

यह इस कथाका उपोद्धात है, अब आगे इस वथाकी पीठिका, कालावतार और कुछ करोंकी क्षिति कहेंगे।।१६०॥ इस प्रकार गौतम खामीके कहनेपर भित्त से नम्न हुई वह मुनियोंकी समस्त सभा पुराण सुननेकी स्टिस भेणिक महाराजके साथ सावधान हो गई, सो ठीक ही है क्योंकि ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो कि आप्त पुरुपोंके हितकारी वचनोंका अनादर करे।।१६१॥ इस प्रकार जो धावार्य परम्परासे प्राप्त हुआ है, निर्दोष है, पुण्यक्त है और युगके आदिमें भरत चक्रवर्तीके लिए भगवान बुषभदेवके द्वारा कहा गया था, ऐसा यह जगत्को पवित्र करनेवाला उत्कृष्ट तीर्थ खरूप पुराणक्रपी पवित्र जल तुम लोगोंके समस्त पाप कलंकक्रपी कीचड़को घोकर तुम्हें परम शुद्धि प्रदान करे।।१६२॥

इस प्रकार आर्थ नामसे प्रसिद्ध, श्री भगविज्ञनसेना चार्थ रचित त्रिषष्टिछक्षणमहा पुराण संप्रहमें 'कथोपोद्धात वर्णन' नामका द्वितीय पर्व पूर्ण हुआ।

१ श्रद्धानयुक्तैः । २ पुण्यसंरत्नै—अ० । ३ कारिकां व०, अ०, छ० । ४ त्रस्पत्तः । ५ विच्छिदा भेदः । ६ एषोऽस्याः प०, म०, द०, छ० । ७ स्थितिं स०, प०, द०, म०, छ० । ४ अमा सह । ९ अवज्ञां कुर्यात् । १० तथाहि । ११ परम्परागतम् ।

# अथ तृतीयं पर्व

पुराणं मुनिमानम्य जिनं बृषभमच्युतम् । महतस्त्रत्युराणस्य पीठिका न्याकरित्यसे ॥१॥ अनादिनिधनः काळो वर्त्तनालक्षणो मतः । छोकमात्रः सुसूक्ष्माणुपरिच्छिन्न'प्रमाणकः ॥२॥ सोऽसंख्येयोऽध्यनःतस्य वस्तुराशेरुपग्रहे । वर्त्तते स्वगतानन्तसामध्यंपरिशृहितः ॥३॥ यथा कुळाळचकस्य आन्तेहेंतुरधिकाला । तथा काळः पदार्थानां वर्त्तनोपग्रहे मतः ॥४॥ 'स्वतोपि' वर्त्तमानानां सोऽर्थानां परिवर्त्तकः । 'यथास्वं "गुणपर्यायरतो नान्योऽभ्यसंच्छवः' ॥४॥ सोऽरित कायेध्वसंपाठान्नास्तीरयेके' विमन्वते । पद्मुक्येपूपदिष्टत्वाद्यक्तियोगाच तद्गतिः ॥६॥

में उन वृषभनाथ स्वामीको नमस्कार करके इस महापुराणकी पीठिकाका व्याख्यान करता हूँ जो कि इस अवधर्षिणो युगके सबसे प्राचीन मुनि हैं, जिन्होंने कर्मरूपी शत्रुओं को जीत लिया है और विनाशसे रहित हैं ॥१॥

कालद्रव्य अनादिनियन है, वर्तना उसका लक्ष्या माना गया है (जो द्रव्योंकी पर्यायों के बद्वानेमें सहायक हो उसे वर्तना कहते हैं ) यह कालद्रव्य अत्यन्त सूच्म परमाण वराबर है श्रोर असंख्यात होतेके कारण समस्त लोकाकाशमें भरा हुआ है। भावार्थ-कालद्रव्यका एक एक परमाण छोकाकाशके एक एक प्रदेशपर स्थित है।।२।। इस कालद्रव्यमें अनन्त पदार्थों के परिणमन करानेकी सामध्ये है अतः वह स्वयं असंख्यात होकर भी अनन्त पदार्थी के परिणमन-में सहकारी होता है ॥३॥ जिस प्रकार कुम्हारके चाक के घूमनेमें उसके नीचे लगी हुई की ज कारण है उसी प्रकार पदार्थों के परिणयन होने में काल द्रव्य सहकारी कारण है। संसारके समस्त पदार्थ अपने अपने गुणपर्यायों द्वारा स्वयमेव ही परिणमनको प्राप्त होते रहते हैं और काल द्रव्य उनके उस परिणमनमें मात्र सहकारी कारण होता है। जब कि पदार्थी का परिणमन अपने अपने गुणावर्षिय रूप होता है तब अनायास ही सिद्ध हो जाता है कि वे सब पक्षार्थ सर्वदा पृथक पृथक रहते हैं अर्थात अपना स्वरूप छोड़कर परस्परमें मिळते नहीं हैं ॥४॥ जीव. पुदुगल, धर्म, अधर्म, आकाश ये पाँच अस्ति हाय हैं अथीत सत्त्वरूप होकर बहप्रदेशी हैं। इनमें काल द्रव्यका पाठ नहीं है, इसलिए वह है ही नहीं इस प्रकार कितने ही लोग मानते हैं परन्तु उनका वह मानना ठीक नहीं है क्योंकि यद्यपि एक प्रदेशी होनेके कारण काल दृब्बका पंचास्तिकायों में पाठ नहीं है तथापि छह द्रव्यों में तो उसका पाठ किया गया है। इसके सिवाय युक्तिसे भी काल द्रव्यका सद्भाव सिद्ध होता है। वह युक्ति इस प्रकार है कि संसारमें लो घड़ी घण्टा आदि व्यवहार कालपिसद है वह पर्याय है। पर्यायका मूलभूत कोई न कोई पर्यायी अवस्य होता है क्योंकि बिना पर्यायीके पर्याय नहीं हो सकती इसलिए व्यवहार कालका मूल-

१ परिच्छिन्नः निश्चितः । २ उपकारे । —हपग्रहः म० । ३-प्रहो मतः प० । ४ खलामध्यीत् । ५ विवर्त-द०,स०,प०,म०,ळ० । ६ मथायोग्यम् । ७-स्वगुण-स०, ळ०, । ४ परस्परसंकरः । ९ द्राविद्याः १० उपायः ।

'मुख्यक्ष्येन कालोऽस्ति व्यवहारप्रतितितः । मुख्यादते न गौणोऽस्ति सिंहो माणवको यथा ॥७॥ प्रदेशप्रचयापायात्कालस्यानस्तिकायता । 'गुणप्रचययोगोऽस्य द्रव्यत्वादस्ति सोऽस्यतः ॥८॥ अस्तिकायश्रुतिर्वक्ति कालस्यानस्तिकायताम् । सर्वस्य सिवपक्षत्वा'क्षीवकायश्रुतिर्वथा ॥९॥ कालोऽन्यो व्यवहारास्मा मुख्यकालक्यपाश्रयः । परापरत्वसंसूच्यो वर्णितः सर्वदिक्तिः ॥९०॥ वर्त्तितो 'द्रव्यकालेन वर्त्तनालक्षणेन यः । कालः पूर्वापरिभूतो व्यवहाराय 'कल्प्यते ॥९॥ समयाविलकोच्छ्वास-नालिकादिप्रभेदतः । ज्योतिश्रकस्त्रमायत्तं कालचक्रं विदुर्ब्धाः ॥१२॥ "भवायुदकायकर्मादिस्थितिसङ्कलनात्मकः । सोऽनन्तसमयस्तस्य परिवर्त्तोऽप्यनःतथा ॥१३॥ उस्सर्पिण्यवसर्पिण्यौ द्रौ भेदौ तस्य कीतितौ । उस्सर्पादवसर्पाच्य बलायुर्वेहवर्षणाम् । ॥१॥ ॥१॥

भूत मुख्य काल द्रवय है। मुख्य पदार्थके बिना व्यवहार-गौण पदार्थ की सत्ता सिद्ध नहीं होती । जैसे कि वास्तविक सिंह हे बिना किसी प्रवापी बालकमें सिंहका व्यवहार नहीं किया जा सकता वैसे ही मुख्य कालके बिना घड़ी, घएटा आदिमें काल द्रव्यका व्यवहार नहीं किया जा सकता । परन्तु होता अवश्य है इससे काल द्रव्यका अस्तित्व अवश्य मानना पहता है ॥६-७॥ यद्यपि इनमें एकसे अधिक बहुप्रदेशोंका अभाव है इसलिए इसे अस्तिकायोंमें नहीं गिना जाता है तथापि इसमें अगुरुल्यु आदि अनेक गुण तथा उनके विकारस्वह्न अनेक पर्याय अवदय हैं क्योंकि यह द्रव्य है, जो जो द्रव्य होता है उसमें गुण र्यायोंका समृह अवश्य रहता है। द्वारवका गुण पर्यायोंके साथ जैसा सम्बन्ध है वैसा बहुप्रदेशोंके साथ नहीं है। अतः बहप्रदेशोंका स्थभाव होनेपर भी काल पदार्थ द्रव्य माना जा सकता है सौर इस तरह काल नामक पृथक पदार्थकी सत्ता सिद्ध हो जाती है ॥८॥ जीव, पुरुत, धर्म, अधर्म भौर आकाशको अस्तिकाय कहनेसे ही यह सिद्ध होता है कि काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है क्योंकि विपक्षीके रहते हए ही विशेषणकी सार्थकता सिद्ध हो सकती है। जिस प्रकार छह द्रव्योंमें चेतन रूप आत्म-दन्यको जीव वहना ही पुद्रलादि पाँच द्रव्योंको अजीव सिद्ध कर देता है उसी प्रकार जीवादिको अस्तिकाय कहना ही कालको अनस्तिकाय सिद्ध कर देता है ॥९॥ इस्र मुख्य कालके श्रतिरिक्त जो घडी घण्टा आदि है वह व्यवहारकाछ कहलाता है। यहाँ यह याद रखना आवश्यक होगा कि व्यवहारकाल मुख्य कालसे सर्वथा स्वतन्त्र नहीं है वह उसीके आश्रयसे उत्पन्न हुआ उसकी पर्याय ही है। यह छोटा है, यह बड़ा है आदि बातोंसे व्यवहारकाल स्पष्ट जाना जाता है ऐसा सर्वज्ञरेवने वर्णन किया है। १९०॥ यह व्यवहारकाल वर्तना लच्चणरूप निश्चय काल द्रव्यके द्वारा ही प्रवर्तित होता है और वह भूत, भविष्यत् तथा वर्तमान रूप होकर संसारका व्यवहार चलानेके लिए समर्थ होता है अथवा कल्पित किया जाता है ॥११॥ वह व्यवहारकाल समय आविछ उच्छास नाड़ी भादिके भेदसे अनेक प्रकारका होता है। यह व्यवहारकाल सुर्यादि ज्योतिश्चकके घूमनेसे ही प्रकट होता है ऐसा विद्वान् लोग जानते हैं।। १२।। यदि भव आयु काय और शरीर आदिकी स्थितिका समय जोड़ा जावे तो वह अनन्त समयहत्य होता है और उसका परिवर्तन भी अनन्त प्रकारसे होता है ॥१३॥

९ खरूपेण । २ अगुरुलघुगुणः । ३ जीवास्तिकायः । ४ संश्रयः । ५ मुख्यकालेन । ६ कल्पितः म० । ७-युः काय-ल०, स०, स०, स०, प०, द० । ८ सङ्कल्पनारमकः प० । ९-नन्तकः स० । ९० वर्ष्मे प्रमाणम् । "वर्ष्मे देहप्रमाणयोः" इत्यमरः ।

कोटीकोळ्यो दशेकस्य 'प्रमा सागरसंख्यया । शेशस्याप्येवमेवेद्या तानुमी करूप इच्यते । ॥१५॥ पोढा स पुनरेकैको भिद्यते स्वभिदासमिः । तद्यामान्यनुकीत्यं नते ऋणु राजन् यथाकमम् ॥१६॥ द्विरुक्तसुषमाधासीत् द्वितीया सुषमा मता । सुषमा दुःषमान्तान्या सुषमान्ता च दुःषमा ॥१७॥ पञ्चमी दुःषमा ज्ञेया 'समा षट्यतिदुःषमा । भेदा इमेऽवसिर्पण्या उत्सिर्पण्या विषयं याः ॥१८॥ समा कालविभागःस्यात् सुदुसावर्दगर्द्योः । सुषमा दुःषमत्येवमतोऽःवर्थस्वमेतयोः ॥१९॥ उत्सिर्पण्या काल्वीभागःस्यात् सुदुसावर्दगर्द्योः । सुषमा दुःषमत्येवमतोऽःवर्थस्वमेतयोः ॥१९॥ उत्सिर्पण्या काल्वी सान्तर्भिदाविमौ । स्थित्युस्सपावसर्पाभ्यां लब्धान्वर्थाभिधानकौ ॥२०॥ काल्वकपरिभ्रान्त्या षट्समापरिवर्त्तनैः । तानुभी परिवर्तेते 'तामिस्रेतरपक्षवत् ॥२९॥ पुराऽस्यामवसर्पिण्यां क्षेत्रेऽस्मिन्भरताह्वये । मध्यमं खण्डमाश्रित्य "वनुभे प्रथमा समा ॥२२॥ सागरोपमकोटीनां कोटी स्थाच्यतुराहता । तस्य कालस्य परिमा तदा स्थितिरियं मता ॥२३॥ देवोत्तरकुरुक्षमासु या स्थितिः समवश्यिता । सा स्थितिर्भाते वर्षे युगारम्भे सा जायते ॥२३॥

उस व्यवहारकालके दो भेद कहे जाते हैं-१ उत्सर्पिणी और २ अवसर्पिणी। जिसमें मनुष्योंके बता. श्राय और शरीरका प्रमाण कम कमसे बढ़ता जावे उसे उत्सिर्पेणी कहते हैं और जिसमें वे क्रम क्रमसे घटते जावें उसे अवसर्पिणी कहते हैं।। १४॥ उत्सर्पिणी कालका प्रमाण दश कोड़ाकोड़ी सागर है तथा अवसर्पिणी कालका प्रमाण भी इतना ही है। इन दोनोंको भिलाकर बीस कोड़ाकोड़ी सागरका एक करून काल होता है ॥१५॥ हे राजन, इन उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालके प्रत्येकके छह छह भेर होते हैं। अब कमपूर्वक उनके नाम बहे जाते हैं सो सुनो ।।१६॥ अवसर्पिणी कालके छह भेद ये हैं-पहला सुषमासुषमा, दूसरा सुषमा, तीसरा सुषमा-दुःषमा, चौथा-दुःषमासुषमा, पाँचवाँ दुःषमा और छठवाँ स्रतिदुःषमा अथवा दुःषम दःषमा ये अवसर्विणीके भेद जानना चाहिये। उत्सर्विणी कालके भी छह भेद होते हैं जो कि उक्त भेदों विवरीत रूप हैं. जैवे १ दुःवमादुःवमा, २ दुःवमा, ३ दुःवमासुवमा, ४ सुवमादुःवमा, ५ सुषमा और ६ सुषमासुषमा ॥१७-१८॥ समा कालके विभागको कहते हैं तथा स और दर उपसर्ग कमसे अच्छे और द्वरे अर्थमें आते हैं। सु भौर दुर् पसर्गों को पृथक पृथक समाके साथ जोड़ देने तथा व्याकरणके नियमानुवार स को प कर देनेसे सुषमा तथा दुःषमा शब्दोंकी सिद्धि होती है। जिनका अर्थ कमसे अच्छा काल और बुरा काल होता है, इस तरह उत्सविंगी और अवसर्पिणी कालके लहों भेद सार्थक नामवाले हैं ॥१९॥ इसी प्रकार अपने अवान्तर भेशों सहित उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल भी सार्थक नामसे यक्त हैं क्यों कि जिसमें स्थिति आदिकी वृद्धि होती रहे उसे उत्सर्पिणी और जिसमें घटती होती रहे उसे अवसर्पिणी कहते हैं ॥२०॥ ये उत्वर्षिणी और अवसर्पिणी नामक दोनों ही भेद कालचकके परिश्रमणसे अपने छहों कालों के साथ साथ कृष्ण रच्न और शुक्रपक्ष की तरह घूमते रहते हैं अर्थात जिसतरह कृष्णपद्मके बाद शुक्रपश्च और शुक्रपत्मके बाद कृष्णपत्म बद्दलता रहता है उसीतरह अवसर्विणी के बाद रुत्सर्पिणी और उरसर्पिणीके बाद अवसर्पिणी बद्छती रहती है।।२१॥

पहले इस भरतक्षेत्रके मध्यवर्ती आर्थखण्डमें अवसर्पिणीका पहला भेद सुषमा-सुषमा नामका काल वर्त रहा था उसकालका परिमाण चार कोड़ाकाड़ी सागर था उस समय यहाँ नीचे लिखे अनुसार व्यवस्था थी॥२२—२३॥ देवकुरु और उत्तरकुरु नामक इत्तर भोगभूमियोंमें जैसी स्थिति रहती है ठीक वैसी ही स्थिति इस भरतक्षेत्रमें युगके

<sup>🤋</sup> प्रमितिः । २ कालः । ३ तामिस्रेतरी कृष्णग्रुक्ली । ४ प्रथते स॰,प॰। ववृते द०,ट॰। ववृते वर्तते स्म ।

तदा स्थितिर्मनुष्याणां 'त्रियस्योपससिमता। षट्सहस्राणि चापानामुस्सेषो वपुषः स्मृतः ॥२५॥ वद्मास्थियः धनाः सौम्याः सुन्दराकारचारवः । निष्टसकनकच्छाया दीष्यन्ते ते-नरोत्तमाः ॥२६॥ मुकुदं कुण्डलं हारो मेसला कटकाङ्गदो । केयूरं बहासूत्रख्न तेषां शश्वद्विभूषणम् ॥२७॥ 'ते स्वपुण्योदयोङ्ग तृरूप्लावण्यसम्पदः । र'रम्यन्ते चिर' स्नीभिः सुरा इव सुरालये ।२८॥ 'महासस्वा महाधेर्या महोरस्का महोजसः । महानुभावास्ते सर्वे "महीयन्ते महोदयाः । २९॥ तेषामाहारसम्प्रीतिर्जायते दिवसेस्त्रिभिः । 'कुचलीफलमात्रख्न दिव्यान्ते "विष्यणन्ति ते ॥३०॥ 'निस्ययामा निरातङ्का निर्णोहारा 'निराधयः । निस्स्वेदास्ते १०निराबाधा जीवन्ति १९परयायुषाः ॥३९॥ स्वियोऽपि तावदायुष्कास्तावदुःसेधवृत्तयः । कल्पद्वमेषु संसक्ता कल्पवल्लय ह्वोज्ज्वलाः ॥३२॥ पुरुषेद्वनुरक्तास्तास्ते च तास्वनुरागिणः । यावजीवमसंविल्प्टा भुक्जते भोगसम्पदः ॥३३॥ स्वभावसुन्दरं रूपं स्वभावसपुरं वचः । स्वभावसनुरा चेष्टा तेषां स्वर्गज्ञषामिव ।।३५॥ रुव्यावरस्ताते च तास्वपुर्वास्वराविकम् । भोगसायनमेतेषां सर्वं कल्पतरूवम् ॥३५॥

प्रारम्म-प्रयोत अवसर्विणीके पहले कालमें थी।।२४॥ उस समय मनुष्योंकी आयु तीन पल्यकी होती थी और शरीरकी ऊँचाई छह हजार धनुषकी थी ॥२५॥ उस समय यहाँ जो मनुष्य थे उनके शरी के अस्थिवन्धन वज्रके समान सुदृढ् थे, वे असन्त सौन्य और सुन्दर आकारके धारक थे। उनका शरीर तपाये हुए सुवर्णके समान देवीप्यमान था ॥२६॥ मुकुट, कुण्डल, हार, करधनी, कड़ा, बाजुबन्द और यज्ञोपवीत इन आमुषणों को वे सर्वश धारण किये रहते थे ॥२७॥ वहाँके मनुष्योंको पुण्यके ब्दयसे अनुषम हत्य सीन्दर्य तथा अन्य सम्पदास्रोंकी प्राप्ति होती रहती है इसलिये वे स्वर्गमें देवोंके समान अपनी अपनी क्षियोंके साथ चिरकालतक कीड़ा करते रहते हैं ॥२८॥ वे पुरुष सबके सब बड़े बखवान, बड़े धीरवीर, बड़े तेजस्वी, बड़े प्रतापी, बड़े सामध्येत्रान और बढ़े पण्यजासी होते हैं। उनके वक्षःस्थळ बहुत ही विस्तृत होते हैं तथा वे सब पुज्य समझे जाते हैं।।२९॥ उन्हें तीन दिन बाद भोजनकी इच्छा होती है सो करुप बुद्धोंसे प्राप्त हुए बद्धीफन बराबर उत्तम भोजन प्रहण करते हैं ॥३०॥ उन्हें न तो कोई परिश्रम करना पड़ता है, न कोई रोग होता है. न मलमूत्रादिकी बाधा होती है, न मानसिक पीड़ा होती है, न पसीना ही आता है भौर न अकालमें उनकी मृत्यु ही होती है। वे बिना किसी बाधाके सुखपूर्वक जीवन विताते हैं 113 श। वहाँकी कियाँ भी उतनी ही आयुकी धारक होती हैं, उनका शरीर भी उतना ही ऊँचा होता है और वे अपने पुरुषोंके साथ ऐसी शोभायमान होती हैं जैसी कल्यवृत्तोंपर लगी हर्ड कल्यलताएँ ॥१२॥ वे स्नियाँ अपने पुरुपों में अनुरक्त रहती हैं और पुरुष अपनी स्नियों में अनुरक्त रहते हैं। वे दोनों ही अपने जीवन पर्यन्त विना किसी क्लेश हे भीग सम्पदाओं हा उपभोग करते रहते हैं ॥३३॥ देशों के समान उनका रूप स्वभाव से सुन्दर होता है, उनके वचन स्वभावसे मीठे होते हैं और उनकी चेष्टाएँ भी स्वभावसे चतुर होती हैं ॥३४॥ इच्छानसार मनोहर बाहार, घर, बाजे, माला, आभूषण और वस्त्र आदिक समस्त भोगोपभोगकी सामग्री

१ त्रिभिः पद्येदियमा यस्यासी त्रिपस्योपमस्तेन सम्मिता । २ अस्यीनि च बन्धनानि च अस्थिबन्धनानि, बज्जवत् अस्थिबन्धनानि येषां ते । ३ एते पुण्ये—अ०,प०,स०,द०,छ० । ४ महौजसः । ५ महीड वृद्धौ पूजायाख, कण्ड्वादिस्वाद् यक् । ६ बदरफलम् । ७ स्वन क्यब्दे । अञ्चनित । 'वेश्च स्वनोऽज्ञने' इस्यज्ञानार्थे पर्वम् । ७ अमजनकगमनागमनादिव्यापाररहिताः । ९ निरामयाः स०। १० परकृतबाधारहिताः । निराबाधं अ०, छ०। १९ पुद्वायुषम् द०, प०, म०।

मन्दगन्थवहाधूतचळदं ' कुकपरळवाः । नित्याळोका' विराजन्ते कहपोपपद्वादपाः ॥६६॥ काळानुभवसम्भूतक्षेत्रसामध्येत्रंहिताः । कहपद्वमास्तथा तेषां किल्पन्तेऽभीष्टसिद्धये ॥३७॥ मनोभिरुचितान्' भोगान् यस्मारपुण्यकृतां नृणाम् । कृष्यन्ति ततस्तज्ज्ञैनिंहकाः कल्पपादपाः ॥३८॥ मण्यत्र्वं विभूपास्तग्र्योतिर्दीपगृहाङ्गकाः । भोजनाम प्रवस्ताद्वाद्वाद्वा कल्पशास्तिनः ॥३९॥ हति स्वनामनिर्दिष्टां कुर्वन्सोऽर्थकियाममी । संज्ञाभिरेव विरुप्ण ततो नातिभतन्यते' ॥४०॥ तथा भुक्ता विरं भोगान् स्वपुण्यपरिपाकजान् । स्वायुरन्ते विळीयन्ते ते वना इव शारदाः ॥४१॥ वृभिभकारम्भमात्रेण तरकाळोर्थक्षुतेन वा । जीवितान्ते तनुं त्यक्त्वा ते दिवं यान्त्यनेनसः ॥४२॥ स्वभावमादंवायोगवक्रतादिगुणैर्युताः । भद्रकास्त्रिदिवं यान्ति तेपां नान्या गतिस्ततः ॥४३॥ इत्याद्यः काळभेदोऽत्रसर्पिण्यां वर्णितो मनाक् । उद्वक्ष्करसमः शेषो विधिरशावधार्यताम् ॥४४॥ ततो यथाक्रमं तस्मिन् काळे गळति मन्दताम् । यातासु वृक्षविर्यायुःशरीरोर्ध्सेधवृत्तिषु ॥४५॥ सुपमाळक्षणः काळो द्वितीयः समवर्तत । सागरोपमकोटीनां तिस्रः कोठ्योऽस्य संमितिः॥४६॥ तदास्मिन्भारते वर्षे मध्यभोगभुवां स्थितिः । जायते सम परा भूति तन्वाना कहपपादपैः ॥४८॥ तदा सत्यां ह्यस्त्यांभा द्विपत्योपमकीविताः। । चतुःसहस्रचापोवविग्रहाः ग्रुभचेष्टिताः ॥४८॥

इन्हें इच्छा करते ही कल्पवृक्षोंसे प्राप्त हो जाती है ॥३५॥ जिनके पहनक्षी वस्त्र मन्द सग-न्धित वायके द्वारा हमेशा हिलते रहते हैं ऐसे सदा प्रकाशमान रहनेवाले वहाँके कल्पवृक्ष अलन्त शोभायमान रहते हैं ॥१६॥ सुषमासुषमा नामक कालके प्रभावसे उत्पन्न हुई क्षेत्रकी सामध्यें वृद्धिको प्राप्त हुए वे कल्पवृक्ष वहाँके जीवोंको मनोवांछित पदार्थ देनेके बिए सदा समर्थ रहते हैं।।३७॥ वे करुग्युच पुण्यात्मा पुरुषोंको मनचाहे भोग देते रहते हैं इसलिए जानकार पुरुषोंने उनका 'कल्पवृक्ष' यह नाम सार्थक ही कहा है ।। ३८॥ वे कल्पवृक्ष दश प्रकारके हैं- । मद्याङ्ग, २ तूर्याङ्ग, ३ विभूषाङ्ग, ४ सगङ्ग ( माल्याङ्ग ). ५ ज्योतिरङ्ग, ६ दीपाङ्ग, ७ गृहाङ्ग, ८ भोजनाङ्ग, ९ पात्राङ्ग और १० वस्त्राङ्ग । ये सब अपने अपने नामके अनुसार ही कार्य करते हैं इसलिए इनके नाम मात्र कह दिए हैं अधिक विस्तार-के साथ उनका कथन नहीं किया है ॥३९-४०॥ इस प्रकार वहाँके मनुष्य अपने पूर्व पुण्यके उदयसे चिरकालतक भोगोंको भोगवर आयु समाग्न होते ही शरद्ऋतुके मेघोंके समान विलीन हो जाते हैं ॥४१॥ श्रायुक्ते श्रन्तमें पुरुषको जिन्हाई आती है और स्त्रीको छींक । उसी से पुण्यातमा पुरुष अपना अपना शारीर छोड़कर स्वर्ग चले जाते हैं ॥४२॥ उस समयके मनुष्य स्त्रभावसे ही कोमलपरिणामी होते हैं, इसिए वे भद्रपुरुष मरकर स्वर्ग ही जाते हैं। स्वर्गके सिवाय उनकी और कोई गति नहीं होती ॥४३॥ इस प्रकार अवसर्विणी कालके प्रथम सुषमासुषमा नामक कालका कुछ वर्णन किया है। यहाँकी और समस्त विधि उत्तरकुरुके समान समक्ता चाहिये ॥४४॥ इसके अनन्तर जब क्रम क्रमसे प्रथम काल पूर्ण हुआ और करपबृक्ष, मनुष्योंका बल, आयु तथा शरीरकी ऊँचाई आदि सब घटतीको प्राप्त हो चले तब प्रथमा नामक दूसरा काल प्रवृत्त हुआ । इसका प्रमाण तीन कोड़ाकोड़ी सागर था ॥४५-४६॥ उस समय इस भारतवर्षमें कल्पनृत्तोंके द्वारा उत्कृष्ट विभृतिको विस्तृत करती हुई मध्यम भोग-भूमिकी अवस्था प्रचित हुई । ४७॥ उस वक्त यहाँके मनुष्य देवोंके समान कान्तिके धारक

१ अंशुकं बस्नम् । १ नित्यप्रकाशाः । ३ समर्था भवन्ति । ४-भिलपितान् प०, म०, ल० । ५ असप्रं माजनम् । ६ प्रतन्वते अ०, प०, स०, द० । ७-द्यकाल-अ०, स० । ८-वधार्यते प०, म० । ९ भुवः म०, ल० । १० जीवितः अ०, स० ।

कलाधरकलास्पिद्धंदेहज्योत्स्नास्मितोज्ज्वलाः । दिनद्भयेन तेऽश्नितः 'वार्क्षंमन्धोऽक्षमात्रकम् ॥७९॥ शोषो विधिस्तु निश्शेषो हरिवर्षसमो मतः । ततः क्रमेण कालेस्मिन्नवस्पंत्यनुक्रमात् ॥५०॥ प्रक्षीणा वृक्षवीर्यादिविशेषाः प्राक्तना यदा । जवन्यभोगभूमीनां मर्यादाविरभूत्तदा ॥५१॥ यथावसरसम्प्राप्तस्तृतीयः कालपर्ययः । प्रावर्त्तत सुराजेव स्वां मर्यादामळङ्कयन् ॥५२॥ सागरोपमकोटीनां 'कोठ्यो द्वे 'लब्धसंस्थितो । कालेऽस्मिन्मारसे वर्षे मर्त्याः पर्विपायुषः ॥५३॥ भगस्यूतिप्रमित्तोच्छ्वायाः 'प्रियज्जुश्वामविष्रहाः । दिनान्तरेण संप्राप्तं धात्रीफलमिताशनाः ॥५४॥ ततस्तृतीयकालेऽस्मिन् व्यतिकामस्यनुक्रमात् । पत्योपमाष्टभागस्तु यदास्मिन्परिशिष्यते ॥५५॥ कल्पानोकहवीर्याणां क्रमादेव परिच्युतौ । ज्योतिरङ्काससदा वृक्षा गता मन्दप्रकाशताम् ॥५६॥ 'पुष्पदन्तां विषयाद्वां पौर्णमास्यां स्फुरस्प्रमो । 'सायाद्वे प्रावुरास्तां तो गगनोभयभागयोः ॥५७॥ धामीकरमयौ पोताविव तो गगनार्णवे । वियद्भक्तस्य 'विर्याण'िकिस्तिती तिलकाचिव ॥५८॥ पौर्णमासीविलासिन्याः क्रिल्यमानौ समुज्ज्वलो । प्रस्परकरादिलष्टी<sup>१२ ११</sup>जातुपाविव गोलकौ ॥५९॥ जगव्युहमहाद्वारि विन्यस्तौ कालभूश्वतः । 'प्रप्रयप्रस्य प्रवेशाय क्रम्भाविव हिरण्ययौ ॥६०॥

थे. उनकी आयु दो पल्यकी थी उनका शरीर चार हजार धनुष ऊँचा था तथा उनकी सभी चेष्टाएँ ग्राम थीं ॥४८॥ उनके शरीरकी कान्ति चन्द्रमाकी कलाओं के साथ स्पर्धा करती थी अर्थात उनसे भी कहीं अधिक सुन्दर थी. उनकी मुस्कान बड़ी ही उज्ज्वल थी। वे दो दिन बाद कल्पवृक्ष से प्राप्त हुए बहेड्रेके बराबर उत्तम अन्न खाते थे ॥४९॥ उस समय यहाँकी शेष सब व्यवस्था हरिक्षेत्र के समान थी फिर क्रमसे जब द्वितीय काल पूर्ण हो गया और करपबूक्ष तथा मनुष्योंके वल विक्रम आदि घट गये तब जघन्य भोगभूमि की व्यवस्था प्रकट हुई ॥५०-५१॥ उस समय न्यायवान राजाके सहश मर्यादाका उल्लंघन नहीं करता हुआ तीसरा सुषमादुःषमा नामका काळ यथाक्रमसे प्रवृत्त हुआ ॥५२॥ उसकी स्थिति दो को दाकोड़ी सागरकी थी । उस समय इस भारतवर्षमें मनुष्योंकी स्थिति एक पत्य-की थी। उनके शरीर एक कोश ऊँचे थे, वे त्रियक्क के समान इयामवर्ण थे और एक दिनके अन्तरसे आँवलेके बराबर भोजन प्रहण करते थे ॥५३-५४॥ इस प्रकार क्रम क्रमसे तीसरा काल व्यतीत होने पर जब इसमें पत्यका आठवाँ भाग होष रह गया तब कल्पवृत्तींकी सामध्ये घट गई और ज्योतिरङ्ग जातिके कल्पवृत्तींका प्रकाश अत्यन्त मन्द हो गया ॥५५-५६॥ तदनन्तर किसी समय आषाढ़ सुदी पूर्णिमाके दिन सार्यकालके समय आकाशके दोनों भागोंमें अर्थात् पूर्व दिशामें उदित होता हुआ चमकीका चन्द्रमा और पश्चिममें अस्त होता हुआ सूर्य दिखलाई पड़ा ॥५७॥ उस समय वे सूर्य और चन्द्रमा ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो आकाश रूपी समुद्रमें सोनेके बने द्वप दो जहाज ही हों अथवा आकाश रूपी हस्तीके गण्डस्थलके समीप सिन्द्र से बने हुए दो चन्द्रक (गोलाकार चिह्न) ही हों। अथवा पूर्णिमा रूपी स्त्रीके दोनों हाथोंपर रखे हुए खेलनेके मनोहर छास्त्रनिर्मित दो गोछे ही हों। अथवा आगे होनेवाळे दुःषम-सुषमा नामक काल रूपी नवीन राजाके प्रवेशके छिये जगत-रूपी घरके विशाल द्रवाजे पर रखे हुए मानो दो सुवरा कछश ही हों। अथवा तारारूपी फेन

१ वृक्षस्येदम् । २-नां द्वे कीव्यो लब्ध-द० । कीव्यो द्वो लब्ध-अ०, म०, स०, ल० । ३ कब्धा सम्प्राप्ता । ४ क्रीद्यः । ५ कलिनी । ६ आमलकी । ७ सूर्याचन्द्रमसी । पुष्पवन्ता-द०, स०, म०, ल०, । ८ आषादमासे । ९ अपराह्वे । १० अपाह्वदेशो निर्याणम् । ११-ण लक्षितौ अ० । -ण चन्द्रकाविव लक्षितौ द०, प०, म०, ल० । १२ आह्वौ । १३ जतीर्विकारो । १४ नृतनस्य ।

ताराफेनप्रहप्राहिवयत्सागरमध्यागै । चामीकरमयौ दिव्यावम्भःक्रीह्रागृहाविव ॥६१॥ सद्वृत्तात्वाद्रसङ्गत्वात् साधुवर्गानुकारिणौ । श्रीततीव्रकरत्वाच्च सदसद्भूमिपाविव ॥६१॥ प्रतिश्रुतिरिति ख्यातस्तदा कुछधरौऽग्रिमः । विश्वदछौकातिगं तेजः प्रजानां नेत्रबद्धमौ ॥६३॥ परुयस्य दशमो भागस्तर्यायुर्जिनदेशितम् । धनुःसहस्रमुरत्येषः शतैरिधकमष्टभिः ॥६४॥॥ जाउज्वस्यमानमकुटो 'छसन्मकरकुण्डछः । कनकादिरिवोत्तुङ्को विश्राणो हारनिर्झरम् ॥६५॥ नानाभरणभाभारमासुरोदारविश्रहः । प्रोस्सर्पत्तेजसा स्वेन निर्मार्स्तितविग्रहः ।।६६॥ महान् जगद्गृहोन्मानमानवण्ड इवोच्छितः । दधजनमान्तराभ्यासजनितं बोधमिद्धधीः ॥६७॥ स्फुरह्नतांश्रुसिछछेमुँ हुः प्रक्षाख्यन्त्रिशः । प्रजानां प्रीणनं वाक्यं 'सौधं रसिमघोद्विरन् ॥६८॥ अदृष्टपूर्वो तौ दृष्ट्वा सभीतान् भोगभूमिजान् । भीतिनिवर्त्त्यामास तत्स्वरूपमिति सुवन् ॥६८॥ एतौ तौ प्रतिदृत्रयेते सूर्याचन्द्रमसौ ग्रहौ । ज्योतिरङ्गप्रभाषायात् काछहासवशोद्भवात् ॥००॥ सद्यप्यिनभोभागं 'श्राम्यतोऽम् महाद्यति । न वस्ताभ्यां भयं किष्न्वदतो मा भैष्ट भद्रकाः ॥७०॥

भौर बुध मंगल श्रदि प्रह रूपी मगरमच्छोंसे भरे हुए आकाश रूपी समुद्रके मध्यमें सवर्णके दो मनोहर जलकी बागृह ही बने हों। अथवा सद्भन-गोलाकार (पन्नमें सदाचारी) ऑर असंग-अक्छे (पन्नमें परिमहरहित) होनेके कारण साधुसमूहका अनुकरण कर रहे हों अथवा शीतकर-शीतल किरणों से युक्त (पक्षमें अल्प टेक्स लेने वाला ) और तीलकर-उष्ण किरणणोंसे यक्त (पन्नमें अधिक टेक्स लेने वाला ) होनेके कारण क्रमसे न्यायी और अन्यायी राजा का ही अनुकरण कर रहे हों ॥५८-६२॥ उस समम वहाँ प्रतिश्रति नामसे प्रसिद्ध पहले कुलकर विद्यमान थे जो कि सबसे अधिक तेजस्वी थे और प्रजाजनोंके नेत्रके समान शोभायमान थे अर्थात नेत्रके समान प्रजाजनोंको हितकारी मार्ग बतलाते थे।।६३।। जिनेन्द देवने उनकी आयु परुपके दशवें भाग और ऊँचाई एक हजार आठ सौ धनुष बतलाई है ॥६४॥ उनके मस्तक पर प्रकाशमान मुकुट शोभायमान हो रहा था, कानोंमें सवर्णमय कुएडल चमक रहे थे और वे स्वयं मेर पर्वतके समान ऊँचे थे इसलिये उनके वज्ञःस्थलपर पड़ा हुआ रत्नोंका हार झरनेके समान माऌम होता था। उनका उन्नत और श्रेष्ट शरीर नाना प्रकारके आभूषणोंकी कान्तिके भारसे अतिशय प्रकाशमान हो रहा था, उन्होंने अपने बढ़ते हुए तेजसे सूर्यको भी तिरस्कृत कर दिया था। वे बहुत ही ऊँचे थे इसिछये ऐसे मालम होते थे मानो जगत रूपी घरकी ऊँचाईको नापनेके लिये खड़े किये गये मापदण्ड ही हों। इसके सिवाय वे जन्मान्तरके संस्कारसे प्राप्त हुए अवधिक्कानको भी धारण किये हुए थे इसिटिये वही सबमें उत्कृष्ट बुद्धिमान् गिने जाते थे ।।६५-६७।। वे देदीप्यमान दातोंकी किर्गों रूपी जलसे दिशाओंका बार बार प्रक्षालन करते हुए जब प्रजाको संतुष्ट करने वाले वचन बोलते थे तब ऐसे माळूम होते थे मानो अमृतका रस ही प्रकट कर रहे हों। पहले कभी नहीं दिखते-वाले सूर्य और चन्द्रमाको देख कर भयभीत हुए भोगभूमिज मनुष्योंको उन्होने उनका निम्न-लखित स्वरूप बतला कर भयरहित किया था ॥६८-६९॥ छन्होंने कहा - हे भद्र पुरुषो. तुम्हें जो ये दिख रहे हैं वे सूर्य चन्द्रमा नामके पह हैं, ये महाकान्तिके धारक हैं तथा आकाशमें सर्वदा घूमते रहते हैं। अभी तक इनका प्रकाश ज्योतिरङ्ग जाति के कल्प-

१ लसत्कनक इण्डलः द०, प०, म०, ल०। १ सुघाया भयम् । १ अमतो म०, ल०। ४ तसंज्ञिते ताइपत्रपुस्तके कोष्ठकान्तर्गतः पाठो लेखक प्रमादारप्रअष्टोऽतः व०, अ०, प०, ल०, म०, द०, द०, स० संज्ञित-पुस्तके भयस्तरपाठो गृहीतः।

इति तद्वचनाचेषां प्रत्याथासो महानभूत् । ['क्षेत्रे सोऽतः परं चास्मिश्वयोगान्भाविनोऽन्वशात्] ॥७२॥ प्रतिश्रुतिरयं धीरो यश्वः प्रत्यश्रणोद्वचः । इतीवां चिकरे नाम्ना ते तं सम्प्रीतमानसाः ॥७३॥ अहो धीमन् महाभाग चिरंजीव प्रसीद नः । यानपात्रायितं येन' स्वयास्मद्व्यसनाणं वे ॥७४॥ इति स्तुत्वार्यकास्ते तं सरकृत्य च पुनः पुनः । लञ्शानुज्ञास्ततः स्वं स्वमोको जग्मुः 'सजानयः ॥७५॥ मनौ याति दिवं तस्मिन् काले गलति च कमात् । मन्वम्तरमसंख्येया वर्षकोदीव्यंतीत्य च ॥७६॥ सम्मितः सन्मितिन्मा द्वितीयोऽभून्मनुस्तदा । प्रोत्सपंदं ग्रुकः 'प्रांशुश्रकत्कत्यत्वस्पमः ॥७०॥ स कुन्तली किरीटी च कुण्डली हारभूषितः । स्वयंत्री मल्यजालिप्तवपुरत्यन्तमावमौ ॥७८॥ तस्यायुरम'ममल्यमासीत्संख्येयहायनम् । सहस्रं त्रिशतीयुक्तमुत्सेधो धनुषां मतः ॥७९॥ ज्योतिर्विटिपनां भूयोऽप्यासीत्कालेन मन्दिमा । 'प्रहाणाभिमुखं तेजो निर्वास्यिति हि दीपवत् ॥८०॥ नभोऽक्षणमथापूर्यं तारकाः प्रचक्रशिरो । 'मात्यन्यकारकलुषां वेलां प्राप्य तमीमुखे ॥८१॥ अकस्माचारका हप्दा सम्भान्तान्भोगभूभुवः । भीतिर्विचल्यामास 'प्राणहत्येव योगिनः ॥८२॥

वृत्तों के प्रकाशसे तिरोहित रहता था इसिकए नहीं दिखने थे परन्त अब चूँकि कालदोषके वशसे ज्योतिरङ्ग वृक्षोंका प्रभाव कम हो गया है अतः दिखने लगे हैं। इनसे तम लोगोंको कोई भय नहीं है अतः भयभीत नहीं होओ ॥७०-७१॥ प्रतिश्रतिके इन ववनोंसे उन लोगों-को बहुत ही आधासन हुआ। इसके बाद प्रतिश्रुतिने इस भरतक्षेत्र में होनेवाली व्यव-स्थायोंका निरूपण किया ॥७२॥ इन धीर वीर प्रतिश्रुतिने हमारे वचन सुने हैं इसिछए प्रसन्न होकर उन भोगभूमिजोंने प्रतिश्रुति इसी नामसे स्तुति की और कहा कि-श्रहो महाभाग, आही बुद्धिमान् , आप चिरंजीव रहें तथा इम पर प्रसन्न हों क्यों कि आपने इमारे दुःस रूपी समुद्र में नौकाका काम दिया है अर्थात् हित का उपदेश देका हमें दुःख रूपी समुद्रसे बद्धत किया है ॥७१-७४॥ इस प्रकार प्रतिश्रुति हा स्तवन तथा वार वार सःकार कर वे सब धार्य उनकी आज्ञानसार अपनी धपनी ब्रियोंके साथ अपने अपने घर चले गए ॥७५॥ इसके बाद कम कमसे समयके व्यतीत होने तथा प्रतिश्रृति कुछकरके स्वर्गवास हो जानेपर जब असंख्यात करोड़ वर्षोंका मन्त्रन्तर ( एक कुलकर के बाद दूसरे कुलकर के उत्पन्न होनेतक वीवका काल ) व्यतीत हो गया तब समीचीन बुद्धिके धारक सन्मति नामके द्वितीय कुलकरका जन्म हुआ। उनके वस्न बहुत ही शोभायमान थे तथा वे स्वयं श्रास्यन्त ऊँचे थे इस-त्तिए चलते फिरते कर ग्वृत्तके समान मालुम होते थे।।७६-७७।। उनके केश वड़े ही सुन्दर थे. वे अपने मस्तकपर मुकुट बाँधे द्वप थे, कानोंमें कुण्डल पहिने थे, उनका वक्षःश्यल हारसे सुशोभित था, इन सब कारणोंसे वे अत्यन्त शोभायमान हो रहे थे ॥७८॥ उनकी आयु अममके बरावर संख्यात वर्षोंकी थी और शरीरकी ऊँचाई एक हजार तीन सौ धनुष थी ।। ७९।। इनके समयमें ज्योतिरङ्ग जाति के कल्पमुक्षों की प्रभा बहुत ही मन्द् पड़ गई थी तथा उनका तेज बुझते हुए दीपकके समान नष्ट होनेके सम्मुख ही था ॥८०॥ एक दिन रात्रिके प्रारम्भमें जब थोड़ा थोड़ा अन्धकार था तब तारागण आकाश रूपी मङ्गणको न्याप्त कर-प्रव ओर प्रकाशमान होने लगे ॥८१॥ उस समय अकरमान् तारोंकी देखकर भोगभूमिज मनुष्य अवन्त भ्रम में पड़ गये अथवा अत्यन्त व्याकुल हो गये। उन्हें भयने इतना कम्पायमान कर दिया था

९ कारणेन । २ सभायोः । ३ उन्नतः । ४ पत्र पत्र । इत्यानं विद्यातिप्रमाणचतुरशीतीनां परस्पर-गुणनम् अनमवर्षप्रमाणम् । ५ प्रहीणाभिमुखं अ०, प०, म०, ल० । ६ अत्यन्धकारकछणा न भवतीति नास्यन्थकारकछणा ताम् । ७ प्राणिहतिः ।

स सन्मितिरनुध्याय क्षणं प्रावोचतार्यकान् । नोत्पातः कोऽप्ययं भद्रास्तन्मागात भियो वशम् ॥८३॥ पृतास्तास्तारका नामैतच नक्षत्रमण्डलम् । म्रहा इमे 'सदोद्योता इदं त्यरिकतं नभः ॥८४॥ ज्योतिश्रक्रमिदं शश्वद् व्योममार्गे कृतस्थित । स्पष्टतामधुनायातं ज्योतिरक्षप्रभाक्षयात् ॥८५॥ इतः प्रभृत्यहोरात्रविभागश्च प्रवतंते । उद्यास्तमयेः सूर्याचन्द्रयोः सहतारयोः ॥८६॥ प्रहणमहविक्षेपदिनान्ययनसंक्रमात् । ज्योतिर्ज्ञानस्य 'बीजानि सोऽन्ववोचिहृदांवरः ॥८७॥ अथ तद्वचनादार्यो जाताः सपदि निर्भयाः । स हि लोकोक्तरं ज्योतिः प्रजानामुपकारकम् ॥८८॥ अथं सन्मितिरेवास्तु प्रभुनः सन्मितिपदः । इति प्रशस्य संपूज्य ययुस्ते तं स्वमास्पदम् ॥८९॥ ततोऽन्तरमसंखयेयाः कौटीरुक्लङ्घ्य वत्सरान् । तृतीयो मनुरत्रासीन् क्षेमक्करसमाह्वयः ॥९०॥ युगबाहुर्महाकायः पृथुवक्षाः स्पुरस्यमः । सोऽत्यशेतः विरि मेरं 'ज्वलन्मुकुटचृल्किः ॥९१॥ 'अटटप्रमितं तस्य बभूवायुर्महीजसः । देहोत्सेधश्च चापानाममुद्यासीच्छताष्टकम् ॥९२॥ पुरा किछ मृगा भद्राः प्रजानां हस्तलालिताः । तदा तु विकृतिं भेजुर्व्यात्तास्याः भीपणस्वनाः ॥९३॥ तेषां विक्रवया सान्तर्गंजवा तत्रसुः प्रजाः । प्रव्युह्ते तमन्यत्य मतुं स्थितमविस्मितम् ॥९४॥ तेषां विक्रवया सान्तर्गंजवा तत्रसुः प्रजाः । प्रव्युह्ते तमन्यत्य मतुं स्थितमविस्मितम् ॥९४॥

जितना कि प्राणियोंकी हिंसा मुनिजनोंको कम्पायमान कर देती है।।८२॥ सन्मति कुलकरने क्षण भर विचार कर उन आर्थ पुरुषोंसे कहा कि हे भद्र पुरुषो, यह कोई उत्पात नहीं है इसलिए ऋाप व्यर्थ ही भयके वशीभूत न हों ॥८३॥ ये तारे हैं, यह नक्षत्रोंका समूह है, ये सदा प्रकाशमान रहनेवाले सूर्य, चन्द्र आदि प्रह हैं और यह तारोंसे भरा हुआ आकाश है ॥८४॥ यह ज्योतिश्रक सर्वदा आकाशमें विद्यमान रहता है, भवसे पहले भी विद्यमान था. परन्तु ज्योतिरङ्ग जातिके वृक्षोंके प्रकाशसे विरोभूत था। अब उन वृत्तोंकी प्रभा क्षीण हो गई है इसल्यि स्पष्ट दिखाई देने लगा है ॥८५॥ आजसे लेकर सूर्य चन्द्रमा तारे आदि का उदय और श्रस्त होता रहेगा और उससे रात दिनका विभाग होता रहेगा ॥८६॥ उन बुद्धिमान सन्मति ने सर्वेत्रहण, चन्द्र प्रहण, प्रहोंका एक राशिसे दूसरी राशिपर जाना, दिन और अयन आदिका संक्रमण बतनाते हुए ज्योतिष विद्याने मूल कारणोंका भी उल्लेख किया था।।८७॥ वे आर्य छोग भी उनके ववन सुनकर शीघ ही भयरहित हो गए। वास्तवमें वे सन्मति प्रजाका उपकार करनेवाली कोई सर्वश्रेष्ठ ज्योति ही थे ॥८८॥ सभीचीन बुद्धिके देने वाले यह सन्मति ही हमार स्वामी हो इस प्रकार उनकी प्रशंसा और पूजाकर वे आर्य पुरुष अपने अपने स्थानींपर चले गए ॥८९॥ इनके बाद असंख्यात करोड़ वर्षों का अन्तराल काल वीत जानेपर इस भरतक्षेत्रमें क्षेमंकर नामके तीसरे मनु हुए। ॥९०॥ उनकी भुजाएँ युगके समान लम्बी थीं, शरीर ऊँचा था, वक्षस्थल विशाल था, आभा चमक रही थी तथा मस्तक मुक्टसे शोभायमान था इन सब वातोंसे वे मेर पर्वतसे भी अधिक शोभायमान हो रहे थे ॥९१॥ इस महाप्रतापी मनुकी बायू अटट वरावर थी और शरीरकी ऊँचाई चाठ सो धनुषकी थी ॥९२॥ पहले जो पशु सिंह न्याव मादि भरयन्त भद्रपरिणामी थे जिनका लालन पाजन प्रजा अपने हाथसे ही किया करती थी वे अब इनके समय विकारको प्राप्त होने छगे-मुँह फाड़ने लगे और भयङ्कर शब्द करने छगे ॥९३॥ उनकी इस भयंकर गर्जनासे मिछे हुए विकार भावको देखकर प्रजाजन डरने लगे तथा

१ सदायोता प॰ । २ कारणानि । ३ संक्येयकोटी-म॰ । ४ अतिशयितवान् । ५ स्फुरन्मुकृट-द०, प०, कः । ६ पञ्चवाशच्छून्याप्रमष्टादशप्रभाणचतुरशीतिसंगुणनमटटवर्षप्रमाणम् । ७ व्यात्तं विकृतम् । ८ पप्र-च्छुश्र श्र॰, ल॰, द॰, स॰ ।

हमे अद्रमृगाः पूर्व 'स्वादीयोभिस्तृणाक्कुरैः । 'रसायनरसैः पुष्टाः सरसां सिल्कैरिप ॥९५॥ 'अङ्कािशिपणैईसल्लाक्जनैरिप 'सान्विताः । अस्माभिरित विश्वब्धाः संवसन्तोऽनुपद्गवाः ॥९६॥ ह्दानीं तु विना हेतोः श्रङ्क रिभिमवन्ति नः । दंद्राभिनंखराप्रैश्व "विभित्सन्ति च दारुणाः ॥९७॥ कोऽस्युपायो महाभाग बृहि नः क्षेमसाधनम् । क्षेमद्वरो हि स भवान् जगतः क्षेमचिन्तनैः ॥९८॥ हित तद्वचनाज्ञातसौहादो मनुरव्वति । सत्यमेतत्तथापूर्वमिदानीं तु 'भयावहाः ॥९९॥ तदिमे परिहर्तव्याः कालादिकृतिमागताः । कर्तव्यो नेषु विश्वासो 'वाधाः कुर्वन्त्युपेक्षिताः ॥९००॥ हृत्याकण्यं वचस्तस्य परिजहुस्तदा मृगान् । श्रिको दंष्ट्रिणः क्रूरान् शेषैः 'रसंवासमाययुः ॥१००॥ व्यतीयुपि ततः काले मनोरस्य व्यतिक्रमे । मन्वन्तरमसंख्येयाः समाकोदीविलङ्क्य च ॥१०२॥ 'अन्नान्तरे महोद्मविग्रहो दोषविग्रहः । अग्रेसरः सतामासीन्मनुः क्षेमंघराह्मय ॥१०२॥ 'रक्तव्यव्यम्तिं तस्य वभूवायुर्महात्मनः । शतानि सप्त चापानां सप्ततिः पञ्च चोच्छितिः ॥१०४॥ यदा प्रवलतां याताः रण्याकस्या महाकुषः । तदा 'क्लुट्यक्लाद्योः स रक्षाविधिमन्वशात् ॥१०५॥ क्षेमंघरं इति ख्यातिं प्रजानां क्षेमधारणात् । स दधे'र पाकसस्वेश्यो रक्षोपायानुशासनैः "॥१०६॥

बिना किसी आश्चर्य हे निश्चल बैठे हुए क्षेमं हर मनुके पास जाकर इनसे पृक्षने लगे ॥९४॥ हे देव, सिंह व्याघ आदि जो पशु पहले बड़े शान्त थे जो अत्यन्त स्मादिष्ट घास स्नाकर और तालावीं-का रसायनके समान रसीला पानी पीकर पृष्ट हुए थे जिन्हें हम लोग अपनी गोदीमें बैठाकर अपने हाथोंसे खिलाते थे हम. जिनपर अत्यन्त विश्वास करते थे और जो बिना किसी उपद्रव हे हम छोगोंके साथ साथ रहा करते थे आज वे ही पशु बिना किसी कारण के हम छोगोंको सींगोंसे मारते हैं, दादों और नखोंसे हमें विदारण किया चाहते हैं और अत्यन्त भयद्भर दीख पड़ते हैं। हे महाभाग, आप हमारा कल्याण करने वाला कोई उपाय बतलाइए। चुँकि आप सक्छ संसारका क्षेम-कल्याण सोचते रहते हैं इसिछिए सच्चे त्रेमंकर हैं ॥९५-६८॥ इस प्रकार उन आर्थों के ववन सुनकर हो मंकर मनको भी उनसे मित्रभाव उत्पन्न हो गया और वे कहने लगे कि आपका कहना ठीक है। ये पशु पहले बास्तवमें शान्त थे परन्तु अब भयंकर हो गए हैं इसलिए इन्हें छोड़ देना चाहिये। ये कालके दोषसे विकारको प्राप्त हुए हैं अब इनका विश्व स नहीं करना चाहिये। यदि तुम इनकी उपेक्षा करोगे तो ये अवश्य ही बाधा करेंगे ॥९९-१००॥ क्षेमंकरके डक्त वचन सुनकर उन लोगोंने सींगवाले और दादवाले दुष्ट पशुश्रोंका साथ छोड़ दिया, केवल निरुपद्रवी गाय भैंस आदि पशुओं के साथ रहने लगे ।।१०१।। क्रम क्रमसे समय बीतनेपर क्षेमङ्कर मनुकी आयु पूर्ण हो गई। उसके बाद जब असंख्यात करोड़ वर्षीका मन्वन्तर व्यतीत हो गया तब अत्यन्त ऊँचे शरीरके घारक, दोषोंका निम्रह करनेवाले और सज्जनोंमें अप्रसर क्षेमंकर नामक चौथे मनु हुए। उन महात्माकी आयु तुटिक प्रमाण वर्षों की थी और शरीरकी ऊँ चाई सात सौ पचहत्तर धनुष थी। इनके समयमें जब सिंह व्याघ्र आदि दृष्ट पशु आतशय प्रवल और क्रोधी हो गए तब इन्होंने लकड़ी साठी आदि लपा-बों से इनसे बचनेका उपरेश दिया। चूँ कि इन्होंने दुष्ट जीवों से रक्षा करनेके उपायों का उपरेश

१ अरथर्थं खादुभिः । २ रसायनवरखादुभिः । ३ अद्धः उत्सकः । ४ सामनीताः । ५-भिरिति म०, ल० । ६ विश्वासिताः । ७ भेटुमिच्छन्ति । ८ साधने ल० । ९ भयद्वराः । १० बाधां अ०,प०,म०,स०,द०,ल ११ सहवासम् । १२ तत्रान्तरे अ०,प०,स०,द०,म०,ल० । १३ ९ चवरवारिशत् श्रः-याधिकं थोडशप्रमित चतुर्देश-प्रमाणचतुरशीतिसंगुणनं तुटिकाब्दप्रमाणम् । १४ ऋर्मुगाः । १५ 'यष्टिः स्यारसप्तपिका' । १६ दघे अ०, प , द०, म०, ल० । १७-सासनात् अ०, प०, द०, म०, ल० ।

पुनर्मन्वन्तरं तत्र संजातं प्र्वंवस्क्रमात् । मनुः सीमंकरो जञ्जे प्रजानां पुण्यपाकतः ॥१०७॥ स चित्रवस्त्रमाल्यादिभूषितं वपुरुद्वहन् । सुरेन्द्रः स्वगंछक्ष्म्येव भोगछक्ष्म्योपछाछितः ॥१०८॥ 'कमछप्रमितं तस्य प्राहुरायुर्महाधियः । शतानि सप्त पञ्चाशदुष्ट्यायो धनुषां मतः ॥१०९॥ कह्याङ्किपा यदा जाता विरछा मन्दकाः फछैः । तदा तेषु विसंवादो वभूवंषां परस्परम् ॥११०॥ ततो मनुरसौ मत्वा वाचा सीमविधि व्यथात् । अतः सीमंकराख्यां तैर्छम्मितो 'उन्वर्थतां गताम् ॥११॥ पुनर्मन्वन्तरं प्राग्वद्तिछङ्क्ष्य महोद्यः । मनुः सीमंधरो नाम्ना समजायत पुण्यधीः ॥११२॥ पुनर्मन्वन्तरं प्राग्वद्तिछङ्क्ष्य महोद्यः । मनुः सीमंधरो नाम्ना समजायत पुण्यधीः ॥११२॥ 'निष्ठनप्रमितायुरुको निष्ठानस्यक्षणखुतिः । धनुषां पञ्चवर्गाममुष्टिद्धतः शतसप्तकम् ॥११३॥ अत्यन्तविरछा जाताः १माजा मन्द्रफछा यदा । नृणां महान्विसंवादः केशाकेशि तदावृध्यत् ॥११४॥ क्षेमवृत्तिं ततरवेषां मन्वानः स मनुस्तदा । सीमानि तस्गुक्मादिचिह्नतान्यकरोस्कृती ॥११५॥ ततोऽन्तरमभूद्भृकोऽप्यसंख्या वर्षकोटयः । हीयमानेषु सर्वेषु नियोगेष्वनुपूर्वशः ॥११६॥ तदन्तरस्यतिक्रान्तावभूद्वमुखवाहनः । मन्तां सप्तमो भोगछक्ष्याछिङ्गितविग्रहः ॥११७॥ 'पग्रप्रमितमस्यायुः पग्राशिक्षवतारम्तत् । अनुःशतानि सप्तव तन्त्रसंधोऽस्य वर्णितः ॥११८॥

देकर प्रजाका कल्याण किया था इसलिए इनका क्षेमंघर यह सार्थक नाम प्रसिद्ध हुआ था ॥१०२-१०६॥ इनके बाद पहलेकी भाँति फिर भी असंख्यात करोड़ वर्षीका मन्वन्तर पड़ा। फिर क्रमसे प्रजाके पुरुयोद्यसे सीमंकर नामके कुलकर उत्पन्न हुए। इनका शरीर चित्र विचित्र वस्त्रों तथा माला आदिसे शोभायमान था। जैसे इन्द्र स्वर्गकी लक्ष्मीका उपभोग करता है वैसे ही यह भी अनेक प्रकारकी भोग रूद्भीका उपभोग करते थे। महाबुद्धिमान आचार्योने उनकी आयु कमल प्रमाण वर्षोंकी बतलाई है तथा शरीरकी ऊँचाई सात सौ पचास धनुषकी । इनके समयमें जब करूप वृक्त अरूप रह गये और फल भी घरूप देने छगे तथा इसी कारण से जब छोगों में विवाद होने लगा तब सीमंकर मनुने सोच विचार कर वचनों द्वारा कल्पवृत्तोंकी सीमा नियत कर दी अर्थात् इस प्रकारकी व्यवस्था कर दी कि इस जगहके कल्पवृक्षसे इतने लोग काम तों और उस जगहके करूप बृज्ञसे उतने छोग काम हों। प्रजाने उक्त व्यवस्था से ही उन मनका सीमंकर यह सार्थक नाम रख किया था।।१०७-१९१॥ इनके बाद पहलेकी भाँति मन्बन्तर व्यतीत होनेपर सीमन्बर नामके छठवें मनु उत्पन्न हुए। उनकी बुद्धि बहुत ही पवित्र थी। वह निलन प्रमाण आयुके धारक थे, उनके मुख और नेत्रोंकी कान्ति कमलके समान थी तथा शरीरकी ऊँचाई सात सौ पच्चीस धनुषकी थी। इनके समयमें जब कल्प वृत्त अत्यन्त थोड़े रह गये तथा फल भी बहुत थोड़े देने लगे झीर उस कारणसे जब लोगोंमें भारी कलह होने लगा, कलह ही नहीं, एक दूसरेको बाल पकड़ पहड़ कर मारने लगे तब टन सीमन्वर मनुने कल्याण स्थापनाकी भावनासे कल्पवृत्तोंकी सीमाश्रोंको अन्य अनेक वृक्ष तथा छोटी छोटी माड़ियोंसे चिह्नित कर दिया था ॥११२-११५॥ इनके बाद फिर असं-ख्यात करोड़ वर्षोंका अन्तर हुआ और करन वृत्तोंकी शक्ति आदि हर एक उत्तम वस्तुओं मे क्रम क्रमसे घटती होने छगी तब मन्वन्तरको व्यतीत कर विमल्लाहन नामके सातवें मनु हुए। उनका शरीर भोगछक्ष्मीसे आलिङ्गित था, उनकी भायु पद्म प्रमाण वर्षोंकी थी।

१ चरनारिहाच्छून्यधिकं चतुर्दशप्रमाणचतुरशीतिसंगुणनं कमलवर्षप्रमाणम्। २ प्रापितः। ३ प्रस-त्रिहात् स्म्याप्रं द्वादशप्रमितचतुरशीतिसंगुणनं निक्रनवर्षप्रमाणम्। ४ 'वृध्कू वृद्धी' युतादिलात् ' युद्भ्यो छुक्'' इति सत्रेण छि परस्मैग्डमपि। ५ त्रिशच्छन्याधिको दशप्रमाणचतरशीतिसंबर्गः पदावर्षप्रमाणमः।

'तदुपशं गजादीनां बभूवारोहणकमः । 'कुथाराङ्करापयांणमुखभाण्डाखुपक्रमैः ॥११९॥
पुनरन्तरमत्राभूद्संख्येयान्दकोटयः । ततोऽष्टमो मनुर्जातश्रक्षुन्मानिति शन्दितः ॥१२०॥
'पग्राङ्गनितायुष्कथापानां पन्चसस्तिः । पर्'छतान्त्रपनुद्मश्रीरुन्त्रिः बभूव सः ॥१२१॥
तस्य कालेऽभवतेषां क्षणं पुत्रमुलेक्षणम् । अदृष्टपूर्वमार्याणां महृदुश्त्रासकारणम् ॥१२२॥
ततः सपदि सन्जातसाध्वसानार्यकांस्तदा । तद्याथास्म्योपदेशेन स संत्रासमयोज्ञस्यत् ॥१२२॥
चक्षुप्मानिति तेनाभृत् तत्काले ते यतोऽभैकाः । 'जनियत्रोः क्षणं जाताश्रक्षद्रशं नगोचरम् ॥१२४॥
पुनरप्यन्तरं तानदृष्ट्वंकोदीर्विलङ्घ्य सः । यशस्वानित्यभूत्राम्ना यशस्वी नवमो मनुः ॥१२५॥
पुनरप्यन्तरं तानदृष्ट्वंकोदीर्विलङ्घ्य सः । यशस्वानित्यभूत्राम्ना यशस्वी नवमो मनुः ॥१२५॥
तस्य काले प्रजा 'जन्यमुखालोकपुरस्सरम् । कृताशिषः क्षणं स्थित्वा लोकान्तरमुपागमन् ॥१२०॥
यशस्वानित्यभूत्तेने शर्शसुस्तव्य शो यतः । प्रजाः १°सुप्रजसः प्रीताः ११पुत्राशासनदेशनात् ॥१२०॥
यशस्वानित्यभूत्तेने शर्शसुस्तव्य सो यतः । अजाः १°सुप्रजसः प्रीताः ११पुत्राशासनदेशनात् ॥१२०॥
ततोऽन्तरमतिकम्य तस्यायोग्याव्यसंमितम् । अभिचन्द्रोऽभवन्नाम्ना चन्द्रसौम्याननो मनुः ॥१२०॥
११ सुनुशङ्गमितायुक्को१ अवलन्युकुटकुण्डलः । पञ्चवर्गामपट्वापशतोत्सीधः स्कुरसनुः ॥१३०॥

शरीर सात सौ धनुष ऊँच। श्रीर कदमीसे विभूषित था। इन्होंने हाथी घोड़ा आहि सवारीके योग्य पशुक्रों पर कुथार, श्रंकुश, पलान, तोवरा आदि लगाकर सवारी करनेका उपदेश दिया था।।११६-११६॥ इनके बाद असंख्यात करोड़ वर्षोका अन्तराज रहा। फिर चक्षुष्मान् नामके आठवें मनु उत्पन्न हुए, वे पद्माङ्ग प्रमाण आयुके धारक थे और छह सी पचहत्तर धनुष ऊँचे थे। उनके शरीरकी शोभा बड़ी ही सुन्दर थी। इनके समयसे पहलेके क्रोग अपनी संतानका मुख नहीं देख पाते थे, उत्पन्न होते ही माता पिताकी मृत्यु हो जाती थी परन्तु ऋष वे क्षण भर पुत्रका मुख देखकर मरने लगे। उनके लिये यह नई बात थी इसलिये भयका कारण हुई। उस समय भयभीत हुए आर्य पुरुषोंको चक्कदमान् मनुने यथार्थ उपदेश देकर उन इ। भय छुड़ाया था। चूँकि उनके समय माता पिता अपने पुत्रोंको चणभर देख सके थे इसिकाये उनका चल्लुष्मान् यह सार्थक नाम प्रसिद्ध हुआ ॥१२०-१२४॥ तद्नन्तर करोड़ों वर्षीका अन्तर व्यतीत कर यशस्वाम् नामके नौवें मनु हुए। वे बड़े ही यशस्वी थे। उन महापुरुषकी आयु कुमुद प्रमाण वर्षोंकी थी। उनके शरीरकी ऊँचाई छह सौ पचास धनुषकी थी। उनके समयमें प्रजा अपनी सन्तानोंका मुख देखनेके साथ साथ उन्हें पार्शावीद देकर तथा क्षणभर ठहर कर परलोक गमन करती थी-मृत्युको प्राप्त होती थी। इनके उपदेशसे प्रजा अपनी सन्तानोंको आशीर्वाद देने लगी थी इसलिये उत्तम सन्तान वाली प्रजाने प्रसन्न होकर इनका यश वर्णन किया इसी कारण उनका यशस्त्रान् यह सार्थक नाम पड़ गया था॥ १२५-१२८॥ इनके बाद करोड़ों वर्षोंका अन्तर व्यतीत कर अभिचन्द्र नामके दशवें मनु उत्पन्न हुए। उनका मुख चन्द्रमाके समान सौम्य था, कुमुदाङ्ग प्रमाख उनकी आयु थी, उनका मुकुट भौर कुण्डल घतिशय देवीप्यमान था। वे छइ सौ पच्चीस धनुष ऊँचे तथा देवीप्यमान

१ तस्य प्रथमोपदेशः अ'दातुक्रमोपक्रमिति नपुंसक्तम् । १ कुठाराङ्क्रग्र-अ०,प०,म०,छ० । कुथश्चा-कुश्च-द० । ३ पञ्चविंशतिशुःन्याप्रा नवप्रमाणचतुरशोतिहितिहिं पद्माक्षवप्रमाणम् । ४ तद्शतान्य-अ०,द०,स० ।
५ जननीजनकयोः । ६ पञ्चविंशतिशुःन्याप्रमष्टप्रमाणचतुरशोतिसंगुणनं कुमुरवर्षप्रमाणम् । ५-वि च तनृच्छितः
द०, प०, म०, छ० । ८ जन्यः पुत्रः । ९ कारणेन । १० शोभनाः प्रजाः पुत्रा यासां ताः सुप्रजसः । 'नन्दुस्सोः
सिवेयः हर्छवर्मम्' इत्यनुवर्तमाने 'अस्प्रजायाः' इति समासान्तः । ११ आशासनम् आशीर्वचनम् । १२ विंशतिशुःन्या-धिका सप्तमितिचतुरशीतिहतिः कुमुदाक्षवर्षप्रमाणम् । ११-क्षप्रमायु-स०, स०, द०, म०, प०, स०।

कल्पद्वम ह्वोत्तुक्षफळशाली महायुतिः । स बभार यथास्थानं नानाभरणमञ्जरीः ॥१३१॥
तस्य काले प्रजास्तो कमुलं बीक्ष्य सकौतुकस् । आशास्याकौढनं चकुनिशि चन्द्राभिदर्शनेः ॥१३२॥
ततोऽभिचन्द्र इत्यासीयतश्चन्द्रमभिस्थिताः । पुत्रानाकीढयामासुस्तत्काले तन्मताजनाः ॥१३३॥
पुनरन्तरमुल्क्ष्या तत्यायोग्यसमाशतैः । चन्द्राभ इत्यभूरूल्यातश्चन्द्रास्यः कालविन्मनुः ॥१३४॥
'नमुतप्रमितायुद्को विलसल्लक्षणोज्ज्वलः । धनुषां पद्छतान्युव्यः प्रोयदर्कसमयुतिः ॥१३५॥
स 'पुद्कलाः कला विश्वदुद्वितो 'जगतां प्रियः । स्तित्रयोत्स्नाभिराह्नावं शभीव समजीजनत् ॥१३६॥
तस्य कालेऽतिसंप्रीताः पुत्राशासनदर्शनैः । 'तुग्भिः सह् सा जीवन्ति दिनानि कतिचित्वजाः ॥१३६॥
तत्ते लोकान्तरप्राक्षिममजन्त यथासुखम् । स तदाह्वाद्वनादासीबन्द्राभ इति विश्वतः ॥१३८॥
मरुद्देवोऽभवत्कान्तः 'कुलप्रतदनन्तरम्' । स्वोचितान्तरमुल्क्क्य प्रजानामुत्सवो दशाम् ॥१३९॥
शतानि पञ्च ''पञ्चामां सप्ततिञ्च समुच्छितः' । धनुषि 'रन्युताक्कायुर्ववस्वानिव भास्तरः ॥१३०॥

इारीरके धारक थे। यथायोग्य अवयवों में अनेक प्रकारके आभूषण रूप मंत्ररियोंको धारण किये हुए थे। उनका शरीर महाकान्तिमान् था और खयं पुण्यके फक्कसे शोभायमान थे इसिक्वये फुछे फत्ते तथा उँचे कल्पयूच्के समान शोभायमान होते थे। उनके समय प्रजा अपनी अपनी सन्तानोंका मुख देखने लगी-उन्हें आशीर्वाद देने लगी तथा रातके समय कौतुकके साथ चन्द्रमा दिखला दिखला कर उनके साथ कुछ कीड़ा भी करने लगी। उस समय प्रजाने उनके उपदेशसे चन्द्रमाके सम्मुख खड़ा होकर अपनी सन्तानोंको कीड़ा खिलाया था इसलिये उनका अभिचन्द्र यह सार्थक नाम प्रसिद्ध हुआ था ॥१२९-१३३॥ फिर उतना ही अन्तर व्यतीत कर चन्द्राभ नामके ग्यारहवें मनु हुए। उनका मुख चन्द्रमाके समान था, ये समयकी गतिविधिके जाननेवाले थे। इनकी आयु नयुत प्रमाण वर्षी-की थी। ये अनेक शोभायमान सामुद्रिक सक्षणोंसे उज्ज्वल थे। इनका शरीर छह सौ धनुष ऊँचा था तथा उद्य होते हुए सूर्यके समान देदीप्यमान था। ये समस्त कलाओं-विद्याओं को धारणा किए हुए ही उत्पन्न हुए थे, जनताको अतिशय प्रिय थे, तथा अपनी मन्द मुस्कानसे सबको आहादित करते थे इसलिए बदित होते ही सोलह कलाओंको धारण करने वाले लोकप्रिय और चिन्द्रकासे युक्त चन्द्रमाके समान शोभायमान होते थे। इनके समयमें प्रजाजन अपनी सन्तानोंको भाशीबांद देकर भरयन्त प्रसन्न तो होते ही थे, परन्तु कुछ दिनों-तक उनके साथ जीवित भी रहने लगे थे, बाद सुखपूर्वक परलोकको प्राप्त होते थे। उन्होंने चन्द्रभाके समान सब जीवोंको आहादित किया था इसलिए उनका चन्द्राभ यह सार्थक नाम प्रसिद्ध हुआ था । १३४-१३८।। तदनन्तर अपने योग्य अन्तरको व्यतीत कर प्रजाके नेत्रीं-को आनन्द देनेवाले, मनोहर शरीरके धारक महुद्दे व नामके बारहवें कुलकर उत्तम हुए। उनके शरीरकी ऊँ वाई पाँच सी पचहत्तर धनुषकी थी भौर आयु नयुत प्रमाण वर्षीकी थी। वे सूर्य-के समान देदीप्यमान थे अथवा वह स्वयं ही एक विखत्तण सूर्य थे, क्योंकि सूर्यके समान तेजस्वी होने पर भी लोग उन्हें सुखपूर्वक देख सकते थे जब कि चकाचौंधके कारण सूर्यको कोई देख नहीं सकता । सूर्यके समान उर्य होनेपर भी वे कभी अल नहीं होते थे-उनका कभी परा-

१ — शालो स्॰,ल० । २ तोकः पुत्रः । ३ संशत्सर्शतैः । ४ विशतिस्म्याप्रं षट्प्रिमत्वतुर्शोतिसंगुणनं नयुतवर्षप्रमाणम् । ५ षट्शतान्युचैः स॰,प॰,च॰,द॰,ल० । ६ पुष्कलाः (पूर्णाः) । ७ जनताप्रियः स॰,प॰,म॰, स्०,द॰,ल० । ८ पुत्रेः । ९ कुलस्त्त—द॰,प॰,म० । कुलकृत्त—स॰,स॰। १० — नन्तरः प॰। १९ पञ्चाप्रसप्तिस्यः स॰। १९ समुच्छितिः म॰, ल० । १३ पञ्चत्कास्यस्याधिकपञ्चभितिसनुरशितिसंवर्गा नयुताञ्चवर्षप्रमा ।

स तेजस्वी सुखालोकः सोद्योऽनस्तसंगितः । 'भूभिष्ठोऽण्यम्बरोज्ञासी भास्वानिव' विलक्षणः ॥१४१॥ तस्य काले प्रजा दीर्घ 'प्रजाभिः स्वाभिरन्विताः । 'प्राणिषुस्तम्मुखालोकतदङ्गस्पर्शनौत्सवैः ॥१४२॥ स 'तदुच्छ्वसितं यस्मात् तदायत्तस्वजीविकाः । प्रजा जीवन्ति तेनाभिर्मरुदेव इतीरितः ॥१४६॥ नौद्रोणीसंक्रमादीनि जलदुर्गेष्वकारयत् । गिरिदुर्गेषु सोपानपद्धतीः सोऽधिरोहणे ॥१४४॥ तस्यैव काले 'कुत्रीलाः कुसमुद्धाः कुनिम्नगाः । जाताः सासारमेघाश्च 'किराजान इवास्थिराः ॥१४५॥ ततः प्रसेनजिज्ञने प्रभविष्णुर्मनुर्मद्दान् । कर्मभूमिस्थितावेवमभ्यणांचा' शनैः शनैः ॥१४६॥ 'पर्वप्रमितमाम्नातं मनोरस्यायुरञ्जसा । शतानि पञ्चचापानां शतार्दञ्च तदुष्टिज्रुतिः ॥१४०॥ प्रजानामधिकं चञ्चस्तमोदोषेरिबप्लुतः । सोऽभाद्रविरिवाभ्युच्चन्' । 'प्रपाकरपरिमहात् ॥१४८॥ तदाभूदर्भकोरपत्तिजरायुपटलावृता । ततस्तत्कर्षणोपायं' स प्रजानामुपदिशत् ॥१४९॥ तत्रसंवरणं यत्तजरायुपटलं नृणाम् । स प्रसेनो जयात्तस्य प्रसेनजिदसी स्मृतः ॥१५०॥

भव नहीं होताथा जब कि सूर्य अस्त हो जाता है और जमीनमें स्थित रहते हुए भी वे भाकाश-को प्रकाशित करते थे जब कि सूर्य आकाशमें स्थित रहकर ही उसे प्रकाशित करता है (पक्षमें वर्कों से जो भायमान थे ) । इनके समयमें प्रजा अपनी अपनी सन्तानों के साथ बहुत दिनोंतक जीवित रहने लगी थी तथा उनके मुख देखकर भौर शरीरको स्पर्श कर सखी होती थी। वे मुक्ट व ही वहाँ के लोगों के पाण थे क्यों कि उनका जीवन मुक्ट देवके ही आधीन था अथवा यों समिमये-वे उनके द्वारा ही जीवित रहते थे इसिछए प्रजाने उन्हें मरहें व इस सार्थक नामसे पुकारा था। इन्हीं मरुदुदेवने उस समय जनरूप दुर्गम स्थानों में गमन करनेके लिए स्रोटी बडी नाव चलानेका उपदेश दिया था तथा पहाड़ रूप दुर्गम स्थानपर चढनेके लिए इन्होंने सीढियाँ बनवाई थीं। इन्हींके समयमें अनेक छोटे छोटे पहाड़, उपसमुद्र तथा छोटी छोटी निदयाँ हत्पन्न हुई थीं तथा नीच राजाओं के समान अस्थिर रहनेवाले मेघ भी जब कभी वर्षने लगे थे ॥१३६-१४५॥ इनके बाद समय व्यतीत होनेपर जब कर्मभूमिकी श्विति धीरे धीरे समीर आ रही थी-अर्थात कर्मभूमिकी रचना होनेके लिए जब थोड़ा ही समय बाकी रह गया था तब बड़े प्रभावशाली प्रसेनजित् नामके तेरहवें कुछकर उत्पन्न हुए। इनकी आयु एक पर्व प्रमाण थी और शरीरकी ऊँचाई पाँचसौ पचास धनुषकी थी। वे प्रसेनजित महाराज मार्ग प्रदर्शन करनेके लिये प्रजाके तीसरे नेत्रके समान थे. अज्ञानरूपी दोषसे रहित थे और उदय होते ही पदमा-उद्मीके करमहरासे अतिशय शोभायमान थे, इन सब बातोंसे वे सूर्यके समान मालम होते थे क्योंकि सूर्य भी मार्ग दिखानेके लिये तीसरे नेत्रके समान होता है. अन्यकारसे रहित होता है और उदय होते ही कमलोंके समुहको आनिन्दत करता है। इनके समयमें बासकोंकी दत्पत्ति जरायुसे छिपटी हुई होने लगी अर्थात उत्पन्न हुए बालकोंके शरीरपर मांसकी एक पतली झिल्छी रहने लगी। इन्होंने अपनी प्रजाको उस जरायके खींचने अथवा फाइने आदिका उपदेश दिया था। मनुष्योंके शरीरपर जो आवरण होता है उसे जरायपटळ अथवा प्रसेन कहते हैं। तेरहवें मनुने उसे जीतने-दूर करने आदिका उपदेश दिया था इसिंखिये

१ भूमिस्थो द॰, प॰, म॰, छ०। १ —स्वानितिन-व॰, अ०। —स्वानिति वि-द०, प॰, छ०। १ पुत्रैः। ४ जीवन्ति स्म। ५ तासां प्रजानामुच्छ्वासः प्राण इत्यर्थः। ६ कुत्कीलाः अ॰, द॰, प॰, स॰। कुच्छेलाः म॰, छ०। ७ कुरिसतभूपाः। ४ समीपस्थायाम्। ९ पञ्चक्ताग्रूरयाप्रं चतुःप्रमाणचतुरत्नीतिसंगुणनं पर्वेक्षेप्रमाणम्। १० अनुपद्रुतः। ११—स्युखत् स॰, म॰, ल॰। १२ पद्मायाः लक्ष्म्याः करा इस्ताः, पक्षे पद्मानां कमलानाम् आकरः समुद्रः। ११ कर्षणं छेदनम्।

प्रसा-प्रस्तिः संरोधित्वस्तस्याः प्रसेवकः । 'तद्वानोपायकथनात् तज्जयाद्वा प्रसेनजित् ॥१५१॥ तद्वन्तरमेवाभूक्षाभिः कुळधरः सुधीः । युगादिपुरुषैः पूर्वेद्द्वतं धुरमुद्रहन् ॥१५२॥ पूर्वकोदीमितं तस्य परमायुस्तदुन्द्वितः । शतानि पञ्च चापानां पञ्चवर्गाधिकानि वै ॥१५२॥ मुकुटोद्वासिमूर्द्वासौ कुण्डलाम्यामल्रक्कृतः । सुमेहरिव चन्द्राकंसंक्षिष्टाधित्यको वश्रौ ॥१५५॥ पार्वणं शिवानं गर्वात् स्खलयत्तम्मुखाम्बुजम् । सितोक्लिमितद्वन्तांशुकेसरं मृशमावमौ ॥१५५॥ स हारभूषितं वश्रो बभाराभरणोज्जवलः । हिमवानिव गङ्गास्वप्रवाहचित्तं तटम् ॥१५६॥ सदङ्गुलितली बाहु सोऽधाचागाविवारकणौ । केयूरुविरावंसी साही निधिघटाविव ॥१५७॥ 'सुसंहतं दथी मध्यं स्थेयो चन्नास्थितन्तम्यनम् । कोकस्कम् इवोध्वाधितिस्तृतश्चाहनाभिकम् ॥१५८॥ कटीतटं कटीसृत्वघितं सा विभक्ति सः । रकद्वीपिमवाम्भोधः पर्यम्तस्थितस्तम्मसिक्षमे ॥१५९॥ वन्नसारी दथान्व परिवृत्ती सुसंहती । जगदगृहान्तविन्यस्तस्थितस्तरम्मसिक्षमे ॥१६०॥

वे प्रसेनजित् कहलाते थे। अथवा प्रसा शब्दका अर्थ प्रसृति-जन्म छेना है तथा इन शब्दका अर्थ स्वामी होता है जराय उत्पत्तिको रोक लेती है अतः उसीको प्रसेन-जनमका स्वामी कहते हैं (प्रसा+इन=प्रसेन) इन्होंने एस प्रसेनके नष्ट करने अथवा जीतने हे उपाय बतलाये थे इसिलये इनका प्रसेनजित् नाम पड़ा था ।।१४६-१५१।। इनके बाद ही नाभिराज नामके कतकर हए थे. ये महाबद्धिमान थे। इनसे पूर्ववर्ती युग-श्रेष्ठ कुलकरोंने जिस लोकन्यवस्थाके भारको धारण किया था यह भी टसे अच्छी तरह धारण किये हुए थे। उनकी आयु एक करोड पूर्वकी थी और शरीरकी ऊँबाई पाँच सौ पबीस धनुष थी। इनका मस्तक मकटसे शोभायमान था और दोनों कान कण्डलोंसे अलंकत थे इसलिए वे नाभिराज उस मेर पर्वतके समान शोभायमान हो रहे थे जिसका उपरी भाग दोनों तरफ घूमते हुए सूर्य और चन्द्रमासे शोभायमान हो रहा है। उनका मुखकमल अपने सौन्दर्यसे गर्वपूर्वक पौर्णमासीके चन्द्रमाका तिरस्कार कर रहा था तथा मन्द मुसकानसे जो दाँतोंकी किश्णें निकत रहीं थी वे उसमें कैसर की भाँति शोभायमान हो रही थीं। जिस प्रकार हिमवान पर्वत गङ्गाके जल-प्रवाहसे सक अपने तटको धारण करता है उसी प्रकार नाभिराज अनेक आभर्गोंसे उज्जवल और स्वहारसे भिषत अपने वन्नः खलको घारण कर रहे थे। वे उत्तम अँगुलियों और हथे छियों से युक्त जिन दो भजाओंको धारण किये हुए थे वे जपरको फण उठाये हुए सर्पी के समान शोभायमान हो रहे थे। तथा बाजूबन्दोंसे सुशोभित उनके दोनों कन्धे ऐसे माल्यम होते थे मानो सर्पसहित निधियों के दो घड़े ही हों। वे नाभिराज जिस कटि भागको धारण किये हुए थे वह अयन्त सदृढ और स्थिर था उसके अस्थिबन्धन वजमय थे तथा उसके पास ही सुन्दर नाभि शोभाय-मान हो रही थी। उस कटि भागको धारणकर वे ऐसे माछम होते थे मानो मध्यलोकको धारणकर ऊर्ध्व और अधोभागमें विस्तारको प्राप्त हुआ छोक स्कन्ध ही हो। वे करधनीसे शोभायमान कमरको धारण किये थे जिससे ऐसे मालुम होते थे मानो सब भोर फैले हुए रह्मोंसे युक्त रखदीपको धारण किये हुए समुद्र ही हो ॥ वे वजके समान मजबूत, गोलाकार और एक दसरेसे सटी हुई जिन जंघाओंको धारण किये हुए थे वे ऐसी माछुम होती थीं मानो जगद्र हपी

९ छेदनोपायः। २—दुच्छ्यः अ०, द०, स०, प०, म०, छ०। ३ अर्ध्वभूमिरिधित्यका। ४—णोज्ज्व-लम् अ०, स०, ल०। ५ रुचिरौ चांबौ अ०, प०, म०, छ०। ६ 'इडसन्धिस्तु संहृतः'। ७ स्थिरतरम्।

मत्वोरसिक'मस्योद्ध्वंकायं वेधा महाभरम् । "उपाजेकत्तुं मध्यूक् स्थिरं क्रह्ने न्यधाद्ध्रुवम् ॥१६१॥ चन्द्राकंसरिदम्भोधिमस्यक्मांदिकक्षणम् । द्येऽधिचरणं भक्तुं चराचरमिवाश्रितम् ॥१६२॥ इति स्वभावमाधुर्यसौन्दर्यधटितं वदुः । मन्ये ताहक्सरेन्द्राणामि जायेत तुष्करम् ॥१६२॥ तस्य काले सुतोत्पत्तौ नाभिनालमहत्त्रयत । स तिक्षकर्तनोपायमादिशक्वाभिरित्यभृत् ॥१६४॥ तस्यैव काले जलदाः कालिकाकर्बुरस्वियः । प्रादुरासन्त्रभोभागे सान्द्राः सेन्द्रशरासनाः ॥१६५॥ नभो नीरन्ध्रमारुन्ध्व ज्ञुम्भेऽम्भोमुचां चयः । कालादुद्ध तसामध्येरत्वन्धः स्वभ्मपुद्धलैः ॥१६६॥ विद्युद्धन्तो महाध्याना वर्षन्तो रेजिरं घनाः । 'सहेमकक्ष्या मदिनो नागा इव सत्रृ हिताः' ॥१६७॥ वनाधनधनधनानं प्रदत्ता गिरिभित्तयः । प्रत्याक्षोशिमवातेनुः प्ररुष्टाः प्रतिशवदक्षैः ॥१६८॥ 'ववाववा त्रतान्कुर्वन् कलपौवान्कलपिनाम् । घनाधनालिमुक्ताम्भःकणवाही समीरणः ॥१६९॥ चताका मधुरं 'रेणुरभिनन्दा धनागमम् । अकस्मात्ताण्डवारम्भमतेने दिखिनां कुलम् ॥ १७०॥ अभिपेक्तमिवारक्षा गिरीनम्भोमुचां चयाः । मुक्धारं प्रवर्षन्तः प्रक्षरद्वानु निर्म्रान् ॥१७०॥

घरके भीतर तागे हुए दो मजबूत खम्भे हों। इनके शरीरका ऊर्ध्व भाग वक्षःस्थलरूपी शिलासे युक्त होनेके कारण अत्यन्त वजनदार था मानो यह समझकर ही ब्रह्माने उसे निश्चलहरूपसे धारण करनेके जिए उनकी ऊरुओं (घुटनोंस्ने ऊपरका भाग) सहित जंबाओं (पिंडिरियों) को बहुत ही मजबूत बनाया था।। वे जिस चरणतलको धारण किए हुए थे वह चन्द्र सूर्य, नदी, समुद्र, मच्छ, कच्छप आदि अनेक ग्रामलक्षणोंसे सहित था निससे वह पेसा माळून होता था मानो यह चर अचर रूप सभी संसार सेवा करनेके लिए उसके आश्रयमें आ पड़ा हो। इस प्रकार स्वाभाविक मधुरता और सुन्दरतासे बना हुआ नाभि-राजका जैसा शरीर था मैं मानता हूँ कि वैसा शरीर देवोंके अधिपति इन्द्रको भी मिछना कठिन है। ११५२-१६३।। इनके समय में उत्पन्न होते वक्त बालककी नामिमें नाल दिखाई देने लगा था भौर नाभिर।जने उसके काटने की आज्ञा दी थी इसलिए इमका 'नाभि' यह सार्थक नाम पड़ गया था ॥१६४॥ उन्हींके समय आकाशमें कुछ सफेरी तिए हुए काले रङ्गके सघन मेच प्रकट हुए थे। वे मेच इन्द्रचतुषसे सहित थे ॥१६५॥ उस समय कालके प्रभाव से पदल परमाण श्रों में मेघ बनानेकी सामध्ये उत्पन्न हो गयी थी, इसलिए सूक्ष्म पुद्रलों द्वारा वने हुए मेंगेंके समूह छिद्ररहित लगातार समस्त आकाशको घेर कर जहाँ तहाँ फैछ गर थे ॥१६६॥ वे मेघ विजलीसे युक्त थे, गम्भीर गर्जना कर रहे थे और पानी बरसा रहे थे जिससे ऐसे शोभायमान होते थे मानों सुवर्ण की मालाओंसे सहित, मद बरसानेवाले और गरजते हुए हस्ती ही हों ।।१६७॥ उस समय मेघोंकी गम्भीर गर्जनासे टकराई हुई पहाड़ोंकी दीवालोंसे जो प्रतिध्वनि निकळ रही थी उससे ऐसा माल्यम होता था मानो वे पर्वतकी दीवार्छे कुपित होकर प्रतिध्वनिके वहाने आक्रोश ववन (गालियाँ) ही कह रही हों ॥१६८॥ उस समय मेघमाला द्वारा बरसाये हुए जलक्योंको धारण करनेवाला-ठंडा वायु मयूरोंके पंलोंको फैलाता हुआ वह रहा था ।।१६९।। आकाशमें वादलोंका आगमन देखकर हर्षित हुए चातक पक्षी मनोहर शब्द बोखने कागे और मोरोंके समृह अवस्मान ताण्डव नृत्य करने लगे।।१७०॥ उस समय घाराप्रवाह बरसते हुए मेघोंके समूह ऐसे मालूम होते थे मानो जिनसे घातुओं के

९ उरखन्तम् । 'खादुरखातुरिव टः' इरयभिधानात् । २ आहितंबठीकर्तुम् । ३ सवरत्राः । 'दूष्या कक्ष्या वरत्रा स्यात् ' इरयमरः । ४ सगर्जिताः । सज्निमताः व० । ५ वाति स्म । ६ आ समन्तात् ततान् आततान् इर्वन् । ७ 'रण शब्दे' । ८ धातुः गैरकः ।

क्षत्रचिद्गिरिसरिरपूराः प्रावर्तन्त महादयाः'। धातुरागारुणा मुक्ता रक्तमोक्षा इवादिषु ॥१७२॥ ध्वनन्तो ववृषुमु कस्यूक्ष्यारं पयोधराः । रुद्ग्त इव शोकार्ताः कल्पवृक्षपरिक्षये ॥१७२॥ ध्वनन्तो ववृषुमु कस्यूक्ष्यारं पयोधराः । रुद्ग्त इव शोकार्ताः कल्पवृक्षपरिक्षये ॥१७२॥ ध्वाद्गिककरास्कालादिव वात्तिषद्यन्तात् । "पुष्करेष्विव गग्भीरं ध्वनस्यु 'जल्वाहिषु ॥१७४॥ विद्युत्रदी नभोरक्वे विचित्रत्रात्रात्रीत् । प्रतिक्षणविवृत्ताङ्गी नृत्तारम्मित्रातनोत् ॥१७५॥ पयः पयोधरासकतैः पिवद्गिरविवृत्तिक्षाः । रुष्कर् लब्धमित्रात्रीतिश्चातकरैश्ववायितम् ॥१७६॥ विदित्कल्प्रसंसक्तः कालापेक्षमे हाजलैः । कृष्यप्रकृत्तकर्मेष्वेद्यंक्तं 'पामरकायितम् ॥१७७॥ अबुद्धिपूर्वमुरुद्धस्य वृष्टि सद्यः पयोग्रचः । रव्तिकर्या भेजुर्वेचित्र्यास्पुद्रलास्मनः ॥१७८॥ तदा जल्कपरोन्मुक्तामुक्ताफलरुद्धोऽस्पदाः । र्वे विद्यापामासुर्दिवाकरकरोष्मतः ॥१७९॥ ततोऽक्दमुक्तवारिक्ष्माखानिलातपगोचरान् । रव्लेक्षदाधारावगाहान्तरं विहारेष्मस्वलक्षणान् ॥१८०॥

निर्फर निकल रहे हैं ऐसे पर्वतोंका अभिषेक करनेके लिए तत्पर हुए हों ॥१७१॥ पहाड़ोंपर कहीं कहीं गेरूके रङ्गसे लाल हुए निद्यों के जो पूर बड़े वेग से बह रहे थे वे ऐसे मालम होते थे मानो मेघों के प्रहार से निकले हुए पहाड़ोंके रक्तके प्रवाह ही हो ॥१७२॥ वे बादक गरजते हुए मोटी धारसे बरस रहे थे जिससे ऐसा मालुम होता था मानो कल्पवृत्तींका चय हो जानेसे शोकसे पीड़ित हो बदन ही कर रहे हों-रो रो कर आँस बहा रहे हों ॥१७३॥ वायके आधात से उन मेघोंसे ऐसा गम्भीर शब्द होता था मानो बजानेवालेकी हाथकी चोटसे मृदङ्कहा ही शब्द हो रहा हो । उसी समय आकाशमें विजली चमक रही थी, जिससे ऐसा मालम होता था मानो भाकाश रूपी रङ्गमुमिमें अनेक अप धारण करती हुई तथा क्षण चणमें यहाँ वहाँ अपना शरीर घमाती हुई कोई नटी नृत्य कर रही हो ॥१७४-७५॥ उस समय चातक पन्नी ठीक बाउकोंके समान आवरण कर रहे थे क्योंकि जिस प्रकार बालक पर्योधर- माताके स्तनमें आसक्त होते हैं उसी प्रकार पातक पश्ची भी पयोधर मेघोंमें आसक्त थे, बालक जिस तरह कठिनाईसे पाप हर पय-द्यको पीते हुए तृत नहीं होते उसी तरह चातक पक्षी भी कठिनाईसे प्राप्त हुए पय-जलको पीते हुए तृप्त नहीं होते थे, और बालक जिस प्रकार मातासे प्रेम रखते हैं उसी प्रकार चातक पक्षी भी मेघोंसे प्रोम रखते थे ।।१७६॥ प्रथवा वे वादल पामर मनुष्यों-के समहके समान अवरण करते थे क्योंकि जिस प्रकार पामर मनुष्य स्त्रीमें आसक्त हुआ करते हैं उसी प्रकार वे भी विजली रूपी स्त्रीमें आसक्त थे, पामर मनुष्य जिस प्रकार खेतीके योग्य वर्षा हालकी अपेक्षा रखते हैं उसी प्रकार वे भी वर्षाकाछकी अपेक्षा रखते थे, पामर मनुष्य जिस प्रकार महाजड़ अर्थात् महामूर्ख होते हैं उसी प्रकार वे भी महाजल अर्थात् भारी जलसे भरे हुए थे (संस्कृत साहित्यमें रलेष आदिके समय ड और त में अभेद होता है) और पामर मनुष्य जिस प्रकार खेती करनेमें तत्पर रहते हैं इसी प्रकार मेघ भी खेती करानेमें तत्पर थे ॥१७७॥ यद्यपि वें बादल बुद्धिरहित थे तथापि पुद्रल परमाणुबोंकी विचित्र परिणति होनेके कारण शीन्न ही बरसकर अनेक प्रकारकी विकृतिको प्राप्त हो जाते थे ॥१७८॥ उस समय मेघोंसे जो पानीकी बूँदे गिर रही थीं वे मोतियोंके समान सुन्दर थीं तथा उन्होंने सूर्यकी किरणोंके तापसे तपी हुई पृथ्वीको शान्त कर दिया था ॥१७९॥ इसके अनन्तर मेघोंसे पड़े हुए जलकी आर्द्रता,

१ वेगाः । २ रक्तमोचनाः । १-स्थूलघाराः म०,ल० । ४ मृदङ्गवादकः । ५ वाद्यवस्त्रेषु । ६ मेघेषु । ७ लड्घमिव प्री-म॰, स०, ल० । ८ महातोयैः महाज्ञ देव । ९ पामर इव आवरितम् । १० अनेकघा । ११ -स्वीऽप्छटा अ०, प०, द० । -स्वर्छटा स० । -स्वी घटा म० । -स्वी छटा ल० । १२ शिर्यं नयन्ति तम इत्यर्थः । ११ आर्द्रता । १४ अन्तर्हितकोषणस्यम ।

गुणानाश्वित्य सामग्री' प्राप्य द्रश्यादिलक्षणाम्' । संकडान्यक्करावस्थाप्रमृत्याकणिप्राप्तितः ॥ १८१॥ धानंदर्शनैविंवृद्धानि क्षेत्रेव्वविरकं तदा । सस्यान्यकृक्ष्यच्यानि नानाभेदानि सर्वतः ॥ १८१॥ प्रजानां पूर्वसुकृतात् काळावृपि च तादशात् । सुप्रकानि यथाकालं फळवायीनि रेजिरे ॥ १८६॥ तदा पिनृष्यतिकान्तावपत्यानीव तत्पदम् । कष्यमृक्षोचितं स्थानं तान्यध्यासिषत स्फुटम् ॥ १८४॥ नातिवृष्टिरवृष्टिवां तदासीरिकन्तु मध्यमा । वृष्टिस्त'रसर्वधान्यानो फळावाप्तिरविष्ठुता ॥ १८५॥ चाष्टिकाः कळमग्रीहियवगोधूमकङ्गवः । "द्रयामाकको द्रवो दारिश्नीवारवरका रिक्षणा ॥ १८६॥ तिळातस्यो मसूराश्च रेस्वपंपो रोधान्यजीरकौ रेष । रेसुद्रमाधार क्रीविर्णा अपाजीवनहेतवः ॥ १८६॥ तिळातस्यो मसूराश्च रेस्वपंपो रोधान्यजीरकौ रेष । रेसुद्रमाधार क्रीप्ता प्रजाजीवनहेतवः ॥ १८८॥ उपभोग्येषु धान्येषु सत्स्वप्येषु तदा प्रजाः । तदुपायमजानानाः रोस्वतोऽसूर्मुमुहु रेमुंहुः ॥ १८९॥ कष्यद्व मेषु कारस्येन प्रलीनेषु निराश्चयाः । युगस्य परिवर्षेऽस्मिक्षभूवकाकुळा कुळाः ॥ १९०॥ तीवाया स्वावाया प्रजानावाया धुर्याश्चरा क्रीनेष्ठ विराश्चयाः । जीवनोपायसंशीति रेव्याकुळीकृतचेतसः ॥ १९०॥

पृथिवीका भाषार, आकाशका अवगाहन, वायुका अन्तर्नीहार अर्थात् शीतछ परमागुओंका संचय करना झौर धूपकी उब्णता इन सब गुणोंके आश्रयसे उत्पन्न हुई द्रव्य क्षेत्र काल भाव हरी सामग्रीको पाकर खेतों में अनेक अङ्कर पैदा हुए, वे अङ्कर पास पास जमे हुए थे तथा अङ्कर अवस्थासे छेकर फल लगने तक निरन्तर धीरे धीरे बढ़ते जाते थे । इसी प्रकार और भ अनेक प्रकारके धान्य जिना बोये ही सब और पैदा हुए थे। वे सब धान्य प्रजाके पूर्वी-पार्जित पुण्य कर्मके उदयसे अथवा इस समयके प्रभावसे ही समय पाकर पक गए तथा फल देनेके योग्य हो गए ।।१८०-८३।। जिस प्रकार पिताके मरनेपर पुत्र उनके स्थानपर आरुढ़ होता है उसी प्रकार कल्पवृत्तोंका अभाव होनेपर वे धान्य उनके स्थानपर आरूड हए थे ॥१८४। उस समय न तो अधिक वृष्टि होती थी और न कम, किन्तु मध्यम दरजेकी होती थी इसितार सब धान्य बिना किसी विघ्न बाधाके फलसहित हो गए थे।।१८५।। साठी, चावल, कलम, ब्रीहि, जौ, गेहूँ, कांगनी, सामा, कोदो, नीवार ( तिन्नी ), बटाने, तिल, घलसी. मसूर, सरसों, धनियाँ, जीरा, मूँग, उड़र, अरहर, शेंसा, मोठ, चना, कुलथी भौर तेवरा मादि अनेक प्रकारके धान्य तथा कुसुम्भ (जिसकी कुसुमानी-छात रंग बनता है) और कपास आदि प्रजाकी आजीविकाके हेतु उत्पन्न हुए थे।।१८६-१८८।। 'इस प्रकार भोगोप-भोगके योग्य इन धान्यों के मौजूद रहते हुए भी उनके उपयोगको नहीं जाननेवाली प्रजा बार बार मोह को प्राप्त होती थी-वह उन्हें देखकर बार बार भ्रममें पड़ जाती थी ।।१८६। इस युग-परिवर्तनके समय कल्प वृक्ष बिलकुल ही नष्ट हो गये थे इसिलये प्रजाजन निराध्य होकर अत्यन्त व्याकुल होने लगे ॥१९०॥ उस समय आहार संज्ञाके उदयसे उन्हें तीत्र भूख लग

१ - लक्षणीम् अ॰, प॰। २ जित्तरे अ॰, द०, प॰, स॰, म॰। ३ - चितस्थानं म॰, ल॰। ४ तस्कारणात्। ५ अवाधिता। ६ पीततण्डुलाः। ॰ 'रयामाकस्तु स्मयाकः स्यात्'। ८ कोरदृषः। ९ - हवोद्वाल-द॰। १० उदारिनवारः तृणधान्यम्। ११ [ मटर इति हिन्दी भाषात्राम् ] १२ तुन्दुमः। १३ धान्य-कम्। १४ जीरणः। १५ मुद्रः पीतमुहो वा 'खण्डीरः पीतमुद्रः स्यात् कृष्णमुद्रस्तु शिन्विका'' इत्यभिधानात्। १६ वृष्यः। १७ तुन्दिका। १८ अलमान्द् ['रोंधा' इति हिन्दी]। १९ निष्पावः ['मोठ' इति हिन्दी] 'समी तुवलक निष्पावः [ भोठ' इति हिन्दी] 'समी तुवलक निष्पावः ] १२ हरिमन्य हाः॥ २१ कुलस्थिका ''कुलस्थिका पिलकुलः''। २२ त्रिपुटः ['तेवरा' इति हिन्दीभाषायाम् ] २३ स्त्रतो मृद्रा मुद्रुर्मुद्रः प॰। २४ मुद्यन्ति स्म। २५ मुस्रायाम्। २६ उद्योणी उदिता। २७-संज्ञ्या द॰, स॰, त॰। २८ संशयः।

युगमुख्यमुपासीना । नामि मनुमपश्चिमम् । ते तं विश्वापयामासुरिति दीनगिरो नराः ॥१९२॥ श्रीवामः कथमेवाद्य नाथानाथा विना हुमैः । "कद्यदायिभिराकत्पमविसायिंरपुण्यकाः ॥१९३॥ इमे केचिदितो देव तरुभेदाः समुस्थिताः । शाखामिः फल्रमन्नाभिराह्मयन्तीव नोऽञ्जना ॥१९४॥ किमिमे परिहर्तव्याः किंवा भोग्यफला इमे । "फल्रेमहीनिमेऽस्मान्वा निगृह्णन्यपुपान्ति" वा ॥१९५॥ अमीपा मुप्तारुषेषु केऽप्यमी नृजगुन्मकाः फल्रमन्नशिखा भान्ति "विश्वदिक्तमितोऽमुतः ॥१९६॥ क एषामुपयोगः स्याद्विनियोज्याः कथं नु वा । किमिमे स्वैरसंमाद्या न वेतीदं वदाय नः ॥१९७॥ वं देव सर्वमप्येतद् वेत्स नाभेऽनिभन्नकाः । एच्छामो वयमद्यात्तांस्ततो बृहि प्रसीद नः ॥१९८॥ 'इतिकर्तव्यतामृद्या विभावत्यां कान् । नाभिने । मिन्ने । भोषित्यस्यव्यव्या व्याजहार पुनः स तान् ॥१९९॥ इमे । 'कत्यतस्व्यव्यान्या । युद्यानद्यानुगृह्णन्ति पुरा कत्पद्वमा यथा ॥२००॥ भन्नकास्तदिमे भोग्याः कार्या न भान्तिरत्र वः । अभी च परिहर्तव्या दूरतो विषवृक्षकाः ॥२०१ इमाश्च । नामेप्रययः । एतासां भोज्यमन्नावां थ्यन्जन। यः सुसंस्कृतम् ॥२०१॥

रही थी परन्तु उनके शान्त करनेका कुछ उपाय नहीं जानते थे इसिंख्ये जीवित रहनेके संदेहसे उनके चित्त अत्यन्त व्याकुल हो रठे। अन्तमें वे सब लोग उस युगके मुख्य नायक अन्तिम कुछकर श्री नाभिराजके पास जाकर बड़ी दीनतासे इस प्रकार प्रार्थना करने छगे १९१-९२।। हे नाथ, मनवांछित फल देनेवाले तथा कल्पान्त काल तक नहीं मुलाये जानेके योग्य कल्प वृद्धों के बिना अब हम पुण्यहीन अनाथ लोग किस प्रकार जीवित रहें ? ।।१९३।। हे देव. इस ओर ये अनेक बृत्त उत्पन्न हुये हैं जो कि फड़ों के बोमसे झुकी हुई अपनी शाखाओं द्वारा इस समय मानो हम छोगोंको बुला ही रहे हों ।।१९४।। क्या ये वृक्ष छोड़ने योग्य हैं ? अथवा इनके फल सेवन करने योग्य हैं ? यदि हम इनके फल प्रहण करें तो ये हमें मारेंगे या हमारी रचा करेंगे ? ।।१९५॥ तथा इन वृद्धोंके समीप ही सब दिशाओं में ये कोई छोटी छोटी माडियाँ जम रही हैं उनकी शिखाएँ फलोंके भारसे ग्रुह रही हैं जिससे ये अयन्त शोभायमान हो रही हैं ।।१९६॥ इनका क्या उपयोग है ? इन्हें किस प्रकार उपयोगमें लाना चाहिये ? और इच्छानुसार इसका संप्रह किया जा सकता है अथवा नहीं ? हे खामिन . आज यह सब बातें हमसे कहिए ॥१९७॥ हे देव नाभिराज, आप यह सब जानते हैं और हम लोग अनिभन्न हैं-मूर्ख हैं अतएन दुखी हो हर आपसे पूछ रहे हैं इसलिए हम लोगोंपर प्रसन्न होइये श्रीर किहेये ॥१९८॥ इस प्रकार जो आर्य पुरुष हमें क्या करना चाहिये इस विषयमें मूद थे तथा अत्यन्त घवड़ाये हुर थे उनसे डरो मत ऐसा कहकर महाराज नामिराज नीचे छिखे वाक्य कहने लगे ॥ १९६॥ चूँकि अब कल्पगृत्त नष्ट हो गए हैं इसलिए पके हये फळोंके भारसे नम्र हुर ये साधारण वृक्ष ही अब तुम्हारा वैसा उपकार करेंगे जैसा कि पहले कल्पवृक्ष करते थे ॥२००॥ हे भद्रपुरुषो, ये वृक्ष तुम्हारे भोग्य हैं इस विषयमें तुम्हें कोई संशय नहीं करना चाहिये। परन्तु ( हाथका इशारा कर ) इन विषयृत्तोंको दूरसे ही छोड़ देना चाहिये ॥२०१॥ ये स्तम्बकारी आदि कोई भौषिधयाँ हैं, इनके मसाछे आदिके

१ उपासीनाः [ समीपे उपविद्याः ] । २ मुख्यम् । ३ अभीष्टदैः । ४ फलानि ग्रह्णतः । ५ रक्षन्ति । ६ समीपभूमिषु । ७ सर्वेदिछ । ८ विनियोग्याः प० । ९ कर्तेव्यं कार्यम् । १० —नित्रभ्रान्तांस्तदा स०,००,६० ११ न भेतव्यम् । १२ कस्पयृक्षहानी । १६ काश्वनौष्यार्भ०, प०, म०, द०, ०० । ओष्ध्यः फलपाद्यान्ताः १४ जीह्यादयः ।

स्वभावमधुराइचैते दीर्वाः पुण्ड्रक्षुदण्डकाः । रसीकृत्य प्रपातश्या दन्तैर्यन्त्रैश्च पीहिताः ॥२०३॥ गजकुम्भस्थले तेन सृदा निर्वरितानि च । पात्राणि विविधान्येपां स्थाल्यादीनि द्यालुना ॥२०४॥ इत्याचुपायकथनैः प्रीताः सत्कृत्य तं मनुस् । भेजस्तइर्शितां वृत्ति प्रजाः कालोचितां तदा ॥२०५॥ प्रजानां हितकृत्रुत्या भोगभूमिस्थितिच्युतौ । 'नाभिराजस्तदोन्न्तो भेजे कल्पतरुस्थितस् । २०६॥ पूर्वं ह्यावर्णिता 'ये ये प्रतिश्रुत्यादयः क्रमात् । पुरा भवे बभूवुस्ते विदेहेषु महान्त्रयाः ॥२०७ । 'कुशलेः पात्रदानाचरेनुष्ठानेर्यधोचितैः । सम्यस्त्रत्र हणारपूर्वं वध्यायुर्भोगभूभुवास् ॥२०८॥ पश्चात्क्षायिकसम्यक्तवसुपादाय जिनान्तिके । अत्रोदपत्सत्र स्वायुर्तते ते श्रुत्रपूर्विणः ॥२०९॥ 'इमं नियोगमाध्याय' प्रजानामित्युपादिशन् । केचिज्ञातिस्परास्तेषु केचिज्ञावधिलोचनाः ॥२९०॥ प्रजानां जीवनोपायमननान्मनवो मताः । भार्याणां 'कुलसंस्यायकृतेः कुलकरा हमे ॥२९१॥ 'कुलानां धारणादेते मताः कुल्यरा हति । युगाविपुत्रपः प्रोक्ता युगादौ' प्रमिव्यव्य ॥२९२॥ वृप्यस्तीर्थकृत्येव कुलकृत्येव संमतः । भरतश्चक्रप्रस्वैव रिकृत्यवेव वर्णितः ॥२९३॥

साथ पकारो गये अन्त आदि खाने योग्य पदार्थ अत्यन्त स्वादिष्ट हो जाते हैं ॥२०२॥ और ये स्वभावसे ही मीठे तथा लम्बे-तम्बे पौंड़े भीर ईखके पेड़ रुगे हुए हैं इन्हें हाँतोंसे अथवा यन्त्रोंसे पेताकर इनका रस निकालकर पीना चाहिये।।२०३॥ उन द्याल महाराज नाभिराजने थाछी आदि अनेक प्रकारके वर्तन हाथीके गण्डस्थल पर मिट्टी द्वारा बनाकर उन आर्य पुरुषोंको दिये तथा इसी प्रकार बनानेका उपदेश दिया ॥२०४॥ इस प्रकार महाराज नाभिराज द्वारा बताये हुए उपायोंसे प्रजा बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने नाभिराज मनुका बहुत ही सत्कार किया तथा उन्होंने उस कालके योग्य जिस वृत्तिका उपदेश दिया था वह उसीके अनुसार अपना कार्य चलाने लगी ॥२०५॥ उस समय यहाँ भोगभूमिकी व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी, प्रजाका हित करनेवाले केवल नामिराज ही उत्पन्न हुए थे इसलिए वे ही कल्प वृत्तकी स्थितिको प्राप्त हुए थे अर्थात् कल्पवृत्तके समान प्रजाका हित करते थे ॥२०६॥ ऊपर प्रतिश्वतिको आदि लेकर नाभिराज पर्यन्त जिन चौदह मनुओंका क्रम-क्रमसे वर्णन किया है वे सब अपने पूर्वभवमें विदेह क्षेत्रोंमें उच कुलीन महापुरुष थे ॥२०७॥ उन्होंने उस भवमें पुण्य बढ़ानेवाले पात्रदान तथा यथायोग्य व्रताचरणरूपी अनुष्ठानों हे द्वारा सम्यग्दर्शन प्राप्त होनेसे पहले ही भोगभूमिकी भायु बाँच ली थी, बादमें श्री जिनेन्द्रके समीप रहनेसे उन्हें चायिक सम्यादर्शन तथा श्रुतज्ञानकी प्राप्ति हुई थी और जिसके फलस्वरूप आयुक्ते अन्तमें मरकर वे इस भरत क्षेत्रमें उत्पन्न हुए थे ॥२०८-९॥ इन चौदहमेंसे कितने ही कुलकरोंको जातिस्मरण था और कितने ही अवधिज्ञानरूपी नेत्रके धारक थे इसकिए उन्होंने विचारकर प्रजाके छिए ऊपर कहे गये नियोगों-कार्यों का उपदेश दिया था ॥२१०॥ ये प्रजाके जीवनका डपाय जाननेसे मनु तथा भार्य पुरुषोंको कुलकी भाँति इक्टे रहनेका उपदेश देनेसे कुलकर कहलाते थे। इन्होंने अनेक वंश स्थापित किये थे इसलिए कुलधर कहलाते थे तथा युगके आदिमें होनेसे ये युगादिपुरुष भी कहे जाते थे ॥२११-१२॥ भगवान् वृषभदेव तीर्थंकर भी थे और कुलकर भी माने गये थे इसी प्रकार भरत महाराज चक्रवर्ती भी थे श्रीर कुलधर

१ नाभिराजस्ततो भेजे श्रुतकल्प-प०, म०, द० । २ ये ते अ०, प०, म०, स०, ल० । ये वै द० । ३ पुण्यकारणैः । ४-पत्स्यत म०,ल०। ५ पूर्वभवे श्रुतधारिणः । ६ इमान्नियोगानाध्याय अ०, द०, प०, म०, ल०। ७ ध्याखा । ८ गृहविन्यासकरणात् । 'संघाते सन्निवेशे व संस्थायः' इत्यभिधानात् । ९ अन्वयानाम् । 'कुक्क मन्वयसंघातगृहोत्पत्याश्रमेषु च' इत्यभिधानात् । ९० युगादिप्र-म० । ९१ कुलस्टचेव द०, म०, ल० ।

तत्राधैः पञ्चमिर्नृणां कुळकृत्रिः कृतगत्रसाम् । हाकारळक्षणो दण्डः समवस्थापितस्तदा ॥२१४॥ हामाकारश्च दण्डोऽन्यैः पञ्चभिः संप्रवितितः । पञ्चभिस्तु ततः शेपेहांमाधिकारळक्षणः ॥२१५॥ श्वासाकारश्च दण्डोऽन्यैः पञ्चभिः संप्रवितितः । पञ्चभिस्तु ततः शेपेहांमाधिकारळक्षणः ॥२१५॥ श्वास्त्रक्ष्यने वध्यवन्या विक्रयते तिहिनिश्चिःये परिभाषोपवर्णनम् ॥२१७॥ प्रविक्र वप्रक्रभाताममादिश्मसंख्यया । कियते तिहिनिश्चिःये परिभाषोपवर्णनम् ॥२१७॥ प्रविक्र वप्रक्रिणामशीतिश्चतुरुक्तरा । तहिगितं भवेष्पूर्वं तत्कोटी पूर्वकोव्यसी ॥२१८॥ प्रविक्र परिभाष्यते । प्रविक्रतिहतं तत्तु पर्वाक्र पर्विभाष्यते ॥२१९॥ गुणाकारविधिः सोऽयं योजनीयो यथाक्रमम् । उत्तरेष्विप संख्यानविक्ष्यपु निराकुळम् ॥२२०॥ त्रेणं संख्यानभेदानां नामानीमान्यनुक्रमात् । कीर्थन्तेऽनादि सिद्धान्तपद्रक्वीनि यानि वे ॥२२१॥ प्रविक्रश्च तथा प्रवे पूर्वाक्वं पर्वसाह्वयम् । नयुताक्वं परं तस्माक्चयुतं च ततः परम् ॥२२२॥ कुमुदाङ्गमतो विद्धि कुमुदाङ्गमतः परम् । पद्माङ्गञ्च ततः पद्म । नविनाङ्गमतोऽपि च ॥२२३॥

भी कहलाते थे ॥२१३॥ उन कुलकरों में से आदिके पाँच कलकरों ने अपराधी मनुष्यों के लिए 'हा' इस दण्डकी व्यवस्था की थी अर्थात् खेद है कि तुमने ऐसा अपराध किया। उनके आगेके पाँच कलकरोंने 'हा' और 'मा' इन दो प्रकारके दण्डोंकी व्यवस्था की थी अर्थात खेट है जो तुमने ऐसा अपराध किया, अब आगे ऐसा नहीं करना। शेष कुलकरोंने 'हा' 'मा' और 'धिक' इन तीन प्रकारके दण्डोंकी व्यवस्था की थी अर्थात् खेद हैं, अब ऐसा नहीं करना श्रीर तुन्हें धिकार है जो रोकनेपर भी अपराध करते हो ॥२१४-२१५॥ भरत चक्रवर्तीके समय लोग श्रायिक दोष या अपराध करने लगे थे इसलिए उन्होंने वध बन्धन आदि शारीरिक दण्ड देनेकी भी रीति चलाई थी ॥ २१६॥ इन मनुश्रोंकी आयु ऊपर अमम आदिकी संख्या द्वारा बतलाई गई है इसिक्ट अब उनका निश्चय करनेके लिए उनकी परिभाषाओंका निरूपम करते हैं ॥२१७॥ चौरासी लाख वर्षोंका एक पूर्वाङ्ग होता है। चौरासी लाखका वर्ग करने ष्मर्थात परस्पर गुणा करनेसे जो संख्या आती है उसे पूर्व कहते हैं ( ८४०००००×८४०००० =७०५६००००००००) इस संख्यामें एक करोड़का गुणा करनेसे जो लब्ध आवे स्तना एक पर्व कोटि कहलाता है। पूर्वकी संख्यामें चौरासीका गुणा करनेपर जो छन्ध हो उन्ने पर्वाङ्क कहते हैं तथा पर्वाङ्गमें पर्वाङ्ग अर्थात चौरासी लाखका गुणा करनेसे पर्व कहलाता है ॥२१९॥ इसके आगेजो नयताङ्क नयत आदि संख्यामें कही हैं उनके नियेभी कमसे यही गुणाकार करना चाहिये ॥२२०॥ भावार्थ-पर्वको चौरासीसे गुणा करने पर नयुताङ्ग, नयुताङ्गको चौरासी-लाख में गुणा करनेपर नयत: नयतको चौरासी से गुणा करनेपर कुमुदाङ्ग, कुमुदाङ्गको चौरासी लाखसे गुणा करनेपर कुमुद; कुमुदको चौरासीसे गुणा करनेपर पद्माङ्ग. और पद्माङको चौरासी लाखसे गुणा करनेपर पद्म: पद्मको चौरासी से गुणा करनेपर निलनाङ्ग, श्रौर निलनाङ्को चौरासी लाखसे गुणा करनेपर निलन होता है। इसी प्रकार गुणा करनेपर आगेकी संख्याक्योंका प्रमाण निकलता है ॥२२०॥ काब क्रमसे उन संख्याके भेदोंके नाम कहे जाते हैं जोकि अनादि निधन जैनागममें रूढ़ हैं ॥२२१॥ पूर्वोङ्ग, पूर्व, पर्वोङ्ग, पर्व, नयुताङ्ग, नयुत, कुमुदाङ्ग, कुमुद, पद्माङ्ग, पद्म, निलनाङ्ग, निक्रन, कमलाङ्ग, कमल, तुरुगङ्ग, तुटिक, अटटाङ्ग,

१ कुलमृद्धिः स॰, छ॰। १ शारीरं दण्डनं अ०, प०, द०, स०, ल॰। ३ पर्वोङ्ग-अ॰, प॰। ४ सिद्धान्ते पद-द०, ल०। ५-इन्डानि स॰, प०।

निष्ठनं कमकाङ्गञ्ज तथान्यकमकं विदुः । तुज्यङ्गं तुटिकं चान्यदटराङ्गमथाटरम् ॥२२४॥ अममाङ्गमतो ज्ञेयमममाख्यमतः परम् । द्दाहाङ्गण्य तथा हाहा, हृहुश्चेवं प्रतीयताम्' ॥२२५॥ उताङ्गण्य उताङ्गण्य परम् । द्दाहाङ्गण्य तथा हाहा, हृहुश्चेवं प्रतीयताम्' ॥२२५॥ उताङ्गण्य उताङ्गण्य परम् ॥२२६॥ अचकात्मकमित्येवं प्रकारः कालपर्ययः । संख्येयो गणनातीतं विदुः कालमतः परम् ॥२२७॥ यथासं भवमेतेषु मन्नामायुरूद्धताम् । संख्याज्ञानमितं विद्वान् सुधी पौराणिको भवेत् ॥२२८॥ आधः प्रतिश्वतिः प्रोक्तः द्वितीयः सन्मतिमंतः । तृतीयः क्षेमकृष्णमना चतुर्थः क्षेमधःमनुः ॥२२९॥ सीमकृत्यण्यमो ज्ञेयः पष्टः सीमध्विष्यते । ततो विमलवाहाङ्गश्चक्षुष्मानष्टमो मतः ॥२३०॥ यशस्वाज्ञवमस्तःमाञ्जभचन्द्रोऽप्यनन्तरः । चन्द्राभोऽस्मात्परं ज्ञेयो मरुदेवस्ततः परम् ॥२३९॥ प्रसेनजित्परं तस्माक्षभिचन्द्रोऽप्यनन्तरः । चन्द्राभोऽस्मात्परं ज्ञेयो मरुदेवस्ततः परम् ॥२३९॥ प्रसेनजित्परं तस्माक्षाभिराजश्चतुर्वशः । वृषभो भरतेशश्च तीर्थचक्रभृतौ मन् ॥२३२॥

#### उपजातिः

प्रतिश्रुतिः 'प्रस्यश्र्णोत्प्रजानां चन्द्रार्कसंदर्शनभीतिभाजाम् । स सन्प्रतिस्तारिकताश्रमार्गसंदर्शने भीतिमपाचकार ॥२३३॥

#### इन्द्रवज्रा

क्षेमङ्करः क्षेमकृदार्यवर्गे क्षेमधरः क्षेमधतेः प्रजानाम् । सीमंकरः सीमकृदार्यनृणां सीमंधरः सीमधतेस्ररूणाम् ॥२३४॥

#### उपजातिः

वाहोपदेशाद्विमलादिवाहः पुत्राननालोकनसम्प्रदायात् । चश्चष्मदाख्या मनुरय्रगोऽभूषशस्वदाख्यस्रदभिष्टवेन<sup>८</sup> ॥२३५॥

अटट, अममाङ्ग, अमम, हाहाङ्ग, हाहा, हूह्हण, हृह्, लताङ्ग, लता, महालताङ्ग, महालता, शिराम्प्रकम्पित, हस्तप्रहेकित, श्रीर अचक ये सब उक्त संख्याके नाम हैं जोकि कालद्रव्यकी पर्याय हैं। यह सब संख्येय हैं—संख्यातके भेद हैं इसके आगेका संख्यासे रहित है—अवंख्यात है॥२२२—२२७॥ उपर मनुओं—कुलकरोंकी जो आयु कही हैं उसे इन भेदोंमें ही यथासंभव समम लेना चाहिये। जो बुद्धिमान पुरुष इस संख्या ज्ञान को जानता है वही पौराणिक—पुराण का जानकार विद्वान् हो सकता है ॥२२८॥। उपर जिन कुलकरों का वर्णन कर चुके हैं यथाकम से उनके नाम इस प्रकार हैं— पहले प्रतिश्रुति, दूसरे सन्मति, तीसरे क्षेमंकर, चौथे क्षेमंधर, पाँचवें सीमंकर, छठवें सीमंधर, सातवें विमत्तवाहन, आठवें चक्षुत्मान्, नौवें यशस्वान्, दश्वें अभिचन्द्र, ग्यारहवें चन्द्राभ, बारहवें मकदेव, तेरहवें प्रसेनजित् और चौदहवें नाभिराज। इनके सिवाय भगवान् वृपमदेव वीर्थकर भी थे और मनु भी तथा भरत चक्रवर्ती भी थे और मनु भी।। २२९—२३२॥ अब संक्षेपमें उन कुक्तकरोंके कार्य का वर्णन करता हूँ— प्रतिभृतिन सूर्य चन्द्रमाके देखनेसे भयभीत हुर मनुत्योंके भयको दूर किया था, तारोंसे भरे हुर आकाशके देखनेसे लोगोंको जो भय हुआ था उसे सन्मतिने दूर किया था, क्षेमंकरने प्रजामें क्षेम-कल्याण का प्रचार किया था, क्षेमंचरने कल्याण धारण किया था, सीमंकरने आर्थ पुरुषों की सीमा नियत की थी, सीमन्धरने कल्याण धारण किया था, सीमंकरने आर्थ पुरुषों की सीमा नियत की थी, सीमन्धरने कल्याण धारण किया था, सिमक वाहनने हाथी

१ निश्चीयताम् । ह्ह् क्षष्ट्रह् चेत्येवं निश्चीयताम् । २ तद्द्यम् । महालताक्ष्नं महालताह्नम् इति द्वयम् । ३ जानानः । ४ परस्तस्मा-प॰, म॰, ल॰ । ५ प्रजानां वचनिमिति सम्बन्धः । ६ अपसारयित स्म । ७ क्षेमधार-णात् । ८ तद्भिस्तवनेन ।

सोऽक्रीडयचन्द्रमसाभिचन्द्रश्रन्द्राभकस्तैः कियद्प्यजीवीत्'। 'मरुत्सुरीऽभूचिरजीवनात्तेः प्रसेनजिद्गर्भमलापद्दारात् ॥२३६॥ नाभिश्र तक्काभिनिकर्तनेन <sup>ग्</sup>प्रजासमाद्द्यासनद्देतुरासीत्। सोऽजीजनत्तं वृषम मद्दात्मा सोऽप्यप्रसूनुं 'मनुमादिराजम् ॥२३७॥

## वसन्ततिलकम्

इत्यं 'युगादिपुरुषोद्भवमादरेण तस्मिन्निरूपयित गौतमसद्गणेन्द्रे । सा साधुसंसदिखका सह मागधेन राज्ञा प्रमोदमिवरात्परमाजगाम ॥२३८॥

#### मालिनी

सकलमनुनियोगारकालभेद्दन्व षोढा परिषदि 'जिनसेनाचार्यमुख्यो निरूप्य । पुनरथ पुरुनाम्नः पुण्यमाद्यं पुराणं 'कथितृसुदियास श्रेणिकाकणंयेति ॥२३९॥

> इत्यापें भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे पीठिकावर्णनं नाम नृतीयं पर्व ॥३॥

मादि पर सवारी करने का उपदेश दिया था सबसे ममसर रहने वाले चक्षुष्मान् ने पुत्र के मुख देखने की परम्परा चलाई थी, यशस्त्रान् का सब कोई यशोगान करते थे, मिचन्द्रने बालकों की चन्द्रमाके साथ कीड़ा कराने का उपदेश दिया था, चन्द्रामके समय माता पिता अपने पुत्रों के साथ कुछ दिनों तक जीवित रहने लगे थे, मकदेव के समय माता पिता अपने पुत्रों के साथ बहुत दिनों तक जीवित रहने लगे थे, प्रसेनजितने गर्भके ऊपर रहने वाले जरायु रूपी मलके हटानेका उपदेश दिया था भौर नाभिराजने नाभि—नाल काटनेका उपदेश देकर प्रजाको आश्वासन दिया था। उन नाभिराजने युषम देवको उत्पन्न किया था। १२३३—२३७॥ इस प्रकार जब गौतम गणधरने बड़े आदरके साथ युगके मादिपुरुषों—कुलकरों की उत्पत्ति का कथन किया तब वह मुनियोंकी समस्त सभा राजा श्रीणिकके साथ परम आनन्द को प्राप्त हुई ।।२३८॥ उस समय महावीर स्वामी की शिष्य परम्पराके सर्व श्रेष्ठ आचार्य गौतम स्वामी कालके छह भेदों का तथा कुलकरों के कार्योंका वर्णन कर भगवान् मादिनाथ का पवित्र प्रराण कहने के लिए तत्पर हुए और मगधेश्वरसे बोले कि हे श्रीणिक, सुनो ।।२३६॥

इस प्रकार आर्थ नामसे प्रसिद्ध, भगवाज्ञिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टि सञ्चण महापुराण संप्रहमें पीठिका वर्णन नामका तृतीय पर्व समाप्त हुआ।

१-द्रपत्रीवत् म० । २ महदेवः । ३ आश्वासनं [सान्यवनम् ] । ४ भरतेशम् । ५ मनूत्पत्तिम् । ६ जिनस्य सेना जिनसेना जिनसेनाया आचार्यः जिनसेनाचार्यस्तेषु मुख्यो गीतमगणधर इत्यर्थः । ७ द्युको वभूव ।

# चतुर्थं पर्व

यस्त्रिपवीं मिमी पुण्यामधीते मित्तमान्पुमान् । सोऽधिगम्य पुराणार्थमिद्दामुत्र च नन्दति ॥१॥ अथायस्य पुराणस्य महतः पीठिकामिमाम् । प्रतिष्ठाप्य ततो वक्ष्ये चिरतं वृपभेशिनः ॥२॥ छोको देशः पुरं राज्यं तीर्थं 'दानतपोऽन्वयम्' । पुराणेष्वष्टधाख्येयं गतयः फलमित्यपि ॥३॥ 'छोको हेशानिरुक्तयादिवर्णनं यत्सविस्तरम् । छोकाख्यानं तदाम्नातं 'विशोधितदिगन्तरम् ॥४॥ तदेकदेशदेशादिद्वीपाच्ध्यादिप्रपञ्चनम्' । देशाख्यानं तु तःज्ञेयं तज्ज्ञेः संज्ञानलोचनैः ॥५॥ भरतादिषु वर्षेषु राजधानीप्ररूपणम् । पुराख्यानमितीष्टं तत् पुरातनिवदां मते ॥६॥ 'अमुिमज्ञिधदेशोऽयं नगरञ्चित तत्पतेः । आख्यानं यत्तदाख्यातं राज्याख्यानं जिनागमे ॥७॥ संसाराज्येरपारस्य तरणे 'तीर्थमिच्यते । 'चेष्टितं जिननाथानां तस्योक्तिक्षीर्थतंकथा ॥८॥ यादशं स्यात्तपोदानमनीदशगुणोदयम्' । कथनं तादशस्यास्य तपोदानकथोच्यते ॥९॥ नरकादिप्रभेदेन चतस्यो गतयो मताः । तासां संकीर्त्तनं यद्धि गत्याख्यानं तदिष्यते ॥१०॥ पुण्यपापफलावासिर्जन्त्नां यादशी भवेत् । तदाख्यानं फलाख्यानं तच्च निःश्रेयसावधि ॥१९॥ छोकाख्यानं यथोद्देशमिह तावरश्रतन्यते । यथावसरमन्येषं प्रवज्ञो वर्णयेख्यते ॥१२॥ छोकाख्यानं यथोद्देशमिह तावरश्रतन्यते । यथावसरमन्येषां प्रवज्ञो वर्णयेख्यते ॥१२॥

जो बुद्धिमान मनुष्य ऊपर कहे हुए पवित्र तीनों पर्वों का अध्ययन करता है वही सम्पूर्ण पुण्य का अर्थ समभ कर इस लोक तथा परलोकमें आनन्दको प्राप्त होता है ॥ १॥ इस प्रकार महापुराण की पीठिका कह कर अब श्री वृषभ देव स्वाभी का चरित कहूँगा ॥२॥ पुराणोंमें स्रोक, देश, नगर, राज्य, तीर्थ, दान, तप, गति और फल इन आठ वातों का वर्णन अवश्य ही करना चाहिए ॥३॥ छोक का नाम कहना उसकी ब्युरंपत्ति बतछ।ना, प्रत्येक दिशा तथा इसके अन्तरालों की लम्बाई चौड़ाई आदि बतलाना इनके सिवाय और भी अनेक बातों का विस्तारके साथ वर्णन करना स्नोकाख्यान कहलाता है ॥ ४ ॥ लोकके किसी एक भागमें देश, पहाड़, द्वीप तथा समुद्र आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन करने को जानकार सम्यग्ज्ञानी पुरुष देशाख्यान कहते हैं ॥५॥ भारतवर्ष आदि क्षेत्रोंमें राजधानी का वर्णन करना, पुराण जानने बार्ड आचार्यों के मतमें पुराख्यान अर्थात नगर वर्णन कहताता है ॥६॥ उस देश का यह भाग अमुक राजाके आधीन है अथवा वह नगर अमुक राजा का है इत्यादि वर्णन करना जैन शास्त्रों में राजाख्यान कहा गया है।।।। जो इस अपार संसार समुद्रसे पार करे उसे तीर्थ कहते हैं ऐसा तीर्थ जिनेन्द्र भगवान् का चरित्र ही हो सकता है अतः उसके कथन करने को तीर्था ख्यान कहते हैं ।।८।। जिस प्रकार का तप और दान करनेसे जीवों को अनुपम फल की प्राप्ति होती हो उस प्रकारके तप तथा दान का कथन करना तपदानकथा कहलाती है ॥९॥ नरक आदिके भेदसे गतियोंके चार भेद माने गये हैं उनके कथन करने को गत्याख्यान कहते हैं ॥१०॥ संसारी जीवों को जैसा कुछ पुण्य और पाप का फल प्राप्त होता है उसका मोन्न प्राप्ति पर्यन्त वर्णन कतना फडाख्यान कहलाता है ॥११॥ उत्तर कहे हुए आठ आख्यानोंमें से यहाँ नामा-

१ इमा पूर्वोक्ताम् । २ दानतपोद्वयम् म०, स०, द०, प०, छ० । ३ सम्बन्धः । ४ नामोचारणसु-१ इशः । ५ निष्काशितोपदेशान्तरम् । ६ विस्तारः । ७ 'स्वे स्वेषना' इति स्त्रेण सप्तमीदेशः । ८ -रं बेति स्व , स०, स०, द०, प०, छ० । जलोक्तारम् । ९ वरितम् । ९० अनीवैचनीयम् ।

छोक्यन्तेऽ'स्मिक्षिरीक्ष्यन्ते जीवाधर्याः सपर्ययाः । इति छोकस्य छोकस्य 'निराहुस्तस्वद्धिनः ॥१६॥ क्षियन्ति-निवसन्त्यस्मिन् जीवादिद्वश्यविस्तराः । इति क्षेत्रं निराहुस्तं छोकमन्वर्थसं ज्ञ्या ॥१४॥ छोको झक्तिभ्रमो ज्ञेयो जीवाधर्यावगाहकः । 'नित्यः स्वभावनिर्वृत्तः सोऽनन्ताकाशमध्यगः ॥१५॥ स्वष्टास्य जगतः किश्वदस्तीत्येके' जगुर्जेद्धाः । तद्दुर्णयनिरासार्थं सृष्टिवादः परीक्ष्यते ॥१६॥ स्वष्टा 'सर्गंबहिर्भृतः क्वस्यः सृजति तज्जगत् । निराधारक्ष 'कृटस्यः सृष्ट्वैनत्' क्व निवेशयेत् ॥१७॥ नैको विश्वात्मकस्यास्य जगतो घटने पदुः । 'वितनोश्च न 'तन्वादिमूर्त्तं सृत्यत्तुमहीत ॥१८॥ कथं च स स्जेक्लोकं विनान्यः करणादिभिः । तानि सृष्ट्वा स्जेक्लोकंमिति चेदनवस्थितः ॥१९॥

तसार सबसे पहले लोकाल्यान का वर्णन किया जाता है। अन्य सात आल्यानों का वर्णन भी समयानवार किया जायगा ॥१२॥ जिसमें जीवादि पदार्थ अपनी अपनी पर्यायों सहित देखे जावें उसे लोक कहते हैं। तस्वोंके जानकार आचार्यों ने छोक का यही स्वरूप वतकाया है [छोक्यन्ते जीवादिपदार्थाः यस्मिन् स छोकः] ॥१३॥ जहाँ जीवादि द्रव्योंका विस्तार निवास करता हो उसे चेत्र कहते हैं । सार्थक नाम होनेके कारण निद्वान पुरुष क्रोक को ही क्षेत्र कहते हैं ॥१४॥ जीवादि पदार्थों को अवगाह देने बाला यह लोक अकृत्रिम है-किसी का बनाया हुआ नहीं है, नित्य है इसका कभी सर्वथा प्रलय नहीं होता, अपने आपही बना हुआ है और अनन्त आकाशके ठीक मध्य भागमें स्थित है।।१५॥ कितने ही मूर्ख छोग कहते हैं कि इस छोक का बनाने वाला कोई न कोई अवश्य है। ऐसे ऐसे लोगों का दुरापह दर करने हे लिए यहाँ सर्वे प्रथम सृष्टिवाद की ही परीक्षा की जाती है ।। १६॥ यदि यह मान लिया जाय कि इस लोक का कोई बनाने वाला है तो यह विचार करना चाहिये कि वह सृष्टिके पहले-लोक की रचना करनेके पूर्व सृष्टिके बाहर कहाँ रहता था ? किस जगह बैठ कर लोक की रचना करता था ! यदि यह कही कि वह आधार रहित और नित्य है तो उसने इस सृष्टि को कैसे बनाया भीर बनाकर कहाँ रखा ? ॥१७॥ इसरी बात यह है कि भारने उस इरवर को एक तथा शरीर रहित माना है इससे भी वह सृष्टि का रचयिता नहीं हो सकता क्योंकि एक ही ईश्वर अनेक रूप संतार की रचना करनेमें समर्थ कैसे हो सकता है ? तथा शरीररहित अमर्तिक ईश्वरसे मूर्तिक वस्त्रमों की रचना कैसे हो सकती है ? क्योंकि लोकमें यह प्रत्यन्न देखा जाता है कि मूर्तिक वस्तुओं की रचना मूर्तिक पुरुषों द्वास ही होती है जैसे कि मूर्तिक क्रम्हारसे मृतिंक घट की ही रचना होती है ॥१=॥ एक बात यह भी है-जब कि संसारके समस्त पदार्थ कारण छामप्रीके बिना नहीं बनाये जा सकते तब ईश्वर उसके विना ही स्रोक को कैसे बना सकेगा ? यदि यह कही कि वह पहले कारण सामग्री को बना लेता है बादमें स्नोक को बनाता है ती यह भी ठीक नहीं है क्योंकि इसमें अनवस्था दोष आता है। कारण सामग्री को बनानेके लिए भी कारण सामग्री की आवर्यकता होती है, यदि ईश्वर उस कारण सामग्री को भी पहले बनाता है तो उसे द्वितीय कारण सामग्रीके योग्य तृतीय कारण सामग्री को उसके पहले भी बनाना पड़ेगा। और इस तरह इस परिपाटी का कभी अन्त नहीं होगा ॥१९॥

१—स्मिन् समीक्ष्य-स०, द०, प०, म०, छ०। २ निकक्ति कुर्वन्ति । ३ शाश्वतः ईश्वरानिर्मितथ । ४ नैयायिकवैशेषिकादयः । ५ सृष्टि । ६ अपरिणामी । 'एकस्पतया तु यः । कालव्यापी कूटस्यः' इत्यभि-धानात् । ७ 'त्यतं द्वितीयाटौस्येनदेनः' इति भण्वादेशे एतच्छव्दस्य एनदादेशो भवति । ८ विमूर्तेः सकाद्यात् । ९ तनुकरणभवनादिमूर्तेद्वयम् ।

तेषां स्वभावसिद्धस्वे क्रोकेऽप्येतस्प्रसञ्यते । किन्व 'निर्मानृविद्विश्वं स्वतःसिद्धिमवाप्नुयात् ॥२०॥ सृजेद्विनापि सामग्र्या स्वतन्त्रः प्रशुरिच्छया । इतीच्छामात्रमेवैतत् कः श्रद्दध्यादयुक्तिकम् ॥२१॥ कृतार्थस्य विनिर्मिस्सा<sup>२</sup> कथमेवास्य युज्यते । अकृतार्थोऽपि न सन्दुं विश्वमीष्टे कुकालवत् ॥२२॥ अमृतों निष्क्रियो व्यापी कथमेष जगत्सुजेत् । न सिस्क्षापि तस्यास्ति विक्रियारहितासमनः ॥१३॥ तथाप्यस्य जगत्सर्गे फल्ं किमपि मृग्यताम् । निष्ठितार्थस्य धर्मादिपुरुषार्थेष्वनर्थिनः ॥२५॥ स्वभावतो विनेवार्थात् स्जतोऽनर्थसंगतिः । क्रोडेयं कापि चेदस्य दुरन्ता मोहसन्ततिः ॥२५॥

यदि यह कही कि वह कारण सामग्री स्वभावसे ही-अपने आप ही बन जाती है, उसे ईश्वरने नहीं बनाया है तो यह बात खोकमें भी लाग हो सकती है-मानना चाहिये कि लोक भी स्वतः सिद्ध है उसे किसीने नहीं बनाया। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी विचारणीय है कि उस ईश्वर को किसने बनाया ? यदि उसे किसीने बनाया है तब तो ऊपर लिखे अनुसार अनवस्था दोष आता है और यदि वह स्वतः सिद्ध है-उसे किसीने भी नहीं बनाया है तो यह छोक भी स्वतः सिद्ध हो सकता है-अपने आप बन सकता है ।।२०॥ यदि यह कहो कि वह इंडवर स्वतन्त्र है तथा सिंह बनानेमें समर्थ है इसलिए सामग्रीके बिना ही इच्छा मात्रसे लोक को बना लेता है तो आप की यह इच्छा मात्र है। इस यक्तिश्च कथनपर भला कौन बद्धिमान मनुष्य विश्वास करेगा ? ॥२१॥ एक बात यह भी विचार करने योग्य है कि यदि वह ईश्वर क्रतकृत्य है-सब कार्य पूर्ण कर कर चुका है-उसे अब कोई कार्य करना वाकी नहीं रह गया है तो उसे सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा ही कैसे होगी ? क्योंकि कृतकृत्य पुरुष को किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती। यदि यह कही कि वह अकृतकृत्य है तो फिर वह छोक को बनाने हे लिए समर्थ नहीं हो सकता। जिस प्रकार अकृतकृत्य कुम्हार लोकको नहीं बना सकता ॥२२॥ एक बात यह भी है-कि आपका माना हुआ ईइवर अमूर्तिक है निष्क्रिय है व्यापी है और विकार रहित है सो ऐसा ईइवर कभी भी लोक को नहीं बना सकता क्योंकि यह ऊपर लिख आये हैं कि अमर्तिक ईश्वरसे मर्तिक पदार्थों की रचना नहीं हो सकती। किसी कार्य को करनेके लिए हस्त पादादिके संचालन रूप कोई न कोई किया अवश्य करना पडती है परन्त आपने तो ईश्वर को निष्क्रिय माना है इसिलए वह लोक को नहीं बना सकता । यदि सक्रिय मानो तो वह असंभव है क्योंकि किया उसीके हो सक्ती है जिसके कि अधिशानसे कुछ क्षेत्र बाकी बचा हो परन्त आपका ईश्वर तो सर्वत्र व्यापी है वह किया किस प्रशार कर सकेगा ? इसके सिवाय ईरवर को सृष्टि रचने की इच्छा भी नहीं हो सकती क्योंकि आपने इंदवर को निर्विकार माना है। जिसकी आत्मामें गग द्वेष आदि विकार नहीं है उसके इच्छा का उत्पन्न होना असम्भव है ॥२३॥ जब कि ईइवर कृतकृत्य है तथा धर्म अर्थ काम मोक्षर्मे किसी की चाह नहीं रखता तब स्रष्टिके बनानेमें इसे क्या फल मिलेगा ? इस बात का भी तो विचार करना चाहिये, क्योंकि विना प्रयोजन केवल स्वभावसे ही सृष्टि की की रचना करता है तो उसकी वह रचना निरर्थक सिद्ध होती है। यदि यह कही कि उसकी यह कीड़ा ही है. क्रीडा मात्रसे ही जगत को बनाता है तब तो दुःखके साथ कहना पड़ेगा कि आपका ईश्वर बड़ा मोही है, नड़ा अज्ञानी है जो कि बालकों के समान निष्प्रयोजन कार्य करता है ॥२५॥

१ ईश्वरवत् । जगत् । २ विनिर्मातुमिच्छा ।

कर्मापेक्षः शारीरादिदेहिनां घटयेशादि । 'नन्वेवमीश्वरो म स्यात् पारतन्त्र्यास्कृविन्द्वत् ॥२६॥ निमित्तमान्नमिष्टश्चेत् कार्यं कर्मादिहेतुके । 'सिद्धोपस्थाय्यसौ हन्त पोष्यते किमकारणम् ॥२७॥ वरसलः प्राणिनामेकः सृजञ्जनुजिष्टक्षया । ननु सौष्यमयीं सृष्टिं विदृध्यादनुपप्छताम् ॥२८॥ सृष्टिप्रयासवैयध्यं " सर्जने जगतः सतः " । नात्यन्तमसतः सगी युक्तो व्यं मारविन्दवत् ॥२९॥ नोदासीनः सृजेन्मुकः संसारी "नाप्यनीश्वरः । सृष्टिवादावतारोऽयं 'ततश्च न कृतश्च न ॥३०॥ महानधर्मयोगोऽस्य सृद्धा संहरतः प्रजाः । दुष्टनिग्रहजुद्ध्या चेद् वरं दैत्याद्यसर्जनम् ॥३१॥ वृद्धिमद्येतुसाक्षिण्ये तन्वाधुत्पत्तुमर्हति । । 'विशिष्टसंनिवेशादिमतीतेर्नगरादिवत् ॥३२॥

यदि यह कही कि ईश्वर जीवोंके शरीरादिक उनके कर्मों के अनुसार ही बनाता है अर्थात् जो जैसा कर्म करता है उसके वैसे ही शरीरादि की रचना करता है तो यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि इस प्रकार मानने से आपका ईश्वर ईश्वर ही नहीं ठहरता। उसका कारण यह है कि वह कर्मीं की अपेचा करने से जुलाहे की तरह परतन्त्र हो जायगा भौर परतन्त्र होने से ईश्वर नहीं रह सकेगा, जिस प्रकार जुलाहा सूत तथा अन्य उपकरणोंके परतन्त्र होता है तथा परतन्त्र होनेसे ईश्वर नहीं कहलाता इसी प्रकार आपका ईश्वर भी कर्मी के परतन्त्र है तथा परतन्त्र होनेसे **ईश्वर नहीं** कहला सकता । ईश्वर तो सर्वतन्त्र स्वतन्त्र हुआ करता है ॥२६॥ यदि यह कहो कि जीवक कर्मी के अनुसार सुख दु:खादि कार्य अपने आप होते रहते है ईश्वर उनमें निमित्त माना ही जाता है तो भी आपका यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जब सुखदु:खादि कार्य कमीं के अनुसार अपने आप सिद्ध हो जाते हैं तब खेद है कि आप व्यर्थ ही ईश्वर की पृष्टि करते हैं ॥२७॥ कदाचित यह कहा जावे कि ईरवर बड़ा प्रोमी है-द्याल है इसलिए वह जीवों का उपकार करनेके लिये ही सृष्टि की रचना करता है तो फिर उसे इस समस्त सृष्टि को सख रूप तथा उपद्रव रहित ही बनाना चाहिये था। दयालु होकर भी सृष्टिके बहुनाग को दस्बी क्यों बनाता है ? ॥२८॥ एक बात यह भी है कि सृष्टिके पहले जगत था या नहीं ? यदि था तो फिर स्वतः सिद्ध वस्तुके रचनेमें उसने व्यर्थ परिश्रम क्यों किया ? और यदि नहीं था तो उसकी वह रचना क्या करेगा ? क्यों कि जो वस्तु आकाश कमलके समान सर्वथा असत है उसकी कोई रचना नहीं कर सकता ॥२९॥ यदि सृष्टि का बनाने वाला ईश्वर मुक्त है-कर्म मल कलंकसे रहित है तो वह उदासीन-राग द्वेषसे रहित होनेके कारण जगत की स्रिष्ट नहीं कर सकता। और यदि संधारी है-कर्ममल क्लंक्से सहित है तो वह हमारे तम्हारे समान ही ईश्वर नहीं कह जायगा तब सृष्टि किस प्रकार करेगा? इस तरह यह सृष्टि-बाट किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होता ॥ ३०॥ जरा इस बात का भी विचार कीजिये कि वह ईश्वर लोक को बनाता है इसलिए लोकके समस्त जीव उसकी सन्तानके समान हए फिर वहीं ईश्वर सबका संहार भी करता है इसिछए उसे अपनी संतानके नष्ट करनेका भारी पाप लगता है। कदाचित् यह कहा कि दृष्ट जीवों का निम्रह करनेके लिए ही वह संहार करता है तो उससे अच्छा तो यही है कि वह दुष्ट जीवों को उत्पन्न ही नहीं करता ॥३१॥ यहि आप यह कहें-कि 'जीवोंके शरीरादि की वत्पत्ति किसी बुद्धिमान् कारण से ही हो

९ नत्येव-अ॰, ल॰, । २ कार्ये निष्पन्ने सित प्राप्तः । ३ अनुगृहीतुक्षिच्छया । ४ व्यर्थत्वम् । ५ विद्यमानस्य । ६ स्रष्टिः । ७-री सोऽप्यनीश्वरः अ॰, प०, म॰, द॰, स०, ल० । ८ येन केन प्रकारेण ज्ञास्तीन्यर्थः । ९ उद्धवितम । ९० सिक्षवेका रचना ।

इत्यसाधनमेवैतदीइवरास्तित्वसाधने । विशिष्टसिक्षवेशादेरम्यथाप्युपपिततः ॥३३॥ चेतनाधिष्ठितं हीद्<sup>१</sup> कर्मनिर्मानृचेष्टितम् । नम्बक्षसुखदुःखादि <sup>१</sup>वैश्वरूप्याय करूप्यते ॥३४॥ भिर्माणकर्मनिर्मानृकौशकापादितोदयम् । अङ्गोपाङ्गादिवैचिष्यमङ्गिनां 'संगिरावहे ॥३५॥ तदेतत्कर्यवैचिष्याद् भवखानात्मकं जगत् । विश्वकर्माणमात्मानं साध्येत्कर्मसारथिम् ॥३६॥ विधिः स्वष्टा विधाता च देवं कर्म पुराकृतम् । ईश्वरश्चेति पर्याया विज्ञेयाः कर्मवेधसः ॥३७॥ स्वष्टारमन्तरेणापि व्योमादीनाञ्च 'संगरात् । सृष्टिवादी स निर्मोद्धः शिष्टेर्दुर्मतदुर्मदी ॥३८॥ ततोऽसावकृतोऽनादिनिधनः काळतत्त्ववत् । कोको जीवादितत्त्वानामाथारात्मा प्रकाशते ॥३९॥ अस्वज्योऽप्यमसंहार्यः स्वभावनियतस्थितिः। अधस्तिर्यगुपर्यास्यैस्त्रिभर्मेदैः समन्वितः ॥४०॥ वेत्रविष्टरह्मक्ळ्यों मृदङ्गर्य थथाविधाः । संस्थानैस्तादशान् प्राहुस्त्रींक्ळोकाननुपूर्वशः ॥४९॥

सकती है क्योंकि उनकी रचना एक विशेष प्रकार की है। जिस प्रकार किसी ग्राम आदिकी रचना विशेष प्रकार की होती है अतः वह किसी बुद्धिमान कारीगरका बनाया हुआ होता है उसी प्रकार जीवोंके शरीरादिककी रचना भी विशेष प्रकार की है अतः वे भी किसी बुद्धि-मान कर्ताके बनाये हुए हैं और वह बुद्धिमान कर्ता ईश्वर ही है' ॥३२॥ परन्त आपका यह हेत ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं क्योंकि विशेष रचना आदि की उत्पत्ति अन्य प्रकारसे भी हो सकती है ॥३३॥ इस संसारमें शरीर इन्द्रियां सख दख आदि जितने भी अतेक प्रकारके पदार्थ देखे जाते हैं उन सब की उत्पत्ति चेतन-आत्माके साथ सम्बन्ध रखने वाले कमें रूपी विधाता के द्वारा ही होती है।।३४॥ इसलिये हम प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि संसारी जीवोंके श्रंग उपांग आदिमें जो विचित्रता पाई जाती है वह सब निर्माण नामक नामकर्म क्रपी विधाता की क़शलतासे ही उत्पन्न होती है ॥३५॥ इन कर्मी की विचित्रतासे अनेक रूपता को प्राप्त हुआ यह लोक ही इस बात को सिद्ध कर देता है कि शरीर इन्द्रिय आदि अनेक रूप धारी संसार का कर्ता संसारी जीवों की आत्माएँ ही हैं और कर्म उनके सहायक हैं। अर्थात ये संसारी जीव ही अपने कर्मके उदयसे प्रेश्ति हो कर शरीर आदि संसार की सिंद करते हैं ॥३६॥ विधि, सुद्रा, विधाता, दैव, पुराकृत वर्म और ईश्वर ये सब कर्म रूपी हैश्वरके पर्याय वाचक शब्द हैं इनके सिवाय श्रीर कोई लोक का बनाने वाला नहीं है ॥३७॥ जब कि ईश्वरवादी पुरुष आकाश काल बादि की सृष्टि ईश्वरके बिना ही मानते हैं तब उनका यह कहना कहाँ रहा कि संसार की सब वस्त्य इंश्वरके द्वारा ही बनाई गई हैं ? इस प्रकार प्रतिज्ञा भंग होनेके कारण शिष्ट परुषों को चाहिये कि वे ऐसे सिष्टवादी का निमह करें जो कि व्यर्थ ही मिध्यात्वके उद्यसे अपने दूषित मत का आहंकार करता है ॥ १८॥ इसलिये मानना चाहिये कि यह लोक काल द्रव्य की भांति ही अकृत्रिम है अनाहि निधन है-आदि अन्तसे रहित है और जीव अजीव आदि तत्त्वों का आधार होकर हमेशा प्रकाशमान रहता है 113९॥ न इसे कोई बना सकता है न इसका संहार कर सकता है यह हमेशा अपनी स्वाभा-विक स्थितिमें विद्यमान रहता है तथा अधोलोक तिर्यक्कोक और ऊर्ध्व लोक इन तीन भेदोंसे सहित है ॥४०॥ वेत्रासन, मल्छरी और मृद्ग का जैसा आकार होता है अधी छोक मध्य लोक और उर्ध्व लोक का भी ठीक वैसा ही आकार होता है। अर्थात अधीलोक वेत्रासनके

१-त देहं कर्म-म॰ । २ नाम कर्म । ३ सकलक्ष्यत्वाय । वैश्वक्ष्याय अ०, स०, स०, र० । ४ निर्माण-नामकर्म । ५ प्रतिज्ञां कर्महे । ६ सहायम् । ७ अजीकरात् ।

वैशाखस्थः कटीन्यसहस्तः स्वाचादशः पुमान् । तादशं छोकर्तस्थानमामनन्ति मनीषिणः ॥४२॥ भनन्तानन्तभेदस्य वियतो मध्यमाश्रितः । छोकस्त्रिभित्तृतो वातैभांति शिक्येरिवाततैः ॥४३॥ वातरञ्ज्ञभिरानद्वो छोकस्तिस्भिराशिखम् । पटित्रतयसंवीतसुप्रतिष्ठकसन्निभः ॥४४॥ तिर्यग्छोकस्य विस्तारं रञ्जुभेकां प्रचक्षते । चतुर्दशगुणां प्राहू रञ्जुं छोकोच्छ्रितं बुधाः ॥४५॥ अधोमध्योध्वमध्याग्रं छोकविष्कम्भरज्ञवः । सप्तैका पञ्च चेका च यथाक्रममुदाहताः ॥४६॥ द्वीपाधिधभिरसंख्यातीर्द्विविष्कगंम्भमाश्रितैः । विभाति बल्याकारेर्मध्यछोको विभूषितः ॥४०॥ मध्यमध्यास्य छोकस्य जम्बूद्वीपोऽख्रि मध्यमः । मेस्नाभिः सुवृत्तातमा लवणाम्भोधिवेष्टितः ॥४८॥ सप्तभः क्षेत्रविन्यासैः चब्भिश्र कुक्रपवंतैः । प्रविभक्तः सरिद्विश्र लक्षयोजनविस्तृतः ॥४९॥ स मेस्मीलिराभाति छवणोदधिमेखलः । सर्वद्वीपसमुदाणां जम्बूद्वीपोऽधिराजवन् ॥५०॥ इह् जम्बूमति द्वीपे मेरोः वैद्यत्यिद्वाश्रितः । विषयो गन्विज्ञभिष्यो भाति स्वर्गेक्षण्डवन् ॥५९॥ पूर्वापरावधी तस्य "देवाद्विद्वाविमालिनी । दक्षिणोत्तरपर्यन्ती पीतोदा "नील एव च ॥५२॥

समान नीचे विस्तृत और ऊपर सकड़ा है, मध्यम छोक मल्तारीके समान सब ओर फैछा हुआ है और उर्ध्व लोक मृदंगके समान बीवमें चौड़ा तथा दोनों भागोंमें सकड़ा है ॥४१॥ अथवा दोनों पांत्र फैछा कर और कमर पर दोनों हाथ रख कर खड़े हुए पुरुष का जैला आकार होता है बुद्धिमान पुरुष लोक का भी वैसा ही आकार मानते हैं ॥४२॥ यह लोक अनन्ता-नन्त आकाश के मध्यभाग में स्थित तथा घनोद्धि घनत्रात औ तनुत्रात इन तीन प्रकारके विश्तृत वातवलयों से थिरा हुमा है और ऐसा मालूम होता है मानो भनेक रिश्योंसे बना हुआ छोंका ही हो ॥४३॥ नीचेसे छेकर ऊपर तक उपर्युक्त तीन वातवलगोंसे घिरा हुआ। यह लोक ऐसा माळूम होता है मानो तीन करड़ोंसे ढका हुआ सुप्रतिष्ठ (गौण) ही हो ॥४४॥ विद्वानोंने मध्यम छोक का विस्तार एक राजु कहा है तथा पूरे छोक की ऊँवाई उससे चौदह गुणी अर्थात् चौदह राजु कही है ॥४५॥ यह लोक अधी भागमें सात राज, मध्य भागमें एक राजु, ऊर्ध्व लोकके मध्य भागमें पाँच राजु और सबसे ऊपर एक राजु चौड़ा है ॥४६॥ इस लोक के ठीक बीचमें मध्यम लोक है जो कि असंख्यात द्वीप समुद्रों से शोभायमान है। वे द्वीप समुद्र कम कमसे दूने दूने विस्तार वाले हैं तथा वत्तय के समान हैं। भावार्थ-जम्बू द्वीप थातीके समान तथा बाकी द्वीप समुद्र वलय के समान बीचमें खाली हैं।।४७॥ इस मध्यम लोकके मध्य भागमें जम्बू द्वीप है। यह जम्बू द्वीप गोल है तथा लवण समुद्रसे घिरा हुआ है। इसके बीचमें नाभिके समान मेर पर्वत है ॥४८॥ यह जम्बू द्वीप एक लाख योजन चौड़ा है तथा हिमवत् आदि छह कुतावलों, भरत आदि सात क्षेत्रों और गङ्गा सिंधु आदि चौदह नदियों से विभक्त हो कर अलन्त शोभायमान हो रहा है ॥४९॥ मेरु पर्वत रूपी मुकुट और छवण समुद्र रूपी करधनीसे युक्त यह जम्बू द्वीप ऐसा शोभायमान होता है मानो सब द्वीप-समुद्रों का राजा ही हो ॥५०॥ इसी जम्बूद्वीपमें मेरु पर्वतसे पश्चिम की ओर विदेह चत्रमें एक गंधिल नामक देश है जो कि स्वर्गके दुकड़े के समान शोभायमान है ॥५१॥ इस देश की पूर्व दिशामें मेरु पर्वत है पश्चिममें उर्मिमालिनी नाम की विभंग नदी है, दक्षिण में सीतोदा नदी

१ द्विगुणाद्विगुणाबिस्तारम् । २ कटीसूत्रः । ३ पश्चिमिदिक् । ४ देवमाळ इते वक्षागिरिः । ५ ऊर्मिमास्त्रिनी इति विभक्ता नदी । ६ सीतोदा नदी । ७ नीळपर्वतः ।

यत्र कर्ममळापायाद्विदेहा मुनयः सदा । 'िनवान्तिति गता रूवि 'विदेहाल्यार्थमागियम् ॥५३॥ नित्यत्रमुदिता यत्र' प्रजा नित्यकृतोत्सवाः। नित्यं सिक्षिद्विमोंगैः सत्यं स्वगेंऽप्यनाद्दः ॥५४॥ नित्यं सुक्षिद्विमोंगैः सत्यं स्वगेंऽप्यनाद्दः ॥५४॥ नित्यं सुक्षान्ति । नित्यं छिकताळापा बाळा यत्र गृहे गृहे ॥५५॥ 'वैद्राध्यव्यतुरेवें पेभूषणैश्व धनद्धयः। विळासैः योवनारम्भाः 'सूच्यन्ते यत्र देहिनाम् ॥५६॥ यत्र सत्यात्रदानेषु प्रीतिः पूजासु चार्हताम्। इक्तिरात्यन्तिकी शोष्ये च रतिर्नृणाम् ॥५७॥ व यत्र परिकृतामिश्व जातुचिदुद्भवः। सदोद्याजिजनाक्त्य खद्योतानामिश्वहिन ॥५८॥ यत्रारामाः सदा रम्बास्तरिमः फळशाळिभिः। पथिकानाद्भयन्तीव परपुष्टकळस्वनैः ॥५९॥ यत्र सािविभागेषु शास्यादिक्षेत्रसम्पदः। सदैव फळशाळिन्यो भान्ति धम्यां ह्व कियाः ॥६०॥ यत्र शाळिवनोपान्ते खात्यतन्तीं शुकावळीम्। शाळिगोध्योऽनुमन्यन्ते द्यतीं 'तोरणश्चियम् ॥६१॥

है और उत्तरमें नीलिगिरि है ॥५२॥ यह देश विदेह क्षेत्र के अन्तर्गत है। वहाँसे मुनि लोग हमेशा कमे रूपी. मल को नष्ट कर विदेह (विगत देह)—शरीर रहित होते हुए निर्वाण को प्राप्त होते रहते हैं इसिलए उस क्षेत्र का विदेह नाम सार्थ के और रूढि दोनों ही अवस्थाओं को प्राप्त है। ॥५३॥ उस गंधिल देश की प्रजा हमेशा प्रसन्न रहती है तथा अनेक प्रकार के उत्सव किया करती है, उसे हमेशा मनचाहे भोग प्राप्त होते रहते हैं इसिलये वह स्वर्ग को भी अच्छा नहीं समझती है ॥५४॥ उस देश के प्रत्येक घरमें स्वभावसे ही सुन्दर स्वियाँ हैं, स्वभावसे ही चतुर पुरुष हैं और स्वभावसे ही मधुर वचन बोलने वाले वालक हैं ॥५४॥ उस देशमें मनुष्यों की चतुराई उनके चतुराई पूर्ण वेषोसे प्रकट होती हैं। उनके आभूषणोंसे उनकी सम्पत्ति का ज्ञान होता है तथा भोग विज्ञासों उनके यौवन का प्रारम्भ सूचित होता है ॥५६। वहाँके मनुष्य उत्तम रात्रोंमें दान देने तथा देवाधिदेव अरहंत भगवान की पूजा करने हिमें प्रभ रखते हैं। वे लोग शोलको रक्षा करनेमें ही अपनी अत्यन्त शक्ति दिखलाते हैं और प्रोष्योपवास धारण करनेमें ही रुवि रखते हैं।

भावार्थ-यह परिसंख्या अलंकार है। परिसंख्याका संज्ञिप्त ऋथे नियम है। इसिळिए इस रखोकका भाव यह हुआ कि वहाँके मनुष्योंकी प्रीति पात्र दान आदिमें ही थी विषयवास-नाओंमें नहीं थी, उनकी शिक्त शील व्रतकी रज्ञाके लिए ही थी निर्वेलोंको पीड़ित करनेके लिए नहीं थी और उनकी रुचि प्रोपघोपवास घारण करनेमें ही थी वेश्या आदि विषयके साधनोंमें नहीं थी॥५७॥

उस गंधित देशमें श्री जिनेन्द्र रूपी सूर्यका उदय रहता है इस्रिटिए वहाँ मिध्यादृष्टियों का उद्भव कभी नहीं होता जैसे कि दिनमें सूर्यका उदय रहते हुए जुगुनुर्झोंका उद्भव नहीं होता ॥५८॥ उस देशके बाग फलशाली वृश्षोंसे हमेशा शोभायमान रहते हैं तथा उनमें जो कोकि-लाएँ मनोहर शब्द करती हैं उनसे ऐसा जान पड़ता है मानों वे बाग उन शब्दोंके द्वारा पथिकों को बुता ही रहे हैं ॥ ५८॥ उस देशके सीमा प्रदेशोंपर हमेशा फलोंसे शोभायमान धान आदि के खेत ऐसे मालूम होते हैं मानो खगीदि फलोंसे शोभायमान धार्मिक कियाएँ ही हों। ६०॥ उस देशमें धानके खेतोंके समीप आकाशसे जो तोताओं की पंक्ति नीचे उतरती है उसे खेती

१ मुक्ता भवन्ति । १ विदेहारूयार्थताभियम् स॰, द॰। विदेहान्वर्थभागियम् म०। विदेहान्वर्थभागियम् म०। विदेहान्वर्थभगगयम् प॰। ३ देशे । ४ बालकाः । ५ अयं ३लीकः 'म' पुस्तके नास्ति । ६ अनुपोयन्ते ज्ञायन्ते । ७ अन्ताः क्विकान्तम् अत्यन्तम् अत्यन्ते भवा आस्यन्तिकी । ८ मरकतरस्नम् ।

मन्दरान्थवहाधृताः 'शाख्वित्राः फखानताः । 'कृतसंराविणो यत्र 'खेर्छ्वन्तीव पक्षिणः ॥६२॥ यत्र पुण्ड्रेक्धुवाटेषु यन्त्रचीत्कारहारिषु । पिबन्ति पिथका स्वैरं रसं 'सुरसमैक्षवम् ॥६३॥ यत्र कुक्कुट्रषंपात्या' प्रामाः संसक्तसीमकाः । सीमानः सस्यसंपन्ना 'निःफळाव्चिफळोदयाः" ॥६४॥ कळासमाप्तिषु प्रायः 'कळान्तरपरिप्रहः । 'गुणाधिरोपणौद्धत्यं यत्र चापेषु धन्विनाम् ॥६५॥ सुनीनां यत्र शैथिल्यं गात्रेषु न समाधिषु । निप्रहः करणप्रामे ''भूतप्रामे न जातुचित् ॥६६॥ ''कुळायेषु शकुन्तानां यत्रोद्वासप्वेनिः' स्थितः । 'वर्णसङ्करवृत्तान्तरिवत्रादन्यत्र न कवचित् ॥६७॥ यत्र भङ्गस्तरङ्केषु गजेषु मद्विक्रियां' । दण्डपारूयमञ्जेषु सरस्सु ''जळसंग्रहः ॥६८॥

की रक्षा करने वाली गोपि धएँ ऐसा मानती हैं मानो हरे हरे मिए यों का बना हुआ तोरण ही उतर रहा हो ।। ६१ ।। मन्द मन्द हवासे हिलते हुए फूलोंके बोझसे मुके हुए वायुके आधातसे शब्द करते हुए वहाँके धानके खेत ऐसे माळुम होते हैं मानो पश्चियोंको ही उड़ा ग्हे हों । ६२॥ उस देशमें पथिक लोग यत्रोंके चीं चीं शब्दोंसे शोभायमान पौड़ों तथा ईखोंके खेतोंमें जाकर श्रपनी इच्छ नुसार ईख का मीठा मीठा रख पीते हैं ॥६३॥ उस देशके गांत इतने समीप बसे हुए हैं कि सुगी एक गाँवसे दूसरे गाँव तक सुखपूर्वक उड़ कर जा सकता है, उनकी सीमाएँ परस्पर मिळी हुई हैं तथा सीमाएँ भी धानके ऐसे खेतोंसे शोभायमान हैं जो थोड़े ही परिश्रमसे फन जाते हैं।।६४॥ उस देशके लोग जब एक कलाको अच्छी तरह सीख चुकते हैं तभी दसरी कळाओं का सीखना प्रारम्भ करते हैं अर्थात् वहाँके मनुष्य हर एक विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का उद्योग करते हैं तथा उस देशमें गुणाधिरोपणौद्धत्य-गुण न रहते हए भी अपने अप को गुणी बताने की उहराउता नहीं है ॥६५॥ उस देशमें यदि मुनियोंमें शिथिलता है तो शरीरमें ही है अर्थात लगातार उपवासादिके करने से उनका शरीर ही शिथिल हुआ है समाधि-ध्यान आदिमें नहीं है। इसके सिवाय निम्नह (दमन) यदि है तो इन्द्रियसमूहमें ही है अर्थात इन्द्रियोंकी विषय प्रवृत्ति रोकी जाती है प्राणिसमूहमें कभी निप्रह नहीं होता अर्थात प्राणियों का कोई घात नहीं करता ॥६६॥ उस देशमें उद्वासध्वनि (कोलाहल) पित्रयों के घोंसलों में ही है अन्यत्र उद्घासध्वनि — (परदेश गमन सूचक शब्द ) नहीं है। तथा वर्णसंक-रता (अने र रंगों का मेल ) चित्रों के सिवाय और कैंही नहीं है-वहाँ के मनुष्य वर्णसंकर-व्यभिनारजात नहीं है ।। ६७ ।। उस देशमें यदि भंग शब्दका प्रयोग होता है तो तरंगोंमें ही ( भंग नाम तरंग-छहर का है ) होता है वहाँके मनुष्योमें कभी भंग ( विनाश ) नहीं होता । मद-तरुण हाथियों के गण्डस्थलसे भारने वाला तरल पदार्थ-का विकार दाथियों में होबा है

१ क्षेत्राणि । २ समन्तात् कृतराब्दाः । १ उद्दापयन्तीव । ४ सुस्वादुम् । ५ सम्वित्तुं योग्या । ६ —लाङ्गिफलो—स॰ । ७ फलं निरीशमञ्जतीति फलाञ्ची स चासी फलोदयश्च तस्माकिष्कान्ता इति । अकृष्टवच्या इत्यर्थः । "अयो फलम् । निरीशं कुटकं फालः कृषिको लाङ्गलं इलम्" इत्यमरः । फलमिति लांगलाग्रस्थायो-विशेषः । ८ कलाविशेषः कालान्तरस्वोकारश्च "कला शिल्पे कालमेदेऽपि" इत्यमिधानात् । ९ गुणस्य मीव्यां अधिरोपणे आद्धर्यं गर्वः पसे गुणाः शौर्याद्यः । १० भूनः जीवः । ११ पक्षिग्रहेषु "कुलायो नीडमिक्षयाम्" इत्यमिधानात् । ७ गुणस्य मीव्यां भानात् । कलापेषु अ॰ । १२ हिंसनशब्दः । "उद्घासनप्रमथनकथनोज्ञासनानि च" इत्यमिधानात् ; पक्षिष्वनिश्च, अथवा श्चन्यमिति शब्दश्च अग्रावासश्च । १३ वर्णसंकरवृत्तान्तः इति पाठे सुगमम् , अथवा वर्णसंस्कारवृत्तान्तः इत्यत्र वर्णश्च संस्कारश्च वृत्तां च इति वर्णसंकारवृत्तान्तो नाशः, पक्षे वर्णस्य संस्कारस्वस्य वृत्तान्तो । १४ विकारः । १५ पक्षे जवसंग्रहः ।

'स्वर्गावाससमाः पुर्यो 'निगमाः 'कुहसिक्षभाः । विमानस्पर्द्धिनो गेहाः प्रजा यत्र सुरोपमाः ॥६९॥ दिग्नागस्पर्द्धिनो नागा 'नार्यो दिक्कन्यकोपमाः । दिक्ष्पाळा इव भूपाळा यत्राविच्छतदिग्जयाः ॥७०॥ 'जननापच्छिदो यत्र वाच्यः स्वच्छाम्बुर्यं मृताः । भान्ति तीरत्तरुच्छायानिहद्धोष्णा 'बहुप्रपाः ॥७१॥ यत्र 'कृत्तटाकाद्याः कामं सन्तु 'जळाशयाः । तथापि जनतातापं हरन्ति रसवत्तया।॥७२॥ 'विपद्वा ग्राहवत्यद्व स्वच्छाः कुटिळबूत्तयः । अळक्क्ष्याः सर्वभोग्याक्च विचित्रा यत्र निम्नगाः ॥७३॥

वहाँके मनुष्यों में मद अहंकार का विकार नहीं होता है। दण्ड ( कमलपुष्पके भीतर का वह भाग जिसमें कि कमलगट्टा लगता है ) की कठोरता कमलों में ही है वहाँ के मनुष्यों में दण्डपारुष्य नहीं है- उन्हें कड़ी सजा नहीं दी जाती। तथा जल का संग्रह वालाबोंमें ही होता है वहाँके मनुष्योंमें जल संग्रह ( ड और रू में अभेर होनेके कारण जड़ संप्रह-मर्ख मनुष्यों का संग्रह) नहीं होता ॥६८॥ उस देश के नगर खर्ग के समान हैं, गाँव देवकुरु-उत्तर-कुरु भोगभूमिके समान हैं, घर स्वर्गके विमानों के साथ स्पर्धा करनेवाले हैं और मनुष्य देवों के समान हैं ॥६९॥ उस देशके हाथी पेरावत आदि दिग्गजों के साथ स्पर्धा करनेवाले हैं. स्वियाँ दिककमारियों के समान हैं और दिग्विजय करनेवाले राजा दिक्षालों के समान हैं।।७०॥ वस देश में मन्द्रयों का सन्ताप दर करनेवाली तथा स्वच्छ जल से भरी हुई अनेक बावडी शोभायमान हो रही हैं। किनारे पर लगे हुए बुश्नों की छाया से उन बावडियों में गर्मी का प्रवेश विजकत ही नहीं हो पाता है तथा अनेक जन उनका पानी पीते हैं ॥७१॥ उस देश के कुँआ तालाब आदि भले ही जलाशय (मूर्ख पत्तमें जड़तासे युक्त ) हों तथापि वे अपनी रसवत्तासे-मधुर जलसे लोगोंका सन्ताप दूर करते हैं ॥७२॥ उस देशकी निदयाँ ठीक वेदयाओं के समान शोभायमान होती हैं। क्योंकि वेश्याएँ जैसे विपङ्का अर्थात् रजोधर्मसे रहित होती हैं उसी प्रकार नदियाँ भी विपङ्का अर्थात कीचड़ रहित हैं। वेश्याएँ जैसे प्राहवती-धन सङ्ख्य करनेवाली होती हैं उसी तरह निदयाँ भी बाहवती-मगर मच्छोंसे भरी हुई हैं। वेश्याएँ जैसे ऊपर से स्वच्छ होती हैं इसी प्रकार निदयाँ भी खच्छ साफ हैं। वेदयार जैसे कृटिल-वृत्ति-मायाचारिग्री होती है उसी तरह निदयाँ भी कुटिलवृत्ति-टेढी बहनेवाली हैं। वेडवार्ण जैसे अलंघ्य होती हैं-विषयी मनुष्यों द्वारा वशीभूत नहीं होती हैं उसी प्रकार निवयाँ भी अलंध्य हैं-गहरी होने के कारण तैर कर पार करने योग्य नहीं है। वेश्याएँ जैसे सर्व-भोग्या-ऊँच नीच सभी मनुष्यों के द्वारा भोग्य होती हैं उसी प्रकार नदियाँ भी सर्वभोग्य-प्रज्ञा पक्षी मनुष्य आदि सभी जीवों के द्वारा भीग्य हैं। वेश्याएँ जैसे विचित्रा-अनेक वर्ण की होती हैं उसी प्रकार निदयाँ भी अनेकवर्ण-भनेक रंगकी है और वेश्याएँ जैसे निम्नगा-नीच प्रक्योंकी की ओर जाती है उसी प्रकार निदयाँ भी निम्नगा-ढाल्ड जमीन की ओर जाती हैं ॥७३॥

<sup>9</sup> हर्श्यभू सेः । २ विणिष्यथाः । ''वेदनगरविणवपयेषु निगमः'' इत्यभिषानात् । ३ कुरुः उत्तम-भोगभूमिः । ४ नागा कन्या दिक्- म० । ५ अयं इलोको 'म' पुस्तके नास्ति । ६ पानीयशालिकाः सहशाः । सुरः प्राग्वहुवातं पद्परिसमाप्त्ययों सुगः प्राक् बहुप्रस्ययो भवति । ७ -तडागाद्याः अ० । ८ घाराः ष्ठाडसुद्धय इति घ्वनिः । ९ चित्रार्थपक्षे प्राह्शब्दः स्वीद्यार्थः । तथाद्वि पङ्कयुक्तानामियं स्वनिक्षिप्तस्य प्राहः स्वीकारो घटते एता नयस्तु वि । इत अपि प्राह्वत्य इति चित्रम् , उत्तरत्र चित्रार्थः सुगमः, अथवा विपङ्का निष्पापाः ग्राह्वत्यः स्वीकारवस्य इति विरोधः । विचित्राः नानास्वभावाः ।

'सरसां तीरदेशेषु रुतं हंसा विकुर्वते । यत्र कण्डविकालग्नम्रुणालशकलाकुलाः ॥७४॥ वनेषु वनमातक्का मदमीलितलोचनाः । अमन्त्यविरतं यस्मिश्वाह्वानुमिव दिगाजान् ॥७५॥ यत्र श्रृहाम्रसंलग्नकर्तमा दुर्दमा भृशम् । उरस्वनन्ति तृषा ह्याः । स्थलेषु स्थलपिनीम् ॥७६॥ जेनालयेषु सङ्गीतपटहाम्भोदनिस्स्वनैः । यत्र नृत्यन्त्यकालेऽपि शिक्षिनः 'प्रोग्मिदिण्यः ॥७७॥ गवां गणा यथाकालमात्मार्भाः कृतस्वनाः । पोपयन्ति पयोभिः स्वेर्जनं यत्र घनैः समाः ॥७८॥ वलाकालिपताकाह्याः स्वनिता मन्द्रवृंहिताः । जीमृता यत्र वर्षन्तो भान्ति मत्ता इव द्विपाः ॥७९॥ न स्पृशन्ति करावाधा यत्र राजन्वतीः प्रजाः । सदा सुकालसान्नियगोन्तयो नाप्यनीतयः ॥८०॥ विषयस्यास्य मध्येऽस्ति विजयाद्धो महावलः । रौप्यः स्वैरांग्रुभिः ग्रुप्नैहंसिन्नव कुलाचलान् ॥८०॥ यो योजनानां पञ्चाम्रां विश्वति धरणीतलान् । उच्चितः शिक्षतेन्तः ग्रृहेसिन्नवि सप्ति । स्वाः । स्विश्वति देशस्वि व कुलाचलान् ॥८२॥ पित्रमाद्वस्तृतो मूलात् प्रभृत्यादशयोजनम् । मध्ये विश्वति कुम्ममानदण्ड ह्वायतः ॥८३॥ उच्ल्रायस्य तुरीयांशमवगावस्य यः क्षितौ । गन्धिलादेशविष्कम्ममानदण्ड ह्वायतः ॥८४॥

इस देशमें तालाबोंके किनारे करठमें मृणालका दुकड़ा सग जानेसे व्याकुल हुए हंस अनेक प्रकारके मनोहर शब्द करते हैं ॥७४॥ उस देशके वनोंमें मदसे निमीनित नेत्र हुए जंगली हाथी निरन्तर इस प्रकार घूमते हैं मानो दिग्गजोंको ही बुला रहे हों ॥७५॥ जिनके सींगोंकी नोकपर कीचड़ लगी हुई तथा जो बड़ी कठिनाईसे वशमें किए जा सकते हैं ऐसे गर्वीले बैल उस देशके खेतोंमें स्थल कमलिनियोंको उलाड़ा करते हैं ॥७६॥ उस देशके जिनमन्दिरोंमें संगीतके समय जो तवला बजाते हैं. उनके शब्दोंको मेवका शब्द समझकर हर्षसे उन्मत्त हुए मयूर असमयमें ही-वर्षा ऋतुके बिना ही नृत्य करते रहते हैं ॥७७॥ उस देशकी गायें यथासमय गर्भ धारण कर मनोहर शब्द करती हुई अपने पय-द्रथसे सबका पोषण करती हैं, इसिटए वे मेघके समान शोभायमान होती हैं क्योंकि मेघ भी यथ।समय जलहूप गर्भको धारण कर मनोहर गर्जना करते हुए अपने पय-जलसे सबका पोषण करते हैं ॥७८॥ उस देशमें बरसते हए मेघ महोन्मत्त हाथियों के समान शोभायमान होते हैं। क्योंकि हाथी जिस प्रकार पताकाओं के सहित होते हैं उसी प्रकार मेच भी बलाकाश्रोंकी पंक्तियों से सहित हैं. हाथी जिस प्रकार गम्भीर गर्जना करने हैं उसी प्रकार मेव भी गम्भीर गर्जना करते हैं और हाथी जैसे मद बरसाते हैं वैसे ही सेव भी पानी बरसाते हैं ॥७८॥ उस देशमें सुयोग्य राजाकी प्रजाको कर (टैक्स) की बाधा कभी छ भी नहीं पाती तथा हमेशा सुकाल रहनेसे वहाँ न अतिवृष्टि धादि इतियाँ हैं और न किसी प्रकारकी अनीतियाँ ही हैं।।८०॥ ऐसे इस गन्धिल देशके मध्य भागमें एक विजयार्ध नामका बड़ा भारी पर्वत है जो चाँदीमय है। तथा अपनी सफेद किर्णोंसे कुलाचल पर्वतोंकी हँसी करता हुआ सा माजूम होता है।।८१॥ वह विजयार्ध पर्वत के समान धरातल से पचीस योजन ऊँचा है और ऊँची शिखरोंसे ऐसा माखन होता है मानो स्वर्गछो इका स्पर्ध करनेके लिए ही उद्यत हो ॥=२॥ वह पर्वत मुलसे छेकर दस योजनकी ऊँवाई तक प्रवास योजन, बीचमें तीस योजन और ऊपर दूस योजन चौड़ा है ॥८३॥ वह पर्वत ऊँचाईका

<sup>9</sup> अस्य श्लोकस्य पूर्वाद्वीरारार्खयोः क्रमध्यस्ययो जातः 'म०' पुस्तके । २ स्पर्ध वर्तुम् । ३ दर्पाः विद्याः । ४ प्रोन्मायन्ति इत्येवं क्षीलाः । भृष्ट् धूत्राज्ञवहचरहचापत्रपालकंदिनिरामुद्यज्ञनोत्पयोत्परीन्मादिष्णुनिति स्त्रोण उत्पूर्वान्मदादेधीतो ताच्छील्ये ष्णुच् प्रस्ययो भवति । ५ कुलाचलम् स०,ल०। ६ द्वौ वारौ द्विः, द्विस्तौल्य्याद् विस्तृतो मूलारप्रस्त्यादश्योजनम् । मृणदारभ्य दश्याजनपर्यन्तं तुक्षस्व तः पश्चविद्याजनप्रमिताद् दिवारं विस्तृतः पश्चाद्यत्योजनप्रमिताद् दिवारं विस्तृतः पश्चाद्यत्योजनप्रमितविस्तार इत्यर्थः ।

दशयोजनविस्तीर्णश्रेणीद्वयसमाश्रयान् । यो धत्ते खेवरावासान् 'सुरवेश्मापद्दासिनः ॥८५॥ 'खेवरीजनसञ्चारसं कान्तपदयाव हैः' । रक्ताम्बुजोपद्दार श्रीयंत्र नित्यं वितन्यते ॥८६॥ अभेचशक्तिरक्षय्यः ' 'सिद्धविद्येरुपासितः' । दधदास्यन्तिकीं शुद्धं सिद्धात्मेव विभाति यः ' ॥८७॥ योऽनादिकालमम्बन्धिशुद्धिशक्तिसमन्वयात् । भव्यास्मनिर्विशेषोऽपि दीक्षायोगपराङ् मुखः ॥८८॥ विद्याधरैः सद्राराध्यो निर्मलातमः । 'स्मुनिश्चितप्रमाणो यो धत्ते जैनागमस्थितिम् ॥८९॥ भजन्त्येकाकिनो नित्यं ''वीतसं सारभीतयः । प्रवृद्धनखरा 'धिरा यं सिंहा इव चारणाः ॥९०॥

एक चतुर्थाश भाग अर्थात सवा छह योजन जमीन हे भीतर प्रविष्ट है तथा गन्धिला देशकी चौडाईके बरावर सम्बा है जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो उस देशको नापनेका मापदण्ड ही हो ॥८४॥ उस पर्वतके ऊपर दश-दश योजन चौड़ी दो श्रेणियाँ हैं जो उत्तर श्रेणि और दक्षिण श्रीणिके नामसे प्रसिद्ध हैं। उनपर विद्याधरों के निवासस्थान बने हैं जो अपने सीन्दर्य से देवोंके विमानोंका भी उपहास करते हैं ॥८५॥ विद्याधर स्त्रियोंके इधर-उधर घूमनेसे उनके पैरोंका जो महावर उस पर्वतपर लग जाता है उससे वह ऐसा शोमाययान होता है मानो उसे हमेशा लाल-लाल कमलों का उपहार ही दिया जाता हो ॥८६॥ उस पर्वतकी शक्तिको कोई भेरन नहीं कर सकता, वह भविनाशी है, अनेक विद्याधर उसकी उपासना करते हैं तथा स्वयं अत्यन्त निर्मलताको धारण किये हुए हैं, इसलिए सिद्ध परमेष्टीकी आत्माके समान शोभायमान होता है क्योंकि सिद्ध परमेष्ठीकी आत्मा भी अभेद्य शक्तिकी धारक है, अविनाशी है. सम्यानानी जीवोंके द्वारा सेवित है और कर्ममल कलंक्से रहित होनेके कारण स्थायी विद्याद्धताको धारण करती है-बारयन्त निर्मेल है ॥८७॥ बाथवा वह पर्वत भव्यजीवके समान है क्योंकि जिस प्रकार भव्य जीव अनादिकालसे शुद्धि अर्थात् सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक चारित्रके द्वारा प्राप्त होने योग्य निर्मेखताकी शक्तिको धारण करता है, उसी प्रकार वह पर्वत भी धनादि कालचे ग्रुद्धि धर्थात् निर्मेलताकी शक्तिको धारण करता है। अन्तर केवल इतना ही है कि पर्वत दीक्षा धारण नहीं कर सकता जब कि भव्य जीव दीक्षा धारण कर त्रस्या कर सकता है ॥८८॥ वह पर्वत हमेशा विद्याधरोंके द्वारा आराध्य है-विद्याधर उसकी सेवा करते हैं. स्वयं निर्मेख रूप है, सनातन है-अनादिसे चला आया है और सुनिश्चित प्रमाण है-लम्बाई चौड़ाई आदिके निश्चित प्रमाण्ये सहित है, इसलिए ठीक जैनागमकी स्थितिको धारण करता है, क्यों कि जैनागम भी विद्याधरों के द्वारा-सम्यक्तानके धारक .विद्वान् पुरुषों के द्वारा आराध्य हैं-बड़े-बड़े विद्वान् उसका ध्यान अध्ययन आदि करते हैं, निर्मल रूप है-पूर्वापर विरोध आदि दोषोंसे रहित है, सनातन हैं-द्रव्य दृष्टिकी अपेक्षा अनादिसे चला आया है और सिनिश्चित प्रमाण है-युक्तिसिद्ध प्रत्यन्त परोक्ष प्रमाणोंसे प्रसिद्ध है ॥८९॥ इस पर्वतपर वारण ऋदिके धारक मुनि इमेशा सिंहके समान विहार करते रहते हैं क्योंकि जिस्र प्रकार सिंह आकेला होता है उसी प्रकार वे मुनि भी एकाकी (अकेले) रहते हैं, खिहको जैसे इधर उधर घमने का भय नहीं रहता वैसे ही उन मुनियों को भी इधर उधर घूमने अथवा चतुर्गति रूप

१-वेदमोप-द०,स०,छ०। २ खवरी-प०,म०,द०। ३ अक्फकैः । ४ न श्रीयत १रयक्षय्यः । ५ विद्या-घरैः, पक्षे सम्यग्ज्ञानिभिः । ६ आराधितः । ७ अत्यन्ते भवा आरयन्तिको । ८ द्युद्धित्वेन शांकः तस्याः सम्ब-म्थात् । उक्तं च भव्यपक्षे-''छुद्ध्यग्रुद्धौ पुनः शक्कीस्ते पाक्यापाक्यग्रक्तिविदिते'' पर्वतपक्षे सुगमम् । ९ सहशः । १० निरयः । ११ पक्षे सुनिश्चितानि प्रश्यकादित्रमाणानि यरिमन् । १२ पक्षे सम्भ्रमणम् । १३ मनीषिणः ।

यो वितत्य' पृथुश्रेणीद्वयं पश्चद्वयोपमम् । 'समुत्यिरसुरिवाभाति नाकळक्षमीदिद्दक्षया ॥९१॥ यस्य सानुषु रम्येषु किन्नराः सुरपन्नगाः । रंरम्यमाणाः सुचिरं विस्मरन्ति निजाळयान् ॥९२॥ यदीया राजतीभिन्तीः शरन्मेषावळीश्रिता । 'स्यज्यते शीकरासाँरः स्तनितैश्चिळितैर'प' ॥९३॥ यस्तुङ्गे हिशाखरैथंन्ते वैवावासान्रस्पुरन्मणीन् । चूडामणीनिषोषमान् सिद्धायतनपूर्वकान् ॥९४॥ द्यायुक्चैः स्वकूटानि मुकुटानीव 'भूमिश्चत् । परार्थ्यरत्तिच्नाणि यः श्लाध्यानि सुरासुरैः ॥९५॥ गुहाद्वयन्व यो धत्ते हृटद्वस्त्रकवाटकम्' । स्वसारधननिभ्नेपमहादुर्गमिवायतम् ॥९६॥ उत्सङ्गादेख नीळाद्रगैङ्गासिनध् महापगे । विद्युद्धत्वदळ्ळ्यस्य यस्य पादान्तमाश्चिते ॥९६॥ यस्तटोपान्तसं'कढवनराजीपरिकृतः । नीळाम्बरधरस्योक्चैर्यंशे ळाङ्गळिनः श्चियम् ॥९८॥ वनवेदीं समुनुङ्गां यो विभर्यभितोभ्वनम्' । रामणीयकसीमानिम्व केनापि निर्मिताम् ॥९९॥ सम्चरत्वविष्यु ॥१००॥ यः पूर्वापरकोटीभ्यां दिक्तटानि विषट्यन् । स्वगातं विक्त माहात्स्यं ''जगद्गुहभरक्षमम् ॥१०१॥ यः पूर्वापरकोटीभ्यां दिक्तटानि विषट्यन् । स्वगातं विक्त माहात्स्यं ''जगद्गुहभरक्षमम् ॥१०१॥

संसारका भय नहीं होता, सिंहके नख जैसे बड़े होते हैं उसी प्रकार दीर्घ तपस्याके कारण उन मनियोंके नख भी बड़े होते हैं भीर सिंह जिस प्रकार धीर होता है उसी नकार वे मुनि भी अत्यन्त धीर बीर हैं ॥९०॥ वह पर्वत अपनी दोनों श्रेणियोंसे ऐसा माछूम होता है मानो दोनों पंखे फै ाकर स्वर्गछोककी शोभा देखनेकी इच्छासे उड़ना ही चाहता हो ॥६१॥ उस पर्वतकी मनोहर शिखरोंपर किन्नर और नागकुमार जातिके देव चिरकाल तक क्रीड़ा करते-करते अपने घरोंको भी भूळ जाते हैं ॥९२॥ उस पर्वतकी रजतमयी सफोद दीवालोंपर आश्रय छेनेवाछे शारदुऋतुके श्वेत बादलोंका पता लोगोंको तब होता है जब कि वे छोटी छोटी बुँदोंसे वरषते हैं, गरजते हैं भौर इधर उधर चलने लगते हैं ॥९३॥ वह पर्वत भपने ऊँचे-ऊँचे शिखरों द्वारा देवोंके अनेक आवासोंको धारण करता है। वे आवास चमकां छे मणियोंसे युक्त हैं और उस पर्वतके चुणामणिके समान मालूम होते हैं। उन शिखरोंपर अनेक सिद्धायतन ( जैन मन्दिर ) भी बने हुए हैं ॥९४॥ वह विजयार्धपर्वत रूपी राजा मुकुटोंके समान श्रत्यन्त ऊँचे कूटोंको धारण करता है। वे मुक्कट अथवा कूट महामूल्य रह्नोंसे चित्रविचित्र हो रहे हैं तथा सुर और असर उनकी श्रांसा करते हैं ॥९५॥ वह पर्वत देवीप्यमान वजमय कपाटोंसे युक्त दश्वाजों को धारण करता है जिससे ऐसा मालूम होता है मानो अपने सारभूत धनको रखनेके लिए क्षम्बे चौड़े महादुर्ग-किलेको ही धारण कर रहा हो ॥९६॥ वह पर्वत अल्लान विश्वद्ध और अरुक्तच है इसिलए ही मानो गङ्गा सिन्धु नामकी महानिद्योंने नीरुगिरिकी गोद्से (सध्य भागसे ) आकर उसके पादों-वरणों-अथवा समीयवर्ती शाखाओंका आश्रय छिया है ॥९७॥ वह पर्वत तटके समीप खड़े हुए अनेक बनोंसे शोभायमान है इसलिए नीलवस्रको पहिने हुए बलभद्रकी एरकुष्ट शोभाको धारण कर रहा है ॥९८॥ वह पर्वत वनके चारों स्रोर बनी हुई ऊँची वनवेदीको थारण किए हुए हैं जिससे ऐसा माछम होता है मानो किसीके द्वारा बनाई गई सन्दर सीमा अथवा सौन्दर्यकी अवधिको ही धारण कर रहा हो ॥५९॥ इस पर्वतपर करुपबृक्षोंके मध्य मार्ग में सुगन्धित वायु हमेशा धीरे-धीरे बहता रहता है उस वायुमें इधर-उधर घूमने-वाळी विद्याधिरयोंके नूपुरोंका मनोहर शब्द भी मिला होता है ॥१००॥ वह पर्वत अपनी पूर्व और

१ विस्तारं कृश्या । २ समुत्पतितुमिच्छुः । ३ प्रकटीक्रियते । ४ चलनैः । ५ राजा । ६ कपाटकम् ४०, द०,स०,प०,ल०। ७ समुत्पन्न । ८ वनस्य अभितः । ९ आकर्षकः । १० कल्पयुक्तः । ११ जगतो महाभरक्षमम् ।

'अनायतो 'यदि स्योग्निं स्यविधिष्यत हेळ्या । तदा जगस्कुटीमध्ये 'सममास्यत्वन सोऽचळः ॥१०२॥ सोऽचळस्तुहृन्तिस्वादिशुद्ध'स्वान्महोच्छ्ययेः । कुळाचळैरिव स्पर्धा शिखरैः कस् 'मुद्यतः ॥१०२॥ 'तस्यास्युत्तरतः' श्रेण्यामळकेति परा पुरी । साळकेः 'खचरीवक्त्रैः साकं हसति वा विधुम् ॥१०४॥॥ सा तस्यां नगरी भाति श्रेण्वां प्राप्तमहोदया । शिळायां पाण्डुकाल्यायां जैनीवाभिषविक्रया ॥१०४॥ महस्यां 'शब्दविद्यायां प्रक्रियेवातिविस्तृता । भगविद्दियभाषायां नानाभाषारमतेव या ॥१०६॥ यो धनो सालमुत्तु हुगोपुरद्वारमुन्द्वित्तम् । वेदिकावळ्यं प्रान्ते जम्बूद्वीपस्थळी यथा ॥१०७॥ यस्यातिका श्रमद्भृहत्वराञ्जनरिक्षतैः । प्रयोजनेत्रैराभाति 'विश्वमाणेव खेचरान् ॥१०८॥ शोभाये केवळं यस्याः साळः 'वस्परिखावृतिः । तस्पाळखामभूपाळभुजरक्षाप्रताः प्रजाः ॥१०९॥ यस्याः सीधावळीश्रङ्गसिनी केतुमाळिका । केळासकृटनिपतद्धं समाळां विळक्वते ॥११०॥ गृहेपु दीर्घिका 'रयस्वां कळहंसविक्रजितैः । 'रमानसं व्वाहसन्तीव प्रकुल्लाम्भोठहिष्ठयः ॥१११॥

पश्चिम की कोटियों से दिशाओं के किनारों का मर्दन करता हुआ ऐसा माखूम होता है मानी जगतु के भारीसे भारी भारको धारण करनेमें सामध्ये रखनेवाले अपने माहारूयको ही प्रकट कर रहा हो ॥१०१॥ यदि यह पर्वत तिर्यक प्रदेशमें सम्मा न होकर क्रीड़ामात्रसे आकाशमें ही बढ़ा जाता तो जगतुरूपी कुटीमें कहाँ समाता ? ॥१०२॥ वह पर्वत इतना ऊँचा और इतना निर्मल है कि अपने ऊँचे ऊँचे शिखरों द्वारा कुडाचडोंके साथ भी स्पर्धा के छिए तैयार रहता है ॥१०३॥ हेमें इस विजयार्थ पर्वतकी उत्तर श्रेणीमें एक घलका नामकी श्रेष्ठ पूरी है जो केशवाली विद्या-धरियों के मुखके साथ-साथ चन्द्रमाकी भी हुँसी चड़ाती है।।१०४।। बड़े भारी अभ्यूद्यको प्राप्त वह नगरी उस उत्तर श्रेणीमें इस प्रकार सुशोभित होती है :जिस प्रकार कि पाग्ड्रक शिलापर जिनेन्द्रदेवकी अभिपेक किया सशोभित होती है ॥१०५॥ वह अलकापुरी किसी बड़े व्याकरणपर बनी हुई प्रक्रियाके समान अतिकाय विश्वत है तथा भगवत जिनेन्द्रदेवकी दिव्य भ्वति हे नाना भाषारूप परिगात होनेवाले अतिशयके समान शोभायमान है अर्थात उसमे नाना भाषाओं के जाननेवाले पुरुष रहते हैं ॥१०६॥ वह नगरी ऊँचे ऊँचे गोपुर-द्रवाजों से सहित अत्यन्त उन्नत प्राकार (कोट ) को धारण किये हुए है जिससे ऐसी जान पड़ती है मानो वेदिकाके वजयको धारण किये हुए जम्बू द्वोपको स्थली ही हो ॥१०७॥ उस नगरीकी परिखामें अने क कमल फूछे हुए हैं और उन कमछोंपर चारों और भौरे फिर रहे हैं जिससे पेसा माळूम होता है मानो वह परिखा इधर-उधर घूमते हुए भ्रमररूपी सुन्दर अंजनसे सुशो-भित कमलरूपी नेत्रोंके द्वारा वहाँके विद्याधरोंको देख रही हो ॥१०८॥ उस नगरीके चारों छोर परिखासे घरा हुआ जो कोट है वह केवल उसकी शोभाके लिए ही है क्योंकि उस नगरीका पालन करनेवाला विद्याधर नरेश अपनी अजाभोंसे ही प्रजाकी रक्षा करता है ॥१०८॥ उस नगरीके बड़े-बड़े पक्के मकानोंकी शिखरोंपर फहराती हुई पताकाएँ, कैछाशकी शिखरपर **बतरती हुई हं समालाको तिरस्कृत करती हैं ॥११०॥ उस नगरीके प्रत्येक घरमें फूळे हुए** कमलों से शोभायमान अनेक वापिकाएँ हैं। उनमें कल्हंस ( बत्तख ) पत्ती मनोहर शब्द करते हैं जिनसे ऐसा जान पड़ता है मानो वे मानसरोवरकी हँसी ही कर रही हो ॥१११॥

१ अदीर्घः । २ यदा अ०, स०, द० । ३ माङ्माने छुङ् । ४ विशुद्धित्वात् म०, प०, द०, छ० । ५ ततोऽस्त्यु—अ०, स० । ६ उत्तरस्याम् । ७ खेनरी म०, द० । ८ व्याकरणशास्त्रे । ९ वीक्ष्यमाणेव म०, प० द०, छ० । १० सपरिकावृतः स० । ११ यस्याः अ०, स०, द०, प०, म० । १२ मानसनाम सरोवरम् ।

स्वच्छाम्बुवसना वाष्यो नीळोत्पळवतंसकाः । भाग्नि पद्मानना यत्र कसरकुवळयेक्षणाः ॥११२॥ यत्र मर्त्या न सम्रयज्ञा नाङ्गनाः शीळविज्ञेताः । नानारामा निवेशाश्च नारामाःफळविज्ञेताः ॥११३॥ विनाहंत्यूज्ञया जातु वायन्ते न जनोत्सवाः । विना संन्यासविधिना मरणं यत्र नाज्ञिनाम् ॥११४॥ सस्याम्यकृष्टपच्यानि यत्र नित्यं वकासति । प्रजानां सुकृतानीव वितर्गन्त महत्कलम् ॥११५॥ यत्रोद्यानेषु पायबन्ते 'पबोदेवांलपाद्याः । स्तनन्थया इवाप्राप्तस्येमानो यत्नरक्षिताः ॥११४॥ महाव्याविव सध्वाने स्फुरद्वत्ने विणक्षय्ये । विचरन्ति जना यस्यां विस्या इव समन्ततः ॥११७॥ पद्मा बेव विकोशस्वं प्रमत्तस्वेव भीस्ता । दन्तच्छदेव्ययता यत्र निस्त्रिज्ञता ('सिषु ॥११८॥ याच्जाकरमहौ यस्यां विवाहेब्वेव केवलम् । मालास्वेव परिम्लानिर्द्वरदेवेवव वन्यनम् ॥१९॥ जनैरत्युत्सुकेवींक्यं 'रव्यस्कानतं 'व्यप्रकम् । रेषाणाङ्कितं यद्वानं वभूवरिमव वियम् ॥१९॥

इस नगरीमें अनेक वापिकाएँ 'स्त्रियो' के समान शोभायमान हो रही हैं क्योंकि स्वच्छ जल ही बनका वस्त्र है. नील कमल ही कर्णकल है. कमल ही मुख है और शोभायमान कवलय ही नेत्र हैं ॥११२॥ उस नगरीमें कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो अज्ञानी हो, कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो शोड से रहित हो. कोई ऐसा घर नहीं है जो बगीचेसे रहित हो और कोई ऐसा बगीचा नहीं है जो फलोंसे रहित हो ॥ ११॥ उस नगरीमें कभी ऐसे उत्सव नहीं होते को जिन-पूजाके बिना ही किये जाते हों तथा मनुष्योंका ऐसा मरण भी नहीं होता जो सन्न्यासकी विधिसे रहित हो ॥११४॥ उस नगरीमें धानके ऐसे खेत निरन्तर शोभायमान रहते हैं जो बिना बोये-बखरे ही समयपर पक जाते हैं और पुण्यके समान प्रजाको महाफल देते हैं ॥११५॥ वस नगरीके उपवनोंमें ऐसे अनेक छोटे छोटे वक्ष ( पीधे ) हैं जिन्हें अभी परी स्थिरता-हदता प्राप्त नहीं हुई है। अन्य लोग उनकी यत्नपूर्वक रक्षा करते हैं तथा बालकोंकी भाँति उन्हें पय-जल (पक्षमें द्ध ) पिलाते हैं ॥११६॥ उस नगरीके बाजार किसी महासागर के समान शोभायमान हैं क्योंकि उनमें महासागरके समान ही शब्द होता रहता है. महासागरके समान ही रत्न चमकते रहते हैं और महासागरमें जिस प्रकार जलजनत सब ओर घमते रहते हैं उसी प्रकार उनमें भी मनुष्य घुमते रहते हैं ।।११७।। उस नगरीमें विकोशस्त-(खिल जानेपर कदमन-बौडीका अभाव ) कमलोमें ही होता है वहाँके मनुष्योमें विकोशत्व-( स्नजानोंका अभाव ) नहीं होता। भीरुता केवल स्त्रियोंमें ही है वहाँके मनुष्योमें नहीं, अधरता ओठोंमें ही है वहाँके मनुष्योमें अधरता-नीचता नहीं है। निश्चिंशता-खङ्गपना तळवारों में ही है वहाँके मनुष्यों में निश्चिंशता-करता नहीं है। याख्रा-वधूकी याचना करना खौर करमह-पाणिप्रहण् (विवाह कालमें होनेवाला संस्कारविशेष ) विवाहमें ही होता है वहाँके मनुष्योंमें याख्या-भिक्षा माँगना और और करमह-टैक्स वसल करना अथवा अपराध होनेपर जंजीर आदिसे हाथोंका पकड़ा जाना नहीं होता । म्लानता-सरहा जाना पुष्पमालाभों में ही है वहाँके मनुष्यों में म्लानता-खदासीनता अथवा निष्प्रभतानहीं है। और बन्धन-रस्ती चगैरहस्रे बाँधा जाना केवल हाथियोंने ही है वहाँ है मनुष्योंमें बन्धन-कारागार आदिका बन्धन नहीं है ॥११८-११९॥ उस नगरीके उपवन ठीक वध्वर अर्थात् दम्पतिके समान सबको अतिशय प्रिय उगते हैं क्योंकि वध्वरको छोग जैसे

भ कर्णाभरणानि । -वर्तासेकाः द० । २ चकासते म०;ल०। ३ ददिते । ४ पयोऽन्यै- अ०,द०,स०,प०। ५ अप्राप्तस्थिरत्वाः । ६ यस्यां यादांसीव अ०,प०,द०,म०,स०,ल०। ७ अण्डारराहतत्वम्, पसे विकुड्मलत्वम् । ८ स्रीत्वं भीतिश्व । ९ नीवस्वं च । १० निक्किद्यातं स्वक्षत्वम् , पसे क्रूर्तं च । ११ पक्षिभः कान्तं च । १२ सपुष्प- मस्तकम् । १३ वाणः क्षिण्टः वधृवरे, पसे कारः ।

इति प्रतीतमाहात्म्या विजयार्क् महीसृतः । 'सद्वृत्तवर्णसंकीणी सा पुरी तिलकायते ॥१२१॥ तस्याः 'पितरभूत्खेन्द्रमुकुटारूढशासनः' । खगेन्द्रोऽतिबलो नाम्ना प्रतिपक्षबळक्षयः' ॥१२२॥ स धर्मविजवी' जूरो जिगीपुरिसण्डले । 'षाबुगुण्येनाजबस्कृत्रस्नं विषक्षमनुपेक्षितम्" ॥१२३॥ सकुर्वन्त्रुद्धसंयोगं विजितेन्द्रियसाधनः' । 'साधनैः प्रतिसामन्तान् छील्येवोह्मूल्यत् ॥१२४॥ 'भहोदबो महोत्तु क्षयंशा भास्वन्महाकरः । महादानेन सोऽपुष्णादाश्चितानिव दिग्द्विपः ॥१२५॥ छसहन्तांज्ञु तस्यास्यं ''सउयोत्सनं विम्बमैनदवम् । जिल्वेव भूपताकाभ्यामुस्थिसाभ्यां ज्यराजत ॥१२६॥

बड़ी उत्सुकतासे देखते हैं उसी प्रकार वहाँ के उपवनों को भी लोग बड़ी उत्सुकतासे देखते हैं। वध वर जिस प्रकार वयस्कान्त-तरुण अवस्थासे सुन्दर होते हैं उसी प्रकार उपवन भी वयस्कान्त-पक्षियों से सन्दर होते हैं। बधुवर जिस प्रकार सपुष्पक-पुष्पमाना थों से सहित होते हैं इसी प्रकार उपवन भी सपुष्पक-फूलोंसे सहित होते हैं। और वधूवर जिस प्रकार बाणाङ्कित-वाणचिह्न से चिह्नित अथवा धनुषवाण से सहित होते हैं उसी प्रकार उपवन भी वाण जातिके वृक्षोंसे सहित होते हैं ॥१२०॥ इस प्रकार जिसका माहात्म्य प्रसिद्ध है और जो अनेक प्रकारके सम्बरित्र ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णोंसे न्याप्त है ऐसी वह अलका नगरी उस विजयार्ध पर्वतरूपी राजाके मस्तकपर गोल तथा उत्तम रंगवाले तिलकके समान स्शोभित होती है ॥१२१॥ उस क्षालकापरीका राजा अतिवल नामका विद्याधर था जो कि शत्रुक्षोंके बलका ज्ञय करनेवाला था और जिसकी आज्ञाको समस्त विद्याधर राजा मुक्कटके समान अपने मस्तकपर धारण करते थे ॥१२२॥ वह अतिवल राजा धर्मसे ही ( धर्मसे अथवा स्वभावसे ) विजय लाभ करता था शरवीर था और शत्रुसमृहको जीतनेवाला था। उसने सन्धि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय स्त्रीर द्वैधीभाव इन छह गुणोंसे बड़े बड़े शत्रु सोंको जीत लिया था ॥१२३॥ वह राजा हमेशा वद्ध मनुष्योंकी संगति करता था तथा उसने इन्द्रियोंके सब विषय जीत लिए थे इसीलिये वह अपनी सेना द्वारा बड़े-बड़े शत्र मोंको सीलामात्रमें ही उखाड़ देता था-नष्ट कर देता था ॥१२४॥ वह राजा दिगाजके समान था क्योंकि जिस प्रकार दिगाज म ।न् उदयसे सहित होता है उसी प्रकार वह राजा भी महान् उदय ( वैभव )से सहित था दिग्गज जिस प्रकार उँचे वंश ( पीठकी शेद ) का धारक होता है उसी प्रकार वह राजा भी सर्वश्रेष्ट वंश-क्रळका धारक था-उच कुछमें पैदा हुआ था । दिगाज जिस प्रकार भारवन्महाकर-प्रकाशमान लम्बी संख्या धारक होता है उसी प्रकार वह राजा भी देवी ज्यान लम्बी अजाओंका धारक था तथा दिग्गज जिस प्रकार अपने महादानसे-भारी मदजलसे भ्रमर आदि आश्रित प्राणि-बोंका पोषण करता है उसी प्रकार वह राजा भी अपने महादान-विवृत्त दानसे शरणमें आये हुए पुरुषोंका पोषण करता था ॥ १२५॥ उस राजाके मुखसे शोभायमान ब्रॉतोंकी किरगों निकल रही थीं तथा दोनों भोहें कुछ ऊपर को उठी हुई थीं इसिछए ऐसा जान पडता था मानों उसके मुखने चन्द्रिकासे शोभित चन्द्रमाक्षे जीत छिया है और इशीछिए उसने अपनी

१ सद्वृत्तं येषां ते तैः सङ्कोर्णाः, सद्वृत्तं च वर्णं च इत्ति सद्वृत्तवणे ताभ्यां सङ्कोर्णा च । २ प्रभु-अ०, द०, स०, द० । ३ आरोपिताज्ञः । ४ क्षयः प्रलयकालः । ५ दैववलवान् । ६ 'सन्धिविष्णद्वया-' नासनद्वेधाश्रया इति वव्गुणाः' षङ्घणा एव षङ्घण्यं तेन । ७ सावधानं यथा भवति । ८ काणप्रामः । ९ सेनाभिः । सामन्तैः प० । १० पक्षे पृष्ठास्थि । ११ सज्ज्योतस्तुं द० ।

'सपुरपकेशमस्याभादु समाङ्गं 'सदानवस् । त्रिकृटाग्रभिषोपान्तपतच्चामरिमिशंरम् ॥१२७॥
पृश्च षक्षःस्थलं हारि 'हारवर्ल्जीपरिष्कृतम्' । क्रीडाद्विपायितं लक्ष्म्याः स बभार गुणाम्बुधिः ॥१२८॥
करी करिकराकारावृरू कामेषुधीयितौ । 'कुरुविन्दाकृतीजङ्के क्रमावम्बुजस्क्वती ॥१२९॥
'श्रितश्रतीकमिश्यस्य 'कृतं वर्णनयानया । यद्यचारूपमावस्तु तत्तरस्वाङ्गं जिंगीषतः' ॥१३०॥
मनोहराष्ट्री तस्याभूत् श्रिया नाम्ना मनोहरा । मनोभवस्य जैत्रेषुरिव या रूपशोभया ॥१३१॥
स्मितपुरपोऽवला भन्तुः श्रियासीहलतिकेव सा । हितानुबन्धिनी जैनी' विद्येव च यशस्करी ॥१३२॥
तयोर्महाबल्ख्यातिरभूरसूनुमैहीदयः । यस्य 'वजातावभूश्मीतिः पिण्डीभृतेव बन्धुषु ॥१३३॥
कलासु कौशलं शौर्य्यं त्यागः प्रज्ञा क्षमा त्या । 'रिष्टतिः सस्य च शौनं च गुणास्तस्य निसर्गजाः ॥१३५॥
स्पर्ययेव वपुर्वृद्वी विवृद्धाः प्रत्यहं गुणाः । स्वर्क्ष क्षेत्रत्र भूष्णृतां क्षिप्रसाम्याद्विवर्धते ॥१३५॥

भौढों रूप दोनों पताकाएँ फहरा रक्ली हों ।।१२६।। महाराज अतिबलका मस्तक ठीक त्रिकटा-चल की शिखरके समान शोभायमान था क्योंकि जिस प्रकार त्रिकृटाचळ-सपुर किश-पुष्पक विमानके स्वामी रावणसे सहित था उसी प्रकार उनका मस्तक भी सपुडपकेश-अर्थात पूडप-यक्त केशों से सहित था। त्रिकटाचलका शिखर जिस प्रकार सदानव-दानवों से-राक्षसों से सहित था उसी प्रकार उनका मस्तक भी सदानव-हमेशा नवीन था-इयाम केशोंसे सहित था। भौर त्रिकूटाचलके समीप जिस प्रकार जलके झरने झरा करते हैं उसी प्रकार उनके मस्तकके समीप चौर दुल रहे थे ।।१२७। वह राजा गुणोंका समुद्र था, उसका वक्षःस्थल आयन्त विस्तृत था, सुन्दर था और हाररूपी लताओं से घिरा हुआ था इसलिए ऐसा जान पहता था मानो छद्मीका कीड़ाद्वीप ही हो ॥१२८॥ उस राजाकी दोनों भुजायें हाथीकी सुंड़के समान थीं, जाँघें कामदेवके तरकसके समान थी, विंडरियाँ पद्मरागमणिके समान सुदृढ़ थीं और चरण कमलों के समान सुन्दर कान्ति के धारक थे ॥१२९॥ अथवा इस राजाके प्रत्येक अङ्गका वर्णन करना व्यर्थ है क्योंकि संसारमें सुन्दर वस्तुओंकी वपमा देने योग्य जो भी वस्तुएँ हैं उन सब को यह अपने श्रंगों के द्वारा जीतना चाहता है। भावार्थ - संसार्में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसकी उपमा देकर उस राजाके श्रंगोंका वर्णन किया जावे ॥१३०। उस राजाकी मनोहर अंगोंको धारण करनेवाली मनोहरा नामकी रानी थी जो अपनी सौन्दर्य-शोभाके द्वारा ऐसी माळम होती थी मानो कामदेवका विजयी वाण ही हो ।।१३१।। वह रानी अपने पतिके लिए हास्यरूपी पुष्पसे शोभायमान लताके समान प्रिय थी भौर जिनवाणीके समान हित चाहनेवाली तथा यशको बढानेवाली थी ।।१३२।। उन दोनोंके श्रातिसय भाग्यशाली महावत नामका पुत्र उत्पन्न हमा। उस पुत्रके उत्पन्न होते ही उसके समस्त सहोद्रों में प्रेम भाव पकत्रित होगया,था।।१३३।। कताओं में कुशलता सुरवीरता, दान, बुद्धि, ज्ञमा, द्या, धेर्य, सत्य और शौच ये उसके स्वाभा-विक गुण थे।।१३४।। उस महाबलका शरीर तथा गुण ये दोनों प्रतिदिन परस्परकी ईव्योसे बृद्धि-को प्राप्त हो रहे थे अर्थात् गुणोंकी वृद्धि देखकर शरीर बद रहा था और शरीरकी वृद्धिसे गुण बद रहे थे। सो ठीक ही है क्योंकि एक स्थानपर रहनेवालोमें कियाकी समानता होनेसे ईर्ष्या हुआ ही

९ पुष्पक वसहितम् पुष्पकविमानाभी द्यासहितं च। सरावणिभिति यावत्। २ नित्यं नूतनं सराक्षसं सा। ३ हारावलि - स०। ४ भलङ्कृतम्। ५ पद्यागगरन पृशकृती। 'क्रविन्दस्तु मुस्तायां क्रव्माषत्रहिन् भेदयोः। हिहु डे पद्यारागे च मुक्तेऽपि समीरितः॥'' ६ भवयवं प्रति। ७ भलम्। ८ जिंगीपिति स०, म०, ल०। ९ जैनागम इव। ९० उत्पत्ती। ९९ सन्तोषः। १२ भूतानां स०, म०, ल०।

'राजविद्याश्चतस्त्रोऽपि सोऽध्येष्ट गुरुसिक्वयो । स'ताभिर्विवयो भाभिः स्वाभिरुविवाह्यमान् ॥१६६॥ 'सोऽधीय'विव्यक्षि विद्यां 'गुरुसंस्कारयोगतः । दिदीपेऽधिकमिर्विष्मा'निवानिकसमिन्वतः ॥१२७॥ प्रस्तयाद्यास्त्राच्याचान्गुणानस्य मस्वा योग्यस्वपोषकान् । योवराज्यपदं सस्मै सोऽनुमेने खगाधिपः ॥१६८॥ संविभक्ता तयोर्लंक्मीश्चिरं रेजे छतायतिः । हिमवस्यम्बुराशौ च व्योमगङ्गेव सङ्गता ॥१३९॥ स राजा तेन पुत्रेण 'पुत्री बहुसुतोऽप्यभूत् । नभोभागो यथाक्केण ज्योतिष्माङ्गापरैग्रंहैः ॥१४०॥ भयान्येद्युरसौ राजा निर्वेदं विषयेष्वगात् । वितृष्णः कामभोगेषु प्रवज्याये कृतोव्यमः ॥१४९॥ विषयुष्पमिवास्यन्तिवषमं प्राणहारकम् । 'महादृष्टिविषस्थानिमव चात्यन्तभीषणम् ॥१४२॥ 'निर्मुकमाव्यवद् भूयो न भोग्यं मानशाकिनाम् । दुष्ककत्रमिवापायि हेयं राज्यममंस्त सः ॥१४३॥ भूयोऽप्यविन्तद्वीमानिमां संसारवह्यरीम् । 'प्उत्सेःस्यामि महाध्यानकुठारेण 'रक्षमीमवन् ॥१४४॥ मृद्यं मिध्यात्वमेतस्याः पुष्यं 'रविषयासवे ॥१४५॥

करती है।। १३५।। उस पुत्रने गुरुओं के समीव आन्वीत्तिकी आदि चारों विद्याश्रोंका श्रम्ययन किया था तथा वह पुत्र उन विद्याश्रोंसे ऐसा शोभायमान होता था जैसा कि उदित होता हुआ सूर्य अपनी प्रभाषों से शोभायमान होता है । १३६॥ उसने गुरुओं हे संयोग और पूर्वभव हे संस्कार के सुयोगसे समस्त विद्याएँ पढ़ जी जिनसे वह वायुके समागमसे अग्निके समान और भी अधिक देदीप्यमान हो गया ॥१३७॥ महाराज अतिबल्लने अपने पुत्रकी योग्यता प्रकट करनेवाले विनय आदि गुण देखकर उसके लिए युवराज पर देना स्वीकार किया ।।१३८।। उस समय पिता पुत्र दोनोंमें विभक्त हुई राज्य लक्ष्मी पहलेखे कहीं अधिक विस्तृत हो हिमालय और समुद्र दोनोंमें पड़ती हुई आकाश और गंगा की तरह चिरकालतक शोभायमान होती रही ॥१३९॥ यद्यपि राजा अतिवलके और भी अनेक पुत्र थे तथापि वे उस एक महावल पुत्रसे ही अपने आपको पुत्रवान माना करते थे जिस प्रकार कि आकाशमें यद्यपि अनेक प्रह होते हैं तथापि वह एक सूर्य प्रहके द्वारा ही प्रकाशनान होता है अन्य प्रहोंसे नहीं ।।१४०।। इसके अनन्तर किसी दिन राजा अतिवल विषयभोगोंसे विरक्त हुए। और कामभोगोंसे तृणारहित होकर दीचा प्रहुण करनेके लिए उद्यम करने लगे ॥१४१॥ उस समय उन्होंने विचार किया कि यह राज्य विषयुष्पके समान अयन्त विषम और प्राणहरण करनेवाला है। दृष्टिविष सर्पके समान महा भयानक है, व्यभिवारिणी खीके समान नाश करनेवाला है तथा भोगी हुई पुष्पमालाके समान **बच्छिष्ठ है** अतः सर्वथा हेय है-छोड़ने योग्य है, स्वाभिमानी पुरुषों के सेवन करने योग्य नहीं है ॥१४२-१४३॥ वे बुद्धिमान महाराज अतिबल फिर भी विचार करने लगे कि मैं उत्तम त्रमा धारण कर अथवा ध्यान अध्ययन आदिके द्वारा समर्थ होकर-अपनी आत्म-शक्तिको बढ़ाकर इस संसार रूपी बेळको अवश्य ही उखाइँ गा ।।१४४।। इस संसार रूपी बेलकी मिध्यात्व ही जड़ है, जन्ममरण आदि ही इसके पुष्प हैं और अनेक व्यसन अर्थात

१ आग्वीक्षकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिरिति वत्हो राजविद्यः । आग्वीक्षक्यात्मविज्ञानं धर्माधर्मी त्रयीस्थिती । अर्थानर्थी च वार्तायां दण्डनीर्था नयानयी ॥'' २ सोऽवधार्याखिलां अ० । सोऽत्रीयाश्चिका विद्या द०,प०,म०, स० । ३ अधीयानः [स्मरन्] । ४ उपनयनादि । ५ अगिनः । ६ समिन्धितः स० । समागमात् म०,ल० । ७ पुत्रवान् । ८ दृष्टिविषाहिप्रदेशम् । ९ अनुभुक्तम् । ९० छेदं करिष्यामि । उच्छेस्स्यामि द०, ट० । ९९ अक्षमः अमो मवन् क्षमीभवन् क्षमावान् । १२ जातिजरादिकम् । १३ दुःखानि । 'व्यसनं विपरिश्रंशे' इत्यमिधानात् । १४ विषयपुष्यरसनिमित्तम् । 'हेतौ कर्मणः' इति स्त्राक्षिमित्ते सप्तमी । अत्र सेव्येयम् [सेव्या इयम् इति

यौवर्नं भ्रणभक्तिदं भोगा भुक्ता न तृत्ये । 'प्रस्युतास्यन्तमेवैतैस्तृष्णाचिरभिवद्वंते ॥१४६॥ ज्ञारीरमिद्मस्यन्त'वृत्तिबीभस्वक्वाइवतम् । 'विकास्यतेऽच वा इवो वा मृत्युवञ्जविव्यूणितम् ॥१४६॥ ज्ञारीरवेणुरस्वन्तकलो हुर्ग्रन्थिसन्ततः । 'प्युष्टः काळाग्निना सद्यो 'भस्मसास्यास्पुरद्ध्वनिः ॥१४८॥ बन्धवो वन्धनान्येते धनं दुःसानुबन्धनम् । विषया विषसंपृक्तविषमाण्ञानसन्निभाः ॥१४९॥ सद्छं राज्यभोगेन छक्ष्मीरतिचलाचला । सम्पदो जलकक्लोलविलोलाः सर्वमधुवम् ॥१५०॥ इति निश्चित्य धीरोऽसावभिषेकपुरस्सरम् । स्नवे राज्यसर्वस्वमिदं ताविषल्यतः ॥१५९॥ ततो गज इवापेतबन्धनो निःस्तो गृहात् । बहुभिः सेवरै साद्यं दीक्षां स समुवाददे ॥१५२॥ जिगीषु बलवद्गुत्स्या किस्ता च सुसंहतम् ॥ महानागफणारस्तमिव चान्येर्दुरसदम् ॥१५३॥ नाभिकालोज्ञवस्कक्पतक्तालमिवाम्बरंः । भूषणेद्व परित्यक्तमपेतं दोषवत्त्वया ॥१५४॥ । 'उदक्रसुखहेतुत्वाद् गुरूणामिव सद्वयः । नियतावासग्रूम्यस्वात् 'प्वतामिव मण्डलम् ॥१५५॥

दुःख प्राप्त होना ही इसके फल हैं। केवल विषयरूपी आसवका पान करनेके लिये ये प्राणीरूपी भौरे निरन्तर इस कताकी सेवा किया करते हैं ।। यह यौवन क्षणभंगर है और ये पञ्चेन्द्रियों के भोग यद्यपि अनेक बार भोगे गये हैं तथापि इनसे तृप्ति नहीं होती, तृप्ति होना तो दूर रहो किन्तु तृष्णाल्पी अग्निकी सातिशय युद्धि होती है।। यह शरीर भी अत्यन्त अपवित्र, घृणाका स्थान और नश्वर है। आज अथवा कल बहुत शीघ्र ही मृत्यु-रूपी वजरे पिसकर नष्ट हो जावेगा। मथवा दुःखरूपी फलसे युक्त और परिष्रह रूपी गाँठोंसे भरा हुमा यह शरीररूपी बाँस मृत्युरूपी अग्निसे जलकर चट घट शब्द करता हुआ शीघ्र ही भरमरूप हो जावेगा ।। ये बन्धुजन बन्धनके समान हैं, धन दुःखको बढ़ानेवाछा है और विषय विष मिले हुए भोजनके समान विषम हैं ॥ टक्ष्मी अत्यन्त चक्रत हैं. सम्पदायें जलकी लहरोंके समान चणभंगुर हैं, अथवा कहाँ तक कहा जावे यह सभी कुछ तो आस्यर है इबिलये राज्य भोगना अच्छा नहीं -इसे हर एक प्रकारसे छोड़ ही देना चाहिये ॥१४४-१५०॥ इस प्रकार निश्चय कर धीर वीर महाराज अतिबलने राज्याभिषेक पूर्वक अपना समस्त राज्य पुत्र-महावलके लिये सौंर दिया। और अपने बन्धनसे छुटकारा पाये हुए हाथीके समान घरसे निकलकर अनेक विद्याघरोंके साथ वनमें जाकर दीक्षा लेकी ॥१५१-१५२॥ इसके परवात् महाराज अतिबल पवित्र जिन लिङ्ग धारणकर विरकाल तक कठिन तपश्चरण करने लगे। उनका वह तपश्चरण किसी विजिगीपु — (श्त्रुऑपर विजय पानेकी अभिलाधी) सेनाके समान था क्योंकि वह सेना जिस प्रकार गुप्ति-वरछा आदि इथियारों तथा समिति यों-समूहों से सुसंवृत रहती है उसी प्रकार उनका वह तपश्चरण भी मनोग्नि, वचनगृप्ति, भौर कायगुप्ति इन तीन गुप्तियों से तथा ईयो, भाषा, एषणा, आदान-निक्षेपण भौर प्रतिष्ठापन इन पाँच समितियों से सुसंवृत - सुरिक्ति था। अथवा उनका वह तपश्चरण किसी महासर्प के फणमें छगे हुए रत्नोंके समान भन्य साधारण मनुष्योंको दुर्छभ था। उनका वह तपश्चरण दोषोसे रहित था तथा नाभिराजाके समय होनेवाले वस्त्राभूषण रहित कल्पवृक्षके समान

१ पुनः किमिति चेन् । २ दुर्गन्धि । ३ विलयमेष्यति । विनादयते अ०, स० । विनदयते म०, द० । ४ प्राणान्तफरुः दुःस्नान्तफलश्च । ५ संस्थितः प०, म० । ६ दग्धः । ७ भस्माधीनं भवेत् । ८ अतिशयेन चन्नलः । 'चल कम्पने' इति धातोः कर्तर्यच्पस्यये 'चलिचल्पतिव दोऽचीति द्विभोवे अभ्यागिति पूर्वस्य अगारामः । ९ सदी । १० योगविष्रहतया । पक्षे रक्षया । ११ उत्तरकालः । ११ विद्वगानाम ।

विवादभयरैन्यादिहानेः सिद्धारपरोपमम् । 'क्षमाधारतया वातवलमस्यितिमुद्दहत्' ॥१५६॥ निःसक्तवादिवाभ्यस्तपरमाणुविचेष्टितम्' । निर्वाणसाधनस्वाच्च रक्षप्रयमिवाजकम् ॥१५७॥ सोऽन्यु दारगुणं भूरितेजोभासुरमूर्जितम् । पुण्यं जैनेश्वरं रूपं वृष्णसेपे चितं तपः ॥१५८॥ ततः कृताभिषेकोऽसौ वळशाली महावळः । राज्यभारं दधे नम्रखेचराभ्यचितकमः ॥१५९॥ स देववलसम्पन्नः 'कृतधीरिवचेष्टितः । दोवंलं प्रथयामास संहरन्द्विपतां बलम् ॥१६०॥ मन्त्रशक्या प्रतिष्वस्तिम् विद्वार्था विद्विद्यः । महाहव द्वाभूवन् विक्रियाविमुखास्तदा ॥१६१॥ 'तसिम्नारूरमाधुमें वृष्णः प्रीति प्रजादशः । चृतद्वम द्व स्वादुसुपक्वफळशाळिनि ॥१६२॥ नाध्वर्यमभवचिक्षणो न चाति मृतुतां दधे । मध्यमां वृत्तिमाश्रित्य स जगद्वशमानवत् ॥१६२॥ 'उभयेऽपि द्विषस्तेन शमिता भूतिमिच्छता । काळादौद्धस्यमाधाता जळदेनेव पांसवः ॥१६४॥ सिद्धिर्थमार्थकामानां नावाधिष्ट परस्परम् । तस्य प्रयोगनैपुण्याद्वन्ध्नं भूत्यमिवागताः ॥१६५॥ सिद्धिर्थमार्थकामानां नावाधिष्ट परस्परम् । तस्य प्रयोगनैपुण्याद्वन्धं भूत्यमिवागताः ॥१६५॥

शोभायमान था। अथवा यों किह्ये कि वह तपश्चरण भविष्यत्कालमें सुखका कारण होनेसे गृहब्रोंके सद् वचनोंके समान था। निश्चित निवास स्थानसे रहित होनेके कारण पक्षियोंके मण्डलके समान था । विषाद, भय, दीनता आदिका अभाव हो जानेसे सिद्धशान-मोक्षमन्दिरके समान था। ज्ञमा-श न्तिका आधार होनेके कारण (पक्षमें पृथिवीका आधार होनेके कारण) बातवलयकी उपमाको प्राप्त हुआ सा जान पड़ता था। तथा परिप्रहरहित होनेके कारण प्रथक रहने वाले परमाणुके समान था। मोक्तका कारण होनेसे निर्मल रत्नत्रयके तुल्य था। अविशय उदार गुणों से सहित था, विपुत्त तेजसे प्रकाशमान और आत्मबलसे संयुक्त था।।१५३-१५८॥ इस प्रकार अतिवत्तके दीचा प्रहण करनेके पश्चात् उसके बलशाली पुत्र महाबलने राज्यका भार धारण किया। इस समय अनेक विद्याधर नम्र होकर उनके चरणकमलोंकी पूजा किया करते थे ॥१५९॥ वह महाबल दैव और पुरुषार्थ दोनोंसे सम्पन्न था, उसकी चेष्टाएँ वीर मानवके समान थीं तथा उसने शत्रुओं के बलका संहार कर अपनी मुनाओं का बल प्रसिद्ध किया बा ॥१६०॥ जिस प्रकार मन्त्रशक्तिके प्रभावसे बडे-बड़े सर्प सामर्थ्यहीन होकर विकारसे रहित हो जाते हैं-बशीभूत हो जाते हैं उसी प्रकार उसकी मंत्रशक्ति (विमर्शशक्ति) के प्रभावसे बड़े-बड़े सर्प सामध्येहीन होकर विकारसे रहित (वशीभूत) हो जाते थे। ॥१६१॥ जिस प्रकार स्वादिष्ट और पके हुए फलोंसे शोभ।यमान आम्र वृक्षपर प्रजाकी प्रेमपूर्ण दृष्टि पड़ती है उसी प्रकार माधुर्य आदि अनेक गुणोंसे शोभायमान शजा महावजपर भी प्रजाकी प्रोमपूर्ण दिन्द पड़ा करती थी॥१६२॥ वह न तो अत्यन्त कठोर था और न अतिशय कोमलताको ही धारण किये था किन्तु मध्यम वृत्तिका आश्रय कर उसने समस्त जगतको वशीभूत कर लिया था ॥१६३॥ जिस प्रकार प्रीष्म कालके आश्रयसे उड़ती हुई धृलिको मेघ शान्त कर दिया करते हैं उसी प्रकार समृद्धि चाइनेवाले उस राजाने समय नुसार उद्धत हुए-गर्वको प्राप्त हुए अन्तरङ्ग (काम क्रोध मद मात्सर्य स्रोम और मोह ) तथा बाह्य दोनों प्रकारके शत्रुओंको शान्त कर दिया था।।१६ ४। राजाके धर्म अर्थ और काम, परस्परमें किसीको बाधा नहीं पहुँ चाते थे-त्रह :समानस्तप

<sup>9</sup> क्षान्तेराधारखेन, पक्षे क्षितेराधारखेन। २ -मुद्रहन् अ०, स०, स०, स०। ३ अभ्यस्तं पर-माणोविंचेष्टितं येन । ४ तपश्चकार । ५ निध्यन्नबुद्धि । कृतधीर्धारवेष्टितः प०। -बीरचेष्टितः ल०। ६ परिष्वस्त-अ०, द०, स०, प०। ७ धृतिप्रयस्त्वे । 'स्वादुप्रियो च मधुराविरयनिधानत्त्। ८ बाह्याभ्यन्तरशत्रवः। 'अयुक्तितः प्रणीताः कामकोधलोभमानमदह्योः क्षितीनामन्तरङ्गोऽरिषह्वर्यः। ९ बन्धुलम् ।

प्रायेण राज्यमासाद्य भवित मद्कर्कशाः । नृपेभाः सतु नामाद्यत् 'प्रस्युतासीत्मसक्षधीः ॥१६६॥ वयसा रूपसम्पत्या कुळजात्यादिभिः परे । भजिन्त मदमस्यैते गुणाः प्रशममाद्युः ॥१६०॥ राज्यळक्षम्याः परं गर्वमुद्धहन्ति नृपास्मजाः । 'कामविद्येव विमोक्षोः साभू सस्योपशान्तये ॥१६०॥ अन्यायध्वनिरुत्सन्नः' 'पाति तस्मिन्सुराजनि । प्रजानां अयसंक्षोभाः स्वप्नेऽप्यासन्न जातुचित् ॥१६०॥ अन्यायध्वनिरुत्सन्नः 'पाति तस्मिन्सुराजनि । प्रजानां अयसंक्षोभाः स्वप्नेऽप्यासन्न जातुचित् ॥१६०॥ अध्यस्य यौवनारम्भे रूपमासीज्ञगर्वद्यांने । चक्षुवी पुनरस्यास्यमण्डने 'दृश्यद्रशंने ॥१७०॥ अधास्य यौवनारम्भे रूपमासीज्ञगर्वव्यम् । पूर्णस्येव शशाङ्कस्य द्धतःसक्ष्याः कलाः ॥१७०॥ अदृश्यो मद्गोऽनङ्गो दृश्योऽसौ चारुविग्रदः । तदस्य मद्गो तूर्मोपम्यपदमप्यगात् ॥१७२॥ तस्याभादिकसङ्गार्वे मुदुक्षितमूर्वं जम् । शिरोविन्यस्तमकुरं' भेरोः कृटमिवाश्रितम्' ॥१७२॥ स्रकाटकस्य विस्तीणंमुन्नतं रुचिमाद्ये । स्वभ्या विश्वान्तये 'विस्तमिव हैमं शिलातस्म्म् ॥१७४॥ अर्थेले तस्य रेजाते कुटिले स्वभायते । मदनस्यास्रशास्त्रात्यां घनुषोरिव यष्टिके ॥१७५॥ चक्षुपी रेजतुरतस्य अ्वापोपान्तवर्त्तिनी । विषमेषोरिवाशेषजिगीषोरिषुयम्त्रके १३॥१७६॥

से तीनोंका पाउन करता था जिससे ऐसा माळून होता था मानी इसके कार्य ही चतराईसे इक्त तीनों वर्ग परस्परमें मित्रताको ही प्राप्त हुए हों ।।१६५।। राजा रूपी हस्ती राज्य पाकर प्रायः मदसे ( गर्वसे पत्तमें मदजनसे ) कठोर हो जाते हैं परन्तु वह महावल मदसे कठोर नहीं हुआ था बल्कि स्वच्छ बुद्धिका धारक हुआ था।। १६६॥ अन्य राजा छोग जवानी, रूप, पेश्वर्य, कुछ, जाति आदि गुणोंसे मद-गर्व करने बगते हैं परन्तु महाबछके उक्त गुणोंने एक शान्ति भाव ही धारण किया था ॥१६७॥ प्रायः राजपुत्र राज्यकदमीके निम्लिसे परम श्रहंकारको प्राप्त हो जाते हैं परन्तु महाबल राज्यलच्मीको पाकर भी शान्त रहता था जैसे कि मोक्की इच्छ। करनेवाछे मुनि कामविद्यासे सदा निर्विकार और शान्त रहते हैं ॥१६८॥ राजा महाबलके राज्य करनेपर 'अन्याय' शब्द ही नष्ट हो गया था तथा भय और क्षोभ प्रजाको कभी स्वप्नमें भी नहीं होते थे ॥१६८॥ उस राजाके राज्यकार्यके देखनेमें गुप्तचर और विचार शक्ति ही नेत्रका काम देते थे। नेत्र तो केवल मुखकी शोभाके लिए अथवा पदार्थीके देखनेके बिए ही थे ॥१७०॥ कुछ समय बाद यौबनका प्रारम्भ होनेपर समस्त कळाओं के घारक महा बलका रूप उतना ही लोकपिय हो गया था जितना कि सोलहों कलाओंको धारण करनेवाले चन्द्रमाका होता है ॥१७१॥ राजा महावल और कामरेच दोनों ही सुन्दर शरीरके धारक थे अभी तक राजाको काम देव की उपमा ही दी जाती थी परन्तु काम देव अहरय हो गया और राजा महाबल दृश्य ही रह आये इससे ऐसा मालून होता था मानो कामदेवने उसकी उपमाको द्रसे ही छोड़ दिया था ॥१७२॥ उस राजाके मस्तकपर भ्रमरके समान काले. कोमल खौर घंघरबाले बाल थे, ऊपरसे मुकुट लगा था जिससे वह मस्तक ऐसा मालम होता था मानो काले मेघोंसे सहित मेरु पर्वतका शिखर ही हो ॥१७४॥ इस राजा का छछाट अतिशय विस्तृत और ऊँचा था जिससे ऐसा शोमायमान होता था मानो दक्ष्मीके विश्रामके छिए एक सुवर्शमय शिका ही बनाई गई हो ॥१७४॥ उस राजाकी अतिशय लम्बी और टेव्री मोहोंकी रेखाएँ ऐसी मालूम होती थीं मानों कामदेवकी अखशासामें रखी हुई दो धनुषयष्टि ही हों ॥१७५॥ भौंह रूपी बापके समीपमें रहनेवाळी उसकी दोनों घाँखें ऐसी शोभायमान होती थीं मानों समस्त जगतु-

१ पुनः किमिति चेत्। २ कामज्ञास्त्रम्। ३ निर्मोक्तुमिच्छोः। ४ नष्टः। ५ रक्षति सति। ६ गृद्धदृष्यः। ७ दश्यं द्रष्टुं योग्यं घटपटादि। ८ मभ्यगात् प॰, स॰, द॰, ल॰। ९ सदशम्। १० मुकुटं अ०, ल॰। ११ सज्ञाताश्रम्। १२ कृतम्। १३ वाणी।

सक्णैपालिके चाक् रत्नकुण्डलमण्डिते । श्रुताङ्गनासमाक्रीड'कीला'दोळाबिते द्यौ ॥१००॥ द्येऽसी नासिकावंदां तुङ्गं 'मध्येविकोचनम् । सद्वृद्धिस्पद्ध'रोघार्यं बद्ध'सेतुमिवायतम् ॥१००॥ मुखमस्य कसद्दन्तदीप्तिकेसरमावभी । महोत्पलमिवामोद्द्यालि दन्तच्छद्रच्छद्म्' ॥१००॥ पृथुवक्षी वभारासी हाररोचिर्जलप्लवम् । धारागृहमिबोदारं लक्ष्म्या 'निर्वापणं परम् ॥१८०॥ 'केयूररुचिरावंसी' तह्य शोभामुपेयतः कीडादी रुचिरी लक्ष्म्या विहारायेव निर्मिती ॥१८९॥ युगायतौ विभक्तिं स्य बाह् चारुतलाङ्कितौ । स 'सुराग इवोद्ग्रविटपौ पल्लवोज्ज्वलौ ॥१८२॥ धन्यक्षंत्रकं सध्यं 'रेसवलि लल्लितं द्यौ । महाव्यित्व सावर्षं सतरङ्गञ्च 'रेसेकतम् ॥१८२॥ धन्यक्षंत्रकं तस्य 'रेसेकलम् ॥१८२॥ धन्यक्षंत्रकं तस्य 'रेसेकलम् ॥१८२॥ सम्मास्तम्भनिमावृरू स धत्ते स्य कनद्युती । कामिनीइष्टिबाणानां लक्ष्याचिव निवेशितौ ॥१८५॥ वज्रशाणस्थिरं जङ्घे सोऽधत्त रुचिरकृती । मनोजजैत्रवाणानां 'र'निशानाबेव करूपते ॥१८६॥ पदतामरसद्वन्द्धं 'रेससदङ्गुलिप्त्रकम्। नलांशुकेसरं द्यो लक्ष्म्याः कुलगृहायितम् ॥१८०॥

को जीतनेकी इच्छा करनेवाछे कामदेवके बागा चलानेके दो यन्त्र ही हों ।।१७६॥ रतनजिलत कुण्डलों से शोभायमान उसके दोनों मनोहर कान ऐसे माळूम होते थे मानो सरस्वती देवीके भारतनेके लिए दो झुछे ही पड़े हों ॥१७७॥ दोनों नेत्रोंके बीचमें उसकी ऊँची नाक ऐसी जान पड़ती थी मानो नेत्रोंकी वृद्धि विषयक स्पर्धाको रोकनेके लिए बीचमें एक लम्बा पुल ही बाँध हिया हो ॥१७८॥ उस राजा का मुख सुगन्धित कमलके समान शोभायमान था। जिसमें दांतोंकी सन्दर किरणों ही केशर थीं भौर ओठ ही जिसके पत्ते थे ।।१७६॥ हारकी किरणोंसे शोभायमान उसका विस्वीर्ण वद्यास्थल ऐसा माळुम होता था मानो जलसे भरा हुआ विस्तृत. इस्कृष्ट और सन्तोषको देनेवाल। सन्दर्भका स्नानगृह ही हो ॥१८०॥ केय्र (बाहुबन्ध) की कान्तिसे सहित उसके दोनों कन्धे ऐसे शोभायमान होते थे मानो लक्ष्मीके विहारके लिए बनाये गये हो मनोहर की डाचल ही हों ।।१८१।। वह युग (जुआँरी) के समान लम्बी और मनोहर इथेलियों से अंकित भुजाओं को धारण कर रहा था जिससे ऐसा मालून हो रहा था मानो कोवलोंसे शोभायमान दो बढी-बढी शाखाओंको धारण करनेवाला कल्पवृत्त ही हो ॥१८२॥ वह राजा गम्भीर नामिसे युक्त और त्रिविलसे शोमायमान मध्य भागको धारण किये हुए था जिससे ऐसा माल्यम होता मानो भँवर और तरंगोंचे सहित बालुके टीलेको धारण करनेवाला समुद्र ही हो ॥१८३॥ करधनीसे घिरा हुआ उसका स्थूल नितम्ब ऐसा शोभायमान होता था मानो वेदिकासे चिरा हुआ जम्बुद्धीप ही हो ।।१=४।। देदीप्यमान कान्तिको धारण करने और कदली म्तरभकी समानता रखनेवाली उसकी दोनों जंबाएँ ऐसी शोभायमान होती थीं मानो खियोंके दृष्टि रूपी बाग्र वजानेके छिये खड़े किये गये दो निशानें ही हों ॥१८५॥ वह महाबज वज्रके समान स्थिर तथा सन्दर आकृति वाडी जंघाओं (विडरियों) को धारण किये हए था जिससे ऐसा मालूम होता था मानो कामरेवके विजयी वाणोंको तीक्ष्ण करनेके लिये दो जागा ही धारण किये हो ॥१८६॥ वह अङ्गुळीरूपी पत्तों से युक्त शोभायमान तथा नखोंकी किरगों रूपी केशरसे युक्त जिन दो चरणकमछोंको उद्दर्शके रहनेके छिये कुलपरम्परासे

१ आक्रीड: उद्यानम् । २ लीलां दो—स॰, ल० । ३ विलोचनयोर्भथ्ये । ४ स्पर्दि-म॰ । ५ छदं पत्रम् । ६ सुस्त्रहेतुम् । ७ सकेयूर्दवावंसी अ॰, प॰, द॰, स॰, स॰। १६ प्रक्रिसरी । ९ कक्पदृश्तः । १० गम्मीर-प॰, द॰, ल० । १९ स्र किमी स्वारी । १५ निशातनाय । १० लक्षाक्रमणाय्यो । १५ लस्स्वरूलि-म॰ त० ।

इत्यश्य रूपमुद्भूतनवयौवनविश्वमम् । कामनीयकमैं कथ्यमुपनीतिमवावभौ ॥१८८॥
न केवलमसौ रूपशोभयैवाजयज्ञगत् । ब्यजेष्ट मन्त्रशक्त्यापि वृद्धसंयोगलक्ष्यया ॥१८९॥
तस्याभूवन्मद्दाप्रज्ञाश्वत्वारो मन्त्रियुङ्गवाः । बहिश्वरा इव प्राणाः सुन्तिः धा दीर्घद्धिनः ॥१९०॥
महामितिश्च सिम्भव्यमितः शतमितित्वया । स्वयम्बुद्धश्च राज्यस्य मूकस्तम्भा इव स्थिराः ॥१९१॥
स्वयम्बुद्धोऽभवत्तेषु सम्यम्दर्शनशुद्धश्चः । शेषा मिथ्याद्दशस्तेऽमी सर्वे स्वामिहितोवताः ॥१९२॥
चतुर्भिः स्वरमात्वेस्तैः पादैरिव सुयोजितैः । महाबलस्य तद्वाज्यं पत्रथे समवृत्तवत् ॥१९३॥
स मन्त्रिभिश्चतुर्भिस्तैः कदाविच्च समं त्रिभिः । द्वाभ्यामेकेन वा मन्त्रमविसंवादिनाऽभज्ञत् ॥१९४॥
स्वयं निश्चितकार्यस्य मन्त्रिणोऽस्यानुशासनम् । चकुः स्वयं प्रबुद्धस्य जिनस्येवामरोत्तमाः ॥१९५॥
स्यस्तराज्यभरस्तेषु स स्वीभिः खचरोचितान् । बुभुजे सुचिरं भोगान् नभोगानामधिशिताः ॥१९६॥

चले आये दो घर ही हों ॥ १=७॥ इस प्रकार महाबळका रूप बहुत ही सुन्दर था उसमें नव-यौवतके कारण अनेक हाव भाव विकास उत्पन्न होते रहते थे जिससे ऐसा मालस होता था मानो सब जगहका सौन्दर्य यहाँ पर ही इकट्टा हुआ हो ॥१८८॥ उस राजाने केवल अपने रूपकी शोभासे ही जगत्को नहीं जीता था किन्तु वृद्ध जनोंकी संगतिसे प्राप्त हुई मन्त्र-शक्तिके द्वारा भी जीवा था ॥१८६॥ उस राजा के चार मन्त्री थे जो महाबुद्धिमान . स्तेही और दीर्घ-दर्शी थे। वे चारों ही मन्त्री राजाके बाह्य प्राणोंके समान माळुम होते थे ॥१९०॥ उनके नाम क्रमसे महामति, संभिन्नमति, शतमति और खयंबुद्ध थे। ये चारों ही मन्त्री राज्यके स्थिर मुक्तस्तम्भके समान थे ॥१९१॥ उन चारों मंत्रियोंमें खयंबुद्धनामक मंत्री शुद्ध सम्याहिष्ट था और बाकी तीन मन्त्री मिध्यादृष्टि थे। यद्यपि उनमें इस प्रकारका मतभेद था परन्त स्वामीके हित साधन करनेमें वे चारों ही तत्पर रहा करते थे ॥१९२॥ वे चारों ही मन्त्री उस राज्यके चरणके समान थे। इनकी उत्तम योजना करनेसे महावलका राज्य समयत्तके समाज अतिशय विस्तारको प्राप्त हुआ था । भावार्थ-बृत्त छन्दको कहते हैं-उसके तीन भेद हैं समब्रत्त. अर्धसमयत्त और विषमवृत्त । जिसके चारों पाद-चरण एक समान लक्षणके धारक होते हैं इसे समवत्त कहते हैं। जिसके प्रथम और वृतीय तथा द्वितीय और चतुर्थ पाद एकसमान तक्षणके घारक हों उसे अर्धसमयून कहते हैं और जिसके चारों पाद भिन्त-भिन्न सक्षणों के धारक होते हैं उन्हें विषमवृत्ता कहते हैं। जिस प्रकार एक समान लक्षणके धारक खारों पारों-चरणोंकी योजनासे-रचनासे समवृत्त नामक झन्दका भेद प्रसिद्ध होता है तथा प्रस्तार. आदिकी अपेक्षासे विस्तारको प्राप्त होता है उसी प्रकार उन चारों मन्त्रियोंकी योजनासे-सम्बक कार्य विभागसे राजा महाबद्धका राज्य प्रसिद्ध हुआ था तथा अपने अवान्तर विभागोंसे विस्तार को प्राप्त हुआ था ॥१९३॥ राजा महाबल कभी पूर्वीक चारों मन्त्रियों के साथ, कभी तीनके साथ, कभी दोके साथ और कभो यथार्थवादी एक खयंबुद्ध मन्त्रीके साथ अपने राज्यका विचार किया करताथा ॥१९४॥व ह राजा खर्य ही कार्यका निश्चय कर छेता था । मन्त्री उसके निश्चित किये हुए कार्यकी प्रशंसा मात्र किया करते थे जिस प्रकार कि तीर्थंकर भगवान दीक्षा खेते समय स्वयं विरक्त होते हैं, लौकान्तिक देव मात्र उनके वैराग्यकी प्रशंसा ही किया करते हैं ॥१६५॥ भावार्थं -- राजा महाबल इतने अधिक बुद्धिमान् और दीर्घ दर्शी विचारक थे कि उनके निश्चित

१ एकथा भावः ऐकथ्यम् । १ विद्रान्यः । 'निरीक्ष्य एव वक्तव्यं वक्तव्यं पुनरक्तता । इति यो विक्ति कोकेऽसिन् दीर्घदर्शी स उच्यते ॥' ३-जुर्शसनम् स०, द०, स० । ४ कोकान्तिकाः । ५ अथीशः ।

### मालिनीच्छन्दः

सृदुसुरिभसमीरैः सान्द्रमन्दारवीथी परिचयसुखरातिर्धृतसं भोगखेदः । सृदुरुपवनदेशासन्दनोदेशदेश्यान्<sup>र</sup> जितमदनिवेशान् स्त्रीसहायः स भेजे ॥१९७॥ इति 'सुकृतविपाकादानमत्खेचरोद्यन् मकुटमकरिकाभिः' स्पृष्टपादारविन्दः । चिरमरमत तस्मिन् खेचराद्रौ सुराद्रौ सुरपतिरिव सोऽयं भाविभास्वज्ञिनश्रीः ॥१९८॥

इत्याचे भगवज्ञिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिरुक्षणश्रीमहापुराणसंप्रहे श्रीमहाबरुाभ्युदय-वर्णनं नाम चतुर्यं पर्वे ॥४॥

विचारोंको कोई मन्त्री सदोष नहीं कर सकता या ॥१६६॥ अनेक विद्याधरोंका स्वामी राजा महाबल वपर्यु क चारों मंत्रियोंपर राज्यभार रखकर अनेक स्त्रियोंके साथ चिरकाछ तक कामरेवके निवासस्थानको जीतने और जन्दनवनके प्रदेशोंकी समानता रखनेवाछे उपवनोंमें वह बार-बार विहार करता था। विहार करते समय घनीभूत मन्दार घुश्लोंके मध्यमें अमण करनेके कारण सुखप्रद शीतछ, मन्द तथा सुगन्धित वायुके द्वारा उसका संभोग-जन्य समस्त खेद दूर हो जाता था॥१६७॥ इस प्रकार पुण्यके उदयसे नमस्कार करनेवाछे विद्याधरोंके देशीयमान मुकुटोंमें छगे हुए मकर आदिके चिह्नोंसे जिसके चरणकमछ बार-बार स्पृष्ट हो रहे थे—छुए जा रहे थे और जिस्ने आगे चडकर तीर्थंकरकी महनीय विभूति प्राप्त होने वाली थी ऐसा वह महाबछ राजा, मेरपर्वत पर इन्द्रके समान, विजयार्ध पर्वतपर चिरकाछ तक कीड़ा करता रहा॥१९८॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध, भगविष्यनसेनाचार्य रचित, त्रिषष्टिकक्षण-महापुराण संप्रहमें 'श्रीमहाबळाभ्युदयवर्णन' नामका चतुर्थे पर्वे पूर्णे हुआ।

२ सद्भान् । २ पुण्ययोदयात् । ३ -मकरिकाप्रस्पष्ट ।

## अथ पश्चमं पर्व

कदाचिदथ तस्याऽऽसीद्वर्षमृद्धिदिनोत्सवः' । मङ्गळैगींतवादित्रमृत्यारम्भैश्च संमृतः ॥१॥ सिंहासने तमासीनं तदानीं खचराधिपम् । 'दुधुदुश्चामरैवांरनायः क्षीरोदपाण्डुरैः ॥२॥ मदनदुममक्षर्यो लावण्याम्भोधिवीचयः । सौन्द्यंकिळिका रेजुस्तरुण्यस्त्यस्मीपगाः ॥३॥ पृथुवश्चःस्थळच्छन्न'पर्यन्तै"मंकुटोज्ज्वलैः । खगेन्द्रैः परिवम्नेऽसौ गिरिराज ह्वाद्विभिः ॥४॥ तस्य वश्चःस्थळे हारो 'नीहारांजुसमधुतिः । बभासे हिमवस्तानौ प्रपतन्निव निर्मरः ॥५॥ तद्वक्षसि पृथाविन्द्रनीलमध्यमणिवंभौ । कण्ठिका हंसमाकेव व्योग्नि 'दात्यूहमध्यगा ॥६॥ मिन्त्रिणश्च तदामात्यसेनापतिपुरोहिताः । श्रेष्ठिनोऽधिकृताश्चान्ये तं परीत्यावतस्थिरे ॥७॥ सितौः संभापितैः स्थानैदांनैः संमाननैरिप । तानसौ तपंयामास "वीक्षितैरिप साद्रैः ॥८॥ स गोधीभावयन् भूयो गन्धवादिकळाविदाम् । स्पर्क्षमानाश्च तान् परयन्तुपंत्रोनृतमक्षतः ॥९॥ सामन्तप्रहितान् दूतान् द्वाःस्थैरानीयमानकान् । संभावयन् यथोक्केन संमानेन पुनः पुनः ॥२०॥ सामन्तप्रहितान् दूतान् द्वाःस्थैरानीयमानकान् । संभावयन् यथोक्केन संमानेन पुनः पुनः ॥२०॥

तदनन्तर, किसी दिन राजा महाबलकी जन्मगाँठका उत्सव हो रहा था। वह उत्सव मङ्गल-गीत, वादित्र तथा नृत्य आदिके आरम्भसे भग हुआ था ॥१॥ उस समय विद्याधरों के अधिपति राजा महावल सिंहासनपर बैठे हुए थे। अनेक वाराङ्गनाएँ उनपर क्षीरसमुद्रके समान श्वेतवर्ण चामर ढोर रही थीं ॥२॥ उनके समीप खड़ी हुई वे तरुण वियाँ ऐसी माळूम होती थीं मानो काम-देव रूपी वृक्षकी मंजरियाँ ही हों, अथवा सौन्दर्यरूपी सागरकी तरंगे ही हों अथवा सुन्दरताकी किलकाएँ ही हों ॥३॥ अपने-अपने विशाल वक्षःस्थलोंसे समीपके प्रदेशको आच्छ।दित करनेवाले तथा मुकुटोंसे शोभायमान अनेक विद्याधर राजा महाबलको घेरकर बैठे हुए थे उनके बीचमें बैठे हुए महाबळ ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो अनेक पर्वतोंसे घिरा हुआ या उनके बीचमें स्थित समेर पर्वत ही हो। उनके वन्ताः स्थलपर चन्द्रमाके समान उज्ज्वल कान्तिका धारक-इवेत हार पड़ा हुआ था जो कि हिमवत् पर्वतकी शिखरपर पड़ते हुए भरनेके समान शोभायमान हो रहा था ॥५॥ जिस प्रकार विस्तृत आकाशमें जल काकके इधर-उधर चलती हुई हंसोंकी पंक्ति शोभायमान होती है उसी प्रकार राजा महाबळके विस्तीर्ण वक्षःश्यलपर इन्द्रनीलमणिसे सहित मोतियोंकी कंठी शोभायमान हो रही थी ॥६॥ उस समय मन्त्री, सेनापति, पुरोहित, सेठ तथा अन्य अधिकारी लोग राजा महाबलको घेरकर बैठे हुए थे।।।।। वे राजा किसीके साथ हँसकर. किसीके साथ संभाषण कर, किबीको स्थान देकर, किबीको दान देकर, किसीका सम्मान कर चौर किसीकी ओर आदर सहित देखकर उन समस्त सभासदोंको संतुष्ट कर रहे थे।।८।। वे महाबत संगीत आदि अनेक कछाओं के जानकार विद्वान् पुरुषों की गोष्ठीका बार-बार अनुभव करते जाते थे। तथा श्रीताकों के समक्ष कछाविद् पुरुष परस्परमें जो स्पर्धा करते थे उसे भी देखते जाते थे इसी बीचमें सामन्तों द्वारा भेजे हुए दूतोंको द्वारपालोंके हाथ सुलवाकर उनका

९ जननदिवस्रक्रियमाणोत्सवः । २ धुनन्ति स्म । धूल् कम्पने । ३ आच्छादितः । ४-र्मुकुटो भ० । ५ चन्द्रः । ६ कुल्णपक्षिविशेषः । ७ वीक्षणैः । ८ सभ्यादि ।

परचक्रनरेन्द्राणामानीतानि 'मइस्तरैः । उपायनानि संपद्यम् यथास्वं तश्च प्जयम् ॥११॥ इत्यसौ परमानन्दमातन्वन्नद्भुतोदयः । यथेष्टं मन्त्रिवर्गेण सहास्तानन्दमण्डपे ॥१२॥ तं तदा प्रीतमाकोक्य स्वयंबुद्धः समिद्ध्याः । स्वामिने हितमित्युच्चैरभाषिष्टेष्टं मृष्टवाक् ॥१३॥ इतः श्र्णु खगाधीश वक्ष्ये श्रेयोऽनुबन्धि से । वैद्याधरीमिमां कक्ष्मीं विद्धि पुण्यफळं विभो ॥१४॥ धर्मादिष्टार्थसम्पत्तिस्ततः कामसुखोदयः । स च संप्रीतये पुंतां धर्मात्सेषा परम्परा ॥१५॥ राज्यञ्च सम्पदो भोगाः कुळे जन्म सुरूपता । पाण्डत्यमायुरारोग्यं धर्मस्यैतत्कळं विदुः ॥१६॥ न कारणाद्विना कार्यनिव्यत्तिहिह जातुन्तित् । प्रदीपेन विना दीष्ठिष्टंष्टंष्ट्रां किस् क्वित्वत् ॥१०॥ नाक्करः स्याहिना बीजाद्विना वृष्टिनं वारिदात् । छन्नाद्विनापि नच्छाया विना धर्माञ्च सम्पदः ॥१८॥ नाधर्मात्सुखसम्प्राप्तिनं विवादस्ति जीवतम् । नोषराध्यस्यनिव्यत्तिनंभिताह्वाद्वं भवेत् ॥१९॥ यतोऽभ्युद्यनिःश्रेयं सार्थसिद्धिः सुनिश्चिता । स धर्मस्तस्य धर्मस्य विस्तरं श्र्णु साम्प्रतम् ॥२०॥ दयामुको भवेद्धमो दया पाण्यनुकम्पनम् । दयायाः परिरक्षार्यं गुणाः क्षेषाः प्रकीर्त्तिताः ॥२९॥ धर्मस्य तस्य लिङ्कानि दमः क्षान्तिराह्मस्ता । तपो दानं च विल च योगो वेरान्यमेव च ॥२२॥ धर्मस्य तस्य विद्यमचौर्यं त्यक्तकामता । निव्यरिग्रहता चेति प्रोक्तो धर्मः समातनः ॥२३॥

बार-बार यथायोग्य सत्कार कर छेते थे। तथा अन्य देशों के राजाओं के प्रतिष्ठित पुरुषों द्वारा लाई हुई भेंटका अवलोकन कर उनका सम्मान भी करते जाते थे। इस प्रकार परम धानव्य को विस्तृत करते हुए, आश्चर्यकारी विभवसे सहित वे महाराज महाबळ मन्त्रिमएडलके साथ साथ स्वेच्छातुनार सभामण्डपर्ने बैठे हर थे ॥९-१२॥ उस समय तीच्णवृद्धिके धारक तथा इष्ट और मनोहर वचन बोलनेवाले स्वयंबुद्ध मंत्रीने राजाको अतिशय प्रसन्न देखकर स्वामीका हित करनेवाले नीचे लिखे बबन कहे-॥१३॥ हे विद्याधरोंके स्वामी , जरा इधर सुनिये, मैं आपके करुयाण करनेवाले कुछ ववन कहाँगा। हे प्रभो , आपको जो यह विद्याधरोंकी उदमी प्राप्त हुई है इसे आप केवल पुरायका ही फल समझिये ॥१४॥ हे राजन , धर्मसे इच्चानुसार सम्पत्ति मिलती है उससे इच्छानुसार सुखकी प्राप्ति होती है और उससे मनुष्य प्रसन्न रहते हैं इसिकार यह परम्परा केवल धर्मते ही प्राप्त होती है ॥१५॥ राज्य, सम्पदाएँ, भोग, योग्य कुक्रमें जन्म, सुन्दरता, पारिडल, दीर्घ आयु और आरोग्य, यह सब पुण्यका ही फल समझिये ॥१६॥ हे विभो. जिस प्रकार कारणके बिना कभी कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती, दीपकके बिना कंभी किसीने कहीं प्रकाश नहीं देखा, बीजके बिना अंकर नहीं होता, मेघके बिना वृष्टि नहीं होती और छत्रके बिना छाया नहीं होती उसी प्रकार धर्मके बिना सम्पदाएँ प्राप्त नहीं होतीं ॥१७-१८॥ जिस प्रकार विष खानेसे जीवन नहीं होता, ऊषर जमीनसे घान्य उत्पन्न नहीं होते और अग्निसे आहाद उराम नहीं होता उसी प्रकार अधर्मसे सुखकी प्राप्ति नहीं होती ॥१६॥ जिससे स्वर्ग आदि अन्युद्य तथा मोक्षपुरुषार्थकी निश्चित रूपसे सिद्धि होती है इसे धर्म कहते हैं। हे राजन् , मैं इस समय उसी धर्मका विस्तारके साथ वर्णन करता हूँ उसे सुनिए ॥२०॥ धर्म वही है जिसका मुख द्या हो और सम्पूर्ण प्राणियोंपर अनुकम्पा करना द्या है इस द्या की रक्षाके लिए ही उत्तम क्षमा आदि शेष गुण कहे गये हैं ॥२१॥ इन्द्रियों-का दमन करना, चमा घारण करना, हिंसा नहीं करना, तप, दान, शील, व्यान और वैराग्य बे उस द्याहर धर्मके चिह्न हैं ॥२२॥ महिंसा, सत्य, मचीर्य, महाचर्य और परिप्रहका त्याम

१ महत्तमेः व०, अ०, स०, द०, प०, क०, ट०। २ शुद्धवाक् । ३ पूर्वस्मित् रहा। ४ अर्थः प्रयोजनम् । ५ प्राणातु -अ०, व०, स०, प०, द०, क०। ६-१६सता अ०, प०, स०, द०, । ७ ध्यानम् ।

तसाद्दमंफ्लं जात्वा सर्व राज्यादिखक्षणम् । तद्विमा महाभाग धर्मे कार्या मतिः स्थिरा ॥२४॥ धीमिश्वमां चलं छक्षमीं घाषतीं कर्त्तु मिच्छता । श्वया धर्मोऽनुमन्तद्यः सोऽनुष्ठेयश्च शक्तितः ॥२५॥ इर्युक्तवाथ स्वयंद्वद्वे स्वामिश्रेयोऽनुबन्धिनि । धर्म्यमध्ये यशस्यञ्च बचो 'विरतिमीयुषि ॥२६॥ तत्रसद्वचनं सोदुमशक्तो दुर्मतोद्धतः १ द्वितीयः सचिवो वाचिमायुवाध महामितः ॥२०॥ 'भूतवादमथालम्ब्य स कीकायतिर्की' श्रुतिम् । 'प्रस्तुवञ्जीवतत्त्वस्य वृष्णे मतिमातनोत् ॥२८॥ सित धर्मिणि धर्मस्य घटते देव चिन्तनम् । स एव तावचार्थ्यात्मा कृतो धर्मफलं भजेत्" ॥२९॥ पृथिव्यप्पवनाग्नीनां सञ्चातिद्व चेतना । प्रादुर्भवित मद्याङ्ग'सङ्गमान्मदशक्तिवत् ॥३०॥ ततो न चेतना कायत्रस्यास्प्रथिति नः । 'तस्यास्तद्व्यतिरिकेणानुपळ्येः खपुष्पवत् ॥३२॥ 'ततो न धर्मः पापं' वा परकोकश्च कस्यचित् । जलबुद्वुदवजीवा विलीयन्ते तनुक्षयात् ॥३२॥ तस्याद्व दृष्युलं त्यक्तवा परलोकसुखार्थिनः । व्यर्थक्षेशा भवन्त्येते लोकद्वयसुलाच्युताः' ॥३३॥ तस्यां परलोकाथां स्वाद्वारं समीहा' क्रोट्ट'रामियम् । त्यक्तवा मुलागतं मोहान्'भीनाशोत्यत्नायते॥३४॥

करना ये सब सनातन (अनादि कालसे चले आये) धर्म कहलाते हैं।।२३॥ इसलिए हे महा-भाग. राज्य आदि समस्त विभृतिको धर्मका फल जानकर उसके अभिलाषी पुरुषोको अपनी बद्धि हमेशा धर्मेमें स्थिर रखना चाहिये ॥२४॥ हे बुद्धिमन् , यदि आप इस चंबल तक्मीको स्थिर करना चाहते हैं तो आपको यह श्राहसादि रूप धर्म मानना चाहिये तथा शक्तिके श्रानसार उसका पालन भी करना चाहिये ॥२५॥ इस प्रकार स्वामी का करूयाण चाहनेवाला खयंबुद्ध मन्त्री जब धर्मसे सहित, बर्थसे भरे हुए और यशको बढ़ानेवाछे वचन कहकर चुन हो रहा तब उसके वचनोंको सुननेके छिए असमर्थ महामति नामका दूसरा मिध्यादृष्टि मन्त्री नीचे ढिखे अनुसार बोला ॥२६-२७॥ महामति मंत्री, भृतवादका चालम्बन कर-चार्बाक मतका पोषण करता हुआ जीवतत्त्वके विषयमें दूषण देने खगा ॥२८॥ वह बोला-हे देव. धर्मीके रहते हए ही उसके धर्मका विचार करना संगत (ठीक) होता है परन्त आत्मा नामक धर्मीका अस्तित्व थिद्ध नहीं है इसलिए धर्मका फल कैसे हो सकता है ? ॥२९॥ जिस प्रकार महस्रा. गुड़, जल बादि पदार्थी के मिला देनेसे उसमें मादक शक्ति उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार प्रिवी, जल, वायु और अग्निके संयोगसे उनमें चेतना एत्पन्न हो जाती है ॥३०॥ इसिएप इस लोकमें प्रथिवी आदि तत्त्वोंसे बने हुए हमारे शरीरसे प्रथक रहनेवाला चेतना नामका कोई पदार्थ नहीं है क्योंकि शरीरसे पृथक् उसकी उपलब्धि नहीं देखी जाती। संसारमें जो पदार्थ प्रताम रूपसे पृथक सिद्ध नहीं होते उनका अस्तित्व नहीं माना जाता जैसे कि **भाकाश** के फलका ॥३१॥ जबकि चेतना शक्ति नामका जीव पृथक् पदार्थ सिद्ध नहीं होता तब किसीके पुण्य पाप और परलोक आदि कैसे सिद्ध हो सकते हैं ? शरीरका नाश हो जानेसे ये जीव जलके बबूलेके समान एक च्यामें विशीन हो जाते हैं ।।३२।। इसलिए जो मनुष्य प्रत्यक्ष हा सुख छोड़ कर परकोक सम्बन्धी सुख चाहते हैं वे दोनों छोकों के सुखसे च्युत होकर व्यर्थ ही क्लेश वठाते हैं।।३३॥ अत एव वर्त्तमानके सुख छोड़कर परलोकके सुस्तोंकी इच्छा करना ऐसा है जैसे कि मुखमें आये हए मांसको छोडकर मोहवश किसी शृगालका मछलीके लिए

१ विशासम् । तुष्णीस्भाविसस्यर्थः । २ भूतचतुष्टयवादम् । ३ लीकायतिकसम्बन्धिशासम् । ४ प्रकृतं इर्वत् । ५ भवेत् ४०, स०, स०, द०, प०, स०, । ६ गुढधातकीपिष्ट्यादयः । ७ चेतनायाः । ८ कायतस्वस्य-तिरेडेण । ९ तस्मात् कारणात् । १० अथर्यः । ११ सस्यवान्छया उत्पतनम् । ११ [बाव्छा ] । १४ जम्बुकस्य । १५ सस्यवान्छया उत्पतनम् ।

पिण्डस्यागाञ्चिहत्त्रीमे हस्तं प्रेत्य'सुखेप्सया । विप्रकब्धाः समुत्सृष्टहृष्टभोगा विचेततः ॥३५॥ स्वमते युक्तिमित्युक्तवा' विरते भूतवादिनि । विज्ञानमात्रमाश्चित्य प्रस्तुवन् जीवनास्तिताम् ॥३६॥ 'संभिन्नो वादकण्डूयाविजृम्भितमथोद्गृहन् । स्मितं स्वमतसंसिद्धिमत्युपन्यस्यति' स्म सः ॥३७॥ जीववादिन्न ते कश्चिज्ञीवोऽस्त्यनुपल्लिधतः' । विज्ञसिमात्रमेवेदं श्वणमङ्गि यतो जगत् ॥३८॥ पित्रंशं तत्त्व विज्ञानं "निरन्वयविनश्वरम् । 'वेद्यवेदकसंविक्तिभागैभिन्नं प्रकाशते ॥३९॥ सम्तानावस्थितेस्तस्य स्मृत्याद्यपि 'धटामटेत्' । र्षसंवृत्या स च सन्तानः सन्तानिभ्यो न भिद्यते ॥४०॥ र्षप्रत्यभिज्ञादिकं आन्तं' वस्तुनि क्षणनश्वरे । यथा छत्तुनुनज्ञातनत्वकेशादिषु क्वचित्' ॥४९॥

इच्छा करना है। अर्थात् जिस प्रकार शृंगाल मछलीकी आशासे मुखमें आये हुए मांसको छोड़ कर पछताता है उसी प्रकार परलोकके सुखोंकी आशासे वर्तमानके सुखोंको छोड़नेवाला पुरुष भी पछताता है 'आधी छोड़ एकको धावे' ऐसा ह्वा थाह न पावे' ॥२४॥ परलोकके सुखोंकी चाहसे ठगाये हुए जो मूर्व मानव प्रत्यक्तके भागोंको छोड़ देते हैं वे मानों सामने परोसा हुआ भोजन छोड़कर हाथ ही चाटते हैं अर्थात् परोक्ष सुखकी आशासे वर्तमानके सुख छोड़ना भोजन छोड़कर हाथ चाटनेके तुल्य है ॥३६॥

इस प्रकार भूतवादी महामित मन्त्री अपने पक्षकी युक्तियाँ देकर जब चुप हो रहा तब बाद करनेकी खुजलीसे एत्पन्न हुए कुछ हास्यको धारण करनेवाला संभिन्न-मित नामका तीसरा मन्त्री केवल विज्ञानवादका आश्रय छेकर जीवका अभाव सिद्ध करता हुआ नीचे विखे अनुसार अपने मतकी सिद्धि करने लगा ॥३६-३७॥ वह बोला हे जीववादिन स्वयंबुद्ध, आपका कहा हुआ जीव नामका कोई प्रथक् पदार्थ नहीं है क्योंकि उसकी पृथक् उपलब्धि नहीं होती। यह समस्त जगत् विज्ञानमात्र है क्योंकि च्याभंगुर है। जो जो क्षणभंगुर होते हैं वे सब झान के विकार होते हैं। यदि झान के विकार न होकर स्वतन्त्र पृथक् पदार्थ होते तो वे नित्य होते, परन्तु संसारमें कोई नित्य पदार्थ नहीं है इसलिए बे सब ज्ञानके विकारमात्र हैं ॥३८॥ वह विज्ञान निरंश है-अवान्तर भागोंसे रहित है, विना परम्परा उत्पन्न किये ही उसका नाश हो जाता है और वेद्य वेदक और संवित्ति रूपसे भिन्न प्रकाशित होता है। अर्थात् वह स्वभावतः न तो किसी अन्य ज्ञानके द्वारा जाना जाता है और न किसीको जानता ही है, एक क्षण रहकर समूल नष्ट हो न्नाता है ॥३९॥ वह झान नष्ट होनेके पहले ही अपनी सांवृतिक सन्तान छोड़ जाता है जिससे पदार्थीका स्मरण होता रहता है। वह सन्तान अपने सन्तानी ज्ञानसे भिन्न नहीं है ॥४०॥ यहाँ प्रश्न हो सकता है कि विज्ञानकी सन्तान प्रतिसन्तान मान छेनेसे पदार्थ का स्मरण तो सिद्ध हो जावेगा परन्तु प्रत्यभिज्ञान सिद्ध नहीं हो सकेगा । क्योंकि प्रत्यभिज्ञानकी सिद्धिके लिए पदार्थको

१ भवान्तरे । २ विशमे सित । तृष्णीस्थिते । ३ समिक्तमितः । ४ उपन्यासं करोति स्म । ५ अदर्शनात् । ६ वेदावेदकाद्यंत्रशहितम् । ७ अन्वयानिक्कान्तं निरन्वयं निरन्वयं विनर्यतौरयेवं शीळं निरन्वयिनइवरम् । ८ सैविक्तेर्भागाः सेविक्तिभागाः वेदाद्यः वेदकाइव वेद्यवेदका वेद्यवेदका एव संविक्तिभागास्तैः भिन्नं
पृथक् । ९ घटनाम् । १० गच्छत् । ११ आन्त्या । १२ दर्शनस्थणकारकं संकलनं प्रश्यित्रानं यथा स एवाऽयं
देवदक्तः । आदि शब्देन स्पृतिपीद्या । तद्या संस्कारोद्वोधनिक्नधना तदित्याकारा स्मृतिः स देवदक्तो यथा
ज्ञानम् । १३ आन्तिः । १४ एकचरवारिशक्तमाच्छुणोकादमे दपुस्तके निम्नाद्वितः पाठोऽधिको वर्तते—''दुःखं संसारिणः स्कन्धास्ते व पश्च प्रकीर्तिताः । विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव व ॥१॥ पश्चोत्वराणि शब्दाया विषया
पश्च मानसम् । भर्मायतनमेतानि द्वादशायतानि व ॥२॥ समुदेति यतो लोके रागादीनां गणोऽखिलः । स वारमास्मीयमावाच्यः समुदायसम।इतः ॥१॥ क्षणिकाः सर्वसंस्कारा इर्थवं वासना मता । समार्गं इह विज्ञेयो विरोधी
मोक्ष उच्यते ॥४॥' 'ल' पुस्तकेऽिय प्रथमस्कोकस्य पूर्वार्वे त्यवस्वाऽर्घवतुर्याः श्लोका उद्युताः । अन्यत्र त•,
व•, व•, स•, स• अ०, ८० पुस्तकेषु नास्यवासी पाठः ।

ततो विज्ञानसन्ताव'ध्यतिरिक्तो व कश्चन । जीवसंज्ञः पदार्थोऽस्ति प्रेस्य'भावफलोपभुक् ॥४२॥ सद्'मुत्रास्मनो तुःखजिहा'सार्थं प्रयस्यतः' । दिद्दिभस्येव'भीतिस्ते गगनादापितप्यतः ॥४३॥ इस्युदीर्थं स्थितं तस्मिन् मन्त्री शतमतिस्ततः । नैराल्यवादमालम्ब्य प्रोवाचेर्थं विकरथनः' ॥४४॥ श्चन्यमेव जगद्विद्वमिदं मिथ्यावभासते । आन्तेः स्वप्नेन्द्रजालादौ हस्त्यादिप्रतिभासवत् ॥४५॥ ततः कुतोऽस्ति वो'जीवः परलोकः कुतोऽस्ति वा । असस्तवंमिदं यस्माद् 'गम्धवंनगरादिवत् ॥४६॥ अतोऽमी परलोकार्थं तपोऽजुष्टानतरपराः । वृथैव क्लेशमायान्ति परमार्थानभिज्ञकाः ॥४०॥ धर्मारम्भे यथा यद्वद् रष्ट्वा मरुमरीविकाः । जलाशयानुधावन्ति तद्वद्वोगार्थिनोऽप्यमी ॥४८॥

अनेक क्षण्यायी मानना चाहिये जो कि आपने माना नहीं है। पूर्व चणमें अनुभूत पदार्थका दितीयादि क्षणमें प्रत्यच होनेपर जो जोड़रू ज्ञान होता है उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। उक्त प्रश्नका समाधान इस प्रकार है—क्षणमंगुर पदार्थमें जो प्रत्यभिज्ञान आदि होता है वह वास्त-विक नहीं है किन्तु आन्त है। जिस प्रकारकी काटे जानेपर फिरसे बढ़े हुए नखों और केशों में 'ये वे ही नख केशहें' इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञान आन्त होता है ॥४१॥ अ[संसारी स्कन्ध दुःख कहे जाते हैं। वे स्कन्ध विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार और रूपके भेदसे पाँच प्रकारके कहे गये हैं। पाँचों इन्द्रियाँ, शब्द आदि उनके विषय, मन और धर्मायतन (शरीर) ये बारह आयतन हैं। जिस आरमा और आत्मीय भावसे संसारमें रुकानेवाले रागादि स्त्यक होते हैं उसे समुद्य सत्य कहते हैं। 'सब पदार्थ क्षणिक हैं' इस प्रकारकी चणिक नैरात्म्य भावना मार्ग सत्य है तथा इन स्कन्धोंके नाश होनेको निरोध अर्थात् मोक्ष कहते हैं।।४१॥] इसल्ये विज्ञानकी सन्तानसे अतिरिक्त जीव नामका कोई पदार्थ नहीं है जो कि परलेक रूप फलको भोगनेवाला हो।।४२॥ अत्यव परलेक सम्बन्धी दुःख दूर करनेके लिये प्रयत्य करनेवाले पुरुषोंका परलोक भय वैसा ही है जैसा कि टिटहिरीको अपने उत्तर आकाशके पड़नेका भय होता है।।४३॥

इस प्रकार विज्ञानवादी संभिन्नमित मन्त्री जब अपना अभिप्राय प्रकट कर सुप हो गया तब अपनी प्रशंधा करता हुआ शतमित नामका चौथा मन्त्री नैरात्न्यवाद ( शून्यवाद ) का आलम्बन कर नीचे किले अनुसार कहने क्षणा ॥४४॥ यह समस्त कान शून्य रूप हैं । इसमें नर पशु पच्ची घट घट आदि पदार्थों का जो प्रतिभास होता है वह सब भिध्या है । आन्तिसे ही वैधा प्रतिभास होता है जिस प्रकार स्वप्न अथवा इन्द्रजाल आदिमें हाथी आदिका मिध्या प्रतिभास होता है ॥४५॥ इसलिए जब कि सारा जगन मिध्या है तब तुम्हारा माना हुआ जीव कैसे सिद्ध हो सकता है और उसके अभावमें परलोक भी कैसे सिद्ध हो सकता है ? क्योंकि यह सब गन्धवनगरकी तरह असत्त्वरूप है ॥४६॥ अतः जो पुरुष परलोकके लिए तपश्चरण तथा अनेक अनुष्ठान आदि करते हैं वे व्यर्थ ही क्लेशको प्राप्त होते हैं । ऐसे जीव यथार्थक्रानसे रहित हैं ॥४७॥ जिस प्रकार मीष्मऋतुमें मक्सूमिपर पड़ती हुई सूर्यकी चमकीकी किरणोंको जल समस्कर सृग व्यर्थ ही दौड़ा करते हैं स्वी प्रकार ये भोगाभिलाषी मनुष्य परलोकके सुर्खोंको सबा सुख समझकर व्यर्थ ही दौड़ा करते हैं—

१ भिन्नः । २ मृतौरवित्तः । ३ उत्तरभवे । ४ हातुमिच्छाये । ५ प्रयरनं कवैतः । ६ कोयश्विकस्य । ७ आत्महळाधावान् । ८ वा म॰, छ० । ९ यथा गन्धर्चनगरादयः ग्रन्या मवन्ति तथैवेत्यर्थः । ॐकोष्टकके अन्तर्गत आग केवळ 'व और क' के प्रतिके आधार पर है ।

इत्युद्गाद्यः 'कुरष्टान्तकुहेतुभिरपार्थकम् । स्वरमस्तोऽप्यतो वक्तुं स्वयंबुद्धः 'प्रवक्तमे ॥४९॥ भृतवादिन् सृषा वक्ति स भवानात्मश्चन्यताम् । भृतेभ्यो व्वतिरिक्तस्य चैतन्वस्य प्रतीतितः ॥५०॥ कायात्मकं न चैतन्यं न कायच्चेतनात्मकः । मिथो विरुद्धधर्मस्वाच्योश्चिद्विदात्मनोः ॥५९॥ कायचैतन्वयोनेन्यं विरोधिगुणयोगतः । तयोरन्तर्यदीरूपनिर्भासां व्चासि कोशवत् ॥५२॥ न भृतकार्यं चैतन्यं घटते तद्गुणोऽपि वा । ततो 'जात्यन्तरीभावाचिद्वभागेन 'तद्ग्रहात् ॥५३॥ न विकारोऽपि देहस्य संविद्ववितुमईति । अस्मावित्तद्विकारेभ्यो 'वैधर्म्यान्मृर्यंनन्यवात् ॥५४॥ गृहप्रदीपयोर्थदेत् सम्बन्धो 'युतसिद्धयोः । 'थभाधाराधेयरूपत्वा द्वदेहोपयोगयोः ॥५५॥

हनकी प्राप्तिके लिए प्रयत्न करते हैं ॥४८॥ इस प्रकार खोटे दृष्टान्त और खोटे देतुकों द्वारा सारद्दीन वस्तुका प्रतिपादन कर जब शतमति भी चुप हो रहा तब स्वयंबुद्ध मन्त्री कहनेके लिए उदात हुए ॥४९॥

हे भूतवादिन, 'आत्मा नहीं है' यह आप मिष्या कह रहे हैं क्योंकि पृथिवी आदि भतचत्रष्ट्रयके अतिरिक्त ज्ञानदर्शनरूप चैतन्यकी भी प्रतीति होती है ॥५०॥ वह चैतन्य शरीर रूप नहीं है और न शरीर चैतन्य रूप ही है क्योंकि दोनोंका परस्पर विरुद्ध स्वभाव है। चैतन्य चित्रवरूप है-ज्ञान दर्शनरूप है और शरीर भवित्रवरूप है-जड़ है ॥५१॥ शरीर चौर चैतन्य दोनों मिलकर एकं नहीं हो सकते क्योंकि दोनोंमें परस्पर विरोधी गुणोंका योग पाया जाता है। चैतन्यका प्रतिभास तलवारके समान भन्तरङ्ग रूप होता है और शरीरका प्रतिभास न्यानके समान बहिरक्क रूप होता है। भावार्थ-जिस प्रकार न्यानमें तलवार रहती है-यहाँ म्यान और तलवार दोनोंमें अभेद नहीं होता उसी प्रकार 'शरीरमें चैतन्य है' यहाँ इारीर और आत्मामें अभेर नहीं होता। प्रतिभासभेद होनेसे दोनों ही प्रथक प्रथक पदार्थ बिद्ध होते हैं ॥५२॥ यह चैतन्य न तो प्रथिवी आदि भूत चतुष्टयका कार्य है और न उनका कोई गुण ही है। क्योंकि दोनोंकी जातियाँ पृथक पृथक हैं। एक चैतन्यरूप है तो दसरा जहरूप है। यथार्थमें कार्यकारण भाव और गुणगुणीभाव सजातीय पदार्थींने ही होता है विजातीय पदार्थों में नहीं होता । इसके सिवाय एक कारण यह भी है कि पृथिवी आदिसे बने हुए शरीरका महण उसके एक अंश रूप इन्द्रियों के द्वारा ही होता है जब कि ज्ञानरूप चैतन्यका स्वरूप अतीन्द्रिय है-ज्ञानमात्रसे ही जाना जाता है। यदि चैतन्य, प्रथिवी आदिका कार्य अथवा स्वभाव होता तो पृथिवी आदिसे निर्मित शरीरके साथ ही साथ इन्द्रियों द्वारा उसका भी महत्ता अवश्य होता, परन्तु ऐसा होता नहीं है । इससे स्पष्ट सिद्ध है कि शारीर और चैतन्य प्रथक प्रथक पदार्थ हैं ॥५३॥ वह चैतन्य शरीरका भी विकार नहीं हो सकता क्योंकि भस्म आदि जो शरीरके विकार हैं उनसे वह विसहश होता है। यदि चैतन्य शरीरका विकार होता तो उसके भस्म आदि विकार रूप ही चैतन्य होना चाहियेथा परन्तु ऐसा नहीं होता इससे सिस है कि चैतन्य शरीरका विकार नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि शरीरका विकार मुर्तिक होगा परन्तु यह चैतन्य अमृतिक है-रूप रस गन्य स्परीसे रहित है-इन्द्रियों द्वारा एसका प्रहण नहीं होता ॥५४॥ शरीर और आत्माका सम्बन्ध देखा है जैसा कि घर और दीपकका होता

१ उक्त्वा । २ अनर्थकवचनम् । ३ उपक्रमं चकार । ४ दर्शनात् । ५ अधिश्व कोशश्व अधिकोशा-विष । ६ तद्भूतविभागेन । ७ तस्चैतन्यस्वीकारात् । ८ असम्बन्धात् । ९ प्रथमाश्रयाश्रयिखं युत्तिस्वस्वम् । 'तावेवायुत्तिसद्धो तौ विज्ञातस्यौ ययोर्द्वयोः । अवश्यमेकमपराश्रितमेवाविष्ठते ॥' १० आरमा ।

'सर्वाङ्गीणैकचैतन्यप्रतिभासाद्वाधितात् । प्रस्यङ्गप्रविभक्तभ्यो भूतेभ्यः संविदो भिदा ॥५६॥ कथं मूर्तिमतो देहाच्चैतन्यमतदात्मकम् । स्याङ्केतुफळभावो हि न मूर्त्तामूर्त्तयोः क्वचित् ॥५७॥ अमूर्त्त मक्षविज्ञानं मूर्त्तादक्षकद्भ्वकात् । दष्टमुरपद्यमानम्चेन्नास्य मूर्त्तःवतङ्गरात् ॥५८॥ बन्धं प्रत्येकतां विभ्रदातमा मूर्त्तेन कर्मणा । मूर्त्तः कथन्वदाक्षोऽपि बोधः स्याम्मूर्त्तिमानतः । ५९॥ कायाकारेण भूतानां परिणामोऽन्यहेतुकः । कर्मतारिथमातमानं व्यतिरिच्य स कोऽपरः ॥६०॥ अमूरवा भवनादेहे भूत्वा च भवनात्युनः । जळवुद्वुद्वजीवं मा मंस्थास्तद्विछक्षणम् ॥६९॥

है। आधार और आधेय रूप होनेसे घर और दीपक जिस प्रकार प्रथक् सिद्ध पदार्थ हैं उसी प्रकार शरीर और आत्मा भी प्रथक सिद्ध पदार्थ हैं ॥५५॥ आपका सिद्धान्त है कि शरीरके प्रत्येक श्रंगो गङ्गकी रचना पृथक पृथक भूत चतुष्ट्यसे होती है सो इस सिद्धान्तके अनुसार शरीरके प्रत्येक अंगोपांगमें पृथक पृथक चैतन्य होना चाहिये क्योंकि आपका मत है कि चैतन्य भूत चतुष्ट्रयका ही कार्य है। परन्तु देखा इससे विपरीत जाता है। शरीरके सब अङ्गोपाङ्कों में एक ही चैतन्यका प्रतिभास होता है उसका कारण भी यह है कि जब शरीरके किसी एक अंगमें कण्टकादि चुभ जाता है तब सारे शरीरमें दुःखका अनुभव होता है इससे माळूम होता है कि सब अङ्गोपाङ्गोंने व्याप्त होकर रहनेवाला चैतन्य भूतचतुष्ट्यका कार्य होता तो वह भी प्रत्येक अंगोंमें पृथक पृथक ही होता ॥५६॥ इसके सिवाय इस बात हा भी विचार करना चाहिये कि मृतिमान शरीरसे मृतिरिहत चैतनयकी उत्पत्ति कैसे होगी ? क्योंकि मृतिमान और अमृतिमान पदार्थीमें कार्यकारण भाव नहीं होता ॥५७॥ कदाचित् आप यह कहें कि मूर्तिमान पदार्थसे भी अमृर्तिमान् पदार्थकी उत्पत्ति हो सकती है जैसे कि मृर्तिमान् इन्द्रियोंसे अमृर्तिमत् झान उत्पन्न हुमा देखा जाता है, सो भी ठीक नहीं है क्योंकि इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुए झानको हम अमृतिक ही मानते हैं।।५८।। उसका कारण भी यह है कि यह आत्मा मृतिक कमों के साथ बंधको प्राप्त कर एक रूप हो गया है इस्रिक्ष कथंचित मुर्तिक माना जाता है। जब कि आक्षा भी कथंचित् मृतिक माना जाता है तब इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुए ज्ञानको भी मृतिक मानना चित है। इससे सिख हुआ कि मूर्तिक पदार्थोंसे अमूर्तिक पदार्थों की **उरपत्ति नहीं होती** ॥५९॥ इसके सिवाय एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है-कि पृथिवी आदि भूतचतुष्टयमें जो शरीरके आकार परिणमन हुआं है वह भी किसी अन्य निमित्तसे हुआ है। यहि इस निमित्तापर विचार किया जावे तो कर्मसहित संवारी आत्माको छोड़कर और इसरा क्या निमित्त हो सकता है ? अर्थात् कुछ नहीं । भावार्थ-कमेसहित संसारी आत्मा ही पृथिवी आहि को शरीरहर परिणमन करता है इससे शरीर और आत्मा की सत्ता पृथक सिद्ध होती है।।६०॥ यदि कही कि जीव पहले नहीं था, शारीरके साथ ही उत्पन्न होता है और शारीर के साथ ही नष्ट हो जाता है इसकिए जलके बबूलेके समान है जैसे जलका बबूला जलमें ही उत्पन्न होकर उसीमें नष्ट हो जाता है वैसे ही यह जीव भी शारीरके साथ उत्पन्न होकर उसी के साथ नष्ट हो जाता है' स्रो आपका यह मानना ठीक नहीं है क्योंकि शरीर और जीव दोनों ही विलक्षण-विसहज पदार्थ हैं। विसद्दश पदार्थसे विसद्दश पदार्थकी उत्पत्ति किसी भी तरह नहीं हो सकती ॥६१॥

१ सर्वोक्तभवम् । २ भिदा भेरः । ३ अमूर्तारमकम् । ४ कारणकार्यभावः । ५ प्रतिज्ञायाः । ६ अक्षेभ्यो भवः । ७ स्यवस्वा । ८ वा अ॰, स॰, द॰, स॰ ।

हारीरं कि सुणादानं संविदः सहकारि वा । नोपादानसुणादेशाहिजातीयस्वदर्शनात् ॥६२॥ 'सहकारीति चेदिष्टसुणादानं तु सृग्यतास् । 'सूक्ष्मभूतसमाहारस्तदुणादानमित्यसत् ॥६३॥ सतो भूतमयादेहाद् व्यतिभिन्नं स्वलक्षणम् । जीवद्गच्यसुणादानं चैतन्यस्येति गृद्धतास् ॥६४॥ एतेनैव प्रतिक्षिसं मिदराङ्गनिदर्शनस् । मिदराङ्गे व्वविरोधिन्या मदशक्तेविभावनात् ॥६५॥ सत्यं 'भूतोपसृष्टोऽयं भूतवादी कृतोऽन्यथा । भूतमात्रमिदं विश्वमभूतं प्रतिपादयेत् ॥६६॥ पृथिव्यादिष्वसुद्भृतं चैतन्यं पूर्वमस्ति चेत् । नाचेतनेषु चैतन्यशक्तेव्यं कमनन्वयात् ॥६७॥ 'आद्यन्तौ देहिनां देही न विना भवतस्तन् । पूर्वोत्तरे संविद्धिष्ठानस्वान्मध्यदेहवत् ॥६८॥

आपका कहना है कि शरीरसे चैतन्यकी उत्पत्ति होती है-यहाँ हम पूछते हैं कि शरीर चैतन्यकी उत्पत्तिमें उपादान कारण है अथवा सहकारी कारण ? उपादान कारण तो नहीं हो सकता क्योंकि उपादेय-चैतन्यसे शरीर विजातीय पदार्थ है। यदि सहकारी कारण मानो तो यह हमें भी इष्ट है परन्तु उपादान कारणकी स्त्रोज फिर भी करनी चाहिए। कदाचित् यह कही कि सूच्म रूपसे परिणत भूतचतुष्टयका समुदाय ही उपादान कारण है तो आपका यह कहना असत् है क्योंकि सूचन भूतचतुष्टयके संयोग द्वारा उत्पन्न हुए शरीरसे वह चैतन्य पृथक् ही प्रतिभासित होता है। इसिछए जीव द्रव्यको ही चैतन्यका खपादान कारण मानना ठीक है चूँकि वही उसका सजातीय और समक्षण है ॥६२-६४॥ भृतवादीने जो पूछ्प गृह पानी आदिके मिलनेसे मदशक्तिके उत्पन्न होनेका दृष्टान्त दिया है उपर्यक्त कथनसे उसका भी निराकरण हो बाता है क्योंकि मदिराके कारण जो गुद आदि हैं वे जड़ और मृतिंक हैं तथा उनसे जो मादक शक्ति उत्पन्न होती हैं वह भी जड़ और मूर्तिक है। भावार्थ-मादक शक्तिका उदाहरण विषम है। क्योंकि प्रकृतमें आप सिद्ध करना चाहते हैं विजातीय दृष्यसे विजातीयकी उत्पत्ति श्रीर उदाहरण दे रहे हैं सजातीय द्रव्यसे सजातीयकी उत्पत्तिका ॥६५॥ वास्तवमें भूतवादी चार्वाक भूत-पिशाचों से प्रसित हुआ जान पड़ता है यदि ऐसा नहीं होता तो इस संसारको जीवरित क्षेत्रल पृथिवी जल तेज वायु रूप ही कैसे कहता ? ॥६६॥ कदाचित् भूतवादी यह कहे कि पृथिवी आदि भूतचतुष्टयमें चैतन्य शक्ति अन्यक्तरूपसे पहलेसे ही रहती है सो वह भी ठीक नहीं है क्योंकि अचेतन पदार्थमें चेतन शक्ति नहीं पाई जाती यह बात अत्यन्त प्रसिद्ध है ॥६७॥ इस उपर् क कथनसे सिद्ध हुआ कि जीव कोई भिन्न पदार्थ है और ज्ञान उसका लक्ष्य है। जैसे इस वर्तमान शरीरमें जीवका अस्तित्व है बसी प्रकार पिछले और आगेके शरीरोंमें भी उसका अस्तित्व सिद्ध होता है क्योंकि जीवोंका वर्तमान शरीर पिछले शरीरके विना नहीं हो सकता । उसका कारण यह है कि वर्तमान शरीरमें स्थित आत्मामें जो दुग्धपानादि कियाएँ देखी जाती हैं वे पूर्वभव का संस्कार ही हैं। यदि वर्तमान शरीर के पहले इस जीवका कोई शरीर नहीं होता और यह नवीन ही स्त्यन हुआ होता तो जीवकी सहसा दुग्धपानादिमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार वर्तमान शरीरके बाद भी यह जीव कोई न कोई शरीर धारण करेगा क्योंकि ऐन्दियिक ज्ञान सहित आत्मा विना शरीरके रह नहीं सकता ॥६८॥

१ द्यारिम् । २ स्क्मभूतचतुष्टयस्योगः । ३ चैतन्यम् । ४ निराकृतम् । ५ सद्भावात् , वा सम्भ-वात् । ६ प्रहाविष्टः । ७ असम्बन्धात् । ८ "आद्यन्तौ देहिनां देहैं।" इत्यत्र देहिनामाद्यन्तदेहैं। पूर्वोत्तरे तन् विना न भवतः । संविद्धिष्ठानस्वात् मध्यदेहवत् इत्यस्मिन् अनुमाने आदिभृतो देहः उत्तरतन्नं विना न भवति अन्तदेहस्तु पूर्वतन्नं विना न भवति" इत्यर्थैः ।

'तौ देही यत्र तं विद्धि परकोकमसंशयम् । तद्दांश्च परकोकी स्थात् प्रेरयभावफकोपभुक् ॥६९॥ जात्यनुस्मरणाजीवगतागतविनिश्चयात् । आसोक्तिसं भवाक्षेव जीवास्तित्वविनिश्चयः ॥७०॥ अन्यप्रेरितमेतस्य शरीरस्य विचेष्टितम् ॥६६॥ वित्तादिताभिसन्धा नाचन्त्रस्येव विचेष्टितम् ॥७१॥ चैतन्यं भृतसंयोगाचिद् चेर्थं प्रजायते । 'पिटरे 'रन्धनायाधिश्चितं स्यात्तस्यमुद्भवः ॥७२॥ इत्यादिभृतवादीष्टमतदृषणसं भवात् । मृर्वंप्रलिपतं 'तस्य मतमिरयवधीर्यताम् ॥७३॥ 'विज्ञसिमात्रससिद्धिनं विज्ञानादिद्दास्ति ते । साध्यसाधनयोरैक्यारकुतस्तरविनिष्टिचतिः ॥७४॥ विज्ञानस्यतिरिक्तस्य 'वाक्यस्येद्द प्रयोगतः । बिह्रर्थस्य संसिद्धिविज्ञानं तद्वचोऽपि चेत् ॥७५॥ ''विज्ञानस्यतिरिक्तस्य 'वाक्यस्यद्धं विज्ञप्तिमात्रकम् । कुतो प्राद्धादिभेदीऽपि ''विज्ञानैकये निरंशके ॥७६॥

जहाँ यह जीव अपने अगले पिछले शारीरों युक्त होता है वही उसका परलोक कहलाता है और इन शारीरों में रहनेवाला आत्मा परलोकी कहा जाता है तथा वही परलोकी आत्मा परलोक सम्बन्धी पुण्य पापों के फलको भोगता है ।।६९।। इसके सिवाय, जातिस्मरणसे जीवन मरण रूप आवागमनसे और आप्तरणीत आगमसे भी जीवका पृथक् अस्तित्व सिद्ध होता है ।।७०॥ जिस प्रकार किसी यन्त्रमें जो हलन चलन होता है वह किसी अन्य चालककी प्रेरणासे होता है इसी प्रकार इस शरीरमें भी जो यातायात रूपी हलन चलन हो रहा है वह भी किसी अन्य चालककी प्रेरणासे ही हो रहा है वह चालक आत्मा ही है। इसके सिवाय शरीरकी जो चेष्टाएँ होती हैं सो हित अहित के विचारपूर्वक होती हैं इससे भी जीवका अस्तित्व पृथक् जाना जाता है।।७१॥ यदि आपके कहे अनुसार पृथिवी आदि भूतचतुष्ट्यके संयोगसे जीव कत्पन्न होता है तो भोजन पकानेके लिए आगपर रखी हुई बंटलोईमें भी जीवकी उत्पत्ति हो जानी चाहिये क्योंकि वहाँ भी तो अग्नि पानी वायु और पृथिवी रूप भूतचतुष्ट्यका संयोग होता है।।७२॥ इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि भूतवादियोंके मतमें अनेक दूषण हैं इसलिये यह निश्चय समिमये कि भूतवादियोंका मत निरे मूर्लोका प्रलाप है उसमें कुछ भी सार नहीं है ॥७३॥

इसके अनन्तर स्वयंबुद्धने विज्ञानवादी से कहा कि आप इस जगत्को विज्ञान मात्र मानते हैं—विज्ञानसे अतिरिक्त किसी पदार्थका सद्भाव नहीं मानते परन्तु विज्ञानसे ही विज्ञानकी सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि आपके मतानुसार साध्य साधन दोनों एक हो जाते हैं—विज्ञान ही साध्य होता है और विज्ञान ही साधन होता है ऐसी हाक्तमें तत्त्वका निश्चय कैसे हो सकता है ? ॥७४॥ एक बात यह भी है कि संसारमें बाह्य पदार्थोंकी सिद्धि वाक्योंके प्रयोगसे ही होती है यदि वाक्योंका प्रयोग न किया जावे तो किसी भी पदार्थकी सिद्धि नहीं होगी और उस अवस्थामें संसारका व्यवहार बन्द हो जायगा। यदि वह बाक्य विज्ञानसे भिन्न है इसलिए वाक्योंका प्रयोग रहते हुए विज्ञानाद्वेत सिद्ध नहीं हो सकता। यदि यह कहो कि वे वाक्य भी विज्ञान ही हैं तो हे मूर्क, बता कि तूने 'यह संसार विज्ञान मात्र है' इस विज्ञानाद्वेतकी सिद्धि किसके द्वारा की है ? इसके सिवाय एक बात यह भी विचारणीय है कि जब तू निरंश (निर्विभाग) विज्ञानको ही मानता है तब प्राह्म आदिका भेद व्यवहार किस प्रकार सिद्ध हो सकेगा ? भावार्थ—विज्ञान पदार्थोंको जानता है इसिलिए

१ देही नी अ॰, द॰, प॰, प॰। ती पूर्वोत्तरी। १ अभिप्रायात्। १ स्थाल्याम्। ४ पचनाय। ५ चार्वोकस्य। ६ अवज्ञीक्ष्रियताम्। प्रायेताम् म॰, छ॰। ७ विज्ञानाद्वेतवादिनं प्रति विक्तः। ८ विज्ञानम्। ९ विज्ञात्रितवादिनं प्रति विक्तः। ८ विज्ञानम्।

विज्ञसिर्विषयाकारज्ञ्ञ्या न प्रतिभासते । प्रकाश्येन विना सिद्ध्येत् क्वचित्तिकन्तु प्रकाशकम् ॥७७॥ विज्ञप्या 'परसंवित्तेग्रंद्दः स्याद्वा न वा तव । सद्ग्रहे सर्वविज्ञानित्राख्म्यनताक्षतिः ॥७८॥ तद्ग्रहेऽन्यसन्तानसाधने का 'गतिस्तव । अनुमानेन तिस्तद्वौ ननु बाह्यार्थसं स्थितिः ॥७९॥ विद्वं विज्ञक्षिमान्नं चेद् वाग्विज्ञानं मृयाखिल्यः । भवेद्वाह्यार्थज्ञ्नस्यवारकृतः सस्येतरस्थितिः ॥८०॥ ततोऽस्ति बहित्रथोऽपि साधनादित्रयोगतः । तस्माद्विज्ञसिवादोऽयं बालालपितपेलवः ॥८९॥ धून्यवादेऽपि ज्ञून्यत्वप्रतिपादि वचस्तव । विज्ञानं चास्ति वा नेति विकल्पद्वयक्वपना ॥८२॥ 'वाग्विज्ञानं समस्तीद्मिति इन्त हतो भवान् । तद्वस्कृत्सनस्य संसिद्धे रन्यथा प्रान्यता कृतः ॥८३॥

माहक कहलाता है और पदार्थ प्राह्म कहलाते हैं जब तु प्राह्म-पदार्थीकी सत्ता ही खीकृत नहीं करता तो ज्ञान प्राहक-किस प्रकार सिद्ध हो सकेगा? यदि प्राह्मको स्वीकार करता है तो विज्ञानका श्रद्धेत नष्ट हमा जाता है।।७५-७६॥ ज्ञानका प्रतिभास घट पटादि विषयोंके आकारसे शुन्य नहीं होता अर्थात घटपटादि विषयोंके रहते हुए ही ज्ञान उन्हें जान सकता है, यदि घटपटादि विषय न हों तो एन्हें जाननेवाला ज्ञान भी नहीं हो सकता। क्या कभी प्रकाश करने योग्य पदार्थीके विना भी कहीं कोई प्रकाशक-प्रकाश करनेवाला होता है ? अर्थात नहीं होता। इस प्रकार यदि ज्ञानको मानते हो तो एसके विषयभूत पदार्थीको भी मानना चाहिए ॥७७॥ इम पूछते है कि आपके मतमें एक विज्ञानसे दूसरे विज्ञानका प्रहण होता है अथवा नहीं ? यदि होता है तो आपके माने हर विज्ञानमें निरालम्बनताका सभाव हुआ अर्थात वह विज्ञान निरालम्ब नहीं रहा. उसने द्वितीय विज्ञानको जाना इसलिए उन दोनोंमें प्राह्म माहक भाव सिद्ध हो गया जो कि विज्ञानाद्वेतका वाधक है। यदि यह कही कि एक विज्ञान दूसरे विज्ञानको महण नहीं करता तो फिर आप उस द्वितीय विज्ञानको जो कि अन्य संतान रूप है, सिद्ध करनेके जिप क्या हेतु देंगे ? कदाचित् अनुमानसे उसे सिद्ध करोगे तो घटपट मादि बाह्य पदार्थी की स्थिति भी भवश्य बिद्ध हो जावेगी क्योंकि जब साध्य साधन रूप अनुमान मान लिया तब विज्ञानाद्वेत कहाँ रहा ? उसके अभावमें अनुमान हे विषयभ्त घट-पटादि पदार्थ भी अवश्य मानने पहेंगे ॥७८-७९॥ यदि यह संसार केवल विज्ञानमय ही है तो फिर समस्त वाक्य और ज्ञान मिध्या हो जाएँगे, क्योंकि जब बाह्य घटपटादि पदार्थ ही नहीं है तो 'ये वाक्य और ज्ञान सत्य हैं तथा ये असत्य' यह सत्यासत्य व्यवस्था कैसे हो सकेगी ? ॥८०॥ जब आप साधन श्रादिका प्रयोग करते हैं तब साधनसे भिन्न साध्य भी मानना पढ़ेगा और वह साध्य घटपट आदि बाह्य पदार्थ ही होगा। इस तरह विज्ञानसे अतिरिक्त बाह्य पदार्थी का भी सद्भाव सिद्ध हो जाता है। इसिक्क आपका यह विज्ञाना देतवाद केवल बालकोंकी बोलीके समान सुननेमें ही मनोहर लगता है।।८१।।

इस प्रकार विज्ञानवादका खण्डनकर खयंबुद्ध शून्यवादका खण्डन करनेके किए तत्पर हुए। वे बोले कि—आपके शून्यवादमें भी, शून्यत्वको प्रतिपादन करनेवाले वचन और उनसे क्रपन होनेवाका ज्ञान है, या नहीं ? इस प्रकार दो विकल्प उत्पन्न होते हैं ॥८२॥ यदि आप इन विकल्पोंके उत्तरमें यह कहें कि हाँ, शून्यत्वको प्रतिपादन करनेवाले वचन और ज्ञान दोनों ही हैं; तब खेदके साथ कहना पड़ता है कि आप जीत किए गए क्योंकि वाक्य और

९ परा चासौ संवित्तिश्व । २ उपायः | ३ अविशेषः, अथवा श्रीणः । —पेशलः ल•ं। ४ वाक्ष विक्रानं च वाग्विक्शानम् । ५ वाग्विक्शानाभावे सति ।ें

'तदस्या'छिपतं श्रून्यमुन्मच'विक्तोपमम् । ततोऽस्ति जीवो धर्मश्च द्यासंयमकक्षणः ॥८४॥ 
'सर्वज्ञोपज्ञमेवेतत् तस्वं तस्वविदां मतम् । 'जास्यम्यमतान्यन्यान्यवहेयान्यतो बुधैः ॥८५॥ 
हति तहचनाज्ञाता परिषत्सक्छैव सा । 'निरारेकात्मसद्भावे' सम्प्रीतश्च सभापतिः ॥८६॥ 
परवादिनगास्तेऽपि स्वयम्बुद्धवचोऽशनेः । निष्ठुरापातमासाद्य सद्यः प्रमृञानिमागताः ॥८७॥ 
पुनः प्रशान्तगम्भीरे स्थिते तस्मिन् सदस्यसौ । दष्टश्रुतानुभूतार्थसम्बन्धीद्मभाषत ॥८८॥ 
श्रूणु भोस्त्वं महाराज 'कृत्तमाख्यानकं पुरा । खेन्द्रोऽभूद्रविन्दाक्षो भवहंशशिखामणिः ॥८९॥ 
स इमां पुण्यपाकेन शास्ति सम परमां पुरीम् । उद्दक्षप्रतिसामन्तदोर्दर्गनवसर्पयन् ॥९०॥ 
विषयानन्वभू दिव्यानती खेचरगोचरान् । अभूतां हरिचन्द्रश्च कुरुविन्दश्च तस्पुतौ ॥९१॥ 
स बह्नारमभसर'क्मरोद्रध्यानाभिसन्धिना । बबन्य नरकायुष्यं तीवासातफलोद्यम् ॥९२॥ 
प्रत्यासन्नमृतेस्तस्य दाहण्वरविज्ञुन्भितः । ववृषे तनुसन्तापः कदाचिद्तिदुःसहः ॥९३॥

विज्ञानकी तरह आपको सब पदार्थ मानने पहेंगे। यदि यह कहो कि हम वाक्य और विज्ञानको नहीं मानते तो फिर शून्यताकी सिद्धि किस प्रकार होगी? भावार्थ-यदि आप शून्यता प्रतिपादक वचन और विज्ञानको स्वीकार करते हैं तो वचन और विज्ञानके विषयभूत जीवादि समस्त पदार्थ भी स्वीकृत करने पहेंगे इसिल्य शून्यवाद नष्ट हो जावेगा और यदि वचन तथा विज्ञानको स्वीकृत नहीं करते हैं तब शून्यवादका समर्थन व मनन किसके द्वारा करेंगे? ॥८३॥ ऐसी अवस्थामें आपका यह शून्यवादका प्रतिपादन करना उन्मत्त पुरुषके रोनेके समान व्यर्थ है। इसिल्य यह सिद्ध हो जाता है कि जीव शरीरादिसे पृथक पदार्थ है तथा दया संयम आदि लज्ञणवाला धर्म भी अवस्य है॥८४॥

तत्त्वज्ञ मनुष्य उन्हीं तत्त्वोंको मानते हैं जो सर्वज्ञ देवके द्वारा कहे हुए हों। इसिक्टिए विद्वानोंको चाहिये कि वे आप्ताभास पुरुषों द्वारा कहे हुए तत्त्वोंको हैय समझें ॥८५॥ इस प्रकार खयंबुद्ध मन्त्रीके वचनोंसे वह समपूर्ण सभा आत्माके सद्भावके विषयमें संशयरित हो गई अर्थात् सभीने आत्माका पृथक् अस्तित्व खीकार कर तिया और सभाके अधिपति राजा महाबल भी अतिशय प्रसन्न हुए ॥८६॥ वे परवादीरूपी वृक्ष भी खयंबुद्ध मन्त्रीके वचनरूपी वज्नके कठोर प्रहारसे शीघ ही म्लान हो गए॥८७॥ इसके अनन्तर जब सब सभा शान्त भावसे चुपचाप बैठ गई तब स्वयंबुद्ध मन्त्री दृष्ट श्रुत जौर अनुभूत पदार्थसे सम्बन्ध रखनेवाली कथा कहने लगे ॥८८॥

हे महाराज, मैं एक कथा कहता हूँ उसे सुनिये। कुछ समय पहले आपके वंशमें चूडामिणिके समान एक अरिवन्द नामका विद्याघर हुआ था।। = ६॥ वह अपने पुण्योदयसे अहंकारी शत्रुओं के अुजाओं का गर्व दूर करता हुआ इस उत्कृष्ट अलका नगरीका शासन करता था।। ९०॥ वह राजा विद्याघरों के योग्य अनेक उत्तमोत्तम भोगों का अनुभव करता रहता था। उसके दो पुत्र हुए, एकका नाम हरिचन्द्र और दूसरेका नाम कुरुविन्द था।। ९०॥ उस अरिवन्द राजाने बहुत आरम्भको बदानेवाले रौद्र ब्यानके चिन्तवनसे तीन्न दुःख देनेवाली नरक अयुका बन्ध कर जिया था।। ९२॥ जब उसके मरनेके दिन निकट आये तब

९ तत् कारणात् । २ शून्यवादिनः । ३ बनः । ४ खर्वश्चेन प्रथमोपदिष्टम् । ५ आत्मानमार्तं मन्यन्ते इत्या-सम्मन्याः तेषां मतानि । ६ निस्बन्देदा । ७ आत्मास्तित्वे । ८ कथाम् । ९ अपसारसन् । ९० प्राणम्यपरोपणादिषु प्रमादतः प्रयमावेशः संस्म इत्युच्यते ।

'कह्वारवारिभिष्तं त्रातिरातिक' कानिकै: । न 'निर्वृतिमसी छेभे हारै इच हरिचन्दनै: ॥९४॥ विद्यास विसुखीभावं स्वासु यातासु दुर्मदी । पुण्यक्षयारपरिक्षीणमदृशक्तिरिवेभराद् ॥९४॥ दाहज्वरपरीताक्रः' संतापं सोदुमक्षमः । हरिचन्द्रमथाहूय सुतिमत्यादिशहचः ॥९६॥ भक्न पुत्र ममाक्षेषु संतापो वर्द्धते तराम् । पत्र्य कह्वारहाराणां परिम्छानि 'तद्रपंणात् ॥९७॥ तन्मासुदक्कुरू'न्युत्र प्रापयाद्ध स्वविद्यया । तांद्व शितान्वनोहेशान् सीतानद्यास्त्रदाश्रितान् ॥९८॥ तत्र कद्यतक्ष्युन्वन् सीतावीचिचयोत्थितः । दाहान्मां मातिर्द्वासमादुपशान्ति स नेष्यति ॥९९॥ हति तद्वचनाद्विद्यां 'प्रैविषद्योमगामिनीम् । सस्तुः साप्यपुण्यस्य नाभूक्तस्योपकारिणी ॥१००॥ विद्यावेमुख्यतो ज्ञात्वा पितुर्व्याघेरसाध्यताम् । सुतः कर्तव्यतामृदः सोऽभूदुद्विन्नमानसः ॥१००॥ भयान्येषुरसुष्याक्रे पेतुः शोणितविन्दवः । सिथःकछहविदिछष्ट'गृहकोकिछ'वाछधेः ॥१०२॥ त्रैश्र तस्य किछाङ्गानि 'रिनर्वेदुः पापदोषतः । 'रक्षोऽनुपच्चेति 'रदिष्ठ्याद्य परं छठ्धं मयौषधम् ॥१०३॥ सतोऽन्यं कुदिवन्दाख्यं सूनुमाहूय सोऽवद्य । पुत्र मे रुधिरापूर्णा वाप्येका 'र्शक्रयतामिति ॥१०४॥

उसके दाहब्बर उत्पन्न हो गया जिससे दिनों दिन शरीरका अलन्त दुःसह सन्ताप बढ़ने कागा ॥ ६३॥ वह राजा न तो साल कमलों से सुवासित जलके द्वारा, न पङ्घों की जीतल हवाके द्वारा, न मणियोंके हारके द्वारा और न चन्दनके छेपके द्वारा ही सुख-शान्तिको पा सका था ॥९४॥ उस समय पुरायक्षय होनेसे उसकी समस्त विद्याएँ उसे छोड़कर चन्नी गई थीं इसलिए वह उस गजराजके समान अशक्त हो गया था जिसकी कि मद्शक्ति सर्वथा चीण हो गई हो ॥९५॥ जब वह दाहब्बरसे समस्त शरीरमें बेचैनी पैदा करनेवाछे सन्तापको नहीं सह सका तब उसने एक दिन अपने हरिचन्द्र पुत्रको बुलाकर कहा ॥९६॥ हे पुत्र, मेरे शरीरमें यह सन्ताप बढ़ता ही जाता है देखो तो, लाल कमलों की जो मालाएँ सन्ताप दूर करने के लिए शरीरपर रखी गई थीं वे कैसी मुरझा गई हैं ॥९७॥ इसिछए हे पुत्र, तुम मुक्ते अपनी विद्याके द्वारा शीघ ही उत्तरकुर देशमें भेज दो और उत्तरकुरुमें भी उन वनोंमें भेजना जो कि सीतोदा नदीके तटपर स्थित हैं तथा अत्यन्त शीतल हैं ॥९८॥ कल्पवृक्षींको हिलानेवाली तथा सीता नदीकी तरङ्गोंसे उठी हुई वहाँकी शीवल वायु मेरे इस सन्तापको अवदय ही शान्त कर देगी ॥९९॥ पिताके ऐसे वचन सुनकर राजपुत्र इरिचन्द्रने अपनी आकाशगामिनी विद्या भेजी परन्तु राजा अरविन्द्रका पुगय श्रीण हो चुका था इसिकए वह विद्या भी उसका उपकार नहीं कर सकी अर्थात् उसे उत्तरकुरु देश नहीं भेज सकी ॥१००॥ जब आकाशगामिनी विद्या भी अपने कार्यसे विमुख हो गई तब पुत्रने समभ लिया कि पिताकी बीमारी असाध्य है। इससे वह बहुत उदास हुआ और किंकर्तव्यविमृद् सा हो गया ॥१०१॥ अनन्तर किसी एक दिन दो छिपकछी परस्परमें छड़ रही थीं। लड़ते-लड़ते एककी पूँछ टूट गई, पूँछसे निकली हुई खुनकी कुछ वृँदें :राजा भरविन्द्के शरीरपर आकर पड़ीं ॥१०२॥ उन खूनकी बूँदोंसे स्सका शरीर ठण्डा हो गया-दाहुज्वरकी व्यथा शान्त हो गई। पापके उदयसे वह बहुत ही सन्तुष्ट हुआ और विचारने लगा कि आज मैंने देवयोगसे बड़ी अच्छी औषधि पा छी है ॥१०३॥ उसने कुरविन्द नामके दूसरे पुत्रको बुलाकर कहा कि हे पुत्र, मेरे

१ क ह्वारं [सौगन्धिकं कमलम् ] । २ तालवृन्तकम् । ३ सुखम् । ४ परीताः स्न । ५ शरीरा-र्पेणात् । ६ उत्तरकुकन् । ७ प्रेषयति स्म । इष गर्थ्यामिति धातुः । ८ उद्वेगयुक्तमनाः । ९ गृह-गोधिक- म॰, स्न । १० गृहगोधिका । ११ शैर्ष्यं बहुरिस्पर्यः । १२ सोऽतुष्यच्चेति स्न । १३ देवेन । १४ कार्यतामिति ।

पुनरप्यवद्रस्कवधिभक्षोऽस्मिन्वनान्तरे । सृगा बहुविधाः सन्ति तैस्वं प्रकृतमाचरः ॥१०५॥ स तद्वचनमाक्वयं पापभीहविधिन्त्य च । तत्कमीपार'यन्कत्तं मूकीभूतः क्षणं स्थितः ॥१०६॥ प्रत्यासम्वस्ति बुद्ध्वा तं बद्धनरकायुषम् । दिव्यज्ञानदृशः साधोस्सत्कार्येऽभूत्स विश्वः ॥१०७॥ अनुक्छक् व्यं पितुर्वाक्यं मन्यमानस्तथाप्यसौ । कृत्रिमैः 'क्षत्रैः पूर्णं वापीमेकामकारयत् ॥१०८॥ स तदाकर्णनात्प्रीतिमगमत्पापपण्डितः । अवक्ष्यपूर्वमासाच निधानमिव दुर्गतः ॥१०९॥ 'कारिमारुणरागेण वारिणा 'विप्रतारितः । 'बहु मेने 'स तां पापी वापी 'वैतरणिमिव ॥११०॥ तत्रानितश्च तन्मध्ये यथेष्टंशयितोऽमुतः । सिक्कीड कृतगण्डूषः कृतकं तद्वद्व च ॥१११॥ त्यानितश्च तत्र्वस्ति रेप्वापिपयिष्विव । द्ये स 'त्रावधे चित्तमधोः पापोदधेविधः ॥११२॥ स रुष्टः पुत्रमाहन्तुमाधावन्यतितोऽन्तरे । '१६वासिधेनुक्या 'पदीर्णद्वत्यो सृतिमासदत् ॥११३॥ स तथार्' दुर्सृति प्राप्य गतः '(इवाभ्रीमधमंतः । कथेयमधुनाप्यस्यां नगर्याः सम्व्यंते जनेः ॥११४॥ तत्रो भग्नेकरदनो दन्तीवानमिताननः । उरखातफणमाणिक्यो महाहिरिव निष्प्रभः ॥११५॥

छिए खुनसे भरी हुई एक बावड़ी बनवा दो ॥१०४॥ राजा अरविन्दको विभंगाविध ज्ञान था इस्रिक्तिए विचार कर फिर बोला-इसी समीपवर्ती वनमें अनेक प्रकारके मृग रहते हैं **धन्हीं**से तू अपना काम कर अर्थात् उन्हें मारकर उनके खुनसे वावड़ी भर दे ।।१०५।। वह कुरुविन्द पापसे डरता रहता था इसलिए पिताके ऐसे वचन सुनकर तथा कुछ विचारकर पाप-मय कार्य करने के लिए असमर्थ होता हुआ क्ष्णभर चुर चाप खड़ा रहा ।।१०६।। तत्पश्चात वन में गया वहाँ किन्हीं अवधि ज्ञानी मुनिसे जब उसे मालून हुआ कि हमारे विताकी मृत्य अखन्त निकट है तथा उन्होंने नरकायुका बन्ध कर लिया है तब वह उस पापक्रमेके करनेसे कक गया।।१०७।। परन्तु पिताके वचन भी उल्लंघन करने योग्य नहीं हैं ऐसा मानकर उसने कृत्रिम रुधिर अर्थात् लाखके रंगसे भरो हुई एक वावड़ी बनवाई ॥१०८॥ पापकार्य करनेमें अतिशय चतुर राजा अरविन्दने जब वावड़ी तैयार होनेका समाचार सुना तब वह बहुत ही हर्षित हुआ। जैसे कोई दरिद्र पुरुष पहले कभी प्राप्त नहीं हुए निधानको देखकर हर्षित होता है।।१०९।। जिस प्रकार पापी-नारकी जीव वैतरणी नदी को बहुत अच्छी मानता है उसी प्रकार वह पापी अरविन्द राजा भी छाखके लाख रंगसे धोखा खाकर अर्थात् सचमुचका रुधिर समझकर उस वावड़ीको बहुत अच्छी मान रहा था।। ११०।। जब वह उस वावड़ीके पास लाया गया तो आते ही उसके बीचमें सो गया और इच्छानुसार क्रीड़ा करने लगा। परन्तु कुला करते ही उसे मालूम हो गया कि यह कृत्रिम रुधिर है ॥१११॥ यह जानकर पापरूपी समुद्रको बढ़ानेके छिये चन्द्रमाके समान वह बुद्धिरहित राजा अरविन्त. मानो नरककी पूर्ण आयु प्राप्त करनेकी इच्छासे ही रुष्ट होकर पुत्रको मारनेके छिए दौढ़ा परन्तु बीचमें इस तरह गिरा कि अपनी ही तलवारसे उसका हृह्य विदीर्ण हो गया तथा मर गया ॥११२-११३॥ वह कुमरणको पाकर पापके योगसे नरकगतिको प्राप्त हुआ । हे राजन ! यह कथा इस सलका नगरीमें छोगों को आजतक याद है ॥११४॥ जिस प्रकार दाँत टूट जानेसे हाबी अपना मुँह नीचा कर छेता है, अथवा जिस प्रकार फणका मणि उलाइ छेनेसे सर्प तेज

१ असीरयन् असमर्थो भविष्यर्थः। २ मन्दः। 'शीतकोऽलसोऽनुष्णः' इत्यमरः। ३ रक्तैः। ४ दिन्नः। ५ कृत्रिम । ६ विश्वतः। ७ बहुमन्यते स्म । ८ तां वर्षां वार्षां वै अ०। ९ नरकनदीम्। १० नरकायुरवर्यन्तं प०, द०, छ०। ११ पर्याप्तं कर्तुभिच्छन्। १२ पुत्रदिसायाम्। १३ स्वच्छुरिकया। १४ दीणं विदारितम्। १५ तदा द०, प०, छ०। १६ नरकगतिम्।

पितुर्भानोरिवापायात् कुरुविन्दोऽरिवन्दवत् । परिम्छानत् जुच्छायः स शोच्यामगमद्दशाम् । ॥११६॥ तथात्रैव भवद्वंशे विस्तीणें जळघाविव । दण्डो नाम्नाभवत्वेन्द्रो दण्डितारातिमण्डळः ॥११७॥ मणिमाळीत्यभूक्तसारस्नुर्मणिरिवाम्बुधेः । नियोज्य यौवराज्ये तं स्वेष्टान्भोगानभुङ्क् कः ॥११८॥ भुक्तापि सुचिरं भोगान्नातृष्यद्विषयोत्सुकः । "प्रत्युतासिक्तमभजत् स्रीवस्ताभरणादिषु ॥११९॥ सोऽरयम्तविषयासिकंकृतकौटिवयं चेष्टितः । वयन्य तीवसं क्छेशाित्तरश्चामायुरार्त्तप्रीः ॥१२०॥ जीवितान्ते स दुष्यौनमार्त्तमापूर्यं दुर्मृतेः । भाण्डागारे निजे मोहान् महानजगरोऽजनि ॥१२९॥ स जातिस्मरतां गत्वा भाण्डागारिकवद् भृशम् । तत्त्रवेशे निजे स्तुमन्वमंस्त न चापरम् ॥१२२॥ सन्येषुरविज्ञानलोचनान्मुनियुङ्गवात् । मणिमाळी पितुक्तांता तं वृत्तान्तमशेषतः ॥१२३॥ पितृभक्त्या "सतन्मूर्ण्डामपहत्तु मनाः सुधीः । "शयोराने शनैःस्थित्वा स्नेहार्द्रां गिरमभ्यधात् ॥१२४॥ पितः पतितवानस्यां कुयोनावधुना त्वकम् । विषयास्त्रद्वायेण "धतमूर्श्वो धनद्विषु ॥१२५॥ ततो धिगिदमत्यन्तकटुकं विषयामिषम् । 'वमैतद् दुर्ज्वरं तात किम्पाकफळसिक्षभम् ॥१२६॥

रहित हो जाता है अथवा सूर्य अस्त हो जानेसे जिस प्रकार कमल मुरमा जाता है उसी प्रकार िताकी मृत्युसे कुरुविन्दने अपना मुँह नीचा कर ित्रया, इसका सब तेज जाता रहा तथा सारा शरीर मुरझा गया-शिथिज हो गया। इस प्रकार वह सोचनीय अवस्थाको प्राप्त हुआ था। ११५-११६॥

हे राजन, अब दूसरी कथा सुनिये-समुद्रके समान विस्तीर्ण आपके इस वंशमें एक दण्ड नामका विद्याधर हो गया है वह बड़ा प्रतापी था उसने अपने समस्त शत्रुओंको दण्डित किया था ॥११७॥ जिस प्रकार समुद्रसे मणि उत्पन्नहोता है उसी प्रकार उस दण्ड विद्याधरसे भी मणिमाली नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब राजा दण्डने उसे युवराज पदपर नियुक्त कर दिया और आप इच्छातुसार भोग भोगने छगा ॥११८॥ वह विषयों में इतना अधिक उत्सक हो रहा था कि चिरकालतक भोगोंको भोग कर भी तृत्त नहीं होता था बल्क की वस्त्र तथा आभूषण बादिमें पहलेकी अपेक्षा अधिक आसक्त होता जाता था ॥११६॥ भारयन्त विषयासक्तिके कारण मायाचारी चेष्टाओंको करनेवाले उस आर्तध्यानी राजाने तीन्न संक्रोश भावोंसे तिर्येख्न आयुका बन्ध किया ॥१२०॥ चूँकि मरते समय उसका आर्तध्यान नामका कुथ्यान पूर्णताको प्राप्त हो रहा था इसिकाए कुमरणसे मरकर वह मोहके उद्यसे अपने भण्डारमें बड़ा भारी अजगर हुआ ॥१२१॥ उसे जातिस्मरण भी हो गया था इसकिए वह भण्डारीकी तरह भण्डारमें केवल अपने पुत्रको ही प्रवेश करने देता था अन्य को नहीं ।।१२२॥ एक दिन अतिशय बुद्धिमान राजा मिणमाछी किन्हीं अवधिज्ञानी मुनिराजसे पिताके अजगर होने आदिका समस्त वृत्तान्त माल्यम कर पितृ भक्तिसे उनका मोह दूर करनेके छिए भण्डारमें गया भौर धीरेसे अजगरके आगे खड़ा हो कर स्तेहयुक्त वचन कहने लगा। ॥१२३-१२४॥ हे पिता , तुमने धन ऋदि बादिमें बत्यन्त ममत्व बौर विषयोंमें बत्यन्त आसक्ति की थी इसी दोषसे तुम इस समय इस कुयोनिमें-सर्प पर्यायमें आकर पड़े हो ॥१२५॥ यह विषय रूपी आमिष अत्यन्त कद्रक है, दुर्जर है और किंपाक (विषफड़) फड़के समान है इसिंखर धिकारके योग्य है। हे पिता जी, इस विषयरूपी आमिषको अब भी छोड़ दो ॥१२६॥

९ अवस्थाम् । २ पुनः किमिति चेत् । ३ कौटिल्यं माया । ४ अज्ञानम् । ५ अज्ञगरस्य । ६ आसङ्कः आस्रिकः । ७ घतमोदः । ८ सम्भोगः । ''आमिषं पलके लोभे सम्मोगोरकोचयोरि'' इस्यभिधानात् । ९ स्त्रारं कुद् ।

'रथाक्रमिव संसारमनुबक्षाति सन्ततम् । दुस्यजं त्यजद्ष्येतत् कठस्थमिव जीवितम् ॥१२०॥
प्रकटीकृतविश्वासं प्राणहारि भवावहम् । 'सृत्यवेरिव दुर्गीतं नृत्रणेणप्रक्रम्भकम् ॥१२०॥
ताम्बूक्रमिव संयोगादिदं रागविवर्जनम् । अन्यकारमिवोस्सर्पत् सन्मार्गस्य निरोधनम् ॥१२०॥
जेनं मतमिव प्रायः परिभूतमतान्तरम् । तदिक्क्षसितवक्कोलं वैचित्र्यात् सुरचापवत् ॥१३०॥
कि वात्र बहुनोक्तेन पश्येदं विषयोद्भवम् । सुखं संसारकान्तारे परिभ्रमयतीप्सितम् ॥१३१॥
नमोऽस्तु 'तद्भसासक्षवसुखाय स्थिरात्मने । तपोधनगणायेति निनिन्द विषयानसौ ॥१३१॥
अथासौ पुत्रनिर्दृष्टधर्मवाक्यांग्रुमास्त्रिना । गलिताशेषमोहान्धतमसः समजायत ॥१३३॥
ततो धर्मोषधं प्राप्य स कृतानुशयः ' शयुः । वदाम विषयौत्सुक्यं महाविषमिवोक्ष्वणम् ॥१३४॥
स परिस्वत्र्य संवेगादाहारं सशरीरकम् । जीवितान्ते ततुं हित्वा दिविजोऽभून्महर्द्धिकः ॥१३५॥
स्राक्षा च भवमागस्य संयुज्य मणिमास्ति । मणिहारमदत्तासासुनिर्भवन्मणिदीधितिम् ॥१३६॥
स एव भवतः कण्डे हारो रत्नांग्रुभासुरः । कक्ष्यतेऽचापि यो कक्ष्याः प्रहास इव निर्मलः ॥१३०॥
सथैवमपरं 'शजन् यथावृत्तं' निगवते । सन्ति यद्धिनोऽवापि वृद्धः केचन खेवराः ॥१३०॥
आसीच्छतवलो नामा भवदीयः ''वितामहः । प्रजा राजन्वतीः कुर्वन् स्वगुणै 'राभिगामिकैः ।॥१३०॥

हे तात, जिस प्रकार रथका पहिया निरन्तर संसार-परिश्रमण करता रहता है-चलता रहता है उमी प्रकार यह विषय भी निरन्तर संसार-चतुर्गतिरूप संसारका बन्ध करता रहता है। यद्यपि यह कएठस्थ प्राणोके समान कठिनाईसे छोड़े जाते हैं परन्तु त्याज्य अवश्य है ॥१२७॥ ये विषय शिका (कि गानके समान हैं जो पहले मनुष्यरूपी हरिएोंकी ठगनेके लिए विश्वास दिलाता है श्रोर बादमें भयंकर हो प्राणींका हरण किया करता है। ॥१२८॥ जिस प्रकार ताम्बल चना. खेर स्त्रोर सुपारी का संयोग पाकर राग-लालिमाको बढ़ाते हैं उसी प्रकार ये विषय भी स्त्री पत्रादिका संयोग पाकर राग-स्तेहको बढ़ाते है और बढ़ते हुए अन्धकारके समान समीचीन मार्गको रोक देते हैं।।१२९।। जिस प्रकार जैन मत मतान्तरोंका खण्डन कर देता है उसी प्रकार ये विषय भी पिता गुरु त्रादिके हितोपदेश रूपी मतोंका खण्डन कर देते हैं, ये विजलीकी चमकके समान चञ्चल है और इन्द्रधनुषके समान विचित्र हैं ॥१३०॥ अधिक कहनेसे क्या लाभ ? देखो, विपयोंसे उत्पन्न हुत्रा यह विषयसुख इस जीवको संसार रूपी श्रटवीमें घुमाता है ॥१३१॥ जो इस विषयरसकी आसक्तिसे विमुख रहकर अपने आत्माको अपने आपमें स्थिर रखते हैं ऐसे मुनियोंके समृहको नमस्कार हो। इस प्रकार राजा मिएमालीने विषयोंकी निन्दा की ॥१३२॥ तदनन्तर त्रपने पुत्रके धर्मवाक्य रूपी सूर्यके द्वारा उस श्रजगरका सम्पूर्ण मोहरूपी गाढ श्चन्धकार नष्ट हो गया ॥१३३॥ उस श्रजगरको त्र्यपने पिछले जीवनपर भारी पश्चात्ताप हत्रा श्रौर उसने धर्म रूपी श्रोपिध प्रहण कर महाविषके समान भयंकर विषयासिक छोड़ दी ॥१३४॥ उसने संसारसे भयभीत होकर श्राहार पानी छोड़ दिया, शरीरसे भी ममत्व त्याग दिया श्रीर श्रायके श्चन्तमें शरीर त्यागकर बड़ी ऋदिका धारक देव हुआ।।१३४।। उस देवने अवधिज्ञानके द्वारा श्रपने पूर्व भव जान मिण्मालीके पास त्राकर उसका सत्कार किया तथा उसे प्रकाशमान मिणयोंसे शोभायमान एक मिण्योंका हार दिया ॥१३६॥ रत्नोंकी किरणोंसे शोभायमान तथा लद्दमीके हासके समान निर्मल वह हार त्राज भी त्रापके करठमें दिखाई दे रहा है ॥१३७॥

हे राजन , इसके सिवाय एक श्रीर भी यृत्तान्त में ज्योंका त्यों कहता हूं। उस यृत्तान्तके देखने बाले कितने ही युद्ध विद्याधर आज भी विद्यमान है ॥१३८॥ शतवल नामके आपके दादा हो

१ शकटचकःत्। २ व्याघरय । ३ विषयमुखानुरागास क्तिः । ४ स्थिरबुद्धये । ५-तामसः ल० । ६ पश्चात्तापः । ७ उरकटम् । ८ प्रकाश्चमानः । ९ कथेर्यर्थः । १० यथावद् वर्तितम् । ११ पितृपिता । ९२ -णैरभिरामकैः अ० । -राभिरामिकैः स०, प० । १३ अस्यादरणीयैः ।

स सज्यं सुचिदं भुक्ता कदाचिद्रोगितिःकृदः। भवित्विति तिक्षित्रराध्यभारो बहोदयः॥१४०॥
सम्यग्दर्शनवृत्तारमा गृहीतोषासकवतः। निवद्धसुरक्षीकायुर्विगुद्धपरिणामतः॥१४१॥
कृत्वानक्षनसच्यामवमोदर्यमध्यदः। यथोचितिविगोगि 'योगेनान्तेऽत्यजत् तनुम् ॥१४२॥
माहेन्द्रकक्षेऽनल्पर्दिरभूदेषः सुराम्रणीः। अणिमादिगुणोपेतः सप्तान्द्रधिमितिस्थितिः॥१४६॥
स चान्यदा महामेरी नन्द्रने स्वामुपागतम्। क्रीडाहेतोर्मया साद्धः दृष्ट्वातिस्नेहिनर्भरः॥१४५॥
कृमार परमो धर्मो जैनाम्युद्रयत्यधनः। न विस्मावैद्यवयेत्येवं स्वां तदान्विश्वत्रराम् ॥१४५॥
नमस्व 'चरराजेन्द्रमस्तकाह्वरासनः। सदस्त्रक्ष हत्यासीद्रविष्वृपितामदः॥१४६॥
स देव देवे 'निश्चित्य कर्कमी वातवके सुते। जम्राह परमां दीक्षां जैनी निर्वाणसाधनीम् ॥१४७॥
विज्ञहार महीं कृत्दनां खोतवन् स तपीर्रग्रुभिः। मिध्यान्धकारचटनां विघटच्यांग्रुमानिव ॥१४८॥
क्रमात् कैवस्वसुरवाद्य वृज्ञितो नृतुरासुरैः। तत्रोऽनन्तमपारद्ध सम्प्रापच्छाद्यतं पदम् ॥१४९॥
स्रमायुष्मिर्यवायुष्कन् राज्यभूरिभरं 'वशी। स्वि निश्चित्व वैराग्वात् महाप्राञ्चाज्यमास्थितः' ॥१५०॥
प्रमायुत्रमस्यक्ष नमश्चस्तराविषः। साद्धं तपश्चरक्षेत्र मुक्तिकश्चति ॥१४१॥
धर्माधर्मफङस्येते दशन्तवेत दर्शिताः। युष्मद्धंत्रयाः स्वगाधीकाः 'व्यम्तितकथानकाः ॥१५२॥

गये हैं जो अपने मनोहर गुणोंके द्वारा प्रजाको हमेशा सुयोग्य राजासे युक्त करते थे ॥१३९॥ उन भाग्यशाली शतबलने चिरकाल तक राज्य भोगकर आपके पिताके लिये राज्यका भार सौंप दिया था और स्वयं भोगोंसे निःष्ट्रह हो गये थे ॥१४०॥ उन्होंने सम्यग्दर्शनसे पिवत्र होकर श्रावकके व्रत प्रह्मण किये थे श्रीर विशुद्ध परिणामोंसे देवायुका बन्ध किया था ॥१४१॥ उनने उपवास अवमोर्य आदि सस्प्रवृत्तिको धारण कर आयुके अन्तमें यथायोग्य रीतिसे समाधिमरणपूर्वक शरीर छोड़ा ॥१४२॥ जिससे महेन्द्रस्वर्गमें बड़ी बड़ी ऋद्धियोके धारक श्रेष्ठ देव हुए । वहां वे आणिमा मिहमा आदि गुणोंसे सिहत थे तथा सात सागर प्रमाण उसकी स्थिति थी ॥१४३॥ किसी एक दिन आप सुमेर पर्वतके नन्दनवनमें कीड़ा करनेके लिये मेरे साथ गये हुए थे वहींपर वह देव भी आया था। आपको देखकर बड़े स्नेहके साथ उसने उपदेश दिया था कि 'हे कुमार, यह जैनधर्म ही उत्तम धर्म है, यही स्वर्ग आदि अभ्युदयोंकी प्राप्तिका साधन है इसे तुम कभी नहीं भूलना' ॥१४४–१४॥ यह कथा कहकर स्वयंबुद्ध कहने लगा कि—

'हे राजन्, आपके पिताके दादाका नाम सहस्रवल था। अनेक विद्याधर राजा उन्हें नमस्कार करते थे और अपने मस्तकपर उनकी आहा धारण करते थे ॥१४६॥ उन्होंने भी अपने पुत्र शत-वल महाराजको राज्य देकर मोत्त प्राप्त करानेवाला उत्कृष्ट जिनदीन्ना प्रह्ण की थी॥१४७॥ वे तपरूपी किरणोंके द्वारा समस्त पृथिवीको प्रकाशित करते और मिथ्यात्वरूपी अन्धकारकी घटाको विघटित करते हुए सूर्यके समान विहार करते रहे॥१४८॥ फिर कमसे केवलहान प्राप्त कर मनुष्य, देव और धरणेन्द्रोंके द्वारा पूजित हो अनन्त अपार और नित्य मोत्त पदको प्राप्त हुए॥१४९॥ हे आयुष्मन्, इसी प्रकार इन्द्रियोंको वशमें करनेवाले आपके पिता भी आपके लिये राज्य भार सौंपकर वैराग्यभावसे उत्कृष्ट जिनदीन्न।को प्राप्त हुए हैं और पुत्र पौत्र तथा अनेक विद्याधर राजाओंके साथ तपस्या करते हुए मोन्नलन्दमीको प्राप्त करना चाहते हैं ॥१४०-१४१॥ हे राजन्, मैंने धर्म और अधर्मके फलका दृष्टान्त देनेके लिये ही आपके वंशमें उत्पन्न हुए उन

१ कृत्येन । २ समाधिना । ३ नितरामनुशास्ति सा । ४-स्वेचर-ग० छ० । ५ विजिजीवी ( जयनशीले इत्यर्थः) "वर्जन्ये राज्ञि निर्माणे ब्यवहर्तरि भर्तारे । मूर्ले बाले जिनीवी च देवोक्तिन्रकुष्टिनि ॥" इत्यिभ्यानात् । ६ इन्द्रियजयी । ७ आश्रितः । ८ ग्रहीतुमिच्छति । ९ वंशे भवाः । १० कथेव आनकः पटहः कथानकः सुप्रतीतः प्रसिद्धः कथानको येषा ते तथोक्ताः ।

विद्धि ध्यानवनुष्कस्य फक्रमेतिक्वर्शितस् । पूर्वं ध्यानद्वयं 'पापं शुभोवकं 'परं द्वसम् ॥१५३॥ तस्माद्धसंजुषां पुंसां भुक्तिमुक्ती व बुक्कंभे । प्रत्यक्षासोपदेशाश्यामिदं निश्चितु धीधन ॥१५४॥ इति प्रतीतमाहारम्यो धर्मोऽयं जिनदेशितः । रवयापि शक्तिः सेम्यः ककं 'विपुक्तिस्कता ॥१५५॥ श्रुखोद्यारं च गम्भीरं स्वयम्बद्धोदितं" तदा । सभा 'सभाज्यामास 'परमास्तिक्यमास्थिता' ॥१५६॥ इदमेवाईतं तत्त्वमितोऽम्यक्त मतान्तरम् । 'प्रतीतिदिति तद्वाक्याद्याविरासीन् सदः' ''त्रवाम् ॥१५७॥ सुरक्षितसम्बद्धो गुणशीकविभूषितः । ''क्तुगृंसौ ''गुरी भक्तः श्रुताभिज्ञः प्रगत्मधीः ॥१५८॥ इकाष्य प्य गुणरेभिः परमश्रावकोचितैः । स्वयम्बद्धः महास्मेति तुष्टुवुस्तं सभासदः ॥१५८॥ प्रभत्म खचराधीशः ''अतिपद्य च तद्वसः । प्रीतः संपूज्यामास स्वयम्बद्धः महाधियम् ॥१६०॥ अधान्यदा स्वयम्बद्धो महामेरुगिरं ययौ । ''विविनद्युर्जिनेन्द्राणां चैत्यवेद्दमनि भक्तिः ॥१६२॥ ''वनैश्चतुर्भिराभान्तं' जिनस्येव ''श्चभोदयम् । श्रुतस्कन्वमिवानादिनिधनं सप्रमाणकम् ॥१६२॥

विद्याधर राजात्र्योंका वर्णन किया है जिनके कि कथा रूपी दुन्दुभि श्रत्यन्त प्रसिद्ध है ॥१४२॥ श्राप उपर कहे हुए चारों दुशन्तोंको चारों ध्यानोंका फल समिभये क्योंकि राजा श्रास्त्रिन्द रौट ध्यान के कारण नरक गर्या। दण्ड नामका राजा आर्त ध्यानसे भाण्डारमें अजगर हुआ. राजा शतवल धर्मध्यानके प्रतापसे देव हुन्ना न्त्रीर राजा महस्रवलने शुक्कध्यानके माहात्म्यसे मोत्त प्राप्त किया। इन चारों ध्यानों मेंसे पहलेके दो-स्त्रार्त स्त्रोर रौद्र ध्यान स्त्रग्रभ ध्यान है जो कगति के कारण हैं और आगे के दो-धर्म तथा शुक्क ध्यान शुद्ध हैं, वे स्वर्ग और मोजके कारण हैं ।। १४३ ।। इसलिए हे वृद्धिमान महाराज, धर्म सेवन करने वाले पुरुपोंको न तो स्वर्गाहिसके भोग दुर्लभ हैं और न मोत्त ही । यह बात आप प्रत्यत्त प्रमाण तथा सर्वज्ञ वीतरागके उपदेश से निश्चित कर सकते हैं ।।१४४।। हे राजन, यदि आप निर्देष फल चाहते हैं तो आपको भी जिनेन्द्रदेव के द्वारा कहे हुए प्रसिद्ध महिमासे युक्त इस जैन धर्मकी उपासना करनी चाहिये. ।। १४४ ।। इस प्रकार स्वयंबुद्ध मन्त्री के कहे हुए उदार स्त्रीर गम्भीर वचन सुनकर वह सम्प्रणं समा बड़ी प्रसन्न हुई तथा परम त्रास्तिक्य भावको प्राप्त हुई।।१४६।। स्वयंबुद्धके वचनोसे समस्त समासदोंको यह विश्वाम हो गया कि यह जिनेन्द्र प्रणीत धर्म हो वास्तविक तत्त्व है अन्य मत मतान्तर नहीं ।।१५७। तत्वश्चात् समस्त सभासद् उसकी इस प्रकार रतृति करने लगे कि यह स्वयंबद्ध सम्यग्दृष्टि है, जती है, गुण श्रीर शीलसे सुशोभित है, मन वचन कायका सरल है. गुरुभक्त है, शास्त्रोंका वेता है, अतिशय बुद्धिमान है, उत्कृष्ट श्रावकोंके योग्य उत्तम गुणांसे प्रशंस-नीय है और महात्मा है।।१४५-१४९॥ विद्याधरोंके अधिपति महाराज महावल ने भी महाबद्धि-मान स्वयंबद्धकी प्रशंसा कर उसके कहे हुए वचनोंको स्वीकार किया तथा प्रसन्न होकर उसका श्रतिशय सत्कार किया ।।१६०।। इसके बाद किसी एक दिन स्वयंबुद्ध मन्त्री श्रकृत्रिम चैत्यालयमें विराजमान जिन प्रतिमाश्चोंकी भक्तिपूर्वक वन्दना करनेकी इच्छासे मेरु पर्वतपर गया ॥१६१॥

वह पर्वत जिनेन्द्र भगवान्के समवसरएके समान शोभायमान हो रहा है क्योंकि जिस

१ पायहेतुः । २ सुलोदकं त० व०पुस्तकयोः पाठान्तर पार्थकं लिखितम् । ग्रुमोत्तरफल्म् । 'उदकंः फलस्त्तरम्' इत्यमरः । १ विमल-म०, ल० । ४ वचनम् । ५ तृतोष । 'सभाज प्रीतिदर्शनयोः' इति धातुश्चीरादिकः । ६ जी ग स्तरम् । ७ आश्रिता । ८ निश्चयः । १ सभा । १० -सताम् ट० । सत्युरुपाणाम् । ११ मनोगुप्त्यादिनान् । १२ -गुंतो-ट० । ११ प्रौदकुद्धः । १४ सम्याः । १५ अङ्गीकृष्य । १६ वन्दितुमिन्छुः । १७ भद्रशालनन्दनसीमनस्वण्डुकैः, पक्षे अशोकसत्तष्क्रद्वम्यकामैः । १८ आशाजन्तम् । १९ सभोदयम् द०, ट० । समनसरणम् ।

महीमृतामधीशस्वात् 'सद्वृत्तस्वात् 'सद्वित्वते: । 'प्रवृद्धकटक्ष्याच सुराज्ञानिमेवोज्ञतम् ॥१६३॥ 'सर्वेकोकोत्तरस्वाच्च उयेष्ठस्वात् सर्वभूमृताम् । महत्वात् स्वणंवणंस्वात् तमाद्यमिव' प्रवम् ॥१६४॥ समातादितवज्ञस्वाद्रस्तरः 'संश्रयाद्यि । "उयोतिःपरीतमृत्तिस्वात् सुरराज्ञमिवापरम् ॥१६५॥ चृिककायसमासन्नसीधर्मेन्द्रविमानकम् । स्वकोकधारणे न्यस्तमिवैकं स्तम्भमुच्छितम् ॥१६६॥ मेखलाभिवंनश्रेणीर्द्धानं कुसुमोउज्वलाः । स्पद्ध'येव कुरुक्षमार्जः सर्वतुंफलदायिनीः ॥१६७॥ हिरणमयमहोद्यवपुषं रस्तभाज्ञपम् । जिनजनमाभिषेकाय बद्धं पीठमिवामरैः ॥१६८॥ जिनाभिषेकसम्बन्धात् जिनायतनधारणात् । स्वीकृतेनेव पुण्येन 'आसं स्वर्गमनर्गकम्' ॥१६९॥

प्रकार समवसरण (श्रशोक, सप्तच्छद, श्राम्न श्रोर चम्पक) चार वनोंसे सशीभित होता है उसी प्रकार वह पर्वत भी चार (भद्रशाल, नन्दन, सौमनस श्रौर पार्ड्क) वनोंसे सुशोभित है। वह अनादिनिधन है तथा प्रमाणसे ( एक लाख योजन ) सहित है इसलिये श्रतस्कन्ध के समान है क्योंकि आर्यर्रिष्ट से श्रतस्कन्ध भी स्रनादि निधन है स्रोर प्रत्यत्त परोत्त प्रमाणों से सहित है। श्रथवा वह पर्वत किसी उत्तम महाराज के समान है क्योंकि जिस प्रकार महाराज अनेक महाभूतों (राजाओं) का अर्थाश होता है उसी प्रकार वह पर्वत भी अनेक महीभतों ( पर्वतों ) का अधीश है । महाराज जिस प्रकार सवन ( सदाचारी ) और सदास्थिति ( समीचीन सभा से युक्त ) होता है उसी प्रकार वह पर्वत भी सुरुत्त (गोलाकार ) स्त्रीर सदास्थिति (सदा विद्यमान ) रहता है। तथा महाराज जिस प्रकार प्रवृद्ध कटक (बड़ी सेना का नायक) होता है उसी प्रकार वह पर्वत भी प्रवृद्धकटक (ऊँची शिखर वाला) है। अथवा वह पर्व त आदि पुरुष श्री वृषभदेवके समान जान पडता है क्योंकि भगवान वृपभदेव जिस प्रकार सर्व लोकोत्तर हैं :-लोक में सबसे श्रेष्ठ हैं उसी प्रकार वह पर्वत भी सर्व लोकोत्तर है-सब देशोंसे उत्तर दिशा में विद्यमान है। भगवान् जिस प्रकार सब भूभृतों में (सब राजात्रों में ) ज्येष्ठ थे उसी प्रकार वह पर्वत भी सब भुभूतों (पर्वतों ) में ज्येष्ट-उत्कृष्ट हैं। भगवान जिस प्रकार महान् थे उसी प्रकार वह पर्वत भी महान है श्रीर भगवान जिस प्रकार सुवर्ण वर्णके थे उसी प्रकार वह पर्वत भी सुवर्ण वर्णका है। श्रथवा वह मेरु पर्वत इन्द्रके समान सुशोभित है क्योंकि इन्द्र जिस प्रकार वन्न (वजमयी शस्त्र) से सहित होता है उसी प्रकार वह पर्वत भी वज्र (हीरों) से सहित होता है। इन्द्र जिस प्रकार श्राप्सर:संश्रय (श्राप्सराश्रोंका श्राश्रय) होता है उसी प्रकार वह पर्वत भी श्रप्सर:संश्रय (जल से भरे हुए तालाबोंका आधार) है। श्रीर इन्द्रका शरीर जैसे चारों श्रोर फैलती हुई ज्योति (तेज) से सुशोभित होता है उसी प्रकार उस पर्वतका शरीर भी चारों श्रोर फैले हुए ज्योतिषी देवोंसे सुशोधित है। सौधर्म स्वर्गका इन्द्रक विमान इस पर्वतकी चूलिकाके अत्यन्त निकट है (बालमात्रके अन्तरसे विद्यमान है) इसलिये ऐसा मालूम होता है मानो स्वर्गलोकको धारण करनेके लिये एक ऊँचा खम्भा हो खड़ा हो। वह पर्वत अपनी कटनियोंसे जिन बन-पक्तियोंको धारण किये हुए है वे हमेशा फुलोंसे उज्ज्वल रहती हैं तथा ऐसी मालूम होती हैं मानो कल्पवृत्तींके साथ स्पर्धा करके ही सब ऋतुत्रोंके फल फल दे रही हों।। वह पर्वत सवर्णमय है. ऊँचा है और अनेक रत्नोंकी कान्तिसे सहित है इसलिए ऐसा जान पड़ता है मानो जिनेन्द्रदेवकी श्रिभिपैकके लिये देवोंके द्वारा बनाया हुआ सुवर्णमय ऊँचा श्रीर रत्नखचित सिंहासन ही हो। उस पर्वतपर श्री जिनेन्द्रदेवका श्रभिषेक होता है तथा श्रनेक चैत्यालय विद्यमान हैं मानी इन्हों दो

९ सृब्द्वस्वात् । २ नित्यस्थितेः । सताम् आ समन्तात् स्थितिर्यस्मिन् । ३ प्रवृद्धशानुस्वात् प्रवृद्धसैन्यस्वाच । ४ सर्वजनस्योत्तरदिक्षस्वात् सर्वजनोत्तमस्वाच । ५ पुरुपरमेश्वरम् । ६ अद्भिरुपर्द्धत्तसरोत्ररसंभयात् देवगणिकासंभयाच । ७ ज्योतिर्गणः पक्षे कायकान्तिः । ८ —दायि मः म०। ९ प्राप्तस्वर्ग— अ०, स०, द०, म०, छ० । १० अप्रतिवन्धं यथा भवति तथा ।

ख्वणाम्भोधिवे'काम्भोवळयहरूष्णवाससः । अजम्बृद्धीपमहीभर्तुः तिरीटमिव सुस्थितम् ॥१७०॥
कुळावळपृथूल्कुवीर्वामङ्गोरशोभिनः । सङ्गीतप्रहतातोचिवहङ्गरूत'शाकिनः ॥१७१॥
महानदीजकालोक्षमृणाळविळसद्गुतेः । नम्दनादिमहोद्यानविसर्परत्रसम्पदः ।॥१७२॥
'सुरासुरसभावासभासितामरतिश्रयः । 'सुखासवरसासकजीवमृहावलीमृतः ॥१७२॥
जगरपग्राकरस्यास्य मध्ये 'काळानिकोद्धतम् । विवृद्धमिव किञ्जस्कपुत्रमापिञ्जरस्यविम् ॥१७४॥
'सरस्वकटकं भारवच्चूिकशमुकुढोऽअवळम् । सोऽदर्शद् गिरिराजं तं राजन्तं जिनमन्दिरैः ॥१७५॥
'तमद्भूतिश्रयं पश्यन् अगमन् स परां मुद्म् । न्यक्ष्पयच पर्यन्तदेशानस्येति विस्मयात् ॥१७६॥
गिरीन्द्रोऽयं स्वश्वत्रायैः समाकान्तनभोऽक्रणः । कोकनाढीगतायामं (मानने द्वाकते ॥१७७॥
अस्य 'स्मान्तिमे रम्यच्यायानो हह्योभिनः । साद्ध वधूननैः शस्वद्यावसन्ति दिवीकसः ।१७८॥
अस्य 'स्वान्तिमे रम्यच्यायानो हह्योभिनः । साद्ध वधूननैः शस्वद्यावसन्ति दिवीकसः ।१७८॥

कारगोंसे उत्पन्न हुए पुरुषके द्वारा वह विना किसी रोक टोक्के स्वर्गको प्राप्त हुन्ना है ऋर्थात् स्वर्ग तक ऊँचा चला गया है।। अथवा वह पर्वत लवण समुद्रके नीले जलरूपी सुन्दर वस्नोंको धारण किये हुए जम्बूद्वीपरूपी महाराजके अच्छी तरह जगाये गये मुकुटके समान मालूम होता है।। अथवा यह जगत एक सरोवरके समान है क्योंकि यह सरोवरकी भाँ ति ही कुलाचलरूपी बड़ी क ची लहरोंसे शोभायमान है, संगीतके लिये बजते हुए बाजोंके शब्दरूपी पिचयोंके शब्दोंसे सशोभित है, गङ्गा सिन्धु आदि महानदियाँके जल रूपी मृणालसे विभूपित है, नन्दनादि महावन रूपी कमल पत्रोंसे आच्छन है, सुर और असुरोंके सवानवन रूपी कमलोंसे शोनित है, तथा सुखरूप मकरन्दके प्रेमो जीवन रूपी भ्रमरावलीको धारण किये हुए है । ऐसे इस जगत रूपी मरो-बरके वीचमें वह पीत वर्णका सुवर्णमय मेरु पर्वत ऐसा जान पड़ता है मानो प्रलय कालकी पवन से उड़ा हुन्नातया एक जगह इकट्ठा हुन्ना कमलों की केशर का समृह हो। वास्तव में वह पर्व त, पर्वतों का राजा है क्योंकि राजा जिस प्रकार रत्नजटित कटकों (कड़ों ) से युक्त होता है उसी प्रकार वह पर्धत भी रत्नजड़ित कटकों ( शिखरों ) से युक्त है और राजा जिस प्रकार मुक्ट से शोभायमान होता है उसी प्रकार वह पर्वत भी चूलिका रूपी देदी यमान मुकुट से शोभायमान है इस प्रकार वर्णनयुक्त तथा जिनमन्दिरों से शो नायमान वह मेर पर्वत स्वयं बुद्ध मन्त्रीने देखा ॥ १६२ -१७४ ॥ त्र्यद्भतः शोभायुक्त उसः मेरु पर्वतको देखता हुत्र्या वह मन्त्री त्रत्यन्त त्रानन्दको प्राप्त हुआ और बड़े आश्चर्यसे उसके समीपवर्ती प्रदेशोंका नीचे लिखे अनुसार निरूपण करने लगा ॥१७६॥ इस गिरिराजने ऋपनी शिखरोंके ऋग्रभागसे समस्त आकाशरूपी आंगनको घेर लिया है जिससे ऐसा शोभायमान होता है मानो लोकनाड़ीकी लम्बाई ही नाप रहा हो ॥१७७॥ मनोहर तथा घनी छायावाले वृत्तोंसे शोभायमान इस पर्वतकी शिखरोंपर वे देव लोग श्रवनी-श्रवनी देवियोंके साथ सदा निवास करते हैं ॥१७८॥ इस पर्वतके प्रत्यन्त पर्वत (समीप-

<sup>) -</sup> धिनीलाम्मो - अ०, म०, द०, स०, प०, ल०, । अ जम्मू मिरीमर्गः साहस्यामावात् जम्बूद्रीपमहीमर्ग्राति रूपकम्युक्तमिति न शङ्कनीयम् । सभाजनीरिवानेक संविधित्र ते सम्बन्धवात् । 'यथा कथित् साहस्य यत्रीद्भृतं प्रतीयते' इति वचन त् । निवदं मुप्त अर्थे पत्र त् लि वचन त् । निवदं मुप्त अर्थे पत्र त् लि वच्य 'उपमैव तिरोभृतभेदा रूपकमिष्यते' इति वचनात् । २ ध्वनिः । ३ अत्र अर्थे पत्र पत्र विद्यालियाण्याण्यात् । ४ सुरामुरसभायहोद्भासिय मलित्रयः । ५ सुखमेव आस्वरसः मकरन्दरसः तत्र आस्ताः जीवा एव भङ्गाद्दयः ता विभित्ते तस्य । ६ काल एवानिलस्ते ने द्वत्यम् । ७ रत्र मयसानुसिद्दम् । ५ से रत्नमयकर्वलयसित्तम् । ८ पक्षे कलशोपलित्रमुक्त स्मान् । १ तमञ्जूत - अ०, ल० । १० उत्सेषम् । ११ प्रमाता । १२ श्रङ्गेषु । 'वसोऽनुपाध्याङ्' इति स्त्रात् स्तम्यथे द्वितीया विभक्तिर्भवति । १३ प्रत्यन्त पर्वताः । १४ मेरोः । १५ नायाति - म०, ७० ।

गाजदन्ताद्वयोऽस्येते 'कश्वनते पादसंश्चिताः । 'भत्तया निषयनीकाभ्यामिव इस्ताः प्रसारिताः ॥१४०॥ इमे चैनं महानचौ सीतासीतोदकाद्वये । कोशद्वयादनास्त्रस्य 'यातोऽम्भोधि भवादिव ॥१८१॥ अस्य पर्यंन्तभूमागं सदालकुस्ते द्वमैः । भद्रधालपरिक्षेपः' कुरुकक्षमीमधिक्षिपन्' ॥१८२॥ इतो नन्दनमुखानितदे सीमनसं वनम् । 'इतः पाण्डकमाभाति धाइवरकुषुनितद्वमम् ॥१८३॥ इतोऽद्वं चन्द्रवृत्ताम् कुरवोऽमी चकासते । हतो अन्द्रुद्धमः श्रीमान् इतः धाक्मिकपादपः ॥१८४॥ अमी चैत्यगृहा भान्ति वनेष्वस्य जिनेशिनाम् । रत्नभामासिभिः कृदैः वोतयन्तो नभोऽक्रणम् ॥१८५॥ शाहवरपुण्यजनाकीणः सोद्यानः सजिनाकयः । पर्यन्तस्यसिरिक्षेत्रो नगोऽमं नगरायते ॥१८६॥ सङ्गतस्याम्भद्दपुण्यज्ञनाकीणः सोद्यानः सजिनाकयः । पर्यन्तस्यसिरिक्षेत्रो नगोऽमं कर्णिकायते ॥१८६॥ सङ्गतस्याम्भद्दपुण्डः क्षेत्रस्योपभोभिनः । जम्बृद्वीपाम्बुबस्यास्य नगोऽपं कर्णिकायते ॥१८॥ इति प्रकटितोदारमिह्ना भून्दतां पतिः । मन्ये जगरत्रयायाममद्याप्येष विलक्कते ॥१८८॥ तमित्यावर्णयन् दूरात् स्वयम्बुद्धः समासदत् । ध्वजहस्तैरिवाहृतः सादरं जिनमन्दिरैः ॥१८९॥ अकृत्रिमाननाद्यन्तान् 'नित्यालोकान् सुराचितान् । जिनालयान् समासाद्य स परा मुद्रमाययौ ॥१९०॥ 'तपर्यया स 'पर्येश्व भूयो भक्त्या प्रणम् च । भद्रसालादिचैत्यानि वन्दते सम यथाक्रमम् ॥१९१॥

वर्ती छोटी-छोटी पर्वतश्रेणियाँ) यहाँ से लेकर निपध और नील पर्वततक चले गये हैं सो ठीक ही है बड़ोंकी चरणसेवा करनेवाला कौन पुरुष वड़प्पनको प्राप्त नहीं होता ? ॥१७९॥ इसके चरणों (प्रत्यन्त पर्वतों) के आश्रित रहनेवाले ये गजदन्त पर्वत ऐसे जान पड़ते हैं मानों निषध और नील ्र पर्वतने भक्तिपूर्वक सेवाके लिये अपने हाथ ही फैलाये हों ॥१⊏०॥ ये सीता सीतोदा नामकी महा-निद्याँ मानो भयसे ही इसके पास नहीं आकर दो कोशकी दूरीसे समुद्रकी श्रोर जा रही हैं ॥१८१॥ इस पर्वतके चारों स्रोर यह भद्रशाल वन है जो स्रपनी शोभासे देवकुरु तथा उत्तरकुरू-की शोभाको तिरम्कृत कर रहा है आरे अपने बृत्तोंके द्वारा इस पर्वत सम्बन्धी चारों आरेके भूमिभागको सदा ऋलंऋत करता रहता है ॥१८२॥ इधर नन्दनवन, इधर सौमनस वन ऋौर के पार्रें पार्रें के बन शोभायमान है। ये तीनों ही वन सदा फूले हुए वृत्तोंसे श्रत्यन्त मनोहर हैं ॥१८३॥ इधर ये ऋर्धचन्द्राकार देवकुरु तथा उत्तरकुरु शोभायमान हो रहे हैं, इधर शोभावान जम्बुयुत्त है स्त्रीर इधर यह शाल्मली यृत्त है ॥१८४॥ इस पवतके चारों वनोंमें ये जिनेन्द्रदेवके चैत्यालय शोभायमान हैं जो कि रत्नोंकी कान्तिसे भासमान श्रपनी शिखरोंके द्वारा श्राकाश-रूपी आंगनको प्रकाशित कर रहे हैं ॥१८४॥ यह पर्वत सदा पुण्यजनों (यत्तों) से व्याप्त रहता है। अनेक बाग-चगीचे तथा जिनालयोंसे सहित है तथा इसके समीप ही अनेक निद्याँ और विदेह चत्र विद्यमान हैं इसलिये यह किसी नगरके समान माल्म हो रहा है। क्योंकि नगर भी सदा पुरुय जनों (धर्मात्मा लोगों) से व्याप्त रहता है, बाग-वगीचे और जिन मन्दिरोंसं सिंहत होता है तथा उसके समीप श्रनेक नदियाँ श्रोर खेत विद्यमान रहते हैं ॥१८६॥ श्रथवा यह पर्वत संसारी जीवरूपी श्रमरोंसे सहित तथा भरतादि चेत्ररूपी पत्रोंसे शोभायमान इस जम्बृद्वीपरूपी कमल की कर्णिकाके समान भासित होता है ॥१८७॥ इस प्रकार उत्क्रप्ट महिमासे युक्त यह सुमेरु पर्वत, जान पड़ता है कि आज भी तीनों लोकोंकी लम्बाईका उलंबन कर रहा है ॥१८८॥ इस तरह दूर से ही वर्णन करता हुआ स्वयंबुद्ध मन्त्री इस मेरुपर्वतपर ऐसा जा पहुँचा मानो जिन मन्दिरौं-ने अपने ध्वजारूपी हाथोंसे उसे आदर सहित बुलाया ही हो ॥१८९॥ वहाँ श्रनादिनिधन, हमेशा प्रकाशित रहनेवाले और देवोंसे पूजित अकृतिम चैत्यालयोंको पाकर वह स्वयंबुद्ध मन्त्री परम त्रानन्दको प्राप्त हुत्रा ॥१९०॥ उसने पहले प्रदक्तिए॥ दी । फिर भक्तिपूर्वक वार-बार नम-स्कार किया और फिर पूजा की। इस प्रकार यथाक्रमसे भद्रशाल आदि वनोंकी समस्त अकृत्रिम

९ लक्षन्ते ल० । २ भक्तये द०,ट०। भजनाय । ३ गब्छतः । ४ परिवलः । परिक्षेपं स०, अ० । ५ तिरस्कुर्वन् । अधिक्षेपत् अ०। ६ भद्रशालादुपरि । ७ सन्ततप्रकाशकान् । ८ पूजवा । ९ प्रदक्षिणीकृत्य ।

स सौमनसपैरस्विदेगागिष्णविष्यानि । कृतार्चनिविधिर्मस्या प्रणम्य क्षणमासितः । ॥१९१॥ भगिवदेहमह्यक्ष्यक्षविषयारिष्टसस्युरात् । आगतौ सहसीक्षिष्ट मुनी गगनचारिणौ ॥१९६॥ आवित्यगितमप्रण्यं तथारिकजवश्वर्यन्त् । युगन्यरमहातीर्थतरसीहंसनायकौ ॥१९६॥ तावश्येरय समभ्यर्व्य प्रणम्य च पुनःपुनः । पत्रच्छेति 'सुखासीनो मनीवी "स्वमनीवितम् । १९५॥ भगवन्तौ युवां वृतं किश्चित् पृच्छामि हृद्धतम् । भवन्तौ हि जगहोधविधी धत्तोऽविधिवपम् ॥१९६॥ भरमस्त्वामी खगाधीशः स्वातोऽरतीह महावलः । स भव्यसिद्धिराहोस्वित् अभव्यः सं गयं।ऽत्र मे ॥१९७॥ जिनोपविष्टसन्मार्गम् अस्मद्वाक्यान् प्रमाणयन् । स कि १० अहास्यते नेति ११ जिज्ञासे ११ वामनुमहात्॥१९८॥ इति प्रवन्तपुपन्यस्य ११ तस्मिन् विश्वान्तिमीयुषि १। तयोरादित्यगन्याख्यः समाख्यद्वर्यक्षणः ॥१९९॥ भो भव्य, भव्य प्वासी १९ तस्वति च १९ वचः । दशमे जन्मनीतश्व तीर्थकृत्वमवाप्स्यति ॥२००॥ हिते वम्बूमतीहैव विषये भारताह्वये । १० वचः । दशमे जन्मनीतश्व तीर्थकृत्वमवाप्स्यति ॥२००॥ हतोऽतीतभवज्ञास्य वक्ष्ये श्रणु समासतः । धर्मवीजमनेनोक्षं यत्र भोगेच्छयान्वितम् ॥२०२॥ हतोऽतीतभवज्ञास्य वक्ष्ये श्रणु समासतः । धर्मवीजमनेनोक्षं यत्र भोगेच्छयान्वितम् ॥२०२॥ इतोऽतीतभवज्ञास्य क्ष्ये श्रणु समासतः । विष्टपुराभिक्ष्ये पुरन्दरपुरोपमे ॥२०३॥ अथिण हृत्यभूद्वाजा १९ तोवे प्रपद्धानः । देवी च सुन्दरी तस्य बभूवायन्तसुन्दरी ॥२०५॥ जयवर्माद्धयः सोऽपं तथोः सृनुरजायत । श्रीवर्मेति च तस्यामुत् अनुजो जनताप्रियः ॥२०५॥

प्रतिमाश्चोंकी वन्द्ना की ॥१९१॥ वन्द्नाके बाद उसने सोमनसवनके पूर्व दिशा सम्बन्धी चैत्या-लयमें पूजा की तथा भक्तिपूर्वक प्रणाम करके च्राणभरके लिये वह वही बैठ गया ॥१९२॥

इतनेमें ही उसने पूर्व विदेह ज्ञातसम्बन्धी महाकच्छ देशके अरिष्ट नामक नगरसे आये हुए, आकाशमें चलनेवाले आदित्यगति और अरिजय नामके दं। मुनि अकस्मान् देखे। वे दोनों ही मुनि युगन्धर स्वामीके समवसरण रूपी सरीवरके मुख्य हंस थे ॥१९३-१९८॥ ऋतिशय बद्धि-मान् स्वयंबुद्ध मन्त्रीने सम्मुख जाकर उनकी पूजा की, बार-बार प्रणाम किया और जब वे सख-पूर्वक बैठ गये तब उनसे नीचे लिखे अनुसार अपने मनोरथ पूछे ॥१९४॥ हे भगवन, अप जगत्को जाननेके लिये अवधिज्ञान रूपी प्रकाश धारण करते है इसलिये आपसे में कुछ मनोगत बात पूछता हूं, कृपाकर उसे कहिये ॥१९६॥ हे स्वामिन्, इस लोकमें श्रत्यन्त असिद्ध विद्याधरोंका अधिपति राजा महावल हमारा स्वामी है वह भव्य है अथवा अभव्य ? इस विषय-में मुक्ते संशय है ॥१९०॥ जिनेन्द्रदेवके कहे हुए सन्मार्गका स्वरूप दिखानेवाले हमारे वचनोंको जैसे वह प्रमाणभूत मानता है वैसे श्रद्धान भी करेगा या नहीं ? यह वात मे आप दोनोंके अन-भइसे जानना चाहता हूँ ॥१९८॥ इस प्रकार प्रश्न कर जब स्वयं गुद्ध मन्त्री चुप हो गया तब उनमेंसे आदित्यगति नामके अवधिक्षानी मुनि कहने लगे ॥१९९॥ हे भव्य, तुम्हारा स्वामी भव्य ही है, वह तुम्हारे वचनोंपर विश्वास करेगा श्रोर दसवें भवमें तीर्थं कर पद भी प्राप्त करेगा ॥२००॥ वह इसी जम्बृद्वीपके भरत नामक त्रेत्रमें आनेवाले युगके प्रारम्भमें ऐश्वर्यवान प्रथम-तीर्थंकर होगा ॥२०१॥ अत्र में संचेपसे इसके उस पूर्वभवका वर्णन करता हू जहाँ कि इसने भोगोंकी इच्छाके साथ-साथ धर्मका बीज बोया था। हे राजनु , तुम सुनो ।।२०२॥

इसी जम्बूढीपमें मेरुपर्वतसे पश्चिमकी श्रोर विदेह चेत्रमें एक गन्धिला नामका देश है उसमें सिंहपुर नामका नगर है जो कि इन्द्र के नगरके समान सुन्दर है। उस नगरमें एक श्रीषेण नामका राजा हो गया है। वह राजा चन्द्रमाके समान सबको प्रिय था। उसकी एक श्रात्यन्त सुन्दर सुन्दरी नामकी स्त्री थी।।२०३-२०४।। उन दोनोंके पहले जयवर्मा नामका पुत्र हुआ श्रौर उसके बाद

१ पूर्वदिग्म गस्यजिन ग्रहे । २ स्थितः । -मास्थितः द०,म०। ३ पूर्विवदेहः । ४ मुख्यम् । ५ अरिञ्ज-याख्यम् । ६ सुखोपविष्टी । ७ स्वेप्सितम् । ८ बोधविधाने । ९ वाक्यं प्र–अ०, द०, स०, प० । १० भ्रद्धानं करिष्यते । ११ ज्ञातुभिष्कामि । १२ युत्रयोः । १३ उपन्यासं कृत्वा । १४ गण्डाति सिते । १५ विश्वासं करिष्यति । १६ च तद्भवः म० । १७ मिनिष्यति । १८ मिनिष्ययुग्राप्रासम्भे । १९ चन्द्र इवा

'पित्रोरिप निसरोंण कर्नायानभवत् भियः । प्रायः 'प्रजारवसाम्येऽपि कवित् प्रीतः प्रजायते ॥२०६॥ जनानुरागमुस्साहं पिता दश्च कर्नायसि । राज्यपट्टं बबन्धास्य ज्यायान् 'समवधीरयन् ॥२०७॥ जयवर्माथ निवेदं परं प्राप्य तपोऽप्रद्वीत् । स्वयं प्रभागुरोः पाइवे 'स्वमपुण्यं 'विरार्द्यन् ॥२०८॥ नवसंयत प्वासौ 'यान्तसृद्ध्या 'महीधरम् । खे खेवरेशमुबश्च वीक्ष्यासीत् सिनदानकः ॥२०९॥ महाखेवरभो 'गा हि भूयासुमें उन्यजनमि । इति ध्यायस्ती तृष्टी वस्मीकाद्रीमभोगिना ॥२१०॥ भोगं 'काम्यन् विस्वष्टासुरिह भूवा महाबकः।सोऽ'।नाशितमभवान्' भोगान् भुक् केऽस सवरोचितान्॥२१९ 'रततो भोगेव्यसावेवं विरकालमरज्यत । भवद्वचोऽपुना श्रुखा क्षित्रमेभ्यो 'पितरंस्यति ॥२१२॥ सोऽश रात्री समैक्षिष्ट स्वप्ने दुर्भन्त्रिभित्रिभः । निमज्यमानमात्मानं बालात् पङ्के दुरुक्तरे ॥२१२॥ ततो 'विभेत्स्यं तान् दुष्टान् दुःपङ्कादुद्धतं त्वया । अभिविक्तं 'रस्तमैक्षिष्ट निविष्टं हितिष्टरे ॥२१४॥ दिसामेकां च सज्जवालां क्षीयमाणामनुक्षणम्' । 'दक्षणप्रमामिवाकोलाम् अपश्यत् क्षणदाक्षये' ॥२१५॥ दश्चा स्वयाविहरपष्टं स्वामेव 'वित्वालयन् । आस्ते तस्मात् स्वमाक्षेव गरवेनं प्रतिबोषय ॥२१६॥ स्वमद्वयनदः पूर्वं स्वतः श्रुखातिविहिमतः । प्रीतो भवद्व । कृत्सनं स्व करिव्यस्यसंशयम् ॥२१०॥ स्वमद्वयनदः पूर्वं स्वतः श्रुखातिविहिमतः । प्रीतो भवद्व । कृत्सनं स्व करिव्यस्यसंशयम् ॥२१०॥

**इसका छोटा भाई श्रीवर्मा दुश्रा। वह श्रीवर्मा सब लोगोंको ऋतिराय प्रिय था ॥२०४॥ व**ह छोटा पुत्र माता-पिताके लिये भी स्वभावसे ही प्यारा था सो ठीक ही है सन्तानपना समान रहने-पर भी किसीपर अधिक प्रेम होता ही है ॥२०६॥ पिता श्रोपेणने मनुष्योंका अनराग तथा बत्साह देख कर छोटे पुत्र श्रीवर्माके मस्तकपर ही राज्यपट्ट बांधा श्रीर इसके बड़े भाई जयवर्माकी उपेचा कर दी ॥२०॥ पिताकी इस उपेचासे जयवर्माको बड़ा वैराग्य हुआ जिससे वह अपने पापोंकी निन्दा करता हुआ स्वयंत्रभगुरुसे दीचा लेकर तपस्या करने लगा ॥२०८॥ जयवर्मा स्मा नवदी जित ही था-उसे दी जा लिये हुए बहुत समय नहीं हुआ था कि उसने विभिविके साथ आकाशमें जाते हुए महीधर न मके विद्याधरको घाँख उठाकर रेखा। उस विद्याधरको देखकर जयवर्माने निदान किया कि मुक्ते आगामी भवमें बड़े-बड़े विद्याधरों के भीग प्राप्त हैं। बढ ऐसा विचार ही रहा था कि इतनेमें एक भयंकर सप्ते वामीसे निकतकर उसे उस लिया। वह भोगोंकी इच्छा करते हुए ही मरा था इसलिये यहाँ महावल हुआ है और कभी तृत्र न करनेवाले विद्याधरोंके उचित भोगोंको भोग रहा है। पूर्वभवके संस्कारसे ही वह चिरकाल तक भोगोंमें अनुरक्त रहा है किन्तु आपके वचन सुनकर शीघ्र ही इनसे विरक्त होगा ॥२०९-२१२॥ आज रात-को उसने स्वप्नमें देखा है कि तुन्हारे सिवाय अन्य तीन दुष्ट मन्त्रियोंने उसे बलाहकार किसी भारी की बड़में फंसा दिया हैं और तुमने उन दृष्ट मिन्त्रयोंकी मत्मेना कर उसे भी बड़से निकाला है ख्रीर सिंहासनपर बैठाकर उतका अभिषेक किया है।।२१३-२१४।। इसके सिवाय दसरे स्वप्नमें देखा है कि अभिनकी एक प्रदीप ज्याला विजली के समान चंचल और प्रतिचल चील होती जा रही है। इसने ये दोनों स्वप्न पाज ही रात्रिके अन्तिम समयमें देखे हैं ॥२१४॥ अत्यन्त सप्ट रूपसे दोनों स्वप्नोंको देख वह तुम्हारी प्रतीचा करता हुआ ही बैठा है इसिलये तुम शीघ ही जाकर उसे समकात्रो ॥२१६॥ वह पूजनेके पहले ही त्रापसे इन दोनों स्वप्नोंको सुनकर अत्यन्त विस्मित होगा और प्रसन्न होकर निःसन्देह आपके समस्त वचनोंको स्वीकार करेगा ॥२१७॥

१ जननीजनकयोः । २ पुत्रत्वसमानेऽपे । ३ व्यवसायम् । 'उत्साहो व्यवसायः स्थात् सवीर्यमितिशक्तिमाक्' इत्यमरः । ४ अवजा कुर्वन् । ५ आत्मीयम् । ६ निन्दन् । ७ गच्छन्तम् । ८ महाभरनामन्तम् । १ भोगस्ते प०, द०, छ०, । १० भोगं काम्यतं ति मोगं कम्यत् । भोगकाम-अ०, स०। भोगकाम्यन् द० । ११ सोऽनाशितभय भोगान् अ०, स०, द० । १२ अतृतिकरान् । १२ कारणात् । १४ विरक्तो भविष्यति । १५ सन्तव्ये । १६ आत्मानम् । १७ अनन्तरक्षणमेत्र । १८ तिडद् । १९ राज्यन्ते । २० प्रतिक्षमाणः । २१ -वः सृक्षम स अ०, द०, स० ।

तृषितः पयसीवाङ्त्त् पिति चातकोऽधिकम् । 'जनुषान्ध इवानन्धक्करणे' परमौषधे' ॥२१८॥ रिचिमेष्यित सद्धमें 'वत्तः सोऽद्य प्रबुद्ध्यीः । दृत्येव मुक्तिकामिन्याः काळळ्डध्या प्रचोदितः ॥२१९॥ विद्धि तक्काविपुण्यद्धिपिद्युनं स्वममादिमम् । द्वितीयं च तदीयायुरितिह्वास'निवेदकम् ॥२२०॥ मासमात्राविश्वष्टं जीवितं तस्य 'निश्चितु । तदस्य श्रेयसे भद्ध 'घटेधास्त्वमशीतकः' ॥२२९॥ इत्युदीर्थं ततोऽन्तर्द्धिम् 'अगात् सोऽम्बरचारणः । सम सधर्मणादित्यगतिराशास्य मित्रणम्'।॥२२२॥ स्वयम्बद्धोऽपि तद्वाक्यश्रवणात् किश्चिदाकुलः । द्वृतं 'त्रप्रयावृतत्तस्य प्रतिबोधविधायकः ॥२२३॥ स्वयस्वद्धोऽपि तद्वाक्यश्रवणात् किश्चिदाकुलः । द्वृतं 'त्रप्रयावृतत्तस्य प्रतिबोधविधायकः ॥२२३॥ स्वयस्वद्धाः समासाद्य तं च दृष्ट्वा महाबलम् । चारणिवचोऽशेषम् आख्यत् स्वमक्तराविध ॥१२४॥ विद्वत्तद्वाक्षयात्र 'त्रस्वात् तस्मात् तस्मन् मितं धस्व मतिमन्निति चान्वशात्'ः ॥ ततः स्वायुःश्वयं बुद्ध्वा स्वयम्बुद्धान्महावलः । तत्रत्यागे मितं धीमान् अधत्त विधिवत्तदा ॥२२६॥ कृत्वाद्याद्विक्तमद्वर्द्धिः महामहमद्वपपत्'। दिवसान् स्वयमुद्धीचानिनवेदमिन भक्तितः ॥२२०॥ सुतायातिवलाक्याय द्वा राज्यं समृद्धिमन् । सर्वानापृच्छव' मन्त्र्यादीन् परं स्वातन्त्र्यमाश्चितः॥२२८॥ सिद्धक्ट्युपेस्याकु पराध्यं जिनमन्दिरम् । सिद्धार्च्यास्त्र संपूज्य स 'त्यंन्यास्थदसाध्वसः ॥२२०॥ यावज्ञीवं कृताहारशरीरस्यागसंगरः' । गुरुसाक्षि समारक्षद् वीरशव्याममृद्वधीः ॥२३०॥ यावज्ञीवं कृताहारशरीरस्यागसंगरः' । गुरुसाक्षि समारक्षद् वीरशव्याममृद्वधीः ॥१३०॥

जिस प्रकार प्यासा चातक मेघसे पड़े हुए जलमें, और जन्मान्य पुरुप तिमिर रोग दूर करनेवाली श्रेष्ठ श्रोपिधमें त्रतिशय प्रेम करता है उसी प्रकार मुक्तिक्पी स्त्रीकी दतीके समान काललव्धि के द्वारा प्रोरित हुआ महाबल आपसे प्रबोध पाकर समीचीन धर्ममें अतिशय प्रेम करेगा ॥२१८॥ २१९ ॥ राजा महावलने जो पहला स्वप्न देखा है उसे तुम उसके आगामीभवमें प्राप्त होने वाली विभृतिका सूचक समभो श्रीर द्वितीय स्वप्नको उसको श्रायुके श्रितिशय हासको सूचित करने वाला जानों ॥ २२० ॥ यह निश्चित है कि अब उसकी आयु एक माहकी ही शेष रह गई है इसलिए हे भद्र, इसके कल्याएके लिए शीघ्र हो प्रयत्न करो, प्रमादी न होत्रो ॥२२१॥ यह कहकर और स्वयं-बद्ध मन्त्रीको आशीबीद देकर गगनगामी आदित्यगति नामके मुनिराज अपने साथी अरिजयके साथ साथ अन्तर्हित हो गये ॥२२२ ॥ मुनिराजके वचन सुननेसे कुछ व्याकुल हुआ स्वयंबुद्ध भी महाबलको समभानेके लिए शीघ्र ही वहाँ से लोट त्राया ॥२२३॥ त्रौर तत्काल ही महाबलके पास जाकर उसे प्रतीचामें बैठा हुआ देख प्रारम्भसे लेकर स्वप्नोंके फल पर्यन्त विषयको सूचित करनेवाले ऋषिराजके समस्त वचन सुनाने लगा ॥२२४॥ तदनन्तर उसने यह उपदेश भी दिया कि हे बुद्धि-मन् , जिनेन्द्र भगवानुका कहा हुआ यह धर्म ही समस्त दुः खोंकी परम्पराका नाश करनेवाला है इसलिए उसीमें बुद्धि लगाइये, उसीका पालन कीजिए ॥ २२४ ॥ बुद्धिमान् महाबलने स्वयंबुद्धसे अपनी आयुका त्तय जानकार विधिपूर्वक शरीर छोड़ने— समाधिमरण धारण करनेमें अपना चित्त लगाया ॥२२६ ॥ त्र्रातशय समृद्धिशाली राजा त्र्रपने घरके बगीचेके जिनमन्दिरमें भक्ति पूर्वक ऋष्टाह्निक महायज्ञ करके वहीं दिन व्यतीत करने लगा ॥ २२७ ॥ वह ऋपना वैभवशाली राज्य त्रातिवल नामक पुत्रको सौंपकर तथा मन्त्री त्रादि समस्त लोगोंसे पूछकर परम स्वत-न्त्रताको प्राप्त हो गया ॥ २२८ ॥ तत्पश्चात् वह शीघ्र ही परमपूज्य सिद्धकूट चैत्यालय पहॅचा। वहां उसने सिद्ध प्रतिमात्रों की पूजा कर निर्भय हो संन्यास धारण किया।।२२९।। बुद्धि-मान महावलने गुरुकी साची पूर्वक जीवन पर्यन्तके लिये त्राहार पानी तथा शरीरसे ममत्व छो-

जन्मान्धः । २ अन्धमनन्धं करणमनन्धद्धरणं तिस्मन् । ३ नकरणं परमौपधम् अ०। ४ स्वस्त्रत्वम् । ५ निश्चितम् अ०, स०। ६ चेष्टा कुरु । ७ अमन्दः । ८ उक्त्वा । ९ तिरोधानम् । १० आशीर्वादं दत्वा । न्याशस्य व०। ११ तन्माम् म०, प०, ट०। तद्मीष्टम् । घर्मेष्टद्धिमिति यात्त् । १२ निजपुरं प्रत्यापतः । १३ [ हन्त सम्बोधने, हे महाबलः ] । १४ घातकः । १५ शिक्षामकरोत् । १६ अनयत् । नम्हापयन् अ०, स०। १७ सन्तोषं नीत्या । १८ संत्यसनमकरोत् । १९ प्रतिज्ञा ।

भारह्याराधनानावं तितार्युर्भवसागरम् । निर्यापकं स्वयम्बुद्धं बहु मेने महाबलः ॥२३६॥ सर्वत्र समतां मैत्रीम् अनौरष्ठकथन्यं भावयन् । सोऽभून्युनिरिवासङ्गः त्यक्तवाह्यतरोपिषः ॥२३२॥ देहाहारपरिरयागत्रतमास्थाय धीरधीः । परमाराधनाह्युद्धं स भेजे 'सुसमाहितः ॥२३३॥ प्रायोपगमनं कृत्वा धीरः स्वपरगोचरान् । उपकारानसौ नैच्छत् शरीरेऽनिच्छतां गतः ॥२३४॥ तीन्नं 'तपस्यतस्तस्य 'तनिमानमगात् ततुः । परिणामस्त्ववर्षिष्ट समरतः परमेष्ठिनाम् ॥२३५॥ 'भनाद्युषोऽस्य गात्राणां परं शिथिछताऽभवत् । नाह्वायाः प्रतिज्ञाया व्रतं हि महतामित्म् ॥२३६॥ धारद्धन इवारूक्तवार्यो'ऽभूत् 'स रसक्षयात् । मौतास्ववियुक्तं च देह सुर इवाविमः ॥२३५॥ गृहीतमरणारम्भवतं तं वीक्ष्य चक्षुषी । द्युचेव क्वापि संकीने प्राग्विकासाद् 'विरोमतुः ॥२३८॥ क्वोकावस्य संग्रुष्यत् अस्वस्मांसस्वचावि । रूढी कान्त्यानपायन्या नीजिन्न्यां प्रक्तनीं श्रियम्॥२३९॥

इनेकी प्रतिक्षा की और वीरराय्या श्रासन धारण की ॥२३०॥ वह महाबल श्राराधनाहणी नावपर श्राह्द होकर संसाररूपी सागरको तैरना चाहता था इसिलये उसने स्वयंबुद्ध मन्त्रीको निर्यापकाचार्य (सङ्गेखनाकी विधि कराने वाले श्रावार्यपत्तमें, नाव चलाने वाला खेबड़िया) बनाकर उसका बहुत ही सन्मान किया ॥ २३१ ॥ वह रात्रु मित्र श्रादिमें समता धारण करने लगा, सब जीवोंके साथ मैत्रीभाषका विचार करने लगा, हमेशा श्रवुत्सुक रहने लगा और बाह्य-श्राभ्यन्तर परिप्रहका त्यागकर परिप्रहत्यागी मुनिके समान माल्स होने लगा ॥२३२ ॥ वह धीर वीर महाबल शरीर तथा श्राहार त्याग करनेका त्रत धारण कर श्राराधनाश्रोंकी परम विशुद्धिको प्राप्त हुआ था उस समय उसका चित्त भी श्रत्यन्त स्थिर था ॥ २३३ ॥ उस धीर वीरने प्रायोपगमन नामका संन्यास धारण कर शरीरसे बिलकुल ही स्नेह छोड़ दिया था इसिलये वह शरीर रहाके लिये न तो स्वकृत उपकारोंकी ॥२३४॥

भावार्थ-सन्न्यास मरणके तीन भेदे हैं-१ भक्त प्रत्याख्यान, २ इंगिनीमरण ऋौर ३ प्रायोप-गमन । (१) भक्तप्रतिज्ञा अर्थात् भोजनकी प्रतिज्ञा कर जो सन्न्यासमरण हो उसे भक्तप्रतिज्ञा कहते हैं. इसका काल अन्तर्महर्तेसे लेकर बारह वर्ष तकका है। (२) अपने शरीरकी सेवा स्वयं करे, किसी दूसरेसे रोगादिका उपचार न करावे ऐसे विधानसे जो सन्न्यास धारण किया जाता है उसे इशिनीमरण कहते हैं। (३) श्रीर जिसमें खकृत श्रीर परकृत दोनों प्रकारके उपचार न हों उसे प्रायोपगमन कहते हैं। राजा महावलने प्रायोपगमन नामका तीसरा सन्त्यास धारण किया था।।२३४।। कठिन तपस्या करनेवाले महाबल महाराजका शरीर तो करा हो गया था परन्त पञ्चपरमेष्ठियोंका स्मरण करते रहनेसे परिणामोंकी विशुद्धि बढ़ गयी थी।।२३४।। निरन्तर उपवास करनेवाले उन महाबलके शर्र रमें शिथिलता अवश्य आ गयी थी परन्तु प्रहण की हुई प्रतिज्ञामें रंचमात्र भी शिथिलता नहीं आई थी, सो ठीक है क्योंकि प्रतिज्ञामें शिथिलता नहीं करना ही महापुरुपोंका ब्रत है ॥२३६॥ शर्रारके रक्त, मांस आदि रसोंका चय हो जानेसे वह महावल शरद ऋतुके मेघांके समान अत्यन्त दुर्बल हो गया था। अथवा यों समिन्ये कि उस समय वह राजा देवोंके समान रक्त, मांस आदिसे रहित शरीरको धारण कर रहा था।।२३७॥ राजा महाबलने मरएका प्रारम्भ करनेवाले व्रत धारए किये हैं यह देखकर उसके दोनों नेत्र मानो शोकसे ही कहीं जा छिपे थे और पहलेके हाव-भाव आदि विलासोंसे विरत हो गरे थे ॥२३८॥ यद्यपि उसके दोनों गालोंके रक्त, मांस तथा चमड़ा त्रादि सब सख गये थे तथापि

१ विषयेष्वलाम्पत्र्यम्। २ परिग्रहः। ३ सुष्ठु सन्नद्धः। ४ ्तपस्कुर्वतः। ५ अतिकृशस्यम्। ६ अश्नातीत्येवंशीलः अश्वान् न अश्वान् अनश्वान् तस्य अनाशुपः। ७ कृशस्य मायः। ८ देहो महाबलश्च।९ विभर्ति स्म।१० अपस्यतः स्म।

तितान्तपीवरावंसो केयूरिकणकर्कतौ । तदास्योजिक्षतकाठिम्यौ मृदिमानमुपेयतः ॥२४०॥
'आभुग्नमुद्दरव्चास्य 'विवलीभङ्गसङ्गमम् । निवातिनस्तरङ्गाम्बुसरः ग्रुष्यिद्वाभवत् ॥२४१॥
'तपस्तन्तपात्तापाद् दिदीपेऽधिकमेव सः । कनकाइम इवाध्मातः" परां ग्रुद्धि समुद्रहृत् ॥२४२॥
असक्षं तनुसन्तापं सहमानस्य हेल्या । ययुः परीवहाभङ्गमभङ्गस्यास्य 'सङ्गरे ॥२४३॥
स्वगस्थीभृतदेहोऽपि यद् व्यजेष्ट परीपहान् । स्वसमाधिवलाद् व्यक्तं स तदासीन् महावलः ॥२४४॥
'मृप्ति लोकोत्तमान् सिद्धान् स्थापयन् हृदयेऽहतः । शिराकवचमस्त्रव्य स चक्रे साधुभिस्त्रिभिः ॥२४५॥
चक्षुभी' परमात्मानम् अद्राष्टामस्य योगतः । 'अश्रौष्टां परमं मनत्रं श्रोश्रे जिह्ना तमापठत् ॥२४६॥
मनोगर्भगृहेऽर्हन्तं विधायासौ निरव्जनम् । प्रदीपमिव निर्धृतप्वान्तोऽभूद् ध्यानतेजसा ॥२४०॥
द्वाविशतिदिनान्येष कृतसल्लेखनाविधः । जीवितान्ते 'समाधाय मनः स्वं परमेष्टिषु ॥२४८॥
नमस्कारपदान्यन्वतंत्रपेन 'विभृतं जपन् । कलायपटविन्यस्तहस्तपङ्कज्ञकुद्मलः ॥२४९॥
कोशादसेरिवान्यस्वं देहाजीवस्य भावयन् । भावितात्मा सुखं प्राणान् औद्भत् सन्मन्त्रिसाक्षिकम् ।२५०॥

उन्होंने अपनी अविनाशिनी कान्तिके द्वारा पहलेकी शोभा नहीं छोड़ी थी-वे उस समय भी पहलेकी ही भाँति सुन्दर थे ॥२३९॥ समाधियहणके पहले उसके जो कन्धे ऋत्यन्त स्थल तथा बाहबन्धकी रगड़से अत्यन्त कठोर थे उस समय वे भी कठोरताको छोड़कर अतिशय कोमलताको प्राप्त हो गये थे।।२४०।। उसका उदर कुछ भीतरकी स्त्रोर भुक गया था स्त्रोर त्रिवली भी नष्ट हो गयी थी इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो हवाके न चलनेसे तरंगरहित सूखता हुआ तालाव ही हो ॥२४१॥ जिस प्रकार ऋषिमें तपाया हुआ सुवर्ण पापाए अत्यन्त शुद्धिको धारण करता इत्रा अधिक प्रकाशमान होने लगता है उसी प्रकार वह महाबल भी तपरूपी अग्निसे तम हो ऋत्यन्त शुद्धिको धारण करता हुआ ऋधिक प्रकाशमान होने लगता था ॥२४२॥ राजा असद्य शरीर सन्तापको लीलामात्रमें ही सहन कर लेता था तथा कभी किसी विपत्तिसे पराजित नहीं होता था इसलिए उसके साथ युद्ध करते समय परीपह ही पराजयको प्राप्त हुए थे, परीपह उसे अपने कर्तव्यमार्गसे च्युत नहीं कर सके थे। ।।२४३।। यद्यपि उसके शरीरमें मात्र चमड़ा स्त्रीर हुडी ही शेव रह गयी थी तथापि उसने अपनी समाधिके बलसे अनेक परीपहोंको जीत लिया था इसलिए उस समय वह यथार्थमें 'महावल' सिंह हुआ था ॥२४४॥ उसने अपने मस्तकपर लोको-त्तम परमेष्ठीको तथा हृदयमें त्ररहंत परमेष्ठीको विराजमान किया था त्र्यौर त्र्याचार्य उपाध्याय तथा साधु इन तीन परमेष्ठियोके ध्यानरूपी टोप-कवच श्रौर श्रस्न धारण किये थे।।२४४॥ ध्यानके द्वारा उसके दोनों नेत्र मात्र परमात्माको ही रेखते थे, कान परम मन्त्र (एमोकार मन्त्र) को ही सुनते थे त्रोर जिह्वा उसीका पाठ करती थी।।२४६।। वह राजा महावल अपने मनरूपी गर्भगृहमें निर्श्रम दीपकके समान कर्षमलकलंकसे रहित ऋहैन्त परमेष्ठीको विराजमान कर ध्यानरूपी तेजके द्वारा मोह अथवा अज्ञानरूपी अन्धकारसे रहित हो गया था।।२४०। इस प्रकार महाराज महाबल निरन्तर बाईस दिन तक सल्लेखनाकी विधि करते रहे। जब आयुका श्चन्तिम समय श्राया तब उन्होंने श्रपना मन विशेष रूपसे पञ्चपरमेष्टियोंमें लगाया। उसने हस्तकमल जोड़कर ललाट पर स्थापित किये त्रार मन ही मन निश्चल रूपसे नमस्कार मन्त्रका जाप करते हुए, न्यानसे तलवारके समान शरीरसे जीवको पृथक चिन्तवन करते हुए श्रीर श्रपने

१ आकुष्टिवतम् । २ विगतवलीभङ्गः । ३ अग्नितावात् । ४ सन्ततः । ५ प्रतिज्ञाया युद्धे च । ६ शिखायाम् । 'शिखा हृदयं शिरः कवचम् अस्त्रम्' चेति पत्र्व स्थानानि तत्र पत्र्व नमस्कारं पत्र्वधा कृत्वा योजयन् इत्यर्थः । ७ 'परमारमानमद्राष्टामस्य योगतः' अत्र परमारमशब्देन अर्हन् प्रतिपाद्यते । ध्यानसामध्यान्दर्हन् चक्षुर्विषयोऽसूदिस्यर्थः । पिहिते कारागारे इत्यादियत् । ८ अशृणुताम् । ९ समाधःन कृत्या । १० निश्चलं यथा भवति तथा ।

मन्त्रशक्तया यथा पूर्वं स्वयंबुद्धो न्यथाद् बळम्'। 'तथापि मन्त्रशक्त्येव बळं न्यास्थन् महाबळे ॥२५१॥ साचिव्यं सचिवेनेति कृतमस्य गैनिरत्ययम्। तदा धर्मसहायत्वं निव्यंपेक्षं प्रकुर्वता ॥२५२॥ देहभारमथोत्सुज्य छ्यूभूत इव क्षणात्। प्रापत् स कर्यमेशानम् 'अनर्यसुखसिक्विम् ॥२५३॥ तत्रोपपादशय्यायम् उद्गादि महोदयः। विमाने श्रीप्रभे रस्ये छिकताङ्गः सुरोक्तमः॥२५४॥ यथा वियति वीताभ्रे 'साभ्रा विद्युद् विरोचते। तथा येकियिकी दिश्या तत्रुरस्याचिरादभात् ॥२५५॥ नवयौवनपूर्णो 'ना सर्वछक्षणसंभृतः। सुप्तोक्ष्यतो यथा भाति तथा सोऽन्तमुंहूक्तंतः ॥२५६॥ 'जवलख्ण्डळकेयूर्मुकुटाङ्गदभूपणः। स्वग्वी सद्द्युकघरः प्रादुरासीन् महाद्युतिः ॥२५६॥ 'उवलख्ण्डळकेयूर्मुकुटाङ्गदभूपणः। स्वग्वी सद्द्युकघरः प्रादुरासीन् महाद्युतिः ॥२५८॥ सस्य रूपं तदा रेजे निमेपालसकोचनम्। झयद्वयेन निष्कम्पिथतेनेव सरोजलम् ॥२५८॥ छिलतं छिलताङ्गस्य दिश्यं रूपमयोनिजम् । इत्येव वर्णनास्यास्तु किं वा वर्णनयानया ॥२६०॥ छिलतं छिलताङ्गस्य दिश्यं रूपमयोनिजम् । इत्येव वर्णनास्यास्तु किं वा वर्णनयानया ॥२६०॥ छुप्यवृष्टिस्तदापतत् मुक्ता कर्पद्वमैः स्वयम् । दुन्दुभिस्तनितं मन्द्रं जन्नस्य कृदिक्तदम् ॥२६२॥ मृदुराधृतमन्दारनन्दनादाहरन् रजः। सुगन्विराववौ मन्दमनिकोऽम्बुक्णान् किरन् ॥२६२॥ ततोऽसौ विकतां किश्चिद् द्वां व्यापारयन् 'दिशाम्। समन्तादानमङ्वकोटिदेहप्रभाजुवाम् ॥२६३॥ ततोऽसौ विकतां किश्चिद् द्वां व्यापारयन् 'दिशाम्। समन्तादानमङ्वकोटिदेहप्रभाजुवाम् ॥२६३॥

शुद्ध त्रात्मस्वरूपकी भावना करते हुए, स्वयंबुद्धमन्त्रीके समज्ञ सुखपूर्वक प्राण् छोड़े ॥२४५-२४०॥ स्वयंबुद्ध मन्त्री जिस प्रकार पहले श्रपने मन्त्रशक्ति (विचार शक्ति) के द्वारा महाबलमें बल (शक्ति त्रथवा सेना) सिन्नहित करता रहताथा उसी प्रकार उस समय भी वह मन्त्रशक्ति (पञ्चनमस्कार मन्त्रके जापके प्रभाव ) के द्वारा उसमें आत्मवल सन्निहित करता रहा, उसका धैर्य नष्ट नहीं होने दिया ।।२४१।। इस प्रकार निःस्वार्थ भावसे महाराज महावलकी धर्मसहायता करनेवाले स्वयंबुद्ध मन्त्रीने अन्ततक अपने मन्त्रीपनेका कार्य किया ॥२४२॥ तदनन्तर वह महा-बलका जीव शरीररूपी भार छोड़ देनेके कारण मानो हलका होकर विशाल सुख सामग्रीसे भरे हुए ऐशान स्वर्गको प्राप्त हुआ । वहाँ वह श्रीप्रभ नामके अतिशय सुन्दर विमानमें उपपाद शय्या-पर बड़ी ऋदिका धारक ललिताङ्ग नामका उत्तम देव हुआ ॥२४३-२४४॥ मेघरहित आकाशमं श्वेत बादलों सहित विजलीकी तरह उपपाद शय्यापर शीघ ही उसका वैक्रियिक शरीर शोभाय-मान होने लगा ॥२४४॥ वह देव अन्तर्मुहूर्तमें ही नवयौवनसे पूर्ण तथा सम्पूर्ण लज्ञणांसे सम्पन्न होकर उपपाद शय्यापर ऐसा सुशोभित होने लगा मानो सब तत्त्रणोंसे सहित कोई तरुण पुरुष सोकर उठा हो ॥२५६॥ देदीप्यमान कुण्डल केयूर मुकुट श्रोर बाजूबंद श्रादि श्राभूपण पहिने हुए, मालासे सहित स्त्रीर उत्तम वस्त्रोंको धारण किये हुए ही वह स्रातिशय कान्तिमान् ललिताङ्ग नामक देव उत्पन्न हुन्ना ॥२४७॥ उस समय टिमकार रहित नेत्रोंसे सहित उसका रूप निश्चल बैठी हुई दो मझिलयों सिहत सरोवरके जलकी तरह शोभायमान हो रहा था ॥२४८॥ अथवा उसका शरीर कल्पवृत्तकी शोभा धारण कर रहा था क्योंकि उसकी दोनों भुजाएँ उज्ज्वल शाखात्रों के समान थीं, ऋतिराय शोभायमान हाथोंकी हथेलियाँ कोमल पल्लवोंके समान थीं ऋौर नेत्र भ्रमरोंके समान थे ॥२४९॥ श्रथवा ललिताङ्गदेवके रूपका श्रीर श्रधिक वर्णन करनेसे क्या लाभ है ? उसका वर्णन तो इतना ही पर्याप्त है कि वह योनिके विना ही उत्पन्न हुआ था और श्रविशय सुन्दर था ॥२६०॥ उस समय स्वयं कल्पवृत्तांके द्वारा जपरसे छोड़ी हुई पुष्पोंकी वर्षा हो रही थी त्रौर दुन्दुभिका गर्म्भ,र शब्द दिशात्रोंको व्याप्त करता हुत्रा निरन्तर बढ़ रहा था ॥२६१॥ जलकी छोटी-छोटी बूँदोंको बिखेरता और नन्दन वनके हिलते हुए कल्पवृत्तोंसे पुष्प-पराग ग्रहण करता हुआ ऋतिशय सुहावना पवन धी रे-धीरे वह रहा था।।२६२॥ तदनन्तर सब

९ वल चतुरङ्गं बलं सामर्थ्यम् । २ तदापि ब॰,अ॰,स॰,प॰। ३ निरित्तक्रमम् । ४ सम्यक्स्थानम् । ५ रुम्प्रमेघसमन्विता ।६ पुरुषः ।७ अयं स्ठोकः 'म' पुस्तके नास्ति ।८ दिशु ।

अहो परममैश्वर्यं किमेतत् कोऽस्मि 'किन्विमे । आनमन्येत्य मां तूरात् इत्यासीद् विस्तितः क्षणम्॥२६४॥ क्वायातोऽस्मि कृतो वाऽय प्रप्रसिद्धि मे मनः । शय्यात्किमिदं कस्य रम्यः कोऽयं 'महाश्रमः ॥२६५॥ हित चिन्त्यतस्तस्य क्षणाद्विस्ययो । तेनाबुद्ध सुरः सर्वं स्वयम्बुद्धादिवृत्तकम् ॥२६६॥ 'अये, तपःफळं दिश्यम् अयं स्वर्गो महाग्रुतिः । इमे देवास्समुत्सपंद्देहोश्योताः प्रणामिनः ॥२६५॥ विमानमेतदुद्धासि कल्पपादपश्चितम् । इमा मञ्ज्ञिगिरो देव्या शिक्षानमणिनूपुराः ॥२६८॥ अप्सरःपरिवारोऽयम् इतो नृत्यित सिस्तितम् । गीयते कञ्जमामन्द्रम् इतश्च 'मुरचध्विनः ॥२६८॥ इति विश्वित्य तस्तवं भवयत्ययतोऽवधेः । श्वर्योत्तक्षे सुखासीनो नानारानां ग्रुपासुरे ।।२००॥ जयेश विजयिन् नन्द 'नेत्रानन्द महाग्रुते । वर्धस्त्रेत्युद्धरो नश्चः तमासीदन् देवौकसः ॥२००॥ सप्तश्चमधोपेत्य 'स्वनियोगमचोदिताः । ते तं विज्ञापयामासुः इति प्रणतमौळयः ॥२०२॥ प्रतीच्छ प्रथमं नाथ 'सञ्जं मज्जनमङ्गलम् । ततः पृत्तां जिनेन्द्राणां कुत्र पुण्यानुवन्धिनीम् ॥२०३॥ प्रतीच्छ प्रथमं नाथ 'सञ्जं मज्जनमङ्गलम् । समाछोक्य 'रसंग्रेहैः समापतिदतस्ततः ॥२०४॥ इतः रभ्येक्षस्व 'संग्रेह्याः रभ्येक्षागृद्वसुपागतः । सळीळश्चळतेत्वरे समापतिदतस्ततः ॥२०४॥ मनोज्ञवेपभूषाश्च देवीदेवाण रमानय । 'स्वेषम्यस्य सम्प्राप्ती फळमेतावदेव हि ॥२०६॥

श्रीरसे नमस्कार करते हुए करोड़ों देवोंके शरीरकी प्रभासे व्याप्त दिशाश्रोंमें दृष्टि घमाकर लुलिताङ्गदेवने देखा कि यह परम ऐश्वर्य क्या है ? मैं कौन हूँ ? ऋोर ये सब कौन है ? जो मुभी दूर-दूरसे आकर नमस्कार कर रहे हैं। लिलताङ्गदेव यह सब देखकर चएाभरके लिये श्राश्चर्यसे चिकत हो गया ॥२६३-२६४॥ मैं यहाँ कहाँ त्रा गया ? कहाँ से त्राया ? त्राज भेरा मन प्रसन्न क्यों हो रहा है ? यह शय्यातल किसका है ? ऋौर यह मनोहर महान आश्रम कीन सा है ? इस प्रकार चिन्तवन कर ही रहा था कि उसे उसी ज्ञाण अविध ज्ञान प्रकेट हो गया। उस श्रवधि ज्ञानके द्वारा ललिताङ्ग देवने स्वयंत्रुद्ध मंत्री त्रादिके सव समाचार जान लिये ॥२६४-२६६॥ 'यह हमारे तपका मनोहर फल है, यह श्रातिशय कान्तिमान स्वर्ग है, ये प्रशाम करते हुए तथा शरीरका प्रकाश सब स्त्रोर फैलाते हुए देव हैं, यह कल्प वृत्तोसे चिरा हुआ शोभाय-मान विमान है, ये मनोहर शब्द करती तथा कनभुन शब्द करनेवाले मिण्मिय नृपुर पहने हुई देवियाँ हैं, इधर यह ऋषरात्रोंका समूह मन्द-मन्द हॅसता हुआ नृत्य कर रहा है, इधर मनोहर श्रीर गम्भीर गान हो रहा है, श्रीर इधर यह मृदंग वज रहा है' इस प्रकार भवप्रत्यय श्रवि-ज्ञानसे पूर्वोक्त सभी बातांका निश्चयकर वह ललिताङ्गदेव अनेक श्त्रोंकी किरणांसे शोभायमान शय्यापर सुखसे बैठा ही था कि नमस्कार करते हुए अनेक देव उसके पास आये। वे देव ऊ चे स्वरसे कह रहे थे कि हे स्वामिन , त्रापकी जय हो । हे विजयशील, त्राप समृद्धिमान है । हे नेत्रो-को ब्रानन्द देनेबाले, महाकान्तिमान् , श्राप सदा बढ़ते रहें - श्रापके वल-विद्या ऋदि श्रादिकी सदा बृद्धि होती रहे ।।२६७-२७१।। तत्पश्चात अपने-अपने नियोगसे प्रेरित हुए अनेक देव विनय सहित उसके पास त्राये त्रोर मस्तक भुकाकर इस प्रकार कहने लगे कि हे नाथ, स्नानकी सामग्री तैयार है इसलिये सबसे पहले मङ्गलमय स्नान की जिये ॥ फिर त्र्यापके भाग्यसे प्राप्त हुई तथा श्रपने श्रपने गटों ( छोटी दुकड़ियों ) के साथ जहाँ तहाँ ( सत्र श्रोर से ) श्रानेवाली देवोंकी सब सेना अवलोकन कीजिये।। इधर नाट्यशालामें आकर, लीला सहित भौंह नचाकर नृत्य करती हुई, दर्शनीय सुन्दर देव नर्तिकयांको देखिये। हे देव, त्राज मनोहर वेप भूपासे यक्त

१ के स्विमे अ०, प०, द०, स० । २ आश्रयः । ३ अहो । इदं अ०,स० । ४ मुरजध्यितः द०,अ०, प० । ५ नेत्रानिदन् प० । नेत्रानिद्दमहा—द०, स० । ६ उद्यश्चनाः । ७ आगच्छित्ति स्म । ८ —गिनवेदनः अ०,स०,द०। ९ सजीकृतम् । १० सुकृतम् । ११ सम्प्रदंः । १२ आलोकय । १३ दर्शनीयाः । १४ नाष्ट्य-श्चालाम् । १५ सस्कृत् । १६ देवरास्य ।

इति तह्रचनादेतत् स सर्वमकरोत् कृती । स्वनियोगानितकान्तिः महतां भूषणं परम् ॥२७७॥ निष्टसकनकच्छायः ससहस्तोषविद्यहः । वद्धाभरणमाखार्षः सहजैरेव भूषितः ॥२७८॥ सुगन्धिवन्धुरामोद् निःइवासो छक्षणोज्जवङः । स दिब्यानन्वभूद् भोगान् भणिमादिगुणैर्युतः ॥२००॥ भेजे वर्षसहस्तेण मानतीं स 'तनुस्थितिम् । पक्षेणैकेन चोच्छ्वासं प्रवीचारोऽस्य कायिकः ॥२८०॥ तनुष्ट्यामित्वाग्छानि द्धानः सजसुङ्ग्वलाम् । शररकाछ इवाधत्त स दिव्यमरकोऽम्बरम् ॥२८०॥ तह्याण्यभवन् देव्यः चत्वार्यस्य परिप्रहः । चतस्त्र महादेव्यः चारुळावण्यविश्रमाः ॥२८२॥ सहस्ताण्यभवन् देव्यः चत्वार्यस्य परिप्रहः । चतस्त्र महादेव्यः चारुळावण्यविश्रमाः ॥२८२॥ स्वयंत्रभाग्रिमा देवी द्वितीया कनकप्रभा । कनकादिळतान्यासीत् देवी विद्युक्छतापरा ॥२८३॥ रामाभिरभिरामाभिः आभिर्मोगाननारतम् । भुज्ञानस्यास्य काळोऽगात् अनवपः पुण्यपाकजान् ॥२८४॥ तदायुर्जळधर्मध्ये 'वीचीमाळा इवाकुळाः । विळीयन्ते स्म भूयस्यो देव्यः स्वायुःस्थितिच्युतेः ॥२८५॥ पत्योपमप्रथक्वा विश्वस्यायुर्यदास्य च । तदोदावि पुण्यैः स्वैः 'प्रेयस्यस्य स्वयंत्रभा ॥२८६॥ अथ सा 'कृतनेपथ्या प्रभातरळविग्रहा । पत्युरह्र'गता रेजे कव्यश्रीरिव रूपिणी ॥२८७॥ सेवा स्वयंत्रभाऽस्यासीत् परा ''सौहार्दभूमिका । चिरं मथुकरस्येव 'प्रत्यम्रा चृत्यक्षरी ॥२८८॥ स्वयंत्रभाऽस्यासीत् परा ''सौहार्दभूमिका । चिरं मथुकरस्येव 'प्रत्यमा चृत्यक्षरी ॥२८८॥ स्वयंप्रभाननाळोकतद्वात्रस्वर्यं नीरसवैः । स रेमे करिणीसक्तः करीव सुचिरं सुरः ॥२८९॥

देवियोंका सम्मान की जिये क्योंकि निश्चयसे देव पर्यायकी प्राप्तिका इतना ही तो फल है। इस प्रकार कार्यकुराल लिलताङ्गरेवने उन देवोंके कहे अनुसार सभी कार्य किये सो ठीक ही है अपने नियोगोंका उल्लंघन नहीं करना ही महापुरुपोंका श्रेष्ठ भूपण है ॥२७२-२७७॥ वह लिलताङ्गदेव तपाये दृए सुवर्णके समान कान्तिमान था, सात हाथ ऊँचे शरीरका धारक था, साथ-साथ उत्पन्न हुए बस्न त्राभूपण त्रीर माला त्रादिसे विभूषित था, सुगन्धित श्वासीच्छवाससे सहित था. अनेक लक्षणोंसे उज्ज्वल था और अणिमा महिमा आदि गुणोंसे युक्त था ऐसा वह ललिताङ्ग-देव निरन्तर दिव्य भोगोंका अनुभव करने लगा ॥२७८-२७९॥ वह एक हजार वर्ष बाद मान-सिक त्राहार लेता था, एक पत्तमें श्वासोच्छवास लेता था तथा स्त्रीसंभोग शरीर द्वारा करता था।।२८०।। वह शरीरकी कान्तिके समान् केभी नहीं मुरफानेवाली उज्ज्वल माला तथा शर-रकालके समान निर्मल दिन्य अम्बर (वस्त्र, पत्तमें आकाश) धारण करता था ॥२८१॥ उस देवके चार हजार देवियाँ थीं तथा सुन्दर लावण्य त्र्यौर विलास चेष्टात्रोंसे सिंहत चार महादेवियाँ थीं ॥२=२॥ उन चारों महादेवियोमें पहली स्वयंत्रभा, दूसरी कनकप्रभा, तीसरी कनकलता श्रीर चौथी विद्युल्लता थी ॥२८३॥ इन सुन्दर स्त्रियोंके साथ पुण्यके उदयसे प्राप्त होनेवाले भोगों-को निरन्तर भोगते द्वए इस ललिताङ्गदेवका बहुत काल बीत गया। ॥२८॥ उसके आयु रूपी समुद्रमें श्रनेक देवियाँ त्रपनी-श्रपनी श्रायुकी स्थिति पूर्ण हो जानेसे चब्बल तरङ्गोंके समान विर्लान हो चुकी थीं। ॥२८४॥ जब उसकी आयु अपृथक्तवपत्यके बराबर अवशिष्ट रह गई तब उसके अपने पुरुषके उद्यसे एक स्वयंत्रभा नामकी प्रियपत्नी उत्पन्न हुई ।।२८६॥ वेपभूषासे सम-जित तथा कान्तियुक्त शरीरको धारण करनेवाली वह स्वयंत्रभा पतिके समीप ऐसी सुशोभित होती थी मानो रूपवती स्वर्गको लद्दमी ही हो ॥२८७॥ जिस प्रकार आमकी नवीन मंजरी भ्रमर को ऋतिशय प्यारी होती है उसी प्रकार वह स्वयंत्रभा ललिताङ्गरेवकी ऋतिशय प्यारी थी ॥२८८॥ वह देव स्वयंत्रभाका मुख देखकर तथा उसके शारीरका स्पर्श कर हिस्तिनीमें श्रीसक्त रहनेवाले

५ -जैरिय म॰, ल॰। र मनोहरः। र आहारम्। ४ वस्त्रम् आकाशं च। ५ - प्रयमबह्हेय-अ॰। ६ वीचिमा-प॰। ७ सप्ताष्ट पञ्चषड्वा [त्रयाणासुपरि नवानामघः संख्या ]। ८ प्रियतमा। ९ कृताभरणा। ९० समीपः। ९१ सुद्धावम्। १२ अभिनवा। ॐ तीनसे अधिक और नौसे कम संख्याको पृथक्ष कहते हैं।

स तया मन्दरे 'कान्तचन्द्रकान्तशिलातळे । 'शृङ्ककोकिलवाचालनन्द्रनादिवनाञ्चिते' ।।२९०।, नीलादिक्वचलेन्द्रेषु खबराचलसानुषु । कुण्डले रुचके चाद्रौ मानुषोत्तरपर्वते ॥२९१।। नन्दीश्वरमहाद्वीपे द्वीपेष्वन्येषु 'साब्धिषु । भौगभूम्यादिदेशेषु दिव्यं देवोऽवसत् सुखम् ॥२९२॥ मालिनीच्छन्दः

इति परममुदारं दिव्यभोगं 'महर्द्धिः समममरवध्भिः सोऽन्वभूदद्भुतश्रीः।
'सिमतहसितविकासस्पष्टचेष्टाभिरिष्टं स्वकृतसुकृतपाकात् साधिकं वार्द्धिमेकम् ॥२९३॥
स्वतनुमतनु तीवासद्यापेस्तपोभियं दयमकृत धीमाश्चिष्कलङ्काममुत्र'।
तदिह रुचिरभाभिः स्ववंध्भिः 'सहायं सुखमभजत तस्माद्धमं एवार्जनीयः ॥२९४॥
कुरुत तपसि तृष्णां भोगतृष्णामपास्य श्रियमधिकतरां चेद्वाब्छथ ''प्राञ्चतेशम् ।
जिनमवृजिनमार्यास्तद्वचः श्रद्दधीध्वं कुकविं श्विष्ठतमन्यच्छासनं माधिगीध्वम् ॥२९५॥
वसन्ततिलक्षम्

इत्थं <sup>१९</sup>विद्यध्यपुरुषार्थसमर्थनो यो धर्मः कुकर्मकुटिलाटविस्त्कुठारः<sup>१३</sup> । तं सेवितुं बुधजनाः <sup>१९</sup>प्रयतध्यमाध्यं <sup>१९</sup> जैने मते <sup>१९</sup>कुमतिभेदिनि सौख्यकामाः ॥२९६॥ इत्यापे भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे ललिताङ्गस्वर्गभोग-वर्णनं नाम पञ्चमं पर्व । ।।।

हस्तीके समान चिरकाल तक कीड़ा करता रहता था ॥२८९॥ वह देव उस स्वयंत्रभाके साथ कभी . मनोहर चन्द्रकान्त शिलाश्रोंसे युक्त तथा भ्रमर कोयल श्रादि पत्तियों द्वारा वाचालित नन्दन श्रादि वनोंसे सहित मेरुपर्वतपर, कभी नील निषध श्रादि वड़े वड़े पर्वतोंपर, कभी विजयार्धकी शिखरोंपर कभी कुरडल गिरिपर, कभी रुचक गिरिपर, कभी मानुपोत्तर पर्वतपर, कभी नन्दीश्वर महाद्वीपमें, कभी अन्य अनेक द्वीप समुद्रोंमें और कभी भोगभूमि आदि प्रदेशोंमें दिव्यसुख भोगता हुस्रा निवास करता था ॥२९०–२९२॥ इस प्रकार बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंका धारक थीर श्रद्भुत शोभासे युक्त वह ललिताङ्गदेव, श्रपने किये हुए पुख्य कर्मके उदयसे, मन्द् मन्द मुसकान, हास्य और विलास आदिके द्वारा स्पष्ट चेष्टा करनेवाली अनेक देवाद्गनाओं हे साथ कुछ अधिक एक सागर तक अपनी इच्छानुसार उदार श्रौर उत्कृष्ट दिव्यभोग भोगता रहा ॥२९३॥ उस बुद्धिमान् ललिताङ्गदेवने पूर्व भवमें अत्यन्त तीत्र असह्य संतापको देनेवाले तपश्चरणोंके द्वारा अपने शरीरको निष्कलङ्क किया था इसलिये ही उसने इस भवमें मनोहर कान्तिकी धारक देवियोके साथ सुख भोगे त्र्यर्थात् सुखका कारण तपश्चरण वगैरहसे उत्पन्न हुत्रा धर्म है ज्ञतः . सुख चाहनेवालोको हमेशा धर्मको ही उपार्जन करना चाहिये ॥२९४॥ हे आर्थ पुरुषों, यदि श्रितिशय लदमी प्राप्त करना चाहते हो तो भोगोंकी तृष्णा छोड़कर तपमें तृष्णा करो तथा निष्पाप श्रो जिनेन्द्रदेव की पूजा करो श्रौर उन्होंके वचनोंका श्रद्धान करो, श्रन्य मिथ्या-दृष्टि कुकवियोंके कहे हुए मिथ्यामतोंका ऋध्ययन मत करो ॥२९४॥ इस प्रकार जो प्रशंसनीय पुरुपार्थीका देनेवाला है और कर्मरूपी कुटिल वनको नष्ट करनेके लिये तीद्दण कुठारके समान है ऐसे इस जैनधर्मकी सेवाके लिये हे सुखाभिलापी पण्डितजनो, सदा प्रयत्न करो श्रौर दुर्बु द्विको नष्ट करनेवाले जैन मतमें आस्था-श्रद्धा करो ॥२९६॥

इस प्रकार श्रार्ष नामसे प्रसिद्ध भगविज्ञनसेनाचार्य विरचित त्रिपष्टिलच्चण महापुराण संप्रहमें 'लिलिताङ्ग स्वर्गभोग वर्णन' नामका पञ्चम पर्व पूर्ण हत्या ।

१ कारतं चन्द्रकान्तशिलातलं यस्मिन् मन्दिरं स तथोक्तस्तस्मिन् । २ इदमिष मन्दिरस्य विशेषणम् । १ नवनान्त्रिते अ॰, ल॰ । ४ चाब्बिषु प॰, ल॰ । ५ अणिमादिऋद्विमान् । ६ गर्वयुक्तम् । ७ अदभः । ८ इह स्वर्गे । ९ सह.यः ट॰ । भाग्यसहितः । ( सह + अयम् इति छेदोऽन्यत्र ) १० पूज्यत् । ११ कथितम् । १२ श्रुष्यः । ११ नसकुद्रारः प॰ । १४ यतङ् प्रयत्ने । १५ आस उपवेशने । १६ कुमतमे-प॰, द०, म॰ ।

## षष्ठं पर्व

'कदाचिद्य तस्यासन् भूपासम्बन्धिनोऽमलाः । मणयस्तेनसा मन्दा निशापायपदीपवत् ।।१।।
माला च सहजा तस्य महोरःस्थलसङ्गिनी । म्लानिमागा दमुष्येत लक्ष्मीविद्यलेपभीलुका । २।।
प्रचकम्पे तदावाससम्बन्धी करुपपादपः । तद्वियोगमहावातपूतः 'साध्वसमाद्रपत् ।।३।।
तनुष्याय च तस्यासीत् सखो मन्दायिता तदा । पुण्यातपत्रविद्यलेप तन्द्याया 'क्वावतिष्ठताम् ।।४।।
'तमालोक्य 'तदाध्वस्तकान्ति "विच्छायतां गतम् । न शोकुर्द्रश्वमैशानकव्यजा दिविजाः ग्रुचा ।।५।।
तस्य दैन्यात् परिप्राप्ता दैन्यं तत्परिचारकाः । तरी चलति शाखाद्या विशेषाच चलन्ति किम् ।।६।।
आजन्मनो यदेतेन 'निर्विष्टं सुखमामरम्' । तत्तदा पिण्डितं सर्व '०दुःखभूय''मिवागमत् ।।७।।
''तत्कण्टमालिहाम्लानिचचः ''कव्पान्तमानशे । शीश्ररूपस्य लोकान्तम् अणोरिव विचेष्टितम् ॥८॥
अथ सामानिका देवाः तमुपेत्य तथोचितम् । तद्विपादापनोदीदं ''पुष्कलं वचनं जगुः ॥९॥
भो धीर धीरतामेव भावयाद्य शुचं स्यज । जन्ममृत्युजरातद्वभयानां को न गोचरः ॥१०॥
''साधारणीमिमां विद्वि सर्वेवां प्रच्युति दिवः । ''धौरायुपि परिक्षीणे न वोहं क्षमते क्षणम् ॥११॥

इसके अनन्तर किसी समयक उस ललिताङ्गदेवके आभूपण सन्बन्धी निर्मलमणि अकस्मात प्रात:कालके दीपकके समान निस्तेज हो गये ॥१॥ जन्मसे ही उसके विशाल वज्ञ:स्थलपर पड़ी हुई माला ऐसी म्लान हो गई मानो उसके वियोगसे भय भीत हो उसकी लद्दमी ही म्लान हो गई हो ॥२॥ उसके विमान सम्बन्धी कल्पवृत्त भी ऐसे कांपने लगे मानो उसके वियोगरूपी महावायुसे किम्पत होकर भयको ही धारण कर रहे हों ॥३॥ उस समय उसके शरीरकी कान्ति भी शीघ ही मन्द पड़ गई थी सो ठीक ही है क्योंकि पुरुषरूपी छत्रका स्रभाव होनेपर उसकी छाया कहाँ रह सकती है ? अर्थात कहीं नहीं ॥४॥ उस समय कान्तिसे रहित तथा निष्प्रभताको प्राप्त हुए लिलताङ्गदेवको देखकर ऐशानस्वर्गमें उत्पन्न हुए देव शोकके कारण उसे पुनः देखनेके लिये समर्थ न हो सके ॥४॥ लिन : हिप्भी दीनता देखकर उसके सेवक लोग भी दीनताको प्राप्त हो गये सो ठोक है वृत्तके चलनेपर उसकी शाखा उपशाखा आदि वया विशेष रूपसे नहीं चलने लगते ? त्रर्थात त्रवश्य चलने लगते हैं।।६।। उस समय ऐसा माल्म होता था कि इस देवने जन्मसे लेकर आज तक जो देवों सम्बन्धी सुख भोगे हैं वे सबके सब दु:ख वनकर ही आये हों।।७। जिस प्रकार शीव्र गतिवाला परमाणु. एक ही समयमें लोकके अन्त तक पहुंच जाता है उसी प्रकार ललिताङ्गदेवकी कण्ठमालाकी म्लानताका समाचार भी उस स्वर्गके अन्त तक व्याप्त हो गया था।।।। अथानन्तर सामाजिक जातिके देवोंने उसके समीप आकर उस समयके योग्य तथा उसका विषाद दूर करनेवाले नीचे लिखे श्रमेक वचन कहे ॥९॥ हे धीर. स्राज श्रपनी धीरताका स्मरण कीजिये और शोकको छोड़ दीजिये। क्योंकि जन्म मरण. बुढ़ापा, रोग श्रीर भय किसे प्राप्त नहीं होते ॥१०॥ स्वर्गसे च्युत होना सबके लिए साधारण बात है क्योंकि आयु चील होनेपर यह स्वर्ग चलभर भी धारण करनेके लिए

१ निजायुपि पण्मासावशिष्टकाले । २ -मगाद-अ०, प० । ३ भयम् । ४ कानतिष्टते । ५ तदालीक्य म०, ल० । ६ तमाध्वस्त म०, ल० । ७ निवर्णस्वम् । ८ अनुभुक्तम् ।९ देवसम्बन्धि । १० दुःखराम् । ११-मिनागतम् म०, ल० । १२ कण्टस्थितस्वक् । १३ ईशान रूल्यान्तम् । १४ मनोहरम् । १५ समानाम् । १६ स्वर्गः । ॥ आयुक्ते छह् माह् वाकी रहनेपर ।

'नित्यालोकोऽ'यनालोको' चुलोकः प्रतिभासते । 'विगमात् पुण्यदीपस्य समन्तादन्यकारितः ॥१२॥ यथा रतिरभूत् स्वगें पुण्यपाकादनारतम् । तथ्वेवात्रारतिर्भूयः क्षीणपुण्यस्य जायते । १३॥ न केवलं परिस्लानः मालायाः सङ्जन्मनः । पापातपे तपत्यन्ते जन्तोम्लीनिस्तनोरि । १३॥ कम्पते हृदयं 'पूर्वं 'चरमं कलपपादपः । गलति श्रीः 'पुरा पश्चात् तनुच्छाया समं दिया । ११॥ 'जनापराग एवादौ ज्ञमते ज्ञिमका परम्' । वाससोरपरागश्च 'पश्चात् रण्पापेपरागतः ॥१६ । कामरागावभक्कश्च' मानभक्कादनत्तरम् । मनः पूर्वं तमो 'रून्हे हशौ पश्चादनीहशम् ॥१०॥ प्रत्यासक्वयुतेरेवं यहौःस्थित्यं 'रिद्वौकसः । न तत् स्याकारकस्यापि प्रत्यक्षं तच्च तेऽश्वता ॥१८॥ यथोदितस्य सूर्यस्य निश्चितोऽस्तमयः 'रपुरा । तथा पातोनमुखः स्वर्गे जन्तोरभ्युदयोऽप्ययम् ॥१९॥ तस्मात् मा सम गमः शोकं कुयोन्यावर्त्तपातिनम् । धर्मे मति निध्यस्यायं धर्मो हि शरणं परस् ॥२०॥ कारणाज्ञ विना कार्यम् आर्यं जातुचिदीक्यते । पुण्यञ्च कारणं प्राहुः गुणाः स्वर्गापवर्ग्यये। १२२॥ कारणाज्ञ विना कार्यम् आर्यं जातुचिदीक्यते । पुण्यञ्च कारणं प्राहुः गुणाः स्वर्गापवर्ग्यये। १२॥ इति तहचनाद् धर्यम् अवव्यव्य स्वर्भाः । मासाह्यं भुवने कृरस्ते जिनवेश्यान्यपुत्रयत् ।२२॥ हति तहचनाद् धर्यम् अवव्यव्य स्वर्भाः । मासाह्यं भुवने कृरस्ते जिनवेश्यान्यपुत्रयत् ।२३॥ ततोऽच्युतस्य कल्पस्य 'जिनविस्वानि पुजयन् । तच्चेत्यद्वममुलस्यः स्वायुरन्ते 'ल्यमाहितः । २३॥

समर्थ नहीं है।।११॥ सदा प्रकाशमान रहनेवाला यह स्वर्गभी कदाचित अध्यकार रूप प्रतिभासित होने लगता है क्योंकि जब पुरयक्षी दीपक बुक्त जाता है ता यह सब ऋोरसे श्चन्धकारमय हो जाता है ॥१२॥ जिसप्रकार पुष्यके उदयसे स्वर्गम निरुत्तर प्रीत रहा करती है उसी प्रकार पुण्य चीए हो जाने पर उसमें श्रशीत होने लगती है ॥ १३ ॥ श्रायके अन्त में देवोंके साथ उत्पन्न होनेवाली माला ही म्लान नहीं होती है किंतू पापरूपी आतपके तपते रहने पर जीवोंका शरीर भी म्लान हो जाता है ॥ १४ ॥ देवोंके अन्त समयमें पहले हृदय कत्पाय-मान होता है, पीछे कल्पवृत्त कल्पायमान होते हैं। पहले लच्मी नष्ट होती है किए लजाके साथ शरीरकी प्रभा नष्ट होती है।। १४।। पापके उदयमे पहले लोगोंमें अपनेह बहता है फिर जभाई की बृद्धि होती है, फिर शरीरके वस्त्रोमें भी अप्रीति उत्पन्न हो जाती है ॥१६ ॥ पहले सान भंग होता है परचात् विषयोंकी इच्छा नष्ट होती है। अज्ञानान्धकार पहले मनको रोकता है पश्चात नेत्रों को रोकता है।। १७॥ अधिक कहाँ तक कहा जावे, स्वर्ग से न्यूत होने के सन्दर्भ देवको जो तीब्र दुःख होता है वह नारकीको भी नहीं हो सकता। इस समय उस भारी दुःखका श्राप प्रत्यत्त श्रनुभव कर रहे है ।।१८।। जिस प्रकार उदित हुए सूर्यका श्रात होना निश्चित है उसी प्रकार स्वर्गमें प्राप्त हुए जीवांके अभ्युद्योंका पतन होना भी निश्चित है ॥१९॥ इसिलए ह षार्य, क्योनिरूपी श्रावर्तमें गिरानेवाले शोकको प्राप्त न होइये तथा धर्ममें मन लगाइये, क्योंकि बर्म ही परम शरण है।।२०।। हे आर्य, कारणके बिना कभी कोई कार्य नहीं होता है और चुकि पिएडतजन पुण्यको ही स्वर्ग तथा मोज्ञका कारण कहते हैं ॥२१॥ इसलिए पुण्यके सन्धनभूत जैनधर्ममं हो श्रपनी बृद्धि लगाकर खेदको छोड़िये. ऐसा करनेमे तुम निश्रय ही पापर्राहत हैं। जाश्रोगे ।।२२।। इस प्रकार सामानिक देवोके कहनेसे लालित इत्येन धेर्यका अवलम्बन किया. धर्ममें बद्धि लगाई श्रीर पन्द्रह दिन तक समस्त लोकके जिन चैत्यालयोंक पूजा की ॥२३॥ तत्पश्चात श्राच्यत स्वर्गकी जिन प्रतिमात्र्योंकी पूजा करता हुश्चा वह अ।युके अन्तमें वहीं सावधान

१ सन्ततप्रकाशः । २ प्रकाशरहिः । ३ विरामात् अ०, प०, ल० । ४ आदो । ५ पशात् । ६ प्रते म०, द० । पूर्वम् । ७ जनाना विरामः । ८ पश्चात् । ९ अपम्तरागः । १० पपत्रकृणात् । ६९ अ। समन्ताद् मङ्गः । १२ रणिद्ध । १३ -च्यं त्रिदिवौ -स०, द०, अ०, प०, ल० । १४ पुरः अ०, स०, द०, प० । पुराः ल० । १५ -माद्धे ल० । १६ -मुस्सुजेर्न्न ल० । १७ विषादस्यजनेन । १८ पापरिवृक्षः । १९ -विमादस्यजनेन । १८ पापरिवृक्षः । १९ -विमादस्यजनेन । १० समाधानिक्तः ।

ममस्कारपदान्युरुचेःअनुष्यायस्नसाध्यसः । साध्यसौ मुकुळीकृत्य करौ 'प्रायाददृश्यताम् (१२५') अम्बूद्गिपे महामेरोः विदेहे पूर्वदिगाते । या पुष्कळावतीत्यासीत् 'जानभूमिर्मनोरमा ।।२६। स्वर्गभू निविशेषां' तां पुरमुत्पळलेटकम् । भूपयरयुत्पळच्छक साळिवप्रादिसम्पदा ॥२७॥ वज्रबाद्वः पतिस्तस्य वज्रीवाज्ञापरोऽभवत् । कान्ता वसुन्धरास्यासीद् द्वितीयेव वसुन्धरा ॥२८॥ स्वन्धुकुमुदानन्दी प्रत्यहं वर्ष्वं यन् कळाः । सङ्कोचयन् द्विपरप्रात् ववृधे बाळचन्द्रमाः ॥२०॥ सा बन्धुकुमुदानन्दी प्रत्यहं वर्ष्वं यन् कळाः । सङ्कोचयन् द्विपरप्रात् ववृधे बाळचन्द्रमाः ॥२०॥ साइत्यवित्यस्य कपुर्वाका मृद्धं जाः 'कुश्चितायताः । कामकृष्णभु तद्वस्य शिशवो नु' विज्ञित्मताः ॥३१॥ शिरस्यस्य बसुर्नीका मृद्धं जाः 'कुश्चितायताः । कामकृष्णभु तद्वस्य शिशवो नु' विज्ञित्मताः ॥३१॥ शिरस्यस्य बसुर्नीका मृद्धं जाः 'कुश्चितायताः । कामकृष्णभु तद्वस्य शिशवो नु' विज्ञित्मताः ॥३१॥ नेत्रस्य तेत्रस्य तस्य कर्णयोः । 'सश्चृती ताविवाश्चर्य 'शिक्षितुं सूद्धवर्दिताम् ॥३५॥ 'उपकण्यत्वसौ दश्चे हारं नीहारसञ्जविम् । तारानिकरमास्येन्दोरिव सेवार्थमागतम् ॥३५॥ वक्षःस्यञ्चेन पृथुना सोऽधाचन्दनचर्विकाम् । मेविनेजतटीळग्नां श्वारदीमिव चन्दिकाम् ॥३६॥

चित्त होकर चैत्यवृत्तके नीचे बैठ गया तथा वहीं निर्भय हो हाथ जोड़कर उन्नस्वरसे नमस्कार मन्त्रका ठीक-ठीक उन्नारण करता हुन्ना ऋदश्यताको प्राप्त हो गया ॥२४–२४॥

इसी जम्बद्धीपके महामेरुसे पूर्व दिशाकी त्रीर स्थित विदेह ज्ञेत्रमें जो महामनीहर पुष्कला-वती नामका देश है वह स्वर्गभूमिके समान सुन्दर है। उसी देशमें एक उत्पत्तखेटक नामका नगर है जो कि कमलोंसे आच्छादित धानके खेतां, कोट और परिखा आदिकी शोभासे उस पुष्कला-वती देशको भूषित करता रहता है ॥२६-२७॥ उस नगरीका राजा वज्रवाह था जो कि इन्द्रके समान श्राज्ञा चलानेमें सदा तत्पर रहता था। उसकी रानीका नाम वसुन्धरा था। वह वसुन्धरा सहनशीलता त्रादि गुर्णोंसे ऐसी शोभायमान होती थी मानो दूसरी वसुन्धरा-पृथिवी ही हो ।।२८।। वह ललिताङ्ग नामका देव स्वर्गसे च्यत होकर उन्हीं -वज्जवाह श्रौर वसन्धराके, वज्जके समान जंघा होनेसे 'वज्रजंघ' इस सार्थक नामको धारण करनेवाला पुत्र हुन्ना ॥२९॥ वह वज्र-जंच शत्रुरूपी कमलोंको संक्रचित करता हुआ बन्धुरूपी कुमुदोंको हर्षित (विकसित) करता था तथा प्रतिदिन कलात्रों (चतुराई, पत्तमें चन्द्रमाका सोलहवाँ भाग) की वृद्धि करता था इसलिये द्वितीयाके चन्द्रमाके समान बढ्ने लगा ॥३०॥ जत्र वह यौवन श्रवस्थाको प्राप्त हुत्रा तब उसकी रूपसंपत्ति अनुपम हो गई जैसे कि चन्द्रमा क्रम-क्रमसे बढ़कर जब पूर्ण हो जाता है तब उसकी कान्ति अनुपम हो जाती है।।३१।। उसके सिरपर काले कुटिल ख्रीर लम्बे बाल ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो कामदेवरूपी काले सर्पके बढ़े हुए बच्चे ही हों ॥३२॥ वह वज्रजंघ, नेत्ररूपी भ्रमर और हास्यकी किरणुरूपी केशरसे सहित अपने मुखकमलमें मकरन्दरसके समान मनोहर वाणिको धारण करता था ॥३३॥ कानोंसे मिले हुए उसके दोनों नेत्र ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो वे श्रनेक शास्त्रोंका श्रवण करनेवाले कानोंके समीप जाकर उनसे सुदमदर्शिता (पारिडत्य श्रीर बारीक पदार्थको देखनेकी शक्ति) का अभ्यास ही वर रहे हों।।३४।। वह वज्रजंघ भपने कएठके समीप जिस हारको धारण किये, हुए था वह नीहार-बरफके समान स्वच्छ कान्तिका धारक था तथा ऐसा मालूम होता था मानो मुखरूपी चन्द्रमाकी सेवाके लिये तारोंका समूह ही श्राया हो ।।३४।। वह श्रपने विशाल वत्त-स्थलपर चन्दनका विलेपन धारण कर रहा था जिससे ऐसा मालूम होता था मानो अपने तटपर शरद् ऋतुकी चाँदनी धारण किये हुए मेर पर्वत ही

१ आगम्त् । २ विषयः । जनतम्बन्धिम्मिः, जनपद इत्यर्थः । जन्मभूमिः अ०, स०, द० । जनभूमिः ल० । ३ समान म् । ४ क्रुटिल । ५ इत । ६ मुखा जेऽत्य ल०, म० । ७ शास्त्रश्रवणसहितौ । ८ अभ्यास कर्तुम् । ९ कण्डत्य समीपे । १० -तटालग्रा अ०, प०, द०, स० । -तटे लग्ना म० ।

मुकुरोद्धासिनो 'मेहम्मन्यस्य शिरमोऽन्तिके। बाहु 'तस्यायतौ नीलनिषधाविव रेजतुःः ॥३७॥ सिरदावर्त्तगम्भीरा नाभिर्मध्येऽस्य निर्वभौ । नारीहकरिणीरोधे 'वारीखातेव हृद्धवा ॥३८॥ 'रसनावेष्ठितं तस्य कटीमण्डलमावभौ । हेमवेदीपिक्षिप्तिमिव जम्बूद्धमस्थलम् ॥३९॥ ऊह्द्वयमभात्तस्य स्थिरं वृत्तं सुसंहतम्'। रामामनोगजालानस्तम्मलीलां समुद्वहत् ॥४०॥ जक्षे वृद्धस्थरे नास्य 'व्यावण्यंते मयाधुरा। तक्षाम्नेव 'गतार्थस्वात् पौनहस्यविशक्ष्या ॥४१॥ चरणद्वितयं सोऽधात् आरक्तं 'मृदिमानित्रतम् । श्रितं श्रियानपायिन्या '०संचारीव स्थलाम्बुलम् ॥४२॥ स्थलम्यद्मुष्येषा भूषिता श्रुतसम्परा । शरचन्द्रिक्यवेनदोः मृर्तिरानन्दिनी दश्चम् ॥४३॥ 'रवद्वाक्यप्रमाणेषु परं प्रावीण्यमागता । तस्य धीः सर्वशास्त्रेषु 'रद्वीपिकेव व्यदीप्यत ॥४४॥ स कलाः सकला 'रविद्वात्त् विनीतारमा जितेन्द्रियः । राज्यलक्ष्मीकटाक्षाणां लक्ष्यतामगमत् कृती॥४५॥ निसर्गजा गुगास्तस्य विद्वं जनमरञ्जयन् । जनानुरागः सोऽपुष्णात् महतीमस्य योग्यताम् ॥४६॥ अनुरागं सरस्वर्यां कीर्था (र्थणयनिवनत्।म् । लक्ष्यमं रेवालकभ्यमातन्वन् विद्वां मूर्षिन सोऽभवत् । अध्या स तथापि कृतप्रज्ञो यौवनं परमापिवान् । स्वयम्यमानुरागेण रायोऽभूत् स्त्रीषु निःस्प्रहः ॥४८॥ स तथापि कृतप्रज्ञो यौवनं परमापिवान् । स्वयम्यमानुरागेण रायोऽभूत् स्त्रीषु निःस्प्रहः ॥४८॥

हो ॥३६॥ मुकुटसे शोभायमान उसका मस्तक ठीक मेरु पर्वतके समान मालुम होता था और उसके समीप लम्बी भूजाएँ नील तथा निषध गिरिके समान शोभायमान होती थीं।।३७। उसके मध्य भागमें नदीकी भेवरके समान गम्भीर नाभि ऐसी जान पड़ती थी मानो स्त्रियोंकी हिस्टिक्सपी हथिनियोंको रोकोके लिये कामदेवके द्वारा खोदा हुआ एक गड्डा ही हो ॥३८॥ करधनीसे घिरा हुआ उसका कटिभाग ऐसा शोभायमान था मानो सुवर्णकी वैदिकासे घिरा हुआ जम्बुवृक्तके रहनेका स्थान ही हैं। ॥३९॥ स्थिर गोल श्रीर एक दूसरेसे भिली हुई उसकी दोनों जांघें ऐसी जान पड़ती थीं मानो स्त्रियोंके मन हपी हाथीका वांधनेके लिये दो स्तम्भ ही हो ॥४०॥ उसकी वस्रके समान स्थिर जंघात्रों (पिडरियो) का तो मैं वर्णन ही नहीं करता क्योंकि वह उसके बन्नजंघ नामसे ही गतार्थ हो जाता है। इतना होनेपर भी यदि वर्णन कहूँ तो मुझे पुनकक्ति दोपकी श्राशंका है।।४१।। उस वज्रजंबके कुछ लाल श्रीर कोमल दोनों चरण ऐसे जान पड़ते थे मानो श्रविनाशिनी लद्मीमे श्राशित चलते फिरते दो स्थलकमल ही हों।।४२॥ शास्त्रज्ञानसे भिषत उसकी यह रूपसम्पत्ति नेत्रोंके। उतना ही त्रानन्द देती थो जितना कि शरद ऋतकी चांदनीसे भूपित चन्द्रमाकी मूर्ति देती है। १४३।। पर वाक्य और प्रमाण आदिके विषयमें अतिशय प्रवीगताको प्राप्त हुई उसकी बुद्धि सब शास्त्रोंमें दीपिकाके समान देदीप्यमान रहती थी ॥४४॥ वह समस्त कलाओं का ज्ञाता विनयी जितेन्द्रिय और कुशल था इसलिये राज्यलद्मीके कटान्नोंका भी श्राश्रय हुआ था, वह उसे प्राप्त करना चाहती थी ॥४४॥ उसके स्वामाविक गुण सव लोगोंको प्रसन्न करते थे तथा उसका स्वामाविक मनुष्य-प्रोम उसकी वड़ी मारी योग्यताको पुष्ट करता था ॥४६॥ वह वज्रजंघ सरस्वतीमें अनुराग, कीर्तिमें स्तेह और राज्यलदमीपर भोग करनेका अधिकार (स्वा-मित्व) रखता था इसलिये विद्वानोंमें शिरमोर समका जाता था ॥४०॥ यद्यपि वह बुद्धिमान वक्रजंघ उत्कृष्ट यौवनको प्राप्त हो गया था तथापि स्वयंप्रभाके अनुरागसे वह प्रायः अन्य श्चियोंमें निस्पृह ही रहता था ॥४५॥

१ आस्मानं मेकभित्र मन्यत इति मेकमन्यस्तस्य । २ तस्यायितौ ल० । ३ वारीः गजबारण-गर्तः 'वारी तु गजवन्विनी' इत्यिभधानात् । ४ रशना—२० । ५ निविडम् । ६ वन्धस्तम्भ-शोगाम् । ७ विवर्षेते अ०, स० । ८ ज्ञातार्यस्यात् । ९ र्मृतुत्वम् । १० संचरणशीलम् । ११ शब्दागमयस्मागमयुक्तयागमेषु । १२ टिप्पभवत् । १३ ज्ञातसन् । १४ स्नेहाधीनताम् । १५ वङ्ग-भस्तम् । १६ इव ।

नमस्कारपदान्युरचैःअनुध्यायस्रसाध्यसः । साध्यसौ मुकुळीकृत्य करी 'प्रायाददृद्यताम् ।।२५'। अम्बूद्रीपे महामेरोः विदेहे पूर्वदिगते । या पुष्ककावतीत्यासीत् 'जानभूमिर्मनोरमा ॥२६॥ स्वां भूनिविशेषां ता पुरमुत्पळखेटकम् । भूषपत्युत्पळच्छक्तराळिवप्रादिसम्पदा ॥२७॥ वज्रबाहुः पतिस्तस्य वज्रीवाज्ञापरोऽभवत् । कान्ता वसुन्धरास्यासीद् द्वितीयेव वसुन्धरा ॥२८॥ स्वाः स्नुरभूद्देवो ळळिताहस्ततदच्युतः । वज्रबह्न हति ख्याति द्यदन्वर्थता गताम् ॥२९॥ स बन्धुकुमुदानन्दी प्रत्यहं वद्धं यन् कळाः । सङ्कोचयन् द्विषत्पन्नान् वत्रुधे बाळचन्द्रमाः ॥३०॥ आरूवयीवनस्यास्य रूपसम्पदनीद्दशी । जाता कान्तिरिवापूर्णमण्डलस्य निशाकृतः ॥३१॥ शिरस्यस्य बभुनींका मूर्द्वं नाः 'कुश्चितायताः । कामकृष्णभुजनस्य शिशवो नु' विज्ञिन्भताः ॥३१॥ नेत्रभृक्क मुखाब्जे 'स सिमतांक्र्रक्रसेसरे । धत्ते सम मधुरां वाणीं मकरन्दरसोपमाम् ॥३३॥ नेत्रभृक्क मुखाब्जे 'स सिमतांक्र्रक्रसेसरे । धत्ते सम मधुरां वाणीं मकरन्दरसोपमाम् ॥३३॥ नेत्रयोद्वितयं रेजे संसक्तं तस्य कर्णयोः । 'सश्चृती ताविवाश्चर्य 'शिक्षिनुं स्वमदिश्चताम् ॥३४॥ 'उपकण्यमसौ द्ये हारं नीहारसच्छविम् । तारानिकरमास्येन्दोरिव सेवार्थमागतम् ॥३५॥ वक्षःस्यञ्चेन पृथुना सोऽधाधन्दन्वचिकाम् । मेर्गनंजतिखरानां । वारदीमिव चन्द्रिकाम् ॥३६॥

चित्त होकर चैत्यवृत्तके नीचे बैठ गया तथा वहीं निर्भय हो हाथ जोड़कर उच्चस्वरसे नमस्कार मन्त्रका ठीक-ठीक उचारण करता हुन्ना ऋहश्यताको प्राप्त हो गया ॥२४-२४॥

इसी जम्बृद्धीपके महामेरुसे पूर्व दिशाकी श्रोर स्थित विदेह चेत्रमें जो महामनोहर पुष्कला-वती नामका देश है वह स्वर्गभूमिके समान सुन्दर है। उसी देशमें एक उत्पत्तखेटक नामका नगर है जो कि कमलोंसे आच्छादित धानके खेतों, कोट और परिखा आदिकी शोभासे उस पुष्कला-वती देशको भूषित करता रहता है ॥२६-२७॥ उस नगरीका राजा वज्रवाह था जो कि इन्द्रके समान त्राज्ञा चलानेमें सदा तत्पर रहता था । उसकी रानीका नाम वसुन्धरा था । वह वसुन्धरा सहनशीलता श्रादि गुणोंसे ऐसी शोभायमान होती थी मानो दूसरी वसुन्धरा-पृथिवी ही हो ।।२८।। वह लिलताङ्ग नामका देव स्वर्गसे च्युत होकर उन्हीं -वज्रवाहु श्रोर वसुन्धराके, वज्रके समान जंघा होनेसे 'वज्रजंघ' इस सार्थक नामको धारण करनेवाला पुत्र हुआ ॥२९॥ वह वज्र-जंघ शत्रुरूपी कमलोंको संकुचित करता हुआ बन्धुरूपी कुमुदोंको हर्षित (विकसित) करता था तथा प्रतिदिन कलाश्रों (चतुराई, पत्तमें चन्द्रमाका सोलहवाँ भाग) की वृद्धि करता था इसलिये द्वितीयाके चन्द्रमाके समान बढ्ने लगा ॥३०॥ जत्र वह यौवन श्रवस्थाको प्राप्त हत्रा तब उसकी रूपसंपत्ति अनुपम हो गई जैसे कि चन्द्रमा कम-कमसे बढ्कर जब पूर्ण हो जाता है तब उसकी कान्ति अनुपम हो जाती है।।३१।। उसके सिरपर काले कुटिल और लम्बे बाल ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो कामदेवरूपी काले सर्पके बढ़े हुए बच्चे ही हों।।३२।। वह वज्रजंघ, नेत्ररूपी श्रमर और हास्यकी किरएएरूपी केशरसे सहित अपने मुखकमलमें मकरन्द्रसके समान मनोहर वाएिको धारण करता था ।।३३।। कानोंसे मिले हुए उसके दोनों नेत्र ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो वे श्रनेक शास्त्रोंका श्रवण करनेवाले कानोंके समीप जाकर उनसे सुद्मदर्शिता (पाण्डित्य श्रीर बारीक पदार्थको देखनेकी शक्ति) का ऋभ्यास ही वर रहे हों।।३४॥ वह वस्त्रजंघ अपने कएठके समीप जिस हारको धारण किये हुए था वह नीहार-बरफके समान स्वच्छ कान्तिका धारक था तथा ऐसा मालूम होता था मानो मुखरूपी चन्द्रमाकी सेवाके लिये तारींका समूह ही आया हो ।।३४।। वह अपने विशाल वत्त-स्थलपर चन्दनका विलेपन धारण कर रहा था जिससे ऐसा मालूम होता था मानो अपने तटपर शरद् ऋतुकी चाँदनी धारण किये हुए मेह पर्वत ही

१ आगम्त् । २ विषयः । जनसम्बन्धिमूमिः, जनपद इत्यर्थः । जनमभूमिः अ०, स०, द०। जनभूमिः ल० । ३ समानःम् । ४ कुटिल । ५ इत् । ६ मुखाब्जेऽत्य ल०, म० । ७ शास्त्रश्रवणसितौ । ८ अभ्यासं कर्तुम् । ९ कण्डत्य समीपे । १० –तटालमा अ०, प०, द०, स० । –तटे लमा म० ।

मुकुटोद्वासिनो 'मेहम्मन्यस्य शिरसोऽन्तिके। बाहु 'तस्यायतौ नीलनिषधाविव रेजतुःः ॥३०॥ सिरदावक्षंगम्भीरा नाभिर्मध्येऽस्य निर्वभौ । नारीहकरिणीरोधे 'वारीखातेव हृद्धवा ॥३८॥ 'रसनावेष्टितं तस्य कटीमण्डलमावमौ । हेमवेदीपरिक्षित्तिमव जम्बूहुमस्थलम् ॥३९॥ अरुह्वयमभात्तस्य स्थिरं वृत्तं सुसंहतम्'। रामामनोगजालानस्तम्भलीलो समुद्वहत् ॥४०॥ अक्षे वृद्धस्य नास्य 'व्यावण्येते मयाधुरा। तम्नामनेव 'गतार्थस्वात् पौनहक्स्यविद्यक्षया ॥४१॥ चरणद्वित्रयं सोऽत्रात् आरक्षं 'मृदिमान्वित्तम् । श्रितं श्रियानपायिन्या 'व्यावारीव स्थलाम्बुजम् ॥४२॥ स्त्यसम्पद्मुख्येषा भूषिता श्रुतसम्पद्म । त्रसचन्दिक्षयेवेन्द्रोः मृर्तिरानन्दिनी दशाम् ॥४३॥ 'रवदाक्ष्यप्रमाणेतु परं प्रावीण्यमागता । तस्य धीः सर्वशास्त्रेषु 'र्दापिकेव व्यदीप्यत ॥४४॥ सक्लाः सक्ला राविद्वान् विनीतारमा जितेन्द्रियः । राज्यलक्ष्मीकटाक्षाणां लक्ष्यतामगमन् कृती॥४५॥ निसर्गजा गुणास्तस्य विश्वं जनमरक्षयन् । जनाजुरागः सोऽपुष्णात् महतीमस्य योग्यताम् ॥४६॥ अनुरागं सरस्वर्यां कीर्थां 'प्रणयनिष्नताम् । लक्ष्यां राव्यलभ्यमातन्वन् विदुपां मूर्ति सोऽभवत् । अक्ष्यां राव्यलभ्यमातन्वन् विदुपां मूर्ति सोऽभवत्। । स्वयम्यमानुरागेण 'र्यायोऽभूत् स्त्रीषु निःस्यहः ॥४८॥ स तथापि कृतवज्ञो यावनं परमापिवान् । स्वयम्यमानुरागेण 'र्यायोऽभूत् स्त्रीषु निःस्यहः ॥४८॥

हो ।।३६॥ मुकुटसे शोभायमान उसका मस्तक ठीक मेरु पर्वतके समान मालुम होता था स्त्रीर उसके समीप लम्बी भुजाएँ नील तथा निषय गिरिके समान शोभायमान होती थीं।।३७। उसके प्रध्य भागमें नदीकी भवरके समान गम्भीर नाभि ऐसी जान पड़ती थी मानो क्रियोंकी दृष्टिक्सपी र्थिनियोंको रोकनेके लिये कामदेवके द्वारा खोदा हुआ एक गड्डा ही हो ।।३८।। करधनीसे घिरा रुत्रा उसका कटिभाग ऐसा शोभायमान था मानो सुवर्णकी वैदिकासे घिरा हुत्रा जम्बृबृक्तके ्हनेका स्थान ही हुं। ।।३९।। स्थिर गोल श्रोर एक दूस**रे**से मिली हुई उसकी दोनों जांघें ऐसी जान गड़ती थीं मानो स्त्रियोके मन हपी हाथीका बांधनेके लिये दो स्तम्भ ही हों ॥४०॥ उसकी वज्रके तमान स्थिर जंघात्रों (पिडरियो) का तो मैं वर्णन ही नहीं करता क्योंकि वह उसके वज्रजंघ नामसे ही गतार्थ हो जाता है। इतना होनेपर भी यदि वर्णन कहूँ तो मुझे पुनरुक्ति दोपकी प्राशंका है ।।४१।। उस वज्रजंघके कुछ लाल श्रीर कोमल दोनों चरण ऐसे जान पड़ते थे मानो प्रविनाशिनी लदमीसे अाश्रित चलते फिरते दो स्थलकमल ही हों।।४२।। शाम्बज्ञानसे भूषित उसकी यह रूपसम्पत्ति नेत्रोंके। उतना ही अ।नन्द देती थी जितना कि शरद ऋतकी चांदनीसे मूपित चन्द्रमाकी मूर्ति देती है। । । । पद वाक्य स्रोर प्रमाण स्राद्कि विषयमें स्रातिशय प्रवीणताको गप्त हुई उसकी बुद्धि सब शास्त्रोंमें दीपिकाके समान देदीप्यमान रहती थी ।।४४॥ वह समस्त हलात्र्यों का ज्ञाता विनयी जितेन्द्रिय त्रीर कुराल था इसलिये राज्यलद्दभीके कटान्नोंका भी आश्रय [त्रा था, वह उसे प्राप्त करना चाहती थी ।।४४।। उसके स्वाभाविक गुण सव लोगोंको प्रसन्न करते तथा उसका स्वाभाविक मनुष्य-प्रोम उसकी वड़ी भारी योग्यताको पुष्ट करता था ॥४६॥ वह ाम्रजंघ सरस्वतीमें त्रनुराग, कीर्तिमें स्नेह त्र्यौर राज्यलदमीपर भोग करनेका त्राधिकार (स्वा-मेत्व) रखता था इसलिये विद्वानोंमें शिरमीर समफा जाता था ॥४०॥ यद्यपि वह बुद्धिमान ाम्रजंघ उत्कृष्ट यौवनको प्राप्त हो गया था तथापि स्वयंप्रभाके श्रानुरागसे वह प्रायः अन्य क्षयोंमें निस्पृह ही रहता था ॥४८॥

१ आस्मानं मेकभित्र मन्यत इति मेकमन्यस्तस्य । २ तस्यायितौ छ० । ३ वारीः गजबारण-र्तः 'वारी तु गजवन्विनी' इत्यभिधानात् । ४ रशना—२० । ५ निविडम् । ६ वन्धस्तम्भामाम् । ७ विवण्येते अ०, स० । ८ ज्ञातार्यत्वात् । ९ मृतुत्वम् । १० संचरणशीलम् । ।१ शब्दागमपरमागमयुक्तयागमेषु । १२ टिप्पणवत् । १३ ज्ञातयान् । १४ स्नेहाधीनताम् । १५ विद्यम् । १६ इव ।

तस्येति परमानन्श्न काले गच्छित घीमतः । स्वयंत्रमा दिवरच्युत्वा 'क्वोत्पन्नेत्यधुनीच्यते ॥४९॥ अथ स्वयंत्रभादेवी 'तिस्मन् प्रच्युतिमीयुपि । तिव्योगान्विरं बिद्धा चक्राह्मेव विभक्तृंका ॥५०॥ 'ग्रुचाविव च संतापधारिणी भूरभूदभाः" । समुज्ञिनकलालापा कोक्किकेव घनागमे ॥५९॥ दिव्यस्येवीपधस्यास्य विरद्धान्तं तथा सतीम् । 'आथयोऽ'पीद्धयन् गाढं व्याधिकव्याः" सुदुःसद्दाः ॥५२॥ सतोऽस्या दढाप्रभंत्यये देवोऽन्तःपरिपन्नवः" । श्रुचं व्यपोद्ध सन्मार्गे मितमासञ्जयत्राम्' ॥५३॥ सा चित्रप्रतिभेवासीत् तद्म भोगेषु निःस्पृद्धा । विमुक्तमृतिभीत्रूरपुरुवस्येव शेमुपी ॥ ४४॥ श्रीभती सा भविष्यन्ती भव्यमालेव' धर्मभाक् । पण्मासान् जिनपूजायमुखताऽभून्मनिक्वनीर ॥५५॥ ततः सोमनत्रोद्धानपुर्वदिग्वनमन्दिने धर्मभाक् । पण्मासान् जिनपूजायमुखताऽभून्मनिक्वनीर ॥५५॥ समाविना कृतप्राणस्या 'प्रवाचयोष्ट सा दिवः । तारकंच निज्ञापये सहसाऽदश्वतो गता ॥५७॥ प्रायभापिते विदेहेऽस्ति नगरी पुण्डरीकिणी । तस्याः पन्तिभृज्ञाम्ना वज्ञदन्तो महीपतिः ॥५८॥ लक्ष्मीरिवास्य कान्ताक्षी लक्ष्मीमतिरभृक्षिया । स तया कव्यवश्ववेष 'सुरागोऽठटकृतो नृषः ॥५९॥ तयोः पुत्री धभूवासी विश्रुता श्रीमतिति या । पताकेव मनोज्ञस्य क्रवतीन्दर्येलीलयार्थ ॥६०॥ नययौवनमासाय मधुमासिभवाधिकम् । लोकस्य प्रमदं तेने बाला श्रीककेव सा ॥६१॥

इस प्रकार उस बुद्धिमान् बन्नजंघका समय बड़े श्रानन्दसे व्यतीत हो रहा था। श्रव स्वयंत्रभा महादेवी स्वर्गसे च्युत होकर कहाँ उत्पन्न हुई इस वातका वर्णन किया जाता है ॥ इ९॥ लालना उद्देवके स्वर्गसे च्युत होनेपर वह स्वयंत्रमा देवी उसके वियोगसे चकवाके बिना चकवीकी तरह बहुत ही खेदखिल हुई ॥४०॥ ऋथवा यी गरेहामें जिस प्रकार प्रथ्वी प्रभारहित होकर संताप धारण करने लगती है उसी प्रकार वह स्वयंत्रभा भी पतिके विरहमें अभारहित होकर संताप धारण करने लगी त्रीर जिस प्रकार वर्ण ऋतमें कोयल अपना मनोहर श्रालाप छोड देती है उसी प्रकार उसने भी अपना मनोहर श्रालाप छोड दिया था-वह पतिके विरहमें चुपचाप बैठी रहती थी।।४१।। जिस प्रकार दिव्य श्रीपिधयोंके श्रमावमें अनेक कठिन वीमारियाँ दःख देने लगती है उसी प्रकार ललिताङ्गदेवके अभावमें उस पतिव्रता स्वयंत्रभाको त्र्यतेक मानसिक व्ययाएँ दुःख देने लगो थीं ॥४२॥ तदनंतर उसकी त्र्यन्तःपरिषदके सदस्य इद्धर्म नामके देवने उसका शोक दरकर सन्मार्गमें उसकी मित लगाई ॥४३॥ उस समय वह स्वयंत्रमा चित्रलिखित प्रतिमाके समान अथवा मरणके भयसे रहित शर्वीर मनुष्यकी बद्धि के रामान भोगोंसे निस्पृह हो गई थी।। ४४।। जो आगामी कालमें श्रीमती होनेवाली है ऐसी वह मनस्विनी (शिवारशिक्ष) सहित ) स्वयंत्रभा, भव्य जीवोंकी श्रेणीके समान धर्म सेवन करती हुई छह महीने तक बराबर जिनपूजा करनेमें उद्यत रही।। ४४।। तदनन्तर सोमनस वनसम्बन्धी पूर्विदशाके जिनमन्दिरमें चैत्यवृत्तके नीचे पञ्चपरमेष्ठियोंका भले प्रकार स्मरण करते एए समाधिपर्वक प्राण त्याग कर स्वर्गसे च्यत हो गई। वहांसे च्यत होते ही वह रात्रिका श्रन्त होने पर तारिका की तरह चएा एकमें श्रदृश्य हो गई। ॥ ४६-४७॥

जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है ऐसे विदेह चेत्रमें एक पुण्डरीकिणी नगरी है। वज्रदन्त नामक राजा उसका अधिपति था। उसकी रानीका नाम लदमीमती था जो वास्तवमें लद्मीके समान ही सुन्दर शरीरवाली थी। वह राजा उस रानीसे ऐसा शोभायमान होता था जैसे कि कल्पलता से कल्पवृत्त ॥ ४५-४९॥ वह स्वयंत्रभा उन दोनोंके श्रीमती नामसे प्रसिद्ध पुत्री हुई। वह श्रीमती अपने रूप और सौन्दर्यकी लीलासे कामदेवकी पताकाके समान मालूम होती थी॥ ६०॥ जिस प्रकार चैत्र मासको पाकर चन्द्रमाकी कला लोगोंको अधिक आनन्दित

१ इति प्रश्ने कृते । २ लल्ति।ङ्गो । ३ आपाढे । ४ विगतकान्तिः । ५ मनःपीडाः । ६-मीपिडन् अ०, प०, म०, द० । ७ सर्शाः । ८ परिषत्त्र ४देवेष्वभ्यन्तस्यरिपदि भवः । ९ नितम् संसक्तामकरोत् । १० समूहः । ११ प्रौढा । १२ च्युनवती । च्युट् गतानिति घातोः । १३ कल्पनरः । पक्षे शोभनरागः । १४ शोभया ।

नखैरापाटलैस्तस्या जिग्ये 'कुरवकच्छविः। अशोकपहळवच्छाया पादभासाधरीकृता' ॥६२॥ रणन्नूपुरमत्ताळीझङ्कारमुखरीकृते । पादारिवन्दे साऽधत्त ळक्ष्म्या" शह्वरकृतास्पदे ॥६३॥ विरं यदुदवासेन 'दधन्कण्टिकतां तनुम्। वतं "चचार 'तेनाच्जं मन्येशास्तरपदोपमाम् ॥६४॥ जक्षे रराजतुस्तस्याः कृतुमेपोरिवेषुधी । ऊह्द्ण्कौ च विभ्राते कामेभाळानयष्टिताम् ॥६४॥ नितम्वविष्वमेतस्याः मरस्या इव सेकतम् । जस्द दुक्कृत्रनीरेण 'रस्यिगत रुचिमानशे ॥६६॥ 'विद्याक्षमं दक्षिणावस्त्रंनाभिमध्यं वभार सा । नदीव जळमावर्त्तसंशोभिततरङ्करुम् ॥६७॥ मध्यं स्तनभराकान्ति 'विन्तयं शत्ततानवम्' । रोमाविष्ठच्छलेनास्या द्घेऽवष्टम्मयिकाम्' ॥६८॥ मध्यं स्तनभराकान्ति 'विन्तयं शत्ततानवम्' । रोमाविष्ठच्छलेनास्या दघेऽवष्टम्मयिकाम्' ॥६८॥ सितम् व्यक्ति स्त्र व्यक्ति रोमराजीमस्य देशे । रण्डप्तान्तरमन्त्र चेत्र कामाहेः 'प्यदिमिव ॥६९॥ कतेवासौ मृद्द् वाहू दधौ 'विटयसच्छवी । नखांग्रमक्षरी चास्या धत्ते स्म कृतुमश्चिम् ॥७०॥ भानीळच्चुकौ तस्याः कुचकुमभी विरेजतुः । दशौ कामरसरयेव नीळरवाभिमुदितौ ॥७९॥ स्तनाग्रुकं श्चक्रच्यां तस्याः स्तनतटाश्चितम् । वसासे रुद्ध वक्कृत्रमं देशवळं यथा ॥७२॥

करने लगती है उसी प्रकार नवयोवनको पाकर वह श्रीमती भी लोगोंको अधिक श्रानन्दित करने लगी थी।। ६१।। उसके गुलाबी नखोंने क़रवक पुष्पकी कान्तिकी जीत लिया था श्रीर चरणोंकी आभाने श्रशोकपल्लवोंकी कान्तिको तिरस्कृत कर दिया था।। ६२।। वह श्रीमती. रुनुभुन शब्द करते हुए नू पुरुष्पी मत्त भ्रमरोकी भंकारसे मुखरित तथा लद्मीके सदा निवास-स्थानस्वरूप चरणकमलोंको धारण कर रही थी।। ६३।। मैं मानना हुँ कि यमनने चिरकाल तक पानीमें रहकर कल्टिकत (रोमाञ्चित, पत्तमें कांटेदार) शरीर धारण किये हुए जो व्रताचरण किया था उसीसे वह श्रीमतीके चरणोंकी उपमा प्राप्त कर सका था ॥ ६४॥ उसकी दोनों जंघाएँ कामरेवके तरकसके समान शोभित थीं, और ऊरुद्रड (जांघें) कामदेवरूपी हस्तांके वन्धनस्तम्भकी शोभा धारण कर रहे थे ॥ ६४ ॥ शोभाय-मान वस्त्ररूपी जलसे तिरोहित हुआ उसका नितम्बमण्डल किसी सरसीके बालुके टीलेके समान शोभाको प्राप्त हो रहा था ॥६६॥ वह त्रिवलियोंसे सशोभित तथा दिन्ना वर्त्ता नाभिसे युक्त मध्यभागको धारण कर रही थी इसिन्ये ऐसी जान पडती थी मानो भँवरसे शोभायमान श्रीर लहरोंसे युक्त जलको धरुए करनेवाली नदी ही हो।।६७॥ उसका मध्यभाग स्तनोंका बोक्त बढ़ जानेकी चिन्तासे ही मानो कुश हो गया था और इसीलिये उसने रोमावलिके छलसे मानो सहारेकी लकड़ी घारण की थी।।६=॥ वह नामिरन्धके नीचे एक पतली रोमराजीको धारण कर रही थी जो ऐसी जान पड़ती थी मानो दूसरा आश्रय चाहने-वाले कामदेवरूपी सर्पका मार्ग ही हो ॥६९॥ वह श्रीमती स्वयं लताके समान थी. उसकी भजाएँ शाखात्रोंके समान थीं और नखोंकी किरणें फुलोंकी शोभा धारण करती थीं ।।७०॥ जिनका श्राप्रभाग कुछ-कुछ श्यामवर्ण है ऐसे उसके दोनों स्तन ऐसे शोभायमान होते थे मानो कामरससे भरे हुए श्रीर नीलरत्नकी सुद्रासे श्रांकित दो कलश ही हों ॥७१॥ उसके स्तनतटपर पड़ी हुई हरे रंगकी चोली ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो कमलमुकुलपर पड़ा हुआ शैवाल

१ ईपदरणेः । 'क्वेतरक्तस्तु पाटलः' । २ अरुणतैरेयकः । ३ अधःकृता । ४ लक्ष्मीश्च - अ०, स० । ५ उदके आवासः उदवासः तेन । ६ रोमहर्षिताम् । पन्ने सञ्जातकण्टकाम् । 'रोमहर्षे च कण्टकः' इत्यमिधातात् । ७ चचारि म०, ल० । ८ जतेन । ९ वन्धस्तम्यताम् । १० पुलिनम् । ११ आच्छा दितम् । १२ वल्यः अस्य सन्तीति चलिपः तम् । वलितं अ०, प०, स०, द० । १३ -भिनतसङ्गकम् द०, स०, म०, ल०, अ० । १४ आक्रमणम् । १५ स्वीकृततनुत्रम् । १६ आधारविष्टम् । १७ आश्र-यान्तरम् । 'स्वादुधन्नोऽन्तिकाश्रये' इस्यभिषानात् । १८ अन्वेण्टुमिन्छोः गोषणशीलस्य । १९ मागः । २० शाखा । २१ -कुट्मळ अ०, स०, द०, म०, ल० ।

हारस्तस्यः स्तनोपान्ते 'नीहारहिविनर्मेळः । श्रियमाधत्त फेनस्य कञ्जकुट्'मळसंस्पृशः ॥७६॥ प्रीवास्या 'राजिभिमेंजे 'कम्बुबन्धुरिवञ्चमम् । 'स्वस्तावंसी च हंसीव पक्षती सा दधे द्युर्वा' ॥७४ मुखमस्या दधे चन्द्रपद्मयोः श्रियमकमात्" । नेत्रानितृ सिमतज्योग्ध्नं स्फुरह्न्तांछुकेसरम् ॥७५॥ स्वकळावृद्धिहानिभ्यां चिरंचान्द्रायणं तपः । कृत्वा नृनं शशी प्राप्त तद्वक्ष्यस्योपमानताम् ॥७६॥ कर्णो सहोत्पळी तस्या नेत्राभां कश्चितौ स्वसम् । स्वायत्यारोधिनं को वा सहेतोपान्तवर्त्तिनम् ॥७६॥ कर्णाद्रोत्पळं तस्या नेत्रोपान्ते स्म ळक्ष्यते । 'दिदक्षमाणमस्येव शोभां स्वश्रीविहासिनीम्' ॥७८॥ मुखपङ्कजसंसक्तानळकाळीन् 'रवभार सा । मळिनानिप नो धत्ते कः श्रिताननपायिनः ॥७८॥ 'रधिमळभारमास्वस्तं' सा दधे मृदुकुन्वितम् । चन्दनदुमवळ्डीव कृष्णाहेभौत्र'पायतम् ॥८०॥ दृत्यसौ मदनोन्मादजनिकां' रूपसम्पदम् । बभार स्ववंधूइपसाराद्रीरिव निर्मिताम् ॥८९॥ छक्ष्मी चळां विनिर्माय यदागो वेधसार्जितम् । 'रतिक्रमांणेन तन्न्न्नं तेन प्रक्षाळितं तदा ॥८२॥ पितरी तां प्रपद्यन्ती नितरां प्रीतिमापतः । कळामिव सुधासूतेः जनतानन्दकारिणीम् ॥८३॥

ही हो ॥७२॥ उसके स्तनोंके अप्रभागपर पड़ा हुआ बरफके समान श्वेत श्रोर निर्मल हार कमल-कुडमल (कमल पुष्पकी बौंड़ी) को छूनेवाले फेनकी शोभा घारए कर रहा था ॥७३॥ अनेक रेखाओं से उपलक्तित उसकी प्रीवा रेखासहित शंखकी शोभा धारण कर रही थी तथा वह स्वयं मनोहर कन्धोंको धारण किये हुए थी जिससे ऐसी मालूम होती थी मानो निर्मल पंखोंके मलभागको धारण किये हुए हंसी हो ॥७४॥ नेत्रोंको स्नानन्द देनेवाला उसका मुख एक ही साथ चन्द्रमा श्रीर कमल दोनोंकी शोभा धारण कर रहा था क्योंकि वह हास्यरूपी चाँदनीसे चन्द्रमा-के समान जान पड़ता था और दाँतोंकी किरण रूपी केशरसे कमलके समान मालूम होता था ॥७४॥ चन्द्रमाने, श्रपनी कलात्रोंकी वृद्धि श्रीर हानिके द्वारा चिरकालतक चान्द्रायण व्रत किया था इसलिये मानो उसके फल स्वरूप ही वह श्रीमतीके मुखकी उपमाको प्राप्त हुआ था।।७६॥ उसके नेत्र इतने बड़े थे कि उन्होंने उत्पत्त धारण किये हुए कानोंका भी उल्लंघन कर दिया था सो ठीक ही है अपना विस्तार रोकनेवालेको कौन सह सकता है ? भले ही वह समीपवर्ती क्यों न हो ।।७७।। उसके नेत्रोंके समीप कर्ण्यकलस्पी कमल ऐसे दिखाई देते थे मानो अपनी शोभापर हंसने वाले नेत्रोंकी शोभाको देखना ही चाहते हैं।।७८।। वह श्रीमती अपने मखकमलके उत्पर ( मस्तकपर ) काली अलकावलीको धारण किये हुए थी सो ठीक ही है, आश्रयमें आये हए निरुपद्रवी मिलन पदार्थीको भी कौन धारण नहीं करता ? अर्थात सभी करते हैं।।७९।। वह कुछ नीचेकी स्रोर लटके हुए, कोमल स्रोर कुटिल केशपाशको धारण कर रही थी जिससे ऐसी जान पडती थी मानो काले सपैके लम्बायमान शरीरको धारण किये हुए चन्दनवृज्ञकी लता ही हो ॥५०॥ इस प्रकार वह श्रीमती कामदेवको भी उन्मत्त बनानेवाली रूपसम्पत्तिको धारण करनेके कारण ऐसी मालूम होती थी मानो देवांगनाश्रोंके रूपके सारभूत श्रंशों से ही बनाई गई हो ॥ = १॥ ऐसा मालूम पड़ता था कि ब्रह्माने लदमीको चंचल बनाकर जो पाप उपार्जन किया था वह उसने श्रीमतीको बनाकर धो डाला था। ५२॥ चन्द्रमाकी कलाके समान जननगर को खानन्द देनेवाली उस श्रीमतीको देख-देखकर उसके माता-पिता श्रत्यन्त प्रीतिको प्राप्त होते थे ।। ५३।।

१ चन्द्रः । २ —कुड्मल —अ०, स०, ६०, म०, ल० । १ रेखाभिः । ४ शङ्कारय ग्रीवा-विलासम् । कम्बुक्तस्थरविभ्रमम् प०, द०, म०, ट० । ५ ईपन्नती । शस्तावंसी द०, स०, ल० । ६ सासु-द्विक्तस्थर्णोक्तदोपरहिती, पक्षे शुभ्रौ । ७ सुगरत् । ८ कर्णाभरणयुक्तौ । ९ 'स्मृह्य' इति तङो विधा-नात् आनश् । १० हमन्तीम् । ११ -कामलकाली अ०, प०, स०, द० । १२ कचवन्यः । ११ आनतम् । १४ श्रीरम् । १५ जननीम् । १६ आमिन्नर्मापणेन ।

भयान्येषुरसी सुप्ता हर्म्यं हंसाज्ञिनमंत्रे । 'पराध्यं रत्नसंशोभे स्वविभानापहासिनि ॥८५॥ तदैतद्भवतस्याः 'संविधानकमीदशम् । यशोधरगुरोस्तिस्मन् पुरं कैवल्यसंभवे ॥८५॥ मनोहराल्यमुद्यानम् अध्यासीनं तमिन्तुम् । देवा: संवापुराहृद्विमानाः सह सम्पदा ॥८६॥ पुष्पवृष्टिदिंशो रुद्ध्वा तद्ध्या तद्धितम् । देवा: संवापुराहृद्विमानाः सह सम्पदा ॥८६॥ पुष्पवृष्टिदिंशो रुद्ध्या तद्ध्या तद्धितः । पुक्षितालिहता मञ्जः आगुक्षन् महदाववी ॥८८॥ संध्यनदृदुन्दुभिध्यानेः अध्यन्त दिशो दश । सुराणां प्रमदोद्भूतो महान् किक्ककोऽप्यभूत् ॥८९॥ सा तद्ग तद्ध्वाने श्रुत्या निशान्ते सहसोत्थिता । भेजे हंसीव संत्रासं श्रुत्य नंत्यनिःस्वना ॥९०॥ देवागमे क्षणात्तस्याः प्राग्जनमस्मृतिराश्वभूत् । सा समृत्या लिलताः तं सुमूक्त्रेत्विण्दता सुदुः॥९१॥ सखीभिरय सोपायम् आश्वास्य व्यजनानिलैः। ''श्रयापत्ति समानीता साभूद् भूयोऽप्यवाङ्मुर्व्योः ॥९२॥ मनोहरं प्रभोज्ञासि सुन्दरं 'रेचाहलक्षणम् । तद्वपुर्वनसीवास्या लिलितं निवंभो तदा ॥९३॥ परिष्ट्रधि साश्वः स्थः सखीभित्रेपमास्तः सा । मूक्तीभूता किलाग्राहः तस्य मौनं ममेत्यलम् ॥९५॥ ततः पर्याकुलाः सत्यः ससुद्वनतमशेपतः । गत्वा पितृभ्यामाचल्युः सल्यो 'व्वपंवरेः समम् ॥९५॥

तदनन्तर किसी एक दिन वह श्रीमती सूर्यकी किरणोंके समान निर्मल, महामूल्य रःनोंसे शोभायमान श्रीर स्वर्गविमानको भी लिजत करनेवाले राजभवनमें सो रही थी।। =४॥ उसी दिन उससे सम्बन्ध रखनेवाली यह विचित्र घटना हुई कि उसी नगरके मनोहर नामक उद्यानमें श्रीयशोधर गुरु विराजमान थे उन्हें उसी दिन केवलज्ञान प्राप्त हुआ इसलिये स्वर्गके देव अपनी विभूतिके साथ विमानोंपर आरूढ़ होकर उन भी पूजा करनेके लिये आये थे।। =४-=६।। उस समय भ्रमरोंके साथ साथ, दिशाश्रोंको व्याप्त करनेवाली जो पुष्पवर्षा हो रही थी वह ऐसी सुशोभित होती थी मानो यशोधर महाराजके दर्शन करनेके लिये स्वर्गलद्दमी द्वारा भेजी हुई नेत्रांकी परम्परा ही हो ॥ ५७ ॥ उस समय मन्द मन्द हिलते हुए मन्दारवृत्तांकी सवन केशरसे कुछ पीला हुआ तथा इकडे हुए भ्रमरोंकी गुंजारसे मनोहर वायु शब्द करता हुआ वह रहा था।। ८८।। श्रीर बजते हुए दुन्दुभि बाजोंके शब्दोंसे दशों दिशाश्रोको ब्याम करता हुआ देवोंके हर्षसे उत्पन्न होनेवाला बड़ा भारी कोलाहल हो रहा था ॥ ६९ ॥ वह र्श्र. मती प्रातःकालके समय श्रवस्मात् उस कोलाहलको सुनकर उठी श्रौर मेघोंकी गर्जना सुनकर डरी हुई हंसिनीके समान भयभीत हो गई ॥ ९० ॥ उस समय देवोंका आगमन देखकर उसे शीव ही पूर्वजन्मका स्मरण हो श्राया, जिससे वह लिलताङ्गदेवका स्मरण कर बारवार उत्करिठत होती हुई मूर्चिछत हो गई।। ९१।। तत्परचात् सिखयोंने अनेक शीतलोपचार और पङ्काकी वायुसे आश्वासन देकर उसे सचेत किया परन्तु फिर भी उसने अपना मुँह उत्पर नहीं उठाया।। ९२।। उस समय मनोहर, प्रभासे देदीप्यमान, सुन्दर श्रौर श्रनेक उत्तम उत्तम लच्चणोंसे सहित उस ललिताङ्गका शरीर , श्रीमतीके हृदयमें लिखे हुएके समान शोभायमान हो रहा था ॥ ९३ ॥ अनेक आशंकाएं करती हुई सिखयोंने उससे उसका कारण भी पूछा परन्तु वह चुपचाप बैठी रही। लिलताङ्गकी प्राप्ति पर्यन्त मुक्ते मौन रखना ही श्रेयरकर है ऐसा सोचकर मौन रह गई।। ९४।। तदनन्तर घबड़ाई हई सिखयोंने पहरेदारोंके साथ जाकर उसके माता पितासे सब वृत्तान्त कह सुनाया

१ हसाकिनिर्मले द०, ट०। हंस श्वाबन्द्वभूभे। २ परार्ध्यम् अस्कृष्टम् । ३ सामग्री । ४ उत्पन्ने सित । ५ इदा ल०। ६ मनोज्ञः। ७ —नैराहन्धंस्तिह्दिशो दश अ०, ल०। ८ जयजपायावकोलाहलः। ९ अश्वानिः। [रसद्बदः गर्जन्मेघ इस्पर्थः] १० तिरन्वभूत् अ०। ११ पूर्विस्थितिम्। १२ अधोमुखी। १३ हलकुलिशादि । १४ आशङ्कया सिह्तं यथा भाति तथा। १५ तूण्णीमास्त । १६ प्राप्ति। १७ वृद्धकञ्चुकीभिः।

तहार्ताकर्णनास्ण्<sup>१</sup> तद्भ्यर्ण गुपायतो । पितरी तदवस्थान्व 'हब्द्वेगां शुचमीयतुः ॥९६॥ भक्क पुत्र 'पिरव्दक्क' विधेद्युत्पक्क'मेहि नी । इति 'निर्वेश्यमानापि 'मोमुद्धेव यदास्त सा ॥९७॥ छक्ष्मीमितिमधोवाच प्रभुरिक्कित कोविदः । जाता ते पुत्रिका तन्त्री सेयमापूर्णयोवना ॥९८॥ अस्याः सुद्दि प्रस्यं वपुरत्यन्तकान्तिमत् । अनीहरामभूत् स्वर्गनारीभिरिष हुर्छभम् ॥९९॥ ततो विक्वितरेपास्या न दुष्यत्यच सुन्दरि । तेन मा स्म भयं देवि शक्क्षमानान्यथा गमः ॥१००॥ प्रायनमानुभवः कोऽपि नृतमस्या हृदिस्थितः । संस्कारान् प्राक्तनान् प्रायः स्मृत्वा मृद्धिनि जनतवः॥१०९॥ प्रायनमानुभवः कोऽपि नृतमस्या हृदिस्थतः । संस्कारान् प्राक्तनान् प्रायः स्मृत्वा मृद्धिनि जनतवः॥१०९॥ तदा कार्यद्वयं तस्य युगपन् समुपस्थितम्' । केवक्यं नान्येश्व पिष्टतां धान्नीं कन्याधासनसंविधी । १०२॥ तदा कार्यद्वयं तस्य युगपन् समुपस्थितम्' । केवक्यं नान्येश्वः किम्नेशन्त सनुवन् ॥१०९॥ ततः किमत्र कर्त्तव्यम् हृत्यमौ 'संप्रधारयन् । गुरोः कैवल्यसंपूजाम् आदी निश्चितवान् सुधीः॥१०५॥ वतः विभन्न कर्त्तव्यम् हृत्यमौ 'संप्रधारयन् । गुरोः कैवल्यसंपूजाम् आदी निश्चितवान् सुधीः॥१०५॥ वतः वाक्ष्यं समासन्वं कार्यं स्वर्णं मनीपिभिः। 'प्रधितिपाति ततस्तस्यात् प्रधानं कार्यमाचरेत्॥१०६॥ ततः कार्यः शुभं तस्मात् तस्माच्च विषुलोदयम् । धर्मात्मक्रव्य यत्वार्यम् अर्हत्वत्विष्ठक्षणम् ॥१०९॥

॥ ९४ ॥ सिखयोंकी बात सुनकर उसके माता पिता शीघ्र ही उसके पास गये श्रीर उसकी वह श्रवध्या देखकर शोकको प्राप्त हुए ॥ ९६ ॥ 'है पुत्री, हमारा श्रात्तिगन कर, गोदमें श्रा' इस प्रकार समकाये जाने पर भी जब वह मूर्च्छित हो चुपचाप बैठी रही तब समस्त चेष्टात्रों श्रीर मनके विकारोंको जाननेवाले वऋदन्त महाराज रानी लद्दमीमतींसे बोले—हे तन्वि, अब यह तम्हारी पुत्री पूर्ण यौत्रन अवस्थाकी प्राप्त हो गई है ॥ ९७-९८ ॥ हे सुन्दर दाँतोत्राली, देख; यह इसका शरीर कैसा श्रनुपम श्रीर कान्तियक्त हो गया है। ऐसा शरीर स्वर्गकी दिव्यांगनाश्रोंको भी दर्लम है ९९ ।। इसलिये हे सुन्द्रि, इस समय इसका यह विकार कुछ भी दृष्प उत्पन्न नहीं कर सकता। श्रातपत्र हे देवि, तू श्रान्य रोग श्रादिकी शंका करती हुई व्यर्थ ही भयको प्राप्त न हो ॥ १०० ॥ निश्रय ही आज इसके हृदयमें कोई पूर्वभवका सारण हो आया है क्योंकि संसारी जीव प्रायः पुरानन संस्कारोंका सारण कर मूर्चित्रत हो ही जाते हैं ॥ १०१ ॥ यह कहते कहते व ऋदन्त महाराज कन्याको आश्वासन देने के लिये परिडता नामक धायको नियक्त कर लद्मी मतीके साथ उठ खड़े हुए ॥ १०२ ॥ कन्याके पाससे वापिस आनेपर महाराज वज्रदन्तके सामने एक साथ दो कार्य त्रा उपिथत हुए। एक तो अपने पूज्य पिता यशोधर महाराजको केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई थी अतएव उनशी पूजाके लिये जाना और दूसरा आयुध-शालामें चक्ररत इत्पन्न हुन्ना था त्रतएव दिग्विजयके लिये जाना ॥ १०३ ॥ महाराज वजदन्त एक साथ इन दोनों कार्योंका प्रसंग त्रानेपर निश्चय नहीं कर सके कि इनमें पहले किसे करना चाहिये और इसीलिये वे च्लाभरके लिए व्याकुल हो उठे ।। १०४ ।। तत्पश्चात् 'इनमें पहले किसे करना चाहिये' इस बातका विचार करते हुए बुद्धिमान् वज्रदन्तने निश्चय किया कि सबसे पहले गुरुदेव-यशाधर महाराजके केवलज्ञानकी पूजा करनी चाहिये ॥ १०४॥ क्योंकि बुद्धिमान पुरुषोंको दूरवर्ती कार्यशी श्रपेत्ता नि स्टवर्ती कार्य ही पहले करना चाहिये, उसके बाद दूरवर्ती मुख्य कार्य करना चाहिये ॥ १०६॥ इसलिये जिस ऋहेन्त पूजासे पुण्य होता है, जिससे बड़े बड़े अभ्युद्य प्राप्त होते हैं, तथा जो धर्ममय आवश्यक कार्य हैं ऐसे अहन्तपूजा आदि प्रधान कार्यको ही पहले करना चाहिये ॥ १०७॥

१ शोश्रम् । २ समीपम् । ३ ता ह्रष्टुः प॰, द॰ । ४ आलिङ्गनम् । ५ अङ्गम् । ६ आत्रयोः । ७ निर्वोध्यमानापि अ०, १प॰ । निर्वोध्यमानाऽपि द० । ८ मोमुद्धते इति मोमुद्धा । भोमुद्धेव ल० । भोमुद्देव द०,ट॰। ९ चित्ताविङ्कतिः । १० आगतम् । ११ विचारयम् । १२ दूगदासन्नम् आगतं स्थिरमित्यर्थः । १३ कर्तव्यम् । १४ विनश्वरम ।

मनसीश्याकळळ्या'सी यशोधरगुरोः पराम् । पूजां कर्तुं 'समुत्तस्थी नृपः पुण्यानुवन्धिनीम् ॥१०८॥ ततः प्रतनया सार्द्रं म् उपस्थ्य जाद्गुहम् । पूजयामास संशितिशेः हुः छमुः व रङ्कत ॥१०९॥ तत्यादी प्रणमन्तेव सोऽकः ध्वाविधिमद्धाः । विद्युद्धपरिणाभेन भक्तिः किन्न फल्डिष्यति ॥१०॥ तेनाबुद्धान्युतेन्द्रः व अत्मनः प्राक्तने भवे । किन्नताङ्गियायाश्च दुदित् अभिशाक्षता ॥१११॥ कृताधिवन्द्दनस्तस्मान् नेनिवृत्य 'कृतधीः सुताम् । पण्डिताये समर्प्याद्य प्रतस्थे दिग्जयाय सः ॥११२॥ कृत्यधिमद्यान्ते ततः कृत्वा चित्रते 'कृतधीः सुताम् । पण्डिताये समर्प्याद्य प्रतस्थे दिग्जयाय सः ॥११२॥ अथ पण्डितिकान्येषुः निपुणा निपुणं वचः । श्रीमत्याः प्रतिबोधाय रहस्येवमभाषत ॥११४॥ 'अशोकवनिकामध्ये चन्द्रकान्तिशक्षातके । स्थित्वा सस्ते इमङ्गानि स्पृतन्ति स्पृत्याणिना ॥११५॥ मुखपङ्कत्तसं मर्पद्यान्युक्तक्षत्य विद्यात्व हुत्याणिना ॥११५॥ मुखपङ्कत्तसं मर्पद्यान्युक्तक्षत्र । तस्य हृद्यसं तापिन निर्वापयन्त्यस्य से ॥११६॥ भहं पण्डितिका सत्यं पण्डितः "कार्ययुक्तिषु । जननीनिर्विशेषास्ति तव भण्णसमा सखी ॥११७॥ निर्वा वृद्धि 'मियः कन्ये धन्ये स्वं मीनकारणम् । नामयो गोपनीयो हि जनन्या हृति विश्वतम् ॥११८॥ मया सुनिपुणं चित्ते पर्याक्षोचितमीहितम् । तवायीव तु विज्ञातं तन्मे वद पतिवरे ॥११८॥ किमेप मदनोन्नादः किमालि ग्रहविष्कतः । प्रायो हि यौवनारम्भे जृन्मते मदनग्रहः ॥११८॥

मनमें ऐसा विचार कर वह राजा वज्रदन्त पुण्य बढ़ानेवाली यशोधर महाराजकी उत्क्रष्ट पूजा करनेके लिये उठ खड़ा हुआ।।१०८।। तदनन्तर सेनाके साथ जाकर उसने जगद्गुरु यशोधर महाराजकी पूजा की। पूजा करते समय उसका मुखकमल अत्यन्त प्रकुल्लित हो रहा था।।१०९।। प्रकाशमान बुद्धिके धारक वज्रदन्तने ज्योंही यशोधर गुरुके चरणोंमें प्रणाम किया त्योंही उसे अवधिज्ञान प्राप्त हो गया, सो ठीक ही है। विशुद्ध परिणामोंसे की गई भक्ति क्या फलीभून नहीं होगी? अथवा क्या क्या फल नहीं देगी?।।११०।। उस अवधिज्ञानसे राजाने जान लिया कि पूर्वभवमें में अच्युत स्वर्गक। इन्द्र था और यह मेरी पुत्री श्रीमती लिलिनाङ्गदेवकी स्वयंप्रभा नामक प्रिया थी।।१९१।। वह बुद्धिमान् वज्रदन्त वन्दन। आदि करके वहाँ से लौटा और पुत्री श्रीमतीको पण्डिता धायके लिये सौंपकर शीघ ही दिग्वजयके लिये चल पड़ा।।१९२।। इन्द्रके समान कान्तिक। धारक वह चक्रवर्ती चकरतकी पूजा करके हाथी घोड़ा रथ पियादे देव और विद्याधर इस प्रकार पडड़ा सेनाके साथ दिशाओंको जीतनेके लिये गया।।१९३।।

तद्नन्तर श्रांतशय चतुर पिंडता नामकी धाय किसी एक दिन एकान्तमें श्रीमतीके। समभानेके लिये इस प्रकार चातुर्यसे भरे वचन कहने लगी।।११४॥ वह उस समय श्रशोक बाटिकाके
मध्यमें चन्द्रकान्त शिलातल पर बैठी हुई थी तथा श्रपने कोमल हाथोसे [सामने बैठी हुई]
श्रीमतीके श्रंगोंका बड़े प्यारसे स्पर्श कर रही थी। बोलते समय उसके मुख-कमलसे जो दाँतोकी
किरणक्ष्यी जलका प्रवाह बह रहा था उससे ऐसी मालूम होती थी मानो वह श्रीमतीके हृदयका
संताप ही दूर कर रही हो।।१११-११६॥ वह कहने लगी—हे पुत्रि, में समस्त कार्योंकी योजनामें
पिंडता हूँ -श्रतिशय चतुर हू। इसलिये मेरा पिंडता यह नाम सत्य है-सार्थक है। इसके
सिवाय में तुम्हारी माताके समान हूँ श्रीर प्राणोंके समान सदा साथ रहनेवाली प्रियसखी हूँ
॥११०॥ इसलिये हे धन्य कन्ये, तू यहाँ मुभसे श्रपने मौनका कारण कह। क्योंकि यह प्रसिद्ध है
कि रोग मातासे नहीं छिपाया जाता।।११८॥ मैंने श्रपने चित्तमें तेरी इस चेष्टाका श्रच्छी तरहसे
विचार किया है परन्तु मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ इसलिये हे कन्ये, ठीक ठीक कह।।११९॥
हे सिख, क्या यह कामका उन्माद है श्रथवा किसी भूतादिका उपद्रव है श्रयः करके योवनके

१ विचार्य । २ उगुक्तोऽभूत् । ३ जिनस्थानात् । ४ सम्पूर्णबुद्धिः । ५ इन्द्रसमतेजाः । ६ अशोकः वनम् । ७ कार्यघटनासु । ৫ रहसि । ९ पीडा ।

इति पृष्टा तया किश्चित् भानस्य मुख्यक्कम्। पश्चिनीव दिनापाये परिस्कानं महोत्पळम् ॥१२१॥ जगाद् श्रीमती सत्यं न शक्तास्मीदशं वचः । कस्यापि पुरतो वन्तुं 'रुज्ञाविवशमानसा ॥१२२॥ किन्तु तेऽद्य पुरो नाहं जिहेम्याक्षं छपन्यळम्। जननीनिर्वशेषा त्वं चिरं परिचिता च मे ॥१२३॥ तद् वक्ष्ये श्रणु सौम्याक्षि महतीयं कथा मम । मया प्राग्जन्मचिरतं स्मृतं देवागमेक्षणात् ॥१२४॥ तत्किदिशं कथा वेति सर्वं वक्ष्ये सविस्तरम्। स्वम्रानुभृतमिव मे स्मृत्ये तत्प्रतिभासते ॥१२५॥ अहं पूर्वभवेऽभूवं धातकीखण्डनामि। महाद्वीपे सरोजाक्षि स्वगंभूभ्यतिशायिन ॥१२६॥ तत्रास्ति मन्दरात् पूर्वाद् विदेहे 'प्रत्यगाश्चिते । विषयो गम्भिकाभिष्यो यः कुरूनिप निर्जयेत् ॥१२७॥ तत्रास्ति पाटळीमामे नागदत्ते विणव्यतः । सुमतिस्तस्य कान्ताभूत् तयोर्जातः सुता हमे ॥१२८॥ चन्दश्च नन्दिपेणाह्नयः परः । वरसेनो जयादिश्च सेनस्तरस्त्ववः क्रमात् ॥१२०॥ पृत्रिके च तयोर्जाते 'मदनश्चीपदादिके । कान्ते तयोरहं जाता निर्नामेति कनीयसी ॥१३०॥ कदाचित् कानने रस्ये 'चरिते चारणादिके । गिरावश्वरपूर्वेऽहं तिळके पिहितास्वम् ॥१३१॥ मानिर्द्रभूषणं दृष्टा मुनि सावधिबोधनम् । दृद्मपश्चभानस्य 'संबोध्य भगविष्ठति ॥१३२॥ केनास्मि कर्मणा जाता कुळे 'दौर्गस्यशाळिनि । बृद्दीदमतिनिर्विण्णां 'दीनामनुगृहाण माम् ॥१३३॥ इति पृष्टो मुनीन्द्रोऽसौ जगौ मधुरया गिरा । इहैव विषयेऽपुत्रं पुत्रि जाता।स कर्मणा ॥१३४॥

प्रारम्भमें कामरूपी प्रहका उपद्रव हुआ ही करता है।।१२०।। इस तरह पण्डिता धायके द्वारा पूछे जानेपर श्रीमतीने अपना मुरभाया हुआ मुख इस प्रकार नीचा कर लिया जिस प्रकार कि सूर्यास्तके समय कमितनी मुरभाकर नीचे भुक जाती है। वह मुख नीचा करके कहने लगी-यह सच है कि में ऐसे वचन किसीके भी सामने नहीं कह सकती क्योंकि मेरा हृदय लजासे पराधीन हो रहा है। ॥१२१-१२२॥ किंतु आज में तुम्हारे सामने कहती हुई लिजित नहीं होती हूँ उसका कारण भी है कि में इस समय अत्यन्त दुःखी हो रही हूँ और आप हमारी माताके तुल्य तथा चिरपरिचिता हैं।।१२३॥ इसिलिये हे मनोहराङ्गि, सुन, में कहती हूँ। यह मेरी कथा बहुत बई। है। आज देवोंका आगमन देखनेसे मुभ अपने पूर्वभवके चरित्रका स्मरण हो आया है।।१२४॥ वह पूर्वभवका चरित्र कैसा है अथवा वह कथा कैसी है ? इन सब बातोंको में विस्तारके साथ कहती हूँ। वह सब विषय मेरी स्मृतिमें स्वन्नमें अनुभव कियेके समान स्पष्ट प्रतिभासित हो रहा है।।१२४॥

हे कमलनयने, इसी मध्यलोकमें एक धातकीखण्ड नामका महाद्वीप है जो अपनी शोभासे स्वर्गभूमिको तिरस्कृत करता है। इस द्वीपके पूर्व मेरुसे पश्चिम दिशाकी श्रोर स्थित विदेह नेत्रमें एक गन्धिला नामका देश है जो कि अपनी शोभासे देवकुरु श्रोर उत्तरकुरुको भी जीत सकता है। उस देशमें एक पाटली नामका प्राम है उसमें नागदत्ता नामका एक वैश्य रहता था उसकी स्त्रीका नाम सुमित था श्रोर उन दोनोंके कमसे नन्द, नन्दिमित्र, नन्दिपेण, वरसेन, श्रोर जयसेन ये पाँच पुत्र तथा मदनकान्ता श्रोर श्रीकान्ता नामकी दो पुत्रियाँ उत्पन्न हुईं। पूर्व भवमें में इन्होंके घर निर्नामा नामकी सबसे छोटी पुत्री हुई थी॥ १२६-१३०॥ किसी दिन मैंने चारणचिरत नामक मनोहर वनमें अम्बरतिलक पर्वत पर विराजमान श्रवधिज्ञानसे सिहत तथा श्रानेक ऋद्वियोंसे भूषित पिहितास्रव नामक मुनिराजके दर्शन किये। दर्शन श्रोर नमस्कार कर मैंने उनसे पूछा कि-हे भगवन, मैं किस कमसे इस दिर कुलमें उत्पन्न हुई हूँ। हे प्रभो, कुषा कर इसका कारण किहये श्रोर मुक्त दीन तथा श्रतिशय उद्विग्न स्त्री-जन पर श्रनुष्र किनी को से स्वित्रय नामक मने दिवल्याम नामक कि हो पुत्रि, पूर्व भवमें तू अपने कमीदियसे इसी देशके पलालपर्वत नामक प्राममें देविल्याम नामक

१ लजाधीनम् । २ अपरम् । ३ मदनकान्ता श्रीकान्तेस्पर्यः । ४ चारणचरिते । ५ भो भगविन्तस्यिभि मुखीकृत्य । ६ दारिद्रय । ७ उद्वेगवतीम् । ८ अनाथाम् । ९ पूर्वजन्मि । 'प्रोत्यामुत्र भवान्तरे' ।

पकालपर्वतप्रामे देविलप्रामक्टकात् । सुमतेब्दरे पुत्री घनश्रीरिति विश्रुता ॥११५॥ अन्येयुश्च स्वमज्ञानात् ग्रुनः पूति कलेवरम् । मुनेः समाधिगुप्तस्य पठतोऽन्ते न्यधा मुद्रा ॥१३६॥ मुनिस्तदवलोक्यासौ स्वामित्यन्विघत्तद् । स्वयेदं बालिके कर्म 'विक्पकमनुष्ठितम् ॥१३६॥ फिल्स्यिति विपाके ते तुरन्तं कटुकं फलम् । दृहस्यिकमन्यस्मिन् 'माननीयविमानता ॥१३८॥ इति प्रुवन्तमभ्येस्य क्षमामम्राह्यस्तद् । भगविष्ठदम् ज्ञानात् क्षमस्य कृतिमस्यरम् ॥१३९॥ तेनोपद्ममभावेन जाताल्यं पुण्यमाश्रिता । मनुष्यजन्मनीहाय कुले 'परमदुर्गते ॥१४०॥ "ततः 'क्ष्याणं पृहाणोपोषितं' वतम् । 'शिनोन्द्रगुणसम्पत्ति श्रुतज्ञानमपि 'क्षमात् ॥१४१॥ कृत नां कर्मणामार्ये सहसा 'परिपाचनम् । तपोऽनशनमाम्नातं' विधियुक्तपुपोषितम् ॥१४२॥ (विधियुक्तपुपोषितम् ॥१४२॥ विद्याश्चत्वाव्यत्वाहर् । चर्याणान्यत्र पन्चेव मातिहार्याष्टकं तथा ॥१४२॥ 'भवितशेषश्चतुन्धिश्चत् ह्मानुहिद्य सद्गुणान् । या साऽनुष्ठीयते भःयैः संपिजनगुणादिका ॥१४५॥ उपवासदिनान्यत्र' त्रिपष्टिमु निभिर्मता । श्रुतज्ञानोपवासस्य स्वक्षमभुनोन्यते ॥१४५॥ 'भवासदिनान्यत्र' त्रिपष्टिमु निभिर्मता । श्रुतज्ञानोपवासस्य स्वक्षमभुनोन्यते ॥१४५॥ 'भवासदिनान्यत्र' त्रिपष्टिमु निभिर्मता । श्रुतज्ञानोपवासस्य स्वक्षमभुनोन्यते ॥१४५॥

पटेलकी सुमित स्त्रीके उदरसे धनश्री नामसे प्रसिद्ध पुत्री हुई थी।। १३४-१३४।। किसी दिन तुने पाठ करते हुए समाधिगुप्त मुनिराजके समीप मरे हुए कुत्तेका कतेवर डाला था और अपने इस श्रज्ञानपूर्ण कार्यसे खुश भी हुई थी। यह देखकर मुनिराजने उस समय तुमे उपदेश दिया था कि बालिके, तूने यह बहुत ही विरुद्ध कार्य किया है, भविष्यमें उदयके समय यह तुमे दुःखदायी श्रीर कट्टक फल देगा क्योंकि पूज्य पुरुषोंका किया हुआ श्रापमान अन्य पर्यायमें अधिक सन्ताप देता है।। १३६-१३८।। मुनिराजके ऐसा कहने पर धनश्रीने उसी समय उनके सामने जाकर . अपना अपराध चमा कराया और कहा कि हे भगवन, मैंने यह कार्य श्रज्ञानवश ही किया है इसिलये चमा कर दीजिये ॥ १३२ ॥ उस उपशम भावसे-चमा माँगं लेनेसे तुमे कुछ थोडा सा पुरुष प्राप्त हुन्ना था उसीसे तू इस समय मनुष्य योनिमें इस ऋतिशय दरिद्र कुलमें उत्पन्न हुई है ॥१४०॥ इसलिये हे कल्याणि, कल्याण करनेवाले जिनेन्द्रगुणसम्पत्ति श्रीर श्रतज्ञान इन दो उपवास त्रतोंको क्रमसे प्रहरण करो ॥१४१॥ हे श्रार्थे, विधिपूर्वक किया गया यह अनशन तप, किये हुए कर्मीको बहुत शीघ नष्ट करनेवाला माना गया है।।१४२॥ तीर्थंकर नामक पुरुष प्रकृतिके कारणभूत सोलह भावनाएँ, पाँच कल्याएक, आठ प्रातिहार्य तथा चौतीस श्चतिशय इन त्रेशठ गुर्णोंको उद्देश्य कर जो उपवास त्रत किया जाता है उसे जिनेन्द्रगुर्ण-सम्पत्ति कहते हैं।। भावार्थ-इस त्रतमें जिनेन्द्र भगवान्के त्रेशठ गुणोंको लच्यकर त्रेशठ उपवास किए जाते हैं जिनकी व्यवस्था इस प्रकार है-सोलह कारण भावनात्रोंकी सोलह प्रतिपदा, पंच कल्याणकोंकी पाँच पंचमी, आठ प्रातिहार्यांकी आठ अष्टमी और चौंतीस अतिशयोंकी बीस दशमी तथा चौरह चतुर्दशी इस प्रकार त्रेशठ उपवास होते हैं।।१४३-१४४।। पूर्वोक्त प्रकारसे जिनेन्द्रगुणसम्पत्ति नामक त्रतमें त्रेशठ उपवास करना चाहिये ऐसा गणधरादि मुनियोंने कहा है । श्रव इस समय श्रतज्ञान नामक उपवास त्रतका स्वरूप कहा जाता है ॥१४४॥ श्रद्वाईस, ग्यारह,

१ न्यानसुदा । २ निकृष्टम् । ३ पूर्यावजा । ४ -प्राह्यत् तदा अ०,स० । -मस्येत्याक्षमयस्त्वममु तदा प० । ५ क्षिप्रम् । 'लघु क्षात्रमरं दुतम्' इत्यमरः । ६ उत्कृष्ट्रिहे । ७ तदनन्तरम् । ८ हे पुण्य-वित । ९ शुभम् । १० ततम् । ११ एतद्द्रयनामकम् । १२ कममनितकस्य । एहाणेति यावत् । ११ परिपाच्यतीति परिपाचतम् । १४ कथितम् । १५ उपोषितत्रते । १६ अतिश्वाश्चयु — अ०, प०, स० । अतिश्वाश्च — ल० । अतिश्वाशः । १७ जिनगुणसम् नते । १८ मितशानम् अष्ट्रिशितप्रकारम् । एकादश्च इति एकादश्च इति एकादश्च इत्यर्थः । प्रकादश्च द्वाप्यय्वरं । स्वाप्यय्वरं । स्वाप्ययं । अत्यनुयोगम् एक प्रकारमित् यावत्। चर्दश्चर्यः । चृत्विकाश्च पञ्चपकारा इत्यर्थः । मनःपर्ययश्च द्विप्रकार इत्यर्थः । केवल्कानम् एकप्रकार मिति यावत्। १९ पञ्च । प०, द०, ल०।

विद्धि पह्ह् योकसंख्याच्च स्यादिज्ञानपर्ययात् । नामोद्देशक्रमध्येषां ज्ञानानामित्यनुस्मृतः ॥१४०॥ मितज्ञानमथैकादशः ।।१४०॥ सित्ज्ञानमथैकादशः ।।१४०॥ अविध्व्य सनः पर्ययाख्यं केवलमेव च । ज्ञानभेदान् प्रतीत्येमान् श्रुतज्ञानमुपे व्यते ॥१४९॥ दिनानां शतमश्रेष्टम् अष्टापव्याशताधिकम् । विद्धि स्वमेतावात्रम्वयं तपोऽनशनमाचर ॥१५०॥ उशन्ति ज्ञानमात्रात्यं विद्योः फलमथैनयोः । स्वर्गाध्यि फलं प्राहुः जनयोरानुपङ्गतम् ॥१५०॥ उशन्ति ज्ञानमात्रात्यं विद्योः फलमथैनयोः । स्वर्गाध्यि फलं प्राहुः जनयोरानुपङ्गतम् ॥१५०॥ मुनयः पद्य कद्याणि शापानुग्रह्योः क्षमाः । ज्ञातिकान्तिरतस्तेषां लोकह्यविरोधिनी ॥१५२॥ मुनयः पद्य कद्याणि शापानुग्रह्योः क्षमाः । ज्ञातिकान्तिरतस्तेषां लोकह्यविरोधिनी ॥१५२॥ कार्यातिलङ्कानं वाचं निरुणद्धि भवे परे । मनसोल्जङ्गनव्यापि स्मृतिमाहन्ति मानसीम् ॥१५२॥ कार्यातीतिकामस्तेषां कार्यातीः साध्येत्तराम् । तसात्तपोधनेन्द्राणां कार्यो नातिकामो लुधेः ॥१५५॥ क्षमाधनानां कोधाग्नि जनाः संपुक्षयन्ति ये । क्षमामस्मृतिव्यन्तं दुर्वचो विस्कुल्जिङ्गस् ॥१५५॥ संमोहकाष्ठजनितं वित्रातिप्राप्तिपम् ॥१५६॥ ह्रथं मुनवचः पथ्यम् अनुमत्य यथाविधि । उपोध्य तद्द्वयं स्वायुरन्ते स्वर्गमपासिपम् ॥१५७॥ लिलताङ्गस्य तत्रासं कान्तदिवी स्वयंभा । सार्वं सपर्ययागस्य ततो गुरुमपुत्यम् ॥१५८॥ करपेऽनवपिदिरेशाने श्रीप्रभाधिपसंयुता । भोगान् व्यव्यात्रात्र ज्ञातिति कथापर्यवसानकम् ॥१५८॥

दो, अठासी, एक, चौदह, पाँच, छह, दो और एक इस प्रकार मतिज्ञान आदि भेदोंकी एक सौ ऋंठावन संख्या होती है। उनका नामानुसार कम इस प्रकार है कि मतिज्ञानके अदाईस, श्रंगोंके ग्यारह, परिकर्मके दो, सुत्रके घठासी, अनुयोगका एक, पूर्वके चौदह, चलिकाके पाँच, अवधिज्ञाने के छह, मनःपर्ययज्ञानके दो श्रोर केवलज्ञानका एक-इसप्रकार ज्ञानके इन एक सौ श्रंठावन भेदोंकी प्रतीतिकर जो एक सौ ऋंठावन दिनका उपवास किया जाता है उसे श्रतज्ञान उपवास व्रत कहते हैं। हे पुत्रि, त भी विधिपर्वक ऊपर कहे हुए दोनों श्रनशन ब्रतोंको श्राचरण कर।।१४६-१४०।। हे पत्रि, इन दोनों ऋतोंका मुख्य फल केवलज्ञानकी प्राप्ति श्रीर गौरा फल स्वर्गादिकी प्राप्ति है ।। १४१ ।। हे कल्याणि, देख, मृति शाप देने तथा अनुबह करने-दोनों में समर्थ होते है, इसिलिए उनका श्रवमान करना दोनों लोकोंमें दुख देने वाला है।। १४२ ॥ जो पुरुप वचन द्वारा मुनियोंका उल्लङ्कन-श्रनादर करते हैं वे दसरे भवमें गू ने होते हैं। जो मनने निरादर करते है उनकी मनसे सम्बन्ध रखनेवाली स्मरणशक्ति नष्ट हो जाती है खोर जो शरीरसे तिरस्कार करते हैं उन्हें ऐसे कोनसे दृश्व हैं जो प्राप्त नहीं होते हैं इसलिये बुद्धिमान प्रुपोंको तपर्स्वा मुनियोंका कभी अनादर नहीं करना चाहिये। हे मग्धे, जो मनुष्य, चमा-रूपी धनको धारण करनेवाले मनियोंकी, मोहरूपी काष्टसे उत्पन्न हुई, विरोधरूपी वायु से प्रेरित हुई, दुर्वचनरूपी तिलगोंसे भरी हुई और चुमारूपी भरमसे दकी हुई क्रोध-रूपी अग्नि को प्रज्वलित करते हैं उनके द्वारा, दोनों लोकोंमें होने वाला अपना कौनला हित नष्ट नहीं किया जाता ? ।। १४३-१५६ ।। इस प्रकार में मुनिराजके हितकारी वचन मानकर श्रीर जिनेद्र-गुण सम्पत्ति तथा श्रतज्ञान नाम क दोनों ब्रतोंके विधिपूर्वक उपवास कर आयुके अन्तमें स्वर्ग गई ।। १४७ ॥ वहाँ ललित। इदेवकी स्वयंत्रभा नामकी मनोहर महादेवी हुई त्यौर वहाँ से ललिता इ-देवके साथ मध्यलोकमें त्राकर मैंने जत देनेवाले पिहितास्त्रव गुरुकी पूजा की ॥ १४८ ॥ वडी बड़ी ऋदियोंको धारण करनेवाली मैंने उस ऐशान स्वर्गमें श्रीप्रभविमानके श्रिधिपति ललिताङ-

१ संख्याश्च अ१०, प॰, स०, द०, छ०। २ पर्ययान् अ०, प०, स०, द०, छ०। ३ विधी व०, अ०, द०, म०, प०, छ०, ट०। ४ विधी। ५-योरनुषङ्गजम् अ०, प०, द०, म०, छ०, ट०। ६ आनु- पङ्गिकम्। ७ समर्थाः। ८ अतिक्रमणम्। ९ कायेनातिक्रमे तेषा कार्तिः सा या न दौकते। अ१०, प०, स०, द०। कायेनातिक्रमस्तेषा कायार्तिं साधयेत्तराम् म०। १० प्रतीप—अ०, स०, द०। ११ प्रातिकृल्यमेव वासुः। १२ सुक्तवा तु।

छिताङ्गस्युतौ तस्मात् षण्मासान् जिनष्क्रनम् । कृत्वा प्रच्युत्य संभूतिम् इहालित तन्दि ॥१६०॥ तिमिदानीमनुस्मृत्य तद्दन्वेपणसंथिधौ । यतेऽहं 'प्रयता तेन 'वाचंप्रविधि देधे ॥१६१॥ उरकीणं इव देवोऽनो पद्याद्यापि मनो मम । अधितिष्ठति 'दिव्यंन रूपेणानङ्गतां' गतः ॥१६२॥ खिलताङ्गवपुः सौम्यं छिलतें 'छिलतानने । 'सह नाताम्यं स्विव स्फुरदासरणोज्यवस्म ॥१६३॥ पद्यामीव सुखरार्थं तस्करस्पर्याजिकता"। 'तत्वाभे च महात्रं 'क्षामतां नेततुष्क्रति ॥१६५॥ इस्प्रामिव सुखरार्थं तस्करस्पर्याजिकता"। 'तत्वाभे च महात्रं 'क्षामतां नेततुष्क्रति ॥१६५॥ इस्प्रामिव सुखरार्थं तप्यानित मम छोचनात् । मद्दुःखमक्षमा द्वष्टुं तमन्वेष्टुमिवोद्यताः॥१६५॥ इस्प्रुक्त्वा पुनरप्येवम् अवादीत् श्रीमतां सखीम् । श्रक्तः त्वमेव नान्पास्ति मिव्यान्वेषणं प्रति ॥१६५॥ स्विय सस्यां सरोजाक्षि कृतोऽद्य स्थान्ममासुखम् । निकन्याः किसु दौःस्थित्यं तप्त्यां तपनद्युतौ ॥१६०॥ सस्यं स्वं पण्डिता कार्यघटनास्वतिपण्डिता । तन्ममैतस्य कार्यस्य सिविद्यस्विप 'दिवहते ॥१६८॥ ततो रक्ष मम प्राणान् प्राणेशस्य गवेपणान् । स्वाणां विवस्प्रतीकारे स्विय प्रवावकम्बनम् ॥ ;६९। । पत्रतुतसिद्धये । मया विकिस्नितं पूर्वभवसम्बन्धिप्रकृत्वम् ॥१००॥

देवके साथ अनेक भोग भोगे तथा वहाँसे च्यत होकर यहाँ व अदृत्त चक्रवर्तीके श्रीमती नामकी पुत्री हुई हूँ। हे सखि, यहाँ तक ही मेरी पूर्वभवकी कथा है।। १४९।। हे छुशोदिर, लिलताङ्ग देव के स्वर्गसे च्युत हाने पर में छह महीने तक जिनेन्द्रदेवको पूजा करती रही फिर वहाँसे चय कर यहाँ उत्पन्न हुई हूं।।१६०।। मैं इस समय उसीका स्मरणकर उसके अन्वेपणके लिये प्रयत्न कर रही हूं और इसीलिये मैंने मीन धारण किया है ॥१६१॥ हे सखि, देख, यह लालताङ्ग अब भी मेरे मनमें निवास कर रहा है। ऐसा मालूम होता है माना किसीने टांकीद्वारा उकेरकर सदाके लिये मेरे मनमें स्थिर कर दिया हो। यदापि आज उसका वह दिव्य-वैक्रियिक शरीर नहीं है तथापि वह अपनी दिन्य शक्तिसे अनंगता (शरीरका अभाव और कामदेवपता) धारण कर मेरे मनमें अधिष्ठित है।।१६२।। हे सुमुखि , जो अतिशय सौम्य है, सुन्दर है, साथ साथ उत्पन्न हुए वस्न तथा माला श्रादिसे सहित है, प्रकाशमान श्राभरणोंसे उज्ज्वल है श्रीर सुखकर स्पर्शसे सहित है ऐसे लिताङ्गदेवके शरीरको मैं सामने देख रही हूँ, उसके हाथके स्पर्शसे लालित सुखद स्पर्शको भी देख रही हैं परन्त उसकी प्राप्तिके बिना मेरा यह शरीर कुशताको नहां छोड़ रहा है ॥१६३-१६४॥ ये अश्रविनद निरन्तर मेरे नेत्रोंसे निरुल रहे हैं जिससे ऐसा मालूम होता है कि ये हमारा दुःख देखतेके लिये श्रसमर्थ होकर उस ललिताङ्गको खोजनेके लिये ही मानो उद्यत हुए हैं ॥१६४॥ इतना कहकर वह श्रीमती फिर भी परिडता सखीसे कहने लगी कि हे श्रिय सखि, तू ही मेरे पतेको खोजनेके लिये समर्थ है। तेरे सिवाय श्रीर कोई यह कार्य नहीं कर सकता ॥१६६॥ हे कमलनयते, आज तेरे रहते हुए मुफे दुःख केसे हो सकता है ? सूर्यकी प्रभाके देदीप्यमान रहते हुए भी क्या कमित्तनीको दुःख होता है ? अर्थात् नहीं होता ॥१६०॥ हे सिख, तू समस्त कार्योंके करनेमें त्रातिराय निषुण है अतरव तू सचमुचमें पण्डता है-तेरा पण्डिता नाम सार्थक है। इसलिए मेरे इस कार्यकी सिद्धि तुम्पर ही अवलिखत है।। १६८। हे सिख, मेरे प्राणयित लिलताङ्गका खोजकर मेरे प्राणींकी रचा कर क्योंकि स्त्रियोंकी विपत्ति दूर करनेके लिए स्त्रियाँ ही अवलम्बन होती हैं।।१६९।। इस कार्यकी सिद्धिके लिये

१ पिन्ना । २ मीनम् । ३ दैवेन म०, ल० । ४ अश्रासीस्सम् । ५ निल्नानने अ०, व०, स०, ल०, म० । ल०, व०, पुस्तकयोः 'लल्तिःनने' 'निल्नानने' इत्युभयथा पाठोऽस्ति । ६ सहजाताम्बरसम्बी म०, ल० । ७ लाकितम् प०, ल० । ८ लल्तिः समालाभे । ९ कृशस्वम् । १० स्थेयप्रकाशनेति सूत्रात् प्रतिशानिर्णय प्रकाशनेतु आस्मनेपदी । तिष्ठ ते स० । ११ गवेशणोगायम् । १२ प्रकृत ।

कवित्किकित्तगृहान्तः पकृतं विचरञ्जनम् । तत्वजादाय धूर्तानां ममः संमोहकारणम् ॥ १७१॥
'पतिब्रुवाश्च ये सिध्या 'वेवारयोद्धतबुद्धयः । तान् िस्तां छुप्टरछक्षान् कुरु गृहार्थसङ्कटे ॥ १७२॥
इर्युक्त्वा पण्डितावोचत् तिक्कत्तावतासनं ववः । िस्तां छुप्टरछक्षान् कुरु गृहार्थसङ्कटे ॥ १७२॥
इर्युक्त्वा पण्डितावोचत् तिक्कत्तावतासनं ववः । िस्तां छुप्टरछक्षान् कुरु गृहार्थसङ्करम् ॥ १७३॥
सर्वि सर्वा मनस्तायो मा भूत्ते कलभाषिण । कत्तर्या चृतमञ्जर्या कोकिलायाः कुतोऽसुष्मम् ॥ १७४॥
कवेर्थिरिव सुविक्षष्टम् अर्थं ते सृगये पतिम् । सिक्ष कक्ष्मीरिवोद्योगशाक्षिनं पुरुषं 'परम् ॥ १७५॥
घटिष्यामि ते कार्यं पटुधीरहमुद्यता । दुर्घटं नास्ति मे किश्वत् 'प्रतीद्योह जगस्त्रये ॥ १७६॥
नानाभरणविन्यासम् अतो धारय सुन्दरि । 'वसन्तलंतिकेवोद्यस्या काङ्करसङ्कलम् ॥ १७८॥
तत्त्र संशयो नैव 'विकार्यः कार्यस्य साधने । 'रश्चीमतीवार्थतार्थानां ननु सिक्षिरसंशयम् ॥ १७८॥
इर्युक्त्या पण्डिताश्चास्य तां तद्पितपट्टकम् । गृहीत्वागमदाश्चेव महाप्तजिनालयम् ॥ १७८॥
यः सुद्रोच्छितः कृटेः छक्ष्यते रक्षभासुरैः । पातालादु एक्षणभाषार् । 'किमच्युद्यिवादिराट् ॥ १८०॥
वर्णसाङ्कर्यसंभृत' चित्रकर्मान्विता अपि । यद्वित्तयो जगिका हव ॥ १८१॥

मैं आज तुमसे एक उपाय बताती हूँ। वह यह है कि मैंने अपने पूर्व भवसम्बन्धी चरित्रको वतानेवाला एक चित्रपट बनाया है।।१७०।। उसमें कहीं कहीं चित्त प्रसन्न करनेवाले गूढ़ विषय भी लिखे गये हैं। इसके सिवाय वह धूर्न मनुष्योंके मनको भ्रान्तिमें डालनेवाला है। हे सिख, त इसे लेकर जा ।।१७१।। घृष्टताके कारण उद्धत बुद्धिको धारण करनेवाले जो पुरुष मृठमुठ ही यदि श्चपने आपको पति कहें - मेरा पति बनना चाहें उन्हें गृढ़ विषयोके संकटमें हास्यिकरण्ह्यी वस्नसे आच्छादित करना अर्थात् चित्रपट देखकर जो मृठमूठ ही हमारा पति बनना चाहें उनसे तू गृढ विषय पूछना जब वे उत्तर न दे सकें तो श्रापने मन्द हास्यसे उन्हें लिज्जित करना ॥१७२॥ इस प्रकार जब श्रीमती कह चुकी तब ईपत् हास्य की किरणोंके बहाने पुष्पाञ्जलि बिखेरती हुई पिएडता सखी, उसके चित्तको आश्वासन देनेवाले वचन कहने लगी ।।१७३॥ हे मधुरभाषिणि. मेरे र हते हए तेरे चित्तको संताप नहीं हो सकता क्योंकि आग्रमंजरीके रहते हुए कोयलको दुख कैसे हो सकता है।।१०४।। हे सखि, जिस प्रकार कविकी बुद्धि सुश्लिए-अनेक भावांको सचित करनेवाले उत्तम अर्थको और लद्दमी जिसप्रकार उद्योगशाली मनुष्यको खोज लाती है उसीप्रकार में भी तेरे पतिको खोज लाती हूँ ॥१७४॥ हे सिख, मैं चतुर बुद्धिकी घारक हूँ तथा कार्य करनेमें हमेशा उद्यत रहती हूँ इसलिए तेरा यह कार्य अवश्य सिद्ध कर दूंगी। तु यह निश्चित जान कि मुक्ते इन तीनों लोकोंमें कोई भी कार्य कठिन नहीं है।।१७६।। इसलिये हे सुन्दरि, जिसप्रकार माधवी लता प्रकट होते हुए प्रवालों श्रीर श्रंकुरोंके समृहको धारण करती है उसीप्रकार श्रव तू श्रनेक प्रकारके श्राभरणों के विन्यासकी धारण कर ॥१७७॥ इस कार्यकी सिद्धिमें तमें संशय नहीं करना चाहिये क्योंकि श्रीमती के द्वारा चाहे हुएप गर्थोंकी सिद्धि निःसन्देह ही होती है।।१७८।। वह पण्डिता इस प्रकार कहकर तथा उस श्रीमतीको समभा कर उसके द्वारा दिये हुए चित्रपटको लेकर शीघ ही महापूत नामक अथवा अत्यन्त पवित्र जिनमन्दिर गई।। १७९।। वह जिनमन्दिर रत्नोंकी किरणोंसे शोभायमान श्रपनी ऊँची उठी हुई शिखरोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो फए ऊँचा किये हुए शेषनाग ही सन्तुष्ट होकर पाताल लोकसे निकला हो ॥१८०॥ उस मन्दिरकी दीवालें ठीक वेश्याश्रोंके समान थीं क्योंकि जिस प्रकार वेश्याएँ वर्णसंकरता (ब्राह्मणादि वर्णों के साथ व्यभिचार) से उत्पन्न हुई तथा श्रानेक श्रारचर्यकारी कार्योंसे सहित होकर

१ आत्मानं पति ब्रुवते इति पतिब्रुवाः । २ घाष्ट्र्यम् । ३ पुष्पस्तवकैः । ४ किरन्ती अ०, स०, द०, छ० । ५ पुष्पम् । ६ उत्कृष्टम् । ७ जानीहि । ८ वसन्ततिलकेवोद्यत् छ० । माधवीस्ता । ९ नवपस्तवाः । १० कर्तव्यः । ११ भीरस्यास्तीति भीमती तथा वाञ्छितपदार्थानाम् । १२ येन केनापि प्रकारेण । १३ [ आलेख्य कर्म ] पक्षे नानाप्रकारपापकर्म ।

ैदिवामन्यां निशां कर्तुं क्षमैर्मणिविचित्रितैः । तुङ्गः श्वत्तैः स्म यो भाति ैदिवमुन्मीख्यैश्विव ॥१८२॥ पठित्वरिनशं साधुवृन्दैरामन्द्रनिस्वनम् । "प्रज्ञवािकव यो भन्यैः "स्यभान्यत समागतैः ॥१८३॥ यस्य कूरामसंसकाः केतवोऽनिक्ठविद्वतः । विवभुवैन्द्वाभक्तये "त्याद्वयन्त इवामरान् ॥१८४॥ "यद्वातायनिर्याता भूपभूमाश्रकािसरे । स्वर्गस्योपायनीकक् " निर्मामाणा भवानिव ॥१८५॥ यस्य कूरतराक्ष्माः तारास्तरखरोचिषः । युष्पोपहारसंमोहम् । आतन्वक्षभोजुपाम् । ॥१८६॥ धंस्तवृक्षसङ्गता । श्वत्रक्षत्रसंक्षित्रसंविराकृतिः । यः सुष्शान्द्रो महानमद्यां । काव्यवन्य इवायभौ ॥१८७॥ सपताको रणद्वत्यो यो हठस्तमसंभूनः । व्यभाद्रमीरिवर्षोषः सन्वृद्धित इवेभराट् ॥१८८॥ पठतां पुण्यनिर्घोषैः वन्दारूणां च निस्वनैः । यः संद्धावकाळेऽपि मदारम्भ शिखण्डपु ॥१८९॥ यस्तुङ्गशिखरः शक्वत् चारणैः कृतसंस्तवः । । धिवद्याधरेः समासेन्यो मन्दराद्विरिवाद्यत् ॥१८०॥

जगतके कामी पुरुपोंका चित्त हरण करती हैं उसी प्रकार वे दीवालें भी वर्ण-संकरता (काले पीले नीले लाल आदि रंगोंके मेल) से बने हुए अनेक चित्रोंसे सहित होकर जगतके सब जीवोंका चित्त हरण करती थीं ॥१८१॥ रातको भी दिन बनानेमें समर्थ श्रीर मिणयोंसे चित्र विचित्र रहने वाले श्रपने ऊँचे-ऊँचे शिखरोंसे वह मन्दिर ऐसा मालूम होता था मानो स्वर्गका उन्मीलन ही कर रहा है-स्वर्गको भी प्रकाशित कर रहा हो ।।१८२।। उस मन्दिरमें रात-दिन अनेक मुनियोंके समह गम्भीर शब्दोंसे स्तोत्रादिकका पाठ करते रहते थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानी वह श्राये हुए भन्यजीवोंके साथ सम्भाषण ही कर रहा हो ।।१⊏३।। उसकी. शिखरोंके श्राप्रभाग पर लगी हुई तथा वायुके द्वारा हिलती हुई पताकाएँ ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो वन्दना भक्ति श्रादिके लिये देवोंको हो बुला रही हीं ॥१८४॥ उस मन्दिरके करोखोंसे निकलते हए धपके धम ऐसे मालूम होते थे मानो स्वर्गको भेंट देनेके लिये नवीन मेय ही जा रहे हों ॥१८५॥ उस मन्दिरकी शिखरोंके चारों श्रोर जो चल्रल किरणोंके धारक तारागण चमक रहे थे वे ऊपर श्राकाशमें स्थिर रहनेवाले देवोंकी पुष्पेप शरकी आंति उत्पन्न किया करते थे अर्थात् देव लोग यह समभते थे कि कहीं शिखर पर किसीने फूलोंका उपहार तो नहीं चढ़ाया है ॥१८६॥ वह चैत्यालय सदुवृत्त-संगत-सम्यक चारित्रके धारक मुनियोंसे सहित था, अनेक चित्रोंके समृहसे शोभायमान था, श्रीर स्तीत्रपाठ श्रादिके शन्दोंसे सहित था इसलिये किसी महाकाव्यके समान सुशोभित हो रहा था क्योंकि महाकान्य भी, सद्वृत्त-वसन्ततिलका आदि सुन्दर-सुन्दर छन्दों से सहित होता है. मरज कमल छत्र हार त्रादि चित्रश्लोकोंसे मनोहर होता है त्रीर उत्तम उत्तम शब्दोंसे सहित होता हैं।।१८।। उस चैत्यालयपर पताकाएँ फहरा रही थां, भीतर बजते हुए घंटे लटक रहे थे. स्तीत्र श्रादिके पढ़नेसे गंभीर शब्द हो रहा था, श्रीर स्वयं श्रनेक मजबूत खम्भोंसे स्थिर था इस-लिये ऐसा जान पड़ता था माने। कोई बड़ा हाथी ही हो क्योंकि हाथी पर भी पताका फहराती है, उसके गले में मनोहर शब्द करता हुआ घंटा बंधा रहता है वह स्वयं गंभीर गर्जनाके शब्द से सहित होता है तथा मजबूत खम्भोंसे बंधा रहनेके कारण स्थिर होता है।।१८८।। वह चैत्यालय पाठ करनेवाले मनुष्योंके पवित्र शब्दों तथा वन्दना करनेवाले मनुष्योंकी जय जय ध्वतिसे असमयमें ही मयुरोंको मदोन्मत्त बना देता था अर्थात् मन्दिर में होनेवाले शब्दको मेघका शब्द समभक्तर मयूर वर्षाके बिना ही मदोन्मत्त हो जाते थे।।१८९।। वह चैत्यालय ऋत्यन्त ऊँची

१ आत्मानं दिशा मन्यत इति दिवामन्य। ताम्। २ स्वर्गम्। ३ पश्यन्तिव। ४ सम्भाषणं कुर्वन्। ५ भन्यैः सह। ६ वाह्यन्त अ०, स०। ७ तद्वाता—छ०। ८ निर्मिमीत इति निर्मिमाणा। ९ धना इव छ०। १० सम्भ्रान्तिम्। ११ मातन्त्रन्ति नमोजुपाम् द०। १२ सम्बारित्रवद्भव्यजनसहितः, पक्षे समीचीनवृत्तजातिः सहितः। १३ चित्रपुत्रिकास दर्भः, पक्षे चित्रार्थसन्दर्भरचना। १४ सुशब्दो। १५ भूमो। १६ सम्यग् धृतः। १७ कुश्वीछवैः पक्षे चारणसुनिभः। १८ एक्षे परिचयः। १९ शब्दागमपरमागमादिविद्याधरैः खवरैश्च।

तत्र पट्टक्शाकायां पण्डिता कृतवन्दना । प्रसार्थ पट्टकं तस्थौ 'परिचिक्षिषुरागतान् ॥१९॥।
'प्रैक्षनत केचिदागत्य सावधानं महाधियः । केचित्किमेतदिखुरच्चैः जजन्पुर्वीदय पट्टकम् ॥१९२॥
तेपां समुचितैर्वाक्यैः ददती पण्डितोत्तरम् । तत्रास्ते स्म स्मितोद्योतैः किरन्तां 'पण्डितायितान् ॥१९३॥
अथ दिग्विजयारच्यकी नश्वृताकृतदिख्यः । प्रणतीकृतिःशेष गरिवधाधरामरः ॥९९॥॥
सत्तोऽभिषेकं द्वार्त्रिशन्सहस्वधरणीद्वरैः' । चक्रवर्ता परं प्रापत् पुण्यैः किं नु न लभ्यते ॥१९५॥
स च ते च समाकाराः कराङ् विवदनादिभिः । तथापि तैः समभ्यचर्यः सोऽभूत् पुण्यानुभावतः ॥१९६॥
अभीदश्वपुश्चन्द्वसीम्यास्यः कमलेक्षणः । पुण्येन स बभी सर्वान् अतिशय्य नरामरान् ॥१९७॥
सङ्ख बक्राङ्कशादिनि 'लक्ष्मणान्यस्य पादयोः । बभुरालिखितानीव लद्दम्या लक्ष्माणि चक्रिणः ॥१९८॥
अभोधशासने तस्मिन् भुवं शासित भूभुजि । न 'दण्ड्यपक्षः कोऽप्यासीत् प्रजानामकृतागसाम् ॥१९९॥
स बिभ्रद्वक्षसा लक्ष्मीं वक्त्राच्जेन च वाग्वधूम् "प्रणाटयाभिव लोकान्तं प्राहिणोत् कीतिमेकिकाम्॥२००॥

ऊँची शिखरोंसे सहित था, श्रमेक चारण (मागध स्तुतिपाठक) सब उसकी स्तुति किया करते थे श्रौर श्रमेक विद्याधर (परमागमके जाननेवाले) उसकी सेवा करते थे इसलिये ऐसा शोभाय-मान होता था मानो मेरु पर्वत ही हो क्योंकि मेरु पर्वत भी श्रत्यन्त ऊँची शिखरोंसे सहित है, श्रमेक चारण (श्रद्धिके धारक मुनिजन) उसकी स्तुति करते रहते हैं तथा श्रमेक विद्याधर उसकी सेवा करते हैं ॥१९०॥ इत्यादि वर्णनयुक्त उस चैत्यालयमें जाकर पण्डता धायने पहले जिनेन्द्र देवकी वन्दना की फिर वह वहाँकी चित्रशालामें श्रपना चित्रपट फैलाकर श्राये हुए लोगोंकी परीचा करनेकी इच्छासे बैठ गई ॥१९१॥ विशाल बुद्धिके धारक कितने ही पुरुप श्राकर बड़ी सावधानीसे उस चित्रपटको देखने लगे श्रोर कितने ही उसे देखकर यह क्या है ? इस प्रकार जारसे बोलने लगे ॥१९२॥ वह पण्डिता सम्चित वाक्योंसे उन सबका उत्तर देती हुई श्रौर पण्डिताभास-मूर्ख लोगों पर मन्द हास्यका प्रकाश डालती हुई गम्भीर भावसे वहाँ बेठी थी॥१९३॥

अनन्तर जिसने समस्त दिशाओं को जीत लिया है और जिसे समस्त मनुष्य विद्याधर कोर देव नमस्कार करते हैं ऐसा वजदन्त चक्रवर्ती दिग्विजयसे वापिस लौटा ॥१९४॥ उस समय चक्रवर्तीन बत्तीस हजार राजाओं द्वारा किये हुए राज्याभिपेकमहोस्सवको प्राप्त दिया था सो ठीक ही है, पुण्यसे क्या क्या नहीं प्राप्त होता ? ॥१९४॥ यद्यपि वह चक्रवर्ती और वे बत्तीस हजार राजा हाथ, पाँव, मुख आदि अवयवोंसे समान आकारके धारक थे तथापि वह चक्रवर्ती अपने पुण्यके माहात्म्यसे उन सबके द्वारा पृज्य हुआ था ॥१९६॥ इसका शरीर अनुपम था, मुख चन्द्रमाके समान सौम्य था, और नेत्र कमलके समान सुन्दर थे। पुण्यके उदयसे वह समस्त मनु य और देवोंसे बढ़कर शोभायमान हो रहा था ॥१९७॥ इसके दोनों पाँवोमें जो शंख चक्र अंकुश आदिके चिह्न शोभायमान थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो लहमीने ही चक्रवर्तीके थे सब लज्या लिखे हैं ॥१९८॥ अव्यर्थ आहाके धारक महाराज वज्रदन्त जब पृथ्वीका शासन करते थे तब कोई भी प्रजा अपराध नहीं करती थी इसलिये कोई भी पुरुष दण्डका भागी नहीं होता था ॥१९९॥ वह चक्रवर्ती वज्ञस्थलपर लहमीको और मुखकमलमें सरस्वतीको धारण करता था परन्तु अत्यन्त प्रय कीर्तिको धारण करनेके लिये उसके पास कोई स्थान ही नहीं रहा इसलिये उसने अकेली कीर्तिको लोकके अन्त तक पहुंचा दिया था। अर्थात् लहमी और सरस्वती तो

१ परीक्षितुमिच्छुः । २ प्रोध्यन्ते अ०, स०। प्रोध्यन्त म०, छ०। ३ प्रीण्डता इवाचिरताच् । ४ घरणीधरैः अ०, प०, स०, म०, द०, छ०। ५ चिह्नानि ।६ दण्डिवितं योग्यो दण्ड्यः स चासौ प्रकाश । ७ असम्मताम् । 'पाय्यधार्यास्त्रव्यन्ति, द्वात् असम्मत्यर्थे द्वालस्य । प्राणाय्यमिव द०, छ०।

द्धास्तिरिवोदंग्रः श्रंग्रमानिव चोत्करः । स कान्ति दीसिमप्युच्चैः अधाद्य्यद्भुतोदयः ॥२०१॥ पुण्यकस्पतरोरुच्चैः फळानीव महान्त्यळम् । बभूजुस्तस्य रत्नानि चतुर्दश 'विशां विभोः ॥२०२॥ निधयो नव तस्यासन् पुण्यानामिव राशयः । येरक्षयेरमुष्यासीद् गृहवार्तां महोदया ॥२०३॥ घट्खण्डमण्डितां पृथ्वीम् इति संपाळयञ्चसौ । दशाङ्गयोगसंभृतिम् अभुङ्कः सुकृती चिरम् ॥२०४॥ हरिणीच्छन्दः

इति कतिवयैरेवाहोभिः कृती कृतिविग्जयो जयप्रतनया सार्वं चक्री निवृत्य पुरी विश्व न् । सुरपृतनया 'सार्क शक्को 'विश्वसमरावतीमिव स रुख्ये भारवन्मौकिव्यंकन्मणिकृण्डलः ॥२०५॥

#### मालिनी

विहितनिखिळकृत्योऽप्यारमपुत्रीविवाह"स्यतिकरकरणीये किञ्चिदन्तःसचिन्तः । पुरमविशदुद्गरश्रीपराध्यं पुरुश्रीसृद्पवनविध्तग्रीस्कसस्कृतुमाळम् ॥२०६॥

शार्वुलविक्रीडितम्

'क्षुन्दन्तो लवलीकतास्तरवने सिन्धोर्लवङ्गातते तत्रासीनसुराङ्गनालसलसन्तेत्रैः शनैवीक्षिताः । भाभेजुर्विजयार्द्ध'कन्दरदरीरामुज्य'<sup>०</sup> सेनाचरा यस्यासी विजयी स्वपुण्यफलितां दीर्घं सुनक्तिस्म गाम्<sup>रर</sup> ॥२०७॥

उसके समीप रहती थीं श्रौर कीर्ति समस्त लोकमें फैली हुई थी।।२००।। वह राजा चन्द्रमाके समान कान्तिमान श्रीर सूर्यके समान उत्कर ( तेजस्वी श्रथवा उत्कृष्ट टैक्स वसूल करनेवाला ) था। आश्चर्यकारी उदयको धारण करने वाला वह राजा कान्ति श्रीर तेज दोनों को उत्कृष्ट रूपसे धारण करता था ॥२०१॥ प्रत्यरूपी कल्पवृत्तके बड़ेसे बड़े फल इतने ही होते हैं यह बात सचित करने के लिये ही मानो उस चक्रवर्ती के चौदह महारत्न प्रकट हुए थे।।२०२॥ उसके यहां प्रायकी राशिके समान नौ अन्य निधियां प्रकट हुई थीं उन निधियोंसे उसका भरखार हमेशा भरा रहा था ॥२०३॥ इस प्रकार वह पुरुयवान चक्रवर्ती छह खण्डोंसे शोभित पृथिवीका पालन करता हुआ चिरकाल तक दस प्रकारके भोगः भोगता रहा ।।२०४।। इस प्रकार देदीप्यमान मुकुट श्रीर प्रकाशमान रत्नोंके कुण्डल धारण करने वाला वह कार्यकुशल चक्रवर्ती कुछ ही दिनोंमें दिग्विजय कर लौटा और अपनी विजयसेनाके साथ राजधानीमें प्रविष्ट हुआ। उस समय वह ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसा कि देदीप्यमान मुकुट श्रौर रत्न-कुण्डलोंको धारण करने वाला कार्यक्रशल इन्द्र अपनी देवसेनाके साथ अमरावतीमें प्रवेश करते समय शोभित होता है।।२०॥। समस्त कार्यं कर चुकने पर भी जिसके हृदयमें पुत्री-श्रीमतीके विवाहकी कुछ चिन्ता विद्यमान है. ऐसे उत्कृष्ट शोभाके धारक उस वज्रदन्त चक्रवर्तीने मन्द मन्द वायुके द्वारा हिलती हुई पता-काश्रोंसे शोभायमान तथा अन्य अनेक उत्तम उत्तम शोभासे श्रेष्ठ अपने नगरमें प्रवेश किया था ।।२०६।। जिसकी सेनाके लोगोंने लवंगकी लतात्रोंसे ज्याप्त समुद्रतटके वनोंमें चन्दन लतात्रों-का चूर्ण किया है, उन वनोंमें बैठी हुई देवागनात्रोंने जिन्हें अपने आलस्य भरे सुशोभित नेत्रोंसे धीरे धीरे देखा है श्रीर जिन्होंने विजयार्थ पर्वतकी गुफाश्रोंको स्वच्छकर उनमें आश्रय प्राप्त

१ मनुजातेः । 'द्वौ विशौ वैश्यमनुजो' इत्यमिषानात् । २ वृत्तिः । २ भोगाः ''दिव्वपुरं रमणं णिहि षमुभायणभोयणा य स्वर्णं च । आसणनाहणं णह्न दसंग इमे ताणं ॥ [सरता निषयो दिव्याः पुरं श्वय्यासने चमूः । नाव्यं सभाजनं भोज्यं वाहनं चेति तानि वै ॥ ] ४—मभुक्ता म०, छ० । ५ सह । ६ वहुच्छरादीनां मत्यनजिरादेशितं दीर्घः । ७ श्रीमतीविवाहसम्बन्धकरणीये । ८ सञ्चूर्णयन्तः । ९ विजयार्क्षस्य कन्दरदर्यः गुहाः अष्टाः ताः । १० आमृद्य द०, ८० । सञ्चूर्ण्यं । ११ भूमिम् । अ १ चौहद रत्न, २ नौ निषि, ३ सुन्दर खियाँ, ४ नगर, ५ आसन, ६ श्वय्या, ७ सेना, ८ भोजन, ९ पान्न, और १० नात्यशाला ।

आक्रामन् वनवेदिकान्तरगतस्तां वैजयादीं तटीउत्त्वस्यान्धिवध्ं तरङ्गतरकां गङ्गाञ्च सिन्धुं 'धुनीम् ।
'जिल्वाशाः कुलभूभृदुक्तितमि 'न्यन्कृत्य चक्राक्कितां
लेभेऽसी जिनशासनार्पितमितः श्रीवज्रदन्तः श्रियम् ॥२०८॥
इत्यार्षे भगवजिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिवष्टिलक्षणमहापुराणसंप्रदे
क्रिलाङ्गस्वर्गंच्यवनवर्णनं नाम षष्टं पर्व ॥६॥

किया है ऐसा वह सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाला वजदन्त चक्रवर्ती अपने पुरुषके फलसे प्राप्त हुई पृथिवीका चिरकाल तक पालन करता रहा ॥ २०० ॥ दिग्विजयके समय जो समुद्रके समीप वनवेदिकाके मध्यभागको प्राप्त हुआ, जिसने विजयार्ध पर्वतके तटोंका डल्लंघन किया, जिसने तरंगोसे चंचल समुद्रकी स्त्रीरूप गङ्गा और सिन्धु नदीको पार किया और हिमवत् कुलाचलकी ऊ चाईको तिरस्कृत किया—उसपर अपना अधिकार किया ऐसा वह जिनशासनका ज्ञाता वजदन्त चक्रवर्ती समस्त दिशाओंको जीतकर चक्रवर्तीकी पूर्ण लदमीको प्राप्त हुआ।।२०५॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध, भगविजनसेनाचार्य विरचित त्रिपष्टिलच्च महापुराण संप्रहमें लिलतांग देवका स्वर्गसे च्युत होने आदिका वर्णन करनेवाला छठा पर्व पूर्ण हुआ।

१ नदीम् । २ जित्वाद्यां छ ० । ३ अधःकृत्य ।

# सप्तमं पर्व

भयाहृय सुतां चक्की तामिरवन्वशिषत् कृती । स्थितासुसिल्लैः सिख्याचिनेनामिषवाधिताम् ॥१॥ पुत्रि मा स्म गमः शोकम् उपसंहर मौनिताम् । जानामि स्वरपतेः सर्वं वृत्तान्तमविधित्वपा ॥२॥ 'स्वकं पुत्रि सुखं 'स्नाहि 'प्रसाधनविधि कुरु । चन्द्रविम्वायिते पश्य द्पंणे मुखमण्डनम् ॥३॥. 'अज्ञान मधुरालापैः तपंयष्टं सखीजनम् । स्वृत्रिष्टसङ्गमोऽवश्यम् अद्य श्रो वा भविव्यति ॥४॥ यशोधरमहायोगिकैववये स मयाविधः । 'समासादि ततोऽज्ञानम्' अभिन्न 'समयाविध ॥५॥ श्रुणु पुत्रि तवास्माकं स्वरक्षान्तस्यापि वृत्तकम् । जन्मान्तरनिवद्धं ते वश्यामीदंतया' पृथक् ॥६॥ श्रुणु पुत्रि तवास्माकं स्वरक्षान्तस्यापि वृत्तकम् । जन्मान्तरनिवद्धं ते वश्यामीदंतया' पृथक् ॥६॥ श्रुतोऽद्धं पम्चमेऽभूवं जन्मन्यस्यां महायुतो । नगर्यां पुण्डरीकिण्यां स्वर्णगर्यामिवर्द्धिमः ॥७॥ सुतोऽद्धं विकण्यान्त्रकीर्तिरिरयात्त 'कीर्तानः । जयकीर्तिवंयस्यो मे तदासीत् सहवर्द्धितः ॥८॥ पृद्दमेशी गृहीताणुवतः सोऽद्धं क्रमास्तः । कालान्ते चन्द्रसेनाच्यं गुरुं श्रिस्वा समावये ॥१०॥ स्वक्ताद्वारमात्रात्र सोद्धं क्रमास्तः । कालान्ते चन्द्रसेनाच्यं गुरुं श्रिस्वा समावये ॥१०॥ स्वक्ताद्वारमारकालायुःस्थितिः सामाविधः सुरः । जयकीर्तिश्च तत्रेव जातो मरसद्वार्द्धिकः ॥१३॥ सप्तसागरकालायुःस्थितः सामानिकः सुरः । जयकीर्तिश्च तत्रेव जातो मरसद्वार्द्धिकः ॥१३॥ ततः प्रच्युत्य कालान्ते द्विपे पुण्डरसंज्ञके । पूर्वमन्दरपौ स्वस्यविदेदे प्राजनिव्यदि ॥१३॥

अनन्तर कार्य-कुशल चक्रवर्तीने मानसिक पीड़ासे पीड़ित पुत्रीको बुलाकर मन्द हास्यकी किरणहरी जलके द्वारा सिंचन करते हुएकी तरह नीचे लिखे अनुसार उपदेश दिया॥१॥ हे पुत्रि, शोकको मत प्राप्त हो, मौनका संकोच कर, मैं श्रवधिज्ञानके द्वारा तेरे पतिका सब वृत्तान्त जानता हूँ ॥ २ ॥ हे पुत्रि, तू शीघ ही सुखपूर्वक स्नान कर, अलंकार धारण कर श्रीर चन्द्रविम्बके समान उज्ज्वल दर्पणमें ऋपने मुखकी शोभा देख ॥ ३ ॥ भोजन कर श्रौर मधुर बात-चीतसे प्रिय सखीजनोंको संतुष्ट कर । तेरे इष्ट पतिका समागम आज या कत अवश्य ही होगा ॥ ४॥ श्रीयशोधर तीर्थकरके केवलज्ञान महोत्सवके समय मुझे अवधिज्ञान प्राप्त हुआ था, उसीसे मैं कुछ भवोंका वृत्तान्त जानने लगा हूँ ॥ ४ ॥ हे पुत्रि, तू अपने, मेरे और अपने पतिके पूर्व जन्म सम्बन्धी वृत्तान्त सुन । मैं तेरे लिये पृथक् पृथक् कहता हूँ ॥ ६ ॥ इस भवसे पहले पाँचवें भवमें में श्रपनी ऋद्धियोंसे स्वर्गपुरीके समान शोभायमान श्रौर महादेदीप्यमान इसी पुण्डरीकिणी नगरीमें अर्धचकवतीका पुत्र चन्द्रकीर्ति नामसे प्रसिद्ध हुआ था। उस समय जय-कीर्ति नामका मेरा एक मित्र था जो हमारे ही साथ वृद्धिको प्राप्त हुन्ना था ॥ ७-८ ॥ समयानुसार पितासे कुल परम्परासे चली आई उत्क्रष्ट राज्यविभृतिको पाकर मैं इसी नगरमें अपने मित्रके साथ चिरकाल तक कीड़ा करता रहा ॥ ९ ॥ उस समय मैं अएवत धारण करनेवाला गृहस्थ था। फिर कमसे समय बीतने पर आयुके अन्त समयमें समाधि धारण करनेके लिये चन्द्रसेन नामक गुरुके पास पहुँचा। वहाँ प्रीतिवर्धन नामके उद्यानमें आहार तथा शरीरका त्यागकर संन्यास विधिके प्रभावसे चौथे माहेन्द्र स्वर्गमें उत्पन्न हुन्ना ॥ १०-११ ॥ वहाँ मैं सात सागरकी श्रायुका धारक सामानिक जातिका देव हुआ। मेरा मित्र जयकीर्ति भी वहीं उत्पन्न हुआ। वह भी मेरे ही समान ऋदिश्रोंका धारक हुआ था।। १२।। आयुके अन्तमें वहाँ से च्युत होकर

१ त्वरं छ॰, म॰ । २ स्नानं कुरु । ३ अलंकारः । ४ भोजनं कुरु । ५ प्राप्तः । ६ अजानिषम् । ७ युक्तद्रव्यक्षेत्रकालभावसीम इस्यर्थः । ८ अनेन प्रकारेण ।—मीदं तथा प॰, म॰, द॰, छ॰ । ९ आत्तम् स्वीकृतम् । १० मित्रेण । ११ — संक्षिते अ॰, प॰, द॰, स॰, छ० । १२ — संज्ञिते प॰ । १३ पूर्व ।

विषये मक्रकावत्यां नगरे रत्नसञ्जये । श्रीधरस्य महीमनुः तनयौ बळकेवावौ ॥१४॥
'मनोहरातद्रमयोः श्रीवर्मा च विभीषणः । ततो राज्यपदं प्राप्य दीर्घ 'तत्रारमावहे [हि] ॥१५॥
पिता तु मिथ निश्चित्तराज्यभारः सुधर्मतः । दीक्षित्वोपोध्य सिद्धोऽभूत् उपवासविधीन् बहुन् ॥१६॥
मनोहरा मिथ स्नेहात् स्थितागारे ग्रुचिवता । सुधर्मगुरुनिर्दिष्टम् आचरन्ती चिरं तपः ॥१७॥
हपोष्य विधिवत्कमंक्षपणं विधिमुत्तमम् । जीवितान्ते समाराध्य ळिकताक्रसुरोऽभवत् ॥१८॥
छिकताक्रस्ततोऽसौ मां विभीषणवियोगतः । ग्रुचमापक्रमासाद्य सोपायं प्रत्यबोधयत् ॥१८॥
छक्रिताक्रस्ततोऽसौ मां विभीषणवियोगतः । ग्रुचमापक्रमासाद्य सोपायं प्रत्यबोधयत् ॥१८॥
छक्त मानुचरस्यास्य ळिकताक्रस्य बोधनात् । ग्रुचमुरस्यत्रय धर्मेकरसो प्रस्व सस्ति ॥२०॥
हति मानुचरस्यास्य ळिकताक्रस्य बोधनात् । ग्रुचमुरस्यत्य धर्मेकरसो प्रमुवं प्रसक्त्रधोः ॥२१॥
ततो युगन्धरस्यान्ते दीक्षां जैनेदवरीमहम् । नृपैदंशसहस्राद्धं मितैः सार्द्धमुपादिषि ॥२२॥
यथाविधि तपस्तप्त्वा सिहनिष्क्रीडितं तपः । सुदुश्चरं महोदक्कं सर्वतोभद्रमप्यदः ॥२३॥
'त्रिज्ञानविमक्ठालोकः 'कालान्ते 'प्रापमिन्द्रताम् । कल्पेऽन्युते ह्यावंशस्य विध्वतीवितः ॥२४॥
हिश्यानंनुभवन् भोगान् तत्र कल्पे महाद्यती । गरवा च जननीस्नेहात् ळिकताक्रमपूजयम् ॥२७॥

हम दोनों पुष्कर नामक द्वीपमें पूर्व मेरुसम्बन्धी पूर्वविदेह चेत्रमें मङ्गलावती देशके रत्न-संचय नगरमें श्रीधर राजाके पत्र हुए । मैं बलभद्र हुआ और जयकीर्तिका जीव नारायण हन्ना। मेरा जन्म श्रीधर महाराजकी मनोहरा नामकी रानीसे हन्ना था श्रीर श्रीवर्मा मेरा नाम था तथा जयकीर्तिका जन्म उसी राजाकी दूसरी रानी मनोरमासे हुआ था और उसका नाम विभीषण था। हम दोनों भाई राज्य पाकर वहाँ दीर्घकाल तक क्रीड़ा करते रहे ॥१३-१४॥ हमारे विता श्रीधर महाराजने मुमे राज्यभार सौंपकर सुधर्माचार्यसे दीचा ले ली श्रीर श्रनेक प्रकारके खपवास करके सिद्ध पद प्राप्त कर लिया ।।१६॥ मेरी माता मनोहरा मुक्तपर बहुत स्नेह रखती थी इसलिये पवित्र अतोंका पालन करती हुई और सुधर्माचार्यके द्वारा बताये हुए तपींका आचरण करती हुई वह चिरकाल तक घरमें ही रही ।।१७।। उसने विधिपूर्वक अकर्मचपण नामक अतके उपवास किये थे श्रीर श्रायुके अन्तमें समाधिपूर्वक शरीर छोड़ा था जिससे मरकर स्वर्गमें लिलताङ्गदेवाः हुई ॥१८॥ तदनन्तर कुछ समय बाद मेरे भाई विभीषणकी मृत्य हो गई और उसके वियोगसे में जब बहुत शोक कर रहा था तब लिलताङ्गदेवने आकर अनेक उपायोंसे मुझे समभाया था।।१९।। कि हे पुत्र, तू अज्ञानी पुरुषके समान शोक मतकर और यह निश्चय समक्त कि इस संसारमें जन्म मर्ग आदिके भय अवश्य ही हुआ करते हैं।।२०।। इस प्रकार जो पहले मेरी माता थी उस लिलताङ देवके सममाने से मैंने शोक छोड़ा श्रीर प्रसन्न चित्त होकर धर्ममें मन लगाया ॥२१॥ तत्पश्चात् मैंने श्री युगन्धर मुनिके समीप पाँच हजार राजाश्रोंके साथ जिनदी ज्ञा महरा की ॥२२॥ और श्रत्यन्त कठिन, किन्तु उत्तम फल देनेवाले सिहनिष्कीडित तथा सर्वतोभर नामक तपको विधिपर्वक तपकर मति श्रत अवधिज्ञानरूपी निर्मल प्रकाशको प्राप्त किया। फिर श्रायुके श्रन्तमें मरकर श्रनल्प ऋद्वियोंसे युक्त श्रन्युत नामक सोलहसें स्वर्गमें इन्द्र पदवी प्राप्त की। वहाँ मेरी त्राय बाईस सागर प्रमाण थी ।।२३-२४।। अत्यन्त कांतिमान उस अच्यत स्वर्गमें मैं दिव्य भोगोंको भोगता रहा। किसी दिन मैंने माताके

<sup>9</sup> मनोइरामनोइरयोः श्रीचरस्य भार्ययोः । २ तत्रारमाग्रह ब०, प०, अ०, द०, म०, स०, स०, स०। स्वकं द०, स०, प०। १ नियमेन भिवतुं शीलं यासां ताः । ४ भीलुका म०। ५ रसः अनुरागः । ६ ज्ञान-प०। ७-कस्यान्ते ल०। ८ अगमम् । १ कर्मक्षयण व्रतमें १४८ उपवास करने पड़ते हैं जिनका कम इस प्रकार है। सात चतुर्यां, तीन सप्तभी, छतीस नवमी, एक दशमी, सोलह द्वादशी, और पचासी द्वादशी। कर्मोंकी १४८ प्रकृतियोंके नाशको उद्देशकर इस व्रतमें १४८ उपवास (क्रिये जाते हैं इसिलये इसका 'कर्मक्ष-पण' नाम है। इस खिलाङ्ग स्वयंप्रमा (श्रीमती) के पति कलिताङ्गदेव से भिन्न था।

प्रीतिवद्धं नमारोप्य विमानमित्रभास्वरम् । नीःवास्मत्कवपमेवास्य कृतवानिस्म सिक्कयाम् ॥२६॥ स नो' मातृचरस्तसिन् कल्पेऽनल्पसुखोद्ये । भोगाननुभवन् दिग्यान् असकृष्ठ मयार्चितः ॥२०॥ किकाइस्ततश्च्युत्वा जम्बद्वीपस्य पूर्वके । विदेहे मङ्गळावत्यां रीप्यस्याद्रेठदक्तटे ॥२०॥ गम्धवंपुरनाथस्य वासवस्य खगेविनः । सृतुरासीत् प्रभावत्यां देश्यां नाम्ना महीधरः ॥२०॥ महीधरे निजं राज्यभारं निक्षिप्य वासवः । निकटेऽरिजयाव्यस्य तप्त्वा मुक्तावळी तपः ॥३०॥ महीधरे निजं राज्यभारं विक्षप्य वासवः । निकटेऽरिजयाव्यस्य तप्त्वा मुक्तावळी तपः ॥३०॥ निर्वाणमामत् पद्मावत्यार्थां च प्रभावती । समाश्चित्य तपस्तप्या परं रक्षावळीमसी ॥३९॥ अञ्चतं कृष्यमासाद्य प्रतीनद्वपद्यभागभूत् । महीवरोऽपि संसिद्धविद्योऽभूदद्वभुतोदयः ॥३२॥ कृदाचिद्य यात्वाइं पुष्टदरार्वस्य पश्चिमे । भागे पूर्वविदेहे तं विषयं वासकावती ॥३६॥ तत्र प्रभाकरीपुर्यो विनयन्थरयोगिनः । निर्वाणपुर्जा निष्ठाप्य महामेक्ष्मथागमम् ॥३५॥ तत्र मन्दनपूर्वाचान्यत्याप्रपाश्चतम् । महीधरं समाछोक्य विद्यापुर्जाद्यतं तदा ॥३५॥ प्रत्यवृज्यंभित्युरचैः अहो खेन्द्रं महीधरम् । विद्य मामन्युताधीशं किकताङ्गस्त्यमप्यती ॥३६॥ स्वय्यसाधारणी प्रीतिः ममास्ति जननीचरे । तज्ञद्व विषयासङ्गाद्दं तुरन्ताद्विरमाधुना ॥३७॥ इत्युक्तमात्र प्वासौ निर्विण्णः कामभोगतः । महीकन्ये सुते ज्येष्ठे राज्यभारं स्वमर्पयन् ॥३८॥ बहुभः खेचरेः साई 'जगन्नन्दनिष्यताम् । प्रयद्य कनकावत्या प्राणतेन्द्रोऽभवद्विसुः ॥३९॥ विद्यत्यिदस्यतिस्तत्र भोगान्निर्विश्य निश्च्यतः । ध्राप्तकिखण्डपूर्वाचापश्चिमोरुविदेहरे ॥॥४०॥ विद्यत्यितस्तत्र भोगान्निर्विश्य निश्च्यतः । ध्राप्तकिखण्डपूर्वाचापश्चिमोरुविदेहरे ॥४०॥

स्तेहसे ललिताङ्गदेवके समीप जाकर उसकी पूजा की ।।२४।। मैं उसे श्रत्यन्त चमकीले प्रीतिवर्धन नामके विमानमें बैठाकर अपने स्वर्ग (सोलहवाँ स्वर्ग) ले गया और वहाँ उसका मैंने बहत ही सत्कार किया ॥२६॥ इन प्रकार मेरी माता का जीव ललिताङ्ग, श्रत्यन्त सख संयक्त स्वर्गमें दिन्य भोगोंको भोगता हुआ जब तक विद्यमान रहा तब तक मैंने कई बार उसका सत्कार किया ।।२७।। तदनन्तर ललिताङ्गदेव वहाँ से चयकर जम्बूद्वीपके पूर्वविदेह चेत्रमें मङ्गलावती देशके विजयार्ध पर्वतकी उत्तर श्रेणीमें गन्धर्वपुरके राजा वासव विद्याधर के घर उसकी प्रभावती नामकी महादेवीसे महीधर नामका पुत्र हुआ ॥ २८-२९ ॥ राजा वासव अपना सब राज्यभार महीधर पुत्रके लिये सौंपकर तथा अरिजय नामक मुनिराजके समीप मुक्तावली तप तपकर निर्वाणको प्राप्त हुए । रानी प्रभावती पद्मावती आर्थिका के समीप दीन्तित हो उत्क्रष्ट रत्नावली तप तप कर श्राच्युत स्वर्गमें प्रतीन्द्र हुई श्रीर तब तक इधर महीधर भी श्रानेक विद्यात्रोंको सिद्धकर श्राश्चर्यकारी विभवसे सम्पन्न हो गया ॥३०-३२॥ तद-नन्तर किसी दिन मैं पुष्करार्ध द्वीपके पश्चिम भागके पूर्व विदेह सम्बन्धी वत्सकावती देशमें गया वहाँ प्रभाकरी नगरीमं श्री विनयंधर मुनिराजकी निर्वाण कल्याणकी पूजा की खौर पूजा समाप्त कर मेरु पर्वतपर गया। वहाँ उस समय नन्दनवनके पूर्व दिशा सम्बन्धी चैत्यालयमें स्थित राजा महीधरको ( ललित। क्षका जीव ) विद्यात्रोंकी पूजा करनेके लिये उद्यत देखकर मैंने उसे उबस्वरमें इस प्रकार समकाया-ब्रहो भद्र, जानते हो, मैं श्रच्युत स्वर्गका इन्द्र-हूँ और त लिताङ्ग है। तू मेरी माताका जीव है इसलिये तुम्तपर मेरा असाधारण प्रम है। हे भद्र, दुःख देनेवाले इन विषयोंकी श्रासिक्तसे श्रव विरक्त हो ॥३३–३७॥ इस प्रकार मैंने उससे कहा ही था कि वह विषयभोगोंसे विरक्त हो गया श्रौर महीकंप नामक ज्येष्ठ पुत्रके लिये राज्यभार सौंपकर अनेक विद्याधरोंके साथ जगन्नन्दन मुनिका शिष्य हो गया, तथा कनकावली तप तपकर उसके प्रभावसे प्राग्त स्वर्गमें बीस सागरकी स्थितिका धारक इन्द्र हुआ। वहां वह अनेक भोगों-को भोगकर धातकीखरड द्वीपके पूर्व दिशा सम्बन्धी पश्चिमिवदेह त्रेत्रमें स्थित गंधिलदेशके

१ स मे मा—स॰, प०। २ उत्तरश्रेण्याम् । ३-विलं तपः प॰। ४ प्रतिबोघयामि स्म । ५ भद्र ल०। ६ विषयासक्तेः। ७ निर्वेगपरः। ८ समर्पयत् अ॰, प॰, द०, स०,। समर्पयन् ल०। ९ सुनिः।

गिथले विषयेऽयोध्यानगरे जयवर्मणः । सुप्रभायाद्य पुत्रोऽभूत् अक्षितक्षय इत्यसी । ॥४१॥ जयवर्माय निक्षिप्य स्वं राज्यमजितक्षये । पाद्येंऽभिनन्दनस्याधात् तपः साचाम्हवर्द्धनम् ॥४२॥ कर्मवन्धनिर्मु के लेभेऽसी परमं पदम् । यद्यात्यन्तिकमक्षय्यम् अव्यावाधं परं सुक्षम् ॥४३॥ सुप्रभा च समासाद्य गणिनीं तां सुद्र्धनाम् । रतावलीमुपोध्याभूद् भन्युतानुदिशाधिषः ॥४४॥ सतोऽजितक्षयश्रकी भूत्वा भन्त्याभिनन्दनम् । विवन्दिष्ठिर्जनं जातः पिहितास्रवनामभाक् ॥४५॥ तदा पापास्तवहारविधानाद्याम तादशम् । क्ष्यध्यासी सुचिरं कालं साम्राज्यसुक्षमन्वभूत् ॥४६॥ मश्रीधितश्र सोऽत्येषुः मयैव रनेहिनभरम् । भो भन्य मा भवान् साङ्गाद्य विवयेष्वपहारिषु ॥४०॥ पद्य निर्विषयां नृप्तिम् उश्वग्यत्यन्तिकीं बुधाः । न सास्ति विषयेभु नतेः दिव्यमानुषगोवरेः ॥४८॥ भूयो श्रुकेषु भोगेषु भवेन्नेव रसान्तरम् । स एव चेद् रसः पूर्वः किं तैश्रवित्ववंणेः ॥४९॥ भोगैरेन्द्रेनं यस्तृसः स किं तप्त्यंति मत्यंतेः । रजनाशितम्भवरिभः तदलं भक्तरः सुस्तेः ॥५०॥ इत्यसद्यनाज्ञातवराग्यः पिहितासवः । सहस्रगुणविशया समं पार्थवक्षकारेः ॥५०॥ मन्दरस्थविरस्यान्ते दीक्षामादाय सोऽविभम् । चारणिद्धं च संप्राप्य तिककान्ते प्रमदे गिरी ॥५२॥ तपो जिनगुणिद्धं अतज्ञानविधिञ्च ते । तदाद्यवद्यान्यद्वानायै स्वरामम् ॥५३॥

श्चयोध्या नामक नगरमें जयवर्मा राजाके घर उसकी सुप्रभा रानीसे ऋजितंजय नामका पुत्र हुआ ॥३८-४१॥ कुछ समय बाद राजा जयवर्मीने श्रपना समस्त राज्य श्रजितंजय पुत्रके लिये सीपकर अभिनन्दन मनिराजके समीप दीचा ले ली श्रीर आचा न्लवर्धन तप तपकर कर्म बन्धनसे रहित हो मोत्त रूप इत्कृष्ट पदको प्राप्त कर लिया । उस मोत्तमें श्रात्यन्तिक, श्रविनाशी और श्रव्या गध उत्क्रष्ट सख प्राप्त होता है ॥४२-४३। रानी सुप्रभा भी सुदर्शना नामकी गांगिनीके पास जाकर तथा रत्नावली त्रतके उपवास कर अच्युत स्वर्गके अनुदिश विमानमें देव हुई । ४४॥ तदनन्तर अजितंजय राजा चक्रवर्ती होकर किसी दिन भक्तिपूर्वक अभिनन्दन स्वामीकी वन्दनाके जिये गया । वन्दना करते समय उसके पापास्रवके द्वार रुक गये थे इसलिये उसका पिहितास्रव नाम पड़ गया। 'पिहितास्रव' इस सार्थक नामको पाकर वह सुदीर्घ काल तक राज्यसुखका अनुभव करता रहा ॥४४-४६॥ किसी दिन स्नेह पूर्वक मैंने उसे इस प्रकार समकाया—हे भव्य, तूं इन नष्ट हो जानेवाले विषयोमें श्रासक्त मत हो। देख, परिडत जन उस तृष्ति हो सुख कहते हैं जो विषयोंसे उत्पन्न न हुई हो तथा अन्तसे रहित हो। वह तृष्ति मनुष्य तथा देवोंके, उत्तमोत्तम विषय भोगने पर भी नहीं हो सकती। ये भोग बार बार भोगे जा चुके हैं, इनमें कुछ भी रस नहीं बदलता । जब इनमें वहीं पहलेका रस है तब फिर चर्वण किये हएका पुनः चर्वण करनेमें क्या लाभ है ? जो इन्द्र सम्बन्धी भोगोंसे तृष्त नहीं हुन्ना वह क्या मनुष्यों के भोगोंसे तृष्त हो सकेगा ? ये भोग पर्यायका नाश न होने पर भी बीचमें भी नष्ट हो जाते हैं इसलिये इन्हें छोड ॥४७-५०॥ इस प्रकार मेरे वचनोंसे जिसे वैराग्य उत्पन्न हो गया है ऐसे पिहितासव राजाने बीस हजार बड़े बड़े राजाश्रोंके साथ मन्दिरस्थविर नामक मुनिराजके समीप दीचा लेकर अवधिज्ञान तथा चारण ऋदि प्राप्त की। उन्हीं पिहितास्त्रव मुनिराजने अन्वरतिलक नामक पर्वत पर पूर्व-भवमें तुम्हें स्वर्गके श्रेष्ठ सुख देनेवाले जिनगुण सम्पत्ति और श्रुतज्ञान सम्पत्ति नामके व्रत हिये थे। इस प्रकार हे पुत्रि, जो पिहितास्रव पहले मेरे गुरु थे-माताके जीव थे वही पिहितास्रव

१-यसाह्नयः प०,अ०,द०,स०,ल०। २ तरस्या चाम्ल अ०,स०,म०,ल०। तपश्चाचाः इ द०। ३ अच्यु-तकस्येऽनुदिश्विमानाधीशः । ४ मयैवं अ०,प०,द०,ल०। ५ खं सङ्गं मा गाः 'तुञ्ज सङ्गं' इति चातुः । भवन्छन्द्रपयोगे प्रथमपुरुष एव भवति ।-न् काङ्क्षीत् प०,द०,स०। ६-न्नेषु अ०,प०,द०,स०,ल०। ७ तृप्ति-मेध्यति । ८ अतृप्तिकरैः । अनाःश्वतमयैः अ०, प०, द०, स०, ल०। ९ तिलकाम्बरे व०। १० आदत्त ह्रायाददाना तस्यै।

ततोऽस्मद्गुरुरेवासीत् तवाष्यभ्यहितो गुरुः । द्वाविद्यति गुरुर्नेद्वाञ्चिकताङ्गानयार्चयम् ॥५४॥ तेव्वन्स्यो भवतीभती गाग्भवेऽभृत्मद्वावरः । स्वयम्बद्धोपदेशेन सोऽन्वभृद्वामरी श्रियम् ॥५५॥ रुष्ठिताङ्गरुष्ट्यतः स्वर्गात् मर्त्यभावे स्थितोऽद्य नः । प्रत्यासञ्चतमो बःधुः स से भर्ता भविष्यति ॥५६॥ तवाभिज्ञान मन्यव्य वक्षये पद्यानने श्र्णु । बद्धो नद्वरुष्ठान्तवेशाभ्या गक्त्या प्रष्टस्तदेत्यदृस् ॥५७॥ युगाभ्यत्विनेन्द्रस्य तीर्थेऽक्रप्स्वद्वि दर्शनम् । ततस्तव्यति हृत्स्तं द्वस्तव्यक्ष्य ॥५६॥ तत्रोऽवोचमद्वं ताभ्यास् इति तष्यविति तदा । दम्पतिभ्यां समेताभ्यां युवाभ्याव्य यद्वक्षया ॥५९॥ जम्बद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेद्वे वस्तकाद्वये । विषये भोगभृदेश्ये सीतादक्षिणदिगाते ॥६०॥ सुसीमानगरे नित्यं त्या वादत्वयौ ज्ञानवित्तकौ । जातौ श्रद्धिताख्यश्च तथा विकसिताद्वयः ॥६९॥ तथुराधिपतेः श्रीमद्वितक्षयभूभृतः । रव्नाम्नामृतमितमन्त्री सत्यभामा प्रियास्य च ॥६२॥ तथुराधिपतेः श्रीमद्वितक्षयभूभृतः । रव्नाम्नामृतमितमन्त्री सत्यभामा प्रियास्य च ॥६२॥ तथाः महित्वाख्याः प्रमूत् सूतुर्विवक्षणः । सत्या विकसित्वो विद्यारे सदेमी सदमी । स्वार्वित्रक्षाः । स्वार्वित्रक्षित्रक्षाः । स्वार्वित्रक्षित्रक्षाः । स्वार्वित्रक्षाः । स्वार्वे स्वत्वत्यतौ सदमी । स्वर्मी सत्रमी सदमी । स्वर्मी स्वर्मी । स्व

वतदानकी अपेता तेरे भी पूज्य गुरु हुए। मेरी माताके जीव लिलताङ्गने मुझे उपदेश दिया था इसलिये मैंने गुरुके स्नेहसे अपने समयमें होने वाले बाईस लिलताङ्ग देवोंकी पूजा की थी। ४१-५४।। [उन बाईस लिलताङ्गोंमें से पहला लिलताङ्ग तो मेरी माता मनोहराका जीव था जो कि कमसे जन्मान्तरमें पिहितासव हुआ ] और अन्तका लिलताङ्ग तेरा पित था जो कि पूर्व भवमें महाबल था तथा स्वयंबुद्ध मन्त्रीके उपदेशसे देवोंकी विभूतिका अनुभव करनेवाला हुआ था।। ४४।। वह बाईसवां लिलताङ्ग स्वर्गसे न्युत होकर इस समय मनुष्य लोकमें स्थित है। वह हमारा अत्यन्त निकट सम्बन्धी है। हे पुत्र, वही तेरा पित होगा।।५६।। हे कमलानने, में उस विषयका परिचय करानेवाली एक कथा और कहता हूँ उसे भी सुन। जब मैं अच्युत स्वर्गका इन्द्र था तब एक बार ब्रह्मेन्द्र और लान्तव स्वर्गके इन्द्रोंने भक्तिपूर्वक मुक्ससे पूछा था कि हम दोनोंने युगंधर तीर्थकरके तीर्थमें सम्यग्दर्शन प्राप्त किया है इसलिए इस समय उनका पूर्ण चरित्र जानना चाहते हैं।।४७-४=।। उस समय मैंने उन दोनों इन्द्रों तथा अपनी इच्छासे साथ-साथ आये हुए तुम दोनों दम्पतियों (लिलतांग और स्वपंत्रमा।) के लिए युगन्धर स्वामीका चरित्र इस प्रकार कहा था।।४९।।

जम्बू द्वीपके पूर्व विदेह त्रेत्रमें एक वत्सकावती देश है जो कि भोगभूमिके समान है। इसी देशमें सीता नदीकी दिल्ला दिशाकी श्रोर एक सुसीमा नामका नगर है। उसमें किसी समय प्रहसित श्रोर विकसित नामके दो विद्वान् रहते थे, वे दोनों ज्ञानक्रपी धनसे सहित श्रायन्त बुद्धिमान् थे।।६०-६१॥ उस नगरके श्राधिपति श्रीमान् श्राजितंजय राजा थे। उनके मन्त्रीका नाम श्रामितमित श्रीर श्रामितमिति बीका नाम सत्यभामा था। प्रहसित, इन दोनोंका ही बुद्धिमान् पुत्र था श्रीर विकसित इसका मित्र था। ये दोनों सदा साथ-साथ रहते थे।।६२-६३॥ ये दोनों विद्वान्, हेतु हेत्वाभास, छल, जाति श्रादि सब विषयोंके पण्डित, ज्याकरणक्रपी समुद्रके

१ पूज्यः। २ मातृस्तेहात्। ३ त्वत्युक्यः। ४ चिह्नम् । ५ जितेद्यस्य म•, छ॰। ६ त्रव्यवन्तो। ७ सम्वय्द्यक्रिम् । ८ सम्यय्वोद्धृमिन्छामः। ९ समागताम्याम् । १० भोगभूमिसहरो। 'ईषदसमाप्ते कत्वप् देश्यप् देश्यप् । ११ तित्यवास्तव्यौ द०, ट०। सदा निवस्तो। १२ नाम्नामितमिति—अ०, द०, छ०। १३ विकसितास्योऽसौ म०, छ०। १४ सदा तौ प०। सदोभौ द०। १५ जन्मना जननादारम्य इत्यर्थः। जातौ अ०, प०, स०, द०, छ०। १६ जात्येति वचनेन परोपदेशमन्तरेणैव। हेतुत्याभासन्छछज्ञात्यादिको वदौ साधनसाधनान्छछज्ञातिनिम्रह्मवीणौ। "कमप्यर्थमभिन्नत्य प्रवृत्ते वचने पुनः। अन्तिष्टमर्थमारोप्य तिष्ठिधः छलं मतम्।" "प्रवृत्ते स्थापनाहेतौ वूषणासक्तमुत्तरम् । जातिमाहुरथान्ये तु सोऽव्याधातकमुत्तरम्।" "अखिवहताहंकृतिनां पराहक्कार्याद्वा । निम्रह्-स्तिभित्तस्य निम्रहस्थानतौन्यते" १७ लङ्क्तः।

तौ राजसम्मतौ वादकण्डूयाकाण्डपण्डतौर । विद्यासंवादगोष्ठीषु निक्वोपळतां गतौ ॥६५॥ कदाविच्च नरेन्द्रेण समं गत्या मुनीव्वरम् । मितसागरमद्राष्टाम् अमृतस्ववणिद्धंकम् ॥६६॥ नृपप्रवनवशात्तस्य जीवतत्तवनिरूपणम् । कुवांणे 'वोद्य'सुन्सुत्वाद्र इत्यव्रतां प्रसद्धा तौ ॥६७॥ विनोपळव्या' सद्भावं प्रतीमः कथमारमनः । स नास्यतः कुतस्तस्य प्रत्यभावफळादिकम् ॥६८॥ 'ततुपाळम्भित्युन्तेः आकर्ण्यं मुनिपुङ्गवः । वचनं तत्प्रवोधीदं घीरधीः प्रत्यभावत ॥६९॥ यदुक्तं जीवनास्तित्वेऽनुपळिधः प्रसाधनम् । तदसद्यं तुदोषाणां भूयसां तत्र संभवात् ॥७०॥ छत्रस्थानुपळिध्ययः ए स्वभाविषु । तदसद्यं तुदोषाणां भूयसां तत्र संभवात् ॥७०॥ असस्यानुपळिध्ययः । तथापि सोऽस्ति चेदस्तु जीवस्याप्येवमितिता ॥७२॥ अभावेऽपि विवन्धृणां । जीवस्यानुपळिध्यः । स नास्तीति मृषास्तित्वात् सौक्य्यस्यह विवन्धृणाः ॥७३॥ जीवहाब्दाभिधेयस्य वचसः प्रत्ययस्य । व यथास्तित्वं तथा बोद्धोऽप्यर्थस्तस्यास्तु काऽक्षमा ॥७४॥

पारगामी, सभाको प्रसन्न करनेमें तत्पर, राजमान्य, वादिववादरूपी खुजलीको नष्ट करनेके लिए उत्तम वैद्य तथा विद्वानोंकी गोष्ठीमें यथार्थ ज्ञानकी परीत्ताके लिए कसौटीके समान थे ॥६४-६४॥ किसी दिन उन दोनों विद्वानोंने राजाके साथ अमृतस्नाविणी ऋद्धिके धारक मितसागर नामक मुनिराजके दर्शन किये ॥६६॥ राजाने मुनिराजसे जीव तत्त्वका स्वरूप पूछा, उत्तरमें वे मुनिराज जीवतत्त्वका निरूपण करने लगे उसी समय प्रश्न करनेमें चतुर होनेके कारण वे दोनों विद्वान्त प्रहस्ति और विकसित हठपूर्वक बोले कि उपलब्धिके बिना हम जीवतत्त्वपर विश्वास कैसे करें ? जब कि जीव ही नहीं है तब मरनेके बाद होनेवाला परलोक और पुण्य पाप आदिका फल कैसे हो सकता है ? ॥६७-६=॥ वे धीर वीर मुनिराज उन विद्वानोंके ऐसे उपालम्भरूप वचन मुनकर उन्हें समभानेवाले नीचे लिखे वचन कहने लगे ॥६९॥

श्राप लोगोंने जीवका श्रभाव सिद्ध करनेके लिये जो श्रनुपलिध्य हेतु दिया है (जीव नहीं है क्योंकि वह अनुपलब्ध है) वह श्रसत् हेतु है क्योंकि उसमें हेतुसम्बन्धी श्रनेक दोष पाये जाते हैं।।७०।। उपलब्धि पदार्थोंके सद्भावका कारण नहीं हो सकती क्योंकि श्रन्य श्रानियोंको परमाणु श्रादि सूदम, राम रावण श्रादि श्रन्तरित तथा मेरु श्रादि दूरवर्ती पदार्थोंकी भी उपलब्धि नहीं होती परन्तु इन सबका सद्भाव माना जाता है इसिलये जीवका श्रभाव सिद्ध करनेके लिये श्रापने जो हेतु दिया है वह व्यभिवारी है।।७१।। इसके सिवाय एक बात हम श्रापसे पूछते हैं कि श्रापने श्रपने पिताके पितामहको देखा है या नहीं ? यदि नहीं देखा है, तो वे थे या नहीं ? यदि नहीं ये तो श्राप कहांसे उत्पन्न हुए ? श्रोर थे, तो जब श्रापने उन्हें देखा ही नहीं है—श्रापको उनकी उपलब्धि हुई ही नहीं; तब उनका सद्भाव मानना चाहिये।।७२।। यदि यह सनका सद्भाव मानते हों तो उन्हींकी भाँ ति जीवका भी सद्भाव मानना चाहिये।।७२।। यदि यह मान भी लिया जाय कि जीवका श्रभाव है ; तो श्रनुपलब्धि होनेसे ही उसका श्रभाव सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि ऐसे कितने ही सूदम पदार्थ हैं जिनका श्रस्तित्व तो है परन्तु उपलब्धि नहीं होती।।७३।। जैसे जीव श्रर्थको कहनेवाले 'जीव' राब्द श्रीर उसके श्रानका जीवक्षान-सद्भाव माना जाता है उसी प्रकार उसके वाच्यभूत बाह्य-जीव श्रर्थके भी सद्भावको माननेमें क्या हानि है ? क्योंकि जब 'जीव' पद्दार्थ ही नहीं होता तो उसके वाचक शब्द कहांसे श्राते श्रीर उनके सुननेसे वैसा ज्ञान भी कैसे होता ?।। ७४।।

१ वादस्य कण्डूया वादकण्डूया तस्या काण्डः काण्डनं तत्र पण्डितो निपुणो । २ साक्षेतप्रस्नप्रतीतस्यात् । ६ नवञ्चुरवात् अ०, प०, म०, द०, ७० । ४ बलात्कारेण । 'प्रसद्ध तु हटार्थंकम्' इस्यमिधानात् । ५ दर्शनेन । ६ अस्तिस्वम् । ७ विश्वासं कुर्मः । ८ प्रेरय उत्तरभवः । ९ तजीवदूषणम् । १० — तुपल्लिधिस्चेत् अ०, प०, द०, ७० । ११ परमाणुपिशाचादिषु । १२ साधनम् । १३ शरीरादीनाम् । विवक्षणां प०. द०, स० । १४ वन्यकस्य । १५ ज्ञानस्य ।

जीवराब्दोऽयमञ्जान्तं बाह्यमर्थमपेकते । 'संज्ञात्वाक्लोकिक'ञ्चान्ति'मतहेत्वादिराब्द्वत्' ॥७५॥ ह्त्यादियुक्तिभिर्जीवंतस्वं स निरयीनयत्' । ताविप ज्ञानजं गर्वम् उजिम्स्त्वा नेमतुर्मुनिम् ॥७६॥ गुरोस्तस्येव पार्श्वे तौ गृहीत्वा परमं तपः । सुदर्शनमथाचाम्लवर्द्धनं चाप्युपोषतुः ॥७७॥ निदानं वासुदेवत्वे व्यथाद्विकसितोऽप्यसुत्' । कालान्ते तावजायेतां महाज्ञुकसुरोक्तमौ ॥७६॥ इन्द्रमतीन्द्रपदयोः षोडरााब्ध्युपमस्थिती । तौ तत्र सुख्"साद्भृतौ अन्वभृतां सुरिश्रयम् ॥७९॥ स्वायुरन्ते तत्ररच्युत्वा धातकीखयडगोचरे । विदेहे पुष्कलावत्यां पश्चिमाद्धंपुरोगते ॥६०॥ विषये पुण्डतीकिययां पुर्यो राज्ञो धनक्षयात् । जयसेनायशस्वत्योः देव्योर्ध्यासितकमौ ॥६॥ जज्ञाते तनयौ रामकेशवस्थानभागिनौ । ज्यायान् महावलोऽन्यश्च स्थातोऽतिवलसंज्ञ्या ॥६॥ राज्यान्ते केशवेऽतीते तपस्तप्वा महाबलः । पार्श्वे समाधिगुप्तस्य प्राण्यतेन्द्रस्ततोऽभवत् ॥६३॥ सुक्त्वामरी श्रियं तत्र विश्वत्यव्यपुपमात्यये । धातकीखयडपश्चाई पुरोवर्तिवदेहगे ॥६५॥ विषये बस्तकावत्यां प्रभाकर्याः पुरः प्रभोः । महासेनस्य भूमक्तः प्रतापानतविद्विषः ॥६५॥ देव्यां बसुन्धराख्यायां जयसेनाह्वयोऽजनि । प्रज्ञानं जनितानन्दः चन्द्रमा इव नन्दनः ॥६६॥ कमाच्चकथरो भूत्वा प्रजाः स चिरमन्वशात् । विरक्तथिश्च भोगेषु प्रवज्यमार्हर्ती श्रिष्ठः ॥६०॥

जीव शब्द अभ्रान्त बाह्य पदार्थकी अपेचा रखता है क्योंकि वह संज्ञावाचक शब्द है। जो जो संज्ञायाचक शब्द होते हैं. वे किसी संज्ञासे अपना सम्बन्ध रखते हैं जैसे लौकिक घट आदि शब्द, भ्रान्ति शब्द, मत शब्द श्रौर हेतु श्रादि शब्द । इत्यादि यक्तियोंसे मुनिराजने जीवतत्त्वका निर्णय किया, जिसे सुनकर उन दोनों विद्वानोंने ज्ञानका ऋहंकार छोड़कर मुनिको नमस्कार किया ॥ ७४-७६ ॥ उन दोनों विद्वानोने उन्हीं मुनिके समीप उत्कृष्ट तप ग्रहणकर सुदर्शन श्रीर श्राचाम्लवर्द्धन व्रतींके उपवास किये।। ७७।। विकसितने नारायण पद प्राप्त होनेका निदान भी किया। आयुके अन्तमें दोनों शरीर छोड़कर महाशुक्र स्वर्गमें इन्द्र और प्रतीन्द्र पद्पर सोलह सागर प्रमाण स्थितिके धारक उत्तम देव हुए। वे वहां सुखमे तन्मय होकर स्वर्ग-लद्दमीका अनु-भव करने लगे।। ७८-७९।। अपनी आयुके अन्तमे दोनो वहांसे चयकर धातकी खण्डद्वीपके पश्चिम भागसम्बन्धी पूर्वविदेह त्तेत्रमे पुष्कलावती देशकी पुण्डरीकिशी नगरीमें राजा धनं-जयकी जयसेना श्रीर यशस्वती रानीके बलभद्र श्रीर नारायणका पद धारण करनेवाले पुत्र उत्पन्न हुए। अब उत्पत्तिकी अपेचा दोनोंके कममें विपर्यय हो गया था। अर्थात बलभद्र उर्ध्वगामी था श्रीर नारायण श्रधोगामी था। बड़े ५ त्रका नाम महाबल था श्रीर छोटेका नाम अतिबल था (महाबल प्रहसितका जीव था और श्रातिबल विकसितका जीव था) ॥ ८०-८२ ॥ राज्यके श्रन्तमें जब नारायण श्रतिबलकी श्रायु पूर्ण हो गई तब महाबलने समाधि-गुप्त मुनिराजके पास दीचा लेकर अनेक तप तपे, जिससे आयुके अन्तमें शरीर छोड़कर वह प्राणत नामक चौदहवें स्वर्गमें इन्द्र हुआ।। परे।। वहां वह बीस सागर तक देवोंकी लद्मीका उपभोग करता रहा। श्रायु पूर्ण होनेपर वहांसे चयकर धातकीखण्ड द्वीपके पश्चिम भागसम्बन्धी पूर्वविदेह चेत्रमें स्थित वत्मकावती देशकी प्रभाकरी नगरीके श्रधिपति तथा अपने प्रतापसे समस्त शत्रुक्योंको नम्र करनेवाले महासेन राजाकी वसुन्धरा नामक रानीसे जयसेन नामका पुत्र हुन्ना। वह पुत्र चन्द्रमाके समान समस्त प्रजाको श्रानन्दित करता था ॥ ५४-५६ ॥ श्रतक्रमसे उसने चक्रवर्ती

१ बाचकरवात् । २ लौकिकं घटमानयेत्यादि । ३ भ्रान्तमतहेत्वादि-म०। —भ्रान्त मत—ग्र०, त०। —भ्रान्तमत हेत्वादि-द०, ल०। ३ इष्टाभिप्रायः । ४ भ्रूलत्वादित्यादिशब्दवत् । ५ निश्चयमकारयत् । ६ श्रज्ञानी । —प्यसत् द०। —प्यभूत् ल०। ७ सुखाधीनो । ८ पूर्वदिग्गते । ६ श्रिजुङ्खितकमी 'ऊर्द्धगाम्यधोगामिनो' इति 'द'पुस्तके] । १० पूर्वदिग्वर्ति । ११ पुरस्य ।

सीमन्धराहृंत्यादाब्जमृले 'वोडशकारणीम्'। भावयन् सुचिरं तेपे तपो निरतिचारकम् ॥८८॥ स्वायुरन्तेऽहमिन्द्रोऽभूद् ग्रेवेयेपूर्ध्वमध्यमे । त्रिंशद्ब्ध्युपमं कालं दिष्यं तत्रान्वभूत् सुखम् ॥८९॥ ततोऽवतीर्णः स्वर्गाग्रात् पुष्करार्द्धपुरोगते । विदेहे मङ्गलावत्यां प्राक्पुरे रत्नसम्चये ॥९०॥ श्रजितक्षयभूपालाद् वसुमत्याः सुतोऽभवत् । युगन्धर इति स्यातिम् उद्वहन्द्रसुराचितः ॥९१॥ कस्यायात्रितये वर्यां स सपर्यामवापिवान् । क्रमात् कैवल्यग्रुत्पाच महानेष महीयते ॥९२॥ श्रुभानुबन्धिना सोऽयं कर्मयाऽभ्युद्यं सुखम् । 'यट्षष्ट्यब्ध्युपमं कालं सुक्त्वाईन्त्यमथासदत् ॥९३॥ 'युग्यो धर्मरथस्यायं युगज्येष्ठो युगन्धरः । तीर्थकृत्वायते सोऽस्मान् भव्याब्जवनभानुमान् ॥९४॥ तदिति मद्भचः श्रुत्वा बह्वो दर्शनं श्रिताः । युवां च धर्मसंवेगं परमं समुपागतौ ॥९५॥ पिहिताक्षवभटारकैवल्योपजनक्षये । समं गत्वाचिष्यामः तदा पुत्रि स्मरस्यदः ॥९६॥ श्रुभिक्तानासि तत्पुत्रि स्वयम्भूरमयोद्धम् । क्रीडाहेतोक्र जिष्यामो गिरिं चाञ्जनसंज्ञकम् ॥९७॥ श्रीमती गुरुयोत्युक्ता तात युष्मध्यसादतः । श्रुभिजानामि तत्सर्वम् हृत्यसौ 'अप्रयभाषत ॥९८॥ 'रेगुरोः स्मरामि कैवल्यपूजां 'वृत्वतिक्वे गिरो । 'विहतिं चाञ्जने श्रैके स्वयम्भूरमयो च यत्॥९९॥

होकर पहले तो चिरकाल तक प्रजाका शासन किया और फिर भोगोंसे विरक्त हो जिनदीचा धारण की ॥ ८७॥ सीमन्धर खामीके चरणकमलोके मूलमें सोलह कारण भावनात्रोंका चिन्तवन करते हुए उसने बहुत समय तक निर्दोष तपश्चरण किया ॥ ६८ ॥ फर श्रायुका श्रन्त होनेपर उपरिम प्रवेयकके मध्यभाग अर्थात् आठवें प्रवेयकमें श्रहमिन्द्र पद प्राप्त किया। वहां तीस सागर तक दिव्य सुखोंका अनुभव कर वहांसे अवतीर्ण हुआ और पुष्करार्ध द्वीपके पूर्व विदेह चेत्रमे मंगलावती देशके रब्न-संचय नगरमें श्रजितंजय राजाकी वसुमती रानीसे युगन्धर नामका प्रसिद्ध पुत्र हुन्छा । वह पुत्र मनुष्य तथा देवों द्वारा पूजित था ॥ ८६-६१ ॥ वही पुत्र गर्भ, जन्म श्रीर तप इन तीनी कल्याणीमें इन्द्र श्रादि देवों द्वारा की हुई पूजाकी प्राप्त कर श्राज श्रनुक्रमसे केवलज्ञानी हो सबके द्वारा पूजित हो रहा है।। ६२।। इस प्रकार उस प्रहस्तिके जीवने पुण्यकर्मसे छ्यासठ सागर (१६ + २० + ३० = ६६) तक स्वर्गीके सुख भोगकर अरहन्त पद प्राप्त किया है।। ९३।। ये युगन्धर स्वामी इस युगके सबसे श्रेष्ठ पुरुष हैं, तीर्थकर हैं, धर्म-रूपी रथके चलानेवाले हैं तथा भव्य जीवरूप कमल वनको विकसित करनेके लिये सूर्यके समान हैं। ऐसे ये तीर्थकर दंव हमारी रत्ता करें--संसारके दुःख दूरकर मोत्त पद प्रदान करें।।६४॥ उस समय मेरे ये वचन सुनकर श्रनेक जीव सम्यग्दर्शनको प्राप्त हुए थे तथा श्राप दोनों भी (लिलितांग श्रीर स्वयंत्रभा) परम धर्मप्रेमको प्राप्त हुए थे।। १४।। हे पुत्रि, तुम्हें इस बातका स्मरण होगां कि जब पिहितास्त्रव भट्टारकको केवलज्ञान उत्पन्न हुन्ना था उस समय हम लोगों ने साथ-साथ जाकर ही उनकी पूजा की थी ॥ ६६ ॥ हे पुत्रि, तू यह भी जानती होगी कि हम लोग क्रीड़ा करनेके लिये स्वयंभूरमण समुद्र तथा श्रंजनगिरिपर जाया करते थे ॥ ९७॥ इस प्रकार पिताके कह चुकनेपर श्रीमतीने कहा कि हे तात, श्रापके प्रसादसे में यह सब जानती हूं ।। ध्या अम्बर्रातलक पर्वतपर गुरुदेव पिहितास्रव मुनिके केवलज्ञानकी जो पूजा की थी वह भी

१ षोडशकारणानि । पोडशकारणानां समाहारः । २-कारणम् श्र०, प०, द०, स०, ल० । ३ षद् षष्ट्रथब्ध्युपमम् इत्यस्य पदस्य निर्वाहः क्रियते । महाशुक्रे स्वर्गे षोडशाब्ध्युपमस्थितिः । प्राण्ते कल्पे विशत्यब्ध्युपमायुः स्थितिः । ऊर्ष्वभैवेयेषु ऊर्ष्वमभ्यमे त्रिशद्ब्य्युपमायुः स्थितिः । एतेषामायुषां सम्मेलने षट्षष्ट्रध्युपमः कालो जात इति यावत् । ४ युगवाहः । ५ त्रायतां सो—प०, म०, द०, स०, ल० । —त्रायतां तस्मात् श्र०, स० । ६ धर्मे धर्मफले चानुरागः संवेगस्तम् । ७ केवलज्ञानोत्पत्तिसमये । ८ पूज्यिष्यामः । 'स्मृत्यथें यदि ल्इडिति' भूतानद्यतने लुद् । ६ श्रगमाम । १० प्रत्युत्तरमदात् । ११ पिहितासवस्य । १२ श्रम्बरितलके । १३ विद्वतं द०, ट० । विद्ररण्म् ।

प्रस्यक्षमिव तत्सवं परिस्फुरित मे हृदि । किन्तु-कान्तः क मे जात हृति दोलायते मितः' ॥१००॥ हृति मुवाणां तां भूयः प्रत्युवाच नराधिपः । पुत्रि स्वर्गस्थयोरेव युवयोः प्राक्च्युतोऽच्युतात् ॥१००॥ नगर्यामिह व्युवांद्वि यशोधरमहीपतेः । देव्या वसुन्धरायाश्च वज्ञदन्तः सुतोऽभवम् ॥१००॥ भिन्युतार्द्वप्रसंख्यानि पूर्वाच्यायुःस्थितौ यदा । भिनतोः परिशिष्टानि तदाहं प्रच्युतो दिवः ॥१०३॥ युवां च परिशिष्टायुः भुक्त्वान्ते त्रिदिवाच्च्युतौ । जातौ यथास्वमग्रैव विषये राजदारकौ ॥१०४॥ जनितेतस्तृतीयेऽह्मि लिलताङ्गचरेण ते । सङ्गमोऽद्येव तद्वातौ पण्डितानेष्यति स्फुटम् ॥१०५॥ भितृष्वस्तीय एवायं तव' भर्ता भविष्यति । तदियं मृग्यमाणैव वल्ली पादेऽवसञ्यते ॥१०६॥ मातुलान्यास्तवायान्त्या वयमप्यच पुत्रिके । प्रत्युद्वच्छाम् दल्युक्तवा राजोध्यय ततोऽगमत् ॥१००॥ पण्डिता तत्कणं प्राप्ता प्रफुल्लवदनाम्बुजा । मुखरागेण संलच्यकार्यसिद्धिरुवाच ताम् ॥१००॥ स्वं दिष्ट्या वर्द्वसे कन्ये पूर्णस्तेऽद्य मनोरथः । सप्रपञ्चञ्च तद्विम सावधानमितः शृणु ॥१०९॥ स्वं दिष्ट्या वर्द्वसे कन्ये पूर्णस्तेऽद्य मनोरथः । तदास्थां विपुलाश्चर्ये महापूत्जिनालये ॥१९०॥ मया तत्र विचित्रस्य पट्टकस्य प्रसारणे । बह्वस्तदिक्ताय गताः पण्डितमानिनः ॥१९०॥ मया तत्र विचित्रस्य पट्टकस्य प्रसारणे । बह्वस्तदिक्त्य गताः पण्डितमानिनः ॥१९९॥

सुफे याद है तथा श्रंजनिंगिर श्रौर स्वयंभूरमण समुद्रमं जो विहार किये थे वे सब सुफे याद हैं ॥ ६६ ॥ हे पिता जी, वे सब बातें प्रत्यक्ति तरह मेरे हृदयमें प्रितमासित हो रही है किन्तु मेरा पित लिलताङ्ग कहाँ उत्पन्न हुश्चा है ? इसी विषयमें मेरा चित्त चश्चल हो रहा है ॥ १०० ॥ इस प्रकार कहती हुई श्रीमतीसे वश्चदन्त पुनः कहने लगे कि हे पुन्नि, जब तुम दोनों स्वर्गमें स्थित थे तब मै तुम्हारे च्युत होनेके पहले ही श्चच्युत स्वर्गसे च्युत हो गया था श्रौर इस नगरीमें यशोधर महाराज तथा वसुन्धरा रानीके वश्चदन्त नामका श्रेष्ठ पुत्र हुश्चा हूँ ॥ १०१-१०२ ॥ जब श्राप दोनोंकी श्रायुमें पचास हजार पूर्व वर्ष बाकी थे तब मे स्वर्गसे च्युत हुश्चा था ॥ १०३ ॥ तुम दोनों भी श्रपनी बाकी श्रायु भोगकर स्वर्गसे च्युत हुए और इसी देशमें यथायोग्य राजपुत्र श्रौर राजपुत्री हुए हो ॥ १०४ ॥ श्राजसे तीसरे दिन तेरा लिलताङ्गके जीव राजपुत्रके साथ समागम हो जावेगा । तेरी पण्डिता सखी श्राज ही उसके सब समाचार स्पष्ट रूपसे लावेगी ॥ १०४ ॥ हे पुन्नि, वह लिलताङ्ग तेरी बुश्चाके ही पुत्र उत्पन्न हुश्चा है श्रौर वही तेरी भर्ता होगा । यह समागम ऐसा श्चा मिला है मानो जिस बेलको खोज रहे हों वह स्वयं ही श्चपने पांवमें श्चा लगी हो ॥ १०६ ॥ हे पुत्री, तेरी मामी श्चाज श्चा रही है इसलिये उन्हें लानेके लिये हम लोग भी उनके सन्मुख जाते हैं ऐसा कहकर राजा वश्चदन्त उठकर वहांसे बाहिर चले गये ॥ १०७ ॥

राजा गये ही थे कि उसी चए पण्डिता सखी च्या पहुँची। उस समय उसका मुख प्रफुक्षित हो रहा था च्योर मुखकी प्रसन्न कान्ति कार्यकी सफलताको सूचित कर रही थी। वह च्याकर
श्रीमतीसे बोली।। १०८।। हे कन्ये, तू भाग्यसे बढ़ रही हैं (तेरा भाग्य बड़ा बलवान हैं)।
च्याज तेरा मनोरथ पूर्ण हुच्या हैं। मैं विस्तारके साथ सब समाचार कहती हूँ, तू सावधान होकर
सुन।। १०६।। उस समय मैं तेरी च्याज्ञासे चित्रपट लेकर यहांसे गई च्योर च्यानेक च्याख्योंसे भरे
हुए महापूत नामक जिनालयमें जा ठहरी।। ११०॥ मैने वहाँ जाकर तेरा विचिन्न चित्रपट फैलाकर रख दिया। च्याने च्यापको पण्डित माननेवाले कितने ही मूर्च लोग उसका च्याशय नहीं

१ मनः म०, ल० । २ सतोः । ३ धुरन्धरः । ४ विद्युताई—ल० । ५ पञ्चाशत्सहस्र-संख्यानि । ६ युवयोः । ७ भविष्यति । ८ गृहीत्वा स्त्रागिमध्यति । ६ पितुर्भगिन्याः पुत्रः । १० इदं पदं देहलीदीपन्यायेन सम्बन्धनीयम् । ११ संस्कृतः भवति । १२ स्त्राममुखं गन्छामः । १३ तदा ल० । १४० तवाशातः ।

तौ तु वासवदुर्वान्तौ यावली'कविचचयो । द्यासमपट्टकं हृष्टा स्वानुमानादवोचताम् ॥११२॥ पट्टकार्यं स्कुटं विद्वो जातिस्मृतिमुपेयुषी । व्यक्तिखद्गाजपुत्रीदं स्वपूर्वभवचेष्टितम् ॥११३॥ इति नागरिकरवेन प्रवृत्तौ नायकमुवी । ताववोचं विहस्याहं चिरात् स्यादिदमीदृशम् ॥११४॥ इटात् मकृतगृद्वार्थं संप्रश्ने च मया कृते । जोष'मास्तां विलचो तौ मुकीभूय ततो गतौ ॥११५॥ "श्वसुर्यस्ते युवा वक्रकह्नस्त्रागमत्ततः । दिव्येन वपुषा कान्त्या दीष्त्र्या चानुपमो सुवि ॥११६॥ अथ प्रदक्तियािकृत्य भव्यस्तिजनमन्दिरम् । स्तृत्वा प्रयाग्य चाम्यच्यं पट्टशालामुपासदत् ॥११७॥ वर्षानायितम्त्रेदं पट्टकं तत्र श्रीमानिदमवोचत । 'व्ज्ञातपूर्वमिवेदं मे चरितं पट्टकस्थितम् ॥११८॥ वर्षानातितमन्नेदं विलस्कर्मं विराजते । 'व्ज्ञातपूर्वमिवेदं मे चरितं पट्टकस्थितम् ॥११८॥ अहो सुनिपुणं चित्रकर्मं विराजते । स्त्रस्तानिवित्तं हारि रेखामाधुर्यसङ्गतम् ॥१२०॥ अहो सुनिपुणं चित्रकर्मंदं विलसच्छ्वि । रसभावान्वितं हारि रेखामाधुर्यसङ्गतम् ॥१२०॥ अत्रास्मद्रवसम्बन्धः ' पूर्वोऽलेखि' सविस्तरम् । 'श्वीप्रभाधिपतां साज्ञात् पश्यामीवेह मामिकाम् ॥१२१॥ अहो स्त्रीरूपमन्नेदं नितरामभरोचते । स्वयस्त्रमङ्गसंवादि ( विचन्नाभरयोऽज्वलम् ॥१२२॥

समभ सके। इसलिये देखकर ही वापिस चले गये थे।। १११ ।। हां, वासव और दुर्दान्त, जो मूठ बोलनेमें बहुत ही चतुर थे, हमारा चित्रपट देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर अपने अन-मानसे बोले कि हम दोनों चित्रपटका स्पष्ट श्राशय जानते हैं। किसी राजपत्रीको जाति-स्मरण हमा है. इसलिये उसने अपने पूर्व भवकी समस्त चेष्टाएँ लिखी है ॥ ११२-११३ ॥ इस प्रकार कहते-कहते वे बड़ी चतुराईसे बोले कि इस राजपुत्रीके पूर्व जन्मके पति हम ही है। मैने बहुत देर तक हँसकर कहा कि कदाचित ऐसा हो सकता है ॥ ११४ ॥ श्रनन्तर जब मैने उनसे चित्र-पटके गृद्ध अर्थों के विषयमें प्रश्न किये श्रीर उन्हें उत्तर देनेके लिये बाध्य किया तब वे चुप रह गये श्रीर लज्जित हो चपचाप वहाँसे चले गये । ११४।। तत्पश्चात् तेरे श्रुसरका तरुण पुत्र वज्जजंघ वहाँ श्राया, जो अपने दिव्य शरीर, कान्ति श्रीर तेजके द्वारा समस्त भत्त्वमें श्रनपम था ॥ ११६॥ उस भन्यने आकर पहले जिनमन्दिरकी प्रदिज्ञा दी। फिर जिनेन्द्रदेवकी स्तुति कर उन्हें प्रणाम किया, उनकी पूजा की और फिर चित्रशालामें प्रवेश किया ॥ ११७ ॥ वह श्रीमान इस चित्रपट-को देखकर बोला कि ऐसा मालूम होता है मानो इस चित्रपटमें लिखा हुआ चरित्र मेरा पहले का जाना हुआ हो।। ११८।। इस चित्रपटपर जो यह चित्र चित्रित किया गया है इसकी शोभा-बाग्गिके श्रागोचर है। यह चित्र लम्बाई चौड़ाई उंचाई श्रादिके ठीक-ठीक प्रमाण्से सहित है तथा इसमें ऊंचे नीचे सभी प्रदेशोंका विभाग ठीक-ठीक दिखलाया गया है।। ११९।। ऋहा, यह चित्र बड़ी चतुराईसे भरा हुआ है, इसकी दीप्ति बहुत ही शोभायमान है, यह रस और भावोंसे सहित है, मनोहर है तथा रेखाओंकी मधुरतासे संगत है।। १२०।। इस चित्रमें मेरे पूर्वभवका सम्बन्ध विस्तारके साथ लिखा गया है। ऐसा जान पढ़ता है मानो मैं श्रपने पूर्वभवमें होनेवाले श्रीप्रभ विमानके अधिपति ललिताङ्गदेवके खामित्वको साचात् देख रहा हूँ।। १२१।। श्रहा, यहाँ यह स्त्रीका रूप अत्यन्त शोभायमान हो रहा है। यह अनेक प्रकारके आभरगोंसे

१ मृषा । २ पट्टे स्थितार्थम् । ३ जानीवः । ४ झात्मानं नायकं ब्रुवात इति । ५ तृष्णीम् । ६ लांजतौ । उक्कञ्च विदग्धचृणामणौ—'विलच्चो विस्मयान्वितः' इत्येतस्य व्याख्यानावसरे 'श्रास्मनश्चिरते सम्यग्जातेऽन्तर्यस्य जायते । श्रपत्रपातिमहती स विव्च इति स्मृतः ॥' इति । ७ वरः । ८ तैजसा । ६ श्रवलोक्य । 'निवर्णनं द्व निध्यानं दर्शनालोकनेच्रणम् ।' इत्यमरः । १० पूर्विस्मन् ज्ञातम् । ११ पटे । १२ 'श्रायामसंश्रितं मानिमह मानं निगद्यते ।' नाहसश्रितमुन्मानं प्रमाणं व्याससंश्रितम् ॥'' १३ सम्बन्धं छ० । १४ पौर्वोऽलेखि म० । १५ श्रीप्रमविमानाधिपतिस्वं लिलताङ्कत्वम् । १६ समानम् ।

किन्तवत्र कितिचत् करमाद् गृहानि प्रकृतानि भोः । मन्ये सम्मोहनायेदं जनानामिति चित्रितम् ॥१२२॥ ऐशानो लिखितः करूपः श्रीप्रभं च प्रभास्वरम्' । 'श्रीप्रभाधिपतेः पार्श्वं दिशितेयं स्वयम्प्रभा ॥१२४॥ करूपानोकहवीधीयम् इदमुत्पक्कः सरः । दोलागृहमिदं रम्यं रम्योऽयं कृतकाचलः ॥१२५॥ कृतप्रग्यकोपेयं दिशितात्र पराङ्मुखो । मन्दारवनवीध्यन्ते लतेव पवनाहता ॥१२६॥ 'कनकादितदे क्रीडा लिखता दिशितावयोः । इतो मिण्यतदोस्पर्यमाकाग्रहपदावृते' ॥१२०॥ निगृह' प्रेमसद्भावकैतवापादितेर्घ्यम । शरयोस्सक्ने मदुस्सक्नात्" बलात् पादोऽपितोऽनया ॥१२८॥ मिण्नुपुरमक्कारचारुणा चरणेन माम् । ताडयन्तीह संरुद्धा काञ्च्या सख्येव गौरवात् ॥१२८॥ कृतव्यलीककोपं मां प्रसादिवतुमानता । स्वोत्तमाक्ने न पादौ मे घटयन्तीह दिशिता ॥१३०॥ श्रच्युतेन्द्रसमायोगगुरु पूजादिविस्तरः । दिशितोऽत्र निगृहस्तु भावः प्रग्ययजो मिथः ॥१३३॥ इह प्रग्ययकोपेऽस्याः पाद्योनिपतिब्रहः । कर्णोत्पलेन मृदुना ताक्यमानो न दिशितः ॥१३३॥ सालक्तकपदाक्नुष्टमुद्रयाऽस्मदुरःस्थले । वाल्लभ्यलाञ्च्यनं दत्तं प्रियया नात्र दिशितम् ॥१३३॥

उज्जवल है श्रीर ऐसा जान पड़ता है मानो स्वयंप्रभाका ही रूप हो ॥ १२२ ॥ किन्त इस चित्रमें कितने ही गृढ विषय क्यों दिखलाये गये हैं ? मालूम होता है कि श्रन्य लोगोंको मोहित करने-के लिये ही यह चित्र बनाया गया है।। १२३।। यह ऐशान स्वर्ग लिखा गया है। यह देदीप्यमान श्रीप्रभविमान चित्रित किया गया है और यह श्रीप्रभविमानके ऋधिपति ललिताङ्गर्वके समीप स्वयंप्रभादेवी दिखलाई गई हैं।। १२४।। यह कल्पवृत्तोंकी पंक्ति है, यह फूले हुए कमलोंसे शोभायमान सरोवर है, यह मनोहर दोलागृह है और यह अत्यन्त सुन्दर कृत्रिम पर्वत है ॥ १२४॥ इधर यह प्रणय कोप कर पराङ्मुख बैठी हुई स्वयंप्रभा दिखलाई गई है जो कल्पवृत्तोंके समीप वायुसे भकोरी हुई लताके समान शोभायमान हो रही है।।१२६।। इधर तट भाग पर लगे हुए मिएयोंकी फैलती हुई प्रभारूपी परदासे तिरोहित मेरुपर्वतके तट पर हम दोनोंकी मनोहर की दा दिखलाई गई है।। १२७ ।। इधर, श्रन्त:करण में छिपे हुए प्रेमके साथ कपटसे कुछ ईर्ष्या करती हुई स्वयंप्रभाने यह अपना पैर हठपूर्वक मेरी गोदीसे हटाकर शय्याके मध्यभाग पर रक्ला है।। १२८॥ इधर, यह खयंप्रभा मणि-मय न-पुरोंकी भंकारसे मनोहर श्रपने चरणकमलके द्वारा मेरा ताड़न करना चाहती है परन्त गौरवके कारण ही मानो सखीके समान इस करधनीने उसे रोक दिया है ॥ १२६ ॥ इधर दिखाया गया है कि मैं बनावटी कोप किये हुए बैठा हूँ और मुक्ते प्रसन्न करनेके लिये अति नम्रीभत हुई स्वयंत्रभा श्रपना मस्तक मेरे चरणों पर रख रही है।। १३०॥ इधर यह श्राच्युत स्वर्गके इन्द्रके साथ हुई भेंट तथा पिहितास्रव गुरुकी पूजा श्रादिका विस्तार दिखलाया गया है और इस स्थान पर परस्परके प्रेम भावसे उत्पन्न हुआ रति आदि भाव दिखलाया गया है ॥ १३१ ॥ यद्यपि इस चित्रमें श्रानेक बातें दिखला दी गई हैं; परन्तु कुछ बातें छट भी गई हैं। जैसे कि एक दिन मैं प्रण्य-कोपके समय इस स्वयंप्रभाके चरणोंपर पड़ा था और यह अपने कोमल कर्णफूलसे मेरा ताड़न कर रही थी; परन्तु वह विषय इसमें नहीं दिखाया गया है ॥ १३२ ॥ एक दिन इसने मेरे वद्यास्थल पर महावर लगे हुए अपने पैरके अंगुठेसे छाप लगाई थी। वह छाप क्या थी मानो 'यह हमारा पति है' इस बातको सूचित करनेवाला चिह्न

१ प्रभास्करम् ऋ०। २ विमानम्। ३ मे६। ४ यवनिका। ५ नितरां गूढ़ो निग्दुः, प्रेम्पः सद्भावः ऋस्तित्वं प्रेमसद्भावः । निग्दुः प्रेमसद्भावो यस्याः सा। कैतवेनापादिता ईर्प्या यस्याः सा। निग्दुर्प्रेमसद्भावा चासौ कैतवापादितैष्यां च तया। ६ मध्ये। ७ ऋहात्। ८ गुरुः पिहितास्रवः। ६ रहित । १० वल्लभाया भावो वाल्लभ्यं तस्य चिह्नम्।

कपोलफलके चास्याः 'फलिनीफलसित्विषि । लिखकालेख्य'पन्नािण नाहमन्न निद्शितः ॥१३४॥ नृनं स्वयम्प्रभाचर्याहस्तनेषुण्यमीदशम् । नान्यस्य स्प्रोजनस्येदक् प्रावीण्यं स्यात् कलाविधौ ॥१३५॥ इति प्रतक्ष्यस्त्रे पर्याकुल इव चणम् । इन्यान्तःकरणोऽध्यासीत् पिकमप्यामीलितेच्चः ॥१३६॥ उदमुलोचनश्चायं दशामन्त्या मिवोपयन् । दिष्ट्या संधारितोऽभ्येत्य तदा सख्येव मृच्छ्या ॥१३६॥ तद्वस्थं तमालोक्य नाहमेवोन्मनायिता । चित्रस्थान्यिष रूपाण् प्राया न्त्रायोऽन्तराईताम् ॥१३८॥ प्रत्याश्वासमथानीतः सोपायं परिचारिभः । त्वद्पितमनोवृक्तः सोऽद्कांच्वन्म यीद्शः ॥१३८॥ प्रत्याश्वासमथानीतः सोपायं परिचारिभः । त्वद्पितमनोवृक्तिः सोऽद्कांच्वन्म यीद्शः ॥१३८॥ प्रत्याश्वासमथानीतः सोपायं परिचारिभः । त्वद्पितमनोवृक्तिः सोऽद्कांच्वन्म यीद्शः ॥१३९॥ प्रत्युक्तश्च मयेन्यस्त स्त्रीसगै त्यैकनायिका । दुहिता मातुलान्यास्ते श्रीमतीति पतिवरा ।॥१४९॥ तां विद्धि मद्नस्येव पताकामुञ्चलांशुकाम् । स्त्रीसृष्टेरिव निर्माण् रेखां माधुर्यशालिनीम् ॥१४२॥ समम्ययोवनारम्भसूत्रपातैरिवायतैः । दृष्टिपातैः रिचमूस्तस्याः श्लाघते शरकीशन्तम् ॥१४३॥ लच्मीकराग्रसंसक्तलीलाम्बुजितगीपया । तह्वस्त्रेन्दुः सदा भाति नृनं दन्तांशुपेशलः ॥१४॥

ही था। परन्तु वह विषय भी यहाँ नहीं दिखाया गया है।। १३३।। मैंने इसके प्रियंगु फलके समान कान्तिमान कपोलफलक पर कितनी ही बार पत्र-रचना की थी, परन्त वह विषय भी इस चित्रमें नहीं दिखाया है।। १३४।। निश्चयसे यह हाथकी ऐसी चतुराई खयंप्रभाके जीवकी ही है क्योंकि चित्रकलाके विषयमें ऐसी चतुराई अन्य किसी खोके नहीं हो सकती ॥ १३५ ॥ इस प्रकार तर्क-वितर्क करता हुन्ना वह राजकुमार ज्याकुलकी तरह शुन्यहृदय श्रीर निमीलितनयन होकर चणभर कुछ सोचता रहा।। १३६॥ उस समय उसकी आँखोंसे आंस् भर रहे थे वह अन्तकी मरण अवस्थाको प्राप्त हुआ ही चाहता था कि दैव योगसे उसी समय मुच्छनि सखीके समान श्राकर उसे पवड़ लिया, श्रथीत वह मुर्चिछत हो गया ॥ १३७ ॥ उसकी वैसी अवस्था देखकर केवल मुझे ही विषाद नहीं हुआ था; किन्तु चित्रमें स्थित मुर्तियोंका श्चन्तः करण भी श्रार्द्ध हो गया था।। १३८।। श्चनन्तर परिचारकोंने उसे श्चनेक उपायोंसे सचेत किया किन्तु उसकी चित्तवृत्ति तेरी ही श्रोर लगी रही। उसे समस्त दिशाएँ ऐसी दिखती थीं मानो तुमसे ही ज्याप्त हों।। १३६ ॥ थोड़ी ही देर बाद जब वह सचेत हुआ तो मुमसे इस प्रकार पूछने लगा कि हे भद्रे, इस चित्रमें मेरे पूर्व भवकी ये चेष्टाएँ किसने लिखी है ? ॥ १४०॥ मैंने उत्तर दिया कि तुम्हारी मामीकी एक श्रीमती नामकी पुत्री है वह स्त्रियोंकी सृष्टि की एक मात्र मुख्य नायिका है-वह स्त्रियोमें सबसे श्रिधिक सुन्दर है और पति-वरण करनेके योग्य श्रवस्थामें विद्यमान है- श्रविवाहित है।। १४१ ॥ हे राजकुमार, तुम उसे उज्ज्वल वस्नसे शोभाय-मान कामदेवकी पताका हो समको, अथवा स्त्रीसृष्टिकी माधुर्यसे शोभायमान अन्तिम निर्माण-रेखा ही जानो अर्थात स्त्रियोंमे इससे बढ़कर सुन्दर स्त्रियोंकी रचना नहीं हो सकती॥ १४२॥ उसके लम्बायमान कटाच क्या हैं मानी पूर्ण यौवनके प्रारम्भको सूचित करनेवाले सूत्रपात ही हैं। उसके ऐसे कटानोंसे ही कामदेव अपने वाणोंके कौशलकी प्रशंसा करता है अर्थात उसके लम्बायमान कटाचोंको देखकर मालूम होता है कि उसके शरीरमें पूर्ण यौवनका प्रारम्भ हो गया है तथा कामदेव जो अपने वाणोंकी प्रशंसा किया करता है सो उसके कटाचोंके भरोसे ही किया करता है ॥ १४३ ॥ उसका मुखरूपी चन्द्रमा सदा दांतोंकी उज्ज्वल किरणोंसे शोभाय-

१ फिल्मी प्रियडगुः । २ मक्तिकापत्राणि । ३ चिन्तयित स्म । ४ ईषत् । ५ मरणावस्थाम् । "मुदिदृक्षायतोच्छ्वासा ज्वरदाहाशनारुचीः । सम्मूच्छेनिमादमोहान्ताः कान्तामाप्नोत्यनाप्य ना॥" ।६ दुर्मना इवाचिरता । ७ स्त्रगच्छन् । ८ पुनरुजीवनम् । ६ त्वया निर्वृत्ताः । १० लब्धचैतन्यः । ११ पटे । १२ पूर्वभवचेष्टितम् । परेहितम् म०, ट० । १३ स्त्रीसृष्टेः । १४ कन्यका । १५ उज्ज्वलवस्त्राम् । उज्ज्वलकान्ति च । १६ जीवरेखाम् । १७ स्मरः ।

मान रहता है। इसलिये ऐसा जान पड़ता है मानो लद्दमीके हाथमें स्थित कीड़ाकमलको ही जीतना चाहता हो ॥ १४४ ॥ चलते समय, उसके लाचा रससे रंगे हए चरणोंको लालकमल सममकर भ्रमर शीघ्र ही घेर लेते हैं ॥ १४४ ॥ उसके कर्णफल पर बैठी तथा मनोहर शब्द करती हुई भ्रमरियाँ ऐसी माल्यम होती है मानो उसे कामशास्त्रका उपदेश ही दे रही हों श्रीर इसीलिये वे ताड़ना करने पर भी नही हटती हों।। १४६।। राजा वज्जदन्तकी प्रियपुत्री उस श्रीमतीने ही इस चित्रमें अपना कलाकौशल दिखलाया है।। १४७।। जो लद्मीकी तरह अनेक अर्थीजनोके द्वारा प्रार्थनीय है अर्थात जिसे अनेक अर्थीजन चाहते हैं। जो यौवनवर्ता होनेके कारण स्थल और कठोर स्तनोंसे सिहत है तथा जो अच्छे-अच्छे मनुष्यों द्वारा खोज करनेके योग्य है अर्थात दुर्लभ है, ऐसी वह श्रीमती आज श्रापकी खोज कर रही है आपकी खोजके लिये ही उसने मुक्ते यहाँ भेजा है। इसलिये समभाना चाहिये कि आपके समान और कोई पुरयवान नहीं है ॥ १४८ ॥ वह प्यारी श्रीमती आपका स्वर्गका (पूर्वभव का) नाम ललिताङ्क बतलाती है। परन्तु वह मूठ है क्योंकि श्राप इस मनुष्य-भवमं भी सौम्य तथा सुन्दर श्रगोके धारक होनेसे साचात लिलताङ्क दिखाई पड़ते हैं।। १४९।। इस प्रकार मेरे कहने पर वह राजकुगार कहने लगा कि ठीक परिडते, ठीक, तुमने बहुत अन्छा कहा। अभिलिषत पदार्थोंकी सिद्धिमें कमींका उदय भी बड़ा विचित्र होता है ॥ १४० ॥ देखा, श्रनुकूलताको प्राप्त हुत्रा कर्मीका उदय जीवोंको जन्मान्तरसे लाकर इस दूसरे भवमें भी शीघ्र मिला देता है।। १४१।। अनुकुलताको प्राप्त हथा दैव अभीष्ट पदार्थको किसी दूसरे द्वीपसे, दिशाश्चोके अन्तसे, किसी अन्तरीप (टापू) से अथवा समुद्रसे भी लाकर उसका संयाग करा देता है।। १५२॥ इस प्रकार जो श्रमंक वचन कह रहा था, जिसके हाथसे पसीना निकल रहा था तथा जिसे कीतृहल उत्पन्न हो रहा थी, ऐसे उस राजकुमार वजाजंघने हमारा चित्रपट श्रपने हाथमें ले लिया और यह श्रपना चित्र हमारे हाथमें सौंप दिया। देख, इस चित्रमें तेरे चित्रसे मिलते-जलते सभी विषय स्पष्ट दिखाई दे रहे है ॥ १४३-१४४ ॥ जिस प्रकार प्रत्याहारशास्त्र ( व्याकरणशास्त्र ) में सूत्र, वर्ण और धातुत्रोंके

१ उपदेशं कर्तुम्। २ नापसरन्ति। ३ मृगिथितुं योग्या। ४ भवन्तम्। ५ स्वर्गे। ६ कारगोन। ७ मनोज्ञावयवः। ८ चेष्टितम्। ६ श्रदृष्टपदार्थः।—मभीष्टार्थ-श्र०, प०, स०, ल०। १० संघट्टयस्याश्च श्र०, प०, स०, द०। ११ श्रतुकूलताम्। १२ षारिमध्यद्वीपात्। १३ श्रतुकूलताम्। १४ ब्रवन्। १५ समर्पयत् श्र०, प०, स०, द०। १६ सटशम्। १७ भावानु—श्र०, प०, स०, द०, ल०। १८ श्राङ्मिलस्यादि।

इदमर्पयता नृनम् श्रनुरागो मनोगतः । त्वन्मनोरथसंसिद्धौ 'स्त्यक्कारोऽपितोऽसुना ॥१५६॥ ततः करं प्रसायांथें पुनर्दर्शनमस्तु ते । व्रज व्रजाम इत्युद्धीः निरगात् स जिनालयात् ॥१५७॥ गृहीत्वाहं च तद्वार्ताम् इहागामिति पण्डिता । प्रसारितवती तस्याः पुरस्ताच्चित्रपट्टकम् ॥१५८॥ तिश्ववंर्यं चिरं जातप्रत्यया सा समारवसीत् । विरोदप्रौद्धसंतापा चातकीव घनाधनम् ॥१५८॥ यथा शरवदीतीरपुलिनं हंसकामिनी । भन्यावली यथाध्यात्मशास्त्रं प्राप्य प्रमोदते ॥१६०॥ यथा कुसुमितं चृतकाननं कलकिष्ठका । द्वीपं नन्दीरवरं प्राप्य यथा वा पृतनामरी ॥१६१॥ तथेदं पट्टकं प्राप्य श्रीमत्यासीदनाकुला । मनोज्ञेष्टार्थसम्पत्तिः कस्य वा नोत्कतां हरेत् ॥१६२॥ ततः कृतार्थतां तस्या समर्थयितुकामया । प्रोचे पण्डितया वाचं श्रीमत्यवसरोचितम् ॥१६३॥ दिच्छा कर्याणि कस्याणान्यचिरात्वमवाप्नुहि । प्रतीहि प्राणनाथेन प्रत्यासन्नं समागमम् ॥१६४॥ मागमस्त्वमनाश्वासं स' जोषं त्रात्वानिति । मया सुनिपुणं तस्य भावस्त्वय्युपलितः ॥१६५॥ चिरं विलम्बतो द्वारे वीक्ते मां गुदुर्युद्धः । व्रजश्विप सुगे स्मागे स्वलस्येव पदे पदे ॥१६६॥

अनुबन्धका कम स्पष्ट रहता है उसी प्रकार इस चित्रमें भी रेखाओं, रंगों और अनुकूल भावोंका कम अस्यन्त स्पष्ट दिखाई दे रहा है अर्थान् जहां जो रेखा चाहिये वहाँ वही रेखा खींची गई है; जहाँ जो रंग चाहिए वहाँ वही रंग भरा गया है और जहाँ जैसा भाव दिखाना चाहिये वहाँ वैसा ही भाव दिखाया गया है ॥ १४४ ॥ राजकुमारने तुमे यह चित्र क्या सौंपा है मानो अपने मनका अनुराग ही सौंपा है अथवा तेरे मनोरथको सिद्ध करनेके लिये सत्यंकार (बयाना) ही दिया है ॥ १४६ ॥ अपना चित्र मुमे सौंप देनेके बाद राजकुमारने हाथ फैलाकर कहा कि हे आर्ये, तेरा दर्शन फिर भी कभी हो, इस समय जाओ, हम भी जाते हैं। इस प्रकार कहकर वह जिनालयसे निकलकर बाहिर चला गया ॥ १४७ ॥ और मैं उस समाचारको प्रहुण कर यहाँ आई हूँ । ऐसा कहकर पण्डिताने विश्वजंघका दिया हुआ चित्रपट फैलाकर अीमतीके सामने रख दिया ॥ १४८॥

उस चित्रपटको उसने बड़ी देर तक गौरसे देखा, देखकर उसे अपने मनोरथ पूर्ण होनेका विश्वास हो गया और उसने सुखकी सांस ली। जिस प्रकार चिरकालसे संतप्त हुई चातकी मेघका आगमन देखकर हिर्षत होती है, जिस प्रकार हंसी शरद ऋतुमें किनारेकी निकली हुई जमीन देखकर प्रसन्न होती है, जिस प्रकार भव्य जीवोंकी पंक्ति अध्यात्मशास्त्रको देखकर प्रमुदित होती है, जिस प्रकार कोयल फूले हुए आमोंका वन देखकर आनिन्दत होती है और जिस प्रकार देवींकी सेना नन्दीश्वर द्वीपको पाकर प्रसन्न होती है; उसी प्रकार श्रीमती उस चित्रपटको पाकर प्रसन्न हुई थी। उसकी सब आकुलता दूर हो गई थी। सो ठीक ही है अभिलियत वस्तुकी प्राप्ति किसकी उत्कंटा दूर नहीं करती ?।। १४६-१६२।। तत्पश्चात् श्रीमती इच्छानुसार वर प्राप्त होनेसे कृतार्थ हो जावेगी इस बातका समर्थन करनेके लिये पिण्डता श्रीमतीसे उस अवसरके योग्य बचन कहने लगी।। १६३।। कि हे कल्यािण, देवयोगसं अब तू शीघ ही श्रोनक कल्याण प्राप्त कर। तू विश्वास रख कि अब तेरा प्राण्ताथके साथ समागम शीघ ही होगा।। १६४।। वह राजकुमार वहांसे चुपचाप चला गया इसिलये अविश्वास मत कर, क्योंकि उस समय भी उसका चित्त तुममें ही लगा हुआ था। इस बातका मैंने अच्छी तरह निश्चय कर लिया है।। १६५॥। वह जाते समय दरवाजेपर बहुत देर तक विलम्ब करता रहा, बार बार सुमे देखता था

१ सत्यापनम् । २ प्रसारयित स्म । ३ प्रश्वदः । ४ उन्मनस्कतां चित्तव्याकुलताम् । ५ प्रोच्यते स्म । ६ श्रेयांसि । ७ विश्वासं कुरु । ८ संयोगम् । १ त्र्राविश्वासम् । १० वज्रजङ्घः । ११ तृष्णीम् । १२ सुखेन गम्यतेऽस्मिन्निति सुगस्तस्मिन् ।

'समयते जूम्भते किञ्चित् स्मरस्याराहिलो केते । श्विसत्युष्याञ्च दोर्घेञ्च पदुरस्मिन् स्मरज्वरः ॥१६७॥ तमेव बहुमन्येते पितरी ते नरोत्तमम् । नृपेन्द्रो भागिनेयत्वाद् भ्राष्ट्रीयत्वाष्ट्य देव्यसी ॥१६८॥ लक्ष्मीवान् कुलजो दश्चः स्वरूपोऽभिमतः सताम् । इत्यनेको गुग्गमाः तस्मश्वस्ति वरोचितः ॥१६९॥ सपरनी श्रीसरस्वत्योः भूत्वा त्वं तदुरोगृहे । चिरं निवस कर्त्याण्य कर्त्याग्यशतमागिनी ॥१७०॥ 'सामान्येनोपमानं ते लष्मीनैंव सरस्वती । यतोऽपूर्वंव लष्मीस्वम् श्रन्येव च सरस्वती ॥१७९॥ भिदेलिमदले शश्चत्रस्कोचिनि रजोजुपि । सा श्रीरंश्रीःरिवोद्धृता कुशेशयकुटीरके ॥१७२॥ सरस्वती च सोष्कृष्टे 'वलिजह्वाअपरूलवे । 'रल्य्यजन्मा तयोः कत्यः' तवैवाभिजनः' शृचिः ॥१७६॥ सरस्वती च सोष्कृष्टे 'विवन्ते' तस्य मानसे । रमस्य राजहंसीय लता क्षार्यक्ति निवन्ते । १७७॥ युवयोर्श्वतं योगं कृत्वा यातु कृतार्थताम् । विधाता जननिर्वादात् ' मुच्येत कथमन्यथा ॥१७५॥ समाश्वसिहि तद्भद्दे चित्रमेप्यति ते वरः । त्वहरागमने पश्य पुरसुद्वेलकोतुकम्' ॥१७६॥

श्रीर मुखपूर्वक गमन करने-योग्य उत्तम मार्गम दलता हश्रा भी पद-पदपर खिलत हो जाता था। वह हमता था, जँभाई लेता था, कुछ स्मरण करता था, दर तक देखता था श्रीर उष्ण तथा लम्बी सांस छोड़ता था। इन सब चिह्नांसे जान पड़ता था कि उसमे कामज्वर बढ़ रहा है ।। १६१-१६७ ।। वह वक्रजंघ राजा वक्रदन्तका भानजा है स्त्रीर लह्मीमती देवीके भाईका पुत्र ( भतीजा ) है। इसिलिये तेरे माता पिता भी उसे श्रेष्ठ वर समभते हैं। इसके सिवाय वह लद्मीमान् है, उच्चकुलमें उत्पन्न हुन्ना है, चतुर है, सुन्दर है न्नौर सज्जनोंका मान्य है। इस प्रकार उसमें वरके योग्य अनेक गुर्ण विद्यमान है।। १६६॥ हे कल्याणि, तू लह्मी और सर-स्वतीकी सपत्नी (सौत) होकर सैकड़ों सखोंका अनुभव करती हुई चिरकाल तक उसके हुदय रूपी घरमे निवास कर ।। १७० ।। यदि सामान्य (गुणोंकी बराबरी ) की अपेचा विचार किया जावे तो लद्दमी और सरस्वती दोनों ही तेरी उपमा का नहीं पा सकतीं; क्योंकि त अनोखी लद्दमी है श्रीर श्रनोखी ही सरस्वती है। जिसके पत्ते फटे हुए है, जो सदा सकुचित (संकीर्ष) होता रहता है और जो परागरूपी धूलिसे सहित है ऐसे कमलरूपी भोपड़ीमें जिस लह्मीका जन्म हुआ है उसे लहमी नहीं कह सकते वह तो अलहमी है-दरिद्रा है। भला, तम्हें उसकी उपमा कैसे दी जा सकती है ? इसी प्रकार उच्छिष्ट तथा चख्रत जिह्नाके श्रप्रभागरूपी पल्लवपर जिसका जन्म हुआ है वह सरस्वती भी नीच कुलमें उत्पन्न होनेके कारण तेरी उपमाको प्राप्त नहीं क्योंकि तेरा कुल र्व्यातशय शुद्ध है-उत्तमकुलमे ही तू उत्पन्न हुई है।। १७१-१७३ ॥ हे लताङ्गि ( लताके समान क्रश श्रंगांको धारण करनेवाली ) जिस प्रकार पांचत्र मानस सरोवरमें राजहसी क्रीडा किया करती है उसी प्रकार तू भी लालिताङ्ग (वक्रजंघ) के पवित्र श्रीर एकान्त मनमं श्रनेक बर्षा तक कीडा कर ॥१७४॥ विधाता तम दोनोंका योग्य समागमकर क्रत्यक्रत्यपनेको प्राप्त हो: क्योकि यदि वह ऐसा नहीं करता अर्थात् तुम दोनोका समागम नहीं करता तो लोकनिन्दासे कैसे छटता ? ॥१७४॥ इसलिये हे भद्रे, धैर्य धर, तेरा पति शीघ्र ही स्रावेगा, देख, तेरे पतिके त्रागमनके लिये सारा नगर कैसा ऋतिशय कौतुकपूर्ण हो रहा है।। १७६॥

१ ईषद्वसित । २ जननीजनको । ३ चको । ४ भ्रातुपुत्रत्वात् । ५ लक्ष्मीमितिः । ६ समानधर्मेण् । सामान्येन इति पदिविभागः । ७ [भिजकपाटे ] भिजपणं च । ८ श्रश्रीः दिद्धा । ६ तृण्कुटीरे । १० चलजिह्मग्र-स्न०, द०, म०, ल० । ११ मुखे जन्म तयोः द० । १२ कृत स्नागतः । १३ कुलम् । १४ पवित्रे । 'विविक्षो पूर्विजनावित्यभिषानात् । १५ संख्याविशेषः । लतांगिमव म०, ल० । १६ कर्णिकारमथवा जिनतान्तम्लानगन्धगुण्तो जिनतान्तम् । सजने हि विधिरप्रतिमोहस्तस्य युक्तित्रटना प्रतिमोहः ॥' इत्यभिजनापवादात् । १७ उस्साहम् ।

इस्यादित'द्रतालांपैः श्रव्येस्तां सुखमानयत् । पण्डिता सां तु तद्यासीः नाधाण्यासीन्निराकुला ॥१७७॥ तावच चित्रणा बन्धुभीतिमातन्वता पराम् । गत्वार्थपथमानीतो वक्रबाहुर्महीपितः ॥१७८॥ 'स्वसुः पतिं स्वसारख 'स्वसीयख विलोकयन् । प्रापक्षकी परां भीतिं भेग्णे दृष्टा हि बन्धुता ॥१७९॥ सुखसंकथया काखित् स्थित्वा कालकलां पुनः । 'प्राप्नृणंकोचितां तेऽमी सिक्त्या ते लिम्सताः ॥१८०॥ चक्रवित्तिकृतां प्राप्य वक्रवाहुः स माननाम् । पिप्रिये ननु संभीत्ये सत्कारः प्रभुणा कृतः ॥१८९॥ यथासुत्तं च संतोपात् स्थितेष्वेवं सनाभिषुं । तत्रश्रक्षधरो वाचम् इत्यवोचत् स्वसुः पतिम् ॥१८२॥ यत्रिक्षिद्धद्वित्तं तुभ्यं वस्तुनालं । मालये । तद्गुहाण् यदि प्रीतिः मिय तेऽस्त्यनियन्त्रणाः ॥१८३॥ प्रतिस्थ परां कोटिम् श्रधिरोहित मे मनः । त्वं सतुककः स्यत्तिकः यन्त्रमाभ्यागतो गृहम् ॥१८५॥ विमष्टवन्धुरायातो गृहं मेडच सदारकः । 'संविभागोचितः कोऽन्यः प्रस्तावः स्यान्ममेदशः ॥१८५॥ तद्श्रवसरे वस्तु तन्न मे यन्न दीयते । प्रण्यिन् प्रण्यस्यास्य मा कृथा भन्नमर्थिनः ॥१८६॥ इत्युक्तः प्रेमनिष्नेन चक्रिणा प्रस्युवाच सः । त्वस्यसादात् ममास्येव सर्वं कं प्रार्थमच मे ॥१८७॥ 'स्तान्वनार्णितः स्वेन प्रयुक्तेनेति सादरम् । प्रण्यस्य परां भूमिम् श्रहमारोपि । तत्ववा ॥१८८॥ । । । । ।

इसतरह पण्डिताने वज्रजंघ सम्बन्धी अनेक मनोहर वातें कहकर श्रीमतीको सुखी किया, परन्तु वह उसकी प्राप्तिके विषयमें अब तक भी निराकुल नहीं हुई ॥ १७७॥

इधर परिडताने श्रीमतीसे जवतक सब समाचार कहे तबतक महाराज वज्रदन्त, विशाल भ्रातृप्रेमके साथ श्राधी दूर तक जाकर वज्जबाहु राजाको ले श्राये।। १७८।। राजा वजादन्त अपने बहनोई, बहिन और भानजेको देखकर परम श्रीतिको प्राप्त हुए सो ठीक ही है क्योंकि इष्टजनोंका दर्शन प्रीतिके लिये ही होता है।। १७६॥ तदनन्तर कुछ देर तक कुशल मंगलकी बातें होती रही और फिर चक्रवर्तीकी ओरसे सब पाहनोंका उचित सत्कार किया गया ॥ १८० ॥ स्वयं चक्रवर्तीके द्वारा किये हुए सत्कारको पाकर राजा वज्रवाह बहुत प्रसन्न हम्मा। सच है, स्वामीके द्वारा किया हम्मा सत्कार सेवकोंकी प्रीतिके लिये ही होता है।। १८१।। इस प्रकार जब सब बन्धु संतोषपूर्वक सुखसे बँठे हुए थे तब चक्रवर्तीने श्रपने बहनोई राजा वज्जबाहसे नीचे लिखे हुए वचन कहे।। १८२।। यदि श्रापकी मुभपर श्रसाधारण प्रीति है तो मेरे घरमें जो कुछ वस्तु आपको अच्छी लगती हो वहीं ले लीजिये ॥ १८३॥ आज आप पुत्र श्रीर स्त्री सहित मेरे घर पधारे है इसलिये मेरा मन श्रीतिकी श्रान्तम श्रवधिको श्राप्त हो रहा है ।। १८४ ।। श्राप मेरे इष्ट बन्ध है श्रीर श्राज पुत्र सहित मेरे घर आये हुए है इसलिये देनेके योग्य इससे बढकर और ऐसा कौनसा अवसर मुक्ते प्राप्त हो सकता है ? ॥ १८४॥ इसलिये इस अवसरपर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपके लिये न दे सकूँ। हे प्रण्यिन, मुक्त प्रार्थी-के इस प्रेमको भंग मत कीजिये ॥ १८६ ॥ इस प्रकार प्रेमके वशीभूत चक्रवर्तीके वचन सुनकर राजा वज्रबाहुने इस प्रकार उत्तर दिया। हे चिक्रिन, श्रापके प्रसादसे मेरे यहां सब कुछ है, बाज मैं श्रापसे किस वस्तुकी प्रार्थना कहे ? ।। १८७ ।। श्राज श्रापने सन्मानपूर्वक जो मेरे साथ स्वयं सामका प्रयोग किया है-मेंट आदि करके स्नेह प्रकट किया है सो मानो आपने मुक्ते

१ वज्रज्ञञ्चगतः । २ श्रीमती । ३ तत्प्राप्यै द०, छ० । ४ भगिन्याः । ५ भगिनीपुत्रम् । ६ बन्धुसमृहः । ७ श्रांतिथियोग्याम् । ८ सत्कारिवशेषम् । ६ प्रापिताः । १० मानताम् प०, स०, द०, ल०, ट० । सन्मानम् । ११—जातं प०, ग्रा०, स०, द०, छ० । १२ श्रानिकन्या । १३ परम-प्रकर्षाम् । १४ सपुत्रः । सतुष्कः म०, ल० । सपुत्रः श्रा०, द०, स० । १५ संविभागः [त्यागः] सम्भावना वा । १६ मम । १७ स्नेहाधीनेन । १८ प्रियवचनेन । १६ प्रापितः ।

कियनमात्रमिदं देव स्वापतेयं परिचयि । त्वयाद्यङ्करसी दिश्तलमेषापिता मिय ।।१८८॥ श्रहमद्य कृती धन्यो जीवितं श्वाच्यमद्य मे । यद्वीचितोऽस्मि देवेन स्नेहनिर्भरया दशा ।।१९०॥ परोपकृतये विश्वति श्रर्थवत्ता मबद्विधाः । लोके प्रसिद्धसाधुत्वाः शब्दा इव कृतागमाः ।।१९९॥ तदेव वस्तु वस्तुष्टके सोपयोगं यद्धिनाम् । श्रविभक्तधनायास्तु बन्धुताया विशेषतः ॥१९९॥ तदेतत् स्वैरसंभोग्यम् श्रास्ता सांन्यासिकं धनम् । न मे मानग्रहः कोऽपि त्वयि नानादरोऽपि वा ॥१९३॥ प्रार्थयेऽहं तथाप्येतत् युष्मदाज्ञां प्रपूजयन् । श्रीमती वज्रजङ्काय देया कन्योत्तमा त्वया ॥१९४॥ भागिनेयत्वमस्त्येकम् श्राभिजात्यं त्वया श्रीमती वज्रजङ्काय देया कन्योत्तमा त्वया ॥१९४॥ श्रामिनेयत्वमस्त्येकम् श्राभिजात्यं त्वया कृतः॥१९५॥ श्रथवेतत् खलूक्त्वायं स्वर्थाहित कन्यकाम् । हसन्त्याश्च त्वयाश्च प्रापूर्णकः इति श्रुतेः ॥१९६॥ तत्यसीद विभो दातुं भागिनेयाय कन्यकाम् । सफला प्रार्थना मेऽस्तु रव्हमारः सोऽस्तु तत्पतिः ॥१९६॥

स्नेहकी सबसे ऊंची भूमिपर ही चढ़ा दिया है ॥ १८८॥ हे देव, नष्ट हो जानेवाला यह धन कितनी-सी बस्तु है ? यह आपने सम्पन्न बनानेवाली अपनी दृष्टि मुक्तपर अपित कर दी है मेरे लिये यही बहुत है ॥ १८६॥ हे देव, आज आपने मुक्ते स्नेहसे भरी हुई दृष्टिसे देखा है इसलिये में आज कृतकृत्य हुआ हूं, धन्य हुआ हूं और मेरा जीवन भी आज सफल हुआ है ॥ १६०॥ हे देव, जिस प्रकार लोकमें शास्त्रांकी रचना करनेवाले तथा प्रसिद्ध धातुओंसे बने हुए जीव आजीव आदि शब्द परोपकार करनेके लिये ही अथेंको धारण करते है उसी प्रकार आप जैसे उत्तम पुरुष भी परोपकार करनेके लिये ही अथें (धनधान्यादि विभूतियों) को धारण करते है ॥ १९१॥

हे देव, आपको उसी वस्तुसे सन्तोष होता है जो कि याचकोंके उपयोगमें आती है और इससे भी बढ़कर सन्तोष उस वस्तुसे होता है जो कि धन आदिके विभागसे रहित (सिम्मिलित रूपसे रहनेवाले) बन्धुओंके उपयोगमें आती है।। १६२।। इसिलिये, आपके जिस धनको मैं अपनी इच्छानुसार भोग सकता हूं ऐसा वह धन धरोह्रररूपसे आपके ही पास रहे, इस समय मुक्ते आवश्यकता नहीं है। हे देव, आपसे धन नहीं मॉगनेमें मुक्ते कुछ आहंकार नहीं है और न आपके विधयमें कुछ आनादर ही है।। १६३।। हे देव, यग्पि मुक्ते किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है तथापि आपकी आजाको पूज्य मानता हुआ आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी श्रीमती नामकी उत्तम कन्या मेरे पुत्र वज्रजंघके लिये दे दीजिये॥ १९४॥ यह वज्रजंघ प्रथम तो आपका भानजा है, और दूसरे आपका भानजा होनेसे ही इसका उच्छुल प्रसिद्ध है। तीसरे आज आपने जो इसका सत्कार किया है वह इसकी योग्यताको पुष्ट कर रहा है।। १६४॥ अथवा यह सब कहना व्यर्थ है। वज्रजंघ हर प्रकारसे आपकी कन्या प्रहर्ण करनेके योग्य है। क्योंकि लोकमें ऐसी कहावत प्रसिद्ध है कि कन्या चाहे हँसती हो चाहे रोती हो, आतिथ उसका आधकारी होता है।। १६६॥ इसिलिये हे

१ श्रानाढ्यः श्राट्यः कियते यया सा । 'कृष्ण् करयो' खनर् । २ उपकाराय । ३ धनिकताम् । पद्ये श्रामिधेयवत्त्वम् । ''श्राथेंऽभिधेयरैवस्तुप्रयोजनिवृत्तिषु ।'' इत्यमरः । ४ -प्रसिद्धधातुत्वात् श्राण्, ल० । लोकप्रसिद्धधातुत्वात् स० । ५ स्त्रानुसारेण् निष्पन्नाः । कृतौ गताः म० । कृतागताः ट० । ६ युष्माकम् । ७ बन्धुसमृहस्य 'ग्रामजनबन्धुगजसहायात्त्तल्' इति समृहे तल् । ८ तत्कारणात् । ६ निचित्तम् । १० कुलजत्वम् । ११ भागिनेयत्वकृतम् । १२ वचनेनालम् । 'निषेधेऽलंखलौ स्त्वा' इति स्तवाप्रस्ययः । १३ -श्चास्त्रस्यश्च प०, म०, ल० । १४ श्राभ्यागतः । प्राध्णिकः ट० । १५ कुमारः कौमारः' इति द्वौ पाठौ 'त०, व०' पुस्तकयोः । कौमारः श्रा०, प०, स०, द०, म०, ल०, ट० । कुमारीहृद्वयं प्राप्तः ।

वस्तुवाहनसर्वस्वं ज्ञब्धमेवासकृत्मया । किं तेनाज्ञब्धपूर्वं नः क्रन्यारत्नं प्रदीयताम् ॥१९८॥ इति विज्ञापितस्तेन चक्रसृत् प्रत्यपद्यत । तथास्तु सङ्गमो यूनोः श्रनुरूपोऽनयोरिति ॥१९९॥ प्रकृत्या सुन्दराकारो वज्रजङ्कोऽस्त्वयं वरः । पतिवरा गुणैर्युक्ता श्रीमती चास्तु सा वभूः ॥२००॥ जन्मान्तरानुबद्धल्च प्रेमास्त्येवानयोरतः' । समागमोऽस्तु चन्द्रस्य ज्योस्नायास्तु यथोचितः ॥२०१॥ प्रागेव चिन्ततं कार्यं मयेदमतिमानुषम्' । विधिस्तु प्राक्तरामेव सावधानोऽत्र के वयम् ॥२०२॥ इति चक्रधरेखोक्तां वाचं संपूज्य पुर्ययधीः । वज्रवाहुः परां कोटि प्रीतेरध्याहरोह सः ॥२०३॥ वसुन्धरा महादेवी पुत्रकर्याणसम्पदा । तया प्रमदपूर्णोङ्गी न स्वाङ्गे नन्वमाक्तता ॥२०४॥ सा तदा सुत्रकर्याणसम्पदा । तया प्रमदपूर्णोङ्गी न स्वाङ्गे नन्वमाक्तता ॥२०५॥ मन्त्रमुख्यमहामात्यसेनापतिपुरोहिताः । 'सामन्ताश्च 'सपौरास्तत्कल्याणं बहुमेनिरे ॥२०६॥ कुमारो वज्रजङ्कोऽयम् श्चनङ्गसदराकृतिः । श्रीमतीयं रतिं रूपसम्पदा निर्जिगीपति ॥२०७॥ श्वभिरूपः" कुमारोऽयं 'सुरूपा कन्यकानयोः । श्चनुरूपोऽस्तु संवन्धः सुरदम्पतिजीज्ञयोः ॥२०८॥ इति प्रमद्विस्तारम् उद्वहक्तसुरं तदा । राजवेरम च संवृत्तं श्वियमन्यामिवाश्वितम् ॥२०९॥

स्वामिन, श्रपने भानजे वञ्जजंघको पुत्री देनेके लिये प्रसन्न होइए। मैं श्राशा करता है कि मेरी प्रार्थना सफल हो त्र्यौर यह कुमार वज्रजंघ हो उसका पति हो ॥ १९७॥ हे देव, धन सवारी श्रादि वस्तुएँ तो मुक्ते श्रापसे श्रानेक बार मिल चुकी है इसिलये उनसे क्या प्रयोजन है ? श्रावकी वार तो कन्या-रत्न दीजिये जो कि पहले कभी नहीं मिला था ॥१६८॥ इस प्रकार राजा वज्रवाहने जो प्रार्थना की थी उसे चक्रवर्तीने यह कहते हुए खीकार कर लिया कि आपने जैसा कहा है वैसा ही हो, युवावस्थाको प्राप्त हुए इन दोनोंका यह समागम अनुकूल ही है ॥ १९९ ॥ स्वभावसे ही सुन्दर शरीरको धारण करनेवाला यह वजाजंघ वर हो और अनेक गुणोंसे युक्त कन्या श्रीमती उसकी वधु हो ॥ २०० ॥ इन दोनोंका प्रेम जन्मान्तरसे चला त्रा रहा है इसलिये इस जन्ममें भी चन्द्रमा श्रीर चाँदनीके समान इन दोनोंका योग्य समागम हो ॥ २०१ ॥ इस लोकोत्तर कार्यका मैने पहलेसे ही विचार कर लिया था। अथवा इन दोनोंका दैव (कमेंका उदय ) इस विषयमें पहलेसे ही सावधान हो रहा है। इस विषयमें हम लोग कौन हो सकते हैं ? ॥२०२॥ इस प्रकार चक्रवर्तीके द्वारा कहे हुए वचनोंका सत्कार कर वह पवित्र बुद्धिका धारक राजा वज्रवाहु प्रीतिकी परम सीमापर आरूढ हुआ अत्यन्त प्रसन्न हुआ।। २०३।। उस समय वज्जांघकी माता वसुंधरा महादेवी अपने पुत्रकी विवाहरूप संपदासे इतनी अधिक हर्षित हुई कि अपने श्रंगमें भी नहीं समा रही थी।। २०४॥ उस समय वसुन्धराके शरीरमें पुत्रके विवाहरूप महोत्सवसे रोमांच उठ त्राये थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो हर्षके त्रांकुर ही हों ॥ २०४ ॥ मंत्री, महामंत्री, सेनापति, पुरोहित, सामन्त तथा नगरनिवासी आदि सभी लोगोने उस विवाहकी प्रशंसा की ।। २०६ ।। यह कुमार वज्रजंघ कामदेवके समान सुन्दर श्राकृतिका धारक है श्रीर यह श्रीमती श्रपनी सौन्दर्य-सम्पत्तिसे रितको जीतना चाहती है ॥ २०७ ॥ यह कुमार सुन्दर है श्रीर यह कन्या भी सुन्दरी है इसिलये दंव देवाङ्गनाश्रोंकी स्तीलाको धारण करनेवाले इन दोनोंका योग्य समागम होना चाहिये ॥ २०८ ॥ इस प्रकार श्चानन्द्के विस्तारको धारण करता हुआ वह नगर बहुत ही शोभायमान हो रहा था और

१ —नयोखि प० । —नयोर्पत स्र० । २ मानुषमितिकान्तः । ३ सममान्तदा स्र०, प०, स०, द०, त० । माति स्म । ४ व्यासम् । ५ नायकाः । ६ सपौरास्तु स० । ७ मनोज्ञः । ८ मनोज्ञा । 'प्राप्तरूप- सुरूपामिरूपा बुधमनोज्ञ योख्तियभिधानात् । ६ सभ्यग् वर्तते स्म ।

विवाहमण्डपारम्भं चक्रवितिनदेशतः'। 'महास्थपितरातेने परार्ष्यमणिकाञ्चनैः ।।२१०।।
चामीकरमयाः स्तम्भाः 'तलकुम्भर्महोद्यैः । रानोज्ज्वलैः श्रियं तेतुः नृपा इव नृपासनैः ।।२११।।
स्फाटिक्यो भित्तयस्तिम्म् जनानां प्रतिविम्बकैः । चित्रिता इव संरेजुः प्रेजि्णां चित्तरिकाः ।।२१२।।
मणिकुद्दिमभूरिस्मन् नीलरानैविनिर्मता । पुष्पोपहारैर्व्यस्चद् चौरिवातततारका ।।२१३।।
मुक्तादामानि लम्बानि 'तद्गर्भे व्यद्युतंस्तराम् । सफेनानि मृणालानि लम्बितानीव कौतुकात् ।।२१४॥
प्रश्रागमयस्तिस्मन् वेदिवन्धोऽभवत्पृष्ठः । जनानामिव चित्तस्थो रागस्तन्मदतां गतः ।।२१५॥
सुघोज्ज्वलानि कृटानि पर्यन्तेष्वस्य रेजिरे । तोषात् सुर्रावमानानि हसन्तीदात्मशोभया ॥२१६॥
वेदिका किटिस्त्रेण पर्यन्ते स्व परिष्कृतः । रामणीयकसीम्नेव रुद्धदिकने विश्वतः ॥२१७॥
रानैविरिचितं तस्य बभौ गोपुरमुच्चकैः । प्रोत्सर्षद्रत्नभाजालरिचतेन्द्रशरासनम् ॥२१८॥
सर्वरानमयस्तस्य द्वारयन्धो निवेशितः । लक्ष्म्याः प्रवेशनायेव पर्यन्तापितमङ्गलः ॥२१९॥
स तदाष्टाह्विकी पूजां चक्रे चक्रधरः पराम् । करुपवृत्तमहारूढिं महापूतिजनालये ॥२२०॥
वतश्चुभदिने सौम्ये लग्ने शुभमुहूर्त्तके । चन्द्रतारावलोपेते तज्जैः सम्यग्निरूपिते ॥२२॥

राजमहलका तो कहना ही क्या था? वह तो मानो दूसरी ही शोभाको प्राप्त हो रहा था, उसकी शोभा ही बदल गई थी।। २०६।। चक्रवर्तीकी आज्ञासे विश्वकर्मी नामक मनुष्यरह्नोंने महामूल्य रह्मों और सुवर्णसे विवाहमण्डप तैयार किया था।। २१०॥ उस विवाहमण्डपमें सुवर्णके खम्भे लगे हुए थे त्रार उनके नीचे रह्नोंसे शोभायमान बड़े-बड़े तलकुम्भ लगे हुए थे, उन तलकुम्भों से वे सुवर्णके खम्भे ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे कि सिहासनों से राजा सुशोभित होते है।।२११।। उस मण्डपमें स्फटिककी दीवालोपर श्रनेक मनुष्योंके प्रतिबिम्ब पड़ते थे जिनसे वे चित्रित हुई-सी जान पड़ती थीं श्रौर इसीलिये दर्शकोंका मन श्रतुराञ्चित कर रही थीं॥२१२॥ उस मण्डपकी भूमि नील रत्नोसे बनी हुई थी. उसपर जहां तहां फूल विखेरे गये थे। उन फूलोसे वह ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो तागश्चोंसे व्याप्त नीला श्राकाश ही हो ॥ २१३ ॥ उस मण्डपके भीतर जो मोतियोंकी मालाएँ लटकती थीं वे ऐसी भली मालूम होती थीं मानो किसीने कौतुकवश फेन सहित मुगाल ही लटका दिये हो ।। २१४ ।। उस मण्डपके मध्यमें पद्मराग मिग्योंकी एक बड़ी वेदी बनी थी जो ऐसी जान पड़ती थी मानो मनुष्योंके हृदयका अनुराग ही वेदीके आकारमें परिएत हो गया हो ॥ २१४ ॥ उस मण्डपके पर्यन्त भागमें चुनासे पुते हुए सफेद शिखर ऐसे शोभायमान होते थे मानो ऋपनी शोभासे संतुष्ट होवर देवोके विमानोकी हॅसी ही उड़ा रहे हों।। २१६।। उस मराडपके सब श्रोर एक छोटी सी वेदिका बनी हुई थी, वह वेदिका उसके काटसूत्रके समान जान पड़तो थी। उस वेदिकारूप कटि सुत्रसे घिरा हुआ वह मण्डप ऐसा मालूम होता था मानो सब श्रोरसे दिशाश्रोंको रोकनेवाली सौन्दर्यकी सीमासे ही घरा हो ॥ २१७॥ श्रनेक प्रकारके रत्नोसे बहुत ऊँचा बना हुआ उसका गोपुर-द्वार ऐसा मालूम होता था मानो रत्नोंकी फैलती हुई कान्तिके समृहसे इन्द्रधनुष ही बना रहा हो। ॥२१८॥ उस मण्डपका भीतरी द्रवाजा सब प्रकारके रत्नोंसे बनाया गया था श्रीर उसके दोनों स्रोर मङ्गल द्रव्य रखे गये थे, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो लदर्माके प्रवेशके लिये ही बनाया गया हो ॥ २१६ ॥ उसी समय वजादन्त चक्रवर्तीने महापूत चैत्यालयमें आठ दिन तक कल्पवृत्त नामक महापूजा की थी॥ २२०॥ तदनन्तर ज्योतिषयोके द्वारा बताया हुआ श्रभ

१ शासनात् । २ विश्वकर्मा । ३ भ्रःग्गी-२ गण्डः । ४ पश्यताम् । ५ तन्मण्डपान्तरे । ६ वेदिकानाम्ना हेमसूत्रत्रयेश । ७ ज्योतिःशास्त्रहेः ।

कृतोपशोभे नगरे समन्ताद्वख्तोरखे । सुरत्नोक इवाभाति परां दधित सम्पदम् ॥२२२॥ राजवेशमाङ्गखे सान्द्रचन्दनच्छ्रयोक्तिरं । पुष्पोपहारेरागुञ्जदिन्धिः कृतरोचिषि ॥२२३॥ सौवर्णकत्तरः पूर्णः पुर्यतोदेः सरत्नकैः । अभ्यपेचि विधानज्ञैः विधिवत्तद्वपूचरम् ॥२२४॥ तदा महानकथ्वानः शङ्ककोलाहलाकुलः । धनाडम्बरमाकम्य जज्ममे नृपमन्दिरे ॥२२५॥ करूयाखाभिषवे तस्मन् श्रीमतीवञ्जजङ्कयोः । स नान्ते वैशिकस्तोषिनभिरं न नर्नतं यः ॥२२६॥ वाराङ्गनाः पुरन्थ्यश्च पौरवर्गश्च तत्क्ष्यस् । पुण्यैः पुष्पाक्षतेः शेषां 'साशिषं तावत्तम्भयन्' ॥२२७॥ श्रत्वच्यायद्वदुकूलानि निष्यवार्थानि तौ तदा । चीरोदोमिमयानीव "पर्यधत्तामनन्तरम् ॥२२०॥ श्रत्याचनगृहे रग्ये 'प्राइसुखं सुनिवेशितौ । तावलङ्कारसर्वस्वं भेजनुर्मङ्गलोचितम् ॥२२९॥ चन्दनेनानुलिसौ तौ ललाटेन 'ललाटिकाम् । चन्दनद्विन्यस्तां दधनुः कौतुकोचिताम्' ॥२३०॥ चन्दनेनानुलिसौ तौ ललाटेन 'लिलाटिकाम् । चथ्या मौक्तिकैः स्थूलैः धत्र'तारावलिश्चयम् ॥२३९॥ पुष्पमाला वभौ मूक्षि तयोः कुन्चितमृद्वंजे । सीतापगेव नीलादिश्वरोगन्तवर्त्तिनी ॥२३२॥ किर्णकाभरणन्यासं' कर्णयोनिरिवस्ताम्'। यद्दनाभीश्मभर्भेजे' तद्वक्षाव्वं परां श्रियम् ॥२३३॥

दिन शुभ लग्न श्रीर चन्द्रमा तथा ताराश्रोंके बलसे सहित शुभ मुहूर्त श्राया। उस दिन नगर विशेष रूपसे सजाया गया। चारो श्रोर तोरण लगाये गये तथा श्रीर भी श्रनेक विभृति प्रकट की गई जिससे वह स्वर्गलोकके समान शोभायमान होने लगा। राजभवनके आंगनमें सब ओर सघन चन्द्रन छिड़का गया तथा गंजार करते हुए भ्रमरोसे सुशोभित पुष्प सब स्रोर बिखेरे गये। इन सब कारणोंसे वह राजभवनका आंगन बहुत ही शोभायमान हो रहा था। उस आंगनमें बधु वर बैठाये गये तथा विधिविधानके जाननेवाले गृहस्थाचार्योंने पवित्र जलसे भरे हुए रत्न-जड़ित सुवर्णमय कलशोंसे उनका श्रभिषेक किया ॥ २२१-२२४ ॥ उस समय राजमन्दिरमें राङ्क के राव्दसे मिला हुआ बड़े बड़े दुन्द्रभियोंका भारी कोलाहल हो रहा था और वह आकाराको भी उल्लंघन कर सब स्रोर फैल गया था।। २२४।। श्रीमती त्रौर वक्रजंघके उस विवाहाभिषेकके समय अन्तः पुरका ऐसा कोई मनुष्य नहीं था जो हर्षसे सतुष्ट होकर नृत्य न कर रहा हो समय वारांगनाएँ, कुलवधुयं श्रौर समस्त नगर - निवासी जन उन दोनों वरवधुत्रोको आशीर्वादके साथ-साथ पवित्र पुष्प श्रीर श्रचतोंके द्वारा प्रसाद प्राप्त करा रहे थे।। २२७।। अभिषेकके बाद उन दोनों वर-वधूने चीरसागरकी लहरोंके समान श्रत्यन्त उज्ज्वल महीन श्रौर नवीन रेशमी वस्त्र धारण किये।। २२८ ॥ तत्पश्चात दोनों वरवधू ऋतिशय मनोहर प्रसाधन गृहमें जाकर पूर्व दिशाकी और मुँह करके बैठ गये और वहां उन्होंने विवाह मंगलके योग्य उत्तम उत्तम आभूषण धारण किये ॥ २२९ ॥ पहले उन्होंने अपने सारे शरीरमें चन्दनका लेप किया। फिर ललाटपर विवाहोत्सवके योग्य, घिसे हुए चन्दनका तिलक लगाया ॥ २३० ॥ तदनन्तर सफेद चन्दन श्रथवा केशरसे शोभायमान वस्नः थलपर गोल नत्तत्र मालाके समान सुशोभित बड़े-बड़े मोतियोंके बने हुए हार धारण किये ॥ २३१ ॥ कुटिल केशोसे सुशोभित उनके मस्तकपर धारण की हुई पुष्पमाला नीलगिरिके शिखरके समीप बहुती हुई सीता नदीके समान शोभायमान हो रही थी।। २३२।। उन दोनोंने कानोंमें ऐसे कर्णभण्या

१ प्रोक्षिते । २ स्राक्षीर्यः । ३ स्रन्तः पुरेष्विधकृतः । ४ स्राशीः सहिताम् । ५ प्रापयन्ति स्म । ६ नववस्त्राणि । —िन तत्प्रमाणानि स० । ७ परिधानमकार्ण्यम् । ८ श्रलक्कारग्रहे । ६ प्राङमुली स० । १० तिलकम् । ११ उत्सवीचिताम् । १२ वृत्ततारा-स्र०, स०, ल० । १३ कर्णाभरणम् । १४ श्रधत्ताम् । 'निर्वशो भृतिभोगयोः' इत्यमरः । १५ यद्रत्नाम्यंशुभि—प० । यद्रत्नाभांशुभि—स्र० ।

श्राजानुलम्बमानेन तौ प्रालम्बेन' रेजतुः । शरज्ज्योत्स्नामयेनेव मृशालच्छ्विचारुणा ॥२३४॥ 'कटकाङ्गद्देशेयूर'मृद्दिकादिविभूपणेः । बाहु व्यरूचतां करुपतरुणाखाच्छ्वी तयोः ॥२३५॥ 'जघने रसनावेष्टं' 'किङ्किणीकृतिनःस्वनम् । तावनङ्गद्विपस्येव जयिष्टिखममृहतुः ॥२३६॥ मिण्यनुपुरमङ्गारैः क्रमौ शिश्रियतुः श्रियम् । श्रीमस्याः पद्मयोर्ग्टङ्गकलिनःक्वण्णाभिनोः ॥२३७॥ महालङ्कृतिमाचार इत्येव' विश्वतः सम तौ । श्रन्थथा' सुन्दराकारशोभैवालङ्कृतिस्तयोः ॥२३८॥ सम्प्रामितिः स्वयं लच्मीरिव पुत्रीममृपयत् । पुत्रक्च भूपयामास वसुधेव वसुन्धरा ॥२३८॥ प्रसाधनविधेरन्ते यथास्वं तौ निवेशितौ । रस्नवेदीतटे पूर्वं कृतमङ्गलसिक्वयं ॥२४०॥ माण्यदीपरुचिरा मङ्गलेक्पशोभिता । बभौ वेदी तदाकान्ता' सामरेवादिराट्तटी ॥२४९॥ ततो मधुरगम्भीरम् श्रानकाः ''कोणतािहताः । दण्यनुर्ध्वनदम्भोधि''गभीरण्यनयस्तदा ॥२४२॥ मङ्गलोद्गानमातेनुः वारवध्वः कलं तदा । 'उत्साहान् पेठुरभितो यन्दिनः' सह'भागधाः ॥२४३॥ वर्द्यमाललेक्नृत्तम् श्रारेभे लिलतं तदा । वाराङ्गाभिरुद्दश्ची रणन्नुपुरभेष्वलम् ॥२४४॥

धारण किये थे कि जिनमें लगे हुए रत्नोंकी किरणोंसे उनका मुख-कमल उत्कृष्ट शोभाको प्राप्त हो रहा था।। २३३।। वे दोनों शरदुऋतुकी चांदनी ऋथवा मृगाल तन्तुके समान सुरोभित-सफेद, घुटनों तक लटकती हुई पुष्पमालात्र्योसे ऋतिराय शोभायमान हो रहे थे।। २३४॥ कड़े बाजुबंद केयूर श्रीर श्रंगूठी त्रादि श्राभूषण धारण करनेसे उन दोनोकी भुजायें भूषणांग जातिके कल्प वृत्तकी शास्त्रात्रोंकी तरह श्रांतराय सुशोभित हो रही थी॥ २३४॥ उन दोनोंने श्रपने श्रपने नितम्ब भागपर करधनी पहनी थो । उसमें लगी हुई छोटी छोटो घंटियां (बोरा) मधुर शब्द कर रही थीं। उन करधनियोंसे वे ऐसं शोभायमान हो रहे थे माना उन्होंने कामदेवरूपी हस्तीके विजय-सूचक बाजे ही धारण किये हों।। २३६।। श्रीमतीके दोनो चरण माणिमय नूपुरोंकी भंकारसे ऐसे मालूम होते थे माना श्रमरोंके मधुर शब्दोसे शाभायमान कमल ही हों।। २३७।। विवाहके समय श्राभूषण धारण करना चाहिये, केवल इसी पद्धतिका पूर्ण करनेके लिये उन्होंने बड़े-बड़े श्राभूषण धारण किये थे नहीं तो उनके सुन्दर शरीरकी शोभा ही उनका श्राभूषण थी ॥२३८॥ साचात् लद्दमीके समान लद्दमोमतिने स्वयं अपनी पुत्री श्रीमतीको अलंकृत किया था श्रीर साज्ञात् वसुन्धरा (पृथिवी ) के समान वसुन्धराने अपन पुत्र वज्रजंघको आभूषण पहिनाये थे ॥ २३९ ॥ इस प्रकार श्रालंकार धारण करनेके बाद वे दोनो जिसकी मंगलिकिया पहले ही की जा चुकी है ऐसी रब्न-वेदी पर यथायोग्य रीतिसे वैठाये गये।। २४०।। मिणमय दीपकोके प्रकाशसे जगमगाती हुई श्रीर मङ्गल द्रव्योंसे शुशोभित वह वेदी उन दोनोके बैठ जानेसे ऐसी शोभायमान होने लगी थी मानो देव-देवियोसे सहित मेरु पर्वतका तट ही हो ॥ २४१ ॥ उस समय समुद्रके समान गंभीर शब्द करते हुए, इंडोसे बजाये गये नगाड़े बड़ा ही मधुर शब्द कर रहे थे ॥ २४२ ॥ वाराङ्गनाएं मधुर मंगल गीत गा रही थी श्रीर बन्दीजन मागध जनोंके साथ मिलकर चारों श्रोर उत्साहवर्धक मङ्गल पाठ पढ़ रहेथे॥ २४३॥ जिनकी भीहें कुछ कुछ ऊपरको उठी हुई है ऐसी वाराङ्गनाएं लय-तान आदिसे सुशोभित तथा ठन-

१ हारविशेषेण । 'प्रालम्बमृञ्जलम्ब स्यात्' इस्यमरः । २ भुजाभरणम् । ३ भुजशिखराभरणम् । ४ जधनं स्र०, प०, स०, द०, ल०, । ५ काञ्चीदामवलयम् । ६ क्षुद्रघण्टिका । ७ इत्येवं स्र०, प०, स०, द० । ८ [स्राचाराभावे] । ६ तद्वधूवराकान्ता । १० कोणः वाद्यताडनोपकरणम् । 'कोणः वीणादिवादनम्' इत्यभिधानात् । ११ नगम्भीर-स्र०, प०, स०, द०, ल० । १२ मङ्गलाष्टकान् । १३ स्त्रुतिपाटकाः । १४ वंशवीर्यादिस्तुत्युपजीविनः । सहमागधी स्र०, प०, स०, द०, ल० ।

ततो वधूवरं सिद्धं स्नानाम्भःपूत्मस्तकम् । निवेशितं महाभासि ध्यामीकरपट्टके ॥२४५॥ स्वयं स्म करकं धत्ते चक्रवतीं महाकरः । हिरयमयं महारक्षलचितं मौक्तिकोज्जवलम् ॥२४६॥ स्रशोकपल्लवैर्वकृतिहितैः करको यभो । करपल्लवसच्छायाम् श्रनुकुर्वक्षिवानयोः ॥२४६॥ ततः पायौ महाबाहुः वज्रजङ्कोऽप्रहीन्मुदा । श्रीमती तन्मृदुस्पर्शसुखामीलितलोचनः ॥२४९॥ त्रिमती तत्करस्पर्शाव् धर्मबिन्दूनपारयत् । चन्द्रकान्तशिलापुत्री चन्द्रांसुखामीलितलोचनः ॥२४९॥ त्रिमती तत्करस्पर्शाव् धर्मबिन्दूनपारयत् । चन्द्रकान्तशिलापुत्री चन्द्रांसुखामीलितलोचनः ॥२४९॥ त्रिमती तत्करस्पर्शाव् धर्मबिन्दूनपारयत् । चन्द्रकान्तशिलापुत्री चन्द्रांसुस्पर्शनादिव ॥२५०॥ वज्रजङ्ककरस्पर्शात् रित्वतिक्रस्पर्थात् । स्वतप्तः क्रापि याति स्म भूमेरिव घनागमे ॥२५१॥ वज्रजङ्कसमासङ्गात् श्रीमती व्यद्युतत्तराम् । कल्पवल्लीव संश्लिष्टतुङ्गकल्पमहीरुहा ॥२५२॥ सोऽपि पर्यन्तवर्त्तन्या तया लक्ष्मी परामधात् । स्त्रीसष्टेः परया कोठ्या रत्येव कुसुमायुधः ॥२५३॥ गुरुसान्ति तयोरित्थं विवाहः परमोदयः । निरवर्त्ततं लोकस्य परमानन्दमाद्धत् ॥२५४॥ ततः पाणिगृहीतीं तं ते जना बहुमेनिरे । श्रीमती सत्यमेवेयं श्रीमतीरयुद्धिरस्तदा ॥२५५॥ तौ दम्पती सद्यकारौ सुरदम्पतिविश्वमौ । जनानां पर्यतां चित्तं निर्वरिश्वती ॥रप्ति ॥।रप्ता वित्तं ।।रप्ता वित्ता ।।रप्ता वित्तं ।।रप्ता वित्ता ।।रप्ता वित्ता ।।रप्ता वित्तं ।।रप्ता वित्ता ।।रप्ता वित्ता वित्ता वित्ता ।।रप्ता वित्ता वित्ता वित्ता वित्ता ।।रप्ता वित्ता वित्ता वित्ता ।।रप्ता वित्ता वित्ता वित्ता ।।रप्ता वित्ता वित्ता वित्ता वित्ता ।।रप्ता वित्ता वित्ता वित्ता ।।रप्ता वित्ता वित्ता वित्ता ।।रप्ता वित्ता वित्ता वित्ता वित्ता वित्ता ।।रप्ता वित्ता वित्ता वित्ता वित्ता ।।रप्ता वित्ता वित्ता वित्ता

मुन शब्द करते हुए नूपुर श्रौर मेखलाश्रोंसे मनोहर नृत्य कर रही थीं ॥ २४४ ॥ तदनन्तर जिनके मस्तक सिद्ध प्रतिमाके जलसे पवित्र किये गये हैं ऐसे वधू वर श्रातिशय शोभायमान सुवर्णके पाटेपर बैठाये गये ॥ २४५ ॥ घुटनों तक लम्बी भुजाश्रोंके धारक वकवर्तीने स्वय अपने हाथमें भुंगार धारण किया । वह भुंगार सुवर्णसे बना हुआ था, बड़े बड़े रहोंसे खचित था तथा मोतियोंसे श्रातिशय उज्ज्वल था ॥ २४६ ॥ मुखपर रखे हुए श्रशोक वृत्तके पल्लवों से वह भुंगार ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो इन दोनों वर-वधुत्रोके हस्तपल्लवकी उत्तम कान्तिका श्रातुकरण ही कर रहा हो ॥ २४७ ॥ तदनन्तर श्राप दोनों दीर्घकाल तक जीवित रहें, मानो यह सूचित करनेके लिये हो ऊँचे भुंगारसे छोड़ी गई जलधारा वज्जंघके हस्तपर पडी ॥ २४५ ॥

तत्परचात् वड़ी बड़ी भुजाश्रोंको धारण करनेवाले वन्नजंघने हर्षके साथ श्रीमती का पाणिग्रहण किया। उस समय उसके कोमल स्पर्शके सुखसे वन्नजंघके दोनों नेत्र वंद हो गये थे।। २४६।। वन्नजंघके हाथके स्पर्शसे श्रीमतीके शरीरमें भी पसीना श्रागया था जैसे कि चन्द्रमाकी किरणोंके स्पर्शसे चन्द्रकान्त मणिकी बनी हुई पुतलीमें जलबिन्दु उत्पन्न हो जाते हैं ॥ २४०॥ जिस प्रकार मेघोंकी वृष्टिसे पृथ्वीका सन्ताप नष्ट हो जाता है उसी प्रकार वन्नजंघके हाथके स्पर्शसे श्रीमतीके शरीरका चिरकालीन संताप भी नष्ट हो गया था॥ २४१॥ उस समय वन्नजंघके समागमसे श्रीमती किसी बड़े कल्पन्त्रसे लिपटी हुई कल्प-लताकी तरह सुशोभित हो रही थी॥ २५२॥ वह श्रीमती स्त्री-संसारमें सबसे श्रेष्ठ थां, समीपमें वेठी हुई उस श्रीमतीसे वह वन्नजंघ भो ऐसा सुशोभित होता था जैसे रितसे कामदेव सुशोभित होता है॥ २४३॥ इस प्रकार लोगोंको परमानन्द देनेवाला उन दोनोंका विवाह गुरुजनोंकी सात्तीपूर्वक बड़े वैभवके साथ समाप्त हुग्रा॥ २५४॥ उस समय सब लोग उस विवाहिता श्रीमतीका बड़ा श्राद्र करते थे श्रीर कहते थे कि यह श्रीमती सचमुच में श्रीमती है श्रर्थात् लदमीमती है॥ २४४॥ उत्तम श्राकृतिके धारक, देव-देवाङ्ग-

१ सिद्धप्रतिमाभिषेकजलम् । २ सौवर्षे वध्वारसने । ३ सृद्धारः । ४ दम्पत्योः । ५ पतितम् । ६ वज्रजङ्खहर्स्ते । ७ विस्ष्टा । ८ अयं श्लोकः 'धर्मिबन्दून्' इत्यस्य स्थाने 'स्वेदिबन्दून्' इति परिवर्त्र द्वितीयस्तवके चन्द्रप्रमचिरते स्वकीयमन्याङ्कतां नीतः । ६ पुत्रिका । १० शारीरे । ११ वर्तितम् । १२ पाणिगृहीतां प०, अ०, स०, म०, द०, ल० । १३ अतुषत् । 'वृत्र् वरणे' लिट् । निर्वृतिं सन्तोषं गतवत् इत्यर्थः ।

तत्कस्याणं समाजोक्य देवलोकेऽपि दुर्लभम् । प्रशशंसुमुँदं प्राप्ताः परमां प्रेक्षका जनाः ॥२५७॥ चक्रवर्त्तां महाभागः श्वीरत्निमदमूर्जितम् । योग्ये नियोजयामास जनश्लाघास्पदे पदे ॥२५५॥ जननी पुर्ययदयस्या मुिंन वुप्रजसामसी । स्याप्तिरियं स्ता यया लक्ष्मीसमण्डतिः ॥२५९॥ कुमारेण तपस्तप्तं किमेतेनान्यजन्मि । येनासादि जगत्सारं कीरत्नमितश्चितः ॥२६०॥ धन्येयं कन्यका मान्या नान्या पुण्यवतीदशी । कल्याणभागिनी येषा वज्रजञ्जं पति वृता ॥२६१॥ उपोषितं किमेताभ्यां किं वा तप्तं तपो महत् । किन्तु दत्तं किमिष्टं वा कीदग् वाचिरतं वतम् ॥२६२॥ श्रहो धर्मस्य माहात्म्यम् श्रहो सत्साधनं तपः । श्रहो दित्तर्महोदकौ दयम्बल्ली फलत्यहो ॥२६२॥ सूनमाभ्यां कृता पूजा महतामहैतां पराम् [रा] । पूज्यपूजानुसंघत्ते ननु सम्पत्परम्पराम् ॥२६३॥ श्रतः कस्याणभागित्वं धनिद्विषुलं सुलम् । वाञ्जद्विरहंतां मार्गे मितः कार्या महाफले ॥२६५॥ इत्यादिजनसंजल्पैः संस्ताच्यौ दम्पती तदा । सुलासीनौ प्रशच्यायां वन्यिः परिवारितौ ॥२६६॥ । र्वनैदेनेंन्यं समुत्सृष्टं कार्पण्यं । वृत्तपती तदा । सुलासीनौ प्रशच्यायां के तिसमन् महोत्सवे ॥२६७॥ बन्धवो मानिताः स्वे । श्रवानमानाभिजल्पनैः । स्वाश्वस्र सनाथत्वं भेजे तिसमन् महोत्सवे ॥२६७॥ बन्धवो मानिताः सर्वे । विक्रणास्मिन् महोत्सवे ॥२६८॥

नात्रोंके समान क्रीड़ा करनेवाले तथा त्रमृतके समान त्रानन्द देनेवाले उन वधू त्रीर वरको जो भी देखता था उसीका चित्त श्रानन्दसे सन्तृष्ट हो जाता था।। २४६।। जो स्वर्गलोकमें दुर्लभ है ऐसे उस विवाहोत्सवको देखकर देखनेवाले पुरुष परम त्र्यानम्दको प्राप्त हुए थे त्र्यौर सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे।। २४७।। वे कहते थे कि चक्रवर्ती बड़ा भाग्यशाली है जिसके यह ऐसा उत्तम स्त्री-रत्न उत्पन्न हुन्ना है न्त्रीर वह उसने सब लोगोंकी प्रशंसाके स्थान-भूत वज्रजंघरूप योग्य स्थानमें नियुक्त किया है।। २४८।। इसकी यह पुण्यवती माता पुत्रवतियोंमें सबसे श्रेष्ठ है जिसने लद्दमीके समान कान्तिवाली यह उत्तम सन्तान उत्पन्न की है।। २४६।। इस वज्जांघकुमारने पूर्व जन्ममें कौनसा तप तपा था जिससे कि संसारका सारभूत श्रीर श्रतिशय कान्तिका धारक यह स्त्री-रत्न इसे प्राप्त हुआ है ॥ २६० ॥ चूँकि इस कन्याने वज्रजंघ-को पति बनाया है इसिलये यह कन्या धन्य है, मान्य है श्रीर भाग्य-शालिनी है। इसके समान श्रीर दूसरी कन्या पुण्यवती नहीं हो सकती ॥ २६१ ॥ पूर्व जन्ममें इन दोनोंने न जाने कौनसा उपवास किया था, कौनसा भारी तप तपा था, कौनसा दान दिया था, कौनसी पूजा की थी श्रथवा कौनसा व्रत पालन किया था।। २६२ ।। श्रहा, धर्मका बड़ा माहात्म्य है, तपश्चरणसे उत्तम सामग्री प्राप्त होती है, दान देनेसे बड़े-बड़े फल प्राप्त होते है श्रीर दयारूपी बेल पर उत्तम उत्तम फल फलते हैं ।। २६३ ॥ अवश्य ही इन दोनोंने पूर्वजन्ममें महापूज्य ऋहन्त देवकी उत्कृष्ट पूजा की होगी क्योंकि पूज्य पुरुषोंकी पूजा अवश्य ही सम्पदाओंकी परम्परा प्राप्त कराती रहती है ॥ २६४ ॥ इसलिये जो पुरुष अनेक कल्याण, धन-ऋद्धि तथा विपुल सुख चाहते हैं उन्हें स्वर्ग श्रादि महाफल देनेवाले श्री अरहन्त देवके कहे हुए मार्गमें ही अपनी बुद्धि लगानी चाहिये ॥ २६४।। इस प्रकार दर्शक लोगोंके वार्तालापसे प्रशंसनीय वे दोनों वर-वधू अपने इष्ट बंधुओंसे परिवारित हो सभा-मण्डपमे सुखसे बैठे थे।। २६६।। उस विवाहोत्सवमें द्रिद्र लोगोंने अपनी द्रिद्रता छोड़ दी थी, कृपण लोगोंने अपनी कृपणता छोड़ दी थी और अनाथ लोग सनाथताको प्राप्त हो गये थे ॥ २६७ ॥ चक्रवर्तीने इस महोत्सवमें दान, मान, संभाषण श्रादिके द्वारा श्रपने

१ महापुर्यवान् । २ स्थाने । ३ शोभनपुत्रवतीनाम् । ४ सती प्रस्तिर्यस्याः सा । ५ प्राप्तम् । ६ वृत्यीतै स्म । ७ पूजितम् । ८ परा स्त्रा०, प०, व०, द०, स०, ल० । ६ कारणात् । १० [दम्पत्यासर्ने] । प्रसञ्चायां स० । प्रशस्यायां ल० । ११ निर्धनैः । १२ लुब्धैः । १३ त्यक्तम् । १४ स्रगतिकैः । १५ सत्कृताः । १६ दत्तिपूजाभिसम्भाष्यौः ।

गृहे गृहे महांस्तोषः केतुबन्धो गृहे गृहे गृहे गृहे गृहे शृहे 'वरालापो वधुशंस्या गृहे गृहे गृहे ।।२६९।।
दिने दिने महांस्तोषो धर्मभक्तिदिने दिने । दिने दिने महेद्धद्धर्याः पूज्यते स्म वधुवरम् ।।२७०।।
प्रथापरेगुरुषावम् उद्योतियतुमुग्रमि । प्रदोषे दीपिकोद्योतः महापूतं ययौ वरः ।।२७९।।
प्रयान्तमनुयाति स्म श्रीमती तं महाणुतम् । भास्वन्तमिव रुद्धान्ध्यतमसं भासुरा प्रभा ।।२७२।।
'पूजाविभूति महतीं पुरस्कृत्य जिनालयम् । प्रापदुक्तुङ्गकृद्धाप्रं स सुमेरुमिवोच्छितम् ।।२७३।।
स तं प्रदक्षिणीकुर्वन् 'वस्जानिर्विवभौ' नृपः । महत्मकं इव श्रीमान् महादीप्या परिष्कृतः' ॥२७४॥
स तं प्रदक्षिणीकुर्वन् 'वस्जानिर्विवभौ' नृपः । महत्मकं इव श्रीमान् महादीप्या परिष्कृतः' ॥२७४॥
स तं प्रदक्षिणीकुर्वन् 'वस्प जिनमन्दरम् । तन्नापरयदणीन् दीप्तपसः कृतवन्दनः ॥२७५॥
सतो गन्धकुटीमध्ये जिनेन्द्राचौं हिरणमयीम् । प्रज्यामास गन्धाद्योः श्रभिषेकपुरस्सरम् ॥२७६॥
कृतार्चनस्सतः स्तोतुं प्रारेभेऽसौ महामतिः । 'प्रथ्योभिः स्तुतिभिः साक्षा' स्कृत्य 'प्रसुत्यं जिनेश्वरम् ॥२७७॥
नमो जिनेशिने नुभ्यम् श्रनभ्यस्तदुराधये' । त्वामद्याराध्यामीश कर्मशत्रुविभित्सया' ॥२७८॥
श्रनन्तास्त्वदुर्खाः स्तोतुम् श्रशक्या 'श्राख्यौरिष । भक्त्या नु प्रस्तुवे विभित्सया' भक्तिः श्रेयोऽनुवन्धनी॥२७८॥

समस्त बंधु क्रोंका सम्मान किया था तथा दासी दास ख्रादि भृत्योंको भी संतुष्ट किया था ।। २६८ ।। उस समय घर-घर बड़ा संतोष हुआ था, घर घर पताकाएँ फहराई गई थीं, घर घर वरके विषयमें बात हो रही थी और घर घर वपूकी प्रशंसा हो रही थी।। २६६ ।। उस समय प्रत्येक दिन बड़ा संतोष होता था, प्रत्येक दिन धर्ममें भक्ति होती थी और प्रत्येक दिन इंद्र जैसी विभृतिसे वधू-वरका सत्कार किया जाता था।। २७०।।

तत्पश्चात् दूसरे दिन अपना धार्मिक उत्साह प्रकट करनेके लिये उद्युक्त हुआ वजाजंघ सायंकालके समय अनेक दीपकोंका प्रकाश कर महापूत चैत्यालयको गया।। २७१।। अतिशय कान्तिका धारक वज्रजंघ त्रागे-त्रागे जा रहा था त्रीर श्रीमती उसके पीछे-पीछे जा रही थी। जैसे कि अन्धकारको नष्ट करनेवाले सूर्यके पीछे-पीछे उसकी देदीध्यमान प्रभा जाती है ।। २७२ ।। वह वज्रजंघ पूजाकी बड़ी भारी सामग्री साथ लेकर जिनमन्दिर पहुँचा । वह मन्दिर मेरु पर्वतके समान ऊँचा था, क्योंकि उसके शिखर भी श्रत्यन्त ऊँचे थे ॥ २७३॥ श्रीमतीके साथ-साथ चैत्यालयकी प्रदृत्तिए। देता हुआ वक्तर्जघ ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसा कि महाकान्तिसे युक्त सूर्य मेरु पर्वतकी प्रदृत्तिए। देता हुआ शोभायमान होता है ॥ २७४ ॥ प्रदक्तिणाके बाद उसने ईर्यापथशुद्धि की ऋर्थान् मार्ग चलते समय होनेवाली शारीरिक ऋशुद्धताको दूर किया तथा प्रमाद वश होनेवाली जीविहमा हो दूर करनेके लिये प्रायश्चित्त आदि किया। त्र्यनन्तर, त्र्यनेक विभूतियोंको धारण करनेवाले जिनमन्दिरके भीतर प्रवेश कर वहाँ महातपस्वी मुनियोंके दर्शन किये त्रीर उनकी वन्दना की। फिर गन्धकुटीके मध्यमें विराजमान जिनेन्द्र-देवकी सुवर्णमयी प्रतिमाकी श्रमिपेकपूर्वक चन्दन श्रादि श्रष्ट द्रव्योंसे पूजा की ।। २७४-२७६ ।। पूजा करनेके वाद उस महाबुद्धिमान वज्रजंघने स्तुति करनेके योग्य जिनेन्द्रदेवको साम्नात् कर ( प्रतिमाको साचात् जिनेन्द्रदेव मानकर ) उत्तम ऋथींसे भरे हुए स्तोत्रोंसे उनकी स्तुति करना प्रारम्भ किया।। २७७।। हे देव! आप कर्मरूपी शत्रुत्रोंको जीतनेवालोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं, श्रीर मानसिक व्यथात्रोसे रहित है इसलिये त्रापको नमस्कार हो। हे ईश, त्राज मैं कर्मरूपी शत्रत्रोंका नाश करनेकी इच्छासे श्रापकी श्राराधना करता हुँ ॥ २७८ ॥ हे देव, श्रापके श्रनन्त गुणोंकी

१ वज्रजङ्कालापः । २ श्रीमती । वधूशस्या श्रा०, प०, द०, स०, छ० । ३ महेन्द्रधर्या छ० । ४ उत्साहम् । ५ उद्युक्तः । ६ रात्रौ । ७ महापूत्रजिनालयम् । ८ रविम् । ६ पूजासामग्रीम् । १० कुलवश्रूसहितः । ११ —िनर्वभो म०, ल० । १२ श्रालङङ्कतः । १३ ईर्यापथिविद्युद्धिः । १४ सदर्थस्वात् स्पृहणीयाभिः । १५ प्रत्यद्मीङ्कत्य । १६ स्तोतुः योग्यम् । १७ श्राधिः मनःपीडा । १८ भेनुमिन्छ्या । १६ गस्पधरैः । २० प्रारेभे ।

स्वद्भक्तः सुखमभ्येति लक्ष्मीस्वद्भक्तमरनुते । स्वद्भक्तिर्भुक्तये' पुंसां मुक्तये या विश्वविस्ति ॥२८०॥ स्रतो भजन्ति भक्ष्यास्त्वां मनोवाक्कायशुद्धिमः । फलाधिभिर्भवान् सेव्यो व्यक्तं कल्पत्रस्यते ॥२८१॥ स्वया प्रवर्षता धर्मवृष्टि दुष्कर्मधर्मतः । विश्वविद्याः । भास्त्वता चोतितं मार्गमिव कार्याधिनो जनाः ॥२८३॥ संसारोष्क्रेदने बीजं स्वया तत्त्वं निद्शितम् । सात्रिकामुत्रिकार्धानां यतः सिद्धिरिहाङ्गिनाम् ॥२८४॥ विद्यात्रस्त्वा साम्राज्यं प्राज्यवैभवम् । स्वया चित्रमुदूडासी स्वात्रक्षीः स्पृह्वयालुना ॥२८५॥ स्वयात्रक्षीपरिष्वको महोद्दको महोद्वतिः । प्रार्थितार्थान् प्रपुष्याति भवान् कल्पदुमो यथा ॥२८५॥ स्वयात्रक्षीपरिष्वको महोद्दको महोद्वतिः । प्रार्थितार्थान् प्रपुष्याति भवान् कल्पदुमो यथा ॥२८६॥ स्वया कर्ममहाश्वतृन् उच्चानुच्छेत् (भिष्छता । धर्मचकं तपोधारं पायात्रक्तमसंश्रमम् ।।२८७॥ न बद्धो श्रक्कटिन्यासो न दृष्टीष्टं मुखान्युजम् । न भिन्नसौष्टवं स्थानं व्यरच्यरिजये त्वया ॥२८५॥ स्वयातुनापि दुःसाध्यमोहशत्रुजिगीपया । तपःकुठारे किकिने त्वया व्यापारितः करः ॥२८९॥ स्वया संसारदुर्वल्ली रूढाऽज्ञानजलोक्षणैः । नाना दुःखफला चित्रं विद्वितापि न वद्धते ॥२९०॥

स्तुति स्वयं गणधरदेव भी नहीं कर सकते तथापि मैं भक्तिवश स्त्रापकी स्तुति प्रारम्भ करता हुँ क्योंकि भक्ति ही कल्याण करनेवाली है ॥ २७९ ॥ हे प्रभा, त्रापका भक्त सदा सुखी रहता हैं, लद्दमी भी श्रापके भक्त पुरुषके समीप ही जाती है, श्रापमे श्रत्यंत स्थिर भक्ति स्वर्गादिके भोग प्रदान करती है और अन्तमें मोच भी प्राप्त कराती है।। २८०।। इसलिये ही भव्य जीव शुद्ध मन, वचन, कायसे आपकी स्तुति करते हैं। हे देव, फल चाहनेवाले जो पुरुष आपकी सेवा करते है उनके लिये आप स्पष्ट रूपसे कल्पवृत्तके समान आचरण करते हैं अर्थात मन बांछित फल देते हैं ॥ २८१ ॥ हे प्रभो, आपने धर्मीपदेश रूपी वर्षा करके, दृष्कर्म रूपी संतापसे श्रत्यन्त प्यासे ससारी जीवरूपी चातकोंको नवीन मेघके समान श्रानन्दित किया है ॥ २८२ ॥ हे देव, जिस प्रकार कार्यकी सिद्धि चाहनेवाले पुरुष सूर्यके द्वारा प्रकाशित हुए मार्गकी सेवा करते हैं उसी मार्गसे त्राते जाते हैं उसी प्रकार त्रात्महित चाहनेवाले पुरुष त्रापके द्वारा दिखलाये हुए मोच्चमार्गकी सेवा करते हैं ॥ २८३ ॥ हे देव, ऋापके द्वारा निरूपित तत्त्व जन्ममरणुरूपी संसारके नाश करनेका कारण है तथा इसीसे प्राणियोंको इस लोक और परलोक सम्बन्धी समस्त कार्योंकी सिद्धि होती है।। २८४ ॥ हे प्रभो, आपने लद्दमीके सर्वस्वभूत तथा उत्कृष्ट वैभवसे युक्त साम्राज्यको छोड़कर भी इच्छासे सहित हो मुक्तिरूपी लद्दमीका वरण किया है यह एक श्राश्चर्यकी बात है।। २८४॥ हे देव, श्राप द्यारूपी लतासे वेष्टित है, स्वर्ग श्रादि बड़े-बड़े फल देनेवाले है, ऋत्यन्त उन्नत हैं—उदार हैं श्रीर मनवाञ्छित पदार्थ प्रदान करनेवाले हैं इसलिये श्राप कल्पवृत्तके समान हैं।। २८६।। हे देव, श्रापने कर्मक्रपी बड़े-बड़े शत्रश्रोंको नष्ट करनेकी इच्छासे तपरूपी धारसे शोभायमान धर्मरूपी चक्रको बिना किसी घबराहटके अपने हाथमें धारण किया है।। २८७ ॥ हे देव, कर्मरूपी शत्रुओं को जीतते समय आपने न तो अपनी भौंह ही चढ़ाई, न श्रोठ ही चबाये, न मुखकी शोभा नष्ट की श्रौर न अपना स्थान ही छोड़ा है ॥ २८८ ॥ हे देव , श्रापने दयाल होकर भी मोहरूपी प्रवल शत्रुको नष्ट करनेकी इच्छासे अतिशय कठिन तपश्चरणरूपी कठारपर अपना हाथ चलाया है अर्थात उसे अपने हाथमे धारण किया है।। २८९।। हे देव, श्रज्ञानरूपी जलके सींचनेसे उत्पन्न हुई और श्रनेक दु.खरूपी फलको देनेवाली संसाररूपी लता श्रापके द्वारा वर्धित होनेपर भी—बढ़ाये जानेपर भी बढ़ती नहीं है

१ भोगाय। २ स्थूलतरा। ३ पिपासत्संसारिचातकानाम्। ४ भराडारः। ५ भूरि। ६ विवाहिता। ७ ऋालिक्कितः। ८ महोत्तरफलः। ६ महोन्नतः म०, ल०। १० −नुब्चैरुच्छेन्-ऋ०, प०, स०, ल०, द०। ११ ऋव्यप्रम्। १२ वर्दिता छेदिता च।

'प्रसीदिन भवत्पादपग्ने पद्मा' प्रसीदित । विमुखे याति वैमुख्यं भवन्माध्यस्थमीद्दशम् ॥२९१॥ प्रातिहार्थमयी भूति त्वं दथानोऽप्यनन्यगाम् । वीतरागो महांश्रासि जगत्येतिज्जनाद्भुतम् ॥२९२॥ तवायं विह्रिश्चयो भात्यशोकतरुर्भहान् । शोकमाश्रितभव्यानां विद्र्रमपहस्तयन् ॥२९३॥ पुष्पवृष्टि दिवो देवाः किरन्ति त्वां जिनाभितः । परितो मेरुमुत्कुक्ला यथा कल्पमहीरुहाः ॥२९४॥ दिव्यभाषा तवाशेपभाषाभेदानुकारिण्या । 'विकरोति मतोध्वान्तम् श्रवाचामिष देहिनाम् ॥२९५॥ प्रकीर्णक्षंयुगं भाति त्वां जिनोभयतो धृतम् । पतिश्वक्षंत्रसंवादि शशाक्करिनर्भक्तम् ॥२९६॥ चामीकरविनिर्माणं हिरिभर्धतमासनम् । गिरीन्द्रशिखरस्पिद्धं राजते जिनराज ते ॥२९७॥ ज्योतिर्मण्डलमुत्स्यपंत् तवालक्करते तनुम् । मार्तण्डमण्डलम् विधुन्वज्ञगतां तमः ॥२९६॥ तवोद्योषयतीवोष्चैः जगतामेकभर्गृताम् । दुन्दुभिस्तनितं मन्दम् उच्चरत्पथि वार्युचाम् ॥२९५॥ तवाविष्कुरुते देव प्राभवं भुवनातिगम् । विधुविम्यप्रतिस्पिद्धं छन्नत्रित्यमुष्टिकृतम् ॥३००॥ विभ्राजते जिनेतरो प्रातिहार्यकदम्यकम् । त्रिजगत्सारसर्वस्विमेवेकत्र समुच्चितम् ॥३००॥

यह भारी श्राश्चर्यकी बात है (पत्तमें श्रापके द्वारा छेदी जानेपर बढ़ती नहीं है श्रर्थात् श्रापने संसाररूपी लताका इस प्रकार छेदन किया है कि वह फिर कभी नहीं बढ़ती।) भावार्थ — संस्कृतमे 'बृधु' धातुका प्रयोग छेदना श्रीर बढ़ाना इन दो श्रर्थोमें होता है। रलोकमें श्राये हुए विधिता राब्दका जब 'बढ़ाना' श्रथमें प्रयोग किया जाता है तब विरोध होता है, श्रीर जब 'छेदना' श्रथमें प्रयोग किया जाता है तब उसका परिहार हो जाता है। ।। २६० ॥ हे भगवन्, श्रापके चरण्-कमलके प्रसन्न होनेपर लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है श्रीर उनके विमुख होनेपर लक्ष्मी भी विमुख हो जाती है। हे देव! श्रापकी यह मध्यस्थ वृत्ति ऐसी ही विलक्षण है ॥ २६१ ॥ हे जिनेन्द्र, यद्यपि श्राप श्रन्यत्र नहीं पाई जानेवाली प्रातिहार्यरूप विभूतिको धारण करते हैं तथापि संसारमें परम वीतराग कहलाते हैं यह बड़े श्राश्चर्यकी बात है ।। २९२ ॥ शीतल छाया से युक्त तथा श्राश्रय लेनेवाले भव्य जीवोंके शोकको दूर करता हुआ यह श्रापका श्रतिशय उन्नत श्ररोक वृत्त ही शोभायमान हो रहा है ॥ २९३ ॥

हे जिनेन्द्र, जिस प्रकार फूले हुए कल्पवृत्त मेर पर्वतके सब तरफ पुष्पवृष्टि करते हैं उसी प्रकार ये देव लोग भी आपके सब ओर आकाशसे पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। ॥ २६४ ॥ हे देव, समस्त भाषारूप परिएत होनेवाली आपकी दिव्य ध्वित उन जीवोंके भी मनका आज्ञानान्धकार दूर कर देती है जो कि मनुष्योंकी भाँति स्पष्ट वचन नहीं बोल सकते ॥ २९५ ॥ हे जिन, आपके दोनों तरफ दुराये जानेवाले, चन्द्रमाकी किरणोंके समान उज्ज्वल दोनों चमर ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो ऊपरसे पड़ते हुए पानी के भरने ही हों ॥ २९६ ॥ हे जिनराज, मेरु पर्वतकी शिखरके साथ ईर्घ्या करनेवाला और सुवर्णका बना हुआ आपका यह सिंहासन बड़ा ही भला मालूम होता है ॥ २६० ॥ हे देव, सूर्यमण्डलके साथ विद्वेष करनेवाला तथा जगत्के अन्धकारको दूर करनेवाला और सब ओर फैलता हुआ आपका यह भामण्डल आपके शरीरको अलंकृत कर रहा है ॥ २९८ ॥ हे देव, आकाशमें जो दुन्दुभिका गम्भीर शब्द हो रहा है वह मानो जोर जोरसे यही घोषणा कर रहा है कि संसारके एक मात्र स्वामी आप ही हैं ॥ २६६ ॥ हे देव, चन्द्र-बिम्बके साथ स्पर्धा करनेवाले और अत्यन्त ऊँचे आपके तीनों छत्र आपके सर्वश्रेष्ठ प्रभावको प्रकट कर रहे हैं ॥ ३०० ॥ हे जिन, उपर कहे हुए आपके हन आठ प्रतिहायों का समृह ऐसा शोभायमान हो रहा है मानो एक जगह इकट्रे हुए तीनों लोकोंके सर्वश्रेष्ठ परार्थोंका समृह ऐसा शोभायमान हो रहा है मानो एक जगह इकट्रे हुए तीनों लोकोंके सर्वश्रेष्ठ पदार्थोंका सार ही

१ प्रसन्ने सति । २ लक्ष्मीः । ३ शीत । ४ श्रपसारयन् । ५ नाशयति । ६ चामर । ७ सदृशम् । ८ करण्म् ।

नोपरोद्ध्मलं १ देव तव वैराग्यसम्पद्म । सुरैविंरचितो भक्त्या प्रातिहार्षपिरच्छ्द १: ॥३०२॥ किरकेसिरदावाहिनिपाद विपमाञ्घयः । रोगा बन्धार्श्व शाम्यन्ति त्वत्पदानुस्मृतेर्जिन ॥३०३॥ करदक्षर दुदाममदाम्बुकृतदुर्दिनम् । गजमा घातुकं मत्या जयन्ति त्वत्पद्समृतेः ॥३०४॥ करीन्द्रकुम्भनिभेदकठोरनखरो हरिः । क्रमेऽि पतितं जन्तुं न हन्ति त्वत्पदस्मृतेः ॥३०४॥ करीन्द्रकुम्भनिभेदवकठोरनखरो हरिः । क्रमेऽि पतितं जन्तुं न हन्ति त्वत्पद्समृतेः ॥३०४॥ नोपद्रवित दीसार्चिरप्यित्विमान् १समुत्थितः । त्वत्पद्समृतिशीताम्बुधाराप्रशमितोदयः ॥३०६॥ फण्णी कृतफणो रोषात् उद्गिरन् १ गरमुक्षणम् । त्वत्पद्गाद १ संस्मृत्या सद्यो भवति निर्विषः ॥३०६॥ फण्णी कृतफणो रोषात् उद्गिरन् १ गरमुक्षणम् । त्वत्पद्गाद १ प्रात्वित्व त्वत्पद्गागाः ।॥३०॥ व्यप्त विज्वानिकाकाग्व १ जृम्भणाघूणिताणंसम् । तरन्त्यणंवमुद्वेष्ठं हेजया त्वत्कमाश्रिताः ॥३०९॥ व्यप्यस्थानकृतोत्थानतीव्यय्कजो जनाः । सद्योभवन्त्यनातङ्काः स्मृतत्वत्पद्भेषजाः ॥३९०॥ कर्मबन्धविनिर्मुक्तं त्वामनुस्मृत्य मानवः । इद्वन्धनबद्धोऽपि भवत्याञ्च विश्वङ्काः ॥३९९॥ इति १ विवित्रवित्वित्वोद्यं १ कितिवित्व वित्रां । त्यपेषो जिनेन्द्र त्वां विव्यवगोपरणान्तये ॥३९२॥ त्वमेको जगतां ज्योतिः त्वमेको जगतां पतिः । त्वमेको जगतां बन्धुः त्वमेको जगतां गुकः ।।३१३॥

हो।। ३०१।। हे देव, यह प्रातिहार्यीका समूह आपकी वैराग्यरूपी संपत्तिको रोकनेके लिये समर्थ नहीं है क्योंकि यह भक्तिवश देवोंके द्वारा रचा गया है।। ३०२।। हे जिन देव, श्रापके चरणोंके स्मरण मात्रसे हाथी, सिंह, दावानल, सर्प, भील, विषम समुद्र, रोग श्रीर बन्धन श्रादि सब उपद्रव शान्त हो जाते हैं।। ३०३।। जिसके गण्डस्थलसे फरते हुए मदरूपी जलके द्वारा दुर्दिन प्रकट किया जा रहा है तथा जो आघात करनेके लिये उद्यत है ऐसे हाथीको पुरुष आपके स्मरण मात्रसे ही जीत लेते हैं।। ३०४।। बड़े-बड़े हाथियोंके गण्डस्थल भेदन करनेसे जिसके नख र्त्रातशय कठिन हो गये हैं ऐसा सिंह भी श्रापके चरणोंका स्मरण करनेसे श्रपने पैरोंमें पड़े हुए जीवको नहीं मार सकता है।। ३०५।। हे देव, जिसकी ज्वालाएँ बहुत ही प्रदीप्त हो रही हैं तथा जो उन बढ़ती हुई ज्वालाओं के कारण ऊँची उठ रही है ऐसी श्राग्न यदि श्रापके चरण-कमलों के स्मरणरूपी जलसे शान्त कर दी जावे तो किर वह अग्नि भी उपद्रव नहीं कर सकती ॥ ३०६ ॥ कोधसे जिसका फए। ऊपर उठा हुआ है और जो भयंकर विष उगल रहा है ऐसा सर्प भी श्रापके चरणरूपी श्रीषधिके स्मरणसे शीघ्र ही विपरहित हो जाता है।। ३०७।। हे देव. श्रापके चरणोंके श्रनुगामी धनी व्यापारी जन प्रचण्ड लुटेरोके धनुषोंकी टंकारसे भयंकर वनमें भी निर्भय होकर इच्छानुसार चले जाते हैं।। ३०८।। जो प्रबल वायकी असामयिक श्रचानक वृद्धिसे किम्पित हो रहा है ऐसे बड़ी-बड़ी लहरोंवाले समुद्रको भी श्रापके चरणोंकी सेवा करनेवाले पुरुष लीलामात्रमें पार हो जाते हैं ॥ ३०९ ॥ जो मनुष्य कुढंगे स्थानोंमें उत्पन्न हुए फोड़ों श्रादिके बड़े बड़े घावोंसे रोगी हो रहे हैं वे भी श्रापके चरणारूपी श्रीषधिका स्मरण करने मात्रसे शीघ्र ही नीरोग हो जाते हैं ॥ ३१० ॥ हे भगवन, श्राप कर्मरूपी बन्धनोंसे रहित हैं। इसलिये मजबूत बन्धनोंसे बंधा हुआ भी मनुष्य आपका स्मरण कर तत्काल ही बन्धनरहित हो जाता है ॥ ३११ ॥ हे जिनेन्द्रदेव, श्रापने विघ्नोंके समृहको भी विवित किया है- उन्हें नष्ट किया है इसलिये अपने विव्रोंके समुहको नष्ट करनेके लिये मैं भक्तिपूर्ण हृदयसे आपकी उपासना करता हूं ॥ ३१२ ॥ हे देव, एकमात्र आप ही तीनों लोकोंको

१ समर्थः। २ परिकरः। ३ व्याघः। ४ बन्धनानि। ५ गण्डस्थलम्। ६ स्त्राहिस्तकम्। स्त्राघातकं द०, ल०। ७ पादे। ८ समुच्छ्रितः प०, स०। ६ उत्थितकणः। १० विषम्। ११ स्त्रगदं भेषजम्। १२ स्त्रर्थेन सहिताः। १३ त्वत्पदोपगाः ट०। त्वत्पदसमीपस्थाः। १४ स्त्रकाण्डः स्त्रकालः। १५ विहतान्तरायसमुद्यम्। १६ भक्तष्यधीनेन। १७ पिता।

त्वमादिः सर्वविद्यानां त्वमादिः सर्वयोगिनाम् । त्वमादिर्धर्मतीर्थस्य त्वमादिर्गुरुङ्किनाम् ॥३१४॥ त्वं 'सार्वः सर्वविद्येशः सर्वजोकानजोकथाः । स्तुतिवादस्तवेतावान् श्रजमास्तां सविस्तरः ॥३१५॥

### वसन्ततिलकम

त्वां देवमित्थमभिवन्द्य कृतप्रणामो नान्यत्फलं परिमितं ेपरिमार्गयामि । त्वय्येव भक्तिमचलां जिन मे दिश त्वं सा सर्वमभ्युद्यमुक्तिफलं प्रसूते ॥३१६॥

### शार्वविक्रीडितम्

इत्युच्चैः प्रणिपत्य तं जिनपतिं स्तुवा कृताभ्यर्चनः स श्रीमान् मुनिवृन्दमप्यनुगमात् संपूज्य निष्करमपम् । श्रीमत्या सह वज्रजङ्कनुपतिस्तामुत्तमित्रं पुरीं प्राविक्तप्रमदोदयाजिनगुणान् भूयः स्मरन् भूतये ॥३१७॥ लक्मीवानभिषेकपूर्वकमसौ श्रीवञ्जजङ्को भुवि द्वात्रिंशन्मु रुटप्रबद्धमहित स्माभृत्सहर्केर्मुहुः ॥ तां कल्याग्णपरम्परामनुभवन् भोगान् परान्निर्विशन् श्रीमत्या सह दीर्घकालमवसत्तरिमन् पुरेऽरच्चेत्र्जिनान् ।३१८। इत्यार्पे भगवजिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलचणमहापुराणसंग्रहे श्रीमतीवज्रजङ्कसमागमवर्णनं नाम सप्तमं पर्व ॥७॥

प्रकाशित करनेवाली ज्योति है, आप ही समस्त जगत्के एकमात्र स्वामी हैं, आप ही समस्त संसारके एकमात्र बन्धु हैं श्रीर त्राप ही समस्त लोकके एकमात्र गुरु हैं।। ३१३।। त्राप ही सम्पूर्ण विद्यात्रोंके ब्यादिस्थान हैं, ब्याप ही समस्त योगियोंमें प्रथम योगी हैं, ब्याप ही धर्म-रूपी तीर्थके प्रथम प्रवर्तक है, ऋोर त्राप ही प्राणियोंके प्रथम गुरु है ।। ३१४ ।। त्राप ही सबका हित करनेवाले हैं आप ही सब विद्याओं के स्वामी है और आप ही समस्त लोकको देखनेवाले हैं। हे देव, आपकी स्तुतिका विस्तार कहां तक किया जावे। अब तक जितनी स्तृति कर चुका हुं मुफ्त जैसे अल्पज्ञके लिये उतनी ही बहुत है ॥ ३१५॥ हे देव, इस प्रकार आपकी वन्दना कर मैं आपको प्रणाम करता हूं और उसके फल स्वरूप श्रापसे किसी सीमित श्रन्य फलकी याचना नहीं करता हूं। कितु है जिन, ष्पापमें ही मेरी भक्ति सदा श्रवल रहे यही प्रदान कीजिये क्योंकि वह भक्ति ही स्वर्ण तथा मोच्चके उत्तम फल उत्पन्न कर देती है।। ३१६।। इस प्रकार श्रीमान् वज्जजंघ राजाने जिनेन्द्र देवको उत्तम रीतिसे नमस्कार किया, उनकी स्तृति श्रीर पूजा की । फिर राग-देवसे रहित मुनि-समृहकी भी क्रमसे पूजा की। तदनन्तर श्रीजिनेन्द्रदेवके गुणोंका बार बार स्मरण करता हुआ वह वज्रजंघ राज्यादिकी विभूति प्राप्त करनेके लिये हर्षसे श्रीमतीके साथ साथ अनेक ऋद्वियोंसे शोभायमान पुण्डरीकिणी नगरीमें प्रविष्ट हुआ।। ३१७।। वहाँ भरतभूमिके बत्तीस हजार मुकुटबद्ध राजात्रोंने उस लच्मीमान वज्रजंघका राज्याभिषेकपूर्वक भारी सन्मान किया था। इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान्की पूजा करते हुए हजारों राजाओंके द्वारा बार बार प्राप्त हुई कल्याण परम्पराका अनुभव करते हुए श्रीर श्रीमतीके साथ उत्तमोत्तम भोग भोगते हुए वज-जंघने दीर्घकाल तक उसी पुण्डरीकिग्णी नगरीमें निवास किया था।। ३१८।।

इस प्रकार त्रार्ष नामसे प्रसिद्ध भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीतित्रषष्टिलच्चण महापुराण संप्रहमें श्रीमती श्रीर वज्रजंघके समागमका वर्णन करनेवाला सातवां पर्व पूर्ण हुन्ना।

१ सर्वभ्यो हितः । २ मृगये । ३ श्रानुक्रमात् । ४ महितः ध्माम्यत् श्रा०, स० । ५ श्रानुभवम् ।

## अष्टमं पर्व

श्रथ तत्रावसहीर्षं स कालं चिक्रमिन्दरे । नित्योत्सवे महाभोगसम्पदा सोपभोगया ॥१॥ श्रीमतीस्तनसंस्पर्शात् तन्मुखाब्जविलोकनात् । तस्यासीन्महती प्रीतिः प्रेम्णे वस्त्विष्टमाश्रितम् ॥२॥ तन्मुखाब्जाद् रसामोदा'वाहरसातृपन्तृपः । मधुवत इवाम्भोजात् कामसेवा' न तृसये ॥३॥ मुखेन्दुमस्याः सोऽपश्यत् निर्निमेपोत्कयां दशा । किनितमद्दशनज्योतिज्यांत्स्नया सततोज्ज्वलम् ॥॥॥ अपाक्विक्षितैर्लीलास्मितैश्च कलभाषितेः । मनो वबन्ध सा तस्य "स्वस्मिन्नत्यम्तभासुरैः ॥५॥ त्रिवलीवीचिरम्येऽसौ नाभिकावर्त्तशोभिनि । उदरे कृशमभ्याया रेमे नद्याद्वहदे ॥६॥ नितम्बपुलिने तस्याः स चिरं । एतिमातनोत् । काञ्चीविहङ्गविरुते रम्ये हंसयुवायितः ॥॥॥ तत्स्तनांशु समाहत्य तत्र व्यापारयन् करम् । मदेभ इव सोऽभासीत् पश्चिन्याः कुड्मलं स्पृशन् ॥॥॥ स्तनचक्राह्वये तस्याः श्रीखयडद्वकर्द्रमे । उरःसरसि रेमेऽसौ सत्कुचांशुकशैवले ॥९॥

विवाह हो जानेके बाद वज्रजंघने, जहां नित्य ही अनेक उत्सव होते रहते थे ऐसे चक-वर्तीके भवनमें उत्तम उत्तम भोगोपभोग सम्पदास्त्रोंके द्वारा भोगोपभोगोंका स्त्रनुभव करते हए दीर्घकालतक निवास किया था ।। १ ।। वहां श्रीमतीके स्तनोंका स्पर्श करने तथा मुखरूपी कमलके देखनेसे उसे बड़ी प्रसन्नता होती थी सो ठीक ही है। इष्ट वस्तुके आश्रयसे समीको प्रसन्नता होती है।। २।। जिस प्रकार भौरा कमलसे रस और सवासको प्रहेण करता हुआ कभी संतुष्ट नहीं होता उसी प्रकार राजा वज्रजंघ भी श्रीमनीके मुखरूपी कमलसे रस श्रीर सुवासको प्रहुण करता हुआ कभी संतुष्ट नहीं होता था। सच है, कामसेवनसे कभी संतोष नहीं होता है ॥ ३ ॥ श्रीमतीका मुखरूपी चन्द्रमा चमकीले दांतोंकी किरणरूपी चांदनीसे हमेशा उज्ज्वल रहता था इसलिये वन्नजंघ उसे टिमकार-रहित लालसापूर्ण दृष्टिसे देखता रहता था॥ ४॥ श्रीमतीने ऋत्यन्त मनोहर कटाचावलोकन, लीला सहित मुसकान श्रीर मधुर भाषणींके द्वारा उसका चित्त अपने अधीन कर लिया था।। ५॥ श्रीमतीकी कमर पतली थी और उदर किसी नदीके गहरे कुण्डके समान था। क्योंकि कुण्ड जिस प्रकार लहरोंसे मनीहर होता है उसी प्रकार उसका उदर भी त्रिवित्तसे (नाभिके नीचे रहनेवाली तीन रेखात्रोंसे) मनोहर था और कुण्ड जिस प्रकार श्रावर्तसे शोभायमान होता है उसी प्रकार उसका उद्दर भी नाभिरूपी श्रावर्तसे शोभाय-मान था। इस तरह जिसका मध्य भाग कुश है ऐसी किसी नदीके कुण्डके समान श्रीमतीके उदर प्रदेशपर वह वज्रजंघ रमण करता था।।६॥ तरुण हंसके समान वह वज्रजंघ, करधनीरूपी पित्रयोके शब्दसे शब्दायमान उस श्रीमतीके मनोहर नितम्बरूपी पुलिनपर चिरकाल तक कीड़ा करके संतुष्ट रहता था।। ७ ॥ स्तनोंसे वस्न हटाकर उन पर हाथ फेरता हुआ वज्रजंघ ऐसा शोभाय-मान होता था जैसा कि कमिलनीके कुड्मल (बौंड़ीका) स्पर्श करता हुआ मदोन्मत्त हाथी शोभायमान होता है ॥ = ॥ जो स्तनरूपी चक्रवाक पत्तियोंसे सहित है, चन्दनद्रवरूपो

१ —नाहरस्रा—द०। —दादाहरस्रा—ग्र०, प०। २ इष्टविपयोपभोगः। ३ उत्कण्ठया। 
४ कान्तिरेषामस्तीति कान्तिमन्तः तै च तै दशनाश्च तेषां ज्योतिरेव ज्योत्स्ना तथा। ५ वीन्न्ग्येः। ६ कलभाषग्येः। 'ध्वनौ तु मधुरास्फुटे। कलो मन्द्रस्तु गम्भीरे'। ७ श्रात्मिन। ८—त्यन्तवन्धुरैः श्र०, प०, म०,
स०, द०। ६ इवाहृदे श्र०, स०। १० सन्तोषम्। ११ ध्वनौ। १२ कुचांशुक—ट०। उरोजाच्छादनवस्त्रविशेषः।

सृदुबाहुलते करहे गाढमासक्य' सुन्दरी । कामपाशायिते तस्य मनोऽबध्नात् मनस्विनी' ॥१०॥ सृदुपाणितले स्पर्श रसगन्यो मुखाम्बुजे । शब्दमालिपते तस्याः तनौ' रूपं निरूपयन्' ॥११॥ सृचिरं तपंयामास "सोऽज्ञप्राममशेषतः । सुखमैन्द्रियकं प्रोप्सोः" गतिर्नातः पराङ्गिनः ॥१२॥ काञ्चीदाममहानागसंरुद्धेऽन्येर्दुरासदे । रेमे तस्याः किरस्थाने महतीव निधानके ॥१३॥ कच्प्रहेर्मृदीयोभिः कर्णोत्पलवितािहतैः । श्रभृत् प्रणयकोपोऽस्या यूनः प्रीत्ये सुखाय च ॥१४॥ गिलताभरणन्यासे रितधर्माम्बुकदंमे । तस्यासीद्धृति रङ्गेऽस्याः सुखोत्कर्षः स कामिनाम् ॥१५॥ सोधवातायनोपान्तकृतराज्यो रितश्रमम् । श्रपनिन्यतुरास्प्रष्टौर तो शनैर्मृदुमारुतैः ॥१६॥ तस्या मुखेन्दुराह्यदं लोचने नयनोत्सवम् । स्तनौ स्पर्शस्यासङ्गम् श्रस्य तेनुर्दुरासदम् ॥१७॥ तत्कन्यामृतमासाथ दिन्यौपधमिवातुरः । स काले सेवमानोऽभृत् सुखी निर्मदनज्वरः ॥१८॥ कदाचित्रन्दनस्पर्द्धिपराद्धर्यं तरुशोभिषु । गृहोधानेषु रेमेऽसौ कान्तयामा महद्विषु ॥१६॥ कदाचिद्वहरुशाने लतागृहविराजिन । क्रीडाद्विरहितेऽदीव्यत् प्रियया रोसममुत्सुकः ॥२०॥ "

कीचड़से युक्त है श्रीर स्तनवस्त्र (कंचुकी) रूपी शेवालसे शोभित है ऐसे उस श्रीमतीके वज्ञ:-स्थलक्षपी सरोवरमें वह वज्जजंघ निरन्तर कीड़ा करता था।।।।। उस सन्दरी तथा सहदया श्रीमतीने कामपाशके समान अपनी कोमल भुजलतात्रोंको वज्जांघके गलेमें डालकर उसका मन बांध लिया था-श्रपने वश कर लिया था।। १०।। वह वज्जबंघ श्रीमतीकी कोमल बाहश्रोंके स्पर्शने स्पर्शन इन्द्रियको, मुखरूपी कमलके रस श्रीर गन्धसे रसना तथा ब्राण इन्द्रियको, सम्भाषणके समय मधुर शब्दोंको सुनकर कर्ण इन्द्रियको श्रीर शरीरके सौन्दर्यको निरखकर नेत्र इन्द्रियको तुप्त करता था। इस प्रकार वह पांचों इन्द्रियोंको सब प्रकारसे चिरकालतक संतुष्ट करता था सो ठीक ही है इन्द्रियसुख चाहनेवाले जीवोंको इसके सिवाय श्रीर कोई उपाय नहीं है ।।११-१२।। करधनीरूपी महासर्पसे घिरे हए होनेके कारण श्रन्य पुरुषोंको श्रप्राप्य श्रीमतीके कटिभागरूपी बड़े खजानेपर वक्रजंघ निरन्तर कीड़ा किया करता था।। १३।। जब कभी श्रीमती प्रणयकोपसे कृपित होती थी तब वह धीरे धीरे वज्रजंघके केश पकड़कर खींचने लगती थी तथा कर्णोत्पलके कोमल प्रहारोंसे उसका ताइन करने लगती थी। उसकी इन चेष्टात्रोंसे वज्जजंघको बड़ा ही संतोष श्रौर सख होता था ।। १४ ।। परस्परकी खींचातानीसे जिसके आभरण अस्त-व्यस्त होकर गिर पड़े हैं तथा जो रितकालीन स्वेद-बिन्दुत्र्योंसे कर्दम युक्त हो गया है ऐसे श्रीमतीके शरीरमें उसे बढ़ा सन्तोष होता था। सो ठीक ही है कामीजन इसीको उत्कृष्ट सुख समऋते हैं।। १४।। राजमहल-में भरोखेंके समीप ही इनकी शय्या थी इसलिये भरोखेंसे त्रानेवाली मन्द-मन्द वायुसे इनका रति-श्रम दर होता रहता था ॥ १६ ॥ श्रीमतीका मुखरूपी चन्द्रमा वजाजंघके त्रानन्दको बढ़ाता था, उसके नेत्र, नेत्रींका सुख विस्तृत करते थे तथा उसके दोनो स्तन श्रपूर्व स्पर्श-सुखको बढ़ाते थे।। १७ ।। जिस प्रकार कोई रोगी पुरुष उत्ताम श्रीषधि पाकर समयपर उसका सेवन करता हुआ ज्वर आदिसे रहित होकर सुखी हो जाता है उसी प्रकार वक्रजंघ भी उस कन्यारूपी श्चमतको पाकर समयपर उसका सेवन करता हुआ काम-ज्वरसे रहित होकर सुखी हो गया था।। १८।। वह वज्जांघ कभी तो नन्दन वनके साथ स्पर्धा करनेवाले श्रेष्ठ बृद्धोसे शोभायमान और महाविभृतिसे युक्त घरके उद्यानोंमें श्रीमतीके साथ रमण करता था श्रीर कभी लतागृहों

१ संस्कृते कृत्वा । २ 'क्लेशैवपहतस्यापि मानसं सुखिनो यथा । स्वकार्येषु स्थिरं यस्य मनस्वी-त्युच्यते बुधैः ॥'' ३ शरीरे । ४ पश्यन् । ५ इन्द्रियसमुद्रयम् । ६ —मैन्द्रियकं द०, स०, म०, ल० । ७ प्राप्तमिच्छोः । ८ उपायः । ६ 'त' पुस्तके 'विताडनैः' इत्यपि पाठः । १० मुद् । ११ ईपत्स्पृष्टौ । १२ व्याधिपीडितः । १३ स समुत्सुकः म०, ल० ।

( निकुंजों ) से शोभायमान तथा क्रीड़ा पर्वतोंसे सहित बाहरके उद्यानोंमें उत्युक होकर क्रीड़ा करता था ॥ १६-२० ॥ कभी फूली हुई लुताओंसे भरे हुए पुष्पोंसे शोभायमान नदीतटके प्रदेशोंमें विहार करता था।। २१।। श्रीर कभी कमलोंकी परागरजके समृहसे पीले हुए बावड़ीके जलमें प्रियाके साथ जल कीड़ा करता था ।। २२ ।। वह व ऋ चंघ जल कीड़ाके समय सुवर्णमय पिच-कारियोंसे श्रपनी प्रिया श्रीमतीके तीखे कटाचीवाले मुख-कमलका सिंचन करता था।। २३।। पर श्रीमती जब प्रियपर जल डालनेके लिये पिचकारी उठाती थी तब उसके स्तनोंका श्रांचल खिसक जाता था श्रीर इससे वह लजासे परवश हो जाती थी।। २४।। जलकीड़ा करते समय श्रीमतीके स्तनतटपर जो महीन वस्त्र पानीसे भीगकर चिपक गया था वह जलकी छायाके समान मालूम होता था। उससे उसके स्तनोंकी शोभा मन्द पड़ रही थी।।२५।। श्रीमतीके स्तन कुड़मल (बौंड़ी) के समान, कोमल भुजायें मृणालके समान श्रीर मुख कमलके समान शोभायमान था इसलिये वह जलके भीतर कर्मालनीकी शोभा धारण कर रही थी ॥ २६ ॥ हमारे ये कमल श्रीमतीके मुखकमलकी कान्तिको जीतनेके लिये समर्थ नहीं है यह विचार कर ही मानो चंचल जलने श्रीमतीके कर्णोत्पलको वापिस बुला लिया था।। २७।। ऊपरसे पड़ती हुई जलघारासे जिसमें सदा वर्षा ऋतु बनी रहती है ऐसे धारागृहमें (फन्वाराके घरमें ) वह वज्रजंघ विजलीके समान श्रपनी प्रिया श्रीमतीके साथ सुखपूर्वक कीड़ा करता था।। २८॥ श्रीर कभी ताराओके प्रतिविम्ब-के बहाने जिनपर उपहारके फूल बिखेरे गये है ऐसे राजमहलोंकी रत्नमयी छतांपर रातके समय चांदनीका उपभोग करता हुआ कीड़ा करता था॥ २६ ॥ इस प्रकार दोनों वधू वर उस पुण्डरी-किएी नगरीमें स्वर्गलोकके भोगोसे भी बढ़कर मनोहर भोगोपभोगोके द्वारा चिरकाल तक कीड़ा करते रहे ॥ ३० ॥ ऊपर कहे हुए भोगोंके द्वारा, जिनेन्द्रदेवकी पूजा श्रादि उत्सवोंके द्वारा श्रीर पात्र दान आदि माङ्गलिक कार्यों के द्वारा उन दोनोंका वहाँ बहुत समय व्यतीत हो गया था ॥३१॥ वहाँ श्रनेक लोग श्राकर वज्रजघके लिये उत्तम उत्तम वस्तुएँ भेंट करते थे, पूजा श्रादिके उत्सव होते रहते थे तथा पुत्र-जन्म श्रादिके समय अनेक उत्सव मनाये जाते थे जिससे उन दोनोंका दीर्घ समय श्रनायास ही न्यतीत हो गया था।। ३२।।

१ कृषित सङ्कोचितम्। कोषितैञ्चणम् म०, छ०। २ छजा। ३ जलच्छाय प०, ऋ०, स०। जलछाया ल०। ४ श्लक्ष्णा प०। ५ इत्यामकुर्वत्। ६ —कुड्मल— ऋ०, प०, स०, म०, द०, ल०। ७ सुखतृसः। ८ प्रतिबिम्बैः। ६ ऋनुभवन्। 'निर्वेशो भृतिभोगयोः'। १० पूजोत्सवैः। ११ तस्य प्रसाद्द म०, ल०। १२ प्रसन्तता।

वक्रजङ्गानुजां कम्याम् श्रनुरूपामनुन्धरीम् । वक्रवाहुविभूत्यासाविद्तामिततेजसे ॥३३॥ चिक्रस्तु तमासाध सुतरां पिप्रिये सती । श्रनुन्धरी नवोदासौ पसन्तमिव कोकिला ॥३४॥ श्रथ चक्रधरः पूजा सत्कारैरमिप्जितम् । स्वपुरं प्रति यानाय व्य स्व स्व स्व स्व स्व ।३५॥ हस्त्यश्वरयणादातं रत्नं देशं सकोशकम् । तदान्वयिनिकं पुत्र्ये ददौ चक्रधरो महत् ॥३६॥ श्रथ प्रयाणसंक्षोभाद् दम्पत्योस्तत्पुरं तदा । परमाकुलतां भेजे तक्षुणैरुन्मनायितम् ॥३७॥ ततः प्रस्थानगम्भीरभेरीध्वानैश्चुभे दिने । प्रयाणमकरोष्ट्योमान् वक्रजङ्गः सहाङ्गनः ॥३८॥ वक्षवाहुमहाराजो देवी चास्य वसुन्धरा । वक्षजङ्गं सपत्नीकं व्यन्तमनुजम्मतुः ॥३९॥ पौरवर्गं तथा मन्त्रिसेनापतिपुरोहितान् । सोऽनु व्यक्तिनायातान्ना तिदूराद् व्यसर्जयत् ॥४०॥ हस्त्य व्ययस्य स्व सित् सित् सित् । प्रत्यत्व स संप्रापत् पुरमुत्पलखेटकम् ॥४९॥ पराद्धर्व रचनोपेतं सोत्सवं प्रविशनपुरम् । पुरन्दर इवाभासीद् वक्षजङ्कोऽमितद्यतिः ॥४२॥ पौराङ्गना महावीधीविशन्तं तं प्रियान्वितम् । सुमनोञ्जितिभः प्रीत्या "वक्ष्यः सौधसंश्रिताः ॥४३॥ पुरपाक्तयुतां पुर्या शेषां पुण्याशिषा समम् । प्रजाः समन्ततोऽभ्येत्य दम्पती तावलम्भयन् ॥ ॥४॥

वज्रजंघकी एक अनुंधरी नामकी छोटी बहिन थी जो उसीके समान सुन्दर थी। राजा वज्रबाहुने वह बड़ी विभूतिके साथ चक्रवर्तीके बड़े पुत्र स्रामिततेजके लिये प्रदान की थी॥ ३३॥ जिस प्रकार कोयल वसन्तको पाकर प्रसन्न होती है उसी प्रकार वह नर्वाववाहिता सती अनुंधरी, चक्रवर्तीके पुत्रको पाकर श्रत्यन्त प्रसन्न हुई थी॥ ३४॥ इस प्रकार जब सब कार्य पूर्ण हो चुके तब चक्रवर्ती वज्रदन्त महाराजने अपने नगरको वापिस जानेके लिये पूजा सत्कार आदिसे सबका सन्मान कर वधू-वरको बिदा कर दिया॥ ३४॥ उस समय चक्रवर्तीने पुत्रीके लिये हाथी- घोड़े, रथ, पियादे, रत्न, देश और खजाना आदि कुलपरम्परासे चला श्राया बहुतसा धन दिया था॥ ३६॥

वज्जंघ श्रौर श्रीमतीने त्रापने गुणोंसे समस्त पुरवासियोंको उन्मुग्ध कर लिया था इसलिये उनके जानेका द्योभकारक समाचार सुनकर समस्त पुरवासी श्रात्यन्त व्याकुल हो उठे
थे ॥३०॥ तदनन्तर किसी ग्रुभदिन श्रीमान् वज्र तंघने अपनो पत्नो श्रीमतीके साथ प्रस्थान किया।
उस समय उनके प्रश्यानको सूचित करनेवाले नगाड़ोंका गंभीर शब्द हो रहा था॥ ३६॥ वज्रजंघ अपनी पत्नीके साथ आगे चलने लगे और महाराज वज्जबाहु तथा उनकी पत्नी वसुन्धरा
महाराज्ञी उनके पीछे पीछे जा रहे थे॥ ३६॥ पुरवासी, मंत्रा, सेनापित तथा पुरोहित आदि
जो भो उन्हें पहुंचाने गये थे वज्रजंघने उन्हें थोड़ी दूरसे वापिस विदा कर दिया था॥ ४०॥
हाथी, घोड़े, रथ और पियादे आदिकी विशाल सेनाका सचालन करता हुआ वज्जजंघ कम
क्रमसे उत्पलखेटक नगरमें पहुँचा॥ ४१॥ उस समय उस नगरमें अनेक उत्तम उत्तम रचनाएँ की
गई थीं, कई प्रकारके उत्सव मनाये जा रहे थे। उस नगरमें प्रवेश करता हुआ अतिशय देदीप्यमान वज्जजंघ इन्द्रके समान शोभायमान हो रहा था॥ ४२॥ जब वज्जचंघने अपनी प्रिया
श्रीमतीके साथ नगरकी प्रधान प्रधान गिलयोंमें प्रवेश किया तब पुरसुन्दरियोंने महलोंकी छतोंपर चढ़कर उन दोनोंपर बड़े प्रेमके साथ अंजिल भर भरकर फूल वरसाये थे॥ ४३॥ उस समय
सभी अरिसे प्रजाजन आते थे और शुभ आशीर्वादके साथ साथ पुष्प तथा अन्नतसे मिला

१ गमनाय । २ प्राहिणोत् । ३ ऋनु पश्चात् , ऋयः ऋयनं गमनं ऋन्वयः स्यादित्यर्थः । ऋनवस्थितम् ऋन्वयः ऋनुगमनम् ऋस्याः ऋसीत्यस्मिन्नर्थे इन् प्रत्यये ऋन्वयिन् इति शब्दः, ततः ङीप्रत्यये सित ऋन्वयिनीति सिद्धम् । ऋन्वयिन्याः सम्बन्धि द्रव्यमित्यस्मिन्नर्थे ठिणि सित ऋग्न्वयिनिकमिति सिद्धम् । [ जामातृदेयं द्रव्यमित्यर्थः ] । ४ ऋनुगन्दुम् । ५ ऋनितृर्गत् । ६ सम्यग् गमयन् । ७ किरन्ति स्म । ⊏ प्रापयन्ति स्म ।

ततः महतगम्मीरपटह्ण्यानसङ्कलम् । पुरमुक्तारणं परयन् स विवेश नृपालयम् ॥४५॥ तत्र' श्रीभवने रम्ये सर्वर्गुखुखदायिनि । श्रीमत्या सह संप्रीत्या वज्जजङ्कोऽवसत् सुखम् ॥४६॥ स राजसदनं रम्यं प्रीत्यासुच्ये प्रदर्शयन् । तत्र तां रमयामास खिक्कां गुरुवियोगतः ।॥४६॥ परिहता सममायाता सखीनामप्रयीः सती । तामसी रञ्जयामास विनोदैर्नर्जनादिभिः ॥४६॥ भोगैरनारतेरेवं काले गच्छत्यनुक्रमात् । श्रीमती सुषुवे पुत्रान् व्येक पञ्चाशतं यमान् ॥४६॥ अधान्येयु महाराजो वज्जबाहुमँहायुतिः । शरदम्बुधरोत्थानं सौधाप्रस्थो निरूपयन् ॥५०॥ वश्चान्येयु महाराजो वज्जबाहुमँहायुतिः । शरदम्बुधरोत्थानं सौधाप्रस्थो निरूपयन् ॥५०॥ वश्चान्येयु सद्यो निर्वेदं परमागतः । विरक्तस्यास्य चिक्तेऽभूदिति चिन्ता गरीयसी ॥५१॥ परय नः परयतामेव कथमेप शरदनः । प्रासादाकृतिरुज्ञते विलोनश्च चयान्तरे ॥५२॥ "सम्पदभ्रविलायं नः चयादेषा विलास्यते । त्रक्मोस्तिदिह्नलोलेयं इत्वयो यौवनश्चियः ॥५३॥ रेज्ञापातमाश्चरम्याश्च भोगाः पर्यन्ततापिनः । प्रतिक्षणं गलत्यायुः गलक्वालिजलं यथा ॥५४॥ रूपमारोग्यमैश्वय्यं इष्टबन्धुसमागमः । प्रियाङ्गनारतिश्चेति सर्वमप्यनवस्थितम् ।।५५॥ विचिन्त्येति चलां लक्ष्मी प्रजिहासुः । प्रधा । श्रीभिष्य सुतं राज्ये वज्जक्क्षमितिष्ठपत् ॥५६॥ स राज्यभोगनिविण्यः तृर्णं य प्रभरान्तिके । नृषैः सार्वे सहस्रार्वे "मितैर्दीचामुपाददे ॥५७॥

हुआ पिवत्र प्रसाद उन दोनों दंपतियोंके समीप पहुंचाते थे।। ४४।। तदनन्तर बजती हुई भेरियोंके गंभीर शब्दसे व्याप्त तथा अनेक तोरणोंसे अलंकृत नगरकी शोभा देखते हुए वन्नजंघने
राजभवनमें प्रवेश किया।। ४४॥ वह राजभवन अनेक प्रकारकी लह्मीसे शोभित था, महा
मनोहर था और सर्व ऋतुओं में सुख देनेवालो सामग्री से सिहत था। ऐसे ही राजमहलमें वन्नजंघ
श्रीमतीके साथ साथ बड़े प्रेम और सुखसे निवास करता था।। ४६॥ यद्यपि माता पिता आदि
गुरुजनोंके वियोगसे श्रीमती खिन्न रहती थी परन्तु वन्नजंघ बड़े प्रेमसे अत्यन्त सुन्दर राजमहल
दिखलाकर उसका चित्त बहलाता रहता था।। ४०॥ शील व्रत धारण करनेवाली तथा सव
सिखयोमें श्रेष्ठ पण्डिता नामकी सखी भी उसके साथ आई थी। वह भी नृत्य आदि अनेक
प्रकारके विनोदोंसे उसे प्रसन्न रखती थी।। ४५॥ इस प्रकार निरन्तर भोगोपभोगोके द्वारा समय
व्यतीत करते हुए उसके क्रमशः उनचास गुगल अर्थात् श्रूट्रानबे पुत्र उत्पन्न हुए।। ४६॥

तदनन्तर किसी एक दिन महाकान्तिमान् महाराज वस्त्रवाहु महलकी छ्तपर बैठे हुए शरद् ऋतुके बादलोंका उठाव देख रहे थे॥ ४०॥ उन्होंने पहले जिस बादलको उठता हुआ देखा था उसे तत्कालमें विलीन हुआ देखकर उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे उसी समय संसारके सब भोगोंसे विरक्त हो गये और मनमें इस प्रकार गम्भीर विचार करने लगे॥ ५१॥ देखों, यह शरद् ऋतुका बादल हमारे देखते देखते राजमहलकी आकृतिको धारण किये हुए था और देखते देखते ही च्रण भरमें विलीन हो गया॥ ४२॥ ठीक, इसी प्रकार हमारी यह संपदा भी मेघके समान च्रण भरमें विलीन हो जायेगी। वास्तवमें यह लद्दमी विजलाके समान च्यल है और यौवनकी शोभा भी शीघ चली जानेवाली है ॥ ५३॥ ये भोग प्रारम्भ कालमें ही मनोहर लगते हैं किन्तु अन्तकालमें (फल देनेके समय) भारी संताप देते हैं। यह आयु भी फूटी हुई नालीके जलके समान प्रत्येक च्रण नष्ट होती जातो है ॥ ४४॥ रूप, आरोग्य, ऐश्वर्य, इष्ट-बन्धुओंका समागम और प्रिय स्त्रीका प्रेम आदि सभी कुछ अनवस्थित है—च्रणनश्वर हैं॥ ४४॥ इस प्रकार विचार कर चंचल लद्दमीको छोड़नेके अभिलाषी बुद्धिमान् राजा वस्त्रवाहुने अपने प्रुत्र वस्त्रवाहुने अपने प्रुत्र वस्त्रवाह अभिषेक कर उसे राज्यकार्यमें नियुक्त किया॥ ४६॥ और स्वयं बाहुने अपने प्रुत्र वस्त्रवाह अभिषेक कर उसे राज्यकार्यमें नियुक्त किया॥ ४६॥ और स्वयं

१ राजालये । २ लक्ष्मीनिवासे । ३ मातापितृवियोगात् । ४ प्रशस्ता । ५ एकोनम् । ६ युगलान् । ७ धनकनकसमृद्धिः । ८ श्रभुमिव विलास्यते विलयमेष्यति । ६ व्यभिचारिख्यः । १० श्रमुभवनकालमात्रम् । ११ पतद्धाटीनीरम् । १२ श्रास्थरम् । १३ प्रहातुमिच्छः । १४ राष्ट्रम् । १५ पञ्चशतप्रमितैः ।

श्रीमतीतनयाश्रामी वीरबाहुपुरोगमाः । समं राजिषद्याऽनेन तदा संयमिनोऽभवन् ।।५६।। 'यमैः सममुपास्क'शुद्धिर्भिवहरन्नसी । कमादुष्पाद्य कैवल्यं परं धाम समासदत् ॥५६॥ वज्रजङ्कस्ततो राज्यसम्पदं प्राप्य पैतृकोम् । 'निरविष्विद्यं भोगान् प्र'कृतीरनुरज्जयन् ॥६०॥ श्रथान्यदा महाराजो वज्रदन्तो महिंद्धः । सिंहासने सुखासीनो नरेन्द्रैः परिवेष्टितः ॥६१॥ तथासोनस्य 'वोद्यानपाली विकसितं नवम् । सुगन्थिपद्ममानीय तस्य हस्ते ददौ सुदा ॥६२॥ पाणौकृत्य तदाजिन्नन् स्वाननामोदसुन्दरम् । संप्रीतः करपग्रेन सिक्सममिबन्नमत् ॥६३॥ 'वत्नन्थलोलुपं तत्र रुद्धं लोकान्तराश्रितम् । दृष्ट्यालि विषयासङ्गाद् 'विराम । सुधीरसौ ॥६४॥ श्रव्हो मदालिरेपोऽन्न गन्थाकृष्ट्या रसं 'पवन् । दिनापाये निरुद्धोऽभृद् 'प्व्यसुधिग्विषयेषिताम् । ।६५॥ श्रव्हो मदालिरेपोऽन्न गन्थाकृष्ट्या रसं 'पवन् । द्वापाये निरुद्धोऽभृद् 'प्वयसुधिग्विषयेषिताम् । ।६५॥ श्रव्हो धिगस्तु भोगाङ्गमिदमङ्ग' शरीरिणाम् । 'पविज्ञायते 'श्रारन्भेघविलायमतिपेलवम् ।॥६६॥ श्रद्धो धिगस्तु भोगाङ्गमिदमङ्ग' शरीरिणाम् । 'पविज्ञायते 'श्ररन्भेघविलायमतिपेलवम् ।॥६॥ तिबदुन्मिषता 'वोला लक्मीराकालिक' सुखम् । इमाः स्वप्निद्धिरायां विनश्वयो धनर्द्धः ॥६॥।

राज्य तथा भोगोंसे विरक्त हो शीघ्र ही श्रीयमधरमुनिके समीप जाकर पाँच सौ राजात्रोंके साथ जिनदीचा ले ली।। ५०।। उसी समय बीरबाहु त्रादि श्रीमतीके ब्राट्टानबे पुत्र भी इन्हीं राजऋषि वज्जबाहुके साथ दीचा लेकर संयमी हो गये।। ४८।। वज्जबाहु मुनिराजने विशुद्ध परिणामोंके धारक वीरबाहु त्रादि मुनियोके साथ चिरकाल तक विहार किया किर क्रम क्रमसे केवलज्ञान प्राप्त कर मोच्चर्प परमधामको प्राप्त किया।। ५९।। उधर वज्जजंघ भी पिताकी राज्य-विभूति प्राप्त कर प्रजाको प्रसन्न करता हुन्ना चिरकाल तक त्र्यनेक प्रकारके भोग भोगता रहा।। ६०॥

अनन्तर किसी एक दिन बड़ी विभूतिके धारक तथा अनेक राजाओं से घरे हुए महाराज विश्वतन्त सिहासनपर सुखसे बैठे हुए थे।। ६१॥ कि इतनेमें ही वनपालने एक नवीन खिला हुआ सुर्गान्धत कमल लाकर बड़े हर्षसे उनके हाथपर अर्पित किया।। ६२॥ वह कमल राजाके सुखकी सुर्गान्धके समान सुर्गान्धत और बहुत ही सुन्दर था। उन्होंने उसे अपने हाथमें लिया और अपने करकमलस घुमाकर बड़ी प्रसन्नताके साथ सूंघा॥ ६३॥ उस कमलके भीतर उसका सुर्गान्धका लीभी एक अमर रुककर मरा हुआ पड़ा था। ज्योही गुद्धमान् महाराजने उसे देखा त्योंही वे विषयभागोसे विरक्त हो गये ॥ ६४॥ वे विचारने लगे कि अहो, यह मदोन्मक्त अमर इसकी सुर्गान्धसे आकृष्ट होकर यहाँ आना था और रस पीते पीते ही सूर्यास्त हो जानेसे इसीमें घिरकर मर गया। ऐसी विषयोंकी चाहको धिकार हो॥ ६४॥ ये विषय किपाक फलकं समान विषम है प्रारम्भकालमे अर्थात् सेवन करते समय तो अच्छे माल्म होते है परन्तु फल दते समय अनिष्ट फल देते है इसालये इन्हें धिककार हो॥ ६६॥ प्राण्यियोंका यह शरीर जो कि विषय-भागोका साधन है शरद् अनुके बादलके समान ज्ञाभरमें विलीन हो जाता है इसलिये ऐसे शरीरका भी धिकार हो॥ ६०॥ यह लहमी बिजलीकी चमकके समान चंचल है, यह इन्द्रिय-सुख भी अधियर है और धन धान्य-आदिकी विभूति भी स्वप्नमे प्राप्त हुई विभूतिके

१ प्रमुखाः । २ युगलैः, श्रीमतीपुत्रैः । ३ धृता । ४ पितुः सकाशादागता पैतृकी ताम् । 
'उष्ठन्' इति सूत्रेण त्रागतार्थे ठन् । ततः क्रियां डीप्पत्ययः । ५ श्रन्वभृत् । ६ प्रजापरिवारान् । 
७ तदासीनस्य म०, ७० । ८ स्वीकृत्य । 'नित्यं हस्तौ पाणौ स्वीकृतौ' इति नित्यं तिसंशौ भवतः । 
६ —मितिभ्रमात् प० । —मिविभ्रमन् ल० । १० तत् कमलम् । ११ मरणमाश्रितम् । १२ विषयासक्षेः । 
१३ श्रपसरित स्म । १४ मकरन्दम् । १५ गतप्राणः । १६ विषयवाञ्छाम् । १७ श्रमुभवनकालः । 
१८ भोगकारण्यम् । १६ विलीवेत ७० । २० शरदभ्रमिव । २१ श्रास्थिरम् । २२ कान्तिः । २३ चञ्चलम् । 
२४ स्वप्रसम्पत्समानाः ।

समान शीघ ही नष्ट हो जानेवाली है ॥ ६८ ॥ जो भोग संसारी जीवोंको लुभानेके लिये आते हैं श्रौर लुभाकर तुरन्त ही चले जाते हैं ऐसे इन विषयभोगोंको प्राप्त करनेके लिये हे विद्वज्जनो. तुम क्यों भारी प्रयत्न करते हो ॥ ६९ ॥ शरीर, श्रारोग्य, ऐश्वर्थ, यौवन, सुखसम्पदाएँ, गृह, सवारी आदि सभी कुछ इन्द्रधनुषके समान अस्थिर हैं।। ७०।। जिस प्रकार रुगाके अप्र-भागपर लगा हुन्ना जलका बिन्द पतनके सन्मुख होता है उसी प्रकार प्राणियोंकी त्रायका विलास पतनके सन्मख होता है।। ७१।। यह यमराज संसारी जीवोंके साथ सदा युद्ध करनेके लिये तत्पर रहता है। बृद्धावस्था इसकी सबसे आगे चलनेवाली सेना है, अनेक प्रकारके रोग पीछेसे सहायता करनेवाले बलवान सैनिक हैं श्रीर कषायरूपी भील सदा इसके साथ रहते हैं ॥ ७२ ॥ ये विषय तृष्णारूपी विषम ज्वालाश्रोंके द्वारा इन्द्रिय-समृहको जला देते है श्रीर विषम रूपसे उत्पन्न हुई वेदना प्राणोंको नष्ट कर देती है।। ७३।। जब कि इस संसारमें प्राणियोको सुख तो श्चत्यन्त अलप है श्रोर दुःख ही बहुत है तब फिर इसमें संतोष क्या है ? श्रोर कैसे हो सकता है ? ॥ ७४ ॥ विषय प्राप्त करनेकी इच्छा करता हुआ यह प्राणी पहले तो अनेक क्लेशोसे दःखी होता है फिर भोगते समय तृष्ति न होनेसे दुःखी होता है त्रीर फिर वियोग हो जानेपर पश्चात्ताप करता हुआ दुखी होता है। भावार्थ-विषय सामग्रीकी तीन अवस्थाएँ होती हैं-१ अर्जन, २ भोग और ३ वियोग । यह जीव उक्त तीनों ही श्रवस्थाश्रोमें दुखी रहता है ।।७४।। जो कुल श्राज श्चत्यन्त धनाट्य श्रीर सुखी माना जाता है वह कल दरिद्र हो सकता है श्रीर जो श्राज श्रत्यन्त दु: खी है वही कल धनाट्य श्रीर सुखी हो सकता है।। ७६।। यह सांसारिक सुख दु:ख उत्पन्न करनेवाला है, धन विनाशसे सहत है, संयोगके बाद वियोग अवश्य होता है और संपत्तियोंके श्रनन्तर विपत्तियाँ श्राती है ॥ ७० ॥ इस प्रकार समस्त संसारको श्रनित्यरूपसे देखते हए चक्रवर्तीने श्रन्तमें नीरस होनेवाले विषयोंको विषके समान माना था।। ७८।। इस तरह विषय-भोगोंसे विरक्त होकर चक्रवर्तीने अपने साम्राज्यका भार अपने श्रमिततेज नामक पुत्रके लिये

१ प्रवेष्टुम् । प्राप्तृमित्यर्थः । २ नश्यन्ति । ३ जीवितस्पूर्तिः । ४ पतनशीलः । ५ व्याधयः । ६ पृष्ठवर्तिनः । ७ वेगिनः । 'तरस्वी त्वरितो वेगी प्रजवी जवनो जवः ।' ८ श्राटवीचरैः । ६ यमराड्मरणोद्यमी श्रा० । १० युद्धसन्नद्धो भवति । ११ वाञ्छा । १२ चोरयन्ति । १३ 'कस्कादिषु' इति स्नात् सिद्धः । १४ श्रायमिष तथैव । १५ श्रानुशयान एव श्रानुशयानकः, पश्चात्तापवान् । १६ 'कुलमन्वयसङ्घातग्रहोत्पत्या- श्रमेषु च' । १७ मंगलार्थे निपातोऽयम् । १८ मर्त्यलोकम् । १६ विचारयन् । २० निर्वेदपरो भूत्वा । २१ प्रदाद्यमिञ्कृति ।

देना चाहा॥ ७६॥ और राज्य देनेकी इच्छासे उससे बार बार बाग्रह भी किया परन्तु वह राज्य लेनेके लिये तैयार नहीं हुआ। इसके तैयार न होनेपर इसके छोटे भाइयोंसे कहा गया परन्तु वे भी तैयार नहीं हुए।।५०।। अभिततेजने कहा—हे देव, जब आप ही इस राज्यको छोड़ना चाहते हैं तब यह हमें भी नहीं चाहिये। मुफे यह राज्यभार व्यर्थ मालूम होता है। हे पूज्य, मैं आपके साथ ही तपोवनको चलूँगा इससे आपकी आज्ञा भंग करनेका दोष नहीं लगेगा। हमने यह निश्चय किया है कि जो गित आपकी है वही गित मेरी है।। ५१-५२॥ तदनन्तर, वज्यदन्त चक्रवर्तीन पुत्रोका राज्य नहीं लेनेका हढ़ निश्चय जानकर आपना राज्य, आमिततेजके पुत्र पुण्डरीकके लिये दे दिया। उस समय वह पुण्डरीक छोटी अवस्थाका था और वही सन्तानकी परिपाटीका पालन करनेवाला था।। ५३॥ राज्यकी व्यवस्था कर राजर्षि वज्यदन्त यशोधर तीथंकरके शिष्य गुण्धर मुनिके समीप गये और वहाँ आपने पुत्र, खियो तथा आनक राजाओंके साथ दीचित हो गये॥ ५४॥ महाराज वज्रदन्तके साथ साठ हजार राजियोने, बीस हजार राजाओंने और एक हजांर पुत्रोने दोचा धारण की थी॥ ५४॥ उसी समय श्रीमतीकी सखी पण्डिताने भी अपने अनुरूप दीचा धारण की थी—त्रत प्रहण किये थे। वास्तवमें पाण्डित्य वही है जो संसारसे उद्धार कर दे॥ ६॥।

तदनन्तर, जिस प्रकार सूर्यके वियोगसे कमिलनी शोकको प्राप्त होती है उसी प्रकार चक्रवर्ती विष्ठदन्त और श्रमिततेजके वियोगसे लह्मीमती और श्रमुन्धर्रा शोकको प्राप्त हुई थीं।।प्रशा प्रश्नात् जिन्होंने दीचा नहीं ली थीं मात्र दीचाका उत्सव देखनेके लिये उनके साथ साथ गये थे ऐसे प्रजाके लोग, मंत्रियों द्वारा श्रपने श्रागे किये गये पुण्डरीक बालकको साथ लेकर नगरमें प्रविष्ट हुए। उस समय वे सब शोकसे कान्तिशून्य हो रहे थे।। प्राप्त । तदनन्तर लह्मीमतीको इस बातकी भारी चिन्ता हुई कि इतने बड़े राज्यपर एक छाटासा श्रप्रसिद्ध बालक स्थापित किया गया है। यह हमारा पौत्र (नाती) है। बिना किसी पच्चकी सहायताके में इसकी रच्चा किस प्रकार कर सक्टूंगी। मैं यह सब समाचार श्राज ही बुद्धिमान विश्वज्ञचिक पास भेजती हूँ। उनके

१ समीचीनमेव । २ प्रहाद्यमिष्टम् । ३ प्रतिक्ळता । ४ सैव द०, स०, म०, छ० । ५ विश्वितसहस्रप्रमिताः । ६ 'दार्थेऽनुना' इति द्वितीया । ७ ऋंगीकृतम् । द्विते प्रविष्टे पुरी शोकाद्विच्छाय त्वमुपागते द० ट० । तं प्रविष्टाः पुरी शोकाद्विच्छायत्वमुपागताः स० । ते लक्ष्मीमत्यनुन्धर्यौ । ६ प्रविष्टे प्रविविशतुः । १० नप्तृभाष्टकः ऋ० । पौत्र एव मृत्षधनम् । ११ सहायवलाद् । १२ तत्का-रग्रम् । १३ प्राहिग्योभ्यद्य व०, प० । १४ वक्षजङ्कान । १५ स्थापितम् । १६ नष्टम् ।

निश्चित्वेति समाद्वय सुतौ मन्दरमालिनः । सुन्दर्याश्च खगाधोशो गन्धवेपुरपालिनः ॥९२॥ 'चिन्तामनोगती स्निग्धौ' शुची दृषौ महान्वयौ । श्चतुरक्तौ' श्रुताशेपशास्त्राधौं कार्यकोचिदौ ॥९३॥ करण्डस्थिततत्कार्यपत्रौ सोपायनौ तदा । प्रिहृणोद् वज्जङ्कस्य पार्श्व 'सन्देशपूर्वकम् ॥९४॥ चक्रवर्ती वनं यातः सपुत्रपरिवारकः । पुर्ण्डरीकस्तु राज्येःस्मिन् पुर्ण्डरीकाननः स्थितः ॥९५॥ क्व चक्रवर्तिनो राज्यं क्वायं बालोऽतिदुर्बन्तः । तद्यं 'पुक्रवैर्धाये अरे दम्यो नियोजितः ॥९६॥ बालोऽयमबले चावां राज्यञ्चेदमनायकम् । 'विश्वरीर्णप्रायमेतस्य पालनं त्वयि तिष्ठते' ॥६७॥ स्वकालहरणं तस्मात् त्रागन्तव्यं महाधिया । त्वयि त्वत्सिन्धानेन भूयाद् राज्यमविप्लवम' ॥६८॥ इति 'वाचिकमादाय तौ तदोत्येततुर्नमः । पयोदांस्त्वरया' दूरम् श्राकर्यन्तौ समीपगान् ॥९९॥ क्वचिजलधरांस्तुक्वान् स्वमार्गपत्तिरोधिनः । विभिन्दन्तौ पयोविन्दून् त्त्ररतोऽश्रुलवानिव ॥१००॥ तौ परयन्तौ नदीर्द्रात्' तन्वीरत्यन्तपारहुराः । घनागमस्य कान्तस्य विरहेणेव किशताः ॥१०१ मन्वानौ दूरभावेन 'पारिमायहरूयमागतान्' । भूमाविव निमन्नाक्वान् श्रुकक्तापभयाद् गिरान् ॥१०२॥

द्वारा ऋधिष्ठित ( व्यवस्थित ) हुआ इस बालकका यह राज्य अवश्य ही निष्कटंक हो जावेगा श्रन्यथा इसपर श्राक्रमण कर बलवान् राजा इसे श्रवश्य ही नष्ट कर देंगे।। ८६-९१।। ऐसा निश्चय कर लद्दमीमतीने गन्धर्वपुरके राजा मन्दरमाली और रानी सन्दरीके चिन्तागित और मनोगति नामक दो विद्याधर पुत्र बुलाये । वे दोनों ही पुत्र चक्रवर्तीसे भारी स्नेह रखते थे, पवित्र हृदयवाले, चतुर, उन्नकुलमें उत्पन्न, परस्परमें अनुरक्त, समस्त शास्त्रोंके जानकार श्रीर कार्य करनेमें बड़े ही कुशल थे ।। ६२-९३ ।। इन दोनोंको एक पिटारेमें रखकर समाचारपत्र दिया तथा दामाद और पुत्रीको देनेके लिये अनेक प्रकारकी भेंट दी श्रीर नीचे लिखा हुआ संदेश कहकर दोनोंको वज्रजंघके पास भेज दिया।। ९४।। 'वज्रदन्त चक्रवर्ती अपने पुत्र और परिवारके साथ वनको चले गये है-वनमें जाकर दी ज्ञित हो गये है। उनके राज्यपर कमलके समान मुखवाला पुण्डरीक बैठाया गया है। परन्तु कहाँ तो चकवर्तीका राज्य श्रीर कहाँ यह दुर्वल बालक ? सचमुच एक बड़े भारी बैलके द्वारा उठाने योग्य भारके लिये एक छोटासा बछड़ा नियुक्त किया गया। यह पुण्डरीक बालक है और हम दोनों सास बहू स्त्री है इसिलये यह बिना स्वामी-का राज्य प्रायः नष्ट हो रहा है। अब इसकी रचा आपपर ही अवलम्बित है। अतएव अविलम्ब श्राइये। श्राप श्रत्यन्त बुद्धिमान् है। इसलिये श्रापके सन्निधानसे यह राज्य निरुपद्रव हो जावेगा'।। ९५-९८।। ऐसा संदेश लेकर वे दोनों उसी समय श्राकाशमार्गसे चलने लगे। उस समय वे समीपमें स्थित मेघोंको श्रपने वेगसे दूर तक खींचकर ले जाते थे ॥ ९९ ॥ वे कहींपर अपने मार्गमें रुकावट डालनेवाले ऊचे ऊचे मेघोंको चीरते हुए जाते थे ! उस समय उन मेघोसे जो पानीकी बूंदें पड़ रही थीं उनसे ऐसे मालूम होते थे मानो आँसू ही बहा रहे हों। कहीं निदयोंको देखते जाते थे, वे निदयाँ दर होनेके कारण ऊपरसे अत्यन्त कुश और श्वेतवर्ण दिखाई पढ़ती थीं जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वर्षाकालरूपी पतिके विरहसे कृश श्रौर पाण्डरवर्ण हो गई हों। वे पर्वत भी देखते जाते थे उन्हें दूरीके कारण वे पर्वत गोल गोल दिखाई पड़ते थे

१ विद्याघरपतैः । २ चिन्तागितमनोर्गातनामानौ । ३ स्त्रेहितौ । ४ सस्त्रारयुक्तौ । ५ सन्देशः बाचिकम् । 'सन्देशवाग् वाचिकं स्यात्' । ६ -बृषभश्रेष्टैः । ७ पुंगवोद्धार्ये श्रा॰, प॰, स॰ । ८ भारे श्रा॰, ल॰ । ६ बालवत्सः । १० जीर्णसदृशम् । ११ निर्णयो भर्वात । १२ कालहरणं न कर्तव्यम् । १३ वाधारितम् । १४ 'सन्देशवाग् वाचिकं स्यात्' । १५ वेगेन । १६ दूरत्वात् । १७ परमस्क्ष्मत्वम् । १८ -त्यसंगतान् प॰, ल॰ ।

दीधिकाम्मी भुवो न्यस्तिमैकमितवसु काम् । तिस्कं दूरताहेतीः प्रेषमाणावनुक्षयम् ॥१०६॥ कमाद्वापततामेतो पुरमुत्पलंखेटकम् । मन्द्रसंगीतिनिधीषविधरीकृतिदिक्मुलम् ॥१०६॥ द्वाःस्थे प्रशीयमानी च प्रविश्य मृपमन्दिरम् । महानृपसभासीनं चन्नजङ्गमदर्शताम् ॥१०६॥ कृतप्रयामौ तौ तस्य पुरो रत्नकरयवकम् । निचिक्षिपतुरन्तस्थपत्रकं सदुपायनम् ॥१०६॥ 'तदुन्मुद्र्य तदन्तस्थं गृहीत्वा कार्यपत्रकम् । निरूप्य विस्मितश्रकवित्तप्रावक्यं निर्णयात् ॥१०६॥ 'तदुन्मुद्र्य तदन्तस्थं गृहीत्वा कार्यपत्रकम् । निरूप्य विस्मितश्रकवित्तप्रावक्यं निर्णयात् ॥१०६॥ अहो प्रविश्वामा पुत्रा चिक्रयोऽचिन्त्रयसाहसाः । 'अवसत्वाधिराज्यं ये समं पित्रा दिवीचिरे ॥१०६॥ प्रवर्शकत्तु संकुरूलपुरवरीकाननद्यतिः । राज्ये निवेशितो धुर्ये रूदमारे स्तनम्थयः ॥१०॥ "मामी च 'सिन्निपानं मे 'प्रतिपालयित द्वाम् । तद्वाज्यप्रशमायेति दुर्वीधः कार्यसम्भवः ॥१९१॥ इति निश्चितलेखार्थः कृत्यवोविदः । स्वयं निर्णीतमर्थं तं श्रीमतीमप्यवोधयत् ॥१९१॥ वाचिकेन च संवादं लेखार्थस्य विभावयन् । प्रस्थाने पुण्डरीकिण्या मितमाधात् स धीधनः ॥१९१॥ श्रीमतीं च समाश्वास्य तद्वाक्तंकर्णनाकुलाम् । तया समं समालोच्य प्रयाण निश्चिचाय सः ॥१९४॥

जिससे ऐसे मालूम होते थे मानो सूर्यके संतापसे डरकर जमीनमें ही छिपे जा रहे हों। वे बावड़ियोंका जल भी देखते जाते थे। दूरीके कारण वह जल उन्हें अत्यन्त गोल मालूम होता था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो पृथ्वीरूप स्त्रीने चन्दनका सफेद तिलक ही लगाया हो। इस प्रकार प्रत्येक क्षण मार्गकी शोभा देखते हुए वे दोनों ऋनुक्रमसे उत्पत्तखेटक नगर जा पहुँचे। वह नगर संगीत कालमें होनेवाले गंभीर शब्दोंसे दिशाश्रोंको बिधर (बहरा ) कर रहा था।। १००-१०४।। जब वे दोनों भाई राजमन्दिरके समीप पहुँचे तब द्वारपाल उन्हें भीतर ले गये। उन्होंने राजमन्दिरमें प्रवेश कर राजसभामें बैठे हुए वज्रजंघके दर्शन किये ।। १०४ ।। उन दोनों विद्याधरोंने उन्हें प्रणाम किया और फिर उनके सामने, लाई हुई भेट तथा जिसके भीतर पत्र रखा हुआ है ऐसा रतन-मय पिटारा रख दिया ।। १०६ ।। महाराज वन्त्रजंघने पिटारा खोलकर उसके भीतर रखा हन्त्रा आवश्यक पत्र ले लिया। उसे देखकर उन्हें चक्रवर्तीके दीचा लेनेका निर्णय हो गया और इस बातसे वे बहुत ही विश्मित हुए।। १८७।। वे विचारने लगे-िक श्रहो, चक्रवर्ती बड़ा ही पुण्यात्मा है जिसने इतने बड़े साम्राज्यके वैभवको छोड़कर पवित्र श्रंगवाली स्नीके समान दीचा धारण की है।। १०८।। श्रहो ! चक्रवर्तीके पुत्र भी बड़े पुण्यशालो और श्रचिन्त्य साहसके धारक हैं जिन्होंने इतने बड़े राज्यको ठूकराकर पिताके साथ ही दोचा धारण की है।। १०९।। फूले हुए कमलके समान मुखकी कान्तिका धारक बालक पुण्डरीक राज्यके इस महान् भारको वहन करनेके लिये नियुक्त किया गया है। श्रीर मामी लद्दमीमती 'कार्य चलाना कठिन है' यह समभ-कर राज्यमें शान्ति रखनेके लिये शीघ्र ही मेरा सन्निधान चाहती हैं श्रर्थात् मुक्ते बुला रही है ।। ११०-१११ ।। इस प्रकार कार्य करनेमें चतुर बुद्धिमान् व क्रजंघने पत्रके अर्थका निश्चय कर स्वयं निर्णय कर लिया श्रीर श्रपना निर्णय श्रीमतीको भी दिया ॥ ११२॥ पत्रके सिवाय उन विद्याधरोंने लद्दमीमतीका कहा हुआ मौखिक संदेश भी सुनाया था जिससे वज्रजंघको पत्रके अर्थका ठीक ठीक निर्णय हो गया था। तदनन्तर बुद्धिमान वज्रजंघने पुण्डरीकिणी पुरी जानेका विचार किया ॥ ११३ ॥ पिता श्रीर भाईके दीना लेने श्रादिके समाचार सनकर श्रीमतीको बहुत दु:ख हुआ था परन्तु वज्रजंघने उसे समका दिया और उसके साथ मी गुण दोषका

१ तदुन्मुद्रितमन्तःस्थं प०। तदुन्मुद्रय ल०। २ -प्रात्राज्य- प०, द्रा०, द०, स०, म०। ३ उपयच्छते स्म। स्वीकरोति स्म। 'यमो विवाहे' उपाद्यमेस्तङो भवति विवाहे इति तङ्। ४ पवित्रांगीम्। ५ श्रवज्ञा कृत्वा । श्रवमन्याधि-प०। ६ धुरन्धरैः। ७ मात्रुलानी । ८ सामीप्यम् । ६ प्रतीक्षते ।

विस्त्य च पुरो द्तमुख्यो तो कृतसिक्तयो । स्वयं तदनुमार्गेण प्रयाणायोधतो नृपः ।।१ १५॥ ततो मितवरानन्दौ धनिमन्नोऽप्यकस्पनः । महामिन्नपुरोधोऽप्रथ श्रेष्टिसेनाधिनायकाः ॥१ १६॥ प्रधानपुरुपाश्चान्ये प्रयाणोधतनुद्धयः । परिवद्धनर्रेन्दं तं रातकतुमिवामराः ॥१ १०॥ तिस्मन्नेवाह्नि सोऽह्वाय' प्रस्थानमकरोत् कृतो । महान् प्रयाणसंत्रोभः तदाभूत्तन्नियोगिनाम् ॥१ १६॥ यूयमावद्धसौवर्णग्रेवेयादिपरिच्छदाः । करेण्मंदवैमुख्यात् सतोः कुळवधूरिव ॥१ १९॥ राज्ञीनामधिरोहाय सज्जाः प्रापयत द्वृतम् । यूयमश्वत रीराशु पर्याणयतः श्रीष्रगोः ॥१ २०॥ राज्ञीनामधिरोहाय सज्जाः प्रापयत द्वृतम् । यूयमश्वत रीराशु पर्याणयतः श्रीष्रगोः ॥१ २०॥ तुरङ्गमकुळब्रेदम् श्रापाय्योदकमाशुगम् । बद्धपर्याणकं यू यं ग्रवेपयत दुर्दमान् ॥१ २२॥ श्रीजियाः सर्वकर्मीणाः यूयमाद्वयत द्वृतम् । पाकधान्यपरिक्षोदः शोधनादिनियोगिनीः ॥१ २२॥ यूयं सेनाग्रगः भूत्वा निवेशं प्रति सूच्छिताः । समप्रयतः तद्योग्यां सामग्रीं निरवप्रहाः ॥१ २५॥ यूयं गोमण्डळद्वारु वात्सकं बहुधेनुकम् । सोदकेषु प्रदेशेषु सच्छ्येयविभरत्ततः ॥१ २६॥ यूयमारक्षतः सर्वेण' र र र राजकीयः प्रयक्तः । सपार्यना इवाम्मोधेः तरङ्गा भासुरातपः । १॥ १०॥

विचार कर साथ साथ वहाँ जानेका निश्चय किया ॥ ११४ ॥ तदनन्तर खूब ऋदर-सत्कारके साथ उन दोनों विद्याधर दृतोंको उन्होंने ऋगों भेज दिया ऋौर स्वयं उनके पीछे प्रस्थान करनेकी तैयारी की ॥ ११५ ॥

तदनन्तर मतिवर, स्त्रानन्द, धनिमत्र स्त्रौर स्रकम्पन इन चारों महामंत्री, पुरोहित, राजसेठ श्रीर सेनापितयोने तथा श्रीर भी चलनेके लिये उद्यत हुए प्रधान पुरुषोंने श्राकर राजा वज्रजंघ को उस प्रकार घेर लिया था जिस प्रकार कि कही जाते समय इन्द्रको देव लोग घेर लेते है ॥ ११६-११७ ॥ उस कार्यक्रशल वज्रजंघने उसी दिन शीघ्र ही प्रस्थान कर दिया । प्रस्थान करते समय ऋधिकारी कैर्मचारियोमें बड़ा भारी कोलाहल हो रहा था।।११८।। वे ऋपने सेवकोंसे कह रहे थे कि तुम रानियोंके सवार होनेके लिये शीघ ही ऐसी हथिनियाँ लास्रो जिनके गलेमें सुवर्णमय मालाएं पड़ी हों, पीठपर सुवर्णमय मूलें पड़ी हों श्रौर जो मद-रहित होनेके कारण कुलीन स्त्रियोंके समान साध्वी हों। तुम लोग शींघ्र चलनेवाली खश्चरियोंको जीन कसकर शीघ ही तैयार करो। तुम स्त्रियों के चढ़नेके लिए पालकी लाख्रो और तुम पालकी ले जाने वाले मजबूत कहारोंको खोजो। तुम शीव्रगामी तरुण घोड़ोंको पानी पिलाकर और जीन कसकर शीव्र ही तैयार करो । तुम शीघ ही ऐसी दासियाँ बुलाश्रो जो सब काम करनेमें चतुर हों श्रौर खासकर रसोई बनाना, श्रनाज कुटना शोधना श्रादिका कार्य कर सकें। तुम सेनाके श्रागे श्रागे जाकर ठरहनेकी जगह पर डेरा तंबू ऋादि तैयार करो तथा घास-भुस ऋादिके ऊचे ऊंचे ढेर लगाकर भी तैयार करो । तुम लोग सब सम्पदात्रोंके ऋधिकारी हो इसलिये महाराजकी भोजनशालामें नियुक्त किये जाते हो। तुम बिना किसी प्रतिबन्धके भोजनशालाकी समस्त योग्य सामग्री इकट्ठी करो। तुम बहुत दूध देनेवाली श्रीर बछड़ों सिहत सुन्दर सुन्दर गाय ले जाश्रो, मार्गमें उन्हें जल सिहत श्रीर छायावाले प्रदेशोमें सुरिच्चत रखना। तुम लोग हाथमें चमकीली तलवार लेकर मर्छालयों

१ सपिद । २ कपठभूषादिपरिकराः । ३ विमुखत्वात् । ४ वेसरीः । ५ बद्धपर्याणाः कुरुत । ६ काविटकजनान् । ७ निरुङ्कुशान् । ८ शीघगमनम् । ६ चेटीः । १० सर्वकर्मीण समर्थाः । ११ द्वताः स्त्र०, प०, द०, स० । १२ त्वोदः कुट्टनम् । १३ स्टिज्यतीः द०, प० । सोन्छितीः स्र०, स० । उच्छिताः उद्धृताः । १४ कुरुत । १५ कायमानं तृणप्रहम् । 'कायमानं तृणौकितः' इत्यभिधानचिन्तामणिः । १६ समग्रं कुरुष्वम् । १७ निर्वाधाः । १८ स्त्रीसमृहम् । १६ राज इदम् । २० भासुरखङ्काः ।

यूयं कञ्चिक्तो वृद्धा मध्येंऽन्तः पुरयोषिताम् । श्रक्तरक्षानियोगं स्वम् श्रग्नस्यं कुरुताहताः । ११२ म। यूयमत्रैव पाश्चास्य कर्माध्येवानुतिष्ठत । यूयं समं समागत्य स्वान्नियोगान् प्रपश्यत । ११६।। देशाधिकारियो गत्वा यूयं चोदयत द्वुतम् । १पतिप्रहीतु भूनाथं सामप्रया स्वानुरूपया । ११६।। यूयं विस्त हस्यस्यं यूयं पालयतीष्ट्रकम् । यूयं सवात्सकं भूरिक्षीरं रक्तत धैनुकम्' । ११६।। यूयं क्षेत्रेशिमस्यां रत्नत्रयपुरस्सराम्' । यजेत शान्तिकं कर्मं समाधाय महोक्षित । ११६।। कृताभिषेचनाः सिद्धशेषां गन्धाम्बुमिश्चिताम् । यूयं क्षिपेत पुर्याशोः शान्तिघोषैः सम प्रभोः । ११६।। यूयं निमित्तिकाः सम्यग्निरूपित्रशुभोदयाः । प्रस्थानसमय बृत् राज्ञो यात्राप्रसिद्धये । ११६।। इति 'तन्त्रनियुक्तानां र' तदा कोलाहलो महान् । र'उदिष्ठत् प्रयाणाय सामग्रीमनुतिष्ठताम् । ११६।। सतातपत्रेमायूर्पि पत्तिभिश्चोद्धतायुधैः । नृपाजिरमभूद् रुद्धं स्यन्दनैश्च समन्ततः । ११६।। सितातपत्रेमायूर्पि प्यान्ति स्वार्धि । । विरुद्धसमन्त्रयोम् घनैरिव सितासितैः । ११६।। छत्राणां निकुरम्थेण् रुद्धं तेजोऽपि भास्वतः । सद्वृत्तसन्तिन्यौ नूनं नाभा र तेजस्वनामिष । ११६।। स्थानां वारयानाञ्च केतवोऽर्रन्योऽन्धिः । वान्वनान्दोलिता दीर्घकालाद् दृष्ट्वेवर् तोषिणः । ११६।।

सहित समुद्रकी तरङ्गोंके समान शोभायमान होते हुए बड़े प्रयत्नसे राजाके रनवासकी रज्ञा करना । तुम वृद्ध कंचुकी लोग श्रन्तःपुरकी स्त्रियोंके मध्यमें रहकर बड़े श्रादरके साथ श्रंगरत्ताका कार्य करना। तुम लोग यहाँ ही रहना श्रीर पीछेके कार्य बड़ी सावधानीसे करना। तुम साथ साथ जात्रो श्रौर ऋपने ऋपने कार्य देखो। तुम लोग जाकर देशके ऋधिकारियोंसे इस बातकी शीघ ही प्रेरणा करो कि वे अपनी योग्यतानुसार सामग्री लेकर महाराजको लेनेके लिये आवें। मार्गमें तुम हाथियों श्रौर घोड़ोंकी रत्ता करना, तुम ऊंटोंका पालन करना श्रौर तुम बहुत दूध देनेवाली बछड़ों सहित गायोंकी रत्ता करना। तुम महाराजके लिये शान्ति वाचन करके रत्नत्रयके साथ साथ जिनेंद्रदेवकी प्रतिमाकी पूजा करो । तुम पहले जिनेंद्रदेवका अभिपेक करो श्रीर फिर शान्तिवाचनके साथ साथ पवित्र श्राशीर्वाद देते हुए महाराजके मस्तकपर गन्धोदकसे मिले हुए सिद्धोंके शेषात्तत त्रेपण करो । तुम ज्योतिषी लोग प्रहोंके शुभोदय आदिका अच्छा निरूपण करते हो इसिलये महाराजको यात्राकी सफलताके लिये प्रस्थानका उत्तम समय बतलात्र्यो'। इस प्रकार उस समय वहाँ महाराज वञ्जजंघके प्रश्थानके लिये सामग्री इकट्ठी करनेवाले कर्मचारियोंका भारी कोलाहल हो रहा था ॥ ११८-१३४ ॥ तदनन्तर राजभवनके आगोका चौक हाथी, घोड़े, रथ श्रीर हथियार लिये हुए पियादोंसे खचाखच भर गया था ॥ १३६ ॥ उस समय ऊपर उठे हुए सफेद छत्रोसे तथा मध्रपिच्छके बने हुए नीले नीले छत्रोंसे आकाश व्याप्त हो गया था जिससे वह ऐसा जान पड़ता था मानो कुछ सफेद ऋौर कुर्फ काले मेघोंसे ही ब्याप्त हो गया हो ॥ १३७ ॥ उस समय तने हुए छत्रोंके समूहसे सूर्यका तेज भी हक गया था सो ठीक ही है। सद्भ सदा-चारी पुरुषोंके समीप तेजम्बी पुरुषोंका भी तेज नहीं ठहर पाता। छत्र भी सद्भत्त-गोल थे इसिलये उनके समीप सूर्यका तेज नहीं ठहर पाया था ॥ १३८ ॥ उस समय रथों श्रीर हाथियों पर लगी हुई पताकाएँ वायुके वेगसे हिलतो हुई अ। पसमें मिल रही थीं जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत समय बाद एक दूसरेको देखकर संतुष्ट हो परस्परमें मिल ही रहीं

१ सादराः । २ पश्चात्कर्त् योग्यानि कार्याणि । ३ सम्मुखागन्तुम् । ४ पोषयत । ५ घेनुसमूहम् । ६ —पुरन्सराः स्त्र०, स० । ७ समाधानं कृत्वा । ८ चिपत द० । ६ प्रस्थाने समयं स्त्र०, स० । १० सिद्ध्यर्थम् । ११ तन्त्रः परिच्छेदः । १२ तन्त्रनियुक्तानां प० । १३ उदेति स्म । १४ —पिच्छुच्छुत्रै— स्त्र०, प०, स०, स०, स० । १५ स्रामा तैजः । १६ —न्योन्यमाश्लिषन् प०, स्र०, स०, द०, म०, ल० । १७ स्रालिक्कनं चिकिरे । १८ दृष्ट्वैव ।

तुरङ्गमलुरोङ्ग्ताः 'प्रासर्पन् रेखवः' पुरः । मार्गमस्येव निर्देष्टुं नभोभागविलिङ्क्तमः ॥१४०॥ करिणां मदधाराभिः शीकरैश्च करोज्ञितैः । हयलालाजलैश्चापि प्रखनाश महीरजः ॥१४१॥ ततः पुराद् विनिर्यान्ती सा चमूर्व्यरुच्द् भृशम् । महानदीव सच्छ्नप्रभेना वाजितरङ्क्तिका ॥१४२॥ करीन्द्रपृथुयादोभिः तुरङ्गमतरङ्गकैः' । विलोलासिलतामत्स्यैः श्रृशुभे सा चमू्थुनी ॥१४३॥ ततः समीकृताशेषस्थलनिम्नमहीतला । अपर्याक्षमहामार्गा यथास्वं प्रसृता चमूः ॥१४४॥ वनेभकटमुजिक्तवा दानसक्ता' मदालिनः । 'न्यलीयन्त नृपेभेन्द्रकरटे' प्रक्षरन्मदे ॥१४५॥ रम्यान् वनतरून् हित्वा राजस्तम्बेरमानमून् । 'त्राश्रयन्मधुपाः प्रायः प्रत्यप्र लोकरञ्जनम् ॥१४६॥ तृपं वनानि रम्याणि प्रत्यगृङ्गन्विष्विन । फलपुष्पभरानक्रैः सान्द्रच्छायेर्महादुमैः ॥१४७॥ तदा वनलतापुष्पपक्लवान् करपक्लवैः । श्रजहारावतंसादिविन्यासाय वधूजनः ॥१४६॥ धृवमक्षीणपुष्पद्धि प्राप्तास्ते वनशाखिनः । यत्सैनिकोपभोगेऽपि न जहुः पुष्पसम्पदम् ॥१४९॥ इयहेषितमातङ्ग-बृहद्वृहितिनस्वनैः । मुखरं तद्वलं शष्पसरोवरमथासद्त् ॥१५०॥ यदम्खुजरजःपुक्तपिक्षरीकृतवोचिकम् । कनकद्ववसच्छायं विर्मात्त स्माम्बुरोतलम् ॥१५५॥

हों ॥१३९॥ घोड़ोंकी टापोंसे उठी हुई धूल आगे आगे उड़ रही थी जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वह वज्रजंघको मार्ग दिखानेक लिये ही आकाश प्रदेशका उल्लंघन कर रही हो।। १४०।। हाथियोंकी मदधारासे. उनकी संडसे निकले हुए जलके छीटोंसे और घोड़ोंकी लार तथा फेनसे पृथ्वीकी सब धूल जहाँकी तहाँ शान्त हो गई थी ॥ १४१ ॥ तदनन्तर, नगरसे बाहिर निकलती हुई वह सेना किसी महानदीके समान ऋत्यन्त शोभायमान हो रही थी क्योंकि जिस प्रकार महानदीमें फेन होता है उसी प्रकार उस सेनामें सफेद छत्र थे श्रीर नदीमें जिस प्रकार लहरें होती हैं उसी प्रकार उसमें अनेक घोड़े थे।। १४२॥ अथवा बड़े बड़े हाथी ही जिसमें बड़े बड़े जलजन्तु थे, घोड़े ही जिसमें तरक्कें थी श्रीर चंचल तलवारें ही जिसमें मछलियाँ थीं ऐसी वह सेना रूपी नदी बड़ी ही सुशोभित हो रही थी॥ १४३॥ उस सेनाने ऊँची नीची जमीनको सम कर दिया था तथा वह चलते समय बड़े भारी मार्गमें भी नहीं समाती थी इसलिये वह ऋपनी इच्छानुसार जहाँ-तहाँ फैलकर जा रही थी।। १४४।। 'प्रायः नवीन वस्तु ही लोगोंको अधिक श्रानन्द देती है लोकमें जो यह कहावत प्रसिद्ध है वह बिलकुल ठीक है इसीलिये तो मदके लोभी भ्रमर जंगली हाथियोंके गण्डस्थल छोड़ छोड़कर राजा वन्नजंघकी सेनाके हाथियोंके मद् बहानेवाले गण्डस्थलोंमें निलीन हो रहे थे श्रीर सुगन्धके लोभी कितने ही भ्रमर वनके मनोहर वृत्तींको छोड़कर महाराजके हाथियोंपर आ लगे थे ॥ १४४-१४६ ॥ मागमें जगह जगह पर फल श्रीर फूलांके भारसे फ़ुके हुए तथा घनी छायावाले बड़े बड़े वृत्त लगे हुए थे। उनसे ऐसा मालूम होता था मानों मनोहर वन उन वृज्ञोके द्वारा मार्ग में महाराज वज्जजंघका सत्कार हो कर रहे हों ॥ १४७ ॥ उस समय स्त्रियोंने कर्णफूल श्रादि श्राभूषण बनानेके लिए अपने कर-पल्लवोंसे वनलतात्र्योंके बहुतसे फूल श्रौर परो तोड़ लिये थे ॥१४८॥ मालूम होता है कि उन वनके वृत्तोंका श्रवश्य ही श्रचीणपुष्प नामकी ऋद्धि प्राप्त हो गई थी इसीलिये तो सैनिकों द्वारा बहुतसे फूल तोड़ लिये जानेपर भी उन्होंने फूलोंकी शोभाका परित्याग नहीं किया था ॥ १४६॥ अथानन्तर घोड़ों के हींसने श्रीर हाथियों की गंभीर गर्जनाके शब्दोंसे शब्दायमान वह सेना क्रम क्रमसे शष्प नामक सरोवरपर जा पहुँची ॥ १४० ॥

उस सरोवरकी लहरें कमलोंकी परागके समृहसे पीली पीली हो रही थीं श्रीर इसीलिये वह पिघले हुए सुवर्णके समान पीले तथा शीतल जलको धारण कर रहा था॥ १४१॥

१ प्रसरित स्म । २ —सर्पद्रेखवः श्र.०, म०, स० । ३ उपदेष्टुम् । ४ जलचरैः । ५ मदासकाः । ...शकाः श्र.०, प०, द० । ६ निलीना बभूषः । ७ गण्डस्थले । ८ आयन्ति स्म ।

'वनषण्डवृतप्रान्तं यदक्कंस्यांशवो भृशम् । न तेषुः संवृत' को वा तपेदार्दांन्तरात्मकम् ॥१५२॥ विहक्षमरुतैर्न्तं तत्सरो नृपसाधनम् । श्राजुहाव निवेष्टव्यम् हृहेत्युद्वीचिवाहुकम् ॥१५३॥ तत्ससिमन् सरस्यस्य न्यविक्षत बलं प्रभोः । तरुगुल्मलताच्छन्न पर्यन्ते मृदुमारुते ॥१५४॥ दुर्वलाः स्वं जहुः स्थान बलविद्धरामृदुताः । श्रावेशीरव सप्राप्तेः स्थानिनो हृन्तिपूर्वकाः ॥१५५॥ विज्ञहुन्तिजनीडानि विह्गास्तत्रसुर्ग्यगाः । मृगेन्द्रा बलसंक्षोभात् शनैः समुद्रमीलयन् ॥१५६॥ शाक्षाविषक्षभूपादि-रुचिरा वनपादपाः । कल्पद्रमाश्रयं भेजः श्राश्रितीमथुनीमथः ॥१५७॥ कुसुमापचये तेषां पादपा विद्यैर्नताः । श्रानुकृलमिवातेनुः संमतातिथ्यसिक्तयाः ॥१५८॥ कृतावगाहनाः स्नातुं स्तनद्धनं सरोजलम् । रूपसौन्दर्यलोभेने 'त्तद्गारी'दिवाङ्गनाः ॥१५६॥ 'कियोभूतद्यस्कन्यान् विश्वतः 'काचवाहकान् । स्वाम्भोऽतिव्ययभीत्येव चकम्पे वीक्ष्य तत्सरः ॥१६०॥ विद्वत् दृद्दिर्शरे 'दृष्ट्यकुटीभेदा निवेशिताः । क्लुसा वत्स्यांक्रनस्यस्य वन्ध्योभिरिवालयाः ॥१६१॥

उस सरोवरके किनारेके प्रदेश हरे हरे वनखण्डोंसे घिरे हुए थे इसिलये सूर्यकी किरणें उसे संतप्त नहीं कर सकती थीं सो ठीक ही है जो संवृत है-वन आदिसे घरा हुआ है (पचमें गुप्ति समिति आदिसे कर्मीका संवर करनेवाला है) श्रीर जिसका श्रन्तःकरण-मध्यभाग (पन्नमे हृदय) श्रार्ट है—जलसे सहित होनेके कारण गीला है (पन्नमे दयासे भींगा है) उसे कौन सतप्त कर सकता है ? ॥ १५२ ॥ उस सरोवरमें लहरें उठ रही थीं श्रीर किनारे पर हंस, चकवा आदि पत्ती मधुर शब्द कर रहे थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो यह सरोवर लहररूपी हाथ उठाकर पित्तयोंके द्वारा मधुर शब्द करता हुआ 'यहां ठहरिये' इस तरह वफाजंघकी सेनाको बुला ही रहा हो ॥ १५३ ॥ तदनन्तर, जिसके किनारे छोटे बड़े वृत्त श्रीर लतात्रोंसे घरे हुए हैं तथा जहां मन्द मन्द वायु बहती रहती है ऐसे उस सरोवरके तटपर वज्रजंघकी सेना ठहर गई॥ १४४॥ जिस प्रकार व्याकरणमें 'वध' 'घस्लु' श्रादि श्रादेश होने पर हन त्रादि स्थानी त्रपना स्थान छोड़ देते हैं उसी प्रकार उस तालाब के किनारे बलवान प्राणियों द्वारा ताड़ित हुए दुर्वल प्राणियोने अपने स्थान छोड़ दिये थे। भावार्थ-सैनिकोंसे डर कर हरिए आदि निर्वल प्राणी अन्यत्र चले गये थे और उनके स्थान पर सैनिक ठहर गये थे ॥ १४४ ॥ उस सेनाके ज्ञोभसं पित्रयोने अपने घोंसले छोड़ दिये थे. मृग भयभीत हो गये थे श्रीर सिंहोंने घीरे घीरे श्राँखें खोली थीं।। १४६ ॥ सेनाके जो स्त्री-पुरुष वनवृत्तोंके नीचे ठहरे थे उन्होंने उनकी डालियों पर अपने आभूषण, वस्त्र आदि टांग दिये थे इसलिये वे कल्पवृत्तोंकी शोभाको प्राप्त हो रहे थे ।। १४७ ।। पुष्प तोड़ते समय वे वृत्त ऋपनी डालियोंसे फ़ुक जाते थे जिससे ऐसा मालूम होताथा मानो वे वृत्त त्र्यातिथ्य-सत्कारको उत्तम समभकर उन पुष्प तोइनेवालांके प्रति ऋपनी ऋनुकूलता ही प्रकट कर रहे हों ॥ १५८ ॥ सेनाकी स्त्रियां उस सरोवरके जलमें स्तन पर्यन्त प्रवेश कर स्नान कर रहीं थीं, उस समय वे ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानो सरोवरका जल श्रदृष्टपूर्व सौन्दर्यका लाभ समभकर उद्गहें श्रपनेमें समा ही रहा हो ।। १४६ ।। भार ढोनेसे जिनके मजवूत कन्घोंने बड़ी बड़ी भट्टे पड़ गई है ऐसे कहार लोगोंको प्रवेश करते हुए देखकर वह तालाब 'इनके नहानेसे हमारा बहुतसा जल व्यर्थ ही खर्च हो जायगा' मानो इस भयसं ही काँप उठा था ॥ १६० ॥ इस तालाबके किनारे चारों श्रीर लगे हुए तंत्रू ऐसे मालूम होते थे मानो वनलद्दमीने भविष्यत्कालमें तीर्थंकर होनेवाले वज्जंघके

१ वनखरड स्र०, द०, स०, म०, ल०, । २ निमृतम् । ३ पर्यन्तमृदु स्र०, ल० । ४ इनिपूर्वकाः व०, प०, स्र०, म, द०, ल०, ट । इन् हिंसागत्योरित्यादिघातवः । ५ नयनोन्मीलनं चिकिरे । ६ लग्नम् । ७ कुसुमावचये स्र०, प०, द०, स० । ८ स्तनप्रमाणम् । ६ -ल्लाभेन म०, ल० । १० सरः । ११ गिलति स्म ।१२ त्रपीभृतदृदुसुजशिखरान् । १३ कावटिकान् । १४ वस्त्रवेशम । १५ भविष्यज्जिनस्य ।

निपत्य' भुवि भूपोऽपि प्रोत्थाय कृतवरुगनाः । रेजिरे वाजिनः स्नेहैः पुष्टा मस्ला इवोद्धताः ॥१६२॥ भग्नु गानादिव कृद्धा वद्धाः शालिषु दन्तिनः । सुवंशा जगतां पूज्या बलादाघोरणे स्तदा ॥१६३॥ यथास्वं सन्निविष्टेषु सैन्येषु स ततो नृपः । शिविरं प्रापद्ध्वन्यैः इयैरविदितान्तरम् ॥१६४॥ तुरक्षमखुरोद्धृतरेखुरूपित मूर्त्त्यः । स्विद्यन्तः सादिनः प्राप्ताः ते ललाटन्तपे रवौ ॥१६५॥ 'क्षायमाने महामाने राजा तत्रावसत् सुखम् । सरोजलतरक्षोत्थयदुमारुतशीतले ॥१६६॥ ततो दमधराभिस्यः श्रोमानम्बरचारणः । समं सागरसेनेन तन्निवेशमुपाययौ ॥१६७॥ कान्तारचर्यां संगीर्यं पर्यटन्तौ यदच्छ्या । बज्रजक्षमहीभक्तुः श्रावास ताषुपेयत् ॥१६५॥ दूरादेव मुनीन्दौ तौ राजापरयन्महाद्यते । स्वर्गापवर्गयोर्मार्गाविव प्रक्षीणकरुमपौ ॥१६९॥ स्वाक्रदीप्तिविनिद्धूततमसौ तौ ततो मुनी । ससंश्रमं समुत्थाय प्रतिजग्राह भूमिपः ॥१७०॥ कृताञ्जलपुटो भक्त्या दत्ताच्यं श्रीणपत्य तौ । गृह प्रवेशयामास श्रीमत्या सह पुर्यभाक् ॥१७९॥ प्रवालिताङ्घी सपूज्य मान्ये स्थाने निवेश्य तौ । प्राप्तपत्य मनःकाय वचोभि शुद्धिमुद्दहन् ॥१७२॥

लिये उत्तम भवन ही बना दिये हों ॥ १६१ ॥ जमीनमें लोटनेके बाद खड़े होकर हींसते हुए घोड़े ऐसे मालूम होते थे मानो तेल लगाकर पुष्ट हुए उद्धत मल्ल ही हों ॥ १६२ ॥ पीठकी उत्तम रीढ़वाले हाथी भी भ्रमरोके द्वारा मद पान करनेके कारण कुपित होने पर ही मानो महावतों द्वारा बांध दिये गये थे जैसे कि जगत्भूज्य श्रीर कुलीन भी पुरुष मद्यपानके कारण बांधे जाते हैं ॥ १६३ ॥

तदनन्तर जब समस्त सेना श्रपने श्रपने स्थानपर ठहर गई तब राजा बज्राजंघ मार्ग तय करनेमें चतुर-शीघ्रगामी घोड़ेपर बैठकर शीघ्र ही श्रपने डेरेमें जा पहुँचे ॥ १६४ ॥ घोड़ोंके खुरोंसे उठी हुई धूलिसे जिसके शरीर कज्ञ हो रहे हैं ऐसे घुड़सवार लोग पसीनेसे युक्त होकर उस समय डेरोमे पहुँचे थे जिस समय कि सूर्य उनके ललाटको तपा रहा था॥ १६५ ॥ जहाँ सरोवरके जलकी तरंगोसे उठती हुई मन्द वायुके द्वारा भारी शीतलता विद्यमान थी ऐसे तालाबके किनारे पर बहुत ऊचे तंबूमें राजा वक्षजंघने सुखपूर्वक निवास किया॥ १६६ ॥

तदनन्तर श्राकाशमें गमन करनेवाले श्रीमान् दमधर नामक मुनिराज, सागरसेन नामक मुनिराजके साथ साथ वज्रजघके पड़ावमें पधारे ॥ १६७ ॥ उन दोनों मुनियोन वनमे ही श्राहार लेनेकी प्रतिज्ञा की थी इसिलये इच्छानुसार विहार करते हुए वज्रजघके डेरेके समीप श्राये ॥१६८॥ वे मुनिराज श्रातिशय कान्तिके धारक थे, श्रौर पापकर्मोंसे रिहत थे इसिलये ऐसे मुशोभित हो रहे थे मानो स्वर्ग श्रौर मोच्चके साचान् मार्ग ही हों ऐसे दोनों मुनियोंको राजा वज्रजंघने दूरसे ही देखा ॥ १६९ ॥ जिन्होंने श्रपने शरीरकी दीप्तिसे वनका श्रम्थकार नष्ट कर दिया है ऐसे दोनों मुनियोंको राजा वज्रजंघने संभ्रमके साथ उठकर पड़गाहन किया ॥ १७० ॥ पुर्यात्मा वज्रजंघने रानी श्रीमतीके साथ बड़ी भक्तिसे उन दोनों मुनियोंको हाथ जोड़ श्रघ दिया श्रौर फिर नमस्कार कर भोजनशालामें प्रवेश कराया ॥ १७१ ॥ वहाँ वज्रजंघने उन्हें ऊचे स्थानपर बैठाया, उनके चरणकमलोंका प्रचालन किया, पूजा की, नमस्कार किया, श्रपने मन वचन कायको शुद्ध किया

१ पतित्वा । २ प्रोच्छाय कृतबलाशनाः ४०, स० । ३ तैलैः । ४ मधुनो मद्यस्य पानात् । पत्ते मधपरत्त्रणात् । ५ कुद्धैर्बद्धाः म०, द०, स० । ६ हस्तिपकैः । ७ पथिकैः । ८ ऋष्टिहादितः । ६ ऋश्वारोहाः । १० पटकुट्याम् । ११ प्रतिज्ञा कृत्वा ।

श्रद्धादिगुण्यसंपरया गुण्यवद्स्यां विशुद्धिभाक् । दस्वा विधिवदाहारं पञ्चाश्चर्यांययवाप सः ॥१७३॥ 'वसुधारां दिवो देवाः पुष्पवृष्ट्या सहािकरन् । मन्दं ब्योमापगावारिं किण्कीमंरदाववौ ॥१७४॥ मन्द्रदुन्दुिभिनिघोंषैः घोषणाञ्च प्रचिकरे । श्रहो दानमहो दानम् हर्युचै स्द्रदिक्सुखम् ॥१७५॥ सन्द्रदुन्दुिभिनिघोंषैः घोषणाञ्च प्रचिकरे । श्रहो दानमहो दानम् हर्युचै स्द्रदिक्सुखम् ॥१७७॥ ततोऽभिवन्य संपूज्य विसर्ज्यं सुनिपुक्षवौ । विश्वञ्चक्रीयादबुद्धैनौ चरमावात्मनः सुतौ ॥१७६॥ श्रीमत्या सह सिश्रस्य संप्रीत्या निकटं तयोः । स धर्ममश्र्णोत् पुण्यकामः सद्गृहमेधिनाम् ॥१७७॥ दानं पूजाञ्च शोषञ्च प्रपञ्चतः । श्रुत्वा धर्मं ततोऽपृच्छृत् सकान्तः त्वां भवावलीम् ॥१७७॥ सुनिद्मवरः प्राख्यत् तस्य जन्मावलीमिति । दशनांशुभिरुष्टोतम् श्रातन्वन् दिक्सुखेषु सः ॥१७९॥ चतुर्थे जन्मनीतस्त्वं जम्बृद्धीपविदेहगे । गन्धिले विषये सिंहपुरे श्रीषेण्पाधिवात् ॥१५०॥ सुन्दर्धामतिसुन्दर्यो ज्यायान् स्नुरजायथाः । निवेदादाहतीं दाक्षाम् श्रादायाव्यक्तसंयतः ॥१८०॥ विद्याधरेन्द्रभोगेषु न्यस्तर्धार्मृतिमापिवान् । प्रागुक्ते गन्धिले रूप्यगिरेष्क्तरसत्तटे ॥१८२॥ नगर्यामलकाख्यायां व्योमगानामधीशिता । महाबलोऽभूमौंगांश्च यथाकाम त्वमन्वभूः ॥१८३॥ स्वयन्द्रस्तरा जनपूजापुरस्सरम् । त्यक्ता संन्यासतो देहं ललिताङ्गः सुरोऽभवः ॥१८५॥ ततरच्युत्वाधुनासूस्त्वं वज्रजक्कमहीपतिः । श्रीमती च 'पुरैकस्मिन् भवे द्वीपे द्वितीयके ॥१८५॥

श्रौर फिर श्रद्धा तुष्टि भक्ति श्रलोभ त्रमा ज्ञान श्रौर शक्ति इन गुणोंसे विभूषित होकर विशुद्ध परिणामोंसे उन गुणवान दोनों मुनियोंको विधि-पूर्वक श्राहार दिया। उसके फलस्वरूप नीचे लिखे हुए पञ्चाश्चर्य हुए। देव लोग श्राकाशसे रत्न वर्षा करते थे, पुष्पवर्षा करते थे, श्राकाशगंगाके जलके छींटोंको बरसाता हुत्रा मन्द मन्द वायु चल रहा था, दुन्दिभ बाजोंकी गम्भीर गर्जाना हो रही थी श्रौर दिशाश्रोको व्याप्त करनेवाले 'श्रहो दानं श्रहो दानं' इस प्रकारके शब्द कहे जा रहे थे॥ १७२-१७४॥ तदनन्तर वज्जांघ, जब दोनों मुनिराजोको वन्दना और पूजा कर वापिस भेज चुका तव उसे श्रपने कंचुकीके कहनेसे मालूम हुश्रा कि उक्त दोनों मुनि हमारे ही श्रान्तम पुत्र है॥ १७६॥ राजा वज्रांघ श्रीमतीके साथ साथ बड़े प्रेमसे उनके निकट गया और पुण्यप्राप्तिकी इच्छासे सद्गृहस्थोंका धर्म मुनने लगा ॥ १७०॥ दान पूजा शील श्रौर प्रोपध श्रादि धर्मोंका विस्तृत स्वरूप सुन चुकनेके बाद वज्रांघने उनसे श्रपने तथा श्रीमतीके पूर्वभव पूछे॥ १७५॥ उनमेंसे दमधर नामके मुनि श्रपने दांतोंकी किरणोसे दिशाश्रोंमे प्रकाश फैलाते हुए उन दोनोंके पूर्वभव कहने लगे॥ १७९॥

हे राजन्, तूं इस जन्मसे चौथे जन्ममे जम्बू द्वीपके विदेह चेत्रमें स्थित गंधिलादेशके सिंहपुर नगरमें राजा श्रीपेण श्रीर श्रांतिशय मनोहर सुन्दरी नामकी रानीके ज्येष्ठ पुत्र हुआ था। वहाँ तूने विरक्त होकर जैनेश्वरी दीचा धारण की। परन्तु संयम प्रकट नहीं कर सका श्रीर विद्याध्यर राजाश्रोंके भोगोंमें चित्त लगाकर मृत्युको प्राप्त हुआ जिससे पूर्वोक्त गंधिलादेशके विजयार्ध पर्वतकी उत्तर श्रेणीपर श्रलका नामकी नगरीमें महाबल हुआ। वहाँ तूने मनचाहे भोगोंका अनुभव किया। किर स्वयंबुद्ध मन्त्रीके उपदेशसे श्रात्मज्ञान प्राप्त कर तूने जिनपूजा कर समाधिमरणसे शरीर छोड़ा श्रीर लिलताङ्गदेव हुआ। वहाँसे च्युत होकर श्रव वज्राजंघ नामका राजा हुआ है।। १५०-१५४।।

यह श्रीमती भी पहले एक भवमें धातकीखण्डद्वीपमें पूर्व मेरुसे पश्चिमकी स्रोर गंधिल देशके पतालपर्वत नामक प्राममें किसी गृहस्थकी पुत्री थी। वहाँ कुछ पुरुपके उदयसे तूं, उसी देशके पाटली

१ —धारा दिवो ग्र०, प०, द०, स०, ल०। २ वारिकणान् करतीति वारिकिणकीः। १ बृद्धकञ्चुकिनः सकाशात्। ४ प्रारब्धयोगी। ५ —भवत् ग्र०। ६ पूर्वस्मिन्।

'प्राग्मेरोगॅन्धिले 'देशे प्रत्यक्पुत्री कुटुम्बिनः । पलालपर्वतप्रामे जाताल्यसुक्रुतोद्यात् ॥१८६॥ 'तत्रैव विषये भूयः पाटलीप्रामकेऽभवत् । निर्नामिका विणक्पुत्री सिश्रत्य पिहितास्वयम् ॥१८५॥ विधिनोपोष्य तत्रासीत् तव देवी स्वयंप्रभा । श्रीप्रभेऽभूदिदानीं च श्रीमती वज्रदन्ततः ॥१८६॥ श्रुत्वेति स्वान् भवान् भूयो भूनाथः प्रियया समम् । पृष्टवानिष्टवर्गस्य भवानतिकुतृहलात् ॥१८९॥ स्वयन्धुनिविशेषा मे स्निग्धा मतिवरादंयः । तत्प्रसीद भवानेषा बृहीत्याल्यच तान् मुनिः ॥१९०॥ श्रुय मतिवरोऽत्रैव जम्बृहीपे पुरोगते । विदेहो वत्सकावत्यां विषये त्रिदिवोपमे ॥१९१॥ तत्र पुर्यो प्रभाकर्याम् श्रुतिगृद्भो नृपोऽभवत् । विषयेषु विप्तामा बह्वारम्भपित्रमे । ॥१९२॥ बद्ध्वायुर्नारक जातः श्रभ्रे पङ्कप्रभाह्नये । दशाब्ध्युपमित काल नारकी वेदनामगात् ॥१९३॥ तत्रो निष्पत्य पूर्वोक्तनगरस्य समीपगे । ब्याघोऽभूत् प्रावतनात्मीयधननिभ्नेपपर्वते ॥१९३॥ श्रिथान्यदा पुराधोशः तत्रागत्य समावसत् । निवर्त्य स्वानुजन्मानं ब्युत्थितं विजिगीपया ॥१९५॥ स्वानुजन्मानमत्रस्यं नृपमाल्यत् ए पुरोहित । श्रुत्रैव ते महाँल्लाभो ए भिवत्ता मुनिदानतः ॥१६६॥ स मुनिः कथमेवात्र लभ्यश्रेव्छ्रणु पाथिव । वक्ष्ये तदागमोपायं दिव्यज्ञानावलोकितम् ए ॥१६७॥

नामक प्राममें किसी विश्वक् निर्नामिका नामकी पुत्री हुई। वहां उसने पिहितास्रव नामक सुनिराजके आश्रयसं विधिपूर्वक जिनेन्द्रगुएसम्पत्ति और श्रुतज्ञान नामक व्रतोके उपवास किये जिसके फलस्वरूप श्रीप्रभ विभानमें स्वयंप्रभा देवी हुई थी। जब तुम लिलताङ्ग देवकी पर्यायमें थे तब यह तुम्हारी प्रिय देवी थी और अब वहाँसे चयकर वज्जदन्त चक्रवर्तीके श्रीमती पुत्री हुई है।।१८५८-१८८।। इस प्रकार राजा वज्जजंघने श्रीमतीके साथ अपने पृवंभव सुनकर कौत्हलसे अपने इष्ट सम्बन्धियों के पूर्वभव पूर्छ।। १८९॥ हे नाथ, ये मितवर, आनन्द, धनमित्र और अकम्पन मुभे अपने भाईके समान अतिशय प्यारे हैं इसिलये आप प्रसन्न हूजिये और इनके पूर्वभव कहिये। इस प्रकार राजाका प्रश्न सुनकर उत्तरमें मुनिराज कहने लगे।। १६०।।

हे राजन, इसी जम्बूद्वीपके पूर्विविद्ह त्तेत्रमें एक वस्सकावती नामका देश है जो कि स्वर्गके समान सुन्दर है उसमें एक प्रभाकरी नामकी नगरी है। यह मितवर पूर्वभवमें इसी नगरीमें श्रितगृध्न नामका राजा था। वह विषयोंमें अत्यन्त श्रासक्त रहता था। उसने बहुत श्रारम्भ और परिम्रहके कारण नरक श्रायुका बन्ध कर लिया था जिससे वह मरकर पङ्कप्रभा नामके चौथे नरकमें उत्पन्न हुआ। वहाँ दशसागर तक नरकांके दु स्व भोगता रहा॥ १६१-१९३॥ उसने पूर्वभवमें पूर्वोक्त प्रभाकरी नगरीके समीप एक पर्वतपर अपना बहुतसा धन गाड़ रक्खा था। वह नरकसे निकलकर इसी पर्वतपर व्याघ्न हुआ। १९४॥ तत्पश्चात् किसी एक दिन प्रभाकरी नगरीका राजा प्रीतिवर्धन अपने प्रतिकृत खड़े हुए छोटे भाईको जीतकर लौटा और उसी पर्वतपर ठहर गया॥ १९४॥ वह वहाँ अपने छोटे भाईके साथ बैठा हुआ था कि इतनेमें पुरोहितने श्राकर उससे कहा कि श्राज यहाँ श्रापका मुनिदानके प्रभावसे बड़ा भारी लाभ होनेवाला है॥ १६६॥ हे राजन, वे मुनिराज यहाँ किस प्रकार प्राप्त हो सकेगे। इसका उपाय मैं अपने दिव्यक्वानसे जानकर श्रापके लिये कहता हूँ। सुनिये—॥ १९७॥

हम लंगि नगरमें यह घोषणा दिलाय देते हैं कि श्राज राजाके बड़े भारी हर्षका समय है इसिलये समस्त नगरवासी लोग श्रपने श्रपने घरोंपर पताकार्य फहराश्रो, तोरण बाधो श्रोर घरके

१ पूर्वमन्दरस्य । २ स्त्रपरिवदेहे । ३ गन्धिलविषये । ४ समानाः । ५ कारणात् । ६ पूर्व-भवान् । ७ विषयेष्वमिष- ट० । ८ स्त्रामकः । ६ —र्नरकं यातः ल० । १० निर्गत्य स्त्र०, प०, द०, स०, ल० । ११ तत्पुरेशः प्रीतिवर्द्धननामा । १२ तत्पर्वतसमीपे । १३ पुनरावर्त्य । १४ सानुजन्मान-प०, ल०, म०, ट० । श्रुनुजसहितम् । १५ -माख्यात् स्त्र०, स०, द० । १६ भविष्यति । १७ महानिमित्तम् ।

श्यांगन तथा नगरकी गलियोंमें सुगन्धित जल सींचकर इस प्रकार फूल बिखेर दो कि बीचमें कहीं कोई रन्ध्र खाली न रहे ॥१९५-१९९॥ ऐसा करनेसे नगरमें जानेवाले मुनि अप्रासक होनेके कारण नगरको ऋपने विहारके श्रयोग्य समभ लौटकर यहांपर श्रवश्य ही ऋावेंगे ॥२००॥ पुरोहितके वचनोंसे सन्तृष्ट होकर राजा प्रीतिवर्धनने वैसा ही किया जिससे मुनिराज लौटकर वहां त्राये ॥२०१॥ पिहितास्रव नामके मुनिराज एक महीनेके उपवास समाप्त कर त्राहारके लिये भ्रमण करते हुए कृम-क्रमसे राजा प्रीतिवर्धनके घरमें प्रावष्ट हुए । ॥२०२॥ राजाने उन्हें विधि-पूर्वक ब्राहार दान दिया जिससे देवोंने ब्राकाशसे रत्नोंकी नर्षा की ब्रौर वे रत्न मनोहर शब्द करते हुए भूमिपर पड़े ॥२०३॥ राजा ऋतिगृधके जीव सिंहने भी वहां यह सब देखा जिससे उसे जाति स्मरण हो गया । वह अतिशय शान्त हो गया, उसकी मुर्छा (मोह) जाती रही और यहां तक कि उसने शरीर श्रौर श्राहारसे भी ममत्व छोड़ दिया।।२०४।। वह सब परिम्रह श्रथवा कषायोंका त्यागकर एक शिलातलपर बैठ गया। मुनिराज पिहितास्रवने भी अपने अवधि-ज्ञान रूपी नेत्रसे श्रकस्मात् सिंहका सब वृत्तान्त जान लिया ॥२०४॥ श्रीर जानकर उन्होंने राजा प्रीतिवर्धनसे कहा कि है राजन, इस पर्वतपर कोई श्रावक होकर (श्रावकके व्रत धारण कर) संन्यास कर रहा है तुम्हें उसकी सेवा करनी चाहिये।।२०६॥ वह श्रागामी कालमें भरतचेत्रके प्रथम तीर्थंकर श्री वृषभदेवके चक्रवर्ती पदका धारक पुत्र होगा श्रौर उसी भवसे मोच्च प्राप्त करेगा इस विषयमें कुछ भी संदेह नहीं है ॥२०७॥ मुनिराजके इन वचनोंसे राजा प्रीतिवर्धनको भारी त्राधर्य हुत्रा। उसने मुनिराजके साथ वहां जाकर त्र्रातिशय साहस करनेवाले सिंहको देखा ॥२०८॥ तत्पश्चात् राजाने उसकी सेवा श्रथवा समाधिमें योग्य सहायता की श्रौर यह देव होनेवाला है यह समभकर मुनिराजने भी उसके कानमें नमस्कार मन्त्र सुनाया ॥२०६॥ वह सिंह श्रठारह दिन तक श्राहारका त्याग कर समाधिसे शरीर छोड़ दूसरे स्वर्गमें दिवाकरप्रभ नामक

१ तेन कारगेन । २ नगरे भवाः । ३ वीथीः । ४ निविडम् । ५ -रप्यगमत्तथा प० । -रप्यागमत्तदा म०, ल० । ६ त्वपण उपवासः । ७ वीरचर्यामाचरन् । ८ निर्मोहः । ९ सन्त्यक्का-िखलपरिग्रहम् । १० सन्मुनिः स०, ऋ० । तन्मुनिः प०, व० । ११ -मुवाचेद-प० । १२ ऋगराधनायाम् । १३ सहायत्वम् । १४ पञ्चनमस्कारम् । १५ भवत्यसौ ऋ०, स०, छ० । १६ दिवाकरप्रमविमाने ।

तदाश्चर्यं महद् दृष्ट्या नृपस्यास्य चम्पूपतिः । मन्त्री पुरोहितश्च द्राक् उपशान्ति परां गताः ॥२३१॥ नृपदानानुमोदेन कुरुष्वार्यास्ततोऽभवन् । कालान्ते ते ततो गत्वा श्रीमदेशानकल्पजाः ॥२३२॥ सुरा जाता विमानेशा मन्त्री काञ्चनसंज्ञके । विमाने कनकाभोऽभूत् 'रुपिताल्ये पुरोहितः ॥२१३॥ 'प्रभञ्जनोऽभूत् सेनानोः 'प्रभानाम्नि प्रभाकरः । लिलताङ्गभवे युष्मत्परिवारामरा इमे ॥२१४॥ वतः प्रच्युत्य शार्वृ्ष्वयो देवोऽभवत् स ते । मन्त्री मितवरः सृजुः श्रीमत्यां मितसागरात् ॥२१५॥ श्रपराजितसेनान्यः' च्युतः स्वर्गात् प्रभाकरः । श्राज्वायाश्च पुत्रोऽभूत् श्रकम्पनसमाह्मयः ॥२१६॥ श्रुतकीर्तेरथानन्तमत्याश्च कनकप्रभः । सुतोऽभूद्यमानन्दः पुरोधास्तव संमतः ॥२१७॥ श्रमञ्जनरच्युतस्तस्मात् श्रेष्ट्यभूद् धनिमत्रकः । धनदत्तोदरे जातो धनदत्ताद् धर्नाद्धमान् ॥२१८॥ इति तस्य मुनीन्द्रस्य वचः श्रुत्वा नराधिषः । श्रीमती च तदा धर्मे परं सवेग'मापतुः ॥२१९॥ राजा सविस्मयं भूयोऽप्यपृच्छुत्तं मुनीधरम् । श्रमी नकुलशार्तृ्ष्टगोलाङ्गृलाः सस्कराः ॥२२९॥ क्रस्मादस्मिण्जनाकीर्णे देशे तिष्ठत्यनाकुलाः । भवन्मुखारविन्दावलोकने दत्तदृष्टयः ॥२२१॥ इति राज्ञानुयुक्तो असौ चारर्याप्यवाचत । शार्तृ्ताऽयं भवेऽन्यस्मिन् देशेऽस्मिन्तेव विश्रुते ॥२२२॥ हित राज्ञानुयुक्तो वैश्यात् सागरदत्ततः । धनवत्यामभूत् सृजुः उग्रसेनसमाह्मयः ॥२२३॥ सोऽप्रत्याल्यपुरे ख्याते वैश्यात् सागरदत्ततः । धनवत्यामभूत् सृजुः उग्रसेनसमाह्मयः ॥२२३॥ सोऽप्रत्याल्यानतः क्रोधात् पृथिवीभेदसिक्तभात् । तिर्यगायुर्श्ववन्धाऽक्तो निसर्गाद्तिरोषणः ॥२२३॥

विमानमें दिवाकरप्रभ नामका देव हुआ।।२१०।। इस आश्चर्यको देखकर राजा प्रीतिवर्धनके सेनापित, मंत्री और पुरोहित भी शीघ ही अतिशय शान्त हो गये।।२११॥ इन सभीने राजाके द्वारा दिये हुए पात्रदानकी अनुमोदना की थी इसिलये आयु समाप्त होनेपर वे उत्तरकुर भोग-भूमिमें आयं हुए।।२१२॥ और आयुके अन्तमें वहांसे जाकर ऐशान स्वर्गमें लक्ष्मीमान् देव हुए।। उनमेसे मंत्री, कांचन नामक विमानमें कनकाभ नामका देव हुआ, पुरोहित रुपित नामके विमानमें प्रभंजन नामका देव हुआ और सेनापित प्रभानामक विमानमें प्रभाकर नामका देव हुआ। आपकी लिताङ्गदेवकी पर्यायमें ये सब आपके ही परिवारके देव थे।।२१३-२१४॥ सिंहका जीव वहांसे च्युत हो मतिसागर और श्रीमतीका पुत्र होकर आपका मतिवर नामका मंत्री हुआ है।।२१४॥ प्रभाकरका जीव स्वर्गसे च्युत होकर अपराजित सेनानी और आर्जवाका पुत्र होकर आपका अकंपन नामका सेनापित हुआ है।।२१६॥ कनकप्रभका जीव श्रुतकीर्ति और अनन्तमतीका पुत्र होकर आपका आनन्द नामका प्रिय पुरोहित हुआ है।।२१०॥ तथा प्रभंजन देव वहांसे च्युत होकर धनदत्त और धनदत्ताका पुत्र होकर आपका धनमित्र नामका सम्पत्तिशाली सेठ हुआ है।।२१८॥—इस प्रकार मुनिराजके वचन सुनकर राजा श्रजजंघ और श्रीमती— दोनों ही धर्मके विषयमें अतिशय प्रीतिको प्राप्त हुए।।२१६॥

राजा वज्रजंघने फिर भी बड़े श्राश्चर्यके साथ उन मुनिराजसे पूछा कि ये नकुल, सिंह, वानर श्रीर शूकर चारों जीव श्रापके मुख-कमलको देखनेमे दृष्ट लगाये हुए इस मनुष्योंसे भरे हुए स्थानमें भी निर्भय होकर क्यों बैठे हैं ? ॥ २२०-२२१ ॥ इस प्रकार राजाके पूछने पर चारण श्राद्धिके धारक ऋषिराज बोले—

हे राजन्, यह सिंह पूर्वभवमें इसी देशके प्रसिद्ध हिस्तिनापुर नामक नगरमें सागरदत्त वैश्यसे उसकी धनवती नामक स्त्रीमें उपसेन नामका पुत्र हुन्ना था ॥ २२२-२२३ ॥ वह उपसेन स्वभावसे ही श्रत्यन्त कोधी था इसलिये उस श्रज्ञानीने पृथिवीभेदके समान अप्रत्याख्यानावरण

१ रुचिताख्ये श्र.०, स०, द०। २ प्रभञ्जने विमाने च नाम्नि तस्य प्रभाकरः श्र.०। ३ प्रभाविमाने प्रभाकरो देवः। ४ सेनापतेः। ५ धर्मे धर्मपदे चानुरागः संवेगस्तम्। ६ सश्लुकराः श्र.०, प०। ७ परिपृष्टः।

कोष्ठागार'नियुक्तांश्च निर्भंत्स्ये वृततयडुलम् । बलादादाय वेश्याभिः संप्रायच्छत दुर्मदी ॥२२५॥ तद्वार्त्तांकर्णनाद् राज्ञा बन्धितस्तीव्रवेदनः । 'चपेटाचरणाघातैः मृत्वा व्याघ्र इहाभवत् ॥२२६॥ वराहोऽयं भवेऽतीते पुरे विजयनामिन । स्तुर्वंसन्तसेनायां महानन्दनृपादभूत् ॥२२७॥ हिरवाहननामासौ श्रप्रत्याख्यानमानतः । मानमस्थिसमं विश्चत् पित्रोरप्यविनीतकः ॥२२५॥ तिर्यंगायुरतो बद्ध्वा 'नैच्छत् पित्रनुशासनम्' । धावमानश्शिलास्तम्भजर्गरीकृतमस्तकः ॥२२९॥ श्रात्तां मृत्वा वराहोऽभूद् वानरोऽयं पुरा भवे । पुरे धान्याद्धये जातः 'कुवेशाख्यविष्क्ष्युतः ॥२३०॥ श्रुदत्तागर्भसंभूतो नागदत्तसमाद्धयः । श्रप्रत्याख्यानमायां तां मेषश्चक्षसमां श्चितः ॥२३१॥ स्वानुजाया विवाहार्यं स्वापयो १० स्वापतेयकम् । स्वाम्वायामाददानायां सुपरीच्य यथेप्सितम् ॥२३२॥ ततस्तद्वञ्चनोपायम्' श्वजानन्नार्त्तधीर्मृतः । तिर्यगायुर्वशेनासौ गोलाङ्गृलत्वमित्यगात् ॥२३३॥ नकुलोऽयं भवेन्यसिन् सुप्रतिष्ठितपत्तने । श्वभूत् कादिम्बको' नाम्ना लोलुपो धनलोलुपः ॥२३३॥ सोऽन्यदा नृपतौ चैत्यगृहनिर्मापयोद्यते । १९इष्टका'विष्टपुरुषेः श्वानाययति लुष्टध्यीः ॥२३५॥ सोऽन्यदा नृपतौ चैत्यगृहनिर्मापयोद्यते । १९इष्टका'विष्टपुरुषेः श्वानाययति लुष्टध्यीः ॥२३५॥

क्रोधके निमित्तसे तिर्यंच आयुका बन्ध कर लिया था ॥ २२४ ॥ एक दिन उस दुष्टने राजाके भण्डारकी रच्चा करनेवाले लोगोंको घुड़ककर वहांसे बलपूर्वक बहुतसा घी श्रौर चावल निकालकर वेश्याश्रोंको दे दिया ॥ २२४ ॥ जब राजाने यह समाचार सुना तब उसने उसे बँधवा कर थण्पड़ लात घूँसा आदिकी बहुत ही मार दिलाई जिससे वह तीव्र वेदना सहकर मरा और यहां यह व्याघ्र हुआ है ॥ २२६ ॥

हे राजन्, यह स्कर पूर्वभवमें विजय नामक नगरमें राजा महानन्दसे उसकी रानी वसन्तसेनामें हरिवाहन नामका पुत्र हुआ था। वह श्रप्रत्याख्यानावरण मानके उदयसे हुड्डीके समान मानको धारण करता था इसलिये मातापिताका भी विनय नहीं करता था। २२७-२२ ।। और इसीलिये उसे तियंच आयुका बन्ध हो गया था। एक दिन यह माता पिताका अनुशासन नहीं मानकर दौड़ा जा रहा था कि पत्थरके खम्भेसे टकराकर उसका शिर फट गया और इसी वेदनामें आर्त ध्यानसे मरकर यह स्कूर हुआ है।। २२६।।

हे राजन, यह बानर पूर्वभवमें धन्यपुर नामके नगरमें कुबेर नामक विश्वक् घर उसकी सुदत्ता नामकी स्त्रीके गर्भसे नागदत्त नामका पुत्र हुआ था। वह भेंड़ेके सींगके समान अप्रत्या-स्यानावरण मायाको धारण करता था।। २३०-२३१।। एक दिन इसकी माता, नागदत्तकी छोटी बहिनके विवाहके लिये अपनी दूकानसे इच्छानुसार छांट छांटकर कुछ सामान ले रही थी। नागदत्त उसे उगना चाहता था परन्तु किस प्रकार उगना चाहिये १ इसका उपाय वह नहीं जानता था इसलिये उसी उधेड़बुनमे लगा रहा और अचानक आर्त ध्यानसे मरकर तिर्यञ्च आयुका बन्ध होनेसे यहां यह वानर अवस्थाको प्राप्त हुआ है।। २३२-२३३।। और—

हे राजन्, यह नकुल (नेवला) भी पूर्वभवमें इसी सुप्रतिष्ठित नगरमें लोलुप नामका हलवाई था। वह धनका बड़ा लोभी था।। २३४।। किसी समय वहांका राजा जिनमन्दिर बनवा रहा था श्रौर उसके लिये वह मजदूरोंसे इंटें बुलाता था। वह लोभी मूर्ख हलवाई उन

१ मायडागारिकान् । २ सन्तर्ज्यं । ३ वेश्याभ्यः । 'दाणाद्घर्मे तज्जदेयैः' इति चतुर्थ्यये तृतीया । वेश्याये द्रा०, प०, द०, स० । ४ प्रयच्छति स्म । तैनैव स्त्रेणात्मनेपदी । ५ इस्ततलपादताडनैः । ६ नेच्छत् प०, व० । ७ पित्रानुशासनम् प० । ८ धन्याह्रये ल० । ६ कुनेराह्रविणक्पुतः । कुनेरास्यो विणिक्सुतः ग्र० । १० निजविपरयाम् । ११ वञ्चनापाय- ग्र० । १२ मध्यकारः । १३ —णोग्रमे ल० । १४ इण्टिकाविष्ट- प०, द० । इण्टकाविष्ट- ग्र० । १५ वेतनपुरुपैः ।

दलापूपं' निगृहं स्वं मूढः प्रावेशयद् गृहम् । इष्टकास्तप्र कासाश्चित् भेदेऽपरयक्ष काञ्चनम् ॥२३६॥ तल्लोभादिष्टका भूयोऽप्यानाययितुमुखतः । पुरुषं वें ष्टिकैस्तेभ्यो दत्त्वापूपादिभोजनम् ॥२३७॥ स्वसुताप्राममन्येषुः स गच्छन् पुत्रमात्मनः । न्ययुक् क पुत्रकाहारं दत्त्वाऽऽनाय्यास्त्वयेष्टकाः ॥२३६॥ इत्युक्त्वास्मिन् गते पुत्रः तत्त्रथा नाकरोदतः । स निवृत्य सुतं पृष्ट्वा केष्टोऽसौ दुष्टमानसः ॥२३९॥ शिरः पुत्रस्य निर्भिष्यं "लक्क्टोपलताबनैः । चरयौ स्वौ च निर्वेदाद् बमब्ज किल मूढ्याः ॥२४९॥ शासः च घातितो मृत्वा नकुलत्वसुपागमत् । श्रप्रत्याख्यानलोभेन नीतः सोऽयं "दशामिमाम् ॥२४९॥ युष्मद्दानं समीक्ष्यैते प्रमोदं परमागताः । प्राप्ता जातिस्मरत्वञ्च निर्वेदमधिकं श्रिताः ॥२४२॥ भवद्दानानुमोदेन बद्धायुष्काः कुरुष्वमी । ततोऽमी भीतिमुत्सुज्य स्थिता धर्मश्रवाधिनः ॥२४६॥ इतोऽष्टमे भवे भाविन्यपुनर्भवतां भवान् । "भवितामी च तत्रैव भवे "सेत्स्वन्त्यसंशयम् ॥२४४॥ तावच्चाभ्युद्यं सौत्यं दिव्यमानुषगोचरम् । त्वयेव सममेतेऽनुभोक्तारः प्रययमागिनः ॥२४५॥ श्रीमतो च भवत्तीर्थं दानतीर्थप्रवर्णकः । श्रेयान् भूत्वा परं श्रेयः श्रमिष्यति न संशयः ॥२४६॥ इति चारणयोगीनद्रवचः श्रुखा नराधिपः । दधे रोमाञ्चितं गात्रं रवतं प्रमानुरुरीरव ॥२४७॥

मजदूरोंको कुछ पुत्रा वगैरह देकर उनसे छिपकर कुछ ईटें अपने घरमें डलवा लेता था। उन इटोंके फोड़ने पर उनमेंसे कुछमें सुवर्ण निकला। यह देखकर इसका लोभ श्रीर भी बढ़ गया। उस सुवर्ण के लोभसे उसने बार बार मजदूरोंको पुत्रा आदि देकर उनसे बहुतसी इंटें अपने घर डलवाना प्रारम्भ किया॥ २३५-२३७॥ एक दिन उसे अपनी पुत्रीके गाँव जाना पड़ा। जाते समय वह पुत्रसे कह गया कि हे पुत्र, तुम भी मजदूरोंको कुछ भोजन देकर उनसे अपने घर ईटें डलवा लेना॥ २३८॥ यह कहकर वह तो चला गया परन्तु पुत्रने उसके कहे अनुसार घर पर ईटें नहीं डलवाईं। जब वह दुष्ट लौटकर घर आया और पुत्रसे पूछने पर जब उसे सब हाल माल्म हुआ तब वह पुत्रसे भारी कुपित हुआ॥ २३६॥ उस मूर्खने लकड़ी तथा पत्थरोंकी मारसे पुत्रका शिर फोड़ डाला और उस दुःखसे दुखी होकर अपने पैर भी काट डाले॥ २४०॥ अन्तमें वह राजाके द्वारा मारा गया और मरकर इस नकुल पर्यायको प्राप्त हुआ है। वह हलवाई अप्रत्याख्यानावरण लोभके उदयसे ही इस दशा तक पहुँचा है॥ २४९॥

हे राजन, श्रापके दानको देखकर ये चारों ही परम हर्षको प्राप्त हो रहे हैं श्रोर इन चारोंको ही जाति-स्मरण हो गया है जिससे ये संसारसे बहुत ही विरक्त हो गये हैं ॥ २४२ ॥ श्रापके दिये हुए दानकी श्रनुमोदना करनेसे इन सभीने उत्तम भोगभूमिकी श्रायुका बन्ध किया है । इसिलये ये भय छोड़कर धर्मश्रवण करनेको इच्छासे यहाँ बैठे हुए हैं ॥ २४३ ॥ हे राजन, इस भवसे श्राठवें श्रागामी भवमें तुम वृषभनाथ तीर्थंकर होकर मोच्न प्राप्त करोगे श्रोर उसी भवमें ये सब भी सिद्ध होंगे इस विषयमें कुछ भी संदेह नहीं है ॥ २४४ ॥ श्रोर तब तक ये पुण्यशील जीव श्रापके साथ साथ ही देव श्रीर मनुष्योंके उत्तम उत्तम सुख तथा विभूतियोंका श्रनुभोग करते रहेंगे ॥ २४४ ॥ इस श्रीमतीका जीव भी श्रापके तीर्थमें दानतीर्थकी प्रवृत्ति चलानेवाला राजा श्रेयांस होगा श्रोर उसी भवसे उत्कृष्ट कल्याण श्रर्थात् मोच्नको प्राप्त होगा इसमें संशय नहीं है ॥ २४६ ॥ इस प्रकार चारण ऋदिधारी मुनिराजके वचन सुनकर

१ दत्त्वापूपान् द०, श्र०, स०, प० । श्रपूपं मध्यम् । २ दृष्ट्वा श्र० । ३ निर्मेच श्र०, स० । ४ लकुटो दग्डः । ५ श्रवस्थाम् । ६ अवः अवग्रम् । ७ पुनर्भवरिहतत्वम् सिद्धत्विमित्यर्थः । ८ प्राप्स्यति । श्रव भूषातुः प्राप्त्यर्थः शाकटायनापेच्या तङन्तो वा श्रवङन्तो वाऽस्तु । 'भुवः प्राप्ताविष्णि' इति सूत्रव्याख्याने वाऽऽत्मनेपदीति तङ्गत एव । ६ सिद्धिं प्राप्त्यन्ति । सेत्स्यत्यसं ल० । १० श्रनुभविष्यन्ति ११ भवत्तीर्थदान-स०, श्र० । १२ विस्तृतम् ।

ततोऽभिवन्य योगोन्द्रौ नरेन्द्रः प्रिययान्वितः । स्वावासं प्रत्यगात् प्रीतैः ! समं मतिवरादिभिः ।।२४८।। मुनी च वातरशनौ वायुमन्वीयतुस्तदा । मुनिवृत्तरसङ्गरवं 'ख्यापयन्तौ नमोगती ।।२४९।। नृपोऽपि तद्गुण्ध्यानसमुक्तियठतमानसः । तत्रैव तद्दृःशेषम् श्रितवाद्य स्ताधनः ।।२५०।। ततः प्रयाण्कैः कैश्चित् संप्रापत् पुण्डरीकिणीम् । तत्रापरयच शोकार्त्तां देवीं जन्मीमतीं सतीम् ॥२५१॥ श्रमुन्धरीञ्च सोत्कण्ठां समाश्वास्य शनैरसौ । पुण्डरीकस्य तद्वाज्यम् श्रकरोज्ञिरूपप्तवम् ॥२५२॥ श्रमुत्तीरिप सामार्थे : उपायैः सोऽन्वरञ्जयत् । सामन्तानिप संमान्ये यथापूर्वमतिष्ठपत् ।।२५३।। समन्त्रिकं ततो राज्ये वालं वालाक्कंसप्रसम् । निवेश्य पुनरावृत्तः प्रापदुत्पललेटकम् ।।२५४॥

## मालिनीच्छुन्दः

श्रथ परमिवभूत्या वज्रजङ्कः चितीशः पुरममरपुराभं स्वं<sup>११</sup> विशन्<sup>१२</sup> कान्तयामा । शतमख इव शच्या संभृतश्रीः<sup>११</sup> स रेजे पुरवरवनितानां खोचनैः पीयमानः ॥२५५॥

राजा वज्रजंघका शरीर हर्षसे रोमाञ्चित हो उठा जिससे ऐसा मालूम होता था मानो प्रेमके श्रंकुरोंसे ज्याप्त ही हो गया हो ॥ २४७ ॥ तदनन्तर राजा उन दोनों मुनिराजोंको नमस्कार कर रानी श्रीमती श्रीर श्रतिशय प्रसन्न हुए मतिवर श्रादिके साथ श्रपने डेरे पर लौट श्राया ॥ २४८ ॥ तत्पश्चात् वायुरूपी वस्त्रको धारण करनेबाले (दिगम्बर) वे दोनों मुनिराज 'मुनियोंकी वृत्ति परिमहरहित होती है' इस बातको प्रकट करते हुए वायुके साथ साथ ही श्राकाशमार्गसे विहार कर गये ॥ २४६ ॥ राजा वज्रजंघने उन मुनियोंके गुणोंका ध्यान करते हुए उत्कण्ठित चित्त होकर उस दिनका शेष भाग अपनी सेनाके साथ उसी शष्प नामक सरो-वरके किनारे व्यतीत किया ॥ २४० ॥ तदनन्तर वहांसे कितने ही पड़ाव चलकर वे पुण्डरीकिगी नगरीमें जा पहुँचे। वहां जाकर राजा वज्रजंघने शोकसे पीड़ित हुई सती लद्दमीमती देवीको देखा और भाईके मिलनेकी उत्कंठासे सहित अपनी छोटी बहिन अनुधरीको भी देखा। दोनोंको धीरे धीरे त्राश्वासन देकर समकाया तथा पुण्डरीकके राज्यको निष्कण्टक कर दिया॥ २४१-२४२ ॥ उसने साम दाम दण्ड भेद ऋादि उपायोंसे समस्त प्रजाको अनुरक्त किया और सरदारों तथा श्राश्रित राजाश्रोका भी सन्मान कर उन्हें पहलेकी भांति (चक्रवर्तीके समयके समान) श्रपन श्रपने कार्योमें नियुक्त कर दिया ।। २४३ ।। तत्पश्चात् प्रातःकालीन सूर्यके समान देदीप्यमान पुण्डरीक बालकको राज्य-सिहासन पर बैठाकर और राज्यकी सब व्यवस्था सुयोग्य मंत्रियोंके हाथ सौंपकर राजा वज्जजंघ लौटकर श्रपंने उत्पत्तखेटक नगरमें श्रा पहुँचे ॥ २५४॥ उत्कृष्ट शोभासे सुशोभित महाराज वज्जंघने प्रिया श्रीमतीके साथ बड़े ठाट-बाटसे स्वर्गपुरीके समान सुन्दर अपने उत्पत्तखेटक नगरमें प्रवेश किया। प्रवेश करते समय नगरकी मनोहर कियां अपने नेत्रों-द्वारा उनके सौन्दर्य-रसका पान कर रही थीं। नगरमें प्रवेश करता हुआ वज्जंघ ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो स्वर्गमें प्रवेश करता हुआ इन्द्र ही हो ॥ २४४ ॥

१ प्रीत्यै समं— ग्र॰ । २ वातवसनी द०, ल० । वान्तवसनी प० । वान्तरसनी ग्र० । ३ कथयन्ती । ४ दिवसावरोषम् । ५ श्रतीत्य । ६ तिरुपद्रवम् । ७ प्रजाः । ८ सामभेददानदराडैः । ६ सत्कृत्य । १० सदराम् । ११ त्रात्मीयम् । १२ विशक्ता— ग्र०, प०, स०, म० । १३ सम्यग्धृतश्रीः ।

किमयममरनाथः किंस्विदीशो धनानां
किंसुत फिलागेशः किं वपुष्माननङ्गः ।
इति पुरनरनारीजल्पनैः 'कथ्यमानो
गृहमविशददारश्रीः पराद्धवं महर्द्धिः ॥२५६॥

## शार्वुलविक्रीडितम्

तत्रासौ 'सुखमावसस्वरुचितान्' भोगान् स्वपुण्योर्ज्ञितान्
सुञ्जानः पड्ऋतुप्रमोदजनने हर्म्यं मनोहारिणि ।
संभोगैरुचितैः शचीमिव हरिः संभावयन् प्रेयसी'
जैनं धर्ममनुस्मरन् स्मरनिभः कीर्तिञ्च तन्वन् दिशि' ॥२५७॥

हत्यार्षे भगवज्जिनसेनाचार्यप्रयाति .त्रिपष्टिलच्चणमहापुराणसंग्रहे श्रीमतोवज्जजङ्कपात्रदानानुवर्णनं नामा-ष्टमं पर्वे ॥=॥

क्या यह इंद्र है ? अथवा कुबेर है ? अथवा धरणेन्द्र है ? अथवा शरीरधारी कामदेव है ? इस प्रकार नगरकी नर-नारियोंकी बातचीतके द्वारा जिनकी प्रशंसा हो रही है ऐसे अत्यन्त शोभायमान और उत्कृष्ट विभूतिके धारक वज्जंघने अपने श्रेष्ठ भवनमें प्रवेश किया ॥ २४६ ॥ छहों ऋतुओंमें हर्ष उत्पन्न करनेवाले उस मनोहर राजमहलमें कामदेवके समान सुन्दर वज्जंघ अपने पुण्यके उदयसे प्राप्त हुए मनवांछित भोगोंको भोगता हुआ सुखसे निवास करता था । तथा जिस प्रकार संभोगादि उचित उपायोंके द्वारा इन्द्र इन्द्राणीको प्रसन्न रखता है उसी प्रकार वह वज्जजंघ संभोग आदि उपायोंसे श्रीमतीको प्रसन्न रखता था । वह सदा जैन धर्मका स्मरण रखता था और दिशाओंमें अपनी कीर्ति फैलाता रहता था ॥ २४७ ॥

> इस प्रकार त्र्यार्ष नामसे प्रसिद्ध भगविज्जिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलच्चण महापुराण संग्रहमें श्रीमती त्र्यौर वज्रजंघके पात्रदानका वर्णन करनेवाला त्र्याठवां पर्व समाप्त हुत्र्या ।

१ श्**ला**ष्यमानः । २ —सो पुरमाव— ग्र० । <sup>३</sup> श्रात्माभीष्टान् । ४ प्रियतमाम् । ५ दिशः द०, स० ।

## नवमं पर्व

श्रथ त्रिवर्गसंसर्गरम्यं राज्यं प्रकुर्वतः । तस्य कालोऽगमद् भूयान् भोगैः षड्ऋतुसुन्द्रैः ॥१॥ स रेमें शरदारम्भे प्रफुल्लाष्क्रसरोजले । वनेष्वयु कद्वामोदसुभगोषु प्रियान्वितः ॥२॥ सिरपुलिनदेशेषु प्रियाजघनहारिषु । राजहंसो एतिं लेभे 'सधीचीमनुयश्रयम्' ॥३॥ कुर्वन्नीलोत्पलं कर्णे स कान्ताया वतंसकर्म् । शोभामिव दशोरस्याः 'तेनाभूत् सिन्नकर्षयन्' ॥४॥ सरसाव्जरजःपुञ्जपिश्वरं स्तनमण्डलम् । स पश्यन् बहुमेनेऽस्याः कामस्येव करण्डकम् ॥५॥ वासगेहे समुत्सर्पेख्यामोदसुगिन्धिन । प्रियास्तनोष्मणा' भेजे हिमतौ स परा एतिम् ॥६॥ कुङ्कमालिससर्वाङ्गीम् श्रग्लानमुखाम्बुजाम् । प्रियासरमयद् गादम् श्राश्लष्यन् ''शिशिरागमे ॥७॥ मधौ ''मधुमदामत्तकामिनीजनसुन्दरे । वनेषु सहकाराणां स रेमे रामया समम् ॥८॥ श्रशोककिलकां कर्णे न्यस्यवस्या मनोभवः । जनचेतोभिदो दभ्यौ शोणिताक्ताः' स तीरिकाः' ॥९॥ घमें घमाम्बुविच्छेदिसरोऽनिलहतक्तमः । जलकेलिवियौ कान्तां रमयन् विजहार सः ॥१०॥ चन्दनद्वसिकाङ्गी प्रियां हारविभूषणाम् । कण्ठे गृह्वन् स घमोंध्यं नाज्ञासीत् कमपि श्रमम् ॥१९॥

तदनन्तर धर्म, ऋर्थ श्रीर काम इन तीन वर्गों के ससर्गसे मनोहर राज्य करनेवाले महाराज वज्रजघका छहीं ऋतुत्रोंके सुन्दर भोग भोगते हुए बहुतसा समय व्यतीत हो गया ॥१॥ श्रपनी प्रिया श्रीमतीके साथ वह राजा शरद्ऋतुके प्रारम्भकालमे फूले हुए कमलोंसे सुशोभित तालाबोंके जलमें स्त्रीर सप्तपर्ण जातिके वृत्तोंकी सुगन्धिसे मनोहर वनोंमें क्रीड़ा करता था ॥ २ ॥ कभी वह श्रेष्ठ राजा, राजहंस पत्तीके समान अपनी सहचरीके पीछे पीछे चलता हुआ प्रियाके नितम्बके समान मनोहर निद्योंके तटप्रदेशोंपर सन्तुष्ट होता था ॥ ३ ॥ कभी श्रीमतीके कानोंमें नील कमलका आभूषण पहिनाता था। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानी उन नील कमलके श्राभूषणोंके छलसे उसके नेत्रोंकी शोभा ही बढ़ा रहा हो ॥ ४ ॥ श्रीमतीका स्तनमण्डल तालाषोंकी परागके समूहसे पीला पड़ गया था इसलिये कामरेवके पिटारेके समान जान पड़ता था। राजा बज्रजंघ उस स्तन-मण्डलको देखता हुआ बहुत ही हर्षित होता था ॥ ४ ॥ हेमन्त ऋतुमें वह वज्रजंघ धूपकी फैलती हुई सुगन्धसे सुगन्धित शयनागारमें श्रीमतीके स्तनोंकी उष्णतासे परम धैर्यको प्राप्त होता था।। ६।। तथा शिशिर ऋतुका त्र्यागमन होने पर जिसका संपूर्ण शरीर केशरसे लिप्त हो रहा है श्रौर जिसका मुख-कमल प्रसन्नतासे खिल रहा है ऐसी प्रिया श्रीमतीको गाढ श्रालिंगनसे प्रसन्न करता था ॥ ७॥ मधुके मद्से उन्मत्त दुई क्रियोंसे हरेभरे सुन्दर वसन्तमें वज्रजंघ ऋपनी स्त्रीके साथ साथ ऋामोंके वनोंमे कीड़ा करता था ॥ 🗕 ॥ कभी श्रीमतीके कानोंमें श्रशोक वृत्तकी नई कली पहिनाता था। उस समय वह ऐसा सुशोभित होता था मानो मनुष्यके चित्तको भेदन करनेवाले श्रौर खूनसे रँगे हुए श्रपने लाल लाल बाए पहिनाता हुश्रा कामदेव ही हो ॥ ९ ॥ ब्रीब्म ऋतुमें पसीनेको सुस्तानेवाली तालाबोंके समीपवर्ती वायुसे जिसकी सब थकावट दर हो गई है ऐसा वज्रजंघ जलकीड़ा कर श्रीमतीको प्रसन्न करता हुन्ना विहार करता था ।। १० ।। चन्दनके द्रवसे जिसका सारा शरीर लिप्त हो रहा है श्रौर जो कण्ठमें हार पहने हुई है

१ रेजे म०, ल०। २ सप्तपर्णः। ३ सन्तोषम्। ४ सहायां श्रीमतीमित्यर्थः। ५ श्रनु-गच्छन्। ६ कर्णपूरम्। ७ कर्णपूरकरयोन। ⊏ संनियोजयन्। ६ शय्याग्रहे। १० उष्योन। ११ स हिमागमे श्रा०, प०, द०, स०। १२ मधुमदायत्त प०, द०। मधुमहामत्त श्रा०। १३ ध्यायित समा १४ स्क्रालिप्ताः। १५ वाणाः। तीरकाः छ०। तीरकान् म०।

शिरीपकुसुमैः काम्ताम् श्रासङ्कर्वन् वर्तसितैः । रूपिणीमिव नैदार्घी श्रियं तां बह्वमंस्त सः ॥१२॥ घनागमै घनोपान्तस्फुरत्ति साध्वसात् । कान्तयारलेपि विरलेषभीतया घनमेव' सः ॥१३॥ इन्द्रगोपिवता भूमिः श्रामन्द्रस्तिता घनाः । ऐन्द्रचापञ्च पान्थानां चक्रुस्त्किरितं मनः ॥१४॥ नभः 'स्थिगतमस्माभिः सुरगोपैस्तता' मही । क' याथेति 'न्यपेधन्तु' पिथकान् गर्जितैर्घनाः' ॥१५॥ विकासिकुटज्ञच्छुन्ना भूधराणासुपत्यकाः' । मनोऽस्य निन्युरौत्सुक्यं स्वनैरुन्मदकेकिनाम् ॥१६॥ कदम्बानिलसंबासं सुरमीकृतसानवः । गिरयोऽस्य मनो जहुः काले' नृत्यचिछ्रखावले ॥१९॥ श्रानेहित्यः' लसिद्वेद्युद्योतितिविद्यासि । स रेमे रम्यहम्याग्रम्' श्रिधशय्य प्रियासवः ॥१८॥ सिरतामुद्धताम्भोभिः प्रियामानप्रधाविभिः'ः । प्रवाहेर्धतिरस्यासीत् वर्षतोः' समुपागमे ॥१९॥ भोगान् षड्श्रतुज्ञानित्थं भुञ्जानोऽसौ सहङ्गनः । साम्नात्कृत्येव मृदानां तपःफलमदर्शयत् ॥२०॥ श्रथ कालागुरूद्दामधूप्धूमाधिवासिते । मिण्यदीपकोद्योतदूरीकृततमस्तरे'ः ॥२९॥ 'प्रितिपदिकविन्यस्तरत्नमञ्जोपशोभिनि । द्यत्यालिम्बिभर्मुका जालकैहें शिसतिश्रयम् ॥२२॥

ऐसी श्रीमतीको गलेमें लगाता हम्रा वज्रजंघ गर्मीसे पैदा होनेवाले किसी भी परिश्रमको नहीं जानता था ॥११॥ वह कभी शिरीषके फलोंके आभरगोंसे श्रीमतीको सजाता था और फिर उसे साज्ञात् शरीर धारण करनेवाली श्रीष्म ऋतुकी शोभा समभता हुआ बहुत कुछ मानता था ॥ १२ ॥ वर्षाऋतुमें जब मेघोके किनारेपर विजन्नी चमकती थी उस समय वियोगके भयसे श्रात्यन्त भयभीत हुई श्रीमती बिजलीके डरसे वजाजंघका स्वयं गाढ़ श्रालिङ्गन करने लगती थी ॥ १३ ॥ उस समय वीरबहटी नामके लाल लाल कीड़ोंसे व्याप्त पृथ्वी, गम्भीर गर्जना करते हुए मेघ श्रीर इन्द्रधनुष ये सब पथिकोंके मनको बहुत ही उत्किष्ठत बना रहे थे ॥ १४॥ उस समय गरजते हुए बादल मानो यह कह कर ही पथिकांको गमन करनेसे रोक रहे थे कि श्राकाश तो हम लोगोंने घर लिया है श्रोर पृथिवी वीरवहूटी की ड़ोसे भरी हुई है श्रव तुम कहाँ जाश्रोगे ? ।। १४ ।। उस समय खिले हुए कुटज जातिके वृत्तोंसे व्याप्त पर्वतके समीपकी भूमि उन्मत्त हुए मयूरोंके शब्दोंसे राजा वज्रजंघका मन उत्कंठित कर रही थी।। १६॥ जिस समय मयूर नृत्य कर रहे थे ऐसे उस वर्षा समयमें कदम्बपुष्पोंकी वायुके संपर्कसे सुगन्धित शिखरोंवाले पर्वत राजा वज्रजंघका मन हरण कर रहे थे।। १७॥ जिस समय चमकती हुई बिजलीसे आकाश प्रकाशमान रहता है ऐसे उस वर्षाकालमें राजा बज्रजंघ अपने सुन्दर महत्तके अप्रभागमें प्रिया श्रीमतीके साथ शयन करता हुआ रमण करता था॥ १८॥ वर्षा ऋतु आनेपर स्वियोंका मान दूर करनेवाले श्रीर उछलते हुए जलसे शोभायमान निद्योके पूरसे उसे बहुत ही सन्तोष होता था।। १९।। इस प्रकार वह राजा वज्रजंघ श्रपनी प्रिया श्रीमतीके साथ साथ छहां ऋतुश्रों-के भोगोका अनुभव करता हुन्ना मानो मुर्ख लोगोको पूर्वभवमे किये हुए अपने तपका साज्ञात् फल ही दिखला रहा था।। २०।।

अथानन्तर एक दिन वह वज्रजंघ अपने शयनागारमे कोमल, मनोहर और गंगा नदीके बाल्दार तटके समान सुशोभित रेशमी चहरसे उज्जवत शय्या पर शयन कर रहा था। जिस शयनागारमें वह शयन करता था वह कृष्ण अगुरुकी बनी हुई उत्कृष्ट धूपके धूमसे अत्यन्त

१ निविडम् । २ श्रास्छादितम् । ३ विस्तृता । ४ कुत्र गच्छ्य । ५ निषेधं चिक्रिरे । ६ इव । ७ गाँजीता घनाः म०, ल० । म श्रासन्नभूमिः । ६ सहवास । १० प्राकृषि इत्यर्थः । ११ काले । १२ सीधाग्रे 'शीङ्स्थासीरधेराधारः' इति स्त्रात् ससम्पर्थे द्वितीया । १२ श्रहकारप्रचालकैः । १४ वर्षत्तौं ल० । १५ निविडान्धकारे । १६ प्रतिपादकेषु स्थापिता । १७ इति इसनम् ।

कुन्देन्दीवरमन्दारसानद्वामोदाश्रितालिनि । चित्रभित्तिगतानेकरूपकर्ममनोहरे' ॥२३॥ वासगेहेऽन्यदा शिश्ये तल्पे सृदुनि हारिणि । गङ्गासैकर्तानर्भासि वुकूल प्रच्छदोज्यले ॥२४॥ प्रियास्तनतटस्पर्शसुखामीलितलोचनः । मेरुकन्दरमारिलच्यन् स विद्युदिव वारिदः ॥२५॥ तत्र वातायनद्वारिपधानारुद्वश्रमके । केशसंस्कारधूपोचद्वमे चणमूर्ष्ड्वतौ ॥२६॥ निरुद्धोच्छ्यासदौःस्थित्यात् ग्रन्तः किञ्चिदिवाकुलौ । दम्पती तौ निशामध्ये दीर्घनिद्वासुपेयतुः ॥२७॥ जीवापाये तयोर्देहौ चणाद् विच्छायतां गतौ । प्रदीपापायसंद्यद्व तमस्कन्धौ यथा गृहौ ॥२८॥ वियुतासुरसौ छायां न लेभे सहकान्तया । 'पर्यस्त इव कालेन सलतः करूपपादपः ॥२९॥ 'भोगाङ्गोनापि धूपेन' तयोरासीत् परासुतां । धिगमान् भोगिर'भोगाभान् भोगान् प्राणापद्वारिणः ॥३०॥ तौ तथा' सुलसाद्वतौ स्वेतिस्थितिम् ॥३१॥ भोगाङ्गरेपि जन्त्नां यदि चेदीदशी दशा । जनाः किभेभिरस्वन्तैः स्व कृत्वासमते रितम् ॥३१॥ भोगाङ्गरेपि जन्त्नां यदि चेदीदशी दशा । जनाः किभेभिरस्वन्तैः कृत्वासमते रितम् ॥३१॥

सुगन्धित हो रहा था, मिएमिय दीपकोंके प्रकाशसे उसका समस्त श्रन्धकार नष्ट हो गया था। जिनके प्रत्येक पायेमें रत्न जड़े हुए हैं ऐसे अनेक मंचोंसे वह शोभायमान था। उसमें जो चारों श्रोर मोतियोंके गुच्छे लटक रहे थे उनसे वह ऐसा मालूम होता था मानो हँस ही रहा हो। कुन्द, नीलकमल श्रीर मन्दार जातिके फुलोंकी तीत्र सुगन्धिक कारण उसमें बहुतसे भ्रमर श्राकर इकट्टे हुए थे। तथा दीवालों पर बने हुए तरह-तरहके चित्रोंसे वह श्रातिशय शोभायमान हो रहा था ॥२१-२४॥ श्रीमतीके स्तनतटके स्परासे उत्पन्न हुए सुखसे जिसके नेत्र निमीलित (बंद) हो रहे हैं ऐसा वह वज्रजंघ मेरु पर्वतकी कन्दराका स्पर्श करते हुए विजली सहित बादलके समान शोभायमान हो रहा था॥२४॥ शयनागारको सुगन्धित बनाने श्रौर केशोंका संस्कार करनेके लिये उस भवनमें अनेक प्रकारका सुगन्धित धूप जल रहा था। भाग्यवश उस दिन सेवक लोग भरोखेके द्वार खोलना भूल गये इसलिये वह धूम उसी शयनागारमें रुकता रहा। निदान, केशोंके संस्कारके लिए जो धूप जल रहा था उसके उठते हुए धूमसे वे दोनों पति-पत्नी च्चण भरमें मूर्छित हो गये ॥२६॥ उस धूमसे उन दोनोंके श्वास रुक गर्ये जिससे अन्तःकरणमें उन दोनोंको कुछ ज्याकुलता हुई। अन्तमें मध्य रात्रिके समय वे दोनों ही दम्पति दीर्घ निद्राको प्राप्त हो गये- सदाके लिए सो गये- मर गये ॥२७॥ जिस प्रकार दीपक बुक्त जानेपर रुके हुए श्चन्धकारके समूहसे मकान निष्प्रभ-मिलन-हो जाते हैं, उसी प्रकार जीव निकल जानेपर उन दोनोंके शरीर च्रामरमें निष्प्रभ-मिलन-हो गये ॥२८॥ जिस प्रकार समय पाकर उखड़ा हुआ कल्पवृत्त लतासे सहित होनेपर भी शोभायमान नहीं होता उसी प्रकार प्राण्रहित वज्रजंघ श्रीमतीके साथ रहते हुए भी शोभायमान नहीं हो रहा था।।२९।। यद्यपि वह धूप उनके भोगोपभोग-का साधन था तथापि उससे उनकी मृत्य हो गई इसलिये सर्पके फणाके समान प्राणोंका हरण करनेवाले इन भोगोंको धिकार हो ॥ ३० ॥ जो श्रीमती श्रीर वज्रजंघ उत्तम-उत्तम भोगोंका श्रनुभव करते हुए हमेशा सुखी रहते थे वे भी उस समय एक ही साथ शोचनीय श्रवस्थाको प्राप्त हुए थे इसलिये संसारकी ऐसी स्थितिको धिकार हो ॥३१॥ हे भव्यजन, जब कि भोगोप-भोगके साधनोंसे ही जीवोंकी ऐसी अवस्था हो जाती है तब अन्तमें दुःख देनेवाले इन भोगोंसे क्या प्रयोजन है ? इन्हें छोडकर जिनेन्द्रदेवके वीतराग मतमेंही प्रीति करो ॥३२॥

१ चित्रकर्म । २ शय्याग्रहे । ३ सहरा । ४ प्रच्छुलो-म॰, ल॰। ५ संबद्ध-म॰, द॰, ल॰। ६ विध्वस्तः । ७ भोगकारणेन । ८ धूमेन प॰। ६ मृतिः । १० सर्पशरीर । ११ तदा श्र॰, म॰, स॰, ल॰। १२ सुखाधीनो । १३ तत्वणे । 'सहसैकपदे सद्योऽकस्मात् सपदि तत्व्वणे' इत्यभिधान-चिन्तामणिः । १४ दुःखान्तैः ।

पात्रदामात्तं 'पुष्येन बद्धोदक्कु' हजायुवी। च्यात् कुरून् समासाय तत्र तौ जन्म भेजतुः ॥३३॥ जम्बृद्धीपमहामेरोः उत्तरां विसमाधिताः । सन्त्युवक्कुरवो नाम स्वर्गेश्रीयरिष्टासिनः ॥३४॥ मधातोधिवभूपात्रगृदीपज्योतिर्गृहाङ्गकाः । मोजनामत्रं वस्नाः ह्रत्यन्वर्थसमाहृयाः ॥३५॥ यत्र कर्ष्यदुमा रम्या दराधा परिकीत्तिताः । नानाररनमयाः 'स्फीतप्रभोधोतितदि कुखाः ॥३६॥ मधाङ्गा मधुमेरेवसीष्वरिष्टासवादिकान् । रसभेदांस्ततामोदान् वितरन्त्यसृतोपमान् ॥३७॥ कामोदीपनसाधम्यात् मद्यमित्युपचर्यते । तारवो' रसभेदोऽयं यः सेव्वो मोगन्त्रमिजैः ॥३६॥ मदस्य करणं मधं 'पानशौयकैपंदाहतम् । तद्वर्जभीयमार्यायाम् श्रम्तःकरयामोहदम्' ॥३९॥ पटहान् मद्वास्तालं ' कछरीशङ्ककाहृत्वम् । कवन्ति पयावाधांश्र वाधभेदांस्तवंत्रियाः ॥४०॥ तुलाकोटिकं 'केयूरस्वकाङ्गद्वेष्टकान्' । द्वारान् मकुटभेदांश्र' सुवते भूवयाङ्गकाः ॥४९॥ सजो नानाविधाः कर्णप्रभेदांश्र नैकधा<sup>११</sup> । सर्वर्तुकुसुमाकीर्याः सुममोङ्गा द्धत्यकम् ॥४२॥ मियप्रदिपेराभान्ति दोपाङ्गाल्या महादुमाः । ज्योतिरङ्गाः सदा<sup>११</sup>योतमातन्वन्ति स्फुरदुचः ॥४३॥ गृहाङ्गाः सौधमुतुङ्गं मगदपञ्च सभागृहम् । चित्रनत्तं नशालाश्र सन्तिपार्यातुः चााः ॥४४॥

उन दोनोंने पात्रदानसे प्राप्त हुए पुण्य के कारण उत्तरकुरु भोगभूमिकी श्रायुका बन्ध किया था इसलिए ज्ञर्णभरमें वहीं जाकर जन्म-धारण कर लिया ॥३३॥

जम्बृद्वीप सम्बन्धी मेर पर्वतसे उत्तरकी ओर उत्तरकुरु नामकी भोगभूमि है जो कि श्रपनी शोभासे सदा स्वर्गको शोभाको ह्सती रहती है।।३४॥ जहां मद्यांग, बादित्रांग, भूषणांग, मालांग, दीपांग, ज्योतिरंग, गृहांग, भोजनांग, भाजनांग श्रीर वस्त्रांग ये सार्थक नामको धारण करनेवाले दस प्रकारके कल्पवृत्त है। ये कल्पवृत्त अनेक रत्नोंके बने हुए है और अपनी विस्तृत प्रभासे दसों दिशाश्रांको प्रकाशित करते रहते है ॥३४~३६॥ इनमें मद्यांग-जातिके वृत्त फैलती हुई सुगन्धिसे युक्त तथा श्रमृतके समान मीठे मधु—मैरेय, सीधु, श्चरिष्ठ श्चीर श्चासव श्चादि श्चनेक प्रकारके रस देते हैं।।३७। कामोद्दीपनकी समानता होनेसे शीघ ही इन मधु आदिको उपचारसे मद्य कहते हैं। बास्तवमें ये वृत्तोंके एक प्रकारके रस हैं जिन्हें भोगभूमिमें उत्पन्न होनेवाले आर्य पुरुष सेवन करते है ।।३८। मद्यपायी लोग जिस मद्यका पान करते हैं वह नशा करनेवाला है और अन्तःकरणको मोहित करनेवाला है इसलिए आर्थ-पुरुषोंके लिये सर्वथा त्याज्य है ॥३९॥ वादित्रांग जातिके वृत्तमें दुन्दुभि, मृदंग, मल्लरी, शंख, भेरी, चंग आदि अनेक प्रकारके बाजे फलते हैं ॥४०॥ भूषणांग जातिके वृत्त नूपुर, बाजूबन्द, रुचिक, त्रांगद (अनन्त), करधनी, हार और मुकुट आदि अनेक प्रकारके आभूषण उत्पन्न करते हैं ॥४१॥ मालांग जातिके दृत्त सब ऋतुत्रोंके फूलोंसे व्याप्त श्रानेक प्रकारकी मालाएं श्रौर कर्णफूल श्रादि अनेक प्रकारके कर्णाभरण अधिक रूपसे धारण करते हैं।।४२।। दीपांग नामके कल्पवृत्त मिण्मिय दीपकोंसे शोभायमान रहते हैं श्रीर प्रकाशमान कान्तिके धारक ज्योतिरङ्ग जातिके वृज्ञ सदा प्रकाश फैलाते रहते हैं ॥४३॥ गृहांग जातिके कल्पवृत्त, ऊंचे ऊंचे राजभवन, मंडप, सभागृह, चित्रशाला और नृत्यशाला ऋादि अनेक प्रकारके भवन तैयार करनेके लिये समर्थ रहते हैं ॥४४॥

१ स्वीकृत । २ उत्तरकुर । ३ भाजन । ४ बहल । ५ तरसम्बन्धी । ६ मद्यपायिभिः । ७ --मन्तःकरणमोहनम् द०, स०, प० । --मन्तःकरणमोहदम् ग्र० । ८ --सालभल्लरी --प० । पटहाम्पर्दलं तालभल्लरो ग्र० । ६ जयवयटा । १० न् पुरम् । रुचकं कुण्डलं ग्रीवाभरणं वा । 'रुचकं मञ्चलद्रव्ये ग्रीवाभरणं दन्तयोः' इत्यभिधानात् । ११ बेष्टुकं रशना । १२ --मुकुट- ग्र०, प०, स० । १३ अनेकधा । १४ सदा द्योति वितन्वन्ति ग्र०, स० । सदोद्योनमातन्वन्ति प०, द०, म० । १५ कर्तुम् ।

भोजनाङ्गा वराहारान् श्रमृतस्वाददायिनः । 'वपुष्करान् फलन्त्यासघढ्रसानशनादिकान् ॥४५॥ श्रशनं पानकं खाद्यं स्वायं चान्नं वर्त्वाविभम् । 'कट्टम्लितिसमधुरकषायलवणा रसाः ॥४६॥ स्यालानि चषकान् शुक्ति सङ्कारकरकादिकान् । भाजनाङ्का दिशान्त्याविभवन्द्वाखाविषङ्किणः ॥४७॥ चीनपटदुकूलानि 'प्रावारपरिधानकम्' । मृदुश्लक्षणमहार्घाणि ' वस्ताङ्का द्वधित दुमाः ॥४८॥ न वनस्पतयोऽप्येते नैव ''दिन्यैरधिष्ठता.'' । केवलं पृथिवीसाराः' तन्मयस्वसुपागताः' ॥४९॥ श्रनादिनिधनाश्चेते निसर्गात् फलदायिनः । निह ''भावस्वभावानाम् उपालम्भः' सुसङ्कतः' ॥५०॥ स्वायं दानफलादेते फलन्ति विपुलं फलम् । ''यथान्यपादपाः काले प्राणिनासुपकारकाः ॥५१॥ सर्वरत्नमयं यत्र धरणीतलसुज्वलेः । प्रस्तः सोपहारत्वात् सुच्यते जातु न श्रिया ॥५२॥ यत्र तृयया' महोपृष्ठं चतुरङ्कलसंमिता । शुकच्छायांशुकेनेव प्रच्छादयित हारिणी ॥५३॥ स्रगाश्चरन्ति' यत्रस्याः' कोमलास्तृणसम्पदः । ''स्वाद्वीर्सृद्यसीर्ह' चा 'रसायनरसास्थया ॥५४॥

भोजनांग जातिके वृत्त, श्रमृतके समान स्वाद देनेवाले, शरीरको पृष्ट करनेवाले श्रीर छहीं रस सिंहत अशन पान आदि उत्तम-उत्तम आहार उत्पन्न करते हैं ॥४५॥ अशन (रोटी दाल भात आदि खानेके पदार्थ), पानक (दूध, पानी आदि पीनेके पदार्थ), खाद्य (लड्ड आदि खाने योग्य पदार्थ) श्रीर स्वाद्य (पान सुपारी जावित्री श्रादि स्वाद लेने योग्य पदार्थ) ये चार प्रकारके श्राहार श्रौर कड़्वा, खट्टा, चरपरा, मीठा, कसैला श्रौर खारा ये छह प्रकारके रस हैं ।।४६।। भाजनांग जातिके वृत्त थाली, कटोरा, सीपके आकारके बर्तन, भृंगार श्रौर करक (करवा) श्रादि श्रनेक प्रकारके बर्तन देते हैं। ये बर्तन इन वृत्तों की शाखात्रोंमें लटकते रहते हैं।। ४७।। श्रीर वस्त्रांग जातिके वृत्त चायना सिल्क, रेशम क्स्न, दुपट्टे और धोती आदि अनेक प्रकारके कोमल चिकने और महामूल्य वस्न धारण करते है ॥४८॥ ये कल्पवृत्त न तो वनस्पतिकायिक हैं श्रीर न देवोंके द्वारा श्रिधिष्ठत ही है। केवल, वृत्तके श्राकार परिणत हुआ पृथ्वीका सार ही हैं॥४९॥ ये सभी वृत्त अनादिनिधन हैं और स्वभावसे ही फल देनेवाले है। इन वृत्तोंका यह ऐसा स्वभाव ही है इसिलिये 'ये वृत्त वस्न तथा बर्तन आदि कैसे देते होंगे, इस प्रकार कुतक कर इनके स्वभावमें दूषण लगाना उचित नहीं है । भावार्थ-पदार्थों के स्वभाव ऋनेक प्रकारके होते हैं इसलिये उनमें तर्क करनेकी त्रावश्यकता नहीं है जैसा कि कहा भी है 'स्वभावोऽतकंगोचरः' त्रर्थात् स्वभाव तर्कका विषय नहीं है।। ४०।। जिस प्रकार त्राजकलके श्रन्य वृत्त श्रपने श्रपने फलनेका समय श्रानेपर श्रनेक प्रकारके फल देकर प्राणियोंका उपकार करते है उसी प्रकार उपयुक्त कल्प-वृत्त भी मनुष्योंके दानके फलसे अनेक प्रकारके फल फलते हुए वहांके प्राणियोंका उपकार करते हैं ॥ ५१ ॥ जहांकी पृथ्वी सब प्रकारके रत्नोसे बनी हुई है श्रीर उसपर उज्ज्वल फूलोंका उपहार पड़ा रहता है इसलिये उसे शोभा कभी छोड़ती ही नहीं है 🗥 ४२ ॥ जहांकी भूमिपर हमेशा चार श्रंगुल प्रमाए मनोहर घास लहलहाती रहती है जिससे ऐसा मालूम होता है कि मानो हरे रंगके वस्त्रसे भूष्टको ढक रही हो अर्थात् जमीनपर हरे रंगका कपड़ा बिछा हो ॥ ४३ ॥ जहांके पशु

१ पुष्टिकरान् । २ चान्धश्चतुर्विधम् प०, स०, म० । चाथ चतुर्विधम् द्य० । ३ कर्वाम्ल-म०, ल० । ४ -मोजनभाजनानि । ५ पानपात्र । ६ शुक्ती- प० । शुक्तीन् द्य०, स०, द० । ७ सस्क्रान् । ८ उत्तरीयवस्त्र । ६ श्रघींऽशुक्त । १० महामूल्यानि । ११ देवै-म०, ल० । १२ स्थापिताः । १३ प्रियवीसारस्तन्मयस्य- व०, श्र०, प०, म०, स०, द०, ल० । १४ -मुपागतः व०, श्र०, प०, स०, द० । १५ पदार्थ । १६ दूषराम् । १७ मनोज्ञः । १८ यथाद्याः श्र०, प०, स०, द० । १६ वनसंहतिः । २० भन्त्यन्ति । २१ यत्र भवाः । तत्रत्याः श्र०, स० । २२ श्रतिशयेन रुच्या । २३ श्रमृतगसनुद्वया ।

सोश्यता दीविका यत्र विद्वल्कनकाम्बुजाः । इंसानां कलमन्द्रेण विस्तेन मनोहराः ॥५५॥ सरांस्युर्फुल्लपग्नानि वनमुन्मस्कोक्ष्रिक्म् । क्रीडाद्रयश्च रुचिराः सन्ति यत्र पदे पदे ॥५६॥ यत्राभूय तरून्मन्दम् त्रावाति सृदुमारुतः । 'पटवासमिवातन्वन् मकरन्दरजोऽभितः ॥५७॥ यत्र गन्धवहाधूतैः श्राकीर्णा पुरुपरेणुभिः । वसुधा राजते पीत'कौमेग्येवावकुण्ठिता ॥५६॥ यत्रामोदितदिग्मागैः मरुद्धिः पुरुपजं रजः । नभित श्रियमाधत्ते वितानस्याभितो हृतम् ॥५९॥ यत्र नातपसंवाधा न वृष्टिनं हिमादयः । नेतयो दन्दश्का वा प्राणिनां मयहेतवः ॥६०॥ न ज्योरस्ना नाप्यहोरात्रविभागो नर्त्तु संक्रमः । नित्यैकवृत्तयो भावा यत्रैपां सुखहेतवः ॥६०॥ वनानि नित्यपुष्पाणि नित्नयो नित्यपङ्कजाः । यत्र नित्यसुखा देशा रुनपांसुमिराचिता ॥६२॥ यत्रोत्पन्नवतां दिव्यम् श्रद्धस्त्रसम् । वदन्त्युत्तानशय्यायाम् श्राससाहव्यतिक्रमात् ॥६२॥ यत्रोत्पन्तवतां तेषाम् श्रामनन्ति मनीषिणः । द्रण्यतीनां महीरक्ररङ्गिणां दिनसप्तकम् ॥६३॥ सप्ताहेन परेणाथ प्रोत्थाय कलभाषिणः । स्वलद्गति सहेलञ्च सञ्चरन्ति महीतले ॥६५॥ ततः स्थिरपदन्यासैः व्रजन्ति दिनसप्तकम् । कलाज्ञानेन सप्ताहं 'निविशन्ति गुणैश्च ते ॥६६॥ परेण सप्तरात्रेण सम्पूर्णनवयौवनाः । जसदंशुकस्त्रृण जायन्ते भोगभागिनः ॥६७॥

स्वादिष्ट, कोमल श्रीर मनोहर तृणरूपी संपत्तिको रसायन सममकर बड़े हर्षसे चरा करते हैं ।। ४४ ।। जहाँ अनेक वापिकाएँ है जो कमलोसे सिहत हैं, उनमें सुवर्णके समान पीले कमल फूल रहे हैं ऋौर जो हंसोंके मधुर तथा गंभीर शब्दोंसे ऋतिशय मनोहर जान पड़ती है।। ४४॥ जहाँ जगह जगह पर फले हुए कमलोंसे सुशोभित तालाव, उन्मत्त कोकिलान्नोंसे भरे हुए वन श्रीर सुन्दर क्रीड़ापर्वत हैं।। ४६ ॥ जहाँ कोमल वायु वृत्तोंको हिलाता हुआ धीरे धीरे बहुता रहता है। वह वाय बहते समय सब श्रोर कमलोंकी परागको उड़ाता रहता है जिससे ऐसा मालूम होता है मानो सब श्रीर सुगन्धित चुर्ण ही फैला रहा हो ॥ ५७ ॥ जहाँ वायुके द्वारा उड़कर श्राये हुए पुष्पपरागसे ढकी हुई पृथ्वी ऐसी शोभायमान हो रही है मानो पीले रंगके रेशमी वस्त्रसे ढकी हो ॥ ४८ ॥ जहाँ दशों दिशाश्रोंमें वायुके द्वारा छड़ उड़कर श्राकाशमें इकहा हुआ पुरापराग सब त्रोरसे तने हुए चँदोवाकी शोभा धारण करता है।। ४६।। जहाँ न गर्मीका क्लेश होता है न पानी बरसता है, न तुषार आदि पड़ता है न अतिवृष्टि आदि ईतियाँ हैं और न प्राणियोंको भय उत्पन्न करनेवाले साँप बिच्छ खटमल श्रादि दृष्ट जन्त ही हन्ना करते हैं।।६०॥ जहाँ न चाँदनी है, न रात-दिनका विभाग श्रीर न ऋतुश्रोंका परिवर्तन ही है, जहाँ सुख देनेवाले सब पदार्थ सदा एकसे रहते हैं ॥ ६१ ॥ जहांके वन सदा फूलोंसे युक्त रहते हैं, कमलिनियोंमें सदा कमल लगे रहते हैं, और रत्नकी धूलिसे व्याप्त हुए देश सदा सुखी रहते हैं ॥ ६२ ॥ जहाँ उत्पन्न हुए त्रार्य लोग प्रथम सात दिन तक त्रपनी शय्यापर चित्त पड़े रहते हैं। उस समय श्राचार्योंने हाथका रसीला श्रंगुठा चुसना ही उनका दिव्य श्राहार बतलाया है ॥ ६३ ॥ तत्प-श्चात् विद्वानोंका मत है कि वे दोनों दम्पती द्वितीय सप्ताहमें पृथ्वी-रूपी रंगभूमिमें घुटनोंके बल चलते हुए एक स्थानसे दूसरे स्थानतक जाने लगते हैं ॥ ६४ ॥ तदनन्तर तीसरे सप्ताहमें वे खड़े होकर अध्यष्ट किन्तु मीठी मीठी बातें कहने लगते हैं श्रीर गिरते पड़ते खेलते हुए जमीनपर चलने लगते हैं ।। ६४ ।। फिर चौथे सप्ताहमें अपने पैर स्थिरतासे रखते हुए चलने लगते हैं तथा पाँचवें सप्ताहमें श्रानेक कलाश्रों श्रौर गुणोंसे सिहत हो जाते हैं ॥ ६६ ॥ छठवें सप्ताहमें पूर्ण जवान हो जाते हैं श्रौर सातवें सप्ताहमें श्रच्छे श्रच्छे वस्त्राभुषण धारण कर भोग भोगनेवाले

१ वासचूर्णम् । २ स्वर्णवर्षपट्टबस्त्रेण । ३ श्राच्छादिता । -गुण्टिता श्र०, प०, स०, द० । ४ पदार्थाः । ५ उद्गत्तरसम् । ६ श्रनुभवन्ति ।

नवमासं स्थिता गर्भे रक्षार्भगृहोपमे । यत्र द्रगितितामेत्य जायस्ये दानिनो नराः ॥६८॥ यदा द्रगितसंभूकिः 'जनियत्रोः परामुता । तदैव तत्र पुत्रादिसङ्कर्भो यत्र देहिनाम् ॥६९॥ श्चर जुन्मितसभ्तेष्ण यत्राहुर्म्हृतिमङ्गिनान् । स्वभावमार्द्याद् यान्ति दिवमेव यदुद्भवाः ॥७०॥ देहोच्छायं सुचां यत्र नानावत्रच्युन्दरम् । अतुषां यद्महस्वाध्यि 'विष्ट्यवस्थाप्तसृक्तयः ॥७०॥ पर्यत्रयमितं यत्र देहिनामायुरिच्यते । दिनत्रयेण चाहारः 'कुवलीफक्षमात्रकः ॥७२॥ 'यद्भवां न जरातङ्का न वियोगो न शोचनम् । नानिष्टसभ्यथोगश्च न चिन्ता दैन्यमेव च ॥७३॥ न निद्रा नातितन्द्राणं नास्युन्सेथनिमेषयम् । न शारीरमकं यत्र न खालास्वेदसंभवः ॥७३॥ न यत्र विरहोन्मादो न वत्र मदनव्यतः । न यत्र खरवना भोगे सुक्तं यत्र निरम्तरम् ॥७५॥ न विषादो भयं ग्लानिः नास्यः कुपितन्त्रयं न । न कार्पयमनाचारो न वत्नी यत्र मावलः ॥७६॥ 'बालाकंसमनिर्भासा निःस्वेदा नोरजोऽन्वराः । यत्र पुण्योद्याक्तिस्यं रंगम्यन्ते नराः सुलम् ॥७६॥ दशाक्रतस्यम्मुतभोणासुभवनोद्भवम् । सुक्तं यत्रातिशेते तां चिक्रयो भोगसम्पदम् ॥७८॥ यत्र दीर्घायुवां नृयां 'नाकाव्हे सुस्युसंभवः। निरुपद्रवमायुः स्वं जीवन्त्रुक्तप्रमायाकम् ॥७९॥ यत्र दीर्घायुवां नृयां 'नाकाव्हे सुस्युसंभवः। निरुपद्रवमायुः स्वं जीवन्त्रुक्तप्रमायाकम् ॥७९॥

हो जाते हैं। ६७ ॥ पूर्वभवमें दान देनेवाले मनुष्य ही जहाँ उत्पन्न होते हैं। वे उत्पन्न होनेके पहले नी माह तक गर्भमें इस प्रकार रहते हैं जिस प्रकार कि कोई रत्नोंके महलमें रहता है। उन्हें गर्भमें कुछ भी दुःख नहीं होता। श्रीर स्त्री पुरुष साथ साथ ही पैदा होते। वे दोनों स्त्री पुरुष दम्पतिपनेको प्राप्त होकर ही रहते हैं।। ६८ ॥ वहाँ जिस समय दम्पतिका जन्म होता है उसी समय उनके माता-पिताका देहान्त हो जाता है अतएव वहांके जीवोंमें पत्र आदिका संकल्प नहीं होता ॥६६॥ जहाँ केवल छींक श्रीर जंभाई लेने मात्रसे ही प्राणियोंकी मृत्य हो जाती है अर्थात अन्त समयमें माताको खींक श्रीर पुरुषको जंभाई श्राती है। जहाँ उत्पन्न होनेवाले जीव स्वभावसे कोमलपरिणामी होनेके कारण स्वर्गको ही जाते हैं।। ७०।। जहाँ उत्पन्न होने-वाले लोगोंका शरीर अनेक लच्चोंसे सुशोभित तथा छः हजार धनुष ऊँचा होता है ऐसा आप्तप्रणीत आगम रुष्ट वर्णन करते हैं।। ७१।। जहाँ जीवोंकी आयु तीन पल्य प्रमाण होती है और आहार तीन दिनके बाद होता है, वह भी बदरीफल (छोटे बेरके) बराबर ॥ ७२ ॥ जहाँ उत्पन्न हुए जीवॉके न बुढ़ापा आता है न रोग होता है, न विरह होता है, न शोक होता है, न श्रनिष्टका संयोग होता है, न चिन्ता होती है, न दौनता होती है, न नींद श्राती है, न श्रालस्य श्राता है, न नेत्रोंके पलक मापते हैं, न शरीरमें मल होता है, न लार बहती है और न पसीना ही श्राता है ॥ ७३-७४ ॥ जहाँ न विरहका उन्माद है, न कामज्वर है, न भोगोंका विच्छेद है किन्तु निरन्तर सुख ही सुख रहता है ॥ ७४ ॥ जहाँ न विषाद है, न भय है, न ग्लानि है, न श्रहिच है, न क्रोध है, न क्रपणता है, न श्रनाचार है, न कोई बलवान है श्रीर न कोई निर्वल है।। ७६।। जहांके मनुष्य बालसूर्यके समान देदीप्यमान, पसीना-रहित श्रीर खच्छ वस्त्रींके धारक होते हैं तथा पुरुषके उदयसे सदा सुख-पूर्वक की इा करते रहते है ।। ७७।। जहाँ दश प्रकारके कल्पष्टचोंसे उत्पन्न हुए भोगोंके अनुभव करनेसे उत्पन्न हुत्रा सुख चक्रवर्तीकी भोग सम्पदात्रोंका भी उल्लंघन करता है अर्थात् वहांके जीव चक्रवर्तीकी अपेक्षा अधिक सुखी रहते हैं ॥ ७८ ॥ जहाँ मनुष्य बड़ी लम्बी आयुके धारक होते हैं उनकी आसमयमें मृत्यु नहीं होती। वे श्रपनी तीन पल्य प्रमाण श्राय तक निर्विष्न रूपसे जीवित रहते हैं ॥ ७६ ॥

१ जननीजनकयोः । २ जुम्मण् । ३ 'विवस्णं कुर्वन्ति । ४ वदरम् । ५ वन्नोरपञ्चानाम् । ६ तन्त्रा । ७ हर्वज्ञयः । ८ कोपः । ६ तक्णार्कष्टशशरीहचः । १० ऋकाले ।

सर्वेऽपि समसंभोगाः सर्वे समसुखोदयाः । सर्वे सर्वर्तुजान् भोगान् यत्र 'विन्द्न्यमामयाः ॥८०॥ सर्वेऽपि सुन्दराकाराः सर्वे बन्नास्थिकन्धनाः । सर्वे विरायुषः कान्स्या गीर्बाणा इव यन्नुवः ॥८९॥ यत्र करुपतर्ख्याम् उपेत्य जिलस्मितः । दम्पती गीतवादिन्नै रमेते स्ततास्त्रैः ॥६२॥ कलाकुशलता करुप'देहृत्वं कलकपरतां । मास्सर्येध्यादिवैकरुपमपि यत्र निसर्गजम् ॥६३॥ स्वभावसुन्दराकाराः स्वभावलितिहिताः । स्वभावमधुरालापा मोदन्ते यत्र देहिनः ॥६३॥ दानाद् वानानुमोदाहा यत्र पात्रसमाधितात् । माणिनः सुखमेधन्ते यावज्जीवमनामवाः ॥६५॥ कृष्ट्ययो वतिर्दिनाः केवलं भोगकाङ्क्षिणः । दत्वा दानान्वपात्रेषु तिर्यक्तं वत्र यावज्जीवमनामवाः ॥६६॥ कृष्टालाः कृत्रेषा दुरपोपिताः । मायावाराध्र जायन्ते मृगा यत्र वतस्वृताः ॥६७॥ "मिथुनं निधुनं तेषां मृगाणामपि जावते । न मिथोऽस्ति विरोधोर् वा 'वैरं 'वैरस्थमेव वा ॥६६॥ इत्यत्यन्तसुखे तस्मिन् क्षेत्रे पात्रप्रदानतः । श्रीमती वक्रजक्कृत्र दम्पतित्वसुपेयतुः ॥६९॥ प्रागुक्ताश्च सृगा जन्म भेजुस्तत्रेव भव्नकः । पात्रदाणानुमोदेन दिव्यं मानुष्यमधिताः ॥९०॥ तथा मतिवराणाश्च तहियोगाद् गतावश्चत्रम् । द्वधर्मान्तिके दोषां जैनीमाशिश्चित्रन् पराम् ॥९१॥ ते सम्यग्दर्शनज्ञानवारित्राचारस्यदम् । समाराध्य यथाकालं स्वर्गेकोकमयासिषुः ॥९२॥

जहाँ सब जीव समान रूपसे भोगोंका श्रनुभव करते हैं, सबके एक समान सुखका उदय होता है, सभी नीरोग रहकर छहाँ ऋतुश्रोंके भोगोपभोग प्राप्त करते हैं ॥ ५०॥ जहाँ उत्पन्न हुए सभी जीव सन्दर त्राकारके धारक हैं, सभी वज्रवृषभनाराचसंहननसे सहित हैं, सभी दीर्घ आयुके धारक हैं श्रीर सभी कान्तिसे देवोंके समान हैं ॥ ८१ ॥ जहाँ स्त्री पुरुष कल्पवृत्तकी छायामें जाकर लीलापूर्वक मन्द्र मन्द्र हसते हुए, गाना-बजाना श्रादि उत्सवोंसे सदा कीड़ा करते रहते हैं ॥ दशा जहाँ कलात्रों में कराल होना, स्वर्गके समान सुदर शरीर प्राप्त होना, मधुर कंठ होना और मात्सर्य ईच्यो त्रादि दोषोंका श्रभाव होना त्रादि बाते स्वभावसे ही होती हैं।। ५३।। जहांके जीव स्वभावसे ही सुन्दर त्राकारवाले, स्वभावसे ही मनोहर चेष्टात्रोंवाले और स्वभावसे ही मधर वचन बोलनेवाले होते हैं। इस प्रकार वे सदा प्रसन्न रहते हैं।। ५४।। उत्तम पात्रके लिये दान देने अथवा उनके लिये दिये हुए दानकी अनुमोदना करनेसे जीव जिस भोगभूमिमें उत्पन्न होते हैं श्रीर जीवनपर्यन्त नीरोग रहकर सुखसे बढ़ते रहते हैं।।८४।। जो जीव मिथ्यादृष्टि हैं, ब्रतोंसे हीन हैं और केवल भोगोंके अभिलाषी है वे अपात्रोंमे दान देकर वहाँ तिर्यञ्च पर्यायको प्राप्त होते हैं ।। দেখা जो जीव कुशील है - लोटे स्वभावके धारक हैं, मिथ्या श्राचारके पालक है, कुवेषी हैं, मिध्या उपवास करनेवाले हैं, मायाचारो हैं और व्रतश्रष्ट हैं वे जिस भोगर्भाममें हरिए आदि पशु होते हैं।। ८७ ।। श्रीर जहाँ पशुश्रोंके युगल भी श्रानन्दसे क्रीड़ा करते हैं। उनके परस्परमें न विरोध होता है न वैर होता है और न उनका जीवन ही नीरस होता है ॥ प्राप्त ।। इस प्रकार अत्यन्त सुखोंसे भरे हुए उस उत्तर कुरुत्तेत्रमें पात्रदानके प्रभावसे वे दोनों श्रीमती और वज्जांघ दम्पती श्रवस्थाको प्राप्त हुए - स्त्री श्रीर पुरुष रूपसे उत्पन्न हुए।। - हा। जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है ऐसे नकुल, सिंह, वानर और शुकर भी पात्रदानकी अमुमीदनाके प्रभावसे वही पर दिव्य मनुष्यशारीरको पाकर भद्रपरिणामी आर्य हुए।।६०।। इधर मतिवर, आनन्द, धनमित्र और अकम्पन ये चारों ही जीव श्रीमती और वज्रजंघके विरहसे मारी शोकको प्राप्त हुए और अन्तमें चारांने ही श्रीहटधर्म नामके आचार्यके समीप उत्क्रष्ट जिनदीचा धारण कर ली ॥९१॥ और

१ लभन्ते । 'बिदुङ््लाभे' । २ यत्रोत्पन्नाः । ३ रेमाते ऋ०, प०, द०, स०। ४ निरामय । कल्पदेहत्यं ऋ०, प०, द०, स०। ५ मनोज्ञकपठत्वम् । ६ चेष्टाः । ७ मैधुनं मि— स०, द०, ल०। ८ वध्यवधकादिभावः । ६ मानतिको द्वेषः । १० राष्ट्राव्यः ।

श्रथो प्रैवेयकस्याघो विमाने तेऽहमिन्द्रताम् । प्राप्तास्तपोऽनुभावेन तपो हि फलतीप्सितम् ॥९३॥ 'श्रथातो वज्रजङ्कार्यः कान्त्रया सममेकदा । करपपादपजां लक्ष्मीम् ईक्षमाणः कणं स्थितः ॥९४॥ सूर्यप्रभस्य देवस्य नभोयायि विमानकम् । दृष्ट्वा जातिस्मरो भूत्वा प्रबुद्धः प्रियया समम् ॥९५॥ तावकारणयोर्युग्मं दूरादागरछदैकत । तब्न्व तावनुगृहन्तौ व्योम्नः 'समयतेरतः ॥६६॥ दृष्ट्वा तौ सहसास्यासीत् श्रभ्युत्थानादिसंश्रमः । संस्काराः प्राक्तना नृनं प्रेरयन्त्यिङ्गनो हिते ॥९७॥ श्रभ्युत्तिष्टन्नसौ रेजे मुनीन्दौ सह कान्त्रया । निवन्या दिवसः सूर्यप्रतिसूर्याविवोद्धतौ ॥९८॥ तयोरिधपदद्वन्द्वं दत्तार्थः प्रणानाम सः । श्रानम्दाश्रुलवैः सान्द्रैः कालयन्त्रिन तक्ष्ममे ॥९६॥ तामारीभिर्थारवास्य प्रणातं प्रमदान्वितम् । 'यती समुचितं देशं श्रध्यासीनौ यथाक्रमम् ॥९०॥ ततः सुखोपविष्टौ तौ सोऽपृच्छदिति चारणौ । लसइन्तांशुसन्तानैः पुष्पाञ्जिकिमवाकिरन् ॥१०॥ भगवन्तौ युवां 'क्वत्यौ 'कृतस्यौ किन्तु कारणम् । युष्पदागमने श्रुतम् इदमेतत्त्यार्थः मे ॥१०॥ युष्मसंदर्शनाज्जातसौहार्दं मम मानसम् । प्रसीदिति किमु ज्ञातं पूर्वो एक्ताती युवां मम ॥१०३॥

चारों ही सम्यग्दर्शन, सम्यग्झान तथा सम्यक्चारित्रक्रपी सम्पदाकी आराधना कर अपनी अपनी आयुके अनुसार स्वर्गलोक गये ॥ ९२ ॥ वहाँ तपके प्रभावसे आधोग्रेवेयकके सबसे नीचेके विमानमें (पहले प्रवेयकमें ) अहिमन्द्र पदको प्राप्त हुए । सो ठीक ही है। तप सबके अभीष्ट फलोंको फलता है ॥ ६३ ॥

श्रनन्तर एक समय वज्रजांघ श्रार्य श्रपनी स्त्रीके साथ कल्पवृत्तकी शोभा निहारता हुआ चुए। भर बैठा ही था ।। ६४ ।। कि इतनेमें आकाशमें जाते हुए सूर्यप्रभ देवके विमानको देखकर उसे श्रपनी स्त्रीके साथ साथ ही जाविस्मरण हो गया श्रीर उसी चूण दोनोंको संसारके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान हो गया ॥ ६४ ॥ उसी समय वज्रजंघके जीवने दरसे त्राते हुए दो चारण मुनि देखे। वे मुनि भी उसपर अनुप्रह करते हुए आकाशमार्गसे उतर पड़े।। ९६।। वजजंघका जीव उन्हें स्थाता हुन्या देखकर शीघ ही खड़ा हो गया। सच है, पूर्व जन्मके संस्कार ही जीवोंको हित-कार्यमें प्रीरेत करते रहते हैं ॥ ६७ ॥ दोनों मुनियोंके समन्न अपनी स्त्रीके साथ खड़ा होता हुआ वज्जंघका जीव ऐसा शोभायमान हां रहा था जैसे उद्ति होते हुए सूर्य और प्रतिसर्यके समज्ञ कमिलनीके साथ दिन शोभायमान होता है ॥ ९८ ॥ वजजंघके जीवने दोनों सुनियोंके चरग्रयगलमें ऋष् चढ़ाया श्रौर नमस्कार किया। उस समय उसके नेत्रोंसे हर्षके श्राँस निकल-निकल कर मुनिराजके चरणों पर पड़ रहे थे जिससे वह ऐसा जान पड़ता था मानी अश्रुजलसे उनके चरणोंका प्रचालन ही कर रहा हो।। ६६।। वे दोनों मुनि स्त्रीके साथ प्रणाम करते हुए आर्थ वजजंघको आशोर्वाद द्वारा आश्वासन देकर मुनियोंके योग्य स्थान पर यथाक्रम बैठ गये ॥ १०० ॥ तदनन्तर सुखपूर्वक बैठे हुए दोनों चारण मुनियोंसे वजजंघ नीचे लिखे अनुसार पछने लगा। पछते समय उसके मुखसे दाँतोंकी किरणोंका समृह निकल रहा था जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वह पुष्पाञ्जिल ही बिखेर रहा हो ॥ १०१ ॥ वह बोला—हे भगवन्, श्चाप कहांके रहनेवाले हैं ? श्राप कहांसे आये हैं और आपके आनेका क्या कारण है ? यह सब श्राज समसे कहिये ॥ १०२ ॥ हे प्रभो, श्रापके दर्शनसे मेरे हृदयमें मित्रताका भाव उमड़ रहा है. चित्त बहत ही प्रसन्न हो रहा है और मुक्ते ऐसा मालूम होता है कि मानो श्राप मेरे परि-

१ श्रानन्तरम्। २ श्रावतरतः स्म। ३ —िविबोन्नतौ प०। ४ पदयुगले । ५ यतैः म०, ल०। ६ व्हव भवौ। ७ कुत श्रागतौ। 'क्वेहामातस्त्रात् त्यच्' इति यथाऋमः भवार्थे श्रागतार्थे च त्यच्प्रत्ययः । प्रात्यक्षतया। —मेतत्त्रयाद्य मे म० छ०। ६ पूर्विस्मिन् ज्ञातौ। १० बन्धू।

हति प्रश्नावसानेःस्य मुनिर्ज्यायानभाषत । दशनांशुजलोत्पीडैः शालयिन्नव तत्तनुम् ॥१०४॥ त्वं विद्धि मां स्वयस्तुद्धं यतो रेबुद्धाः प्रबुद्धधीः । महाबलभवे जैनं धर्मं कर्मनिवर्ह्यम् ॥१०५॥ त्वद्वियोगाद्द जातनिर्वेदो बोधमाश्रितः । दीण्ठित्वाऽभूवमुत्सृष्टदेहः सौधर्मकल्पजः ॥१०६॥ स्वयम्प्रभविमानेऽग्रे मण्चिन्तृल्वाद्धयः सुरः । साधिकाञ्च्युपमायुष्कः ततश्च्युत्वा भुवं श्रितः ॥१०७॥ जम्बद्धीपस्य पूर्वेत्सिन् विदेहे पौष्कलावते । नगर्यो पुण्डरिकिण्यां प्रियसेनमहीभृतः ॥१०५॥ सुन्दर्याश्च सुतोऽभूवं ज्यायान् प्रीतिङ्कराह्मयः । प्रीतिदेवः कनीयान् मे मुनिरेष महातपाः ॥१०९॥ सन्यस्प्रभिजनोपान्ते दीण्वित्वा वामरूप्स्वदि । सावधिज्ञानमाकाशचारयात्वं तपोबलात् ॥११०॥ बुद्ध्वाऽवधिमयं चक्षुः व्यापार्या जर्यसङ्कतम् । "त्वामार्यमिह्न सम्भूतं प्रबोधयितुमागतौ ॥१११॥ विद्वाह्मरुर्क 'कुरुत्वार्य पात्रदानविशेषतः । समुत्पन्नसिहासानं विशुद्धाद् दर्शनाद् विना ॥११२॥ महाबलभवेऽस्मत्तो बुद्धा त्यक्ततनुस्थितिः । नालव्धा दर्शने शुद्धि भोगकाङ्कानुबन्धतः ॥११३॥ तद्गृहाणाच सम्यक्तं तक्षाभे काल एष ते । काललब्ध्या विना नार्यं तदुत्पत्तिरहाङ्गनाम् ॥११५॥ देशनकाल्वल्ब्यादिबाद्धाकारण्यसम्यदि । 'रब्रन्तकरणसामग्रयां भव्यात्मा स्याद् विशुद्धकृत् । ।११६॥ देशनाकाल्वल्ब्यादिबाद्धकारणसम्यदि । 'रब्रन्तकरणसामग्रयां भव्यात्मा स्वाद्वित्व विशुद्धकृत् ।।११६॥ देशनाकाल्वल्व्यादिबाद्धकारणसम्यदि । 'रब्रन्तकरणसामग्रयां भव्यात्मा स्वाद्वित्वकृत् ।।११६॥ देशनाकाल्वल्व्यादिबाद्धकारणसम्यदि । 'रब्रन्तकरणसामग्रयां भव्यात्मा स्वाद् विशुद्धकृत् ।।१९६॥ देशनाकाल्वल्व्यादिबाद्धकारणसम्यदि । 'रब्रन्तकरणसामग्रयां भव्यात्मा स्वाद्व विशुद्धकृत् ।।१९६॥

चित बन्धु हैं।। १०३।। इस प्रकार विश्रजंघका प्रश्न समाप्त होते ही विषेष्ठ मुनि श्रपने दांतींकी किरणों रूपी जलके समृद्दसे उसके शारीरका प्रचालन करते हुए नीचे लिखे अनुसार उत्तार देने लगे ॥ १०४ ॥ हे श्रायं, तू मुक्ते स्वयंबुद्ध मन्त्रीका जीव जान, जिससे कि तूने महाबलके भवमें सम्यग् ज्ञान प्राप्त कर कर्मोंका चय करनेवाले जैनवर्मका ज्ञान प्राप्त किया था ॥ १०५॥ उस भवमें तेरे वियोगसे सम्यक्तान प्राप्त कर मैंने दीना धारण की थी और आयुक्ते अन्तमें संन्यासपूर्वक शरीर छं। इसीधर्म स्वर्गके स्वयंत्रभ विमानमें मणिचूल नामका देव हुआ था। वहां मेरी त्रायु एक सागरसे कुछ त्राधिक थी। तत्पश्चात् वहांसे च्युत होकर भूलोकमें उत्पन्न हुआ हूँ ।। १०६-१०७।। जम्बू द्वीपके पूर्वविदेह चेत्रमें स्थित पुष्कजावती देशसम्बन्धी पुण्डरीकिणी नगरीमें प्रियसेन राजा और उनकी महाराज्ञी सुन्दरी देवीके प्रीतिकर नामका बड़ा पुत्र हुआ हूँ और यह महातपस्वी प्रीतिदेव मेरा छोटा भाई है।। १०५-१०६ ॥ हम दोनों भाइयोने भी स्वयंत्रभ जिनेन्द्रके समीप दीचा लेकर तपोवलसे अवधि-ज्ञान तथा आकाशगामिनी चारण ऋद्धि प्राप्त की है।। ११०।। हे श्रार्य, हम दोनोंने श्रपने श्रवधिज्ञानरूपी नेत्रसे जाना है कि आप यहां उत्पन्न हुए हैं। चूंकि आप हमारे परम मित्र थे इसिलये आपको समभानेके तिये हम लोग यहां त्राये हैं ।। १११ ।। हे त्रार्य, तूं निर्मल सम्यग्दर्शनके बिना केवल पात्रदान की विशेषतासे हं। यहां उत्पन्न हुन्ना है यह निश्चय समभ ॥ ११२ ॥ महाबलके भवमें तूने हमसे ही तत्त्वज्ञान प्राप्त कर शरीर छोड़ा था परन्तु उस समय भोगोंकी आ्राकांचाके वशसे तू सम्यग्दर्शनकी विशुद्धताको प्राप्त नहीं कर सका था।। ११३।। ऋब हम दोनों, सर्वश्रेष्ठ तथा स्वर्ग श्रीर मोच सम्बन्धी सुखके प्रधान कारणरूप सम्यग्दर्शनको देनेकी इच्छासे यहां श्राये है ॥ ११४ ॥ इसलिये हे त्रायं, त्राज सम्यग्दर्शन प्रहण कर । उसके प्रहण करनेका यह समय है क्योंकि काललब्धिके बिना इस संसारमें जीवोंको सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति नहीं होती है ॥ ११४ ॥ जब देशनालिब्ध श्रौर काललिब्ध श्रादि बहिरङ्ग कारण तथा करणलिब्धरूप श्रन्तरङ्ग

१ प्रवाहै: । २ बुद्धा्या श्र० । ३ विनाशकम् । ४ पुष्कंलावत्या श्रयं पौष्कलावतः तस्मिन् । ५ श्रविनाशितसङ्ग्रमम् ।६ –सङ्गतः श्र०, प० ।७ त्वामावाविह ल०, श्र० । ८ विद्धि । ६ भोगभूमिषु । १० नालक्यो – म०, ल० । ११ भवावः । १२ श्रथम्यन्तः करण् । 'करणं साधकतमं च्चेत्रगात्रेन्द्रियेष्वपि' इत्यभिधानात् । १३ विद्युद्धहरू ब०, श्र०, प०, द०, स०, म०, ल० ।

रामाद् दर्शनमोहस्य सम्यक्तवादानमादितः'। जम्तोरमादिमिध्यात्वकलक्किकि लात्मनः ॥११७॥
यथा पिक्तोदयोद्श्वाम्तस्वान्तद्वरोस्तद्वत्यवात् । यथार्थद्दीनं तद्वत् अन्तर्मोहोपक्तान्तितः ॥११६॥
प्रानिद्धं य तमो नैकं वया नोदयतेंऽशुमान् । तथानुद्धि मध्यात्वतमो नोदित दर्शनम् ॥११९॥
त्रिधा विपाद्य भ्रिथ्यात्वप्रकृतिं करणैकिभिः। भस्यात्मा हासयन् कर्मस्यिति सम्यक्त्यभाग् भवेत् ॥१२०॥
प्रात्मायदार्थानां श्रद्धान परया मुदा । सम्यव्दर्शनमान्नातं तन्मूले जानचेष्टिते ॥१२२॥
प्रात्मादिमुक्तिपर्यन्ततत्त्वश्रद्धानमञ्जसा । त्रिभिर्मृदैरनालीवम् श्रष्टाङ्गं विद्धि दर्शनम् ॥१२२॥
तस्य प्रश्नासंदेगौ चास्तिक्यं चानुकव्यनम् । गुयाः श्रद्धात्तिस्यर्श्वयाश्रीत पर्ययाः ॥१२२॥
तस्य निरशक्तित्वद्वानिष्यष्टावङ्गानि निश्चित् । वैरंश्चभिरिवाभाति रक्तं सहर्शनाद्ध्यम् ॥१२५॥
शक्कं जहीहि सम्मार्गे भोनाकाङ्कामपाकुर । विविधिकस्ताद्वयं हित्वा भजस्वामृद्दिष्टताम् ॥१२५॥
कुक्कपवृहणं धर्मे मलस्थानिनगृहनैः । मार्गाच्चलित धर्मस्थे स्थितीकरणमाचर ॥१२६॥
रत्नितयवत्यार्यसङ्खे वात्सक्यमातनु । विधेहि शासने जैने यथाराक्ति प्रभावनाम् ॥१२७॥
देवताकोकपाववद्यव्यामोहांश्र समुस्युज । मोहान्थो हि जनस्तस्वं परयन्नपि न परयति ॥१२६॥

कारण सामग्रीकी प्राप्ति होती है तभी यह भन्य प्राणी विशुद्ध सम्यग्दर्शनका धारक हो सकता है।। ११६।। जिस जीवका आत्मा अनादि कालसे लगे हए मिथ्यात्वरूपी कलंकसे द्षित हो रहा है उस जीवको सबसे पहले दर्शन मोहनीय कर्मका उपशम होनेसे श्रीपशमिक सम्यक्त्बकी प्राप्ति होती है।। ११७ ।। जिस प्रकार पित्तके उदयसे उद्भ्रान्त हई चित्तवृत्तिका श्रभाव होने पर सीर आदि पदार्थों के यथार्थ स्वरूपका परिज्ञान होने लगता है उसी प्रकार अन्तरङ्ग कारणरूप मोहनीय कर्मका उपशम होने पर जीव आदि पदार्थों के यथार्थ स्वरूपका परिज्ञान होने लगता है।। ११८।। जिस प्रकार सूर्य रात्रिसम्बन्धी अन्धकारको दूर किये बिना उदित नहीं होता उसी प्रकार सम्यादर्शन मिथ्यात्वरूपी अन्धकारको दूर किये बिना उदित नहीं होता-प्राप्त नहीं होता ।। ११६ ।। यह भव्य जीव, अधःकरण अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण इन तीन करणों द्वारा मिथ्यात्वप्रकृतिके मिथ्यात्व, सम्यक् मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिरूप तीन खण्ड करके कमों की स्थिति कम करता हुआ सम्यग्दृष्टि होता है ॥ १२० ॥ वीतराग सर्वज्ञ देव, आप्ती-पक्ष आगम और जीवादि पदार्थोंका बढ़ी निष्ठासे श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन माना गया है। यह सम्यग्दर्शन सम्यग्हान श्रीर सम्यक चारित्रका मूल कारण है। इसके बिना वे दोनों नहीं हो सकते ॥ १२१ ॥ जीवादि सात तत्त्वोंका तीन मृदता-रहित और आठ अंग-सहित यथार्थ श्रद्धान करना सम्यक्शन है ॥ १२२ ॥ प्रशम, संवेग, श्रास्तक्य श्रौर श्रनुकम्पा ये चार सम्य-ग्दर्शनके गुरा हैं श्रीर श्रद्धा, रुचि, स्पर्श तथा प्रत्यय ये उसके पर्याय हैं। १२३।। निःशंकित, नि कांचित, निर्विचिकित्सा, श्रमूढ़दृष्टि, उपगृहन, बात्सल्य, स्थितिकरण श्रौर प्रभावना ये सम्यादर्शनके आठ श्रंग हैं। इन श्राठ श्रंगरूपी किरणोंसे सम्यादर्शनरूपी रत्न बहुत ही शोभायमान होता है।। १२४।। हे आर्य, तुं इस श्रष्ठ जैन मार्गमें शंकाको छोड़ - किसी प्रकारका सन्देह मत कर, भोगोंकी इच्छा दूर कर, ख्रानिको छोड़कर अमृद्रृष्टि (विवेकपूर्ण दृष्टि) को प्राप्त कर दोषके स्थानोंको छिपाकर समीचीन धर्मकी बृद्धि कर, मार्गसे विचित्तत होते हुए धर्मात्माका स्थितीकरण कर, रत्नत्रयके धारक आर्य पुरुषोंके संघमें प्रेमभावका विस्तार कर श्रीर जैन शासनकी शक्ति श्रनुसार प्रभावना कर ॥ १२४-१२७॥ देवमूढ्ता, लोकमूढ्ता श्रीर

१ प्रथमोपशमसम्यक्तादानम् । २ वृषित । ३ निशाया इदम् । ४ मिथ्यात्वसम्यग्निथ्यात्व-सम्यक्तवप्रकृतिभेदेन । ५ तद्दर्शनं मूलं कारणं ययोः । ६ ज्ञानचारित्रे । ७ जीवादिमोक्षपर्यन्तसप्त-तत्त्वश्रद्धानम् । ८ स्वपराश्रयभेदेन द्वयम् ।

'प्रतिहि धर्मसर्वस्वं दर्शनं चार्व्शंन' । तस्मिश्वासे' दुरापाणि' न सुखानोह देहिनाम् ॥१२१॥ लब्धं तेनैव सज्जन्म स कृतार्थः स पण्डितः । परिस्फुरित निक्यांजं यस्य सद्दर्शनं हृदि ॥१३०॥ सिद्धिप्रसादसोपानं विद्धि दर्शनमिष्रमम् । दुर्गतिद्वारसंरोधि 'कवाटपुटमूर्जितम् ॥१३२॥ स्थिरं धर्मतरोमूंलं द्वारं स्वमींचवेरमनः । शीलाभरखहारस्य तरलं तरलोपमम्' ॥१३२॥ स्रव्यद्वर्शनसद्वलं येना सादि दुरासदम् । सम्यवस्वं हृदये धत्स्व मुक्तिश्रीहारविश्रमम्' ॥१३३॥ सम्यव्दर्शनसद्वलं येना सादि दुरासदम् । सोऽचिरान्मुक्तिपर्यन्तां 'क्षुखतातिमवाण्तुयात् ॥१३३॥ सम्यवस्वं क्षेत्रो जीवो मुद्दूर्त्तं मिष् परय यः । संसारलिकां क्षित्रा कुरुते ह्वासिनीमसौ ॥१३५॥ सुदेवत्वसुमानुष्ये जन्मनी तस्य नेतरत् । दुर्जन्म जायते जातु हृदि यस्यास्ति दर्शनम् ॥१३६॥ सुदेवत्वसुमानुष्ये जन्मनी तस्य नेतरत् । दुर्जन्म जायते जातु हृदि यस्यास्ति दर्शनम् ॥१३६॥ तस्वं जैनेश्वरीमाज्ञां श्रस्मद्वाक्यात् प्रमाण्यन् । श्रनन्यशरणो भूत्वा प्रतिपद्यस्व दर्शनम् ॥१३६॥ उत्तमाङ्गस्य नेत्रद्वयमिवानने । मुक्त्यङ्गस्य प्रधानाङ्गम् श्राप्ताः सद्दर्शनं विदुः ॥१३६॥ उत्तमाङ्गस्य नेत्रद्वयमिवानने । मुक्त्यङ्गस्य प्रधानाङ्गम् श्राप्ताः सद्दर्शनं विदुः ॥१३९॥

पाषण्ड मूढ़ता इन तीन मूढ़तात्र्योंको छोड़ क्योंकि मूढ़तात्र्योंसे अन्धा हुआ प्राणी तत्त्वोंको देखता हुआ भी नहीं देखता है।। १२८।। हे आर्य. पदार्थके ठीक ठीक स्वरूपका दर्शन करनेवाले सम्यग्दर्शनको ही तु धर्मका सर्वस्व समक्त, उस सम्यग्दर्शनके प्राप्त हो चुकने पर संसारमें ऐसा कोई सुख नहीं रहता जो जीवोंको प्राप्त नहीं होता हो।। १२६ ॥ इस संसारमें उसी पुरुषने श्रेष्ठ जन्म पाया है, वही कृतार्थ है और वही पण्डित है जिसके हृदयमें छलरहित-वास्तविक सम्यग्दर्शन प्रकाशमान रहता है।। १३०।। हे आर्य, तू यह निश्चित जान कि यह सम्यग्दर्शन मोच रूपी महलकी पहली सीढ़ी है। नरकादि दुर्गतियोंके द्वारको रोकनेवाले मजबूत किवाड़ हैं, धर्मरूपी बृत्तकी स्थिर जड़ है, स्वर्ग और मोत्तरूपी घरका द्वार है, और शीलरूपी रत्नहारके मध्यमें लगा हुआ श्रेष्ठ रत्न है ॥ १३१-१३२ ॥ यह सम्यग्दर्शन जीवोंको अलंकृत करनेवाला है, स्वयं देदीप्यमान है, रत्नोंमें श्रेष्ठ है, सबसे उत्क्रप्ट है श्रीर मुक्तिरूपी लद्दमीके हारके समान है। ऐसे इस सम्यग्दर्शनकृषी रत्नहारको हे भव्य, तं अपने हृदयमें धारण कर ।। १३३ ॥ जिस पुरुषने ऋत्यन्त दुर्लभ इस सम्यग्दर्शनरूपी श्रेष्ठ रक्षको पा लिया है वह शीघ ही मोच तकके सुलको पा लेता है ॥ १३४ ॥ देखो, जो पुरुष एक मुहुर्तके लिये भी सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लेता है वह इस संसाररूपी बेलको काटकर बहुत ही छोटी कर देता है अर्थात वह श्रद्धे पुद्रल परावर्तनसे श्रधिक समय तक संसारमें नहीं रहता॥ १३५॥ जिसके हृदयमें सम्यग्दर्शन विद्यमान है वह उत्तम देव श्रीर उत्तम मनुष्य पर्यायमे ही उत्पन्न होता है। उसके नारकी श्रौर तिर्यञ्चोंके खोटे जन्म कभो भी नहीं होते ॥ १३६ ॥ इस सम्यग्दर्शनके विषयमें श्रधिक कहनेसे क्या लाभ है ? इसकी तो यही प्रशंसा पर्याप्त है कि सम्यग्दर्शनके प्राप्त होने पर अनंत संसार भी सान्त (अन्तसिहत) हो जाता है ।। १३७ ।। हे आर्थ, तू मेरे कहनेसे श्रर्हन्त देवकी आज्ञाको प्रमाण मानता हुआ अनन्यशरण होकर अन्य रागी द्वेषी देवताओंकी शरणमें न जाकर सम्यग्दर्शन स्वीकार कर ॥ १३८ ॥ जिस प्रकार शरीरके इस्त पाद आदि श्रंगोंमें मस्तक प्रधान है श्रोर मुखमें नेत्र प्रधान है उसी प्रकार मोचके समस्त श्रंगोंमें गण-

१ जानीहि । २ चारुदर्शनम् ब०, स्त्र०, प०, म०, स, छ० । ३ प्राप्ते सित । ४ दुर्लभानि । ५ कवाटपट— म०, ल० । ६ कान्तिमत् । ७ तरलोपलम् ब०, ट० । मध्यमणिः "उपलो रत्नपाषाणौ उपला शर्करापि च' इति । 'तरलो हारमध्यगः' इत्यमरः । 'हारमध्यस्थितं रत्नं तरलं नायकं विदुः" इति हतायुषः । ८ शोभाम् ৮६ प्राप्तम् । १० सखपरम्पराम् ।

श्रपास्य लोक'पाष्यकदेवतासु विमृहतास् । 'परतीयेँरनालीहम् उज्जवलीकुरु दर्शनम् ॥१४०॥ संसारलिकायामं छिन्धि सद्दर्शनास्ता। नासि नासन्तमध्यस्वं भविष्यत्तीर्थनायकः ॥१४१॥ सम्यक्त्वमिधे कृत्येवस् श्रासस्क्रयनुसारतः । कृतार्थ देशनास्माभिः प्राह्मेषा श्रेयसे त्वया ॥१४२॥ त्वमप्यम्बावलम्बेधाः सम्यक्त्वमिक्कित्वत् । भवाम्बुधेस्तरयडं तत् ' 'स्त्रैयात् किं वत खिद्यस् ॥१४३॥ सद्दष्टेः खोष्वनुत्पत्तिः पृथिवीष्वपि पट्स्वधः । त्रिषु देवनिकायेषु नीचेष्वन्येषु ' 'वाम्बके ॥१४४॥ धिगिदं ख्रेयासरलाध्यं नैर्मन्थयतिवन्धि यत् । कारीपाग्निनमं तापं निराहुस्तत्र तहिदः ॥१४५॥ विरादं ख्रेयासरलाध्यं नैर्मन्थयतिवन्धि यत् । कारीपाग्निनमं तापं निराहुस्तत्र तहिदः ॥१४५॥ तदेसत् स्त्रैयासुत्स्वय सम्यगाराध्य दर्शनम् । प्राप्तासि परमस्थान'त्सकं त्वमनुक्रमात् ॥१४६॥ युवां कतिपयैरेव भवैः श्रेयोऽनुवन्धिः । ध्यानाग्निद्ध्यकर्मायौ प्राप्तस्थः एपरमं पदस् ॥१४७॥ इति प्रीतिक्कराचार्यवचनं स प्रमायायन् । 'स्त्रजानिराद्धे सम्यग्दर्शनं प्रीतमानसः ॥१४६॥ स सद्दर्शनमासाय सप्रियः पिप्रियेतराम् । पुष्यात्यलब्धताभो हि देहिनां महती एतिम् ॥१४६॥ प्राप्तय 'स्त्रानुगां हद्यां सम्यग्दर्शनकिराद्र्यः सम्यग्दर्शनकिराद्र्यात् सुक्तसान्नाज्यसम्यदः ॥१५७॥ प्राप्तय 'स्त्रानुगां हद्यां सम्यग्दर्शनकिराद्र्यात् । योवराज्यपदे सोऽस्थात् सुक्तसान्नाज्यसम्यदः ॥१५०॥

धरादि देव सम्यग्दर्शनको ही प्रधान अंग मानते हैं।। १३९ ।। हे आर्य, तू लोकमृद्ता, पाषण्डि-मृद्रता श्रीर देवमृद्रताका परित्याग कर जिसे मिथ्यादृष्टि प्राप्त नहीं कर सकते ऐसे सम्यग्दर्शन-को उज्ज्वल कर-विशुद्ध सम्यग्दर्शन धारण कर ॥ १४० ॥ त सम्यग्दर्शन ह्रपी तलवारके द्वारा संसाररूपी लताकी दीर्घताको काट। तू श्रवश्य ही निकट भव्य है श्रौर भविष्यत् कालमें तीर्थकर होनेवाला है।। १४१ ॥ हे श्रार्य, इस प्रकार मैंने श्ररहन्त देवके कहे श्रनुसार, सम्यग्द-र्शन विषयको लेकर, यह उपदेश किया है सो मोच्च पी कल्याएकी प्राप्तिक लिये तुमे यह श्चवश्य ही ग्रहण करना चाहिये।। १४२।। इस प्रकार वे मुनिराज श्चार्य वक्रजंघको समस्राकर आयां श्रीमतीसे कहने लगे कि माता, तू भी बहुत शीघ ही संसारक्रपी समदसे पार करनेके बिये नौकाके समान इस सम्यग्दर्शनको महरण कर । वृथा ही स्त्री पर्यायमें क्यों खेद-खिन्न हो रही है ? ॥ १४३ ॥ हे माता, सब स्त्रियोमें, रत्नप्रभाको छोड़कर नीचेकी छः पृथिवियोंमें भवनवासी ज्यन्तर और ज्योतिषा देवोंमें तथा श्रन्य नीच पर्यायोंमें सम्यग्दृष्टि जीवोंकी उत्पत्ति नहीं होती ॥ १४४ ॥ इस निन्च स्त्री पर्यायको धिक्कार है जो कि निर्प्रनथ-दिगम्बर मुनिधर्म पालन करनेके लिये बाधक है और जिसमें विद्वानोंने करीष (कण्डाकी आग ) की अग्रिके समान कामका संताप कहा है।। १४४।। हे माता, अब तू निर्देष सम्यग्दर्शनकी आराधना कर श्रीर इस स्नोपर्यायको छोड़कर कमसे सप्त परम स्थानोंको प्राप्त कर। भावार्थ-१ 'सज्जाति' २ 'सद्गृहस्थता' ( श्रावकके त्रत ), ३ 'पारित्रज्य' ( मुनियोंके त्रत ), ४ 'सुरेन्द्र पद' ४ 'राज्यपद' ६ 'श्ररहन्त पद' ७ 'सिद्धपद' ये सात परम स्थान ( उत्कृष्ट पद ) कहताते हैं। सम्यग्दृष्टि जीव-क्रम क्रमसे इन परम स्थानोंको प्राप्त होता है।। १४६।। श्राप लोग कुछ पुण्य भवोंको घारण कर ध्यानक्रपी श्राग्नसे समस्त कर्मीको भस्म कर परम पदको प्राप्त करोगे।। १४७॥

इस प्रकार प्रीतिकर त्र्याचार्यके वचनोंको प्रमाण मानते हुए त्र्यायं वज्रजंघने त्र्यपनी क्षीके साथ साथ प्रसन्नचित्त होकर सम्यग्दर्शन धारण किया ॥ १४८ ॥ वह वज्रजंघका जीव अपनी प्रियाके साथ साथ सम्यग्दर्शन पाकर बहुत ही संतुष्ट हुआ। सो ठीक ही है, अपूर्व वस्तुका लाभ प्राणियोंके महान् संतोषको पुष्ट करता ही है ॥ १४६ ॥ जिस प्रकार कोई राजकुमार सृत्र (तन्तु)

१ पालसङ — प॰, द॰। पाषसिङ — म॰, ल॰। २ परशास्त्रैः परवादिभिर्वा। ३ श्रिधिकारं कृत्वा। ४ शीमम्। ५ कारणात्। ६ स्त्रीत्वात्। ७ विकलेन्द्रियजातिषु। ८ चाम्बिके द॰। ६ लुटि मध्यमपुरुषेकवचनम्। १० 'पक्षजातिः सद्गृहस्थत्वं पारिष्राज्यं सुरेन्द्रता। साम्राज्यं परमार्हन्यं निर्वाणं चेति सप्तथा।।''११ श्राप्ट व्याप्तौ लुटि। १२ सवनितः। १३ श्रापमः।

सापि सम्यवस्वलामेन नितरामनुषत् सती । विद्युद्धपुंस्तवयोगेन निर्वाणमभिलाषुका ॥१५१॥ श्रलब्धपूर्वमास्वाण सहर्शनरसायनम् । प्रापतुस्तौ परां पुष्टिं धमें कर्मनिवर्हणे ॥१५२॥ शार्वृह्णार्यादयोऽप्याभ्यां समं सहर्शनामृतम् । तथा भेजुर्गुरोरस्य पादमूलमुपाश्रिताः ॥१५३॥ तौ दम्पती 'कृतानन्दसंदर्शितमनोरथौ । मुनीन्द्रौ धमंसंवेगात् चिरस्यास्प्रक्षतां मुद्दः ॥१५४॥ जन्मान्तरिवद्धेन प्रेम्णा विस्कारितेक्षणः । चणं मुनिपदाम्भोजसंस्पर्शात् सोऽन्वभृद् धितम् ॥१५५॥ कृतप्रणाममाशिभिः श्राशास्य तमनुस्थितम् । ततो यथोचितं देशं तावृषी गन्तुमुण्यतौ ॥१५६॥ पुनर्दर्शनमस्त्वार्य सद्धर्णः मा स्म विस्मरः । इत्युक्तवान्तिर्हितौ स्थः चारणी व्योमचारणौ ॥१५६॥ गतेऽथ चारणहन्द्वे सोऽभृदुक्तिरिठतः चण्म । प्रेयसां विप्रयोगो हि मनस्तापाय करूप्यते ॥१५६॥ मुद्दुर्भुनिगुण्याश्यानैः श्राद्वयन्नास्मनो मनः । इति चिन्तामसौ भेजे चिरं धर्मानुवन्धिनीम् ॥१५६॥ मुद्दुर्भुनिगुण्यात्यात् तनोत्यानन्दथु ' परम् । धिनोति च मनोवृत्तम् श्रहो साधुसमागमः ॥१६०॥ मुष्णाति दुरितं दूरात् परं पुष्णाति योग्यताम् । भृयः श्रेयोऽनुबक्ति प्रायः साधुसमागमः ॥१६०॥

में पिरोई हुई मनोहर मालाको प्राप्त कर अपनी राज्यलद्दमीके युवराज पद्पर स्थित होता है उसी प्रकार वह वजाजंघका जीव भी सूत्र (जैन सिद्धान्त) में पिरोई हुई मनोहर सम्यग्दर्शन-ह्मपी कंठमालाको प्राप्त कर मुक्तिह्मपी राज्यसम्पदाके युवराज-पद्पर स्थित हुआ था।। १५०॥ विशुद्ध पुरुषपर्यायके संयोगसे निर्वाण प्राप्त करनेकी इच्छा करती हुई वह सती श्रार्या भी सम्यक्त्वकी प्राप्तिसे अत्यन्त संतुष्ट हुई थी॥ १५१॥ जो पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ है ऐसे सम्यग्दर्शनरूपी रसायनका आस्वाद कर वे दोनों ही दम्पती कर्म नष्ट करनेवाले जैन धर्ममें बड़ी दृढ़ताको प्राप्त हुए ॥ १४२ ॥ पहले कहे हुए सिंह, वानर, नकुल और सूकरके जीव भी गुरुदेव-प्रीतिकर मुनिके चरण-मूलका आश्रय लेकर आर्य वज्रजंघ और आर्या श्रीमतीके साथ साथ ही सम्यादर्शनरूपी श्रमृतको प्राप्त हुए थे।। १४३।। जिन्होंने हर्षस्रचक चिह्नोंसे श्रपने मनोरथकी सिद्धिको प्रकट किया है ऐसे दोनों दम्पतियोंको दोनों ही मुनिराज धर्म-प्रमसे बारबार स्पर्श कर रहे थे ।। १४४ ।। वह वज्जनंघका जीव जनमान्तर सम्बन्धी प्रेमसे आँखें फाड़ फाड़कर श्री प्रीतिंकर मुनिके चरण-कमलोंकी श्रीर देख रहा था और उनके च्चण भरके स्पर्शसे बहुत ही सन्तुष्ट हो रहा था।। १४४।। तत्पश्चात् वे दोनों चारण मुनि ऋपने योग्य देशमें जानेके लिये तैयार हए। उस समय वज्जजंघके जीवने उन्हें प्रणाम किया श्रीर कुछ दूरतक भेजनेके लिये वह उनके पीछे खड़ा हो गया। चलते समय दोनों मुनियोंने उसे आशीर्वाद देकर हितका उपदेश दिया श्रीर कहा कि हे आर्य, फिर भी तेरा दर्शन हो, तूं इस सम्यग्दर्शनरूपी समीचीन धर्मको नहीं भूलना। यह कहकर वे दोनों गगनगामी मुनि शीघ ही अन्तर्हित हो गये।। १४६-१४७॥

श्रनन्तर जब दोनों चारण मुनिराज चले गये तब वह वश्रजंघका जीव चण एक तक बहुत ही उत्करिठत होता रहा। सो ठीक ही है, प्रिय मनुष्योंका बिरह मनके सन्तापके लिये ही होता है।। १४८।। वह बार बार मुनियोंके गुणोंका चिन्तवन कर श्रपने मनको श्राह्र करता हुश्रा चिर काल तक धर्म बढ़ानेवाले नीचे लिखे हुए विचार करने लगा।। १४९।। श्रहा! कैसा श्राध्ययं है कि साधु पुरुषोंका समागम हृदयसे सन्तापको दूर करता है, परम श्रानन्दको बढ़ाता है श्रोर मनकी बृत्तिको सन्तुष्ट कर देता है।। १६०॥ प्रायः साधु पुरुषोंका समागम दूरसे ही पापको नष्ट कर देता है, उत्कृष्ट योग्यताको पुष्ट करता है, श्रोर श्रत्यधिक कल्याणको

१ धृतानन्द- प०, ग्र०, द०, स० । २ विस्तारितेच्चणः ग्र० । ३ श्रन्तिर्धमगाताम् । ४ स्मरगैः । ५ सन्तापम् । ६ श्रानन्दम् । ७ प्रीग्यति ।

साधवो मुक्तिमार्गस्य साधनेऽपिंतधीधनाः । 'लोकानुवृत्तिसाध्यांशो नैयां कश्चन पुष्कलः' ।।१६२॥ परानुम्रहबुद्धया तु केवलं मार्गदेशनाम् । कुर्वतेऽमी प्रगत्यापि निसर्गोऽयं महात्मनाम् ।।१६३॥ स्वदुःखे निर्धृत्यारम्भाः परदुं खेषु दुःखिताः । निन्धेपेक्षं परार्थेषु बद्धकथ्या मुमुक्तवः ।।१६४॥ क्व वयं निस्पृहाः क्वेमे क्वेयं भूमिः सुलोचिता । तथाप्यनुम्रहेऽस्माकं सावधानास्तपोधनाः ।।१६५॥ भवन्तु सुखिनः सर्वे सस्वा इत्येव केवलम् । यतो यतन्ते तेनैपां यतित्वं सन्निरुच्यते ।।१६६॥ एवं नाम महीयांसः परार्थे कुर्वते रितम् । दूरादिष समागत्य यथेती चारत्यावुभौः ।।१६०॥ श्रयापि चारत्यौ साक्षात् परयामीव पुरःस्थितौ । तपस्तन्त्नपात्ताप वत्कृततत् मुनी ।।१६५॥ चारत्यौ चरत्यद्वस्य प्रयामीव पुरःस्थितौ । तपस्तन्त्नपात्ताप तमुकृततत् मुनी ।।१६५॥ चारत्यौ चरत्यद्वस्य मृत्वपात्तम् । स्पृदान्तौ स्नेहिन्दं मां व्यधातामधिमस्तकम् ।।१६९॥ व्यपित्यतां च मां धर्मतृषितं दर्शनामृतम् । श्रपास्य भोगं संतापं निर्वृतं येन मे मनः ।।१७०॥ सत्यं प्रीतिङ्करो ज्यायान् मुनियौऽस्मास्यदर्शयत् । प्रीति सर्वन्न' ग्रप्रीतिः सन्मागंप्रतिबोधनात् ।।१०१॥

बढाता है ।।१६१।। ये साध पुरुष मोन्नमार्गको सिद्ध करनेमें सदा दत्तचित्त रहते हैं इन्हें संसारिक लोगोंको प्रसन्न करनेका कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता ।।१६२॥ ये मुनिजन केवल परोपकार करनेकी बुद्धिसे ही उनके पास जा जाकर मोचमार्गका उपदेश दिया करते हैं। वास्तवमें यह महापुरुषोंका स्वभाव ही है।। १६३।। मोचकी इच्छा करनेवाले ये साधुजन श्रपने दुख दूर करनेके लिए सदा निर्देय रहते हैं अर्थात् अपने दुःख दूर करनेके लिये किसी प्रकारका कोई आरम्भ नहीं करते। परके दु:खोंमें सदा दुखी रहते हैं अर्थात् उनके दु:ख दूर करनेके लिये सदा तत्पर रहते हैं। श्रीर दूसरोंके कार्य सिद्ध करनेके लिये निःस्वार्थ भावसे सदा तैयार रहते हैं।। १६४।। कहाँ हम श्रीर कहाँ ये श्रत्यन्त निःखह साधु ? श्रीर कहाँ यह मात्र सुखोंका स्थान भोगभूमि श्रर्थात निःखह मुनियोंका भोगभूमिमें जाकर वहांके मनुष्योंको उपदेश देना सहज कार्य नहीं है तथापि ये तपस्वी हम लोगोंके उपकारमें कैसे सावधान हैं ॥ १६४ ॥ ये साधुजन सदा यही प्रयत्न किया करते हैं कि संसारके समस्त जीव सदा सुखी रहें और इसीलिये वे यति ( यतते इति यति: ) कहलाने हैं ।। १६६ ।। जिस प्रकार इन चारण ऋद्धिधारी पुरुषोंने दूरसे श्राकर हम लोगोंका उपकार किया उसी प्रकार महापुरुष दसरोंका उपकार करनेमें सदा प्रीति रखते हैं।। १६७ ॥ तपह्मपी र्श्वाग्नके संतापसे जिनका शरीर अत्यन्त कुश हो। गया है ऐसे उन चारण मुनियोंको मैं श्रव भी साम्नात् देख रहा हूं, मानो वे अब भी मेरे सामने ही खड़े हैं ॥ १६८ ॥ मैं उनके चरणकमलोंमें प्रणाम कर रहा हूं श्रीर वे दोनों चारण मुनि कोमल हाथसे मस्तक पर स्पर्श करते हुए मुक्ते स्नेहके वशीभूत कर रहे हैं ॥ १६६ ॥ मुक्त, धर्मके प्यासे मानवको उन्होंने सम्यग्दर्शनरूपी श्रमत पिलाया है, इसीलिये मेरा मन भोगजन्य संतापको छोड़कर अत्यन्त प्रसन्न हो रहा है ॥ १७० ॥ वे प्रीतिंकर नामके ज्येष्ठ मुनि सचमुचमें प्रीतिंकर हैं क्योंकि जनकी प्रीति सर्वत्र गामी है श्रीर मार्गका उपदेश देकर उन्होंने हम लोगों पर श्रपार प्रेम दर्शाया है। भावार्थ-जो मनुष्य सब जगह जानेकी सामर्थ्य होने पर भी किसी खास जगह किसी खास व्यक्तिके पास जाकर उसे उपदेश ऋादि देवे तो उससे उसकी अपार प्रीतिका पता चलता है। यहां पर भी उन मनियों में चारण ऋदि होनेसे सब जगह जानेकी सामर्थ्य थी परन्तु उस समय अन्य जगह न जाकर वे वजजंघके जीवके पास पहुंचे इससे उसके विषयमें उनकी श्रपार शीतिका पता

१ जनानुवर्तनम् । २ श्रेष्ठः । ३ — दर्शनम् ग्रा०, स० । —देशनम् म०, ल० । ४ पुनरुत्पद्य । ५ वाञ्छा । ६ चारणर्षमौ ग्रा०, स० । ७ तापोऽप्रिः । ८ पानमकारयताम् । ६ भोगसन्तर्षम् प०, ग्रा०, स०, स०, म० । १० सर्वत्रगः प्रीतः म०, ल० ।

महाबलभवेऽण्यासीत् स्वयम्बुद्धो गुरुः स नः । वितीर्य दर्शनं सम्यग् त्रश्चना तु विशेषतः ॥१७२॥ 'गुरूणां यदि संसगों न स्यान्न स्याद् गुणार्जनम् । विना गुणार्जनात् विवास्य जन्तोः सफलजन्मता ।१७३॥ स्सोपविद्धः सन् धातुः यथा याति सुवर्णताम् । तथा गुरुगुणारिलष्टो भक्यारमा शुद्धिमुच्छ्ति ॥१७४॥ न विना यानपात्रेण तरितुं शक्यतेऽर्णवः । नर्ते गुरूपदेशाच सुतरोऽयं भवार्णवः ॥१७५॥ यथान्धतमसप्छुन्नान् नार्थान् दीपाद् विनेश्वते । तथा जोवादिभावांश्च नोपदेष्ट्विनेश्वते ॥१७६॥ यथान्धतमसप्छुन्नान् नार्थान् दीपाद् विनेश्वते । तथा जोवादिभावांश्च नोपदेष्ट्विनेश्वते ॥१७६॥ वन्धवो गुरुवश्चेति द्वये सम्प्रीतये नृणाम् । वन्धवोऽत्रैव सम्प्रीत्ये गुरुवोऽमुत्र चात्र च ॥१७७॥ यतो गुरुविदेशेन जाता नः शुद्धिरोदृशी । ततो गुरुपदे भक्तिः भूयाजन्मान्तरेऽपि नः ॥१७६॥ इति चिन्तयतोऽस्यासीद् दृ दृ सम्यक्त्वभावना । सा तु कल्पलतेवास्मै सर्वमिष्टं फलिष्यित ॥१७६॥ समानभावनानेन साप्यभूच्छ्रोमतीचरो । समानशिलयोश्चासीद् श्चाच्छिन्ना प्रीतिरेनयोः ॥१५६॥ दम्पत्योरिति सम्प्रीत्या भोगान्निर्वश्वतीश्चरम् । भोगकालस्तयोनिष्ठां प्रापत् पल्यत्रयोनिसतः ॥१५६॥ जीवितान्ते सुखं प्राणान् हित्वा तौ पुरुवशेपतः । प्रापतुः कल्पमैशानं गृहादिव गृहान्तरम् ॥१५६॥ विलीयन्ते यथा मेघा यथाकालं कृतोद्याः । भोगभूमिभुवां देहाः तथान्ते विशरात्वः ॥१५६॥ यथा वैक्षियके देहे न दोषमलसंभवः । तथा दिक्यमनुष्याणां देहे शुद्धिरुदाहता ॥१५४॥

चलता है ॥१७१॥ महाबल भवमें भी वे मेरे स्वयंबुद्ध नामक गुरु हुए थे ख्रौर ख्राज इस भवमें भी सम्यग्दर्शन देकर विशेष गुरु हुए हैं।। १७२।। यदि संसारमें गुरुश्रोंकी संगति न हो तो गुर्खोंकी प्राप्ति भी नहीं हो सकती श्रौर गुर्खोंकी प्राप्तिके बिना जीवोंके जन्मकी सफलता भी नहीं हो सकती ।। १७३ ।। जिस प्रकार सिद्ध रसके सयोगसे तांबा त्र्यादि धातुएँ सुवर्णपनेको प्राप्त हो जाती हैं उसी प्रकार गुरुदेवके उपदेशसे प्रकट हुए गुर्गोंके संयोगसे भव्य जीव भी श्चाद्धिको प्राप्त हो जाते हैं ॥ १७४ ॥ जिस प्रकार जहाजके विना समुद्र नहीं तिरा जा सकता है उसी प्रकार गुरुके उपदेशके बिना यह संसाररूपी समुद्र नहीं तिरा जा सकता।। १७४।। जिस प्रकार कोई पुरुष दीपकके बिना गाढ़ अन्धकारमें छिपे हुए घट पट आदि पदार्थोंको नहीं देख सकता उसी प्रकार यह जीव भी उपदेश देनेवाले गुरुके बिना जीव श्रजीव आदि पदार्थीको नहीं जान सकता॥ १७६॥ इस संसारमें भाई और गुरु ये दोनों ही पदार्थ मनुष्योंकी प्रीतिके लिये हैं। पर भाई तो इस लोकमें ही प्रीति उत्पन्न करते हैं और गुरु इस लोक तथा परलोक, दोनों ही लोकोंमें विशेष रूपसे प्रीति उत्पन्न करते हैं ॥ १७७ ॥ जब कि गुरुके उपदेशसे ही हम लोगोंको इस प्रकारकी विद्युद्धि प्राप्त हुई है तत्र हम चाहते हैं कि जन्मान्तरमें भी मेरी भक्ति गुरुदेवके चरण-कमलोंमें बनी रहे ॥ १७८॥ इस प्रकार चिन्तवन करते हुए वजाजंघकी सम्यक्त्व भावना श्रत्यन्त दृढ़ हो गई। यही भावना श्रागे चलकर इस वजा जंघके लिये कल्पलताके समान समस्त इष्ट फल देनेवाली होगी ॥ १७६ ॥ श्रीमतीके जीवने भी वन्नजंघके जीवके समान ऊपर लिखे त्रानुसार चिन्तन किया था इसलिये इसकी सम्यक्त्व भावना भी सदृद् हो गई थी। इन दोनों पति-पत्नियोंका स्वभाव एकसा था इसलिये दोनोंमें एकसी अखण्ड प्रीति रहती थी ।। १८० ।। इस प्रकार प्रीतिपूर्वक भोग भोगते हुए उन दोनों दम्पतियोंका तीन पल्य प्रमाण भारी काल ज्यतीत हो गया ॥ १८१ ॥ श्रीर दोनों जीवनके श्रन्तमें सुखपूर्वक प्राण छोड़कर बाकी बचे हुए पुण्यसे एक घरसे दूसरे घरके समान ऐशान स्वर्गमें जा पहुंचे ॥ १८२ ॥ जिस प्रकार वर्षाकालमें मेघ श्रपने श्राप ही उत्पन्न हो जाते है श्रौर समय पाकर आप ही विलीन हो जाते हैं उसी प्रकार भोगभूमिज जीवोंके शरीर अपने आप ही उत्पन्न होते हैं श्रीर जीवनके अन्तमें अपने आप ही विलीन हो जाते हैं ।। १८३।। जिस प्रकार वैक्रियिक

१ गुरुणा यदि— ग्रा॰, प॰, स॰। २ —पश्य म॰, ल॰। ३ श्रान्तम्। ४ प्रिमितः। ५ तदन्ते म॰, स॰। ६ विशरणशीलः। ७ भोगभूमिजानाम्।

विमाने श्रीम्भे तक्षं निरयाकोके स्फुरस्मभः । स श्रीमान् वज्रजङ्कार्यः श्रीधराख्यः सुरोऽमवत् ।।१ प्रथा। सापि सम्यवस्त्वमाहाख्यात् स्त्रैणाव् विरक्षेत्रमीयुवी । स्वयम्प्रभविमानेऽभृत् तत्स्तनामा सुरोत्तमः ॥१ प्रदा। शार्तृकार्याद्योऽस्वस्मन् करुरेऽनरुपसुक्षोद्ये । महिंद्धकाः सुरा जाताः पुण्यैः किन्तु दुरासदम् ॥१ प्रप्पा। ऋते धर्मात् कुतः स्वर्गः कुतः स्वर्गादते सुख्यः । तस्मात् सुखाधिनां सेन्यो धर्मकरुपतरुश्चिरम् ॥१ प्रपा। शार्तृक्षभृतपूर्वो यः स विमाने मनोहरे । बिन्नाङ्गदे ज्वलन्मीविः श्रभृत्विन्नाङ्गदे। अपन्याया वराहार्यश्च नन्दाक्ये विमाने मणिकुण्डली । ज्वलन्मकुटं केयूरमणिकुण्डलभूवितः ॥१ ६०॥ नन्द्यावत्तं विमानेऽभूद् वानरार्यो मनोहरः । सुराङ्गनोमनोहारिचतुराकारसुन्दरः ॥१ ९२॥ प्रभाकरविमानेऽभूत् नकुलार्यो मनोरयः । मनोरयशतावाहिदव्यंभोगोऽमृताशनः । ॥१ ९२॥ इति पुण्योदयात्ते वा स्वक्षंकसुल्यभोगिनाम् । रूपसीन्वर्यभोगादिवर्णना क्षिताङ्गवत् ॥१ ९३॥

### शार्वृलिकीडितम्

इत्युज्वैः प्रमदोद्यात् सुरवरः श्रीमानसौ श्रीधरः स्वर्गश्रीनयनोत्सवं शुचितरं विश्रहपुर्भास्वरम्'। कान्ताभिः कलभाषिणीभिरुचितान् भोगान् मनोरञ्जनान् भुञ्जानः सततोत्सवैररमत स्वस्मिन् विमानोत्सवे ॥१९४॥

शरीरमें दोष और मल नहीं होते उसी प्रकार भोगभूमिज जीवोंके शरीरमें भी दोष और मल नहीं होते। उनका शरीर भी देवोंके शरीरके समान ही शुद्ध रहता है ॥ १८४॥ वह वक्रजंघ श्रार्य ऐशान स्वर्गमें हमेशा प्रकाशमान रहनेवाले श्रीप्रभ विमानमें देवी प्यमान कान्तिका धारक श्रीधर नामका ऋदिधारी देव हुआ।। १८४॥ श्रीर श्रार्या श्रीमती भी सम्यग्दर्शनके प्रभावसे स्त्रीलिङ्गसे छुटकारा पाकर उसी ऐशान स्वर्गके स्वयंत्रभ विमानमें स्वयंत्रभ नामका उत्तम देव हुई ॥ १८६ ॥ सिंह, नकुल, वानर श्रीर शुकरके जीव भी श्रत्यन्त सुखमय इसी ऐशान स्वर्गमें बड़ी बड़ी ऋद्धियोंके धारक देव हुए। सो ठीक ही है पुण्यसे क्या दुर्लभ है ? ॥ १८७॥ इस संसारमें धर्मके बिना स्वर्ग कहाँ ? श्रीर स्वर्गके बिना सुख कहाँ ? इसिलिये सुख चाहनेवाले पुरुषोंको चिरकाल तक धर्मारूपी कल्पवृत्तकी ही सेवा करनी चाहिये।। १८८।। जो जीव पहले सिंह था वह चित्रांगद नामके मनोहर विमानमें प्रकाशमान मुकुटका धारक चित्रांगद नामका देव हुन्रा ॥ १८६ ॥ शूकरका जीव नन्द नामक विमानमें प्रकाशमान मुकुट, बाजूबंद श्रौर मिणमय कुंडलोंसे भूषित मिणकुण्डली नामका देव हुआ ॥ १६० ॥ वानरका जीव नन्दावर्त नामक विमानमें मनोहर नामका देव हुआ जो कि देवांगनाओं के मनको हरण करनेवाले सुन्दर श्राकारसे शोभायमान था ॥ १६९ ॥ श्रीर नकुलका जीव प्रभाकर विमानमें मनोरथ नामका देव हुआ जो कि सैकड़ों मनोरथोंसे प्राप्त हुए दिव्य भोगरूपी अमृतका सेवन करने-वाला था।। १६२ ।। इस प्रकार पुण्यके उदयसे स्वर्गलोकके सुख भोगनेवाले उन छहीं जीवोंके हरप सौन्द्र्य भोग त्रादिका वर्णन ललिताङ्गदेवके समान जानना चाहिये।। १६३।। इस प्रकार पुण्यके उद्यसे स्वर्णलक्ष्मीके नेत्रोंको उत्सव देनेवाले, अत्यन्त पवित्र और चमकीले शरीरैको धारण करनेवाला वह ऋदिधारी श्रीधर देव मधुर वचन बोलनेवाली देवाङ्गनाश्रीके साथ मनोहर भोग भोगता हुद्या अपने ही विमानमें अनेक उत्सवोंद्वारा क्रीड़ा करता रहता था ॥१६४॥

१ ऐशानकल्पे । २ तैन विमानेन समानं नाम यस्यासौ श्रीस्वयम्प्रभ इत्यर्थः । ३ —मुकुट— श्र०, प०, द० । ४ मनोइरनामा । ५ —भोगामृताशनः । ६ देवः । ७ —सुखभागिनाम् श्र०, प०, स०, द०, म० । ⊏ —भीसुरम् श्र०, स० ।

कान्तानां करपरक्तवैर्म्युद्वतलैः संवाद्यमानक्रमः
तद्वक्त्रेन्दुशुचिस्मिताशुसितलैः संसिच्यमानो ग्रुदुः ।
'सभूविभ्रमतत्कटाचविशित्तेवेच्योकृतोऽनुचण
भोगाङ्गैरिप सोऽनृपत् प्रमुदितो वर्स्येजिनः श्रीधरः ।।१९५॥
इत्यार्षे भगविज्जनसेनाचार्यप्रयोते त्रिषष्टिलक्षगश्रीमहापुराखसंग्रहे

हत्यार्षे भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणश्रीमहापुराखसंग्रहे श्रीमतीवञ्जजङ्गार्थसम्यग्दर्शनोत्पत्तिवर्णनं नाम नवमं पर्व ॥६॥

कभी देवाङ्गनायें श्रपने कोमल करपल्लवोंसे उसके चरण दबाती थीं, कभी श्रपने मुखरूपी चन्द्रमासे निकलती हुई मन्द मुसकानकी किरणोंरूपी जलसे बार बार उसका श्रभिषेक करती थीं श्रौर कभी भौंहोंके विलाससे युक्त कटाचरूपी वाणोंका उसे लच्च बनाती थीं। इस प्रकार श्रामामी कालमें तीर्थंकर होनेवाला वह प्रसन्नचित्त श्रीधरदेव भोगोपभोगकी सामश्रीसे प्रत्येक च्या संतुष्ट रहता था।। १९४॥

इस प्रकार त्र्यार्षनामसे प्रसिद्धभगवज्ञिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिजन्ण श्रीमहापुराणसंप्रहमें श्रीमती त्रीर वज्रजंघ त्र्यार्थको सम्यग्दर्शन की उत्पत्तिका वर्णन करनेवाला नवौँ पर्व समाप्त हुन्ना।

# दशमं पर्व

श्रथान्येयुरबुद्धासीर प्रयुक्ताविधरक्षसाः । स्वगुरुं प्राप्तकैवल्यं श्रीप्रभादिमधिष्ठितम् ॥१॥ जगरप्रीतिङ्करोः योऽस्य' गुरुः प्रीतिङ्कराह्मयः । तमचितुमभीयायः वयंया ससपर्यया ॥२॥ श्रीप्रभादौ तमभ्यच्यं सर्वज्ञमभिवन्य च । श्रुत्वा धर्मं ततोऽप्रच्छृत् इत्यसौ स्वमनीवितम् ॥३॥ महाबल्तमवे येऽसमन्मिन्त्रयो दुर्दशस्त्रयः । काद्य ते जञ्जन्मानः कीदशीं वा गतिं श्रिताः ॥४॥ इति पृष्टवते तस्मै सोऽवोचत् सर्वभावित् । तन्मनोध्वान्तसन्तानम् श्रपाकुर्वन् वचोंऽशुभिः ॥५॥ स्त्रिय 'स्वगंगतेऽस्मासु लञ्घबोधिषु ते तदा । प्रपद्य दुर्दृतिं "याता वियाता वत दुर्गतिम् ॥६॥ द्वौ निगोतास्पदं यातौ तमोऽन्धं यत्र केवलम् । 'तस्राधिश्रययोद्धर्त्तभूविष्ठेजन्ममृत्युभिः ॥७॥ रिगतं [तः] शतमितः श्रश्रं मिध्यात्वपरिपाकतः । विपाकक्षेत्रमाम्नतं ते तद्धि दुष्कृतकर्मयाम् ॥६॥ मिध्यात्वविपसंसुसा ये रिमार्गपरिपन्थिनः । ते यान्ति दीर्धमध्वानं कुयोन्यावर्त्तसङ्कलम् ॥९॥ तमस्यन्धे निमजन्त रिप्तज्ञानद्वेषियो नराः । श्राहोपज्ञमतोर्व ज्ञानं बुधोऽभ्यस्येदनारतम् ॥९॥

श्रथानन्तर किसी एक दिन श्रीधरदेवको श्रवधि ज्ञानका प्रयोग करने पर यथार्थ रूपसे मालूम हुआ कि हमारे गुरु श्रीप्रभ पर्वतपर विराजमान हैं और उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ है।। १।। संसारके समस्त प्राणियोंके साथ प्रीति करनेवाले जो प्रीतिंकर मुनिराज थे वे ही इसके गुरु थे। उन्हींकी पूजा करनेके लिये अच्छी-अच्छी सामग्री लेकर श्रीधरदेव उनके सम्मुख गया ॥ २ ॥ जाते ही उसने श्रीप्रभ पर्वतपर विद्यमान सर्वज्ञ प्रीतिकर महाराजकी पूजा की, उन्हें नमस्कार किया, धर्मका स्वरूप सुन। श्रीर फिर नीचे लिखे श्रनुसार श्रपने मन की बात पूछी ॥ ३ ॥ हे प्रभो, मेरे महाबल भवमें जो मेरे तीन मिथ्यादृष्टि मंत्री थे वे इस समय कहां उत्पन्न हुए हैं वे कौनसी गतिको प्राप्त हुए है ? ॥ ४ ॥ इस प्रकार पूछनेवाले श्रीधरदेवसे सर्वज्ञदेव, श्रपन वचनरूपी किरणोंके द्वारा उसके हृद्यगत समस्त श्रज्ञानान्धकारको नष्ट करते हुए कहने लगे।। ५।। कि हे भव्य, जब तूं महाबलका शरीर छोड़कर स्वर्ग चला गया और मैंने रक्षत्रयको प्राप्त कर दीचा धारण कर ली तब खेद हैं कि वे तीनो ढीठ मन्त्री कुमरणसे मरकर दुर्गतिको प्राप्त हुए थे।। ६।। उन तीनोंमेंसे महामित और संभिन्नमित ये दो तो उस निगोद स्थानको प्राप्त हुए है जहां मात्र सघन श्रज्ञानान्धकारका ही श्रिधिकार है। श्रीर जहां श्रत्यन्त तप्त खीलते हुए जलमें उठनेवाली खलबलाहटके समान अनेक बार जन्म मर्ग होते रहते हैं।। ७।। तथा शतमित मंत्री ऋपने मिथ्यात्वके कारण नरक गति गया है। यथार्थमें खोटे कर्मीका फल भोगनेके लिये नरक ही मुख्य चेत्र है।। ८।। जो जीव मिथ्यात्वरूपी विषसे मूर्छित होकर समीचीन जैन मार्गका विरोध करते हैं वे कुयोनिरूपी भवरोंसे व्याप्त इस संसाररूपी मार्गमें दीर्घकाल तक घूमते रहते हैं ॥ ६ ॥ चूंकि सम्यक्तानके विरोधी जीव श्रवश्य ही नरकरूपी गाढ़ श्रन्धकारमें

१ —न्येद्युः प्राबुद्धासौ अ०। —प्रबुद्धासौ स०। २ फटिति। ३ जगत्प्रीतिकरो स०। ४ श्रीघरस्य। ५ श्रीममुखमगच्छ्रत्। ६ स्वर्गे गतै अ०, प०, स०। ७ याता वत बुद्धघापि दुर्गतिम् अ०, स०। वियाता धृष्टाः। ८ निगोदास्पदं द०, म०, स०। ६ निकृष्टपीडाश्रयलेपप्रचुरैः। तप्तादिश्रय— म०, ल०। १० गतः शत— व०, अ०, प०, स०, द०, म०, ल०। ११ कथितम्। १२ सन्मार्गविगेधिनः। १३ कालम्। "अध्वा वर्त्मनि संस्थाने सास्रवस्कन्धकालयोः" इत्यिमघानात्। १४ सतां ज्ञानम्। संज्ञान— द०, स०, अ०, प०। १५ श्रुतः कारणात्।

धर्मेणात्मा व्रजस्यूद्धंन् क्रथमेंण पत्तत्यधः । मिश्रस्तु याति मानुष्यम् इत्याहोक्तिं विनिश्चित्त ।। ११॥ स एष शतबुद्धिस्ते मिष्याज्ञानस्य दार्क्यतः । द्वितीयनरके दुःखम् श्रनुभुङ्क्तेऽतिदारुणम् ॥ १२॥ सोऽयं स्वयंकृतोऽनथां जन्तोरघजितात्मनः । यदयं विद्विषन् धर्मम् श्रधमें कुरुते रतिम् ॥ १३॥ धर्मात् सुखमधर्माच्च दुःखमित्यविगानतः । धर्मेंकपरतां धत्ते बुधोऽनर्धजिहासया ॥ १४॥ धर्मः प्राणिद्या सत्यं चान्तिः शौचं वितृष्णता । जानवैराग्यसम्पत्तः श्रधर्मस्तद्विपर्ययः ॥ १५॥ तनोति विषयासङ्गः सुखसंत प्रमिङ्गनः । स तीव्रमनुसन्धक्ते तापं दीप्त इवानलः ॥ १६॥ संतप्तसत्तरप्रतीकारम् ईप्सन् पापेऽनुरज्यते । द्वेष्टि पापरतो धर्मम् श्रधर्माच्च पतत्यधः ॥ १७॥ विषयते यथाकालं नरके दुरनुष्टितम् ॥ श्रनेहितः समम्यर्णे यथाऽलक्कृतो । विषम् ॥ १ ॥ व्योपच । दिस्तां ज्वरयति ज्वरः । तथा दुरिहितेः पाप्मा गाढीभवति दुर्धशः ॥ १९॥ दुगन्तः कर्मणां पाको ददाति कदुकं फलम् । येनात्मा पतितः श्रभ्रे क्षणं दुःखान्न मुच्यते ॥ २०॥ कीद्दां नरके दुःखं तश्रोत्तिः कुतोऽङ्गिम् । इति चेच्छृणु तत्सम्यक् प्रणियाय मनः चणम् ॥ २९॥ दिसायां नरता ये स्युः ये मुषावादतत्पराः । चुराशीलाः परस्रीषु ये रता मचपाश्च ये ॥ २२॥ दिसायां निरता ये स्युः ये मुषावादतत्पराः । चुराशीलाः परस्रीषु ये रता मचपाश्च ये ॥ २२॥

निमग्न होते हैं इसिलये विद्वान् पुरुषोंको आप्त प्रणीत सम्यग्जानका ही निरन्तर अभ्यास करना चाहियो। १० ।। यह आत्मा धर्मके प्रभावसे स्वर्ग मोज रूप उच्च स्थानोंको प्राप्त होता है। अधर्मके प्रभावसे अधोगित अर्थात् नरकको प्राप्त होता है। और धर्म अधर्म दोनोंके संयोगिसे मनुष्य पर्यायको प्राप्त होता है। हे भद्र, तूं उपर्युक्त अर्हन्तदेवके वचनोंका निश्चय कर ॥ ११ ॥ वह तुम्हारा शतवुद्धि मंत्री मिथ्याज्ञानकी दृढतासे दूसरे नरकमें अत्यन्त भयंकर दुःख भोग रहा है।। १२ ॥ पापसे पराजित आत्माको स्वयं किये हुए अनर्थका यह फल है जो उसका धर्मसे द्वेष और अधर्मसे प्रेम होता है।। १३ ॥ 'धर्मसे सुख प्राप्त होता है और अधर्मसे दुःख मिलता है' यह बात निर्विवाद प्रसिद्ध है इसीलिये तो बुद्धिमान् पुरुष अनर्थोंको छोड़नेकी इच्छासे धर्ममें ही तत्परता धारण करते हैं।। १४ ॥ प्राणियोंपर दया करना, सच बोलना, ज्ञमा धारण करना, लोभका त्याग करना, रृष्णाका अभाव करना, सम्यग्ज्ञान और वैराग्यरूपो संपत्तिका इकट्टा करना ही धर्म है और उससे उलटे अदया आदि भाव अधर्म है।। १४ ॥ विषयासिक्त जीवोंके इन्द्रियजन्य सुखकी रृष्णाको बढ़ाती हैं, इन्द्रियजन्य सुखकी रृष्णा प्रज्वित अग्निके समान भारी सताप पैदा करती है। रृष्णासे संतप्त हुआ प्राणी उसे दूर करनेकी इच्छासे पापमें अनुरक्त हो जाता है, पापमें अनुराग करनेवाला प्राणी धर्मसे द्वेष करने वाला जीव अधर्मके कारण अधोगितको प्राप्त होता है।।१६-१७ ॥

जिस प्रकार समय त्रानेपर (प्रायः वर्षाकालमें) पागल कुत्ते का विष त्र्यपना श्रसर दिखलाने लगता है उसी प्रकार किये हुए पापकर्म भी समय पाकर नरकमे भारी दुःख देने लगते हैं।। १८।। जिस प्रकार त्र्यपथ्य सेवनसे मूर्ख मनुष्यों का ज्वर बढ़ जाता है उसी प्रकार पापाचरणसे मिश्यादृष्टि जीवों पाप भी बहुत बड़ा हो जाता है।। १६।। किये हुए कर्मों का परिपाक बहुत ही बुरा होता है। वह सदा कड़ुए फल देता रहता है; उसीसे यह जीव नरकमें पड़कर वहाँ ज्ञणा भरके लिये भी दुःखसे नहीं छूटता॥ २०॥ नरकों में कैसा दुःख है ? श्रीर वहाँ जीवों की उत्पत्ति किस कारणसे होती है ? यदि तूं यह जानना चाहता है तो चाणभरके लिये मन स्थिर कर सुन॥ २१॥ जो जीव हिंसा करने में श्रासक्त रहते हैं, मूठ बोलने में तत्पर

१ —िमत्याप्तोक्कविनिश्चितम् ऋ०, स०। २ —रिविजतान्मनः द०, स०, ऋ०, ल०। ३ ऋविप्रतिर्पात्तः। ४ हातुमिच्छ्या। ५ ज्ञानं वै— स०। ६ विषयासिकः। ७ ऋभिलाषम्। ८ दुराचारः। ६ काले। १० उत्तमशुनकस्य। ११ ऋपथ्यभोजनैः।

ये च मिथ्यादशः क्रूरा रौद्रध्यानपराययाः । सच्चेषु निरनुकोशा 'बंद्वारम्भपरिग्रहाः ।।२६॥ धर्ममुहश्च ये नित्यम् प्रधर्मपरिपोषकाः । तृषकाः साधुवर्गस्य मास्सर्थोपहताश्च ये ॥२४॥ रुव्यन्त्र्यकारणं ये च निर्मन्थेम्योऽतिपातकाः । मुनिम्यो धर्मशीलेम्यो मधुमांसाशने रताः ॥२५॥ 'वधकान् पोषयित्वान्यजीवानां येऽतिनिर्घृयाः । खादका मधुमांसस्य तेषां ये चानुमोदकाः ॥२६॥ ते नराः पापभारेया प्रविश्वान्ति रसातत्वम् । विपाकक्षेत्रमेतिद्धं विद्धं दुष्कृतकर्मणाम् ॥२०॥ जलस्थलचराः क्रूराः सोरगाश्च सरीस्त्रपाः । पापशीलाश्च मानिन्यः पिष्कृत्व प्रधान्त्यधः ॥२५॥ प्रयान्त्यसंज्ञिनो धर्मां तां वंशां च सरीस्त्रपाः । पश्चियस्ते ' तृतीयाञ्च तां चतुर्थी च पत्त्रगाः ॥२९॥ सिंहास्तां पञ्चमीं चैव ताश्च पष्टीं च योषितः । प्रयान्ति सप्तमीं ताश्च मर्त्याः पापनः ॥३०॥ रत्नशर्करवालुक्यः पद्वधूमतमःप्रभाः । तमस्तमःप्रभाः चेति सप्ताधः श्वभ्रमृमयः ॥३१॥ तासां पर्यायनामानि धर्मा वंशा शिलाक्षना । 'श्वरिष्ठा मधवी चैव माधवी चेत्यनुक्रमात् ॥ ३२॥ तत्र बाभस्तुनि स्थाने जाले मधुकृतामिव । तेऽधोमुखाः प्रजायन्ते पापनामुक्तिः कृतः ॥३२॥ तत्र वाभस्तुनि स्थाने जाले प्रयुक्तिम् खुगुप्तितम् । पर्यापयन्ति दुश्येषं विकृताकृति दुष्कृतात् । ॥३॥ पर्यासाश्च महीप्रष्ठे 'रज्वलदग्व्यतिदुःसहे । विच्छित्रबन्यनानीव पत्राणि विलुठन्त्यधः ॥३६॥ पर्याक्षश्च महीप्रष्ठे 'रिव्यत्यप्रम्येस् । पूर्कृवनित दुरात्मानः छिन्नसर्वौद्यस्त्रस्यः ॥३६॥ निपत्य च महीप्रष्ठे निश्चतात्रधम् पर्योपः । प्रकृतिनित दुरात्मानः छिन्नसर्वोक्षक्रसर्वोक्षसन्थयः ॥३६॥

होते हैं, चोरी करते हैं, परस्त्रीरमण करते हैं, मद्य पीते हैं, मिथ्यादृष्टि हैं, क्रूर हैं, रौद्रध्यानमें सत्पर है, प्राणियोंमें सदा निर्दय रहते है, बहुत श्रारम्भ खौर परिष्रह रखते हैं, सदा धर्मसे द्रोह करते हैं, अधर्ममें सन्तोप रखते हैं, साधुआंकी निन्दा करते हैं, मात्सर्यसे उपहत हैं, धर्म सेवन करने-वाले परिमहर हत मुनियोंसे विना कारण ही क्रोध करते हैं, अतिशय पापी हैं, मधु और मांस खानेमें तत्पर हैं, अन्य जीवोंकी हिसा करनेवाले कत्ता बिल्ली आहि पश्चोंको पालते है, अतिशय निर्दय हैं. स्वयं मधु मांस खाते है श्रीर उनके खानेवालोंकी श्रानमोदना करते हैं वे जीव पापके भारसे नरकमें प्रवेश करते हैं। इस नरकको ही खोटें कर्मों के फल देनेका चेत्र जानना चाहिये ॥ २२-२७ ॥ कर जलचर, थलचर, सर्प, सरीसृप, पाप करनेवाली स्त्रियां श्रीर कर पत्ती आदि जीव नरकमें जाते है। । २८ ॥ श्रासैनी पञ्चेन्द्रिय जीव धर्मानामक पहली प्रथ्वी तक जाते हैं. सरीसृप-सरकनेवाले-गुहा दूसरी पृथ्वा तक जाते हैं, पन्नी तीसरी पृथ्वी तक, सर्प चौथी पृथ्वी तक, सिंह पांचवीं पृथ्वी तक, स्त्रियां छठवीं पृथ्वी तक श्रौर पापी मनुष्य तथा मच्छ सातवीं पृथ्वी तक जाते है ॥ २९-३० ॥ रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, बालुकाप्रभा, पङ्कप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा, श्रीर महातमःप्रभा ये सात पृथिवियाँ हैं जो कि क्रम क्रमसे नीचे नीचे हैं ॥ ३१ ॥ घर्मा, वंशा, शिला ( मेघा ), श्रंजना, श्ररिष्टा, मघवी श्रीर माघवी ये सात पृथिवियोंके क्रमसे नामान्तर हैं ॥ ३२ ॥ उन पृथिवियोंमे वे जीव मधुमिक्खयोंके छत्तेके समान लटकते हुए घृग्णित स्थानोंमें नीचेकी श्रोर मुख करके पैदा होते हैं। सो ठीक हो है पापी जीवोंकी उन्नति कैसे ही सकती हैं ? ॥ ३३ ॥ वे जीव पापकर्मके उद्यसे ऋन्तर्मुहर्तमें ही दुर्गन्धित, घृिएत, देखनेके ऋयोग्य श्रीर बुरी त्राकृतिवाले शरीरकी पूर्ण रचना कर लेते है ॥ ३४ ॥ जिस प्रकार बच्चके पत्ते शाखासे बन्धन दूट जानेपर नीचे गिर पड़ते हैं उसी प्रकार वे नारकी जीव शरीरकी पूर्ण रचना होते ही उस उत्पत्तिस्थानसे जलती हुई अत्यन्त दुःसह नरककी भूमिपर गिर पड़ते है।। ३५॥ वहाँकी भूमिपर त्रानेक तीच्एा हथियार गड़े हए हैं. नारकी उन हथियारोंकी नोंकपर गिरते हैं

१ निष्कृपाः । २ धर्मघातकाः । ३ –परितोषकाः ल० । ४ ग्रुनकादीन् । ५ घर्मावंशे । ६ महातमः-प्रमा । ७ सारिष्टा श्रा०, प०, द०, स० । ⊏गोलके । ६ मधुमिन्नियाम् । १० दुःकृतात् व०, श्रा०, प०, द०, स० । ११ ज्वलनिन्यति–व०, ट०, ज्वलित व्यति–श्रा०, प०, द०, स०, ल० ।

भूम्युष्मणा च संतसा तु'स्सहेनाकुलीकृताः । तस्त्राष्ट्रे तिला यद्वत्रं निपतन्युत्पतनित च ॥३७॥ ततस्तेषां निकृन्तन्ति मात्राणि निकृस्तायुषैः । नारकाः "परुषकोधाः तर्जयन्तोऽतिभीषणम् ॥३८॥ तेषां िकृन्तिन गात्राणि संवानं 'यान्ति तत्व्यम् । दण्डाहतानि वारीणि यद्वद्विचिष्यं शक्कशः" ॥३९॥ वेरमन्योऽन्यसम्बन्धि निवेशानुभवाद् गतम् । दण्डाहतानि वारीणि यद्वद्विचिष्यं शक्कशः" ॥३९॥ चोत्रयन्त्यसम्बन्धि निवेशानुभवाद् गतम् । दण्डांस्तदनुरूपांस्ते योजयन्ति परस्परम् ॥४०॥ चोत्रयन्त्यसुराश्चेनात् यूयं युष्यप्वमित्यस्य । संस्मार्यं पूर्ववैराणि 'प्राक्चतुर्थ्याः सुदारुणाः' ॥४९॥ वक्रचन्त्रपुर्देशुः कृतन्त्रत्येतान् भयद्भराः । श्वानश्चानक्तं नाः श्वानश्चात्रं हण्याः । स्यान्ति वित्यं सद्यो रस्तत्रो<sup>१३</sup> विरसस्वनम् ॥४३॥ सृषाकथिततान्नादिरसान् केचित् प्रपायिताः । प्रयान्ति वित्यं सद्यो रस्तत्रो<sup>१३</sup> विरसस्वनम् ॥४३॥ इश्चयन्त्रेषु निचिष्यं पौद्यन्ते खयद्वशः कृताः । १५उद्विकासु च निष्काथ्यं नीयन्ते रसतां परे ॥४४॥ केचित् स्वान्येव मांसानि खाद्यन्ते बल्लाभः परेः । विद्यस्य'ः निश्चितः शस्त्रेः परमांसाशिनः पुरा ॥४५॥ १५ संतंत्रकैर्विदार्थास्यं गले पाटिक्यारे बल्लाव् । प्रास्वन्ते तापितांक्लोहपिण्डान् मांसप्रियाः पुरा ॥४६॥ सैषा तव प्रयेत्युक्वः तसायःपुत्रिकां गले' । श्रालिक्वयन्ते बलादन्यः श्रनलाच्विक कणाचिताम् ॥४७॥ सैषा तव प्रयेत्युक्वः तसायःपुत्रिकां गले' । श्रालिक्वयन्ते बलादन्यः श्रनलाच्याविताम् ॥४७॥

जिसमें उनके शरीरकी सब सन्धियां छिन्न-भिन्न हो जाती हैं श्रीर इस दु:खसे दुखी होकर वे पापी जीव रोने-चिल्लाने लगते हैं ॥ ३६ ॥ वहांकी भूमिकी श्रमहा गर्मीसे संतप्त होकर व्याकुल हुए नारकी गरम भाइमें डाले हुए तिलोंके समान पहले तो उछलते है और नीचे गिर पड़ते हैं ॥३७ ॥ वहां पड़ते ही श्रतिशय कोधी नारकी भयंकर तर्जना करते हए तीच्या शस्त्रोंसे उन नवीन नारिकयोंके शरीरके दुकड़े दुकड़े कर डालते हैं॥ ३८॥ जिस प्रकार किसी डण्डेसे ताड़ित हुआ जल बूद बूँद होकर बिखर जाता है और फिर चएाभरमें मिलकर एक हो जाता है उसी प्रकार उन नारिकयोंका शरीर भी हथियारोंके प्रहारसे छिन्न भिन्न होकर जहाँ तहाँ विखर जाता है श्रौर फिर चएभरमें मिलकर एक हो जाता है ॥ ३९ ॥ उन नारिकयोंको श्रवधि-ज्ञान होनेसे अपनी पूर्वभव सम्बन्धी घटनात्रोंका श्रनुभव होता रहता है, उस श्रनुभवसे वे परस्पर एक दूसरे को अपना पूर्व वैर बतलाकर आपसमें दण्ड देते रहते है।। ४०।। पहलेकी तीन पृथिवियोतक श्रतिशय भयंकर श्रसुरकुमार जातिके देव जाकर वहांके नारिकयोंको उनके पूर्वभवके वैरका स्मरण कराकर परस्परमें लड़नेके लिये प्रेरणा करते रहते हैं ॥४१॥ वहांके भयंकर गीध \* अपनी वजमयी चोंचसे उन नारिकयोंके शरीरको चीर डालते है और काले काले सुन-कुत्ती अपने पैने नखोंसे फाइ डालते हैं ॥ ४२ ॥ कितने ही न।रिकयोंको खौलती हुई ताँबा श्रादि धातुएँ पिलाई जाती हैं जिसके दु:खसे वे बुरी तरह चिल्ला चिल्लाकर शीघ्र ही विलीन (नष्ट) हो जाते हैं ॥ ४३ ॥ कितने ही नार्रिकयों के दुकड़े दुकड़े कर कोल्ह (गन्ना पेलनेके यन्त्र) में डालकर पेलते है श्रीर कितने ही नारिकयोंको कढ़ाईमें खौलाकर उनका रस बनाते है ॥४४॥ जो जीव पूर्व पर्यायमें मांसभन्नी थे उन नारिकयोंके शरीरको बलवान नारकी अपने पैने शास्त्रोंसे काट काटकर उनका मांस उन्हें ही खिलाते हैं ॥४४॥ जो जीव पहले बड़े शौकसे मांस खाया करते थे ? सॅड्रासीसे उनका मुख फाइकर उनके गलेमें जबरदस्ती तपाये हुए लोहेके गोले निगलाये जाते हैं ॥४६॥ 'यह वही तुम्हारी उत्तमित्रया है' ऐसा कहते हुए बलवान नारकी अग्निके फुलिगोंसे

१ दुस्सहोष्पाकुळी— ग्र०। २ ग्रम्बरीघे। ३ स्थालीपच्यमानतगडुलोत्पतनिवतनवत्। ४ परुषाः क्रोधाः ग्र०, स०, द०। ५ सम्बन्धम्। ६ विकीर्य। ७ खरङशः। ८ चतुर्थनरकात् प्राक्। ६ सुदारुगम् प०। १० कृष्पाः। ११ स्थूलाः। १२ विदारयन्ति। १३ ध्वनन्तः। १४ कटाहेषु। १५ छिन्ता। १६ कक्रुमुखैः। १७ पादिकया ग्र०, प०, स०, द०। १८ परे द०। परेः स०।

<sup>#</sup> ये गीध, कुत्ते श्रादि जीव तिर्यञ्चगतिके नहीं है किन्तु नारकी ही विक्रिया शिक्ति श्रपने शरीरमें वैसा परिणमन कर लेते हैं।

सङ्केतकेतकोद्याने कर्कश्यक्रकचच्छ्रदे । स्वामिहोपद्धरे कान्ता द्वयस्यभिसिसीर्यया ।।४८॥
पुरा पराङ्गनासङ्गरित दुर्ज जितानिति । संयोजयन्ति तप्तायःपुत्रिकाभिर्वजात् परे ।।४८॥
तास्तदाजिङ्गनासङ्गात् क्षण्यमृच्छ्रीग्रुपागतान् । तुदन्त्ययोमयैस्तोत्रैः अन्ये मर्मग्रु नारकाः ।।५०॥
तदङ्गाजिङ्गनासङ्गात् क्षण्यम्च्छ्रीग्रुपागतान् । तिपतन्ति महीरङ्गे 'तेऽङ्गारीकृतविग्रहाः ॥५१॥
'भक्काग्निदीपितान् केचित्'व्य्रायसान् शास्मजीदुमान् । 'रक्कारोच्यन्ते हठात् कैक्षित् तीक्ष्णोध्वीयोऽप्रकण्टकान्
ते तदारोपणोध्वीधःकर्पणेरतिकषिताः । ग्रुच्यन्ते नारकैः कृष्ण्यत् क्षरस्थातजमूर्गयः ॥५३॥
'रख्यक्षरद्ववापूर्णनदीरन्ये विगाहिताः । क्षरणाद् विशीर्णसर्वोङ्गा 'रिवल्वप्यन्ते'रप्रमुखारिभः ॥५॥।
विस्कुजिङ्गमयी शय्यां व्वलन्तीमधिशायिताः । शेरते प्लुच्यमाणाङ्गा रिक्निः । मर्भः । प्रमाप्त्रः अयन्त्युप्त्यादिता यदा । तदा वाति मरुतीद्यो विष्कुजिङ्गक्र्यान् किरन् ॥५६॥
तेन पत्राणि 'पात्यन्ते सर्वायुप्रमयान्यरम् । तैरिख्जक्षभन्नसर्वोङ्गाः पुत्कुविन्त वराककाः ॥५७॥

व्याप्त तपाई हुई लोहेकी पुतलीका जबरदस्ती गलेसे श्रालिंगन कराते हैं ॥ ४७ ॥ जिन्होंने पूर्वभव में परिख्यों के साथ रित-क्रीड़ा की थी ऐसे नारकी जीवोंसे अन्य नारकी आकर कहते हैं कि 'तुम्हें तुम्हारी प्रिया व्याभसार करनेकी इच्छासे संकेत किये हए केतकीवनके एकान्तमें बुला रही हैं इस प्रकार कहकर उन्हें कठोर करोंत जैसे पत्तेवाले केतकीवनमें ले जाकर तपाई हुई. लोहेकी पुतालियोंके साथ श्रालिङ्गन कराते हैं ॥ ४५-४६ ॥ उन लोहेकी पुतालियोंके श्रालिङ्गनसे तत्वाण ही मूर्छित हुए उन नारिकयोंको अन्य नारकी लोहेके चाबुकोंसे मर्म स्थानोंमें पीटते है। ४०।। उन लोहंकी पुतालयोंके आलिगनकालमें ही जिनके नेत्र दु:खसे बन्द हो गये है तथा जिनका शरीर अंगारोसे जल रहा है ऐसे वे नारकी उसी चएा जमीन पर गिर पड़ते हैं ॥ ५१ ॥ कितने ही नारकी, जिनपर ऊपरसे नीचे तक पैने कांटे लगे हुए है श्रीर जो धौंकनीसे प्रदीप्त किये गये हैं ऐसे लोहेके बने हुए सेमरके वृज्ञों पर श्रन्य नारिकयोंको जबरदस्ती चढ़ाते है ॥ ५२ ॥ वे नारकी उन बृज्ञों पर चढ़ते है, कोई नारकी उन्हें ऊपरसे नीचेकी श्रोर घसीट देता है श्रीर कोई नीचेसे ऊपरको घसीट ले जाता है। इस तरह जब उनका सारा शरीर छिल जाता है श्रीर उससे रुधिर बहने लगता है तब कही बड़ी कठिनाईसे छटकारा पाते हैं। ५३॥ कितने ही नारिकयोंको भिलावेके रससे भरी हुई नदीमें जबरदस्ती पटक देते हैं जिससे आप झण भरमें उनका सारा शरीर गल जाता है और उसके खारे जलकी लहरें उन्हें लिप्त कर उनके घावोंको भारी दुःख पहुँचाती है।। ४४।। कितन ही नारिकयोंको फुलिङ्गोंसे व्याप्त जलती हुई अग्निकी शय्या पर सुलाते है। दीर्घानद्रा लेकर सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे वे नारकी उस पर सोते हैं जिससे उनका सारा शरीर जलने लगता है।। ४५ ॥ गर्मीके दु:खसे पीड़ित हुए नारकी ज्योंही ऋसिपत्र वनमें (तलवारकी धारके समान पैने पत्तोंवाले वनमें) पहुँचते हैं त्योंही वहां अग्निके फ़ुलिङ्गोको बरसाता हुआ प्रचण्ड वायु बहने लगता है। उस वायुके आघातसे अनेक आयुधमय पत्ते शीघ ही गिरने लगते है जिनसे उन नारिकयोंका सम्पूर्ण शरीर छिन्न-भिन्न हो जाता है श्रीर उस दु:खसे दुखी होकर बेचारे दीन नारकी रोने चिल्लाने लगते है।। ५६-४७॥

१ केतकीवने । २ रहित । ३ ब्राह्मन करोति । ४ श्रामिसर्तुमिच्छा ब्रामिसिसीर्था तया । निधुवनेच्छ्येत्यर्थः । ५ हसान् । ६ तोदनैः । 'प्राजनं तोदनं तोत्रम्' इत्यमिधानात् । तुदन्त्यनेनेति तोत्रम् 'तुद व्यथने' इति धातोः करणे त्रङ् प्रत्ययः । ७ -सङ्ग- ब्रा०, प०, द०, स०, ल० । ८ तेऽङ्गाराङ्कितविष्रहाः प०, द०, स०, ल० । ६ चर्मप्रसेविकाग्न । 'मस्त्रा चर्मप्रसेविका' इत्यमिधानात् । १० श्रयोमयान् । ११ 'रुह बीजजन्मिन' णिङ् परिहापा इति सुत्रेण हकारस्य पकारः । १२ भल्लातकीतैल्म् । १३ छिद्यन्ते । १४ विलिप्यन्तेऽम्बु ल० । १५ सात्यन्ते स०, द०, इ०, प०, छ०, ।

'वस्त्रीहत्य शोष्यन्ते 'शूस्यमांसीकृताः परे । पात्यन्ते च गिरेरग्राद् ग्रधःकृतगुकाः परेः' ।।५६।। दार्यन्ते क्रकवेस्तीकृषेः केचिन्ममांस्थितन्यपु । सप्तायःस्चिनिभिन्ननखाग्नो'स्वयावेदनाः ।।५९।। कांश्चिन्नशातश्चाग्न'प्रोताँस्वर्ग्वा न्त्रसन्ततीन् । अभयत्युच्छवच्छोग्यशोग्वितास्याविग्रहान् ।।६०॥ मण्जांरितान् कांश्चित् सिद्धन्ति क्षारवारिभिः । "तिकवाप्यायनं तेषां मूच्छाँविह्वलितासमाम् ।।६१॥ कांश्चितु कुक्रशैवाग्रात् पातितानितिन्दुराः । नारकाः परुषं ध्नन्ति शतशो वन्नं मुष्टिभिः' ।।६२॥ अन्यानन्ये विनिध्नन्ति 'तुधणरैतिनिर्धृगाः । विच्छन्नग्रोच्छवच्चछुगोंकोकानियमस्तकम् ।।६१॥ अन्यानन्ये विनिधनित 'तुधणरैतिनिर्धृगाः । विच्छन्नग्रोच्छवच्चछुगोंकोकानियमस्तकम् ।।६१॥ 'व्यारेश्वेश्व 'रंशास्यन्ति मिथोऽसुराः । स्फुरद्ध्वनिद्वन्मपूर्वं'गवन्मस्तिष्ककर्दमान् ।।६४॥ तसलोहासनेष्वन्यान् रोधमति पुरोद्धतान् । शाययन्ति च 'विन्यासैः र'शितायःकयटकास्तरे'॥६५॥ हत्यसद्यतरां चोरां नारकीं प्राप्य 'यातनाम् । 'द्रविग्नानां मनस्येषाम् एषा चिन्तोपजायते ।।६६॥ महो दुरासदा' भूमिः प्रदीप्ता ज्वलनाचिषा । वायवो वान्ति दुःस्पर्शाः स्फुलिङ्गकण्वाहिनः ॥६०॥ दीप्ता दिशश्च दिग्दाहराङ्कां सम्बन्तयन्त्यम् । तप्तपांसुमयीं वृष्टि किरन्त्यम्बुमुचोऽम्बरात् ॥६८॥

वे नारकी कितने ही नारिकयोंको लोहेकी सलाई पर लगाये हुए मांसके समान लोहदण्डों पर टाँगकर अग्निमें इतना सुखाते हैं कि वे सुखकर वल्लूर (शुष्क मांस) की तरह हो जाते हैं श्रीर कितने ही नारिकयोंको नीचेकी श्रोर मुंह कर पहाड़की चोटी परसे पटक देते हैं ॥ ४८ ॥ कितने ही नारिकयोंके मर्मस्थान श्रौर हिंडियोंके सिधस्थानोंको पैनी करोंतसे विदीर्श कर डालते हैं श्रीर उनके नखोंके श्रमभागमें तपाई हुई लोहेकी सुइयां चुभाकर उन्हें भयंकर वेदना पहुँचाते है ॥ ४९ ॥ कितने ही नारिकयोंको पैने शूलके अप्रभाग पर चढ़ाकर घुमाते हैं जिससे उनकी अंतिइयाँ निकलकर लटकने लगती है श्रीर छलकते हुए खुनसे उनका सारा शरीर लाल लाल हो जाता है।। ६०।। इस प्रकार श्रमेक घावोंसे जिनका शरीर जर्जर हा रहा है ऐसे नारिकयोंको वे बिलष्ट नारकी खारे पानीसे सींचते हैं। जो नारकी घावोंकी व्यथासे मुर्छित हो जाते है खारे पानीके सींचनेसे वे पुनः सचेत हो जाते है।। ६१।। कितने ही नार्राकयोंको पहाड़की ऊंची चोटीसे नीचे पटक देते हैं श्रीर फिर नीचे श्राने पर उन्हें श्रनेक निर्दय नारकी बड़ी कठोरताके साथ सैकड़ों वज्रमय मुट्टियोंसे मारते हैं।। ६२।। कितने ही निर्दय नारकी श्रन्य नारिकयोंको उनके मस्तक पर मुद्गरोंसे पीटते हैं जिससे उनके नेत्रोंके गोलक (गटेना) निकलकर बाहिर गिर पड़ते है।। ६३॥ तोसरी पृथिवी तक श्रासुर कुमारदेव नारिकयोंको मेढ़ा बनाकर परस्परमें लड़ाते हैं जिससे उनके मस्तक शब्द करते हुए फट जाते है श्रीर उनसे रक्तमांस त्रादि बहुतसा मल बाहर निकलने लगता है।। ६४॥ जो जीव पहले बड़े उद्दण्ड थे उन्हें वे नारकी तपाये हुए लोहेके श्रासनपर बैठाते हैं श्रीर विधिपूर्वक पैने काँटोके बिछाने पर सुलाते हैं।। ६४।। इस प्रकार नरककी श्रत्यन्त श्रसद्ध श्रीर भयंकर वेदना पाकर भयभीत हुए नारिकयोंके मनमें यह चिन्ता उत्पन्न होती है।। ६६।। कि श्रहो ! श्राग्निकी ज्वालाश्रोंसे तपी हुई यह भूमि बड़ी ही दुरासद ( सुखपूर्वक ठहरनेके अयोग्य ) है। यहां पर सदा अग्निके फुलिक्नोंको धारण करनेवाला वह वायु बहुता रहता है जिसका कि स्पर्श भी सुखसे नहीं किया जा सकता।। ६७।। ये जलतो हुई दिशाएं दिशाश्रोंमें श्राग लगनेका सन्देह उत्पन्न कर रही हैं

१ शुष्कमांसीकृत्य । "उत्तर्यं शुष्कमांसं स्यातद्व ल्लूरं त्रिलिङ्गकम्" । २ शूले सस्कृतं दग्धं शूल्यं तच्च मांसं च शूल्यमांसम् । ३ परे म०, ७० । ४ उत्कट । ५ शूलाग्रेण निश्चिष्तान् । ६ श्चान्त्रं परीतम् । ७ ज्ञाराम्बुसेचनम् । ८ दृदमुष्टिप्रहारैः । ६ मुद्गरैः । १० मेषसम्बन्धिमः । 'मेद्रोरभ्रोरणोर्णाग्रमेषकृष्ण्य एडके ।' इत्यमिषानात् । ११ युद्धैः । १२ किट्टः । –मस्तिक्य– प०, म०, स० । –मस्तक–श्च० ।–मास्तिक– ल० । १३ 'श्चास उपवेशने' । १४ विधिन्यासैः । १५ शितं निशितम् 'तीक्ष्णम्' । १६ शय्याविशेषे । १७ तीववेदनाम् । १८ भीतानाम् । १६ दुर्गमा ।

विषारययिदं विश्वन् विषावस्त्रीभिराततम् । श्रसिपत्रवनं चेत्म् श्रसिपत्रैभैयानकम् ॥६९॥

'मृषाभिसारिकाश्चेमाः' तसायोमयपुत्रिकाः । 'काममुद्दीपयन्त्यस्मान् श्रातिक्वन्त्त्यो बलाद् गले ॥७०॥
योधयन्ति बलादस्मान् इमे केऽपि 'महत्तराः । नृनं प्रेताधिना'धेन प्रयुक्ताः कर्मसाक्षियाः" ॥७१॥

'खरारितसुष्प्रोधं ज्वलज्ञ्वालाकरालितम् । ''गिलितुमनलोद्गारि ''खरोष्ट्रं नोऽभिधावति ॥७२॥

श्रमी च भीषयाकाराः कृपायोधतपाययः । पुरुषास्तर्जयन्त्यस्मान् श्रकारयरयोद्धराः ।॥७३॥

इमे च परुषापाता गृधा नोऽभिधवति ॥७३॥

''भूनमेतन्त्रिभे नास्मद्दुरितान्येव निर्देषम् । पीडामुत्पादयन्त्येवम् श्रहो व्यसनसन्निधः ।॥७४॥

इतः ''स्वरित यद्धोषो नारकायां प्रधावताम् । इतश्च करुयाक्रन्दगर्भः पूरकारनिःस्वनः ॥७६॥

इताः परुषसम्पातपवनाष्ट्रको नारकायां प्रधावताम् । देशियानामशिवाध्यानः प्रधानयित रोदसी ।॥७॥

इतः परुषसम्पातपवनाष्ट्रको । श्रसिपत्रवने पत्रनिर्मोक्षप्रष्ठपवनिः ॥७८॥

सोऽयं कयरकितस्कन्धः कृरशाल्मिलिपादपः । यस्मन् स्मृतेऽपि नोक्वानि तुचन्त इव कयरकैः ॥७९॥

श्रीर ये मेघ तप्तभूतिकी वर्षा कर रहे हैं ॥ ६८ ॥ यह विषवन है जो कि सब श्रोरसे विष लताश्रोंसे ज्याप्त है श्रीर यह तल्लवारकी धारके समान पैने पत्तोंसे भयंकर श्रसिपत्र वन है ॥ ६६ ॥ ये गरम की हुई लोहेकी पुतलियां नीच व्यभिचारिएी ख्रियोंके समान जबरदस्ती गलेका श्रालिंगन करती हुई हम लोगोंको श्रातिशय सन्ताप देती हैं (पन्नमें कामोत्तेजन करती हैं) ॥ ७० ॥ ये कोई महाबलवान पुरुष हम लोगोंको जबरदस्ती लड़ा रहे है श्रीर ऐसे मालूम होते हैं मानो हमारे पूर्वजन्म सम्बन्धी दुष्कर्मीकी साची देनेके लिये यमराजके द्वारा ही भेजे गये हों ॥ ७१ ॥ जिनके शब्द बड़े ही भयानक हैं, जो ऋपनी नासिका ऊपरको उठाये हुए हैं, जो जलती हुई ज्वालात्रोंसे भयंकर हैं श्रौर जो मुहसे श्राग्न उगल रहे हैं ऐसे ऊंट श्रौर गधोंका यह समृह हम लोगोंको निगलनेके लिये ही सामने दौड़ा आ रहा है।। ७२।। जिनका आकार अत्यन्त भयानक है जिन्होंने अपने हाथमें तलवार उठा रखी है और जो बिना कारण ही. लड़नेके लिये तैयार हैं ऐसे ये पुरुष हम लोगोंकी तर्जना कर रहे हैं—हम लोगोंको घुड़क रहे हैं— डांट दिखला रहे हैं ॥ ७३ ॥ भयंकर रूपसे श्राकाशसे पड़ते हुए ये गीध शीघ ही हमारे सामने भपट रहे हैं और ये भोंकते हुए कुत्ते हमें श्रातिशय भयभीत कर रहे हैं।। ७४।। निश्चय ही इन दष्ट जीवोंके छलसे हमारे पूर्वभवके पाप ही हमें इस प्रकार दु:ख उत्पन्न कर रहे हैं। बढ़े श्राश्चर्यकी बात है कि हम लोगोंको सब श्रोरसे दुःखोंने घेर रक्खा है।। ७४।। इधर यह दौड़ते हुए नारिकयोंके पैरोंकी आवाज सन्ताप उत्पन्न कर रही है और इधर यह करुए विलापसे भरा हुआ किसीके रोनेका शब्द आ रहा है।। ७६।। इधर यह कांव कांव करते हुए कौबोंके कठोर शब्दसे विस्तारको प्राप्त हुन्ना शृगालोंका न्रमंगलकारी शब्द न्त्राकाश-पातालको शब्दायमान कर रहा है।। ७७।। इधर यह ऋसिपत्र वनमें कठिन रूपसे चलनेवाले वायुके प्रकम्पनसे उत्पन्न हुन्ना शब्द तथा उस वायुके न्त्राघातसे गिरते हुए पत्तोंका कठोर शब्द हो रहा है। ७८॥ जिसके स्कन्ध भाग पर कांटे लगे हुए हैं ऐसा यह वही कृत्रिम सेमरका

१ भयक्करम् । २ मिथ्यागणिका । ३ - १ चैता-म०, ल० । ४ ग्रात्यर्थम् । ५ ग्राह्माः । ६ यमेन । ७ कृताध्यद्याः । ८ कदुरवं भवित तथा । ६ नासिका । १० चिंतुम् । 'ग्रा निगरणे' वातोस्तुमुन् प्रत्ययः । ११ गर्दभोष्ट्रसमूदः । १२ दर्पाविष्टाः । १३ ग्रामिमुखमागच्छन्ति । १४ तर्जयन्तः । १५ सन्त्रासयन्ति । १६ ग्राह्मेवं मन्ये । १७ व्याजेन । १८ समीपः । स्फुरित ग्रा॰, प०, स० । १६ स्वरित 'ग्रीस्व शब्दोपतानयोः । २० पादरवः । २१ प्रद्ध्वनद्ध्वाङ्चः ग्रा॰, स०, ल० । ध्वाङ्चः वायसः । २२ मिश्रितः । २३ श्राणालानाम् । २४ ग्रामञ्जल । २५ ग्राकाराभूमी ।

सैना वैतरणी नाम सिरत् सारूण्करद्ववा । आस्तां तरण्मेतस्याः स्मरणञ्ज भयाव हम् ॥८०॥ एते च नारकावासाः प्रज्वलस्यम्सरूष्मणा । श्रम्थमूणिस्ववावर्त्तं नीयन्ते यत्र नारकाः ॥८१॥ दुस्सहा वेदनास्तीवाः प्रहारा दुर्धरा इमे । श्रकाले दुस्स्यजः प्राणा दुर्निवाराश्च नारकाः ॥८१॥ क्व यामः क्व नु तिष्ठामः क्वा वयम् । नारूष्योऽप्युपमानं नो जीवितस्यालघीयसः ॥८६॥ इत्यनुष्यायतां तेषां योऽन्तस्तापोऽनुसम्ततः । स एव प्राण्यसंशीति तानारोपयितं समः ॥८६॥ इत्यनुष्यायतां तेषां योऽन्तस्तापोऽनुसम्ततः । तत्तिपण्डीकृतं तेषु दुर्मोचैः पापकर्मभः ॥८६॥ श्रक्णोनिमेपमात्रञ्च न तेषां सुखसङ्गतिः । दुःखमेवानुबन्धीदग् नारकाणामहनिशम् ॥८६॥ श्रक्णोनिमेपमात्रञ्च न तेषां सुखसङ्गतिः । दुःखमेवानुबन्धीदग् नारकाणामहनिशम् ॥८७॥ नानादुःखशतावर्ते मग्नानां नरकाणेवे । तेपामास्तां सुखावासिः तत्स्मृतिश्च द्वीयसी ॥८५॥ शितोष्णनरकेष्वेषां दुःखं यदुपजायते । तदसद्वमचिन्त्यञ्च वत केनोपमीयते ॥८९॥ शीतं पष्ठयाञ्च ससम्यां पञ्चम्यां तद्द्वयं मतम् । पृथिवीषूष्णमुहिष्टं चतस्ष्वादिमासु च ॥६०॥ त्रंशल्याञ्च सत्तम्यां पञ्चम्यां तद्द्वयं मतम् । तिस्वः पञ्चभिक्तनेक लक्षाः पञ्च च सप्तसु ॥९१॥

पेड़ है जिसकी याद आते ही हम लोगोंके समस्त अंग कांटे चुभनेके समान दुखी होने लगते हैं ।। ७६ ॥ इधर यह भिलावेके रससे भरी हुई वैतरणी नामकी नदी है । इसमें तैरना तो दूर रहा इसका स्मरण करना भी भयका देनेवाला है। । ८०।। ये वही नारिकयोंके रहनेके घर (बिल ) हैं जो कि गरमीसे भीतर ही भीतर जल रहे हैं ऋौर जिनमें ये नारकी छिद्र-रहित सांचेमें गली हुई सुवर्ण चांदी ऋादि धातुश्रोंकी तरह घुमाये जाते हैं।। ८१॥ यहांकी वेदना इतनी तीत्र है कि उसे कोई सह नहीं सकता, मार भी इतनी कठिन है कि उसे कोई बरदाश्त नहीं कर सकता। ये प्राण भी आयु पूर्ण हुए विना छूट नहीं सकते और ये नारकी भी किसीसे रोके नहीं जा सकते ॥ ५२ ॥ ऐसी अवस्थामें हम लोग कहां जावे ? कहां खड़े हों ? कहां बैटें ? और कहां सोवें ? हम लोग जहां जहां जाते हैं वहां वहां श्रधिक ही श्रधिक दुःख पाते हैं।। ८३।। इस प्रकार यहांके इस ऋपार दुःखसे हम कब तिरेंगे ?—कब पार होगे ? हम लोगोंकी आयू भी इतनी अधिक है कि सागर भी उसके उपमान नहीं हो सकते ॥ ८४॥ इस प्रकार प्रतिचारण चिन्तवन करते हुए नारिकयोंको जो निरन्तर मानिसक संताप होता रहता है वही उनके प्राणोंको संशयमें डाले रखनेके लिये समर्थ है अर्थात उक्त प्रकारके संतापसे उन्हें मरनेका संशय बना रहता है।। ५४ ।। इस विषयमें और श्रधिक कहनेसे क्या लाभ है ? इतना ही पर्याप्त है, कि संसारमें जो जो भयंकर दुःख होते हैं उन सभीको, कठिनतासे दूर होने योग्य कर्मीने नरकोंमें इकट्टा कर दिया है ॥ ८६॥ उन नारिकयोंको नेत्रोंके निमेष मात्र भी सुख नहीं है। उन्हें रात-दिन इसी प्रकार दुःख ही दुःख भोगना पड़ता है॥ ८०॥ नाना प्रकारके दुःखरूपी सैकड़ों त्रावर्तींस भरे हुए नरकरूपी समुद्रमें डूबे हुए नारिकयोंको सुखकी प्राप्ति तो दूर रही उसका स्मरण होना भी बहुत दूर रहता है।। प्रांत प्रथवा उष्ण नरकों में इन नारिकयोंको जो दुःख होता है वह सर्वथा श्रमहा श्रीर श्रचिन्त्य है। संसारमे ऐसा कोई पदार्थ भी तो नहीं है जिसके साथ उस दु:खकी उपमा दी जा सके ॥ ८९ ॥ पहलेकी चार पृथिवियों-में उष्ण वेदना है पांचवीं पृथिवीमें उष्ण और शीत दोनों वेदनाएं है अर्थात् उत्परके दो लाख बिलोंमें उष्ण वेदना है श्रीर नीचेके एक लाख बिलोंमें शीत वेदना है। छठवीं श्रीर सातवीं पृथिवीमें शीत वेदना है। यह उष्ण श्रीर शीतकी वेदना नीचे नीचेके नरकोंमें क्रम क्रमसे बढ़ती हुई है।। ९०।। उन सातों पृथिवियोंमें क्रमसे तीस लाख, पश्चीस लाख, पन्द्रह

१ भल्लातकतेलसहिता। २ एते ते श्र०, ५०, द०, स०। ३ 'आस उपवेशने'। ४ 'शीङ् स्त्रप्ने।५ विस्तृतः। ६ सन्देहः। ७ नितरा दूरा। ८ —यं समम् ल०।

नरकेषु विज्ञानि स्युः प्रज्ञ्ञज्ञानित महान्ति च । नारका येषु पच्यन्ते 'कुम्भोद्यि दुरात्मकाः ॥९२॥ एकं त्रीणि तथा सस दश ससदशापि च । द्वाविंशतिस्वयिक्षिशदायुस्तत्राव्धिसंख्यया ॥९३॥ धन् पि सस तिलः स्युः प्ररत्न्योऽक्कुलयश्च पृट् । धर्मायां नारकोत्सेधो 'द्विद्विंशशेषासु लक्ष्यताम् ॥९४॥ 'पोगयडा हुयडसंस्थानाः 'पयडकाः पृतिगन्धयः । दुर्वणाश्चित्र दुःस्वरां दुःस्वरा दुर्भगाश्च ते ॥९५॥ तमोमयैरिवारव्धा विरूक्षेः परमाणुभिः । जायन्ते कालकालाभाः नारका द्वयलेश्यया ॥९६॥ भावलेश्या तु कापोती जघन्या मध्यमोत्तमा । नीला च मध्यमा नीला नीलोत्कृष्टा च कृष्ण्या ॥९७॥ कृष्णा च मध्यमोत्तमा । चार्ति ससमी यावत् तावत्युधिवीषु वर्णिताः ॥९८॥ यादशः कटुकालाबुकाञ्जीरादिसमागमे" । रसः कटुरनिष्टश्च तद्वात्रेष्विप तादशः ॥९९॥ श्वमार्जारखोद्विकुण्यानां 'समाहतौ । यद्वैगन्ध्यं तद्वय्येषां देहगन्धस्य नोपमा ॥१००॥ यादशः करपत्रेषु गोक्षुरेषु व यादशः । तादशः कर्कशः स्पर्शः तदक्केष्विप जायते ॥१००॥

लाख, दस लाख, तीन लाख, पांच कम एक लाख श्रीर पांच बिल हैं। ये बिल सदा ही जाज्वल्यमान रहते हैं श्रीर बड़े बड़े हैं। इन बिलोंमें पापी नारकी जीव हमेशा क्रम्भीपाक (बंद घड़ेमे पकाये जानेवाले जल श्रादि ) के समान पकते रहते हैं ॥६१-६२॥ उन नरकोंमें क्रमसे एक सागर, तीन सागर, सात सागर, दस सागर, सन्नह सागर, बाईस सागर श्रीर तेंतीस सागरकी उत्कृष्ट आयु है ॥ ९३ ॥ पहली पृथिवीमें नारिकयोके शरीरकी ऊँचाई सात धनुष तीन हाथ श्रीर छह श्रंगुल है। श्रीर द्वितीय श्रादि पृथिवियोंमें क्रम क्रमसे दुनी दुनी समम्भना चाहिये। अर्थात् दूसरी पृथिवीमें पन्द्रह धनुष दो हाथ बारह अंगुल, तीसरी पृथिवीमें इकतीस धनुष एक हाथ, चौथी पृथिवीमें बासठ धनुष दो हाथ पांचवीं पृथिवीमें एक सौ पश्चीस धनुष, छठवी पृथिवीमें दो सौ पचास हाथ स्त्रौर सातवीं पृथिवीमें पांच सौ धनुष शारीरकी कॅबाई है ॥ ६४ ॥ वे नारकी विकलांग, हुण्डक संस्थानवाले, नपुंसक, दुर्गन्धयुक्त, बुरे काले रंगके धारक, कठिन स्पर्शवाले, कठोर स्वर सहित तथा दुर्भग (देखनेमें ऋषिय) होते हैं ॥९४॥ उन नार्राकयोंका शरीर अन्धकारके समान काले और रूखे परमागुओंसे बना हुआ होता है। उन सबकी द्रव्यलेश्या अत्यन्त कृष्ण होती है।। ६६।। परन्तु भावलेश्यामें अन्तर है जो कि इस प्रकार है-पहली पृथिवीमें जघन्य कापोती भावलेश्या है, दूसरो पृथिवीमें मध्यम कापोती लेश्या है, तीसरी पृथिवीमें उत्कृष्ट कापोती लेश्या श्रीर जघन्य नील लेश्या है, चौथी प्रथिवीमें मध्यम नील लेश्या है, पांचवींमें उत्क्रष्ट नील तथा जघन्य कृष्ण लेश्या है, छठवीं पृथिवीमें मध्यम ऋष्ण लेखा है और सातवीं पृथिवीमें उत्ऋष्ट कृष्ण लेखा है। इस प्रकार धर्मा आदि सात पृथिवियोंमें क्रमसे भावलेश्याका वर्णन किया ॥ ९७-६८ ॥ कड्वी तूंबी श्रीर कांजीरके संयोगसे जैसा कड़का अरेर अनिष्ट रस उत्पन्न होता है वैसा ही रस नारिकयोंके शरीरमें भी उत्पन्न होता है ॥ ९९ ॥ कुत्ता, बिलाव, गधा, ऊँट श्रादि जीवोंके मृतक कलेवरोंको इकट्टा करनेसे जो दुर्गन्ध उत्पन्न होती है वह भी इन नारिकयोंके शरीरकी दुर्गन्धकी बराबरी नहीं कर सकती ॥ १०० ॥ करोंत श्रीर गोख़ुक्समें जैसा कठोर स्पर्श होता है वैसा ही कठोर स्पर्श नार-

१ पिठरेलु । 'कुम्मी तु पाटला वारी पर्णे पिठरकर्षले' इत्यमिधानात् । कुम्मेष्विव म०, ल० । २ द्विगुणः द्विगुणः । ३ विकलाङ्काः । ४ षण्डकाः व०, श्र०, प० । ५ श्रातिकृष्णाभाः । ६ घर्मायां कापोती जघन्या । वंशाया मध्यमा कापोतो लेश्या मेघायाम्—उत्तमा कापोती लेश्या जघन्या नीललेश्या च । श्राध्यमा कृष्णा माघव्यां मध्यमा नीललेश्या ऋष्टियाम् उत्कृष्टा नीललेश्या जघन्या कृष्णलेश्या च । मध्यमा कृष्णा माघव्यां मघव्यां सप्तम्या भूमौ उत्कृष्टा कृष्णलेश्या । ७ संयोगे । ८ संब हे । ६ ऋकचेषु । १० गोकण्डकेषु ।

श्रप्रथिकिबास्तेषाम् श्रशुभाद् दुरितोदयात् । ततोरं विकृतवीभस्सविरूपासैवं सा मता ॥१०२॥ विशेषोऽस्ति विभक्काख्यः तेषां पर्याप्यवन्तरम् । तेनान्यजन्मवैराणां स्मरन्युद्घट्टयन्ति च ॥१०२॥ यदमी प्राक्तने जन्मन्यासन् पापेषु पण्डिताः । कद्वदाश्च दुराचाराः तिद्वपाकोऽयमुख्वणः ॥१०४॥ ईदिवधं महादुःखं द्वितीयनरकाश्रितम् । पापेन कर्मणा प्रापत् शतवृद्धिरसौ सुर ॥१०५॥ तस्मादुःखमिनच्छूनां नारकं तीश्रमीदशम् । उपास्योऽय जिनेन्द्राणां धर्मो मितमतां नृणाम् ॥१०६॥ धर्मः प्रपाति दुःखेभ्यो धर्मः शर्मा तनोत्ययम् । धर्मो नैःश्रेयस सौख्य दत्ते कर्मचयोद्रवम् ॥१०७॥ धर्माः वप्यति दुःखेभ्यो धर्मः शर्मा तनोत्ययम् । धर्मो नैःश्रेयस सौख्य दत्ते कर्मचयोद्रवम् ॥१०७॥ धर्मो वन्धुश्च मित्रश्च धर्मोऽयं गुरुरङ्किनाम् । तस्माद्धमें मितं धत्स्व स्वर्मोचसुखदायिनि ॥१०६॥ पर्मो वन्धुश्च मित्रश्च धर्मोऽयं गुरुरङ्किनाम् । तस्माद्धमें मितं धत्स्व स्वर्मोचसुखदायिनि ॥१०६॥ तदा प्रीतिङ्करस्येति वचः श्रुत्वा जिनेशिनः । श्रीधरो धर्मसंवेग परं प्रापत् स पुण्यर्थाः ॥११०॥ गत्वा गुरुनिदेशेन शतवुद्धिमयोधयत । किं भद्रमुखं मां वेत्सि शतवुद्धे महावलम् ॥११॥ ।। तदासीत्तव मिध्यात्वम् उद्दिक्तं दुनैयाश्रयात् । पश्य तत्परिपाकोऽयम् श्रस्वन्तस्ते पुरःस्थितः ॥११२॥ इत्यसौ बोधितस्तेन शुद्धं दर्शनमग्रहोत् । मिध्यात्वक्रलुपापायात् परां शुद्धिमुपाश्रित ॥११२॥ कालान्ते नरकाद्धीमात् विगत्य शतधीचरः । पुष्करङ्गीपपूर्वार्द्धप्रागिवदेहमुपागतः ॥११२॥

कियों के शरीरमें भी होता है।। १०१॥ उन नारिकयों के अग्राभ कर्मका उदय होनेसे अप्रथक विकिया ही होती है श्रीर वह भी श्रत्यन्त विकृत, घृणित तथा कुरूप हुआ करती है। भावार्थ— एक नारकी एक समयमें अपने शरीरका एक ही आकार बना सकता है सो वह भी अत्यन्त विकृत, घृणाका स्थान श्रौर कुरूप श्राकार बनाता है, देवोके समान मनचाहे श्रनेक रूप बनानेकी सामर्थ्य नारकी जीवोंमें नहीं होती ॥१०२॥ पर्याप्तक होते ही उन्हें विभंगाविध ज्ञान प्राप्त हो जाता है जिससे वे पूर्वभवके वैरोंका स्मरण कर लेते है और उन्हें प्रकट भी करने लगते हैं ॥ १०३ ॥ जो जीव पूर्वजन्ममें पाप करनेमें बहुत ही पण्डित थे, जो खोटे वचन कहनेमे चतुर थे श्रीर दुराचारी थे यह उन्हींके दुष्कर्मीका फल है।। १०४॥ हे देव, वह शत-बुद्धि मन्त्रीका जीव ऋपने पापकर्मके उदयसे ऊपर कहे श्रनुसार द्वितीय नरक सम्बन्धी बड़े बड़े दु.खोंको प्राप्त हुआ है ॥ १०४॥ इसलिये जो जीव ऊपर कहे हुए नरकोंके तोत्र दु:ख नहीं चाहते उन बुद्धिमान् पुरुषोंको इस जिनेन्द्रप्रणीत धर्मकी उपासना करनो चाहिये ॥ १०६ ॥ यहां जैन धर्म हां दु:खोंसे रचा। करता है, यही धर्म सुख विस्तृत करता है, श्रीर यही धर्म कर्मों के दायसे उत्पन्न होनेवाले मोदासखको देता है ॥ १००॥ इस जैन धर्मसे इन्द्र चक्रवर्ती श्रीर गण्धरके पद प्राप्त होते हैं। तीर्थकर पद भी इसी धर्मसे प्राप्त होता है श्रीर सर्वेत्कृष्ट सिद्ध पद भी इसीसे मिलता है।। १०८।। यह जैन धम ही जीवोंका बन्धु है, यही मित्र है श्रौर यही गुरु है, इसिलये हे देव, स्वर्ग श्रौर मोत्तके सुख देनेवाले इस जैनधर्ममें ही तूं अपनी बुद्धि लगा ॥ १०६॥ उस समय प्रीतिकर जिनेन्द्रके ऊपर कहे वचन सुनकर पवित्र बुद्धिका धारक श्रीधरदेव श्रातिशय धर्मप्रेमको प्राप्त हुआ ॥ ११० ॥ और गुरुके श्राज्ञानुसार दूसरे नरकमें जाकर शतबुद्धिको सममाने लगा कि है भोले मूर्ख शतबुद्धि, क्या तू मुक्त महाबलको जानता है ? ॥ १११ ॥ उस भवमें अनेक मिथ्यानयोंके आश्रयसे तेरा मिथ्यात्व बहुत ही प्रवल हो रहा था। देख, उसी मिथ्यात्वका यह दुःख देनेवाला फल तेरे सामने है ॥ ११२ ॥ इस प्रकार श्रीधरदेवके द्वारा समकाये हुए शतबुद्धिके जीवने शुद्ध सम्यग्दर्शन धारण किया श्रौर मिथ्यात्वरूपी मैलके नष्ट हो जानेसे उत्कृष्ट विशुद्धि प्राप्त की ॥११३॥ तत्पश्चात्

१ ततः कारणात् । २ विरूप दुर्वर्ण । ३ उद्घाट्टयन्ति । ४ दुर्वचनाः । ५ रस्कःः । ६ द्वितीय-नरकमेत्य । ७ भद्रश्रेष्ठ । भद्रमुष्य ग्रा॰, प॰, स० । ८ उत्कटम् । ६ दुःखावसानः ।

विषये मङ्गलाबस्यां नगर्यां रत्नसञ्जये । महीधरस्य सम्राजः सुन्दर्याश्च सुतोऽभवत् ॥११५॥। जयसेनश्रृतिर्बुद्ध्वा विवाहसमये सुरात् । श्रीधराख्यात् प्रवज्ञाज गुरुं यमधरं श्रितः ॥११६॥ नगरकी वेदनां घोरां तेनासौ किल बोधितः । निव्य विषयासङ्गात् तपो दुश्चरमाचरत् ॥११७॥ ततो ब्रह्मेन्द्रतां सोऽगात् जीवितान्ते समाहितः । क नगरकः क देवोऽयं विचित्रा कर्मयां गतिः ॥११६॥ नीचैर्वृ क्तिरधर्मेया धर्मेयोचैः स्थितिं भजेत् । तस्मादुचैः पदं वाध्वत् नरो धर्मपरो भवेत् ॥११९॥ ब्रह्मलोकादथागत्य ब्रह्मेन्द्रः सोऽवधीज्ञयः । श्रीधर पूजयामास गत कल्यायामित्रताम् ॥१२०॥ श्रीधरोऽथ दिवश्चयुत्वा जम्बूद्वीपसुपाश्चिते । प्राग्विदेहे महावत्सविषये स्वर्गसान्तमे ॥१२१॥ सुसोमानगरे जज्ञे सुदृष्टिनुपतेः सुतः । मातुः सुन्दरनन्दायाः सुविधिर्नाम पुरुषधीः ॥१२२॥ साव्यात् प्रभृति सर्वासां कलानां सोऽभविद्धिः । श्रायेव जगतस्तन्वन् श्रन्वह नयनोत्सवम् ॥१२३॥ स बाल्यं एव सद्धमम् श्रवुद्ध प्रतिबुद्धधीः । प्रायेगात्मवतां चित्तम् श्रात्मश्रयसि रज्यते ॥१२४॥ श्रीश्वेऽपि स सप्रापत् जनतानन्ददायिनो । रूपसम्पदमापूर्णयौवनस्तु विशेषतः ॥१२५॥ भक्तवाम् ॥१२६॥ मक्तवाल्कृत्रत्राश्चं भूर्द्वा प्रान्नतिमाद्ये । मेरः कुलमहोद्यायामिव मध्ये स भूभृताम् ॥१२६॥

वह शतबुद्धिका जीव आयुके अन्तमें भयंकर नरकसे निकलकर पूर्व पुष्कर द्वीपके पूर्व विदेह सेत्रमें मंगलावतो देशके रत्नसंचय नगरमे महीधर चक्रवर्तीके सुन्दरी नामक रानीसे जयसेन नामका पुत्र हुआ। जब उसका विवाह हो रहा था कि उसी समय श्रीधर-देवने आकर उसे समभाया जिससे विरक्त होकर उसने यमधर मुनिराजके समीप दीचा धारण कर ली। श्रीधरदेवने उसे नरकोंके भयंकर दुःखकी याद दिलाई थी जिससे वह विषयोंसे विरक्त होकर कठिन तपश्चरण करने लगा ॥ ११४-११७॥ तद्नन्तर आयुके अन्त समयमें समाधि-पूर्वक प्राण छोड़कर ब्रह्म स्वर्गमें इन्द्र पदको प्राप्त हुआ। देखो, कहाँ तो नारकी होना और कहाँ इन्द्र पद प्राप्त होना। वास्तवमें कर्मोंकी गान बड़ी ही विचित्र है ॥ ११८॥ यह जीव हिंसा आदि अधमकार्योंसे नरकादि नीच गांत्रयोंमें उत्पन्न होता है और श्रहिंसा श्रादि धर्मकार्योंसे स्वर्ग आदि उच्च गांत्रयोंको प्राप्त होता है इसिल्य उच्च पदकी इच्छा करनेवाले पुरुषको सदा धर्ममें तत्पर रहना चाहिये॥ ११९॥ अनन्तर अवधिज्ञानरूपी नेत्रसे युक्त उस ब्रह्मेन्द्रने (शतबुद्धि या जयसेनके जीवने) ब्रह्म स्वर्गसे आकर अपने कल्याणकारी मित्र श्रीधरदेवकी पूजा की॥ १२०॥

श्रनन्तर वह श्रीधरदेव स्वर्गसे च्युत होकर जम्बृद्धीप सम्बन्धी पूर्व विदेह त्तेत्रमें स्वर्गके समान शांभायमान होनेवाले महावत्स देशके सुसीमानगरमें सुदृष्टि राजाकी सुन्दरनन्दा नामकी रानीसे पिवृत्रबुद्धिका धारक सुविधि नामका पुत्र उत्पन्न हुन्ना ॥ १२१-१२२॥ वह सुविधि बाल्यावस्थासे ही चन्द्रमाके समान समस्त कलाश्रोंका भाग्डार था श्रौर प्रतिदिन लोगोंके नेत्रोका श्रानन्द बढ़ाता रहता था॥ १२३॥ उस बुद्धिमान् सुविधिने बाल्य श्रवस्थामें ही समीचीन धर्मका स्वरूप समम लिया था। सो ठीक ही है, श्रात्मज्ञाना पुरुषोंका चित्त श्रात्मकल्याणमें ही श्रमुरक्त रहता है॥ १२४॥ वह बाल्य श्रवस्थामें ही लोगोंको श्रानन्द देनेवाली रूपसम्पदाको प्राप्त था श्रौर पूर्ण युवा होनेपर विशेष रूपसे मनोहर सम्पदाको प्राप्त हो गया था॥ १२४॥ उस सुविधिका ऊँचा मस्तक सदा मुकुटसे श्रलंकृत रहता था इसलिये श्रन्य राजाश्रोंके बीचमें वह सुविधि उस प्रकार उच्चता धारण करता था जिस प्रकार कि कुलाचलोंके

१ समाधानयुक्तः। २ सीतानधुत्तरतटवर्तिनि । ३ यौवने । ४ बुद्धिमताम् । ५ मुकुटा- स्र०, प० । ६ अन्नतः। ७ —मूर्ध्नां द०, म०, स०, ल० ।

कुण्डलोद्वासि तस्यामात् मुखमुद्भृविलोचनम् । सचन्द्वाक्कं सतारं च सेन्द्रचापमिवाम्बरम् ॥१२७॥ मुखं सुरिभिनिश्वासं कान्ताधरमभाद् विभोः । महोत्यलिभिवोद्विन्नद्रलं सुरिभिगन्धि च ॥१२८॥ नासिका ब्रातुमस्येव' गन्धमायितमाद्ये । श्रवाङ्मुखो विरेकाभ्याम् श्रापिवन्त्रीव तद्वसम् ॥१२९॥ कन्धरस्तन्मुखाक्जस्य नाललीलां द्ये पराम् । मृणालवलयेनेव हारेण परिराजितः ॥१३२॥ महोर स्थलमस्याभात् महारत्नांशुपेशल्यम् । ज्वलहीपिमवाम्भोज वासिन्या वासगेहकम् ॥१३३॥ श्रसावम्युन्नतौ तस्य दिगाजस्येव सद्भतेः । कुम्भाविव रराजाते सुवंशस्य महोन्नतेः ॥१३३॥ व्यायामशालिनावस्य रेजतुर्भृभुजो भुजौ । भूलोकापायरचार्थं कल्सौ वाज्ञाविवार्गलौ ॥१३३॥ नखताराभिकद्भतचन्द्राकंस्फुटलच्यम् । चारहस्तरालं तस्य नभस्यलिमवावभौ ॥१३३॥ मध्यमस्य जगन्मध्यविश्वसं विश्वद्यत्वत् । धततारिनवसूद्धवाधोविस्तीर्णपरिमण्डलम् । ।१३५॥।

बीचमें चूलिका सहित मेरु पर्वत उच्चता धारण करता है ॥ १२६ ॥ उसका मुख सूर्य चन्द्रमा तारे श्रीर इन्द्रधनुषसे सुशोभित श्राकाशके समान शोभायमान हो रहा था। क्योंकि वह दो कुण्डलोंसे शोभायमान था जो कि सूर्य श्रीर चन्द्रमाके समान जान पड़ते थे तथा कुछ ऊँची उठी हुई भौंहों सहित चमकते हुए नेत्रोंसे युक्त था इसलिये इन्द्रधनुष श्रीर ताराश्रोंसे युक्त हुन्न्यासा जान पड़ता था ॥ १२७ ॥ श्रयथवा उसका मुख एक फूले हुए कमलके समान शोभायमान हो रहा था क्योंकि फुले हुए कमलमें जिस प्रकार उसकी कलिकाएँ विकसित होती है उसी प्रकार उसके मुखमें मनोहर श्रोंठ शोभायमान थे श्रौर फूला हुत्रा कमल जिस प्रकार मनोज्ञ गन्धसे युक्त होता है उसी प्रकार उसका मुख भी श्वासोच्छ्रासकी मनोज्ञ गन्धसे युक्त था।। १२८।। उसकी नाक स्वभावसे ही लम्बी थी, इसीलिये ऐसी जान पड़ती थी मानो उसने मुख-कमलकी सुगन्ध सूंघनेके लिये ही लम्बाई धारण की हो। श्रीर उसमें जो दो छिद्र थे उनसे ऐसी मालूम होती थी मानो नीचेकी स्रोर मुँह करके उन छिद्रों द्वारा उसका रसपान ही कर रही हो ।। १२६ ।। उसका गला मृगालवलयके समान खेत हारसे शोभायमान था इसलिये ऐसा जान पड़ता था मानो मुखरूपी कमलकी उत्तम नालको ही धारण कर रहा हो ॥ १३० ॥ बड़े बड़े रत्नोंकी किरणोंसे मनोहर उसका विशाल वज्ञःस्थल ऐसा शोभायमान होता था मानो कमलवासिनी लद्दमीका जलते हुए दीपकोंसे शोभायमान निवासगृह ही हो ॥ १३१ ॥ वह सुविधि स्वयं दिग्गजके समान शोभायमान था श्रीर उसके ऊँचे उठे हुए दोनों कन्धे दिगाजके कुम्भस्थलके समान शोभायमान हो रहे थे। क्योंकि जिस प्रकार दिगाज सद्भित श्रर्थात् समीचीन चालका धारक होता है उसी प्रकार वह सुविधि भी सद्गति श्रर्थात् समी-चीन श्राचरणोंका धारक श्रथवा सत्वुरुषोंका श्राश्रय था। दिग्गज जिस प्रकार सुवंश श्रथीत् पीठकी रीढ़से सहित होता है इसी प्रकार वह सुविधि भी सुवंश अर्थात् उच कुलवाला था श्रीर दिगाज जिस प्रकार महोत्रत श्रर्थात् श्रत्यन्त ऊँचा होता है उसी प्रकार वह सुविधि भी महोन्नत श्रर्थात् श्रत्यन्त उत्कृष्ट था ॥ १३२ ॥ उस राजाकी श्रत्यन्त लम्बी दोनों भुजाएँ ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो उपद्रवोंसे लोककी रचा करनेके लिये वज्रके बने हुए दो श्रर्गलदण्ड ही हों।। १३३॥ उसकी दोनों सुन्दर इथेलियाँ नखरूपी ताराश्रोंसे शोभायमान थीं श्रीर सूर्य तथा चन्द्रमाके चिह्नांसे साहत थीं इसलिये तारे श्रीर सूर्य-चन्द्रमासे सहित श्राकाशके समान शोभायमान हो रही थीं ॥ १३४ ॥ उसका मध्य भाग लोकके मध्य भागकी शोभाको धारण करता हुआ श्रत्यन्त शोभायमान था, क्योंकि लोकका मध्य भाग

१ — मस्येवं म॰, ल॰। २ ऋघोमुखी। ३ रन्श्राभ्याम्। ४ करछः। ५ परिरञ्जितः म०। ६ मनोज्ञम्। ७ लक्ष्या। ८ दैर्घ्य। ६ शोभा। १० कृशत्वम्। ११ परिधिः।

जधनाभोगमामुक्त'किटसूत्रमसौ द्ये । मेरुनितम्बमालिम्बसेन्द्रचापाम्बुदं यथा ॥१३६॥ सोऽधात् कनकराजीविकञ्जल्कपरिपिञ्जरौ । ऊरू जगद्गृहोद्यप्रतोरण्स्तम्भसिन्नभौ ॥१३७॥ जङ्काद्वयञ्च सुश्लिष्टं नृणां चित्तस्य रञ्जकम् । सालङ्कारं ब्यजेष्टास्य सुकवेः काव्यबन्धनम् ॥१३६॥ तत्कमाव्जं मृदुस्पर्शं लच्मीसंवाहनोचितम् । ११०॥ इत्याविष्कृतरूपेण् हारिणा चारुलच्मणा । मनांसि जगतां जहे स बालाद् बालकोऽपि सन् ॥१३६॥ स तथा यौवनारम्भे मदनोकोच कारिणो । वशो युवजरकासीत् अग्ररिषड्वर्गनिम्रहात् ॥१४१॥ सोऽनुमेने यथाकालं सत्कलत्रपरिग्रहम् । उपरोधाद् गुरोः प्राप्तराज्यलच्मीपरिच्छदः ॥१४२॥ चिक्रिणोऽभयघोषस्य (स्वसीयोऽयं यतो युवा। ततश्चिकसुतानेन परिणिन्ये मनोरमा ॥१४३॥ तयानुकृलया सत्या (० स रेमे सुचिर नृपः । सुशीलमनुकृलञ्ज कलत्रं रमयेश्वरम् ॥१४४॥ तयोरत्यन्तसंप्रीत्या काले गच्छत्यनन्तरम् । स्वयं प्रभो दिवश्च्युत्वा केशवाख्यः सुतोऽजिनि ॥१४५॥

जिस प्रकार कुश है उसी प्रकार उसका मध्य भाग भी कुश था और जिस प्रकार लोकके मध्य भागसे ऊपर ऋौर नीचेका हिस्सा विस्तीर्गा होता है उसी प्रकार उसके मध्य भागसे ऊपर नीचेका हिस्सा भी विस्तीर्ग्या।। १३४।। जिस प्रकार मेरु पर्वत इन्द्रधनुष सहित मेघोंसे घिरे हुए नितम्ब भाग ( मध्य भागको ) धारण करता है उसी प्रकार वह सुविधि भी सुवर्णमय करधनी-को धारण किये हुए नितम्ब भाग ( जघन भाग ) को धारण करता था।। १३६।। वह सुविधि, सुवर्ण कमलकी केशरके समान पीली जिन दो ऊरुओंको धारण कर रहा था वे ऐसी माल्स होती थीं मानो जगत्रूपी घरके दो तोरग्र-स्तम्भ (तोरग्र बाँधनेके खम्भे ) ही हों।। १३७॥ उसकी दोनो जंघाएँ सुश्लिष्ट थीं अर्थात् संगठित होनेके कारण परस्परमें सटी हुई थीं, मनुष्योंके चित्तको प्रसन्न करनेवाली थीं श्रीर उनके श्रलंकारों (श्राभुषणोंसे) सहित थी इसलिए किसी उत्तम कविकी सुरिलष्ट त्र्रार्थान् रलेपगुणसे सहित मनुष्योंके चित्तको प्रसन्न करनेवाली त्र्रीर उपमा रूपक त्रादि त्रालंकारोंसे युक्त काव्य-रचनाको भी जीतती थीं ॥ १३८॥ त्रात्यन्त कोमल स्पर्शके धारक और लद्दमीके द्वारा सेवा करने योग्य (दाबनेके योग्य) उसके दोनों चरण-कमल जिस स्वाभाविक लालिमाको धारण कर रहे थे वह ऐसी मालूम होती थी मानो सेवा करते समय लदमीके कर-पल्लवसे छूटकर ही लग गई हो ॥ १३६॥ इस प्रकार वह सुविधि बालक होनेपर भी श्रनेक सामुद्रिक चिक्कोंसे युक्त प्रकट हुए श्रपने मनोहर रूपके द्वारा संसारके समस्त जीवोंके मनका जबरदस्ती हरण करता था।। १४०॥ उस जितेन्द्रिय राजकुमारने कामका उद्रेक करनेवाले यौवनके प्रारम्भ समयमें ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद श्रीर मात्सर्य इन छः श्रान्तरङ्ग शत्रुत्र्योंका निग्रह कर दिया था इसलिए वह तरुए। होकर भी बृद्धोंके समान जान पड़ता था।।१४१।। उसने यथायोग्य समयपर गुरुजनांके श्रामहसे उत्तम स्त्रीके साथ पाणिमहरण करानेकी अनुमति दी थी श्रीर छत्र चमर श्रादि राज्य-लद्दमीके चिद्व भी धारण किये थे, राज्य-पद स्वीकृत किया था ॥ १४२ ॥ तह्य अवस्थाको धारण करनेवाला वह सुविधि अभयघोष चक्रवर्तीका भानजा था इसांलए उसने उन्हीं चक्रवर्त्तीकी पुत्री मनोरमाके साथ विवाह किया था॥ १४३॥ सदा श्रतकृत सती मनोरमाके साथ वह राजा चिरकाल तक क्रीड़ा करता रहा सो ठीक है। सुशील श्रीर श्रनुकूल स्त्री ही पतिको प्रसन्न कर सकती है।। १४४।। इस प्रकार प्रीतिपूर्वक कीड़ा करते हुए उन दोनोंका समय बीत रहा था कि स्वयंत्रभ नामका देव (श्रीमती-

१ पिनद्धकिटसूत्रम् । २ सुसम्बद्धम् । ३ सम्मर्टन । ४ शोग्यत्वम् । ५ यथा प० । ६ उद्रेक । ७ 'श्रयुक्तितः प्रगीताः कामकोघळोभमानमदहर्षाः' इत्यरिषद्वर्गः । ८ स्वसुः पुत्रः भागिनेय इस्पर्यः । ६ यतः कारणात् । १० पतिव्रतया ।

बज्जन्नभवे यासी श्रीमती तस्य वक्तभा । 'सैवास्य पुत्रतां याता संसृतिस्थितिरीदशी ॥१४६॥ तस्मिन् पुत्रे नृपस्यास्य प्रीतिरासीद् गरीयसी । पुत्रमात्रञ्च संप्रीत्ये किसु तेष्टाङ्गनाचरः ॥१४७॥ शार्टू लार्यचराष्ट्राश्च देशेऽत्रेव नृपात्मजाः । जाताः समानपुग्यत्वात् श्रन्थोऽन्यसदशर्द्धयः ॥१४६॥ विभीषण्गृपात् पुत्रः प्रियदत्तोद्देऽजिन । देवश्चित्राङ्गद्वर्थः चरदत्ताह्वयो दिवः ॥१४९॥ निद्यर्थण्गृपानन्तमत्योः स्नुरजायतः । मण्डिक्ष्यव्यत्तासी वरसेनसमाह्वयः ॥१५०॥ 'रतिषेण्यमहोमत्तुः चन्द्रमत्यां सुतोऽजिन । मनोहरो विवर्श्यत्वा चित्राङ्गदसमाख्यया ॥१५१॥ प्रभञ्जननृपाच्चित्रमालिन्यां स मनोरथः । प्रशान्तमदनः स् तुः श्रजिष्ट दिवरच्युतः ॥१५५॥ ते सर्वे सदशाकाररूपलावण्यसम्पदः । स्वोचितां श्रियमासाच चिरं भोगानभुञ्जत ॥१५३॥ ततोऽमो चित्रणान्येषुः श्रमिवन्च समं जिनम् । भक्त्या विमल्वाहाल्यं महाप्रावाज्यमाश्चिताः ॥१५४॥ नृपैरष्टादशाभ्यस्त सहस्त्रप्रमितैरमा । सहस्त्रैः पञ्चभिः पुत्रैः प्रावाजीच्चक्रवर्त्यसौ ॥१५५॥ एरं संवेगनिवेदपरिणामसुपागतः । ते तेपिरे तपस्तीवः 'मार्गः स्वर्गापवर्गयोः ॥१५६॥ संवेगः परमा प्रीतिः धर्मे धर्मफलेषु च । निर्वेदो देहभोगेषु संसारे च विरक्तता ॥१५७॥

का जीव ) स्वर्गसे च्यूत होकर उन दोनोंके केशव नामका पुत्र हुआ ॥ १४४॥ वज्रजंघ पर्यायमें जो इसकी श्रीमती नामकी प्यारी स्त्री थी वही इस भवमें इसका पुत्र हुई है। क्या कहा जाय ? संसारकी स्थिति ही ऐसी है ॥ १४६ ॥ उस पुत्रपर सुविधि राजाका भारी प्रेम था सो ठीक ही है। जब कि पुत्र मात्र ही प्रीतिके लिए होता है तब यदि पूर्वभवका प्रेमपात्र स्त्रीका जीव ही आकर पुत्र उत्पन्न हुआ हो तो फिर कहना ही क्या है ? उस पर तो सबसे श्रिधिक प्रेम होता ही है।। १४७॥ सिंह, नकुल, वानर श्रौर शुकरके जीव जो कि भागभूमिक बाद द्वितीय स्वर्गमें देव हुए थे वे भी वहांसे चय कर इसी वत्सकावती देशमें सुविधिके समान पुण्याधिकारी होनेसे उसीके समान विभृतिके धारक राजपुत्र हुए ॥ १४८ ॥ सिंहका जीव-चित्रांगद देव स्वर्गसे च्युत होकर विभीषण राजासे उसकी प्रियदत्ता नामकी पत्नीके उदरमें वरदत्त नामका पुत्र हुत्रा ॥ १४६ ॥ शूकरका जीव-मिणकुण्डल नामका देव नन्दिपेण राजा श्रीर श्रनन्तमती रानीके वरसेन नामका पुत्र हुश्रा ॥ १४० ॥ वानरका जीव - मनोहर नामका देव स्वर्गसे च्युत होकर रतिषेण राजाकी चन्द्रमती रानीके चित्रांगद नामका पत्र हुआ ॥१४१॥ श्रौर नकुलका जीव-मनोरथ नामका देव स्वर्गसे च्यत होकर प्रभंजन राजाकी चित्रमालिनी रानीके प्रशान्तमदन नामका पुत्र हुत्रा।। १४२।। समान आकार, समान रूप, समान सौन्दर्य श्रीर समान सम्पत्तिके धारण करनेवाले वे सभी राजपुत्र अपने अपने योग्य राज्यलद्दमी पाकर चिरकाल तक भोगोंका श्रनुभव करते रहे ॥ १४३ ॥

तदनन्तर किसी दिन वे चारों ही राजा, चक्रवर्ती अभयघोषके साथ विमलवाह जिनेन्द्र देवकी वन्दना करनेके लिए गये। वहाँ सबने भक्तिपूर्वक वन्दना की और फिर सभीने विरक्त होकर दोन्ना धारण कर ली।। १४४॥ वह चक्रवर्ती अठारह हजार राजाओं और पाँच हजार पुत्रोंके साथ दीन्नित हुआ था।। १५५॥ वे सब मुनीश्वर उत्क्रष्ट संवेग और निर्वेद्रूप परिणामोको प्राप्त होकर स्वर्ण और मोन्नके मार्गभूत कठिन तम तपने लगे।। १४६॥ धर्म और धर्मके फलोंमें उत्क्रुष्ट प्रीति करना संवेग कहलाता है और शरीर, भोग तथा संसारसे विरक्त

१ सैवाद्य प॰, द॰, स॰, ऋ॰। २ किमु तैष्वङ्गना— ल॰। ३ व्याधचरः। ४ वराहचरः। ५ रविषेण्— ऋ॰, प॰, स॰। ६ मर्कटचरः। ७ ऋभ्यस्तं गुणितम्। ८—रमी प॰, ल॰। ६ मार्ग द॰, स॰, म॰, ल॰।

नृपस्तु सुविधः पुत्रस्नेहाद् गार्हस्थ्यमत्यजन् । उत्कृष्टोपासकस्थाने सपस्तेप सुदुश्चरम् ॥१५६॥ सहर्शनं वतोषोतं 'समसां प्रोपधवतम् । सिक्तसेवाविरति महःस्रीसक्कष्यज्ञनम् ॥१५९॥ व्रह्मचर्यमथररमपरिप्रहपरि च्युतिम् । तत्रानुमननत्यागं स्वोहिष्टपरिचर्जनम् ॥१६०॥ स्थानानि गृहिणां प्राहुः एकादशगणाधिपाः । स तेषु पश्चिमं स्थानम् श्राससाद कमान्नृपः ॥१६१॥ पञ्चैवाणुव्रतान्येषां त्रिविधञ्च गुण्वतम् । शिषाव्रतानि चत्वारि व्रतान्याहुर्गृहाश्चमे । ॥१६२॥ स्थृतात् प्राणातिपाताच्च सृषावादाच चौर्यतः । परस्रीसेवनातृष्णाप्रकर्षांच्च निवृत्तयः॥१६३॥ व्रतान्यतानि पञ्च स्थुः भावनासंस्कृतानि वै । सम्यक्ष्वणुद्धियुक्तानि "महोदकांष्यगारिणाम् ॥१६४॥ विवदेशानर्थदण्डस्यो विरतिः स्यादण्यवतम् । भागोपभोगसत्यानमप्याहुस्तद्गुण्वतम् ॥१६५॥ समतां प्रोषधविधं तथैवातिथिसंप्रहम् । मरणान्ते च संन्यासं प्राहुः शिष्वावतान्यपि ॥१६६॥ द्वादशात्मकमेतिद्व वतं स्याद् गृहमेधिनाम् । स्वर्गसौधस्य सोपानं पिधानमपि दुर्गतेः ॥१६॥ ततो दर्शनसंपूतां वतसुद्धिसुपेथिवान् । उपासिष्ट" स मोष्क्य मार्गं रार्जाधरूर्जितम् ॥१६॥ समाधिना तनुत्यागात् श्रव्यामुपसेदिवान् । सुविधविधिवाराध्य मुक्तिमार्गमनुत्तरम् ॥१६९॥ समाधिना तनुत्यागात् श्रव्यामुपसेदिवान् । द्वाविशत्यिध्यसंख्यातं परमायुर्महर्द्धिकः ॥१०।। समाधिना तनुत्यागात् श्रव्यान्देऽभवद् विभुः । द्वाविशत्यिध्यसंख्यातं परमायुर्महर्द्धिकः ॥१०।।

होनेको निर्वेद कहते हैं ॥ १५७ ॥ राजा सुविधि केशव पुत्रके स्नेहसे गृहस्थ अवस्थाका परित्याग नहीं कर सका था, इसलिए श्रावकके उत्कृष्ट पदमें स्थित रहकर कठिन तप तपता था ॥ १५८॥ जिनेन्द्रदेवने गृहस्थोंके नीचे लिखे अनुसार ग्यारह स्थान या प्रतिमाएँ कहीं हैं (१) दर्शनप्रतिमा (२) व्रत प्रतिमा (३) सामायिक प्रतिमा (४) प्रोषध प्रतिमा (४) सचित्तत्याग प्रतिमा (६) दिवामैथुनत्याग प्रतिमा (७) ब्रह्मचर्य प्रतिमा (८) त्र्यारम्भत्याग प्रतिमा (९) परिमह-त्याग प्रतिमा (१०) अनुमतित्याग प्रतिमा और (११) उद्दिष्टत्याग प्रतिमा। इनमेंसे सुविधि राजाने क्रम क्रमसे ग्यारहवाँ स्थान-उद्दिष्टत्याग प्रतिमा धारण की थी ।। १४६-१६१ ।। जिनेन्द्र-देवने गृहस्थाश्रमके उक्त ग्यारह स्थानोंमें पाँच ऋणुव्रत, तीन गुरा व्रत श्रीर चार शिज्ञाव्रत इन बारह त्रतोंका निरूपण किया है।। १६२।। स्थूल हिंसा, मूठ, चोरी, कुशील श्रीर परिमहसे निवृत्त होनेको क्रमसे श्रहिंसागुव्रत,, सत्यागुव्रत, श्रचौर्यागुव्रत, ब्रह्मचर्यागुव्रत श्रौर परिप्रह परिमाए। गुन्नत कहते हैं ॥ १६३ ॥ यदि इन पाँच ऋगु व्रतोंको हरएक न्नतकी पाँच पाँच भावनाश्रोंसे सुसंस्कृत श्रौर सम्यग्दर्शनकी विशुद्धिसे युक्त कर धारण किया जावे तो उनसे गृहस्थोंको बड़े बड़े फलोंकी प्राप्ति हो सकती है।। १६४॥ दिग्विरति, देशविरति श्रीर श्रनर्थ-दण्डविरति ये तीन गुणव्रत हैं। कोई कोई श्राचार्य भोगोपभोग परिमाण व्रतको भी गुणव्रत कहते हैं [ श्रौर देशव्रतको शिचाव्रतोंमें शामिल करते हैं ] ॥ १६४ ॥ सामायिक, प्रोषधोपवास, श्रितिथिसंविभाग श्रीर मरण समयमें संन्यास धारण करना ये चार शिज्ञात्रत कहलाते हैं। ि अनेक अवार्योंने देशव्रतको शिचाव्रतमें शामिल किया है और संन्यासका बारह व्रतोंसे भिन्न -वर्गान किया है ] ॥ १६६ ॥ गृहस्थोंके ये उपर्युक्त बारह व्रत स्वर्गरूपी राजमहत्तपर चढ़नेके लिए सीढीके समान हैं श्रीर नरकादि दर्गतियोंका श्रावरण करनेवाले हैं ॥ १६७॥ इस प्रकार सम्य-ग्दर्शनसे पवित्र त्रतोंकी शुद्धताको प्राप्त हुए राजर्षि सुविधि चिरकाल तक श्रेष्ठ मोत्तमार्गकी उपासना करते रहे ॥ १६८ ॥ अनन्तर जीवनके अन्त समयमें परिप्रहरहित दिगम्बर दीन्नाको प्राप्त हए सुविधि महाराजने विधिपूर्वक उत्कृष्ट मोन्नमार्गकी आराधना कर समाधि-मरणपूर्वक शरीर छोड़ा जिससे श्रच्यत स्वर्गमें इन्द्र हुए ॥ १६९ ॥ वहाँ उनकी श्राय बीस सागर प्रमाण थी

१ सामायिकम् । २ -मिह्न स्त्री- ग्र०, द०, स०, म० । --मिह स्त्रीसङ्गवर्षितम् प० । ३ जिनाधिपः म०, ल० । ४ महोत्तरफलानि । ५ मोगोपमोगपरिमाण्यम् । ६ सामायिकम् । ७ ग्राराधयति सा । ८ -र्विधमाराध्य प० । ६ -संख्यान- ग्र०, स० ।

केशवश्च परित्यक्तकृत्सनबाद्धेतरोपिधः । नै.सङ्गीमाश्चितो दीषां स्वतीम्होऽभवद्वयुते ।।१७१।। पूर्वोक्ता नृपपुत्राश्च वरव्ताद्यः क्रमात् । समजायन्त पुर्ययः स्वैः तत्र सामानिकाः सुराः ।।१७२।। तत्राष्ट्रगुर्यामैश्वर्यं दिव्य भोगं च निर्विशन् । स रेमे सुचिरं कालम् श्रच्युतेन्द्रोऽष्युतस्थितः ।।१७६।। दिव्यानु भावमस्यासीद् वपुरव्याजसुन्दरम् । विषशस्त्रादिवाधाभिः श्रस्पृष्टमितिर्मलम् ॥१७७॥। सन्तानकुसुमोत्तंसम् श्रसौ धत्ते सम मौलिना । तपः फलमतिस्कीतं मूर्ज्वेवोद्धस्य दर्शयन् ॥१७७॥। सहज्ञैभूषणैरस्य रुक्वे रुचिरं वपुः । द्यावर्ष्ठीफलैरुद्धैः प्रत्यङ्गीमव सङ्गतैः ॥१७७॥। समं सुप्रविभक्ताङ्गः स रेजे दिव्यलच्याः । सुरद्भम इवाकीर्णः पुष्यैरुच्चावचारमित्रः ॥१७७॥ शिरः सकुन्तलं तस्य रेजे सोप्यापपष्टकम् । सतमालिमवाद्दोन्दकृटं क्योमापगाश्चितम् ॥१७७॥ मुखमस्य लसन्तेत्रभृङ्गसङ्गतमावमौ । स्मिताशुभिर्जलाकान्तं प्रवृद्धमिव पङ्कजम् ॥१७९॥ वश्चान्थ्यते एथी रम्ये हारं सोऽधक्त निर्मलम् । शरदम्भोदसङ्गातमिव मेरी स्तदाश्चितम् ॥१८० लसदंशुक्तसंवीतं ज्ञचनं तस्य निर्वभौ । तरङ्गाकान्तमम्भोधेरिव सैकतमण्डलम् ॥१८०॥ सुवर्णकदलीस्तम्भविश्चमं रुचिमानशे । तस्योरुद्वितय चारु सुरनारीमनोहरम् ॥१८२॥

श्रौर उन्हें श्रनेक ऋद्वियाँ प्राप्त हुई र्थी ।। १७० ।। श्रीमतीके जीव केशवने भी समस्त बाह्य श्रीर श्राभ्यन्तर परित्रहका त्याग कर निर्धन्थ दीन्ना धारण की श्रीर श्रायुके श्रन्तमें श्रन्युत स्वर्गमें प्रतीन्द्र पद प्राप्त किया ।। १७१ ।। जिनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है ऐसे वरदत्त त्रादि राजपुत्र भी श्रपने त्रपने पुण्यके उदयसे उसी श्रच्युत स्वर्गमें सामानिक जातिके देव हुए।। १७२।। पूर्ण त्रायुको धारण करनेवाला वह अन्युत स्वर्गका इन्द्र अणिमा महिमा आदि । श्राठ गुरा, ऐश्वर्य श्रीर दिव्य भोगोंका श्रनुभव करता हुआ चिरकाल तक क्रीड़ा करता था।। १७३।। उसका शरीर दिन्य प्रभावसे सहित था, स्वभावसे ही सुन्दर था, विष शक्ष श्रादिकी बाधासे रहित था श्रौर ऋत्यन्त निर्मल था ॥ १७४ ॥ वह ऋपने मस्तकपर कल्प-वृत्तके पुष्पोंका मुहुर धारण करता था जिससे ऐसा मालूम होता था मानो पूर्व भवमे किये हुए तपश्चरणके विशाल फलको मस्तकपर उठाकर सबको दिखा ही रहा हो ॥ १७४॥ उसका सुन्दर शरीर साथ साथ उत्पन्न हुए आभूषणोंसे ऐसा मालूम होता था मानो उसके प्रत्येक श्रंग-पर दयारूपी लताके प्रशंसनीय फल ही लग रहे हैं ॥ १७६॥ समचतुरस्र संस्थानका धारक वह इन्द्र श्रपने श्रनेक दिव्य लच्चाणोंसे ऐसा सुशोभित होता था जैसा कि ऊचे-नीचे सभी प्रदेशों में स्थित फूलोंसे व्याप्त हुआ कल्पवृत्त सुशोभित होता है ॥ १७७ ॥ काले काले केश श्रीर श्वेतवर्णकी पगड़ीसे सहित उसका मस्तक ऐसा जान पड़ता था मानो तापिच्छ पुष्पसे सहित श्रीर त्राकाशगंगाके पूरसे युक्त हिमालयका शिखर ही हो ॥ १७८॥ उस इन्द्रका मुख-कमल फूले हुए कमलके समान शोभायमान था, क्योंकि जिस प्रकार कमलपर भौरे होते हैं उसी प्रकार उसके मुखपर शोभायमान नेत्र थे श्रीर कमल जिस प्रकार जलसे श्राकांत होता है उसी प्रकार उसका मुख भी मुसकानकी सफेद सफेद किरणोंसे आकान्त था ॥ १७६ ॥ वह श्रपने मनोहर श्रीर विशाल वन्नस्थलपर जिस निर्मल हारको धारण कर रहा था वह ऐसा मालूम होता था मानो मेरु पर्वतके तटपर अवलम्बित शरद् ऋतुके बादलोंका समृह ही हो।।१८०।। शोभाय-मान वस्त्रसे ढँका हुन्ना उसका नितम्बमण्डल ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो लहरोसे ढँका हुन्त्रा समुद्रका बालुदार टीला ही हो ।। १८१ ।। देवाङ्गनात्र्योंके मनको हरण करनेवाले उसके दोनों सुन्दर ऊरु सुवर्ण कदलीके स्तम्भोंका सन्देह करते हुए श्रत्यन्त शोभायमान हो रहे थे ॥ १८२ ॥

१ दिव्यप्रभावम् । २ प्रशस्तैः । ३ स्त्रनेकमेदारमभिः । ४-तय्रिशतम् म०, ल० । ५ वेष्टितम् ।

तस्य पादद्वये खन्मीः 'काप्यभूद्वजरोभिनि । नखांतुस्वच्छसिछ्ले सरसीव भवाङ्कितेर ।।१८६।। इत्युदारतरं विश्वद्दिव्यं वैकियिकं वपुः । स तत्र बुभुजे भोगान् श्रच्युतेन्द्रः स्वकल्पजान् ॥१८६॥ इतोरज्यः पृष्टुत्यस्य करपोऽस्त्यच्युतसंज्ञकः । सोऽस्य भुक्तिरभूत् पुण्यात् पुण्यैः किन्तु न लभ्यते ॥१८५॥ तस्य भुक्तेरे विमानानां परिसंख्या मता जिनैः । शतमेकमथैकान्न'षष्टिश्च परमागमे ॥१८६॥ 'त्रयोविंशं शतं तेषु विमानेषु प्रकोणंकाः । श्रेणोबद्धास्ततोऽन्ये स्युः श्रतिरुद्धाः सहेन्द्रकाः ॥१८५॥ श्रयसंग्रश्चास्य स्युः श्रायख्विंशाः सुरोक्तमाः । ते च पुत्रीयितास्तेन स्नेहनिर्भरया थिया ॥१८६॥ श्रयप्तप्रमिताश्चास्य स्यानानिकसुरा मताः । ते द्धस्य सहशाः सर्वैः भोगैराज्ञा तु भिद्यते ॥१८५॥ श्रात्मरक्ताश्च तस्योक्ताः 'चत्वार्येवायुतानि वै । तेऽप्यङ्गरक्षकैस्तुत्वया विभावायैव विग्वताः ॥१९०॥ श्रयन्तःपरियद्दस्याद्यार् स्याद् शतमिष्यते । मध्यमाद्धं त्रत्तेषं स्याद् बाद्या तद्विगुणा मता ॥१६१॥ चत्वारो लोकपालाश्च तल्लोकान्तप्रपालकाः । प्रत्येकं च तथैतेषां देव्यो द्वात्रिशदेव हि ॥१९२॥ श्रष्टावस्य महादेव्यो रूपसौन्दर्यसंपदा । तन्मनोलोहमाकष्टं क्ल्प्तायस्वान्तपुत्रिकाः ॥१९३॥ श्रव्या वल्लिभकास्तस्य त्रियष्टिः परिकांतिताः । एकशोऽप्रमहिष्वर्द्धं तृतोयत्रिशत्रवैद्वा ।।१९४॥

उस इन्द्रके दोनों चरण किसी तालाबके समान मालूम पड़ते थे क्योंकि तालाब जिस प्रकार जलसे सुशोभित होता है उसी प्रकार उसके चरण भी नखोंकी किरणेरूपी निर्मल जलसे सुशोभित थे, तालाव जिस प्रकार कमलोसे शोभायमान होता है उसी प्रकार उसके चरण भी कमलुके चिह्नोंसे सिहत थे ऋौर तालाब जिस प्रकार मच्छ वगैरहसे सिहत होता है उसी प्रकार उसके चरण भी मत्स्यरेखा त्रादिसे युक्त थे। इस प्रकार उसके चरणोंमें कोई ऋपूर्व ही शोभा थी।। १८३।। इस तरह ऋत्यन्त श्रेष्ठ और सुन्दर वैक्रियिक शरीरको धारण करता हन्ना वह अच्यतेन्द्र अपने स्वर्गमें उत्पन्न हुए भोगोंका अनुभव करता था।। १८४।। वह अच्यत स्वर्ग इस मध्यलोकसे छह राजु ऊपर चल कर है तथापि पुण्यके उदयसे वह सुविधि राजाके भोगोपभोगका स्थान हुआ सो ठीक ही है। पुण्यके उद्यसे क्या नहीं प्राप्त होता ?।।१८५।। उस इन्द्रके उपभोगमें श्रानेवाले विमानोंकी संख्या सर्वज्ञ प्रणीत श्रागममें जिनेन्द्रदेवने एक सौ उनसठ कही है ।। १८६ ।। उन एक सौ उनसठ विमानोंमें एक सौ तेईस विमान प्रकीर्एक हैं, एक इन्द्रक विमान है और वाकीके पैंतीस बड़े बड़े श्रेणीबद्ध विमान हैं।। १८७।। उस इन्द्रके तैंतीस त्रायिखरा जातिके उत्ताम देव थे । वह उन्हें ऋपनी स्तेह भरी बुद्धिसे पुत्रके समान समभता था ॥१८८॥ उसके दश हजार सामानिक देव थे। वे सब देव भोगोपभोगकी सामग्रीसे इन्द्रके ही समान थे परन्त इन्टके समान उनकी श्राज्ञा नहीं चलती ॥ १८६॥ उसके श्रंगरत्नकोंके समान चालीस हजार श्चात्मरत्तक देव थे। यद्यपि स्वर्गमें किसी प्रकारका भय नहीं रहता तथापि इन्द्रकी विभूति दिख-लानेके लिए ही वे होते हैं ॥१६०॥ श्रन्त:परिषद्, मध्यम परिषद् श्रौर बाह्य परिषद्के भेदसे उस इन्द्रकी तीन सभायें थीं। उनमेंसे पहली परिषद्में एक सौ पश्चीस देव थे, दूसरी परिषद्में दो सौ पचास देव थे और तीसरी परिषद्में पांच सौ देव थे ॥ १६१ ॥ उस अच्युत स्वर्गके अन्तभागकी रचा करनेवाले चारों दिशात्रों सम्बन्धी चार लोकपाल थे त्रौर प्रत्येक लोकपालकी बत्तीस-बत्तीस देवियाँ थीं ॥११२॥ उस श्रच्यतेन्द्रकी श्राठ महादेवियाँ थीं जो कि श्रपने वर्ण श्रोर सौन्दर्यरूपो सम्पत्तिके द्वारा इन्द्रके मनरूपी लोहेको खींचनेके लिए बनी हुई पुतलियोंके समान शोभायमान होती थीं ॥ १६३ ॥ इन त्राठ महादेवियोंके सिवाय उसके तिरसठ वल्लभिका देवियाँ त्र्यौर थी

१ ब्राब्ज लत्तुणरूपकमलम् । २ मत्त्ययुक्ते । मत्त्यादिशुभलत्त्रणयुक्ते च । ३ भुक्तिः भुक्तिः ने चम्म । ४ —मथैकोन— ग्रा॰, प॰, द॰, स॰, म॰, छ॰ । ५ त्रयोविशत्युत्तरशतम् । ६ दशसहस्र । ७ चन्वारिशत्सहस्राणि । ८ —स्यान्या श्रा॰, प॰, स॰, द॰। ६ पञ्चविशत्युत्तरशतम् । १० पञ्चाश-दिश्वकद्विशतैः ।

#### मालिनीच्छुन्दः

श्रथ सुत्तत्तितवेषा'<sup>०</sup> दिग्ययोषाः सभूषाः

सुरभिकुसुममालाः ''स्रस्तचृलाः सलीलाः ।

मधुरविरुतगानारब्धर'तानाः ''समानाः

प्रमद्भरमनूनं निन्युरेनं सुरेनम्<sup>११</sup> ॥२०५॥

तथा एक-एक महादेवी श्रदाईसी-श्रदाईसी श्रन्य देवियोंसे घिरी रहती थी ॥ १६४ ॥ इस प्रकार सत्र मिलाकर उसकी दो हजार इकहत्तर देवियाँ थीं। इन देवियोंका स्मरण करने मात्र से ही उसका चित्त संतुष्ट हो जाता था — उसकी कामव्यथा नष्ट हो जाती थी∗।। १९४।। वह इन्द्र उन देवियोंके कोमल हाथोंके स्पर्शसे, मुखकमलके देखनेसे ऋौर मानसिक संभोगसे ऋत्यन्त तृप्तिको प्राप्त होता था ॥ १६६ ॥ इस इन्द्रकी प्रत्येक देवी ऋपनी विक्रिया शक्तिके द्वारा सुन्दर स्त्रियोंके दस लाख चौबीस हजार सुन्दर रूप बना सकती थी ॥ १६७ ॥ हाथी, घोड़े, रथ, पियारे, बैल, गन्धर्व श्रीर नृत्यकारिग्णिके भेदसे उसकी सेनाकी सात कन्नाएँ थीं। उनमेंसे पहली कज्ञामें बीस हजार हाथी थे, फिर आगोकी कज्ञाओं में दूनी-दूनी संख्या थी। उसकी यह विशाल सेना किसी बड़े समुद्रकी लहरोंके समान जान पड़ती थी। यह सातों ही प्रकारकी सेना त्रपने श्रपने महत्तर ( सर्वश्रेष्ठ ) के श्रधीन रहती थी ।। १६८ १६६ ।। उस इन्ट्रकी एक एक देवीकी तीन-तीन सभाएँ थीं । उनमेंसे पहली सभामें २४ ऋष्सराएँ थी, दूसरी सभामें ५० ऋष्सराएँ थीं, और तीसरी सभामें सौ अप्सराएँ थीं।। २ ०।। इस प्रकार ऊपर कहे हुए परिवारके साथ श्रच्युत स्वर्गमें उत्पन्न हुई लद्दमीका उपभोग करनेवाले उस श्रच्युतेन्द्रकी उत्कृष्ट त्रिभूतिका वर्णन करना कठिन है—जितना वर्णन किया जा चुका है उतना ही पर्याप्त है।। २०१।। उस श्रच्यु-तेन्द्रका मैथुन मानसिक था ऋौर ऋाहार मी मानसिक था तथा वह बाईस हजार वर्षोंमें एक बार त्र्याहार करता था।। २०२।। ग्यारह महीनेमें एक बार श्वासोच्छ्रास लेता था त्र्यौर तीन हाथ ऊँचे सुन्दर शरोरको धारण करनेवाला था ॥ २०३ ॥ वह अच्युतेन्द्र धर्मके द्वारा ही उत्तम-उत्तम विभूतिको प्राप्त हुआ था इसलिए उत्तम-उत्तम विभूतियोंके अभिलाषी जनोंको जिनन्द्रदेवके द्वारा कहे धर्ममें ही बुद्धि लगानी चाहिये ॥ २०४ ॥ उसे श्राच्युत स्वर्गमें, जिनके वेष बहुत ही सुन्दर है,

१ सुखम् । २ चतुर्विशतिसहस्रोत्तरदशलज्ञरूपाणि । ३ श्रनीकानाम् । ४ कचा भेदः । ५ महान्धिरिय म०, ल० । ६ श्रनुभवतः । ७ वर्णनयाऽलम् । ८ श्राहारः । ६ संवत्सराणाम् । १० त्राकारवेषा । ११ श्रत्यधिमालाः । ११ उपक्रमितस्वरिवश्रमस्थानभेदाः । १३ श्रद्धारयुक्ताः । १४ सुरेशम् ।

<sup># ~× ₹40 = ₹000 | ₹000 +</sup> ६₹ + ~ = ₹0७१ |

खाितपदविहारैभू विकारेरुदारै:

नयनयुगविलासैरङ्गलासैः र सुहासैः।

प्रकटितसृद्रभावैः सानुभावैश्च भावैः

जगृहुरथ मनोऽस्याब्जोपमास्या वयस्याः ।।२०६।।

## शार्दूलविकी डितम्

तासामिन्दुकलामले स्ववदनं पश्यन् कपोलाब्दके

तद्वक्त्राम्बुजभृङ्गतां च घटयन्नाघातवक्त्रानिलः।

तन्नेत्रेश्च मनोजबाणसदश्रेभू चापमुक्तैर्भृशं

विद्धं स्वं हृद्यं तदोयकरसंस्पर्शैः समाश्वासयन् ।।२०७।।

#### स्रग्धरा

रेमे रामाननेन्दुशुतिरुचिरतरे स्वे विमाने विमाने<sup>र</sup>
भुक्षानो दिन्यभोगानमरपरिवृतो यान्<sup>र</sup> सुरेभैः सुरेभैः ।
जैनीं पूजां <sup>१०</sup>च तन्वन् सुदुरतनुरुचा भासमानोऽसमानो
जयभीवानच्युतेन्द्रः सुचिरसुरुतर<sup>११</sup>स्वां <sup>१३</sup>सकान्तः सकान्तः ।।२०८।।
इत्यार्षे भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिजचयामहापुराणसंग्रहे
श्रीमदुच्युतेन्द्रैश्वर्यवर्णनं नाम दशमं पर्व ॥१०॥

जो उत्तम-उत्तम श्राभूषण पहने हुई हैं, जो सुगन्धित पुष्पोंकी मालाश्रोंसे महित है, जिनके लम्बी चोटी नीचेकी श्रोर लटक रही है, जो अनेक प्रकारकी लीलाश्रोसे सहित हैं, जो मधुर शब्दोंसे गाती हुई राग-रागिनियोंका प्रारम्भ कर रही हैं, श्रीर जो हरप्रकारसे समान है-सहश हैं अथवा गर्वसं युक्त हैं ऐसी देवाङ्गनाएँ उस श्रच्युतेन्द्रको बड़ा श्रानन्द प्राप्त करा रही थीं।। २०४॥ जिनके मुख कमलके समान सुन्दर है ऐसी देवाङ्गनाएँ, अपने मनोहर चरणोंके गमन, भौहोंके विकार, सुन्दर दोनों नेत्रोंके कटाच, त्रंगोपाङ्गांकी लचक, सुन्दर हास्य, स्पष्ट श्रीर कोमल हाव तथा रोमा**द्ध श्रा**दि श्रनुभावोंसे सहित रित श्रादि श्रानेक भावोंके द्वारा उस श्रच्यतेन्द्रका मन प्रहरण करती रहती थीं ॥२०६॥ जो श्रपनी विशाल कान्तिसे शोभायमान है, जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, श्रौर जो श्रपने स्थूल कन्धोंसे शोभायमान है ऐसा वह समृदिशाली श्रच्युतेन्द्र, ख्रियोंके मुखरूपी चन्द्रमासे अत्यन्त देदीप्यमान अपने विस्तृत विमानमे कभी देवांगनाओंके चन्द्रमाकी कलाके समान निर्मल कपोलरूपी द्रपेणमें अपना मुख देखता हुआ, कभी उनके मुखकी श्वासकी सुंघकर उनके मुखरूपी कमलपर भ्रमर-जैसी शोभाको प्राप्त होता हुआ, कभी भौंहरूपी धनुषसे छोड़े हुए उनके नेत्रोंके कटाचोंसे घायल हुए अपने हृदयका उन्हीके कोमल हाथोंके स्पर्शसे धैर्य बंधाता हुत्रा, कभी दिव्य भोगोंका त्रनुभव करता हुत्रा, कभी त्रनेक देवोंसे परिवृत होकर हाथीके त्राकार विक्रिया किये हुए देवोंपर चढ़कर गमन करता हुआ और कभी बार बार जिनेन्द्रदेवकी पूजाका विस्तार करता हुआ श्रपनी देवाङ्गनाश्रोंके साथ चिरकाल तक कीड़ा करता रहा ॥२०७-२०८॥

इस प्रकार श्रार्षनामसे प्रसिद्ध भवगज्जिनसेन।चार्य प्रणीत त्रिषष्टिलच्चण महापुराण संप्रहमें श्रीमान् श्रच्युतेन्द्रके ऐरवर्यका वर्णन करनेवाला दशवाँ पर्व समाप्त हुआ।

१ वलनैः । २ मृदुत्वैः । ३ ससामध्यैः । ४ विकारैः । ५ वयस्विन्यः । ६ विगतप्रमाणे । ७ गच्छन् । द्वानिकारैः । ६ शोभनशब्दैः । १० पूजा वितन्वन् प० । ११ निजभुजाशिखरम् । १२ —स्वान्तकान्तः स० ।

# एकादशं पर्व

स्फुरन्ति यस्य वाक्पूजार 'शाष्ट्युपायगुणांशवः। स वः पुनातु भव्याब्जवनवोधीजिनांशुमान् ॥१॥ श्रथ तस्मिन् दिवं मुक्त्वा भुवनमेष्यिति तत्तनौ। ग्लानिमायात् किलाम्लानपूर्वार मन्दारमालिका ॥२॥ स्वर्गप्रस्युतिलिक्कानि यथान्येषां सुधाशिनाम् । स्पष्टानि न तथेन्द्राणां किन्तु लेशेन केनचित् ॥३॥ ततोऽवोधि सुरेन्द्रोऽसौ स्वर्गप्रस्युतिमात्मनः। तथापि न 'व्यसीदत् स तद्धि धैर्यं महात्मनाम् ॥४॥ पण्मासशेषमात्रायुः सपर्यामह्तामसौ। प्रारेभे पुण्यधीः कत्तु पायः श्रेयोऽधिनो लुधाः ॥५॥ स मनः 'प्रिणिधायान्ते पदेषु परमेष्ठिनाम् । निष्ठितायु रसूत् पुण्यैः परिशिष्टेरिधिष्ठतः ॥६॥ तथापि सुलसाद्भृता महाधैर्या महर्द्धयः। प्रस्यवन्ते दिवो देवा 'धिगेनां संस्तिस्थितिम् ॥७॥ ततोऽच्युतेन्दः प्रस्युत्य जम्बृद्वीपे महाद्युतौ। 'प्राग्विदेहाश्रिते देशे पुष्कलावत्यभिष्टवे<sup>११</sup>॥६॥

\* स्तोत्रों द्वारा की हुई पूजा ही जिनकी प्राप्तिका उपाय है ऐसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्झान श्रौर श्रौर सम्यक्चारित्र श्रादि श्रनेक गुणुरूपी जिसकी किरणें प्रकाशमान हो रही हैं श्रौर जो भव्य जीवरूपी कमलोंके वनको विकसित करनेवाला है ऐसा वह जिनेन्द्ररूपी सूर्य तुम सब श्रोताश्रोंको पवित्र करे॥ १॥

श्रान्तर जब वह अच्युतेन्द्र स्वर्ग छोड़कर पृथिवीपर आनेके सम्मुख हुआ तब उसके शरीरपर पड़ी हुई कल्पवृत्तके पुष्पोंकी माला अचानक मुरक्ता गई। वह माला इससे पहले कभी नहीं मुरक्ताई थी॥ २॥ स्वर्गसे च्युत होनेके चिह्न जैसे अन्य साधारण देवोंके स्पष्ट प्रकट होते हैं वैसे इन्द्रोंके नहीं होते किन्तु कुछ कुछ ही प्रकट होते हैं ॥ ३॥ माला मुरक्तानेसे यद्यपि इन्द्रको माल्म हो गया था कि अब में स्वर्गसे च्युत होनेवाला हूं तथापि वह कुछ भी दुखी नहीं हुआ सो ठीक ही है। वास्तवमें महापुरुषोंका ऐसा ही धेय होता है ॥ ४॥ जब उसकी आयु मात्र छह माहकी बाकी रह गई तब उस पिवत्र बुद्धिके धारक अच्युतेन्द्रने अईन्तदेवकी पूजा करना प्रारम्भ कर दिया सो ठीक ही है, प्राय: पण्डित जन आत्मकल्याण्डे अभिलाषी हुआ ही करते हैं॥ ५॥ आयुके अन्त समयमें उसने अपना चित्त पञ्चपरमेष्ठियोंके चरणोंमें लगाया और उपभोग करमेसे बाकी बचे हुए पुण्यकर्मसे अधिष्ठित होकर वहाँकी धायु समाप्त की ॥ ६॥ यद्यपि स्वर्गोंके देव सदा सुखके अधीन रहते हैं, महाधैर्यवान और बड़ी बड़ी ऋदियोंके धारक होते हैं तथापि वे स्वर्गसे च्युत हो जाते हैं इसलिये ससारकी इस स्थितिको धिक्तार हो ॥ ७॥

तत्पश्चात् वह अच्युतेन्द्र स्वर्गसे च्युत होकर महाकान्तिमान् जम्बृद्वीपके पूर्व विदेह चेत्रमें

१ प्राप्तिः स्रानन्तचतुष्टयस्य प्राप्तिरित्यर्थः । स्रापायः घातिकर्मणां वियोगः स्रापाय इति यावत् । स्रापायप्राप्तिः । वाक्पूजा— विहारस्यायिका तन् प्रवृत्तय इति ख्याता जिनस्यातिशया इमे । २ प्राप्त्यपाय-गुणाशवः ट० । ३ स्रागमिष्यति सति । ४ पूर्वस्मिन्नम्लाना । ५ कानिचित् स्रा०, प०, स०, द० । ६ न दुःख्यभूत् । ७ एकाप्रीकृत्य । ⊏ नाशितायुः । ६ घिगिमां— प०, स्रा०, स० । १० पूर्वः । ११ स्राभिष्टवः स्तवनं यस्य ।

# एक स्त्रर्थ यह भी हो सकता है कि 'वचनोमें प्रतिष्ठा करानेके कारणभूत गुग्गरूप किरगों जिसके प्रकाशमान हो रही हैं .....। इसके सिवाय 'ट' नामकी टिप्पण्यतिमें 'वाक्यूजाप्राप्त्यपायगुगांशवः' ऐसा पाठ स्वीकृत किया गया है, जिसका उसी टिप्पण्के स्त्राधारपर यह स्त्रर्थ होता है कि दिन्य ध्विन, स्त्रनन्त चतुष्टयकी प्राप्ति स्त्रीर घाति नतुष्कका च्य स्त्रादि गुग्ग ही—स्त्रतिशय ही जिसकी किरगों हैं.....।

नगर्यां पुरुद्धरिकिय्यां वज्रसेनस्य भूभुजः । श्रीकान्तायाश्र पुत्रोऽभूद् वज्रनाभिरिति प्रभुः ॥१॥ तयोरेव सुता जाता 'वरदत्ताद्यः क्रमात् । विजयो वैजयन्तश्र जयन्तोऽप्यपराजितः ॥१०॥ तदाभूवंस्तयोरेव प्रियाः पुत्रा महोद्याः । 'पूर्वोद्विष्टाह्मिन्द्रास्तेऽप्यधोप्रैवेयकाच्युताः ॥१९॥ सुबाहुरहमिन्द्रोऽभृद् यः प्राग्मतिवरः कृती । श्रानन्दश्र महावाहुः पीठाह्नोऽभृद्कम्पनः ॥१२॥ महापीठोऽभवत् सोऽपि धनमित्रचरः सुरः । संस्कारै प्राक्तनैरेव घटनैकन्न देहिनाम् ॥१३॥ नगर्यां केशवोऽत्रैव धनदेवाह्मयोऽभवत् । कुबेरदत्तविणजोऽनन्तमत्याश्र नन्दनः ॥१४॥ वज्रनाभिरधापूर्णयौवनो रुद्धे भृश्चम् । बालार्क इव निष्टसचामीकरसमद्यतः ॥१५॥ विनीलकुटिलै केशैः शिरोऽस्य रुचिमानशे । 'प्रावृ्येपयाम्बुद्ध्वक्षमिव शृङ्गं महीन्द्रतः ॥१६॥ कुण्यडलाक्कंकरस्पृष्टगण्यप्यंन्तशोभिना । स वभासे मुखाब्जेन पद्माकर इवोन्मिषन् ॥१५॥ ललाटाद्वितटे तस्य भूलते रेजतुस्तराम् । नेत्रांशुपुष्पमञ्जयां मधुपायिततारया ॥१६॥ कामिनीनेत्रभृङ्गालिम् श्राकर्पन् मुखपङ्कानम् । स्वामोदमाविरस्याभूत् स्मितकेशरिनर्गमम् ॥१९॥ कान्त्यासविमिवापातुम् आपतन्त्यतृपत्तराम् । जनतानेत्रभृङ्गाली तन्मुखाब्जे विकासिनि ॥२०॥ नासिकास्य रुचिं दुधे नेत्रयोर्मध्यवित्तरी । सोमेन रचिता धाशा तयोः क्षेत्रानिकमे ॥२९॥

स्थित पुष्कलावती देशकी पुण्डरीकिणी नगरीमें विश्वसेन राजा श्रौर श्रीकान्ता नामकी रानीके विश्वसाभि नामका समर्थ पुत्र उत्पन्न हुआ।। ८-९॥ पहले कहे हुए व्याघ्र श्रादिके जीव वरदत्त श्रादि भी कमसे उन्हीं राजा रानीके विजय, वैजयन्त, जयन्त श्रौर श्रपराजित नामके पुत्र हुए॥ १०॥ जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है ऐसे मितवर मंत्री श्रादिके जीव जो श्रधो- भैवेयकमें श्रहमिन्द्र हुए थे वहांसे च्युत होकर उन्हीं राजा रानीके सम्पत्तिशाली पुत्र हुए॥ ११॥ जो पहले (विश्वजंघके समयमें) मितवर नामका वुद्धिमान मंत्री था वह श्रधोप्रैवेयकसे च्युत होकर उनके सुवाहु नामका पुत्र हुश्रा। श्रानन्द पुरोहितका जीव महाबाहु नामका पुत्र हुश्रा, सेनापित श्रंकपनका जीव पीठ नामका पुत्र हुश्रा श्रौर धनिमन्न सेठका जीव महापीठ नामका पुत्र हुश्रा। सो ठीक ही है, जीव पूर्वभवके संस्कारोंसे ही एक जगह इकट्ट होते है ॥ १२-१३॥ श्रीमतीका जीव केशव, जो कि श्रच्युत स्वर्गमें प्रतीन्द्र हुश्रा था वह भी वहाँ से च्युत होकर इसी नगरीमें कुवेरदत विण्वके उसकी स्त्री श्रमन्तमतीसे धनदेव नामका पुत्र हुश्रा।। १४॥

श्रथानन्तर जब विश्वन्ति पूर्ण यौवन श्रवस्थाको प्राप्त हुआ तब उसका शरीर तपाये हुए सुवर्णके समान श्रतिशय देदीप्यमान हो उठा और इसीलिये वह प्रातःकालके सूर्यके समान बड़ा ही सुशोभित होने लगा ॥ १५॥ श्रत्यन्त काले और टेढ़े बालोंसे उसका सिर ऐंसा सुशोभित होता था जैसा कि वर्षा ऋतुके वादलोंसे ढका हुआ पर्वतका शिखर सुशोभित होता है ॥ १६॥ कुण्डलरूपी सूर्यकी किरखोंके स्पर्शसे जिसके कपोलोंका पर्यन्त भाग शोभायमान हो रहा है ऐसे मुखरूपी कमलसे वह वश्रनाभि फूले हुए कमलोंसे सुशोभित किसी सरोवरके समान शोभायमान हो रहा था ॥ १७॥ उसके ललाटरूपी पर्वतके तटपर दोनों भौंहरूपी लताएँ नेत्रोंकी किरखेरूपी पुष्पमंजिरयों और तारेरूप श्रमरोंसे बहुत ही श्रधिक शोभायमान हो रही थीं॥ १८॥ उसका मुख श्वासोच्छ्वासकी सुगन्धिसे सहित था, मुसकानरूपी केशरसे युक्त था और स्वियोंके नेत्ररूपी भ्रमरोंका श्राकर्पण करता था इसिलिये ठीक कमलके समान जान पड़ता था॥ १९॥ सदा विकसित रहनेवाले उसके मुख-कमलपर जनसमूहके नेत्ररूपी भ्रमरोंकी पंक्ति मानो कान्तिरूपी श्रासवको पीनेके लिये ही सब औरसे श्राकर भ्रपटती थी और उसका पान कर श्रत्यन्त र्युप्त होती थी॥ २०॥ दोनों नेत्रोंके मध्यभागमें रहनेवाली उसकी नाक ऐसी

१ शार्दूलार्यचरवरदत्त-वराहार्यचरवरसेन-गोलाङ्क्लर्यचरिचत्राङ्गद-नकुलार्यचरप्रशान्तमदनाः । २ मित-वर्गादचराः । ३ -प्यभृत् ७०, म॰ । ४ प्रावृषि भवः । ५ विकसन् ।

हारेण कर्यठपर्यन्तर्वात्तनासी श्रियं द्धे । मृणालवलयेनेव लक्ष्म्यालिङ्गनसङ्गिना ।।२२॥ वर्षोऽस्य पद्मरागांशुच्छुरितं रिचमानशे । सान्द्रवालातपच्छ्गसानोः कनकश्वक्षिणः ।।२३॥ वर्षाःश्यलस्य पर्यन्ते तस्यांसौ रुचिमापतः । लक्ष्म्याः क्रीढार्धमुत् क्ष्तौ क्रोडाद्वी घटिताविव ।।२४॥ वक्षाभवनपर्यन्ते तोरणस्तम्भविश्रमम् । बाहू द्यतुरस्यौच्चैः हारतोरणधारिणौ ॥२५॥ वज्राह्मयन्यनस्यास्य 'मध्येनाभि समैच्यत । वज्रालाञ्चनमुद्भत वस्यंत्साम्राज्यलाञ्चनम् ॥२६॥ लसहुकुलपुलिन 'रितहंसीनिपेवितम् । 'परां श्रिय'मधादस्य कटिस्थानसरोवरम् ॥२७॥ सृष्टृत्तमस्यायुकू तस्य कान्तिमवापताम् । सञ्चरत्कामगन्धेभरोधे क्लुसाविवार्गलौ ॥२८॥ जानु गुरुफ स्पृशो जङ्के तस्य विश्रियतुः श्रियम् । सन्धिमेव युवाम् धतं मित्यादेष्टु मिवोद्यते ॥२९॥ पद्मकान्तिश्रतावस्य पादावङ्गलिपत्रकौ । सिपेवे सुचिर लच्मीः नखेन्दुचुतिकेसरौ ॥३०॥ इति लक्ष्मीपरिष्वङ्गाद्<sup>रे०</sup> श्रस्याति रुचिर वपुः । नृन सुराङ्गनानाञ्च कुर्यात् स्वे<sup>११</sup>स्पृहयालुताम् ॥३१॥ तथापि यौवनारम्भे मदनज्वरकोपिनि । नास्याजिन मदः कोऽपि स्वभ्यस्तश्रुतसम्पद ॥३२॥ सोऽघीते सम त्रिवर्गार्थसाधनीर्वपुलोदयाः । समन्त्रा राजविद्यास्ता लक्ष्म्याकर्पविद्यौ क्षमाः ॥३३॥

माल्यम होती थी मानो अपने अपने चेत्रका उल्लंघन न करनेके लिये ब्रह्माने उनके बीचमें सीमा ही बना दी हो ॥ २१ ॥ गलेके समीप पड़े हुए हारसे वह ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो वत्तःस्थलवासिनी लद्दमीका त्रालिगन करनेवाले स्र्णालवलय (गोल कमलनाल) से ही शोभायमान हो रहा हो ॥ २२ ॥ पद्मरागमणियोंकी किरणोंसे व्याप्त हुआ उसका बन्नास्थल ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो उदय होते हुए सूर्यकी लाल लाल सपन प्रभास आच्छादित हुआ मेर पर्वतका तट ही हो ॥ २३ ॥ वज्ञःस्थलके दोनों आर उसके ऊचे कन्धे ऐसे जान पड़ते थे मानो लह्मीकी क्रीड़ाके लिये त्र्यतिशय ऊँचे दो क्रीड़ा पर्वत ही बनाये गये हो।। २४।। हार-रूपी तोरएको धारण करनेवाली उसकी दोनों भूजाएँ वज्ञःस्थलरूपी महलके दोनों श्रोर खडे किये गये तोरण बांधनेके खम्भोंका सन्देह पैदा कर रही थीं ।। २४।। जिसके शरीरका संगठन वज्रके समान मजबूत है ऐसे उस वज्रनाभिकी नाभिके बीचमे एक अत्यन्त स्पष्ट वज्रका चिह्न दिखाई देता था जो कि आगामी कालमें होनेवाले साम्राज्य (चक्रवर्तित्व) का मानो चिह्न ही था।। २६।। जो रेशमी वस्त्रक्षपी तटसे शोभायमान था और रितरूपी हंसीसे सेवित था ऐसा उसका कटिप्रदेश किसी सरोवरकी शांभा धारण कर रहा था ॥ २७॥ उसके ऋतिशय गोल श्रीर चिकने ऊरु, यहाँ वहाँ फिरनेवाले कामदेव रूपी हस्तीको रोकनेके लिये बनाये गये श्रर्गल-दण्डोंके समान शोभाको प्राप्त हो रहे थे ॥ २८ ॥ घुटनी और पैरके ऊपरकी गांठोंसे मिली हुई उसकी दोनों जङ्गाएँ ऐसी सुशोभित हो रही थीं माना लोगोंको यह उपदेश देनेके लिये ही उद्यत हुई हों कि हमारे समान तुम लोग भी सन्धि ( मेल ) धारण करो ॥ २६॥ अँगुलीह्मपी पत्तांसे सहित श्रौर नखरूपी चन्द्रमाकी कान्तिरूपी केशरसे युक्त उसके दोनों चरण, कमलकी शाभा धारण कर रहे थे श्रीर इसी लिये लद्दमी चिरकालसे उन ही सेवा करती थी ॥ ३०॥ इस प्रकार लद्दमीका त्रालिगन करनेसे त्रातिशय सुन्दरताको प्राप्त हुत्रा उसका शरीर त्रपनेसे देवाङ्ग-नाश्रोंकी भी रुचि उत्पन्न करता था-देवाङ्गनाएँ भी उसे देखकर कामातुर हो जाती थीं ॥ ३१ ॥ उसने शास्त्ररूपी सम्पत्तिका श्राच्छी तरह श्रभ्यास किया था इसलिये कामज्वरका प्रकोप वढानेवाले यौवनके प्रारम्भ समयमें भी उसे कोई मद उत्पन्न नहीं हुन्ना था ॥ ३२ ॥ जो

१ मिश्रितम् । २ वज्रशरीरबन्धनस्य । ३ नाभिमध्ये । ४ रतिरूपमराली । ५ पर्राश्रय— द०, म०, ल० । ६ —श्रियमगाद – ग्र०, स० । ७ ऊरूपर्व । ⊏ गुल्फः धुरिटका । ६ विभृतम् । १० ग्रालिङ्गनात् । ११ त्रात्मि ।

तिस्मिक्छक्ष्मीसरस्वस्थोः श्रितवा'क्लभ्यमाश्रिते । ई्षयेवाभजत् कीर्तिः दिगन्तान् विधुनिर्मला ॥३४॥ नृतं तद्गुण्संख्यानं वेधसा संविधित्सुना । श्रष्ठाका स्थापिता व्योग्नि तारकानिकर'व्छुछात् ॥३५॥ तस्य तद्गुपमाद्दार्यं सा विद्या तच्च यौवनम् । जनानावर्जयन्ति'स्म गुणैरावर्ज्यते न कः ॥३६॥ गुणैरस्यैव शेषाश्च कुमाराः कृतवर्णनाः । ननु चन्द्रगुण्णानंशैः भजस्युडुगण्णोऽप्ययम् ॥३७॥ ततोऽस्य योग्यतां मत्वा वज्रसेनमहाप्रभुः । राज्यलक्ष्मीं समग्रां स्वाम् श्रित्मन्नेव न्ययोजयत् ॥३६॥ 'नृपोऽभिषेकमस्योच्चैः स्वसमक्षमकारयत् । पट्टबन्ध्व 'सामात्यैः नृपैर्मकुटधारिभिः ॥३९॥ नृपासनस्थमेनज्ञ वीजयन्ति स्म चामरैः । गंगातरंगसच्छायैः भगिभिर्कितितांगनाः ॥४०॥ धुन्वानाश्चामराय्यस्य ता ममोत्प्रेक्षते मनः । जनापवाद्जं लक्ष्या रजोऽ पासितुमुद्यताः ॥४९॥ वक्षसि प्रण्यं छक्ष्मीः द्वमस्याकरोत्तदा । पट्टबन्धापदेशेन तिस्मन् प्राप्वङ्कृतेव् सा ॥४२॥ मकुटं स्मृष्टिन तस्याधात् नृपैर्नृपवरः समम् । स्वं भारमवतार्योस्मन् ससाच्चिक्रमवार्पयत् । ॥४३॥ हारेणालङ्कृतं वच्चो भुजावस्याङ्गदादिभिः । 'पप्टिकाकटिस्न्रेण् कटी पटांशुकेन च ॥४४॥

धर्म श्रर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थींको सिद्ध करनेवाली हैं, जो बड़े बड़े फलोंको देनेवाली है श्रीर जो लद्दमीका श्राकर्षण करनेमें समर्थ है ऐसी मंत्रसहित समस्त राजिबद्याएँ उसने पढ ली थीं।। ३३।। उसपर लझ्मी श्रौर सरस्वती दोनों ही श्रांतशय प्रेम रखती थीं इसलिये चन्द्रमाके समान निर्मल कीर्ति मानो उन दोनोकी ईष्यीसे ही दशों दिशाश्रोंके अन्त तक भाग गई थीं।। ३४।। मालूम होता है कि ब्रह्माने उसके गुणोंकी संख्या करनेकी इच्छासे ही त्राकाशमें तारात्रोंके समृहके छलसे त्रानेक रेखाएँ बनाई थीं ।। ३४।। उसका वह मनोहर रूप, वह विद्या श्रीर वह यौवन, सभी कुछ लोगोंको वशीभूत कर लेते थे, सो ठीक ही है। गुर्णोसे कौन वशीभूत नहीं होता ? ॥ ३६ ॥ यहाँ जो वज्रनाभिके गुर्णोंका वर्णन किया है उसीसे अन्य राजकुमारोंका भी वर्णन समभ लेना चाहिये। क्योंकि जिस प्रकार तारागण कुछ श्रंशोंमें चन्द्रमाके गुणोंको धारण करते हैं उसी प्रकार वे शेष राजकुमार भी कुछ अंशोंमें वजनाभिके गुण धारण करते थे ।। ३७ ।। तद्नन्तर, इसकी योग्यता जानकर वज्रसेन महाराजने अपनी सम्पूर्ण राज्यलद्दमी इसे ही सौंप दी ॥ ३८ ॥ राजाने श्रपने ही सामने बड़े ठाट-बाटसे इसका राज्याभिषेक कराया तथा मंत्री श्रौर मुकुटबद्ध राजात्रोंके द्वारा उसका पृत्वन्ध कराया ॥ ३९ ॥ पट्टबन्धके समय वह राजसिंहासनपर बैठा हुआ था और अनेक सुन्दर क्रियाँ गंगा नदीकी तरंगोंके समान निर्मल चमर ढोर रही थीं ॥ ४०॥ चमर ढोरती हुई उन स्त्रियोंको देखकर मेरा मन यही उत्प्रेचा करता है कि वे मानो राजलद्दमी के संसर्गसे वजनाभिपर पड़नेवाली लोकापवाद रूपी धूलिको ही दूर करनेके लिये उद्यत हुई हों।। ४१॥ उस समय राजलद्दमी भी उसके वज्ञः श्येलपर गाढ़ प्रेम करती थी श्रीर ऐसी मालूम होती थी मानो पट्टबन्धके छलसे वह उसपर बाँघ ही दी गई हो।। ४२।। राजाश्रोंमें श्रेष्ठ वज्रसेन महाराजने श्रनेक राजाश्रोंके साथ श्रपना मुकुट वन्ननाभिके मस्तकपर रखा था। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो सबकी साही-पूर्वक श्रपना भार ही उतारकर उसे समर्पण कर रहे हों ।। ४३ ।। उस समय उसका वज्ञःस्थल हारसे ऋलंकृत हो रहा था, भुजाएँ बाजूबंद आदि आभूषणोंसे सुशोभित हो रही थीं और

१ वल्लभत्वम् । २ व्याजात् । ३ मनोहरम् । ४ नामयन्ति स्म । ५ नृपाभिषेक— ऋ०, प०, व०, द० । ६ सप्रधानैः । ७ समानैः । ८ चामरप्राहिणीः । ६ स्रप्रसारणाय । १० स्त्रानुकूल्यं कृता । 'स्त्रानुकूल्यार्थकं प्राध्वम्' इस्यभिधानात् । स्त्रथवा बद्धा प्राध्वमित्यव्ययः । ११ मुकुटं ऋ०, प०, द०, स०, ल० । १२ —मिवार्पयन् ब०, द०, म०, ल० । १३ —वस्याङ्गदांशुभिः ऋ०, प०, व०, स०, द० । १४ काञ्चीविशोषेण ।

कृती कृताभिषेकाय सोऽस्मै 'नार्पत्यमापिपत् । नृपैः समं समाशास्य' महान् सम्राड् भवेत्यमुम् ॥४५॥ स्नान्तरञ्ज लोकान्तिकामरैः प्रतिवोधितः । वज्रसेनमहाराजो न्यथान्निष्कमणे मितम् ॥४६॥ यथोचितामपचितिं तन्वत्सूत्तमनािकपु' । परिनिष्कम्य चक्रेऽसौ मुक्तिरुक्तमो प्रमोदिनीम् ॥४७॥ समं भगवतानेन सहस्रगणनािमताः । महत्याम्रवनोद्याने नृपाः प्राव्वाजिषुस्तदा ॥४६॥ राज्यं निष्कयटकोकुत्य वज्रनािभरपालयत् । भगवानिप योगीन्दः तपश्चके विकल्पपम् ॥४९॥ राज्यलक्षीपिरिष्वक्काद्वं वज्रनाभिस्तालये सः । तपोलक्ष्मीसमासक्काद् गुरुरस्यातिपिप्रिये ॥५०॥ भावानिष्रिये ॥५०॥ भावाभिष्टितरस्यासीद् वज्रनाभः समाहिते." । गुणैस्तु 'एतिमातेने योगी श्रेयोऽनुबन्धिमः ॥५९॥ वज्रनाभिनृपोऽमात्यैः 'संविधक्ते स्म राजकम्' । मुनीन्द्रोऽपि तपोयोगैः गुण्याममपोषयत् ॥५२॥ निजे राज्याश्रमे पुत्रो गुरुरन्त्याश्रमे' स्थितः । परार्थवद्धकक्ष्यौ<sup>११</sup> तौ पाल्यामासतुः प्रजाः । ।५३॥ वज्रनाभेर्जयागारे<sup>११</sup> चक्रं भास्वरमुद्धभौ । योगिनोऽपि मनोगारे ध्यानचक्रं स्फुरद्खुतिः ॥५४॥ ततो व्यजेष्ट निरशेषां महीमेष महीपतिः । मुनिः कर्मज्यावाहमहिमा जगतीत्रयाम् । ।।५५॥

कमर करधनी तथा रेशमी वस्नकी पट्टीसे शोभायमान हो रही थी ॥ ४४ ॥ अत्यन्त कुशल विश्वसेन महाराजने, जिसका राज्याभिषेक हो चुका है ऐसे विश्वनाभिके लिये 'तू बड़ा भारी चक्रवर्ती हो' इस प्रकार अनेक राजाओं के साथ साथ आशीर्वाद देकर अपना समस्त राज्यभार सौंप दिया ॥ ४४ ॥

तदनन्तर लौकान्तिक देवोंने आकर महाराज वज्रसेनको समसाया जिससे प्रवृद्ध होकर उन्होंने दीचा धारण करनेमें अपनी बुद्धि लगाई ॥ ४६ ॥ जिस समय इन्द्र आदि उत्तम उत्तम देव भगवान् वज्रसेनकी यथायोग्य पूजा कर रहे थे उसी समय उन्होंने दीचा लेकर मुक्तिरूपी लर्च्माको प्रसन्न किया था ॥ ४७ ॥ उस समय भगवान् वज्रसेनके साथ साथ श्राम्नवन नामके बड़े भारी उपवनमें एक हजार अन्य राजाओंने भी दीचा ली थी ॥ ४८ ॥ इधर राजा वज्र-नामि राज्यको निष्कण्टक कर उसका पालन करता था श्रीर उधर योगिराज भगवान् वज्रसेन भी निर्दोष तपस्या करते थे ॥ ४९ ॥ इधर वज्जनाभि राज्यलद्मीके समागमसे ऋतिशय संतुष्ट होता था श्रोर उधर उसके पिता भगवान् वन्नसेन भी तपोलदमीके समागमसे श्रत्यन्त प्रसन्न होते थे ॥ ५० ॥ इधर वजनाभिको ऋपने सम्मिलित भाइयोंसे बड़ा धैर्य (संतोष) प्राप्त होता था और उधर भगवान वज्रसेन मुनि कल्याण करनेवाले गुणोसे धैर्य (संतोषको) विस्तृत करते थे ॥ ४१ ॥ इधर वज्जनाभि मंत्रियोके द्वारा राजात्र्योके समूहको अपने अनुकृत करता था श्रीर उधर मुनीन्द्र वजसेन भी तप श्रीर ध्यानके द्वारा गुएगोके समूहका पालन करते थे।। ५२।। इधर पुत्र वज्रनाभि ऋपने राज्याश्रममें स्थित था और उधर पिता भगवान् वज्रसेन त्रान्तिम मुनि श्राश्रममें स्थित थे। इस प्रकार वे दोनों ही परोपकारके लिये कमर बांघे हुए थे श्रीर दोनों प्रजाकी रत्ता करते थे। भावार्थ-वज्जनाभि दुष्ट पुरुषोका निम्नह श्रीर शिष्ट पुरुषोका अनुप्रह कर प्रजाका पालन करता था श्रीर भगवान् व असेन हितका उपदेश देकर प्रजाकी (जीवोंकी ) रत्ता करते थे ॥ ५३ ॥ वक्रनाभिके आयुधगृहमें देदीप्यमान चकरत्र प्रकट हुआ था श्रीर मुनिराज वन्नसेनके मनरूपा गृहमे प्रकाशमान तेजका धारक ध्यानरूपी चक्र प्रकट हुआ था।। ४४।। राजा वजनाभिने उस चक्ररत्नसे समस्त पृथिवीको

१ तृपतित्वम् । २ समाञ्चास्य ऋ०, प०, द०, म० । ३ पूजाम् । ४ लौकान्तिकेषु देवेषु । ५ ऋालिङ्गनात् । ६ संयोगात् । ७ समाधानयुक्तैः । ८ ऋतुकूलं करोति स्म, सम्यगकरोत् । ६ राज्यकम् प०, ऋ० । १० ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो मिक्षुरिति चतुरोश्रमेषु ऋग्तये । ११ कृतसहाथौ । १२ जीवसमूहरूच । १३ श्रह्मशालायाम् । १४ जगतीत्रयम् ।

स्पर्द्धमानाविवान्योन्यमित्यास्तां तौ जयोद्धुरौ । किन्त्वेकस्य जयोऽत्यह्पः परस्य भुवनातिता ॥५६॥ धनदेवोऽपि तस्यासीत् चिक्रणो रत्नमूर्जितम् । राज्याङ्गं गृहपत्याख्यं निधौ रत्ने च योजितम् ॥५७॥ ततः कृत मितिर्भुक्तः चिरं पृथ्वीं पृथूद्यः । गुरोस्तीर्थकु तोऽबोधि बोधि मत्यन्तदुर्लभाम् ॥५६॥ सद्दृष्टिज्ञानचारित्रत्रयं यः सेवते कृती । रसायनिमवातक्या ते प्राप्त्रमत्वात्त्रया पदमश्नुते ॥५६॥ इस्याकलय्या मनसा चक्री चक्रे तपोमितम । जरनूणिमवाशेषं साम्राज्यमवमत्या सः ॥६०॥ वज्रदन्ताह्रये स्नौ कृतराज्यसमर्पणः । नृषः त्वमौलिवद्वार्ह्धः तृमिश्च दश्वभिरशतिः ॥६१॥ सम आतृभिरष्टाभिः धनदेवेन चाद्ये । दीचां भव्यजनोदीष्यां त्युक्तस्य स्वगुरुसिक्षयौ ॥६२॥ त्यान्यत्वान्त्रमुर्णे जन्मदु खार्त्तास्त्रपसे वनम् । शीतार्त्तः को न कुर्वीत सुधीरातपसेवनम् ॥६३॥ त्रिधार्यः प्राण्विवधात् मिथ्यावादात् स्तेयात् परिग्रहात् । विरति स्वीप्रसङ्गाच स यावज्जीवमग्रहीत् ॥६४॥ वतस्थः सिमतीर्गुक्तीः श्वाद्येऽसौ सभावनाः । त्यात्राह्यकिमदं प्राहः मुनेरिन्द्र स्मावनाः ॥६५॥

जीता था श्रीर मुनिराज वज्रसेनने कर्मोंकी विजयसे श्रुतुपम प्रभाव प्राप्त कर तीनों लोकोंको जीत लिया था ।। ४४ ।। इस प्रकार विजय प्राप्त करनेसे उत्कट ( श्रेष्ठ ) वे दोनों ही पिता-पुत्र परस्पर-में स्पर्धा करते हुए से जान पड़ते थे। किन्तु एककी ( वज्जनाभिकी ) विजय ऋत्यन्त ऋत्य थी-छह खण्ड तक सीमित थी और दूसरे (वजसेन) की विजय संसार भरको श्रातिकान्त करने वाली थी-सबसे यहान् थी ॥ ४६॥ धनदेव (श्रीमती श्रौर केशवका जीव) भी उस चक्रवर्तीकी निधियां श्रौर रत्नोमें शामिल होनेवाला तथा राज्यका श्रंगभत गृहपति नामका तेजस्वी रत्न हुद्या ॥ ५७ ॥ इस प्रकार उस बुद्धिमान् ऋौर विशाल ऋभ्यदयके धारक वज्रनाभि चक्रवर्तीने चिरकाल तक पृथ्वीका उपभोग कर किसी दिन अपने पिता वजासेन तीर्थंकरसे श्रत्यन्त दुर्त्तभ रक्षत्रयका स्वरूप जाना ।। ४८ ।। 'जो चतुर पुरुष रसायनके समान सम्यग्दर्श**न** सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र इन तीनोंका सेवन करता है वह श्रविन्त्य और अतिनाशी मोज्ञ-रूपी पदको प्राप्त होता हैं ।। ४९ ।। हृदयसे ऐसा विचार कर उस चक्रवर्तीने अपने सम्पूर्ण साम्राज्यको जीर्ण तृशके समान माना श्रीर तप धारण करनेमें बुद्धि लगाई ॥ ६०॥ उसने वज्रदन्त नामके श्रपन पुत्रके लिये राज्य समर्पणकर सोलह हजार मुकुटबद्ध राजाश्रो, एक हजार पुत्रों, श्राठ भाइयों श्रीर धनदेवके साथ साथ मोच प्राप्तिके उद्देश्यसे पिता वज्रसेन तीर्थंकरके समीप भव्य जीवोंके द्वारा आदर करने योग्य जिनदीचा धारण की ॥ ६१-६२ ॥ जन्म-मरणके दु:खोंसे दुखी हुए अन्य अनेक राजा तप करनेके लिये उसके साथ वनकां गये थे सो ठीक ही है, शीतसे पीड़ित हुआ कौन बुद्धिमान् धूपका सेवन नहीं करेगा ? ॥ ६३ ॥ महाराज वक्रनाभिने दीचित होकर जीवन पर्यन्तके लिये मन वचन कायसे हिसा, झूठ, चोरी, स्त्री-सेवन श्रीर परिग्रहसे विरति धारण की थी अर्थात् श्रहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य श्रीर अपरिग्रह ये पांचो महात्रत घारण किये थे।। ६४।। त्रतोंमे स्थिर होकर उसने पाँच महात्रतोंकी पचीस भावनात्रों, पाँच समितियों त्रोर तीन गुप्तियोंको भी धारण किया था। ईर्या, भाषा, एपणा, श्रादान, निच्चेपण श्रीर प्रतिष्ठापन ये पाँच समितियाँ तथा कायगृप्ति, वचनगृप्ति श्रीर मनोगृप्ति ये तीन गुप्तियां दोनों मिलाकर आठ प्रवचनमातृकाएँ कहलाती है। प्रत्येक मुनिको इनका पालन अवश्य ही करना चाहिये ऐसा इन्द्रसभा (समवसरण) की रच्चा करनेवाले गणधरादि

१ उत्ततो । २ सम्पूर्णबुद्धिः । ३ तीर्थकरस्य । ४ रतन्यम् । ५ स्रचिन्त्यम् । ६ विचार्य । ७ स्रवज्ञां कृत्वा । ८ पोडशसहसैः । ६ पुत्रैः । १० स्रमिलपणीयाम् । —जनोदीच्चां स्र०, स० । ११ तेन सह गताः । 'टाऽर्थऽनुना' । १२ मनोवाक्कायेन । १३ प्रवचनमात्रकाष्टकम् । १४ गणधरादयः ।

उरक्रष्टतपसो धोरान् मुनोन् ध्यायम्मनेमसः'। 'एकचर्यां ततो भेजे युक्तः सहर्शनेन सः ॥६६॥ स एकचरतां प्राप्य चिरं गज इवागजः'। मन्यरं विजहारोवीं प्रपश्यन् सवनं वनम् ॥६७॥ ततोऽसी भावयामास भावितासा सुधोरधीः। स्वगुरोनिकटे तीर्थंकृरवस्याङ्गानि षोढश ॥६६॥ सद्दष्टिं विनयं शोळव्रतेष्वनतिचारताम्। ज्ञानोपयोगमाभीच्ययात् संवेगं चाप्यभावयत् ॥६९॥ यथाशिकत तपस्तेपे स्वयं वीर्यमहापयन् । त्यागे च मितमाधत्ते ज्ञानसंयमसाधने ॥७०॥ सावधानः समाधाने साधूनां सोऽभवन् मुहुः। समाधये हि सर्वोऽयं '॰पिरसन्दो हिर्ताधिनाम् ॥७९॥ स वैयावृत्यमातेने वतस्थेष्वामयादिषु । ''अनात्मतरको भूत्वा तपसो हृदयं हि तत् ॥७२॥ स तेने भिक्तमर्हत्सु 'विश्वलाम् । प्राचार्यान् प्रश्रयी भेजे मुनीनिष बहुश्रुतान् ॥७३॥ परां प्रवचने भित्तम् । १९ ततान सः । न' पारयति रागादीन् विजेतुं 'सन्ततानसः' ॥७४॥ स्रवश्यस्यम् वर्षोऽप्येष वशी स्वावस्यकं दथी । पद्भेदं देशकालादिसञ्यपेक्तमनृत्यन् ॥७५॥ मार्गं प्रकाशयामास तपोज्ञानादिद्विधितोः। दधानोऽसी मुनीनेनो'भव्याञ्जानां प्रवोधकः ॥७६॥

देवोंने कहा है।। ६४-६४ ।। तदनन्तर उत्कृष्ट तपस्वी, धीर वीर तथा पापरहित सुनियोंका चिन्तवन करनेवाला श्रीर सम्यग्दर्शनसे युक्त वह चक्रवर्ती एकचर्यात्रतको प्राप्त हुत्रा श्रथीत् एकाकी विहार करने लगा ।। ६६ ।। इस प्रकार वह चक्रवर्ती एकचर्यात्रत प्राप्त कर किसी पहाड़ी हाथीके समान तालाव और वनकी शोभा देखता हुआ चिरकाल तक मन्द गतिसे (ईर्यासमिति पूर्वक) प्रथिवीपर विहार करता रहा ॥ ६७ ॥ तदनन्तर श्रात्माके स्वरूपका चिन्तवन करनेवाले धीर वीर वज्रनाभि मनिराजने अपने पिता वज्रसेन तीर्थंकरके निकट उन सोलह भावनात्र्योंका चिन्तवन किया जो कि तीर्थकर पद प्राप्त होनेमें कारण हैं ॥६८॥ उसने शंकादि दोषरहित शुद्ध सम्यग्दर्शन धारण किया, विनय धारण की, शील और व्रतोंके अतिचार दूर किये, निरन्तर ज्ञानमय उपयोग किया, संसारसे भय प्राप्त किया ॥ ६९ ॥ श्रपनी शक्तिको नहीं छिपाकर सामर्थ्यके श्रनुसार तपश्चरण किया, ज्ञान श्रीर संयमके साधनभूत त्यागमें चित्त लगाया ॥ ७० ॥ साधुत्रोंके व्रत शील आदिमें विघन आनेपर उनके दूर करनेमें वह बार बार सावधान रहता था क्योंकि हितेषी पुरुषोंकी सम्पूर्ण चेष्टाएँ समाधि अर्थात् दूसरोंके विघ्न दूर करनेके लिये ही होती हैं।।७१।। किसी व्रती पुरुषके रोगादि होनेपर वह उसे अपनेसे अभिन्न मानता हुआ उसकी वैयावत्य (सेवा) करता था क्योंकि वैयावत्य ही तपका हृदय है—सारभूत तत्त्व है।।७२।।वह पूज्य श्ररहन्त भगवान्में श्रपनी निश्चल भक्तिको विस्तृत करता था, विनयी होकर श्राचार्योंकी भक्ति करता था, तथा श्रधिक ज्ञानवान मुनियोंकी भी सेवा करता था।। ७३।। वह सच्चे देवके कहे हुए शास्त्रोंमें भी अपनी उत्कृष्ट भक्ति बढ़ाता रहता था, क्योंकि जो पुरुष प्रवचन भक्ति (शास्त्रभक्ति) से रहित होता है वह बढ़े हुए रागादि शत्रुओंको नहीं जीत सकता है।। ७४।। वह अवश (अपराधीन) होकर भी वशी-पराधीन (पन्नमें जितेन्द्रिय) था श्रौर द्रव्य चेत्र काल भावकी श्रपेचा रखनेवाले, समता, वन्दना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय श्रीर कायोत्सर्ग इन छह त्रावश्यकोंका पूर्ण रूपसे पालन करता था ॥ ७४ ॥ तप ज्ञान आदि किरणोंको धारण करनेवाला और भव्य जीवरूपी कमलोंको विकसित करनेवाला वह मुनिराजरूपी सुर्य सदा जैनमार्गको प्रकाशित (प्रभावित)

१ श्रपापान् । २ एकविहारित्वम् । ३ एकविहारित्वम् । ४ पर्वतजातः । ५ शनैः । ६ सजलमरएयम् । ७ सातत्यात् । 'श्रमीक्ष्यां शश्चदनारते' इत्यिभधानात् । ८ श्रगोपयन् । ६ समाधौ । १० चेष्टा । ११ श्रनात्मवञ्चकः । श्रनात्मान्तरको – द०, त० । १२ इन्द्रादिकृत-पूजायोग्येषु । १३ निर्मलाम् प०, द० । १४ श्राप्तेन प्रथमोपकमे । १५ समर्थौ न भवति । १६ विस्तृतान् । १७ श्रनाप्तः । स न भवतीत्यसः । प्रवचनभक्तिरहित इत्यर्थः । १८ श्रनिञ्छुः । १९ मुनीन्द्रस्यैः ।

वास्सक्यमधिकं चक्के स मुनिर्धमं वस्स्यः । विनेयान् स्थापयम् धर्मे जिनप्रवचनाश्चितान् ॥७७॥ 'इस्यमृनि महाधैयां मुनिश्चिरमभावयत् । तीर्थं कृत्वस्य सम्प्राप्तौ कारणान्येष पोडश ॥७८॥ ततोऽमूर्भावनाः सम्यग् भावयन् मुनिसत्तमः । स ववन्ध महत् पुर्यं त्रैकोक्यचोभकारणम् ॥७९॥ सकोष्ठबुद्धिममलां वीजबुद्धिञ्च शिश्चये । पदानुसारिणीं बुद्धिं सिमक्षश्रोतृतामिति ॥८०॥ ताभिर्बुद्धिमिरिद्धिद्धः 'परलोकगतागतम् । राजपीं राजविद्याभिरिव सम्यगबुद्ध सः ॥८१॥ स दीप्ततप्ता दीप्तो भेजे [श्रेजे] तप्ततपाः परम् । तेपे तपोऽप्रयमुप्रञ्च'घोरांघो [होऽ] रातिमर्मभित्॥८२॥ स तपोमन्त्रिभिर्द्धन्द्वम् धमन्त्रयत मन्त्रवित् । परलोकजयोधुक्तो विजिगीषुः पुरा यथा ॥८३॥ श्रिण्यादिगुणोपेतां विकिर्योद्धमवाप सः । पदं वाव्छन्न तामैच्छन् महेच्छो गरिमास्पदम् ॥८४॥ जल्लाघोषधिसम्प्राप्तिः श्रस्यासीज्जगते हिता । कल्पद्रमफलावाप्तिः कस्य वा नोपकारिणी ॥८५॥ रसत्यागप्रतिज्ञस्य 'रसिसिद्धरमूनुनेः । सूते निवृत्तिरिष्टार्थाद् श्रिधकं हि महत् फलम् ॥८६॥

करता था।। ७६।। जैनशास्त्रोंके श्रनुसार चलनेवाले शिष्योंको धर्ममें स्थिर रखता हुआ श्रौर धर्ममें प्रेम रखनेवाला वह वजानाभि सभी धर्मात्मा जीवों पर ऋधिक प्रेम रखता था। ७०॥ इस प्रकार महाधीर वीर मुनिराज वज्रनाभिने तीर्थं करत्वकी प्राप्तिके कारणभूत उक्त सोलह भावनात्र्योंका चिरकाल तक चिन्तन किया था॥ ७८॥ तदनन्तर इन भावनात्र्योंका उत्तम रीतिसे चिन्तन करते हुए उन श्रेष्ठ मुनिराजने तीन लोकमें चोभ उत्पन्न करनेवाली तीर्थंकर नामक महापुण्य प्रकृतिका वन्ध किया।। ७९॥ वह निर्मल कोष्ठबुद्धि, बीज बुद्धि, पदानु-सारिगी बुद्धि और संभिन्नश्रीत बुद्धि इन चार ऋद्वियोंको भी प्राप्त हुन्ना था ॥ ५०॥ जिस प्रकार कोई राजर्षि राजविद्यात्रोंके द्वारा अपने शत्रुत्रोंके समस्त गमनागमनको जान लेता है ठीक उसी प्रकार प्रकाशमान ऋद्धियोंके धारक वज्रनाभि मुनिराजने भी ऊपर कही हुई चार प्रकारकी बुद्धि नामक ऋद्धियोंके द्वारा अपने परभव-सम्बन्धी गमनागमनको जान लिया था ।। ८१ ।। वह दीप्त ऋदिके प्रभावसे उत्कृष्ट दीप्तिको प्राप्त हुन्ना था, तप्त ऋदिके प्रभावसे उत्कृष्ट तप तपता था, उप्र ऋदिके प्रभावसे उप्र तपश्चरण करता था श्रीर भयानक कर्मरूप शत्रुश्चोके मर्मको भेदन करता हुआ घोर ऋद्धिके प्रभावसे घोर तप तपता था।। ८२ ॥ मन्त्र (परामर्श) को जाननेवाला वह वज्जनाभि जिस प्रकार पहले राज्यश्रवस्थामें विजयका श्रमिलाषी होकर परलोक ( शत्रुसमृह ) को जीतनेके लिये तत्पर होता हुन्ना मंत्रियोंके साथ बैठकर द्वन्द्व ( यद्ध ) का विचार किया करता था उसी प्रकार श्रव मुनि श्रवस्थामें भी पञ्चनमस्कारादि मन्त्रोंका जाननेवाला, वह वजनाभि कर्मरूप शत्रुश्रोंको जीतनेका श्रभिलाषी होकर परलोक (नरकादि पर्यायोंको, जीतनेके लिये तत्पर होता हुआ तपरूपी मंत्रियों (मंत्रशास्त्रके जानकार योगियों) के साथ द्वन्द्व (त्रात्मा त्रौर कर्म अथवा राग त्रौर द्वष त्रादि ) का विचार किया करता था ॥ ६३ ॥ उदार त्रारायको धारण करनेवाला वजनाभि केवल गौरवशाली सिद्ध पदकी ही इच्छा रखता था। उसे ऋदियोंकी बिलकुल ही इच्छा नहीं थी फिर भी ऋणिमा, महिमा श्रादि अनेक गुर्णां सहित विकिया ऋदि उसे प्राप्त हुई थी ॥ ⊏४ ॥ जगत्का हित करनेवाली जल्ल स्नादि अपैषधि ऋद्धियां भी उसे प्राप्त हुई थीं सो ठीक ही है। कल्पवृत्त पर लगे हुए फल किसका उपकार नहीं करते ? ॥ ८४ ॥ यद्यपि उन मुनिराजके घी दूध आदि रसोंके त्याग करनेकी प्रतिज्ञा थी तथापि घी दूध त्रादिको भरानेवाली त्रानेक रस ऋद्वियां प्रकट हुई थीं। सो ठीक ही

१ इहामूनि ल०। २ सत्तमः श्रेष्ठः। ३ परलोकगमनागमनम्। ४ दीप्ति । ५ घोराघारा— द०। घोराघोराति— ल०। ६ परिश्रहम्। इष्टानिष्टादिकं च। पन्ने कलहं च। ७ — ज्ञगतीहिता म०, छ०। ८ श्रमृतादिरससिद्धिः।

स बर्लीद्धर्षकाथानाद् श्रसोढोग्रान् परोषद्दान् । श्रन्थथा तादशं द्वन्द्वरं कः सद्देत सुदुस्सहम् ॥८७॥
सोऽज्ञीर्णाद्धप्रभावेग्याक्षीग्यान्नावसथोऽभवत् । ध्रुव तपोऽकृशं तसं 'पम्फुलीत्यक्षयं फलम् ॥६६॥
विशुद्धभावनः सम्यग् विशुध्यन् स्वविशुद्धिभिः' । तदोपशमकश्रेग्यीम् श्राहरोह् सुनीश्वरः ॥६९॥
श्रपूर्वकरणं श्रित्वाऽनिवृत्तिकरगोऽभवत् । स सूक्ष्मरागः संप्रापद् उपशान्तकषायताम् ॥६०॥
कृत्त्नस्य मोहनीयस्य प्रशमादुपपादितम् । तत्रौपशमिकं प्रापचारित्रं सुविशुद्धिकम् ॥६९॥
सोऽन्तम्र्रृंहृत्तीद् भूयोऽपि स्वस्थानस्यो 'ऽभवद् यतिः । नोद्धर्वं सुहृत्तीत् तत्रास्तिः निसर्गात् स्थितिरात्मनः ॥९२॥
सोऽबुद्ध परमं मन्त्रं सोऽबुद्ध परमं तपः । सोऽबुद्ध परमामिष्टिं सोऽबुद्ध परमं पदम् ॥६३॥
तत कालात्यये धीमान् श्रीप्रभादौ समुन्नते । प्रायोपवेशनं कृत्वा शरीराहारमत्यजत् ॥९४॥
रत्नत्रयमयीं शख्याम् श्रधिशब्यः तपोनिधिः । प्रायेग्योपविशत्यस्मिन्नस्यन्वर्थमापिपत् ।।९५॥
प्रायेग्रोपगमो यस्मिन् रत्नित्रयगोचरः । प्रायेग्रापगमोः यस्मिन् दुरितारिकदम्बकान् ।।६६॥

है, इष्ट पदार्थोंके त्याग करनेसे उनसे भी श्रधिक महाफलोंकी प्राप्ति होती है ॥ ८६ ॥ बल ऋद्धिके प्रभावसे बल प्राप्त होनेके कारण वह कठिन कठिन परीषहोंको भी सह लेता था सो ठीक ही है क्योंकि उसके बिना शीत उच्ण श्रादिकी व्यथाको कौन सह सकता है ? श्रर्थात् कोई नहीं ॥ ८७ ॥ उसे श्रचीण ऋदि प्राप्त हुई थी इसीलिये वह जिस दिन जिस घरमें भोजन प्रहण करता था उस दिन उस घरमें अन्न अत्तय हो जाता था-चक्रवर्तीके कटकको भोजन करानेपर भी वह भोजन चीए नहीं होता था। सो ठीक ही है, वास्तवमें तपा हुआ महान तप अविनाशी फल को फलता ही है ॥ ८८ ॥ विशुद्ध भावनात्र्योंको धारण करनेवाले वज्रनाभि मुनिराज जब अपने विशुद्ध परिगामोंसे उत्तरोत्तर विशुद्ध हो रहे थे तब वे उपशम श्रेगीपर त्रारूढ़ हुए ॥ २६ ॥ वे श्रधःकरणके बाद त्राठवें श्रपूर्वकरणका श्राश्रय कर नौवें र्ञ्यानवृत्तिकरण गुणस्थानको प्राप्त हुए श्रीर उसके बाद जहां राग श्रत्यन्त सूद्दम रह जाता है ऐसे सूद्दमसाम्पराय नामक दशवें गुरा स्थानको प्राप्त कर उपशान्तमोह नामक ग्यारहवें गुणस्थानको प्राप्त हुए। वहां उनका मोहनीय कर्म बिलकुल ही उपशान्त हो गया था॥ ९०॥ सम्पूर्ण मोहनीय कर्मका उपशम हो जानेसे वहाँ उन्हें अतिशय विशुद्ध श्रीपशमिक चारित्र प्राप्त हुआ ।। ६१ ।। श्रन्तर्भुहूर्तके बाद वे मुनि फिर भी स्वस्थान अप्रमत्ता नामक सातवें गुणस्थानमे स्थित हो गये अर्थात् ग्यारहवें गुणस्थानमें श्रन्तर्मुहूर्त ठहरकर वहांसे च्युत हो उसी गुणस्थानमें श्रा पहुँचे जहाँसे कि श्रागे बढ़ना शुरू किया था। उसका खास कारण यह है कि ग्यारहवें गुणुस्थानमें आत्माकी स्वाभाविक स्थिति श्रन्तर्मुहूर्तसे श्रागे है ही नहीं ॥ ६२ ॥ मुनिराज वन्ननाभि उत्कृष्ट मन्त्रको जानते थे, उत्कृष्ट तपको जानते थे, उत्कृष्ट पूजाको जानते थे श्रीर उत्कृष्ट पद (सिद्धपद )को जानते थे ॥ ९३ ॥ तत्पश्चातू त्रायुके त्रन्तसमयमें उस बुद्धिमान् वज्जनाभिने श्रीप्रभनामक ऊँचे पर्वतपर प्रायो-पवेशन (प्रायोपगमन नामका संन्यास) धारण कर शरीर और आहारसे ममत्व छोड़ दिया ।। ६४ ।। चूँकि इस संन्यासमें तपस्वी साधु रत्नत्रयरूपी शय्यापर उपविष्ट होता है—बैठता है, इसिलये इसका प्रायोपवेशन नाम सार्थक है ॥ ६४ ॥ इस संन्यासमें अधिकतर रत्नत्रयकी प्राप्ति होती है इसलिये इसे प्रायेगोपगम भी कहते हैं। अथवा इस संन्यासके धारण करनेपर अधिकतर कर्मरूपी शत्रुत्रोंका अपगम-नाश-हो जाता है इसलिये इसे प्रायेणापगम भी कहते

१ इष्टानिष्टादिकम् । २ भृशं फलति । पम्फली- व०, ऋ०, प०, स०, म०, द०, ल० । ३ श्रात्मशुद्धिभिः । ४ सूक्ष्मसाम्परायः । ५ श्राप्रमत्तगुणस्थानस्यः । ६ उपशान्तकषायगुणस्थाने । ७ भावपूत्राम् । ८ । प्रापय ६ गमः गमनम् । १० पापास्यमूहान् ।

प्रायेषास्माज्जनस्थानाव् श्रपस्त्य' गमोऽटवेः । प्रायोपगमनं तज्ज्ञैः निरुक्तं श्रमणोत्तमैः ॥९७॥ स्वपरोपद्धतां देहे सोऽनिच्छंस्तां प्रतिक्रियाम् । रिपोरिव शवं स्थक्ता देहमास्त निराकुकः ॥९८॥ स्वपरोपद्धतां देहे सोऽनिच्छंस्तां प्रतिक्रियाम् । रिपोरिव शवं स्थक्ता देहमास्त निराकुकः ॥९८॥ स्वप्रायं सुनिः परिकृशोद्दः । 'सन्त्वमेवावलम्ब्यास्थाद् 'गणरात्रानकम्पधीः' ॥९८॥ स्वप्रायं रिपासां शीतं च तथोष्णं दंशमचिकम्' ॥ 'नाग्न्यं तथा रितं खेणं' चर्यां शव्यां निष्णकाम् ॥१००॥ श्राक्षोशं वधयाञ्चे च तथालाभमदर्शनम् ॥ रोगश्च सतृणस्पर्शं प्रज्ञाज्ञाने मलं तथा ॥१००॥ ससत्कारपुरस्कारम् श्रसोद्देतान् परीषहान् । मार्गाच्यवनमाशंसुः महतीं निर्जरामि ॥१०२॥ सभेजे मितमान् चान्ति परं मार्दवमार्जवम् । शौचं च संयमं सत्यं तपस्त्यागौ च निर्मदः ॥१०३॥ स्रोऽनु दृश्यावनित्यत्वं सुखार्थुकंलसम्पदाम् । तथाऽशरणतां मृत्युकराजन्मभये नृण्णम् ॥१०५॥ संस्तेर्तुःस्वभावत्वं विचित्रपरिवर्तनैः । एकत्वमात्मनो ज्ञानदर्शनात्मत्वमीर्युषः ॥१०६॥ श्रम्यत्वमारमनो देहधनबन्युकलत्रतः । तथाऽशौचं शरीरस्य नवद्वारीर्मलस्रुतः ॥१०७॥ श्रास्ववं प्रयपापात्मकर्मणां सह संवरम् । निर्जरां विपुलां बोधेः दुर्लभत्वं भवाम्बुधौ ॥१०८॥

हैं।। ६६।। उस विषयके जानकार उत्तम मुनियोंने इस संन्यासका एक नाम प्रायोपगमन भी बतलाया है श्रीर उसका श्रर्थ यह कहा है कि जिसमें प्रायः करके (श्रधिकतर) संसारी जीवोंके रहुने योग्य नगर प्राम त्रादिसे हटकर किसी वनमें जाना पड़े उसे प्रायोपगमन कहते हैं ॥ ६७ ॥ इस प्रकार प्रायोपगमन संन्यास धारण कर वज्जनाभि मुनिराज अपने शरीरका न तो स्वयं ही कुछ उपचार करते थे और न किसी दूसरेसे ही उपचार करानेकी चाह रखते थे। वे तो शरीरसे ममत्व छोड़कर उस प्रकार निराकुल हो गये थे जिस प्रकार कि कोई शत्रुके मृतक शरीरको ब्रोइकर निराकुल हो जाता है।। ९८।। यद्यपि उस समय उनके शरीरमें चमड़ा श्रीर हड़ी ही शेष रह गई थी एवं उनका उदर भी ऋत्यन्त कुश हो गया था तथापि वे ऋपने स्वाभाविक धैर्यका अवलम्बन कर बहुत दिन तक निश्चल चित्त होकर वैठे रहे ॥ ६६ ॥ मुनिमार्गसे च्युत न होने श्रौर कर्मोंकी विशाल निर्जरा होनेकी इच्छा करते हुए वज्जनाभि मुनिराजने जुधा, तृष्णा, शीत, उष्या, दंश मशक, नाम्न्य, अरित, स्त्री, चर्या, शय्या, निषद्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, अदर्शन, रोग, तृणस्पर्श, प्रज्ञा, अज्ञान, मल और सत्कारपुरस्कार ये बाईस परिषद्द सहन किये थे।। १००-१०२।। बुद्धिमान्, मद्रहित श्रौर विद्वानोंमें श्रेष्ठ वज्रनाभि मुनि ने उत्तम न्नमा, मार्दव, त्राजिव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, त्राकिञ्चन्य और ब्रह्मचर्य ये दश धर्म धारण किये थे। वास्तवमें ये ऊपर कहे हुए दश धर्म गणधरोंको श्रत्यन्त इष्ट है ॥ १०३-१०४॥ इनके सिवाय वे प्रति समय बारह श्रनुप्रेचात्रोंका चिन्तवन करते रहते थे जैसे कि संसारके सुख, श्राय, बल श्रीर सम्पदाएँ सभी श्रनित्य हैं। तथा मृत्य, बुढ़ापा श्रीर जन्मका भय उपस्थित होनेपर मनुष्योंको कुछ भी शरण नहीं है; द्रव्य, त्तेत्र, काल, भव श्रौर भावरूप विचित्र परिवर्तनोंके कारण यह संसार अत्यन्त दुःलरूप है। ज्ञानदर्शन स्वरूपको प्राप्त होनेवाला आत्मा सदा श्रकेला रहता है। शरीर, धन, भाई श्रीर स्त्री वगैरहसे यह श्रात्मा सदा पृथक् रहता है। इस शरीरके नव द्वारोंसे सदा मल भरता रहता है इसलिये यह अपवित्र है। इस जीवके पुण्य पापरूप कर्मीका श्रास्तव होता रहता है। गुप्ति समिति श्रादि कारणोंसे उन कर्मीका संवर होता है। तपसे निर्जरा होती है। यह लोक चौदह राज्यमाण ऊँचा है। संसाररूपी समुद्रमें रत्नत्रयकी

१ निर्गत्य । २ मनोबलम् । ३ बहुनिशाः । ४ निष्कम्पबुद्धिः । ५ मशकम् । ६ नग्नत्वम् । ७ स्त्रीसम्बन्धि । ८ शयनम् । ६ इच्छन् । १० दशप्रकारः 'प्रकारवाची तयप्' । दशतयायं द०, म०, ल० । १२ श्रन्वचिन्तयत् । १३ मलस्राविष्ः ।

धर्मस्वाख्याततां चेति 'तस्वानुध्यानभावनाः । लेरयाविशुद्धिमधिकां द्रधानः शुभभावनः ॥१०९॥ द्वितीयवारमारुद्ध श्रेणीमुपशमादिकाम् । 'पृथक्त्वध्यानमापूर्ध 'समाधि परमं श्रितः ॥११०॥ उपशान्तगुणस्थाने कृतप्राणविसर्जनः । सर्वार्धसिद्धिमासाद्य संप्रापत् सोऽद्दमिन्द्रताम् ॥१११॥ द्विष्यद्वयोजनैलोंकप्रान्तमप्राप्य यस्थितम् । सर्वार्थसिद्धिमासाद्य विमानं तद्वुत्तरम् ॥१११॥ जम्बृद्धीपसमायामविस्तारपरिमयब्रुक्म् । त्रिष्टिपटल्प्रान्ते चृद्वास्तिव स्थितम् ॥११३॥ यत्रोत्पष्वतामर्थाः सर्वे सिद्ध्यन्ययस्ततः । इति सर्वार्थसिद्ध्याक्यां यद्विभक्त्यंथंयोगिनाम्' ॥११४॥ यत्रोत्पष्वतामर्थाः सर्वे सिद्ध्यन्ययस्ततः । इति सर्वार्थसिद्ध्याक्यां यद्विभक्त्यंथंयोगिनाम्' ॥११४॥ महाधिष्ठानमुत्तुङ्गिशल्रोह्णासिकेतनैः । समाद्ध्यद्वाभाति यन्युनीन् सुत्वदिस्त्यां ॥११५॥ इन्द्रनीलमर्यां यत्र अवं पुष्पोपहारिणीम् । दृष्ट्वा तारिकतं व्योम स्मरन्ति त्रिद्वीकसः ॥११६॥ 'शुसत् प्रतिविभ्वानि धारयन्त्यश्रकासति । सिर्यक्व इवापूर्वं स्वर्गं यन्मणिभित्तयः ॥११७॥ किरणैर्यत्र रत्नानां तमोधृतं विद्रतः । पदं न कुरते सत्यं निर्मला मिलनैः सह ॥११८॥ रत्नाग्राभिर्जटिलितैः यत्र शक्तशरासनम् । पर्यन्ते लक्ष्यते दीप्तसालस्रीलां विद्यव्यतः ॥११९॥ मान्ति पुष्पस्त्रो यत्र लक्ष्यानाः सुगन्धयः । सौमनस्यमिवेन्द्राणां सूच्यन्तोऽतिकोमलाः ॥१२०॥ सुक्तामयानि दामानि यत्राभान्ति निरन्तरम् । विस्पष्टद्शनांग्रुनि 'इसितानीव तिष्कृयः ॥१२१॥

प्राप्ति होना अत्यन्त दुर्लभ है और द्यारूपी धर्मसे ही जीवोंका कल्याए हो सकता है। इस प्रकार तत्त्वोंका चिन्तन करते हुए उन्होंने बारह भावनाश्चोंको भाया। उस समय शुभ भावोंको धारण करनेवाले वे मनिराज लेश्यात्रोंकी अतिशय विशक्तिको धारण कर रहे थे ॥ १०४-१०९ ॥ वे द्वितीय बार उपशम अर्णापर आरूढ़ हुए श्रीर पृथक्त्विवतर्क नामक शुक्लध्यानको पूर्ण कर उत्कृष्ट समाधिको प्राप्त हुए ।। ११० ।। अन्तमें उपशान्तमोह नामक ग्यारहवें गुणस्थानमें प्राण छोड़कर सर्वीर्थसिद्धि पहुँचे श्रीर वहाँ श्रहमिन्द्र पदको प्राप्त हुए ॥ १११ ॥ यह सर्वार्थसिद्धि नामका विमान लोकके अन्त भागसे बारह योजन नीचा है। सबसे श्रेष्ठ है श्रौर सबसे उत्कृष्ट है।। ११२।। इसकी लम्बाई, चौड़ाई श्रोर गोलाई जम्बूद्वीपके बराबर है। यह स्वर्गके तिरसठ पटलोंके अन्तमें चूढार्माण रत्नके समान स्थित है।। ११३॥ चूंकि उस विमानमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंके सब मनोरथ अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं इसिलये वह सर्वार्थसिद्धि इस सार्थक नामको धारण करता है।। ११४।। वह विमान बहुत ही ऊँचा है तथा फहराती हुई पताकान्त्रोसे शोभायमान है इसलिये ऐसा जान पड़ता है मानो सुख देनेकी इच्छासे सुनियोंको बुला ही रहा हो।। ११४ ॥ जिसपर अनेक फूल बिखरे हुए हैं ऐसी वहाँकी नीलमणिकी बनी हुई भूमिको देखकर देवता लोगोंको तारात्र्योंसे व्याप्त आकाशका स्मरण हो आता है।। ११६॥ देवोके प्रति-बिम्बको धारण करनेवाली वहाँकी रत्नमयी दीवालें ऐसी जान पड़ती है मानो किसी नये स्वर्गकी सृष्टि ही करना चाहती हों।। ११७।। वहाँपर रत्नोंकी किरणोंने अन्धकारको दूर भगा दिया है। सो ठीक ही है, वास्तवमें निर्मल पदार्थ मिलन पदार्थों के साथ संगति नहीं करते हैं ॥ ११८॥ उस विमानके चारों त्रोर रत्नोंकी किरणोंसे जो इन्द्रधनुष बन रहा है उससे ऐसा मालूम होता है मानो चारों त्रोर चमकीला कोट ही बनाया गया हो ॥ ११९॥ वहाँपर लटकती हुई सगंधित और सकोमल फुलोंकी मालाए ऐसी सुशोभित होती हैं मानो वहांके इन्द्रोंके सौमनस्य (फूलोंके बने हुए, उत्तम मन)को ही सूचित कर रही हों॥ १२०॥ उस विमानमें निरन्तर रूपसे लगी हुई मोतियोंकी मालाएँ ऐसी जान पढ़ती हैं मानो दाँतोंकी स्पष्ट किर्णोंसे शोभाय-

१तत्त्वानुस्मृतिरूपभावनाः । २ प्रथमशुक्तध्यानं सम्पूर्णीकृत्य । ३ समाधानम् । ४ परिधिः । ५ स्र्रथंयुक्ताम् । ६ दातुमिच्छ्या । ७ देवानाम् । ८ स्रष्ट्मिच्छवः । ६ हसनानि ।

इत्यक्तिमनिरशेषकराद्धर्षं रक्षणिक्षते । तत्रोपपादशयने 'पर्याप्ति स ख्याद् ययौ ॥१२२॥ दोषधातुमलस्पर्शविज्ञतं चारलक्षयम् । क्यादाविरभूदस्य रूपमापूर्णयोवनम् ॥१२३॥ अम्लानशोभमस्त्राभाद् वपुरस्याजसुन्दरम् । दशोरुस्तवमातन्वदस्ततेनेव निर्मितम् ॥१२४॥ शुभाः सुरान्ध्रयः स्निरधा लेके ये केचनायावः । तैरस्य देहनिर्मायाम् अभूत् पुण्यानुभावतः ॥१२५॥ पर्याप्यनन्तरं सोऽभात् स्वदेहज्योत्स्नया वृतः । शय्योत्सक्ते नभोरक्ते शशीवालण्डमण्डलः ॥१२६॥ 'दिव्यहंसः स तत्तरूपम् आवसन् कृत्यमावसौ । गक्तासैकतमाश्चिष्यन्नित्व हंसयुनैककः ॥१२७॥ सिंहासनमधान्यर्णम् चलक्कृतंन्त्यभादसौ । परार्थ्यं निषयोत्सङ्गम् आश्चयन्तिव मानुमान् ॥१२८॥ स्वपुण्याम्ब्रभिरेवायम् अभ्ययेचि न केवलम् । अब्ब्रक्के च शारीरैः गुणैरिव विभूषणैः ॥१२९॥ सोऽधिवचःस्यलं दश्चे खज्ञमेव न केवलम् । सहजां दिव्यलक्ष्मिश्च यावदायुरविष्तुताम् ॥१३०॥ अस्नातिसदीक्षाकः सहजाम्बरभूवयः । सोऽधुतद् 'सुसदां मूर्ष्म सुलोकैकशिलामयाः ॥१३१॥ '°श्चिक्सटकनिर्मासिनर्मलोदारविष्ठहः । स वभौ प्रज्यलन्मौलः पुष्यरशिरवोच्छलः ॥१३२॥

मान वहाँकी लक्ष्मीका हास्य ही हो ॥ १२१ ॥ इस प्रकार श्रकुत्रिम श्रीर श्रेष्ठ रचनासे शोभायमान रहनेवाले उस विमानमें उपपाद शय्यापर वह देव च्रागुभरमें पूर्ण शरीरको प्राप्त हो गया ॥१२२॥ दोष, धातु श्रौर मलके स्पर्शसे रहित, सुन्दर लच्चणोंसे युक्त तथा पूर्ण यौवन श्रवस्थाको प्राप्त हुन्ना उसका शरीर चलाभरमें ही प्रकट हो गया था ॥ १२३ ॥ जिसकी शोभा कभी म्लान नहीं होती, जो स्वभावसे ही सुन्दर है श्रीर जो नेत्रोंको श्रानन्द देनेवाला है ऐसा उसका शरीर ऐसा सुशोभित होता था मानो श्रमृतके द्वारा ही बनाया गया हो ॥ १२४ ॥ इस संसारमें जो श्रम सुर्गान्धत श्रौर चिकने परमासु थे, पुण्योदयके कारस उन्हीं परमासुश्रोंसे उसके शरीरकी रचना हुई थी ॥१२४॥ पर्याप्ति पूर्ण होनेके बाद उपपाद शय्यापर ऋपने ही शरीरकी कान्तिरूपी चाँदनीसे घरा हुआ वह अहमिन्द्र ऐसा सुशोभित होता था जैसा कि आकाशमें चाँदनीसे घरा हुन्ना पूर्ण चन्द्रमा सुशोभित होता है।। १२६॥ उस उपपाद शय्यापर बैठा हुन्ना वह दिव्यहंस ( श्रहमिन्द्र ) चरणभर तक ऐसा शोभायमान होता रहा जैसा कि गंगा नदीके बालूके टीलेपर अकेला बैठा हमा तरुए हंस शोभायमान होता है ॥ १२७॥ उत्पन्न होनेके बाद वह ऋहमिन्द्र निकटवर्ती सिंहासनपर त्रारूढ़ हुन्ना था। उस समय वह ऐसा शोभायमान होता था जैसा कि श्रात्यन्त श्रेष्ठ निषध पर्वतके मध्यपर श्राश्रित हुश्रा सूर्य शोभायमान होता है ॥ १२८ ॥ वह श्रहमिन्द्र श्रपने पुण्यरूपी जलके द्वारा केवल श्रीभिषक्त ही नहीं हुआ था किन्तु शारीरिक गुर्खोंके समान श्रनेक श्रतंकारोंके द्वारा श्रतंकृत भी हुआ था ॥ १२९ ॥ उसने अपने वत्तः स्थलपर केवल फुलोंकी माला ही धारण नहीं की थी किन्तु जीवनपर्यन्त नष्ट नहीं होनेवाली, साथ साथ उत्पन्न हुई स्वर्गकी लद्दमी भी धारण की थी ॥ १३० ॥ स्नान श्रौर विलेपनके बिना ही जिसका शरीर सदा देदीप्यमान रहता है श्रीर जो स्वयं साथ साथ उत्पन्न हुए वस्न तथा श्वाभुष्णोंसे शोभायमान है ऐसा वह श्रहमिन्द्र देवोंके मस्तकपर (श्रवभागमें) ऐसा सुशोभित होता था मानो स्वर्गलोकका एक शिखामिए। ही हो अथवा सूर्य ही हो क्योंकि शिखामिए। इपथवा सूर्य भी स्नान ऋौर विलेपनके बिना ही देदीप्यमान रहता है श्रीर स्वभावसे ही अपनी प्रभा द्वारा आकाशको भूषित करता रहता है ॥ १३१ ॥

जिसका निर्मल और उत्कृष्ट शरीर शुद्ध स्फटिकके समान अत्यन्त शोभायमान था तथा जिसके मस्तकपर देदीप्यमान मुकुट शोभायमान हो रहा था ऐसा वह ऋहमिन्द्र, जिसकी शिखा

१ स पर्याप्ति च – ब॰, द॰, स॰, म॰। २ श्रुनुपाधिमञ्जुलम्। ३ चिक्काणाः। ४ देवश्रेष्ठः। ५ समीपस्थम्। ६ परार्धनिषधो – श्रु॰, प॰, द॰, स॰, ल॰। ७ सौकुमार्यदिभिः। ८ श्रुबः। ६ देवानामग्रे। १॰ श्रुबः।

'तिरीटाइन्दकेयुरकुण्डलाविपरिष्कृतः' । सावी सदंशुकः श्रीमान् सोऽधात करुपहुमश्रियम् ।।१३३॥ श्रीणमादिगुणैः रलाध्यां दयहैकिथिकी तनुम् । स्वक्षेत्रे विज्ञहारासौ जिनेन्द्राचाः समर्च्ययम् ॥१३३॥ सङ्गरपमात्रनिष्कृ तोः दिव्यगैनधास्तादिभिः । युख्यानुवन्धिनी पृजां स जैनी विधिवद् व्यधात् ॥१३५॥ तत्रस्थ एव चाशेषसुवनोद्दरवर्तिनीः । श्रानचांचौ जिनेन्द्राणां सोऽप्रणीः 'पुण्यकमैणाम् ॥१३६॥ जिनाचांस्तितवादेषु वाग्वृत्तिं तद्गुणस्मृतौ । स्वं मनस्तन्नतौ कायं पुण्यधीः सन्न्ययोजयत् ॥१३६॥ धर्मगोष्ठीध्वनाहृतमिलितैः स्वसमृद्धिभिः । संभापणादरोऽस्यासीद् श्रहमिन्द्रैः 'शुभंवुभिः ॥१३६॥ धर्मगोष्ठीध्वनाहृतमिलितैः स्वसमृद्धिभिः । संभापणादरोऽस्यासीद् श्रहमिन्द्रैः 'शुभंवुभिः ॥१३६॥ चालयन्ति दिग्मत्तीः स्मितांशुसलिलप्लवैः । सहाहमिन्द्रैरुन्द्रश्रीः स चक्रे धर्मसंकथाम् ॥१३९॥ स्वावासोपान्तिकोणानसरःपुलिनभूमिषु । दिव्यहंसश्रियं रेमे विहरन् स यदच्छ्या ॥१४०॥ परक्षेत्रविहारस्तु नाहमिन्द्रेषु विद्यते । शुक्वललेश्यानुभावेन 'स्वभौगैर्धतिमापुषाम्' ॥१४९॥ सदस्याने या च सम्प्रीतिः निरपायसुक्षोद्ये । न सान्यत्र ततोऽन्येपां [नैषां] रिरंसा परमुक्तिषु ॥१४२॥ श्रहमिन्द्रोऽस्म नेन्द्रोऽन्यो'क्मत्रोऽन्यो'क्मतोश्चात्तार्थःक्रथाः । श्रहमिन्द्राख्यस्य स्थाति गतास्ते हि सुरोत्तमाः ॥ नास्या परनिन्दा वा नारमश्लाघा न मत्सरः । केवलं सुखसाद्भता दीव्यन्ते ते प्रमोदनः ॥१४४॥

ऊँची उठी हुई है ऐसी पुण्यकी राशिके समान सुशोभित होता था ॥ १३२ ॥ वह ऋहमिन्द्र, मुकुट, अनंत, बाज्रबंद श्रीर बुण्डल आदि आभूषणोंसे सुशोभित था, सुन्दर मालाए धारण कर रहा था, उत्तम उत्तम वस्त्रोंसे युक्त था श्रीर स्वयं शोभासे सम्पन्न था इसलिये श्रानेक श्राभूषण, माला श्रीर वस्त्र श्रादिको धारण करनेवाले किसी कल्पवृत्तके समान जान पड़ता था॥ १३३॥ श्रिणिमा, महिमा त्रादि गुणोंसे प्रशंसनीय वैक्रियिक शरीरको धारण करनेवाला वह श्रहमिन्द्र जिनेन्द्रदेवकी श्रकृत्रिम प्रतिमाश्रोंकी पूजा करता हुआ श्रपने ही चेत्रमें विहार करता था ॥ १३४ ॥ त्र्यौर इच्छामात्रसे प्राप्त हुए मनोहर गन्ध त्राच्त श्रादिके द्वारा विधिपूर्वक पुण्यका बंध करनेवाली श्री जिनदेवकी पूजा करता था ॥ १३४ ॥ वह मिन्द्र पुण्यात्मा जीवोंमें सबसे प्रधान था इसिलये उसी सर्वार्थसिद्धि विमानमें स्थित रहकर ही समस्त लोकके मध्यमें वर्तमान जिनप्रतिमाश्रोंकी पूजा करता था ॥ १३६ ॥ उस पुण्यात्मा श्रहमिन्द्रने अपने बचनोंकी प्रवृत्ति जिनप्रतिमाश्रोके स्तवन करनेम लगाई थी. अपना मन उनके गुण चिन्तवन करनेमे लगाया था श्रौर श्रपना शरीर उन्हें नमस्कार करनेमें लगाया था ॥ १३७ ॥ धर्मगोष्टियोंमे बिना बुलाये सिम्मिलित होनेवाले, अपने ही समान ऋद्धियोंको धारण करनेवाले और शुभ भावोंसे युक्त अन्य अहमिन्द्रोंके साथ संभाषण करनेमें उसे बढ़ा आदर होता था ॥ १३८ ॥ अतिशय शोभाका धारक वह अहमिन्द्र कभी तो अपने मन्दहास्यके किर्ण रूपी जलके पूरोंसे दिशारूपी दीवालोंका प्रचालन करता हुआ श्रहमिन्द्रोंके साथ तत्त्वचर्चा करता था श्रीर कभी अपने निवासस्थानके समीपवर्ती उपवनके सरोवरके किनारेकी भूमिमें राजहंस पत्तीके समान अपने इच्छानुसार विहार करता हुआ चिरकाल तक क्रीड़ा करता था ॥ १३९-१४० ॥ श्रहमिन्द्रोका परत्तेत्रमें विहार नहीं होता क्योंकि शुक्ललेश्याके प्रभावसे श्रपने ही भोगों द्वारा संतोषको प्राप्त होनेवाले श्रहमिन्द्रोंको श्रपने निरुपद्रव सुखमय स्थानमें जो उत्तम प्रीति होती है वह उन्हें अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त होती। यही कारण है कि उनकी परचेत्रमें कीड़ा करनेको इच्छा नहीं होती है ॥ १४१-१४२ ॥ 'मै ही इन्द्र हूं, मेरे सिवाय श्रन्य कोई इन्द्र नहीं हैं इस प्रकार वे श्रपनी निरन्तर प्रशंसा करते रहते हैं श्रीर इसलिये वे उत्तमदेव ऋहिमन्द्र नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त होते हैं।। १४३॥ उन ऋहिमन्द्रके न तो परस्परमें

१ किरीटा - ग्रा॰ । २ भूषितः । ३ निष्यन्तैः । ४ शुभकर्मवताम् । ५ शुभावहैः । 'शुभेन्छुभिः' 'स' पुस्तके टिप्पणे पाठान्तरम् । शुभेपुभिः म॰, ल॰ । ६ स्वत्तेत्रैः । ७ सन्तोष गतवताम् । -मीयुषाम् ग्रा॰, प॰, स॰, द॰ । ८ रमणेच्छा । ६ परत्तेत्रेषु । १० मत् । ११ स्वीकृतश्लाघाः ।

स एष परमानन्दं स्वसाङ्ग्तं समुद्रहन् । त्रयस्त्रित्रारपयोराशिप्रमितायुर्महायुतिः ॥१४५॥ समेन चतुरस्नेय संस्थानेनाविसुन्दरम् । हस्तमात्रोष्ट्रितं देहं हंसामं धवलं दधत् ॥१४६॥ सहजांशुकदिब्यसम्विपास्तरस्कृतस् । सौन्दर्यस्येव सन्दोहं दधानो रुचिरं वयुः ॥१४७॥ 'प्रशान्तत्रस्त्रितं स्वयं स्थाने रुचिरं वयुः ॥१४७॥ 'प्रशान्तत्रस्त्रितं स्थानेन्त्रयः । स्वदेहप्रसरज्योग्स्नाचीराज्यौ मग्नत्रग्रदः ॥१४८॥ स्पुरदाभरयोगोतिताखिलदिक मुखः । तेजोराशिरिवैक्ष्यम् उपनीतोऽतिभास्वरः ॥१४९॥ विशुद्धत्रेरयः शुद्धद्भदेहदोधितिदिग्धदिक् । 'सौधेनेव रसेनाप्तनिर्मायः सुख'निकृतः ॥१५९॥ विशुद्धत्रेरयः शुद्धद्भदेहदोधितिदिग्धदिक् । 'सौधेनेव रसेनाप्तनिर्मायः सुख'निकृतः ॥१५९॥ सुधाशिनां सुनासीरप्रमुखायामगोचरम् । संग्राप्तः परमानन्दप्रदं पदमनुत्तरम् ॥१५९॥ त्रिसहस्नाधिक त्रित्रशस्त्रस्त्राव्यत्रस्त्रमे । मानसं दिव्यमाहारं स्वसारकुर्वन् धितं दधौ ॥१५२॥ मासैः घोडशिमः पञ्चदशिश्च दिनैर्मतैः । प्राप्तोष्ट्रामस्यितस्त्रत्र सोऽहमिन्द्रोऽवसत् सुखम् ॥१५३॥ त्रोकनाहीगतं योग्यं मूर्णद्भस्य सपर्ययम् । स्वावधिज्ञानदीपेन द्योतयन् सोऽद्यतत्तराम् ॥१५४॥ तत्ममत्रां विक्रयां कर्तुं मृ श्रस्य सामर्थ्यमस्यदः । वीतरागस्त तन्नैवं कुरुते निष्प्रयोजनः ॥१५५॥ निष्प्रयोजनः मुखं तस्य नेत्रे नीत्रोरपत्रोप्यः ॥ कपोलाविन्दुं सच्छायौ 'विम्वकान्तिथरोऽध्यरः ॥१५६॥

श्रमुया है, न परनिन्दा है, न श्रात्मप्रशंसा है श्रीर न ईर्ष्या ही है। वे केवल सुखमय होकर हर्षयुक्त होते हुए निरन्तर क्रीड़ा करते रहते हैं ॥ १४४ ॥ वह वज्रनाभिका जीव श्रहमिन्द्र श्रपने श्रारमाके श्रधीन उत्पन्न हुए उत्कृष्ट सुखको धारण करता था, तैंतीस सागर प्रमाण उसकी त्रायु थी त्रौर स्वयं त्र्रतिशय देदीप्यमान था॥ १४४॥ वह समचतुरस्र संस्थानसे अत्यन्त सुन्दर, एक हाथ ऊंचे श्रीर हंसके समान खेत शरीरको धारण करता था॥ १४६॥ वह साथ साथ उत्पन्न हुए दिव्य वस्न, दिव्य माला श्रीर दिव्य श्राभूषणोंसे विभूषित जिस मैनोहर शरीरको धारण करता था वह ऐसा जान पड़ता था मानो सौन्दर्यका समृह ही हो ॥ १४७ ॥ उस ब्रहमिन्द्रकी वेषभूषा तथा विलास चेष्टाएँ श्रात्यन्त प्रशान्त थीं, ललित (मनोहर) थीं, उदात्त ( उत्कृष्ट ) थीं और धीर थीं । इसके सिवाय वह स्वयं श्रपने शरीरकी फैलती हुई प्रभारूपी चीरसागरमें सदा निमम्न रहता था ॥ १४८ ॥ जिसने अपने चमकते हुए आभूषणोके प्रकाशसे दशों दिशाश्रोंको प्रकाशित कर दिया था ऐसा वह श्रहमिन्द्र ऐसा जान पड़ता था मानो एक-रूपताको प्राप्त हुन्ना श्रतिशय प्रकाशमान तेजका समृह ही हो ॥ १४६ ॥ वह विशुद्ध लेश्याका धारक था श्रीर श्रपने शरीरकी शुद्ध तथा प्रकाशमान किरगोंसे दशों दिशाश्रोंको लिप्त करता था. इसिलये सदा सुखी रहनेवाला वह श्रहमिन्द्र ऐसा मालूम होता था मानो श्रमृतरसके द्वारा ही बनाया गया हो।। १४० ।। इस प्रकार वह श्राहमिन्द्र ऐसे उत्क्रष्ट पदको प्राप्त हुआ जो इन्द्रादि देवोंके भी अगोचर है, परमानन्द देनेवाला है और सबसे श्रेष्ठ है।। १४१।। वह श्रहमिन्द्र तैंतीस हजार वर्ष व्यतीत होने पर मानसिक दिव्य श्राहार प्रहण करता हुआ धैर्य धारण करता था।। १४२ ॥ श्रौर सोलह महीने पन्द्रह दिन व्यतीत होने पर श्वासोछास प्रइण करता था। इस प्रकार वह श्रहमिन्द्र वहां (सर्वार्थसिद्धिमें) सुखपूर्वक निवास करता था ॥ १५३ ॥ ऋपने श्रवधिज्ञानरूपी दीपकके द्वारा त्रसनाडीमें रहनेवाले जानने योग्य मूर्तिक द्रव्योंको उनकी पर्यायों सहित प्रकाशित करता हुआ वह अहिमन्द्र अतिशय शोभायमान होता था॥ १४४ ॥ उस ऋहमिन्द्रके अपने अवधिज्ञानके त्रेत्र बराबर विक्रिया करनेकी भी सामर्थ्य थी, परन्तु वह रागरहित होनेके कारण बिना प्रयोजन कभी विक्रिया नहीं करता था॥ १४४॥ उसका मुख कमलके समान था, नेत्र नील कमलके समान थे, गाल चन्द्रमाके तुल्य थे श्रीर

१ प्रशान्तललितोदात्तचीरा इति चत्वारो नैपथ्यमेदाः । २ एकस्वरूपमिति यावत् । एकधा शब्दस्य भावः । ३ ऋमृतसम्बन्धिनेत्यर्थः । ४ सुखसन्तसः । ५ त्रिसहस्रादिकं त्रिंशत् म०, ल० । ६ –नैर्गतैः ब०, द०, स० । ७ स्वावधिद्धेत्रमात्राम् । ८ सदृशौ । ६ बिम्बिकापक्वफलकान्तिघरः ।

इत्यदि वर्णनातीतं वपुरस्यातिभास्वरम् । कामनीयकसर्वस्वम् एकीभूताभिवाख्यत् । १९५०।।

प्राहारकशरीरं यत् निरलङ्कारभास्वरम् । योगिनामृद्धिजं तेन सदगस्याचका'द् वपुः ॥१५८॥

एकान्तशान्तरूपं यत् सुखमासँनिरूपितम् । तदैकध्यमिवापन्नम् अभूत्तस्मिन् सुरोत्तमे ॥१५८॥

तेऽप्यष्टौ आतरस्तस्य धनदेवोऽप्यनक्पधीः । जातास्तत्सदशा एव देवाः पुण्यानुभावतः ॥१६०॥

इति तत्राहिमिन्द्रास्ते सुखं मोचसुखोपमम् । भुञ्जाना निष्प्रवीचाराः चिरमासन् प्रमोदिनः ॥१६१॥

प्रवीक्तसप्रवीचारसुखानन्तगुणात्मकम् । सुखमन्याहतं तेषां शुभकमोदयोज्ञवम् ॥१६२॥

संसारे खीसमासङ्गाद् अङ्गिनां सुखसङ्गमः । तदभावे कुतस्तेषां सुखमित्यत्र "चर्च्यते ॥१६३॥

पंनिद्वन्द्वन्तितामाक्षाः शमुशन्तिह देहिनाम् । तत्कृतस्यं सरागाणां इन्द्रोपहतचेतसाम् ॥१६४॥

स्रोभोगो न सुखं चेतःसंमोहाद् गात्रसादनात् । तृष्यानुबन्धात् संतापरूपत्वाच्च यथा ज्वरः ॥१६५॥

मदनज्वरसंतसः तत्प्रतीकारवाञ्क्रया । स्रीरूपं सेवते श्रान्तः यथा कृद्विष भेषजम् ॥१६६॥

मनोज्ञविषयासेवा तृष्यायै न वितृसये । तृष्याचिषा च संतप्तः कथं नाम सुखी जनः ॥१६॥।

श्रधर बिम्बफलकी कान्तिको धारण करता था ॥ १४६ ॥ श्रभी तक जितना वर्णन किया है उससे भी अधिक सुन्दर और अतिशय चमकीला उसका शरीर ऐसा शोभायमान होता था मानी एक जगह इकट्टा किया गया सौन्दर्यका सर्वस्व (सार) ही हो ॥ १४७ ॥ छठवें गुण-स्थानवर्ती मुनियोंके आहारक ऋदिसे उत्पन्न होनेवाला और आभष्योंके विना ही देदीप्यमान रहनेवाला जो आहारक शरीर होता है ठीक उसके समान ही उस अहिमन्द्रका शरीर देदीप्य-मान हो रहा था विशेषता इतनी ही थी कि वह आभूषणोंसे प्रकाशमान था ] ॥ १४८॥ जिनेन्द्रदेवने जिस एकान्त श्रीर शान्त रूप सुखका निरूपेण किया है मालूम पड़ता है वह सभी सुख उस श्रहमिन्द्रमें जाकर इकट्टा हुआ था॥ १४९ ॥ वस्त्रनाभिके वे विजय, वैजयन्त, श्रपराजित, बाहु, सुबाहु, पीठ श्रीर महापीठ नामके श्राठों भाई तथा विशाल बुद्धिका धारक धनदेव ये नौ जीव भी अपने पुरुषके प्रभावसे उसी सर्वार्थसिद्धिमें वज्रनाभिके समान ही श्रहमिन्द्र हुए ॥ १६० ॥ इस प्रकार उस सर्वार्थसिद्धिमें वे श्रहमिन्द्र मोज्ञतुल्य सुखका श्रत्भव करते हुए प्रवीचार ( मैथुन ) के बिना ही चिरकाल तक सुखी रहते थे।। १६१।। उन ऋह-मिन्द्रोंके शुभ कर्मके उदयसे जो निर्वाध सुख प्राप्त होता है वह पहले कहे हुए प्रवीचारसिहत सुखसे श्रनन्त गुण होता है।। १६२।। जब कि संसारमें स्त्रीसमागमसे ही जीवोंको सुखकी प्राप्ति होती है तब उन श्रहमिन्द्रोंके स्त्री-समागम न होने पर सुख कैसे हो सकता है ? यदि इस प्रकार कोई प्रश्न करे तो उसके समाधानके लिये इस प्रकार विचार किया जाता है ॥ १६३ ॥ चुँकि इस संसारमें जिनेन्द्रदेवने आकुलता-रहित वृत्तिको ही सुख कहा है, इसलिये वह सुख उन सरागी जीवोंके कैसे हो सकता है जिनके कि चित्त अनेक प्रकारकी आकुलताओंसे व्याकुल हो रहे है।। १६४।। जिस प्रकार चित्तमें मोह उत्पन्न करनेसे, शरीरमें शिथिलता लानेसे, तृष्णा (प्यास ) बढ़ानेसे श्रीर संताप रूप होनेसे ज्वर सुख रूप नहीं होता उसी प्रकार चित्तमें मोह, शरीरमें शिथिलता, लालसा त्रीर सन्ताप बढ़ानेका कारण होनेसे स्त्री-संभोग भी सुख रूप नहीं हो सकता ।। १६४ ।। जिस प्रकार कोई रोगी पुरुष कड़ वी श्रीपिधका भी सेवन करता है उसी प्रकार काम ज्वरसे संतम हुआ यह प्राणी भी उसे दूर करनेकी इच्छासे स्नीरूप श्रीषधका सेवन करता है।। १६६ ।। जब कि मनोहर विषयोंका सेवन केवल तृष्णांके लिये हैं न कि सन्तोषके लिये भी, तब तृष्णारूपी ज्वालासे संतप्त हुआ यह जीव सुखी कैसे हो सकता है ? ॥ १६७ ॥

१ बभौ । २ प्राप्तम् । ३ संयोगात् । ४ विचार्यते । ५ निष्परिग्रहदृत्तित्वम् । ६ शरीखलेशात् । ७ –तेऽभ्यातां प० ।तेऽत्यातां ग्र०, द०, स०, म०, ल० । रोगी ।

'रुजां यन्मोपघाताय तदौषधमनौषधम् । यन्मो दन्याविनाशाय नाञ्जसा तज्जलं जलम् ॥१६८॥
न विहन्त्यापदं यच्च नार्थतस्तद्धनं धनम् । तथा तृष्णाच्छिदे यन्न न तिष्ठपयजं सुलम् ॥१६९॥
रुजामेष प्रतीकारो यस्क्रोसम्भोगजं सुलम् । निर्धाधः स्वास्थ्यमापन्नः कुरुते किन्नु भेषजम् ॥१७०॥
परं स्वास्थ्यं सुलं नैतद् विषयेष्वनुरागिणाम् । ते हि पूर्वं 'तदात्वे च पर्यन्ते च विदाहिनः ॥१७१॥
पमनोनिष्कृ तिमेवेह सुलं 'वाष्छन्ति कोविदाः । तस्कृतो विषयान्धानां 'निर्ध्यमायस्तचेतसाम् ॥१७२॥
विषयानुभवे सौक्यं यस्पराधीनमङ्गिनाम् । सात्राधं सान्तरं वन्धकारणं दुःखमेव तत् ॥१७३॥
प्रभापातमात्ररसिका विषया विषदारुणाः । तदुद्भवं सुलं नृणां कर्ण्डक्रव्ह्यनोपमम् ॥१७४॥
दग्धवर्णे यथा सान्द्रचन्दनद्वचर्चनम् । किञ्चदाश्वासजननं तथा विषयजं सुलम् ॥१७५॥
दृष्टवर्णे यथा चार-राक्षपाताशुपक्रमः । प्रतीकारो रुजां जन्तोः तथा विषयसेवनम् ॥१७६॥

जिस प्रकार, जो श्रीषधि रोग दूर नहीं कर सके वह श्रीषधि नहीं है, जो जल प्यास दूर नहीं कर सके वह जल नहीं है और जो धन आपत्तिको नष्ट नहीं कर सके वह धन नहीं है इसी प्रकार जो विषयज सुख तृष्णा नष्ट नहीं कर सके वह विषयज (विषयोंसे उत्पन्न हुन्ना) सुख नहीं है।। १६५-१६६।। स्त्री-संभोगसे उत्पन्न हुआ सुख केवल कामेच्छा रूपी रोगोंका प्रतिकार मात्र है- उन्हें दूर करनेका साधन है। क्या ऐसा मनुष्य भी श्रीषधि सेवन करता है जो रोगरहित है और स्वास्थ्यको प्राप्त है ? भावार्थ-जिस प्रकार रोगरहित स्वस्थ मनुष्य श्रीषधिका सेवन नहीं करता हुआ भी सुखी रहता है उसी प्रकार कामेच्छारहित संतोषी श्रहमिन्द्र स्त्री-संभोग न करता हुआ भी सुखी रहता है ॥ १७० ॥ विषयों अनुराग करनेवाले जीवोंको जो सुख प्राप्त होता है वह उनका स्वास्थ्य नहीं कहा जा सकता है-उसे उत्कृष्ट सुख नहीं कह सकते, क्योंकि वे विषय, सेवन करनेसे पहले, सेवन करते समय और श्रन्तमें केवल संताप ही देते हैं ।। १७१ ।। विद्वान् पुरुप उसी सुखको चाहते हैं जिसमें कि विषयोंसे मनकी निवृत्ति हो जाती है-चित्त संतुष्ट हो जाता है, परन्तु ऐसा सुख उन विषयान्ध पुरुषोंको कैसे प्राप्त हो सकता है जिनका चित्त सदा विषय प्राप्त करनेमें ही खेद-खिन्न बना रहता है।। १७२ ॥ विषयोंका अनुभव करनेपर प्राणियोंको जो सुख होता है वह परा-भीन है, बाधात्रोंसे सहित है, व्यवधान सहित है और कर्मबन्धनका कारण है, इसलिये वह सुख नहीं है किन्तु दुःख ही है।। १७३।। ये विषय विषके समान अत्यन्त भयंकर हैं जो कि सेवन करते समय ही अच्छे मालूम होते हैं। वास्तवमें उन विषयोंसे उत्पन्न हुआ मनुष्योंका सुख खाज खुजानेसे उत्पन्न हुए सुखके समान है अर्थात जिस प्रकार खाज खुजाते समय तो सुख होता है परन्तु बादमें दाह पैदा होनेसे उल्टा दु:ख होने लगता है उसी प्रकार इन विषयोंके सेवन करनेसे उस समय तो सुख होता है किन्तु बार्में तृष्णाको वृद्धि होनेसे दुःख होने लगता है।। १७४॥ जिस प्रकार जले हुए घावपर घिसे हुए गीले चन्दनका लेप कुछ थोड़ासा आराम उत्पन्न करता है उसी प्रकार विषय सेवन करनेसे उत्पन्न हुआ सुख उस समय कुछ थोड़ासा संतोष उत्पन्न करता है। भावार्थ-जब तक फोड़ेके भीतर विकार विद्यमान रहता है तब तक चन्दन आदिका लेप लगानेसे स्थायी आराम नहीं हो सकता इसी प्रकार जब तक मनमें विषयोंकी चाह विद्यमान रहती है तब तक विषय सेवन करनेसे स्थायी सुख नहीं हो सकता। स्थायी आराम और सुख तो तब प्राप्त, हो सकता है जब कि फोड़ेके भीतरसे विकार श्रीर मनके भीतरसे विषयों की चाह निकाल दी जावे। श्रहमिन्द्रों के मनसे विषयों की चाह निकल जाती है इसिलये वे सच्चे सुखी होते हैं ॥ १७५ ॥ जिस प्रकार विकारयुक्त घाव होनेपर छसे

१ रुजो- म॰, द॰, ल॰। २ जलपानेच्छाविनाशाय। ३ तत्काले। ४ मनस्तृप्तिम्। ५ कथयन्तीत्पर्थः। ६ श्रायासमितम्। ७ श्रानुभवमात्रम्।

चारयुक्त शस्त्रसे चीरने आदिका उपक्रम किया जाता है उसी प्रकार विषयोंकी चाहरूपी रोग उत्पन्न होनेपर उसे दूर करनेके लिये विपय सेवन किया जाता है श्रीर इस तरह जीवोंका यह विषयसेवन केवल रोगोंका प्रतिकार ही ठहरता है।। १७६।। यदि इस संसारमें प्रिय स्त्रियोंके स्तन, योनि आदि अंगके संसर्गसे ही जीवोंको सुख होता हो तो वह सुख पत्ती, हरिए आदि तिर्यक्रोंको भी होना चाहिये।। १७७॥ यदि स्त्रीसेवन करनेवाले जीवोंको सुख होता हो तो कार्तिकके महीनेमें जिसकी योनि अतिशय दुर्गन्धयुक्त फोड़ोंके समान हो रही है ऐसी कुत्तीको स्वच्छन्दतापूर्वक सेवन करता हुआ कुत्ता भी सुखी होना चाहिये ॥ १७८ ॥ जिस प्रकार नीमके वृत्तमें उत्पन्न हुन्ना कीड़ा उसके कडुवे रसकी पीता हुन्ना उसे मीठा जानता है उसी प्रकार संसाररूपी विष्ठामें उत्पन्न हुए ये मनुष्यरूपी कीड़े स्त्री-संभोगसे उत्पन्न हुए खेदको ही सुख मानते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं श्रीर उसीमें प्रीतिको प्राप्त होते हैं। भावार्थ-जिस प्रकार नीमका कीड़ा नीमके कड़वे रसको आनन्ददायी मानकर उसीमें तल्लीन रहता है त्राथवा जिस प्रकार विष्ठाका कीड़ा उसके दुर्गन्धयुक्त त्र्यपवित्र रसको उत्तम समभकर उसीमें रहता हुआ आनन्द मानता है उसी प्रकार यह संसारी जीव संभोगजनित दु:खको सुख मानकर उसीमें तल्लीन रहता है ।। १७९-१⊏० ।। विषयोंका सेवन करनेसे प्राणियोंको केवल प्रेम ही उत्पन्न होता है। यदि वह प्रेम ही सुख माना जावे तो विष्ठा श्रादि श्रपवित्र वस्तुश्रोंके खानेमें भी सुख मानना चाहिये क्योंकि विषयी मनुष्य जिस प्रकार प्रेमको पाकर अर्थात् प्रसन्नताके विषयोंका उपभोग करते हैं उसी प्रकार कुत्ता श्रीर शुकरोंका समृह भी तो प्रसन्नताके साथ विष्ठा त्रादि त्रपवित्र वस्तुएँ खाता है ॥ १८१-१८२ ॥ त्रथवा जिस प्रकार विष्ठाके कीड़ेको विष्ठाके रसका पान करना ही उत्कृष्ट सुख मालूम होता है उसी प्रकार विषयसेवनकी इच्छा करनेवाले जन्तुको भी निन्दा विषयोंका सेवन करना उत्कृष्ट सुख मालूम होता है ॥ १८३ ॥ जो पुरुष, स्त्री श्रादि विषयोंका उपभोग करता है उसका सारा शरीर काँपने लगता है, श्वास तीव्र हो जाती है श्रौर सारा शरीर पसीनेसे तर हो जाता है। यदि संसारमें ऐसा जीव भी सुखी माना जावे तो फिर दुखी कौन होगा ?।। १८४ ।। जिस प्रकार दांतोंसे हुड्डी चवाता हुआ कुत्ता अपनेको सुखी मानता है उसी प्रकार जिसकी आत्मा विषयोंसे मोहित हो रही है ऐसा मूर्ख प्राणी भी विषय सेवन करनेसे उलम हुए परिश्रम मात्रको ही सुख मानता है। भावार्थ-जिस प्रकार सूखी हड्डी चत्रानेसे कुत्तेको कुछ भी रसकी प्राप्ति नहीं होती वह व्यर्थ ही अपनेको सुखी मानता है उसी प्रकार विषयसेवन करनेसे प्राणीको कुछ भी यथार्थ सुखकी प्राप्ति नहीं होती, वह व्यर्थ ही ऋपनेको सुखी मान लेता है। प्राणियोंकी इस विपरीत मान्यताका कारण

१ कार्तिकमासे । र सुखबुद्ध्या । ३ श्रागतम् । ४ विड्भक्षणे । ५ प्राप्तुमिन्छोः । ६ सकम्पः ।

ततः स्वाभिविकं कर्म क्षयात्रध्यशमादि । यदाह्वादनमेतत् स्यात् सुखं नान्यव्यपाश्रयम् ॥९८६॥ परिवारिद्धिसामग्रया सुखं स्यात् करुपवासिनाम् । तद्भावेऽह्यमिनद्वाणां कुतस्यमिति चेत् सुखम् ॥१८७॥ परिवारिद्धिसत्तेव' किं सुखं किमु तद्वताम् । तत्सेवा सुखमिन्येवम् श्रत्र स्याद् द्वितयी गतिः ॥१८८॥ सान्तःपुरो धनद्वीद्वपरिवारो ज्वरी नृपः । सुखी स्याद्यदि सन्मात्राद् विषयात् सुखमीप्सितम् ॥१८८॥ तत्सेवासुखमित्यत्र दत्तमेवोत्तरं पुरा । तत्सेवी तीव्रमायस्तः कथं वा सुखभाग् भवेत् ॥१९०॥ परयैते विषयाः स्वप्नभोगामा विषवम्भकाः । 'श्रस्थायुकाः कुतस्तेभ्यः सुखमात्तिपयां नृत्याम् ॥१९१॥ विषयांनर्ज्जयन्नेव तावद्दुःसं महद् भवेत् । तद्वनाचिन्तने भूयो भवेदत्यन्तमार्त्तधाः ॥१९२॥ तद्वियोगे पुनर्दुःखम् श्रपारं परिवत्तते । पूर्वानुभृतविषयान् स्मृत्वा स्मृत्वाक्षिदतः ॥१९२॥ श्रत्राशितम्भवानेतान् विषयान् धिगपयायिनः । येषामासेवनं जन्तोः न सन्तापोपशान्तये ॥१९४॥ विद्वितेवभ्यते स्मृत्वे सन्योः स्रोतोभिरिव सारितैः । न जातु विषयौर्जन्तोः उपभुक्तैवितृष्णता ॥१९५॥ चारमम्बु यथा पीत्वा तृष्यत्यतितरां नरः । तथा विषयसंभोगैः परं 'संतर्षमृत्वति ॥१९६॥

विषयोंसे आत्माका मोहित हो जाना ही है।। १८४।। इसलिये कर्मों के चयसे अथवा उपशमसे जो स्वाभाविक श्राह्माद उत्पन्न होता है वही सुख है। वह सुख श्रन्य वस्तुत्रोंके श्राश्रयसे कभी ज्त्पन्न नहीं हो सकता ।। १८६ ।। अब कदाचित यह कहो कि स्वर्गीमें रहनेवाले देवोंको परिवार तथा ऋदि त्यादि सामग्रीसे सख होता है परन्त अहमिन्दोंके वह सामग्री नहीं है इसलिये उसके श्वभावमें उन्हें सुख कहांसे प्राप्त हो सकता है ? तो इस प्रश्नके समाधानमें हम दो प्रश्न उपस्थित करते हैं। वे ये हैं-जिनके पास परिवार आदि सामग्री विद्यमान है उन्हें उस सामग्रीकी सत्तामात्रसे सुख होता है ? श्रथवा उसके उपभोग करने से ? ॥ १८७ १८८ ॥ यदि सामग्रीकी सत्तामात्रसे ही त्रापको सुख मानना इष्ट है तो उस राजाको भी सुखी होना चाहिये जिसे ज्वर चढ़ा हुआ है और अन्तःपुरकी स्त्रियाँ, धन, ऋद्धि तथा प्रतापी परिवार आदि सामग्री जिसके समीप ही विद्यमान है।। १८९।। कदाचित यह कहो कि सामग्रीके उपभोगसे सुख होता है तो उसका उत्तर पहले दिया जा चुका है कि परिवार आदि सामग्रीका उपभोग करनेवाला उनकी सेवा करनेवाला पुरुष अत्यन्त श्रम श्रीर क्रमको प्राप्त होता है श्रवः ऐसा पुरुष सुखी कैसे हो सकता है ? ।। १९० ।। देखो, ये विषय स्वप्नमें प्राप्त हुए भोगोंके समान अस्थायी और धोखा देनेवाले हैं। इसलिये निरन्तर श्रार्तध्यान रूप रहनेवाले पुरुपोंको उन विषयोंसे सुख कैसे प्राप्त हो सकता है ? भावार्थ-पहले तो विषय सामग्री इच्छानुसार सबको प्राप्त होती नहीं है इसिलये उमकी प्राप्तिके लिए निरन्तर श्रार्तध्यान करना पड़ता है और दूसरे प्राप्त होकर स्वप्नमें दिखे हुए भोगोंके समान शीघ्र ही नष्ट हो जाती है इसिलये निरन्तर इप्ट वियोगज त्रार्तध्यान होता रहता है। इस प्रकार विचार करनेसे मालूम होता है कि विषय-सामग्री सुखका कारण नहीं है।। १९१।। प्रथम तो यह जीव विषयोंके इकट्रे करनेमें बड़े भारी दुःखको प्राप्त होता है और फिर इक्ट्रे हो चुकनेपर उनकी रज्ञाकी चिन्ता करता हुआ अत्यन्त दुखी होता है।। १९२ ।। तदनन्तर इन विषयोंके नष्ट हो जानेसे अपार दुःख होता है क्योंकि पहले भोगे हुए विषयोंका बार बार स्मरण करके यह प्राणी बहुत ही दुखी होता है ॥१९३॥ जिन विषयोंके सेवन करनेंछ संसार नष्ट नहीं होता, जो विनाशशील हैं छौर जिनका सेवन जीवोंके सन्तापको दर नहीं कर सकता ऐसे इन विषयोंको धिककार है।। १६४ ॥ जिस प्रकार ईंधनसे अग्निकी तृष्णा नहीं मिटती और निदयोंके पूरसे समुद्रकी तृष्णा दूर नहीं होती उसी प्रकार भोगे हुए विषयोंसे कभी जीवोंकी तृष्णा दूर नहीं होती।। १६४।। जिस प्रकार

१ त्रस्तित्वमेव । २ व**द्धा**काः । ३ श्रस्थिसः । ४ श्रतृप्तिजनकान् । श्रनाशितभवान् श्र०, प०, स० । ५ सरित्सम्बन्धिभः । ६ श्राभिलाषम् ।

ष्ट्रहो विषयिणां व्यापरपञ्चेन्द्रयवशासमनाम् । विषयामिषगृध्नृताम्' श्रिष्चन्यं दुःखमापुषाम्' ॥१९७॥ वने यनगःगासनुद्वा यूथपाः प्रोन्मदिष्णवः । 'अववातेषु सीदन्ति करिणीस्पर्शमोहिताः ॥१८०॥ सरन् सरित संफुल्लकह्वारस्वादुवारिणि । मस्यो 'विडिशमांसार्थी 'जीवनाशं प्रणश्यित ॥१९९॥ मधुवतो सदामोदम् श्राजिवन् मददन्तिनाम् । मृत्युमाह्वयते गुक्षन् कर्णतालाभिताङ्गैः ॥२००॥ पतङ्गः पवनालोलदीर्पाष्विष पतन् मुदुः । मृत्युमिष्वश्यिनच्छोऽपि मिषसाङ्ग्तविम्रहः ॥२०१॥ यथेष्टगतिका पुष्टा मृतुस्वादुनृत्णाङ्करैः । गीतासङ्गा "नम्पृति यान्ति 'मृगयोर्ग्यगोपितः ॥२०२॥ इत्येकशोऽपि विषये बह्वपायो निषेवितः । कि पुनर्विषयाः पुंतां सामस्त्येन निषेविताः ॥२०२॥ हतोऽयं विषयेर्जन्तुः स्रोतोभिः सरितामित्र । 'श्वञ्जे पतित्वा गम्भीरे दु खावर्तेषु सीदिति ॥२०४॥ विषयैर्जन्तुः स्रोतोभिः सरितामित्र । धनायाभासितो' जन्तुः क्लेशानाप्नोति दुस्सहान् ॥२०५॥ क्लिष्टोऽसौ मुहुरार्तः स्याद् इष्टालाभे शुचं गतः । तस्य लाभेऽप्यसंतृष्टो दुःखमेवानुधावित ॥२०६॥

मनुष्य खारा पानी पीकर श्रीर भी श्रधिक प्यासा हो जाता है उसी प्रकार यह जीव. विषयोंके संभोगसे त्रारे भी अधिक तृष्णाको प्राप्त हो जाता है।। १६६ ॥ त्राहो, जिनकी त्रात्मा पंचे-न्द्रियोंके विषयोंके अधीन हो रही है जो विषयरूपी मांसकी तीत्र लालसा रखते हैं और जो श्रिचिन्त्य दुःखको प्राप्त हो रहे हैं ऐसे विषयी जीवोंको बड़ा भारी दुःख है ॥ १९७ ॥ वनोंमें बड़े बड़े जंगली हाथी जो कि अपने भुरडके अधिपति होते हैं और अत्यन्त मदोन्मत्त होते हैं वे भी हथिनीके स्पर्शेसे मोहित होकर गड़ोंमें गिरकर दुखी होते है।। १६८।। जिसका जल फ़ले हए कमलोंसे श्रत्यन्त स्वादिष्ट हो रहा है एसे तालायमें श्रपने इच्छानुसार विहार करनेवाली मछली वंशीमें लगे हुए मांसकी श्रभिलापासे प्राण को बैठती है— वंशीमें फॅसकर मर जाती है ॥ १९९ ॥ मदोन्मत्त हाथियोंके मदकी वास महण करनेवाला भौरा गुंजार करता हुआ उन हाथियोंके कर्ण्रूपी बीजनोंके प्रहारसे मृत्युका आह्वान करता है।। २०० ।। पतंग वायुसे हिलती हुई दीपककी शिखा पर बार बार पड़ता है जिससे उसका शरीर स्याहीके समान काला हो जाता है त्र्यौर वह इच्छान रखता हुआ भी मृत्युको प्राप्त हो जाता है।। २०१।। इसी प्रकार जो हरिणियाँ जंगलमें अपने इच्छानुसार जहाँ तहाँ घूमती हैं तथा कोमल श्रौर स्वादिष्ट तृ एके श्रंकुर चरकर पुष्ट रहती हैं वे भी शिकारीके गीतोंमें श्रासक्त होनेसे मृत्युको प्राप्त हो जाती हैं ॥ २०२ ॥ इस प्रकार जब सेवन किया हुआ एक एक इन्द्रियका विषय अनेक दु:खोंसे भरा हुआ है तब फिर समस्त रूपसे सेवन किये द्रुए पांचों ही इन्द्रियोंके विषयोंका क्या कहना है ॥ २०३ ॥ जिस प्रकार निद्यों के प्रवाहसे खींचा हुआ पदार्थ किसी गहरे गड्डेमें पह कर उसकी भवरों में फिरा करता है उसी प्रकार इन्द्रियोंके विषयोंसे खींचा हुआ यह जन्तु नरकरूपी गहरे गड्डेमें पड़कर दुःखरूपी भँवरोंमें फिरा करता है श्रीर दुःखी होता रहता है ॥ २०४ ॥ विषयोंसे ठगा हुआ यह मूर्ख जन्तु पहले तो श्रधिक धनकी इच्छा करता है और उस धनके लिये प्रयत्न करते समय दुखी होकर अनेक क्लेशोंको प्राप्त होता है। उस समय क्लिष्ट होनेसे यह भारी दुखी होता है। यदि कदाचित् मनचाही वस्तुत्रोंकी प्राप्ति नहीं हुई तो शोकको प्राप्त होता है। श्रौर यदि मनचाही वस्तुकी प्राप्ति भी हो गई तो उतनेसे संतुष्ट नहीं होता जिससे फिर भी उसी दु:खके

१ लुज्यानाम् । २ —मीयुषाम् ऋ०, प०, द०, स०, ल० । ३ जलपातनार्थगर्तेषु । ४ 'विङशं मत्स्यवन्धनम्' । ५ जीवन्नेव नश्यतीत्यर्थः । ६ —ष्टमेतिकाः द०, ट० । एतिकाः चरन्त्यः । ऋ। समन्तात् इतिर्गमनं यासां ताः, ऋथवा एतिकाः नानावर्षाः । ७ ऋ।सक्तैः । ८ न्याधस्य । ६ एकैकम् । १० नरके गर्ते च । ११ विप्रलुज्थोऽय— २० । १२ ऋतिशयेन वाञ्छति । १३ धनवाञ्छया ऋ।यस्तः ।

'ततस्तद्रागतद्द्वेषद्पितास्मा' जबाशयः। कर्म बध्नाति दुर्मोचं येनामुन्नावसीदिति ॥२०७॥ कर्मणानेन' दौस्थियं दुर्गतावनुसंश्रितः। 'दुःखासिकामवाध्नोति महतीमतिगिहिताम् ॥२०८॥ विषयानोहते दुःखी 'तत्प्राप्तावतिगृद्धिमान्'। 'ततोऽतिदुरनुष्ठानैः कर्म बध्नात्यसर्मदम् ॥२०९॥ इति भूयोऽपि तेनैव चक्रकेण परिश्रमन् । संसारापारदुर्वाद्धौ पतस्यस्यन्तदुस्तरे ॥२१०॥ तस्माद् विषयज्ञामेनां मस्वानर्थपरम्पराम् । विषयेषु रितस्यात्र्या तीवदु खानुत्रन्धिषु ॥२११॥ करारापानीष्टकापकृताणांग्निसदशा मताः। त्रयोऽमी वेदसंतापाः तद्वाञ्चन्दुः कथं सुखी ॥२१२॥ 'ततोऽधिकमिदं दिव्यं सुखमप्रविचारकम् । देवानामहमिन्द्राणामिति निश्चिनु मागध ॥२१३॥ सुखमेतेन' सिद्धानाम् श्रस्युक्तः' विषयातिगम् । श्रममेयमनन्तञ्च यदास्मोत्थमनीदशम् ॥२१४॥ यद्दिव्यं यच्च मानुष्यं सुखं त्रैकाल्यगोचरम् । तस्सर्वं पिषिडतं नार्घः' सिद्धचणसुखस्य च ॥२१५॥ सिद्धानां सुखमास्मोत्थम् श्रव्यावाधमकर्मजम् । परमाह्वाद्रक्षं तद् श्रनौपम्यमनुत्तरम् ॥२१६॥ सर्वद्वन्द्वविनर्मुक्तः' श्रीतीभृता निरुत्सुकाः। सिद्धाश्रेत् सुखिनः सिद्धमहमिन्द्रास्पदे सुखम् ॥२१७॥ सर्वद्वन्द्वविनर्मुकः' श्रीतीभृता निरुत्सुकाः। सिद्धाश्रेत् सुखिनः सिद्धमहमिन्द्रास्पदे सुखम् ॥२१७॥

लिये दौड़ता है।। २०४-२०६।। इस प्रकार यह जीव रागद्वेषसे ऋपनी आत्माको दृषित कर ऐसे कर्मीका बन्ध करता है जो बड़ी कठिनाईसे छूटते हैं श्रीर जिस कर्मबन्धके कारण यह जीव परलोकमें श्रात्यन्त दुःखी होता है ॥ २०७ ॥ इस कर्मबन्धके कारण ही यह जीव नरकादि दुर्गतियोंमें दुःखमय स्थितिको प्राप्त होता है श्रीर वहां चिरकाल तक श्रतिशय निन्दनीय बड़े बड़े दु:ख पाता रहता है।। २०८।। वहाँ दुखी होकर यह जीव फिर भी विषयोंकी इच्छा करता है श्रीर उनके प्राप्त होनेमें तीव लालसा रखता हुआ श्रानेक दुष्कर्म करता है जिससे दुःख देने-वाले कमोंका फिर भी बन्ध करता है। इस प्रकार दुखी होकर फिर भी विषयोंकी इच्छा करता है, उसके लिये दुष्कर्म करता है, खोटे कर्मीका बन्ध करता है श्रीर उनके उदयसे दु:ख भोगता है। इस प्रकार चक्रक रूपसे परिश्रमण करता हुआ जीव अत्यन्त दःखसे तिरने योग्य संसार-रूपी श्रपार समुद्रमें पड़ता है।। २०९-२१०॥ इसलिये इस समस्त श्रनर्थ-परम्पराको विषयोंसे उत्पन्न हुआ मानकर तीत्र दुःख देनेवाले विषयोंमें प्रीतिका परित्याग कर देना चाहिये॥ २११ ॥ जब कि स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद इन तीनों ही वेदोंके सन्ताप क्रमसे सूखे हुए कण्डेकी श्चिरिन, ईंटोंके श्रवाकी श्रिग्न श्रीर तृराकी श्रिग्निके समान माने जाते हैं तब उन वेदोंको धारण करनेवाला जीव सुखी कैसे हो सकता है।। २१२।। इसलिये हे श्रेणिक, तूं निश्चय कर कि श्रहमिन्द्र देवोंका जो प्रवीचाररहित दिव्य सुख है वह विषयजन्य सुखसे कहीं श्रधिक है ॥ २१३ ॥ इस उपर्यक्त कथनसे सिद्धोंके उस सुखका भी कथन हो जाता है जोकि विषयोंसे रहित है, प्रमाणरहित है, अन्तरहित है, उपमारहित है और केवल आत्मासे ही उत्पन्न होता है ॥२१४॥ जो स्वर्गलोक श्रीर मनुष्यलोक सम्बन्धी तीनों कालोका इकट्टा किया हुआ सुख है वह सिद्ध पर-मेष्टीके एक चएके सुखके बराबर भी नहीं है।। २१४।। सिद्धोंका वह सुख केवल आत्मासे ही उत्पन्न होता है, बाधारिहत है, कर्मों के चयसे उत्पन्न होता है, परम श्राह्णाद रूप है, श्रनुपम है श्रीर सबसे श्रेष्ठ है ॥ २१६ ॥ जो सिद्ध परमेष्ठी सब परिप्रहोंसे रहित हैं, शांत हैं श्रीर उत्कण्ठासे रहित है जब वे भी सुखी माने जाते हैं तब ऋहमिन्द्र पदमें तो सुख ऋपने आप ही सिद्ध हो जाता है। भावार्थ-जिनके परिप्रहका एक श्रंश मात्र भी नहीं है ऐसे सिद्ध भगवान ही जब

१ ततः कारणात् । २ इष्टलाभालाभरागद्वेष । ३ कर्मणा तेन ऋ०, प०, स०, द० । ४ दुःस्थितिम्, दुःखेनावस्थानम् । ५ विषयप्रातौ । ६ लोभवान् । ७ ततः लोभात् । ८ तद्वजन्तुः म०, ल० । ६ ततः कारणात् । १० श्रद्दमिद्रसुखप्रतिपादनप्रकारेण । ११ श्र्रतिशयेनोक्तम् । १२ मूल्यम् । १३ द्वन्द्वः परिमहः ।

## मालिनी युत्तम्

निरतिशयमुदारं निष्प्रचीचारमावि-

ष्कृतसुकृतफलानां <sup>१</sup>कल्पलोकोत्तराणाम् ।

सुखममरवराणां दिब्यमब्या जरम्यं<sup>र</sup>

शिवसुखमिव तेपां संमुखायातमासीत् ।।२ १ ८।।

सुखमसुखमितीदं संसृतौ देहभाजां

द्वितयमुदितमाप्तैः कर्मबन्धानुरूपम्।

सुकृत<sup>3</sup>विकृतभेदात्तच कर्म द्विधोक्तं

मधुरकदुकपाकं भुक्तमेकं तथान्नम्।।२१९।।

सुकृतफन्नमुदारं विद्धि सर्वार्थसिद्धी

दुरितफलमुदमं सप्तमीनारकाणाम्।

शमदमयमयोगे रिव्रम पुरुषभाजाम्-

श्रवामदमयमानां कर्मणा दुष्कृतेन ॥२२०॥

सुखी कहलाते हैं तब जिनके शरीर अथवा अन्य अल्प परिग्रह विद्यमान हैं ऐसे अहमिन्द्र भी श्रपेचाकृत सुखी क्यों न कहलावें ? ।। २१७ ।। जिनके पुण्यका फल प्रकट हुआ है ऐसे स्वर्गलोकसे श्रागे ( सर्वार्थसिद्धिमें ) रहनेवाले उन वज्रनाभि श्रादि श्रहमिन्द्रोंको जो सुख प्राप्त हुआ था वह ऐसा जान पड़ता था मानो मोचका सुख ही उनके संमुख प्राप्त हुआहो क्योंकि जिस प्रकार मोचका सुख श्रातशयरहित, उदार, प्रवीचाररहित, दिच्य (उत्तम) श्रीर स्वभावसे ही मनोहर रहता है उसी प्रकार उन श्राहमिन्द्रोंका सुख भी श्रातिशयरहित, उदार, प्रवीचाररहित, दिव्य (स्वर्ग सम्बन्धी ) श्रौर स्वभावसे ही मनोहर था ॥ भावार्थ-मोत्तके सुख श्रौर श्रहमिन्द्र श्रवस्थाके सुखमें भारी अन्तर रहता है तथापि यहाँ श्रेष्ठता दिखानेके लिए अहमिन्द्रोंके सुखमें मोच्चके सुखका सादृश्य बताया है।। २१८।। इस संसारमें जीवोंको जो सुख दुःख होते हैं वे दोनों ही श्रपने-श्रपने कर्मबन्धके श्रनुसार हुआ करते हैं ऐसा श्री श्ररहन्त देवने कहा है। वह कर्म पुण्य श्रीर पापके भेदसे दो प्रकारका कहा गया है। जिस प्रकार खाये हुए एक ही अन्नका मधुर श्रीर कद्भक रूपसे दो प्रकारका विपाक देखा जाता है उसी प्रकार उन पुण्य और पाप रूपी कमेंका भी क्रमसे मधुर ( सुखदायी) श्रोर कटुक (दु:खदायी) विपाक-फल-देखा जाता है ॥ २१९॥ पुरयकर्मीका उत्कृष्ट फल सर्वार्थसिद्धिमें श्रीर पापकर्मीका उत्कृष्ट फल सप्तम पृथिवीके नारिकयोंके जानना चाहिये। पुण्यका उफ्कष्ट फल परिएामोंको शान्त रखने, इन्द्रियोंका दमन करने श्रीर निर्दोष चारित्र पालन करनेसे पुण्यात्मा जीवोंको प्राप्त होता है श्रौर पापका उत्कृष्ट फल परिगामों को शान्त नहीं रखने, इन्द्रियोंका दमन नहीं करने तथा निर्दोष चारित्र पालन नहीं करनेसे पापी

१ कल्पातीतानाम्। २ अनुपाधिमनोज्ञम्। ३ -तदुरितभेटा- अ०, प०, स०, द०, म०, ल० । ४ परिणमनम्। ५ योगः ध्यानम्। ६ प्रथमम्।

## महापुराणम्

'कृतमितिरिति धोमान्' शङ्करीं तां जिनाज्ञां' शमदमयमशुद्धये" भावयेदस्ततन्द्रः । सुखमतुरूमभीप्सुर्दुःखभारं 'जिहासु-निंकटतरजिनश्रीर्वेञ्जनाभिर्यथायम् ॥२२९॥

इत्यार्पे भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीते त्रिपष्टिजन्नणमहापुरायासंग्रहे भगवद्वज्ञनाभिसर्वार्थेसिद्धिगमनवर्णनं नाम एकादृशं पर्वे ॥१९॥

जीवोंको प्राप्त होता है।। २२०।। जिस प्रकार बहुत ही शीघ जिनेन्द्र लह्मी (तीर्थंकर पद) प्राप्त करनेवाले इस वजनाभिने शम, दम और यम (चारित्र) की विशुद्धिके लिए आलस्यरहित होकर श्री जिनेन्द्रदेवकी कल्याण करनेवाली आज्ञाका चिन्तवन किया था उसी प्रकार अनुपम सुखके अभिलाषी दु:खके भारको छोड़नेकी इच्छा करनेवाले, बुद्धिमान् विद्वान पुरुषोंको भी शम, दम, यमकी विशुद्धिके लिये आलस्य (प्रमाद) रहित होकर कल्याण करनेवाली श्री जिनेन्द्र देवकी आज्ञाका चिन्तवन करना चाहिये—दर्शन-विशुद्धि आदि सोलह भावनाओंका चिन्तवन करना चाहिये।। २२१॥

इस प्रकार ऋार्ष नामसे प्रसिद्ध श्री भगविज्ञनसेनाचार्यप्रणीत व्रिषष्टिलच्चण महापुराण संग्रहमें श्री भगवान् वज्जनाभिके सर्वार्थसिद्धि गमनका वर्णन करनेवाला ग्यारहवाँ पर्व समाग्न हुस्रा ।

१ नम्पूर्णबुद्धिः। २ विद्वान्। ३ श्रीजिनाज्ञां म०, ल०। ४ —सिद्ध्यै श्र०, स०। ५ हातुमि-द्धः।

## द्वादशं पर्व

श्रथ तस्मिन् महाभागे' स्वर्लोकाद् भुवमेष्यितं । यद्बृक्तकं जगत्यिस्मिन् तद्वक्ये श्रणुताधुना ॥१॥ श्रत्रान्तरे पुरायार्थकोविदं वदसां वरम् । पप्रच्छुर्मुनयो नम्ना गौतमं गण्नायकम् ॥२॥ भगवन् भारते वर्षे भोगभूमिस्थितिच्छुती । कर्मभूमिव्यवस्थार्यां प्रस्तायाँ यथायथम् ॥३॥ तथां कुलधरोत्पित्तः त्वया प्रागेव वर्षिता । नाभिराजश्च तन्नान्त्यो विश्वचन्नगणामणीः ।।४॥ स एष धर्मसर्गस्य पुत्रधारं महाधियम् । इच्वाकुज्येष्टमृपभं काश्रमे समजीजनत् ॥५॥ तस्य स्वर्गावतारादिकल्याणर्द्धिश्च कोदशो । इदमेतत्त्वया बोद्धुम् इच्छामस्त्वद्वुप्रहात् ॥६॥ 'व्तत्यश्चावसितानित्यं व्याजहार गणाधिपः । स ''तान् विकल्मपान् कुर्वन् श्रुचिमिद्शनांश्रुमिः ॥७॥ इह जम्बृमित द्वीपे भरते खचराचलात् । दिश्यो मध्यमें खयडे कालसन्यी पुरोदिते ॥८॥ प्रवीक्तकुलह्रस्वन्त्यो नाभिराजोऽश्रिमोऽप्यभूत् । व्यावणितायुरुत्सेथरूपसोन्दर्यविभ्रमः ॥९॥ सनाभिभौविनां राज्ञां ''सनाभिः ''स्वगुणांश्रुमिः । भास्वानिव वभौ छोके भास्वन्मौलिमहाण्युतिः । श्रुः शक इवाभोष्टफलदः करुपशाखिवत् ॥१॥।

श्रनन्तर गौतम स्वामी कहने लगे कि जब वह वश्रनाभिका जीव श्रहमिन्द्र, स्वर्गलोकसे पृथ्वी पर अवतार लेनेके सन्मुख हुआ तब इस संसारमें जो वृत्तान्त हुआ था अब मैं उसे ही कहूँगा । आप लोग ध्यान देकर सुनिये ॥ १ ॥ इसी बीचमे मुनियोंने नम्न होकर पुराणके अर्थको जाननेवाले श्रीर वक्तात्रोंमें श्रेष्ठ श्री गौतम गणधरसे प्रश्न किया ॥ २ ॥ कि हे भगवन्, जब इस भारतवर्षमें भोगमृभिकी स्थिति नष्ट हो गई थी त्र्यौर क्रम क्रमसे कर्मभूमिकी व्यवस्था फैल चुकी थी उस समय जो कुलकरोंकी उत्पत्ति हुई थी उसका वर्णन स्त्राप पहले ही कर चुके हैं। उन कुलकरोंमें अन्तिम कुलकर नाभिराज हुए थे जो कि समस्त चत्रिय समृहके अगुआ (प्रधान) थे। उन नाभिराजने धर्मरूपी सृष्टिके सूत्रधार, महाबुद्धिमान् श्रौर इस्वाकु कुलके सर्वश्रेष्ठ भगवान् ऋषभदेवको किस त्राश्रममें उत्पन्न किया था? उनके स्वर्गावतार आदि कल्याएकोंका ऐश्वर्य कैसा था श श्रापके श्रनुयहसे हमलोग यह सब जानना चाहते हैं ॥ ३-६॥ इस प्रकार जब उन मुनियोंका प्रश्न समाप्त हो चुका तब गएनायक गौतम स्वामी अपने दांतोकी निर्मल किरणोंके द्वारा मुनिजनोंको पापरहित करते हुए बोले ॥ ७ ॥ कि हम पहले जिस कालसंधिका वर्णन कर चुके हैं उस कालसंधि (मोगगिमा अन्त और कर्मभूमिका प्रारम्भ होने ) के समय इसी जम्बू द्वीपके भरत चेत्रमे विजयार्ध पर्वतसे द्विणको स्त्रोर मध्यम-त्र्यार्य खण्डमें नाभिराज हुए थे। वे नाभिराज चौदह कुलकरोंमें श्रन्तिम कुलकर होने पर भी सबसे अग्रिम (पहले) थे। (पत्तमें सबसे अप्रिथे) उनकी आयु, शरीरकी ऊंचाई, रूप, सौन्दर्य श्रौर विलास श्रादिका वर्णन पहले किया जा चुका है ॥ ८-६ ॥ देदीप्यमान मुकुटसे शोभायमान श्रीर महाकान्तिके धारण करनेवाले वे नाभिराज श्रागामी कालमें होनेवाले राजाश्रोंके बन्धु थे श्रौर श्रपने गुणरूपी किरणोंसे लोकमें सूर्यके समान शोभायमान हो रहे थे ॥ १० ॥ वे चन्द्रमाके समान कलाओं ( अनेक विद्याओं ) के आधार थे. सर्थके समान तेजस्वी थे, इन्द्रके समान ऐरवर्यशाली थे श्रौर कल्प वृत्तके समान मनचाहे फल देनेवाले थे।। ११।।

१ महाभाग्यवित । २ स्त्रागमिष्यिति सित । ३ स्त्रवसरे । ४ स्थितौ । ५ तदा स्त्र०, प०, स०, म०, द०, ल० । ६ सकल खित्रयसमूहः । ७ सध्टेः । ८ प्रवर्तकम् । ६ स्थाने । १० तन्मुनीना प्रश्नावसाने । ११ मुनीन् । १२ स्रार्थिलएडे । १३ बन्धुः । १४ -भिश्च गुर्गा- प०, द० । १५ तेजः ।

तस्यासीन्मरुदेवीति देवी देवीव सा शर्चा । रूपळावययकान्तिश्रीमितियुतिविभूति'भः ।।१२।। सा कलेवैन्दवी' कान्स्या जनतानन्ददायिनी । स्वर्गकोरूपसर्वस्वम् उच्चित्येव विनिमिता ।।१३।। तन्वक्षी पक्वविम्वोद्धि सुश्रृश्चारुपयोधरा । मनोशुवा जगउजेतुं सा पताकेव दिशता ।।१४।। तद्गूपसौष्ठवं तस्या 'हावं भावं च विश्रमम् । भावियत्वा कृती कोऽपि नाट्यशास्त्रं व्यधाद् श्रुवम् ।।१५।। तृत तस्याः कलालापे "भावयन् स्वरमण्डलम् । "प्रणीतगीतशास्त्रार्थो जनो जगित सम्मतः ।।१६।। रूपसर्वस्वहरूणं कृत्वान्यस्त्रीजनस्य सा । 'वैरूप्यं कुर्वती व्यक्तं 'किराज्ञां वृत्तिमन्वयात्' ।।१७।। सा द्येऽधिपदृद्धन्दं लक्ष्णानि विवक्षणा । प्रणिन्युर्लकणं स्त्रीणां यैरुदाहरणीकृतैः ।।१८।। मृद्धञ्चलित्वे तस्याः 'पद्वास्त्रे श्रियमृहृदुः'ः । नखदीधितिसन्तानलसस्त्रेसरशोभिनी ।।१८।। जित्वा रक्ताब्जमेतस्याः क्रमी संप्राप्तिवृत्ती'ः । नखानुमञ्जरीव्याजात् स्मितमातेनतुर्धु वम् ।।२०॥

उन नाभिराजके महदेवी नामकी रानी थी जो कि अपने रूप, सौन्दर्य, कान्ति, शोभा, बुद्धि, द्यति श्रीर विभूति श्रादि गुणोंसे इन्द्राणी देवीके समान थी।। १२।। वह श्रपनी कान्तिसे चन्द्रमाकी कलाके समान सब लोगोंको आनन्द देनेवाली थी श्रीर ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्गकी स्त्रियोंके रूपका सार इकट्टा करके ही बनाई गई हो।। १३।। उसका शरीर कुश था, स्रोठ पके हुए बिम्बफलके समान थे. भोहें स्रच्छी थीं स्रौर स्तन भी मनोहर थे। उन सबसे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो कामदेवने जगत्को जीतनेके लिये पताका ही दिखाई हो ॥ १४ ॥ ऐसा मालूम होता है कि किसी चतुर विद्वान्ने उसके रूपकी सुन्दरता, उसके हाव, भाव श्रीर विलासका ग्रन्छी तरह विचार करके ही नाट्यशास्त्रकी रचना की हो। भावार्थ-नाट्य शास्त्रमें जिन हाव, भाव और विलासका वर्णन किया गया है वह मानो मरुदेवीके हाव, भाव और विलासको देखकर ही किया गया है।। १४।। मालूम होता है कि संगीतशास्त्रकी रचना करने-वाले विद्वान्ने मरुदेवीकी मधुर वाणीमें ही संगीतके निषाद, ऋषभ, गान्धार आदि समस्त स्वरोंका विचार कर लिया था। इसीलिये तो वह जगतमें प्रसिद्ध हन्ना है ॥ १६ ॥ उस मरदेवीने श्चन्य स्त्रियोंके सौन्दर्यकापी सर्वस्व धनका अपहरण कर उन्हें दरिद्र बना दिया था, इसलिये स्पष्ट हो मालूम होता था कि उसने किसी दृष्ट राजाकी प्रवृत्तिका अनुसरण किया था क्योंकि दुष्ट राजा भी तो प्रजाका धन अपहरण कर उसे दुरिद्र बना देता है।। १७ ॥ वह चतुर मरु देवी अपने दोनों चरणोंमें अनेक सामुद्रिक लज्ञण धारण किये हुए थी। मालूम होता है कि उन लक्षणोंको ही उदाहरण मानकर कवियोंने अन्य स्त्रियोंके लक्षणोंका निरूपण किया है।। १८॥ उसके दोनों ही चरण कोमल अँगलियोरूपी दलोंसे सहित थे और नखोंकी किरणरूपी देदीप्यमान केशरसे सुशोभित थे इसित्ये कमलके समान जान पड़ते थे श्रीर दोनों ही साज्ञान् लद्दमी (शोभा ) को धारण कर रहे थे ॥ १६ ॥ मालूम होता है कि महदेवीके चरणोने लाल कमलोंको जीत लिया इसीलिये ता वे सन्तृष्ट होकर नखोंकी किरणारूपी मंजरीके छलसे उछ कुछ हॅस रहे थे।। २०॥

१ विभूतिः श्रिणिमादिः । २ इन्दोरियम् । ३ 'हात्रो मुखिवकारः स्याद्भावः स्याचित्तसम्भवः । विलासो नेत्रजो त्रयो विभ्रमो भ्रूयुगान्तयोः ॥' ४ सस्कारं कुर्वन् । ४ प्रणीतः प्रोक्तः । ६ विरूपत्व विरुद्ध च । ७ किन्द्रपाणाम् । ८ —मन्वियात् प०, म०, ल० । 'प' पुस्तके सप्तदशक्लोकानन्तरमयं क्रलोकः समुद्धृतः — उक्तं च काव्यं [सामुद्रिके ] "भ्रङ्काराश[स ] न वाजिकुञ्जरस्थश्रीवृक्षयूपेषु च [धी ] मालाकुण्डलचामराकुशयव [चामराङ्क्रशयवाः ] शैलध्वजा तोरणाः । मत्स्यस्वित्तिकवेदिका व्यज्ञिका शङ्कश्च पत्राम्बुज पादौ पाणितलेऽथवा युवतयो गन्छन्ति राज्ञः [सत्ती ] पदम् ॥" ६ ऊचुः । १० पादाब्जे श्च०, प०, स०, स०, द०, ल० । ११ विभृतः । १२ सम्प्राप्तसुलौ ।

नखेः कुरबकच्छायां क्रमी जित्वाण्यिनिर्वृती' । विजिग्याते 'गतेनास्या इंसीनां गतिविश्रमम् ॥२१॥ मिणनूपुरमङ्कारमुखरी सुभुवः क्रमी । पद्माविव रणद् मृङ्गयङ्कती रुचिमापतुः ॥२२॥ 'निगृढगुरुफसन्धित्वात् युक्तपार्ष्णिपरिग्रहात् । श्रिती यानासनाभ्याञ्च तत्क्रमी विजिगीषुताम् ॥२३॥ शोभा जङ्काह्रये यास्याः 'काण्यन्यत्र न सास्यतः । श्रम्योऽन्योपमयैवासं वर्णन तन्न वर्ण्यते ॥२४॥ जानुह्रयं समाश्चिष्टं यदस्याः कामनीयकम् । तदेवालं जगउजेतुं किं तरां चिन्तयानया ॥२५॥ उरुद्धयमुदारिश्च चारु हारि सुखावहम्" । स्पर्द्धयेव सुरस्त्रीभिः श्रतिरम्यं वभार सा ॥२६॥ वामोरुरिति या रूढिः तां स्वसारकक्तुं मन्यथा । 'वामवृती कृतावृद्ध मन्येऽन्यस्त्रीजयेऽमुया ॥२७॥

उसके दोनों चरण नखोके द्वारा कुरबक जातिके वृत्तोंको जीतकर भी सन्तुष्ट नहीं हुए थे इसी लिये उन्होंने अपनी गतिसे हंसिनीकी गतिके विलासको भी जीत लिया था।।२१।। सुन्दर भौंहोंबाली उस मरुदेबीके दोनों चरण मिण्मिय त्रुपरोंकी मंकारसे सदा शब्दायमान रहते थे इसलिये गुजार करते हुए भ्रमरोंसे सहित कमलोंके समान सुशोभित होते थे।। २२।। उसके दोनों चरण किसी विजिगीप (शत्रको जीतनेकी इच्छा करनेवाले ) राजाकी शोभा धारण कर रहे थे. क्योंकि जिस प्रकार विजिगीपू राजा सन्धिवार्ताको गुप्त रखता है श्रर्थात युद्ध करते हुए भी मनमें सन्धि करनेकी भावना रखता है, पार्ष्ण (पीछेसे सहायता करनेवाली) सेनासे युक्त होता है, शत्रुके प्रति यान ( युद्धके लिए प्रत्थान ) करता है और श्रासन ( परिस्थितिवश अपने ही स्थान-पर चपचाप रहना ) गुणसे सहित होता है उसी प्रकार उसके चरण भी गाँठोंकी सन्धियाँ गुप्त रखते थे श्रर्थात् पुष्टकाय होनेके कारण गाँठोंकी संधिया माँसपिण्डमें विलीन थीं इसलिये बाहर नहीं दिखती थीं, पारिए ( एड़ी )से युक्त थे, मनोहर यान ( गमन ) करते थे श्रीर सुन्दर श्रासन ( बैठना ऋादिसे ) सिंहत थे। इसके सिवाय जैसे विजिगीप राजा ऋन्य शत्र राजाश्चोंको जीतना चाहता है वैसे ही उसके चरण भी श्रन्य स्त्रियोंके चरणोंकी शोभा जीतना चाहते थे ॥ २३ ॥ उसकी दोनों जंघात्रोंमें जो शोभा थी वह अन्यत्र कहीं नहीं थी। उन दोनोंकी उपमा परस्पर ही दी जाती थी ऋथीत् उसकी वाम जघा उसकी द्त्रिण जंघाके समान थी ऋौर द्त्रिण जंघा वामजंघाके समान थी। इसलिये ही उन दोनोंका वर्णन श्रन्य किसीकी उपमा देकर नहीं किया जा सकता था।। २४।। 'ऋत्यन्त मनोहर श्रीर परस्परमें एक दूसरेसे मिले हुए उसके दोनों घटने ही क्या जगतको जीतनेके लिये समर्थ है, इस चिन्तासे कोई लाभ नहीं था क्योंकि वे श्रपने सौन्दर्यसे जगत्को जीत ही रहे थे ॥ २४ ॥ उसके दोनों ही ऊर उत्कृष्ट शोभाके धारक थे. सुन्दर थे, मनोहर थे त्रौर सुख देनेवाले थे, जिससे ऐसा मालूम पड़ता था मानो देवांगनात्रोके साथ स्पर्धा करके ही उसने ऐसे सुन्दर ऊरु धारण किये हों।। २६॥ मैं ऐसा मानता हूँ कि श्रभी तक संसारमें जो 'वामोरु' ( मनोहर ऊरु वाली ) शब्द प्रसिद्ध था उसे उस मरुदेवीने श्रन्य प्रकारसे अपने खाधीन करनेके लिये ही मानो अन्य खियोंके विजय करनेमें अपने दोनों उठुओंको वाम वृत्ति (शत्रुके समान बर्ताव करनेवाले ) कर लिया था। भावार्थ-कोशकारोंने स्त्रियांका एक नाम 'वामोरु' भी लिखा है जिसका ऋर्थ होता है सुन्दर ऊरुवाली स्त्री। परन्तु मरुदेवीने 'वामोरु' शब्दको स्त्रन्य प्रकारसे (दूसरे श्रर्थसे ) त्रपनाया था। वह 'वामोरु' शब्दका अर्थ करती थी 'जिसके ऊरु शत्रुभत हों ऐसी स्त्री'। मानो उसने श्रपनी उक्त मान्यताको सफल बनानेके लिये ही अपने उरुओंको अन्य रित्रयोंके उरुओंके सामने वामवृत्ति अर्थात् शत्रुरूप बना लिया था । संत्रेपमें भाव यह है कि उसने अपने उक्त्रोंकी शोभासे अन्य स्त्रियोंको

१ श्रमुखी । २ गमनेन । ३ गुरिठका [बुटिका ]। ४ -स्यात् म०, ल०। ५ प्राप्तकीर्तनम् । ६ जानु ऊरपर्थ । ७ मुखाइरम् द०, स०। ८ वकवृत्ती ।

'कल्प्रस्थानमेतस्याः स्थानीकृत्य मनोभुना । विनिर्जितं जगम्नूनम्' श्रन्तपरिमयङ्कस् ॥२६॥ 'कटीमयङ्कसेतस्याः काञ्चीसालपरिष्कृतम्' । मन्ये दुर्गमनङ्गस्य जगङ्गम्'रकारिषाः ॥२६॥ लसदंशुकसंसक्तं काञ्चीवेष्टं बभार सा । फिण्नं 'स्रस्तिनमीकिमिव चन्द्रनवस्तरी ॥३०॥ रोमराजी विनीलास्या रेजे मध्येतनृद्रस् । हरिनीलमयीवावष्टम्भयष्टिर्मनोभुवः ॥३१॥ तन्तुमध्यं बभारासी 'विलभं निम्ननाभिकम् । शरन्नदीव सावक्तं स्रोतः' प्रतनुवीचिकम् ॥३२॥ स्तावस्याः समुत्तुङ्गो रेजतुः परिणाहिनौ'० । यौवनश्रीविलासाय क्ष्रसौ क्रीडाचलाविव ॥३३॥ ध्रताशुक्रमसौ दश्चे कुङ्कमाङ्क' कुचद्वयम् । । वीचिरुद्धमिवानोङ्क' मिशुनं सुरनिम्नगा ॥३४॥ स्तावलग्न' संलग्नहाररोचिरसौ बभौ । सरोज' कुट्मलाम्यर्णस्थितकेना यथान्तिनी ॥३५॥ र'व्यराजि कन्धरेणस्याः ''तनुराजीविराजिना' । उहिलख्य' घटितेनेव धात्रा ''निमोणकीशलात् ॥३६॥ श्रिधकन्धरमाबद्धं 'हारयष्टिव्यंभादसौ । पतद्विरिसरिस्होताः ''सानुलेखेव श्रिक्षः ॥३०॥

पराजित कर दिया था।। २७।। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कामदेवने मरुदेवीके स्थूल नितम्ब-मण्डलको ही अपना स्थान बनाकर इतने बड़े विशतत संसारको पराजित किया था ॥ २८॥ करधनीरूपी कोटसे घिरा हुआ उसका कटिमण्डल ऐसा मालूम होता था मानो जगत् भरमें विप्तव करनेवाले कामदेवका किला ही हो ॥ २६॥ जिस प्रकार चन्द्रनकी लता, जिसकी काँचली निकल गई है ऐसे सर्पको धारण करती है उसी प्रकार वह मक्देवी भी शोभायमान श्रधोवस्त्रसे सटी हुई करधनीको धारण कर रही थी ।। ३० ।। उस मरुदेवीके कुश उदरभाग पर श्रत्यन्त काली रोमोंकी पंक्ति ऐसी सुशोभित होती थी मानो इन्द्रनील मिएकी बनी हुई काम-देवकी श्रालम्बनयष्ट (सहारा लेनेकी लकड़ी) ही हो ॥ ३१॥ जिस प्रकार शरद् ऋतुकी नदी भँवरसे युक्त और पतली पतली लहरोंसे सुशोभित प्रवाहको धारण करती है उसी प्रकार वह मरुदेवी भी त्रिवलिसे युक्त और गंभीर नाभिसे शोभायमान, अपने शरीरके मध्यभागको धारण करती थी ।। ३२ ।। उसके ऋतिशय ऊँचे ऋौर विशाल स्तन ऐसे शोभायमान होते थे मानो तारुण्य-लच्मीकी कीडाके लिये बनाये हुए दो कीडाचल ही हों।। ३३।। जिस प्रकार आकाशगंगा लहरोंमें रुके हुए दो चक्रवाक पिच्चियोंको धारण करती है उसी प्रकार वह मरुदेवी जिनपर केशर लगी हुई है श्रीर जो वस्त्रसे ढके हुए हैं ऐसे दोनों स्तनोंको धारण कर रही थी।। ३४॥ जिसके स्तनोंके मध्य भागमें हारकी सफेद सफेद किरणे लग रही थीं ऐसी वह मरुदेवी उस कमिलनीकी तरह सुशोभित हो रही थी जिसके कि कमलोंकी बोंडियोके समीप सफेद सफेद फेन लग रहा है ॥ ३४ ॥ सूदम रेखाओंसे उसका शोभायमान कण्ठ बहत ही संशोभित हो रहा था श्रीर ऐसा जान पहता था मानो विधाताने अपना निर्माण-सम्बन्धी कौशल दिखानेके लिये ही सूच्म रेखाएँ उकेरकर उसकी रचना की हो।। ३६।। जिसके गलेमे रक्षमय हार लटक रहा है ऐसी वह मरुदेवी, पर्वतकी उस शिखरके समान शोभायमान होती थी जिसपर कि ऊपरसे

१ कलत्र नितम्ब । 'कलत्रं श्रोखिमार्ययोः' इत्यिभधानात् । २ निश्चयेन । ३ स्रयं श्लोकः पुरुदेवचम्पूकारेण स्रईदासेन स्वकीये पुरुदेवचम्पूकाव्ये चतुर्थस्तवके त्र्यशीतिष्टाटे ग्रन्थाङ्कता प्रापितः । ४ स्रालङ्कृतम् । ५ इमरः विष्लवः । ६ स्राल—च्युत । ७ विलरस्यास्तीति विलमम् । ८ प्रवाहः । ६ स्वल्पतरङ्गकम् । १० विशालवन्तौ 'पिरणाहो विशालता' इत्यिभधानात् । पिरणाहितौ प०, स०, द० । ११ कुङ्कमाक्तम् प०, स्र० । १२ त्याङ्गमिथुनम् । चक्रवाक्युगलिमत्यर्थः । 'क्लीबेडनः शकटोडस्वी स्यात्' इत्यिभधानात् । १३ स्रवलगन मध्य । १४ कुङ्मला— द०, स०, म०, ल० । १५ मावे लुङ् । १६ स्वल्परेखा । १७ विभासिता स्रा०, स०, म०, ल० । १८ जन्नीर्य । १६ निर्माण सर्जन । २० —मारब्ध— व० । २१ नितम्बलेखा ।

विशेतपसुकुमाराङ्गाः तस्या बाह् विशेततः । कल्पवल्ल्या इवावामीरे विद्यौ मिण्मूपण्यौ ॥३६॥ सहुबाहुलते तस्याः करपछ्वसंश्रिताम् । नखांद्र्र्हलसितन्याजाद् द्धतः पुष्पमक्षरीम् ॥३६॥ स्रशोकपण्वतन्द्धायं बिश्रती करपण्वतम् । पाणौ कृतिमिनाशेपं मनोरागमुनाह सा ॥४०॥ सा द्धे किमिपं सस्तौ ग्रंसौ इंसीव 'पचतो । श्रास्त्रस्तकवरीभार'वाहिकाखेदिताविव ॥४९॥ मुख्यमस्याः सरोजाच्या जहास शशिमण्डलम् । 'सकलं विकलङ्कञ्च विकलं सकलङ्ककम् ॥४२॥ वैधव्य दृषितेनदुश्रीः श्रव्यश्रीः पङ्कदृषिता । तस्याः सदोज्ज्वलास्यश्रीः वद् केनोपमीयते ॥४३॥ दशनच्छदरागोऽस्याः स्मितांशुभिरजुतुतः । पय.कण्यावकीर्णस्य विद्रुमस्याजय च्छ्र्यम् ॥४४॥ सुक्रप्रद्याः कण्ठरागोऽस्या गीतगोष्ठीपु पप्रये । मौवीरव इवाक्रप्टघनुषः पुष्पयन्वनः ॥४५॥ कपोलावलकानस्या दधतुः प्रतिबिग्न्यतान् । श्रुद्धिमाजोऽनुगृह्णन्त मिलनानिप सिश्रतान् ॥४६॥ तस्या नासाग्रमव्यग्रं व्यभौ मुखमिभिस्यतम् । तदामोदिमवान्नातं तिन्नःश्रसितमुश्यितम् ॥४०॥ नयनोरपलयोः कान्तिः तस्याः 'रक्ष्णांन्तमाश्रयत् । कर्णेजपत्वमन्योऽन्यस्पर्थवेव विकीर्पतोः ॥४८॥

पहाड़ी नदीके जलका प्रवाह पड़ रहा हो ॥ ३७॥ शिरीषके फूलके समान श्रातिशय कोमल श्रंगोंवाली उस मरुदेवीकी मिण्योंके श्राभूषणोंसे सुशोभित दोनों भुजाएँ ऐसी भली जान पहती थीं मानो मिण्योंके त्राभूषणोंसे सिहत कल्पवृत्तको दो मुख्य शाखाएँ ही हों।। ३८ ॥ उसकी दोनों कोमल भुजाएँ लतात्रोंके समान थीं श्रीर वे नखोंकी शोभायमान किरणोंके बहाने हस्तरूपी पल्लवोंके पास लगी हुई पुष्पमंजरियाँ धारण कर रही थीं ॥ ३९॥ श्रशोक वृत्तके किसलयके समान लाल लाल हस्तरूपी पल्लबोंको धारण करती हुई वह मरुदेवी ऐसी जान पड़ती थी मानो हाथोंमें इकट्ठे हुए श्रपने मनके समस्त श्रनुरागको ही धारण कर रही हो।। ४०।। जिस प्रकार हंसिनी कुछ नीचेकी स्रोर ढले हुए पंखोंके मूल भागको धारण करती है उसी प्रकार वह महदेवी कुछ नीचेकी स्त्रोर मुके हुए दोनों कधोंको धारण कर रही थी, उसके वे मुके हुए कन्धे ऐसे मालूम होते थे मानो लटकते हुए केशोंका भार धारण करनेके कारण खेद-खिन्न होकर ही नीचेकी श्रोर फुक गये हों ॥ ४१ ॥ उस कमलनयनीका मुख चन्द्रमण्डलकी हॅसी उड़ा रहा था क्योंकि उसका मुख सदा कलाश्रोसे सहित रहता था श्रीर चन्द्रमाका मण्डल एक पूर्णिमाको छोड़कर बाकी दिनोंमें कलाओंसे रहित होने लगता है उसका मुख कलंकरहित था श्रौर चन्द्रमण्डल कलंकसे सहित था ॥ ४२ ॥ चन्द्रमाकी शोभा दिनमें चन्द्रमाके नष्ट हो जानेके कारण वैधव्य दोषसे दूपित हो जाती है श्रीर कमलिनी कीचड़से दूषित रहती है इसलिये सदा उज्ज्वल रहनेवाले उसके मुखकी शोभाकी तलना किस पदार्थसे की जावे ? तम्हीं कहो ॥ ४३ ॥ उसके मन्द्रास्यकी किरणोंसे सिहत दोनों श्रोठोंकी लाली जलके कणोंसे ज्याप्त मूंगाकी भी शोभा जीत रही थी।। ४४।। उत्तम कएठवाली उस मरुदेवीके कण्ठका राग ( स्वर ) संगीतकी गोष्टियोंमें ऐसा प्रसिद्ध था मानो कामदेवके खींचे हुए धनुषकी डोरीका शब्द ही हो।।४।।। उसके दोनों ही कपोल अपनेमें प्रतिबिम्बत हुए काले केशोंको धारण कर रहे थे सो ठीक ही है शुद्धिको प्राप्त हुए पदार्थ शरणमें आये हुए मिलन पदार्थीपर भी अनुप्रह करते हैं--उन्हें स्वीकार करते हैं।। ४६।। जम्बा श्रौर मुखके सन्मुख स्थित हुआ उसकी नासिकाका श्रप्रभाग ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो उसके श्वासकी सुगन्धिको सुंघनेके लिये ही उद्यत हो।। ४७।। उसके नयन-कमलोंकी कान्ति कानके समीप तक पहुँच गई थी जिससे ऐसी जान पड़ती थी मानो दोनों ही नयन-कमल परस्परकी स्पर्धासे एक दूसरेकी चुगली करना

१ श्रानतो । इवावमौ ल० । २ शाखे । ३ ईषन्नतो । ४ पक्षमृले । 'स्त्री पद्धतिः पक्ष-मूलम्' इत्यभिधानात् । ५ वाहनम् । ६ सम्पूर्णम् । ७ विधवाल विधुत्व वा । ८ श्रनुगतः । ६ –ज¶त् श्रियम् श्रा०, स०, म० ल० । १० स्थिरम् । ११ कर्णसमीपम् ।

'श्रुतेनालंकृतावस्याः कर्णो पुनरलंकृतौ । कर्णाभरणिवन्यासैः श्रुतदेव्या इवार्षनैः ॥४६।।
ललाटेनाष्टमीचन्द्रचारुणास्या विदिश् ते । मनोजश्रीविलासिन्या दर्पणेनेव हारिणा ॥५०॥
विनीलैरलकैरस्या मुखाब्जे मधुपायितम् । श्रूभ्याञ्चे निजिता 'सज्या मदनस्य धनुर्लता ॥५१॥
कचभारो बभौ तस्या विनीलकुटिलायतः । मुखेन्दुमासलोभेन विधिन्तुदं इवाश्रितः ॥५२॥
'विस्नस्तकवरीयन्यविगल्रकुसुमोर्क्वरेः । सोपहारामिव क्षोणीं चक्रे चंक्रमणेपु सा ॥५३॥
'समसुप्रविभक्ताङ्गम् इत्यस्या चपुरूजितम् । खासर्गस्य प्रतिच्छन्दं भावेनेव विधिव्यंधात् ॥५४॥
सुययाः सुचिरायुश्च 'सुप्रजाश्च सुमङ्गला । १०पितवरनी च या नारी सा तु तामनुवर्णिता ॥५४॥
सा खनिर्ग ण्रुरानानां साऽवनिः पुर्यसम्पदाम् । पावनी श्रुतदेवीव'' साऽनधीत्यैव पण्डिता ॥५६॥
सोभाग्यस्य परा कोटिः सौरूप्यस्य परा धितः' । 'सीहार्दस्य परा प्रीतिः सौजन्यस्य परा गितः' ॥५०॥
कुसुतिः' (१)कामतत्त्वस्य' '४कलागमसिरस्वृतिः । प्र'स्तिर्वश्चासां साऽसीत् ''सतीत्वस्य परास्रितः । प्रमः।
तस्याः किल समुद्वाहे' सुरराजेन चोदिताः । सुरोत्तमा महाभृत्या चक्रः कर्त्याणकौतुकम्' ॥५९॥

चाहते हों ।। ४८ ।। यद्यपि उसके दोनों कान शास्त्र श्रवण करनेसे श्रतंकृत थे तथापि सरस्वती देवीके पूजाके पुष्पोंके समान कर्णभूषण पहिनाकर फिर भी अलंकृत किये गये थे।। ४९॥ श्रष्टमीके चन्द्रमाके समान सुन्दर उसका ललाट श्रतिशय देदीप्यमान हो रहा था श्रीर ऐसा मालूम पड़ता था मानो कामदेवकी लद्दमीरूपी स्त्रीका मनोहर दर्पण ही हो।। ५०।। उसके अत्यन्त काले केश मुखकमल पर इकट्ठे हुए भौरोंके समान जान पड़ते थे श्रीर उसकी भौहोंने कामदेवकी डोरी सहित धनुष-लताको भी जीत लिया था॥ ५१॥ उसके श्रातिशय काले. टेढे श्रीर लम्बे केशोंका समृह ऐसा शोभायमान होता था मानो मुखरूपी चन्द्रमाको प्रसनेके लोभसे राहु ही आया हो।। ४२।। वह मरुरेवी चलते समय कुछ कुछ ढीली हुई अपनी चोटीसे नीचे गिरते हुए फूलोके समूहसे पृथ्वीको उपहार सहित करती थी ॥ ४३ ॥ इस प्रकार जिसके प्रत्येक श्रंग उपांगकी रचना सुन्दर है ऐसा उसका सुदृढ़ शरीर ऐसा श्रच्छा जान पड़ता था मानो विधाताने स्त्रियोंकी सृष्टि करनेके लिये एक सुन्दर प्रतिबिम्ब ही बनाया हो ॥ ४४ ॥ संसारमें जो स्त्रियां अतिशय यश वाली, दीर्घ आयुवाली, उत्तम सन्तानवाली, मंगलरूपिणी और उत्तम पतिवाली थीं वे सब मरुदेवीसे पीछे थीं, ऋशीत मरुदेवी उन सबमें मुख्य थी।। ४४॥ वह गुण्रूपी रत्नोंकी खानि थी, पुण्यरूपी संपत्तियोंकी पृथिवी थी, पवित्र सरस्वती देवी थी श्रीर बिना पढ़े ही पण्डिता थी।। ४६।। वह सौभाग्यकी परम सीमा थी, सुन्दरताकी उत्कृष्ट पृष्टि थी. मित्रताकी परम प्रीति थी श्रीर सज्जनताकी उत्कृष्ट गति (आश्रय) थी ॥ ५७ ॥ वह काम शास्त्रको उत्पन्न करनेवाली थी, कलाशास्त्ररूपी नदीका प्रवाह थी, कीर्तिका उत्पत्तिस्थान थी श्रीर पातित्रत्य धर्मकी परम सीमा थी ।। ४८ ।। उस मरुदेवीके विवाहके समय इन्द्रके द्वारा

१ शास्त्रश्रवण्न । २ भ्रूभ्यां विनि— प०, म०, ल० । ३ सगुणा । ४ गहुः । ५ विसस्त विश्लय । ६ पुनः पुनर्गमनेषु । ७ समानं यथा भवति तथा सुण्डुविभक्तावयवम् । ८ प्रतिनिधि । ६ सत्पुत्रवती । १० समर्तृका । ११ श्रुतदेवी च म०, ल० । १२ धृतिः घारण्म् । भृतिः ल० । १३ सुद्धद्यश्वस्य । १४ श्राधारः । १५ 'त, ब०' पुस्तकसम्मतोऽयं पाठः । कुसृति-स्थाने 'प्रसृतिः प्रसृतिः प्रसृतिः प्रसृतिः प्रसृतिः कामतत्त्वस्य कलागमसरिन्छुतिः । प्रसृतिर्थशासं साऽऽसीत् सतोत्वस्य परा धृतिः ॥'' स०, ग्र० । 'प्रसृतिः कामतत्त्वस्य कलागमसरिन्छुतिः । प्रसृतिर्थशासं साऽऽसीत् सतीत्वस्य परा धृतिः ॥'' प०, ग्र० । 'प्रसृतिः कामतत्त्वस्य कलागमसरिन्छुतिः । प्रसृतिर्थशासं साऽऽसीत् सतीत्वस्य परा धृतिः ॥'' द० । 'प्रसृतिः कामतत्त्वस्य । रः कलागमसरिन्धृतिः ॥' प्रसृतिर्थशासं साऽदितस्तिः सतीत्वस्य परा धृतिः ॥'' द० । 'प्रसृतिः कामतत्त्वस्य । रः कलागमसरिन्धृतिः ॥'' ट० । कुसृतिः शाष्ट्यम् । १६ कामतन्त्रस्य । १७ कलाशास्त्रनद्याः प्रवाहः । १८ प्रसर्गम् । १६ पातित्रस्यस्य । २० विवाहे । २१ विवाहोस्सहम् ।

षुरयसम्यक्तिरेवास्या जननीत्वसुपागता। 'सक्तीभूयं गता लज्जा गुणाः परिजनायिताः ॥६०॥ स्वयभाविज्ञानैः 'इति रूढिं परांगता । भनु भैनोगजालानै भेजे साऽऽलान यिद्यास् ॥६१॥ तद्वक्त्रेन्दोः स्मितज्योत्स्ना तन्वती नयनोत्सवम् । भनु श्वेतोऽम्बुधेः क्षोभम् श्रनुवेलं समातनोत् ॥६२॥ स्वयावयसम्यक्त्या 'परया श्रीरिव सा मता। 'मताविव सुनिस्तस्याम् श्रतानीत् स परां एतिम् ॥६३॥ परिहासेष्वममं स्पृक् सम्भोगेष्वनुवर्त्तिनी । 'साचिव्यमकरोत्तस्य 'र'नमं णः प्रण्यस्य च ॥६४॥ साभवत् प्रेयसी तस्य प्राण्यस्योऽपि गरीयसी । शचीव देवराजस्य परा 'रमण्यभूमिका ॥६५॥ स तथा कर्यवल्ल्येय लसद्शुकभूष्या । समारिलष्टतनुः श्रीमान् कर्यदुम् इवाद्युत्त ॥६६॥ स एव पुययवांक्लोके सैव पुययवती सती । ययोरयोनि जन्मासौ वृषभो राभवितत्मजः ॥६७॥ तौ दम्पती तदा तत्र भोगैक र सत्ता । भोगभूमिश्रयं साक्तत् चक्रतु विद्यता । सि ॥॥६॥ ताभ्यामलंकृते पुण्ये देशे कर्षपां विपाल्यये । तत्पुण्ये पुरुद्तः पुरुद्दतः पुर्शे व्यधात् ॥६६॥ सुराः ससंभ्रमाः सद्यः पाकशासनशासनात् । तां पुरी परमानन्दाद् व्यष्टः सुरुद्रीनिभाम् ॥७०॥

प्रेरित हुए उत्तम देवोंने बड़ी विभूतिके साथ उसका विवाहोत्सव किया था॥ ४९॥ पुण्यरूपी सम्पत्ति उसके मातृभावको प्राप्त हुई थी, लज्जा सखी श्रवस्थाको प्राप्त हुई थी श्रीर श्रानेक गुए उसके परिजनोंके समान थे। भावार्थ-पुण्यरूपी सम्पत्ति ही उसकी माता थी, लज्जा ही उसकी सखी थी श्रीर द्या उदारता श्रादि गुरा ही उसके 'परिवारके लोग थे।। ६०।। रूप प्रभाव श्रीर विज्ञान श्रादिके द्वारा वह बहुत ही प्रसिद्धिको प्राप्त हुई थी तथा श्रपने स्वामी नाभिराजके मन रूपी हाथीको बांधनेके लिये खम्भेके समान मालूम पड़ती थी ॥ ६१ ॥ उसके मुखरूपी चन्द्रमाकी मुसकानरूपी चांद्नी, नेत्रोंके उत्सवको बढ़ाती हुई श्रपने पति नाभिराजके मनरूपी समुद्रके चोभको हर समय विख्त करती रहती थी ॥ ६२॥ महाराज नाभिराज रूप श्रीर लावण्यरूपी सम्पदाके द्वारा उसे साज्ञान लद्दमीके समान मानते थे ऋौर उसके विषयमें ऋपने उत्कृष्ट सन्तोषको उस तरह विश्वृत करते रहते थे जिस तरह कि निर्मल बुद्धिके विषयमें मुनि ऋपना उत्कृष्ट संतोष विशत्त करते रहते हैं।। ६३।। वह परिहासके समय कुवचन बोलकर पतिके मर्म स्थानको कष्ट नहीं पहुँचाती थी त्रोर संभोग-कालमें सदा उनके अनुकूल प्रवृत्ति करती थी इस-लिये वह अपने पति नाभिराजके परिहास्य श्रीर स्तेहके विषयमें मंत्रिणीका काम करती थी ॥ ६४ ॥ वह मरुदेवी नाभिराजको प्राणोंसे भी ऋधिक प्यारी थी, वे उससे उतना ही स्नेह करते थे जितना कि इन्द्र इन्द्राणिसे करता है ॥ ६४ ॥ श्रतिशय शोभायुक्त महाराज नाभि-राज देदीप्यमान वस्त्र श्रीर श्राभूषणोंसे सुशोभित उस मरुदेवीसे श्रालिङ्गित शरीर होकर ऐसे ५. जं का नं होते थे जैसं देवीप्यमान वस्त्र श्रीर श्राभूषणोंको धारण करनेवाली कल्पलतासे वेष्टित हुआ (लिपटा हुआ) कल्पवृत्त ही हो ॥ ६६ ॥ संसारमे महाराज नाभिराज ही सबसे अधिक पुण्य-वान् थे श्रौर मरुदेवी ही सबसे श्राधिक पुण्यवती थी। क्योंकि जिनके स्वयंभू भगवान् वृष्भदेव पुत्र होंगे उनके समान श्रीर कौन हां सकता है ? ॥ ६७ ॥ उस समय भोगोपभोगोंमें श्रितशय तल्लीनताको प्राप्त हुए वे दोनों दम्पती ऐसे जान पड़ते थे मानो भोगभूमिकी नष्ट हुई लद्दमीको ही साचात् दिखला रहे हों।। ६८।। मरुदेवी श्रीर नाभिराजसे श्रलंकृत पवित्र स्थानमें जब कल्पवृत्तींका श्रभाव हो गया तब वहां उनके पुण्यके द्वारा बार बार बुलाये हुए इन्द्रने एक नगरीकी रचना की ॥ ६९ ॥ इन्द्रकी आज्ञासे शीघ ही अनेक उत्साही देवोने बड़े आनन्दके साथ

१ सखीत्वम् । २ -नैरितिरूदि ब०, प०, द० । ३ बन्धने । ४ बन्धस्तम्भत्वम् । ५ भर्त्रो । ६ बुद्धौ । ७ सन्तोषम् । ८ सहायत्वम् । ६ -मकरोत्सास्य श्रा०, प०, स०, द०, म०, ल० । १० ऋीडायाः । ११ स्नेहस्थानम् । १२ स्वयम्भूः । १३ मविष्यति । १४ भोगमुज्यानुगगन्ताम् । १५ वियुक्ताम् । ऋपेतामित्यर्थः ।

स्वर्गस्यैव प्रतिच्छुन्द्' भूलोकेऽस्मिश्विधित्सुभिः' । विशेषरमणीयैव 'निर्मंमे सामरैः पुरी ॥७१॥ 'स्वस्वर्गिद्धिदशा'वासः स्वरूप 'इत्यवमस्य तंम् । 'परश्यतजनावासभूमिकां तां तु ते व्यथुः ॥७२॥ इतस्ततश्च विश्विसान् श्रानीयानीय मानवान् । पुरी निवेशयामासुः विन्यासैर्विविधैः सुराः ॥७३॥ नरेन्द्रभवनं चास्याः सुरैर्मध्ये निवेशितम् । सुरेन्द्रभवन'स्पिंद्ध पराद्वर्थविभवानिवतम् ॥७४॥ 'सुत्रामा सूत्र'थारोऽस्याः शिरिपनः कर्षयजाः सुराः । ''वास्तुजातं मही कृत्स्ना सोद्धा' नास्तु कथं पुरी।७५॥ ''सञ्चस्करुश्च तां वप्रशाकारपरिवादिभिः । ''श्वयोध्यां न परं नाम्ना गुणैनाष्यरिभिः सुराः ॥७६॥ ''साकेतरूद्धिरूपस्याः श्लाध्यैव ''स्वैनिकेतनैः । स्विनकेतिमवाह्मानुं' ''साकूतैः केतुबाहुभिः ॥७७॥ ''सुकोशलेति च स्थाति सा देशाभिस्ययां ' गता । विनीतजनताकीर्णां विनीतेति च सा मता ॥७८॥

स्वर्गपुरीके समान उस नगरीकी रचना की ॥ ७० ॥ उन देवोंने वह नगरी विशेष सुन्दर बनाई थी जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो इस मध्यम लोकमें स्वर्गलोकका प्रतिबिम्ब रखनेकी इच्छासे ही उन्होंने उसे अत्यन्त सुन्दर बनाया हो ॥ ७१ ॥ 'हमारा स्वर्ग बहुत ही छोटा है क्योंकि यह त्रिदशावास है अर्थात सिर्फ त्रि + दश तीस व्यक्तियांके रहने योग्य स्थान है ( पन्नमें त्रिदश = देवोंके रहने योग्य स्थान है )'-ऐसा मानकर ही मानो उन्होंने सैकड़ों हजारों मनु-ब्योंके रहने योग्य उस नगरी (विस्तृत स्वर्ग) की रचना की थी ॥ ७२ ॥ उस समय जो मनुष्य जहां तहां विखरे हुए रहते थे देवोंने उन सबको लाकर उस नगरीमें बसाया श्रीर सबके सुभीतेके लिए अनेक प्रकारके उपयोगी स्थानोंकी रचना की ॥ ७३ ॥ उस नगरीके मध्य भागमें देवोंने राज-महल बनाया था वह राजमहल इन्द्रपुरीके साथ स्पर्धा करनेवाला था श्रीर बहुमूल्य अनेक विभूतियोंसे सहित था।। ७४।। जब कि उस नगरीकी रचना करनेवाले कारीगर स्वर्गके देव थे, उनका श्रधिकारी सूत्रधार (मेंट) इन्द्र था श्रौर मकान वगैरह बनानेके लिये सम्पूर्ण पृथिवी पड़ी थी तब वह नगरी प्रशंसनीय क्यों न हो ? ॥ ७४ ॥ देवोंने उस नगरीको वप्र (धूलिके बनं हुए छोटे कोट), प्राकार (चार मुख्य दरवाजोंसे सहित, पत्थरके बने हुए मजबूत कोट) श्रौर परिखा श्रादिसे सशोभित किया था। उस नगरीका नाम श्रयोध्या था। वह केवल नाममात्रसे श्रयोध्या नहीं थी किन्तु गुणोंसे भी श्रयोध्या थी। कोई भी शत्र उससे युद्ध नहीं कर सकते थे इसलिये उसका वह नाम सार्थक था [ श्रारिभिः योद्धं न शक्या—श्रयोध्या ] ॥ ७६ ॥ उस नगरीका दूसरा नाम साकेत भी था क्योंकि वह अपने अच्छे अच्छे मकानोंसे बड़ी ही प्रशंसनीय थी। उन मकानोंपर पताकाएँ फहरा रही थीं जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो स्वर्गलोकके मकानोंको जुलानेके लिये श्रपनी पताकारूपी भुजात्रोंके द्वारा संकेत ही कर रहे हों। [ त्र्याकेतै: गृहैः सह वर्तमाना = साकेता, 'स+म्राकेता'- घरोंसे सहित ] ॥ ७७ ॥ वह नगरी सुकोशल देशमें थी इसलिये देशके नामसे 'सुकोशला, इस प्रसिद्धिको भी प्राप्त हुई थी। तथा वह नगरी श्रनेक विनीत-शिच्चित-पढे-लिखे विनयवान या सभ्य मनुष्योंसे व्याप्त थी इसलिये

१ प्रतिनिधिम् । २ विधित्सुभिः व० । निशाद्विभिःदुभिः । ३ निर्मिता । ४ स्वः श्वास्मीयः । ५ ध्वनी त्रिंशज्जनावासः त्रयोदशजनावासो वा इत्यर्थः । ६ त्र्यवत्तां कृत्वा । इत्यवमन्य प०, त्र०, स० । ७ शतोपरितनसंख्यावज्ञनावासाधारस्थानभृताम् । ८ न्द्रनगरस्य—म०, ल० । ७६ त्रस्य श्लोकस्य पूर्वार्घः पुददेवचभ्वाश्चद्वर्धस्तवकेऽष्टादशश्लोकस्य पूर्वार्घाङ्गता प्रापितस्तत्कर्त्रा । १० शिल्पाचार्यः । ११ त्राक्ता । श्वाप्ति स्त्रमयोग्याम् । ११ त्राक्तेः गृहैः सह स्रावर्तत इति साकेतम् । १६ स्वनिकेतनैः म०, छ० । १७ स्पर्द्वा कर्ष्टम् । १८ स्विभिवारेः । १६ स्विभिवारेः । १० स्पर्द्वा कर्ष्टम् ।

बभौ सुकोशला भाविविषयस्याक्षघीयसः । नाभिलक्षमी द्धानासौ राजधानी सुविश्रुता ॥७६॥ सन्पालयसुद्वर्म 'दीप्रशालं सखातिकम् । तद्वल्स्यंक्षगरारम्भे प्रतिच्छ् 'न्दायितं पुरम् ॥८०॥ पुग्येऽहिन सुहुत्तें च शुभयोगे शुभोदयें । पुग्याहघोषणां तत्र सुरश्चिकः प्रमोदिनः ॥८१॥ 'त्र्रध्यवात्तां तदानीं तौ तमयोध्यां महर्ष्किमम् । दर्गती परमानन्दाद् 'त्र्रश्चससम्परपरम्परे ॥८२॥ विश्वदरवैतयोः पुत्रो 'जनितेति शतकतुः । तयोः पूजां व्यधत्तोष्वेः श्रभिषेकपुरस्सरम् '॥८६॥ पद्भिर्मात्तैरथैतिसमन् स्वर्गोदवितरिध्यति । रत्नवृष्टि दिवो देवाः पातयामासुरादरान् ॥८६॥ सङ्कन्दनियुक्ते धनदेन निपातिता । साभात् स्वसपदौत्सुक्यात् 'प्रस्थितवाप्रतो विभोः ॥८५॥ सङ्कन्दनियुक्ते धनदेन निपातिता । साभात् स्वसपदौत्सुक्यात् 'प्रस्थितवाप्रतो विभोः ॥८६॥ 'व्हिरित्मिण्यहानीलपग्नरागौशुसंकरैः' । साधुतत् सुरचापश्चीः 'त्रप्रगुणस्विमवाश्रिता ॥८६॥ 'देधारैरावतस्थूल' समायतकराहृतिः । बभौ पुण्यद्वमस्येव पृधः प्रारोहसन्तितः' ॥८६॥ 'र्निरम्भं रोदसी' कद्ध्वा रायो<sup>८</sup> धारा पतन्त्यमात् । सुरद्वमैरिवोन्मुक्ता सा प्रारोहपरम्परा ॥८६॥ रेजे हिरण्मयी वृष्टिः खाङ्गणक्षिपतन्त्वस्यसौ । ज्योतिगंणक्रमेवोच्चेः श्रायान्ती सुरसङ्गनः ॥८६॥

वह 'विनीता' भी मानी गई थी—उसका एक नाम 'विनीता' भी था ॥ ७८ ॥ वह सुकोशला नामकी राजधानी अत्यन्त प्रसिद्ध थी श्रौर श्रागे होनेवाले बड़े भारी देशकी नाभि (मध्यभागकी) शोभा धारण करती हुई सुशोभित होती थी ॥ ७९ ॥ राजभवन, वप्न, कोट श्रौर खाईसे सहित वह नगर ऐसा जान पड़ता था मानो श्रागे—कर्मभूमिके समयमें होनेवाले नगरोंकी रचना प्रारम्भ करनेके लिये एक प्रतिबिम्ब-नकशा ही बनाया गया हो ॥ ५० ॥ श्रमन्तर उस श्रयोध्या नगरीमें सब देवोंने मिलकर किसी शुभ दिन, शुभ मुहूर्त, शुभ योग श्रौर शुभ लग्नमें हिर्षत होकर पुण्याहवाचन किया ॥ ५१ ॥ जिन्हें श्रनेक सम्पदाश्रोंकी परम्परा प्राप्त हुई थी ऐसे महाराज नाभिराज श्रौर महर्त्वीने अत्यन्त श्रानन्दित होकर पुण्याहवाचनके समय ही उस श्रतिशय ऋद्वियुक्त श्रयोध्या नगरीमें निवास करना प्रारम्भ किया था ॥ ५२ ॥ ''इन दोनोंके सर्वश्र श्रष्टमदेव पुत्र जन्म लेंगे'' यह समम्कर इन्द्रने श्रभिषेकपूर्वक उन दोनोंकी बड़ी पूजा की थी ॥ ५३ ॥

तदनन्तर छह महीने बाद ही भगवान वृषभदेव यहाँ स्वर्गसे अवतार लेंगे ऐसा जानकर देवोंने बड़े आदरके साथ आकाशसे रत्नोंकी वर्षा की ॥ ८४ ॥ इन्द्रके द्वारा नियुक्त हुए कुबेरने जो रत्नकी वर्षा की थी वह ऐसी सुशोभिन होती थी मानो वृषभदेवकी सम्पत्ति उत्सुकताके कारण उनके आनेसे पहले ही आ गई हो ॥ ८४ ॥ वह रत्नवृष्टि हरिन्मिण् इन्द्रनील मिण् और पद्मराग आदि मिण्योंकी किरणोंके समृहसे ऐसी देदीप्यमान हो रही थी मानो सरलताको प्राप्त होकर (एक रेखामें सीधी होकर ) इन्द्रघनुषकी शोभा ही आ रही हो ॥ ८६ ॥ ऐरावत हाथीकी स्वूड़के समान स्थूल, गोल और लम्बी आकृतिको धारण करनेवाली वह रत्नोंकी धारा ऐसी शोभायमान होती थी मानो पुरयरूपी वृक्तके बड़े मोटे अंकुरोंकी संतित ही हो ॥ ८७ ॥ अथवा अतिशय सघन तथा आकाश पृथिवीको रोककर पड़ती हुई वह रत्नोंकी धारा ऐसी सुशोभित होती थी मानो कल्पवृक्तोंके द्वारा छोड़े हुए अंकुरोंकी परम्परा ही हो ॥ ८५ ॥ अथवा आकाश रूपी व्यक्ति वह सुवर्णमयी वृष्टि ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो स्वर्गसे

१ दीप्तशा— म॰, ल॰। २ प्रतिनिधिरिवाचरितम्। ३ शुभग्रहोदये शुभल्ग्ने इत्यर्थः। 'राशीनामुदयो लग्नं ते तु मेषवृषादयः' इत्यभिधानात्। ४ 'वस निवासे' लुङ्। ५ —नन्दावाप्त— ऋ॰, प॰, द०, स०, म०। ६ भिवायति। ७ —पुरस्सराम् ऋ०, द०, स०, म०, ल०। ८ ऋग्रागिमध्यति सिति। ६ ऋग्गता। १० मरकत। ११ —शुकेसरैः म०, ल०। १२ ऋजुत्वम्। १३ 'प' पुस्तके ८६—८७ श्लोकयोः कमभेदोऽस्ति। १४ समानायाम्। १५ शिफासम्इः। १६ निविडम्। १७ भूम्याकाशे। १८ रत्नस्वर्णानाम्।

श्रथवा विमानोंसे ज्योतिषी देवोंकी उत्कृष्ट प्रभा ही आ रही हो।। ८१।। अथवा आकाशसे बरसती हुई रत्नवृष्टिको देखकर लोग यही उत्प्रेचा करते थे कि क्या जगत्में चोभ होनेसे निधियोंका गर्भपात हो रहा है ॥ ६० ॥ श्राकाशकापी श्राँगनमें जहाँ केले हए वे रत्न चए भरके लिये ऐसे शोभायमान होते थे माना देवोंके हाथियोंने कल्पवृत्तोंके फल ही तोड़ तोड़-कर डाले हों ॥ ६१ ॥ त्राकाशरूपी त्राँगनमें वह त्र्यसंख्यात रत्नोंकी धारा ऐसी जान पड़ती थी मानो समय पाकर फैली हुई नज्ञत्रोंकी चक्कल श्रौर चमकीली पुरू कि ही हो ॥ ६२ ॥ श्रथवा उस रत्न-वर्धाको देखकर चुणभरके लिये यही उत्प्रेचा होती थी कि स्वर्गसे मानो परस्पर मिले हुए बिजली और इन्द्रधनुष ही देवोंने नीचे गिरा दिये हों ॥ ९३ ॥ अथवा देव और विद्याधर उसे देखकर चराभरके लिये यही आशंका करते थे कि यह क्या आकाशमें विजलीकी कान्ति है ऋथवा देवोंकी प्रभा है ? ॥ ९४ ॥ कुबेरने जो यह हिरण्य ऋथीत सुवर्णकी वृष्टि की थी वह ऐसी मालूम होती थी मानो जगतको भगवानकी 'हिरएयगर्भता' बतलानेके लिये ही की हो जिसके गर्भमें रहते हुए हिरएय-सुवर्णकी वर्षा श्रादि हो वह हिरएयगर्भ कहलाता है ] ।। ६५ ॥ इस प्रकार स्वामी वृषभदेवके स्वर्गावतरणसे छह महीने पहलेसे लेकर अतिशय पवित्र नाभिराजके घरपर रत्न श्रीर सुवर्णको वर्षा हुई थी ॥ १६ ॥ श्रीर इसी प्रकार गर्भावतरणसे पीछे भी नौ महीने तक रत्न तथा सुवर्णकी वर्षा होती रही थी सो ठीक ही है क्योंकि होनेवाले तीर्थंकरका श्राश्चर्यकारक बड़ा भारी प्रभाव होता है ॥ ६७ ॥ भगवानके गर्भावतरण-उत्सवके समय यह समस्त पृथिवी रत्नोसे व्याप्त हो गई थी देव हर्षित हो गये थे श्रौर समस्त लोक होभको प्राप्त हो गया था।। ६८ ।। सगवानके गर्भावतरएके समय यह पृथिवी गंगा नदीके जलके कर्णोंसे सींची गई थी तथा अनेक प्रकारके रत्नोंसे अलंकृत की गई थी इसलिये वह भी किसी गर्भिणी स्त्रीके समान भारी हो गई थी।। ६६।। उस समय रत्न श्रीर फ़्लोंसे व्याप्त तथा सुगन्धित जलसे सींची गई यह पृथिवीरूपी स्त्री स्नान कर चन्दनका विलेपन लगाये श्रीर श्राभुषणोंसे सुसज्जित

१ खाद् वृष्टा ल० । भ्रष्टा पितना । २ खुित स्रवः । ३ पातितानि । 'शद्लु शातने' । ४ घनतां नीते । ५ विद्युत्सम्बन्धिनी । ६ देवानाम् । ७ हिरएयसमृहः 'हिरएयं द्रविणां चूम्नम्' । ८ तथा स०, म०, द०, ल० । ६ श्रागच्छुत् । १० गर्भादानोत्सवे म०, ल० । ११ श्रयं श्लोकः पुरुदेवचम्पूक्त्रां स्वकीयग्रन्थस्य चतुर्थस्तवकस्यैकविंशास्थाने स्थापितः । १२ गर्भादाने म०, ल० । १३ स्नानानुलिप्तेव श्र०, ल० । स०, म० पुस्तकयोदभयथा पाठः ।

सम्मता नाभिराजस्य पुष्पवत्यरजस्वला । वसुन्धरा तदा भेजे जिनमातुरनुक्रियाम् । । १०१॥ श्रथ सुसैकदा देवी सौधे मृदुनि तस्पके । गङ्गातरङ्गसम्छाय दुक्लप्रम्छदोज्जवले ।। १०२॥ सापश्यत् पोडशस्वप्नान् इमान् शुभफलोदयान् । निशायाः पश्चिमे यामे जिनजन्मानुशंसिनः ।। १०३॥ गजेन्द्रमैन्द्रमामन्द्रपृष्टितं त्रिमदस्तुतम् । । ध्वनन्तिमव सासारं सा ददर्श शरद्धनम् ।। १०४॥ गवेन्द्रं दुन्दुभिस्कन्धं कुमुदापायहुरचुतिम् । पोयूपराशिनीकाशं सापश्यत् मन्द्रनि स्वनम् ॥ १०५॥ मृगेन्द्रमिन्दुसम्खायपुषं रक्तकन्धरम् । ज्योत्स्नया संध्यया चैव घटिताङ्गमिवैक्षत् ॥ १०६॥ पद्मां पद्ममयोत्ङ्गविष्टरे सुरवारणैः । स्नाप्यां हिरण्मयैः कुम्भैः श्रदर्शत् स्वामिव श्रियम् ॥ १०७॥ दामनी कुसुमामोद- समालग्नमदालिनी । तज्मह्कृतैरिवारक्धगाने सानन्दमैन्त ॥ १०८॥ समप्रविम्वयुज्ज्योत्स्नं ताराधीशं सतारकम् । स्मेरं स्विमव वक्त्राब्जं समीवितकमलोकयत् ॥ १०९॥ विधूत्रधान्तमुचन्तं भास्त्रन्तमुदयाचलात् । शातकुम्भमयं कुम्भमिवाद्राचीत् स्वमङ्गले ॥ १०९॥ कुम्भी हिरण्मयौ पद्मपिहतास्यौ व्यष्टोकत । स्तनकुम्भाविवादमीयौ समासक्तकराम्बुजौ ॥ १९१॥

सी जान पड़ती थी।।१००।। ऋथवा उस समय वह पृथिवी भगवान् वृषभदेवकी माता मरुदेवीकी सहराताको प्राप्त हो रही थी क्योंकि मरुदेवी जिस प्रकार नाभिराजको प्रिय थी उसी प्रकार वह पृथिवी उन्हें प्रिय थी छौर मरुदेवी जिस प्रकार रजस्वला न होकर पुष्पवती थी उसी प्रकार वह पृथिवी भी रजस्वला (धूलिसे युक्त) न होकर पुष्पवती (जिसपर फूल बिखरे हुए थे) थी।।१०१।।

श्रनन्तर किसी दिन मरुदेवी राजमहलमें गंगाकी लहरोंके समान सफेद और रेशमी चहरसे उञ्ज्वल कोमल शय्या पर सो रही थी। सोते समय उसने रात्रिके पिछले पहरमें जिनेन्द्र देवके जन्मको सूचित करनेवाले तथा शुभ फल दंनेवाले नीचे लिखे हुए खप्न देखे।। १०२-१०३॥ सबसे पहले उसने इन्द्रका ऐरावत हाथी देखा। वह गंभीर गर्जना कर रहा था तथा उसके दोनों कपोल और सूँड़ इन तीन स्थानोंसे मद भर रहा था इसलिये वह ऐसा जान पड़ता था मानो गरजता ख्रौर बरसता हुआ शरद् ऋतुका बादल ही हो ॥ १०४ ॥ दूसरे स्वप्नमें उसने एक बैल देखा। उस बैलके कंधे नगाड़ेके समान विस्तृत थे, वह सफेद कमलके समान कुछ कुछ शुक्ल वर्ण था। श्रमृतकी राशिके समान सुशोभित था श्रीर मन्द्र गंभीर शब्द कर रहा था।। १०४।। तीसरे स्वप्नमें उसने एक सिंह देखा। उस सिंहका शरीर चन्द्रमाके समान शुक्लवर्ण था श्रौर कंघे लाल रंगके थे इसलिये वह ऐसा मालूम होता था मानो चाँदनी श्रौर संध्याके द्वारा ही उसका शरीर बना हो ॥ १०६ ॥ चौथे स्वप्नमें उसने अपनी शोभाके समान लद्मीको देखा। वह लद्मी कमलोंके बने हुए ऊंचे त्रासन पर बैठी थी श्रीर देवोंके हाथी सुवर्णमय कलशोंसे उसका श्रभिषेक कर रहेथे ॥ १०७॥ पॉचवें स्वप्नमें उसने बड़े ही श्रानन्दके साथ दो पुष्प-मालाएँ देखीं। उन मालाग्रों पर फूलोंकी सुगन्धिके कारण बड़े बड़े भौरे श्रा लगे थे श्रीर वे मनोहर भंकार शब्द कर रहे थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो उन मालाश्रोंने गाना ही प्रारम्भ किया हो ॥ १०८॥ छठवें स्वप्नमें उसने पूर्ण चन्द्रमण्डल देखा। वह चन्द्रमण्डल ताराश्रोंसे सहित था श्रीर उत्कृष्ट चाँदनीसे युक्त था इसलिये ऐसा जान पड़ता था मानो मोतियोंसे सहित हँसता हुआ अपना (मरुदेवीका) मुख-कमल ही हो ॥ १०९ ॥ सातवें खप्नमें उसने उद्याचलसे उदित होते हुए तथा अन्धकारको नष्ट करते हुए सूर्यको देखा। वह सूर्य ऐसा मालूम होता था मानो महदेवीके माङ्गलिक कार्यमें रखा हुआ सुवर्णमय कलश ही हो ॥ ११० ॥ श्राठवें स्वप्नमें उसने सुवर्णके दो कलश देखे। उन कलशोंके सुख कमलोंसे ढके हुए थे जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो इस्तकमलसे आच्छादित हुए अपने दोनों स्तन-

१ सादृश्यम् । २ -सच्छाये ग्र०, स०, म०, छ० । ३ कपोलद्वयनासिकाग्रमिति त्रिस्थानमदस्ना-विग्राम् । ४ श्रासारेण सहितम् । ५ सदशम् । ६ -मन्दिनिःस्वनम् म०, ल० । ७ समलग्नमहास्तिनी ।

सत्तै सर्पस्त संपुल्लकुमुदोरपलपङ्कले । सापश्यम्नयनायामं दर्शयम्तिविषासमः ॥११२॥
तरस्तरोजिकअलकपिअरोदकमैचत । सुवर्णद्रवसम्पूर्णमिव दिव्यं सरोवरम् ॥११२॥
क्षुभ्यन्तमिकअलकपिअरोदकमैचत । सुवर्णद्रवसम्पूर्णमिव दिव्यं सरोवरम् ॥११२॥
क्षुभ्यन्तमिकअलकपिअरोदकमैचत । सापश्यम्मेरुश्कस्य वैदर्भी द्रधद् जिताम् ॥११५॥
संहमासनमुत्तुङ्गं स्फुरन्मियिहरयमयम् । सापश्यम्मेरुश्कस्य वैदर्भी द्रधद् जिताम् ॥११५॥
नाकालयं व्यलोकिष्ट पराध्यमियाभासुरम् । स्वस्नोः प्रसवागारमिव देवैरुपाहतम् ॥११५॥
कर्णान्द्रभवनं भूमिम् उज्जिबोद्गतमैचत । प्राव्हस्वविमानेन स्पर्कां कर्तुं मिवोचतम् ॥११७॥
रत्नानां राशिमुत्सपर्वदंग्रुपल्लविताम्बरम् । सा निद्भयौ धरादेव्या निधानमिव दर्शितम् ॥११५॥
उवलज्जासुरनिर्धृमवपुषं विपमाचिषम् । प्रतापमिव पुत्रस्य मूर्तिक्यं न्यचायत् ॥११९॥
न्यशामयच्च तुङ्गाङ्गं पुङ्गवं रुक्मसच्छविम् । प्रविशन्तं स्ववक्त्राब्जं स्वप्नान्ते पीनकन्धरम् ॥१२०॥
ततः 'व्यावोधकैस्त्यैः ध्वनिः प्रत्यबुद्ध सा । बन्दिनां मङ्गवोद्गतिः श्र्यवतिति सुमङ्गलाः ॥१२९
सुखप्रवोधमाधानुम् पृतस्याः पुर्यपाठकाः । तदा प्रपेटुरित्युच्चैः मङ्गवान्यस्वलद्विरः ॥१२२॥

कलुश ही हों।। १११।। नौवें स्वप्नमें फूले हुए कुमुद और कमलोंसे शोभायमान तालाबमें क्रीड़ा करती हुई दो मछलियाँ देखीं। वे मछलियाँ ऐसी मालूम होती थीं मानो अपने ( मरुदेवीके ) नेत्रोंकी लम्बाई ही दिखला रही हों।। ११२।। दशवें स्वप्नमें उसने एक सुन्दर तालाब देखा। उस तालावका पानी तैरते हुए कमलोंकी केशरसे पीला पीला हो रहा था जिससे ऐसा मालूम होता था मानो पिघले हुए सुवर्णसे ही भरा हो।। ११३ ॥ ग्यारहवें स्वप्नमें उसने छुभित हो बेला (तट) को उल्लघंन करता हुन्ना समुद्र देखा। उस समय उस समुद्रमें उठती हुई लहरोंसे कुछ कुछ गंभीर शब्द हो रहा था श्रीर जलके छोटे छोटे कगा उड़कर उसके चारों श्रीर पड़ रहे थे जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वह श्रव्रहास ही कर रहा हो ॥ ११४ ॥ बारहवें स्वप्नमें उसने एक ऊंचा सिंहासन देखा। वह सिंहासन सुवर्णका बना हुआ था श्रौर उसमें श्रनेक प्रकारके चमकीले मिए लगे हुए थे जिससे ऐसा मालम होता था मानो वह मेरु पर्वतके शिखरकी उत्क्रष्ट शोभा ही धारण कर रहा हो ॥ ११४ ॥ तेरहवें स्वप्नमें उसने एक स्वर्गका विमान देखा। वह विमान बहुमूल्य श्रेष्ठ रत्नोंसे देदीप्यमान था श्रीर ऐसा मालूम होता था मानो देवोके द्वारा उपहारमें दिया हुन्ना, त्रपने पुत्रका प्रसृतिगृह (उत्पत्तिस्थान) ही हो ॥ ११६॥ चौदहवें स्वप्नमें उसने पृथिवीको भेदन कर ऊपर श्राया हुआ नागेन्द्रका भवन देखा। वह भवन ऐसा मालूम होता था मानो पहले दिखे हुए स्वर्गके विमानके साथ स्पर्धा करनेके लिये ही उद्यत हुआ हो ॥ ११७ ॥ पन्द्रहवें स्वप्तमें उसने अपनी उठती हुई किरणोंसे आकाशको पत्नवित करनेवाली रत्नोंकी राशि देखी। उस रत्नोंकी राशिको मरुदेवीने ऐसा समका था मानो पृथिवी देवीने उसे अपना खजाना ही दिखाया हो ॥ ११८ ॥ श्रौर सोलहवें स्वप्नमें उसने जलती हुई प्रकाशमान तथा धूमरहित अग्नि देखी। वह अग्नि ऐसी मालूम होती थी मानो होनेवाले पुत्रका मूर्ति-धारी प्रताप ही हो ॥ ११६ ॥ इस प्रकार सोलह स्वप्न देखनेके बाद उसने देखा कि सुवर्णके समान पीली कान्तिका धारक श्रीर ऊंचे कंधोंवाला एक ऊँचा बैल हमारे मुख-कमलमें प्रवेश कर रहा है ॥ १२० ॥

तदनन्तर वह बजते हुए बाजोंकी ध्वनिसे जग गई खौर बन्दीजनोंके नीचे लिखे हुए मङ्गल-कारक मङ्गल-गीत सुनने लगी ॥१२१॥ उस समय मरुदेवीको सुख-पूर्वक जगानेके लिये, जिनकी बागी अत्यन्त स्पष्ट है ऐसे पुण्य पाठ करनेवाले बन्दीजन उब स्वरसे नीचे लिखे श्रनुसार मङ्गल-

१ दैर्घ्यम् । २ अव्यक्षसम्बद्धः ३ शोमाम् । ४ प्रस्तियहम् । ५ उपायनीकृत्यानीतम् । ६ ददर्शः । ७ सप्ताचिषम् अग्निम् इति यावत् । ८ ऐत्तत 'चायृ पूजायां च' । ६ अपपश्यत् । १० प्रजोधे नियुक्तैः ।

प्रबोधसमयोऽयं ते देवि सम्मुखमगतः । रचयन् 'द्रविश्चिष्टर्लैरक्केरिवाञ्जिलम् ॥१२३॥ विभावरी विभावयेषा द्धती बिग्बमैन्दवम् । जितं त्वन्मुखकान्त्येव गल्ज्ज्योत्स्ना विरुद्धद्वम् ॥१२४॥ विच्छायतां गते चन्द्रबिग्बे मन्दीकृतादरम् । जगदानन्द्यत्वच विच्छायतां गते चन्द्रबिग्बे मन्दीकृतादरम् । जगदानन्द्यत्वच विच्छां त्वसम्मुखाम्मुजम् ॥१२५॥ दिगङ्गनामुखानीन्दुः संस्पृशन्नस्पुटैः करैः । 'भ्रापिष्टुष्ट्विष्ते नृनं 'प्रवसन्स्विप्रयङ्गनाः ॥१२६॥ तारातितियं च्योग्नि विरक्षं खच्यतेऽधुना । विप्रकीर्णेव हारश्रीः यामिन्या गतिसंश्रमात् ॥१२५॥ रूप्यते क्वमामन्द्रम् इतः सरिस सारसैः । स्तोतुक्रामैरिवास्माभिः समं 'त्वाग्नात'मङ्गलैः ॥१२६॥ उ च्छुसत्कमत्वास्ययेषम् इतोऽधिगृह् 'व्हीचिक्म् । भवन्ती गायतीवोच्चैः खव्जिनी श्रमरारवैः ॥१२९॥ निशाविरहसंतसम् इतश्रकाद्वयोर्थुगम् । सरस्तरङ्गसंस्पर्शेः इदमारवास्यतेऽधुना ॥१३०॥ रथाङ्गमिथुनैरच प्राध्यते ''मित्रसन्निधः । सोब्रमायासितैरन्तः करैरिन्दोचिदाहिभिः ॥१३३॥ दुनोति' कृकवाकूणां व्वनिरेष समुच्चरन् । कान्तासन्नवियोगान्तिषिश्चनः कामिनां मनः ॥१३२॥ यदिन्दोः प्राप्तमान्यस्य 'क्वोत्तसं सृदुभिः करैः । तथ्यत्वीनं तमो नैशं' 'रंखरांशानुदयोन्मुखे ॥१३३॥

पाठ पढ रहे थे ।। १२२ ।। हे देवि, यह तेरे जागनेका समय है जो कि ऐसा मालूम होता है मानो कुछ-कुछ फुले हुए कमलोंके द्वारा तुम्हें हाथ ही जोड़ रहा हो ॥ १२३ ॥ तुम्हारे मुखकी कांतिसे पराजित होनेके कारण ही मानो जिसकी समस्त चांदनी नष्ट हो गई है ऐसे चन्द्र-मण्डलको धारण करती हुई यह रात्रि कैसी विचित्र शोभायमान हो रही है ॥१२४॥ हे देवि, अब कांतिरहित चन्द्रमामें जगत्का आदर कम हो गया है इसलिये प्रफुल्लित हुआ यह तेरा मुख-कमल ही समस्त जगत्को आनन्दित करे।। १२५।। यह चन्द्रमा ब्रिपी हुई किर्णों (पन्नमें हाथों) से अपनी दिशारूपी खियोंके मुखका स्पर्श कर रहा है जिससे ऐसा मालूम होता है मानो परदेश जानेके लिए श्रपनी प्यारी स्नियोंसे आज्ञा ही लेना चाहता हो ॥ १२६ ॥ ताराश्रोंका समूह भी श्रव श्राकाशमें कहीं-कहीं दिखाई देता है श्रीर ऐसा जान पड़ता है मानो जानेकी जल्दीसे रात्रिके हारकी शोभा ही टूट-टूटकर बिखर गई हो ॥ १२७ ।। हे देवि, इधर तालाबोंपर ये सारस पन्नी मनोहर श्रीर गम्भीर शब्द कर रहे हैं श्रीर ऐसे मालूम होते है मानो मंगल-पाठ करते हुए हम लोगोके साथ-साथ तुम्हारी स्तुति ही करना चाहते हों ॥ १२८॥ इधर घरकी बावड़ीमें भी कमितानीके कमलारूपी मुख प्रफुल्लित हो गये हैं और उनपर भौरे शब्द कर रहे है जिससे ऐसा मालूम होता है मानो वह कमलिनी उब-वरसे आपका यश ही गा रही हो।। १२६॥ इधर रात्रिमें परस्परके विरहसे श्रतिशय संतप्त हुआ यह चकवा-चकवीका युगल श्रव तालावकी तरंगोंके स्पर्शसे कुछ-कुछ श्राश्वासन प्राप्त कर रहा है ॥१३०॥ श्रातिशय दाह करनेवाली चन्द्रमाकी किरणोंसे हृदयमें श्रत्यन्त दुखी हुए चकवा चकवी अब मित्र (सूर्य) के समागमकी प्रार्थना कर रहे है भावार्थ - जैसे जब कोई किसीके द्वारा सताया जाता है तब वह अपने मित्रके साथ समागमकी इच्छा करता है वैसे ही चकवा-चकवी चन्द्रमाके द्वारा सताये जानेपर मित्र द्यर्थात सूर्यके समागमकी इच्छा कर रहे हैं ।।१३१।। इधर बहुत जल्दी होनेवाले क्रियोंके वियोगसे उत्पन्न हुए दुःखकी सूचना करनेवाली मुरगोंकी तेज आवाज कामी पुरुषोंके मनको संताप पहुँचा रही है।। १३२।। शांत स्वभावी चन्द्रमाकी कोमल किर्पोंसे रात्रिका जो अन्धकार नष्ट नहीं हो सका था वह अब तेज

१ ईषद् विकसित । २ परिकरः । ३ विकसितम् । ४ श्रानुज्ञापियुमिच्छ्रित । ५ गच्छ्न् । ६ शब्दते । '६ शब्दे' । ७ त्वा त्वाम् । ८ झाम्नात झभ्यस्त । त्वामात्तमञ्जलैः झ०, प०, म०, ल० । ६ विकसत्कमलानना । १० ग्रहदीर्घिकायाम् । ११ सूर्यसमीपम् सहायसमीपं वा । १२ परितापयित 'द्वदु परितापे' । १३ न नाशितम् । १४ निशाया इदम् । १५ रवे ।

तमः शार्वरमुद्रिध करैभानोरुदेन्यतः । सेनेवाप्रेसरी सन्ध्या स्फुरत्येषानुरागिया ।।१३४॥ मित्रमण्डलमुद्रच्छुद् इदमातनुते द्वयम् । विकासमिं जिनीपण्डे रे ग्लानि च कुमुदाकरे ।।१३५॥ विकासमें समालोक्य पित्रम्याः पक्काननम् । सास्येव पिरम्लानि प्रयात्येषा कुमुद्रती ।।१३६॥ पुरः प्रसारयनुष्येः करानुद्याति भानुमान् । प्राचीदिगक्कनागर्भात् तेलोगर्भ इवार्मकः ।।१३७॥ लक्यते निषधोत्सक्के भानुरारक्तमण्डलः । पुत्रीकृत इवैकन्न सान्ध्यो रागः सुरेश्वरैः ।।१३६॥ तमो विध्रतमुद्रतः चक्रवाकपरिक्लमः । प्रबोधिताब्जिनी भानोः प्रजन्मनोन्मीलितं जगत् ।।१३६॥ समन्तादापतत्येष प्रभाते शिशिरो मरुत् । कमलामोदमाकर्षन् प्रफुल्लाद्ब्जिनीचनात् ।।१४०॥ इति प्रस्पष्ट एवायं प्रबोधसमयस्तव । देवि मुख्राधुना तत्त्यं शुच्चि हंसीव सैकतम् ।।१४९॥ पुप्रातमस्तु ते नित्यं कल्याय्रातभाग्भव । प्राचीवाक्के प्रसोपीष्टा पुत्रं त्रैलोक्यदीपकम् ।।१४२॥ स्वप्नसंदर्शनादेव प्रबुद्धा प्राकरां पुनः । प्रबोधितत्यदर्शन् सा संप्रमोदमयं जगत् ।।१४३॥ प्रबुद्धा च शुभस्वप्नदर्शनानन्दनिर्भरात् । तनुं क्रयदिकतामृहे साव्जिनीव विकासिनी ।।१४४॥

किरणवाले सूर्यके बदयके सन्मुख होते ही नष्ट हो गया है।। १३३।। अपनी किरणोंके द्वारा रात्रि संबन्धी श्रंधकारको नष्ट करनेवाला सूर्य श्रागे चलकर उदित होगा परन्तु उससे श्रनुराग (प्रेम श्रीर लाली) करनेवाली संध्या पहलेसे ही प्रकट हो गई है श्रीर ऐसी जान पड़ती है मानो सूर्यरूपी सेनापतिकी त्रागे चलनेवाली सेना ही हो।। १३४।। यह उदित होता हुआ सूर्यमण्डल वक साथ दो काम करता है-एक तो कमलिनियोंके समूहमें विकासको विस्तृत करता है श्रीर दूसरा कुमुदिनियोंके समूहमें म्लानताका विस्तार करता है ॥ १३५ ॥ श्रथवा कमिलनीके कमलरूपी मुखको प्रफुल्लित हुन्ना देखकर यह कुमुदिनी मानो ईर्षासे म्लानताको प्राप्त हो रही है।। १३६।। यह सूर्य अपने ऊँचे कर अर्थात किरगोंको (पत्तमे हाथोंको) सामने फैलाता हुआ उदित हो रहा है जिससे ऐसा मालूम होता है मानो पूर्व दिशारूपी स्त्रीके गर्भसे कोई तेजस्वी बालक ही पैदा हो रहा हो ॥ १३७ ॥ निषध पर्वतके समीप आरक्त ( लाल ) मण्डलका धारक यह सूर्य ऐसा जान पड़ता है मानो इन्द्रोंके द्वारा इकट्ठा किया हुन्ना सब संध्यात्रोंका राग (लालिमा) ही हो ॥ १३८॥ सूर्यका उदय होते ही समस्त श्रंधकार नष्ट हो गया, चकवा-चकवियोका क्लेश दूर हो गया, कमिलनी विकसित हो गई श्रौर सारा जगत् प्रकाशमान हो गया ॥ १३९ ॥ श्रव प्रभातके समय फूले हुए कर्मालनियोंके वनसे कमलोंकी सुगन्ध प्रहण करता हन्ना यह शीतल पवन सब त्रोर बह रहा है।। १४०॥ इसलिए हे देवि, स्पष्ट ही यह तेरे जागनेका समय त्रा गया है। त्रवण्व जिस प्रकार हंसिनी बालुके टीलेको छोड़ देती है उसी प्रकार तू भी श्रव श्रपनी निर्मल शय्या छोड़ ॥ १४१ ॥ तेरा प्रभात सदा मंगलमय हो, तू सैकड़ों कल्यागोंको प्राप्त हो श्रौर जिस प्रकार पूर्व दिशा सूर्यको उत्पन्न करती है उसी प्रकार तू भी तीन लोकको प्रकाशित करनेवाले पुत्रको उत्पन्न कर ॥ १४२ ॥ यद्यपि वह मरुदेवी स्वप्न देखनेके कारण, बन्दीजनोंके मंगल-गानसे बहुत पहले ही जाग चुकी थी, तथापि उन्होंने उसे फिरसे जगाया । इस प्रकार जागृत होकर उसने समस्त संसारको श्रानंदमय देखा ॥ १४३ ॥ श्रभ स्वप्न देखनेसे जिसे श्रत्यन्त श्रानन्द हो रहा है ऐसी जागी हुई मरुदेवी फूली हुई कमिलनीके समान कंटकित ऋर्थात् रोमांचित ( पत्तमें कॉंटोंसे व्याप्त ) शरीर धारण कर रही थी ॥ १४४ ॥

१ —खरडे ग्रा॰, म॰, द॰, स॰, छ॰। २ विकसनशीलम्। ३ विध्रुत स॰, ल॰। ४ उदयेन। ५ प्रकाशितम्। ६ श्रावाति। ७ शोभनं प्रातःकस्यं यस्याहः तत्। ८ 'बूप्राणिप्रसवे' लिङ्। ६ —निर्भरा छ॰।

ततस्त हर्गानान्दं वोहुं स्वाङ्गेष्विवाल्यमा । कृतमञ्जल नेपथ्या सा भेजे पत्युरन्तिकम् ॥११५॥ उचितेन नियोगेन दृष्ट्वा सा नामिभूभुजम् । तस्मै नृपासनस्थाय सुखासीना व्यजिज्ञपत् ॥११६॥ देवाण्य यामिनीभागे पश्चिमे सुखनिद्रिता । श्रद्धाक्षं पोढश स्वप्नान् ह्मानत्यञ्जतोदयान् ॥१४७॥ गजेन्द्र मवदाताङ्गं वृष्यं दुन्दु निस्त्वनम् । सिंह्मुल्खिक्षताद्र्यमं लक्ष्मीं स्नाप्यां सुरद्धिः ॥१४८॥ दामनी लम्बमाने खे शीतांशुं णोतिताम्बरम् । प्रोणन्तमिक्जनीवन्थुं बन्धुरं क्षप्युग्मकम् ॥१४९॥ कल्लशावसृतापृण्यों सरः स्वच्छाम्बु साम्बुजम् । वाराशि श्रुनितावर्त्तं सैंहं भासुरशासनम् ॥१५९॥ विमानमापतत् स्वर्गाद् भुवो भवनसुञ्जवत् । रत्नराशि स्फुरद्वश्चिम जवलनं प्रज्वलद्युतिम् ॥१५९॥ दृष्टुतान् पोढशस्वप्नान् श्रथादर्शे म्हीपते । वदन् मे विश्वन्त तं गवेन्द्रं कनकच्छ्विम् ॥१५२॥ दृष्टुतान् पोढशस्वप्नान् विद्वन्दर्यनात् कस्य न स्यात् कीतुकवन्मनः ॥१५३॥ श्रथासावविध्वानविद्वन्त्रस्तक्तः । प्रोवाच तत्कलं देव्ये लसहशनर्दाधितः ॥१५५॥ श्रथा देवि महान् पुत्रो भविता ते गजेल्यात् । समस्तभुवनज्येष्टो महान्यभदर्शनात् ॥१५५॥ सिंहेनानन्तवीयोऽसी दाग्ना सद्धमंतीर्थकृत् । लच्नयाभिषेकमाष्टासौ मेरोमू कि सुरोत्तमे ॥१५५॥ पूर्णेन्दुना जनाह्वादी भास्वता भास्वरद्युतिः । कुम्भाभ्यां निधिभागी स्यान् सुल्वी मत्स्ययुगेन्याल् ॥१५७॥ सरसा लक्षणोद्रासी सोऽव्धिन केवली भवेत् । सिंहासनेन सान्नाज्यम् श्रवाप्स्वति जगदगुरः ॥१५८॥ सरसा लक्षणोद्रासी सोऽव्धिन केवली भवेत् । सिंहासनेन सान्नाज्यम् श्रवाप्स्वति जगदगुरः ॥१५८॥

तद्नन्तर वह मरुदेवी खन्न देखनेसे उत्पन्न हुए आनन्दको मानो अपने शरीरमें धारण करनेके लिये समर्थ नहीं हुई थी इसीलिये वह मगलमय स्नान कर स्त्रीर वस्त्राभुषण धारण कर श्रपने पतिके समीप पहुंची ।। १४४ ।। उसने वहाँ जाकर उचित विनयसे महाराज नाभिराजके दर्शन किये श्रोर फिर सुखपूर्वक बैठकर, राज्यसिहासनपर बैठे हुए महाराजसे इस प्रकार निवेदन किया ॥१४६॥ हे देव. श्राज मैं सुखसे सो रही थी. सोते ही सोते मैंने रात्रिके पिछले भागमें आश्चर्यजनक फल देनेवाले ये सोलह खप्न देखे हैं ॥ १४७ ॥ स्वच्छ श्रीर सफेद शरीर धारण करनेवाला ऐरावत हाथी, दुन्दुभिके समान शब्द करता हुआ बैल, पहाड़की चोटीको उल्लंघन करनेवाला सिंह, देवोंके हाथियों द्वारा नहलायी गई लह्मी, आकाशमें लटकती हुई दो मालाएँ, श्राकाशको प्रकाशमान करता हुत्रा चन्द्रमा, उदय होता हुत्रा सूर्य, मनोहर मछलियोंका यूगल, जलसे भरे हुए दो कलश, खच्छ जल और कमलोंसे सहित सरोवर, ज्राभित और भंवरसे यक्त समुद्र, देदीप्यमान सिंहासन, स्वर्गसे आता हुआ विमान, पृथिवीसे प्रकट होता हुआ नागेन्द्रका भवन. प्रकाशमान किरणोंसे शोभित रत्नोंकी राशि श्रौर जलती हुई देदी यमान श्रीन । इन सोलह स्वप्नोंको देखनेके बाद हे राजन, मैने देखा है कि एक सुवर्णके समान पीला देल सेरे मुखमें प्रवेश कर रहा है। हे देव, श्राप इन स्वप्नोंका फल किहरे। इनके फल सुननेकी मेरी इच्छा निरन्तर बढ़ रही है सो ठीक ही है श्रपूर्व वस्तुके देखनेसे किसका मन कौतुक-युक्त नहीं होता है ? ॥ १४८-१४३ ॥ तदनन्तर, श्रवधिज्ञानके द्वारा जिन्होंने स्वप्नोंका उत्तम फल जान लिया है और जिनकी दाँतोंकी किरगें अतिशय शोभायमान हो रही है ऐसे महाराज नाभिराज मरुदेवीके लिये स्वप्नोंका फल कहने लगे ॥ १४४ ॥ हे देवि, सन, हाथीके देखनेसे तेरे उत्तम पुत्र होगा. उत्तम बैलके देखनेसे वह समस्त लोकमें ज्येष्ठ होगा ॥ १४५ ॥ सिंहके देखनेसे वह श्चनन्त बलसे युक्त होगा, मालाश्चोंके देखनेसे समीचीन धर्मके तीर्थ (श्चाम्नाय ) का चलानेवाला होगा, लक्सीके देखनेसे वह समेरु पर्वतके मस्तकपर देवोंके द्वारा श्रामिषेकको प्राप्त होगा ॥१५६॥ पूर्ण चन्द्रमाके देखनेसे समस्त लोगोंको श्रानन्द देनेवाला होगा,सूर्यके देखनेसे देदीप्यमान प्रभाका धारक होगा, दो कलश देखनेसे श्रनेक निधियोंको प्राप्त होगा, मछलियोंका युगल देखनेसे सखी होगा ।।१४७।। सरोवरके देखनेसे अनेक लच्चणोंसे शोभित होगा, समुद्रके देखनेसे केवली

१ वृप दुन्दुभिनिःस्वनम् ऋ०, प०, स०, द०, म०, ल० । २ भूमेः सकाशात् । ३ नागालयम् । ४ प्राप्त्यति । —माप्तोऽसौ ऋ०, प०, स०, म०, ल० ।

स्वविमानावलोकेन स्वर्गादवतरिष्यति । फर्यान्द्रभवनालोकात् सोऽवधिज्ञानलोचनः ।।१५६।।
गुयानामाकरः प्रोधद्रस्तराशिनिशामनात्'। कर्मेन्धन'ध्यप्येष निर्भूमञ्चलनेक्यात् ॥१६०॥
वृषभाकारमादाय 'भवत्यास्यप्रवेद्यानात् । त्वद्गभें वृषभो देवः 'स्वमाधास्यित' निर्मले १६१॥
इति तद्वयनाद् देवी "द्ये रोमाश्चितं वपुः । हर्षाङ्करैरिवाकीर्णं परमानन्दनिर्भरम् ॥१६२॥
'तदाप्रभृति सुत्रामशासनात्ताः सिषेविरे । दिवकुमार्योऽमुचारिषयः' तत्कालोचितकर्मभिः ॥१६॥

होगा, सिंहासनके देखनेसे जगतुका गुरु होकर साम्राज्यको प्राप्त करेगा ॥ १४८॥ देवोंका विमान. देखनेसे वह खर्गसे अवतीर्ण होगा. नागेन्द्रका भवन देखनेसे अवधि-ज्ञान रूपी लोचनोंसे सहित होगा ॥१५६॥ चमकते हुए रत्नींकी राशि देखनेसे गुणोंकी खान होगा, श्रौर निर्धम श्राग्नके देखनेसे कर्मरूपी इंधनको जलानेवाला होगा ॥१६०॥ तथा तुम्हारे मुखमें जो वर्षभने प्रवेश किया है उसका फल यह है कि तम्हारे निर्मल गर्भमें भगवान वृषभदेव अपना शरीर धारण करेंगे ॥१६१॥ इस प्रकार नाभिराजके वचन सुनकर उसका सारा शरीर हर्षसे रोमांचित हो गया जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो परम आनन्दसे निर्भर होकर हर्षके श्रंदरोंसे ही ज्याम हो गया हो ॥१६२॥ [ \*जब श्रवसर्पिणी कालके तीसरे सुषम दःषम नामक कालमें चौरासी लाख पूर्व तीन वर्ष आठ माह और एक पत्त बाकी रह गया था तब आषाढ कृष्ण द्वितीयाके दिन उत्तरा-षाद नत्तत्रमें वज्जनामि श्रहमिन्द्र, देवायुका श्रन्त होनेपर सर्वार्थसिद्धि विमानसे च्युत होकर मरुदेवीके गर्भमें अवतीर्ण हुआ और वहां सीपके संपुटमें मोतीकी तरह सब बाधाओंसे निर्मुक्त होकर स्थित हो गया ॥१-३॥ उस समय समस्त इन्द्र अपने अपने यहाँ होनेवाले चिह्नों से भगवानके गर्भावतारका समय जानकर वहाँ आये और सभीने नगरकी प्रदक्षिणा देकर भगवानके माता-पिताको नमस्कार किया ॥४॥ सौधर्म स्वर्गके इन्द्रने देवोंके साथ साथ संगीत प्रारम्भ किया। उस समय कहीं गीत हो रहे थे, कहीं बाजे बज रहे थे और कहीं मनोहर नृत्य हो रहे थे ॥४॥ नाभिराजके महलका आंगन स्वर्गलोकसे आये हुए देवोके द्वारा खचाखच भर गया था। इस प्रकार गर्भकल्याणकका उत्सव कर वे देव अपने अपने स्थानोंपर वापिस चले गये ॥६॥ ] उसी समयसे लेकर इन्द्रकी श्राज्ञासे दिक्कमारी देवियाँ उस समय होने योग्य कार्यों के द्वारा दासियों के समान मरुदेवी की सेवा करने लगीं।।१६३।।

१ दर्शनात् । २ वर्मेन्धनहरोऽप्येष स्र०, प० । ३ वर्मेन्धनदाही । ४ भवस्यास्य तव मुख । ५ स्वम् स्रात्मानम् । ६ धार्ययप्यति । ७ दभ्ने प० । ८ १६२१लोकादनन्तरम् स्र०, प०, स०, द०, म०, ल० पुस्तकेष्वधस्तनः पाठोऽधिको दृश्यते । स्रयं पाटः 'त० व०' पुस्तकयोनीस्ति । प्रायेणान्येप्विप कर्णाटकपुस्तकेषु नास्ययं पाटः । कर्णाटकपुस्तकेष्वज्ञातैन केनचित् कारणेन त्रुटितोऽप्यय पाटः प्रकरणसङ्कत्यर्थमावश्यकः प्रतिमाति । स च पाट ईदृशः—'तृतीयकालशेषेऽसावशीतिश्चतुष्तरा । पूर्वट्याक्षिवर्गाष्टमासपच्युतान्तदा ॥१॥ स्रवतीर्य युगाद्यन्ते हाखिलार्थविमानतः । स्रापादासितपच्चस्य द्वितीयायां सुरोत्तमः ॥२॥ उत्तराषादृनच्चत्रे देश्या गर्मे समाश्रितः । स्थितो यथा विवाधोऽसौ मौक्तिक श्रुक्तिसम्पुटे ॥३॥ ज्ञात्वा तदा स्वचिह्नेन सर्वेऽप्यागुः सुरेश्वराः । पुषं प्रदक्षिणीकृत्य तद्गुकंश्च ववन्दिरे ॥४॥ सङ्गीतकं समारुष्यं विश्वणा हि सहामरैः । क्वायार्थक्वायां पुनर्जमुर्ययायथम् ॥६॥ स्रयं पाटः 'प' पुस्तकस्यः । 'द' पुस्तके द्वितीयश्लोकस्य 'युगाद्यन्ते' इत्यस्य स्थाने 'सुरायन्ते' इति पाठो विद्यते तस्य सिद्धिश्च संस्कृतरीकाकारेण् शकन्धादित्वात् परस्यं विधाय विद्यता । 'स्र०, स ०' पुस्तकयोनिमाङ्कितः पाठोऽस्ति प्रथमिद्वतीयश्लोकस्थाने— 'पूर्वल्चेषु कालेऽसौ शेषे चतुरशीतिके । तृतीये हि त्रिवर्णाध्यस्य सुरोत्ताः ॥ स्रोत्ताः । स्राषाद्यस्य द्वितीगाया सुरोत्तमः ॥२॥) ह चेष्ट्यः ।

<sup>#</sup> कोष्ठकके भीतरका पाठ श्रा०, प०, द०, स०, म० श्रीर ७० प्रतिके श्राधारपर दिया है। कर्णाटककी 'न०' 'ब०' तथा•'ट' प्रतिमे यह पाठ नहीं पाया जाता है।

श्रीहीं श्रीतिश्च कीर्तिश्च बुद्धिष्ठमस्यो च देवताः । श्रियं लजां च धेर्यं च स्तुतिबोधं च वैभवस् ॥१६४॥ तस्यामाद्युरभ्यणंवित्तन्यः स्वानिमान् गुयान् । तस्यामाद्युरभ्यणंवित्तन्यः स्वानिमान् गुयान् । तस्यामाद्युरभ्यणंवित्तन्यः स्वानिमान् गुयान् । तस्यकुः ग्रुचिभिद्वंद्येः स्वर्गलोकादुपाहृतैः' ॥१६४॥ स्वभावनिर्मला चार्वी सूयस्ताभिर्विशोधिता । सा ग्रुचिस्फिटिकेनेव घटिताङ्गी तदा बभौ ॥१६७॥ काश्चिन्मङ्गलधारिययः काश्चित्तम्बृलद्ययिकाः । काश्चिन्मज्ञनपालिन्यः काश्चित्त्वानित्तं प्रसाधिकाः ॥१६८॥ काश्चिन्महानसे युक्ताः शब्याविरचने पराः । वेपादसंवाहने काश्चित् काश्चिन्माल्येरुपाचरन्' ॥१६९॥ प्रसाधनिवधे काचित् स्पृद्धान्ति तन्मुखाम्बुजम् । सानुरागं व्यधात् सीरीं प्रभेवाव्जं "सरोरहः ॥१७०॥ ताम्बुलदायिकां काचित् स्पृद्धान्ति तन्मुखाम्बुजम् । सानुरागं व्यधात् सीरीं प्रभेवाव्जं "सरोरहः ॥१००॥ ताम्बुलदायिकां काचित् स्पृद्धान्ति तन्मुखाम्बुजम् । सानुरागं व्यधात् सीरीं प्रभेवाव्जं "सरोरहः ॥१००॥ काचित्तमरखान्यस्ये वृद्धती सृदुपाधाना । विद्यभौ कत्यवल्लीव शाखाग्रोद्धिन्न भूषयाः ॥१०२॥ वासः चौमंं क्ष्यो दिख्याः सुमनोमक्षरीरिप । तस्य समर्पयामासुः कश्चित् कत्यवल्या इव ॥१७३॥ काचित् परसोतिवर्षाकृतिहरिपरसुख्येरः । स्वकरस्थेः कृतामोवात् पर्यानिवर्षकिरिवारुचत् ॥१०४॥

श्री, ही. धृति, कीर्ति, बुद्धि और लद्मी इन षट्कुमारी देवियोंने मरुदेवीके समीप रहकर उसमें क्रमसे अपने अपने शोभा, लजा, धैर्य, खुति, बोध और विभृति नामक गुणोंका संचार किया था। अर्थात श्री देवीने मरुदेवीकी शोभा बढ़ा दी, ही देवीने लज्जा बढ़ा दी, धृति देवीने धैर्य बढ़ाया, कीर्ति देवीने स्तुति की, बुद्धि देवीने बोध (ज्ञान)को निर्मल कर दिया श्रीर लद्दमी देवीने विभृति बढ़ा दी। इस प्रकार उन देवियोंके सेवा-संस्कारसे वह मरुदेवी ऐसी सुशोभित होने लगी थी जैसे कि श्राग्निके संस्कारसे मिण सुशोभित होने लगता है ॥१६४-१६४॥ परिचर्या करते समय देवियोंने सबसे पहले स्वर्गसे लाये हुए पवित्र पदार्थीके द्वारा माताका गर्भ शोधन किया था। ॥१६६॥ वह माता प्रथम तो स्वभावसे ही निर्मल और सुन्दर थी इतनेपर देवियोंने उसे विशुद्ध किया था। इन सब कारणोंसे वह उस समय ऐसी शोभायमान होने लगी थी मानो उसका शरीर स्फटिक मिणसे ही बनाया गया हो ॥१६७॥ उन देवियोंमे कोई तो माताके आगे अष्ट मङ्गल द्रव्य धारण करती थीं, कोई उसे ताम्बूल देती थीं, कोई स्नान कराती थीं और कोई वस्त्राभूषण श्रादि पहिनाती थीं ॥१६८॥ कोई भोजनशालाके काममें नियुक्त हुई, कोई शय्या बिछाने के काममें नियुक्त हुई, कोई पैर दावनेके काममें नियुक्त हुई श्रीर कोई तरह तरहकी सुगन्धित पुष्पमालाएं पहिनाकर माताकी सेवा करनेमें नियुक्त हुईं ॥१६६॥ जिस प्रकार सूर्यकी प्रभा कमिलनीके कमलका स्पर्श कर उसे अनुरागसहित (लाली सिहत) कर देती है उसी प्रकार वस्नाभूषण पहिनाते समय कोई देवी मरुदेवीके मुखका स्पर्श कर उसे अनुरागसहित (प्रेम सहित) कर रही थी ॥१७०॥ ताम्बूल देनेवाली देवी हाथमें पान लिये हुए ऐसी सुशोभित होती थी मानो जिसकी शाखाके अप्रभागपर तोता बैठा हो ऐसी कोई लता ही हो ॥१७१॥ कोई देवी अपने कोमल हाथसे माताके लिये आभुपण दे रही थी जिससे वह ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो जिसकी शाखाके अवभागपर आभूषण प्रकट हुए हों ऐसी कल्पलता ही हो ॥१७२॥ महदेवीके लिये कोई देवियां कल्पलताके समान रेशमी वस्त्र दे रही थीं, कोई दिव्य मालाएँ दे रही थीं ॥१७३॥ कोई देवी ऋपने हाथपर रखे हुए सुगन्धित द्रव्योंके विलेपनसे मरुदेवीके शरीरको सुवासित कर रही थी। विलेपनकी सुगन्धिके

१ श्रानीतैः । २ श्रलङ्कारे नियुक्ताः । ३ पादमर्दने । ४ उपचारमकुर्वन् । ५ श्रलङ्कारविधाने । ६ सूर्यस्थेयं सौरी । ७ सरोजिन्याः । सरोवरे प । —चाञ्जं सरोरुहम् म । —वाञ्जसरोरुहम् श्रा । ६ सूर्यस्थेयं सौरी । ७ सरोजिन्याः । सरोवरे प । —चाञ्जं सरोरुहम् म । —वाञ्जसरोरुहम् श्रा । दि साम्रूलदायिनी द०, स०, म०, ल० । ६ उदिभन्न उद्भृत् । १० तुकूलम् । ११ सौगन्धिकाः सौगन्थ्याः । सौगन्धिकाहृत सुगन्धसमृहाहूत । 'कविचह्त्यचित्ताच टणीति ठणि' श्रायवा 'सुगन्धाहूतविनया-दिस्यः' इति स्वार्थे टण् । १२ गन्धसमिष्टः । गन्धद्रव्यकरण्यातिपादकशास्त्रविशेषः ।

कारण उस देवीके हाथपर अनेक भौरे आकर गुंजार करते थे जिससे वह ऐसी मालूम होती थी मानो सुगन्धित द्रव्योंकी उत्पत्ति आदिका वर्णन करनेवाले गन्धशास्त्रकी युक्ति ही हो ॥१७४॥ माताकी श्रंग-रत्ताके लिए हाथमें नंगी तलवार धारण किये हुई कितनी ही देवियां ऐसी शोभायमान होती थीं मानो जिनमें मछलियाँ चल रही हैं ऐसी सरसी (तलैया) ही हों ॥१७५॥ कितनी ही देवियाँ पुष्पकी परागसे भरी हुई राजमहत्तकी भूमिको बुहार रही थीं श्रीर उस पराग की सगन्ध से आकर इकट्टे हुए भौरोंको अपने स्तन ढकनेके बखसे उड़ाती भी जाती थीं ॥१७६॥ कितनी ही देवियाँ आलस्यरिहत होकर पृथिवीको गीले कपड़ेसे साफ कर रही थीं श्रीर कितनीं ही देवियाँ घिसे हुए गाढ़े चन्दनसे पृथिवीको सींच रहीं थीं ॥१७७॥ कोई देवियां माताके श्रागे रहोंके चूर्णसे रंगावलीका विन्यास करती थीं—रंग विरंगे चौक पूरती थीं, वेल-बूटा खींचती थीं और कोई सुगन्धि फैलानेवाले, कल्पवृत्तोंके फुलों से माताकी पूजा करती थीं— उन्हें फलोंका उपहार देती थीं ॥१७८॥ कितनी ही देवियां अपना शरीर छिपाकर दिव्य प्रभाव दिखलाती हुई योग्य सेवाश्रोके द्वारा निरन्तर माताकी शुश्रुषा करती थीं ॥१७९॥ बिजलीके समान प्रभास चमकते हुए शरीरको धारण करनेवाली कितनी हो देवियां माताके योग्य श्रीर श्रच्छे लगनेवाले पदार्थ लाकर उपस्थित करती थीं ॥१८०॥ कितनी ही देवियां श्रन्तिहित होकर अपने दिव्य प्रभावसे माताके लिये माला, वस्त्र, आहार और आभूपण आदि देती थीं ।।१=१।। जिनका शरीर नहीं दिख रहा है ऐसी कितनी ही देवियाँ आकाशमें स्थित होकर बड़े जोरसे कहती थीं कि माता मरुदेवीकी रचा बड़े ही प्रयत्नसे की जावे ॥१८२॥ जब माता चलती थीं तब वे देवियां उसके वस्त्रों को कुछ ऊपर उठा लेती थीं, जब बैठती थीं तब श्रासन लाकर उपस्थित करती थीं श्रीर जब खड़ी होती थीं तब सब श्रीर खड़ी होकर उनकी सेवा करती थीं ॥१८३॥ कितनी ही देवियां रात्रिके प्रारम्भकालमें राजमहलके श्रयभागपर श्रातिशय चमकीले मिण्योंके दीपक रखती थीं। वे दीपक सब श्रोरसे श्रम्धकारको नष्ट कर रहे थे ॥१८४॥ कितनी ही देवियां सायंकालके समय योग्य वस्तुश्रोंके द्वारा माताकी श्रारती उतारती थीं, कितनी ही देवियां दृष्टिदोष दूर करनेके लिये उतारना उतारती थीं श्रीर कितनी ही

१ प्रोत्तिताम्, िषक्तामित्यर्थः । २ रङ्गवित्यचनाम् । ३ कत्पवृत्तार्णाम् । ४ मनुष्यदेहधारिणः । ५ ग्रान्तर्धानं गताः । ६ वदन्ति स्म । ७ गमनेषु । ८ वस्त्रप्रसरण्म् । ६ उपवेशनेषु । १० पीठानयनम् । ११ स्थानेषु । १२ ज्यालयन्ति स्म । १५ नित्तिपन्ति स्मेत्यर्थः । —गुणत्त्यम् द०, स०, म०, ट० । उपत्तृपं रात्रिमुखे ।

नित्यजागिरतैः कश्चित् निमेषालसलोचनाः' । ेउपासाञ्चिकते नेन्तं तां देव्यो विष्ठतायुधाः ॥१८६॥ कदाचिज्जलकेलोभिः चनकीडाभिरन्यदा । कथागोष्टीभिरन्येद्यः देव्यस्तस्यै एतिं दण्डः ॥१८७॥ कदाचिज्जलकेलोभिः वाद्यगोष्टीभिरन्यदा । कर्हिचिन्नुत्यगोष्टीभिः देव्यस्तां पर्युंपासत ॥१८८॥ कश्चित्य्येद्यगोष्टीभिः वेव्यस्तां पर्युंपासत ॥१८८॥ कश्चित्येद्यगोष्टीभिः वेव्यस्तां पर्युंपासत ॥१८८॥ कश्चित्येद्यगोष्टीपुः सलीलानित्तत्रभुवः । 'वर्षमानलयैनेंदुः "साङ्गहाराः सुराङ्गनाः ॥१८८॥ कश्चित्यनेदेन् रेजिरे कृतरेचकाः । नभोरक्नें विलोलाक्वयः सौदामिन्य इवोद्वुचः । ११९०॥ कश्चित्रस्थानैः वर्भुविश्वस्याद्यः । शिषमाणा इवानक्वाद् धनुवेदं जगज्जये ॥१९९॥ पुष्पाञ्जलि करन्त्येका परितो रक्वमयद्यलम् । मदनप्रहमावेशे योक्तुकामेव लिलता ॥१९९॥ तदुरोजसरोजातसुकुलानि चकम्परे । १५ भ्रजुनितंत्रमेतासामिव नृत्तं कृत्हलात् ॥१९३॥ अपाक्वश्वरस्यानैः भ्रूलताचापकर्पणैः । १५ भ्रजुर्गुणनिकेवासीत् नृत्तगोष्टी मनोभुवः ॥१९५॥ स्मितमुद्धिन्तन्त्रनांशु पाष्ट्यं कलमनाकुलम् । सापाक्विश्वतं चश्च सलयश्च १५ परिक्रमः ॥१९५॥ इतीदमन्यदप्रयासां । अपाक्वित्यता । किमक्वं सक्वतं ४ भावैः । श्वाङ्वकैरसत्तां विते । ॥१९६॥

देवियां मन्त्राचरोंके द्वारा उसका रचाबन्धन करती थीं ॥१८५। निरन्तरके जागरणसे जिनके नेत्र टिमकाररहित हो गये हैं ऐसी कितनी ही देवियां रातके समय अनेक प्रकारके हथियार धारण कर माताकी सेवा करती थीं श्रथवा उनके समीप बैठकर पहरा देती थीं ।।१८६॥ वे देवांगनाएं कभी जलकीड़ासे श्रीर कभी वनकीड़ासे, कभी कथा-गोष्टीसे (इकट्रे बैठकर कहानी त्रादि कहनेसे) उन्हें सन्तुष्ट करती थीं ॥१८७॥ वे कभी संगीतगोष्ठीसे, कभी वादिभ-गोष्ठीसे और कभी नृत्यगोष्ठीसे उनकी सेवा करती थीं ॥१८८॥ कितनी ही देवियां नेत्रोंके द्वारा अपना अभिप्राय प्रकट करनेवाली गोष्टियोंमें लीलापूर्वक भौंह नचाती हुई और बढ़ते हुए तालके साथ शरीरको लचकाती हुई नृत्य करती थीं ॥१८९॥ कितनी ही देवियां नृत्यक्रीडाके समय श्राकाशमें जाकर फिरकी लेती थीं श्रीर वहाँ श्रपने चंचल श्रंगों तथा शरीरकी उत्क्रष्ट कान्तिसे ठीक बिजलीके समान शोभायमान होती थीं ॥ १९० ॥ नृत्य करते समय नाट्य-शास्त्रमें निश्चित किये हुए स्थानोंपर हाथ फैलाती हुई कितनी ही देवियाँ ऐसी मालूम होती थीं मानो जगतको जीतनेके लिये साम्रात् कामदेवसे धनुर्वेद ही सीख रही हों ॥ १९१ ॥ कोई देवी रंग विरंगे चौकके चारों स्त्रोर फूल बिखेर रही थी स्त्रौर उस समय वह ऐसी मालूम होती थी मानो चित्र-शालामें कामदेवरूपी बहको नियुक्त ही करना चाहती हो ॥ १६२ ॥ नृत्य करते समय उन देवांगनात्र्योंके स्तनरूपी कमलोंकी बोंडियाँ भी हिल रही थीं जिससे ऐसी जान पड़ती थीं मानो उन देवांगनात्रोंके नृत्यका कौतृहलवश अनुकरण ही कर रही हों ॥ १९३ ॥ देवांगनाश्रोंकी उस नृत्यगोष्ट्रीमें बार बार भौंहरूपी चाप खींचे जाते थे श्रीर उनपर बार बार कटाचरूपी बाए चढ़ाये जाते थे जिससे वह ऐसी मालूम होती थी मानो कामदेवकी धनुष विद्याका किया हुआ श्रभ्यास ही हो ॥ १९४ ॥ नृत्य करते समय वे देवियाँ दाँतोंकी किरणें फैलाती हुई मुस्कराती जाती थीं, स्पष्ट श्रीर मधुर गाना गाती थीं, नेत्रोंसे कटाच करती हुई देखती थीं श्रीर लयके साथ फिरकी लगाती थीं, इस प्रकार हन देवियोंका वह नृत्य तथा हाव-भाव आदि अनेक प्रकारके विलास, सभी कामदेवके बाणोंके सहायक बाण मालूम होते थे श्रीर रसिकताको प्राप्त हुई शरीर-सम्बन्धी चेष्टाश्रोंसे मिले हुए उनके शरीरका तो कहना ही क्या है – वह तो हरएक

१ निमेषालस- निर्निमेष । २ सेवां चकुः । ३ रजन्याम् । ४ सेवा चिकिरे । ५ प्रेच्ल्य-समुदायनृत्य । ६ तालल्यैः । ७ श्रङ्कविच्चेपसिहताः । ८ —िवनोदेषु श्र०, प०, म०, स०, द०, ल० । ६ कृतवल्पानाः । १० नभोभागे श्र०, म०, द०, स० । ११ उद्गतप्रभाः । १२ चापविद्याम् । १३ किरस्येका श्र०, म० । १४ श्रमुवर्तितु — प०, द०, म०, ल० । १५ श्रम्यासः । १६ पादविच्चेपः । १७ इतीदम-न्यथाप्यासां प०, श्र०, द०, स० । १८ संयुक्तं चेत् । १६ चेष्टितैः । २० रसिक्लम् ।

'वारिभिः करणैश्चित्रैः' साङ्गहारैश्च रेचकैः' । मनोऽस्याः सुरमर्त्तं वयः चक्रुः संप्रेचचोस्तुकम् ॥१९७॥ काश्चित् सङ्गीतगोष्ठीषु 'दरोज्ञिन्नस्मितैर्मुखैः । बशुः गद्मीरवाब्जिन्यो बिरकोज्ञिक्षकेसरैः ॥१९८॥ काश्चित् सङ्गीतगोष्ठीषु 'दरोज्ञिन्नस्मितैर्मुखैः । बशुः गद्मीरवाब्जिन्यो बिरकोज्ञिक्षकेसरैः ॥१९८॥ विश्वधार्भा वैद्यवी' वृद्धीमाजेन्त्यः करपल्ववैः । चित्रं पल्लविताश्चकुः प्रेचकाणां मनोहुमान् ॥२००॥ सङ्गीतकविधौ काश्चित् स्पृशन्त्यः परिवादिनीः । कराङ्गुलीभिरातेनुः गानमामन्द्रमूर्ण्वनाः ॥२०१॥ तन्त्र्यो मधुरमारेणुः''तत्वराङ्गुलिताब्तिः । अयं तान्त्रो' गुद्धः कोऽपि ताष्ठनाद् याति यहशम् ॥२०२॥ वंशैः संद्धमालोक्य तासां तु दशनप्रवृत्त्य । वीयालावुनि'ररारलेषि धनं तत्स्तनमण्डलम् ॥२०३॥ मृदङ्गवादनैः काश्चिद् बसुरुत्विसवाहवः । तत्कलाकौशले श्लाघां कर्नुकामा इवात्मनः ॥२०४॥ मृदङ्गास्तक्ररस्पर्शात् तदा मन्द्रं विसस्वनुः । तत्कलाकौशलं तासाम् उत्कुवौद्यारे इवोष्चकैः ॥२०५॥

प्रकारसे ऋत्यन्त सुन्दर दिखाई पड़ता था ॥ १९४-१९६ ॥ वे नृत्य करनेवाली देवियाँ अनेक प्रकारकी गति, तरह तरहके गीत अथवा नृत्य विशेष, श्रौर विचिन्न शरीरकी चेष्टा सहित फिरकी आदिके द्वारा माताके मनको जत्य देखनेके लिये उत्करिठत करती थीं ॥ १९७॥ कितनी ही देवांगनाएँ संगीत-गोष्टियोंमें कुछ कुछ हँसते हुए मुखोंसे ऐसी सुशोभित होती थीं जैसे कुछ क्रु विकसित हुए कमलोंसे कमलिनियाँ सुशोभित होती हैं। १९८। जिनकी भौंहें बहत ही छोटी छोटी हैं ऐसी कितनी ही देवियाँ श्रोठोंके श्रमभागसे वीगा दबाकर बजाती हुई ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानो फुँककर कामदेवरूपी अग्निको प्रज्वित करनेके लिये ही प्रयत्न कर रही हों।। १९९ ।। यह एक बड़े आश्चर्यकी बात थी कि वीए। बजानेवाली कितनी ही देवियाँ अपने हस्तरूपी पल्लवोंसे वीएगाकी लकड़ीको साफ करती हुई देखनेवालोंके मनरूपी वृद्धोंको पल्लवित ऋथीन पल्लवोंसे युक्त कर रही थीं। (पक्तमें हर्षित ऋथवा शृङ्कार रससे सहित कर रही थीं।) भाषार्थ—उन देवाङ्गनाश्रोंके हाथ पल्लवोके समान थे. वीगा बजाते समय उनके हाथरूपी पल्लब वीगाकी लकड़ी अथवा उसके तारोंपर पढते थे। जिससे वह बीगा पल्लवित अर्थात नवीन पत्तोंसे व्याप्त हुई सी जान पहती थी परन्त आचार्यने यहाँपर वीगाको पल्लवित न बताकर देखनेवालोंके मनरूप वचोंको पल्लवित बतलाया है जिससे बिरोधमुलक ऋलंकार प्रकट हो गया है परन्तु पल्लावित शब्दका हिषित अथवा शृङ्कार रससे सहित अर्थ बदल देनेपर बह विरोध दूर हो जाता है। संज्ञेपमें भाव यह है कि वीगा बजाते समय उन देवियोंके हाथोंकी चंचलता, संदरता और बजानेकी कुरालता आदि देखकर दर्शक पुरुषोंका मन हर्षित हो जाता था ॥ २०० ॥ कितनी ही देवियाँ संगीतके समय गम्भीर शब्द करनेवाली वीगाओंको हाथकी श्रॅगुलियोंसे बजाती हुई गा रही थीं ॥ २०१ ॥ उन देवियोंके हाथकी श्रंगुलियोंसे ताड़ित हई वीगाएँ मनोहर शब्द कर रही थीं सो ठीक ही है वीगाका यह एक आश्चर्यकारी गुण है कि ताइनसे ही वश होती है।।२०२।। उन देवांगनाओं के श्रोठों को वंशों ( वाँसरी ) के द्वारा इसा हन्ना वेखकर ही मानो वीराात्रोंके तुंबे उनके कठिन स्तनमण्डलसे आ लगे थे। भावार्थ-वे देवियाँ मुहसे बाँसरी श्रीर हाथसे वीए। बजा रही थीं ॥ २०३ ॥ कितनी ही देवियाँ महक बजाते समय अपनी भुजाएँ ऊपर उठाती थीं जिससे वे ऐसी मालूम होती थीं मानो उस कला-कौशलके विषयमें अपनी प्रशंसा ही करना चाहती हों ॥ २०४ ॥ उस समय उन बजानेवाली देवियोंके हाथके स्पर्शसे वे मदंग गम्भीर शब्द कर रहे थे जिससे ऐसे जान पडते थे मानो

१ चार्किः द०, स० । चारिभिः गतिविशेषैः । २ पुष्पघटादिभिः । ३ वल्गनैः । ४ दरोद्धिन्न —ईषदुद्धिन्न । ५ संधुच्चित्रम् । ६ वैग्राविकाः । ७ वेग्रोरिमाः । ८ —संस्त्य श्रा०, स०, म०, ल० । ६ सप्ततन्त्री वीग्रा । 'तन्त्रीभिः सप्तभिः परिवादिनी' इस्यभिषानात् । १० ध्वनन्ति स्म । ११ श्रोषध-सम्बन्धी तन्त्रीसम्बन्धी च । १२ श्रालाबु —तुम्बी । —लाम्बुभिः प० । १३ उत्कर्षे कुर्वोग्राः ।

मृदङ्गा न वयं सत्यं परयतास्मान् हिरणमयान् । इतीवारसितं चकुः ते मुहुस्तत्कराहताः ॥२०६॥
मुरवाः कुरवा नैते वादनीयाः कृतश्रमम् । इतीव सस्वनुर्मन्द्रं पण्यवाद्याः सुरानकाः ॥२०७॥
प्रभातमङ्गते काश्चित् राङ्कानाध्मासिषुः पृथुन् । स्वकरोत्पीडनं सोढुम् श्रन्तमानिव सारवान् ॥२०८॥
काश्चित् प्रावोधिकैस्तूर्येः सममुत्तालतालकैः । जगुः करुं च मन्द्रं च मङ्गलानि सुराङ्गनाः ॥२०८॥
इति तत्कृतया देवी सा बभौ परिचर्यया । श्रिजगस्त्रीरिवैकध्यम् उपनीता कथञ्चन ॥२ १०॥
विक्कुमारीभिरित्यात्तसंश्रमं समुपासिता । तत्प्रभावैरिवाविष्टैः सा बभार परां श्रियम् ॥२ १९॥
'व्यन्तर्वत्नोमथाभ्यणे नवमे मासि सादरम् । विशिष्टकाब्यगोष्ठीभिः देव्यस्तामित्यरक्षयन् ॥२ १२॥
'र्नागृहार्थकियापादैः विन्दुमात्राक्षरस्वुतैः । देव्यस्तां रक्षयामासुः रलोकैरन्यश्च केश्चन ॥२ १३॥
किमिन्दुरेको लोकेऽस्मिन् स्वयाम्य मृदुरीज्ञितः । श्राञ्जिनस्सि वलादस्य यदशेषं । क्लाधनम् ॥२ १४॥

कुँचे स्वरसे उन बजानेवाली देवियोंके कला-कौशलको ही प्रकट कर रहे हों ॥ २०४ ॥ उन देवियोंके हाथसे बार बार ताड़ित हुए मृदंग मानो यही ध्विन कर रहे थे कि देखो, हम लोग वास्तवमें मृदंग (मृत् + श्रङ्ग) श्रर्थात मिट्टीके श्रङ्ग (मिट्टीसे बने हुए) नहीं हैं किन्तु सुवर्णके बने हुए हैं। भावार्थ — मृदङ्ग शब्द रुद्धिसे ही मृदङ्ग (वाद्य विशेष) श्रर्थको प्रकट करता है।। २०६॥ उस समय पणव श्रादि देवोंके बाजे बड़ी गम्भीर ध्विनसे बज रहे थे मानो लोगोंसे यही कह रहे थे कि हम लोग सदा सुंदर शब्द ही करते हैं, बुरे शब्द कभी नहीं करते श्रोर इसी लिये बड़े परिश्रमसे बजाने योग्य हैं।।२०७॥ प्रातःकालके समय कितनी ही देवियाँ बड़े बड़े शंख बजा रही थीं श्रीर वे ऐसे माल्यूम होते थे मानो उन देवियोंके हाथोंसे होनेवाली पीड़ाको सहन करनेके लिये श्रममर्थ होकर ही चिल्ला रहे हों।। २०५॥ प्रातःकालमें माताको जगानेके लिये जो ऊची तालके साथ तुरही बाजे बज रहे थे उनके साथ कितनी ही देवियाँ मनोहर श्रीर गंभीर रूपसे मंगलगान गाती थीं।। २०६॥ इस प्रकार उन देवियोंके द्वारा की हुई सेवासे मरुदेवी ऐसी शोभायमान होती थीं मानो किसी प्रकार एकरूपताको प्राप्त हुई तीनो लोकोंकी लहमी ही हो।। २१०॥ इस तरह बड़े संश्रमके साथ दिकुमारी देवियोंके द्वारा सेवित हुई उस मरुदेवीने बड़ी ही उत्कृष्ट शोभा धारण की थी श्रीर वह ऐसी माल्यूम पड़ती थी मानो शरीरमें प्रविष्ठ हुए देवियोंके प्रभावसे ही उसने ऐसी उत्कृष्ट शोभा धारण की हो।। २११॥

श्रथानन्तर, नौवा महीना निकट श्रानेपर वे देवियां नीचे लिखे श्रमुसार विशिष्ट विशिष्ट काव्य गोष्टियों के द्वारा बड़े श्राद्रके साथ गर्भिणी मरुदेवीको प्रसन्न करने लगीं ॥ २१२ ॥ जिनमें श्रथं गृढ़ है, क्रिया गृढ़ है, पाद ( रलोक चौथा हिस्सा ) गृढ़ है श्रथवा जिनमें बिंदु छूटा हुश्रा है, मात्रा छूटी हुई या श्रम्सर छूटा हुश्रा है ऐसे कितने ही रलोकोंसे तथा कितने ही प्रकारके श्रन्य रलोकोंसे वे देवियां मरुदेवीको प्रसन्न करती थीं ॥ २१३ ॥ वे देवियां कहने लगीं—िक हे माता, क्या तुमने इस संसारमें एक चन्द्रमाको ही कोमल ( दुर्वल ) देखा है जो इसके समस्त कलारूपी धनको जवरदस्ती छीन रही हो । भावार्थ—इस रलोकमें ज्याजस्तुति श्रलंकार है श्रर्थात् निन्दाके छलसे देवीकी स्तुति की गई है । देवियोंके कहनेका श्रमिप्राय यह है कि श्रापके मुखकी कान्ति जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही चन्द्रमाकी कान्ति घटती जाती है श्रर्थात् श्रापके कान्तिमान् मुखके सामने चन्द्रमा कान्तिरहित माल्म होने लगा है इससे जान पड़ता है कि श्रापने चन्द्रमाको दुर्बल समफकर उसके कलारूपी समस्त धनका श्रपहरण कर लिया है

१ मृग्पमयावयवाः । २ ध्वनितम् । ३ मुरजाः । सुरवाः श्रवः, पवः, सवः, दवः, लवः । ४ कुिसतरवाः । ५ पूर्यन्ति समः । ६ तत्करोत्पीडनं मवः, छवः । ७ श्रारवेन सहितान् । ८ एकत्वम् । ६ प्रविष्टेः । १० गर्भिणीम् । ११ श्रार्थश्च क्रियाश्च पादाश्च श्रार्थिकयापादाः निगृहा श्रार्थिकयापादा येषु तैः । १२ विन्दुच्युतकमात्राच्युतकाद्तरच्युतकैः । १३ यत् कारणात् ।

मुखेन्दुना जितं नृतं' तवाब्जं' सोदुमचमम् । विम्वमप्यैन्दवं साम्यात्'सङ्कोचं यास्यदोऽनिशम्" ॥२१५॥ राजीवमिकिभिज्र<sup>®</sup>ष्टं सालकंम<sup>भ</sup> मुखेन ते । जितं भीरुतयाधापि याति साङ्कोचनं भुहुः ॥२१६॥ श्राजिघन्मुहुरभ्येत्य त्वन्मुखं कमलास्थया" । नाभ्यब्जिनीं समभ्येति सशङ्क इव षट्पदः ॥२१७॥ नाभि पाधिवमन्वेति निलनं निलनानने । 'व्धनमुखाब्जमुपाघ्राय कृताधोंऽयं मधुव्रतः ॥२१६॥ नाभेरिभमतो राज्ञः त्वयि रक्तो न कामुकः । न कुतोऽप्यधरः' कान्त्या यः सदोजोधरः' स कः ॥२१९॥ प्रिष्ठेका नि

क कीडक् शस्यते रेखा तवाणुञ्जू सुविश्रमे । करिगाञ्जि बदान्येन पर्यायेण करेणुका<sup>:३</sup> ॥२२०॥ [ एकालापकम ]

॥ २१४ ॥ हे माता, श्रापके मुखरूपी चन्द्रमाके द्वारा यह कमल श्रवश्य ही जीता गया है क्योंकि इसी लिये वह सदा संकचित होता रहता है। कमलकी इस पराजयको चन्द्रमण्डल भी नहीं सह सका है और न त्रापके मुखको ही जीत सका है इसिलये कमलके समान होनेसे वह भी सदा संकोचको प्राप्त होता रहता है।। २१४।। हे माता, चूर्ण कुन्तल सहित आपके मुखकमलने भ्रमर सहित कमलको अवश्य ही जीत लिया है इसीलिये तो वह भयसे मानो आज तक बार बार संकोचको प्राप्त होता रहता है ॥ २१६ ॥ हे माता, ये भ्रमर तुम्हारे मुखको कमल समभ बार बार सन्मुख आकर इसे संघते हैं और संकृचित होनेवाली कमिलनीसे अपने मरने श्रादिकी शंका करते हुए फिर कभी उसके सन्मुख नहीं जाते हैं। भावार्थ-श्रापका मुख-कमल सदा प्रकृत्तित रहता है श्रीर कमलिनीका कमल रातके समय निभीलित हो जाता है। कमलके निमीलित होनेसे भ्रमरको हमेशा उसमें बन्द होकर मरनेका भय बना रहता है। श्राज उस भ्रमरको सगन्ध ग्रहण करनेके लिये सदा प्रफल्लित रहनेवाला श्रापका मख कमलह्मपी निर्वाध स्थान मिल गया है इसलिये अब वह लौटकर कमलिनीके पास नहीं जाता है ॥ २१७ ॥ हे कमलनयनी ! ये भ्रमर त्रापके मुखरूपी कमलको सुंघकर ही कुतार्थ हो जाते हैं इसीलिये वे फिर पृथ्वीसे उत्पन्न हुए अन्य कमलके पास नहीं जाते अथवा ये अमर आपके मुखरूपी कमलको संघकर कुतार्थ होते हुए महाराज नाभिराजका ही अनुकरण करते हैं। भावार्थ-जिस प्रकार आपका मुख सुंघकर आपके पति महाराज नाभिराज संतुष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार ये भ्रमर भी श्रापका मख सुंघकर संतुष्ट हो जाते हैं ॥ २१८ ॥ तद्नन्तर वे देवियां मातासे पहेलियां पूछने लगीं। एक ने पूछा कि है माता, बताइये वह कौन पदार्थ है ? जो कि आपमें रक्त अर्थात आसक्त है और आसक्त होने पर भी महाराज नाभिराजको अत्यंत प्रिय है. कामी भी नहीं है, नीच भी नहीं है, श्रीर कांतिसे सदा तेजसी रहता है। इसके उत्तरमें माताने कहा कि मेरा 'श्रधर' ( नीचेका श्रोठ ) ही है क्योंकि वह रक्त श्रथीत लाल वर्णका है, महाराज नाभिराजको प्रिय है, कामी भी नहीं है, शरीरके उच भागपर रहनेके कारण नीच भी नहीं है श्रीर कांतिसे सदा तेजस्वी रहता है \* ।।२ (६।। किसी दूसरी देवीने पूछा कि हे पतली भौंहोंवाली श्रीर सुन्दर विलासोंसे युक्त माता, बताइये त्रापके शरीरके किस स्थानमें कैसी रेखा श्रच्छी समभी जाती है और हस्तिनीका दूसरा नाम क्या है ? दोनों प्रश्नोंका एक ही उत्तर दीजिये।

१ श्रत्यर्थम् । २ कमलं चन्द्रश्च । ३ चन्द्रसादृश्यात् ग्रज्जसादृश्याच्च । ४ श्रज्जम् इन्दुविम्य च । ५ चूर्यंकुन्तलसिंदैन । ६ सङ्कोचनं ल०, प०, म०, स०, द० । साङ्कोचनं सङ्कोचिलम् । राजीवं भीरतया श्रद्यापि सङ्कोचीनं यातीत्यर्थः । ७ कमलबुद्ध्या । ८ श्रज्जिन्याः श्राभिमुखम् । ६ पृथिव्यां भवं नाभिराजं च । १० स्वन्मुखाम्बुजमाघाय श्रा०, प०, ल० । ११ नीचः । १२ सततं तैजोधरः सामर्थ्याल्लभ्योऽधरः । १३ करिया इस्ते स्क्ष्मरेखा च ।

<sup>\*</sup>इस श्लोकमें ऋघर शब्द ऋाया है इसलिए इसे 'ऋंतर्लिपका' भी कह सकते हैं।

किमाहुः सरकोत्तुङ्ग<sup>र</sup> सच्छायतरसङ्कुलम् । कलभाषिणि किं कान्तं तदाङ्गे सालकाननम् ।।२२१॥ [ एकालापकमेव ]

ैनयनानन्दिनीं रूपसम्पदं ग्लानिमम्बिके । 'श्राहाररितमुत्सुज्य ॅनानाशा'नामृतं सिति' ॥२२२॥ [क्रियागोपितस्]

श्रधुना<sup>र</sup> दरमुत्सुज्य केसरी गिरिकन्दरम् । <sup>१०</sup>समुत्पित्सुगिरेरम् सटाभारं<sup>११</sup> भयानकम् ॥२२३॥ श्रधुना<sup>१२</sup> जगतस्तापम् श्रमुना गर्भजन्मना<sup>१३</sup> । त्वं देवि जगतामेकपावनी भुवनाम्बिका ॥२२४॥ श्रधुनामरसर्गस्य<sup>१४</sup> वर्द्धतेऽधिकमुत्सवः । <sup>१०</sup>श्रधुनामरसर्गस्य<sup>१९</sup> दैत्यचके घटामिति<sup>१९</sup> ॥२२५॥

[गृढिकियमिदं श्लोकत्रयम्]

माताने उत्तर दिया 'करेग़ाका \*'। भावार्थ-पहले प्रश्नका उत्तर है 'करे + श्रागुका' श्रर्थात् हाथमें पतली रेखा अच्छी समक्ती जाती है और दूसरे प्रथ्नका उत्तर है 'करेग़ाका' अर्थात् हिस्तिनीका दूसरा नाम करेगुका है ॥ २२० ॥ किसी देवीने पूछा है मधुर-भाषिणी माता, बतान्त्रों कि सीधे, ऊँचे श्रीर छायादार वृक्तोंसे भरे हुए स्थानको क्या कहते हैं ? श्रीर तुम्हारे शरीरमें सबसे सुन्दर श्रंग क्या है ? दोनोंका एक ही उत्तर दीजिये। माताने उत्तर दिया 'साल-कानन 🕆 श्रर्थात सीधे ऊँचे श्रीर छायादार बृत्तोंसे व्याप्त स्थानको 'साल-कानन' (सागौन वृत्तोंका वन ) कहते हैं श्रीर हमारे शरीरमें सबसे सुन्दर श्रङ्ग 'सालकानन' (स + श्रलक + आनन ) अर्थात् चूर्राकुन्तल [ सुगन्धित चूर्ण लगानेके योग्य ग्रागेके बाल-जुल्फें ] सहित मेरा मुख है।। २२१।। किसी देवीने कहा-हे माता, हे सति, आप आनन्द देनेवाली अपनी रूप-सम्पत्तिको ग्लानि प्राप्त न कराइये और आहारसे प्रेम छोड़कर श्रनेक प्रकारका श्रमृत भोजन कीजिये [ इस ऋोकमें 'नय' ख्रौर 'ख्रशान' ये दोनों क्रियाएँ गूढ़ है इसलिए इसे क्रियागुप्त कहते हैं ।। २२२ ॥ हे माता, यह सिंह शोघ ही पहाड़की गुफाको छोड़कर उसकी चोटीपर चढ़ना चाहता है श्रीर इसलिए श्रपनी भयंकर सटाश्रों (गर्दनपर के बाल-श्रयाल ) हिला रहा है। इस ऋोकमें 'अधुनात्' यह किया गूढ़ रखी गई है इसलिए यह भी 'कियाग्रम' कहलाता है ] ॥ २२३ ॥ हे देवि, गर्भसे उत्पन्न होनेवाले पुत्रके द्वारा ऋापने ही इस जगत्का संताप नष्ट किया है इसलिए श्राप एकही, जगतको पवित्र करनेवाली है और श्रापही जगतकी माता हैं। िइस श्लोकमें 'त्रधुनाः' यह किया गृढ़ है अतः यह भी कियागृप्त श्लोक है ] ॥ २२४ ॥ हे देवि. इस समय देवोंका उत्सव अधिक बढ़ रहा है इसलिए मैं दैत्योंके चक्रमें अर वर्ग अर्थात अरोके समूहकी रचना बिल्कुल बंद कर देती हूँ। चिक्रके बीचमें जो खड़ी लक्कड़ियां लगी रहती हैं उन्हें अर कहते हैं। इस ऋोकमें 'अधुनाम्' यह किया गृढ़ है इसलिए यह भी कियागृप्त कह-

१ सरल ऋज् । २ अलकर्साहतमुखम् । प्रथमप्रश्नोत्तरपत्ने सालवनम् । ३ नेत्रोत्सवकरीम् । पत्ने नय प्रापय । न मा स्म । ऋानित्दनीम् आ्रानन्दकरीम् । ४ आहाररसमु – व० । ५ बहुविषम् । ६ सुङक्ष्व । ७ पतिवते । ८ अधुना अध्य । पत्ने अधुनात् धुनाति स्म । दर भयं यथा भवति तथा । ६ गुहाम् । १० समुत्पतितुमिन्छुः । ११ केसरसमूहम् । १२ हदानीम् पत्ने धुनासि स्म । १३ गर्भार्भ-केन । १४ –वर्गस्य व० । अपरसमूहस्य । १५ अधुना अध्य अधुनाम् धुनोमि स्म । १६ अपर-सर्गस्य देवसमूहस्य । पत्ने अरसर्गस्य चक्रस्य अराणां धाराणां सर्गः सुष्टिर्यस्य तत् तस्य चक्रस्य । १७ घटनाम् ।

यह एकालापक है। जहां दो या उससे भी अधिक प्रश्नोका एक भी उत्तर दिया जाता है उसे एकालापक कहते हैं।

<sup>🕆</sup> यह भी एकालापक है।

'वटबृक्तः पुरोऽयं ते घनच्छायः' स्थितो महान् । इत्युक्तोऽपि न तं घर्मे<sup>३</sup> श्रितः कोऽपि वदाद्रुतम् ॥२२६॥ [स्पष्टान्धकम् ]

'मुक्ताह्वाररुचिः सोष्मा हरिचन्दनर्चाचतः । श्रापाण्डुरुचिराभाति विरहीव तव स्तमः ॥२२७॥ [समानोपमम्]

जगतां जनितानन्दो<sup>भ</sup> निरस्ततुरितेन्धनः । स<sup>६</sup> यः कनकसच्छायो जनिता ते स्तनन्धयः ॥२२८॥ [गृहस्तुर्थंकम् ]

जगज्जयी जितानङ्गः सर्तां गतिरनन्तदक् । तीर्थंकुरकृतकृत्यश्च जयसात्तनयः स ते ॥२२९॥ [ 'निरौष्ट्यम् ]

स ते कल्याणि करुयाणकातं संदर्श नन्दनः । यास्यस्य नागतिस्थानं १०५ति १५६ति ततः सति ।।२३०।। [ निरोष्टयमेव ]

लाता है ] ।। २२४ ।। कुछ आदमी कड़कती हुई धूपमें खड़े हुए थे उनसे किसीने कहा कि 'यह तुम्हारे सामने घनी छायाबाला बड़ा भारी बड़का बुक्त खड़ा है' ऐसा कहनेपर भी उनमेंसे कोई भी वहां नहीं गया । हे माता, किहये यह कैसा आश्चर्य है ? इसके उत्तरमें माताने कहा कि इस ऋोकमें जो 'वटगृज्ञः' शब्द है उसकी सन्धि वटो + ऋज्ञः' इस प्रकार तोड़ना चाहिये और उसका अर्थ ऐसा करना चाहिये कि 'रे लड़के! तेरे सामने यह मेघके समान कांतिवाला (काला) बड़ा भारी रीछ (भाला) बैठा हैं ऐसा कहनेपर कड़ी धूपमें भी उसके पास कोई मनुष्य नहीं गया तो क्या श्राश्चर्य है ? यह स्पष्टांधक श्लोक है ] ॥ २२६ ॥ हे माता, श्रापका स्तन मुक्ताहाररुचि है अर्थात् मोतियोंके हारसे शोभायमान है, उद्यातासे सहित है, सफेद चंदनसे चर्चित है और कुछ कुछ सफेर वर्ण है इसलिए किसी विरही मनुष्यके समान जान पड़ता है क्योंकि विरही मनुष्य भी मुक्ताहाररुचि होता है, अर्थान आहारसे प्रेम छोड़ देता है, काम-ज्बर सम्बन्धी उष्णतासे सहित होता है, शरीरका संताप दर करनेके लिये चंदनका लेप लगाये रहता है श्रीर विरहकी पीड़ासे कुछ कुछ सफेद वर्ण हो जाता है। यह श्रेषीपमालंकार है ] ।। २२७ ।। हे माता, तुम्हारे संसारको श्रानंद उत्पन्न करनेवाला, कर्मरूपी ईंधनको जलाने-वाला श्रीर तपाये हुए सुवर्णके समान कांति धारण करनेवाला पुत्र उत्पन्न होगा। यह श्लोक गृढ़ वतुर्थक कहलाता है क्योंकि इस ऋोकके चतुर्थ पादमें जितने श्रचर है वे सबके सब पहलेके तीन पादोंमें आ चुके हैं जैसे 'जगतां जनिता नंदो निरस्तद्रितेन्धनः। संतप्तकनकच्छायो जनिता ते स्तनंधयः॥' ] ॥ २२८॥ हे माता, श्रापका वह पुत्र सदा जयवन्त रहे जो कि जगतको जीतनेवाला है, कामको पराजित करनेवाला है, मजनोंका श्राधार है, सर्वज्ञ है, तीर्थकर है श्रोर कृतकृत्य है [ यह निरौष्ठ्य श्लोक है क्योंकि इसमें श्रोठसे उच्चारण होनेवाले 'उकार, पवर्ग श्रौर उपध्मानीय श्रज्ञर नहीं हैं ] ॥ २२६ ॥ हे कल्याणि, हे पतित्रते, आपका वह पुत्र सैकड़ों कल्याण दिखाकर ऐसे स्थानको (मोच्न) प्राप्त करेगा जहाँ से पुनरागमन नहीं होता इसलिये आप सन्तोषको प्राप्त होओ [ यह

१ वटवृद्धः न्यप्रोधपादपः । पद्धे वटो भी माणवक, ऋदः भल्लूकः । 'ऋद्याच्छ्रमल्लभल्लूकाः' । २ भूर्थनातपः पद्धे मेघच्छायः । ३ निदाघे । ४ मौक्तिकहारकान्तिः । पद्धे त्यक्वाश्वनकचिः । ५ जनिता ते स्तनन्थयः' इति चतुर्थः पादः प्रथमादित्रिषु पादेषु गृहमास्ते । ६ सन्तसकनकच्छायः द०, स०, म०, ल० । ७ सतां गतिः सत्पुरुषाणामाधारः । ८ स्रोष्ठस्पर्शन-मन्तरेण पाठ्यम् । ६ मुक्तिस्थानम् । १० सन्तोषं घर । ११ चेहि स०, म०, ल० ।

द्वीपं नन्दीश्वरं देवा मन्दरागं च सेवितुम् । 'सुदन्तीनद्रैः समं यान्ति सुन्दरीभः समुत्सुकाः ॥२३१॥ [ विन्दुमान् े ]

लसद्बिन्दुं भिराभान्ति मुक्षैरमरवारणाः । <sup>४</sup>घटाघटनया व्योग्नि विचरन्तश्चिधा<sup>ः</sup> स्नुतः ॥२३२॥ [ बिन्दुच्युतकम् ]

मकरन्दारुणं तोयं धत्ते तत्पुरखातिका । साम्बुजं क्वचिदुद्बिन्दुजलं ['चल्लन्] मकरदारुणम् ॥२३३॥ [ बिन्दुच्युतकमेव ]

श्लोक भी निरीष्ट्य है ॥ २३० ॥ हे सुन्दर दाँतोंबाली देवि, देखो, ये देव इन्द्रोंके साथ अपनी श्रपनी स्त्रियोंको साथ लिये हुए बड़े उत्सुक होकर नन्दीश्वर द्वीप श्रीर पर्वतपर क्रीड़ा करनेके लिये जा रहे हैं। [ यह श्लोक बिन्दुमान् हैं श्रथीत् 'सुदतीन्द्रैः' की जगह 'सुद्तीन्द्रैः' ऐसा दकारपर बिंद रखकर पाठ दिया है, इसी प्रकार 'नदीश्वरंके' स्थानपर बिंद रखकर 'नंदीश्वरं' कर दिया है श्रीर 'मदरागं' की जगह बिंदु रखकर 'मंदरागं' कर दिया है इसिलये बिन्दुच्युत होनेपर इस श्लोक का दूसरा अर्थ इस प्रकार होता है हे देवि. ये देव दन्ती अर्थात हाथियोंके इन्द्रों (बड़े बड़े हाथियों) पर चढ़कर अपनी अपनी स्त्रियोंको साथ लिये हुए मदरागं सेवितं श्रर्थात कीड़ा करनेके लिये उत्सक होकर द्वीप श्रीर नदीश्वर ( समुद्र ) को जा रहे हैं।] ॥ २३१ ॥ हे माता, जिनके दो कपोल और एक सूंड़ इस प्रकार तीन स्थानोंसे मद कर रहा है तथा जो मेघोंकी घटाके समान त्राकाशमें इधर उधर विचर रहे हैं ऐसे ये देवोंके हाथी जिनपर श्चनेक बिन्दु शोभायमान हो रहे हैं ऐसे श्रपने मुखोंसे बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं। यह बिन्द च्युतक श्लोक है इसमें बिन्दु शब्दका बिन्दु हटा देने और घटा शब्दपर रख देनेसे दूसरा श्चर्थ हो जाता है, चित्रालंकारमें श श्रीर स में कोई श्रन्तर नहीं माना जाता, इसलिये दूसरे अर्थ में 'त्रिधा सुताः'की जगह 'त्रिधा श्रुताः' पाठ समका जावेगा । दूसरा अर्थ इस प्रकार है कि 'हे देवि ! दो, अनेक तथा बारह इस तरह तीन भेदरूप श्रुतज्ञानके धारण करनेवाले तथा घटानाद करते हुए त्राकाशमें विचरनेवाले ये श्रेष्ठदेव, ज्ञानको धारण करनेवाले त्रपने सुशोभित मुखसे बड़े ही शोभायमान हो रहे हैं। ]।।२३२।। हे देवि, देवोंके नगरकी परिखा ऐसा जल धारण कर रही है जो कहीं तो लाल कमलोंकी परागसे लाल हो रहा है, कहीं कमलोंसे सहित है, कहीं उड़ती हुई जलकी छोटी छोटी बूंदांसे शोभायमान है श्रौर कहीं जलमें विद्यमान रहनेवाले मगर-मच्छ त्रादि जलजन्तत्रोंसे भयंकर है। [इस रलोकमें जलके वाचक 'तोय' श्रीर 'जल' दो शब्द हैं इन दोनोंमें एक व्यर्थ श्रवश्य है इसलिये जल शब्दके बिन्दुको हटाकर 'जलमकरदारुणं' ऐसा पद बना लेते हैं जिसका श्रर्थ होता है जलमें विद्यमान मगरमच्छोंसे भयंकर। इस प्रकार यह भी बिन्दुच्यतक श्लोक है। 'परन्तु श्रलंकारचिन्तामणि'में इस श्लोकको इस प्रकार पढ़ा है 'मकरंदारुणं तोयं धत्ते तत्पुरखातिका । साम्बुजं कचिद्रदुबिन्दु चलन्मकरदारुणम् ।' श्रीर इसे 'बिन्दुमान् बिन्दुच्युतकका' उदाहरण दिया है जो कि इस प्रकार घटित होता है-श्लोकके प्रारम्भमें 'मकरदाक्णं' पाठ था वहाँ बिन्दु देकर 'मकरदाक्णं' ऐसा पाठ कर दिया श्रीर श्रन्तमें 'चलन्मकरंदारुएं' ऐसा पाठ था वहाँ बिन्दुको च्युत कर चलन्मकरदारुएं (चलते हुए मगर-

१ सुद्रित भो कान्ते । सुद्रितान्द्रैरिति सिबन्दुकं पाष्ट्रयम् । २ उच्चारणकाले बिन्दुं सयोज्य स्त्रिभिप्रायकथने त्यजेत् । उच्चारणकाले विद्यमानबिन्दुत्वात् बिन्दुमानित्सुक्तम् । ३ पद्मकैः । पद्मकं बिन्दुजालकम्' इत्यभिषानात् । ४ घटानां समृहाना घटना तया । पत्ते घण्टासंघटनया । ५ त्रिमद्ह्याविणः । ६ चलन्मकर— द०, ८०। चलन्मकरदाक्णमित्यत्र बिन्दुलोपः ।

'समजं चतुकं बालं चणं नोपेक्ते हरिः । का तु कं स्त्री हिमे चम्केत् समजङ्गा तुकं वक्षम् ।।२३७।।
[ 'मात्राच्युतकप्रश्नोत्तरम् ]

जग्बे<sup>र</sup> कथापि सोत्कराठं किमप्याकुल मूर्च्छनम् । विरहेक्गनया कान्तसमागमनिराशया ॥२३५॥ [ व्यक्षनस्युतकम् ]

ं पक्षरमध्यास्ते ः कः परुषनिस्वनः । ः कः प्रतिष्ठा वीवानां ः कः पाठ्योऽक्षरच्युतः ।।२३६।।
[ ग्रुकः पक्षरमध्यास्ते काकः परुषनिस्वनः । लोकः प्रतिष्ठा जीवानां श्लोकः पाठयोऽकरच्युतः ।।२३६॥
[ श्रक्षरच्युतकप्रश्नोत्तरम् ]

मच्छोंसे भयंकर ) ऐसा पाठ कर दिया है। ]।। २३३।। हे माता, सिंह श्रपने ऊपर घात करने-माली हाथियोंकी सेनाकी चए।भरके लिये भी उपेचा नहीं करता और हे देवि, शीत ऋतुमें कौमसी स्त्री क्या चाहती है ? माताने उत्तर दिया कि समान जंघात्रोंवाली स्त्री शीत ऋतुमें पुत्र ही चाहती है। इस श्लोकमें पहले चरणके 'बालं' शब्दमें आकारकी मात्रा च्यत कर 'बलं' पाठ पढना चाहिये जिससे उसका 'सेना' अर्थ होने लगता है और अन्तिम चरणके 'बलं' शब्दमें आकारकी माम्रा बढाकर 'बालं' पाठ पढना चाहिये जिससे उसका अर्थ पुत्र होने लगता है। क्सी प्रकार प्रथम चरणमें 'समजंके' स्थानमें आकारकी मात्रा बढाकर 'सामजं' पाठ समभना चाहिये जिससे उसका अर्थ 'हाथियोंकी' होने लगता है। इन कारणोंसे यह श्लोक मात्राच्यतक कहलाता है। 1।। २३४।। हे माता, कोई स्त्री श्रपने पतिके साथ विरह होनेपर उसके समागमसे निराश होकर ज्याकुल और मूर्छित होती हुई गद्गद स्वरसे कुछ भी खेद खिन्न हो रही है। · इस रहोकमें जब तक 'जग्ले' पाठ रहता है और उसका अर्थ 'खेदखिन्न होना' किया जाता है तब तक श्लोकका श्रर्थ ससंगत नहीं होता, क्योंकि पतिके समागमकी निराशा होनेपर किसी स्त्रीका गवगद स्वर नहीं होता स्रोर न खेदखिन्न होनेके साथ 'कुछ भी' विशेषणकी सार्थकता किस्ति है इसलिये 'जग्ले' पाठमें 'ल' व्यञ्जनको च्यत कर 'जगे' ऐसा पाठ करना चाहिये। इस समय श्लोकका अर्थ इस प्रकार होगा कि-'हे देवि, कोई स्त्री पतिका विरह होनेपर क्सके समागमसे निराश होकर स्वरोंके चढ़ाव-उतारको कुछ अध्यवस्थित करती हुई उत्सकता-प्रवंक कुछ भी गा रही है। ' इस तरह यह खोक 'व्यव्जनच्युतक' कहलाता है ] ॥२३५॥ किसी क्रेबीने पछा कि हे माता. पिजरेमें कौन रहता है ? कठोर शब्द करनेवाला कौन है ? जीवोंका ज्याधार क्या है ? श्रीर श्रज्ञरच्यत होनेपर भी पढ़ने योग्य क्या है ? इन प्रश्नोंके उत्तरमें माताने -प्रस्तवाचक 'कः' शब्दके पहले एक एक श्रवार श्रीर लगाकर उत्तर दे दिया श्रीर इस प्रकार करनेसे इलोक के प्रत्येक पाइमें जो एक एक अक्षर कम रहता था उसकी भी पूर्ति कर दी जैसे देवीने मुह्या था 'कः पंजर मध्यास्ते' अर्थात् पिजड़ेमें कौन रहता है ? माताने उत्तर दिया 'शकः पंजर अध्यास्ते' द्यर्थात् पिजड़ेमें तोता रहता है। 'कः परुषांनस्वनः' कठोर शब्द करनेवाला कौन है ? आताने उत्तर दिया 'काकः परुषनिस्थनः अर्थात कौषा कठोर शब्द बोलनेवाला है। 'कः प्रतिष्ठा अनिवानाम' अर्थात जीवोंका आधार क्या है ? माताने उत्तर दिया 'लोकः प्रतिष्ठा जीवानाम' अर्थात अविमान आधार लोक है। और 'कः पाठ्योऽचरच्यतः' अर्थात अन्तरोंसे च्यत होने पर भी

<sup>&#</sup>x27;१ समजं 'सामजम् । धातुकं हिरनकम् । का तुकं का स्त्री तुकम् । समजङ्घा समजं घातुकं बालम् । समजंघा तुकं बलमिति पदच्छेदः । समाने जङ्घा यस्याः सा । समं जङ्घा कम्मलमिति दिखाने मात्रालोपः । २ उच्चारण्काले मात्राच्युतिः स्त्राभिप्रायकथने मेलयेत् । यथा समजमित्यत्र सामजम् । ३ गानपन्ने लकारे स्त्राप्ते जगे, गानं चकार । तदितरपन्ने 'ग्लै हर्षन्नये' क्लेशं चकार । उचारण्काले व्यञ्जनं नास्ति । स्रामिप्रायकथने व्यञ्जनमस्ति । यथा जगे इत्यस्य जग्ले क्लेशं चकार । ४ गद्गदकएउम् । ५ ईषदाकुलस्वरिक्षामं यथा भवति तथा । ६ कः सुपञ्जरमध्यास्ते कः सुपरुषिनाःस्वनः । कः प्रतिष्ठा सुजीवाना कः [सु] पाठ्योऽन्वरच्युतः ॥ प० । ७ त्राश्रयः । एतच्छलोकस्य प्रश्नोत्तरसुपरिमश्लोके द्रष्टव्यम् ।

के'...'मपुरारावाः' के...'पुष्पशाखिनः । के...नोद्वाते गम्धः के...नाखिक्षार्थरक् ॥२३७॥ [केकिनो मपुरारावाः 'केसराः पुष्पशाखिनः । केसकेनोद्वाते गम्धः 'केवद्वेगाखिका'र्थरक् ॥२३७॥] [ द्वयचरच्युतकप्रश्नोत्तरम् ]

"को" मञ्जूषात्वापः को "विदयी जरन् । को "नृपतिर्वर्ज्यः को "विदुषां मतः ॥२३ ६॥ [कोकित्वो मञ्जूषात्वापः कोटरी विदयी जरन् । कोपनो नृपतिर्वर्ज्यः कोविदो विदुषां मतः ॥२३ ६॥ ] [सदेवः]

का'·····स्वरभेदेषु' का ···रुचिद्दा' रुजा । का ···रमयेस्कान्तं का ···तारिनस्वना' ।।२३९।।
[काकेली स्वरभेदेषु कामला रुचिद्दा रुजा । कामुकी' रमयेस्कान्तं काहला तारिनस्वना ।।२३९॥ ]

रिकाकला स्वरभेदेषु का मता रुचिद्दा रुजा । का सुद्दू रमयेस्कान्तं काहता तारिनस्वना ।।२४०।।
[एकाक्षरच्युतकेनो(एकाक्षरच्युतकदसकेनो)सरं तदेव ]

पढने योग्य क्या है ? माताने उत्तर दिया कि 'रुक्षोकः पाठ्योऽज्ञरच्युतः' श्रर्थात् श्रज्ञर च्युत होने पर भी श्लोक पढ़ने योग्य है। यह एकाचरच्यत प्रश्नोत्तर जाति है ] ॥ २३६ ॥ किसी देवीने पछा कि है माता. मधर शब्द करनेवाला कौन है ? सिंहकी श्रीवापर क्या होते हैं ? उत्तम गन्ध कौन धारण करता है और यह जीव सर्वज्ञ किसके द्वारा होता है ? इन प्रश्नोंका उत्तर देते समय माताने प्रश्नके साथ ही दो दो अन्तर जोडकर उत्तर दे दिया और ऐसा करनेसे श्लोकके प्रत्येक पादमें जो दो दो श्राचर कम थे उन्हें पूर्ण कर दिया। जैसे माताने उत्तर दिया-मधुर शब्द करनेवाले केकी अर्थात् मयूर होते हैं, सिंहकी प्रीवा पर केश होते हैं, उत्ताम गन्ध केतकीका पुष्प धारण करता है, श्रीर यह जीव केवलज्ञानके द्वारा सर्वे हो जाता हैं [यह द्वयन्तरच्यत प्रश्नोत्तर जाति है ] ॥ २३७॥ किसी देवीने फिर पूछा कि हे माता, मधुर आलाप करनेवाला कौन है ? पराना बच्च कौन है ? छोड़ देने योग्य राज्या कौन है ? अमेर विद्वानोंको प्रिय कीन है ? माताने पूर्व श्लोककी तरह यहां भी प्रश्नके साथ ही दो दो अचर जोड़कर उत्तर दिया और प्रत्येक पादके दो दो कम असरोंको पूर्ण कर दिया। जैसे माताने उत्तर दिया-मधुर आलाप करनेवाला कोयल है, कोटरवाला वृत्त पुराना वृत्त है, क्रोधी राजा छोड़ देने योग्य है श्रौर विद्वानोंको विद्वान ही प्रिय श्रथवा मान्य है। यह भी द्वयत्तरच्युत प्रश्नोत्तर जाति है ] ।। २३८ ॥ किसी देवीने पूछा कि हे माता, खरके समस्त भेदोंमें उत्तम खर कौनसा है ? शरीरकी कान्ति अथवा मानसिक रुचिको नष्ट कर देनेवाला रोग कौनसा है ? पतिको कौन प्रसन्न कर सकती है ? श्रीर उच्च तथा गम्भीर शब्द करनेवाला कौन है ? इन सभी प्रश्नोंका उत्तर माताने दो दो श्रज्ञर जोड़कर दिया जैसे कि स्वरके समस्त भेदोंमें वीणाका स्वर उत्तम हैं, शरीरकी कान्ति श्रथवा मानसिक रुचिको नष्ट करनेवाला कामला (पीलिया) रोग है. कार्मिनी की पतिको प्रसन्न कर सकती है और उद्य तथा गम्भीर शब्द करनेवाली भेरी है। यह रलोक भी द्वयद्मरच्युत प्रश्नोत्तर जाति है ] ॥ २३६ ॥ किसी देवीने फिर पूछा कि हे माता, स्वरके भेदोंमें उत्तम स्वर कौनसा है ? कान्ति अथवा मानसिक रुचिको नष्ट करनेवाला रोग कौनसा है ? कीनसी क्यो पतिको प्रसन्न कर सकती है और तादित होने पर गम्भीर तथा एक शब्द

१ वद के मधुरारावाः वद के पुष्पशालिकः । वद केनोद्यते गम्घो वद केनास्किथर्यकः ॥ प्र- । २ के मधुरारावः एतच्छुलोकेऽपि तथैव । ३ हरिकम्बरे ग्र.०, छ० । ४ नागकेखराः । ५ केवलक्रमेवः । ६ सक्छपदार्थदर्शी । ७ को मञ्जुलालापः एतस्मिन्नपि तथैव । 'प' पुस्तके प्रत्येकपादादौ 'वद' राब्दोऽिषको विद्यते । द मञ्जुलालापी द० । ६ 'प' पुस्तके प्रतिपादादौ 'वद' राब्दोऽिषको हम्यते । १० स्वरमेदेषु का प्रशस्या । ११ कान्सिन्ना । १२ उच्चरवा । एतस्मिन्नपि तथा । का कला स्वरमेदेष्विति श्लोकस्यम्भनेषुः रुसीयनृतीयास्त्रराय्यपनीय त्यनसा काकली किलमेदेष्विति श्लोकस्थासरेषु नृतीयनृतीयास्त्रराय्यादाय तत्र मिक्ति एत्युस्तरं मवति । १३ कामिनी ग्र.०, प०, ल० । १४ 'ग्र' पुस्तके नास्त्रयेवायं श्लोकः ।

का ''कः श्रयते नित्यं का ''की सुरतिप्रयाम् । 'का ''नने वदेदानीं च' ''रचरिवच्युतम् ।।२४१।। [कासुकः श्रयते नित्यं कामुकी सुरतिप्रयाम् । कान्तानने वदेदानीं चतुरक्षरिवच्युतत् ।।२४१॥ ] [ एकाक्षरच्युतकपादम् ]

तवाम्ब किं वसत्यन्तः का नास्त्यविधवे स्वयि । का इन्ति जनमाधूनं वदार्धेन्यं अनैः पृथक् ॥२४२॥ [तुक् शुक् रुक् ]

वराशनेषु को रुच्यः को गम्भीरो जलाशयः । कः कान्तस्तव तन्वंगि वदादिव्यक्षनैः पृथक् ।।२४३॥ [ स्पः कूपः भूपः ]

कः समुत्सुज्यते धान्ये घटयत्यम्ब को घटम् । 'बृषान्दशिति' कः पापी वदाधैरचरैः पृथक् ॥२४४॥ [ <sup>११</sup>पलालः, कुलालः, विलालः<sup>१२</sup> ]

सम्बोध्यसे कथं देवि किमस्त्यर्थं<sup>१३</sup> क्रियापदम् । शोभा च कीदृशि<sup>११</sup> न्योग्नि भवतीदं<sup>१५</sup> निगणताम् ॥२४५॥ [ 'भवति', निक्कतैकालापकम् ]

करनेवाला बाजा कौनसा है ? इस रलोकमें पहले ही प्रश्न हैं। माताने इस रलोकके तृतीय श्रज्ञरको हटाकर उसके स्थानपर पहले श्लोकका तृतीय श्रवर बोलकर उत्तर दिया [ यह श्लोक एकाचर-च्युतक श्रीर एकाचरच्युतक है ] ।। २४० ।। कोई देवी पूछती है कि हे माता, 'किसी वनमें एक कौंद्या संभोगप्रिय कागलीका निरन्तर सेवन करता है'। इस श्लोकमें चार अचर कम हैं उन्हें पूरा कर उत्तर दीजिये। माताने चारों चरणोंमें एक एक श्रदार बढाकर उत्तर दिया कि हे कान्तानने, (हे सुन्दर मुखवाली), कामी पुरुष संभोगिष्रय कामिनीका सदा सेवन करता है यह श्लोक एकाचरच्युतक है ] ॥ २४१ ॥ किसी देवीने फिर पूछा कि हे माता, तुम्हारे गर्भमें कौन निवास करता है ? हे सौभाग्यवती, ऐसी कौनसी वस्तु है जो तुम्हारे पास नहीं है ? ं श्रीर बहुत खानेवाले मनुष्यको कौनसी वस्तु भारती है ? इन प्रश्नोंका उत्तर ऐसा दीजिये कि जिसमें अन्तका व्यञ्जन एकसा हो श्रौर श्रादिका व्यञ्जन भिन्न भिन्न प्रकारका हो। माताने उत्तर दिया 'तुक्' 'शुक्' 'रुक्' अर्थात् हमारे गर्भमें पुत्र निवास करता है, हमारे समीप शोक नहीं है श्रीर श्रधिक खानेवालेको रोग मार डालता है। [ इन तीनों उत्तरोंका प्रथम व्यव्जन अवर जुदा जुदा है और अन्तिम व्यव्जन सबका एकसा है।। २४२।। किसी देवीने पूछा कि हे माता, उत्तम भोजनोंमें रुचि बढ़ानेवाला क्या है ? गहरा जलाशय क्या है ? स्त्रीर तुम्हारा पति कौन है ? हे तन्वंगि, इन प्रश्नोंका उत्तर ऐसे पृथक् पृथक् शब्दोंमें दीजिये जिनका पहला व्यंजन एक समान न हो। माताने उत्तर दिया कि 'सप' 'कूप' श्रीर 'भूप', श्रर्थात् उत्तम भोजनोंमें रुचि बढ़ानेवाला सूप (दाल) है, गहरा जलाशय कुआँ है और हमारा पति भूप (राजा नाभिराज) है। । २४३।। किसी देवीने फिर कहा कि हे माता, श्रनाजमे से कौन सी वस्तु छोड़ दी जाती है ? घड़ा कौन बनाता है ? श्रीर कौन पापी चूहोंको खाता है ? इनका उत्तर भी ऐसे पृथक पृथक शब्दोंमें कहिये जिनके पहलेके दो अन्तर भिन्न भिन्न प्रकारके हों। माताने कहा 'पलाल', 'कुलाल' और 'विडाल', अर्थात् अनाजमेंसे पियाल छोड़ दिया जाता है, घड़ा कुम्हार बनाता है झौर विलाव चूहोंको खाता है ॥२४४॥ कोई देवी फिर पूछती है कि हे देवी, तुम्हारा संबोधन क्या है ? सत्ता अर्थको कहनेवाला कियापद कौनसा है ? श्रीर कैसे आकाशमें शोभा होती है ? माताने उतर दिया 'भवति', श्रर्थात मेरा सम्बोधन भवति, (भवती शब्दका संबोधनका एकवचन) है, सत्ता अर्थको

१ कानन कुल्पितवदन । २ चर रतम् । पत्ने रतिवशेषः । एतौ ध्वन्यर्थौ । एतच्छ्लोकार्थः उपरिमश्लोके स्फुटं भवति । ३ गर्भे । ४ ऋौद्रिकम् । ५ भिन्नप्रथमव्यञ्जनैः । ६ पुत्रः । ७ शोकः । ६ रोगः । ६ मूषकान् । १० भन्नयति । ११ निष्मलधान्यम् । १२ मार्जारः । १३ ऋस्तीत्यर्थो यस्य तत् । १४ कीदृशे द०, ल० । १५ भवति इति सम्बोध्यते । भवति इति क्रियापदम् । भवति भीनि नन्त्त्रार्थस्य सन्तीति भवत् तस्मिन् भवति ।

जिनमानम्रनाकीको नायकाचितसस्क्रमम् । कमाहुः करिणं चोद्र'लच्चणं कीदशं विदुः ॥२४६॥ [ 'सुरवरदं', बहिर्लापिका ]

भो केतकादिवर्णेन<sup>ः</sup> संध्यादिसजुषामुना<sup>\*</sup>। शरीरमभ्यवर्णेन<sup>ः</sup> खं सिंहमुपदक्षय<sup>ः</sup> ॥२४७॥ . [ 'केसरी' श्रन्तर्खापिका ]

कः कीद्दग् न नृपैर्दैक्यः कः खे भाति कुतोऽम्ब भीः । भीरोः कीद्दग्निवेशस्ते ना नगारविराजितः ।।२४८॥ [ श्रादिविषममन्तरालापकं प्रश्नोत्तरम् ]

कहनेवाला क्रियापद 'भवति' है (भू धातुके प्रथम पुरुषका एकवृचन) और भवति अर्थात् नत्तत्र सहित आकाशमें शोभा होती है (भवत शब्दका सप्तमीके एकवचनमें भवति रूप बनता है) [इन प्रश्नोंका 'भवति' उत्तर इसी श्लोकमें छिपा है इसलिए इसे 'निह्न तैकालापक' कहते हैं]।।२४४।। कोई देवी फिर पूछती है कि माता, देवोंके नायक इन्द्रंभी ऋतिशय नम्र होकर जिनके उत्तम चरणोंकी पूजा करते हैं ऐसे जिनेन्द्रदेवको क्या कहते हैं ? श्रीर कैसे हाथीको उत्तम लच्चणवाला जानना चाहिए? माताने उत्तर दिया 'सरवरद', अर्थात जिनेन्द्र-देवको 'सरवरद'-देवोंको वर देनेवाला कहते हैं और सु रव-रद श्रर्थात् उत्ताम शब्द श्रौर दाँतोंवाले हाथीको उत्ताम लच्च एवाला जानना चाहिये। इन प्रश्नोका उत्तर बाहरसे देना पड़ा है इसिलिये इसे 'बिहलीपिका' कहते हैं ]।।२४६।। किसी देवीने कहा कि हे माता, केतकी श्रादि फलोंके वर्णसे, संध्या श्रादिके वर्णसे श्रीर शरीरके मध्यवर्ती वर्णसे त श्रपने पुत्रको सिंह ही समक्त । यह सुनकर माताने कहा कि ठीक है, केतकीका आदि अन्तर 'के' संध्याका श्रादि श्रचर 'स\*' श्रीर शरीरका मध्यवर्ती श्रचर 'री' इन तीनों श्रचरोंको मिलानेसे 'केसरी' यह सिंहवाचक शब्द बनता है इसलिये तुम्हारा कहना सच है। इसे शब्द प्रहेलिका कहते हैं ।।।२४७। ि किसी देवीने फिर कहा कि हे कमलपत्रके समान नेत्रोंवाली माता, 'करेगु,' शब्दमेंसे क्, र् श्रीर ग् श्रचर घटा देने पर जो शेष रूप बचता है वह श्रापके लिये श्रचय श्रीर श्रविनाशी हो। हे देवि! बताइये वह कौनसा रूप है ? माताने कहा 'श्रायुः', श्रर्थात् करेगुः शब्दमेंसे कृर्श्रीर ए। व्यंजन दूर कर देने पर श्र + ए + उ: ये तीन स्वर शेष बचते हैं। ऋ श्रौर ए के बीच व्याकरणके नियमानुसार सन्धि कर देनेसे दोनोके खानमें 'ऐ' श्चादेश हो जावेगा। इसलिये 'ऐ + डः' ऐसा रूप होगा। फिर इन दोनोके बीच सन्धि होकर श्रर्थात् 'ऐ' के स्थानमें 'श्राय्' श्रादेश करने पर श्राय् + उः = श्रायु: ऐसा रूप बनेगा। तुम लोगोंने हमारी आयुके श्रचय और श्रविनाशी होनेकी भावना की है सो उचित ही है।] फिर कोई देवी पूछती है कि हे माता, कौन और कैसा पुरुष राजाओं के द्वारा दण्डनीय नहीं होता ? श्राकशमें कौन शोभायमान होता है ? डर किससे लगता है श्रीर हे भीर ! तेरा

१ प्रशस्तलच्याम् । चोद्यल्लच्यां श्रा०, प०, छ० । २ चोद्ध लच्चणं व० । २ द्वरेथः वरमभीध्यं ददातीति सुरवरदः तम् । गजपचे शोभना रवरदा यस्य स सुरवरदः तम् । ध्वनह्न्तम् । ३ केतककुन्दनचावर्तादिवर्णेन । पच्चे केतकीशब्दस्यादिवर्णेन 'के' इत्यचरेण । ४ ज्ञपा रागेण सहितः सजुट् सन्ध्या श्रादिर्यस्यासी सन्ध्यादिसजुट तेन । पच्चे सन्ध्याशब्दस्यादिवर्णं सकारं जुषते सेवते इति सन्ध्या सजुट् तेन सकारयुक्तैनेत्यर्थः । ५ शरीरमध्यप्रदेशगतरक्तवर्णेन । पच्चे शरीरशब्दस्य मध्यवर्ति 'शे'त्यचरिण् । ६ इतोऽत्रे 'त-बातिरिक्तेषु पुस्तकेषु निम्नाङ्कितः श्लोकोऽधिको दृश्यते— श्रासाद्यति यद्भूपं करेणुः करणैविना । तत्ते कमलपत्राच्चि भवत्यक्षयमन्थयम् । ७ नानागाः विविधापराधः । 'श्रागोऽपराधो मन्दुः' श्रानागाः ना निर्दोषः पुमान् । रविः । श्राजितः सङ्कामात् ।

श्रनुस्वार श्रीर विसर्गोंका श्रन्तर रहने पर चित्रालंकारका भंग नहीं होता ।

त्वत्तनौ काम्य-गम्मीरा राज्ञो<sup>र</sup>दोर्खम्य आकुत्तः<sup>२</sup>। कीरक् किन्तु विगाडक्यं<sup>३</sup> खं च रक्षाच्या कथं सर्ती"।।२४९।। [ 'नाभिराजानुगाधिकम्'' बहिरालापकमन्सविषमं प्रश्नोत्तरम् ]

रवां विनोदियतुं देवि प्राक्ता नाकालयादिमाः । नृत्यन्ति 'करणैश्चित्रैः ननोरङ्गे सुराङ्गनाः ॥२५०॥ त्वमम्ब रेचित्तं' पश्य नाटके सुरसान्वितम् । 'स्वमम्बरे चित्तं' वैश्य'पेटकं ''सुरसारितम् ॥२५१॥ [गोमृत्रिका]

वसुषा राजते तन्य परितस्यवद्गृहाङ्गवाम् । वसुधारानिपातेन दधतीय महानिधिम् ॥२५२॥

मिकासस्थान कैसा है ? इन प्रश्नोंके उत्तरमें माताने श्लोकका चौथा चरण कहा 'नानागार-विराजितः'। इस एक चरणसे ही पहले कहे हुए सभी प्रश्नोंका उत्तर हो जाता है। जैसे-ना श्रनागाः, रविः, श्राजितः, नानागारविराजितः) श्रर्थात् श्रपराध रहित मनुष्य राजाश्रोंके द्वारा दण्डनीय नहीं होता, त्राकाशमें रिव (सूर्य) शोभायमान होता है, डर ब्राजि (युद्ध)से लगता है और मेरा निवासस्थान अनेक घरोंसे विराजमान है। [यह आदि विषम अन्तरा-लापक श्लोक कहलाता है ]॥२४८॥ किसी देवीने फिर पूछा कि हे माता! तुम्हारे शरीरमें गंभीर क्या है ? राजा नाभिराजकी भुजाएँ कहाँ तक लम्बी हैं ? कैसी और किस वस्तुमें अवगाहन (प्रवेश) करना चाहिये ? श्रौर हे पतित्रते, तुम श्रधिक प्रशंसनीय किस प्रकार हो ? माताने उत्तर दिया 'नाभिराजानुगाधिकं' (नाभिः, श्राजानु, गाधि-कं, नाभिराजानुगा-श्रधिकं)। श्लोकके इस एक चरणमें ही सब प्रश्नोंका उत्तर आ गया है जैसे, हमारे शरीरमें गंभीर (गहरी) नाभि है, महाराज नाभिराजकी भुजाएँ त्राजानु अर्थात् घुटनों तक लम्बी हैं, गाधि अर्थात् कम गहरे कं अर्थात जलमें अवगाहन करना चाहिये और मैं नाभिराजाकी अनुगामिनी (आज्ञाकारिएी) होनेसे श्रिधिक प्रशंसनीय हूँ। [यहां प्रश्नोंका उत्तर श्लोकमें न त्राय हुए बाहरके शब्दोंसे दिया गया है इसलिये यह बहिलीपक अन्त विषम प्रश्नोत्तर है। ।।२४६।। [इस प्रकार उन देवियोंने श्रनेक प्रकारके प्रश्न कर मातासे उन सबका योग्य उत्तर प्राप्त किया। श्रव वे चित्रबद्ध रह्मोकों द्वारा माताका मनोरंजन करती हुई बोलीं] हे देवि, देखो, आपको प्रसन्न करनेके लिए स्वर्गलोकसे श्राई हुई ये देवियाँ आकाशरूपी रंगभूमिमें अनेक प्रकारके करणो (नृत्यविशेष)के द्वारा नृत्य कर रही हैं।।२४०।। हे माता, उस नाटकमें होनेवाले रसीले नृत्यको देखिये तथा देवोंके द्वारा लाया हुआ और त्राकाशमें एक जगह इकट्ठा हुआ यह अप्सराओंका समृह भी देखिए। [यह गोमुत्रिकाषद्ध श्लोक है 🕯 ।।२५१।। हे तन्व ! रत्नोंकी वर्षासे आपके घरके आंगनके चारों

१ बाहुलम्बः । २ कुतः श्रासीमार्थे श्राहः । कस्मात् पर्यन्त इत्यर्थः । ३ प्रवेष्टःयम् । प्रगाद-ध्यम् द० । ४ पतिवता । सित म०, ल० । ५ नाभिः श्राजानु ऊरुपर्वपर्यन्तमिति यावत् । गाधिकं गाधिः तलस्पर्शिप्रदेशः श्रस्यास्तीति गाधि । गाधि च तत् कं जलं गाधिकं । 'कर्मणः सिललं पयः' इत्यभि-धानात् । जानुददन नाभिददनानुजलाशयः । श्राधिकं नाभिराजानुवातनी चेत् । ६ श्रङ्ककरन्यातैः । ७ बल्गितम् । ८ श्रास्मीयम् । ६ निचितम् । १० वैश्यानां सम्बन्धि समृहम् । ११ देवैः प्रापितम् ।



त्वमंत्र रेचितं पश्य नाटकें सुरसान्वितम्। स्वमंत्ररे चितं वैश्यपेटकं सुरसारितम्॥ वसुधारानिभे'नारात् ' स्वर्गश्चीस्त्वामुपासितुम् । सेयनायाति पश्चैनां नानारत्नांशुचित्रिताम् ॥२५३॥ मुदेद्भतु वसुधारा ते देवताशीस्तताम्बरा । स्तुतादेशे नमाताधां वशीशे ' 'स्वस्वनस्तसु ॥२५७॥ इति ताभिः' प्रयुक्तानि हुक्करायि 'विशेषतः । जानाना सुचिरं भेजे साम्तवंत्री 'सुस्वासिकाम् ॥२५५॥ निसर्गांच 'एतिस्तस्याः परिज्ञानेऽभवत् परा । प्रज्ञामयं परं ज्योतिः उद्वहन्त्या निज्ञोदरे ॥२५६॥ सा तदात्मीयगर्भान्तर्गतं ''तेजोऽतिभासुरम् । दधानार्कोद्यगर्भेव प्राची<sup>११</sup> प्राप परां रुचिम्<sup>१२</sup> ॥२५७॥ स्विद्यायस्वरोदेनाधः'।कृतार्चिवा । निधिगर्भस्थकीवासौ रेजे राजीवकोचना ॥२५८॥

श्रोरकी भूमि ऐसी शोभायमान ही रही है मानो किसी बड़े खजानेको ही धारण कर रही हो।।२४२।। हे देवि ! इधर अनेक प्रकारके रस्नोंकी किरणोंसे चित्र-विचित्र पड़ती हुई यह रत्नधारा देखिये। इसे देखकर मुक्ते तो ऐसा जान पड़ता है मानो रत्नधाराके छलसे यह खर्गकी लदमी ही आपकी उपासना करनेके लिये आपके समीप आ रही है ॥२४३॥ जिसकी आज्ञा अत्यन्त प्रशंसनीय है और जो जितेन्द्रिय पुरुषोंमें अतिराय श्रेष्ठ है ऐसी हे माता! देवतात्रोंके त्राशीर्वादसे त्राकाशको व्याप्त करनेवाल्ली श्रत्यन्त सुशोभित, जीवोंकी दरिद्रताको नष्ट करनेवाली श्रौर नम्र होकर श्राकाशसे पहती हुई यह रत्नोंकी वर्षा तुम्हारे आनन्दके लिये हो। यह अश्रधंभ्रम श्लोक है-इस श्लोकके तृतीय श्रौर चतुर्थ चरणके श्रज्ञर प्रथम तथा द्वितीय चरणमें ही श्रा गये हैं। ]।। २४४॥ .... इस प्रकार उन देवियोंके द्वारा पूछे हुए कठिन कठिन प्रश्नोंको विशेष रूपसे जानती हुई वह गर्भवती मरुदेवी चिरकाल सुखपूर्वक निवास करती रही।। २४४॥ वह मरुदेवी स्वभावसे ही सन्तुष्ट रहती थी श्रीर जब उसे इस बातका परिज्ञान हो गया कि मैं अपने उदरमें ज्ञानमय तथा उत्क्रष्ट ज्योतिस्वरूप तीर्थकर पुत्रको धारण कर रही हूँ तब उसे श्रीर भी श्रधिक संतोष हुआ था ॥ २४६ ॥ वह मरुदेवी उस समय अपने गर्भके अन्तर्गत अतिशय देदीप्यमान तेजको धारण कर रही थी इसलिये सूर्यकी किरणोंको धारण करनेवाली पूर्व दिशाके समान अतिशाय शोभाको प्राप्त हुई थी। । २५०।। श्रन्य सब कान्तियोंको तिरस्कृत करनेवाली रत्नोकी धाराहत्पी विशाल दीपकसे जिसका पूर्ण प्रभाव जान लिया गया है ऐसी वह कमलनयनी मरुदेवी किसी

१ व्याजेन । २ 'श्रागद्दरसमीपयोः' । ३ नताताघा द० । नखाताघा घ० । नभातादा ट० । भायाः भावः भाता तां द्धातीति भाताघा । भातं दीप्तिः ताम् श्राद्धातीति वा । ४ वशिना सुनीनाम् ईशः वशीशः सर्वशः सः श्रस्यास्तीति वशीशा मरुदेवी तस्याः सम्बोधनम् वशीशे, वशिनो जिनस्य ईशा स्वामिनी तस्याः सम्बोधनं वशीशे । ५ सुष्ठु श्रसुभिः प्राचौः श्रनस्तं स्ते या सा स्वस्वनस्तस्ः तस्याः सम्बोधनं स्वस्वनस्तस् । ६ देवीभिः । ७ दुष्करसज्ञानि । ८ सुखास्थिताम् । ६ सन्तोषः । १० तेजपिरडरूपार्म-कम् । ११ पूर्वदिक् । १२ शोमाम् । १३ श्रधःकृत श्रधोमुख ।

| 8¥8 | मु   | दे  | ख  | a   | सु  | धा | रा  | ते , |
|-----|------|-----|----|-----|-----|----|-----|------|
|     | दे   | व   | ता | शी  | स्त | ता | म्ब | रा   |
|     | स्तु | ता  | वे | शे  | न   | भा | ता  | धा   |
|     | व    | शी_ | शे | स्व | स्व | न  | स्त | सु   |

महासस्वेन तेनासौ गर्भस्थेन परां श्रियम् । बभार रत्नगर्भेव भूमिराकरगोचरा ॥२५९॥ स मानुरुद्रस्थोऽपि नास्याः पोडामजीजनत् । वर्षयस्थोऽपि कि विद्वः दहेत्तं प्रतिबिन्धितः ॥२६०॥ त्रिवलोभक्तरं तस्याः तथैवास्थात्तन्द्रस् । तथापि ववृधे गर्भः तेजसः प्राभवं हि तत् ॥२६१॥ नोदरे विकृतिः कापि स्तनौ न नीलच्चुकौ । न पायडुवदनं तस्या गर्भोऽप्यवृध्यद्भुतम् ॥२६२॥ स्वामोदं मुखमेतस्याः राजाघायैव सोऽनृपत् । मदाखिरिव पिग्नन्याः पग्नमस्पष्टकेसरम् ॥२६३॥ सोऽभाद्विशुद्धगर्भस्थः त्रिवोधविमलाशयः । स्फटिकागारमध्यस्थः प्रदीप इव निश्चलः ॥२६४॥ कुशेशयशयं देवं सा दधानोदरेशयम् । "कुशेशयशयंवासोत् "माननोया दिवौकसाम् ॥२६५॥ निगृह च शचो देवी सिषेवे किल साप्सराः । 'मघोनाघविघाताय" 'प्रहिता तां महासतीम् ॥२६५॥ सानसीक् 'परं कश्चित्र' नम्यते स्म स्वयं जनैः । चान्द्री कलेव रुन्द्रश्रीः देवीव च सरस्वती ॥२६७॥ बहुनात्र किमुक्तेन इलाध्या सैका जगत्त्रये । या स्वष्टुजीगतां स्मष्ट्र बभूव भुवनाम्बिका ॥२६८॥

दीपक विशेषसे जानी हुई खजानेकी मध्यभूमिके समान सुशोभित हो रही थी।। २४८।। जिसके भीतर अनेक रत्न भरे हुए हैं ऐसी रत्नोंकी खानिकी भूमि जिस प्रकार अतिशय शोभाको धारण करती है उसी प्रकार वह मरुदेवी भी गर्भमें स्थित महाबलशाली पुत्रसे ऋतिशय शोभा धारण कर रही थी।। २४६।। वे भगवान् ऋषभदेव माताके उदरमें स्थित होकर भी उसे किसी प्रकारका कष्ट उत्पन्न नहीं करते थे सो ठीक ही है दुर्पण्में प्रतिविम्बित हुई अग्नि क्या कभी दर्पणको जला सकती है ? अर्थात नहीं जला सकती ॥ २६० ॥ यद्यपि माता मरुदेवीका कुश उदर पहलेके समान ही त्रिवलियोंसे सुशोभित बना रहा तथापि गर्भ वृद्धिको प्राप्त होता गया सो यह भगवान्के तेजका प्रभाव ही था।। २६१ ॥ न तो माताके उदरमें कोई विकार हुआ था, न उसके स्तनोंके अप्रभाग ही काले हुए थे और न उसका मुख ही सफेद हुआ था फिर भी गर्भ बढता जाता था यह एक आश्चर्यकी बात थी।। २६२।। जिस प्रकार मदोन्मत्त भ्रमर कमिलनीके केशरको बिना छुए ही उसकी सुगन्ध मात्रसे सन्तुष्ट हो जाता है उसी प्रकार उस समय महाराज नाभिराज भी मरुदेवीके सुगन्धियुक्त मुखको सुँघकर ही सन्तुष्ट हो जाते थे ॥ २६३ ॥ महदेवीके निर्मल गर्भमें स्थित तथा मति, श्रुत और अवधि इन तीन ज्ञानोंसे विशुद्ध अन्तःकरण को धारण करनेवाले भगवान वृषभदेव ऐसे सुशोभित होते थे जैसा कि स्फटिक मिएके बने हुए घरके बीचमें रखा हुआ निश्चल दीपक सुराभित होता है ॥ २६४ ॥ अनेक देव-देवियां जिसका सत्कार कर रही हैं श्रीर जो श्रपने उदरमें नाभि-कमलके ऊपर भगवान् वृषभदेवको धारण कर रही है ऐसी वह मरुदेवी साचात् लद्मीके समान शोभायमान हो रही थी॥ २६४॥ अपने समस्त पापोंका नाश करनेके लिये इन्द्रके द्वारा भेजी हुई इन्द्राणी भी अप्सराश्रोंके साथ साथ गुप्तरूपसे महासती मरुदेवीकी सेवा किया करती थी ।। २६६ ।। जिस प्रकार श्रतिशय शोभायमान चन्द्रमाकी कला श्रीर सरस्वती देवी किसीको नमस्कार नहीं करतीं किन्त सब लोग उन्हें ही नमस्कार करते हैं इसी प्रकार वह मरुदेवी भी किसीको नमस्कार नहीं करती थी. किन्त संसारके श्रन्य समस्त लोग स्वयं उसे ही नमस्कार करते थे ॥ २६७॥ इस विषयमें श्रधिक कहनेसे क्या प्रयोजन है ? इतना कहना ही बस है कि तीनों लोकोंमें वही एक प्रशंसनीय थी। वह जगत्के स्रष्टा अर्थात् भोगभूमिके बाद् कर्मभूमिकी व्यवस्था करनेवाले श्रीवृषभदेवकी

१ शोभनगन्धम् । २ म्रादिब्रह्माणम् । ३ उदरे शेते इति उदरेशयस्तम् । जठरस्थिमिति यावत् । ४ लक्ष्मीः । ५ पूज्या । ६ इन्द्रेण । ७ —िवनाशाय म०, ल० । दिप्रेषिता । ६ नमन्ति स्म । १० म्रान्य किमिप । ११ जनियद्धः । १२ जनियत्री ।

### दोधकवृत्तम्

सा 'विवभावभिरामतराङ्गी 'श्रीभिरुपासितमू चिरमूभिः । श्रीभवने भुवनैकललाम्नि श्रीमृति भूमृति तन्वति सेवाम् ॥२६९॥

### मालिनी

स्रातरुचिरतराङ्गी करूपवर्ण्लाव साभृत्
स्मितकुसुममनूनं दर्शयन्ती फलाय ।
नृपतिरिप तदास्याः पार्श्ववर्ती रराजे
सुरतरुवि तुङ्गो मङ्गलश्रीविभूपः ॥२००॥
लिततरमथास्या वक्त्रपद्मं सुगन्धि
स्फुरितदशनरोचिर्मञ्जरोकेसराज्यम् ।
वचनमधुरसाशासंसजदाजहंसं
भृशमनयत बोधं वालभानुस्समुद्यन् ॥२७१॥
सुहुरसृतिमवास्या वक्त्रपूर्णेन्दुरुखद्वचनमस्जदुच्चेलोंकचेतोऽभिनन्दी ।
नृपतिरिप सतृष्णस्त तिपासन् से रेमे
स्वजनकुसुद्वपर्थः स्व विभक्तं यथास्वम् ॥२०२॥

जननी थी इसलिये कहना चाहिये कि वह समस्त लोककी जननी थी ।। २६८ ।। इस प्रकार जो स्वभावसे ही मनोहर ऋंगोंको धारण करनेवाली है, श्री ही आदि देवियाँ जिसकी उपासना करती हैं तथा अनेक प्रकारकी शोभा व लदमीको धारण करनेवाले महाराज भी स्वयं जिसकी सेवा करते हैं ऐसी वह मरुदेवी, तीनों लोकोंमें ऋत्यन्त सुन्दर श्रीभवनमें रहती हुई बहुत ही सुशोभित हो रही थी ॥ २६९ ॥ ऋत्यन्त सुन्दर ऋंगोंको धारण करनेवाली वह मरुदेवी मानो एक कल्पलता ही थी और मन्द हास्यरूपी पुष्पोंसे मानी लोगोंको दिखला रही थी कि अव शीघ ही फल लगनेवाला है। तथा इसके समीप ही बैठे हुए मङ्गलमय शोभा धारण करनेवाले महाराज नाभिराज भी एक ऊँचे कल्पबृत्तके समान शोभायमान होते थे ।। २७० ।। उस समय मरुदेवीका मुख एक कमलके समान जान पड़ता था क्योंकि वह कमलके समान ही अत्यन्त सुन्दर था, सुगन्धित था ऋौर प्रकाशमान दाँतोंकी किरणमंजरीरूप केशरसे सहित था तथा वचनरूपी परागके रसकी श्राज्ञासे उसमें श्रत्यन्त श्रासक्त हुए महाराज नाभिराज ही पास बैठे हुए राजहंस पत्ती थे। इस प्रकार उसके मुखक्तपी कमलको उदित ( उत्पन्न ) होते हुए बालकरूपी सूर्यने अत्यन्त हर्षको प्राप्त कराया था ॥ २७१ ॥ अथवा उस मरुदेवीका मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान था क्योंकि वह भी पूर्ण चन्द्रमाके समान सब लोगोंके मनको उत्कृष्ट आनन्द देनेवाला था श्रौर चन्द्रमा जिस प्रकार श्रमृतको सृष्टि करता है उसी प्रकार उसका मुख भी बार बार ष्टकृष्ट वचनरूपी श्रमृतकी सृष्टि करता था। महाराज नाभिराज उसके वचनरूपी श्रमृतको पीनेमें बड़े सतृष्णा थे इसलिये वे अपने परिवारकपी कुमुद समूहके द्वारा विभक्त कर दिये हुए अपने भागका इच्छानुसार पान करते हुए रमण करते थे। भावार्थ-मरुद्वीकी आज्ञा पालन

१ साभिवभा— म०। सातिबभा— ल०। २ श्रीह्रीभृत्यादिदेवीभिः। ३ तिलके। ४ मञ्जलार्थ-। ५ मकरन्दरसवाञ्क्षा। ६ तद्वचनामृतम्। ७ पातुमिच्छन्। ८ —खरडैः ग्र०, स०, म०, द०, ल०। ६ संविभक्त स०।

#### महापुरागम्

## शार्वसिकीडितम्

इत्याविष्कृतमङ्गला भगवती<sup>र</sup> देवीभिरात्तादरं दधेऽन्तः परमोदयं त्रिभुवनेऽध्याश्चर्यं भूतं महः । राजैनं जिनभाविनं सुतरविं पद्माकरस्यानुयन् । साकाङ्काः 'प्रतिपाुलयन् धतिमधात् प्राप्तोदयं' भूयसीम् ॥२७३॥

इत्यार्षे भगवजिनसेनाचार्यप्रयाति त्रिषष्टिकच्चसहापुरायसंब्रहे भगवत्स्वर्गात्रतरयावर्षनं नाम द्वादशं पर्व ।।१२।।

करनेके लिये महाराज नाभिराज तथा उनका समस्त परिवार तैयार रहता था ॥ २७२ ॥ इस प्रकार जो प्रकट रूपसे अनेक मंगल धारण किय हुए है और अनेक देवियाँ आदरके साथ जिसकी सेवा करती हैं ऐसी मरुदेवी परम सुख देनेवाले और तीनों लोकोंमें आश्चर्य करनेवाले भगवान् ऋषभदेवरूपी नेजःपुरुजको धारण कर रही थी और महाराज नाभिराज कमलोंसे सुशोभित तालाबके समान जिनेन्द्र होनेवाले पुत्ररूपी सूर्यकी प्रतीचा करते हुए बड़ी आकांचाके साथ परम सुख देनेवाले भारी धैर्यको धारण कर रहे थे ॥ २७३॥

इस प्रकार श्रीत्रार्ष नामसे प्रसिद्ध भगविष्यनसेनाचार्यश्रणीत त्रिषष्टि-लच्चणमहापुराणसंब्रहमें भगवान्के स्वर्गावतरणका वर्णन करनेवाला बारहवाँ पर्व समाप्त हुन्चा ।

१ भाग्यवती । २ —ने साश्चर्य— ल॰, म॰। ३ तेजः । ४ भावी चासौ जिनश्च जिनमावी तम् । ५ पद्माकरमनुकुर्वन् । ६ प्रतोक्षमार्णः । ७ प्राप्तोदया स्त्र ०, प॰, स॰, द॰, ल॰।

# त्रयोदशं पर्व

त्रथातो नवमासानाम् अत्यये सुषुवे विश्वस् । देवी देवीभिरुक्ताभिः यथास्वं परिवारिता ।।१।।
प्राचीव' बन्धुमञ्ज्ञानां सा बेभेः भास्वदं सुतम् । चैन्ने मास्यसिते पन्ने नवन्यासुद्ये रवेः ।।२।।
विरवे महामह्म्योगे जगतामेकवरखभम् । भासमानं न्निभियोंधेः शिशुमप्यशिशुं गुणैः ।।३।।
त्रिवोधिकरखोद्धासिवालाकोऽसौ स्फुरद्ण्तः । नाभिराजोदयादीन्द्राद् उदितो विवभौ विसुः ।।४।।
विशः 'प्रसत्तिमासेदुः' म्नासीन्निभेद्धमम्बरम् । गुणानामस्य वैमस्यम् अनुकत्तु मिन प्रभोः ॥५॥
प्रजानां वष्ट्ये हर्षः सुरा विस्मयमाभ्रयन् । अन्तानिक्रसुमान्युच्चैः सुसुन्तः सुरभूरुहाः ॥६॥
प्रजानां वष्ट्ये हर्षः सुरा विस्मयमाभ्रयन् । अन्तानिक्रसुमान्युच्चैः सुसुन्तः सुरभूरुहाः ॥६॥
प्रजानां वर्ष्ये हर्षः सुरा विस्मयमाभ्रयन् । प्रदुः सुगन्धिशशितरो मरुन्मन्दं तदा वनौ ॥७॥
प्रचचाक मही तोषात् नृत्यन्तीव चलद्विरिः । उद्वेलो जलधिन्तुनम् स्रगमत् प्रमदं परम् ॥६॥
प्रचचाक मही तोषात् नृत्यन्तीव चलद्विरिः । उद्वेलो जलधिन्तुनम् स्रगमत् प्रमदं परम् ॥६॥
ततोऽनुद्य सुराधोशः सिहासनविकम्पनात् । प्रयुक्तावधिरुज्ज्वतिं जनस्य विजितेनसः ॥१॥
ततो जन्माभिषेकाय मति चक्ने शतक्तुनः । तोर्थकृत्वावभन्याञ्जवन्यौ तस्मिन्तुदेयुषि ॥१०॥
तदासनानि देवानाम् स्रकस्मात् । प्रचक्तिररे । देवानुच्चासनेभ्योऽधः पातयन्तीव संग्रमात् ॥१॥॥

श्रथानन्तर, ऊपर कही हुई श्री ही श्रादि देवियां जिसकी सेवा करनेके लिये सदा समीपमें विद्यमान रहती हैं ऐसी माता मरुदेवीने नव महीने व्यतीत होनेपर भगवान् वृषभदेवको उत्पन्न किया।।१।। जिस प्रकार प्रातःकालके समय पूर्व दिशा कमलोंको विकसित करनेवाले प्रकाशमान सूर्यको प्राप्त होती है उसी प्रकार वह मायादेवी भी चैत्र कृष्ण नवमीके दिन सूर्योदयके समय उत्तराषाढ़ नत्त्रत्र श्रौर ब्रह्म नामक महायोगमें मति, श्रुत श्रौर श्रवधि इन तीन ज्ञानोंसे शोभायमान, बालक होनेपर भी गुणोसे वृद्ध तथा तीनों लोकोंके एकमात्र स्वामी देदीप्यमान पुत्रको प्राप्त हुई थी।।२-३।। तीन ज्ञान रूपी किरणोंसे शोभायमान, अतिशय कान्तिका धारक श्रौर नाभिराजरूपी उदयाचलसे उदयको प्राप्त हुत्रा वह बालकरूपी सूर्य बहुत ही शोभायमान होता था ॥४॥ उस समय समस्त दिशाएँ स्वच्छताको प्राप्त हुई थीं श्रीर श्राकाश निर्मल हो गया था। ऐसा मालूम होता था मानो भगवान्के गुणोंकी निर्मलताका श्रतुकरण करनेके लिये ही दिशाएँ श्रीर श्राकाश स्वच्छताको प्राप्त हुए हों।।।।। उस समय प्रजाका हर्ष बढ़ रहा था, देव आश्चर्यको प्राप्त हो रहे थे और कल्पवृत्त ऊचेसे प्रफुल्लित फूल बरसा रहे थे ॥६॥ देवोंके दुन्दुभि बाजे बिना बजाये ही ऊँचा शब्द करते हुए बज रहे थे श्रीर कोमल शीतल तथा सुगन्धित वायु धीरे धीरे वह रहा था ॥७॥ उस समय पहाड़ोंको हिलाती हुई पृथिवी भी हिलने लगी थी मानो संतोषसे नृत्य ही कर रही हो श्रौर समुद्र भी लहरा रहा था मानो परम त्रानन्दको प्राप्त हुत्रा हो ॥ ।। तद्नन्तर सिंहासन कम्पायमान होनेसे त्रविधज्ञान जोड़कर इन्द्रने जान लिया कि समस्त पापोंको जीतनेवाले जिनेन्द्रदेवका जन्म हुन्ना है।।९॥ श्रागामी कालमें उत्पन्न होनेवाले भव्य जीवक्ष्पी कमलोंको विकसित करनेवाले श्री तीर्थकररूपी सूर्यके उदित होते ही इन्द्रने उनका जन्माभिषेक करनेका विचार किया।।१०॥ उस समय अकस्मात् सब देवोंके आसन कम्पित होने लगे थे और ऐसे मालूम होते थे मानो उन देवोंको

१ पूर्वदिक् । २ लब्धवती । ३ कृष्यो । ४ उत्तराषाढ्नक्षत्रे । ५ शोभमानम् । ६ प्रसम्नताम् । ७ गताः । ८ नैर्मस्यम् । ६ द्याताङ्यमानाः । १० उत्पत्तिम् । ११ द्याक-रिमकात् ।

शिरांसि प्रचल्रन्मौलिमणीनि प्रणति द्युः । सुरासुरगुरोर्जन्म भावयन्तीव विस्मयात् ॥१२॥ घयटाकण्ठीरवध्वानभेरीशङ्काः प्रदध्वतुः । कल्पेशज्योतिषां वन्यभावनानां च वेश्मसु ॥१३॥ तेषामुद्धिक्षवेलानाम् श्रव्धीनामिव निःस्वनम् । श्रुत्वा बुबुधिरे जन्म विबुधा भुवनेशिनः ॥१४॥ ततः शक्षाज्ञया देव पृतनां निर्ययुद्विः । तारतम्येन साध्वाना महाव्धेरिव वीचयः ॥१५॥ हस्त्यश्वरथगन्धवन्त्र्वंकीपत्त्यो वृषाः । इत्यम् नि सुरेन्द्राणां महानोकानि निर्ययुः ॥१६॥ श्रथ सौधर्मकल्पेशो महैरावतद्ग्तिनम् । समारु सम शच्या प्रतस्थे विबुधेर्णु तः ॥१६॥ श्रथ सौधर्मकल्पेशो महैरावतद्ग्तिनम् । समारु सम शच्या प्रतस्थे विबुधेर्णु तः ॥१६॥ ततः सामानिकास्त्रायश्विशाः पारिषदामराः । श्रात्मरु समं लोकपालास्तं परिविष्ठरे ॥१६॥ दुन्दुभीनां महाध्वानैः सुराखां जयघोषणैः । महानभूत्तदा ध्वानः सुरानीकेषु विस्फुरन् ॥१६॥ हसन्ति केचिन्तृत्यन्ति वलगन्त्यास्कोटयन्त्यपि । पुरो धावन्ति गायन्ति सुरास्तत्र प्रमोदिनः ॥२०॥ नभोऽङ्गणं तदा कृत्सनम् श्रारुध्य त्रिदशाधिषाः । स्वैस्स्वैर्विमानैराजग्मुः वाहनैश्च पृथग्विधैः ॥२१॥ तेषामापततां यानविमानैराततः नभः । त्रिषष्टिपटलोभ्योऽन्यत् स्वर्गान्तरमिवास्त्रत् ॥२२॥ नभःसरसि नाकीन्ददेहोद्योताच्छवारिणि । स्मेराययप्सरसां वक्त्राण्यातेतुः पङ्कतश्रयम् ॥२३॥

वड़े संभ्रमके साथ ऊंचे सिंहासनोंसे नीचे ही उतार रहे हों ॥११॥ जिनके मुकुटोंमें लगे हुए मिए कुछ कुछ हिल रहे हैं ऐसे देवोके मस्तक स्वयमेव नम्रीभृत हो गये थे और ऐसे माल्म होते थे मानो बड़े श्राश्चयेसे सुर श्रसुर श्रादि सबके गुरु भगवान जिनेन्द्रदेवके जन्मकी भावना ही कर रहे हों ॥१२॥ उस समय कल्पवासी, ज्योतिषी, ज्यन्तर और भवनवासी देवोंके घरोंमें क्रमसे श्रपने श्राप ही घंटा, सिहनाद, भेरी और शंखोंके शब्द होने लगे थे ॥१३॥ उठी हुई लहरोंसे शोभायमान समुद्रके समान उन बाजोंका गम्भीर शब्द सुनकर देवोंने जान लिया कि तीन लोकके स्वामी-तीर्थेकर भगवानका जन्म हुश्रा है ॥१४॥ तदनन्तर महासागरकी लहरोंके समान शब्द करती हुई देवोंकी सेनाएं इन्द्रकी श्राज्ञा पाकर श्रनुक्रमसे स्वर्गसे निकर्ली ॥१५॥ हाथी, घोड़े, रथ, गन्धवं, नृत्य करनेवाली, पियादे और बेल इस प्रकार इन्द्रकी ये सात बड़ी बड़ी सेनाएं निकली ॥१६॥

तदनन्तर सौधर्म स्वर्गके इन्द्रने इन्द्राणी सहित बड़े भारी (एक लाख योजन विस्तृत) ऐरावत हाथीपर चढ़कर अनेक देवोंसे परिवृत हो प्रस्थान किया ॥ १०॥ तत्पश्चात् सामानिक, त्रायित्रंश, पारिषद, आत्मरच और लोकपाल जातिके देवोंने उस सौधर्म इन्द्रको चारों ओरसे घर लिया अर्थात् उसके चारों ओर चलने लगे ॥ १८॥ उस समय दुन्दुभि बाजोंके गम्भीर शब्दोंसे तथा देवोंके जय जय शब्दके उच्चारणसे उस देवसेनामें बड़ा भारी कोलाइल हो रहा था॥ १६॥ उस सेनामें आनिन्दत हुए कितने ही देव हूंस रहे थे, कितने ही नृत्य कर रहे थे, कितने ही उखल रहे थे, कितने ही विशाल शब्द कर रहे थे, कितने ही आ दौड़ते थे, और कितने ही गाते थे॥ २०॥ वे सब देव-देवेन्द्र अपने अपने विमानों और पृथक् पृथक् वाहनोंपर चढ़कर समस्त आकाशरूपी आँगनको ज्याप्तकर आ रहे थे॥ २१॥ उन आते हुए देवोंके विमान और वाहनोंसे ज्याप्त हुआ आकाश ऐसा मालूम होता था मानो तिरसठ पटलवाले स्वर्गसे भिन्न किसी दूसरे स्वर्गकी ही सृष्टि कर रहा हो॥ २२॥ उस समय इन्द्रके शरीरकी कान्तिरूपी स्वच्छ जलसे भरे हुए आकाशरूपी सरोवरमें अप्सराओंके मन्द मन्द हुँसते हुए मुख, कमलोंकी

१ श्रानीकिनो । २ -निकत्रायिक्वशस्पारि- स०, म०, ल० । सामानिकास्त्रायिक्वरपारि -द०, प०, श्र० । सामानिकत्रायित्रशपारि- व० । ३ ६ यद्योषकैः म०, ल० । ४ गर्जन्ति । ५ नाना-प्रकारैः । ६ श्रागच्छताम् । ७ व्यासम् ।

नभोऽम्बुधौ सुराधोशपृतनाचलवीचिके। मकरा इव संरेखुः उत्कराः सुरवारणाः ॥२४॥
कमादथ सुरानीकान्यम्बराद्चिराद्भुवम् । अवतीर्यं पुरीं प्रापुः अयोध्यां परमाद्भिकाम् ॥२४॥
तत्पुरं विष्वगावेष्ट्य तदास्थुः सुरसैनिकाः। राजाङ्गण्ड संरुद्धम् अभूदिन्द्रैर्महोस्पवैः ॥२६॥
प्रसवागारमिन्दाणी ततः प्राविशदुस्सवात् । तत्रापश्यत् कुमारेण सार्द्धं तां जिनमातरम् ॥२७॥
जिनमाता तदा शच्या दृष्टा सा सानुरागया। संध्ययेव हरिष्पाची सङ्गता बालभानुना ॥२५॥
सुदुः प्रदृष्तिणीकृत्य प्रणम्य च जगद्गुरुम् । जिनमातुः पुर स्थित्वा श्लाधते स्मेति तां शची ॥२९॥
त्वमम्ब भुवनाम्बासि करुपाणी त्वं सुमङ्गला । महादेवी त्वमेवाद्य त्वं सपुरुया यशस्विनी ॥३०॥
इत्यभिष्दुत्य गृदाङ्गो तां मायानिद्रयायुजत् । पुरो निधाय सा तस्या मायाशिश्चमथापरम् ॥३१॥
जगद्गुरु समादाय कराभ्यां सागमन्भुदम् । चूडामणिमिवोस्पर्यं नसात्विष्टपम् ॥३२॥
तद्वात्रस्पर्शमासाद्यं सुदुर्षभमसौ तदा । मेने त्रिभुवनैश्वर्यं स्वसात्कृतमिवालिलम् ॥३३॥
सुद्वस्त-सुल्यालोक्य स्पृष्ट्वाद्वाय च तद्वपुः । परां प्रोतिमसौभेजे हर्षविस्कारितेच्चा ।।३४॥
ततः कुमारमादाय वजन्ती सा बभौ भृदाम् । धौरिवाक्कमभिव्याहनभसं भासुरांग्रुभिः ॥३५॥

शोभा विस्तृत कर रहे थे ॥ २३ ॥ अथवा इन्द्रकी सेनारूपी चञ्चल लहरोंसे भरे हुए आकाशरूपी समुद्रमें ऊपरको सूँड़ किये हुए देवोंके हाथी मगरमच्छोंके समान सुशोभित हो रहे थे ॥ २४ ॥ श्चनन्तर वे देवोंकी सेनाएँ क्रम क्रमसे बहुत ही शीघ्र श्चाकाशसे जमीनपर उतरकर उत्कृष्ट विभूतियोंसे शोभायमान ऋयोध्यापुर्रामें जा पहुँची ॥ २४ ॥ देवोंके सैनिक चारों ऋोरसे ऋयोध्यापुरीको घेरकर स्थित हो गये और बड़े उत्सवके साथ आये हुए इन्द्रोंसे राजा नाभि-राजका श्राँगन भर गया ।। २६ ।। तत्पश्चात् इन्द्राणीने बड़े ही उत्सवसे प्रसृतिगृहमें प्रवेश किया श्रीर वहाँ कुमारके साथ साथ जिनमाता मरुदेवीके दर्शन किये।।२७।। जिस प्रकार श्रनुराग (लाली) सिंहत संध्या बालसूर्यसे युक्त पूर्व दिशाको बड़े ही हर्षसे देखती है उसी प्रकार अनुराग (प्रेम) सहित इन्द्राणीने जिनबालकसे युक्त जिनमाताको बड़े ही प्रेमसे देखा था ॥२८॥ इन्द्राणीने वहाँ जाकर पहले कई बार प्रद्त्तिणा दी फिर जगत्के गुरु जिनेन्द्रदेवको नमस्कार किया श्रीर फिर जिन माताके सामने खड़े होकर इस प्रकार स्तुति की ॥ २६ ॥ कि हे माता, तू तीनों लोकोंकी कल्याग्-कारिएा माता है, तू ही मंगल करनेवाली है, तू ही महादेवी है, तू ही पुण्यवती है श्रीर तू ही यशस्त्रिनी है ॥ ३० ॥ जिसने श्रपने शरीरको गुप्त कर रखा है ऐसी इन्द्राणीने ऊपर लिखे श्रनुसार जिनमाताकी स्तुति कर उसे मायामयी नींद्से युक्त कर दिया। तदनन्तर उसके श्रागे मायामयी दूसरा बालक रखकर शरीरसे निकलते हुए तेजके द्वारा लोकको व्याप्त करनेवाले चूडामिण रत्नके समान जगद्गुरु जिनबालकको दोनों हाथोंसे उठाकर वह परम श्रानन्दको प्राप्त हुई ।। ३१-३२ ।। उस समय ऋत्यन्त दुर्लभ भगवान्के शरीरका स्पर्श पाकर इन्द्राग्रीने ऐसा माना था मानो मैंने तीनों लोकांका समस्त ऐश्वर्य ही श्रपने श्राधीन कर लिया हो ॥ ३३ ॥ वह इन्द्राणी बार बार उनका मुख देखती थी, बार बार उनके शरीरका स्पर्श करती थी श्रौर बार बार उनके शरीरको सूँघती थी जिससे उसके नेत्र हर्षसे प्रफुल्लित हो गये थे त्रौर वह उत्कृष्ट प्रीतिको प्राप्त हुई थी ।। ३४।। तदनन्तर जिनबालकको लेकर जाती हुई वह इन्द्राणी ऐसी सुरोभित हो रही थी मानो अपनी देदीप्यमान किरगोंसे आकाशको व्याप्त करनेवाले सूर्यको

१ परमर्द्धिनीम् । २ दिक् । ३ स्तौति स्म । ४ भुवनम् । ५ प्राप्य । ६ स्वाधीनम् ।

तदा मङ्गलघारिण्यो दिक्कुमार्यः पुरो ययुः । श्रिजगम्मङ्गलस्यास्य समृद्धय इवोक्लिखाः ।।३६॥ छुत्रं ध्वजं सक्लशं चामरं सुप्रतिष्ठकम् । भृङ्गारं दर्पणं ताल्म इस्यादुर्म ङ्गलाष्टकम् ॥३०॥ स तदा मङ्गलान्छ मङ्गल्यं परं वहन् । स्वदीत्थ्या दीपिकालोकान् अरुण् तस्त्यां शुमान् ॥३८॥ ततः करतत्वे देवी देवराजस्य तं न्यधात् । बालाक्कंमीदये सानी प्राचीव प्रस्फुरन्मणी ॥३८॥ गीर्वायोन्द्रस्तमिन्द्राण्याः करादादाय सादरम् । व्यलोकयत् स तद्वृपं सम्प्रीतिस्कारितेषणः ॥४०॥ त्वं देव जगतां प्रतोतः त्वं देव जगतां प्रतः ॥४०॥ त्वं देव जगतां प्रतोतः त्वं देव जगतां प्रतः ॥४०॥ त्वं देव जगतां प्रतोतः त्वं देव जगतां प्रतः ॥४०॥ त्वं स्वामामनन्ति सुधियः केवलज्ञानभास्वतः । उदयाद्वि सुनीन्द्राणाम् श्रभवन्यं महोष्ठतिम् ॥४२॥ त्वया जगदिदं मिथ्याज्ञानान्धतमसावृतम् । प्रवोधं नेष्यते भव्यक्मलाकरवन्धुना ॥४३॥ तुभ्यं नमोऽधिगुरवे नमस्तुभ्यं महाधिये । तुभ्यं नमोऽस्तु भव्याब्जवन्यवे गुण्तिन्थवे ॥४४॥ त्वतः प्रवोधमिन्छन्तः प्रबुद्धभुवनत्रयात् । तव पादान्युजं देव मूर्णा एकारि धतादरम् ॥४५॥ त्विय प्रण्यमाधत्ते सुक्तिलक्षमीः समुत्सुका । त्विय सर्वे गुणाः स्कार्ति वान्त्यवधी मण्यो यथा ॥४६॥ त्विय प्रण्यमाधत्ते सुक्तिलक्षमीः समुत्सुका । त्विय सर्वे गुणाः स्कार्ति वान्त्यवधी मण्यो यथा ॥४६॥

लेकर जाता हुआ आकाश ही सुशोभित हो रहा है ॥ ३४ ॥ उस समय तीनों लोकोंमें मंगल करनेवाले भगवानके आगे आगे अष्ट मंगलद्रव्य धारण करनेवाली दिककुमारी देवियाँ चल रही थीं श्रीर ऐसी जान पड़ती थीं मानो इकट्टी हुई भगवानकी उत्तम ऋदियाँ ही हों।।३६॥ छत्र, ध्वजा, कलश, चमर, सुप्रतिष्ठक ( मींदरा-ठोना ), भारी, दर्पण श्रौर ताड़का पखा ये श्राठ मगलद्रव्य कहलाते हैं।। ३७।। उस समय मंगलोंमें भी मंगलपनेको प्राप्त करानेवाले श्रीर तरुण सूर्यके समान शोभायमान भगवान अपनी दीप्तिसे दीपकोंके प्रकाशको रोक रहे थे। भावार्थ-भगवानके शरीरकी दीप्तिके सामने दीपकोंका प्रकाश नहीं फैल रहा था।। ३८॥ तत्पश्चात् जिस प्रकार पूर्व दिशा प्रकाशमान मिण्योंसे सुशोभित उदयाचलके शिखरपर वाल सूर्यको विराजमान कर देती है उसी प्रकार इन्द्राणीने जिनबालकको इन्द्रकी हथेलीपर विराजमान कर दिया ॥ ३९ ॥ इन्द्र आदर सहित इन्द्राणीके हाथसे भगवानको लेकर हर्षसे नेत्रोंको प्रफुल्लित करता हुआ उनका सुंदर रूप देखने लगा ॥ ४०॥ तथा नीचे लिखे अनुसार उनकी स्तुति करने लगा-हे देव, आप तीनों जगतुकी ज्योति हैं; हे देव, आप तीनों जगत्के गुरु हैं; हे देव, श्राप तीनों जगत्के विधाता हैं श्रीर हे देव, श्राप तीनों जगत्के स्वामी हैं ॥४१॥ हे नाथ, बिद्वान् लोग, केवलज्ञानरूपी सूर्यका उदय होनेके लिये त्रापको ही बड़े बड़े मुनियोंके द्वारा वन्दनीय श्रीर श्रविशय उन्नत उदयाचल पर्वत मानते हैं ॥४२॥ हे नाथ, श्राप भन्य जीवरूपी कमलोंके समूहको विकसित करनेके लिये सूर्यके समान हैं। मिथ्या ज्ञानरूपी गाढ़ अन्धकारसे ढका हुआ यह संसार अब आपके द्वारा ही प्रबोधको प्राप्त होगा ।।४३।। हे नाथ, श्राप गुरुश्रोंके भी गुरु हैं इसिलये श्रापको नमस्कार हो, श्राप महा-बुद्धिमान् हैं इसलिये श्रापको नमस्कार हो, श्राप भव्य जीवरूपी कमलोंको विकसित करनेके लिये सूर्यके समान हैं श्रीर गुर्णोंके समुद्र हैं इसलिये श्रापको नमस्कार हो ॥४४॥ हे भगवन, श्रापने तीनों लोकोंको जान लिया है इसलिये श्रापसे ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा करते हुए हम लोग आपके चरणकमलोंको बड़े आदरसे अपने मस्तकपर धारण करते हैं ॥४४॥ हे नाथ, मुक्तिरूपी लद्दमी उत्कण्ठित होकर आपमें रनेह रखती है और जिस प्रकार समदमें

१ इबोच्छिताः अ०, स०, द०, ल०। २ ताल्बृन्तकम्। ३ दीपप्रकाशान्। ४ छादयति स्म। ५ उदयाद्रिसम्बन्धिनि। ६ वदन्ति। ७ सूर्यस्य। ८ वृद्धिम् 'स्कायैङ् वृद्धौ' इति धातोः क्तिः। स्कीति प०, अ०, द०, स०, द०।

स्तुत्वेति स तमारोप्य स्वमङ्कं सुरनायकः । हस्तमुक्कासयामास मेरुप्रस्थान'संग्रमी ॥४७॥ जयेश नन्द वर्दस्व त्वमित्युज्वेशिरः सुराः । तदा कळकलं चकुः विधिरीकृतदिक्मुस्यम् ॥४८॥ नभोऽङ्गणमथोत्पेतुः उच्चरज्जयघोषणाः । सुरचापानि तन्यन्तः प्रसरङ्गणणाश्चीः ॥४९॥ गन्धवार्रव्धसङ्गीता नेदुर्त्सरसः पुरः । भूपताका समुत्त्विष्य नभोरङ्गे चळळ्कचाः ॥५०॥ इतोऽमुतः समाकीणं विमानेषु सदां नभः । सरलैरुन्मियन्नेत्रमिव' रेजे विनिर्मत्वम् ॥५९॥ । सिताः पयोधरा नीलैः करीन्द्रैः सितकेतनैः । सवलाकैविनीक्षाभैः सङ्गता इव रेजिरे ॥५९॥ महाविमानसंघटैः 'सुरणा जलधराः कचित् । 'प्रणेशुर्महतां रोधात् नश्यन्येव जलासकाः ॥५२॥ महाविमानसंघटैः 'सुरणा जलधराः कचित् । 'प्रणेशुर्महतां रोधात् नश्यन्येव जलासकाः ॥५३॥ सुरेभकटदानास्वगन्धाकृष्टमधुष्ठता । 'वनाभोगान् जहलांकः सत्यमेष नविग्रयः ॥५४॥ श्रङ्गभाभिः सुरेन्द्राणां तेजोऽक्कंत्य पराहतम् । 'विकित्ये काप्यविज्ञातं लज्जामिव परां गतम् ॥५५॥ दिवाकरकरारलेप' विघटष्य' सुरेशिनाम् । देहोचोता' दिशो भेजुः भोग्या हि बिलनां ख्रियः ॥५६॥

मिं बढ़ते रहते हैं उसी प्रकार आपमें अनेक गुए बढ़ते रहते हैं।।४६।। इस प्रकार देवोंके श्रिधिपति इन्द्रने स्तुति कर भगवान्को अपनी गोदमें धारण किया श्रीर मेरु पर्वत पर चलनेकी शीघतासे इशारा करनेके लिये अपना हाथ ऊँचा उठाया।। ४७।। हे ईश ! आपकी जय हो, श्राप समृद्धिमान् हों श्रीर श्राप सदा बढ़ते रहें इस प्रकार जोर जोरसे कहते हुए देवोंने उस समय इतना श्रधिक कोलाहल किया था कि उससे समस्त दिशाएँ बहरी हो गई थीं।।४८॥ तदनन्तर जय जय शब्दका उच्चारण करते हुए श्रीर श्रपने क गानों के केलती हुई किरणोंसे इन्द्रधनुषको विस्तृत करते हुए देव लोग श्राकाशरूपी श्रांगनमें उपरकी श्रोर चलने लगे ॥४६॥ उस समय जिनके स्तन कुछ कुछ हिल रहे हैं ऐसी श्रप्सराएं श्रपनी भौहरूपी पताकाएँ ऊपर उठाकर आकाशरूपी रंगभूमिमें सबके आगे नृत्य कर रही थीं और गन्धर्वदेव उनके साथ अपना संगीत प्रारम्भ कर रहे थे।।५०।। रब्न-खचित देवोंके विमानोंसे जहाँ तहाँ सभी श्रोर व्याप्त हुआ निर्मल आकाश ऐसा शोभायमान होता था मानो भगवानके दर्शन करनेके लिये उसने श्रपने नेत्र ही खोल रखे हों।।४१।। उस समय सफेद बादल सफेद पताकाओं सहित काले हाथियोंसे मिलकर ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो बगुला पिचयो सहित काले काले बादलोंसे मिल रहे हों ॥५२॥ कहीं कहीं पर अनेक मेघ देवोंके बड़े बड़े विमानोंकी टकरसे चूर चूर होकर नष्ट हो गये थे सो ठीक ही है; क्योंकि जो जड़ (जल श्रीर मूर्ख) रूप होकर भी बड़ोंसे वैर रखते हैं वे नष्ट होते ही है ॥४३॥ देवोंके हाथियोंके गण्डस्थलसे फरनेवाले मदकी सुगन्धसे श्राकृष्ट हुए भौरोंने वनके प्रदेशोंको छोड़ दिया था सो ठीक है क्योंकि यह कहावत सत्य है कि लोग नविप्रय होते हैं — उन्हें नई नई वस्तु श्रच्छी लगती है ॥५४॥ उस समय इन्ट्रोंके शरीरकी प्रभासे सूर्यका तेज पराहत हो गया था- फीका पड़ गया था इसलिये ऐसा जान पड़ता था मानो लज्जाको प्राप्त होकर चुपचाप कहींपर जा छिपा हो ॥४४॥ पहले सूर्य श्रपने किरए रूपी हाथोंके द्वारा दिशारूपी श्रंगनाश्रोका श्रालिगन किया करता था, किन्तु उस समय इन्द्रोंके शरीरोंका उद्योत सूर्यके उस आलिंगनको छुड़ाकर स्वयं दिशारूपी श्रंगनाओं के समीप जा पहुंचा था, सो ठीक ही है जियाँ बलवान पुरुषोंके ही भोग्य होती हैं। भावार्थ— इन्द्रोंके शरीरकी कान्ति सूर्यकी

१ गमन । 'प्रस्थानं गमनं गमः' इत्यमरः । २ विद्युत्तचक्षुरिव । ३ मर्दिताः । ४ नष्टाः । ५ जडात्मकाः ल० । ६ वनभोगा— ऋ० । वनविस्तारान् । 'ऋाभोगः परिपूर्णता' इत्यमरः । ७ ऋाङ्गनाभिः । ⊏ पराभृतम् । ६ निलीनमभृत् । १० ऋाङ्गलेषम् ऋालिङ्गनम् । ११ मोचियित्वा । १२ उद्योता दीप्तयः ।

सुरेभरदनोद्भृतसरोम्बुजदलाश्रितम् । नृत्तमप्सरसां देवान् श्रकरोद् रसिकान् शृशम् ॥५७॥ श्रण्वन्तः कलगीतानि किन्नराणा जिनेशिनः । गुणैविरिचतान्यापुः श्रमराः कर्णयोः फलम् ॥५८॥ वपुर्भगवतो दिक्यं परयन्तोऽनिमिषेत्तवाः । नेत्रयोरिनमेषासौ फलं प्रापुस्तदामराः ॥५९॥ स्वाङ्कारोपं सितच्छत्रधतिं चामरभूननम् । कुर्वन्तः स्वयमेवेन्द्राः विश्वासुरेश्वरः ॥६९॥ सौधर्मोधिपतेरङ्कम् श्रध्यासीनमधीशिनम् । भेजे सितातपत्रेण तदैशानसुरेश्वरः ॥६१॥ सनत्कुमारमाहेन्द्रनायकौ धर्मनायकम् । चामरैस्तं व्यधुन्वातां वहुत्तीराविधवीचिभिः ॥६२॥ दृष्ट्रा तदातनीं भूतिं कुदृष्टिमरुतो परे । सन्मार्गरुचिमातेनुः इन्द्रप्रामाययमास्थिताः ॥६२॥ कृतं सोपानमामेरोः इन्द्रनीलैक्यराजत । भक्त्या लमेव सोपानपरिणाम मिवाश्रितम् ॥६४॥ ज्योति.पटलसुत्त्वङ्वय प्रययुः सुरनायकाः । श्रधस्तारिकर्ताः वोधि मन्यमानाः कुसुद्वतीम् ॥६५॥ ततः प्रापुः सुरुधीशा गिरिराज तसुध्कृतम् । योजनानां सहस्राणि नवति च नवेव च ॥६६॥ । सक्वश्वरिवाभाति चूलिका यस्य मुर्द्धीन । चूडारत्नश्चियं धत्ते । वस्वासनुरे विमानकम् ॥६७॥

कान्तिको फीका कर समस्त दिशात्रोंमें फैल गई थी।।५६॥ ऐरावत हाथीके दाँतोंपर बने हुए सरो-वरों में कमलद्लों पर जो अप्सराओं का नृत्य हो रहा था वह देवों को भी अतिशय रिक्षिक बना रहा था ॥५०॥ उस समय जिनेन्द्रदेवके गुणोंसे रचे हुए किन्नर देवोके मधुर संगीत सुनकर देव लोग श्रपने कानोंका फल प्राप्त कर रहे थे-उन्हें सफल बना रहे थे।। ४८॥ उस समय टिमकार-रहित नेत्रोंसे भगवानका दिव्य शरीर देखनेवाले देवोंने श्रपने नेत्रोंके टिमकाररहित होनेका फल प्राप्त किया था। भावार्थ- देवोंकी ऋाँखोंके कभी पलक नहीं भपते। इसलिये देवोंने बिना पलक भपाये ही भगवानके सुन्दर शरीरके दर्शन किये थे। देव भगवान्के सुन्दर शरीरको पलक भपाये बिना ही देख सके थे यही मानो उनके वैसे नेत्रोंका फल था-भगवानका सुन्दर शरीर देखनेके लिये ही मानो विधाताने उनके नेत्रोंको पलकरपन्द—टिमकार-रहित बनाया था।। ४९।। जिनबालकको गोदमें लेना, उनपर सफेद छत्र धारण करना श्रीर चमर ढोलना श्रादि सभी कार्य खपने हाथसे करते हए इन्द्र लोग भगवानके ऋलौकिक ऐश्वर्यको प्रकट कर रहे थे।। ६०।। उस समय भगवान, सौधर्म इन्द्रकी गोदमें बेठे हुए थे, ऐशान इन्द्र सफेद छत्र लगाकर उनकी सेवा कर रहा था और सनत्कुमार तथा माहेन्द्र स्वर्गके इन्द्र उनकी दोनों श्रोर चीरसागरकी लहरोके समान सफेद चमर ढोल रहे थे।। ६१-६२।। उस समयकी विभूति देखकर कितने ही अन्य मिथ्यादृष्टि देव इन्द्रको प्रमाण मानकर समीचीन जैनमार्गमें श्रद्धा करने लगे थे ॥ ६३ ॥ मेरु पर्वत पर्यन्त नील मिएयोसे बनाई हुई सीढ़ियां ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानो त्राकाश ही भक्तिसे सीढ़ी रूप पर्यायको प्राप्त हुआ हो ।। ६४ ।। क्रम क्रमसे वे इन्द्र ज्योतिष-पटलको उल्लंघन कर उत्परकी श्रोर जाने लगे । उस समय वे नीचे ताराश्रों सहित श्राकाशको ऐसा मानते थे मानो क्रमदिनियों सहित सरोवर ही हो ।। ६५ ।। तत्पश्चात् वे इन्द्र निन्यानवे हजार योजन ऊंचे उस सुमेरु पर्वत पर जा पहुँचे ।। ६६ ॥ जिसके मस्तक पर स्थित चूजिका मुकटके समान सुशोभित होती है श्रीर

१ प्राप्तौ । २ ब्रुविन्ति स्म । ३ ज्ञीरान्धिवीचिसहरौः । ४ तत्कालभवाम् । ५ सम्पदम् । ६ देवाः । ७ इन्द्रैविंश्वासं गताः । ८ परिणमनम् । ६ सञ्जाततारकाम् । १० कुमुदानि प्रचुराणि यस्यां सन्तीति कुमुद्रती । ११ मुकुट- प०, श्च०, द०, ल० । १२ चूलिकायाम् । १६ --मृजु- प०, श्च०, स०, म०, ल० ।

यो धत्ते स्वित्तस्वेत भद्रशालवनं महत् । 'परिधानिमवालीनं घनच्छायैर्महातुमैः ।।६८।।

मेललायामधाद्यायां 'विभक्तिं नन्दनं वनम् । यः' कटीसूत्रदामेव' नानारत्नमयाङ्घिपम् ॥६९॥

यश्च सौमनसोधानं विभक्ति ज्ञुकसच्छवि । सपुष्पमुपसंन्यान'मिवोस्लसितपछ्वम् ॥७०॥

यस्यालङ्कुरुते कूट'पर्यन्तं पायडुक वनम् । श्राहृतमधुपैः पुष्पैः दधानं शेलरिश्रयम् ॥७१॥

यस्मिन् प्रतिवने दिश्च चैत्यवेरमानि भान्त्यलम् । हसन्तीव धुसद्यानि 'प्रोन्मिषन्मिणदीक्षिमः ॥७२॥

हिरयमयः समुक्तको धत्ते यो भौळिविश्रमम् । जम्बृद्वीपमहीमक्तुः लवणाम्भोधिवाससः ॥७३॥

प्रयोतिर्गणश्च सातत्यात् यं पर्येति । सहोदयम् । पुण्याभिषेकसंभारैः । पवित्रोकृतमर्हताम् ॥७४॥

श्राराधयन्ति यं नित्य चारणाः पुण्यवाब्छ्या । विद्याधराश्च मुदिता जिनेन्द्रमिव सूक्ततम् ॥७५॥

देवोत्तरकुरून् यश्च स्वपादगिरिभिः सद् । श्रावृत्य पाति निर्वाधं तद्धि माहारम्यमुक्ततेः ॥७६॥

यस्य कन्दरभागेषु निवसन्ति सुरासुराः । साङ्गनाः स्वर्गमुत्यज्ञ्य नाकशोभापहासिषु ॥७७॥

यः पाण्डुकवनोदेशे शुचीः स्फटिकनिभिताः । शिला विभक्ति तीर्थेशाम् श्रभिषेकिक्रयोचिताः ॥७६॥

जिसके ऊपर सौधर्म स्वर्गका ऋजुविमान चुड़ामिएकी शोभा धारए करता है।। ६७ ॥ जो श्रपने नितम्ब भाग पर ( मध्यभाग पर ) घनी छायावाले बड़े बड़े वृत्तोंसे व्याप्त भद्रशाल नामक महावनको ऐसा धारण करता है मानो हरे रंगकी धोती ही धारण किये हो ॥६८॥ उससे आगे चल-कर अपनी पहली मेखला पर जो अनेक रत्नमयी बृज्ञोंसे सुशोभित नन्दन वनको ऐसा धारण कर रहा है मानो उसकी करधनी ही हो ॥ ६६ ॥ जो पुष्प और पल्लवोंसे शोभायमान हरे रंगके सौमनस वनको ऐसा धारण करता है मानो उसका ऋोढ़नेका दुपट्टा ही हो।। ७०॥ ऋपनी सुगन्धिसे भौरोंको बुलानेवाले फुलोंके द्वारा सुकुटकी शोभा धारण करता हुआ पाएड्क वन जिसके शिखर पर्यन्तके भागको सदा श्रलंकृत करता रहता है ॥ ७१ ॥ इस प्रकार जिसके चारों वनोंकी प्रत्येक दिशामें एक एक जिनमन्दिर चमकते हुए मिएयोंकी कान्तिसे ऐसे सुशोभित हो रहे है मानो स्वर्गके विमानोंकी हॅसी ही कर रहे हों।। ७२ ॥ जो पर्वत सुवर्णमय है श्रीर बहुत ही ऊंचा है इसलिये जो लवणसमुद्ररूपो वस्त्र पहिने हुए जम्बृद्धीपरूपी महाराजके सुवर्णमय मुक्कटका संदेह पैदा करता रहता है।। ७३।। जो तीर्थंकर भगवानके पवित्र श्रभिषेककी सामग्री धारण करनेसे सदा पवित्र रहता है श्रीर श्रतिशय ऊँचा श्रथवा समृद्धिशाली है इसीलिये मानो ज्योतिषी देवोंका समृह सदा जिसकी प्रदृक्तिणा दिया करता है।।७४।। जो पर्वत जिनेन्द्रदेवके समान अत्यन्त उन्नत ( श्रेष्ठ और ऊँचा ) है इसीलिये अनेक चारण मुनि हर्षित होकर पुण्य प्राप्त करनेकी इच्छासे सदा जिसकी सेवा किया करते हैं।।७५॥ जो देवकुरु उत्तर कुरु भोगभूमियोंको श्रपने समीपवर्ती पर्वतोंसे घेरकर सदा निर्वाध रूपसे उनकी रच्चा किया करता है सो ठीक ही है क्योंकि उत्क्रप्रताका यही माहात्म्य है।। ७६॥ स्वर्गलोककी शोभाकी हँसी करनेवाली जिस पर्वतकी गुफात्रोंमें दंव श्रीर धरऐन्द्र स्वर्ग छोड़कर अपनी क्षियोंके साथ निवास किया करते हैं ।। ७७ ॥ जो पांडुकवनके स्थानोंमें स्फटिक मिएको बनी हुई श्रीर तीर्थंकरोंके श्रिभिषेक

१ स्त्रधों ग्रुकम्। 'परिधानान्यधों शुके' इत्यिमधानात्। २ विस्ते स्त्र०, स०, द०, 'म०। विभ्रते ल०। ३ यत्कटीं स्त्र०, स०, द०। ४ काञ्चीदाम। ५ उत्तरी यनसनम्। —संख्यान— ल०। ६ चूलिकापर्यन्तभूमिम्। ७ प्रतिवनं द०, स०। द्रदीच्यमान। ६ सततमेव सातत्यं तस्मात्। १० प्रदिचिणीकरोति। ११ समूहैः। १२ गजदन्तपर्वतैः।

कियाके योग्य निर्मल पाण्डुक शिलाओंको धारण कर रहा है।। ७५।। और जो मेरु पर्वत सौध-मेंन्द्रके समान शोभायमान होता है क्योंकि जिस प्रकार सौधर्मेन्द्र तुङ्ग अर्थात् श्रेष्ठ अथवा उदार है उसी प्रकार वह सुमेरु पर्वत भी तुङ्ग अर्थात् उचा है, सौधर्मेन्द्रकी जिस प्रकार अनेक विबुध (देव) सेवा किया करते हैं उसी प्रकार मेरु पर्वत की भी अनेक देव अथवा विद्वान् सेवा किया करते हैं, सौधर्मेन्द्र जिस प्रकार सत तर्तुसमाश्रय अर्थात् हमेशा ऋतु विमानमें रहनेवाला है उसी प्रकार सुमेरु पर्वत भी सत तर्तुसमाश्रय अर्थात् ऋतुविमानका आधार अथवा छहों ऋतुओंका आश्रय है और सौधर्मेन्द्र जिस प्रकार अनेक अप्सराओंके समूहसे सेवनीय है उसी प्रकार सुमेरु पर्वत भी अप्सराओं अथवा जलसे भरे हुए सरोवरोंसे शोभायमान है।।७६।। इस प्रकार जो ऊचाईसे शोभायमान है, सुन्दरताकी खानि है और स्वर्गका मानो अधिप्राता देव ही है ऐसे उस सुमेरु पर्वतको पाकर देव लोग बहुत ही प्रसन्न हुए।। ८०।।

तदनन्तर इन्द्रने बड़े प्रेमसे देवोंके साथ साथ उस गिरिराज सुमेर पर्वतकी प्रदिश्चिणा हैकर उसके मस्तकपर हर्षपूर्वक श्रीजिनेन्द्ररूपी सूर्यको विराजमान किया ॥ ८१ ॥ उस मेर पर्वतके पाण्डुक वनमें पूर्व श्रीर उत्तर दिशाके बीच श्रर्थात् ऐशान दिशामें एक बड़ी भारी पाण्डुक नामकी शिला है जो कि तीर्थंकर भगवान्के जन्माभिषेकको धारण करती है श्रर्थात् जिसपर तीर्थंकरोंका श्रभिपेक हुत्रा करता है ॥ ८२ ॥ वह शिला श्रत्यन्त पवित्र है, मनोज्ञ है, रमणाय है, मनोहर है, गोल है श्रीर श्रप्रमी पृथिवी सिद्धि शिलाके समान शोभायमान है ॥८३॥ बह शिला सौ योजन लम्बी है, पचास योजन चौड़ी है, श्राठ योजन ऊची है श्रीर श्रर्थ चन्द्रमाके समान श्राकारवाली है ऐसा जिनेन्द्रदेवने माना है —कहा है ॥ ८४ ॥ वह पाण्डुक शिला सदा निर्मल रहती है । उसपर इन्द्रोंने चीरसमुद्रके जलसे उसका कई बार प्रचालन किया है इसिलिये वह पवित्रताकी चरम सीमाको धारण कर रही है ॥ ८४ ॥ निर्मलता, पूज्यता, पवित्रता श्रीर जिनेन्द्रदेवको धारण करनेकी श्रपेचा वह पाण्डुक शिला जिनेन्द्रदेवकी माताके समान शोभायमान होती है ॥ ८६ ॥ वह शिला देवोंके द्वारा उपरसे छोड़े हुए मुक्ताफलोंके समान राभायमान होती है ॥ ६६ ॥ वह शिला जो उसपर पुष्प चढ़ाते हैं वे सहशताके कारण उसीमें छिप

१ सततं षड्ऋतुसमाश्रयः । २ जलभित्तसरोवग्समृहैः । पत्ते स्वर्वेश्यासमृहैः । ३ उत्पत्तिम् । ४ —दैवतम् प०, म०, स०, द० । स्वर्गस्येवाधिदैवतम् ल० । ५ स्थापयित सम । ६ ऐशान्यां दिशि । ७ -रमणीया ब०, प०, ग्र०, द०, स० । ८ योग्यपरिधः । ६ शतयोजुनदैर्ध्या । १० —ष्टोच्छ्रया स० । ११ सस्यानम् । [ श्राकार इत्यर्थः ] । १२ परमोत्कर्षम् । १३ पवित्रं करोतीति पवित्रा तस्य भावः । १४ प्रकटीकियते । १५ समानवर्णस्वात् । १६ —मुक्ताव्य क्तफलच्छ्रावः ।

जिनानामभिषेकाय या धसे सिंहविष्टरम् । मेरोरिवोपरि पर्र परार्ध्यं मेरुमुख्यकैः ॥६६॥ तत्पर्यन्तेरं च या धस्ते सुस्थिते दिग्यविष्टरे । 'जिनाभिषेचने क्छसे सौधर्मेशाननाथयोः ॥६९॥ नित्योपहाररुचिरा सुरैनित्यं कृतार्थ्यना । नित्यमङ्ग लसङ्गीतनृत्तवादित्रशोभिनी ॥६०॥ छत्रचामरभृङ्गारसुप्रतिष्ठकदर्पण्यम् । कंछश्यवजतालानि मङ्गलानि बिर्मात्त या ॥६१॥ यामला शोलमालेव सुनीनामभिसम्मता । जैनी तनुरिवात्यन्तभास्वरा सुरभिरशुचिः ॥६२॥ स्वयं धौतापि या धौता शत्राः सुरनायकैः । चीराणवाम्बुभिः पुर्ण्यः पुर्ययस्यवाकरितिः ॥६३॥ यस्याः पर्यन्तदेशेषु 'रत्नालोकैवितन्यते । परितः सुरचापश्रीः श्रम्योऽन्यव्यव्यतिषद्गि भिः ।।५३॥ तामावेष्ट्य सुरास्तरथुः यथास्वं दिववनुक्रमात् । द्रष्टुकामा जिनस्यामूं जन्मकत्याणसम्पदम् ॥९५॥ दिक्पालाश्च यथायोग्यदिविवदिग्भागसंश्रिताः' । तिष्टन्ति स्म निकायैस्स्वैः जिनोत्सवदिद्वस्य ॥९६॥ गगनाङ्गणमारुध्य' ब्याप्य' मेरोरिधत्यकाम्' । निवेशः सुरसैन्यानाम् श्रभवत् पाण्डुके वने ॥९७॥ पाण्डुकं वनमारुबं समन्तारसुरनायकैः । जहासेव दिवो लक्ष्मी चमारुहां कुसुमोरकरैः ॥९६॥।

जाते हैं-पृथक् रूपसे कभी भी प्रकट नहीं दिखते।। ५७।। वह पाएडकशिला जिनेन्द्रदेवके श्रमिषेकके लिये सदा बहुमूल्य श्रीर श्रेष्ठ सिंहासन धारण किये रहती है जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो मेरु पर्वतके ऊपर दूसरा मेरु पर्वत ही रखा हो ॥ ५ ॥ वह शिला उस मुख्य सिंहासनके दोनों त्रोर रखे हुए दो सुन्दर त्रासनोंको त्रीर भी धारण किये हुए है। वे दोनों श्रासन जिनेन्द्रदेवका श्राभषेक करनेके लिये सौधर्म श्रीर ऐशान इन्द्रके लिये निश्चित रहते हैं ॥ ८९ ॥ देव लोग सदा उस पाण्डुक शिलाकी पूजा करते हैं, वह देवों द्वारा चढ़ाई हुई सामग्रीसे निरन्तर मनोहर रहती है और नित्य ही मंगलमय संगीत, नृत्य, वादित्र आदिसे शोभायमान रहती है ॥ ९० ॥ वह शिला, छत्र, चमर, भारी, ठोना (मोंदरा), दर्पण, कलश, ध्वजा श्रीर ताड़का पंखा इन श्राठ मंगल द्रव्योंको धारण किये हुई है ॥९१॥ वह निर्मल पाएडुक शिला शीलत्रतकी परम्पराके समान मुनियोंको वहत ही इष्ट है श्रीर जिनेन्द्रदेवके शरीरके समान श्रत्यन्त देदीयमान, मनोज्ञ श्रथवा सुगन्धित श्रीर पवित्र है ।।६२।। यद्यपि वह पाएड्क शिला स्वयं धीत है अर्थात् श्वेतवर्ण अथवा उज्ज्वल है तथापि इन्द्रोंने चीरसागरके पवित्र जलसे उसका सैकडों बार प्रचालन किया है। वास्तवमें वह शिला पुण्य उत्पन्न करनेके लिये खानकी भूमिके समान है।। ६३।। उस शिलाके समीपवर्ती प्रदेशोंमें चारों श्रोर परस्परमें मिले हुए रत्नोंके प्रकाशसे इन्द्रधनुषकी शोभाका विस्तार किया जाता है ॥ ९४ ॥ जिनेन्द्र देवके जन्म कल्याणककी विभूतिको देखनेके श्रभिलाषी देव लोग उस पाण्डक शिलाको घरकर सभी दिशास्त्रोंमें क्रम क्रमसे यथायोग्य रूपमें बैठ गये॥ ९४॥ दिक्पाल जातिके देव भी श्रपने श्रपने समूह (परिवार) के साथ जिनेन्द्र भगवान्का उत्सव देखनेकी इच्छासे दिशा-विदिशामें जाकर यथायोग्य रूपसे बैठ गये ।। ९६ ॥ देवोंकी सेना भी उस पाएडक वनमें आकाशरूपी आँगनको रोककर मेरु पर्वतके उपरी भागमें व्याप्त होकर जा ठहरी ॥ ६७ ॥ इस प्रकार चारो झोरसे देव और इन्द्रोंसे व्याप्त हुआ वह पारुड्कवन ऐसा मालूम होता था मानी वृद्दोंके फुलोंके समूह स्वर्गकी शोभाकी हँसी ही उड़ा रहा हो ॥६=॥

१ तदुभयपार्श्वयोः । २ जिनाभिषेकाय । हेती 'कर्मगा' इति सूत्रात् । ३ -दर्पणात् दं । स० । ४ तालवृन्तः । ५ शुभा शुद्धा च । ६ चालिता । ७ रत्नोद्योतैः । ८ परस्परसंयुक्तैः । ६ यथास्थानम् । १० -माश्रिताः प०, द० । ११ -माश्रवः प० । १२ वाप्य स० । १३ अर्थभूमिम् ।

स्वस्थानाच्चिक्ठतः स्वर्गः सत्यमुद्वासित'स्तदा । मेदस्तु स्वर्गतां प्राप एतनाकेशवैभवः ॥९९॥
ततोऽभिषेचनं भत्तुं कत्तुं मिन्द्रः प्रचक्रमे । निवेश्याधिशिलं सँहे विष्टरे प्राङ्मुखं प्रसुम् ॥१००॥
नभोऽशेषं तदापूर्य सुरदुन्दुभयोऽध्वनन् । समन्तात् सुरनारीभिः श्रारेभे नृत्यमूर्जितम् ॥१००॥
महान् कालागुरूद्वामं धूपधूमस्तदोदगात् । कलङ्क इव निर्धृतः पुग्यैः पुण्यजनाशयात् ॥१०२॥
विचिप्यन्ते स्म पुग्यार्घाः साक्षतोदकपुष्पकाः । शान्तिपुष्टिवपुंष्कामैः विष्वस्पुग्यांशका इव ॥१०२॥
महामण्डपविन्यासः तत्र चक्रे सुरेश्वरैः । यत्र त्रिभुवनं कृत्स्नम् श्रास्ते स्मावाधितं मिथः ॥१०४॥
सुरानोकहसंभूता मालास्तत्रावलग्विताः । रेजुर्भमस्त्रातैः गातुकामा इवेशिनम् ॥१०५॥
श्रथ प्रथमकरुपेन्द्रः प्रभोः प्रथममज्जने । प्रचक्रे कलशोद्धारं कृतप्रस्तावनाविधः ॥१०५॥
ऐशानेन्द्रोऽपि रुन्द्रश्रीः सान्द्रचन्दनर्चाचतम् । प्रोदास्थत कलशं पूर्णं कलशोद्धारमन्त्रवित् ॥१०७॥
शेषेरिप च करुपेन्द्रैः सानन्दजयघोषणैः । परिचारकता भेजे यथोक्तपरिचर्यया ॥१०८॥
इन्द्राणीप्रमुखा देव्यः साप्सरःपरिवारिकाः । बभूवः परिचारिययो मङ्गलद्रव्यसम्पदा ॥१०९॥
शातकुम्भमयैः कुम्भैः श्रम्भः चीराग्वधेः शुचि । सुराः श्रेणीकृतास्तोषाद् श्रानेतु प्रसृतास्ततः ॥१०॥

उस समय ऐसा जान पड़ता था कि स्वर्ग अवश्य ही अपने स्थानसे विचित्तत होकर खाली हो गया है और इन्द्रका समस्त वैभव धारण करनेसे सुमेर पर्वत ही स्वर्गपनेको प्राप्त हो गया है ॥ ९६ ॥ तदनन्तर सौधर्म स्वर्गका इन्द्र भगवानको पूर्व दिशाकी श्रोर मुँह करके पाण्डुक शिला पर रखे हुए सिंहासन पर विराजमान कर उनका अभिषेक करनेके लिये तत्पर हुआं॥ १०० ॥ उस समय समस्त आकाशको व्याप्त कर देवोके दुन्दुिभ बज रहे थे और अपसराओंने चारों और उत्कृष्ट नृत्य करना प्रारम्भ कर दिया था॥ १०१ ॥ उसी समय कालागुरु नामक उत्कृष्ट धूपका धुआँ बड़े परिमाणमें निकलने लगा था और ऐसा मालूम होता था मानो भगवानके जन्मा-भिषेकके उत्सवमें शामिल होनेसे उत्पन्न हुए पुण्यके द्वारा पुण्यात्मा जनोंके अतःकरणसे हृटाया गया कलंक ही हो॥ १०२ ॥ उसी समय शान्ति, पुष्टि और शरीरकी कान्तिकी इच्छा करनेवाले देव चारो ओरसे अवत जल और पुष्प सिहत पिवत्र अर्ध्य चढ़ा रहे थे जो कि ऐसे मालूम होते थे मानो पुण्यके अंश ही हों॥ १०३ ॥ उस समय वहीं पर इन्द्रोंने एक ऐसे बड़े भारी मण्डप की रचना की थी कि जिसमें तीनों लोकके समस्त प्राणी परस्पर वाधा न देते हुए अंगर कले थे। १०४ ॥ उस मण्डपमें कल्पवृत्तके फूलोंसे बनी हुई अनेक मालाएँ लटक रही थीं और उनपर बैठे हुए अमर गा रहे थे। उन अमरोंके संगीतसे वे मालाएँ ऐसी जान पड़ती थीं मानो भगवानका यश ही गाना चाइती हों॥ १०४ ॥

तदनन्तर प्रथम स्वर्गके इन्द्रने उस श्रवसरकी समस्त विधि करके भगवान्का प्रथम श्रामिषेक करनेके लिये प्रथम कलरा उठाया ॥ १०६ ॥ और श्रातिराय शोभायुक्त तथा कलरा उठानेके मंत्रको जाननेवाले दूसरे ऐशानेन्द्रने भी सघन चन्द्रनसे चित्रेत, भरा हुश्रा दूसरा कलरा उठाया ॥ १०७ ॥ श्रानन्द सिंहत जय जय राब्दका उच्चारण करते हुए शेष इन्द्र उन दोनों इन्द्रोंके कहे श्रवसार परिचर्या करते हुए परिचारक (सेवक) वृत्तिको प्राप्त हुए ॥ १०८ ॥ श्रपनी श्रपनी श्रप्सराश्रों तथा परिवारसे सिंहत इन्द्राणी श्रादि मुख्य मुख्य देवियाँ भी मङ्गलद्रव्य धारण कर परिचर्या करनेवाली हुई थीं ॥ १०६ ॥ तत्परचात् बहुतसे देव सुवर्णमय कलशोंसे चीरसागरका पवित्र जल लानेके लिये श्रेणीबद्ध होकर बडे संतोषसे

१ श्रूत्वीकृतः । २ -गरुद्धाम म०, ल० । ३ वर्चः तेज इत्यर्थः । ४ उद्धरणं कृतवान् । प्रोदास्थात् म०, ल० । ५ परिचारकृतां प०, ऋ०, ल० ।

प्तं स्वायम्भुवं गात्रं स्पष्टुं क्षीराष्ठ्यशोखितम् । नान्यदस्ति जलं योग्यं चीराव्धिसिलिलाहते ।।१११।। सत्वेति नाकिभिर्मृनम् स्रनृतप्रमदोदयेः । पञ्जमस्याणंवस्याम्मः स्नानीयमुपकिल्पतम् ।।११२।। स्रष्टयोजनगर्म्भारैः मुखे योजनविस्तृतैः । प्रारेभे काञ्चनैः कुम्भैः जन्माभिषवयोक्ष्यवः ।।११३॥ महामाना विरेजुस्ते सुरावामुद्धताः करैः । क्ष्याः 'क्ल्मषोन्मेषमोपियो विद्यनक्षियाः ।११४॥ प्राहुरासन्नभोभागे स्वर्णकुम्भाधतार्णसः । मुक्ताफलाद्धितप्रीवाः चन्दनद्भवचिताः ।।११५॥ प्राहुरासन्नभोभागे स्वर्णकुम्भाधतार्णसः । मुक्ताफलाद्धितप्रीवाः चन्दनद्भवचिताः ।।११५॥ त्रवामन्योऽन्यहस्ताप्रसंकान्तैर्जलप्रितैः । कल्कौर्व्यानशे व्योगहेमैः सान्ध्यैरिवाम्बुदैः ।।११६॥ 'विनिर्ममे बहुन् बाहुन् 'तानादित्सु'श्राप्यरः । स तैः ' साभरणेश्रेजे भूपयाह ह्वाङ्घिपः ।।११७॥ दोःसहस्रोद्धतैः कुम्भैः रौक्मैर्मुवताफलाज्ञितैः । भेजे पुलोमजाजानिः भाजनाङ्ग्यद्भुमोपमाम् ॥११५॥ प्रयोत प्रथमां धारां सौधर्मेन्द्रो न्यपातय्त् । तथा क्लक्लो भूयान् प्रचक्रे सुरकोटिभिः ।।१९९॥ सैषा धारा जिनस्याधिमुर्द्धं रेजे पतन्त्यपाम् । हिमादेश्वरस्तिवेष्टः 'य्विद्धन्नाम्बुर्वु'निम्नगा ।।१२०॥ ततः क्रपेश्वरैस्तवैः समं<sup>र</sup>ं धारा निपातिताः । संभ्याश्रेरिव सौवर्णैः कल्कौरग्वसभृतैः ॥१२२॥

निकले ॥ ११० ॥ 'जो स्वयं पवित्र है ख्रीर जिसमें रुधिर भी चीरके समान अध्यन्त स्वच्छ है ऐसे भगवानके शरीरका स्पर्श करनेके लिये चीरसागरके जलके सिवाय अन्य कोई जल योग्य नहीं हैं ऐसा मानकर ही मानो देवोंने बड़े हर्षके साथ पाँचवें चीरसागरके जलसे ही भगवानुका श्रभिषेक करनेका निश्चय किया था ॥ १११-११२ ॥ श्राठ योजन गहरे, मुखपर एक योजन चौड़े (श्रीर उदरमें चार योजन चौड़े) सुवर्णमय कलशोंसे भगवानके जन्मा भिषेकका उत्सव प्रारम्भ किया गया था॥ ११३॥ कालिमा श्रथवा पापके विकासको चुराने वाले, विद्नोंको दूर करनेवाले श्रीर देवोके द्वारा हाथोंहाथ उठाये हुए वे बड़े भारी कलश बहुत ही सुशोभित हो रहे थे ॥ ११४ ॥ जिनके कण्ठभाग श्रमेक प्रकारके मोतियांसे शोभायमान हैं, जो घिसे हुए चन्दनसे चर्चित हो रहे है श्रीर जो जलसे लवालव भरे हुए हैं ऐसे वे सुवर्ण-कलई श्चनुक्रमसे श्राकाशमें प्रकट होने लगे ।। ११४।। देवोंके परस्पर एकके हाथसे दसरेके हाथमे जानेवाले श्रीर जलसे भरे हुए उन सुवर्णमय क्लशोंसे श्राकाश ऐसा व्याप्त हो गया था माने वह कुछ कुछ लालिमायुक्त संध्याकालीन बादलोंसे ही व्याप्त हो गया हो ॥ ११६ ॥ उन सब कलशोंको हाथमें लेनेकी इन्छासे इन्द्रने ऋपने विक्रिया-बलसे ऋनेक भुजाए बना लीं। उस समय त्राभुषणसहित उन अनेक भुजाओंसे वह इन्द्र ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो भूषणांग जातिका कल्पवृत्त ही हो ।। ११७ ।। श्रथवा वह इन्द्र एक साथ हजार भुजाओ द्वारा उठाये हा श्रीर मोतियोंसे सुशोभित उन सुवर्णमय कलशोंसे ऐसा शोभायमान होता था मानो भाजनाइ जातिका कल्पवस ही हो ।। ११८।। सौधर्मेन्द्रने जय जय शब्दका उच्चारण कर भगवान्वे मस्तकपर पहली जलधारा छोड़ी उसी समय जय जय जय बोलते हुए अन्य करोड़ों देवोंने भ बड़ा भारी कोलाहल किया था।। ११६।। जिनेन्द्रदेवके मस्तकपर पड़ती हुई वह जलकी धार ऐसी शोभायमान होती थी मानो हिमवान पर्वतके शिखरपर ऊँचेसे पड़ती हुई ऋखंड जलवार्ल श्राकाशगंगा ही हो ॥ १२० ॥ तदनन्तर श्रन्य सभी स्वर्गों के इन्द्रोंने संध्या समयके बादलों समान शोभायमान, जलसे भरे हुए सुवर्णमय कलशोंसे भगवान्के मस्तकपर एक साथ जल धारा छोड़ी। यद्यपि वह जलधारा भगवानके मस्तकपर ऐसी पड़ रही थी मानो गंगा सिन्

१ छेदकालादिदोषप्राकट्यरहिताः । २ विष्ननाशकाः । विष्नकर्षिणः श्र० । विष्नकर्षिणः स०, म०, छ० । ३ धृतजलाः । ४ विनिर्मितवान् । ५ कलशान् । ६ स्वीकर्श्वमिष्दुः ७ बाहुमिः । ८ —मेंजे श्र०, प०, स०, म०, ल० । ६ पुलोमजा जाया यस्यातौ, इन्द्र इस्यर्थः १० माजनाङ्गरमो— ल० । ११ —रिद्युकाग्बुद्य — व०, प० । १२ सुगपत् ।

महानण इवापसन् धारा मूर्धनीशितुः । हेलयैव महिन्नासौ ताः 'प्रत्येष्कुद् गिरीन्द्रवत् ।।१२२॥ विरेजुरण्कुटा त्र्म् उच्चलस्यो नभोऽङ्ग् णे । जिनाङ्गस्पर्शसंसर्गात् पापान्मुक्ता इवोद्र्ष्वंगाः ।।१२३॥ काश्वनोच्चित्तता व्योग्नि विवभुरशोकरच्छुटाः । छुटामिवामरावासप्राङ्ग णेषु वैतितांसवः ।।१२४॥ तिर्यग्वसारिणः केचित् स्नानाम्भश्शीकरोत्कराः । कर्णप्रश्रियं तेतुः दिग्वधू मुखसङ्गिनीम् ॥१२४॥ निमंले श्रीपतेरङ्गे पतित्वा 'प्रतिविग्वता । जलधारा स्फुरन्ति स्म दिष्टिवृद्धयेव' सङ्गताः ॥१२४॥ गिरेरिव विभोर्मूर्ष्ति सुरेन्द्राभैनिपातिताः । विरेज्ञीनर्भराकारा धाराः चीरार्णवाम्भसाम् ॥१२७॥ तोषादिव त्वसुरपत्य भूयोऽपि निपतन्त्यधः । जलानि 'जहसुर्नृनं' जहतां स्वशिकरैः ॥१२८॥ स्वर्धु नीशीकरैस्सार्थं सपद्धां कर्तु मिवोध्वंगैः । 'शीकरैद्धां वपुनाति स्म 'श्वधांमान्यमृतप्तवः'। ॥१२६॥ पवित्रो भगवान् प्तैः श्रङ्गेस्तदपुना' जलस् । तत्पुनर्जगदेवेदम् 'श्रपावीद् व्याप्तदिङ्मुलम् ॥१३०॥ तेनाम्भसा सुरेन्द्राणां पृतनाः 'प्लाविताः चणम् । लक्ष्यन्ते स्म पयोवाद्धों निमग्नाङ्गय इवाकुलाः ।१३१॥ तदभ्मः कलशास्यस्यैः सरोजैस्सममापतत् । इंसैरिव परां कान्तिम् श्रवापादीन्द्रमस्तके ॥१३२॥ श्रशोकपण्तवेः कुम्भमुखमुक्तैस्ततं' पयः । सच्छायमभवत् कीर्णं विद्रमाणामिवाङ्करैः ॥१३३॥

श्रादि महानदियाँ ही मिलकर एक साथ पड़ रही हों तथापि मेरु पर्वतके समान स्थिर रहनेवाले जिनेन्द्रदेव उसे श्रपने माहात्म्यसे लीलामात्रमें ही सहन कर रहे थे ॥ १२१-१२२ ॥ उस समय कितनी ही जलकी बदें भगवानके शरीरका स्पर्श कर आकाशरूपी आँगनमें दर तक उछल रही थीं श्रीर ऐसी मालूम होती थीं मानो उनके शरीरके स्पर्शसे पापरहित होकर ऊपरको ही जा रही हों।। १२३।। त्राकाशमें उछलती हुई कितनी ही पानीकी बूँढें ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानो देवोंके निवासगृहोंमें छींटे ही देना चाहती हों ॥ १२४॥ भगवानके अभिषेक जलके कितने ही छींटे दिशा-विदिशाओं में तिरले फैल रहे थे श्रीर वे ऐसे मालूम होते थे मानो दिशारूपी स्त्रियोंके मुखोंपर कर्णफूलोंकी शोभा ही बढा रहे हों ॥ १२४ ॥ भगवानके निर्मल शरीरपर पड़कर उसीमें प्रतिबिन्त्रित हुई जलकी धारायें ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानो श्रपनेको बड़ा भाग्यशाली मानकर उन्हींके शरीरके साथ मिल गई हों ॥ १२६॥ भगवानके मस्तकपर इन्द्रों द्वारा छोड़ी हुई चीरसमुद्रके जलकी धारा ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो किसी पर्वतके शिखरपर मेघों द्वारा छोड़े हुए सफेद फरने ही पड़ रहे हों ॥ १२७॥ भगवानके श्रभिषेर्कका जल संतुष्ट होकर पहले तो त्राकाशमें उछलता था श्रीर फिर नीचे गिर पड़ता था। उस समय जो उसमें जलके बारीक छींटे रहते थे उनसे वह ऐसा मालूम होता था मानो अपनी मुर्खतापर हॅस ही रहा हो ॥ १२८ ॥ वह चीरसागरके जलका प्रवाह श्राकाशगंगाके जल-बिन्दुश्रोंके साथ स्पर्धा करनेके लिये ही मानो ऊपर जाते हुए अपने जलकणोंसे स्वर्गके विमानोंको शीघ ही पावत्र कर रहा था ॥ १२६ ॥ भगवान स्वयं पावत्र थे, उन्होंने अपने पावत्र श्रङ्गोंसे उस जलको पवित्र कर दिया था श्रीर उस जलने समस्त दिशाश्रीमें फैलकर इस सारे संसारको पवित्र कर दिया था।। १३०।। उस ऋभिषेकके जलमें दुबी हुई देवोंकी सेना चए। भरके लिये ऐसी दिखाई देती थी मानो चीरसमुद्रमें इवकर न्याकुल ही हो रही हो ।। १३१ ।। वह जल कलशोंके मुखपर रखे हुए कमलोंके साथ सुमेरु पर्वतके मस्तकपर पड़ रहा था इसलिये ऐसी शोभाको प्राप्त हो रहा था मानो हंसोके साथ ही पड़ रहा हो ॥ १३२ ॥ कलशोके मुखसे गिरे हुए श्रशोकवत्त्रके लाल लाल पल्लवोंसे व्याप्त हुन्ना वह स्वच्छ जल ऐसा शोभायमान हो रहा था मानी

१ प्रत्यमहीत् । २ — च्छुलन्त्यो स०, द०, प०, ग्र०। ३ विस्तारं कर्तुं मिच्छुवः । ४ — तिपवित्रिताः म०। ५ दिध्या दृद्ध्या भाग्यातिशयेन इत्यर्थः । दिध्युद्धये व प०, द०। ६ इसन्ति स्म । ७ इव । ८ जल्ती जडत्वं च । ६ फटिति । १० स्वर्गयहार्या [स्वर्गविधिपर्यन्तमित्यर्थः ] । ११ सीरमवाहः । १२ पवित्रमकरोत् । १३ प्रमाति स्म । १४ श्रवगादीकृताः । १५ विस्तृतम् ।

स्फाटिके स्नानपीठे तत् स्वष्डुशोभमभाज्जलम् । भतुः पादप्रसादेन 'प्रसेदिवदिवाधिकम् ॥१३४॥ रत्नांशुभिः क्रविद् व्यासं विचित्रैस्तद्वभी पयः । चापमैन्द्रं द्रवीभूय पयोभाविमवागतम् ॥१३५॥ क्रविन्महो 'पलोत्सर्पर्धभाभिररुणीकृतम् । संभ्याम्बदद्रवच्छायां भेजे तत्पावनं वनम् ॥१३६॥ हिनीलोपलच्छायाततं क्रविद्दो जलम् । तमो घनिमैकेत्र निलीनं समदश्यत ॥१३०॥ क्रविन्मरकताभीषु 'प्रतानैरनुरक्षितम् । हिरतांशुकसच्छायम् श्रभवत् स्नपनोदकम् ॥१३८॥ तव्मबुशीकरैक्योंम समाकामिद्धरावभी । जिनाङ्गस्पर्शास्तोषात् प्रहासिमव नाटयत् ॥१३०॥ स्नानाम्बुशीकराः केवि दाद्यसीमिवलङ्किनः । 'व्यात्युची स्वर्गलक्ष्येव कर्त्तु कामाश्रकाशिरे ॥१४०॥ विव्वगुच्चिताः काश्चिद्वरुटा रुद्धदिकतटाः । 'व्यात्युची स्वर्गलक्ष्येव कर्त्तु कामाश्रकाशिरे ॥१४९॥ वृरमुस्सारयन् स्वरमासीनान् सुरदम्पतीन् । स्नानपूरः स पर्यन्तात्' मेरोराशिश्रयद् द्वतम् ॥१४२॥ उद्मारः' पयोवाद्धेः श्रापतन्मन्दराद्यः । श्राभृतलं तदुन्मानं' मिमान इव दिद्युते ॥१४२॥ गुहामुखैरिवापीतः शिखरैरव खाल्क्त । कन्दरैरिव निष्ठ्यतः । 'प्राभ्वोन्मेरी पयःप्लवः ॥१४॥

मूँगाके श्रंकुरोंसे ही व्याप्त हो रहा हो ॥ १३३ ॥ स्फटिक मिएके बने हुए निर्मल सिंहासनपर जो स्वच्छ जल पड़ रहा था वह ऐसा मालूम होता था मानो भगवान्के चरणोंके प्रसादसे ऋौर भी श्रधिक स्वच्छ हो गया हो ॥१३४॥ कहींपर चित्र-विचित्र रत्नोंकी किरणोंसे व्याप्त हुत्रा वह जल ऐसा शोभायमान होता था, मानो इन्द्रधनुष ही गलकर जलरूप हो गया हो ॥ १३४ ॥ कहींपर पद्मराग मिएयोंकी फैलती हुई कान्तिसे लाल लाल हुआ वह पवित्र जल संध्याकालके पिघले हुए बादलोंकी शोभा धारण कर रहा था ॥ १३६ ॥ कहींपर इन्द्रनील मिणियोकी कान्तिसे व्याप्त हुआ वह जल ऐसा दिखाई दे रहा था मानो किसी एक जगह छिपा हुआ गाढ़ अन्धकार ही हो।। १३७।। कहींपर मरकतमिणयों (हरे रंगके मिणयों) को किरणोंके समृहसे मिला हुआ वह अभिषेकका जल ठीक हरे वस्नके समान हो रहा था ॥ १३८ ॥ भगवान्के अभिषेक जलके उड़ते हुए छीटोंसे आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो भगवानके शरीरके स्पर्शसे संतुष्ट होकर हॅस ही रहा हो ॥ १३६ । भगवान्के स्नान-जल की कितनी हो बृदें आकाशकी सीमाका उल्लंघन करती हुई ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानो स्वर्गकी लद्दमीके साथ जल-क्रीड़ा (फाग) ही करना चाहती हों।। १४०।। सब दिशाओं को रोककर सब श्रोर उछलती हुई कितनो ही जलकी बूँरें ऐसी मालूम होती थीं माना त्र्यानन्दसे दिशारूपी स्त्रियोंके साथ हेसी ही कर रही हों ।। १४१ ।। वह अभिषेकजलका प्रवाह अपनी इच्छानुसार बैठे हुए सुरदंपतियोंको दूर हटाता हुत्रा शोघ ही मेरुपर्वतके निकट जा पहुँचा ॥ १४२ ॥ श्रौर मेरुपर्वतसे नीचे भूमि तक पड़ता हुऋ। वह चीर सागरके जलका प्रवाह ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो मेरुपर्वतको खड़े नापसे नाप ही रहा हो।। १४३।। उस जलका प्रवाह मेरुपर्वत पर ऐसा बढ़ रहा था मानो शिखरोंके द्वारा खकारकर दूर किया जा रहा हो, गुहारूप मुखोंके दारा पिया

१ प्रसन्नतावत् । २ पद्मरागमाणिक्यम् । ३ पवित्रं जलम् । ४ किरण्सम्हैः । 'श्चभीषुः प्रमहे रश्मी' इत्यभिधानात् । ५ त्राकाशाविध्यर्थन्तम् । ६ त्रान्योन्यज्ञलसेचनम् । ७ जलवेषयः । ८ त्रान्योन्यहसनम् । —न्यापहासी— त्रा०, प०, द०, स० । म० पुस्तके द्विविधः पाठः । ६ दधुः स०, द० । १० परिसरान् । 'पर्यन्तभूः परिसरः' इत्यभिधानात् । ११ जलप्रवाहः । १२ मेरोक्तसेधप्रमाण्यम् । १३ खालकारं कृत्वा निष्ट्यूतः । सस्वन दूर्गनिष्ट्यूत् इत्यर्थः । १४ श्रव्रावन् । 'ऋधू वृद्धौ' ।

किं 'गोर्यस्विद्दर्शमुंक्तो युक्ता मे स्वर्गतासुना । नृतमित्यकलो न्मेरः दिवं र स्नानाम्बुनिर्द्वरै । ११४५॥ 'श्रह्मगीद्सिलं व्योम ज्योतिश्चकं समस्थगीत् । 'प्रोणंशीन्मेरुमारुन्धन् चीरपूरः स रोदसी ॥१४६॥ चयमचयानीयेषु वनेषु कृतविश्रमः । प्राप्तचय इवान्यत्र व्याप सोऽम्भः प्रुवः चयात् । ११४७॥ तरुपरवित्तव्याद् ग्रन्तवंयमनुरुवयः । वनवीथीरतीत्यारात् र प्रससार महाप्लवः ॥१४८॥ स बभासे पयः पूरः प्रसर्पनिपश्चेतर्रार । सितैरिवां शुकैरेनं 'रेस्थगयन् स्थगिताम्बरः र ॥१४९॥ विष्वगद्गीन्द्रमूर्शित्वा [मूर्णुत्वारेने] पयोऽर्णवजलप्लवः । र प्रवहन्तवह र च्छायां र स्वःस्रवन्ती र पयः सुतेः ११५०। र विश्वगद्भित्वात्त्वन् कुर्वन् सृष्टिमिवाम्मयोम् स्था विकास पयः पूरः प्रश्वनिव्वक्किष्ठ सुर्ये ॥१५९॥ विश्वगप्तवावितो मेरः र श्रप्तप्तवित्तवम् । श्रज्ञातपूर्वतां भेजे र मनसाज्ञायिनामपि ॥१५२॥

जा रहा हो श्रीर कन्दराश्रोंके द्वारा बाहर उगला जा रहा हो ॥ १४४ ॥ उस समय मेरुपर्वत पर श्रभिषेक जलके जो भिरने पड़ रहे थे उनसे ऐसा मालूम होता था मानो वह यह कहता हुआ स्वर्गको धिकार ही दे रहा हो कि अब स्वर्गक्या वस्तु है ? उसे तो देवोंने भी छोड़ दिया है। इस समय समस्त देव हमारे यहां आ गये हैं इसिलये हमें ही साचात स्वर्ग मानना योग्य है।। १४४।। उस जलके प्रवाहने समस्त आकाशको ढक लिया था, ज्योतिष्पटलको घेर लिया था. मेरुपर्वतको त्राच्छादित कर लिया था और पृथिवी तथा त्राकाशके त्रान्तरालको रोक लिया था ॥ १४६ ॥ उस जलके प्रवाहने मेरुपर्वतके अच्छे वनोंमें दाणभर विश्राम किया और फिर संतष्ट हुए के समान वह दूसरे ही चुणमें वहांसे दूसरी जगह ब्याप्त हो गया॥ १४७॥ वह जलका वड़ा भारी प्रवाह वनके भीतर वृत्तोंके समृहसे रुक जानेके कारण धीरे धीरे चलता था परन्तु ज्योंही उसने वनके मार्गको पार किया त्योंही वह शीघ्र ही दूर तक फैल गया ॥ १४८॥ मेरुपर्वत पर फैलता श्रीर श्राकाशको श्राच्छादित करता हुत्रा वह जलका प्रवाह ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो मेरुपर्वतको सफेद वस्त्रोंसे ढंक ही रहा हो ॥ १४६ ॥ सब श्रोरसे मेरुपर्वतको आच्छादित कर बहता हुआ वह चीरसागरके जलका प्रवाह श्राकाशगंगाके जलप्रवाहकी शोभा धारण कर रहा था।। १४० ॥ मेरु पर्वतकी गुफाओंमें शब्द करता हुन्ना वह जलका प्रवाह ऐसा मालूम होता था मानो शब्दाद्वैतका ही विस्तार कर रहा हो अथवा सारी सृष्टिको जल रूप ही सिद्ध कर रहा हो ॥ भावार्थ-शब्दाद्वैत वादियोंका कहना है कि संसारमें शब्द ही शब्द है शब्दके सिवाय श्रीर कुछ भी नहीं है। उस समय सुमेरुकी गुफाश्रोंमें पड़ता हुश्रा जल प्रवाह भी भारी शब्द कर रहा था इसलिये ऐसा जान पहुता था मानो पार है। गाउँ समर्थन ही कर रहा हो। ईश्वरसृष्टिवादियोंका कहना है कि यह समस्त सृष्टि पहले जलमयी थी, उसके बाद ही स्थल आदिकी रचना हुई है उस समय सब ओर जल ही जल दिखलाई पड़ रहा था इसिलये ऐसा मालूम होता था मानो वह सारी सृष्टिको जलमय ही सिद्ध करना चाहता हो ॥ १४१ ॥ वह मेरुपर्वत उपरसे लेकर नीचे पृथिवीतल तक सभी श्रोर जल प्रवाहसे तर हो रहा था इसलिये प्रत्यत्त ज्ञानी देवोंको मी अज्ञात पूर्व मालूम होता था अर्थात ऐसा जान पडता था

१ स्वर्गः । २ हसति स्म । —िमत्यकषीन्— प०, द० । —िमत्यकषन्— ग्र०, स० । ३ स्वर्गम् । ४ 'ह्वगे संवर्ग्ये' । ५ 'ऊर्णुं श्र त्राच्छादने' । ६ द्यावापृथिव्यौ । ७ ग्राहिस्येषु । श्र च्छेद्येष्वित्यर्थः । ८ प्राप्तसन्तोष इव । ६ व्यानशे । १० श्र त्रुत्कटः । ११ 'श्राराद् दूरसमीपयोः' । १२ मेरी । १३ त्राच्छादयन् । १४ श्राच्छादिताकाशः । १५ छादियला । १६ प्रवाहरूपेण गच्छव् । १७ धरित स्म । १८ स्वः सवन्त्याः श्र०, प०, द०, स०, म०, ल० । १६ गङ्गाचलप्रवाहस्य । २० स्फोटबादम् । २१ —िमवाप्मयीम् म०, ल० । जलमयीन् । २२ लसित स्म । २३ —नन्नाद्रिकुत्विषु द०, म०, छ० । दीत्तगुहासु । २४ जलप्रवाहैः । २५ प्रत्यच्जानिनाम् ।

न मेरुरयमुस्कुरुत्तनमेरुतरुराजितः । 'राजतो गिरिरेष स्याद् उरुत्तसिद्धस्यायबरः' ॥१५३॥ पीयूपस्यैव राशिकुँ स्फाटिको नु शिलोच्चयः' ॥ सुधाधवितिः किन्तु प्रासातृक्किजगिच्च्यः ॥१५४॥ वितर्कमिति सन्वानो गिरिराजे पयःप्तवः । ब्यानशे 'विश्वदिक्कान्सो दिक्कान्ताः स्मयक्तिव ॥१५५॥ उर्ध्वमुच्चित्ताः केचित् शीकरा विश्वदिगताः' । श्वेतच्छ्रत्रश्चियं मेरोः श्रातेनुत्रिंशुनिर्मलाः ॥१५६॥ हारनीहारकरहारकुमुदामभोज्ञसित्त्वयः । प्रावर्त्तन्त पयःपूरा यशःपूरा इवाहृतः ॥१५७॥ गगनाङ्गणुष्योपहारा हारामलिवयः । दिग्वधृकर्णपूरास्ते वशुः स्नपनाम्बुशीकराः ॥१५८॥ शीकरैराकिरन्ताकम् श्रालोकान्तविसपितः । उयोतिलोकमनुप्राप्य जजुम्भे सोऽम्भलां प्तवः ॥१५८॥ स्नानपूरे निमग्नाङ्गयः तारास्तरस्रशोचियः । मुक्ताफलश्चियं भेजुः विप्रकीर्णाः समन्त्रसः ॥१६०॥ स्नानपूरे विनस्ताः । पयोलवस्तुतो रेजुः 'करकाणामिवालयः' ॥१६१॥ स्नानम्भित बभौ भास्वान् तत्कुणे 'क्द्रतिनृक्षितः । तसः प्रगढी महाँ ह्वौहः पानीयमिव पायितः ॥१६२॥ पय.पूरे वहत्यस्मिन् श्वेतभानु'व्यंभाव्यत । जरद्धंस इवोतृहः'जिहमा 'भम्थरं तरन् ॥१६३॥

जैसे उसे पहले कभी देखा ही न हो ॥ १४२ ॥ उस समय वह पर्वत शोभायमान मृणालके समान सफेद हो रहा था और फुले हुए नमेरु वृत्तोंसे सुशोभित था इसलिये यही मालूम होता था कि वह मेर नहीं है किन्तु कोई दसरा चांदीका पर्वत है ॥ १४३ ॥ क्या यह अमृतकी राशि है ? श्रथवा स्फटिक मिएका पर्वत है <sup>१</sup> श्रथवा चूनेसे सफेद किया गया तीनों जगत्की लद्दमीका महल है इस प्रकार मेरु पर्वतके विषयमें वितर्के पैदा करता हुन्या वह जलका प्रवाह सभी दिशा-श्रोंके अन्त तक इस प्रकार फैल गया मानो दिशारूपी स्त्रियोंका अभिषेक ही कर रहा हो।। १४४-१४४ ॥ चन्द्रमाके समान निर्मल उस अभिषेक जलकी कितनी ही बूंदें उत्परको उछल कर सब दिशास्त्रोंमें फैल गई थीं जिससे ऐसी जान पड़ती थीं माना मेरुपर्वत पर सफेद छत्रकी शोभा ही बढ़ा रही हों ॥ १५६ ॥ हार, बर्फ, सफेद कमल श्रीर कुमुदोंके समान सफेद जलके प्रवाह सब श्रीर प्रवृत्त हो रहे थे श्रीर वे ऐसे जान पड़ते थे मानो जिनेन्द्र भगवान्के यशके प्रवाह ही हों ।। १५७ ।। हारके समान निर्मल कान्तिवाले वे अभिषेक जलके छींटे ऐसे मालूम होते थे मानो श्राकाशरूपी श्रांगनमें फूलोंके उपहार ही चढ़ाये गये हों श्रथवा दिशारूपी स्त्रियोंके कानोंके कर्राफूल ही हों।। १५८। वह जलका प्रवाह लोकके अन्त तक फैलनेवाली अपनी बूंदोंसे उत्पर स्वर्गतक व्याप्त होकर नीचेकी श्रोर ज्योतिष्पटल तक पहुँचकर सब श्रोर वृद्धिको प्राप्त हो गया था ॥ १४९ ॥ उस समय श्राकाशमें चारो श्रोर फैले हुए तारागण श्रभिषेकके जलमें डूबकर कुछ चंचल प्रभाके धारक हो गये थे इसलिये विखरे हुए मोतियोंके समान सुशोभित हो रहे थे ॥ १६० ॥ वे तारागण अभिषेकजलके प्रवाहमें च्रणभर रहकर उससे बाहिर निकल आये थे परन्तु उस समय भी उनसे कुछ कुछ पानी चू रहा था इसिलये श्रोलोंकी पर्क्किके समान शोभाय-मान हो रहे थे ॥ १६१ ॥ सूर्य भी उस जलप्रवाहमें चए भर रहकर उससे श्रलग हो गया था, उस समय वह ठंढा भी हो गया था जिससे ऐसा मालूम होता था मानो कोई तपा हुआ लोहेका बड़ा भारी गोला पानीमें डालकर निकाला गया हो ॥ १६२ ॥ उस बहते हुए जलप्रवाहमें चन्द्रमा ऐसा मालूम होता था मानो ठएडसे जड़ होकर (ठिउर कर) धीरे धीरे तैरता हुआ एक बृढ़ा हंस ही हो।। १६३।। उस समय प्रहमण्डल भी चारो स्त्रोर फैले हुए जलके प्रवाहसे आकृष्ट होकर ( खिंचकर ) विपरीत गतिको प्राप्त हो गया था । माल्म होता है कि उसी कारणसे

१ रजतमयः । २ —सिद्वसपागडुरः श्रा०, प०, ल०, ट० । विसवद्घवलः । ३ पर्वतः । ४ विश्व-दिक्पर्यन्तः । ५ –दिम्नताः स० । ६ स्रवन्तः । ७ वर्षोपलानाम् । 'वर्षोपलस्तु करकः' इत्यभिधानात् । ८ पङ्करः । ६ तत्त्त्र्णात् प०, द० । १० कृतसुखः । ११ चन्द्रः । १२ धृतजडलम् । १३ मग्दं तरन् ।

प्रदम्यवत्तमाकृष्टं 'पर्यस्तैस्सिलिलप्यवैः । 'विपर्यस्तां गतिं भेजे 'वकचारिमवाश्रितम् ॥१६४॥ 'भगयः प्रगुष्मिभृत 'किरणं जलविप्लुतम्' । सिषेवे पूषणं मोहात् 'प्रालेयांशुविशक्कया ॥१६५॥ ज्योतिश्रकं श्लरक्योतिः श्लीरप्रमनुश्रमत् । वेलातिक्रमभीत्येव नास्थादेकमिप च्रणम् ॥१६६॥ ज्योतिश्रकं श्लरक्योतिः श्लीरप्रमनुश्रमत् । वेलातिक्रमभीत्येव नास्थादेकमिप च्रणम् ॥१६६॥ ज्योतिःपरलिस्यासीत् स्नानीचैः' च्रणमाकुलम् । कुलालच्यकमाविद्धमिव तिर्यवपरिश्रमत्' ॥१६६॥ पर्यापतिहरूस्सङ्गाद् गिरेः स्वलींकघारिणः । विरलैः स्नानप्रैस्तैः नृलोकः पावनीकृतः ॥१६८॥ पर्यापतिहरूस्सङ्गाद् गिरेः स्वलींकघारिणः । विरलैः स्नानप्रैस्तैः नृलोकः पावनीकृतः ॥१६८॥ निर्वापिता मही कृत्सना कुलशौलाः पवित्रिताः । कृता निरीतयो देशाः प्रजाः श्लेमेण योजिताः ॥१६९॥ कृत्सनामिति जगन्नाडीं पवित्रीकुर्वतामुना । किं नाम स्नानप्रैर्ण श्लेयरशेषितमङ्गिनम् ॥१९७॥ श्लेष्य तस्मिन् महापूरे ध्वानापृरितदिक्षुले । प्रशान्ते शमिताशेषभुवनोध्मययः श्लेषतः ॥१७९॥ 'रेचितेषु महामेरोः कन्दरेषु जलप्लवैः । प्रत्याधासमिवायाते मेरी 'रेमतनकानने ॥१७९॥ धूपेषु दद्यमानेषु सुगन्धीन्धनयोनिषु । ज्वलत्सु मिण्वदीपेषु रेभिक्तमात्रोपयोगिषु ॥१७७॥ रेप्पुण्यपाठान् पटल्पूच्वैः संपाठं स्वात्रितिनस्त्वनः । कुर्वाणे विश्वगीर्वाणः श्लोकस्य श्रवणोत्सवम् ॥१७७॥ जिनकल्याणसम्बन्धः संपाठं सम्बन्धोद्रोतिनिस्त्वनैः । कुर्वाणे विश्वगीर्वाणः श्लोकस्य श्रवणोत्सवम् ॥१०५॥

वह श्रव भी वक्रगतिका श्राश्रय लिये हुए हैं ॥ १६४ ॥ उस समय जलमें डूबे हुए तथा सीधी श्रीर शान्त किरणोंसे युक्त सूर्यको भ्रान्तिसे चन्द्रमा समफकर तारागण भी उसकी सेवा करने लगे थे ॥ १६४ ॥ सम्पूर्ण ज्योतिष्चक जलप्रवाहमें डूबकर कान्ति रहित हो गया था श्रीर उस जलप्रवाहके पीछे पीछे चलने लगा था मानो श्रवसर चूक जानेके भयसे एक च्रण भी नहीं ठहर सका हो ॥ १६६ ॥ इस प्रकार स्नानजलके प्रवाहसे व्याकुल हुश्रा ज्योतिष्पटल च्रणभरके लिये, धुमाये हुए कुम्हारके चक्रके समान तिरछा चलने लगा था ॥ १६० ॥ स्वर्गलोकको धारण करनेवाले मेरु पर्वतके मध्य भागसे सब श्रोर पड़ते हुए भगवानके स्नानजलने जहाँ तहाँ फैल कर समस्त मनुष्यलोकको पवित्र कर दिया था ॥ १६८ ॥ उस जलप्रवाहने समस्त पृथिवी संतुष्ट (सुखरूप) कर दी थी, सब कुलाचल पवित्र कर दिये थे, सब देश श्रतिबृष्टि श्राद ईतियोंसे रहित कर दिये थे, श्रीर समस्त प्रजा कल्याणसे युक्त कर दी थी । इस प्रकार समस्त लोकनाडीको पवित्र करते हुए उस श्रभिषेकजलके प्रवाहने प्राणियोंका ऐसा कौनसा कल्याण बाकी रख छोड़ा था जिसें उसने न किया हो ? श्रर्थात कुछ भी नहीं ॥ १६९–१५० ॥

श्रथानन्तर, श्रपने 'कलछल', शब्दोंसे समस्त दिशाश्रोंको भरनेवाला, तथा समस्त लोककी उष्णता शान्त करनेवाला वह जलका बड़ा भारी प्रवाह जब बिल्कुल ही शान्त हो गया ॥ १०१ ॥ जब मेर्द्वतकी गुफाएँ जलसे िक्त (खाली) हो गईं, जल श्रोर वन सहित मेर्द्वतने कुछ विश्राम लिया ॥ १७२ ॥ जब सुगन्धित लकड़ियोंकी श्राग्नमें श्रनेक प्रकारके धूप जलाये जाने लगे श्रोर मात्र भक्ति प्रकट करनेके लिये मिण्मिय दीपक प्रज्वलित किये गये ॥१७३॥ जब देवोंके बन्दीजन श्रच्छी तरह उच्च स्वरसे पुण्य बढ़ानेवाले श्रनेक स्तोत्र पढ़ रहे थे, मनोहर श्रावाजवाली किन्नरी देवियाँ मधुर शब्द करती हुई गीत गा रही थी ॥ १७४॥ जब जिनेन्द्र भगवान्के कल्याणक सम्बन्धी मंगल गानेके शब्द समस्त देव लोगोंके कानोंका उस्सव

१ परितः क्षितैः । २ विप्रकीर्णाम् । ३ वक्रगमनम् । ४ नश्चत्रसमूहः । ५ ऋजुभूतकरम् । ६ घौतम् । ७ सूर्यम् । ८१ उष्मे । ११ उष्मे । ११ उष्मे । ११ परियक्तेषु । १३ सजलवने । १४ जिनदेहदीतेः सकाशात् निजदीतेर्व्यर्थत्वात् । १५ प्रशस्यगद्य-पद्यादिमञ्जलान् । १६ सम्बन्धादं यथा भवति तथा । १७ मञ्जलनीत । १८ जनस्य ।

जिनजन्माभिषेकार्थं प्रतिवद्धे निद्दर्शनैः । नाट्यवेदं प्रयुक्षाने 'सुरशैलूप्पेटके ॥१७६॥
गन्धवार्ष्व्धसङ्गीतमृदङ्गाध्वनिमृ च्छिते । दुन्दुभिध्वनिते मन्द्रे श्रोत्रानन्दं प्रतन्वति ॥१७७॥
कुचकुरमे सुरखीयां 'कुङ्गमङ्गेरलङ्कते । हाररोचिः प्रसृनौषकृतपुष्पोपहारके ॥१७५
मेरुक्गेऽप्तरोष्टन्दे सलीलं परिनृत्यति । 'करणैरङ्गहारैश्च' 'सलयैश्च परिक्रमैः ' ॥१७९॥
श्वरवसु मङ्गलोद्गीतोः सावधानं सुधाशिषु ' । वृत्तेषु जनजल्पेषु जिनप्राभवशंसिषु ॥१५०॥
नान्दीत्र्यरवे विश्वग् श्वापूरयित रोदसी । वयघोषप्रतिध्वानैः स्तुवान इव मन्दरे ॥१८०॥
सञ्चरखचरी विश्वग् श्वापूरयित रोदसी । वयघोषप्रतिध्वानैः स्तुवान इव मन्दरे ॥१८०॥
सञ्चरखचरी विश्वत्रवेत्रदण्डयर मुद्दे । 'सामाजिकजने विष्वक् 'सार्यमाणे सहुङ्कृतम् ॥१८३॥
सुरदौवारिकैश्चित्रवेत्रदण्डयर मुद्दे । 'सामाजिकजने विष्वक् 'सार्यमाणे सहुङ्कृतम् ॥१८३॥
सुद्दास्तुस्तरस्यात्रासात् मूकोभावमुपागते । 'र द्वनियुक्तजने सद्यः विद्वापित इव स्थिते ॥१८४॥
सुद्दास्त्वस्तर्यने निष्ठां ' गते गन्धास्तुभिरशुभैः । ततोऽभिषेकुभीशान ' र शत्यज्वा ' प्रवक्रमे ॥१८५॥
[ दश्यिः कुलकम् ]

श्रोमद्रन्थोदकैर्द्वव्यैः गन्धाहृतमधुव्रतेः । श्रभ्यषिञ्चद् विधानज्ञो विधातारं शताध्वरः ॥१८६॥ पूता गन्धाम्बुधारासौ श्रापतन्तो तनौ विभोः । तद्रन्थातिशयात् प्राप्तलज्जेवासीदवाङ् मुखी<sup>रर</sup> ॥१८७॥

कर रहे थे ॥ १७४ ॥ जब नृत्य करनेवाले देवोंका समृह जिनेंद्रदेवके जन्मकल्याणसम्बन्धी श्रथोंसे सम्बन्ध रखनेवाले श्रनेक उदाहरणोंके द्वारा नाट्यवेदका प्रयोग कर रहे थे-नृत्य कर रहे थे ॥ १७६ ॥ जब गन्धर्व देवोंके द्वारा प्रारम्भ किये हुए संगीत और मृदंगकी ध्वनिसे मिला हुन्या दुन्दुभि बाजोंका गम्भीर शब्द कानोंका श्रातन्द बढ़ा रहा था ॥ १७७ ॥ जब केशर लगे हुए देवांगनात्रोंके स्तनरूपी कलशोंसे शोभायमान, तथा हारोंकी किरएरूपी पुष्पोंके डपहारसे युक्त सुमेरुपर्वतरूपी रंगभूमिमें ऋप्सराझोंका समृह हाथ उठाकर, शरीर हिलाकर श्रीर तालके साथ साथ फिरकी लगाकर लीलासहित नृत्य कर रहा था ॥ १७८-१७९॥ जब देवलोग सावधान होकर मंगलगान सुन रहे थे, श्रौर श्रनेक जनोके बीच भगवानुके प्रभावकी प्रशंसा करनेवाली बात-चीत हो रही थी।। १८०।। जब नांदी, तुरही श्रादि बाजोंके शब्द सब श्रोर श्राकाश श्रीर पृथिवीके बीचके श्रन्तरालको भर रहे थे, जब जय घोषणाकी प्रतिध्वनियोंसे मानो मेरुपर्वत ही भगवानकी स्तृति कर रहा था ॥ १८१ ॥ जब सब त्रोर घुमती हुई विद्या-धरियोंके मुखके खेदजलके कर्णांका चुम्बन करनेवाला वायु समीपवर्ती वनोंको हिलाता हुआ धीरे धीरे बह रहा था।। १८२।। जब विचित्र वेत्रके दण्ड हाथमें लिये हुए देवोके द्वारपाल सभाके लोगोंको हुंकार शब्द करते हुए चारों त्रोर पीछे हटा रहे थे ॥ १८३॥ 'हमें द्वारपाल पीछे न हटा दें' इस डरसे कितने ही लोग चित्रलिखितके समान जब चुपचाप बैठे हुए थे ॥ १८४ ॥ श्रीर जब शुद्ध जलका श्रमिषेक समाप्त हो गया था तब इन्द्रने शुभ सुगन्धित जलसे भगवान्का श्रभिषेक करना प्रारम्भ किया ॥ १८४॥ विधिविधानको जाननेवाले इन्द्रने श्रपनी सुगन्धिसे भ्रमरोंका श्राह्वान करनेवाले सुगन्धित जलरूपी द्रव्यसे भगवान्का श्रभिषेक किया ॥ १८६ ॥ भगवान्के शरीरपर पड़ती हुई वह सुगन्धित जलकी पवित्र धारा ऐसी मालूम होती थी मानो भगवान्के शरीरकी उत्कृष्ट सुगन्धिसे लिब्बत होकर ही श्रधोमुखी (नीचेको

१ सम्बद्धैः । २ भूमिकाभिः । ३ नाट्यशास्त्रम् । ४ देवनर्तकवृन्दे । 'शैलालिनस्तु शैल्प्रजाया जीवाः कृशाश्विनः' इत्यभिधानात् । बहुरूपाख्यनृत्यिवशेषिवधायिन इत्यर्थः । ५ मिश्रिते । ६ कुङ कुमाक्तैः प॰, द०, म०, ल० । ७ करन्यासैः । ८ ग्राङ्गिविचेषैः । १ तालमानसिहतैः । १ पादिवन्यासैः । ११ देवेषु । १२ भूम्याकाशे । १३ सञ्चरत्वेचरी – छ० । १४ धूतोपान्त – प०, व०, म०, ल० । १५ पवने । १६ समाजने । १७ उत्तार्यमाणे । १८ स्वैरमागत्य नियोगमन्तरेख् स्थितजने । १६ निर्वाणं पर्याप्तिमित्यर्थः । २० सर्वञ्चम् । २१ इन्द्रः । २२ प्रारेभे । श्लोकोऽयमईद्दासकविना स्वकीयपुरुदेवच्यूकाव्यस्य पञ्चमस्त्रकस्य एकादशतमञ्जोकतां नीतः । २३ —दिव्यै – स०, द० । २४ श्वाधोमुखी ।

कनकनकमृद्भारनालाद्धारा पतन्त्र्यसौ । रेजे भक्तिभरेणैव जिनमानन्तु'मुद्यसा ॥१८८॥ विभोदेंद्दप्रभोक्त्येः तिहदापिक्तरेक्तता । साभाद् विभावसौ दीसे प्रयुक्तेव घृताहुतिः ॥१८०॥ निसर्गंसुरभिण्यङ्गे विभोरत्यन्तपावने । पतित्वा चिर्तार्था सा 'स्वसादकृत तद्गुणान्' ॥१९०॥ सुगन्यकुसुमैर्गन्यद्वव्येरिप सुवासिता । साधान्नतिशयं किन्यद् विभोरङ्गेऽम्भसां तितः ॥१९१॥ समस्ताः प्रयन्त्याशा जगदानन्ददायिनी । वसुधारेव धारासौ चीरधारा मुदेऽस्तु नः ॥१९२॥ या पुण्यास्त्रवधारेव सूते संपर्परम्पराम् । सास्मान्गन्थपयोधारा 'धिनोत्वनिधनै'धनैः ॥१९३॥ या निशातासिधारेव विध्ववर्णं विनिष्नती" । युण्यगन्धाम्भसां धारा सा शिवाय सदास्तु नः ॥१९४॥ माननीया मुनीन्द्राणां जगतामेकपावनी । साव्या द् गन्धाम्बुधारास्मान् या स्म न्योमापगायते ॥१६५॥ सन्तुं भगवतः प्राप्य याता यातिपवित्रिताम् । पवित्रयतु नः स्वान्तं धारा गन्धाम्भसाससौ ॥१९६॥ कृत्वा गन्धोदकैरित्यम् स्रभिषेकं सुरोत्तमाः । जगतां शान्तये 'श्वान्ति घोषयामासुरुक्चकैः ॥१९७॥ प्रचक्रुरुत्तमाङ्गेषु चक्रुः सर्वाङ्गसङ्गतम् । स्वर्गस्योपायनं चक्रुः तद्रन्थाम्बुदिवीकसः ॥१९६॥ गन्धाम्बुस्त्वनस्यान्ते जयकोलाहरीस्तमम् । 'व्यात्युज्ञीममराश्रकुः सन्तुर्णेगन्धवारिभिः ॥१९६॥

मुख किये हुई ) हो गई हो ॥ १८७॥ देदीप्यमान सुवर्णकी भारीके नालसे पड़ती हुई वह सुगन्धित जलकी धारा ऐसी शोभायमान होती थी मानो भक्तिके भारसे भगवानुको नमस्कार करनेके लिये ही उद्यत हुई हो।। १८८॥ विजलीके समान कुछ कुछ पीले भगवान्के शरीरकी प्रभाके समृहसे व्याप्त हुई वह धारा ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो जलती हुई अग्निमें घीकी श्राहृति ही डाली जा रही हो ॥ १८६ ॥ स्वभावसे सुगन्धित श्रौर श्रत्यन्त पवित्र भगवानुके शरीरपर पद्कर वह धारा चितार्थ हो गई थी और उसने भगवानके उक्त दोनों ही गुए अपने श्राधीन कर लिये थे—प्रहरण कर लिये थे ।। १९०।। यद्यपि वह जलका समूह सुगन्धित फूलों श्रीर सुगन्धित द्रव्योंसे सुवासित किया गया था तथापि वह भगवानके शरीरपर कुछ भी विशेषता धारण नहीं कर सका था-उनके शरीरकी सुगन्धिके सामने उस जलकी सुगन्धि तुच्छ जान पड़ती थी ।। १६१ ।। वह दूधके समान श्वेत जलकी धारा हम सबके आनन्दके लिये हो जो कि रत्नोंकी धाराके समान समस्त श्राशात्रों (इच्छात्रों श्रीर दिशात्रों ) को पूर्ण करनेवाली तथा समस्त जगत्को त्रानन्द देनेवाली थी ॥ १९२ ॥ जो पुण्यास्रवकी धाराके समान श्रनेक सम्पदाश्रोंको उत्पन्न करनेवाली है ऐसी वह सुर्गान्धत जलकी धारा हम लोगोको कभी नष्ट नहीं होनेवाले रत्नत्रयरूपी धनसे संतुष्ट करे ॥ १६३ ॥ जो पैनी तलवारकी धाराके समान विघ्नोंका समूह नष्ट कर देती है ऐसी वह पवित्र सुगन्धित जलकी धारा सदा हम लोगोंके मोचके लिये हो ॥ १६४ ॥ जो बड़े बड़े मुनियोको मान्य है जो जगतको एकमात्र पवित्र करनेवाली है और जो श्राकाशगगाके समान शोभायमान है ऐसी वह सुगन्धित जलकी धारा हम सबकी रचा करे।। १६५ ।। श्रौर जो भगवान्के शरीरको पाकर श्रत्यन्त पवित्रताको प्राप्त हुई है ऐसी वह सुगन्धित जलकी धारा हम सबके मनको पवित्र करे ॥ १६६ ॥ इस प्रकार इन्द्र सुगन्धित जलसे भगवान्का श्रमिषेक कर जगत्की शांतिके लिये उच्च स्वरसे शान्ति-मंत्र पढ्ने लगे॥ १९७॥ तदनन्तर देवोंने उस गन्धोदकको पहले अपने मस्तकोंपर लगाया फिर सारे शरीरमें लगाया श्रीर फिर बाकी बचे हुए को स्वर्ग ले जानेके लिये रख लिया ॥ १९८ ॥ सुगन्धित जलका श्रभिषेक समाप्त होने पर देवोंने जय जय राब्द्रके कोलाहलके साथ साथ चूर्ण मिले हुए सुगन्धित

१ नमस्कर्द्धम् । २ श्रग्नौ । ३ स्वाधीनम्करोत् । ४ तदङ्कसौगन्ध्यसौकुमार्यादिगुगान् । ५ प्रीणयतु । ६ रक्तु । १० शान्ति-मन्त्रम् । ११ श्रन्योन्यजलसेचनम् ।

निवृ ता'विभिषेकस्य 'कृतावभृथमग्जनाः । परीत्य परमं ज्योतिः 'आनर्षुमुँवनार्षितम् ॥२००॥ गन्धेर्षूपैश्च दीपेश्च साज्ञतैः कृतुमोद्दकैः । मन्त्रपूतैः फलैः साधैः सुरेन्द्रा विभुमोजिरे ॥२००॥ 'कृतेष्टयः कृतानिष्टविधाता कृतपौष्टिका । जन्माभिषेकमित्युच्यैः माकेन्द्रा 'निरतिष्टिपन् ॥२०२॥ इन्द्रेन्द्राययौ समं देवैः परमानन्ददायिनम् । चणं चूडामिष्णं मेरोः परीत्यैनं प्रणेमतुः ॥२०३॥ दिवोऽपसत्तदा पौर्णा वृष्टिर्जलकणैस्समम् । मुक्तानन्दाश्चिन्द्वनां श्रेणीव त्रिदिवश्चिया ॥२०४॥ स्जःपटलमाधूय 'सुरागसुमनोभवम् । मातिश्चा ववौ मन्दं स्नानाम्भरशीकरान् किरन् ॥२०५॥ सम्बोतिर्भगवान् मेरोः कुलशैलायिताः सुराः । चीरमेधायिताः कुम्भाः सुरनार्योऽप्सरायिताः ।।२०६॥ शक्कः 'स्नपिताद्वीन्द्रः स्नानपीठी' सुराङ्गनाः । नर्त्तंत्र्यः किक्करा देवाः 'रस्नानद्रोणी पयोऽर्णवः ॥२०७॥ इति इलाध्यतमे मेरी 'निवृ तः स्नपनोत्सवः । स यस्य भगवान् पूयात् पूतात्मा वृष्यभो जगत् ॥२०८॥

#### मालिनी

त्रथ पवनकुमाराः <sup>१३</sup>स्वामिव <sup>१४</sup>प्राज्यभक्तिं

दिशि दिशि विभजन्तो मन्दमन्दं १ विचेरः।

मुमुचुरमृतगर्भाः व

सीकरासारधाराः

किल ''जलदकुमारा मैरदीषु'' स्थलीषु ॥२०९॥

जलसे परस्परमे फाग की ऋथीत् वह सुगन्धित जल एक दूसरे पर डाला ॥ १६६ ॥ इस प्रकार श्रभिषेककी समाप्ति होने पर सब द्वोंने स्नान किया और फिर त्रिलोकपूज्य उत्कृष्ट ज्योति-स्वरूप भगवान्की प्रदक्षिणा दंकर पूजा की ॥ २०० ॥ सब इन्द्रोने मंत्रोंसे पावित्र हुए जल, गन्ध, अज्ञत, पुष्प, नैवेदा, दीप, धूप, फल और अर्घके द्वारा भगवान्की पूजा की ॥ २०१ ॥ इस तरह इन्द्रांने भगवान्की पूजा की, उसके प्रभावमे अपने अनिष्ट-अमंगलांका नाश किया श्रीर किर पौष्टिक कर्म कर बड़े समारोहके साथ जन्माभिषेककी विधि समाप्त की ॥ २०२ ॥ तत्पश्चात् इन्द्र इन्द्राणीने समस्त देवांके साथ परम श्रानन्द दनेवाले श्रौर च्रणभगके लिये मेरु पर्वतपर चूड़ामिणके समान शोभायमान होनेवाले भगवान्की प्रदक्तिणा देकर उन्हें नमस्कार किया ।। २०३ ।। उस समय स्वर्गसे पानीकी छोटी छोटो चूदोके साथ फूलोंकी वर्षा हो रही थी श्रीर वह ऐसी माल्स होती थी माना स्वर्गकी लदमीके हर्षसे पड़ते हुए श्रश्रुश्रीकी वूंदें ही हों।। २०४।। उस समय कल्पवृत्त्तोके पुष्पोसे उत्पन्न हुए पराग-समृहको कॅपाता हुन्ना श्रौर भगवान्के ऋभिषेक जलकी बूँदोको बरसाता हुआ वायु मन्द मन्द बह रहा था॥ २०४॥ उस समय भगवान् वृषभद्व मेरुके समान जान पड़ते थे, देव कुलाचलोके समान मालूम होते थे, कलश दूधके मेघांके समान प्रतिभासित होते थे श्रौर देवियाँ जलसे भरे हुए सरोवरोके समान श्राचरण करती थीं ।। २०६ ।। जिनका श्रमिपेक करानेवाला ख्वयं इन्द्र था, मेरु पर्वत स्नान करनेका सिंहासन था, देवियाँ नृत्य करनेवाली थीं। देव किकर थे श्रौर चीरसमुद्र स्नान करनेका कटाह (टब) था। इस प्रकार अतिशय प्रशंसनीय मेरु पर्वत पर जिनका स्नपन महोत्सव समाप्त हुत्रा था वे पवित्र श्रात्मावाले भगवान् समस्त जगत्को पवित्र करें ॥२०७-२०८॥

श्रथानन्तर पवनकुमार जातिके देव श्रपनी उत्कृष्ट भक्तिको प्रत्येक दिशाश्रोंमें वितरण् करते हुए के समान धीरे धीरे चलने लगे श्रौर मेघकुमार जातिके देव उस मेरु पर्वतसम्बन्धी भूमि पर श्रमृतसे मिले हुए जलके झींटोंकी श्रखण्ड धारा झोड़ने लगे-मन्द मन्द जलवृष्टि करने

१ परिसमासौ । निवृत्ता- स्त्र , प०, स०, म०, ल०। २ विहितयजनमन्तरिक्रयमाग्यस्नानःः । १ ऋर्चेयन्ति स्म । ४ पूज्यामासुः । ५ विहितपूजाः । ६ निर्वर्तयन्ति स्म । ७ कल्पवृत्त् । ८ सरोवरायिताः । ६ स्नानकारी । १० सानपीठः श्र्य०, स०, ल० । स्नानपीठं द० । ११ स्नानकटाहः । १२ निर्वर्तितः । १३ श्रात्मीयाम् । १४ प्रभूता । १५ विचरन्ति स्म । १६ मेघकुमाराः । १७ मेहसम्बन्धिनीषु ।

सपदि 'विधुतकस्पानोकहैव्योमगङ्गा-

शिशिरतरतरक्षोत्लेपद चैर्मरुद्धिः ।

**तटवनमनु**पुष्पाण्याहरद्भिस्समन्तात्

ेपरगतिमिव कत्तु बश्रमे शैलभत्तुः ॥२१०॥

त्रजुचितमशिवानां<sup>1</sup> स्थातुमद्य त्रिलोक्यां

जनयति शिवमस्मिन्नुत्सवे विश्वभत्तः।

इति किल शिवम् चैघोंपयन्दुन्दुभीनां

सुरकरनिइतानां शुश्रुवे मन्द्रनादः ।।२११॥

सुरकुजकुसुमानां वृष्टिरापसदुच्चै:-

श्रमरकरविकीर्गा विश्वगाकृष्टभृङ्गा ।

जिनजतन सपर्यालोकनार्थं समन्तात्

नयनततिरिवाविभीविता स्वर्गेलक्म्या ।।११२॥

शार्वृ लविक्री डितम्

इत्थं यस्य सुरासुरैः प्रमुद्धिर्जन्माभिषेकोत्सवः

चके शकपुरस्सरैः सुरगिरो चीरार्णवस्याम्बुभिः।

नृत्यन्तीषु सुराङ्गनासु सलयं नानाविधैर्लासकैः

स श्रीमान् वृषमो जगन्त्रयगुरुर्जीयाजिनः पावनः ॥२१३॥

'जन्मानन्तरमेव यस्य मिलितैर्देवा सुराणां गणैः

\* नानायानविमानपत्तिनिवहच्यारुद्धरोदोऽङ्गणैः ।

चीराब्धेः <sup>८</sup>समुपाहतैरशुचिजलैः कृत्वाभिषेकं विभोः

मेरोर्मूर्धन जातकर्म विद्धे सोऽन्याज्जिनो नोऽग्रिमः ।।२१४।।

लगे।। २०६।। जो वायु शीघ्र ही कल्पवृत्तोंको हिला रहा था, जो त्र्याकाशगंगाकी अत्यन्त शीतल तरंगोंके उड़ानेमें समर्थ था और जो किनारेके वनोंसे पुष्पोंका श्रपहरण कर रहा था ऐसा वाय मेरु पर्वतके चारो श्रोर घूम रहा था श्रीर ऐसा मालूम होता था मानो उसकी प्रदिचाणा ही कर रहा हो ॥ २१० ॥ देवोंके हाथोंसे ताड़ित हुए दुन्दुभि बाजोंका गम्भीर शब्द सुनाई दे रहा था और वह मानो जोर जोरसे यह कहता हुआ कल्याणकी घोषणा ही कर रहा था कि जब त्रिलोकीनाथ भगवान व्रपभदेवका जन्ममहोत्सव तीनों लोकोमें श्रनेक कल्यारा उत्पन्न कर रहा है तब यहाँ श्रकल्यागोंका रहना श्रनचित है।। २११।। उस समय देवोंके हाथसे बिखरे हुए कल्पवृत्तोंके फूलोंकी वर्षा बहुत ही ऊँचेसे पड़ रही थी, सुगन्धिके कारण वह चारों श्रोरसे भ्रमरोंको खींच रही थी श्रीर ऐसी मालूम होती थी मानो भगवान्के जन्म कल्या-एककी पूजा देखनेके लिये स्वर्गकी लदमीने चारों श्रीर श्रपने नेत्रोंकी पङ्क्ति ही प्रकट की हो ।। २१२ ।। इस प्रकार जिस समय अनेक देवांगनाएँ ताल सहित नाना प्रकारकी मृत्यकलाके साथ नृत्य कर रही थीं उस समय इन्द्रादि देव श्रीर धरऐन्द्रोंने हर्षित हो कर मेर पर्वत पर चीरसागरके जलसे जिनके जन्माभिषेकका उत्सव किया था वे परम पवित्र तथा तीनों लोकोंके गुरु श्री वृषभनाथ जिनेन्द्र सदा जयवन्त हों ॥ २१३ ॥ जन्म होनेके श्रनन्तर ही नाना प्रकारके वाहन, विमान श्रौर पयादे श्रादिके द्वारा श्राकाशको रोककर इकट्रे हुए देव श्रौर श्रासुरोंके समृद्दने मेरु पर्वतके मस्तकपर लाये हुए चीरसागरके पवित्र जलसे जिनका श्रमिषेक कर

१ कम्पित । २ प्रदिच्चिगामनम् । ३ ग्रमङ्गलानाम् । ४ पूजा । ५ नाट्यकैः । ६ उत्पत्त्यनन्तरम् । ७ गगनाङ्गणैः । ८ उपानीतैः । ६ वोऽग्रिमः प०, म०, ल० ।

सद्यः संहतमीष्ययमुष्यकिरणैराम्नेडितं<sup>र</sup> शीकरैः शैत्यं शीतकरें रुद्<sup>°</sup> दमुडुभिषंद्रोडुपैः<sup>३</sup> क्रीडितम् । तारौधैस्तरलैस्तरिद्रिरधिकं डिण्डीरिपयडायितं यस्मिन् मञ्जनसविधौ स जयताज्जैनो जगत्पावनः ॥२१५॥ सानन्दं त्रिदशेश्वरें स्सचिकतं देवीभिरूपुष्करेः सत्रासं सुरवारणैः <sup>४</sup>प्रियिहितैरात्ताद्दं चारणैः । साशक्कं गगनेचरैः किमिदमित्यालोकितो यः स्फुर-नमेरोर्मुद्धिन स नोऽवताज्जिनविभोर्जन्मोत्सवाम्भःप्लवः ॥२१६॥

ह्रस्यार्षे भगवज्जिनसेनाचार्यप्रशांते त्रिपष्टिजन्तसमहापुराससंप्रहे-भगवज्जन्माभिषेकवर्णनं नाम त्रयोदकां पर्व ।।१३।।

जन्मोत्सव किया था वे प्रथम जिनेन्द्र तुम सबकी रत्ता करें ॥ २१४ ॥ जिनके जन्माभिषेकके समय सूर्यने शीघ्र ही अपनी उष्णता छोड़ दी थी, जलके छींटे बार बार उछल रहे थे, चन्द्रमाने शीतलताको धारण किया था, नत्त्रजोने बंधी हुई छोडी छोटी नौकाओंके समान जहाँ-तहाँ क्रीड़ा की थी, और तैरते हुए चंचल ताराओंके समृहने फेनके पिण्डके समान शोभा धारण की थी वे जगतको पिषत्र करनेवाले जिनेन्द्र भगवान् सदा जयशील हों ॥ २१४ ॥ मेरु पर्वतके मस्तक पर स्फुरायमान होता हुआ, जिनेन्द्र भगवान्के जन्माभिषेकका वह जल-प्रवाह हम सबकी रत्ता करे जिसे कि इन्द्रोंने बड़े आनन्दसे, देवियोंने आश्चर्यसे, देवोंके हाथियोंने सूंड ऊँची उठाकर बड़े भयसे, चारण ऋद्विधारी मुनियोने एकाप्रचित्त होकर बड़े आदरसे और विद्याधरोंने 'यह क्या है' ऐसी शंका करते हुए देखा था ॥ २१६ ॥

इस प्रकार श्रार्ष नामसे प्रसिद्ध श्री भगवज्ञिनसेनाचार्यविरचित त्रिषष्टि-लच्चणमहापुराणसंप्रहमें भगवान्के जन्माभिषेकका वर्णन करनेवाला तेरहवां पर्व समाप्त हुआ ।। १३ ।।

१ द्विस्निरुक्तम् । २ धृतम् । ३ वद्धकालैः सद्भिः क्रीडितम् । 'उड्डव तु प्ल्ववः कोलः' इस्पिमधानात् । ४ श्रवधानपरैः, ध्यानस्थैरिस्थर्थः ।

# चतुर्दशं पर्व

श्रथाभिषेकिनिर्वृत्तौरं शर्चा देवी जगद्गुरोः । 'असाधनविधौ यरनम् श्रकरोत् कृतकौतुकां ॥१॥ तस्याभिषिकमात्रस्य दधतः पावनीं तनुम् । साङ्गलग्नान्ममार्जाग्मःक्षान् स्वच्छामलांशुकैः ॥२॥ 'स्वासकापाङ्गसङकान्तसितच्छायं विभोर्मुखम् । प्रमृष्टमिष सामार्जीन् भूयो जलकणास्थया' ॥३॥ गन्धेः सुगन्धिभः सान्द्रैः इन्द्राणी गात्रमीशितुः । श्रन्विलम्पत लिम्पद्भिः इवामोदैखिविष्टपम् ॥४॥ गन्धेनामोदिना भर्त्तुः शरीरसहजन्मना । गन्धास्ते न्यक्कृता एव सौगन्ध्येनापि सिश्रताः ॥५॥ तिलकञ्च ललाटेऽस्य शचो चके किलादरात् । जगतां तिलकस्तेन किमलडक्रियते विभुः ॥६॥ मन्दारमालयोत्तंसम् १० इन्द्राणी विदधे विभोः । तयालङ्कृतमूर्द्धासौ कीर्व्यव व्यव्चत् भृशम् ॥७॥ जगच्चृडामणेरस्य मूर्णिन चूडामणि न्यधात् । सतां मूर्धाभिषिक्तस्य ११ पौलोमी भक्तिनिर्भरा ॥६॥ ११ अनिक्रतासिते भर्तुः लोचने सान्द्रपक्ष्मणी । पुनरक्षनसंस्कारम् श्राचार इति लिम्भिते ।। ॥॥ ११ अनिक्रतासिते भर्तुः लोचने सान्द्रपक्ष्मणी । पुनरक्षनसंस्कारम् श्राचार इति लिम्भिते ।। १०॥ कर्णाविवद्धसच्छिद्दौ कुण्डलाभ्यां विरेजतुः । कान्तिदीसी मुखे द्रष्टुम् इन्द्रकर्भयामिवाश्रितौ ।। १०॥ हारिणा मणिहारेण कण्ठशोभा महत्त्वभूत् । मुक्तिश्रीकण्डिकाद्वमार्भ चारणा त्रिजगरपतेः ।। १।।

अथानन्तर, जब अभिपेककी विधि समाप्त हो चुकी तब इन्द्राणी द्वीने बड़े हर्पके साथ जगद्गुरु भगवान् वृषभदेवको वस्त्राभूषण पहिनानेका प्रयत्न किया।। १।। जिनका श्रभिषेक किया जा चुका है ऐसे पवित्र शरीर धारण करनेवाले भगवान् वृषभदेवके शरीरमें लगे हुए जलकणोंको इन्द्राणीने स्वच्छ एवं निर्मल वस्नसे पोंछा ॥ २ ॥ भगवान्के मुखपर, अपने निकट-वर्ती कटाचोंकी जो सफेद छाया पड़ रही थी उसे इन्द्राणी जलकण समभती थी। श्रतः पोंछे हुए मुखको भी वह बार बार पोंछ रही थी ॥ ३।। अपनी सुगन्धिसे स्वर्ग अथवा तीनों लोकोंको लिप्त करनेवाले श्रतिशय सुगन्धित गाढ़े सुगन्ध द्रव्योंसे उसने भगवान्के शरीरपर विलेपन किया था ॥ ४ ॥ यद्यपि वे सुगन्ध द्रव्य उत्क्रष्ट सुगन्धिसे सहित थे तथापि भगवान्के शरीरकी स्वाभा-विक तथा दर-दर तक फैलनेवाली सुगन्धने उन्हें तिरस्कृत कर दिया था।। ४।। इन्द्राणीने बड़े श्रादरसे भगवानके ललाटपर तिलक लगाया परन्तु जगत्के तिलक-स्वरूप भगवान् क्या उस तिलकसे शोभायमान हुए थे ? ॥ ६ ॥ इन्द्राणीने भगवान्के मस्तकपर कल्पवृत्तके पुष्पांकी मालासे बना हुआ मुकुट धारण किया था। उन मालाओंसे अलंकृतमस्तक होकर भगवान् ऐसे शोभा-यमान हो रहे थे मानो कीर्तिसे ही ऋलकृत किये गये हो ॥ ७ ॥ यद्यपि भगवान् स्वय जगत्के चुडामि थे और सज्जनोंमें सबसे मुख्य थे तथापि इन्द्र। गानि भ कसे निर्भर होकर उनके मस्तक पर चुडामिण रत्न रक्खा था।। ८।। यद्यपि भगवान्के सघन बरौनीवाले दोनों नेत्र श्रंजन लगाये विना ही श्यामवर्ण थे तथापि इन्द्राणीने नियोग मात्र समक्तर उनके नेत्रोमें श्रंजनका संस्कार किया था।। ९॥ भगवान्के दोनों कान विना वेधन किये ही छिद्रसिहत थे, इन्द्राणीने उनमें मिणिमय कुण्डल पहिनाये थे जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो भगवान्के मुखकी कान्ति श्रीर दीप्तिको देखनेके लिये सूर्य और चन्द्रमा ही उनके पास पहुँचे हों ॥ १० ॥ मोत्त-लद्दमीके गलेके हारके समान त्र्रतिशय सुन्दर त्र्रीर मनोहर मिण्योंके हारसे त्रिलोकीनाथ भगवान् वृषभदेवके

१ सम्पूर्णे सित । २ ग्रालङ्कारविधाने । ३ विहितसन्तोषा । ४ श्लक्ष्णिनर्मलाम्बरैः । ५ निजनिकटकटाचसङ्कमण् । ६ साम्राक्षीत् प० । म० पुस्तके द्विविधः । ७ ग्रम्बुविन्दुबुद्ध्या । ⊏ ग्रप्रधः कृता । न्यत्कृता ग्रा०, द०, म०, ल० । ६ समानगन्धत्वेन । १० शेखरम् । ११ श्रेष्ठस्य । १२ भक्तंप्रतिशया । १३ श्रास्त्रमस्यमन्तरेण कृष्णे । १४ प्रापिते । इति रिक्तते स० । १५ कण्ठमाला ।

बाह्नोर्युगञ्ज केयूरकरकाङ्गदभूपितम् । तस्य करुपाङ्गिपस्येव विटपद्वयमावभी ॥१२॥
रेजे मणिमयं दाम<sup>१</sup> किङ्किणीभिविंराजितम् । कटीतटेऽस्य करुपाग'प्रारोङ्गित्रयमुद्वहत् ॥१३॥
पादी 'गोमुखनिभाँसैः 'मणिभिस्तस्य रेजतुः । वाचालितौ सरस्वत्या कृतसेवाविवाद्रात् ॥१४॥
लक्ष्म्याः पुञ्ज ह्वोद्भूतो धाम्नां राशिरिवोच्छिक् । 'भाग्यानामिव संपात'स्तदामाद् भूषितो विमुः ।१५॥
सीन्दयंस्येव सन्दोद्धः सीभाग्यस्येव सन्निधः । गुणानामिव संवासः ' सालङ्कारो विमुवंभौ ॥१६॥
निसर्गरुचिर भतु ' बपुञ्जें जे समूपण्यम् । सालङ्कारं कवेः काव्यमिव सुश्चिष्टवन्धनम् ॥१७॥
प्रस्यङ्गमिति विन्यस्तैः पौलोम्या मणिभूपणेः । स रेजे करुपशाखीव शाखोक्तासिविभूषणः ॥१८॥
इति प्रसाध्य' तं देवम् इन्द्रोत्सङ्गगतं शची । स्वयं विस्मयमायासीत् प्रयन्ती रूपसम्पदम् ॥१९॥
सङ्कन्दनोऽपि तद्वृपशोभां दृष्टुं तदातनीम्' । सहस्राचोऽभवन्नन् स्पृह्वग्रात्रहिकः' ॥२०॥
तदा निमेपविमुखेः से लोचनैस्तं सुरासुराः । दस्यांगिरराजस्य शिखामणिमिव चणम् ॥२॥
ततस्तं स्तोतुमिन्दाद्याः 'प्राक्रमन्त सुरोत्तमाः । वर्स्यंतीर्थकरत्वस्य प्राभवं तद्वि पुष्कलम्'

कण्ठकी शोभा बहुत भारी हो गयी थी।। ११।। बाजुबंद, कड़ा, श्रनन्त श्रादिसे शोभायमान उनकी दोनों भुजाएँ ऐसी मालूम होती थीं मानो कल्पवृत्तकी दो शाखाएँ ही हों।। १२।। भगवानके कटिप्रदेशमें छोटी-छोटी घंटियों (बोरों) से सशोभित मणीमयी करधनी ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो कल्पवृत्तके त्रंकर ही हो ॥ १३॥ गोमुखके त्राकारके चमकीले मिण्योंसे शब्दायमान उनके दोनों चरण ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो सरस्वती देवी ही त्रादर सहित उनकी सेवा कर रही हो।। १४।। उस समय त्रानेक त्रामुषणोंसे शोभायमान भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो लद्दमीका पुंज ही प्रकट हुआ हो, ऊँची शिखावाली रत्नोंकी राशि ही हो श्रथवा भोग्य वस्तुश्रोंका समूह ही हो ॥ १४॥ अथवा अलंकारसिंहत भगवान ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो सौन्दर्यका समूह ही हो, सौभाग्यका खजाना ही हो अथवा गुणोंका निवासस्थान ही हो ।। १६ ।। स्वभावसे सुन्दर तथा संगठित भगवानका शरीर ऋलंकारोंसे युक्त होनेपर ऐसा शोभायमान होने लगा था मानो उपमा, रूपक आदि अलंकारोंसे युक्त तथा सुन्दर रचनासे सहित किसी कविका काव्य ही हो।। १७॥ इस प्रकार इन्द्राणीके द्वारा प्रत्येक श्रंगमें धारण किये हुए मिणमय श्राभूषणोंसे वे भगवान् उस कल्पवृत्तके समान शोभायमान हो रहे थे जिसकी प्रत्येक शाखापर श्राभूपण सुशो-भित हो रहे है।। १८।। इस तरह इन्द्राणीने इन्द्रकी गोदीमें बैठे हए भगवानको अनेक वस्ता-भूपणोंसे श्रतंकृत कर जब उनकी रूप-संपदा देखी तब वह स्वयं भारी श्राश्चर्यको प्राप्त हुई ॥१६॥ इन्द्रने भी भगवान्के उस समयकी रूप-सम्बन्धी शोभा देखनी चाही, परन्तु हो नेश्रोंसे देख कर सन्तृष्ट नहीं हुआ इसीलिये मालूम होता है कि वह द्वयत्तसे सहस्रात्त (हजारों नेत्रोंबाला) हो गया था—उसने विकिया शक्तिसे हजार नेत्र बनाकर भगवानका रूप देखा था।। २०।। उस समय देव श्रौर श्रस्रोंने श्रपने टिमकार रहित नेत्रोंसे च्रणभरके लिये मेरु पर्वतके शिखामिएके समान सुशोभित होनेवाले भगवान्को देखा ॥ २१ ॥ तदनन्तर इन्द्र आदि श्रेष्ठ देव उनकी स्तुति करनेके लिए तत्पर हुए सो ठीक ही है तीर्थंकर होनेवाले पुरुषका ऐसा ही अधिक प्रभाव होता है ॥ २२ ॥

१ काञ्चीदाम । २ क्षुद्रघंटिकाभिः । ४ कल्पाङ्ग- म०, ल० । ४ गोमुखबद्भासमानैः । ५ प्रवर्षरः । ६ मोग्यानामिव म०, छ० । ७ पुजः । ८ स्राश्रयः । ६ -मेंजे प०, स्र०, म०, ल० । १० स्रालङ्कृत्य । ११ तत्कालभवाम् । १२ -रतृप्तकः म०, छ० । १३ स्रानिमेपैः । १४ उपक्रमं चिक्ररे । १५ प्रभृतम् ।

स्वं देव परमानन्दम् श्रस्माकं कर्त्तुमुद्गतः । किमु प्रबोधमायान्ति विनावकाँत् कमलाकराः ॥२३॥ मिथ्याज्ञानान्धकूपेऽस्मिन् निपतन्तिममं जनम् । त्वमुद्धर्तुमना धर्महस्तालम्बं प्रदास्यसि ॥२४॥ तव वाक्किरणेन्तुनम् श्रस्मच्चेतोगतं तमः । 'पुरा प्रलीयते देव तमो भास्वत्करेरिव ॥२५॥ त्वमादिर्देवदेवानां त्वमादिर्जगतां गुरः । त्वमादिर्जगतां स्रष्टा त्वमादिर्पर्मनायकः ॥२६॥ त्वमेव जगतां भर्ताः त्वमेव जगतां पिता । त्वमेव जगतां श्राता त्वमेव जगतां गितः ॥२७॥ त्वं प्तातमा जगित्रस्वं 'पुनासि परमेर्गुणेः । स्वयं धौतों यथा लोकं धवलीकुरुते शक्ती ॥२८॥ त्वं प्तातमा जगित्रस्वं 'पुनासि परमेर्गुणेः । त्वलाधिता भवद्वाक्यभैषजैरमृतोपमैः ॥२९॥ त्वं प्तस्त्वं 'पुनानोऽसि परं ज्योतिस्त्वमचरम् । निर्क्तं य निखलं क्लेशं यध्याप्तासि एरं पदम् ॥३०॥ ''कूटस्थोऽपि न कूटस्थः त्वमच प्रतिभासि नः । त्वय्येव 'रेस्कातिमेव्यन्ति यदमी योगजा' गुणाः ॥३१॥ श्रस्तातपूतगात्रोऽपि स्नपितोऽस्यच मन्दरे । पवित्रयितुमेवैतत् जगदेनो मलोमसम् ॥३२॥ युष्मज्जन्मामिषेकेण वयमेव न केवलम् । नीताः पवित्रयतं मेहः क्षीराविधस्तज्ज' लान्यपि ॥३३॥

हे देव, हम लोगोंको परम आनन्द देनेके लिये ही आप उदित हुए हैं। क्या सूर्यके उदित हुए बिना कभी कमलोंका समृह प्रबोधको प्राप्त होता है ? ।। २३ ।। हे देव, मिथ्याज्ञान-रूपी श्रंधकूपमें पड़े हुए इन संसारी जीवोंके उद्धार करनेकी इच्छासे श्राप धर्मरूपी हाथका सहारा देनेवाले हैं ॥ २४ ॥ हे देव, जिस प्रकार सूर्यकी किरणोंके द्वारा उदय होनेसे पहले ही अन्धकार नष्ट प्राय कर दिया जाता है उसी प्रकार खापके वचनरूपी किरणोंके द्वारा भी हम लोगोंके हृदयका श्रन्थकार नष्ट कर दिया गया है॥ २४ ॥ हे देव, श्राप देवोंके श्रादि देव हैं, तीनों जगत्के आदि गुरु हैं, जगत्के आदि विधाता हैं और धर्मके आदि नायक हैं।। २६॥ हे देव, श्राप ही जगत्के स्वामी हैं, श्राप ही जगत्के पिता हैं, श्राप ही जगत्के रचक हैं, श्रीर श्राप ही जगतुके नायक हैं ॥ २७ ॥ हे देव. जिस प्रकार स्वयं धवल रहनेवाला चन्द्रमा अपनी चाँदनीसे समस्त लोकको धवल कर देता है उसी प्रकार स्वयं पवित्र रहनेवाले श्राप श्रपने उत्कृष्ट गुर्णोसे सारे संसारको पवित्र कर देते हैं।। २८॥ हे नाथ, संसारक्ष्पी रोगसे दुःखी हुए ये प्राणी अमृतके समान आपके वचनरूपी श्रौषधिके द्वारा नीरोग होकर आपसे परम कल्याएको प्राप्त होंगे ॥ २९ ॥ हे भगवन, त्र्याप सम्पूर्ण क्लेशोंको नष्टकर इस तीर्थंकररूप परम पदको प्राप्त हुए हैं श्रतएय आप ही पवित्र हैं, श्राप ही दूसरोंको पवित्र करनेवाले हैं श्रोर श्राप ही श्रविनाशी उत्कृष्ट ज्योतिस्वरूप हैं ॥ ३० ॥ हे नाथ, यद्यपि त्राप कूटस्थ हैं —िनत्य हैं तथापि त्राज हम लोगोंको कूटस्थ नहीं माल्म होते क्योंकि ध्यानसे होनेवाले समस्त गुण आपमें ही वृद्धिको प्राप्त होते रहते हैं। भावार्थ-जो कूटस्थ (नित्य) होता है उसमें किसी प्रकारका परिवर्तन नहीं होता श्रर्थात् न उनमें कोई गुए। घटता है श्रीर न बढ़ता है, परन्तु हम देखते हैं कि श्रापमें ध्यान आदि योगाभ्याससे होनेवाले अनेक गुण प्रति समय बढ़ते रहते हैं इस अपेचासे आप हमें कूटस्थ नहीं मालूम होते ॥ ३१ ॥ हे देव, यद्यपि स्त्राप बिना स्नान किये ही पवित्र हैं तथापि मेरु पर्वतपर जो आपका अभिषेक किया गया है वह पापोंसे मिलन हुए इस जगत्को पित्र करनेके लिये ही किया गया है ॥ ३२ ॥ हे देव, आपके जन्माभिषेकसे केवल हम लोग ही पवित्र नहीं हुए हैं किन्त यह मेरु पर्वत, चीरसमुद्र तथा उन दोनोंके वन (उपवन श्रीर

१ पश्चात्कालो । २ रच्चकः । ३ द्याधारः । ४ पवित्रं करोपि । ५ धवलः । ६ रोगाकान्ताः । ७ व्य धिनिर्मृक्ताः । ८ पवित्रं कुर्वाणः । ६ द्यानश्वरम् । १० गमिष्यति । 'लुट्' । ११ एकरूपतया कालव्यापी कुटस्थः, नित्य इत्यर्थः । १२ वृद्धिम् । स्कीति— श्रा०, प०, म०, स०, द०, ल० । १३ योगतः ट० । ध्यानात् । १४ तद्दानस्यपि श्रा०, प०, स०, द०, ल० । म० पस्तके द्विविधः पाटः ।

दिग्मु खेपूरलसन्ति सम युष्परस्तानाम्बुर्गिकराः । जगदानन्दिनः सान्द्रा यशसामिव राशयः ॥३४॥ श्रविलिससुगन्विस्त्वम् श्रविभूषितसुन्दरः । 'भक्तेरम्यचितोऽस्माभिः भूषणैः सानुलेपनैः ।।३५॥ लोकाधिकं दश्रद्धाम प्रादुरासीस्त्वमात्मभूः । 'मेरोगंभीदिव चमायाः तव देव समुद्धवः ॥३६॥ सद्योजातश्रुतिं विश्वत् स्वर्गावतर्गेऽच्युतः । त्वमद्य वामतां 'धत्से कामनीयकमुद्धह्न ॥३७॥ यथा शुद्धाकरोज्ञृतो मणिः संस्कारयोगतः । दीप्यतेऽधिकमेव त्वं जातकर्माभिसंस्कृतः ॥३८॥ श्रारामं तस्य पश्यन्ति न 'तं पश्यन्ति केचन । 'इत्यसद् 'व्यत्परं ज्योतिः प्रव्यक्षोऽसि त्वमद्य नः ॥३९॥ त्वामामनन्ति योगीन्द्राः पुराणपुरुषं पुरुम् । कविं पुराणमित्यदि पठन्तः स्तवविस्तरम् ॥४०॥ पूतात्मने नमस्तुभ्यं नमः स्यातगुणाय ते । नमो भीतिभिदे<sup>११</sup> तुभ्यं गुणानामेकभूतये ' ॥४१॥ 'वित्तम्तुण्यप्रधानाय नमस्ते 'वित्तमूर्लये । जगदाह्यदिने तुभ्यं नमोऽस्तु सिबलात्मने ॥४२॥

जल) भी पवित्रताको प्राप्त हो गये हैं ॥ ३३ ॥ हे देव, आपके अभिषेकके जलकण सब दिशाओं में ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो संसारको आनन्द देनेवाला और घनीभूत आपके यशका समृह ही हो ॥ ३४ ॥ हे देव, यद्यपि आप विना लेप लगाये ही सुगन्धित हैं आरे बिना श्राभूषण पहने ही सुन्दर हैं तथापि हम भक्तोंने भक्तिवश ही सुगन्धित द्रव्योंके लेप श्रीर श्राभ -षणोंसे आपकी पूजा की है ॥ ३४॥ हे भगवन, आप तेजस्वी हैं और सतारमें सबसे अधिक तेज धारण करते हुए प्रकट हुए हैं इसिलये ऐसे माल्म होते हैं मानो मेरु पर्वतके गर्भसे संसारका एक शिखामिए-सूर्य हो उदय हुआ हो ॥ ३६ ॥ हे देव, स्वर्गावतरएके समय श्राप 'सद्योजात' नामको धारण कर रहेथे, 'श्रच्युत' (श्रविनाशी ) श्राप हैं ही श्रीर श्राज सुन्दरताको धारण करते हुए 'वामदेव' इस नामको भी धारण कर रहे हैं अर्थात आप ही ब्रह्मा, विष्णु श्रौर महेश है ॥ ३७ ॥ जिस प्रकार शुद्ध खानिसे निकला हुश्रा मिण संस्कारके योगसे अतिशय देदीप्यमान हो जाता है उसी प्रकार आप भी जन्माभिषेकरूपी जातकर्म-संस्कारके योगसे स्त्रतिशय देदीप्यमान हो रहे हैं ॥ ३८ ॥ हे नाथ, यह जो ब्रह्माद्वैतवादियोंका कहना है कि 'सब लोग परं ब्रह्मकी शारीर आदि पर्यायें ही देख सकते हैं उसे साज्ञात कोई नहीं देख सकते' वह सब मृठ है क्योंकि परं ज्योतिः स्वरूप आप आज हमारे प्रत्यत्त दृष्टिगोचर हो रहे हैं ॥ ३६ ॥ हे देव, विस्तारसे आपकी स्तुति करनेवाले योगिराज आपको पराण परुष. पुरु, कवि श्रीर पुराण श्रादि मानते हैं।। ४०।। हे भगवन्, श्रापकी श्रात्मा अत्यन्त पवित्र है इसितये आपको नमस्कार हो, आपके गुण सर्वत्र प्रसिद्ध हैं इसितये आपको नमस्कार हो, आप जन्म-मरणका भय नष्ट करनेवाले हैं स्त्रीर गुणोंके एकमात्र उत्पन्न करनेवाले हैं इसलिये स्नापको नमस्कार हो ॥ ४१ ॥ हे नाथ, आप चमा (पृथ्वी) के समान चमा (शान्ति) गुराको ही प्रधान रूपसे धारण करते हैं इसलिये चमा श्रर्थात् पृथिवीरूपको धारण करनेवाले श्रापके लिये नमस्कार हो, श्राप जलके समान जगतको श्रानन्दित करनेवाले हैं इसलिये जलरूपको

१ भाक्तिकै: । २ स्वयम्मूः । ३ मेरोर्गभीदिवोद्धतो भुवनैकशिखामिणः श्र०, प०, द०, स०, ल० । म० पुस्तके द्विविधः पाटः । ४ उत्पत्तिः । ५ पत्ते वन्नताम् । ६ शरीरादिपर्यायम् । ७ परत्रह्मणः । ८ परत्रह्मणः । ८ मृषा । १० यसात् कारणात् । ११ विनाशकाय । १२ सूत्रये म०, द०, स०, ट० । म० पुस्तके 'भूतये' इत्यपि पाटः । स्तये उत्पत्ते । १३ क्षान्तिगुणमुख्याय । १ दुर्गभितमेतद्विशेषणम् । १४ पृथिवीमूर्त्ये । श्रयमिभप्रायः यथा चित्यां क्षमा गुणो विद्यते तथैव तस्मिन्नपि च्रमागुणं विलोकय गुणसाम्यात् चितिमूर्तिरिस्युवरम् । एवमष्टमूर्तिष्विपि यथायोग्यं योज्यम् ।

निस्तङ्गबृत्तये' तुभ्यं विश्रते पावनीं' तनुम् । नमस्तरिक्वने' रुग्ए"महामोहमहीरुहे ॥४३॥ कर्मेन्थनदहें तुभ्यं नमः पावकमूर्त्तये । 'पिशङ्गजिटलाङ्गाय समिद्धध्यानतेजसे ॥४४॥ "श्ररजोऽमलसङ्गाय नमस्ते गगनात्मने । 'विभवेऽनाद्यनन्ताय महत्त्वावधये' परम् ॥४५॥ 'अस्त्रज्ञवने नमस्तुभ्यं सर्वक्षतुमयात्मने' । 'िनर्वाणदायिने तुभ्यं नमश्शीतांशुमूर्त्तये ॥४६॥ नमस्तेऽनन्तवोधार्कात् श्रविनिर्भक्तशक्तये । तीर्थकृद्धाविने' तुभ्यं नमःस्तादृष्टमूर्त्तये ।॥४६॥ महाबलां नमस्तुभ्यं लिलताङ्गाय' ते नमः । श्रीमते वज्रज्ञल्लाय' धर्मतीर्थप्रवित्ते ॥४६॥

धारण करनेवाले आपको नमस्कार हो ॥ ४२ ॥ आप वायुके समान परिव्रह-रहित हैं. वेगशाली हैं श्रीर मोहरूपी महावृद्दाको उखाड़नेवाले हैं इसलिये वायुद्धपको धारण करनेवाले श्रापके लिये नमस्कार हो ॥ ४३ ॥ आप कर्मरूपी ईंधनको जलानेवाले हैं, आपका शरीर कुछ लालिमा लिये हुए पीतवर्ण तथा पुष्ट है, श्रीर श्रापका ध्यानरूपी तेज सदा प्रदीप रहता है इसलिये अप्रिक्तिकपको धारण करनेवाले आपके लिये नमस्कार हो ॥ ४४॥ आप आकाशकी तरह पाप-रूपी धिल की संगतिसे रहित हैं, विभु हैं, ज्यापक हैं, श्रानादि श्रानन्त हैं, निर्विकार है, सबके रहाक हैं इसिलये आकाशरूपको धारण करनेवाले आपके लिये नमस्कार हो।। ४४।। आप याजकके समान ध्यानरूपी अग्निमें कर्मरूपी साकल्यका होम करनेवाले हैं इसलिये याजक रूपको धारण करनेवाले आपके लिये नमस्कार हो, आप चन्द्रमाके समान निर्वाण (मोद्दा अथवा श्चानन्द) देनेवाले हैं इसलिये चन्द्ररूपको धारण करनेवाले श्रापको नमस्कार हो ॥४६॥ श्रीर श्राप श्चनन्त पदार्थीको प्रकाशित करनेवाले केवलज्ञानरूपी सूर्यसे सर्वथा श्रमित्र रहते हैं इसलिये सर्यहराको धारण करनेवाले आपके लिये नमस्कार हो। हे नाथ, इस प्रकार आप पृथ्वी, जल, वाय. श्रग्नि, श्राकाश, याजक, चन्द्र श्रौर सूर्य इन श्राठ मूर्तियोंको धारण करनेवाले हैं तथा तीर्थंकर होनेवाले हैं इसलिये श्रापको नमस्कार हो। भावार्थ-श्रन्य मतावलम्बियोंने महादेवकी पृथ्वी जल श्रादि श्राठ मूर्तियाँ मानी हैं, यहाँ श्राचार्यने ऊपर लिखे वर्णनसे भगवान् वृषभदेवको ही उन आठ मुर्तियोंको घारण करनेवाला महादेव मानकर उनकी स्तुति की है।। ४०।। हे नाथ. श्राप महाबल श्रथीत श्रत्वय बलके धारक हैं श्रथवा इस भवसे पूर्व दशवें भवमें महाबल विद्या-धर थे इसलिये त्रापको नमस्कार हो, आप ललितांग हैं अर्थात सन्दर शरीरको धारण करनेवाले श्रथवा नौवें भवमें ऐशान स्वर्गके लिलतांग देव थे, इसलिये श्रापको नमस्कार हो, श्राप धर्मक्रपी तीर्थको प्रवर्तानेवाले ऐरवर्यशाली श्रौर वन्नजंघ हैं श्रर्थात् वन्नके समान मजबूत जंघाश्रोंको धारण करनेवाले हैं अथवा आठवें भवमें 'वक्रजंघ' नामके राजा थे ऐसे आपको नमस्कार

१ निःपरिग्रहाय । २ पवित्राम् । पत्ते पवनसम्बन्धिनीम् । ३ वेगिने वायवे वा । यथा वायुः वेगयुक्तः सन् वृद्धभङ्कां करोति तथायमि प्यानगुर्णेन वेगयुक्तः सन् मोहमहीरहमङ्कां करोति । ४ भगनमहा— ग्र०, प०, स०, द०, ल० । रुग्णो भग्नो महामोह महीरह वृद्धो येन स तस्मै तेन वायुमूर्ति-रिस्युक्तं भवति । ५ कर्मेन्धनानि दहतीति कर्मेन्धनभक् तस्मै । ६ कपिलवर्ण । ७ पापरजोमलसङ्करिह्ताय । ८ प्रभवे पद्धे व्यापिने । ६ निर्विकाराय तायिने ग्र०, प०, द०, स०, म०, ल० । १० पूजकाय, श्रात्मने इत्यर्थः । ११ सकलपूजास्वरूपस्वभावाय । १२ नित्यसुलदायिने पद्धे ग्राह्माददायिने । १३ स्रप्रथक्कृता । १४ भावितीर्थकराय । १५ िः प्रान्तिः । १६ भो ग्रान्त्वीर्थ । पद्धे महावल इति विद्याधरगज । १७ मनोहरावयवाय पद्धे लिलताङ्कनाम्ने । १८ वज्रवत् स्थिरे जङ्को यस्यासी तस्मै । पद्धे तन्नाम्ने ।

रैनमः स्तादार्यरे ते सुद्धिश्चिते श्रीधर ते नमः । नमः सुविधये तुभ्यम् श्रच्युतेन्द्र' नमोऽस्तु ते ॥४९॥ वश्रस्तम्भस्थिराङ्गाय नमस्ते वज्रनाभये । सर्वार्धिसिद्धिनाथाय सर्वार्धां सिद्धिमीयुपे ॥५०॥ र्दशावतारचरमपरमौदारिकत्विषे । सूनवे नाभिराजस्य नमोऽस्तु परमेष्टिने ॥५१॥ भवन्तिमित्यभिष्दुत्य "नान्यदाशास्महे व वयम् । भिक्तस्वय्येव नो र भूयाद् श्रस्तमन्यैमितैः कर्लः ॥५२॥ इति स्तुत्वा सुरेन्द्रास्तं परमानन्दनिर्भराः । श्रयोध्यागमने भूयो मितं चकुः कृतोस्सवाः ॥५३॥ सथैवर प्रस्ता भर्यः तथैवाघोषितो जयः । तथैवैरावतेभेन्द्रस्कन्थारूढं व्ययुर्जिनम् ॥५४॥ महाकत्वकर्त्रगीतैः नृत्तैः सजयघोषणैः । गगनाङ्गणसुत्यद्य द्वागाजस्मुरम् पुरीम् ॥५४॥

हो।। ४८॥ त्राप त्रार्य त्रर्थात् पूज्य हैं त्रथवा सातवें भवमें भोगभूमिज त्रार्य थे इसलिये श्रापको नमस्कार हो, श्राप दिव्य श्रीधर अर्थात् उत्तम शोभाको धारण करनेवाले हैं श्रथवा छठवें भवमें श्रीधर नामके देव थे ऐसे श्रापके लिये नमस्कार हो, श्राप सुविधि अर्थात् उत्तम भाग्यशाली हैं अथवा पाँचवें भवमें सुविधि नामके राजा थे इसलिये आपको नमस्कार हो, आप अच्युतेन्द्र अर्थात् अविनाशी खामी हैं अथवा चौथे भवमें अच्यत स्वर्गके इन्द्र थे इसिलये आपको नमस्कार हो ॥ ४९ ॥ आपका शरीर वज्रके खंभेके समान स्थिर हैं श्रीर श्राप वज्रनाभि त्रर्थात् वज्रके समान मजबूत नाभिको धारण करनेवाले हैं त्रथवा तीसरे भवमें वजनाभि नामके चक्रवर्ती थे ऐसे आपको नमस्कार हो । आप सर्वार्थसिद्धिके नाथ अर्थात् सब पदार्थीकी सिद्धिके स्वामी तथा सर्वार्थसिद्धि अर्थात् सब प्रयोजनोंकी सिद्धिको प्राप्त हैं अथवा दूसरे भवमें सर्वार्थसिद्धि विमानको प्राप्त कर उसके स्वामी थे इसलिये आपको नमस्कार हो ॥ ४०॥ हे नाथ ! त्राप दशावतारचरम त्रर्थात् सांसारिक पर्यायोंमें खन्तिम खथवा उत्पर कहे हुए महा-बल त्रादि दश त्रवतारोंमें अन्तिम परमौदारिक शरीरको धारण करनेवाले नाभिराजके पत्र वृषभदेव परमेष्ठी हए हैं इसिलये श्रापको नमस्कार हो। भावार्थ—इस प्रकार श्लेपालंकारका श्राश्रय लेकर श्राचार्यने भगवान वृषभदेवके दश श्रवतारोंका वर्णन किया है, उसका श्रभिप्राय यह है कि अन्यमतावलंबी श्रीकृष्ण विष्णुके दश अवतार मानते है यहाँ आचार्यने दश श्रवतार बतलाकर भगवान वृषभदेवको ही श्रीकृष्ण-विष्णु सिद्ध किया है।। ५१।। हे देव, इस प्रकार आपकी स्तुति कर हम लोग इसी फलकी आशा करते हैं कि हम लोगोंकी भक्ति आपमें ही रहे। हमें अन्य परिमित फलोंसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है।। ४२।। इस प्रकार परम आनन्दसे भरे हुए इन्द्रोंने भगवान् ऋषभदेवकी स्तुति कर उत्सवके साथ अयोध्या चलनेका फिर विचार किया ॥ ४३॥ ऋयोध्यासे मेरु पर्वत तक जाते समय मार्गमें जैसा उत्सव हुआ था उसी प्रकार फिर होने लगा। उसी प्रकार दुन्दुभि बजने लगे, उसी प्रकार जय जय शब्दका उच्चारण होने लगा श्रौर उसी प्रकार इन्द्रने जिनेन्द्र भगवानको ऐरावत हाथीके कन्धेपर विराजमान किया । ४४ ।। वे देव बड़ा भारी कोलाहल, गीत, नृत्य श्रीर जय जय शब्दकी घोषणा करते हए आकाशक्रपी आंगनको उलँघकर शीघ्र ही अयोध्यापुरी आ पहँचे॥ ५४॥

१ नमोऽस्तु तुम्यमार्थाय दिव्यश्रीघर ते नमः अ०, प०, द०, स०, ल० । म० पुस्तके द्विविघः पाटः । २ पूत्र्य । पत्ते भोगभ्मिजन । ३ दर्शनशुद्धिप्राप्ताय । ४ सम्बद्धर पत्ते श्रीघरनामदेव । ५ शोभनदेवाय । शोभनभोग्यायेत्यर्थः । 'विधिविधाने दैवेऽपि' इत्यिभधानात् । पत्ते सुविधनामनृपाय । ६ अविनश्वरश्रेण्टैश्वर्य । पत्ते अच्युतकल्पामरेन्द्र । ७ वज्रस्तम्भिष्टराङ्गल्वाद् वज्रनाभिर्यस्यासौ वज्रनाभिस्तस्मै । पत्ते वज्रनाभित्तक्रियो । ८ फलमाशास्महे वयम् अ०, प०, स०, द०, ल० । म० पुस्तके द्विविधः पाटः । १० याचामहे । ११ अस्माक्रम् । १२ परमानन्दातिशयाः । १३ अयोध्यापुरान्निर्गत्य मेरुप्रस्थानसमये यथा वाद्यवादनादयो जातास्तयैव ते सर्वे इदानीमिष जाताः ।

'याचकाद् गगनोहिक्किशिखरैः पृथुगोपुरैः । स्वर्गमाह्वयमानेव पवनोच्छितकेतनैः ॥५६॥ यस्यां मिण्मयी भूमिः तारकाप्रतिबिन्वितैः । वधे कृमुद्वर्तालस्मीम् श्रक्ष्यां च्यावामुर्वे ॥५०॥ या पताकाकरैर्वृरम् उत्वित्तेः पवनाहतैः । "श्राजुहूपुरिव स्वर्गवासिनोऽभूत् कुतृह्वतत् ॥५०॥ यस्यां मिण्मयोह्मये कृत्वर्ग्पतिसंश्रयैः । "श्राजुहूपुरिव स्वर्गवासिनोऽभूत् कुतृह्वतत् ॥५०॥ यस्यां मिण्मयोह्मये कृत्वर्ग्पतिसंश्रयैः । "श्राजिसेव सुराधीशिविमानश्रीरसंश्रमम् ॥५०॥ यत्र सौधाप्रसंविन्वैः इन्दुकान्तशिवातलेः । चन्द्रपादाभिसंस्पर्शात् क्षरिव्रज्ञत्वायितम् ॥६०॥ या धत्ते स्म महासौधिशिक्वरैमिण्मासुरैः । सुरचापश्रियं दिश्च विततां रत्नभामयीम् ॥६१॥ सरोजरागमाणिक्य'१किरणैः कविद्ग्वरम् । यत्र सन्ध्याम्बुद्वच्छ्वमिवालक्यत पाटलम् ॥६२॥ इन्द्रनीकोपलैः सौधकूटलव्ववैर्वित्विक्वतम् । स्पुरद्विज्योतिषां चक्रं यत्र नालक्ष्यताम्बरे ॥६२॥ गिरिकृटतटानीव सौधकूटलवैर्वितिक्वतम् । स्मुर्वित्वयांतिषां चक्रं यत्र नालक्ष्यताम्बरे ॥६२॥ प्रकारवल्यो यस्याः चामीकरमयोऽश्चतत् । मानुपोत्तरशैजस्य श्रियं रत्नैरिवाहसन् । ॥६५॥ यस्वातिका महाम्मोधेः लीलां । १ यादोभिरुद्वतैः । धत्ते स्म सुक्षितालोलक्क्रलोलावर्त्तभीषणा ॥६६॥ जनवसवस्त्रमित्वात् या श्रुद्धाकरसूमिवत् । स्ते स्म पुरुपानर्घमहारत्नानि कोटिशः ॥६७॥

जिनके शिखर आकाशको उल्लंघन करनेवाले हैं और जिनपर लगी हुई पताकाएँ वायुके वेगसे फहरा रही हैं ऐसे गोपर दरवाजोंसे वह अयोध्या नगरी ऐसी शोभायमान होती थी मानो स्वर्गपरीको ही बुला रही हो ॥ ४६ ॥ उस श्रयोध्यापुरीकी मिणमयी भूमि रात्रिके प्रारम्भ समयमें ताराश्रींका प्रतिविम्ब पड़नेसे ऐसी जान पड़ती थी मानो कुमुदोंसे सहित सरसीकी अखण्ड शोभा ही धारण कर रही हो ॥ ५०॥ दूर तक आकाशमें वायके द्वारा हिलती हुई पताकाओंसे वह अयोध्या ऐसी मालूम होती थी मानो कौतूहलवश ऊंचे उठाये हुए हाथोंसे स्वर्गवासी देवोंको बुलाना चाहती हो ॥ ४८ ॥ जिनमें अनेक सुन्दर स्नी-पुरुष निवास करते थे ऐसे वहांके मिएमय महलोंको देखकर निःसन्देह कहना पड़ता था कि मानो इन महलोंने इन्द्रके विमानोंकी शोभा छीन ली थी श्रथवा तिराकृत कर दी थी।। ५९॥ वहाँपर चूना गचीके बने हुए बड़े बड़े महलोंके श्रमभागपर सैकड़ों चन्द्रकान्त मिए लगे हुए थे, रातमें चन्द्रमाकी किरणोंका स्पर्श पाकर उनसे पानी भर रहा था जिससे वे मिए मेघके समान मालूम होते थे।। ६०।। उस नगरीके बड़े बड़े राजमहलोंके शिखर अनेक मिएयोंसे देदीप्यमान रहते थे, उनसे सब दिशाओंमें रत्नोंका प्रकाश फैलता रहता था जिससे ऐसा मालूम होता था मानी वह नगरी इन्द्रधनुष ही धारण कर रही हो ॥ ६१ ॥ उस नगरीका आकाश कहीं कहीं पर पद्मराग मिणयोंकी किरणांसे कुछ कुछ लाल हो रहा था जिससे ऐसा मालूम होता था मानो संध्याकालके बादलोंसे श्राच्छादित ही हो रहा हो ।। ६२।। वहांके राजमहलोंकी शिखरोंमें लगे हुए देदीप्यमान इन्द्रनील मिर्गियोंसे छिपा हुआ ज्योतिश्चक आकाशमें दिखाई ही नहीं पड़ता था।। ६३।। उस नगरीके राजमहलोंके शिखर पर्वतोंकी शिखरोंके समान बहुत ही ऊँचे थे और उनपर शरद ऋतुके मेघ आश्रय लेते थे सो ठीक ही है क्योंकि जो अतिशय उन्नत ( ऊँचा या उदार ) होता है वह किसका श्राश्रय नहीं होता ? ॥ ६४॥ उस नगरीका सुवर्णका बना हुआ परकोटा ऐसा श्रच्छा शोभायमान हो रहा था मानो श्रपनेमें लगे हुए रत्नोंकी किरणोंसे सुमेर पर्वतकी शोभाकी हँसी ही कर रहा हो।। ६५ ।। त्र्रयोध्यापुरीकी परिखा उद्धत हुए जलचर जीवोंसे सदा च्रोभको प्राप्त होती रहती थी और चञ्चल लहरों तथा श्रावर्तींस भयंकर रहती थी इसलिये किसी बड़े भारी समुद्रकी लीला धारण करती थी ।। ६६ ।। भगवान वृषभदेवकी जन्मभूमि होनेसे १ श्राभात् । २ स्पर्द्धमाना । (श्राकारयन्ती वा) 'हे जू स्पर्धायां शब्दे च' । ३ यस्या प०, ल० । ४ प्रतिबिम्बैः । ५ -मक्षुएण्ं ल० । ६ रजनीमुखे । ७ ब्राह्वातुमिच्छुः । ८ तिरस्कृता । ६ निराकुलं

यथा भवति तथा। १० -शिलाशतैः ऋ०, प०, द०, स०, म०, ल० । ११ पद्मराग । १२ ऋाक्रान्तम् ।

१३ -रिवाहसत् प०, द०, स०, म०, ल० । १४ मकरादिजलजन्तुभिः ।

यस्याश्च बहिरुवानैः श्चनेकानोकहाकुछैः । फलब्बुा'यप्रदैः करपतरुच्छायां स्म लङ्घवते ।।६८॥
यस्याः पर्यन्तमावेष्ट्य स्थिता सा सरयूर्वदी । जसस्युजिनसंसुप्तसारसा हंसनादिनी ।।६९॥
यां प्राहुररिदुर्लङ्ग्याम्' श्रयोध्यां 'योधसङ्कुलाम् । विनीतालयङमध्यस्था' या 'तन्नाभिरिवावभी ।।७०॥
तामारुध्य पुरी विष्वग् श्रनीकानि सुधाशिनाम् । सस्थुर्जगन्ति तच्छोभाम् श्रागतानीव वीचितुम् ।।७१॥
ततः कतिपयैदेंवैः देवमादाय देवराट् । प्रविवेश नृपागारं पराध्यंश्लीपरम्परम् ।।७२॥
तत्रामरकृतानेक विन्यासे श्रीगृहाङ्ग् णे । हर्यासने कुमारं तं सौधर्मेन्द्रो न्यवीविशत् ।।७३॥
नाभिराजः समुद्धिन्नपुलकं गात्रमुद्धहम् । प्रीतिविस्कारिताचस्तं ददर्शं प्रियदर्शनम्' ।।७४॥
मायानिद्रामपाकृत्य देवी शच्या प्रवोधिता । देवीभिः सममैक्षिष्ट प्रहृष्टा जगतां पतिम् ।।७५॥
तेजःपुक्तमिवोद्धतं सापस्यत् स्वसुतं सती । ''वालाक्केन्द्रेण च [सा] तेन दिगैन्द्रीव विदिघृते ।।७६॥
शच्या समं च नाकेशं तावद्दाष्टां जगद्गुरोः । पितरी नितरां प्रीती परिपूर्णमनोरथी ।।७७॥
ततस्ती जगतां पूज्यी पूज्यामास वासवः । विचित्रैर्भूषणैः स्विभः श्रंशुकैश्व' महार्घकैः' ।।७६॥
ती प्रीतः प्रशसंसेति सीधर्मेन्दः सुरैस्समम् । युवां पुरायधवी' धन्यी ययोलोकाग्रणीः सुतः ।।७९॥

वह नगरी शुद्ध खानिकी भूमिके समान थी श्रीर उसने करोड़ों पुरुषरूपी श्रमूल्य महारत्न उत्पन्न भी किये थे।। ६७।। श्रनेक प्रकारके फल तथा छाया देनेवाले श्रीर श्रनेक प्रकारके वृत्तोंसे भरे हुए वहांके बाहरी उपवनोंने कल्पवृत्तोंकी शोभा तिरस्कृत कर दी थी।। ६८।। उसके समीपवर्ती प्रदेशको घेरकर सरयू नदी स्थित थी जिसके सुन्दर किनारोंपर सारस पत्ती सो रहे थे श्रौर हंस मनोहर शब्द कर रहे थे ।। ६६ ।। वह नगरी श्रन्य शत्रुश्रोंके द्वारा दुर्लंध्य थी श्रौर स्वयं श्रनेक योद्धाश्रोंसे भरी हुई थी इसीलिये लोग उसे 'श्रयोध्या' (जिससे कोई युद्ध नहीं कर सके ) कहते थे । उसका दूसरा नाम विनीता भी था श्रीर वह स्त्रार्यखण्डके मध्यमें स्थित थी इसितये उसकी नाभिके समान शोभायमान हो रही थी ॥७०॥ देवांकी सेनाएँ उस अयोध्यापरीको चारों श्रोरसे घेरकर ठहर गई थीं जिससे ऐसी मालूम होती थी मानो उसकी शोभा देखनेके लिये तीनों लोक ही त्रागये हों।। ७१।। तत्परचात् इन्द्रने भगवान् वृषभदेवको लेकर कुछ देवोंके साथ उत्कृष्ट लच्मीसे सुशोभित महाराज नाभिराजके घरमें प्रवेश किया ॥७२॥ श्रौर वहां जहां पर देवों-ने अनेक प्रकारकी सुन्दर रचना की है ऐसे श्रीगृहके आंगनमें बालकरूपधारी भगवानको सिंहासन-पर विराजमान किया।। ७३ ॥ महाराज नाभिराज उन शियदर्शन भगवानुको देखने लगे, उस समय उनका सारा शरीर रोमांचित हो रहा था, नेत्र प्रीतिसे प्रफुल्लित तथा विस्तृत हो रहे थे ॥ ७४ ॥ मायामयी निद्रा दूर कर इन्द्राणिके द्वारा प्रबोधको प्राप्त हुई माता मरुदेवी भी हर्षित-चित्त होकर देवियोंके साथ-साथ तीनों जगत्के खामी भगवान् वृषभदेवको देखने लगी ॥ ७४॥ वह सती मरुदेवी अपने पुत्रको उदय हुए तेजके पुंजके समान देख रही थी और वह उससे ऐसी सुशोभित हो रही थी जैसी कि बालसूर्यसे पूर्व दिशा सुशोभित होती है। ७६॥ जिनके मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं ऐसे जगद्गुरु भगवान् वृषभदेवके माता-पिता श्रतिशय प्रसन्न होते हुए इन्द्राणीके साथ साथ इन्द्रको देखने लगे ॥ ७७ ॥ तत्परचात् इन्द्रने आश्चर्यकारी, महामूल्य त्रीर अनेक प्रकारके त्राभूषणों तथा मालाश्रोंसे उन जगत्पूज्य माता-पिताकी पूजा की ॥ ७८ ॥ फिर वह सौधर्म स्वर्गका इन्द्र अत्यन्त सन्तुष्ट हो कर उन दोनोंकी इस प्रकार स्तुति करने लगा

१ शोभा श्रानातपो वा। २ यामाहु - श्रा०, स०, । ३ शत्रुदुर्गमाम्। हेतुर्गार्भतिमिदं विशेषयाम्। ४ भटसङ्कीर्याम्। ५ श्रार्यखरडनाभिः। ६ तदार्यखरडनाभिः। ७ जगत्त्रयम्। ८ श्रानेकरचनाविन्यासे। १ स्थापयामास। १० प्रीतिकरावलोकनम्। ११ बालार्केणेव सा तेन प०, द०, स०, स०, ल०। १२ - रङ्गतेश्च श्रा०, स०, स०, ल०। १३ गद्रामूल्यैः। १४ पुग्यधनौ व०, श्रा०, प०, स०, द०, स०, ल०।

युवामेव महाभागी' युवां कल्यायाभागिनी । युवयोर्न तुला लोके युवामिय'गुरोगुंरू' ।।८०॥ भो नाभिराज सस्यं त्वम् उद्याद्दिर्महोदयः । देवी प्राच्येव 'यज्ज्योतिः 'युष्मत्तः परमुद्वभौ ॥८१॥ देविधिष्ण्यमिवागारम्' इदमाराध्यमय वाम्' । पूज्यो युवां च नः शश्वत् पितरौ जगतां पितुः ॥८२॥ इत्यभिष्दुत्य तौ देवम् यर्पयित्वा च तत्करे । शताध्वरः चणं तस्यौ कुर्वस्तामेव संकथाम् ॥८३॥ तौ शक्रेय यथावृत्तम् स्रावेदितजिनोत्सवौ । प्रमदस्य परां कोटिम् स्रारूढौ विस्मयस्य च ॥८४॥ जातकर्मोत्सवं भूयः चक्रतुस्तौ शतकतोः । व्यव्यानुमितिमञ्ज्यव्ध्यां समं पौर्रेष्टंतोत्सवैः ॥८५॥ सा केतुमालिकाकीर्या पुरो र्याकतिसाद्ध्या । तदासीत् स्वगंमाह्वातुं स्या'कृतेवात्तकौतुका ॥८६॥ पुरो स्वर्गपुरोवासौ समाः पौरा दिवौकसाम् । र'तदा मंधतनेपथ्याः पुरा प्रानार्योऽप्सरसमाः ॥८७॥ धूपामोदेदिशो रुद्धाः र'पटवासैस्ततं र नभः । सङ्गीतमुरवध्वानैः दिवचकं विधरीकृतम् ॥८८॥ पुराविध्यस्तदाभूवन् रत्वच्याँस्तरः कृताः । निरुद्धात्यसंपाताः प्राविध्यस्तदाभूवन् रत्वच्याँस्तरा । कृतोपशोभमारव्यसङ्गीतरवरुद्धिक् ॥६०॥ चल्यताकमावद्धतेरणाञ्चितराग्रुदम् । कृतोपशोभमारव्यसङ्गीतरवरुद्धिक् ॥१०॥

कि आप दोनों पुरुयरूपी धनसे सहित हैं तथा बड़े ही धन्य हैं क्योंकि समस्त लोकमें श्रेष्ठ पुत्र श्रापके ही हुआ है।। ७९।। इस संसारमें आप दोनों ही महाभाग्यशाली हैं, आप दोनों ही श्रानेक कल्यागोंको प्राप्त होनेवाले हैं श्रीर लोकमें श्राप दोनोंकी बराबरी करनेवाला कोई नहीं है, क्योंकि स्राप जगत्के गुरुके भी गुरु स्रर्थात् माता-पिता हैं ॥ ५० ॥ हे नाभिराज, सच है कि श्राप ऐश्वर्यशाली उद्याचल हैं श्रीर रानी मरुदेवी पूर्व दिशा है क्योंकि यह पुत्ररूपी परम ज्योति आपसे ही उत्पन्न हुई है।। ८१।। आज आपका यह घर हम लोगोंके लिये जिनालयके समान पूज्य है श्रीर श्राप जगित्पताके भी माता-पिता हैं इसिलये हम लोगोंके सदा पूज्य हैं ॥ ५२ ॥ इस प्रकार इन्द्रने माता-पिताकी स्तुति कर उनके हाथोंमें भगवानको सौंप दिया श्रीर फिर उन्हींके जन्माभिषेककी उत्तम कथा कहता हुआ वह च्राग्भर वहीं पर खड़ा रहा ॥ ⊏३ ॥ इन्द्रके द्वारा जन्माभिषेककी सब कथा मालूम कर माता-पिता दोनों ही हुए श्रीर श्राश्चर्यकी श्रन्तिम सीमा पर श्रारुढ़ हुए ॥ ८४ ॥ माता-पिताने इन्द्रकी श्रातुमति श्राप्त कर श्रानेक उत्सव करनेवाले पुरवासी लोगोंके साथ साथ बड़ी विभूतिसे भगवान्का फिर भी जन्मोत्सव किया ।। ८४ ।। उस समय पताकाश्रोंकी पङ्क्तिसे भरी हुई वह श्रयोध्या नगरी ऐसी मालूम होती थी मानो कौतुकवश स्वर्गको बुलानेके लिये इशारा ही कर रही हो।। ८६।। उस समय वह श्रयोध्या नगरी स्वर्गपुरीके समान मालूम होती थी, नगरवासी लोग देवोंके तुल्य जान पड़ते थे श्रीर श्रनेक वस्त्राभुषण धारण किये हुई नगरनिवासिनी स्त्रियाँ श्रप्सराश्रीके समान जान पड़ती थीं ॥ ८७ ॥ धूपकी सुगन्धिसे सब दिशाएँ भर गई थीं, सुगन्धित चूर्णसे आकाश व्याप्त हो गया था श्रीर संगीत तथा मृदङ्गोंके शब्दसे समस्त दिशाएँ बहरी हो गई थीं।। 🖙।। उस समय नगरकी सब गलियाँ रत्नोंके चूर्णसे अलंकृत हो रही थीं और हिलती हुई पताकाओं के वस्त्रोंसे उनमे सब संताप रुक गया था।। ६९ ॥ उस समय उस नगरमें सब स्थानों पर पताकाएँ हिल रही थीं (फहरा रही थीं ) जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो वह नगर नत्य ही कर रहा हो। उसके गोपुर दरवाजे बंधे हुए तोरखोंसे शोभायमान हो रहे थे जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वह श्रपने मुखकी सुन्दरता ही दिखला रहा हो, जगह जगह वह नगर सजाया गया

<sup>े</sup> १ महाभाग्यवन्तौ । २ जगत्त्रयगुरोः । ३ पितरौ । ४ यस्मात् कारणात् । ५ युवाभ्याम् । ६ देवतागृहम् । ७ युवयोः । ८ जन्माभिषेकसम्बन्धिनौम् । ६ सत्कथाम् श्रृ०, म०, ल० । १० इन्द्रात् । ११ –कार्ष्णा– म०, ल० । १२ श्राह्मयेन सहिता साह्वया साक्तेतित साह्वया साक्तेतित साह्वया । १३ स्पद्धां कर्जुम् । १४ सामिप्राया । १५ तदावस्त—प० । तदा संभृत— श्र० । १६ श्रालङ्काराः । १७ ग्टवामचूर्णः । १८ श्रान्छादितम् । १६ –मुरज— स०, म०, छ० । २० सम्पर्काः ।

प्रमृत्यदिव सौमुख्य'िमव तहर्शयखुरम् । 'सनेपश्यमिवानन्दात् प्रजल्यदिव चामवत् ।।९१।। ततो गीतिश्च नृत्तेश्च वािवश्रेश्च समङ्गलैः । ब्यमः पौरजनः सर्वोऽप्यासीदानन्दिनभेरः ।।९२।। न तदा कोऽप्यभूद् दोनो न तदा कोऽपि दुविधः । न तदा कोऽप्यपूर्णेच्छो न तदा कोऽप्यकौनुकः ।।९३॥ सप्रमोदमयं विश्वम् इत्यातन्वनमहोस्तवः । यथा मेरौ तथैवािस्मन् पुरे सान्तःपुरेऽवृतत् ।।६४॥ दृष्ट्वा प्रमुदितं तेपां स्वं प्रमोदं प्रकाशयन् । सङ् क्रन्दनो मनोवृत्तिम् श्रानन्दानन्दनाटके ।।६५॥ नृत्तारम्भे महेन्द्रस्य सज्जः । स्वाप्तमम् । सङ् क्रन्दनो मनोवृत्तिम् श्रानन्दानन्दनाटके ।।६५॥ नृत्तारम्भे महेन्द्रस्य सज्जः । स्वाप्तमम् । स चागमो महेन्द्राद्येः यथान्ताय प्रमुद्धिः ।।९६॥ कृतानुकरणे नात्यं तत्ययोज्यं यथागमम् । स चागमो महेन्द्राद्येः यथान्ताय प्रमुद्धिः ।।९७॥ वक्तृयां तत्ययोक्तृत्वे । जिल्यो वित्तर्यते । प्रमुद्धिः । स्वाप्तिः ।।९०॥ वक्तृयां तत्ययोक्तृत्वे । जिल्यो वित्तर्यते । प्रमुद्धिः । प्रमुद्धिः ।।विश्वः । स्वाप्तिः । सहस्वाचो महान्यः । स्वाप्तिः ।।१०॥ विक्रष्टः । सहस्वाचो महान्यः । स्वाप्तिः । स्वाप्तिः । सहस्वाचो महान्यः । ।।१०॥।

था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो बस्नाभूषण ही धारण किये हां श्रीर प्रारम्भ किये हुए संगीतके शब्दसे उस नगरकी समस्त दिशाएँ भर रही थीं जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो वह त्रानन्दसे बातचीत ही कर रहा हो त्रथवा गा रहा हो ॥ ९०-६१ ॥ इस प्रकार त्रानन्दसे भरे हुए समस् पुरवासी जन गीत, नृत्य, वादित्र तथा अन्य अनेक मङ्गल-कार्योंमें व्यप्न हो रहे थे।। ९२।। उस समय उस नगरमें न तो कोई दीन रहा था, न निर्धन रहा था, न कोई ऐसा ही रहा था जिसकी इच्छाएँ पूर्ण नहीं हुई हों और न कोई ऐसा ही था जिसे आनन्द उत्पन्न नहीं हुआ हो ॥ ६३ ॥ इस तरह सारे संसारको आनिन्दत करनेवाला वह महोत्सव जैसा मेरु पर्वतपर हुआ था वैसा ही अन्तःपर सहित इस अयोध्या नगरमें हुआ ॥ ६४ ॥ उन नगर-वासियोंका आनन्द देखकर अपने आनन्दको प्रकाशित करते हुए इन्द्रने आनन्द नामक नाटक करनेमें अपना मन लगाया॥ ६५॥ ज्यों ही इन्द्रने नृत्य करना प्रारम्भ किया त्यों ही संगीत विद्याके जाननेवाले गन्धवाँने ऋपने बाजे वगैरह ठीक कर विस्तारके साथ संगीत करना प्रारम्भ कर दिया ।। ६६ ।। पहले किसीके द्वारा किये हुए कार्यका अनुकरण करना नाट्य कहलाता है, वह नाट्य, नाट्यशास्त्रके अनुसार ही करनेके योग्य है और उस नाट्यशास्त्रका इन्द्रादि देव ही श्राच्छी तरह जानते हैं ॥ ९७ ॥ जो नाट्य या नृत्य शिष्य प्रतिशिष्य रूप श्रान्य पात्रोंमें संकान्त होकर भी सज्जनोंका मनोरंजन करता रहता है यदि उसे स्वय उसका निरूपण करनेवाला ही करे तो फिर उसकी मनोहरताका क्या वर्णन करना है ?।। ६८।। तत्परचात अनेक प्रकारके पाठों और चित्र-विचित्र शरीरकी चेष्टाओंसे इन्द्रके द्वारा किया हुआ वह नृत्य महात्मा पुरुषोके देखने श्रौर सुनने योग्य था।। ६९॥ उस समय श्रनेक प्रकारके बाजे बज रहे थे, तीनों लोकोंमे फैली हुई कुलाचलों सिहत पृथिवी ही उसकी रंगभूमि थी, स्वयं इन्द्र प्रधान नृत्य करनेवाला था. नाभिराज त्रादि उत्तम उत्तम पुरुष उस नृत्यके दर्शक थे, जगद्गुरु भगवान वृषभदेव उसके श्राराध्य (प्रसन्न करने योग्य ) देव थे. श्रीर धर्म श्रर्थ काम इन तीन पुरुषार्थोंकी सिद्धि तथा

१ सुमुखलम् । २ सालङ्कारम् । ३ वाद्यैः । ४ श्रासकतः । ५ तुन्यः । ६ दरिद्रः । ७ श्रातम्पूर्ण-वान्छः । ८ प्रमोदम् । ९ नाभिराजादीनाम् । १० —मब्द्धानन्दनाटके प०, द०, म० । श्रानन्द वबन्य । 'श्रद्ध बन्धने' लिट् । ११ कृतप्रयतः । १२ गीतैः देवभेदैर्वा । १३ वाद्यधारणादिभिः । १४ पूर्वस्मिन् कृतस्यानुकरणमभिनयः । १५ नाट्यशास्त्रानिक्रमेण् । १६ सन्तिमनतिक्रम्य । १७ ज्ञातः । १८ तन्नाट्य-प्रयोक्तृत्वे । १६ लिलतल्लम् । २० पात्रभेदेऽपि । २१ यत् नाट्यशास्त्रलालित्य पात्रान्तरेऽपि सङ्कान्त चेत् । २२ ततः कारणात् । २३ नाट्यम् । २४ महात्मना द०, ट० । महेन्द्रेण् । २५ गद्यथादिभिः । २६ श्रङ्गजनिताभिनयैः । २७ विलिखतः, ताडित इत्यर्थः । २८ वाद्यानां न्यासः । 'कृतपोऽर्के गिव विष्रे बह्वावित्यौ च मागिनेये च । श्रस्त्री दिनाष्टमांशे कुशितल्योः छागकम्बले वाद्ये ॥' इत्यिमधानात् । २६ त्रिलोकस्याभोगो विस्तारो यस्य सः । ३० महानर्तकः ।

प्रेषका नाभिराजाद्याः समाराध्योरं जगद्गुहः । फर्लं त्रिवर्गंसंभू तिः परमानन्द एव च ॥१०१॥ इत्येकशोऽपि संप्रीत्ये वस्तुजातमिदं सताम् । किसु तत्सर्वसम्बोहः पुण्यैरेकत्र सङ्गतः ॥१०२॥ कृत्वा समवतारं तु त्रिवर्गफलसाधनम् । जन्माभिषेकसम्बन्धं प्रायुङ्क्तैनं तदा इरिः ॥१०१॥ तदा प्रयुक्तमन्यच्च रूपकं बहुरूपकम् । दिशावतारसंदर्भम् श्रिधकृत्य जिनेशिनः ॥१०४॥ तत्र्ययोगिवधौ पूर्वं पूर्वंरङ्गं समझलम् । प्रारेभे मधवाधानां विधाताय स्माहितः ॥१०५॥ पूर्वंरङ्गमसङ्गेन पुष्पाञ्जलपुरस्तरम् । ताष्डवारमभमेवाप्रे । स्पाप्तकार्याण्याप्ति ॥१०६॥ प्रयोजय रिनान्दीमन्तेऽस्यार्विवशन् रङ्गं बभौ हरिः । धतमङ्गलनेपथ्योर्ध रिनाट्यवेदावतारवित् ॥१०५॥ सरङ्गमवतीर्यांऽभाद् वैशाखस्थानमास्थितः । लोकस्कन्य इवोङ्गतो र्मनहितरभितो वृतः ॥१०५॥ र्यमध्येरङ्गमसौ रेजे विपन् पुष्पाञ्जलि हरिः । रिवमजिष्व पीताव शिपनाव्यरसं स्वयम् ॥१०९॥ स्विति। इटनेपथ्योर्ध लसन्त्रयनसन्तिः । स रेजे कृत्पशास्रीव सप्रसूनः सभूषणः ॥११०॥ श्रिष्ठाज्ञितः पतन् रेजे मत्तालिभरनुद्वतः । नेत्रीध इव वृत्रवनः र्भक्तमावितनभोऽङ्गणः ॥११९॥

परमानन्द रूप मोत्तकी प्राप्ति होना ही उसका फल था। इन ऊपर कही हुई वस्तुश्रोंमेंसे एक एक वस्तु भी सज्जन पुरुषोंको प्रीति उत्पन्न करनेवाली है फिर पुण्योदयसे पूर्वोक्त सभी वस्तुत्र्योंका समुदाय किसी एक जगह श्रा मिले तो कहना ही क्या है ? ॥ १००-१०२॥ उस समय इन्द्रने पहले त्रिवर्ग ( धर्म ऋर्थ काम ) रूप फलको सिद्ध करनेवाला गर्भावतार सम्बन्धी नाटक किया श्रौर फिर जन्माभिषेक सम्बन्धी नाटक करना प्रारम्भ किया ॥ १०३ ॥ तद-नन्तर इन्द्रने भगवानुके महाबल आदि दशावतार सम्बन्धी वृत्तान्तको लेकर अनेक रूप दिखलानेवाले अन्य अनेक नाटक करना प्रारम्भ किये ॥ १०४ ॥ उन नाटकोंका प्रयोग करते समय इन्द्रने सबसे पहले, पापोंका नाश करनेके लिये मंगलाचरण किया श्रौर फिर सावधान होकर पूर्वरङ्गका प्रारम्भ किया ॥ १०४ ॥ पूर्वरंग प्रारम्भ करते समय इन्द्रने पुष्पाञ्जलि चेपए। करते हुए सबसे पहले ताण्डव नृत्य प्रारम्भ किया।। १०६॥ ताण्डव नृत्यके प्रारम्भमें उसने नान्दी मङ्गल किया और फिर नान्दी मङ्गल कर चुकनेके बाद रङ्ग-भूमिमें प्रवेश किया। उस समय नाट्य शास्त्रके अवतारको जाननेवाला और मंगलमय वस्ता-भूषण धारण करनेवाला वह इन्द्र बहुत ही शोभायमान हो रहा था ॥१००॥ जिस समय वह रँग भूमिमें अवतीर्श हुआ था उस समय वह अपने दोनों हाथ कमरपर रखे हुआ था और चारी-श्रीरसे महत् त्रर्थात् देवोंसे घिरा हुत्रा था इसिलये ऐसा जान पड़ता था मानी महत् अर्थान् वात वलयोंसे घिरा हुआ लोकस्कन्ध ही हो ॥ १०८॥ रंगभूमिके मध्यमें पुष्पाञ्जलि विखेरता हुआ वह इन्द्र ऐसा भला माल्म होता था मानो श्रपने पान करनेसे बचे हुए नाट्य रसकी दूसरोंके तिये बाँट ही रहा हो ॥ १०९ ॥ वह इन्द्र श्रच्छे श्रच्छे वस्त्राभूषणोंसे शोभायमान था और उत्तम नेत्रोंका समृह धारण कर रहा था इसिलये पुष्पों और आभूषणोंसे सहित किसी कल्पवृत्तके समान सुशोभित हो रहा था ॥ ११०॥ जिसके पीछे अनेक मदोन्मत्त भौरे दौड़ रहे हैं ऐसी वह पड़ती हुई पुष्पाञ्जलि ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो आकाशको चित्र विचित्र

१ सभापतिः । २ उत्पत्तिः । ३ गर्भावतारम् । ४ प्रयुक्तवान् । ५ भूमिकाम् । ६ महाबलादि । ७ पूर्वग्रुद्धचित्रमिति । "यन्नाट्यवस्तुनः पूर्व रङ्गविष्नोपशान्तये । कुशीलवाः प्रकुर्वन्ति पूर्वरङ्गः स उच्यते ॥" ८ स्त्रवधानपरः । ६ पूर्वरङ्गविधानेन । १० लिलतभाषणगर्भलास्यं ताराष्ट्रधं तस्यारमम् । ११ सुरक्रेष्टः । १२ —ः ः ः ः ः पृत्पाञ्जलिन्तेपणादिनान्दीविधिम् । १३ नान्धाः । १४ मङ्गलालङ्कारः । १५ नाट्यशास्त्रम् । १६ –िवत् वत् म० पुस्तके द्वौ पाठौ । १७ देवैः । १८ रङ्गस्य मध्ये । १६ दिशि विभागीकुर्वन् । २० पीतावशिष्टं नाट्य— प०, स्र०, ल० । २१ मनौज्ञोल्वणालङ्कारः । २२ स्रयं श्लोकः पुरुदेवचम्पूकारेण स्वकीये पुरुदेवचम्पूप्रवन्धे पञ्चमस्तवकस्य चतुर्विति । १४ कर्बुरित ।

परितः परितस्तार' तारास्य' नयनावली । रङ्गमास्मग्रभोस्सपैंः श्रितैर्जविनकाश्रियम् ॥११२॥ सलयैः पदिवन्यासैः परितो रङ्गमण्डलम् । परिकामन्नसौं रेजे विमान' इव कारयपीम्' ॥११३॥ कृतपुष्पाञ्जलेरस्य तायडवारम्भसंश्रमे । पुष्पवर्षं दिवोऽमुञ्जन् सुरास्तक्रिक्तोषिताः ॥११४॥ तदा पुष्करवाद्यानि मन्द्रं दध्वनुरक्रमात्'। दिक्तटेषु प्रतिध्वानान् श्रातन्वानि कोटिशः ॥११५॥ वीयाा मधुरमारेषुः ''कर्ल वंशाः' विसस्वनुः । ''गेयान्यनुगतान्येषां समं तालैरराणिषुः' ॥११६॥ '''उपवादकवाद्यानि परिवादकवादितैः' । बभूवुः सङ्गतान्येव' साङ्गर्यं' हि सयोनिषु ॥११७॥ '''कप्तादकवाद्यानि परिवादकवादितैः' । बभूवुः सङ्गतान्येव' साङ्गर्यं' हि सयोनिषु ॥११७॥ '''कप्तादकवादानि स्वाद्यक्वायानि परिवादकवादितैः' । तदोपवीयायन्तोभिः' किन्नरीभिरनुक्वयम्' ॥११५॥ ध्वनक्रिमंषुरं मीलं' सम्बन्धं प्राप्य शिष्यवत् । कृतं वंशोचितं' वंशैः प्रयोगेष्वविवादिभिः ॥११९॥ प्रयुज्य मधवा शुद्धं पूर्वरङ्गमनुकमात् । ''करणैरङ्गहारेश्व' वित्रं प्रायुङ्कत तं पुनः ॥१२०॥ चित्रेश्व रेचकैः प्रवृत्तेत्रग् ॥११०॥

करनेवाला इन्द्रके नेत्रोंका समूह ही हो ॥ १११ ॥ इन्द्रके बड़े बड़े नेत्रोंकी पङ्क्ति जवनिका (परदा) की शोभा धारण करनेवाली अपनी फैलती हुई प्रभासे रंगभूमिको चारों श्रोरसे आप्छादित कर रह थी॥ ११२॥ वह इन्द्र तालके साथ साथ पैर रखकर रंगभूमिके चारो श्रोर घुमता हुन्ना ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो पृथिवीको नाप ही रहा हो ॥ ११३॥ जब इन्द्रने पुष्पाञ्जलि चेपए कर ताण्डव नृत्य करना प्रारम्भ किया तब उसकी भक्तिसे प्रसन्न हुए देवोंने स्वर्ग अथवा आकाशसे पुष्प वर्षा की थी ॥ १९४॥ उस समय दिशाओं के अन्त भाग तक प्रतिष्विनको विस्तृत करते हुए पुष्कर आदि करोड़ों बाजे एक साथ गम्भीर शब्दोंसे बज रहे थे ॥ ११४ ॥ वीएा भी मनोहर शब्द कर रही थी, मनोहर मुरली भी मधुर शब्दोंसे बज रही थी और उन बाजोंके साथ ही साथ तालसे सिंहत संगीतके शब्द हो रहे थे ।। ११६ ।। बीखा बजानेवाले मनुष्य जिस स्वर वा शैलीसे वीएगा बजा रहे थे, साथके श्रन्य बाजोंके बजानेवाले मनुष्य भी अपने अपने बाजोंको उसी स्वर वा शैलीसे मिलाकर बजा रहे थे सो ठीक ही है एकसी वस्तुओंमें मिलाप होना ही चाहिये ॥ ११७॥ उस समय बीएा बजाती हुई किन्नर-देवियाँ कोमल, मनोहर कुछ कुछ गंभीर, उच श्रीर सुइमरूपसे गा रही थीं ॥ ११८॥ जिस प्रकार उत्तम शिष्य गुरुका उपदेश पाकर मधुर शब्द करता है और श्रातुमानादिके प्रयोगमें किसी प्रकारका वाद विवाद नहीं करता हुआ श्रपने उत्तम वंश (कुल) के योग्य कार्य करता है उसी प्रकार वंशी आदि बांसोंके बाजे भी मुखका सम्बन्ध पाकर मनोहर शब्द कर रहे थे श्रीर नृत्य संगीत श्रादिके प्रयोगमें किसी प्रकारका विवाद (विरोध) नहीं करते हुए श्रपने वंश (बांस ) के योग्य कार्य कर रहे थे ॥ ११९ ॥ इस प्रकार इन्द्रने पहले तो शुद्ध (कार्यान्तरसे रहित ) पूर्वरङ्गका प्रयोग किया श्रौर फिर करण (हाथोंका हिलाना तथा श्रङ्गहार (शरीरका मटकाना) के द्वारा विविधरूपमें उसका प्रयोग किया ॥ १२० ॥ वह इन्द्र पॉव कमर कंठ श्रीर हाथोंको श्रनेक प्रकारसे धुमाकर उत्तम रस दिखलाता हुआ ताण्डव नृत्य कर रहा

१ 'स्तृष् श्राच्छादने' । २ स्फ्राती । ३ तालमानयुतैः । ४ परिश्रमन् । ५ प्रमाणं कुर्वन् । ६ प्रथ्वीम् । ७ इन्द्रभक्ति । ८ चर्मसम्बद्धमुखत्र्याणि । 'पुष्करं करिहस्ताप्रे वाद्यभागडमुखे जले' इस्विम्धानात् । ९ युगपत् । १० कलवंशाः म०, छ० । ११ वांशाः । १२ प्रवन्धाः । १३ गानं चकुरित्यर्थः । १४ उप समीपे वदन्तीति उपवादकानि तानि च तानि वाद्यानि च उपवादकवाद्यानि । १५ वीणाशब्दैः । १६ संयुक्तानि । इदयङ्कमानि वा । 'सङ्कतं इदयङ्कमम्' इत्यभिषानात् । १७ समानधर्मवस्तु । १८ 'काकली त कले स्क्ष्मे' इत्यमरः । १६ वीण्या उपगायन्तीमिः । २० श्रनुत्कट यथा भवति तथा । २१ मुखाजानम् । २२ वेणोरन्वयस्य वोचितम् । २३ विवादमकुर्विद्धः । २४ करन्यासैः । २५ श्रङ्कविद्धेषः । २६ भ्रमणैः ।

तिसम्बाहुसहस्राणि विकृत्य प्रिणिनृत्यति । धरा चरणिविन्यासैः स्फुटन्तीव तदाचलत् । ११२१।।
कुलाचलाश्चलिन्त सम तृणानामिव राशयः । श्रभूजलिधरुद्वेतः प्रमदादिव निध्वनन् । ११२६।।
लसहाहुर्महोद्यवित्रहः सुरनायकः । कल्पाङ् विष ह्वानर्त्तीत् चलदंशुकभूषणः । ११२।।
चलत्तन्मौलिरत्नांशुपरिवेषन् मस्थलम् । तदा विदिख्ते विद्युत्सहस्तैरिव सन्ततम् । ११२५।।
चित्रिसा बाहुविक्षेपैः तारकाः परितोऽश्रमन् । अभगणाविद्धविच्छिन्नहारमुक्ताफलिश्यः ॥१२६॥
नृत्यतोऽस्य भुजोक्षासैः पयोदाः परिचिट्टताः । पयोलवच्युतो रेजुः शुचेव चरदश्रवः ॥१२७॥
रचकेऽस्य चलन्मौलिशोच्छलन्मिणरीतयः । पालविद्याः समं श्रेमुः श्रलातवलयायिताः ॥१२८॥
नृत्यतोऽस्य वलन्मौलिशोच्छलन्मिणरीतयः । चलविद्याः समं श्रेमुः श्रलातवलयायिताः ॥१२८॥
नृत्यतोअन्यहोचोभे श्वभिता जलराद्यः । चलवित्तन्त स्म दिग्भित्तीः । ग्रीच्चलत्जलशिकरैः ॥११८॥
चलादेकः चणान्नैकः क्षणाद् व्यापी चणादग्रः । चणादारात् क्षणाद् द्रे चणाद् व्योग्नि चणाद् भ्रवि ।१३०।
इति प्रतन्वतात्मीयं सामर्थ्यं विक्रियोत्थितम् । इन्द्रजालिमवेन्द्रेण प्रयुक्तमभवत् तदा ॥१३१॥
नेदुरप्सरसः शकभुजशालासु सस्मिताः । सलीलश्रलतोत्क्षेपम् श्रङ्गहारैः सचारिभिः ।।।

था ॥ १२१ ॥ जिस समय वह इन्द्र विक्रियासे हजार भुजाएँ बनाकर नृत्य कर रहा था, उस समय पृथिवी उसके पैरोंके रखनेसे हिलने लगी थी मानो फट रही हो, कुलपर्वत तृणोंकी राशिके समान चञ्चल हो उठे थे और समुद्र भी मानो श्रानन्दसे शब्द करता हुआ लहराने लगा था ॥ १२२-१२३।। उस समय इन्द्रकी चञ्चल भुजाएँ बड़ी ही मनोहर थीं, वह शरीरसे स्वयं ऊँचा था श्रीर चञ्चल वस्न तथा श्राभुषणोंसे सहित था इसलिये ऐसा जान पड़ता था मानी जिसको शाखायें हिल रहीं हैं जो बहुत ऊँचा है और जो हिलते हुए बस्न तथा श्राभुषणोंसे सुशोभित है ऐसा कल्पवृत्त ही नृत्य कर रहा हो ॥ १२४ ॥ उस समय इन्द्रके हिलते हुए मुकुटमें लगे हुए रत्नोंकी किरसोके मण्डलसे व्याप्त हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो हजारों विजातियों से ही व्याप्त हो रहा हो ॥ १२४॥ नृत्य करते समय इन्द्रकी भुजान्त्रोंके विचेपसे विखरे हुए तारे चारों त्रोर फिर रहे थे त्रौर ऐसे मालूम होते थे मानो फिरकी लगानेसे टूटे हुए हारके मोती ही हों।। १२६।। नृत्य करते समय इन्द्रकी भुजात्रों के उल्लाससे टकराये हुए तथा पानीकी छोटी छोटी बूंदोंको छोड़ते हुए मेघ ऐसे मालूम होते थे मानो शोकसे त्रांसू ही छोड़ रहे हों ॥ १२७ ॥ नृत्य करते करते जब कभी इन्द्र फिरकी लेता था तब उसके वेगके श्रावेशसे फिरती हुई उसके मुकुटके मिणयोंकी पङक्तियां श्रलातचक्रकी नांई भ्रमण करने लगती थीं।। १२८।। इन्द्रके उस नृत्यके ज्ञोभसे पृथिवी ज़ुभित हो उठी थी, पृथिवीके ज़ुभित होनेसे समुद्र भी छुभित हो उठे थे और उछलते हुए जलके कणोंसे दिशात्रोंकी भित्तियोंका प्रचालन करने लगे थे।। १२६।। नृत्य करते समय वह इन्द्र च्याभरमें एक रह जाता था, च्रणभरमें अनेक हो जाता था, च्रण भरमें सब जगह व्याप्त हो जाता था, च्रणभरमें छोटासा रह जाता था, चर्ण भरमें पास ही दिखाई देता था, चर्ण भरमें दूर पहुँच जाता था, चर्ण भरमें श्राकाशमे दिखाई देता था, श्रीर च्रण भरमें फिर जमीन पर श्रा जाता था, इस प्रकार विक्रियासे उत्पन्न हुई अपनी सामर्थ्यको प्रकट करते हुए उस इन्द्रने उस समय ऐसा नृत्य किया था मानो इन्द्रजालका खेल ही किया हो।। १३०-१३१ ॥ इन्द्रकी भुजारूपी शाखात्रों पर मन्द मन्द हॅसती हुई अप्सराएं लीलापूर्वक भौंहरूपी लताश्चोंको चलाती हुई, शरीर हिलाती हुई श्रौर

१ विकुर्वणा कुला । २ चलित सा । ३ नितरां ध्वनन् । ४ ननभस्तलम् ग्र०, प०, द०, स०, म०, ल० । ५ विस्तृतम् । ६ विप्रकीर्णाः । ७ प्रेरित । ८ गलदश्रुविन्दवः । ६ भ्रमणे । रेनकस्य ल० । १० पङ्क्तयः । प्रवाहाः । ११ वेगेनाताङ्किताः । १२ प्रोच्छलज्ञल- ग्र०, प०, द०, स०, ल० । १३ ग्राङ्कितेचेपैः । १४ पादन्यासमेदसहितैः ।

वर्द्धमानलयैः काश्चित् काश्चित् तायबवलास्यकैः' । ननृतुः सुरनर्त्तंक्यः चित्रैरिमनयैस्तदा ॥१३३॥ काश्चिदैरावतीं 'पियडीम् ऐन्द्रीं बद्ध्वामराङ्गनाः । प्रानर्तिषुः प्रवेशेश्च निष्कमैश्चरे नियन्त्रितेः ॥१३४॥ करुपदुमस्य शालासु करुपवल्लय इवोद्धताः । रेजिरे सुरराजस्य बाहुशालासु तास्तदा ॥१३५॥ स ताभिः सममारव्धरेचको व्यक्त्वत्तराम् । चक्रान्दोल इव श्रीमान् चलन्मुकुटशेलरः ॥१३६॥ सहस्राक्षससुत्फुल्लविकसत्पङ्कजाकरे । ताः पित्रान्य इवाभूवन् स्मेरवक्त्राम्खुजश्चियः ॥१३६॥ सहस्राक्षससुत्फुल्लविकसत्पङ्कजाकरे । ताः पित्रान्य इवाभूवन् स्मेरवक्त्राम्खुजश्चियः ॥१३६॥ सिमताश्चिमिन्नानि तद्वक्त्राणि चकासिरे । विकस्वराणि प्यानि "प्लुतानीवामृतप्रवैः ॥१३६॥ कृत्वश्चेतावितानस्य सुजानध्यास्य काश्चन । रेजिरे पिरनृत्यन्त्यः मृत्तिमत्य इव श्रियः ॥१३६॥ नेटुरैरावतालान'व्यत्मयष्टिसमायतान् । श्रध्यासीना सुजानस्य वीरलक्ष्म्य इवापराः ॥१४०॥ हारमुक्ताफलेष्वन्याः सङ्कान्तप्रतियातनाः' । ननृतुर्वहुरूपिण्यो विद्या इव विद्योजसः ॥१४९॥ कराक्कृतीयु शकस्य न्यस्यन्त्यः क्रमपल्लवान् । स्तीलसनटन् काश्चित् सूचीनाव्यमिवास्थिताः' ॥१४२॥ क्रेमः कराक्कृतीरन्याः 'सुपर्वाक्विदिवेशिनः । वंशयष्टीरिवारुद्ध तद्मापितनाभयः ॥१४३॥

सुन्दरतापूर्वक पैर उठाती रखती हुई (थिरक थिरककर) नृत्य कर रही थीं ॥ १३२ ॥ उस समय कितनी ही देवनर्तिकयां वर्द्धमान लयके साथ, कितनी ही ताण्डव नृत्यके साथ श्रीर कितनी ही श्रानेक प्रकारके श्रामिनय दिखलाती हुई नृत्य कर रही थीं ॥ १३३ ॥ कितनी देवियां बिजलीका त्र्यौर कितनी ही इन्द्रका शरीर धारण कर नाट्यशास्त्रके त्र्यनुसार प्रवेश तथा निष्कमण दिखलाती हुई नृत्य कर रही थीं ॥ १३४ ॥ उस समय इन्द्रकी भुजारूपी शाखात्रों पर नृत्य करती हुई वे देवियां ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानो कल्प वृज्ञकी शाखात्रों पर फैली हुई कल्पलताएं ही हों ॥ १३५ ॥ वह श्रीमान् इन्द्र नृत्य करते समय उन देवियोंके साथ जब फिरकी लगाता था तब उसके मुकुटका सेहरा भी हिल जाता था श्रीर वह ऐसा शोभायमान होता था मानो कोई चक्र ही घूम रहा हो।। १३६।। हजार श्राँखोंको धारण करनेवाला वह इन्द्र फूले हुए विकसित कमलोंसे सुशोभित तालाबके समान जान पड़ता था श्रीर मन्द मन्द हॅसते हुए मुखरूपी कमलोंसे शोभायमान, भुजाश्रोंपर नृत्य करनेवाली वे देवियां कमलिनियोके समान जान पड़ती थीं ।।१३७।। मन्द हास्यकी किरणोंसे मिले हुए उन देवियोंके मुख ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो अमृतके प्रवाहमें डूबे हुए विकसित कमल ही हों ॥ १३८ ॥ कितनी ही देवियाँ कुलाचलोंके समान शोभायमान उस इन्द्रकी भुजात्र्यों-पर आरुढ़ होकर नृत्य कर रही थीं और ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो शरीरधारिणी लद्दमी ही हों । १३६॥ ऐरावत हाथीके बाँधनेके खम्भेके समान लम्बी इन्द्रकी भुजात्र्योपर श्राहर होकर कितनी ही देवियाँ नृत्य कर रही थीं श्रीर ऐसी मालूम थीं मानो कोई श्रन्य वीर-लद्दमी ही हो ॥१४०॥ नृत्य करते समय कितनी ही देवियोंका प्रतिबिम्ब उन्हींके हारके मोतियों-पर पड़ता था जिससे वे ऐसी मालूम होती थीं मानो इन्द्रकी बहुरूपिणी विद्या ही नृत्य कर रही हो।।१४१॥ कितनी ही देवियाँ इन्द्रके हाथोंकी ऋँगुलियोंपर ऋपने चरण-पञ्जव रखती हुई लीलापूर्वक नृत्य कर रही थीं श्रौर ऐसी मालूम होती थीं मानो सूचीनाट्य (सूईकी नोकपर किया जानेवाला नृत्य ) ही कर रही हों ॥१४२॥ कितनी ही देवियाँ सुन्दर पर्वों सहित इन्द्रकी ऋँगुलियोंके अप्रभाग पर अपनी नाभि रखकर इस प्रकार फिरकी लगा रही थीं मानो किसी बाँसकी लकड़ी पर चढ़कर उसके श्राप्रभाग पर नाभि रखकर मनोहर फिरकी लगा रही

१ तायडवरूपनर्तनैः । २ शरीरम् । 'सङ्घातग्रासयोः पियडीर्द्रयोः पुंसि कलेवरे ।' इत्यिभधानात् । ३ निर्गमनैश्च । ४ भ्रमणः । ५ युक्तानि । ६ विकसनशीलानि । ७ धौतानि । ८ प्रवाहैः । ६ परितृत्यन्तो प०, म०, ल० । १० वन्धनस्तम्भः । ११ प्रतिविम्बाः । १२ स्त्राश्रिताः । १३ सुप्रन्यीः ।

प्रतिबाह्ममरेन्द्रस्य सन्नटन्त्योऽमराङ्गनाः । सयलं सञ्चरन्ति सम 'पञ्चयन्त्योऽश्विसङ्कलम् ॥१४४॥ स्फुटन्निव कटाक्षेषु कपोलेषु स्फुरन्निव । प्रसरन्निव पादेषु करेषु विलसन्निव ॥१४५॥ विहसन्निव वन्त्रेषु नेत्रेषु विकसन्निव । रज्यन्निवाङ्गरागेषु निमञ्जन्निव नामिषु ॥१४६॥ चलन्निव कटीष्वासां मेखलासु स्वलन्निव । तदा नात्र्यसोऽङ्गेषु ववृधे वर्षितोस्सवः ॥१४७॥ प्रत्यङ्गममरेन्द्रस्य याश्रेष्टा नृत्यतोऽभवन् । ता एव तेषु पात्रेषु संविभक्ता इवारुचन् ॥१४५॥ 'रसास्त एव ते' "भावास्तेऽनुभावास्तिविङ्गतम्" । श्रृत्यप्रवेशितो नृनमात्मा तेष्वमरेशिना ॥१४९॥ सोऽभास्वयुजदण्डेषु नर्त्त्यन्सुरनर्त्तकोः । 'तारवीः पुत्रिका यन्त्रफलकेष्विव यान्त्रिकः" ॥१५०॥ अर्ध्वमृत्ववयन्त्र्योग्नि नटन्तीर्दर्शयन्तुनः । चलात्कुर्वेश्वरयास्ताः सोऽभून्माहेन्द्रजावकः ॥१५१॥ इतश्रेतः स्वदोजाले गृदं सञ्चारयन् नटीः । 'सभवान् 'व्हस्तसञ्चारमिवासीदाचरन् हरिः ॥१५२॥ नर्तयन्नेकतो यूनो युवतीरन्यतो हरिः । सुजशाखासु सोऽनर्तीद् दिश्वताङ्गतविङ्गयः ॥१५५॥ नेदुस्तज्ञुजरङ्गेषु ते च ताश्च '(परिक्रमैः । सुत्रामा सूत्रधारोऽभून्नाव्यवेदविदांवरः ॥१५४॥ 'विह्नसङ्गतसङ्गतं नृत्यं ताल्ववमेकतः । सुकुमारप्रयोगाल्यं लितं वास्यमन्यतः ॥१५५॥

हों ॥१४३॥ देवियां इन्द्रकी प्रत्येक भुजा पर नृत्य करती हुई श्रीर श्रपने नेत्रोंके कटाचोंको फैलाती हुई बड़े यत्नसे संचार कर रही थीं ।।१४४।। उस समय उत्सवको बढ़ाता हुन्या वह नाट्य रस उन देवियोंके शरीरमें खूब ही बढ़ रहा था श्रीर ऐसा मालूम होता था मानो उनके कटाचोंमें प्रकट हो रहा हो, कपोलोंमें स्फुरायमान हो रहा हो, पाँवोंमें फैल रहा हो, हाथोंमें विलसित हो रहा हो, मुखोंपर हँस रहा हो, नेत्रोंमें विकसित हो रहा हो, श्रंगरागमें लाल वर्ण हो रहा हो, नामिमें निमम्न हो रहा हो, कटिप्रदेशोंपर चल रहा हो ख्रौर मेखलाख्रोंपर स्वलित हो रहा हो।।१४५-१४७॥ नृत्य करते हुए इन्द्रके प्रत्येक श्रंगमें जो चेष्टाएँ होती थीं वही चेष्टाएँ श्रन्य सभी पात्रोंमें हो रही थीं जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो इन्द्रने ऋपनी चेष्टाएँ उन सबके लिये बॉट ही दी हों ॥१४८॥ उस समय इन्द्रके नृत्यमें जो रस, भाव, अनुभाव श्रीर चेष्टाएँ थीं वे ही रस, भाव, श्रनुभाव श्रौर चेष्टाएँ श्रन्य सभी पात्रोंमें थी जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो इन्द्रने अपनी आत्माको ही उनमें प्रविष्ट करा दिया हो।।१४९॥ श्रपने भुजदंडोंपर देव-नर्तिकयोंको नृत्य कराता हुआ वह इन्द्र ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो किसी यन्त्रकी पटियों पर तकड़ीकी पुतिलयोंको नचाता हुआ कोई यान्त्रिक अर्थात् यन्त्र चलानेवाला ही हो ॥१४०॥ वह इन्द्र नृत्य करती हुई उन देवियोंको कभी ऊपर श्राकाशमें चलाता था, कभी सामने नृत्य करती हुई दिखला देता था श्रीर कभी चएाभरमें उन्हें श्रदृश्य कर देता था, इन सब बातोंसे वह किसी इन्द्रजालका खेल करनेवालेके समान जान पड़ता था ।।१४१।। नृत्य करनेवाली देवियोंको अपनी भुजाओं के समृह पर गुप्त रूपसे जहाँ-तहाँ घुमाता हुआ वह इन्द्र हाथकी सफाई दिखलाने काले किसी बाजीगरके समान जान पड़ता था।।१४२।। वह इन्द्र अपनी एक ओरफी सुजाओं पर तहुण देवोंको मृत्य करा रहा था और दूसरी ओरकी भुजाक्रोंपर तहुण देवियोंको नृत्य करा रहा था तथा श्रद्भत विक्रिया शक्ति दिखलाता हुत्रा अपनी भुजारूपी शास्त्राओं पर स्वयं भी नृत्य कर रहा था ॥ १५३॥ इन्द्रकी भुजारूपी रंगभूमिमें वे देख और देवांगानाएँ प्रदिचिया देती हुई नृत्य कर रही थीं इसलिये वह इन्द्र नाट्यशास्त्रके जाननेवाले सूत्रधारके समान माल्म होता था ॥१४४॥ उस समय एक छोर तो दीप्त भौर

१ विस्तारयन्त्यः । 'पचि विस्तारवचने' । वञ्चयन्त्यो – वः, म्रा०, प०, स० । २ श्रङ्गारादयः । ३ ते एव भावाः चित्तसमुन्नतयः । ४ भावबोधकाः । ५ चित्तविकृति । ६ तहसम्बन्धिपाञ्चालिका । 'पाञ्चालिका पुत्रिका स्याद् वस्त्रदन्तादिभिः कृता' । ७ सूत्रधारः । ८ पुरः म०, ल० । ६ पूष्ट्यः । १० हस्तसंचालनम् । ११ पदसंचारैः । १२ दाहणा ।

बिभिन्नरसिम्स्युरुषैः द्र्शयन् नाट्यमद्भुतम् । 'सामाजिकजने शकः परां प्रीतिमजीजनत् ॥१५६॥ गन्धवंनायकारक्यविविधातोद्यसंविधिः' । भ्रानन्दनृत्यमिस्युर्द्धैः मघवा निरवर्त्तयत् ॥१५७॥ 'सकंसतालमुद्वेस्यु "वितत्वविधातोद्यसंविधिः' । भ्रानन्दनृत्यमिस्युर्द्धैः मघवा निरवर्त्तयत् ॥१५७॥ 'सकंसतालमुद्वेस्यु दृष्ट्या दृष्ट्या दृष्ट्या त्रकाट्यमद्भुतम् । विसिस्मिये परां रलाघां प्रापच्च सुरसत्तमैः ॥१५५॥ वृषमोऽयं जगज्ज्येष्ठो विषेध्यति जगद्धितम् । धर्मामृतमितीन्द्रास्तम् अकार्युद्ध्वं ममाद्वयम् ॥१६०॥ वृषमोऽयं जगज्ज्येष्ठो विषेध्यति जगद्धितम् । धर्मामृतमितीन्द्रास्तम् अकार्युद्धं वमाद्वयम् ॥१६०॥ वृषमो हि भगवान्धर्मः तेन चद्राति तीर्थकृत् । ततोऽयं वृषमस्वामीत्याद्वाः स्तैनं पुरन्दरः ॥१६१॥ स्वर्गावतरणे दृष्टः स्वप्नेऽस्य वृषमो यतः । जनन्या तद्ययं देवैः श्राहृतो वृषमाख्यया ॥१६२॥ पुरुद्दुतः पुरु देवम् श्राद्धयन्नाख्ययानया । पुरुद्दुतः इति ख्याति बमारान्वर्थतां गताम् ॥१६३॥ 'क्ताअस्य सवयोरूप' वेषान्सुरकुमारकान् । निरूप्य परिचर्याये<sup>१२</sup> दिवं जग्मुर्यु नायकाः ॥१६४॥ धाच्यो नियोजिताश्रास्य देव्यः शकेण सादरम् । मज्जने मण्डने स्तन्ये<sup>१२</sup> संस्कारे कीडनेऽपि च ॥१६५॥

**उद्धत** रससे भरा हुआ ताण्डव नृत्य हो रहा था श्रीर दूसरी श्रीर सुकुमार प्रयोगोंसे भरा हुआ लास्य नृत्य हो रहा था।।१४४।। इस प्रकार भिन्न भिन्न रसवाले, उत्कृष्ट श्रीर श्राश्चर्यकारक मृत्य दिखलाते हुए इन्द्र ने सभाके लोगोंमें श्रातिशय प्रेम उत्पन्न किया था ॥१४६॥ इस प्रकार जिसमें श्रेष्ठ गन्धर्वीके द्वारा श्रमेक प्रकारके बाजोंका बजाना प्रारम्भ किया गया था ऐसे आनन्द नामक नृत्यको इन्द्रने बड़ी सजधजके साथ समाप्त किया ॥१४७॥ उस समय वह नृत्य किसी **बद्यानके** समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार बद्यान काँस ख्रौर ताल (ताड़) वृत्तोंसे सिहत होता है उसी प्रकार वह नृत्य भी काँ सेकी बनी हुई फाँफोंके तालसे सहित था, उद्यान जिस प्रकार कॅचे कॅचे बॉसोंके फैलते हुए शब्दोंसे व्याप्त रहता है उसी प्रकार वह मृत्य भी उत्कृष्ट बाँसुरियोंके दूर तक फैलनेवाले शब्दोंसे व्याप्त था, उद्यान जिस प्रकार ऋप्सर ऋथीत् जलके सरीवरोंसे सहित होता है उसी प्रकार वह नृत्य भी अप्सर अर्थात् देवनर्तिकयोंसे सहित था और उद्यान जिस प्रकार सरस अर्थात् जलसे सहित होता है उसी प्रकार वह नृत्य भी सरस अर्थात् शृङ्कार आदि रसोंसे सहित था ।।१४८।। महाराज नाभिराज मरुदेवीके साथ साथ वह श्राश्चर्यकारी नृत्य देखकर बहुत ही चिकत हुए श्रीर इन्ट्रोंके द्वारा की हुई प्रशंसाको प्राप्त हुए ॥१४६॥ ये भगवान् वृषभदेष जगत् भरमें ज्येष्ठ हैं और जगत्का हित करनेवाले धर्मरूपी श्रमृतकी वर्षा करेंगे इसिलये ही इन्द्रोंने उनका वृषभदेव नाम रक्खा था।।१६०॥ अथवा वृष श्रेष्ठ धर्मको कहते हैं और तीर्थंकर भगवान उस वृष अर्थात् श्रेष्ठ धर्मसे शोभायमान हो रहे है इसलिये ही इन्द्रने उन्हें 'वृषभ-स्वामी' इस नामसे पुकारा था ॥१६१॥ अथवा उनके गर्भावतरम्मके समय माता मरुदेवीने एक वृषभ देखा था इसलिये ही देवोने उनका 'वृषभ' नामसे श्राह्वान किया था ।।१६२।। इन्द्रने सबसे पहले भगवान वृषभनाथको 'पुरुद्व' इस नामसे पुकारा था इसलिये इन्द्र अपने पुरुहुत (पुरु अर्थात् भगवान् वृषभदेवको आह्वान करनेवाला) नामको सार्थक ही धारए करता था ॥१६३॥ तदनन्तर वे इन्द्र भगवानकी सेवाके लिये समान श्रवस्था, समान रूप श्रीर समान वेषवाले देवकुमारोंको निश्चित कर अपने अपने स्वर्गको चले गये ॥१६४॥ इन्द्रने आदर सहित भगवान्को श्नान कराने, वस्त्राभूषण पहनाने, दूध पिलाने, शरीरके संस्कार (तेल कब्जल आदि लगाना) करने और खिलानेके कार्यमें अनेक देवियोंको धाय बनाकर नियुक्त किया था ।।१६४॥

१ सभाजने । २ सामग्री । ३ कंसतालर्साइतम्। ४ उद्गतवासादि उन्नतवंशां च । ५ ततविततयनशुषिरभेदेन चतुर्विषवाद्येषु विततशब्देन पटहादिकमुच्यते श्रमरसिहे— ततमानद्धशब्देनोक्तम्— 'श्रानद्धं मुरजादिकम्' इति । पटहादिवाद्यध्वनिसङ्कीर्णम् । पच्चे पिच्चिक्तृत ध्वनिसङ्कीर्णम् । ६ देवस्त्रीसिहतम्, पच्चे जलभरितसरोवरसिहतम् । साप्तरं ल० । ७ शृङ्कारादिरसयुक्तम् । पच्चे रसयुक्तम् । ८ पूज्यः । ६ श्राह्वयित स्म । १० श्रनन्तरम् । ११ समानप्रायरूपाभरणम् । १२ सुश्रुष्वाये । १३ स्तनधायिविषो ।

वतोऽसौ स्मितमातन्वन् संसर्पन्मिणभूमिषु । पित्रोर्मुदं ततानाथे वयस्यद्भुतचिष्टितः ।।१६६।। जगदानिद् नेत्राणाम् उत्सवप्रदमूर्जितम् । कलोऽज्वलं तदस्यासीत् द्यौरावं शिवानो यथा ।।१६७।। मुग्धस्मितमभूदस्य मुखेन्दौ चिन्द्रकामलम् । तेन पित्रोर्मनस्तोषजलिप्वंवृधेतराम् ।।१६८।। पीठवन्धः स्तरस्वत्या लच्च्या हसितविश्रमः । कीतिवल्ल्या विकासोऽस्य मुखे विमुग्धस्मयोऽभवत् ।।१६९॥ श्रीमन्मुखाम्बुजेऽस्यासीत् कमान्मनमनारती । सरस्वतीव "तद्बाल्यम् श्रुकतु तदिश्रिता"।।१७०॥ स्खलत्यदं शनैरिन्द्रनीलभूमिषु संचरन् । स रेजे वसुधा रक्तेः श्रब्जैरुपहर्गनव ।।१७९॥ "रत्नपासुषु विक्रीड स समं सुरदारकैः । पित्रोर्मनिस संतोषम् श्रातन्वल्लिताकृतिः ॥१७२॥ प्रजानां दधदानन्दं गुणैः श्राह्णविनिनिजैः । कीतिवयोस्नापरीताङ्ग. स बभी बालचन्द्रमाः ।।१७३॥ बालावस्थामतीतस्य तस्याभूद् रुचिरं वषुः । 'कौमारं देवनाथानाम् श्रीचतस्य महौजसः ॥१७४॥

तदनन्तर आश्चर्यकारक चेष्टाओंको धारण करनेवाले भगवान् वृषभदेव श्रपनी पहली अवस्था ( शैशव अवस्था ) में कभी मंद मंद हँसते थे श्रीर कभी मिणमयी भूमिपर अच्छी तरह चलते थे, इस प्रकार वे माता-पिताका हर्ष बढ़ा रहे थे ॥ १६६ ॥ भगवानकी वह बाल्य श्रवस्था ठीक चन्द्रमाकी बाल्य श्रवस्थाके समान थी, क्योंकि जिस प्रकार चन्द्रमाकी बाल्य श्रवस्था जगत्को श्रानन्द देनेवाली होती है उसी प्रकार भगवान्की बाल्य श्रवस्था भी जगत्को श्रानन्द देनेवाली थी, चन्द्रमाकी बाल्य श्रवस्था जिस प्रकार नेत्रोंको उत्कृष्ट श्रानन्द देनेवाली होती है उसी प्रकार उनकी बाल्यावस्था नेत्रोंको उत्कृष्ट श्रानन्द देनेवाली थी श्रीर चन्द्रमाकी बाल्यावस्था जिस प्रकार कला मात्रसे उज्ज्वल होती है उसी प्रकार उनकी बाल्यावस्था भी श्रनेक कलाओं-विद्यात्रोंसे उज्ज्वल थी।। १६७।। भगवान्के मुखरूपी चन्द्रमा पर मन्द हास्यरूपी निर्मल चांदनी प्रकट रहती थी श्रौर उससे माता पिताका संतोषरूपी समुद्र श्रत्यन्त वृद्धिको प्राप्त होता रहता था ।। १६८ ॥ उस समय भगवान्के मुखपर जो मनोहर मन्द हास्य प्रकट हुआ था वह ऐसा जान पड़ता था मानो सरस्वतीका गीतबंध अर्थात् संगीतका प्रथम राग ही हो, अथवा लद्मीके हास्यकी शोभा ही हो अथवा कीर्तिरूपी लताका विकास ही हो ॥ १६८ ॥ भगवानके शोभायमान मुख-कमलमें क्रम क्रमसे अस्पष्ट वाणी प्रकट हुई जो कि ऐसी मालूम होती थी मानो भगवान्की बाल्य श्रवस्थाका श्रतुकरण करनेके लिये सरस्वती देवी ही स्वयं त्राई हों।। १७०।। इन्द्रनील मिलयोंकी भूमिपर धीरे धीरे गिरते-पड़ते पैरोंसे चलते हुए बालक भगवान् ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो पृथिवीको लालकमलोंका उपहार ही दे रहे हों।। १७१।। सुन्दर त्राकारको धारण करनेवाले वे भगवान् माता-पिताके मनमें संतोषको बढ़ाते हुए देववालकोके साथ साथ रत्नोंकी धूलिमें कीड़ा करते थे ।। १७२ ।। वे बाल भगवान् चन्द्रमाके समान शोभायमान होते थे, क्योंकि जिस प्रकार चन्द्रमा श्रपने श्राह्मादकारी गुणोंसे प्रजाको त्र्यानन्द पहुँचाता है उसी प्रकार वे भी ऋपने ऋाह्वादकारी गुर्णोसे प्रजाको ऋानन्द पहुँचा रहे थे श्रौर चन्द्रमाका शरीर जिस प्रकार चाँदनीसे व्याप्त रहता है उसी प्रकार उनका शरीर भी कीर्तिरूपी चाँदनीसे व्याप्त था ॥ १७३ ॥ जब भगवान्की बाल्यावस्था व्यतीत हुई तब इन्द्रोंके द्वारा पूज्य श्रौर महाप्रतापी भगवान्का कौमार श्रवस्थाका शरीर बहुत ही सुन्दर

१ गीतबन्धः प०, द०, म०, ल०। श्रय श्लोकः पुरुदेवचम्पूकाव्ये तत्कर्त्रा पञ्चमस्तबकस्य पञ्चविशति तमश्लोकस्थाने स्वकीयप्रन्थाङ्कर्ता नीतः। २ दरहासः। ३ श्रव्यक्कवाक्। ४ कुमारस्य बाल्यम्। ५ तथाश्रिता श्र०, स०, द०, म०। यथाश्रिता प०। ६ उपहारं कुर्वेन्। ७ रङ्गविटरत्नधूलिषु। ८ कुमारसम्बन्धि। ६ 'क्र सदाधारे' इति षष्ठी। देवेन्द्रैः पूजितस्य।

वपुषो वृद्धिमन्वस्य' गुणा ववृधिरे विभोः । शरााक्कमण्डलस्येव 'कान्तिदीप्स्यादयोऽन्वहम् ।।१७५॥ वपुः कान्तं प्रिया वाणी मधुरं तस्य वीचितम्' । जगतः प्रीतिमातेनुः सिमतं च 'प्रजलिपतम् ।१७६। कलाश्च सकलास्तस्य वृद्धौ वृद्धिमुपाययुः । इन्दोरिव जगच्चेतः नन्दनस्य जगस्पतेः ।।१७७॥ मितश्रुते सहोत्पन्ने ज्ञानं चाविधसंज्ञकम् । "ततोऽवोधि स निरशेषा विद्या लोकस्थितीरिप ।।१७८॥ विश्वविद्येश्वरस्थास्य विद्याः परियाताः स्वयम् । ननु जन्मान्तराम्यासः 'स्मृति पुष्णाति पुष्कलाम् ।१७९। किश्वाम् कौशलं कलान्यं विश्वविद्यासु पाटवम् । कियासु कर्मठत्वं व स भेजे शिष्ठया विना ।।१८०॥ ''वाज्ययं सकलं तस्य प्रस्यचं वावप्रभोरभूत् । ''येन विश्वस्य लोकस्य ''वाचस्पत्यादभूद् गुरुः ॥१८१॥ पुराणस्स कविनामी गमकश्चेति ''नोच्यते । कोष्ठबुद्यादयो बोधा येन तस्य निर्माजाः ॥१८२॥ चायकं दर्शनं' तस्य चेतोऽमलमपाइरत् । वागमलं च निर्माण प्रसृतास्य सरस्वती ॥१८३॥ श्रुतं निर्मातोऽस्यासीत् प्रसृतः' प्रश्नाः श्रुतात् । ततो' जगद्वितास्यासीत् चेष्टा सापालयत् प्रजाः ॥१८४॥ यथा यथास्य वर्द्वन्ते गुणांशा वपुषा समम् । तथा तथास्य जनता वन्धुता चागमन्युदम् ॥१८५॥

हो गया ॥ १७४ ॥ जिस प्रकार चन्द्रमण्डलकी वृद्धिके साथ साथ ही उसके कान्ति दीप्ति ऋादि अनेक गुण प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं उसी प्रकार भगवानुके शरीरकी वृद्धिके साथ साथ ही अनेक गुण प्रतिदिन बढ़ते जाते थे ।। १७४ ।। उस समय उनका मनोहर शरीर, प्यारी बोली, मनोहर अवलोकन श्रीर मुसकाते हुए बातचीत करना यह सब संसारकी श्रीतिको विस्तृत कर रहे थे ॥ १७६ ॥ जिस प्रकार जगत्के मनको हर्षित करनेवाले चन्द्रमाकी वृद्धि होने पर उसकी समस्त कलाएँ बढ़ने लगती हैं उसी प्रकार समस्त जीवोंके हृद्यको आनन्द देनेवाले जगत्पति — भगवानके शरीरकी वृद्धि होने पर उनकी समस्त कलाएँ बढ़ने लगी थीं।। १७७॥ मति, श्रत श्रौर अविध ये तीनों ही ज्ञान भगवान्के साथ साथ ही उत्पन्न हुए थे इसलिये उन्होंने समस्त विद्यात्रों त्रौर लोककी स्थितिको श्रच्छी तरह जान लिया था।। १७८।। वे भगवान समस्त विद्यात्रोंके ईरवर थे इसलिये उन्हें समस्त विद्याएँ ऋपने आप ही प्राप्त हो गई थीं सो ठीक ही है क्योंकि जन्मान्तरका अभ्यास स्मर्ण-शक्तिको अत्यन्त पृष्ट रखता है।। १७६।। वे भगवान शिचाके विना ही समस्त कलात्रोंमें प्रशंसनीय कुशलताको, समस्त विद्यात्रोंमें प्रशंसनीय चतुराईको श्रीर समस्त क्रियाश्रोंमें प्रशंसनीय कर्मठता (कार्य करनेकी सामर्थ्य ) को प्राप्त हो गये थे।। १८० ।। वे भगवान सरस्वतीके एकमात्र स्वामी थे इसलिये उन्हें समस्त वाङमय (शास्त्र) प्रत्यत्त हो गये थे श्रीर इसलिये वे समस्त लोकके गुरु हो गये थे।। १८१ ॥ वे भगवान् पुराण् थे श्रर्थात् प्राचीन इतिहासके जानकार थे, कवि थे, उत्तम वक्ता थे, गमक (टीका श्रादिके द्वारा पदार्थको स्पष्ट करनेवाले) थे श्रीर सबको प्रिय थे क्योंकि कोष्ठबुद्धि श्रादि श्रनेक विद्याएँ उन्हें स्वभावसे ही प्राप्त हो गई थीं।। १८२।। उनके ज्ञायिक सम्यग्दर्शनने उनके चित्तके समस्त मलको दूर कर दिया था श्रीर स्वभावसे ही विस्तारको प्राप्त हुई सरस्वती-ने उनके वचन-सम्बन्धी समस्त दोषोंका श्रपहरण कर लिया था॥ १८३॥ उन भगवान्के स्वभावसे ही शास्त्रज्ञान था, उस शास्त्रज्ञानसे उनके परिणाम बहुत ही शान्त रहते थे। परिणामोंके शान्त रहनेसे उनकी चेष्टाएँ जगत्का हित करनेवाली होती थीं श्रीर उन जगत्-हितकारी चेष्टाश्रोंसे वे प्रजाका पालन करते थे ॥ १८४ ॥ ज्यों क्यों शरीरके साथ साथ उनके

१ म्नाभिवृद्ध्या सह। 'सहार्थेऽनुना' इति द्वितीया । २ किरणतेजःप्रमुखाः । ३ म्रालोकनम् । ४ जातां—४०, द०, म०, ल०, । ५ प्रजल्पनम् । ६ म्राह्वादकरस्य । ७ ज्ञानत्रयात् । ८ म्रान्यसः । स्कारः । ६ पद्धत्वम् । १० कर्मशूरत्वम् । ११ वाग्जालम् । १२ वाद्यसयेन । १३ वाक्पतित्वात् । १४ चोन्यते— प०, द० । रोच्यते स०, म्रू० । रुच्यते ल० । १५ सम्यक्तवम् । १६ उत्पन्नः । १७ प्रशमतः ।

स पित्रोः परमानन्दं बन्धुतायाश्च निवृ तिम् । जगजजनस्य संप्रीति वर्द्धयन् समवर्द्धत ।।१८७॥ परमायुरथास्याभूत् चरमं विश्वतो वपुः । संपूर्णा पूर्वलचायाम् श्वशीतिश्चतुरुक्तरा ।।१८७॥ देशिंद्शीं सुदीर्घायुः दीर्घबादुश्च दीर्घदक्ः । स दीर्घस्त्रो' लोकानाम् श्रभजत् सूत्रधारताम् ।।१८८॥ कदाचिविवापिसंख्यान गन्धवादिकलागमम् । "स्वभ्यस्तपूर्वमभ्यस्यन् स्वयमभ्यासयत् परान् ।।१८९॥ 'इम्दोऽबचित्यलङ्कारप्रस्तारादिविवेचनैः' । कदाचिद् भावयन् गोष्ठीः चित्राग्रेश्च कलागमैः ।।१९०॥ कदाचित् पद्र'गोष्ठीभिः काच्यगोष्ठीभिरन्यदा । ''वावद्कैः समं कैश्चित् जरुपगोष्ठीभिरेकदा ॥१९९॥ किहंचिद् गीतगोष्ठीभिः नृत्त'गोष्ठीभिरेकदा । कदाचिद् वाद्यगोष्ठीभिः वीवागोष्ठीभिरन्यदा ।।१९२॥ किहंचिद् वाद्वरूष्टे स्वरूपया नटतः सुरचेटकान् । नटयन् करतालेन लयमार्गानुयायिना ।।१६३॥ काश्चिच्च शुकरूपेया समासादितविकियान् । संपाठं पाठयंञ्चलोकान् श्रम्लिष्ट'मधुराक्षरम् ।।१९४॥ इसविकियया काश्चित् कृजतो<sup>१४ १५</sup>मन्दगद्भदम् । ''विसमङ्गः स्वहस्तेन दत्तैः संभावयन्युद्धः ॥१९५॥ गजविकियया काश्चिद् द्यतः कालभीं' दशाम् । ''वास्वयन्युद्धरानार्थ्य'[राना'ण्य्य]करमा'क्रीडयन्युदा

गुण बढ़ते जाते थे त्यों त्यों समस्त जनसमूह श्रीर उनके परिवारके लोग हर्षको प्राप्त होते जाते थे ।। १८५ ।। इस प्रकार वे भगवान् माता-पिताके परम त्रानन्दको, बन्धुन्रोंके सुखको और जगतुके समस्त जीवोंकी परम श्रीतिको बढाते हुए बुद्धिको प्राप्त हो रहे थे।। १८६॥ चरम शरीरको धारण करनेवाले भगवानको सम्पूर्ण त्राय चौरासी लाख पूर्वकी थी।।१८७।। वे भगवान् दीर्घदर्शी थे, दीर्घ आयुके धारक थे, दीर्घ भजाश्रोंसे युक्त थे, दीर्घ नेत्र धारण करनेवाले थे और दीर्घ सूत्र अर्थात् दृढ़ विचारके साथ कार्य करनेवाले थे इसलिये तीनों ही लोकोंकी सूत्रधारता-गुरुत्वको प्राप्त हुए थे।।१८८।। भगवान वषभदेव कभी तो, जिनका पूर्व भवमें अच्छी तरह अभ्यास किया है ऐसी लिपि विद्या, गिएत विद्या तथा संगीत आदि कला-शास्त्रोंका स्वयं अभ्यास करते थे और कभी दसरोंको कराते थे।।१८९।। कभी छन्दशास्त्र, कभी अलं-कार शास्त्र, कभी प्रस्तार नष्ट उद्दिष्ट संख्या आदिका विवेचन और कभी चित्र खींचना आदि कला शास्त्रोंका मनन करते थे ॥१६०॥ कभी वैयाकरणोंके साथ व्याकरण सम्बन्धी चर्चा करते थे, कभी कवियोंके साथ काव्य विषयकी चर्चा करते थे श्रीर कभी श्रिधिक बोलने वाले वादियोंके साथ वाद करते थे ॥१९१॥ कभी गीतगोष्ठी, कभी नृत्यगोष्ठी, कभी वादित्रगोष्ठी और कभी वीणागोष्ठीके द्वारा समय व्यतीत करते थे।।१९२।। कभी मयुरोंका रूप धरकर नृत्य करते हुए देविकंकरोंको लयके अनुसार हाथकी ताल देकर नृत्य कराते थे।।१६३।। कभी विकिया शक्तिसे तोतेका रूप धारण करने वाले देवकुमारोंको स्पष्ट श्रीर मधुर श्रज्ञरोंसे रलोक पढाते थे।।१९४।। कभी हंसकी विक्रिया कर धीरे धीरे गद्दगद बोलीसे शब्द करते हए हंसक्तपधारी देवोंको अपने हाथसे मुणालके दकड़े देकर सन्मानित करते थे ॥१९४॥ कभी विकियासे हाथियोंके बच्चोंका रूप धारण करनेवाले देवोंको सान्त्वना देकर या संडुमें प्रहार कर उनके साथ आनन्दसे कीड़ा करते थे।।१९६॥

१ सुखम् । २ सम्यम् विचार्य वका । ३ विशालातः । ४ स्थिरीभूय कार्यकारी इत्यर्थः । ५ गणितम् ।— संख्यानं प०, द०, म०, ल० । —सख्याना— ऋ०, स० । ६ कलाशास्त्रम् । ७ सुष्ठ पूर्व समन् ऋभ्यस्तम् । ८ सुन्दः प्रतिपादकशास्त्रम् । सुन्दोवचिन्त्यालङ्कार— प०, ल० । ६ विवरसैः । १० व्याकरस्पशास्त्रगोष्ठीभिः । ११ वाग्मिभः । १२ — तस्य— ऋ० । १३ व्यक्तम् । सुन्तिष्ट — प० । —नान्तिष्ट — ऋ, ल० । १४ ध्विनि कुर्वतः । १५ मन्द-ऋ०, स०, द०, ल० । १६ विसखरिः । १७ कलभसम्बन्धिनीम् । १८ ऋनुनयन् । १६ —सनाय्य ऋ०, प०, स०, । सनाध्य द० । —सनाङ्य म०, ल० । २० सम्प्रार्थ्य । २१ शुरुद्धादरुदः मानर्तयन् ।

मिणकुट्टिमसंकान्तैः स्वैरेव प्रतिविग्वकैः । 'कुकवाक्यितान् कांश्चिद् योद्धुकामान् परामृशन्' ।।१९७॥ मक्लविकियया कांश्चिद् 'युयुत्सूननभिद्गुहः' । प्रोत्साहयन्कृतास्कोटवस्गनानंभिनृत्यतः ।।१९८॥ 'कौञ्चसारसरूपेख 'तारक्रेङ्कारकारिणाम् । श्रयवन्ननुगतं शब्दं केषाञ्चित् श्रुतिपेशलम् ।।१९९॥ स्राव्याः श्रुचिलिसाङ्गान् 'समेतान्सुरदारकान् । 'द्रायकां क्रीडां समायोज्य नर्त्तंयश्च कदाचन ।।२००॥ स्रान्तद्ध कुन्देन्दुमन्दाकिन्यप्छटामलम् । सुरवन्दिभिक्द्गीतं स्वं' समाकर्णयन् यशः ।।२०१॥ 'अतिनृतं च देवीभिः न्यस्यमानं गृहाङ्ग्यो । रत्नच्गुणैंबीलं चित्रं सानन्दमवलोकयन् ।।२०२॥ संभावयन् कदाचिष्य प्रकृतीः'द्रिष्टुमागताः । 'विषित्तैर्मधुरैः स्निग्यैः स्मितैः सादरभाषितैः ॥२०३॥ संभावयन् कदाचिष्य प्रकृतीः'द्रिष्टुमागताः । 'विषित्तैर्मधुरैः स्निग्यैः स्मितैः सादरभाषितैः ॥२०३॥ स्तर्वाद् वीर्घिकाम्भस्सु समं सुरकुमारकैः । जलकोबाविनोदेन रममाणः 'स्मसंमदम् ॥२०४॥ सारवं' जलमासाणः 'सारवं हंसकूजितैः । 'र्तारवैर्यन्वकैः' क्रीबन् जलास्कालकृतारवैः' । ।२०५॥ जलकेलिविधावेनं भवस्या मेषकुमारकाः । मेखुर्घारामृहीभूय स्कुरद्धाराः समन्ततः ॥२०६॥ कदाचित् नन्दनस्पद्धितरुशोभाञ्चिते वने । वनक्रीडां समातन्वन् वयस्यै'रिन्वतः सुरैः ॥२०७॥ वनक्रीडाविनोदेश्स्य विरजीकृतभूतलाः । मन्दं 'व्हुयुत्रस्थानपादपान् पवनामराः ॥२०६॥ हित कालोचिताः क्रीडारे विनोदांश्चः स निर्विशन्तेः । श्रासांचक्रेः सुलं देवः समं देवकुमारकैः ॥२०९॥

कभी मुर्गोका रूप धारण कर रत्नमयी जमीनमें पड़ते हुए श्रपने प्रतिबिम्बोंके साथ ही युद्ध करनेकी इच्छा करनेवाले देवोंको देखतेथे या उनपर हाथ फेरतेथे।।१६७।। कभी विक्रिया शक्तिसे मल्लका रूप धारण कर वैरके विना ही मात्र कीड़ा करनेके लिये युद्ध करनेकी इच्छा करनेवाले गम्भीर गर्जना करते हुए श्रौर इधर-उधर नृत्य सा करते हुए देवोंको प्रोत्साहित करते थे ॥१९८॥ कभी क्रौद्ध श्रीर सारस पित्तयोंका रूप धारण कर उच्च स्वरसे क्रेंकार शब्द करते हुए देवोंके निरन्तर होनेवाले कर्णात्रिय शब्द सुनते थे ॥१९९॥ कभी माला पहिने हुए, शरीरमें चन्दन लगाये हुए और इकट्टे होकर आये हुए देवबालकोंको दण्ड क्रीड़ा (पड़गरका खेल) में लगा कर नचाते थे ॥२००॥ कभी सुति पढ्नेवाले देवोंके द्वारा निरन्तर गाये गये श्रौर कुन्द, चन्द्रमा तथा गङ्गा नदीके जलके छींटोंके समान निर्मल अपने यशको सुनते थे ॥२०१॥ कभी घरके श्राँगनमें श्रालस्यरहित देवियोंके द्वारा बनाई हुई रत्नचूर्णकी चित्रावलिको श्रानन्दके साथ देखते थे ॥२०२॥ कभी अपने दर्शन करनेके लिये आई हुई प्रजाका, मधुर और स्नेह्युक्त अवलोकनके द्वारा तथा मन्द हास्य श्रौर श्रादर सिहत संभाषणके द्वारा सत्कार करते थे।।२०३।। कभी बावड़ियोंके जलमें देवकुमारोंके साथ साथ त्रानन्द्सहित जल-क्रोड़ाका विनोद करते हुए क्रीड़ा करते थे।।२०४।। कभी इंसोंके शब्दोंसे शब्दायमान सरयू नदीका जल प्राप्त कर उसमें पानीके श्चारफालनसे शब्द करनेवाले लकड़ीके बने हुए यन्त्रोंसे जलकीड़ा करते थे।।२०४।। जल-क़ीड़ाके समय मेघकुमार जातिके देव भक्तिसे धारागृह (फव्वारा)का रूप धारण कर चारो श्रोरसे ज़लकी धारा छोड़ते हुए भगवान्की सेवा करते थे ॥२०६॥ कभी नन्दनवनके साथ स्पर्धा करते वाले वृत्तोंकी शोभासे सुशोभित नन्दन वनमें मित्ररूप हुए देवोंके साथ साथ वनक्रीड़ा करते थे ॥२००॥ वनक्रीड़ाके विनोदके समय पवनकुमार जातिके देव पृथिवीको घूलिरहित करते थे श्रीर ख्यानके वृत्तोंको धीरे धीरे हिलाते थे ॥२०८॥ इस प्रकार देवकुमारोंके साथ श्रपने श्रपने

१ कृतवाकव द्वाचिरतान् । २ स्पृशन् । ३ योद्धिमच्छून् । ४ परस्परमग्रधकान् । ५ कुङ् । ६ ब्रात्युच्चैः स्वरमेदः । ७ सम्मिलितान् । ८ त्यडसम्बन्धिकौडाम् । द्रश्ड्यां—प०, द० । 'म०' पुस्तके द्विविधः पाठः । ६ ब्रात्मीयम् । १० ब्राज्ञाङ्यं यथा भवति तथा । ११ प्रजापरिवारान् । १२ ब्रालोकनैः । १३ सस्म्यदम् स० । १४ सर्थ्यां भवम् । सर्यूनाम नद्यां भवम् । 'देविकायां सर्थ्यां च भवेद् दाविकसारवे ।' १५ ब्राप्तेन सिहतम् । १६ तद्यां मिन्द्वतैः । १७ द्वोग्रयादिभिः । १८ कृतस्वनैः । १६ मिन्नैः । २० कम्ययन्ति स्म । २१ जलक्रीडादिकाः । २२ गजविह्हंसान् । २३ ब्रानुभवन् । २४ ब्रास्ते स्म ।

## मालिनी

इति 'अवनपतानाम् अर्घ्वनीयोऽभिगम्यः' सकलगुणामणीनामाकरः पुण्यमूर्णिः। सममामरकुमारीर्नावशन्दिष्यभोगान् अरमत चिरमस्मिन् पुण्यगेहे' स देवः ॥२१०॥ प्रतिदिनममरेन्द्रोपाहतान् भोगसारान् सुरभिकुसुममालाचित्रभूषाम्बरादीन्। लिलतसुरकुमारैरिङ्गितज्ञैर्वयस्यैः सममुपहितरागः सोऽन्वभून् पुण्यपाकान् ।२१९॥

## शार्वुलविकीडितम्

स श्रीमान्त्रसुरासुराचितपदो वालेऽप्यवालिकयः" लीलाहास निलासवेषचतुरामाविश्रदुष्वैस्तनुम् । तन्वानः प्रमदं जगज्जनमनःप्रह्लादिभिर्वाक्करैः वालेन्दुवैवृधे शनैरमिलनः १०कीत्युँज्जवलबन्द्रिकः ॥२१२॥ तारालीतरलां<sup>११</sup> दथत्समुचितां वचस्स्थलासिङ्गानीं लच्म्यान्दोलनवस्त्ररीमिवं<sup>१२</sup> ततां तां हारयष्टिं पृथुम् । <sup>१3</sup>ज्योत्स्नामन्यमथांचुकं १५पित्दथत्काञ्चीकलापाञ्चितं<sup>१५</sup> रेजेऽसी सुरदारकैरुडुसमैः कीडजिनेन्दुर्मृशम् ॥

> इत्यार्षे भगविजनसेनाचार्यप्रसीते त्रिपष्टिळक्षसाश्रीमहापुराससंप्रहे भगवज्जातकर्मोत्सववर्णनं नाम चतुर्दशं पर्व ॥१४॥

समयके योग्य क्रीड़ा श्रौर विनोद करते हुए भगवान् वृषभदेव सुखपूर्वक रहते थे।।२०९॥ इस प्रकार जो तीन लोकके श्रधिपति-इन्द्रादि देवोंके द्वारा पुच्य हैं, त्राश्रय लेने योग्य हैं, सम्पूर्ण गुण-रूपी मिएयोंकी खान हैं श्रीर पवित्र शरीरके धारक हैं ऐसे भगवान् वृषभदेव महाराज नाभिराज के पवित्र घरमें दिव्य भोग भोगते हुए देवकुमारोंके साथ साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करते रहे ॥२१०॥ वे भगवान् पुल्यकर्मके उदयसे प्रतिदिन इन्द्रके द्वारा भेजे हुए सुगन्धित पुष्पींकी माला, अनेक प्रकारके वस्त्र तथा आमूष्या आदि श्रेष्ठ भोगोंका अपना अभिप्राय जानने वाले सुन्दर देवकुमारोंके साथ प्रसन्न होकर अनुभव करते थे।।२११।। जिनके चरण-कमल मनुष्य, सुर और असुरोंके द्वारा पूजित हैं, जो बाल्य अवस्थामें भी वृद्धोंके समान कार्य करने-वाले हैं, जो लीला, श्राहार, विलास श्रीर वेषसे चतुर, उत्कृष्ट तथा ऊँचा शरीर धारण करते हैं, जो जगत्के जीवोंके मनको प्रसन्न करनेवाले अपने वचनरूपी किरएोंके द्वारा उत्तम आनन्दको विस्तृत करते हैं, निर्मल हैं, श्रीर कीर्तिरूपी फैलती हुई चाँदनीसे शोभायमान है ऐसे भगवान् वृषभदेव बालचन्द्रमाके समान धीरे धीरे वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे।।२१२।। तारात्र्योंकी पंक्तिके समान चंचल लद्दमीके मूलेकी लताके समान, समुचित, विस्तृत और वद्याःश्यलपर पड़े हुए बड़े भारी हारको धारण किये हुए तथा करधनीसे सुशोभित चाँदनी तुल्य वस्त्रोंको पहिने हुए वे जिनेंद्ररूपी चन्द्रमा नचत्रोंके समान देवकुमारोंके साथ क्रीड़ा करते हुए अतिशय सुशोभित होते थे ॥२१३॥

इस प्रकार श्रार्ष नामसे प्रसिद्ध, भगविज्ज्ञिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टितज्ञण महापुराण संप्रहमें 'भगवज्जातकर्मोत्सववर्णन' नामका चौदहवाँ पर्व समाप्त हुन्ना ॥१४॥

१ जगगति रूजनीयः । २ त्राश्रयणीयः । ३ पवित्रगेष्टे । ४ उपानीतान् । ५ प्राप्तरागः । ६ —गकान् स० । ७ वृद्धव्यापारः । ८ —हार- ल० । ६ सुपुदं ल० । १० कीर्स्युच्छ्वलच्य-ल० । ११ तारानिकरवत् कान्त्या चञ्चलाम् । १२ प्रेडस्लोलिकारच्छुम् । १३ स्रात्मानं ध्योस्तां मन्यमानम् । १४ परिधानं कुर्वन् । १५ कलापान्वितम् स्रा०, द०, स० । १६ नस्त्रसहसैः ।

## पश्चदशं पर्व

ष्ठथास्य यौवने पूर्णे वपुरासीन्मनोहरम् । प्रकृत्यैव शशी कान्तः कि पुनश्शरदागमे ॥१॥
निष्टस्कनकष्कायं निःस्वेदं नीरजोऽमलम् । चीराच्छ्चतज दिव्यसंस्थानं वप्रसंहतम् ।।२॥
सौरूप्यस्य परां कोटिं द्धानं सौरमस्य च । ष्रष्टोत्तरसहस्रेय लच्च्यानामलङ्कृतम् ॥३॥
ष्रप्रमेयमहावीर्यं दधत् प्रियहितं वचः । कान्तमाविरभृद्स्य रूपमप्राकृतं प्रमोः ॥॥॥
"मकुटालङ्कृतं तस्य शिरो नीलशिरोरुहम् । 'सुरेन्द्रमियिभिः कान्तं मेरोः श्टङ्गमिवावमौ ॥५॥
करुचे मूर्णिन मालास्य कल्पानोकहसंम्भवा । हिमाद्रेः कृटमावेच्च्यापतन्तीवामरापगा ॥६॥
ललाटपट्टे विस्तीर्णे रुचिरस्य महस्यभूत् । वाग्देवीलित्ता क्रीड स्थललीलां वितन्वती ॥७॥
भूतते रेजतुर्भेतु : ललाटादितटाश्रिते । 'वागुरे मदनैयस्य संरोधायैव' किल्पते ॥८॥
नयनोरपलयोरस्य कान्तिरानीलतार्योः । प्रासीद् द्विरेफसंसक्तमहोत्पलदलश्रियोः । ९॥
मिखकुयडलभूवाभ्यां कर्णावस्य रराजतुः । पर्यन्तौ गगनस्येव चन्द्राक्काभ्यामलङ्कृतौ ॥१०॥
मुखेन्दौ या चुतिस्तस्य न सान्यत्र त्रिविष्टपे । श्रमृते या एतिः सा कि कचिद्न्यत्र लच्यते ॥१९॥
सिमतांशुरुचिरं तस्य मुखमापाटलाधरम् । लसइलस्य पद्यस्य सफेनस्य श्रियं दथौ ॥१२॥

श्रनन्तर-यौवन श्रवस्था पूर्ण होने पर भगवान्का शरीर बहुत ही मनोहर हो गया था सों ठीक ही है क्योंकि चन्द्रमा स्वभावसे ही सुन्दर होता है यदि शरदुऋतुका आगमन हो जावे तो फिर कहना ही क्या है ? ।। ? ।। उनका रूप बहुत ही सुन्दर श्रौर श्रसाधारण हो गया था, वह तपाये हुए सुवर्णके समान कान्तिवाला था, पसीनासे रहित था, धृलि और मलसे रहित था, दूधके समान सफेद रुधिर, समचतुरस्र नामक सुन्दर संस्थान श्रीर वज्रवृषभनाराच संहननसे सहित था, सुन्दरता श्रीर सुगन्धिकी परम सीमा धारण कर रहा था, एक हजार श्राठ लच्चणोंसे श्रलंकृत था, श्रप्रमेय था, महाशक्तिशाली था, श्रौर प्रिय तथा हितकारी वचन धारण करता था ।। २-४ ।। काले काले केशोंसे युक्त तथा मुकुटसे अलंकृत उनका शिर ऐसा सुशोभित होता था मानो नील मिण्योंसे मनोहर मेरु पर्वतका शिखर ही हो ॥ ४ ॥ उनके मस्तक पर पड़ी हुई कल्प वृत्तके पुष्पोंकी माला ऐसी घच्छी मालूम होती थी मानो हिमगिरिकी शिखरको घेरकर ऊपरसे पड़ती हुई श्राकाशगंगा ही हो ॥ ६॥ उनके चौड़े ललालपट्ट परकी भारी शोभा ऐसी मालूम होती थी मानो सरस्वती देवीके सुन्दर उपवन अथवा क्रीड़ा करनेके स्थलकी शोभा ही बढ़ा रही हो।। ७।। ललाटरूपी पर्वतके तटपर आश्रय लेनेवाली भगवान्की दोनों भौंहरूपी लताएं ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानो कामदेवरूपी मृगको रोकनेके लिये दो पाश ही बनाये हों।। = ।। काली पुतलियोंसे सुशोभित भगवान्के नेत्ररूपी कमलोंकी कान्ति, जिनपर भ्रमर बैठे हुए हैं ऐसे कमलोंकी पाँखुरीके समान थी ॥ १ ॥ मिएयोंके बने हुए कुएडल-रूपी श्राभूषणोंसे उनके दोनों कान ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो चन्द्रमा और सूर्यसे अलंकृत आकाशके दो किनारे ही हों।। १०।। भगवानके मुखरूपी चन्द्रमामें जो कान्ति थी वह तीन लोकमें किसी भी दूसरी जगह नहीं थी सो ठीक ही है अमृतमें जो संतोष होता है वह क्या किसी दूसरी जगह दिखाई देता है ? ॥ ११ ॥ उनका मुख मन्दद्दाससे मनोहर था, और

१ संहननम् । २ अप्रमेयं महाबीर्यं प०, द०, म०, ल० । ३ असाधारणम् । ४ विभोः त० । ५ मुकुटाल-ग्रा०, प०, द०, ल० । ६ इन्द्रनीलमाणिक्यैः । ७ उद्यान- । ८ मृगवन्धन्यौ । ६ स्मर-इरिकस्य । १० सन्धारणाय । ११ आ समन्ताजीलकनीनिकयोः । १२ सन्तोषः ।

लाल लाल अधरसे सहित था इसलिये फेन सहित पाँखरीसे युक्त कमलकी शोभा धारण कर रहा था ॥ १२ ॥ भगवानकी लम्बी श्रीर ऊँची नाक सरस्वती देवीके अवतर एके लिये बनाई गई प्रणालीके समान शोभायमान हो रही थी ॥ १३ ॥ उनका कण्ठ मनोहररेखाएं भारण कर रहा था वह उनसे ऐसा मालूम होता था मानो विधाताने मुखरूपी घरके लिये उकेर कर एक सुवर्णका स्तम्भ ही बनाया हो।। १४।। वे भगवान अपने वज्ञः स्थल पर महानायक अर्थात बीचमें लगे हुए श्रेष्ठ मिणसे युक्त जिस हार्थष्टिको धारण कर रहे थे वह महानायक अर्थात् श्रष्ठ सेनापतिसे युक्त, गुण्रूष्पी चत्रियोंकी सुसंगठित सेनाके समान शोभायमान हो रही थी ।। १५ ॥ जिस प्रकार सुमेर पर्वत अपनी शिखर पर पढ़ते हुए भरने धारण करता है उसी प्रकार भगवान् वृषभदेष अपने वद्याः थलपर अतिशय देदी प्यमान इन्द्रच्छद नामक हारको धारण कर रहे थे ॥ १६ ॥ उस मनोहर हारसे भगवानका वन्नः स्थल गंगा नदीके प्रवाहसे युक्त हिमालय पर्वतके तटके समान शोभाको प्राप्त हो रहा था ॥ १७॥ भगवान्का वच्नः थल सरोवरके समान सुन्दर था वह हारकी किरण रूपी जलसे भरा हम्रा था श्रीर उसपर दिव्य लहमी-द्भपी कलहंसी चिरकाल तक क्रीड़ा करती थी ॥ १८ ॥ भगवान्का वच्नःथल लद्भीके रहनेका घर था उसके दोनों क्योर ऊंचे उठे हुए उनके दोनों कन्चे ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो जयलदमीके रहनेकी दो अंची अटारी ही हों ॥ १९॥ बाजुबंदके संघटनसे जिनके कंघे िनम्ध हो रहे हैं श्रीर जो शोभारूपी जतासे सहित हैं ऐसी जिन भूजाश्रोंको भगवान धारण कर रहे थे वे अभीष्टफल देनेवाले कल्पवृत्तों के समान सुशोभित हो रही थीं ॥ २० ॥ सुख देने बाले प्रकाशसे युक्त तथा सीधी श्रंगुलियोंके श्राधित भगवानके हाथोंके नखोंको मैं सममता हूँ कि वे उनके महाबल आदि दश अवतारोंमें भोगी हुई लद्दमीके विलास दर्पण ही थे।। २१॥ महाराज नाभिराजके पुत्र भगवान् वृषभदेव अपने शरीरके मध्य भागमें जिस नाभिको धाररा किये हुए थे वह लदमीरूपी इंसीसे सेवित तथा आवर्तसे सहित सरसीके समान सुशोमित हो रही थी।। २२॥ करधनी श्रीर वस्त्रसे सहित भगवानका जघनभाग ऐसी शोभा धारण

१- मायाति- ग्र०, स०। २ श्रुतदेव्यवतरणाय। ३ प्रवेशद्वारम् । ४ श्रीवा। ५ वक्त्रमित्द्रः । ६ उत्कीर्त्यं संघटितः । ७ सुवर्णमय । ८ महामध्यमणियुताम् । १ गुणवद्वाजपुत्रसेनाम् । गुणराजस्य ट०। १० संयुक्ताम् । ११ एतजामकं हारिवशेषम् । १२ निर्भरप्रवाहम् । १३ भ्रुजशिखरौ । १४ केयूरसम्पर्दनकृतनयभुजशिखरौ । १५ धृतकान् । १६ सुखप्रकाशान् । १७ सराजङ्गुलि-ग्रु०, स०, म०। १८ महाचलादिदशावतारे स्वतुभुक्कलक्षमीक्लासमुकुरान् । १६ शारीरस्य मध्ये । २० काञ्चीदामसहितम् । २१ पर्वतस्य ।

बमारोरुद्वयं धीरः कार्तस्वरिवभास्वरम् । लच्मीदेक्या इवान्दोलस्तम्भयुम्मक्युण्यकैः ॥२४॥ जक्वे मद्नमातङ्गदुर्णक्वयार्गलिक्षमे । लच्म्येवोद्वतिते मतुः परां कान्तिमवापताम् ॥२५॥ पादारिवन्दयोः कान्तिः सस्य केनोपमीयते । त्रिजगच्छीसमारक्षेपसौमाग्यमद्शाक्षिनोः ॥२६॥ इस्यस्याविरभूत् कान्तिरा लक्ष्यं मे ल्लाग्रतः । न्नमन्यत्र नालक्ष्य सा प्रतिष्ठां स्ववािक्ष्यताम् ॥२७॥ निसर्गसुन्दरं तस्य वपुर्वज्ञास्थिवन्धनम् । विषशस्त्राद्यभेद्यस्वं भेजे रुक्मादिसच्छ्वि ॥२८॥ यत्र वज्रमयास्योनि व जैर्वव्ययितानि च । वज्रनाराचभिक्षानि तस्सहननमीशितः ॥२९॥ पत्रिदोषजा महातङ्का नास्य देहे न्यधुः पदम् । मरुतां ''चित्रतागानां नतु मेरुरगोचरः ॥३०॥ न जरास्य न खेदो वा नोपघातोऽपि जातुचित् । केवळं सुखसाङ्गतो ''महीतरुर्पे प्रहीयत्र' ॥३॥। तदस्य रुरुचे गात्रं परमौदारिकाङ्क्यम् । महाभ्युदयनिःश्रेयसार्थांनां मूळकारणम् ॥३२॥ ।१२॥। ।१४॥। न जरास्य न स्वरागामन्यनाथानामन्यूनाधिकतां श्रितम् । संस्थानमाद्यमस्यासीत् चतुरस्वं समन्ततः ॥३३॥

कर रहा था मानो बिजली श्रौर शरद् ऋतुके बादलोंसे सहित किसी पर्वतका नितम्ब (मध्यभाग) ही हो ॥ २३ ॥ धीर वीर भगवान सुवर्णके समान देदीप्यमान जिन दो ऊह्यों ( घुटनोंसे उत्परका भाग ) को धारण कर रहे थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी देवीके मूलाके दो ऊंचे स्तम्भ ही हों ।। २४ ।। कामदेवरूपी हाथीके उल्लंघन न करने योग्य अर्गलोंके समान शोभाय-मान भगवान्की दोनों जंघाएं इस प्रकार उत्कृष्ट कान्तिको प्राप्त हो रही थी मानो लद्दमीदेवीने स्वयं उवटन कर उन्हें उज्ज्वल किया हो ।। २५ ।। भगवान्के दोनों ही चरणकमल तीनों लोकोंकी लच्मीके आलिंगनसे उत्पन्न हुए सौभाग्यके गर्वसे बहुत ही शोभायमान हो रहे थे, संसारमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसके कि साथ उनकी उपमा दी जा सके।। २६।। इस प्रकार पैरोंके नस्तर्फे श्राप्रभागसे लेकर शिरके बालोंके श्राप्रभाग तक भगवान्के शरीरकी कान्ति प्रकट हो रही थी श्रीर ऐसी मालूम होती थी मानो उसे किसी दूसरी जगह अपनी इच्छानुसार स्थान प्राप्त नहीं हुआ था इसलिये वह अनन्य गति होकर भगवान्के शरीरमें आ प्रकट हुई हो ॥ २७ ॥ भगवान्का शरीर स्वभावसे ही सुन्दर था, वज्रमय हड्डियोंके बन्धनसे सहित था, विष शक् ध्यादिसे श्रभेद्य था श्रीर इसीलिये वह मेरु पर्वतकी कान्तिको प्राप्त हो रहा था ॥ २८ ॥ जिस संहननमें वज्रमयी हर्ड्डियां वज्रोंसे वेष्टित होती हैं श्रीर वज्रमयी क्रीलोंसे कीलित होती हैं, भगवान् वृषभदेवका वही वज्जवृषभनाराचसंहनन था।।२९।। बात, पित श्रौर कफ इन तीन दोषोंसे उत्पन्न हुई व्याधियाँ भगवानुके शरीरमें स्थान नहीं कर सकी भीं सो ठीक ही है वृत्त अथवा अन्य पर्वतोंको हिलाने वाली वायू मेरु पर्वतपर अपना असर नहीं दिखा सकती ॥३०॥ उनके शरीरमें न कभी बुदापा श्राता था, न कभी उन्हें खेद होता था और न कभी उनका उपघात (असमयमें मृत्यु) ही हो सकता था। वे केवल सुखके अधीन होकर पृथिवीरूपी शय्यापर पूजित होते थे।।३१।। जो महाभ्युद्यरूप मोचका मूल कारण था ऐसा भगवान्का परमौदारिक शरीर श्रत्यन्त शोभायमान हो रहा था।।३२।। भगवान्के शरीरका आकार, लम्बाई-चौड़ाई और ऊँचाई आदि सब ओर हीनाधिकतासे रहित था, उनका समचतुरस्रसंस्थान था ॥ ३३ ॥

१ उत्तेषिते सत्कृते च । र-रागालाग्र-ग्र०, प०, म०, स०, द०, ल० । ३ श्रालकाग्रादारम्य । ४ नखाग्रपर्यन्तम् । ५ श्राश्रयम् । ६ - सञ्कुविम् स० । ७ वज्रमयवेष्टनैवेष्टितानि । द वज्रनाराचकीलि-तानि । ६ वात्तपित्तश्लेष्मजा महाव्याधयः । १० व्यधुः प०, म० । ११ कम्पितवृत्तायाम् । १२ भूशय्यायाम् । १३ पूज्योऽभृत् । 'महीङ वृद्धौ पूजायाम् । १४ उत्तेषवलयविस्तारायाम् । १५ समचतुरसम् ।

यथास्य रूपसम्पितः तथा भोगैश्च पत्रथे । न हि कल्पाक् भि्रांजृतिः अनाभरणाभासुरा ।।३४।।
लक्ष्मणानि वभुभंतुः देहमाश्रित्य निर्मलम् । ज्योतिषामिव विम्वानि मेरोमंणिमयं तटम् ।।३५॥
विभुः कल्पेतरुष्कायां वभाराभरणोऽज्वलः । शुभानि लक्ष्मणान्यस्मिन् कुसुमानीव रेजिरे ।।३६॥
तानि श्रीवृक्षशक्क्षाव्यत्वस्तिकाष्कुशतोरणाम्' । 'यकीणंकसितच्छ्रत्रसिहिवष्टरकेतनम् ।।३७॥
मयौ कुम्भौ च कूर्मश्च चक्रमब्धः सरोवरम् । विमानभवने नागः नरनायौ मृगाधिपः ।।३६॥
वाणवाणासने मेतः सुरराट् सुरनिम्नगा । पुरं गोपुरमिन्द्रक्कौ जात्यश्वस्तालवृन्तकम् ।।३९॥
वेणुवीणा मृदङ्गश्च स्रजौ पदांशुकापणौ । स्फुरन्ति कुषडलादीनि विचित्राभरणानि च ॥४०॥
व्यानं फलितं क्षेत्रं सुपक्षकलमाश्चितम् । रत्नद्वीपश्च वन्नं च मही लक्ष्माः सरस्वती ॥४१॥
सुरभिः तौरभेयश्चं चृदारत्नं महानिधिः । कल्पवल्ली हिरण्यञ्च जम्बृवृक्षश्च रे रेपितिराट् ॥४२॥
रे उद्विन् तारकाः रे सौध प्रहाः सिद्धार्थपादपः । प्रतिहार्याण्यहार्याणि मृक्षलान्यपराणि च ॥४३॥
लक्षणान्येवमादीनि विभोरष्टोत्तरं शतम् । व्यक्षनान्यपराण्यासन् शतानि नवसंख्यया ॥४४॥
श्वभिरामं वपुर्भतुः लक्षणैरभिरूक्तितैः । ज्योतिभिरिव संछन्नं गगनप्राङ्गणं वमौ ॥४५॥
लक्षमणां च श्रुवं किञ्चत् श्वस्यन्तर्लक्षणं श्वभम् । रेप्येन तैः र श्रीपतेरङ्गं स्वर्द्धं लक्ष्यमकलमषम् ॥४६॥
लक्षमणां न श्रुवं किञ्चत् श्वस्यन्तर्लक्षा श्वभम् । रेप्येन तैः प्रवादि मनिराङ्ग स्वर्द्धं लक्ष्यमकलमषम् ॥४६॥
लक्षमीनिकामकठिने विरागस्य जगद्गुरोः । कथं कथमिप प्रापद् श्वकाशं मनोगृहे ॥४०॥

भगवान् वृषभदेवकी जैसी रूप-सम्पत्ति प्रसिद्ध थी वैसी ही उनकी भोगोपभोगकी सामग्री भी प्रसिद्ध थी, सो ठीक ही है क्योंकि कल्पवृत्तोंकी उत्पत्ति आभरणोंसे देशीप्यमान हुए बिना नहीं रहती ॥३४॥ जिस प्रकार सुमेरु पर्वतके मिएमय तटको पाकर ज्योतिषी देवोंके मण्डल श्रातिशय शोभायमान होने लगते हैं उसी प्रकार भगवान्के निर्मल शरीरको पाकर सामुद्रिक शास्त्रमें कहे हुए लत्त्रण ऋतिशय शोभायमान होने लगे थे ॥३४॥ अथवा अनेक श्राभूषणोंसे उज्ज्वल भगवान् कल्पवृत्तकी शोभा धारण कर रहे थे श्रौर श्रनेक श्रुभ लक्षण उसपर लगे हुए फूलोंके समान सुशोभित हो रहे थे ॥३६॥ श्रीवृत्त, शङ्क, कमल, स्वरितक, श्रंकुश, तोरण, चमर, सफेद छत्र, सिंहासन, पताका, दो मीन, दो कुम्भ, कच्छप, चक्र, समुद्र, सरोवर, विमान, भवन, हाथी, मनुष्य, स्त्रियाँ, सिंह, बाए, धनुष, मेर, इन्द्र, देवगंगा, पुर, गोपुर, चन्द्रमा, सूर्य, उत्तम घोड़ा, तालवृन्त-पंखा, बाँसुरी, वीखा, मृदंग, मालाएँ, रेशमी वस्त्र, दुकान, कुएडलको श्रादि लेकर चमकते हुए चित्र-विचित्र श्राभूषण, फल सहित उपवन, पके हुए वृत्तोंसे सुशोभित खेत, रत्नद्वीप, वजा, पृथिवी, लद्दमी, सरस्वती, कामधेनु, वृषभ, चृड़ामणि, महानिधियां, कल्पलता, सुवर्ण, जम्बूद्वीप, गरुड़, नत्तत्र, तारे, राजमहल, सूर्योदिक प्रेह, सिद्धार्थ वृत्त, त्राठ प्रातिहार्य, श्रीर श्राठ मंगल द्रव्य, इन्हें श्रादि लेकर एक सौ श्राठ लक्क्ण श्रौर मसूरिका श्रादि नौ सौ व्यञ्जन भगवानुके शरीरमें विद्यमान थे ॥३७—४४॥ इन मनोहर श्रीर श्रेष्ठ लक्त्स्पोंसे व्याप्त हुत्रा भगवान्का शरीर ज्योतिषी देवोंसे भरे हुए श्राकाश-रूपी श्रांगनकी तरह शोभायमान हो रहा था ॥४४॥ चूँिक उन लच्चणोंको भगवान्का निर्मल शरीर स्पर्श करनेके लिये प्राप्त हुआ था इसलिये जान पड़ता है कि उन लक्त्गाोंके अन्तर्लक्षण कुछ शुभ अवश्य थे ॥४६॥ रागद्वेषरिहत जगद् गुरु भगवान् वृषभदेवके अतिशय कठिन मनरूपी घरमें लद्दमी जिस प्रकार-बड़ी कठिनाईसे श्रवकाश पा सकी थी।। भावार्थ-

१ — होरागाः द०, स० । २ प्रकीर्णकं चामरम् । ३ सुरविमाननागालयौ । ४ गजः । ५ वंशः । ६ स्त्राग्गः पण्यवीथी । ७ फिलनं द०, ल० । ८ कामधेनुः । ६ वृषभः । १० जम्बृद्धीपः । ११ गरुडः । १२ नत्त्राशि । १३ प्रकीर्णकतारकाः । १४ - दिपाः म० । १५ स्वामाविकानि । १६ -परार्थिप द०, स० । १७ स्रन्तर्लक्त्योन । १८ लक्त्यौः ।

सरस्वती प्रियास्यासीत् कीर्त्तश्चाकरपर्वात्तनी । लच्मी तिङ्कलतालोलां मन्द्रभेग्गेव सोऽवहत् ।।४८॥ तदीयरूपलावयय्यौवनादिगुणोद्धमैः । श्चाकृष्टा जनतानेत्रं भृक्का नान्यत्र रेमिरे ।।४८॥ नाभिराजोऽन्यदा दृष्टा यौवनारम्भमीशितुः । 'परिणायियतुं देवमिति चिन्तां मनस्यधात् ।।५०॥ देवोऽयमितिकान्ताक्षः कास्य स्याप्त्वित्तहारिणी । सुन्दरी मन्दरागेऽस्मिन् प्रारम्भो दुर्घटो द्ध्यम् ॥५५॥ श्वपि चास्य महानस्ति "प्रारम्भस्तीर्थवर्त्तने । सोऽतिवर्त्तीव गन्धेमः नियमाध्यविशेद्वनम् ॥५२॥ श्वपि चास्य महानस्ति "प्रारम्भस्तीर्थवर्त्तने । सोऽतिवर्त्तीव गन्धेमः नियमाध्यविशेद्वनम् ॥५२॥ तयापि काललविधः स्याद् यावदस्य तपस्यतुम् । तावत्कलत्रमुचितं चिन्त्यं 'ल्लोकानुरोधतः ॥५२॥ ततः पुर्यवर्तो काचिद् उचिताभिजना वधूः । कलहंसीव निष्पद्कम् श्रस्यावसतु मानसम् ॥५४॥ इति निश्चित्य जच्मोवान् नाभिराजोऽतिसंश्चमी । 'ल्लसान्त्वमुपसृत्येदम् श्रवोचद्वद्रतां वरम् ॥५५॥ देव किञ्चिद्वित्वामि'र सावधानितः श्रणु । स्वयोपकारो लोकस्य करणीयो जगत्यते ॥५६॥ हिरययगर्भस्त्वं धाता जगतां त्वं स्वभूतिस्र । 'विममात्रं त्वदुत्पत्ती पितृममन्या' यतो वयम् ॥५७॥ हिरययगर्भस्त्वं धाता जगतां त्वं स्वभूतिस्र । 'विममात्रं त्वदुत्पत्ती पितृममन्या' यतो वयम् ॥५७॥

भगवान् स्वभावसे ही वीतराग थे राज्यलदमीको प्राप्त करना श्रव्छा नहीं समऋते थे ॥४७॥ भग-वानको दो स्त्रियाँ ही अत्यन्त प्रिय थीं एक तो सरस्वती श्रीर दसरी कल्पान्तकाल तक स्थिर रहनेवाली कीर्ति। लद्दमी विद्युत लताके समान चंचल होती है इसलिये भगवान उसपर बहुत थोड़ा प्रेम रखते थे ॥४८॥ भगवानके रूप-लावण्य, यौवन स्रादि गुण्रूक्पी पुष्पोंसे त्राकृष्ट हुए मनुष्योंके नेत्ररूपी भौरे दूसरी जगह कहीं भी रमण नहीं करते थे- आनन्द नहीं पाते थे ॥४९॥ किसी एक दिन महाराज नाभिराज भगवानकी यौवन ग्रवस्थाका प्रारम्भ देखकर अपने मनमें उनके विवाह करनेकी चिन्ता इस प्रकार करने लगे ॥४०॥ कि यह देव अतिशय सुन्दर शरीरके धारक हैं, इनके चित्तको हरण करनेवाली कौन सी सुन्दर स्त्री हो सकती है ? कदाचित इनका चित्त हरण करनेवाली सुन्दर स्त्री मिल भी सकती है, परन्त इनका विषयराग अत्यन्त मन्द है इसलिये इनके विवाहका प्रारंभ करना ही कठिन कार्य है।।५१।। श्रीर दसरी बात यह है कि इनका धर्मतीर्थकी प्रवृत्ति करनेमें भारी उद्योग है इसित्ये ये नियमसे सब परियह छोडकर मत्त हस्तीकी नाई वनमें प्रवेश करेंगे अर्थात वनमें जाकर दीचा धारण करेंगे ॥४२॥ तथापि तपस्या करनेके लिये जब तक इनकी काललब्धि श्राती है तब तक इनके लिये लोकव्यवहारके श्रन्रोधसे योग्य स्त्रीका विचार करना चाहिये ॥४३॥ इसलिये जिस प्रकार हंसी निष्पंक अर्थात कीचड-रहित मानस (मानसरोवर)में निवास करती है उसी प्रकार कोई योग्य श्रौर क़लीन स्त्री इनके निष्पंक श्रर्थात् निर्मेल मानस (मन)में निवास करे ॥५४॥ यह निश्चय कर लदमीमान् महाराज नाभिराज बड़े ही आदर और हर्षके साथ भगवानुके पास जाकर वक्तात्रोमें श्रेष्ठ भगवान्से शान्तिपूर्वक इस प्रकार कहने लगे कि ॥ १४॥ हे देव, मै आपसे कुछ कहना चाहता हूँ इसलिये श्राप सावधान होकर सुनिये। श्राप जगत्के श्रधिपति हैं इसलिये श्रापको जगत्का उपकार करना चाहिये ॥५६॥ है देव, आप जगत्की सृष्टि करनेवाले ब्रह्मा हैं तथा स्वभू हैं श्रर्थात् श्रपने श्राप ही उत्पन्न हुए हैं। श्रापकी उत्पत्तिमें हम लोग माता-पिता हैं यह केवल एक छल

१ पुष्पैः । २ जगतां नेत्र— प०, द० । ३ विवाहियितुम् । ४ विवाहोयिकमः । ५ स्रातिकमण् शीलः । विश्वञ्चलतया वर्तमान इत्यर्थः । ६ तपोवनम् । ७ तपस्यन्तुं प०, ल० । तपःसिन्तुं स०, स्र० । तपस्कर्तुम् । द जनानुवर्तनात् । ६ योग्यकुलाः । १० सामसिहतम् । 'नामसान्त्वमधो समी' इत्यभिषानात् । स्रथवा सान्त्वम् स्रातिमधुरम् 'स्रत्यर्थमधुरं सान्त्वं सङ्गतं हृदयङ्गमम्' इत्यभिषानात् । ११ वक्तमिच्छामि । १२ स्वयम्भूः । १३ व्याजमात्रम् । १४ पितृमन्या स्र०, प०, म०, ल० ।

यथार्कस्य समुद्भृतौ निमित्तमुद्रयाचलः । स्वतस्तु भास्वानुषाति तथैवास्मद् भाष्यानि ।।५॥।
गर्भगेहे शुनौ मातुः स्वं दिव्ये पद्मविष्टरे । निधाय स्वां परां शक्तिम् उद्भृतो ंनिष्कलोऽस्यतः ।।५९॥
ग्रुरु बुवोऽहं 'तहेव स्वामित्यभ्यथंये' विभुम् । मितं विधेहि लोकस्य 'सर्जनं प्रति सम्प्रति ।।६०॥
स्वामाविपुरुषं दृष्ट्वा लोकोऽप्येवं प्रवर्तताम् । महतां मार्गवांत्तन्यः प्रजाः सुप्रजसो हम्मः ।।६९॥
ततः कलत्रमन्नेष्टं परिखेतुं मन कुरु । प्रजासन्ततिरंवं हि 'नोच्लेस्यित विदांवर ।।६२॥
प्रजासन्तत्यविच्छेदे तनुते धर्मसन्तिः । 'भनुष्व मानवं' धर्मं ततो देवेममच्युत्र ।।६२॥
प्रजासन्तत्यविच्छेदे तनुते धर्मसन्तिः । स्नात्तरत्याच्या यत्तः कार्यो हि गृहमेधिनाम् ।।६॥।
स्वया गुरुर्मतोऽयं चेत् जनः 'भकेगिप हेतुना । वचो नोल्लक्क्यमेवास्य नेष्टं हि गुरुल्ज्वनम् ॥६५॥
इस्युदीर्यं गिरं धोरो 'भवित् त्रात्र सित्रात्ति । देवस्तु सिस्मितं तस्य वचः प्रत्येच्छ्दोमिति ।।६॥।
किमेतित्यतृदान्तिण्यं कि प्रजानुप्रहैषिता । स्वित्रात्र कोऽपि वा ताद्य येनैच्छत्तादशं वशो ॥६७॥
ततोऽस्यानुमितं ज्ञात्वा विव्यक्षे नाभिभूपतिः । महिद्वाहकल्याणम् श्रकरोत्परया मुदा ॥६८॥
सुरेन्द्रानुमतात्कन्ये सुशीले चारुल्वणे । 'भावित्र सुरिन्दाकारे 'वरयामास नाभिराट् ॥६९॥

ही है।।५७। जिस प्रकार सूर्यके उदय होनेमें उदयाचल निमित्त मात्र है क्योंकि सर्य स्वयं ही उदित होता है उसी प्रकार आपकी उत्पत्ति होनेमें हम निमित्त मात्र हैं क्योंकि आप स्वयं ही उत्पन्न हुए हैं ॥५८॥ आप माताके पवित्र गर्भगृहमें कमलारूपी दिव्य आसन पर अपनी उत्कृष्ट शक्ति स्थापन कर उत्पन्न हुए हैं इसिलये श्राप वास्तवमें शरीररहित हैं।।४६।। हे देव, यद्यपि मैं आप का यथा थे में पिता नहीं हूं, निमित्त मात्रसे ही पिता कहलाता हूं तथापि मैं आपसे एक अभ्यर्थना करता हूँ कि आप इस समय संसारकी सृष्टिकी और भी अपनी बुद्धि लगाइये ॥६०॥ आप आदिपुरुष हैं इसलिये आपको देखकर अन्य लोग भी ऐसी ही प्रवृत्ति करेंगे क्योंकि जिनके उत्तम संतान होनेवाली है ऐसी यह प्रजा महापुरुषोंकेही मार्गका अनुगमन करती है ॥६१॥ इसलिये हे ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ, श्राप इस संसारमें किसी इष्ट कन्यांके साथ विवाह करनेके लिये मन कीजिये क्योंकि ऐसा करनेसे प्रजाकी सन्ततिका उच्छेद नहीं होगा ॥६२॥ प्रजाकी सन्तितिका उच्छेद नहीं होने पर धर्मकी सन्तित बढती रहेगी इसिलये हे देव. मनुष्योंके इस अविनाशीक विवाहरूपी धर्मको अवश्य ही स्वीकार कीजिये ॥६३॥ हे देव, आप इस विवाह कार्यको गृहस्थोंका एक धर्म समिभये क्योंकि गृहस्थोंको सन्तानकी रचामें प्रयत्न अवश्य ही करना चाहिये।।६४।। यदि श्राप मुमे किसी भी तरह गुरु मानते हैं तो श्रापको मेरे वचनोंका किसी भी कारणसे उल्लंघन नहीं करना चाहिये क्योंकि गुरुश्रोंके वचनोंका उल्लंघन करना इष्ट नहीं है।।६५।। इस प्रकार बचन कहकर धीर बीर महाराज नाभिराज चुप हो रहे श्रीर भगवान्ने हॅसते हुए 'श्रोम' कहकर उनके वचन स्वीकार कर लिये अर्थात् क्विाह कराना स्वीकृत कर लिया ॥६६॥ इन्द्रियोंको वशमें करनेवाले भगवानने जो विवाह करानेकी स्वीकृति दी थी वह क्या उनके पिताकी चतुराई थी, अथवा प्रजाका उपकार करनेकी इच्छा थी अथवा वैसा कोई कर्मोंका नियोग ही था।।६७॥ तदनन्तर भगवानकी अनुमति जानकर नाभिराजने निःशंक होकर बड़े हर्षके साथ विवाहका बड़ा भारी उत्सव किया ॥६८॥ महाराज नाभिराजने इन्द्रकी श्रवुमतिसे सुशील, सुन्दर लच्चणोंवाली, सती श्रीर मनोहर श्राकारवाली दो कन्याश्रोंकी

१ ब्रास्मतः । २ भवत्सम्बन्धिनोम् । ३ निःशारीरः, शारीराहितः इत्यर्थः । ४ कारणात् । ५ प्रार्थये । ६ स्रष्टिः । ७ सुपुत्रवत्यः । ८ एवं सित । ६ विच्छिन्ना न भविष्यति । १० जानीहि । ११ मनुसम्बन्धिनम् । १२ देवैनमच्युतम् अ०, प०, द०, स० । देवेनमच्युतम् ल० । १३ गृहमेधिना द० । १४ पितैति मतः । १५ ब्राह्मित्यर्थः । १६ तृष्णीस्थितः । १७ तथास्तु । अभियं परमं भते । १८ नियमेन कर्तव्यः । १६ मत्या प०, द०, म०, ल० । २० पतिवते । २१ ययाचे ।

तन्वयो' कच्छुमहाकच्छजाभ्यों सौम्ये पतिवरें । 'यशस्वती सुनन्दाख्ये स एवं पर्यश्नियत् ॥७०॥ पुरुः पुरुगुणो देवः 'परिग्रेतित संभ्रमात् । परं कख्याणमातेनुः सुराः प्रीतिपरायणाः ॥७१॥ परयन्पाणिगृहोत्यों ते नाभिराजः सनाभिभिः । समं समतुष्द्रप्रायः 'लोकधर्मप्रियो जनः ॥७२॥ पुरुदेवस्य कल्याणे मरुदेवो नुतोप सा । दारकर्मणि पुत्राणां प्रीत्युत्कषों हि योपिताम् ॥७३॥ 'व्दिष्ट्या स्म वर्द्धते देवी पुत्रकस्याणसम्पदा । कलयेन्दोरिवाम्भोधिवेला कख्लोलमालिनी ॥७४॥ पुरोविवाहकस्याणे प्रीति भेजे जनोऽखिलः । 'र्द्ध्वभोगीनतया भोक्तुः भोगांख्छोको 'रेऽनुरुप्यते 'रे ॥७५॥ प्रमोदाय नृष्ठोकस्य न परं स महोत्सवः । स्वलांकस्यापि सम्प्रीतिम ग्रतनोदतनीयसीम् ' ॥७६॥ यरोरू चारुजक्वे ते 'रे मृदुपाद्पयोरुहे । 'रे सुश्रोणिनाधरेणिपि' कायेनाजयता जगत् ॥७७॥ 'रे दारोहे तन्दुर्यों रोमराजिं ' तनीयसीम् । ग्रयत्तां कामगन्धेममद्वुति 'विविद्यमाम् रे ॥७६॥ माभि कामरसस्यैककृपिकां विस्तः स्म ते । रोमराजीलतामुलवद्धां 'रेपालीमिवामितः ॥७९॥

याचना की ।।६१।। वे दोनों कन्याएँ कच्छ महाकच्छकी बहिनें थीं, वड़ी ही शान्त श्रौर यौवनवती थीं: यशस्वी श्रीर सुनन्दा उनका नाम था। उन्हीं दोनों कन्याश्रोंके साथ नाभिराजने भगवानका विवाह कर दिया।।७०॥ श्रेष्ठ गुणोंको धारण करनेवाले भगवान वृषभदेव विवाह कर रहे हैं इस हर्पसे देवोंने प्रसन्न होकर अनेक उत्तम उत्तम उत्सव किये थे।।७१।। महाराज नाभिराज अपने परिवारके लोगोंके साथ, दोनों पुत्रवधुत्रोंको देखकर भारी संतुष्ट हुए सो ठीक ही है क्योंकि संसारी जनोंको विवाह श्रादि लौकिक धर्म ही प्रिय होता है ॥७२॥ भगवान वृषभदेवके विवाहोत्सवमें मरुदेवी बहुत ही संतुष्ट हुई थी सी ठीक ही है. पुत्रके विवाहोत्सवमें खियोंको अधिक प्रेम होता ही है। 1031। जिस प्रकार चन्द्रमाकी कलासे लहरोंकी मालासे भरी हुई समुद्रकी बेला बढ़ने लगती है उसी प्रकार भाग्योद्यसे प्राप्त होनेवाली पुत्रकी विवाहोत्सवरूप सम्पदासे मरुदेवी बढ़ने लगी थी॥७३॥ भगवान्के विवाहोत्सवमें सभी लोग आनुन्दको प्राप्त हुए थे सो ठीक ही है। मनुष्य स्वयं ही भोगोंकी तृष्णा रखते हैं इसलिये वे स्वामीको भोग स्वीकार करते देखकर उन्हींका श्रनुसरण करने लगते हैं ॥७४॥ भगवानका वह विवाहोत्सव केवल मनुष्य-लोककी प्रीतिके लिये ही नहीं हुआ था. किन्तु उसने स्वर्गलोकमें भी भारी प्रीतिको विस्तृत किया था। । । । भगवान वषभदेवकी दोनों महादेवियाँ उत्कृष्ट उरुश्रों, सुन्दर जंघात्रों श्रीर को मल चरण-कमलोंसे सहित थीं। यद्यपि उनका सुन्दर कटिभाग अधर अर्थात् नीचा था (पत्तमें नाभिसे नीचे रहनेवाला था) तथापि उससे संयुक्त शरीरके द्वारा उन्होंने समस्त संसारको जीत लिया था।।७७। वे दोनों ही देवियाँ श्रत्यन्त सुन्दर थीं उनका उदर कुश था श्रीर उस करा उदर पर वे जिस पतली रोम राजिको धारण कर रही थीं वह ऐसी जान पड़ती थी मानो कामदेवरूपी मदोन्मत्त हाथीके मदकी अप्रधारा ही हो।।७८।। वे देवियाँ जिस नाभिको धारण कर रही थीं वह ऐसी जान पड़ती थीं मानो कामरूपी रसकी कृपिका ही हो अथवा

१ कृशाङ्ग्यो । २ भगिन्यो । ३ स्वयंवरे । ४ सरस्वती द्रा०, स० । ५ एते द्रा०, प०, म०, द०, ल० । ६ दारपरिग्रही भविष्यति । ७ विवाहिते । ८ बन्धुभिः । ६ लौकिकधर्म । १० त्रानन्देन । ११ स्वमोगहितस्वेन । १२ भर्तुः । १३ लोकेऽनु – प० । १४ त्रानुवर्तते । त्रानोध्ध कामे दिवादिः । १५ सूयसीम् । १६ कन्ये । १७ शोभनजधनेन । १८ नामेरधःकायोऽधरःकायस्तेन । ध्वनौ नीचेनापि कायेन । १६ उत्तमे, उत्तमस्त्रियौ । 'वरागेहा मत्तकाशिन्युत्तमा वर्स्वार्थानी ।' इत्यभिधानात् । २० – राजी द०, स० । २१ गद्यवाहम् । २२ श्रेष्ठाम् । २३ त्रालवालम् ।

स्तनाब्जकुट्मस्ने दीर्घरोमराज्येकनालके । ते पश्चिन्याविवाधक्तां नीलचूचुकषट्पदे ॥८०॥ 'मुक्ताहारेण तन्नृनं' तपस्तेपे स्वनामजम्' । यतोऽवाप स तत्कष्ठकुचस्पर्शंसुखामृतम् ॥८१॥ एकावल्या स्तनोपान्तस्पश्चिन्या ते दिरेजतुः । सस्येव कण्डसङ्गिन्या स्वच्छ्या 'स्निन्धमुक्तया ॥८२।। हारं नचत्रमालाल्यं ते स्तनान्तरलम्बिनम् । दधतुः कुचसंस्पर्शाद् हसन्तमिव रोचिषा ॥८३।। मृद् भुजलते चार्व्या विधिवातां सुसंहते । नखांशुकुसुमोज्ञेदैः वधान हसितश्चियम् ॥८४।। मुखेन्दुरेनयोः कान्तिम् प्रधान्मुग्धिस्ततांशुभिः । ज्योस्मालचर्मी समातन्वन् जगतां कान्तदर्शनः ॥८५॥ सुष्यक्त्ये तयोर्नेत्रे रेजाते स्निग्धतरक्षे । यथोत्यते समुत्कुल्ले केसरालग्नषट्पदे ॥८६॥ 'नामकर्मविनिर्माण्यरुपदे सुभुवोक्षुवी । चापयष्टिरनङ्गस्य 'नानुयातुमछं तराम् ॥८७॥

रोमराजीक्ष्पी लताके चारों श्रोर बंधी हुई पाल ही हो ॥७९॥ जिस प्रकार कमिलनी कमल-पुष्पकी बोंडियोंको घारण करती है उसी प्रकार वे देवियाँ स्तनक्ष्पी कमलकी बोंडियोंको घारण कर रही थीं, कमिलिनियोंके कमल जिस प्रकार एक नालसे सिहत होते हैं उसी प्रकार उनके स्तनक्ष्पी कमल भी रें.रा. पं एक नालसे सिहत थे और कमलों पर जिस प्रकार भों रे बैठते हैं उसी प्रकार उनके स्तनक्ष्पी कमलोंपर भी चूचुकक्ष्पी भों रे बैठे हुए थे। इस प्रकार वे दोनों ही देवियाँ ठीक कमिलिनयोंके समान सुशोभित हो रही थीं।। □०॥ उनके गलेमें जो मुक्ताहार श्राथीत् मोतियोंके हार पड़े हुए थे, माल्म होता है कि उन्होंने श्रवश्य ही श्रपने नामके श्रमुसार (मुक्त + श्राहार) श्राहार त्याग श्रथीत् उपवासक्ष्प तप तपा था श्रीर इसीलिये उन मुक्ताहारोंने श्रपने उक्त तपके फल स्वकृप उन देवियोंके कंठ और कुचके स्पर्शसे उत्पन्न हुए सुखक्ष्पी श्रमृतको प्राप्त किया था।। □१।।

गलेमें पड़े हुए एकावली अर्थात एक लड़के हारसे वे दोनों ऐसी शोभायमान हो रहीं थीं मानो किसी सखीके सम्बन्धसे ही शोभायमान हो रही हों; क्योंकि जिस प्रकार सखी स्तनोंके समीपवर्ती भागका स्पर्श करती है उसी प्रकार वह एकावली भी उनके स्तनोंके समीपवर्ती भागका स्पर्श कर रही थी, सखी जिस प्रकार कंठसे संसर्ग रखती है अर्थात् कंठालिंगन करती है उसी प्रकार वह एकावली भी उनके कंठसे संसर्ग रखती थी अर्थात् कंठमें पड़ी हुई थी, सखी जिस प्रकार स्वच्छ अर्थात कपटरहित निर्मलहृदय होती है उसी प्रकार वह एकावली भी स्वच्छ-निर्मल थी श्रौर सखी जिस प्रकार स्निग्धमुक्ता होती है श्रथीत् स्नेही पितके द्वारा छोड़ी — भेजी जाती हैं उसी प्रकार वह एकावली भी स्निग्धमुक्ता थी अर्थात् चिकने मोतियोंसे सहित थी।। न्रा। वे देवियाँ अपने स्तनोंके बीचमें लटकते हुए जिस नचत्रमाला श्रर्थात् सत्ताईस मोतियोंके हारको धारण किये हुई थीं वह श्रपनी किरणोंसे ऐसा मालूम होता था मानो स्तनोंका स्पर्श कर श्रानन्दसे हँस ही रहा हो ॥ ६३ ॥ वे देवियाँ नखोंकी किरगोंरूपी पुष्पोंके विकाससे हास्यकी शोभाको धारण करनेवाली कोमल, सुन्दर श्रीर सुसंगठित भुजलतात्र्योंको धारण कर ही थीं।। ८४।। उन दोनोंके मुखरूपी चन्द्रमा भारी कान्तिको धारण कर रहेथे, वे अपने सुन्दर मन्द हास्यकी किरणोंके द्वारा चाँदनीकी शोभा बढ़ा रहे थे, श्रीर देखनेमें संसारको बहुत ही सुन्दर जान पड़ते थे।। ८५।। उत्तम बरौनी श्रीर चिकनी अथवा स्नेहयुक्त तारोंसे सहित उनके नेत्र ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो जिनके केश-पर भ्रमर आ लगे हैं ऐसे फूले हुए कमल ही हों।। ८६।। सुन्दर भौंहोंबाली उन देवियोंकी दोनों भौंहें नामकर्मके द्वारा इतनी सुन्दर बनी थीं कि कामदेवकी धनुषलता भी उनकी बराबरी

१ मौक्तिकहारेख । २ इव । ३ मुक्ताहारनामभवम् । ४ मस्यामुक्तया । पत्ते प्रियतमप्रेषितया । ५ श्राधत्तामित्यर्थः । ६ विकासैः । ७ कनीनिके । ८ नामकर्मकरण् । नामकर्मेणा विनिर्माणं तेन किचेरे इत्यर्थः । ६ श्रानुकर्तुम् ।

नीलोत्पलवतंसेन' तत्कर्यों दथतुः श्रियम् । मिथः प्रमित्सुने'वोच्चैः श्रायतिं नयनाक्जयोः ।। प्राः।
ते ललाटतटालम्बान् श्रलकान्'हतुर्भुशम् । सुवर्णपट्टपर्यन्तल्वितेन्द्रोपलेत्विषः ।। प्रशः।
त्रिल्लाटतटालम्बान् श्रलकान्'हतुर्भुशम् । सुवर्णपट्टपर्यन्तल्वितेन्द्रोपलेत्विषः ।। प्रशः।
हति स्वभावमधुराम् श्राकृतिं भूषणोज्ज्वलाम् । दथाने दथतुर्लीलां कल्पवल्ल्योः स्पुरिवषोः ।। ९१।।
हप्तेनयोरदो रूपं जनानामितिरित्यभूत् । एताभ्यां निर्जिताः सत्यं श्चियममन्याः सुरिश्चयः ।। ९२।।
स ताभ्यां कीर्तिलचमीभ्यामिव रेजे 'वरोत्तमः । ते च तेन महानधौ वाद्विनेव "समोयतुः ।। ९२।।
सर्लपे सद्युती कान्ते ते मनो जहर्त्वावभोः । मनोभुव इवाशेषं जिगीषोर्वेजयन्तिके ।। १४।।
तयोरिव मनस्तेन रिज्ञतं भुवनेशिना । हात्यष्ट्योरिवारक्तं मिण्ना मध्यमुद्रुचा ।। १५।।
बहुशो भग्नमानोऽपि 'व्यतुरोऽस्य मनोभवः । चचार'। गृहसञ्चार' कारणं तत्र चिन्त्यताम् ।। ९६।।
नृनमेनं प्रकाशास्मा व्यद्युं हृदिशयोऽचमः । श्रनङ्गतां तदा भेजे सोपाया हि जिगीपवः।

नहीं कर सकती थीं ।। ८० ।। उन महादेवियों के कान नीलकमलरूपी कर्ण-भूषणों से ऐसी शोभा धारण कर रहे थे मानो नेत्ररूपी कमलोंकी ऋतिशय लम्बाईको परस्परमें नापना ही चाहते हों ।। ८८ ।। वे देवियाँ अपने ललाट-तट पर लटकते हुए जिन अलकोंको धारण कर रही थीं वे सुवर्णपट्टकके किनारे पर जड़े हुए इन्द्रनील मिणयोंके समान श्रत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ॥ इ. ॥ जिनपरकी पुष्पमालाएँ ढीली होकर नीचेकी श्रोर लटक रही थीं ऐसे उन देवियोंके केशपाशोंके विषयमें लोग ऐसी उत्प्रेचा करते थे कि मानो कोई काले साँप सफेद साँपको निगलकर फिरसे उगल रहे हों।। ९०।। इस प्रकार स्वभावसे मधुर श्रीर श्राभुषणोंसे उज्ज्वल श्राकृतिको धारण करनेवाली वे देवियाँ कान्तिमती कलपलतात्रोंकी शोभा धारण कर रही शी।। ९१।। इन दोनोंके उस सुन्दर रूपको देखकर लोगोंकी यही बुद्धि होती थी कि वास्तवमें इन्होंने अपने श्रापको स्त्री माननेवाली देवाङ्गनात्र्योंकी जीत लिया है ॥ ६२ ॥ वरोंमें उत्तम भगवान वृषभदेव उन देवियोंसे ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो कीर्ति और लक्ष्मीसे ही शोभायमान हो रहे हों श्रीर वे दोनों भगवानसे इस प्रकार मिली थीं जिस प्रकारकी महानदियाँ समुद्रसे मिलती हैं ।। ६३ ।। वे देवियां बड़ी ही रूपवती थीं, कान्तिमती थीं, सुन्दर थीं और समस्त जगतुको जीतनेकी इच्छा करनेवाले कामदेवकी पताकाके समान थीं और इसीलिये ही उन्होंने भगवान वृषभ-देवका मन हरण कर लिया था ॥ ६४॥ जिस प्रकार बीचमें लगा हुआ कान्तिमान पद्मराग मिए हारयष्टियोंके मध्यभागको अनुरंजित अर्थात् लाल वर्ण कर देता है उसी प्रकार उत्कट कान्ति या इच्छासे युक्त भगवान् वृषभदेवने भी उन देवियोंके मनको श्रनुरंजित-प्रसन्न कर दिया था ॥ ९५ ॥ यद्यपि कामदेव भगवान् वृषभदेवके सामने अनेक बार अपमानित हो चुका था तथापि वह गुप्त रूपसे अपना संचार करता ही रहता था। विद्वानोंको इसका कारण स्वयं विचार लेना चाहिये ॥ ६६ ॥ मालूम होता है कि कामदेव स्पष्ट रूपसे भगवानको बाधा देनेके लिये समर्थ नहीं था इसलिये वह उस समय शरीररहित श्रवस्थाको प्राप्त हो गया था सो ठीक ही है क्योंकि विजयकी इच्छा करनेवाले पुरुष अनेक उपायोंसे सहित होते हैं-कोई न कोई

१ नीलोध्यलावतंसेन प०, ल०। २ प्रमातुभिच्छुना। ३ दघतुः। ४ गलितः। ५ उद्गिलन् ग्र०, प०, द०, स०। ६ नरोत्तमः ग्र०, स०। ७ सङ्गमीयतुः। द्वसमानरूपे। ६ पद्मरागमाणिक्येन । १० यस्मात् कारणात्। ११ चरति स्म। एतैन प्रभोर्मीहात्म्यं व्यक्यते। तत्र तयोः सौभाग्यं व्यङ्ग्यम्। १२ –सञ्चारकारणं – ग्र०, प०। १३ व्यक्तस्वरूपः। १४ जेतुभिच्छुवः।

श्रनङ्गत्वेन 'तन्तृनम् एनयोः प्रविशन् वपुः । दुर्गाश्रित इवानक्को विष्याधेनं स्वसायकैः ॥९८॥ ताभ्यामिति समं भोगान् भुञ्जानस्य जगद्गुरोः । कालो महानगादेकष्ठयावत् सतस्वणैः ॥९८॥ श्रथान्यदा महादेवी सीधे सुसा यशस्वति । स्वप्नेत्रप्रयन् महीं प्रस्तां मेरं सूर्यं स्व सोडुएम् ॥१००॥ सरः सहंसमिध्य वैचलद्वीचिकमैक्षत । स्वप्नान्ते च व्यवुद्धासौ पठन् मागधिनःस्वनैः ॥१००॥ स्वं विवुध्यस्व कल्याणि कल्याणशतभागिनि । प्रवोधसमयोऽयं ते सहाब्जिन्या धतश्रियः ॥१०२॥ स्वं विवुध्यस्व कल्याणि कल्याणशतभागिनि । प्रवोधसमयोऽयं ते सहाब्जिन्या धतश्रियः ॥१०२॥ मुदे तवाम्व भूयासुः इमे स्वप्नाः शुभावहाः । महीमेरूद्धीनद्वर्कसरोवरपुरस्सराः ॥१०३॥ नमस्सरोवरेऽन्विष्य (विद्याद्वानाम्येति शाहाहंसोऽस्त पादपम् ॥१०४॥ ज्योस्नांमसि चिरं तीर्वार्थ ताराहंस्यो नमो हदे । नूनं 'निकेतुमस्ताद्वेः शिखराणयाश्रयन्त्यभूः ॥१०५॥ निद्वक्षायितैर्नेत्रैः कोकीनां 'वेसर्यमीचितः । तद्दष्टिद्धितारमेव विध्विष्ठश्रयतां गतः ॥१०६॥ प्रयाति यामागे विद्यान्वेतुं पुरोगतान् । ज्योस्नांशुकेन संवष्ट्य तारासर्वस्वमात्मनः ॥१०७॥ इतोऽस्तमेति शीतांशुः हतो भास्त्रानुदीयते' । संसाररस्येव वैचित्र्यम् उपदेष्टुं समुद्यतौ ॥१०८॥

उपाय श्रवश्य करते हैं ।। ९७ ।। श्रथवा कामदेव शरीररिहत होनेके कारण इन देवियों के शरीरमें प्रविष्ठ हो गया था श्रीर वहाँ किलेके समान स्थित होकर श्रपने बाणों के द्वारा भगवान् को घायल करता था ।। ६८ ।। इस प्रकार उन देवियों के साथ भोगों को भोगते हुए जगद्गुरु भगवान् वृषभ-देवका बड़ा भारी समय निरन्तर होनेवाले उत्सवोंसे ज्ञण भरके समान बीत गया था ॥ ६६ ॥

श्रथानन्तर किसी समय यशस्वती महादेवी राजमहलमें सो रही थीं। सोते समय उसने स्वप्नमें प्रसी हुई पृथिवी, सुमेर पर्वत, चन्द्रमा सहित सूर्य, हंस सहित सरोवर तथा चञ्चल लहरोंवाला समुद्र देखा, स्वप्न देखनेके बाद मंगल-पाठ पढ़ते हुए बन्दीजनोंके शब्द सुनकर वह जाग पड़ी । १९००-१०१ ।। उस समय वन्दोजन इस प्रकार मंगल-पाठ पढ़ रहे थे कि हे दूसरोंका कल्याण करनेवाली और स्वयं सैकड़ों कल्याणोंको प्राप्त होनेवाली देवि, श्रब तू जाग; क्योंकि तु कमितनीके समान शोभा धारण करनेवाली है-इसिलये यह तेरा जागनेका समय है। भावार्थ-जिस प्रकार यह समय कमितनीके जागृत-विकसित होनेका है, उसी प्रकार तुन्हारे जागृत होनेका भी है।। १०२।। हे मातः, पृथिवी, मेरु, समुद्र, सूर्य, चन्द्रमा श्रीर सरोवर श्रादि जो अनेक मंगल करनेवाले शुभ स्वष्न देखे है वे तुम्हारे आनन्दके लिये हों।। १०३।। हे दैवि, यह चन्द्रमारूपी हंस चिरकाल तक आकाशरूपी सरोवरमें अन्धकाररूपी शैवालको खोजकर श्रव खेदिखन्न होनेसे ही मानो श्रास्ताचलरूपी वृत्तका श्राश्रय ले रहा है। श्रार्थात् श्रास्त हो रहा है।। १०४।। ये ताराह्मपी हंसियाँ आकाशह्मपी सरोवरमें चिरकाल तक तैरकर अब मानो निवास करनेके लिये ही अस्ताचलकी शिखरोंका आश्रय ले रही हैं-अस्त हो रही हैं।। १०४।। हे देवि. यह चन्द्रमा कान्तिरहित हो गया है, ऐसा मालूम होता है कि रात्रिके समय चक-वियोंने निद्राके कारण लाल वर्ण हुए नेत्रोंसे इसे ईर्घ्याके साथ देखा है इसलिये मानो उनकी दृष्टिके दोष से ही दूषित होकर यह कान्तिरहित हो गया है।। १०६।। हे देवि, अब यह रात्रि भी अपने नज्ञत्रह्मपी धनको चाँदनीहमी बस्तमें लपेटकर भागी जा रही है, ऐसा मालूम होता है मानो वह त्रागे गये हुए (बीते हुए) प्रहरोंके पीछे ही जाना चाहती हो।। १०७।। इस त्रोर यह चन्द्रमा श्रास हो रहा है श्रीर इस श्रोर सूर्यका उदय हो रहा है, ऐसा जान पड़ता है मानो

१ वा नृत— ऋ०, प०, स०, द०, म०, ल०। २ नित्योत्सवैः । ३ चलवीचिक— ऋ०, प०, द०, म०, स०, छ०। ४ —पुरोगमाः प०। ५ रेऽवीष्य ट०। ऋनुप्राप्य । ६ ऋभिगच्छिति । ७ ऋस्त-गिरिवृत्तम् । ८ तरणं कृत्वा । ६ वस्तुम् । १० ईर्ष्यया सहितम् । ११ रजनी । १२ प्रहरान् । १३ ई गतौ उदयतीत्यर्थः ।

तारका गगनाम्भोधौ मुक्ताफलनिभिन्नयः । 'ब्रह्म्यौर्वानलेनेमा विलीयन्ते गतित्वपः ।।१०९॥ सिरतां सैकतादेव चक्रवाको 'रुवन् रुवन् । श्रन्यच्छति निजां कान्तां निशाविरहविवलवः ।।१९०॥ श्रयं हंसयुवा हंस्या सुषुप्सितः समं सितः । मृयालशकलेनाङ्गं कयहूर्येश्वन्चुलिन्वना ।।१९९॥ श्रवेकनीयिमतो धसं विकसत्पङ्कजाननम् । इतश्च म्लानिमासाद्य नम्रास्येयं कुमुद्रती ।।१९२॥ सरसां पुलिनेक्वेताः 'कुरयः कुर्वते रुतम्" । युप्मन्नूपुरसंवादि तारं मधुरमेव च ।।१९३॥ स्वनीह्यदुष्पतन्ययं कृतकोलाहलस्वनाः । प्रभातमङ्गलानीव पठन्तोऽभी शकुन्तयः ।।१९४॥ श्रवासक्रेयसंकारा ' रेपिकीयदशा हमे । काञ्चकीयस्तम दीपा यान्ति कालेन मन्दताम् ॥१९५॥ इतो निजगृहे देवि त्वन्मञ्जलविधित्सया ।। इक्जवामिनकाम्रायः परिवारः प्रतीच्छति ।।१९६॥ विमुख शयनं तस्मात् नदीपुलिनसिक्षमम् । हंसीव राजहसस्य विल्लभा मानसाश्रया ॥१९७॥ इत्युक्वैन्दवृन्देषु पठस्मु समयोचितम् । प्रावोधिकानकथ्वानैः सा विनिदाभवन्वकृतैः ॥१९६॥ विमुक्तसङ्गलेव कृतमङ्गलमञ्जना । प्रदुकामा स्वष्टद्यानां स्वप्नानां तस्वतः फलम् ॥१९९॥

ये संसारकी विचित्रताका उपदेश देनेके लिये ही उद्यत हुए हों।। १०८।। हे देवि, आकाशरूपी समुद्रमें मोतियोंके समान शोभायमान रहनेवाले ये तारे सूर्यरूपी यड्वानलके द्वारा कान्ति-रहित होकर विलीन होते जा रहे हैं ।। १०६ ।। रातभर विरहसे व्याकुल हुन्ना यह चकवा नदीके बालुके टीले पर स्थित होकर रोता रोता ही श्रपनी प्यारी स्त्री चकवीको दूँद रहा है ॥ ११०॥ हे सति, इधर यह जवान हंस चोंचमें दबाये हुए मृणाल-खण्डसे शरीरको खुजलाता हुऋा हंसी**के** साथ शयन करना चाहता है।। १११।। हे देवि, इधर यह कमलिनी श्रपने विकसित कमल-रूपी मुखको धारण कर रही है श्रीर इधर यह कुमुदिनी मुरमाकर नम्रमुख हो रही है, श्रर्थात् मरकाये हुए कुमुदको नीचा कर रही है।। ११२।। इधर तालाबके किनारों पर ये कुरर पिचयोंकी स्त्रियां तुन्हारे नूपूरके समान उच श्रीर मधुर शब्द कर रही हैं ।। ११३ ।। इस समय ये पत्ती कोलाहल करते हुए अपने अपने घोंसलोंसे उड़ रहे हैं और ऐसे जान पड़ते हैं मानो प्रान र लाग मंगल-पाठ ही पढ रहे हों।। ११४।। इधर प्रातःकालका समय पाकर ये दीपक कंचुिकयों (राजाश्रोंके श्रन्त:पुरमें रहनेवाले बृद्ध या नपंसक पहरेदारों) के साथ साथ ही मन्दताको प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार व चुकी खियोंके संस्कारसे रहित होते है उसी प्रकार दीपक भी प्रातःकाल होने पर स्त्रियोंके द्वाराकी हुई सजावटसे रहित हो रहे हैं श्रीर कंचकी जिस प्रकार परिचीण दशा श्रथीत बृद्ध श्रवस्थाको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार दीपक भी परिचीण दशा श्रथीत चीए बत्तीवाले हो रहे है ॥ ११४ ॥ हे देवि, इधर तुम्हारे ,घरमें तुम्हारा मंगल करनेकी इच्छासे यह कुब्जक तथा वामन श्रादिका परिवार तुम्हारी प्रतीचा कर रहा है।। ११६॥ इसलिये जिस प्रकार मानसरोवर पर रहनेवाली, राजहंस पन्नीकी प्रिय वल्लभा-हंसी नदीका किनारा छोड़ देती है उसी प्रकार भगवान् वृपभदेवके मनमें रहनेवाली श्रौर उनकी प्रिय वल्लभा तू भी शय्या छोड़ ।। ११७।। इस प्रकार जब वदीजनोके समृह जोर जोरसे मंगल-पाठ पढ़ रहे थे तब वह यशस्वती महादेवी जगानेवाले दुन्दुभियोंके शब्दोंसे धीरे धीरे निद्रारहित हुई—जाग उठी ॥ ११८ ॥ और शय्या छोडकर प्रातःकालका मंगलस्नान कर प्रीतिसे रोमांचितशरीर हो अपने देखे हुए स्वप्नोंका यथार्थ फल पूछनेके लिये संसारके प्राणियोंके हृदयवर्ती श्रंधकारको

१ सूर्यसार्थः । २ कूबन कूजन् । ३ विह्वलः । ४ शियतुमिच्छिति । ५ भो पतिव्रते । ६ उत्कोशाः । 'उत्कोशकुररी सभी' इत्यमिधानात् । ७ रुतिम् प० । ८ सदृशम् । ६ स्त्रीसम्बन्धि । १० परिचीया-वर्तिका । परिनष्टवयस्काः । ११ विधातुमिच्छुया । १२ पश्यित । श्रागच्छिति वा तिष्ठति वा । १३ राजश्रेष्ठस्य राजहंसस्य च [राजहंसास्तु ते चञ्चूचरशेः लोहितैः सिताः ।' इत्यमरः]

प्रीतिकष्टिकता भेजे पश्चिनीवाक्कं मुद्रु वस् । प्राण्नायं जगत्प्राणिस्वान्तरुवान्तवुदं विभुस् ॥१२०॥ तसुपेत्य सुस्वासीना स्वोचिते भद्रविष्टरे । बक्ष्मीरिव रुचि भेजे भत्तु रम्यणैविष्टिनी ॥१२१॥ सा पत्ये र स्वत्नसालां तां यथादष्टं न्न्यवेदयत् । दिव्यचक्षुरसी देवः स्तत्फलानीत्यभाषत ॥१२२॥ त्वं देवि पुत्रमासासि गिरीन्द्रात् चक्रवित्तमम् । तस्य प्रतापितामकः शास्तीन्द्रः कान्तिसम्पद्म् ॥१२३॥ सरोजाचि सरोदष्टेः प्रसी पङ्कजवासिनीस् । वोद्या "ब्यूदोरसा पुण्यलक्ष्मणाङ्कितविष्रहः ॥१२४॥ महीप्रसनतः कृत्सनां महीं सागरवाससम् । प्रतिपाजियता देवि विश्वराट् तव पुत्रकः ॥१२५॥ सागराचरमाङ्गोऽसी तरिता जन्मसागरम् । ज्यायान्पुत्रशतस्यायम् इच्वाकुकुलनन्दनः ॥१२६॥ इति श्रुत्था वचो भर्तुः सा तदा प्रमदोदयात् । वष्टुये जल्धेवेंत्वा यथेन्दौ समुदेष्यति ॥१२७॥ ततः सर्वार्थसिद्धिस्थो योऽसी ब्यावचरः सुरः । सुवाहुरहिनन्द्रोऽतः चुत्वा तद्रभँमावसत् ॥१२८॥ सागर्ममवहद् देवी देवाद् दिव्यानुभावजम् । येन नासहताकः समाकामन्तमम्बरे ॥१२९॥ साप्रयत्त्वस्वमुलच्छायां वीरसूरसिद्र्षेषे । तत्र 'प्रातीपिकी स्वां च छायां नासोढ मानिनी ॥१२०॥ स्वन्तवंत्नीमपश्यत् तां पतिरुत्सुकया दशा । जलगर्भामिवाम्भोदमालां काले शिखावलः ॥१३२॥

दूर करनेघाले श्रतिशय प्रकाशमान श्रीर सबके स्वामी भगवान वृषभदेवके समीप उस प्रकार पहुँची जिस प्रकार कमलिनी संसारके मध्यवर्ती अन्धकारको नष्ट करनेवाले और अतिशय प्रकाशमान सूर्यके सन्मुख पहुँचती है।।११६-१२०॥ भगवानके समीप जाकर वह महादेवी अपने योग्य सिंहासन पर सुखपूर्वक बैठ गई उस समय महादेवी साज्ञात लच्मीके समान सुशो-भित हो रही थी ॥ १२१ ॥ तद्नन्तर, उसने रात्रिके समय देखे हुए समस्त स्वप्न भगवानसे निवेदन किये श्रीर श्रवधि ज्ञान-रूपी दिव्य नेत्र धारण करनेवाले भगवानने भी नीचे लिखे अनुसार उन स्वप्नोंका फल कहा कि ॥ १२२ ॥ हे देवि, स्वप्नोंमें जो तूने सुमेरु पर्वत देखा है उससे माल्म होता है कि तेरे चक्रवर्ती पुत्र होगा। सूर्य उसके प्रतापको और चन्द्रमा उसकी कान्ति रूपी सम्पदाको सूचित कर रहा है ॥ १२३ ॥ हे कमलनयने, सरोवरके देखनेसे तेरा पत्र अनेक पवित्र लक्त्णोंसे चिह्नितशरीर होकर अपने विस्तृत वक्तःस्थल पर कमलवासिनी-ज्दमीको धारण करनेवाला होगा ।। १२४ ।। हे देवि, पृथिवीका प्रसा जाना देखनेसे मा**ल्**म होता है कि तुम्हारा वह पुत्र चक्रवर्ती होकर समुद्ररूपी वस्नको धारण करनेवाली समस्त पृथिवीका पालन करेगा ।। १२४ ।। श्रीर समुद्र देखनेसे प्रकट होता है कि वह चरमशरीरी होकर संसार-रूपी समुद्रको पार करनेवाला होगा । इसके सिवाय इच्वाकु वंशको श्रानन्द देनेवाला वह पुत्र तेरे सौ पुत्रोंमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र होगा ।। १२६ ।। इस प्रकार पतिके वचन सुनकर उस समय वह देवी हर्षके उदयसे ऐसी वृद्धिको प्राप्त हुई थी जैसी कि चन्द्रमाका उदय होने पर समुद्रकी बेला वद्धिको प्राप्त होती है। १२७॥

तदनन्तर राजा श्रितिगृद्धका जीव जो पहले व्याघ्र था, फिर देव हुश्चा, फिर सुवाहु हुआ श्रीर फिर सर्वार्थिसिद्धिमें श्रहमिन्द्र हुश्चा था वहांसे च्युत होकर यशस्वती महादेवीके गर्भमें श्राकर निवास करने लगा।।१२८।। वह देवी भगवान वृपभदेवके दिन्य प्रभावसे उत्पन्न हुए गर्भको धारण कर रही थी। यही कारण था कि वह श्रपने उपर श्राकाशमें चलते हुए सूर्यको भी सहन नहीं करती थी।।१२६।। वीर पुत्रको पैदा करनेवाली वह देवी श्रपने मुखकी कान्ति तलवारक्ष्पी द्र्षणमें देखती थी श्रीर श्रितिशय मान करनेवाली वह उस तलवारमें पड़ती हुई श्रपनी प्रतिकृत छायाको भी नहीं सहन कर सकती थी।।१३०।। जिस प्रकार वर्षाका समय श्रानेपर मयूर जलसे भरी हुई मेघमालाको बड़ी ही उत्सुक दृष्टिसे देखते हैं उसी प्रकार भगवान

१ पुरुषाय । २ श्रवधिज्ञानदृष्टिः । ३ 'जुटि' । लब्धा भविष्यति । ४ विशालम् । ५ सागरवासनाम् व । ६ प्रतिकृलाम् । ७ मयुरः ।

रत्नगर्भेव सा भूमिः फलगर्भेव बर्लरी । तेजोगर्भेव दिक्प्राची नितरां रुचिमानशे । ११३२।। सा मन्दं ग्रमनं भेजे मिण्कुद्दिमभूमिषु । इंसीव नृपुरोदारिश न्नानैम नुभाविणी । ११३२।। सावष्टम्भवदन्यासैः मुद्रयन्सीव सा घराम् । स्वभुक्त्यै मन्थरं यातम् प्रमजन् मिण्भूमिषु । ११३४।। उद्रेश्स्या वलीभङ्गो नादश्यत यथा पुरा । श्रभङ्गं तत्सुतस्येव दिग्जयं सूचयन्नसौ । ११३५।। नीलिमा तत्कुचापाग्रम् श्रास्थ्रद्वत् गर्भसंभवे । गर्भस्थोऽस्थाः सुतोऽन्येषां निद्रेहन्त्र् नमुन्नतिम् । ११३६।। दोहदं परमोदातम् श्राहारे मन्दिमा रुचेः । सालसं गतमायासात् स्वस्ताङ्गं शयनं मुवि । ११३६।। सुलमापायदु गयडान्तं वीन्वणं सालसेवितम् । श्रापाटलाघरं वक्त्रं मृत्स्नासुरिम गन्धि च । ११३६।। स्वसायस्य गर्भचिद्वानि मनः पत्युररक्षयन् । वद्ये च शनौगर्भो द्विष्कुक्तीररन्त्रयन् । ११३६।। नवमासेवतीतेषु तदा सा सुपुवे सुतम् । प्राचीवाक्कं स्कुरत्तेजःपरिवेषं महोदयम् । १९४०।। शुभे दिने शुभे लग्ने योगे दुरुदुराह्नये । सा प्रासोष्ट सुताग्रयं स्फुरत्सान्नाज्यलक्ष्यम् । ११४१।।

वृषभदेव भी उस गर्भिणी यशस्वती देवीको बड़ी ही उत्सक दृष्टिसे देखते थे।।१३१।। यशस्वती देवी; जिसके गर्भमें रत्न भरे हुए हैं ऐसी भूमिके समान, जिसके मध्यमें फल लगे हुए है ऐसी बेलके समान. अथवा जिसके मध्यमें सर्यरूपी तेज छिपा हुआ है ऐसी पूर्व दिशाके समान अत्यन्त शोभाको प्राप्त हो रही थी।।१३२।। वह रत्नखचित पृथिवीपर हंसीकी तरह नुपरोंके उदार शब्दोंसे मनोहर शब्द करती हुई मन्द मन्द गमन करती थी ॥१३३॥ मिण्योंसे जड़ी हुई जमीनपर स्थिरतापूर्वक पैर रखकर मन्दगतिसे चलती हुई वह यशस्वती ऐसी जान पड़ती थी मानो प्रथिवी हमारे ही भोगके लिये है ऐसा मानकर उसपर महर ही लगाती जाती थी।।१३४॥ उसके उररपर गर्भावस्थासे पहलेकी तरह ही गर्भावस्थामें भी वलीभंग अर्थात नाभिसे नीचे पड़नेवाली रेखात्रोंका भंग नहीं दिखाई देता था और उससे मानो यही सूचित होता था कि उसका पुत्र श्रभंग नाशरहित दिग्विजय प्राप्त करेगा (यद्यपि स्त्रियोंके गर्भावस्थामें उदरकी बृद्धि होनेसे वलीभंग हो जाता है परन्त विशिष्ट स्त्री होनेके कारण यशस्वतीके वह चिह्न प्रकट नहीं हुआ था) ॥१३५॥ गर्भधारण करनेपर उसके स्तनोंका अग्रभाग काला हो गया था और उससे यही सचित होता था कि उसके गर्भमें स्थित रहनेवाला बालक अन्य-शत्रुओं की उन्नतिको अवश्य ही जला देगा-नष्ट कर देगा ।।१३६॥ परम उत्कृष्ट दोहला उत्पन्न होना, आहारमें रुचिका मन्द पढ़ जाना, त्रालस्य सहित गमन करना, शरीरको शिथिल कर जमीनपर सोना, मुखका गालों तक कुछ कुछ सफेद हो जाना. आलस भरे नेत्रोंसे देखना, अधरोष्ठका कुछ सफेद और लाल होना, श्रीर मुखसे मिट्टी-जैसी सुगंध श्राना । इस प्रकार यशस्वतीके गर्भके सब चिह्न भगवान वृषभ-देवके मनको अत्यन्त प्रसन्न करते थे श्रौर शुत्रुओंकी शक्तियोंको शीघ ही विजय करता हुश्रा वह गर्भ धीरे धीरे बढता जाता था ॥१३७-१३६॥ जिसका मण्डल देदीप्यमान तेजसे परिपूर्ण है अगैर जिसका उदय बहुत ही बड़ा है ऐसे सूर्यको जिस प्रकार पूर्व दिशा उत्पन्न करती है उसी प्रकार नौ महीने व्यतीत होनेपर उस यशस्वती महादेवीने देदीप्यमान तेजसे परिपर्श श्रीर महापुर्यशाली पुत्रको उत्पन्न किया ॥१४०॥ भगवान ब्रषभदेवके जन्म समयमें जी शभ दिन. शुभ लग्न, शुभ योग, शुभ चन्द्रमा श्रीर शुभ नक्षत्र श्रादि पड़े थे वे ही शुभ दिन स्नादि उस समय भी पड़े थे, अर्थात् उस समय, चैत्र कृष्ण नवमीका दिन, मीन लग्न, ब्रह्मयोग, धन राशिका चन्द्रमा श्रीर उत्तराषाद्वसन्त्र था। उसी दिन यशस्वती महादेवीने सम्राटके शुभ लच्नणोंसे

१ —मानसे प०, ग्रा०, ल०। २ गमनम्। —यातं मणिकुहिमभूमिषु म०, ल०। ३ ग्राहमेवं-मन्ये। ४ गतमायासीत् प०, द०, छ०। ५ वीक्षितं सालसेक्षणम् प०, ग्रा०, द०, स०, छ। ६ परिवेष-महोदयम् ग्रा०, प०, स०। ७ योगेन्दुभपुराह्वये प०, म०, द०। योगे धुरुधुराह्वये ग्रा०, स०। प्रासीष्ट म०, प०, ल०।

श्राह्मिण्य पृथिषीं दोर्भ्या यदसाबुदपचत । ततोऽस्य सार्वभौमस्यं जगुनेंमिसिकास्तदा । १९४।।
स्रुतेन्दुनातिसीम्येन व्ययुत्त्रखर्वेरीय सा । बालाक्केंग्य पितुश्रासीद् दिवसस्येव दीसता । १९४।।
पितामही च तस्याम् प्रमोदं परमीयतुः । यया सबेळो जळिधः उदये शशिनश्शिशोः । १९४॥
तां तदा वर्धयामासुः पुरयाशीभिः पुरन्धिकाः । सुस्तं प्रमुख्य पुत्राणां शतमित्यधिकोत्सवः । १९४॥
तदानन्दमहाभेर्यः प्रहताः कोश्यकोटिभिः । दध्वनुध्वनदम्भोदगमीरं नृपमन्दिरे ॥१५६॥
तुटोपटहमस्कर्य्यः पणवास्तुण्वास्तदा । सशङ्ककाहलास्तालाः प्रमदादिव सस्वनुः । ११४॥
तदा सुरभिरम्लानिः श्रपत्त कुसुमोत्करः । दिवो देक्करोन्मुक्तो अमद्भमरसेवितः । १४८॥
सहुर्मन्दममन्देन मन्दाररजसा ततः । ववौ श्रवावा' रजसाम् श्रप्छटाशिशरो मरुत् । १९४८॥
सर्वेभ्यमानुषी वाक्च जनुम्भे पथि वार्मुवाम् । जीवेति दिश्च दिक्यानां वाचः पप्रथिरे श्रुशम् । १९५॥
पद्यीमनलयैर्नुत्तम् श्रारप्सत जिताप्सरः । नर्सक्यः सुरनर्सक्यो "यकाभिहेलया जिताः ॥१५९॥
पुरवीध्यस्तदा रेजुः चन्दनाम्भरछटोष्टिता । कृताभिरुपशोभाभिः प्रहसन्त्यो दिवः श्रियम् ॥१५५॥
रस्ततेरस्विन्यासाः पुरे रेजुर्ग्हे गृहे । इन्द्वापतिबद्धहल्ली "लितं दथतोऽम्यरे ॥१५३॥

शोभायमान ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न किया था ॥१४१॥ वह पुत्र श्रपनी दोनों मुजाश्रोंसे पृथिवीका श्रालिंगन कर उत्पन्न हुश्रा था इसलिये निमित्तज्ञानियोंने कहाथा कि वह समस्त पृथिवीका अधिपति - अर्थात् चक्रवर्ती होगा ॥१४२॥ वह पुत्र चन्द्रमाके समान सौम्य था इसलिये माता-यशस्वती उस पुत्ररूपी चन्द्रमासे रात्रिके समान सुशोभित हुई थी, इसके सिवाय वह पुत्र प्रात:कालके सूर्यके समान तेजस्वी था इसलिये पिता-भगवान् वृषभदेव उस बालकरूपी सूर्यसे दिनके समान देदीप्यमान हुए थे ॥१४३॥ जिस प्रकार चन्द्रमांका उदय होनेपर अपनी बेला सहित समुद्र हर्षको प्राप्त होता है उसी प्रकार पुत्रका जन्म होनेपर उसके दादा और दादी अर्थात् महारानी मरुदेवी श्रीर महाराज नाभिराज दोनों ही परम हर्षको प्राप्त हुए थे।।१४४॥ उस समय अधिक हर्षित हुई पतिपुत्रवती स्नियाँ 'तूं इसी प्रकार सैकड़ों पुत्र उत्पन्न कर' इस प्रकार के पवित्र श्राशीर्वादोंसे उस यशस्वती देवीको बढ़ा रही थीं ॥१४४॥ उस समय राजमन्दिरमें करोड़ों दण्डोंसे ताड़ित हुए आनन्दके बड़े बड़े नगाड़े गरजते हुए मेघोंके समान गम्भीर शब्द कर रहे थे।।१४६।। तुरही, दुन्दुभि, भल्लरी, सहनाई, सितार, शंख, काहल श्रीर ताल श्रादि श्रनेक बाजे उस समय मानो हर्षसे ही शब्द कर रहे थे-बज रहे थे।।१४७॥ उस समय सुगन्धित, विकसित, श्रमण करते हुए भौरोंसे सेवित श्रीर देवोंके हाथसे छोड़ा हुआ फूलोंका समृह त्र्याकाशसे पड़ रहा था — बरस रहा था ॥१४८॥ कल्पवृत्तके पुष्पोंकी भारी परागसे भरा हुआ, धूलिको दूर करनेवाला श्रीर जलके छीटोंसे शीतल हुआ सुकोमल वायु मन्द मन्द बह रहा था।।१४९॥ उस समय आकाशमें जय जय इस प्रकारकी देवोंकी वाणी बढ़ रही थी और देवियोंके 'चिरंजीव रहो' इस प्रकारके शब्द समस्त दिशाश्रोंमें श्रातिशय रूपसे विस्तारको प्राप्त हो रहे थे ॥१४०॥ जिन्होंने श्रपने सौन्दर्यसे श्रपसराश्रोंको जीत लिया है श्रौर जिन्होंने श्रपनी मृत्यकलासे देवोंकी नर्ताकयोंको श्रनायास ही पराजित कर दिया है ऐसी नृत्य करनेवाली स्मियाँ बढ़ते हुए तालके साथ नृत्य तथा संगीत प्रारम्भ कर रही थीं ॥१४१॥ उस समय चन्द्नके जलसे सींची गई नगरकी गलियाँ ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो श्रपनी सजावटके द्वारा स्वर्गकी शोभाकी हँसी ही कर रही हों ॥१५२॥ उस समय श्राकाशमें इन्द्रधनुष श्रीर बिजलीरूपी लताकी सुन्दरताको धारण करते हुए रत्ननिर्मित तोरणोंकी

१ रजसामपनेता । २ देवानाम् । ३ कियाविशोपणम् । ४ याभिः नर्तकीभिः । ५ शोभाम् ।

कु'तर क्ष्मबली रत्नचूणें मूँ महोदराः । कुम्भा हिरयमया रेजुः री'कमाङ्जिपहिताननाः ।।१५४।।
तिस्मन्मृपोत्सवे सासीत् पुरी सर्वेव सोत्सवा । यथाविधवृद्धी संवृद्धि याति वेलाश्रिता नदी ।।१५५॥
न 'दीनोऽभूत्तदा कश्चित् 'नदीनोदकभूयसीम् । दानधारां नृपेन्द्रेभे मुक्तधारां प्रवर्षति ॥१५६॥
इति प्रमोदमुपाय पुरे सान्तःपुरे परम् । वृष्णभादेरसौ बालः प्रालेययुतिरुवयौ ॥१५७॥
प्रमोद भरतः प्रेमिनर्भरा बन्धुतां तदा । तमाह्वद्भरतं भावि समस्तभरताधिपम् ॥१५८॥
तक्षाम्ना भारतं वर्षमिति हासीजनास्पदम् । हिमाद्रेरासमुद्राश्व क्षेत्रं चक्रभृतामिदम् ॥१५८॥
स तन्यन्परमानन्दं बन्धुता कुमुदाकरे । धुन्यन् वैरिकुलध्वान्तम् श्रवृधद् बाल्चन्द्रसाः ॥१६०॥
सर्दनन्धयम्नसौ मातुः 'स्तन्यं गयद्धपितं मुद्धः । समुद्रिरन् यशो दिश्च विभजन्ति विद्यते ॥१६६॥
स्मितेरच इसितेर्मुग्यैः सर्पणेर्मियाभूमिषु । 'क्षम्यनात्वपितैः पित्रोः स सम्भीतिमजीजनत् ॥१६२॥
तस्य वृद्धावभूद् वृद्धिः गुयानां सहजन्मनाम् । 'रन्नं ते तस्य सोद्याः 'तद्वृद्ध्यनुविधायनः ॥१६२॥
व्यन्तप्राश्चनचीलोपनयनादीननुक्रमात् । क्रियाविधीन्विधानज्ञः स्वष्टैवास्य निस्कृद्धत् । ११६४॥
ततः क्रमभुवो बाह्यकीमारान्तभुवो निदाः । सोऽतीस्य योवनावस्थां प्रापदानन्दिनीं दशाम् ॥१६५॥

सुन्दर रचनाएँ घर घर शोभायमान हो रही थीं ॥१४३॥ जहाँ रह्नोंके चूर्णसे अनेक प्रकारके रंगाविलयोंकी रचना की गई है ऐसी भूमिपर बड़े बड़े उदरवाले श्रनेक सुवर्णकलश रक्खे हुए थे। उन कलशोंके मुख सुवर्णकमलोंसे ढके हुए थे इसलिये वे बहुत ही शोभायमान हो रहे थे ॥१४४॥ जिस प्रकार समुद्रकी वृद्धि होनेसे उसके किनारेकी नदी भी वृद्धिको प्राप्त हो जाती है उसी प्रकार राजाके घर उत्सव होनेसे वह समस्त श्रयोध्या नगरी उत्सवसे सहित हो रही थी।।१४४॥ उस समय भगवान् वृषभदेवरूपी हाथी समुद्रके जलके समान भारी दानकी धारा (सुवर्ण त्रादि वस्तुत्रोंके दानकी परम्परा, पत्तमें- मद जलकी धारा) बरसा रहे थे इसलिये वहाँ कोई भी दरिद्र नहीं रहा था।।१४६॥ इस प्रकार ऋन्तःपुर सहित समस्त नगरमें परम श्रानन्दको उत्पन्न करता हुआ वह बालक रूपी चन्द्रमा भगवान् वृषभदेव रूपी उद्याचलसे उद्य हुआ था ॥१४७। उस समय प्रेमसे भरे हुए बन्धुऋोके समृहने बड़े भारी हर्ष से, समस्त भरत चेत्रके अधिपति होनेवाले उस पुत्रको 'भरत' इस नामसे पुकारा था ॥१४८॥ इतिहासके जानने-वालोंका कहना है कि जहाँ अनेक आर्य पुरुष रहते हैं ऐसा यह हिमवत् पर्वतसे लेकर समुद्र पर्य-न्तका चक्रवर्तियोंका चेत्र उसी 'भरत' पुत्रके नामके कारण भारतवर्ष रूपसे प्रसिद्ध हुन्ना है ॥१४६॥ वह बालकरूपी चन्द्रमा भाई-बन्धुरूपी कुमुदोंके समृहमें आनन्दको बढ़ाता हुआ और शत्रुआंके कुल-रूपी अन्धकारको नष्ट करता हुआ बढ़ रहा था।।१६०।। माता यशस्वतीके स्तनका पान करता हुआ वह भरत जब कभी दूधके कुरलेको बार बार उगलता था तब वह ऐसा देदी प्यमान होता था मानो श्रपना यश ही दिशाश्रोंमें बाँट रहा हो ॥१६१॥ वह बालक मन्द मुसकान, मनोहर हास, मिए-मयी भूमिपर चलना और अञ्चक्त मधुर भाषण आदि लीलाओंसे माता पिताके परम हर्षको उत्पन्न करता था।।१६२।। जैसे जैसे वह बालक बढ़ता जाता था वैसे वैसे ही उसके साथ साथ उत्पन्न हुए- स्वाभाविक गुरा भी बढ़ते जाते थे, ऐसा मालूम होता था मानो वे गुरा उसकी सुन्दरता पर मोहित होनेके कारण ही उसके साथ साथ बढ़ रहे थे।।१६३।। विधिको जाननेवाले भगवान् बृषभदेवने अनुक्रमसे अपने उस पुत्रके अन्नप्राशन (पिहली बार अन्न खिलाना), चौल ( मुंडन ) श्रीर उपनयन ( यज्ञोपवीत ) धादि संस्कार स्वयं किये थे ॥ १६४ ॥ तदनन्तर उस भरतने कम कमसे होनेवाली वालक और कुमार अवस्थाके बीचके अनेक भेद व्यतीत कर

१ कृतरङ्गावली द्रा॰, प॰, स॰, द॰, म॰, ल॰। २ हेमकमल । ३ दरिद्रः । ४ समुद्रोदकम् । ५ प्रमोदातिशयात् । ६ बन्धुसमृहः । ७ इहकाले । ⊏ पिबन् । ६ चीरम् । १० श्रव्यक्कवचनैः । ११ इव । १२ सहोदराः । सौन्दर्यात् म॰, ल॰।

तदेव 'पेंगुकं 'यातं समाक्रान्तत्रिविष्टपम् । तदेवास्य वपुर्दीप्तं तदेव हसित स्मितम् ।।१६६।। सेव वाणी कला सेव सा विद्या सेव च चुतिः । तदेव शीलं विज्ञानं सर्वमस्य तदेव तत् ।।१६७।। इति तन्मयतां प्राप्तं पुत्रं दृष्ट्वा तदा प्रजाः । श्राप्ता वै पुत्रनामासीद् श्रध्यगीषत स्नृतम् ।।१६८।। पित्रा व्याख्यातरूपादिगुणः प्रत्यचमन्मथः । स सम्मतः सतामासीत् स्वैगुंणैराभि गामिकैः ।।१६९।। 'मनोर्मनोऽपंयन् प्रीतौ मनुरेवोद्गतः सुतः । मनो मनोभवाकारः प्रजानामध्युवास सः ।।१७९।। जयसक्ष्म्यानपायिन्या वपुस्तस्यातिभास्वरम् । पुत्रीकृतमिवैकत्र चात्रं तेजो विदिशुते ।।१७९।। दिव्यमानुषतामस्य व्यापयद्गपुर्काजतम् । तेजोमयैरिवारव्यम् श्रणुभिव्यंषुत्तराम् ॥१७२।। तस्योत्तमाङ्गमु सुनुङ्गमौलिरलांगुपेशलम् । सच्किकिमवाद्गीन्द्रशिखर भृत्रमशुतत् ।।१७२।। क्रमोन्नतं सुवृत्तव्र शिरोऽस्य रुरुचेतराम् । धात्रा निवेशितं दिव्यम् श्रातपत्रमिव श्रियः ।।१७२।। शिरोऽस्याकुश्चितं स्मिव्यक्वित्रकृत्तम् । धात्रा निवेशितं दिव्यम् श्रातपत्रमिव श्रियः ।।१७४।। श्रारोऽस्य करचेतराम् । धात्रा निवेशितं दिव्यम् श्रातपत्रमिव श्रियः ।।१७४।। श्रारोऽस्य करचेतराम् । क्षेत्रान्तानिलसङ्काशान् भेजे कुटिलता परम् ॥१७६।। स्मेरं पक्त्राम्बुजं तस्य दशनाभीषुकेसरम् । बभौ सुरभिनिःश्वासप्वनाहृतपट्यदम् ॥१०७।।

नेत्रोंको त्र्यानन्द देनेवाली युवावस्था प्राप्त की ॥ १६४ ॥ इस भरतका त्र्यपने पिता भगवान् वृषभ देवके समान ही गमन था, उन्हींके समान तीनों लोकोंका उल्लंघन करनेवाला देदीप्यमान शरीर था श्रीर उन्होंके समान मन्द्र हास्य था ।। १६६ ।। इस भरतकी वाणी, कला, निद्या, द्युति, शील और विज्ञान त्रादि सब कुछ वही थे जो कि उसके पिता भगवान् वृषभदेवके थे ॥१६०॥ इस प्रकार पिताके साथ तन्मयताको प्राप्त हुए भरत-पुत्रको देखकर उस समय प्रजा कहा करती थी कि 'पिताका श्रात्मा ही पुत्र नामसे कहा जाता है' श्रात्मा वै पुत्रनामासीद् ] यह बात बिलकुल सच है।। १६८।। स्वयं पिताके द्वारा जिसके रूपादि गुर्गोकी प्रशंसा की गई है जो साज्ञात् कामदेवके समान है ऐसा वह भरत अपने मनोहर गुर्णोके द्वारा सज्जन पुरुषोंको बहुत ही मान्य हुन्रा था ।। १६६ ।। वह भरत पन्द्रहवें मनु भगवान् वृषभनाथके मनको भी श्रपने प्रेमके आधीन कर लेता था इसलिये लोग कहा करते थे कि यह सोलहवाँ मनु ही उत्पन्न हुआ है श्रीर वह कामदेवके समान सुन्दर श्राकारवाला था इसलिये समस्त प्रजाके मनमें निवास किया करता था।। १७०।। उसका शरीर कभी नष्ट नहीं होनेवाली विजयलद्दमीसे सदा देदीप्य-मान रहता था इसलिये ऐसा सुशोभित होता था मानो किसी एक जगह इकट्टा किया हुआ चत्रियोंका तेज ही हो ।। १७१ ।। 'यह कोई अलौकिक पुरुष है' [ 'मनुष्य रूपधारी देव है' ] इस बातको प्रकट करता हुआ भरतका बिल्ष्ट शरीर ऐसा शोभायमान होता था मानो वह तेज रूप परमाशु आंसे ही बना हुआ हो ॥ १७२ ॥ अत्यन्त ऊँचे मुकुटमें लगे हुए रत्नोंकी किरशोंसे शोमायमान उसका मस्तक चूलिका सहित मेरुपर्वतकी शिखरके समान श्रविशय शोभायमान होता था।। १७३ ।। क्रम क्रमसे ऊँचा होता हुआ उसका गोल शिर ऐसा अच्छा शोभायमान होता था मानो विधाताने [ वचःस्थल पर रहनेवाली ] लदमीके लिये चत्र ही बनाया हो ॥ १७४ ॥ कुछ कुछ टेढ़े, स्निग्ध, काले श्रीर एक साथ उत्पन्न हुए केशोंसे शोभायमान उसका मस्तक ऐसा जान पड़ता था मानो उसपर इन्द्रनील मिएकी बनी हुई टोपी ही रखी हो ॥ १७५ ॥ भरत अपने मन वचन कायकी प्रवृत्तिको बहुत ही सरल रखता था इसलिये जान पड़ता था कि उनकी कुटिलता उसके भ्रमरके समान काले केशोंके अन्त भागमें ही जाकर रहने-लगी ।। १७६ ।। दाँतोंकी किरणें रूपी केशरसे सहित और सुगन्धित श्वासोच्छासकी पवनके द्वारा भ्रमरोंका आह्वान करनेवाला उसका प्रकुल्लित मुखकमल बहुत ही शोभायमान होता था ॥१७७॥

१ पितृसम्बन्धि । २ गमनम् । ३ पितृस्वरूपताम् । ४ पित्रा सह । ५ -राभिरामकैः स्त्र ०, प०, स०, द० । ६ पुरोः । ७ ईषद्वकः । ८ युगपॐवातम् । हस्वोन्नतरिहता इत्यर्थः । ९ रचितम् ।

मुखमस्य सुखालोकम् ग्रखण्डपिरमण्डलम् । शशाङ्कमण्डलस्याधात् लक्ष्मो मक्षूणुकान्तिकम् ।।१७८॥ कर्णाभरण्यदी भांशु पिरवेषेण् दिद्युते । मुखेन्द्रुरस्य दन्तोस्र चेन्द्रिकामिमतः किरन् ।।१७८॥ रवौ दीसिविंधौ कान्तिः विकासश्च महोत्पले । इति व्यस्ता गुणाः प्रापुः तदास्य सहयोगिताम् ।।१८०॥ शशी परिक्षयी पद्मः सङ्कोचं यायगुक्षपम् । "सदाविकासि पूर्णञ्च तन्मुलं क्वोपमोयते ।।१८२॥ जितं सदा विकासिन्या तन्मुलाव्जस्य शोभया । प्रस्थितं वनवासाय मन्ये वनजमुज्ज्वलम् ।।१८२॥ प्रिक्षयी विकासिन्या तन्मुलाव्जस्य शोभया । प्रस्थितं वनवासाय मन्ये वनजमुज्ज्वलम् ॥१८२॥ प्रिक्षयी विकासन्यास्य ललाटस्या दित्युतेः । तिग्मांशोरं शवो नृतं । विनिर्माणाङ्कतां गताः ।।१८३॥ विलोक्य विकासलान्ती तत्कपोलौ हिमयुतिः । स्वपराजयनिर्वेदाद् गतः शङ्के कलङ्किताम् ॥१८४॥ भूलते ललिते तस्य लीलां दधतुरूर्जिताम् । वैजयन्स्याविवोक्षिप्ते मदनेन जगज्ये ॥१८५॥ मुखप्राङ्गणपुष्पोपहारः शारित विविक्ते । क्यों लोलात्मनां प्रायो नानुल्लङ्कथोऽस्ति कश्चन ॥१८०॥ तरलापाङ्गभासास्य सश्चताविष लङ्कितौ । कर्णों लोलात्मनां प्रायो नानुल्लङ्कथोऽस्ति कश्चन ॥१८०॥

श्रथवा उसका मुख पूर्ण चन्द्रमण्डलकी शोभा धारण कर रहा था क्योंकि प्रकार पूर्ण चन्द्रमण्डलके देखनेसे सुख होता है उसी प्रकार उसका मुख देखनेसे भी सबको सुख होता था जिस प्रकार पूर्ण चन्द्रमण्डल ऋखण्ड गोलाईसे सहित होता है उसी प्रकार उसका मुख भी श्रखण्ड गोलाईसे सहित था श्रौर जिस प्रकार पूर्ण चन्द्रमण्डल श्राखण्ड कान्तिसे युक्त होता है उसी प्रकार उसका मुख भी श्राखण्डकान्तिसे युक्त था।। १७८॥ चारों त्रोर दाँतोकी किरसें रूपी चाँदनीको फैलाता हुआ उसका मुखरूपी चन्द्रमा कर्णभूषणकी देदीप्यमान किरणोंके गोल परिमण्डलसे बहुत ही शोभायमान होता था ॥ १७९ ॥ सूर्यमें दीप्ति, चन्द्रमामें कान्ति श्रौर कमलमें विकास इस प्रकार ये सब गुण श्रलग श्रलग रहते हैं परन्तु भरतके मुखपर वे सब गुण सहयोगिताको प्राप्त हुए थे श्रर्थात् साथ माथ विद्यमान रहते थे।। १८०॥ चन्द्रमा चयसे सहित है श्रीर कमल प्रत्येक गित्रमें संकोचको प्राप्त होता रहता है परन्तु उसका मुख सदा विकसित रहता था श्रीर कभी संकोचको प्राप्त नहीं होता था-पूर्ण रहता था इसलिये उसकी उपमा किसके साथ दी जावे ? उसका मुख सर्वथा श्रानुपम था।। १८१ ।। ऐसा मालूम होता है कि उसका मुखकमल सदा विकसित रहनेवाली लद्दमीसे मानो हार ही गया था अतएव वह वन अथवा जलमें निवास करनेके लिये प्रस्थान कर रहा था।। १८२ ॥ पट्टबन्धके उचित और श्रातिशय कान्तियुक्त उसके ललाटके बननेमें श्रवश्य ही सूरजकी किरणें सहायक सिद्ध हुई थीं।। १८३ ॥ शोभायमान कान्तिसे युक्त उसके दोनों कपोल देखकर चन्द्रमा अवश्य ही पराजित हो गया था और इसलिये ही मानो विरक्त होकर वह सकलंक अवस्थाको प्राप्त हुआ था॥ १८४॥ उसकी दोनों भौंहरूपी सुंदर लताएँ ऐसी अच्छी शोभा धारण कर रही थीं मानो जगत्को जीतनेके समय कामदेवके द्वारा फहराई हुई दो पताकाएँ ही हों।। १८४।। उसके नेत्ररूपी कमलोंका विकास मुखरूपी घाँगनमें पड़े हुए फूलोंके उपहारके समान शोभायमान हो रहा था तथा समस्त दिशाश्रोंको चित्र विचित्र कर रहा था श्रीर इसीलिये वह श्रानन्दको विस्तृत कर श्रातशय प्रसिद्ध हो रहा था।। १८६॥ उसके चञ्चल कटाचोंकी स्राभाने श्रवण क्रियासे युक्त (पत्तमें उत्तम उत्तम शास्त्रोंके ज्ञानसे युक्त ) उसके दोनों कानोंका उल्लंघन कर दिया था सो ठीक ही है चञ्चल अथवा सतृष्ण हृदयवाले

१ -मक्षुग्ण्- म०, ल० । २ -दीतांशु- म्न०, म०, द०, स० । ३ दन्तांशु- द०, म० । उसः किरणः । ४ पृथग्भूताः । ५ सहवासिताम् । ६ एत्रिं प्रति । ७ नित्यविकासि । ८ जलवासाय । ६ -मुद्विजत् स० - मुद्वीजम् प०, म्न०, स० । १० 'पट्टबन्धाञ्चितस्यास्य' म० पुस्तके पाठान्तरम् । ११ हटद्युतैः द०, म०, स० । १२ उपादानकारण्ताम् । १३ सारितदिङ्मुखः ल० । पूरितदिङ्मुखः म्न०, स०, द० । शारित कर्नुरित ।

हार्थवीचित्तस्तस्य शरैरिव मनोभुवः । कामिन्यो हृदये विद्धा दृषुः सद्योऽति'रक्तताम् ॥१८८॥
ररनकुयडलयुग्मेन गयडपर्यन्तचुम्बिना । 'प्रतिमानं 'श्रुतार्थस्य विधित्सन्निव सोऽद्युतत् ॥१८८॥
मदनाग्नेरिवोद्वोध'नालिका कलिताकृतिः । नासिकास्य बभौ किञ्चिद् अवाप्ता' शुकतुयडरक् ॥१९०॥
बभौ पयःकणाकीर्णविद्युमाङ्कुरसन्छिवः । सिक्तस्तस्यामृतेनेव हिमताग्रुप्छु'रितो'ऽधरः ॥१६१॥
कण्ठे हारलतारम्ये काप्यस्य श्रोरभृद् विभोः । प्रत्यप्रोजिन्नमुक्तौध'कम्बुप्रीवोपमोचिता ॥१९२॥
कण्ठाभरण्यरत्नांशु 'संभृतं तदुरःस्थलम् । ररनद्वीपश्चियं वश्चे' हारवरुलीपरिष्कृतम् ॥१९३॥
स बभार भुजस्तम्भपर्यन्तपरिलम्बिनीम् । लक्ष्मीदृष्या इवान्योलवरुलरीं हारवरुलरीम् ॥१९४॥
जयश्चीर्भुजयोरस्य ववन्य प्रेमनिष्नताम् । केयूरकोटिसंघट्टकिण्यीभृतांसपीठयोः ॥१९५॥
बाहुदण्डेऽस्य भूत्रोकमानदण्ड इवायते । कुलशैलास्थया नृनं तेने लक्ष्मीः परां 'रप्टितम् ॥१९६॥
शञ्चवकगदाकूर्मभ्ष्यादिशुमलक्षणैः । रेजे इस्ततलं तस्य नभस्स्थलमिबोडुनिः ॥१९७॥
अंसावलम्बना ब्रह्मसुत्रेणासौ द्वे श्रियम् । हिमादिरिव गाङ्कोन स्रोतस्यसङ्गसङ्गिना ॥१९८॥

प्रायः किसका उल्लंघन नहीं करते ? अर्थात् सभीका उल्लंघन करते हैं ॥ १८७ ॥ कामदेवके वाणों के समान उसके अर्घनेत्रों (कटाचों ) के अवलोकनसे हृदयमें घायल हुई स्त्रियाँ शीघ ही श्रतिशय रक्त हो जाती थीं। भावार्थ-जिस प्रकार वाणसे घायल हुई स्त्रियाँ श्रतिशय रक्त श्रर्थात् अत्यंत खूनसे लाल लाल हो जाती हैं उसी प्रकार उसके आधे खुले हुए नेत्रोंके अव-लोकनसे घायल हुई स्त्रियाँ अतिशय रक्त अर्थात अत्यन्त आसक्त हो जाती थीं।। १८८। वह गालोंके समीप भागतक लटकनेवाले रत्नमयी कुण्डलोंके जोड़ेसे ऐसा शोभायमान होता था मानो शास्त्र श्रीर श्रर्थकी तुलनाका प्रमाण ही करना चाहता हो ॥ १८९ ॥ कुछ नीचेकी श्रोर भनी हुई और तोतेकी चोंचके समान लालवर्ण उसकी सुन्दर नाक ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो कामदेवरूपी अग्निको प्रज्वलित करनेके लिये फूँकनेकी नाली ही हो ॥ १९० ॥ जिस प्रकार जलके कर्णोंसे न्याप्त हुआ मूँगाका अंकुर शोभायमान होता है उसी प्रकार मन्द हास्य की किरएोंसे व्याप्त हुआ उसका अधरोष्ट ऐसा शोभायमान होता था मानो अमृतसे ही सींचा गया हो ॥ १९१ ।। राजकुमार भरतके हाररूपी लतासे सुन्दर कंठमें कोई अनोखी ही शोभा थी वह नवीन फूले हुए पुष्पोंके समृहसे सुशोभित शंखके कंठकी उपमा देने योग्य हो रही थी ॥ १६२ ॥ कंठाभरएमें लगे हुए रत्नोंकी किरखोंसे भरा हुआ उसका वद्यःस्थल हाररूपी बेलसे घिरे हुए रत्नद्वीपकी शोभा धारण कर रहा था ॥ १६३ ॥ वह अपनी भुजारूप खंभोंके पर्यन्त भागमें लटकती हुई जिस हाररूपी लताको धारण कर रहा था वह ऐसी मालूम होती थी मानो लच्मीदेवीके झूलाकी लता (रस्सी ) ही हो ॥ १६४ ॥ उसकी दोनों भुजात्रोंके कन्धों पर वाज-बंदके संघटनसे भट्टें पड़ी हुई थीं श्रीर इसलिये ही विजयलदमीने प्रेमपूर्वक उसकी भुजाश्रोंकी श्राधीनता स्वीकृत की थी ॥ १६५ ॥ उसके बाहुद्ग्ड पृथिवीको नापनेके द्ग्डके समान बहुत ही लम्बे थे और उन्हें कुलाचल समम्कर उन पर रहनेवाली लद्दमी परम धैर्यको विस्तृत करती थी ॥१९६॥ जिस प्रकार अनेक नम्नत्रोंसे आकाश शोभायमान होता है उसी प्रकार शंख, चक्र. गदा, कूर्म और मीन आदि शुभ लज्ञणोंसे उसका हस्त-तल शोभायमान था ॥ १६७ ॥ कन्धेपर लटकते हुए यज्ञोपवीतसे वह भरत ऐसा सशोभित हो रहा था जैसा कि ऊपर

१ श्रनुरागितां रुधिरतां च। २ तुलाग्रमितिम्। ३ श्रुतं च श्रार्थं च श्रुतार्थं तस्य। ४ प्रकटी-करणनालिका। ५ नता। ६ व्यातः। ७ —च्छुरिताधरः स०। —स्कुरितोऽपरः प०, द०। ८ –पुष्पोघ– प०, ग्रा०, स०। ६ सहितम्। १० दघ्रे। ११ स्थितिम्।

हसन्निवाधरं कायन् उर्श्वकायोऽस्य दिशुते । कटकाङ्गवकेयूरहाशायौः स्वैविभूषणैः ॥१९९॥ वर्णिते पूर्वकायेऽस्य कायो ब्यार्वाणतोऽधरः । यथोपि तथाधश्च ननु श्रीः करूपपादपे ॥२००॥ पुनरुक्तं तथाप्यस्य क्रियते वर्णनादरः । पक्षिकोमे महान् दोषः स्यादित्युहेशमात्रतः ॥२०१॥ लावययस्तिष्यन्द्र'दाहिनीं वन्निभक्षपिकाम् । स बभारापतत्कायगन्धेभस्येव वेप् वितम् ॥२०२॥ स 'शाररसनोल्लासिदुकूलं जघनं दथी । सेम्द्रचापशरम्मेघनितम्बिम् मन्दरः ॥२०३॥ पोवशै स बभारोक् युक्तायामौ कनद्युतो । मनोभुवेव विन्यस्तौ स्तम्भौ स्वे वासवेश्मिन ॥२०४॥ जङ्को सुरुचिराकारे चारुकान्ती दथेऽधिराट् । उद्वर्षः 'कण्ययेनेव घटिते चित्तजन्मना ॥२०५॥ तत्यदाम्बुजयोर्युग्मम् अध्युवासानपायिनी । लचभीम् ङ्गाङ्कनेवाविभवदङ्गलिपत्रकम् ॥२०६॥ तत्कभौ रेजतुः कान्त्या "लचभी जित्वाम्बुजनमनः । प्रहासमिव तन्त्वानो नखोद्योतिर्विसारिभिः ॥२०७॥ चक्रच्छत्रासिद्यखादिरत्नान्यस्य पदाब्जयोः । जन्नानि लच्चण्याजात् पूर्वसेवामिव ब्यथुः ॥२०६॥ समाकान्तधराचकः क्रमयोरेघ विक्रमः । 'रक्षाङ्गीणस्तु केनास्य 'रसोढपूर्वः स मानिनः'र ॥२०८॥

बहते हुए गंगा नदीके प्रवाहसे हिमालय सुशोभित रहता है ॥१६८॥ उसके शरीरका ऊपरी भाग कड़े, अनन्त, बाजुबन्द और हार आदि अपने अपने आभूषणोंसे ऐसा देदीव्यमान हो रहा था मानो अपने अधोभागकी खोर हँस ही रहा हो ॥१६६॥ राजकुमार भरतके शरीरके ऊपरी भागका जैसा कुछ वर्णन किया गया है वैसा ही उसके नीचेके भागका वर्णन समभ लेना चाहिए क्योंकि कल्पवृत्तकी शोभा जैसी ऊपर होती है वैसी ही उसके नीचे भी होती है ॥२००॥ यद्यपि ऊपर लिखे अनुसार उसके अधोभागका वर्णन हो चुका है तथापि उद्देशके अनुसार पुनरुक्त रूपसे उसका वर्णन फिर भी किया जाता है क्योंकि वर्णन करते करते समृहमेंसे किसी एक भागका छोड़ देना भी बड़ा भारी दोष है ॥२०१॥ लावण्यरूपी रसके प्रवाहको घारण करने-वाली उसकी नाभिरूपी कृपिका ऐसी सुशोभित होती थी मानो त्रानेवाले कामदेवरूपी मदोन्मत्त हाथीका मार्ग ही हो ॥ २०२ ॥ वह भरतश्रेष्ठ करधनीसे सुशोभित सफेद धोतीसे युक्त जघन भागको धारण कर रहा था जिससे ऐसा मालूम होता था मानो इन्द्रधनुषसे सहित शरद ऋतुके बादलोंसे युक्त नितम्बभाग (मध्यभाग) को धारण करनेवाला मेरु पर्वत ही हो ॥२०३॥ उसके दोनों ऊरू अत्यन्त खुल और सुदृढ़ थे, उनकी लम्बाई भी यथायोग्य थी, और उनका वर्ण भी सुवर्णके समान पीला था इसलिये वे ऐसे मालूम होते थे मानो कामदेवने अपने मन्दिरमें दो खंभे ही लगाये हों।। २०४ ।। उस भरतकी दोनों जंघाएँ भी अतिशय मनोहर श्राकारवाली श्रौर सुन्दर कान्तिकी धारक थीं तथा ऐसी मालूम होती थीं मानो कामदेवने उन्हें हथियारसे छीलकर गोल ही कर ली हो ।। २०४ ।। उसके दोनों चरण प्रकट होते हुए अंगुलि-रूपी पत्तोंसे सहित कमलके समान सुशोभित होते थे श्रीर उनमें कभी नष्ट नहीं होनेवाली लद्मी भ्रमरीके समान सदा निवास करती थी ।। २०६ ।। उसके दोनों ही पैर ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो अपनी कान्तिसे कमलकी शोभा जीतकर अपने फैलते हुए नखोंके प्रकाशसे उसकी हँसी ही कर रहे हों।। २०७।। उसके चरण कमलोंमें चक, छन्न, तलवार, दण्ड श्रादि चौदह रत्नोंके चिह्न बने हुए थे श्रीर वे ऐसे जान पड़ते थे मानो ये चौदह रत्न, लच्चगोंके छलसे भावी चक्र-वर्तीकी पहिलेसे ही सेवा कर रहे हों।। २०८।। केवल उसके चरणोंका पराक्रम समस्त पृथिवी-मण्डल पर श्राक्रमण करनेवाला था, फिर भला उस श्राभमानी भरतके सम्पूर्ण शरीरका पराक्रम

१ प्रवाहः । २ रसकृषिकाम् म०, ल० । ३ मार्गम् । ४ शार नानावर्ण । सररसनो प०, ऋ०, ल० । ५ उत्तेजितं कृत्या । ६ स्रायुधिवशेषेण । कनयेनेव ऋ० । ७ शोभाम् । ८ —कमलस्य । १ गमनं पराक्रमश्च । १० सर्वावयवसमुत्पन्नः विक्रमः । ११ सोढुं क्षमः । १२ मानिनः द०, प०, म० ।

चरमाङ्गतयैवास्य वर्णितं बलमाङ्गिकम् । 'सार्ष्वकं तु बलं बाह्यैः लिङ्गीदिविजयादिभिः ।।२१०।। यद्वलं चक्रमृत्क्षेत्रवित्तिनां नृसुधाशिनाम् । ततोऽधिकगुणं तस्य बभूव भुजयोबेलम् ।।२११।। रूपानुरूपमेवास्य 'बभूवे गुणसम्पदा । गुणैविमुच्यते जातु निह तादिवधं वपुः ।।२१२।। यत्रा'कृतिर्गुणास्तत्र वसन्सीति न संशयः । यतोऽस्यानीदगाकारो गुणैरेत्य स्वयं वृतः ।।२१३।। सत्यं शौचं स्नमा त्यागः प्रज्ञोत्साहो द्या' दमः । प्रशमो विनयश्रेति गुणाः 'सत्वानुषङ्गिणः ।।२१४।। 'वपुः कान्तिश्च दीप्तिश्च लावण्यं प्रियवाक्यता । कलाकुशलता चेति शरीरान्वयिनो गुणाः ।।२१४।। 'विस्तर्गक्वराकारो गुणैरेभिविभूषितः । स रेजे नितरां यद्वत् मणिः संस्कारयोगतः ।।२१६।। 'अप्राकृताकृतिदिव्यमनुष्यो महसां निधिः । सन्त्याः पुञ्जोऽयमित्युच्चैः बभूवाङ्गतचेष्टितः ।।२१७।। रूपसम्पदिमत्युच्चैः दृष्टा नान्यत्रभाविनीम् । जनाः पुरातनीमस्य शशंतुः पुण्यसम्पदम् ।।२१६।। वपुरारोग्यमैश्वर्यं धर्नोद्धः कामनीयकम् । बलमयार्थशो मेधा वाक्सीभाग्यं विद्ग्धता ।।२१६।। इति यावान् जगत्यिसमन् पुरुषार्थः सुष्कोच्वतः । स सर्वोभ्युत्यः पुण्यपरिपाकादिहाङ्गिनाम् ।।२२०।। विवाभ्युदयः पुण्याद् श्रस्ति कश्चन पुष्कलः । तस्मादभ्युदयः पुण्या सिक्षन्वयाद् बुधः ।।२२९।।

कीन सहन कर सकता था।। २०६॥ उसके शरीर-सम्बन्धी बलका वर्णन केवल इतने ही से हो जाता है कि वह चरम शरीरी था अर्थात् उसी शरीरसे मोन्न जानेवाला था श्रीर उसके श्रात्मा सम्बन्धी बलका वर्णन दिग्विजय श्रादि बाह्य चिह्नोंसे हो जाता है ॥ २१०॥ चक्रवर्तीके चेत्रमें रहनेवाले समस्त मनुष्य श्रीर देवोंमें जितना बल होता है उससे कईगुना श्रधिक बल चक्रवर्तीकी भजाश्रोमें था ॥ २११ ॥ उस भरतके रूपके श्रनुरूप ही उसमें गुण्रूपी सम्पदा विद्यमान थी सो ठीक ही है क्योंकि गुणोंसे वैसा सुन्दर शरीर कभी नहीं छोड़ा जा सकता ॥ २१२ ॥ 'जहाँ सुन्दर आकार है वहीं गुण निवास करते हैं' इस लोकोक्तिमें कुछ भी संशय नहीं है क्योंकि गुणोंने भरतके उपमारहित-सुन्दर शरीरको स्वयं आकर स्वीकृत किया था ॥ २१३ ॥ सत्य, शौच, त्तमा, त्याग, प्रज्ञा, उत्साह, दया, दम, प्रशम श्रौर विनय ये गुण सदा उसकी आत्माके साथ साथ रहते थे ॥ २१४ ॥ शरीरकी कान्ति, दीप्ति, लावण्य, प्रिय वचन बोलना, श्रौर कलाश्रोंमें कुशलता ये उसके शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले गुण थे।। २१५।। जिस प्रकार स्वभावसे ही सुन्दर मणि संस्कारके योगसे अत्यन्त सुशोभित हो जाता है उसी प्रकार स्वभावसे ही सुन्दर आकार वाला भरत ऊपर लिखे हुए गुणोंसे और भी अधिक सुशोभित हो गया था।। २१६।। वह भरत एक दिव्य मनुष्य था उसकी आकृति भी असाधारण थी वह तेजका खजाना था, और उसकी सब चेष्टायं आधर्य करनेवाली थीं इसलिये वह लद्दमीके श्रातिशय ऊंचे पुंजके समान शोभायमान होता था ॥ २१७ ॥ दूसरी जगह नहीं पाई जानेवाली **उसकी उत्कृष्ट** रूपसम्पदा देखकर लोग उसके पूर्वभव-सम्बन्धी पुण्यसंपदाकी प्रशंसा करते थे ॥ २१८ ॥ सुन्दर शरीर, नीरोगता, ऐश्वर्य, धन-सम्पत्ति, सुन्दरता, बल, श्रायु, यश, बुद्धि, सर्व-प्रिय वचन श्रीर चतुरता श्रादि इस संसारमें जितना कुछ सुखका कारण पुरुषार्थ है वह सब अभ्युद्य कहलाता है और वह सब संसारी जीवोंको पुण्यके उदयसे प्राप्त होता है।।२१९-२२०।। पुण्यके विना किसी भी बड़े अभ्यूद्यकी प्राप्ति नहीं होती, इसलिये जो विद्वान पुरुष अभ्यूद्य

१ श्रात्मिन भवम् मनोजनितिमित्यर्थः । २ गुणसम्पद् बभूव । ३ स्वरूपत्वम् । ४ द्यादमौ प० । ५ सत्वाविनाभाविनः । ६ वपुः पुष्टिः । ७ श्रासाधारणाकृतिः । ८ पुरुपार्थसुलोचितः श्रा०, स० ।

शाद्विविकीडितम्

इत्यानन्दपरम्परां प्रतिदिनं संवर्द्धयन् स्वैर्गुणैः पित्रोर्बन्धुजनस्य च प्रशमयँक्छोकस्य दुःखासिकाम् । नाभेयोदयभूधराद्धरित'कोणीभरा[धरा]दुद्रतः प्रात्तेयांशुरिवाबभौ भरतराड् भूछोकमुद्रासयन् ॥२२२॥ श्रीमान् हेमशिलाघनैरपघनैः शांशुः प्रकृत्या गुरुः पादाकान्तधरातलो गुरुभरं वोढुं चमायाः चमः । हारं निर्भरचारकान्तिमुरसा विश्वत्तटस्पद्भिना चकाक्कोंदयभूधरः स रुरुचे मौलोद्धकूटोद्धरः ।।२२३।। संपरयन्नयनोत्सवं सुरुचिरं तद्वक्त्रमप्राकृतं संश्ववन् कलनिकणं श्रुतिसुखं सप्रश्रयं तद्वचः। श्राश्लिष्यन् प्रश्वतोत्थितं सुहुरसुं स्वोत्सङ्गमारोपयन् श्रीमान्नाभिसुतः परा धितमगाद् वर्त्स्यत् जनश्रीविसुः" २२४

इत्यार्षे भगवज्ञिनसेनाचार्यप्रसीते त्रिषष्टिलक्समहापुरास्पसंप्रहे भगवत्कुमारकालयशस्वतीसुनन्दाविवाह-भरतोत्पत्तिवर्णनं नाम पञ्चदशं पर्व ।।१५॥

प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें पहले पुण्यका संचय करना चाहिये॥ २२१॥ इस प्रकार वह भरत चन्द्रमाके समान शोभायमान हो रहा था क्योंकि जिस प्रकार चन्द्रमा श्रपने शीतलता, सुभगता श्रादि गुर्गोंसे सबके श्रानन्दको परम्पराको बढ़ाता है उसी प्रकार वह भरत भी श्रथने द्या, उदारता, नम्रता आदि गुणोंसे माता पिता तथा भाईजनोंके आनन्दकी परम्पराको प्रतिदिन बढ़ाता रहता था, चन्द्रमा जिस प्रकार लोगोंकी दुःखमय परिस्थितिको शान्त करता है उसी प्रकार वह भरत भी लोगोंकी दुःखमय परिस्थितिको शान्त करता था, चन्द्रमा जिस प्रकार समस्त पर्वतोंको नीचा करनेवाले पूर्वाचलसे उदित होता है उसी प्रकार वह भरत भी समस्त राजा-श्रोंको नीचा दिखानेवाले भगवान ऋषभदेवरूपी पूर्वाचलसे उदित हुआ था श्रीर चन्द्रमा जिस प्रकार समस्त भूलोकको प्रकाशित करता है उसी प्रकार भरत भी समस्त भूलोकको प्रका-शित करता था ॥ २२२ ॥ अथवा वह भरत, चक्ररूपी सूर्यको उदय करनेवाले उदयाचलके समान सुशोभित होता था क्योंकि जिस प्रकार उदयाचल पर्वत सुवर्णमय शिलाश्रोंसे सान्द्र श्रवयवोंसे शोभायमान होता है उसी प्रकार वह भरत भी सुवर्णके समान सुन्दर मजबृत शरीरसे शोभायमान था, जिस प्रकार उदयाचल ऊँचा होता है उसी प्रकार वह भरत भी ऊँचा (उदार) था, उदयाचल जिस प्रकार स्वभावसे ही गुरु-भारी होता है उसी प्रकार वह भरत भी स्वभावसे ही गुरु (श्रेष्ठ) था, उदयाचल पर्वतने जिस प्रकार श्रपने समीपवर्ती छोटे छोटे पर्वतोंसे पृथ्वीतल पर आक्रमण कर लिया है उसी प्रकार भरतने भी अपने पाद अर्थात चरणोंसे दिग्विजयके समय समस्त पृथिवीतल पर आक्रमण किया था, उदयाचल जिस प्रकार पृथिवीके विशाल भारको धारण करनेके लिये समर्थ है उसी प्रकार भरत भी पृथिवीका विशाल भार धारण करनेके तिये ( व्यवस्था करनेके तिये ) समर्थ था, उद्याचल जिस प्रकार श्रपने तट भागपर निर्फरनोंकी सुन्दर कान्ति धारण करता है उसी प्रकार भरत भी तटके साथ स्पर्धा करनेवाले अपने वन्नः स्थल पर हारोंकी सुन्दर कान्ति धारण करता था, श्रौर उदयाचल पर्वत जिस प्रकार देनीयमान शिखरों से सुशोभित रहता है उसी प्रकार वह भरत भी श्रपने प्रकाशमान मुकुटसे सुशोभित रहता था ॥ २२३ ॥ जिन्हें श्ररहन्त पदकी लदमी प्राप्त होनेवाली है ऐसे भगवान् वृषभदेव, नेत्रोंको श्रानन्द देनेवाले, श्रत्यन्त सुन्दर श्रौर श्रसाधारण भरतके मुखको देखते हुए, कानोंको सुख देनेवाले तथा विनय सिंहत कहे हुए उसके मधुर वचनोंको सुनते हुए, प्रणाम करनेके बाद उठे हुए भरतका बार बार श्रालिंगन कर उसे श्रपनी गोदमें बैठालते हुए परम संतोषको प्राप्त होते थे।। २२४॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगवज्जिनसेनाचार्य प्रशीत त्रिषष्टिलत्त्रण महापुराण संप्रहमें भगवान्का कुमारकाल, यशस्वती और सुनन्दाका विवाह तथा भरतकी उत्पत्तिका वर्णन करनेवाला पन्द्रहवां पर्व समाप्त हुन्ना ॥ १४ ॥

२ -त्तोगीधरादुद्गतः प०, म०, ल०। १ श्रधःकृतभूपतेः श्रधःकृतभूधराच । ४ उन्नतः । ५ चरणाकान्तं प्रत्यन्तपर्वताकान्तं च । ६ श्रिधिकः । ७ प्रभुः स० ।

## षोडशं पर्व

श्रथ क्रमाणशस्वत्यां' जाताः सष्टुरिमे सुताः । श्रवतार्यं दिवो मूर्णः तेऽहमिनद्राः पुरोहिताः ।।१।।
पीठो वृष्णसंनोऽभूत् वैक्रवायान् भरतेश्वरात् । महापीठोऽभवत्तस्य सोऽनन्तविक्रयोऽनुजः ।।२।।
विक्रयोऽनन्तवीर्योऽभूत् वैजयन्तोऽच्युतोऽभवत् । जयन्तो वीर इत्यासीद् वरवीरोपराजितः ।।३।।
इत्येकान्नशतं पुत्रा वभूबुर्वृषभेशिनः । भरतस्यानुजन्मानश्वरमाङ्गा महौजसः ॥४॥
ततो ब्राह्मी यशस्वत्यां ब्रह्मा समुद्रपादयत् । कलामिवापराशायां 'ज्योस्नपक्तो'ऽमलां विधोः ॥५॥
सुनन्दायां महाबाहुः श्रहमिन्द्रो 'दिवोऽप्रतः । च्युत्वा बाहुबलीत्यासीत् कुमारोऽमरसन्निभः ।।६॥
स्वज्ञक्कभवे यास्य भगिन्यासीदनुन्दरी । सा सुन्दरीत्यभूत् पुत्री वृष्णसस्यातिसुन्दरी ॥७॥
सुनन्दा सुन्दरी पुत्री पुत्रं बाहुबलीशिनम् । लब्ध्वा स्वि परां भेजे प्राचीवार्क्यं सह त्विषा ॥६ः।
तत्काल्यं क्षमदेवोऽभूत् युवा बाहुबली बली । रूपसम्पदमुत्तुङ्गां दथानोऽसुमतां मताम् ॥९॥
तस्य तद्र्यमन्यत्र समदश्यत न ववचित् । कल्पद्रमात् किमन्यत्र दश्यते हारिभूषणम् ॥१०॥

अथानन्तर पहले जिनका वर्णन किया जा चुका है ऐसे वे सर्वार्थसिद्धिके अहमिन्द्र स्वर्गसे अवतीर्ग होकर क्रमसे भगवान् वृषभदेवकी यशस्त्रती देवीमें नीचे लिखे हुए पुत्र उत्पन्न भगवान् वृषभदेवकी वज्रनाभि पर्यायमे जो पीठ नामका भाई था वह स्रव वृषभसेन नामका भरतका छोटा भाई हुआ जो राजश्रेष्ठीका जीव महापीठ था वह अनन्तविजय नामका वृषभसेनका छोटा भाई हुआ ॥२॥ जो विजय नामका व्याघ्रका जीव था वह स्रानन्त-विजयसे छोटा श्रनन्तवीर्य नामका पुत्र हुत्रा, जो वैजयन्त नामका शूकरका जीव था वह श्रनन्तवीर्यका छोटा भाई श्रच्युत हुत्रा, जो वानरका जीव जयन्त था वह श्रच्युतसे छोटा वीर नामका भोई हुआ श्रौर जो नेवलाका जीव श्रपराजित था, वह वीर से छोटा वरवीर हुश्रा ॥३॥ इस प्रकार भगवान् वृषभदेवके यशस्वती महादेवीसे भरतके पीछे जन्म लेनेवाले निन्यानवे पुत्र हुए, वे सभी पुत्र चरमशरीरी तथा बड़े प्रतापा थे ।।४॥ तदनन्तर जिस प्रकार शुक्रुपत्त-पश्चिम दिशामें चन्द्रमाकी निर्मल कलाको उत्पन्न (प्रकट) करता है उसी प्रकार ब्रह्मा—भगवान् श्रादिनाथने यशस्वती नामक महादेवीमें ब्राह्मी नामकी पुत्री उत्पन्न की।।।।। आनन्द पुरोहितका जीव जो पहले महाबाहु था और फिर सर्वार्थसिद्धिमे श्रहमिन्द्र हुत्रा था, वह वहाँसे च्युत होकर भगवान् वृषभदेवकी द्वितीय पत्नी 🎥न्दाके देवके समान बाहुबली नामका पुत्र हुत्र्या ॥६॥ 🛮 वज्रजंघ पर्यायमें भगवान् वृषभदेवकी जो श्रनुंधरी नामकी बहिन थी वह श्रव इन्हीं वृषभदेवकी सुनन्दा नामक देवीसे अत्यन्त सुन्दरी सुन्दरी नामकी पुत्री हुई।।।।। सुन्दरी पुत्री स्रोर बाहुबली पुत्रको पाकर सुनन्दा महारानी ऐसी सुशोभित हुई थी जिस प्रकार कि पूर्विदशा प्रभाके साथ साथ सूर्यको पाकर सुशोभित होती है।।८॥ समस्त जीवोंको मान्य तथा सर्वश्रेष्ठ रूपसम्पदाको धारण करने-वाला बलवान् युवा बाहुबली उस कालके चौबीस कामदेवोंमेंसे पहला कामदेव हुआ था॥१॥ उस बाहुबलीका जैसा रूप था वैसा अन्य कहीं नहीं दिखाई देता था, सो ठीक ही है उत्तम श्राभूषण

१ क्रमाद्यशस्तया द० । २ भरतस्यानुजः । ३ इत्येकोनशतं – ऋ०, प०, द०, स०, म०, ल० । ४ शुक्लः । ५ -पच्चेऽमलां म०, ल० । ६ सर्वार्थसिद्धितः । ७ वृषभस्य । ८ -दनुन्धरी प०, ऋ०, द०, स०, ल० । ६ लोभे ब०, ऋ०, द०, स० । १० तत्काले काम- प०, द०, म०, ल० ।

'कुंक्कितास्तस्य केशान्ता' विवसुर्भमरित्वयः । मनोसुनः शिरकाया'सूक्ष्मायो'वलयैः समाः ।।११॥ लखाटमप्टमीचन्द्रचारु तस्य द्घे रुचिम् । धात्रेव राज्यपट्टस्य निवेशाय पृथुकृतम् ।।१२॥ कुण्डलह्रयसंशोभि तस्य वक्त्यमदीप्यत । सरोरुइमिवोपान्तर्वात्तचकाह्कयुग्मकम् ।।१३॥ नेत्रोत्पलह्रयेनास्य वभी वक्त्रसरोरुइम् । हिमतांशु सिलिलोत्पीडं लक्ष्म्यावासपवित्रितम् ।।१४॥ विजयच्छुन्दहारेया वक्तस्थलविलम्बिना । सोऽधान्मरकतागस्य' श्रियं निर्झरशोभिनः ।।१४॥ तस्यांसी वक्तसः प्रान्ते श्रियमातेनतुः पराम् । द्वीपस्थलस्य पर्यन्ते स्थिती श्रुद्धनगाविव ।।१६॥ बाह्न तस्य महाबाहोः द्यधातां बलमूर्जितम् । यतो बाहुवलीत्यासीत् नामास्य "महसां निधेः ।।१७॥ मध्येगात्रमसी द्धे 'गम्भीरं नाभिमयद्धलम् । कुलादिरिव पद्मायाः सेवनीयं महत्सरः ॥१५॥ कटोतटं बभावस्य कटिसूत्रेण वेष्टितम् । महाहिनेव विस्तीर्णं तटं मेरोर्महोन्नतेः ।।१९॥ कदलीस्तम्भनिर्मासौ' ऊरू तस्य विरेजतुः । लदमीकरतलाजसः स्पर्यादिव समुज्ज्वलो ॥२०॥ शुगुभाते शुभे जञ्जे तस्य विक्रमशालिनः । भविष्यत्यतिमायोगतपः सिद्धयङ्गतां रे गते ॥२१॥ कमी मृदुतलो तस्य लसदङ्गलिसहली । रुचं द्धत्ररारको रक्ताम्भोजस्य सिश्रयः ॥२२॥

कल्पवृत्तको छोडकर क्या कहीं श्रन्यत्र भी पाये जाते हैं ? ॥१०॥ उसके भ्रमरके समान काले तथा क्टिल केशोंके अप्रभाग कामदेवके शिरके कवचके सुद्दम लोहेके गोल तारोंके समान शोभायमान होते थे ॥११॥ अष्टमीके चन्द्रमाके समान सन्दर उसका विस्तृत ललाट ऐसी शोभा धारण कर रहा था मानो ब्रह्माने राज्यपट्टको बाँधनेके लिये ही उसे विस्तृत बनाया हो ॥१२॥ दोनों कुण्डलोंसे शोभायमान उसका मुख ऐसा देदीप्यमान जान पड़ता था मानो जिसके दोनों . श्रीर समीप ही चकवा-चकवी बैठे हों—ऐसा कमल ही हो ॥१३॥ मन्द हास्य की किरणक्रपी जलके पूरसे भरा हुआ तथा लद्दमीके निवास करनेसे अत्यन्त पवित्र उसका मुखक्तपी सरोवर नेत्ररूपो दोनो कमलोंसे भारी सुशोभित होता था ॥१४॥ वह बाहबली ऋपने वन्नःस्थलपर लटकते हुए विजयछन्द नामके हारसे निर्भरनों द्वारा शोभायमान मरकतमिणमय पर्वतकी शीभा धारण करता था ॥१५॥ उसके वन्नःस्थलके प्रान्तभागमें विद्यमान दोनों कन्धे ऐसी शोभा बढ़ा रहे थे मानो किसी द्वीपके पर्यन्त भागमें विद्यमान दो छोटे छोटे पर्वत ही हों ॥१६॥ लम्बी भुजाश्रोंको धारण करनेवाले श्रीर तेजके भाण्डारस्वरूप उस राजकुमारकी दोनों ही भजाएँ उत्कृष्ट बलको धारण करती थीं श्रीर इसीलिये उसका बाहबली नाम सार्थक हुआ था।।१७।। जिस प्रकार कुलाचल पर्वत अपने मध्यभागमें लद्दमीके निवास करने योग्य बहु भारी सरोवर धारण करता है उसी प्रकार वह बाहबली अपने शरीरके मध्यभागमें गंभीर नामिमण्डल घारण करता था ॥१८॥ करधनीसे घिरा हम्रा उसका कटिप्रदेश ऐसा संशोभित होता था मानो किसी बड़े सर्पसे घिरा हुआ ऋत्यन्त ऊँचे सुमेर पर्वतका विस्तृत तट ही हाँ।।१९॥ केलेके खम्भेके समान शोभायमान उसके दोनों ऊरु ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो लदमीकी हथेलीके निरन्तर स्पर्शसे ही अत्यन्त उज्वल हो गये हों।।२०।। पराक्रमसे सुशोभित रहनेवाले उस बाहुबलीकी दोनों ही जंघाएँ ग्रुम थीं-श्रुम लच्चणोंसे सहित थीं श्रीर ऐसी जान पड़ती थीं मानो वह बाहबली भविष्यत कालमें जो प्रतिमायोग तपश्चरण धारण करेगा उसके सिद्ध करनेके तिये कारण ही हों ॥२१॥ उसके दोनों ही चरण लालकमलकी शोभा धारण कर रहे थे क्योंकि जिस प्रकार कमल कोमल होता है उसी प्रकार उसके चरणोंके तल्वे भी कोमल थे, कमलोंमें जिस प्रकार दल (पँखरियाँ) सुशोभित होते हैं उसी प्रकार उसके चरणोंमें श्रेगुलियाँरूपी दल

१ कुटिलीकृताः। २ केशाग्रा— म०, ल०। ३ शिरःकवच। ४ लोहवलयः। ५ जलकस्पु-प्रचयम्। ६ पर्वतस्य। ७ तेजसाम्। ८ गभीरं म०, ल∙। ६ लक्ष्म्याः। १० समानी। ११ ऋनवरतः। १२ कारस्यताम्।

इत्यसौ परमोदारं द्धानश्चरमं वपुः । संमाति स्न कथं नाम मानिनीहृत्कुटीरके ॥२३॥ स्वप्नेऽपि तस्य तद्वृपम् श्रनन्यमनसोऽङ्गनाः । परयन्ति स्म मनोहृति निखातिमव चेतिस ॥२४॥ मनोभवो मनोजश्च मनोभूर्मन्मथो अङ्गजः । मदनोऽनन्यजश्चेति "ब्याजह्स्तं तदाङ्गनाः ॥२५॥ सुमनोमञ्जरीवाणैरिश्चपन्व किलाङ्गजः । जगत्संमोहकारीति कः श्रद्ध्या द्युक्तिकम् ॥२६॥ समा भरतराजेन राजन्याः सर्व एव ते । विद्या क्लया दीप्त्या किलाद्या सौन्दर्यं नीलया । १८॥ शतमेकोत्तरं पुत्रा भर्तु स्ते भरताद्यः । क्रमात् प्रापुर्युवावस्यां मदावस्थामिव द्विपाः ॥२८॥ तथौवनमभूत्तेषु रमणीयतरं तदा । उद्यानपादपौषेषु वसन्तस्येव वृम्भितम् । १८॥ स्मितांशुमञ्जरोः श्रुआः 'सतान्नान् पाणिपक्लवान् । भुजशाखाः फलोद्मा "स्ते द्धुर्युव'पार्थिवाः ॥३०॥ ततामोदेन पूर्वेन वासितास्तिष्कुरोरहाः । गन्धान्धैरिक्तिभिर्तीनैः कृताः 'स् सोपचया इव ॥३१॥

सुशोभित थे, कमल जिस प्रकार लाल होते हैं उसी प्रकार उसके चरण भी लाल थे और कमलोंपर जिस प्रकार लक्ष्मी निवास करती है उसी प्रकार उसके चरगोंमें भी लह्मी (शोभा) निवास करती थी।।२२।। इस प्रकार परम उटार श्रीर चरमशरीरको धारण करनेवाला वह बाहबली मानिनी स्त्रियोंके हृदयरूपी छोटीसी कुटीमें कैसे प्रवेश कर गया था ? भावार्थ-स्त्रियोंका हृदय बहुत ही छोटा होता है श्रौर बाहुबलीका शरीर बहुत ही ऊंचा (सवा पाँच सौ धनुष) था इसके सिवाय वह चरमशरीरी वृद्ध, (पत्तमें उसी भवसे मोत्त जानेवाला) था, मानिनी स्त्रियाँ चरमशरीरी श्रर्थात् वृद्ध पुरुषको पसंद नहीं करती हैं, इन सब कारणोंके रहते हुए भी उसका वह शरीर स्त्रियोंका मान दूर कर उनके हृदयमें प्रवेश कर गया यह भारी आश्चर्यकी बात थी ॥२३॥ जिनका मन दूसरी जगह नहीं जाकर केवल बाहुबलीमें ही लगा हुआ है ऐसी स्नियाँ स्वप्नमें भी उस बाहुबलीके मनोहर रूपको इस प्रकार देखती थीं मानो वह रूप उनके चित्तमें उकेर ही दिया गया हो ॥२४॥ उस समय स्त्रियाँ उसे मनोभव, मनोज, मनोभू, मन्मथ, श्रंगज, मदन श्रौर श्रनन्यज श्रादि नामोंसे पुकारती थीं ॥२४॥ ईख ही जिसको धनुष है ऐसा कामदेव श्रपने पुष्पोंकी मंजरीरूपी बार्णोंसे समस्त जगन्का संहार कर देता है इस युक्तिरहित बातपर भला कौन विश्वास करेगा ? भावार्थ--कामदेवके विषयमें ऊपर लिखे अनुसार जो किंवदन्ती प्रसिद्ध है वह सर्वथा युक्तिरहित है, हाँ, बाहुबली जैसे कामदेव ही श्रपने श्रलौकिक बल श्रीर पौरुषके द्वारा जगतुका संहार कर सकते थे ॥२६॥ इस प्रकार वे सभी राजकुमार विद्या, कला, दीप्ति, कान्ति श्रौर सुन्दरताकी लीलासे राजकुमार भरतके समान थे ॥२७॥ जिस प्रकार हाथी क्रम-क्रमसे मदावस्थाको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार भगवान् वृषभदेवके वे भरत आदि एक सौ एक पुत्र कम-कमसे युवावस्थाको प्राप्त हुए ॥२८॥ जिस प्रकार बगीचेके वृत्तसमृहोंपर वसन्तऋतुका विस्तार त्र्रातिशय मनोहर जान पड़ता है उसी प्रकार उस समय उन राजकुमारोंमें भी वह यौवन ऋतिशय मनोहर जान पड़ता था ।।२९।। युवावस्थाको प्राप्त हुए वे सभी पार्थिव श्रर्थात् राजकुमार पार्थिव श्रर्थात् पृथिवीसे उत्पन्न होनेवाले वृत्तोंके समान थे क्योंकि वे सभी, वृत्त्वोके समान ही मन्दहास्थरूपी सफेद मञ्जरी, लाल वर्णके हाथरूपी पल्लव श्रीर फल देनेवाली **ऊं**ची ऊंची भुजारूपी शाखात्र्योंको धारण करते थे ॥३०॥ जिसकी सुगन्धि सब श्रोर फैल रही है ऐसी धूपसे उन राजकुमारोंके शिरके बाल सुगन्धित किये जाते थे, उस सुगन्धिसे अन्ध

१ टक्कोल्कीर्णभिव । २ मत् मानसं तत्मध्नातीति मन्मथः । ३ —नन्यजश्चैव प० । ४ ब्रुवन्ति स्म । ५ जगत्संहार— म०, ल० । ६ विश्वासं कुर्यात् । ७ सर्वे राजकुमाराः । ८ श्रान्वीक्षिकीत्रयीवार्ता दरखनीतिरूपया । ६ श्राच्ररगणितादिकया । १० तेजसा । ११ शोभया । १२ जुम्भयाम् । १३ सारुयान् । १४ जन्नताः । १५ पार्थिवमूमिषाः । पद्मे युवपादषाः । १६ केशान्तरैः पृथृकृताः ।

तम्मुखामोदमाघातुम् श्रायान्ती भ्रमरावली । 'सर्वांङ्गीणं तदामोदम् श्रम्वभूत् चयमाकुला ॥३२॥ रत्नकुयडलयुग्मेन मकराङ्के या भूषितम् । कर्णंद्वयं वभौ तेषां मदनेनेव चिद्धितम् ॥३३॥ नेत्रोत्पलद्वयं तेपाम् इपृकृत्य मनोभवः । भ्रूलताचापयष्टिभ्यां क्रीस्षिं चरामानयत् ॥३४॥ वपुर्दीसं मुखं कान्तं मधुरो नेत्रविभ्रमः । कर्णांवम्यणं विश्रान्तनेत्रोत्पलवतंसितौ ॥३५॥ भ्रुवौ सविभ्रमे शस्तं ललाटं नासिकाश्चिता । कर्पोलायुपमातीतौ 'त्रपोदितशिश्रयौ ॥३६॥ 'रक्तो रागरसेनेव पाटलो दशनच्छदः । स्वरो मृद्धनिर्घोषगम्भीरः श्रुतिपेशलः ॥३७॥ 'स्त्रमार्गमनु'प्रोतैः जगच्चेतोऽभिनन्दिभः । 'क्यक्वौदिवाचरैः ग्रुद्धैः क्यठो मुक्ताफलैवृ'तः ॥३६॥ वचो लच्च्या परिष्वक्तम् प्रंतौ च विजयश्चिया । 'त्व्यायामक्ष्मकंशौ बाहू पीनावाजानुलिबनौ ॥३९॥ नाभिः शोभानिधानोवौं चावौं '('निवांपया दशाम् । तनुमध्यं जगन्मध्य'निविशेषमशेषतः ॥४०॥

होकर भ्रमर श्राकर उन बालोंमें विलीन होते थे जिससे वे बाल ऐसे मालूम होते थे जिससे मानो वृद्धिसे सहित ही हो रहे हों ॥३१॥ उन राजकुमारोंके मुखकी सुगन्ध सुंघनेके त्तिये जो भ्रमरोंकी पंक्ति त्राती थी वह चए भरके तिये व्याकुल होकर उनके समस्त शरीरमें व्याप्त हुई सुगन्धिका अनुभव करने लगती थी। भावार्थ-उनके समस्त शरीरसे सगिन्ध त्रा रही थी इसलिये 'मैं पहले किस जगहकी सगिन्ध ब्रहण करूं' इस विचारसे भ्रमर चए भरके लिये व्याकुल हो जाते थे।।३२।। उन राजकुमारोके दोनों कान मकरके चिद्धसे चिद्धित रत्नमयी कुण्डलोंसे ऋलंकृत थे इसलिये ऐसे जान पड़ते थे मानो कामदेवने उनपर अपना चिह्न ही लगा दिया हो ॥३३॥ कामदेवने उनके नेत्ररूपी कमलोंको वाण बनाकर श्रौर उनकी भौंह-रूपी लतात्रोंको धनुषकी लकड़ी बनाकर समस्त स्त्रियोंको अपने वश कर लिया था॥ ३४॥ उनका शरीर देदीप्यमान था, मुख सुन्दर था, नेत्रोंका विलास मधुर था श्रीर कान समीपमें विश्राम करनेवाले नेत्ररूपी कमलोंसे सुशोभित थे।। ३४॥ उनकी भौहें विलाससे सहित थीं, ल्लाट प्रशंसनीय था, नासिका सुशोभित थी श्रौर उपमारहित कपोल चन्द्रमाकी शोभाको भी तिरस्कृत करनेवाले थे ।। ३६ ।। उनके श्रोठ कुछ कुछ लाल वर्णके थे मानो श्रनुरागके रससे ही लाल वर्णके हो गये हों श्रोर स्वर मुदङ्गके शब्दके समान गम्भीर तथा कानोंको प्रिय था ।।३७॥ उनके कण्ठ जिन मोतियोंसे घिरे हए थे वे ठीक कण्ठसे उच्चारण होने योग्य श्रज्ञरोके समान जान पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार अत्तर सूत्र मार्ग अर्थात मूल प्रन्थके अनुसार गुम्फित होते है उसी प्रकार वे मोती भी सत्रमार्ग अर्थात धागामें पिरोये हुए थे, अज्ञर जिस प्रकार जगतके जीवोंके चित्तको श्रानन्द देनेवाले होते है उसी प्रकार वे मोती भी उनके चित्तको श्रानन्द देनेवाले थे, श्रज्ञर जिस प्रकार कण्ठस्थानसे उत्पन्न होते है उसी प्रकार मोती भी कण्ठस्थानमें पड़े हुए थे, श्रीर श्रज्ञर जिस प्रकार शुद्ध श्रर्थात् निर्दोष होते हैं उसी प्रकार वे मोती भी शुद्ध श्रर्थात् निर्दोष थे ॥ ३८ ॥ उनका वज्ञास्थल लज्मीसे त्रालिङ्गित था, कन्धे विजयलज्मीसे त्रालिंगित थे श्रीर घटनों तक लम्बी भुजाए व्यायामसे कठोर थीं ॥ ३६ ॥ उनकी नामि शोभाके खजानेकी भूमि थी, सुन्दर थी श्रीर नेत्रोंको सन्तोष देनेवाली थी इसी प्रकार उनका मध्यभाग श्रथीत् कटिप्रदेश भी ठीक जगतके मध्यभागके समान था ॥ ४० ॥ जिन पर वस्त्र शोभायमान हो रहा

१ सर्वावयवेषु भवम् । २ समीपः । ३ दूषिता । —वपोहित— श्रा॰, स॰, ल॰ । ४ रिक्षतः । ५ सूत्रम्, पद्मे तन्तुम् । 'श्रल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद् विश्वतोमुखम् । श्रस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रकृतो विदुः ॥'' ६ यष्टीकृतैः, पत्ते श्रनुप्रथितैः । ७ कएठयोग्यैः, पत्ते करठभवैः । ⊏ कलक्कादिदोषरहितैः, शब्दार्थादिदोष-वितैः । ६ श्राविक्कितम् । १० शक्काद्यभ्यासः । ११ सुखकारियो । १२ समानम् ।

लसहसनमामुक'रशनं जघनं घनम् । कायमानिमवानक्रमृपतेः कृतिनिष्कृ ति ॥४१॥ पीनी चारुरुचावुरू नारीजनमनोरमी । जङ्को विनिर्जितानङ्गानिषङ्गा हिपाकृती ॥४२॥ सर्वोक्कसङ्गतां कान्तिमवोच्चित्यं कृतामधः । क्रमौ विनिर्मितौ लक्ष्म्या न्यक्कृतारुणपङ्क्षजौ ॥४३॥ तेषां प्रत्यक्रमत्युद्धा शोभा स्वात्मगतेव या। तत्समुत्कीक्षेनैवालं विकासिमः ॥४५॥ निसर्गरुकीर्वावययं वर्ष्ष मिण्पूषणैः । भृशं रुरुचिर पुर्णः वनानीव विकासिमः ॥४५॥ तेषां विभूषणान्यासन् मुक्तारत्नमयानि वै । यष्ट्यो हारभेदाश्च रत्नावत्यश्च नैकधा ॥४६॥ यष्ट्यः शोर्षकं चोषशिषं वावघाटकम् । प्रकारदक्च तत्त्वप्रवन्धश्चेति पञ्चधा ॥४६॥ वष्ट्यः शोर्षकं चोषशिषं वावघाटकम् । प्रवायदक्च त्रत्वप्रवन्धश्चेति पञ्चधा ॥४६॥ क्ष्यश्चिच्छीर्षकं यप्टिः केषाञ्चिदुपशीर्षकम् । श्ववघाटकमन्येषाम् श्वपरेषां प्रकायदकम् ॥४८॥ तरलप्रतिवन्धश्च केषाञ्चित् कष्टरिकृत्यम् । मिण्पम्थाश्च शुद्धाश्च तास्तेषां यष्ट्यो अवस्त्र । १५॥ विक्रममिण्यानिष्ठिता ॥५९॥ विक्रममाण्यानिष्ठिते । सान्तरं प्रथिता भूषा भवेतु सैव सुवर्णमणिचित्रिता ॥५०॥ विश्वसमाण्यानिष्ठमण्याण्यमीक्रकैः । सान्तरं प्रथिता भूषा भवेतु सैव सुवर्णमणिचित्रिता ॥५९॥

है स्त्रौर करधनी लटक रही है ऐसे उनके स्थल नितम्ब ऐसे जान पड़ते थे मानो कामदेवरूपी राजाके सुख देनेवाले कपड़ेके बने हुए तम्बू ही हों ॥ ४१ ॥ उनके ऊरु म्थूल थे, सुन्दर कान्तिके धारक थे श्रीर स्त्रीजनोंका मन हरण करनेवाले थे। उनकी जंघाएं कामदेवके तरकशकी सुन्दर श्राकृतिको भी जीतनेवाली थीं ॥ ४२ ॥ श्रपनी शोभासे लाल कमलोंका भी तिरस्कार करनेवाले **इनके दोनों** पैर ऐसे जान पड़ते थे मानो समस्त शरीरमें रहनेवाली जो कान्ति नीचेकी श्रोर वह कर गई थी उसे इकट्टा करके ही बनाये गये हों।। ४३।। इस प्रकार उन राजकुमारोंके प्रत्येक श्रंगमें जो प्रशंसनीय शोभा थी वह उन्हींके शरीरमें थी—वैसी शोभा किसी दूसरी जगृह नहीं थी इसिलिये स्त्रन्य पदार्थींका वर्णन कर उनके शरीरकी शोभाका वर्णन करना व्यर्थ है।। ४४॥ उन राजकुमारोके स्वभावसे ही सुन्दर शरीर मिणमयी आभूषणोंसे ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे कि खिले हुए फूलोसे वन सुशोभित रहते हैं।। ४४।। उन राजकुमारोंके यप्टि, हार श्रीर रत्नावली त्रादि, मोती तथा रत्नोके बने हुए अनेक प्रकारके आभूषण थे॥ ४६॥ उनमेंसे यष्टि नामक स्त्राभुषण शीर्षक, उपशीर्षक, स्त्रवघाटक, प्रकाण्डक स्त्रीर तरल प्रवन्धके भेदसे पाँच प्रकारका होता है।। ४७।। उन राजकुमारोमें किन्हींके शीर्षक, किन्हींके उपशीर्षक, किन्हींके श्रवघाटक, किन्होंके प्रकाएडक श्रीर किन्हींके तरल प्रतिवन्ध नामकी यष्टि कण्ठका श्राभषण हुई थी। उनकी वे पाँचों प्रकारकी यष्टियाँ मिएामध्या श्रीर शुद्धाके भेदसे दो दो प्रकारकी थीं। िजिसके बीचमें एक मणि लगा हो उसे मिणमध्या, श्रीर जिसके बीचमें मिण नहीं लगा हो उसे शद्धा यष्टि कहते हैं। ो ॥ ४८−४९ ॥ मिलामध्यमा यष्टिको सत्र तथा एकावली भी कहते है और यदि वही मांग्रमध्यमा यष्टि सुवर्ण तथा मांग्रियोंसे चित्र-विचित्र हो तो उसे रत्नावली भी कहते हैं।। ४०।। जो यष्टि किसी निश्चित प्रमाणवाले सवर्ण मिए. माणिक्य श्रीर मोतियोंके द्वारा

१ प्रतित्रद्ध । २ पटकुटी । ३ विहितसुखम् । ४ इष्ठिष्धः । ५ संग्रह्म, संहृद्य । ६ स्यन्द-मानाम् । ७ पादौ । ८ श्रधःकृत । ६ प्रशस्ता । १० पर्याप्तम् । ११ [वचनेनालम् ] श्रस्य पदस्योपिर सूत्रम् [श्रलंखल्वोः प्रतिपेषयोः ] पाणिनीयम् । १२ कग्रठाभरण् भृततरलप्रतित्रक्ष्यश्चेति यिष्टः इदानी यिष्टिविशेषमुक्ता सामान्या द्विपकारा एवेति सूचयति । १३ कुमाराणाम् । १४ ता यष्टयः मिण्मम्प्याः शुद्धाश्चेति सामान्यतः द्विधाभवन् । १५ या यिष्टः मिण्मप्यमा स्यात् सैव सूत्रमिति । एक्म्वलीति च नामद्वयी स्यात् । १६ सैव सुवर्णेन मिण्मिश्च चित्रिता चेत् रत्नावलीति नामा स्यात् । १७ योग्यप्रमाण् । १८ द्वाभ्यां त्रिभिश्चद्वर्भिः पञ्चभिर्वा सुवर्णमिण्माणिक्यमौक्षिकैः सान्तरं यथा भवति तथा रचिता मृषा श्रपवर्तिका भवेयुः ।

यष्टिः शोषंकसंज्ञाः स्यात् मध्येकस्थूलमौक्तिकः । मध्येक्विभिः क्रमस्थूलैः मौक्तिकैरपशीर्षकम् ॥५२॥ प्रकाण्डकं क्रमस्थूलैः पञ्चभिर्मध्यमौक्तिकैः । मध्यादनुक्रमाद्धीनैः मौक्तिकैरवघाटकम् ॥५३॥ तरलप्रतिवन्धः स्यात् सर्वत्र सममौक्तिकैः । 'तथैव मिण्युक्तानाम् ऊह्या भेदा'क्विधालमनाम् ॥५४॥ हारो यष्टिकलापः स्यात् स चैकादशधा मतः । इन्द्रच्छन्दादिभेदेन यष्टिसंख्याविशेषतः ॥५५॥ यष्टयोऽष्ट सहस्रं तु यत्रेन्द्रच्छन्दसंज्ञकः । स हारः परमोदारः शक्रचक्रजिनेशिनाम् ॥५६॥ तद्द्रप्रमितो यस्तु विजयच्छन्दसंज्ञकः । सोऽर्क्षचकधरस्योक्तोः हारोऽन्येषु च केषुचित् ॥५०॥ शत्मष्टोत्तरं यत्र यष्टीनां हार एव सः । एकाशीत्या भवेद् देवच्छन्दो मौक्तिकयष्टिभिः ॥५८॥ चतुःषच्छार्धहारः स्याच्चतुःपञ्चशाता पुनः । भवेद् रिवमकलापाख्यो गुच्छो द्वात्रंशता मतः ॥५६॥ यष्टीनां सप्तविंशत्या भवेत्रचत्रमालिका । शोभां नचत्रमालाया या हसन्ती स्वमौक्तिकैः ॥६०॥ चतुर्वि शत्यार्द्वगुच्छोविंशत्या माण्याह्वयः । भवेन्मौक्तिकयष्टीनां तदर्ह्वेन।र्द्वमाण्यः ॥६१॥ इन्द्रच्छन्दादिहारास्ते यदा स्युर्मण्यमध्याः । माण्यवाख्या विभूषाः स्युः "तत्यदोपपदास्तदा ॥६२॥

बीचमें अन्तर दे देकर गूंथी जाती है उसे अपवर्तिका कहते हैं।। ५१।। जिसके बीचमें एक बड़ा स्थूल मोती हो उसे शिर्षक यष्टि कहते है श्रीर जिसके बीचमें क्रम-क्रमसे बढते हुए तीन मोती हों उसे उपशीर्षक कहते हैं।। ४२।। जिसके बीचमें क्रम-क्रमसे बढ़ते हुए पाँच मोती लगे हों उसे प्रकाण्डक कहते हैं, जिसके बीचमें एक बड़ा मिए हो और उसके दोनों श्रोर कम कमसे घटते हुए छोटे छोटे मोती लगे हों उसे अवघाटक कहते हैं ॥ ४३ ॥ और जिसमें सब जगह एक समान मोती लगे हों उसे तरल प्रतिबन्ध कहते हैं। ऊपर जो एकावली, रत्नावली श्रीर श्रप-वर्तिका ये मिए यक्त यष्टियांके तीन भेद कहते हैं उनके भी ऊपर लिखे अनुसार प्रत्येकके शीर्षक. उपशीर्षक छादि पाँच पाँच भेद समभ लेना चाहिये।। ४४।। यप्ट अर्थात लिइयोंके समुहको हार कहते हैं वह हार लांड्योंकी संख्याके न्यनाधिक होनेसे इन्द्रच्छन्द आदिके भेदसे ग्यारह प्रकारका होता है।। ४५ ।। जिसमें एक हजार बाठ लड़ियों हों उसे इन्द्रच्छन्द हार कहते हैं वह हार सबसे उत्कृष्ट होता है श्रीर इन्द्र चक्रवर्ती तथा जिनेन्द्रदेवके पहिननेके योग्य होता है ॥ ४६ ॥ जिसमें इन्द्रछन्द हारसे ऋाधी ऋथीत पांचसी चार लड़ियां हों उसे विजयच्छन्द हार कहते हैं। यह हार अर्धचक्रवर्ती तथा बलभद्र आदि अन्य पुरुपोंके पहिननेके योग्य कहा गया है ॥ ४७ ॥ जिसमें एक सौ आठ लिंड्याँ हों उसे हार कहते हैं और जिसमें मोतियोंकी इक्यासी लड़ियाँ हों उसे देवच्छन्द कहते है ॥ ५८ ॥ जिसमें चौंसठ लिइयां हों उसे श्रर्धहार, जिसमें चौवन लिइयां हो उसे रिमकलाप श्रीर जिसमें बत्तीस लिइयाँ हों उसे गुच्छ कहते है ।।४६।। जिसमे सत्ताईस लिइयाँ हों उसे नन्नत्रमाला कहते है यह हार श्रपने मोतियोंसे श्रश्विनी भरणी श्रादि नत्तत्रोकी मालाकी शोभाकी हॅसी करता हुआ सा जान पड़ता है।।६०।। मोतियोंकी चौबीस लिड़योंके हारको ऋर्धगुच्छ, बीस लिड़योंके हारको माख्य श्रीर दश लिड़योके हारको श्रर्धमाख्य कहते है।।६१॥ उपर कहे हुए इन्द्रच्छद श्रादि हारींके मध्यमें जब मिए लगा दिया जाता है तब उन नामोंके साथ माएव शब्द श्रीर भी सुशोभित होने लगता है अर्थात इन्द्रच्छन्दमाण्य, विजयछन्दमाण्य आदि कहलाने लगते

१ सममौक्षिकः प० । २ उक्कपञ्चपकारेण भेदाः । ३ मिण्युक्कानामेकावलीरत्नावली श्रपवार्तक्का-नामिष शीर्षकादिपञ्चभेदा योज्याः । ४ समूहः । ५ श्रष्टीत्तरसहस्रमिति । ६ -स्योक्त्या व० । ७ माणवाख्यपदोपपदाः ।

य 'एकशीर्पकः शुद्धहारः स्याच्छ्रार्षकात्परः । 'इन्द्रस्कृत्यायुपपदः स चैकादशमेदमाक् ॥६३॥ तथोपशोर्पकादीनामिप शुद्धात्मनां भिदा । तक्यांः शुद्धास्ततो हाराः पञ्चपञ्चाशदेव हि ॥६४॥ भवेत् फलकहाराख्यो मिष्मभ्योऽर्क्माण्यवे । त्रिहेमफलकः पञ्चफलको वा यदा तदा ॥६५॥ सोपानमिण्यसोपानद्वैविध्यात् स मतो द्विधा । सोपानाख्यस्तु फलकै रीक्ष्मैरन्यः ' सरत्नकैः ॥६६॥ इत्यमूनि युगारम्भे 'करुठोरोभूषणानि वै । स्वष्टास्जत् स्वपुत्रभयो यथास्वं ते च तान्यपुः ॥६७॥ इत्याद्याभरणेः कण्ठ्योः श्रन्यश्रमाविभः । ते राजन्या व्यराजन्त ज्योतिर्गण्मया इव ॥६५॥ तेषु तेजस्वनां पुर्यो मरतोऽर्क इवाश्चतत् । शर्शीव जगतः कान्तो युवा बाहुवली बभौ ॥६९॥ शेषाश्च महन्वत्रतारागण्विभा बसुः । मान्नी दोहिरिवैतेषाम् श्रम्ज्ज्योत्मेव सुन्दरी ॥७०॥ स तैः परिवृतः पुत्रैः भगवान् युवभो बभौ । ज्योतिर्गणेः परिकित्तो यथा मेर्क्महोदयः ॥७१॥ श्रथेकदा सुखासीनो भगवान् हरिविष्टरे । मनो व्यापारयामास कलाविद्योपदेशने ॥७२॥ तावच्च पुत्रिके भक्तुः ब्राह्मोसुन्दर्यभिष्टवे । एतमङ्गलनैपध्ये संप्राप्ते निकटं गुरोः ॥७३॥

हैं ॥६२॥ जो एक शीर्षक हार है वह शुद्ध हार कहलाता है। यदि शीर्षकके आगे इन्द्रच्छन्द त्रादि उपपद भी लगा दिये जावे तो वह भी ग्यारह भेदोंसे युक्त हो जाता है ॥६३॥ इसी प्रकार उपशीर्षक त्रादि शुद्ध हारोंके भी ग्यारह ग्यारह भेद होते हैं। इस प्रकार सब हार पचपन प्रकारके होते हैं ॥६४॥ अर्धमाणव हारके बीचमें यदि मणि लगाया गया हो तो उसे फलकहार कहते हैं । उसी फलकहारमें जब सोनेके तीन अथवा पाँच फलक लगे हों तो उसके सोपान और मिण-सोपानके भेदसे दो भेद हो जाते है। अर्थात जिसमें सोनेके तीन फलक लगे हों उसे सोपान कहते हैं श्रीर जिसमें सोनेके पाँच फलक लगे हों उसे मिणिसोपान कहते हैं। इन दोनों हारोंमें इतनी विशेषता है कि सोपान नामक हारमें सिर्फ सुवर्णके ही फलक रहते हैं और मिणसोपान नामके हारमें रत्नोंसे जड़े हुए सुवर्णके फलक रहते हैं।। (सुवर्णके गोल दाने [गुरिया]को फलक कहते हैं) ।।६४-६६॥ इस प्रकार कर्मयुगके प्रारम्भमें भगवान वृषभदेवने अपने पुत्रोंके लिये कण्ठ श्रीर वत्तःस्थलके अनेक श्राभूषण बनाये, श्रीर उन पुत्रोंने भी यथायोग्य रूपसे वे श्चाभूषण धारण किये ॥६७॥ इस तरह कण्ठ तथा शरीरके अन्य अवयवोंमें धारण किये हए श्राभृषणोंसे वे राजकुमार ऐसे सुशोभित होते थे मानो ज्योतिषी देवोंका समृह हो ॥६८। जन सब राजकुमारोंमें तेजिस्वयोमे भी तेजस्वी भरत सूर्यके समान सुशोभित होता था श्रौर समस्त संसारसे अत्यन्त सुन्दर युवा बाहुबली चन्द्रमाके समान शोभायमान होता था ॥६९॥ शेप राजपुत्र प्रह, नक्तत्र तथा तारागणके समान शोभायमान होते थे। उन सब राजपुत्रोंमें बाह्या दीप्तिके समान श्रौर सुन्दरी चाँदनीके समान सुशोभित होती थी।। ७०।। उन सब पुत्र-पुत्रियोंसे घिरे हुए सौभाग्यशाली भगवान वृषभदेव ज्योतिषी देवोंके समृहसे घिरे हुए ऊँचे मेर पर्वतकी तरह सुशोभित होते थे ॥७१॥

त्रधानन्तर किसी एक समय भगवान् वृषभदेव सिंहासनपर सुखसे बैठे हुए थे, कि उन्होंने श्रपना चित्त कला त्र्यौर विद्याश्रोंके उपदेश देनेमें व्याप्टत किया ॥७२॥ उसी समय उनकी ब्राह्मी श्रौर सुन्दरी नामकी पुत्रियाँ माङ्गलिक वेष-भूषा धारण कर उनके निकट पहुँची ॥ ७३ ॥

१ एकः शीर्षको यरिमन् सः शुद्धहारः । २ इन्द्रच्छन्दाश्यपदः शीर्षकात् परः स हारः इन्द्रच्छन्द-शीर्षकहार इति यावत् । -एवं शुद्धात्मनामुपशीर्पकादीनामेव इन्द्रच्छन्दोपशीर्षकहार इति कमात् । शीर्षकादिषु पञ्चसु इन्द्रच्छन्दादिकं प्रत्येकम् । एकादशघा ताडिते सति पञ्चपञ्चाशत् । ३ वेदेम्यः । ४ केवलं मिग्तमध्यश्चेति । ५ श्रन्यः मिग्समेपानः सरत्नैः रीक्ष्मफलकैः स्यादिति । ६ करटः उरश्च । ७ श्रिमि स्तवे । श्रीमिक्षे इत्यर्थः । ८ मङ्गलालङ्कारे । -नेपध्ये श्रन्, पन, दन, सन, मन ।

ते च 'किञ्चिदिवोद्गिन्नः तनकुट्मलकोभिनि । वयस्यनन्तरे बाल्याद् वर्त्तमाने मनोहरे ॥७४॥ मेघाविन्यौ 'विनीते च सुशीले चारुलक्षयो । रूपवर्षौ यशस्विन्यौ श्लाष्ये मानवती'जनैः ॥७५॥ 'अधिक्षोणिपदन्यासैः इंसीगतिविङम्बिनः । रक्ताम्बुजोपहारस्य तन्वाने परितः श्रियम् ॥७६॥ नखद्पैयासङ्कान्तस्वाक्षच्छाया पदेशतः । कान्त्या न्यक्रस्य दिवकन्याः पद्भयां 'कष्टुमिवोद्यते ॥७७॥ सलीलपदिवन्यासरयन्त्रपुरिनिक्रणैः । शिक्षयन्त्याविवाहूय इंसीः स्वं गतिविश्रमम् ॥७६॥ चारुक् रिचमज्जक्क 'तत्कान्तिमिते रेकिणीम् । जनानां द्वपये स्वैरं विचिपन्त्याविवामितः ॥७६॥ व्याने जघना 'भोगं काञ्चोत्र्यंत्वाञ्चितम् । सीभाग्यदेवतावासिमवाशुकवितानकम् ॥८०॥ लावय्यदेवतां यष्टु 'भनकाध्व' र्युंखा कृतम् । हेमकुगडमिवानिम्नं द्यस्यौ नाभिमण्डलम् ॥८९॥ वहन्त्यौ किञ्चदुक्त् ('श्यामिकां रोमराजिकाम् । मनोभवगृहावेशधूपधूमशिखामिव ॥८२॥ ततुमध्ये कृशोद्यावारक्तकरपल्लवे । मदुबाहुलते किञ्चदुद्धिननकुच 'कुट्मले ॥८२॥ द्याने रुचिरं हारम् श्राकान्तस्तनमण्डलम् । तद्या' रुलेषसुखासङ्गात् 'स्मयमानमिवांशुभिः ॥८४॥

वे दोनों ही पुत्रियाँ कुछ कुछ उठे हुए स्तनरूपी कुडमलोंसे शोभायमान श्रीर बाल्य श्रवस्थाके अनन्तर प्राप्त होनेवाली किशोर अवस्थामें वर्तमान थीं अतएव अतिशय सुन्दर जान पड़ती थीं।।७४।। वे दोनों ही कन्याएँ बुद्धिमती थीं, विनीत थीं, सुशील थीं, सुन्दर लच्चाणोंसे सहित थीं. रूपवती थीं श्रीर मानिनी स्त्रियोंके द्वारा भी प्रशंसनीय थीं।। ७४।। हंसीकी चालको भी तिरस्कृत करनेवाली श्रपनी सुन्दर चालसे जब वे पृथिवीपर पैर रखती हुई चलती थीं, तब वे चारों श्रोर लालकमलोंके उपहारकी शोभाको विस्तृत करती थीं ।।७६।। उनके चरणोंके नखरूपी दर्पणोंमें जो उन्हींके शरीरका प्रतिबिम्ब पडता था उसके छलसे वे ऐसी जान पडती थीं मानो अपनी कान्तिसे तिरस्कृत हुई दिकन्यात्रोंको अपने चरणोंसे रौंदनेके लिये ही तैयार हुई हों।।७७। लीला सहित पैर रखकर चलते समय रुनमुन शब्द करते हुए उनके नृपुरोंसे जो सुन्दर राब्द होते थे उनसे वे ऐसी मालूम होती थीं मानो नूपरोंके शब्दोंके बहाने हंसियोंको बुलाकर उन्हें श्रपनी गतिका सुन्दर विलास ही सिखला रही हो ।।७८।। जिनके ऊरु त्रातिशय सुन्दर श्रीर जंघाएँ श्रतिशय कान्तियुक्त हैं ऐसी वे दोनों पुत्रियाँ ऐसी जान पड़ती थीं मानी उनकी बढ़ती हुई कान्तिको वे लोगोंके नेत्रोंके मार्गमें चारों श्रोर स्वयं ही फेंक रही हों ।।७९।। वे पुत्रियाँ जिस स्थूल जघन भागको धारण कर रही थीं वह करधनी तथा अधोवस्त्रसे सुशोभित था और ऐसा मालूम होता था मानो करधनीरूपी तुरही बाजोंसे सुशोभित और कपड़ेके चँदोवासे युक्त सौभाग्य देवताके रहनेका घर ही हो।। ५०।। वे कन्याएँ जिस गंभीर नाभिमण्डलको धारण किये हुई थीं वह ऐसा जान पड़ता था मानो कामदेवरूपी यजमानने लावण्यरूपी देवताकी पूजाके लिये हो मकुएड ही बनाया हो ॥ ५१॥ जिसमें कुछ कुछ कालापन प्रकट हो चुका है ऐसी जिस रोमराजीको वे पुत्रियाँ धारण कर रही थीं वह ऐसी मालूम होती थीं मानो कामदेवके गृहप्रवेशके समय खेई हुई धूपके धूमकी शिखा ही हो।। २॥ उन दोनों कन्यात्रोंका मध्यभाग कुरा था, उदर भी कुरा था, हस्तरूपी पल्लव कुछ कुछ लाल थे, भुजलताएँ कोमल थीं स्त्रीर स्तनरूपी कुड्मल कुछ कुछ ऊँचे उठे हुए थे। । दशा वे पुत्रियाँ स्तनमराडलपर पड़े हुए जिस मनोहर हारको धारण किये हुई थीं वह अपनी किरणोंसे ऐसी शोभायमान हो रहा था मानो

१ किञ्चिदित्यर्थः । २ विनयपरे । ३ मान्यस्त्रीजनैः । ४ पृथिव्याम् । ५ व्याजतः । ६ स्त्रधः कृत्या । न्यक्कृत- ल० । ७ कर्षणाय । ८ ऊरजङ्गाकान्तिम् । ६ स्रत्युत्कटाम् । १० विस्तीर्णम् । ११ पूजियतुम् । १२ याजकेन । १३ कृष्णवर्णाम् । १४ -कुड्मले द०, स०, म०, ल० । १५ तत्कुचमण्डलालिङ्गनमुखासक्तेः । १६ इसन्तम् ।

सुकण्ड्यो कोकिलालापितर्द्द्रिसधुरस्वरे । 'ताम्राधरे 'दरोद्गिम्नस्मितांशुरुचिरानने ॥५५॥ सुद्व्यो' लिलतापाङ्गवीचिते साम्म्रपचमया । मदमस्येव जैन्नास्त्रे द्धाने नयनोत्पले ॥६६॥ लसकपोलसंकान्तेः अलकप्रतिबिग्वकैः । हेपयन्त्याविभव्यक्तलक्ष्मयाः शिरानः श्रियम् ॥८७॥ समाष्यं कबरोभारं धारयन्त्र्यो तरिङ्गतम् । स्वान्तः सङ्कान्तगाङ्गोधं प्रवाहमिव यासुनम् ॥६६॥ हित प्रत्यङ्गसङ्क्रम्या कान्त्या कान्ततमाकृती । सौन्दर्यस्येव सम्दोहम एकीकृत्य विनिर्मिते ॥६९॥ किमेते दिव्यकन्ये 'स्तां किन्तु कन्ये फर्णाशिनाम् । दिक्कन्ये किमुत्त स्यातां किं वा सौभाग्यदेवते ॥९०॥ किमेसे श्रीसरस्वत्यौ किं वा 'तद्धिदेवते । किं स्या'त्तवतारोऽयम् एवंरूपः प्रतीयते ॥९१॥ लच्याविमे जगन्नाथमहावाद्धः किमुद्रते । कथ्यावामागिनी च स्याद् श्रनयोरियमाकृतिः ॥९२॥ इति संश्लाध्यमाने ते जनैकृत्पन्नविस्मयेः । सप्रश्रयमुपश्रित्य जगन्नाथं प्रयोमतुः ॥१३॥ प्रयाते ते समुत्थाप्य दूरान्नमितमस्तके । प्रीत्या स्वमङ्कमारोप्य स्पृष्ट्वाद्याय च मस्तके ॥९४॥ सप्रहाससुवाचैवम् एतं मन्ये सुरैः समम् । 'यास्यथोऽद्यामरोद्यान नैवमेते गताः सुराः ॥९५॥ हत्याकोक्क्य क्षणं भूयोऽप्येवमाख्यिद्ररां पतिः । युवां युवजरत्यो स्थः शिलेन विनयेन च ॥९६॥

स्तनोंके श्रालिंगनसे उत्पन्न हुए सुखकी श्रासक्तिसे हॅस ही रहा हो।।८४।। उनके कंठ बहुत ही सुन्दर थे, उनका स्वर कोयलकी वाणीक समान मनोहर श्रीर मधुर था, श्रोठ ताम्रवर्ण श्रथीत् कुछ कुछ लाल थे, श्रौर मुख कुछ कुछ प्रकट हुए मन्दहास्यकी किरणोंसे भनोहर थे।।प्रे।। उनके दाँत सुन्दर थे, कटाचां द्वारा देखना मनोहर था, नेत्रोंकी बिरौनी सघन थीं श्रीर नेत्ररूपी कमल कामदेवके विजयी श्रस्त्रके समान थे।। दश शोभायमान कपोलोंपर पड़े हुए केशों के प्रतिविम्बसे वे कन्याएं. जिसमें कलंक प्रकट दिखाई दे रहा है ऐसे चन्द्रमाकी शोभाको भी लिंजित कर रही थीं ।।८७॥ वे माला सहित जिस केशपाशको धारण कर रही थीं वह ऐसा मालूम होता था मानो जिसके भीतर गंगा नदीका प्रवाह मिला हुआ है ऐसा यमुना नदीका लहराता हुआ प्रवाह ही हो।। ५५।। इस प्रकार प्रत्येक अंगमें रहनेवाली कान्तिसे उन दोनोंकी आकृति श्चत्यन्त सुन्दर थी और उससे वे ऐसी मालूम होती थीं मानो सौन्दर्यके समूहको एक जगह इकट्ठा करके ही बनाई गई हों।। इसा ये दोनों दिव्य कन्याएँ हैं ? श्रथवा नागकन्याएँ हैं ? अथवा दिकन्याएँ हैं ? अथवा सौभाग्य देवियाँ हैं, अथवा लद्दमी और सरस्वती देवी है अथवा उनकी अधिष्ठात्री देवी हैं? अथवा उनका अवतार हैं? अथवा क्या जगन्नाथ (वृषभदेव) रूपी महासमुद्रसे उत्पन्न हुई लह्मी हैं? क्योंकि इनकी यह आकृति अनेक कल्यागोंका अनुभव करनेवाली है इस प्रकार लोग बड़े आश्चर्यके साथ जिनकी प्रशंसा करते हैं ऐसी उन दोनों कन्याश्रोंने विनयके साथ भगवानके समीप जाकर उन्हें प्रणाम किया ॥९०--६३॥ दूरसे ही जिनका मस्तक नम्न हो रहा है ऐसी नमस्कार करती हुई उन दोनों पत्रियोंको उठाकर भगवानने प्रेमसे अपनी गोदमें बैठाया, उनपर हाथ फेरा, उनका मस्तक सँघा और हँसते हुए उनसे बोले कि आओ, तुम समभती होगी कि हम आज देवोंके साथ अमरवनको जावेंगी परन्तु अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि देव लोग पहले ही चले गये हैं ॥ ६४-९५ ॥ इस प्रकार भगवान वृषभदेव च्राणभर उन दोनों पुत्रियोंके साथ कीड़ा कर फिर कहने लगे कि तम अपने शील और विनयगुराके कारण युवावस्थामें भी वृद्धाके समान हो

१ ताम्र श्रास्या । २ दर ईषत् । ३ शोभनदन्तवस्यौ । सुदन्त्यौ ग्रा॰, स॰ । ४ भवताम् । ५ श्रीसरस्वत्योरिषदेवते । ६ ग्राधिदेवतयोरवतारः । ७ श्रागच्छन्तम् । लोटि मध्यमपुरुषः । ८ गोभिष्यथः । ६ भवथः ।

इदं चयुर्वयश्चेदम् इदं शीलमनीदृशम् । विद्यया चेह्निभूत्येत सफलं जन्म 'वामिदम् ॥९०॥ विद्यावान् पुरुषो लोके 'सम्मति याति कोविदैः । नारी च 'तह्नती धत्ते स्त्रीसृष्टेरिप्रमं पदम् ॥९८॥ विद्या यशस्करी युंसां विद्या श्रेयस्करी मता । सम्यगाराधिता विद्यादेवता कामदिष्या ॥९९॥ विद्या कामदुषा धेतुः विद्या चिन्तामियार्नृयाम् । 'त्रिवर्गफलितां सूते विद्यां सम्पत्परम्पराम् ॥१००॥ विद्या बन्धुश्च मित्रवृष्य कल्याय्कारकम् । सहयायि धनं विद्या विद्या सर्वार्थसाधनी ॥१०९॥ 'तद्विद्याप्रहृष्ये यत्नं पुत्रिके कुरुत् युवाम् । तरसंग्रह्य्यकालोऽयं युवयोर्वत्तंतेऽधुना ॥१०२॥ इत्युक्तवा मुहुराशास्य विस्तीर्णे हेम 'पट्टके । ऋधिवास्य स्वचित्तस्थां श्रुतदेवीं 'सपर्यया ॥१०३॥ विभुः करह्रयेनाभ्यां लिखक्तपरमालिकाम् । उपादिशिक्तिर्पे संख्यास्थानं विद्यान्तमा ॥१०४॥ ततो भगवतो वक्तान्तःस्तामक्षरावलीम् । सिद्धं नम इति व्यक्तमङ्गलां सिद्धमानृकाम् ॥१०५॥ श्रकारादिह्कारान्तां शुद्धां मुक्तावलीमिव । स्वरव्यक्षनभेदेन द्विधा भेदमुपेयुषीम् ॥१०६॥ ''श्रयोगवाहपर्यन्तां सर्वविद्यासु सन्तताम्' । संयोगाक्षरसम्भूति ''नैकवीजाचरैश्चिताम् ॥१०७॥

।। ६६ ॥ तुम दोनोंका यह शरीर, यह श्रवस्था श्रौर यह श्रवुपम शील यदि विद्यासे विभूषित किया जावे तो तम दोनोंका यह जन्म सफल हो सकता है।। १७॥ इस लोकमें विद्यावान पुरुष परिडतों के द्वारा भी सन्मानको प्राप्त होता है और विद्यावती स्त्री भी सर्वश्रेष्ठ पदको प्राप्त होती है।। ६८।। विद्या ही मनुष्योंका यश करनेवाली है, विद्या ही पुरुषोंका कल्याण करनेवाली है, श्रच्छी तरहसे श्राराधना की गई विद्या देवता ही सब मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली है ॥ ९९ ॥ विद्या मनुष्योंके मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली कामधेन है, विद्या ही चिन्तामिए। है, विद्या ही धर्म, अर्थ तथा काम रूप फलुसे सहित संपदाओंकी परम्परा उत्पन्न करती है।। १०० ॥ विद्या ही मनुष्योंका बन्धु है, विद्या ही मित्र है, विद्या ही कल्याण करनेवाली है, विद्या ही साथ साथ जाने-बाला धन है श्रीर विद्या ही सब प्रयोजनोंको सिद्ध करनेवाली है।। १०१।। इसलिये हे प्रत्रियो. तुम दोनों विद्या प्रहण करनेमें प्रयत्न करो क्योंकि तुम दोनोंके विद्या प्रहण करनेका यही काल है।। १०२।। भगवान वृषभदेवने ऐसा कहकर तथा बार बार उन्हें आशीर्वाद देकर सुवर्णके विस्तृत पट्टेपर अपने चित्तमें स्थित अत देवताका पूजनकर स्थापन किया, फिर दोनों हाथोंसे श्र श्रा श्रादि वर्णमाला लिखकर उन्हें लिपि (लिखनेका) उपदेश दिया श्रीर श्रनुक्रमसे इकाई दहाई त्रादि श्रंकोंके द्वारा उन्हें संख्याके ज्ञानका भी उपदेश दिया। भावार्थ-ऐसी प्रसिद्धि है कि भगवान्ने दाहिने हाथसे वर्णमाला श्रीर बायें हाथसे संख्या लिखी थी ॥ १०३-१०४ ॥ तदनन्तर जो भगवानके मुखसे निकली हुई है, जिसमें 'सिद्धं नमः' इस प्रकारका मङ्गलाचरण अत्यन्त स्पष्ट है, जिसका नाम सिद्धमातृका है जो स्वर श्रीर व्यञ्जनके भेद्से दो भेदोंको प्राप्त है, जो समस्त विद्याश्रोंमें पाई जाती है, जिसमें अनेक संयुक्त अन्तरोंकी उत्पत्ति है, जो अनेक बीजान्तरोंसे व्याप्त है और जो शुद्ध मोति-योंकी मालाके समान है ऐसी अकारको आदि लेकर हकार पर्यन्त तथा विसर्ग अनुस्वार जिह्ना-मुलीय और उपध्मानीय इन अयोगवाह पर्यन्त समस्त शुद्ध अन्तरावलीको बुद्धिमती ब्राह्मी

१ युवयो । २ सम्मानम् । ३ विद्यांवती । ४ त्रिवर्गरूपेण फिल्ताम् । ५ तत्कारणात् । ६ कुर्वाथाम् । ७ सुवर्णकलके । ८ पूजया । ६ लिवि ट० । लिपिम् । "लिखिताश्चरवित्यासे लिपिलिविक्मे स्त्रियो ।" इत्यमरः । १० संख्याज्ञानं अ०, प०, द०, स०, ल० । ११ हकारविसर्जनीयाः [श्रनुस्वारविसर्गजिह्वाम्लीयोपध्मानीययमाः] । १२ श्रविच्छित्नाम् । संगताम् श्र०, प०, स०, म०, । १३ हल्ब्यूं [इत्यादिभिः] ।

'समवादीधरद् ब्राह्मी मेधाविन्यतिसुन्दरी । सुन्दरी गणितं स्थानक्रमैः सम्यगधारयत् ।।१०६॥ न विना वाङ्मयात् किन्चिद्स्ति शास्त्रं कलापि वा । ततो वाङ्मयमेवादौ वेधास्ताभ्यामुपाद्शत् ॥१०९॥ सुमेधसावसम्मोहाद् अध्येपातां गुरोर्मुखात् । वाग्देग्याविव निरशेषं वाङ्मयं विदुः ॥११०॥ विद्विद्यामिधिष्कुन्दोविचितिं वागळङ्कृतिम् । त्रयीं समुदितामेतां तद्विदो वाङ्मयं विदुः ॥१११॥ तदा 'स्वायम्भुवं नाम पदशास्त्रमभूत् महत् । 'यत्तरपरशताध्यायैः श्रतिगम्भोरमन्धिवत् ॥११२॥ स्वन्दोविचितिमप्येवं नानाध्यायैरुपादिशत् । उक्तात्युक्तादिभेदांश्च षड्विंशतिमदीदृशत् ॥११२॥ प्रस्तारं नष्टमुदृष्टभेकद्वित्रिलघुक्तियाम् । संख्यामथाध्ययोगञ्च ब्याजहार गिरां पतिः ॥११४॥ प्रस्तारं नष्टमुदृष्टभेकद्वित्रिलघुकियाम् । संख्यामथाध्ययोगञ्च ब्याजहार गिरां पतिः ॥११५॥ प्रमादीनलङ्कारास्तन्मार्ग द्वयविस्तरम् । दश् प्रायानलङ्कारसंप्रहे विभुरभ्यधात् ॥११५॥ प्रयोनयोः पद्माति विद्यान् । कल्लाविद्याश्च निरशेषाः स्वयं परिणतिं ययुः ॥११६॥ इति'हाधीतिनरशेपविद्ये ते गुर्वनुमहात् । वारदेवतावताराय कन्ये पात्रस्वमीयतः ॥११॥।

पुत्रीने धारण किया श्रीर श्रातिशय सुन्दरी सुन्दरीदेवीने इकाई दहाई श्रादि स्थानोंके क्रमसे गिणत शास्त्रको श्रच्छी तरह धारण किया।। १०४-१०८।। वाङ्मयके बिना न तो कोई शास्त्र है श्रीर न कोई कला है इसलिये भगवान वृषभदेवने सबसे पहले उन प्रत्नियोंके लिये वाङमयका उपदेश दिया था ॥ १०९ ॥ श्रात्यन्त बुद्धिमती उन कन्यात्रींने सरस्वती देवीके समान श्रपने पिताके मुखसे संशय विपर्यय त्रादि दोषोंसे रहित शब्द तथा ऋर्थ रूप समस्त वाङ्मयका श्रध्ययन किया था ॥ ११० ॥ वाङ्मयके जाननेवाले गण्धरादि देव व्याकरण शास्त्र, छन्द-शास्त्र श्रौर श्रलंकार शास्त्र इन तीनोंके समृहको वाङ्मय कहते हैं ॥ १११ ॥ उस समय स्वयंभू श्रर्थात् भगवान् वृषभद्वका बनाया हुश्रा एक बड़ा भारी व्याकरण शास्त्र प्रसिद्ध हुश्रा था उसमें सौसे भी ऋधिक ऋध्याय थे ऋौर वह समुद्रके समान ऋत्यन्त गम्भीर था ॥ ११२ ॥ इसी प्रकार उन्होंने अनेक अध्यायोंमें छन्दशास्त्रका भी उपदेश दिया था और उसके उक्ता श्रात्युक्ता त्रादि छब्बीस भेद भी दिखलाये थे ॥ ११३॥ श्रानेक विद्यात्रोंके श्रधिपति भगवानने प्रस्तार, नष्ट, उद्दिष्ट, एक द्वि त्रि लघु किया, संख्या श्रीर अध्वयोग छन्दशास्त्रके इन छह प्रत्ययोंका भी निरूपण किया था।। ११४।। भगवानने श्रलंकारोंका संग्रह करते समय अथवा श्रलंकार-संप्रह प्रनथमें उपमा रूपक यमक आदि अलंकारोंका कथन किया था, उनके शब्दालंकार श्रीर श्रथीलंकार रूप दो मार्गोंका विस्तारके साथ वर्णन किया था श्रीर माधुर्य श्रोज श्रादि दश प्राण अर्थात् गुणोंका भी निरूपण किया था ॥ ११४ ॥

श्रथानन्तर ब्राह्मी श्रौर सुन्दरी दोनों पुत्रियोंकी पदझान (व्याकरण-झान) रूपी दीपिकासे प्रकाशित हुई समस्त विद्याएँ श्रौर कलाएँ श्रपने श्राप ही परिपक्व श्रवस्थाको प्राप्त हो गई थीं ॥११६॥ इस प्रकार गुरु श्रथवा पिताके श्रनुप्रहसे जिनने समस्त विद्याएँ पढ़ ली हैं ऐसी वे दोनों पुत्रियाँ सरस्वती देवीके श्रवतार लेनेके लिये पात्रताको प्राप्त हुई थीं। भावार्थ—वे इतनी श्रधिक झानवती हो गई थीं कि साम्नात् सरस्वती भी उनमें श्रवतार ले

१ सम्यगवधारयति सम । २ शब्दतः । ३ व्याकरणशास्त्रम् । ४ शब्दताङ्कारम् । ५ स्वायम्भवं नाम व्याकरणशास्त्रम् । ६ शतात् परे परश्यताः [शतात् पराणि ग्रधिकानि परश्यतानि, परशब्देन समानार्थः । 'परशब्दोऽसन्तः इत्येके । राजः निर्मादः । इत्यमोषावृत्तावुक्कम् । वर्नस्कादिषु नमस्कारादय इत्यत्र । इति टिप्पण्णुस्तके 'परश्यताः' इति शब्दोपरि टिप्पण्णी । ७ मेक्प्रस्तारम् । ८ गौकृविदर्भमार्गद्वयम् । ६ 'फ्लेषः प्रसादः समता माधुर्य सुकुमारता । श्रर्थव्यक्तिकद्वारत्वमोजः कान्तिसमाधयः ॥ इति वैदर्भमार्गस्य प्राणा दशगुणाः स्मृताः । तेषां विपर्ययः प्रायो लक्ष्यते गौडवर्सनि ॥" १० ब्राक्षी सुन्दर्योः । ११ व्याकरणशास्त्रपरिज्ञानप्रदीपिका । १२ इति ह्यधीत प०, अ०, द०, ल० ।

पुत्रायां च यथाम्नायं विनयांदानपूर्वकम् । शास्त्राया व्याजहारैवम् त्रां नुपूर्वां जगद्गृहः ।।११६।।
भरतायार्थंशास्त्रञ्ज भरतञ्ज ससङ्ग्रहम् । ग्रभ्यायेरितिविहतीर्णेः स्फुटीकृत्य जगौ गुरुः ।।११९।।
विभुद्धं पभसेनाय गीतवायर्थसंग्रहम् । गन्धर्वशास्त्रमाचस्यौ यत्राध्यायाः परश्यतम् ।।१२०।।
श्रनन्तविजयायाख्यद् विद्यां चित्रकलाश्रिताम् । नानाध्यायशताकीर्यां 'साकलाः सकलाः कलाः ।।१२१॥
विश्वकर्ममतं चास्मै वास्तुविद्यामुपादिशत् । श्रध्यायविस्तरस्तत्र बहुभेदोऽवधारितः ।।१२२॥
कामनीतिमथ स्त्रीयां पुरुषायाञ्च लचयम् । 'श्रायुर्वेदं धनुवेदं तन्त्रं चाश्वभगोचरम् ॥१२३॥
तथा रत्नपरीचां च बाहुबल्याख्यस्नवे । ब्याचख्यो बहुधाम्नातैः श्रध्यायैरितिविस्तृतैः ॥१२५॥
किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्रं लोकोपकारि यत् । तत्सर्वमादिकत्तांसौ 'स्वाः समन्वशिषत् 'प्रजाः ॥१२५॥
समुद्दीपितविद्यस्य काप्यासोद्दोसिता विभोः । स्वभावभास्वरस्येव भास्वतः शरदागमे ॥१२६॥
सुतैरधीतनिश्रोपविद्येरद्युतदीशिता । किरणैरिव तिग्मांशुः 'श्रासादितशरद्युतिः ॥१२७॥
पुत्रैरिष्टेः कलत्रेश्च वृतस्य भुवनेशिनः । महान् कालो व्यतीयाय (वृव्येभोगिरनारतैः ॥१२६॥
ततः कुमारकालोऽस्य 'रक्तितो मुनिसत्तमैः । विश्वतिः पूर्वलत्तास्यां पूर्वते स्म महाधियः ॥१२९॥

सकती थी।।११७। जगदुगुरु भगवान् वृषभदेवने इसी प्रकार अपने भरत आदि पुत्रोंको भी विनयी बनाकर क्रमसे आम्नायके अनुसार अनेक शास्त्र पढाये ॥११८॥ भगवानने भरत पुत्रके लिये अत्यन्त विस्तृत—बड़े बड़े अध्यायोंसे स्पष्ट कर अर्थशास्त्र और संप्रह (प्रकरण) सहित नृत्यशास्त्र पढ़ाया था ।।११६।। स्वामी वृषभदेवने ऋपने पत्र वृषभसेनके लिये जिसमें गाना बजाना त्रादि अनेक पदार्थोंका संप्रह है और जिसमें सौसे भी ऋधिक ऋध्याय हैं ऐसे गन्धर्व शास्त्रका व्याख्यान किया था ।।१२०॥ श्रनन्तविजय पुत्रके लिये नाना प्रकारके सैकड़ों श्रध्यायोंसे भरी हुई चित्रकला-सम्बन्धी विद्याका उपदेश दिया श्रीर लहमी या शोभा सहित समस्त कलाश्रोंका निरूपण किया ॥१२१॥ इसी श्रनन्तविजय पुत्रके लिये उन्होंने सूत्रधारकी विद्या तथा मकान बनाने की विद्याका उपदेश दिया उस विद्याके प्रतिपादक शास्त्रोंमें अनेक अध्यायोंका विस्तार था तथा उसके अनेक भेद थे ॥१२२॥ बाहुबली पुत्रके लिये उन्होंने कामनीति, स्त्री-पुरुषोंके लच्चण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, घोड़ा-हाथी आदिके लक्त्ए जाननेके तन्त्र और रत्नपरीचा आदिके शास्त्र अनेक प्रकारके बड़े बड़े अध्यायोंके द्वारा सिखलाये ॥१२३-१२४॥ इस विषयमं अधिक कहनेसे क्या प्रयोजन है ? संचेपमें इतना ही बस है कि लोकका उपकार करनेवाले जो जो शास्त्र थे भगवान श्रादिनाथने वे सब श्रपने पुत्रोंको सिखलाये थे ॥१२४॥ जिस प्रकार स्वभावसे देदीप्यमान रहनेवाले सूर्यका तेज शरद्ऋतुके आनेपर और भी अधिक हो जाता है उसी प्रकार जिन्होंने श्रपनी समस्त विद्याएँ प्रकाशित कर दी हैं ऐसे भगवान बृषभदेवका तेज उस समय भारी श्रद्भुत हो रहा था ॥१२६॥ जिन्होंने समस्त विद्याएँ पढ़ ली हैं ऐसे पुत्रोंसे भगवान वृषभदेव उस समय उस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार कि शरदुऋतुमें ऋधिक कान्तिको प्राप्त होनेवाला सूर्य अपनी किरणोंसे सुशोभित होता है।।१२७। अपने इष्ट पुत्र और इष्ट स्त्रियोंसे घिरे हुए भगवान वृषभदेवका बहुत भारी समय निरन्तर अनेक प्रकारके दिव्य भोग भोगते हुए व्यतीत हो गया ॥१२८॥ इस प्रकार श्रनेक प्रकारके भोगोंका श्रनुभव करते हुए भगवानका बीस लाख पूर्व वर्षीका कुमारकाल पूर्ण हुआ था ऐसी उत्तम मुनि-गण्धरदेवने गणना

१ विनयोपदेशपुरस्सरम् । २ परिपात्या । ३ नीतिशास्त्रम् । ४ सकलाः द० । ५ वैद्यशास्त्रम् । ६ कथितैः । ७ स्रात्मियाः । ८ पुत्रान् । ६ शरद्युभिः; ट० । —व्याप्तशरस्रमोभिः । १० ग्रातीत-मभूत् । ११ कथितः ।

श्रवान्तरे महौषध्यो' दीसीषध्यक्ष पादपाः । ससर्वौषधयः कालाज्ञाताः प्रश्वोशशक्तिकाः ।।१३०।। सस्यान्यकृष्टपस्यानि यान्यासन् 'स्थितये नृयाम् । प्रायस्तान्यि कालेन ययुविरस्तां सुवि ।।१३१।। 'रसवीर्य'विपाकेस्तैः प्रहीखाः पादपा यदा । तदात्रह्मा 'दिबाधाभिः प्रजा व्याकुलतां गताः ।।१३२।। 'तत्प्रहाखान्मनोवृत्तं द्धाना व्याकुलीकृताम् । नाभिराजमुपासेदुः प्रजा जीवितकाम्यया' ॥१३३॥ नाभिराजाज्ञया स्रष्टुस्ततोऽन्तिकमुपाययुः । प्रजाः प्रखतम्द्भाने जीवितोपायिलप्तया ॥१३३॥ स्थय विज्ञापयामासुरित्युपेत्य सनातनम् । प्रजाः प्रजातसंत्रासाः शरखयं शरखाश्रिताः ॥१३४॥ वाञ्चस्त्यो जीविकां देव त्यां वयं शरणं श्रिताः । 'तन्नस्नायस्व' लोकेश तदुपाय'रप्रदर्शनात् ॥१३६॥ विभो समूल'युत्तनः ''पितृकल्पा महाक्वियाः । फलन्त्यकृष्टपच्यानि सस्यान्यि च नाधुना ॥१३६॥ खिलपासादिवाधाश्र दुन्वन्त्यसमान्समुत्थिताः । न क्षमाः च्यामप्येकं 'प्राणितुं प्रोजिसताशनाः ॥१३६॥ शितातपमहावातप्रवर्षेपप्तवश्र नः । निराश्रयान्दुनोत्यद्य प्रूहि नस्तत्प्रतिक्रियाम् ॥१३९॥ त्यां देवमादिकर्त्तरं कल्पाङ् प्रिपमियोन्नतम् । समाश्रिताः कथं भोते. पदं ''स्याम वयं विभोः ॥१४०॥ ''तत्पाऽस्माकं यथाद्य स्याज्ञीविका निरुपद्ववा । तथोपदेष्ट्यसुष्ठोगं कुरु देव प्रसीद नः ॥१४३॥

की है ॥१२६॥ इसी बीचमें कालके प्रभावसे महौषधि, दीप्तौषधि, कल्पवृत्त तथा सब प्रकारकी श्रीषधियाँ शक्तिहीन हो गई थीं ॥१३०॥ मनुष्योंके निर्वाहके लिये जो बिना बोये हए उत्पन्न होनेवाले धान्य थे वे भी कालके प्रभावसे प्रथिवीमें प्रायः करके विरुत्तताको प्राप्त हो गये थे-जहाँ कहीं कुछ कुछ मात्रामें ही रह गये थे।।१३१।। जब कल्पवृत्त रस, वीर्य श्रीर विपाक श्रादिसे रहित हो गये तब वहाँकी प्रजा रोग श्रादि अनेक बाधाओंसे व्याकृतताको प्राप्त होने लगी ।।१३२॥ कल्पवृत्तोंके रस. वीर्य आदिके नष्ट होनेसे व्याकल मनोवृत्तिको धारण करती हुई प्रजा जीवित रहनेकी इच्छासे महाराज नाभिराजके समीप गई ॥१३३॥ तदनन्तर नाभिराजकी श्राज्ञासे प्रजा भगवान वृषभनाथके समीप गई श्रीर श्रपने जीवित रहनेके उपाय प्राप्त करनेकी इच्छासे उन्हें मस्तक भुकाकर नमस्कार करने लगी।।१३४॥ अथानन्तर अन्नादिके नष्ट होनेसे जिसे अनेक प्रकारके भय उत्पन्न हो रहे हैं और जो सबको शरण देनेवाले भगवानकी शरणको प्राप्त हुई है ऐसी प्रजा सनातन-भगवानके समीप जाकर इस प्रकार निवेदन करने लगी कि ॥१३५॥ हे देव. हम लोग जीविका प्राप्त करनेकी इच्छासे श्रापकी शरणमें श्राये हुए हैं इसलिये हे तीन लोकके स्वामी, श्राप उसके उपाय दिखलाकर हम लोगोंकी रच्ना कीजिये ॥ १३६ ॥ हे विभो, जो कल्पवृत्त हमारे पिताके समान थे-पिताके समान ही हम लोगोंकी रचा करते थे वे सब मूल सहित नष्ट हो गये हैं छोर जो धान्य बिना बोये ही उत्पन्न होते थे वे भी श्रब नहीं फलते हैं।। १३७।। हे देव, बढ़ती हुई भूख प्यास श्रादिकी बाधाएँ हम लोगोंको दुखी कर रही हैं। श्रन्न-पानीसे रहित हुए हम लोग श्रव एक च्चण भी जीवित रहनेके लिये समर्थ नहीं हैं।। १३८ ।। हे देव, शीत, श्रातप, महावायु श्रीर वर्षा श्रादिका उपद्रव श्राश्रयरहित हम लोगोंको दुखी कर रहा है इसलिये श्राज इन सबके दूर करनेके उपाय कहिये ॥ १३९ ॥ हे विभो, श्राप इस युगके श्रादि कर्ता है श्रौर कल्क्युत्तके समान उन्नत हैं, श्रापके श्राश्रित हुए हम लोग भयके स्थान कैसे हो सकते है ? ॥ १४० ॥ इसलिये हे देव. जिस प्रकार हमलोगोंकी त्राजीविका निरुपद्रव हो जावे, त्राज उसी प्रकार उपदेश देनेका

१ दीप्तौपच्यः । [एतद्र्षाः वृद्धाः] । २ जीवनाय । ३ स्वादुः । ४ परिण्यमन । ५ सन्तापादि । ६ हानेः । ७ जीवितवाञ्छया । ८ जीवितम् । ६ तत् कारणात् । १० रह्य । ११ जीवितोपाय । १२ नष्टाः । —मुच्छुकाः प०, द० । —मुच्छुकाः ल० । १३ पितृसदृशाः । १४ जीवितुम् । १५ भवेम । १६ ततः कारणात् ।

श्रुखेति तद्वचो दोनं करुणाप्रेरिताशयः । मनः 'प्रणिद्धावेदं भगवानिद्प्रूषः ।।१४२॥ पूर्वापरिवदेदेषु या स्थितिः समवस्थिता । साद्य प्रवर्त्तनीयात्र ततो जीवन्त्यमुः प्रजाः ॥१४३॥ पर्काणि यथा तत्र यथा वर्णाश्रमस्थितः । यथा प्रामगृहादीनां "संस्यायाश्च पृथिविधाः ॥१४४॥ तथात्राष्युचिता वृक्तिः उपायैरेभिरङ्गिनाम् । नोपायान्तरमस्त्येषां प्राणिनां जीविकां प्रति ॥१४५॥ कर्मभूरय जातेयं व्यतीतौ करूपभूरहाम् । ततोऽत्र कर्मभिः पड्भिः प्रजानां जीविकोचिता ॥१४६॥ इत्याकलय्य तत्क्षेमवृत्युपायं क्षणं विसुः । सुदुराश्वासयामास मा भैच्देति तदा प्रजाः ॥१४७॥ प्रथानु 'ध्यानमात्रेण विभो शकः सहामरैः । प्राप्तस्तज्जीवनोपायानित्यकापीः द्विभागतः ॥१४८॥ ग्रुभे दिने सुनचत्रे सुमुहुर्षे शुभोदये । स्वोच्चस्थेषु प्रहेपूर्ण्वैः श्चानुकृत्ये जगद्गुरोः ॥१४६॥ कृतप्रथममाङ्गल्ये सुरेन्द्रोः जिनमन्दिरम् । न्यवेशयत् पुरस्यास्य मध्ये दिच्वप्यनुक्रमात् ॥१५५॥ कोसलादीन् महादेशान् साकेतादिपुराणि च । सारामसीमनिगमान् खेटादींश्च न्यवेशयत् ॥१५२॥ देशाः सुकोसलावन्तिपुरखो प्राप्तम्वस्यकाः । कुरुकाशिकलिङ्गाङ्गवङ्गसुद्धाः समुद्रकाः ॥१५२॥ काशमीरोशीनरानर्त्तर्वत्रप्रव्यालमालवाः । दशार्थाः कच्छमगधा विदर्भाः कुरुजाङ्गलम् ॥१५२॥

प्रयत्न कीजिये श्रौर हम लोगों पर प्रसन्न हुजिये॥ १४१ ॥ इस प्रकार प्रजाजनोंके दीन वचन सुनकर जिनका हृदय द्यासे प्रेरित हो रहा है ऐसे भगवान श्रादिनाथ श्रपने मनमें ऐसा विचार करने लगे।। १४२।। कि पूर्व श्रीर पश्चिम विदेह चेत्रमें जो स्थिति वर्तमान है वही स्थिति त्राज यहाँ प्रवृत्ता करने योग्य है उसीसे यह प्रजा जीवित रह सकती है ॥ १४३ ॥ वहाँ जिस प्रकार श्रसि मपी श्रादि छह कर्म हैं, जैसी चत्रिय श्रादि वर्णोंकी स्थिति है श्रोर जैसी प्राम-घर श्रादिकी पृथक पृथक रचना है उसी प्रकार यहाँ पर भी होनी चाहिये। इन्हीं उपायोंसे प्राणियोंकी आजीविका चल सकती है। इनकी आजीविकाके लिये और कोई उपाय नहीं है ।। १४४-१४४ ।। कल्पवृत्तोंके नष्ट हो जाने पर अब यह कर्मभूमि प्रकट हुई है, इसलिये यहाँ प्रजाको श्रम्स मधी श्राद् छह कर्मोंके द्वारा ही श्राजीविका करना उचित है ॥ १४६ ॥ इस प्रकार स्वामी वृषभदेवने चलभर प्रजाके कल्याण करनेवाली आजीविकाका उपाय सोचकर उसे बार बार श्राश्वासन दिया कि तुम भयभीत मत होश्रो ।।१४७॥ श्रथानन्तर भगवानके स्मरण करने मात्रसे देवोंके साथ इन्द्र श्राया और उसने नीचे लिखे श्रनुसार विभाग कर प्रजाकी जीविकाके उपाय किये ॥ १४८ ॥ शुभ दिन, शुभ नत्तन्न, शुभ मुहुर्त श्रीर शुभ लग्नके समय तथा सूर्य त्रादि पहोंके अपने अपने उच्च स्थानोंमें स्थित रहने श्रीर जगद्गुरु भगवान्के हर एक प्रकारकी श्रतुकूलता होने पर इन्द्रने प्रथम ही माङ्गलिक कार्य किया और फिर उसी अभेष्या प्री के बीचमें जिनमन्दिरकी रचना की । इसके बाद पूर्व दिज्ञाण पश्चिम तथा उत्तर इस प्रकार चारो दिशास्रोंमें भी यथाक्रमसे जिनमन्दिरोंकी रचना की ॥ १४९-१५०॥ तदनन्तर कौशल आदि महादेश, श्रयोध्या श्राद् नगर, वन श्रौर सीमा सहित गाँव तथा खेड़ों श्राद्की रचना की थी।। १४१॥ सुकोशल, श्रवन्ती, पुण्डू, उंडू, श्रश्मक, रम्यक, कुरु, काशी, कलिङ्ग, श्रङ्ग, वङ्ग, सुहा, समुद्रक, काश्मीर, उशीनर, त्रानर्त, वत्स, पंचाल, मालव, दशार्थ, कन्छ, मगध, विदर्भ, कुरुजांगल, करहाट, महाराष्ट्र, सुराष्ट्र, श्राभीर, कोंकण, वनवास, श्रांध्र, कर्णाट, कोशल, चोल, केरल, दारु,

१ एकाग्रं चकार । २ सन्निवेशाः । रचनाविशेष इत्यर्थ । ३ नानाविथा । ४ प्रसुः । ५ स्मरण । ६ विभागशः स्त्र०, प०, द०, स०, ट० । विभागात् । ७ पुरङ्रोद्या । ८ –वर्त्त – स्र०, प०, द० । ६ दुःरुजाङ्गलाः स० ।

करहाटमहाराष्ट्रसुराष्ट्राभीरकोङ्कयाः'। वनवासान्ध्रकर्णाटकोसलाश्रोछकेरलाः ॥१५४॥ दार्गिभसारसीवीरश्रूरसेनापरान्सकाः । विदेहसिन्धुगान्धारयवनाश्चेदिपख्लवाः ॥१५५॥ काम्बोजा' स्ट्टबाह्णोकतुरुष्कराककेकयाः । निवेशितास्तथान्येऽपि विभक्ता विषयास्तदा ॥१५६॥ 'ऋदेवमातृकाः केचिद् विषया देवमातृकाः । परे 'साधारयाः केचिद् यथास्वं ते निवेशिताः ॥१५७॥ ऋभूतपूर्वेरुद्भृतैः भूरभात्तेर्जनास्पदैः' । दिवः खर्ग्छदिवायातैः कौतुकाद्धरणीतलम् ॥१५८॥ देशैः 'साधारयान्पजाङ्ग छैस्तैस्तता मही । रेजे 'रजतभूभक्तुंः 'श्वारादा 'च पयोनिधः ॥१५०॥ तदन्तेष्वन्तपालानां दुर्गायि परितोऽभवन् । स्थानानि लोकपालानामिव स्वर्धामसीमसु ॥१६०॥ तदन्तरालदेशाश्च बभू वुरतुर्राचताः । लुब्धकारययचरक'पुल्लिन्दशवरादिभिः ॥१६१॥ मध्ये जनपदं रेज् राजधान्यः परिष्कृताः । वप्रप्राकारपरिखागोपुराहालकादिभिः ॥१६२॥ तानि ११६थानीयसंज्ञानि १९द्वर्गायवादृत्य सर्वतः । ग्रामादीनां निवेशोऽभूद् ११यथाभिहितलघमयाम् ॥१६३॥ ग्रामावृतिपरिक्षेपमात्राः स्युरुचिता' स्युरुचिता' श्वराः । श्वर्क्षकभूथिष्ठः । श्वरासामा सजलाशयाः ॥१६४॥ ग्रामावृतिपरिक्षेपमात्राः स्युरुचिता' स्यास्ट्रहुपीवतः । व्यव्यक्तिः । व्यव्यक्तिः । स्वस्तस्व स्वर्थः स्यास्य स्वर्यः स्यास्य स्वरूचिता' स्वर्यः । स्वस्तराव्याः । स्वर्यः । स्वर्यः स्वर्यः । स्वर्यः

श्रभिसार, सौवीर, श्ररसेन, श्रपरान्तक, विदेह, सिन्धु, गान्धार, यवन, चेदि, पल्लव, काम्बोज, श्रारट, वाल्हीक, तुरुष्क, शक श्रीर केकय इन देशोंकी रचना की तथा इनके सिवाय उस समय श्रीर भी श्रनेक देशोंका विभाग किया ॥ १५२-१५६ ॥ इन्द्रने उन देशोंमेंसे कितने ही देश यथा सम्भव रूपसे अदेवमातृक अर्थात् नदी-नहरों आदिसे सींचे जानेवाले, कितने ही देश देवमातृक अर्थात वर्षाके जलसे सींचे जानेवाले श्रीर कितने ही देश साधारण श्रर्थात दोनोंसे सींचे जानेवाले निर्माण किये थे ॥ १४७॥ जो पहले नहीं थे नवीन ही प्रकट हुए थे ऐसे देशोंसे वह पृथिवीतल ऐसा संशोभित होता था मानो कौतुकवश स्वर्गके दुकड़े ही श्राये हों ॥ १४८ ॥ विजयार्थ पर्वतके समीपसे लेकर समुद्रपर्यन्त कितने ही देश साधारण थे, कितने ही बहुत जलवाले थे और कितने ही जलकी दुर्लभतासे सहित थे, उन देशोंसे व्याप्त हुई पृथिवी भारी सुशोभित होती थी ॥ १४९ ॥ जिस प्रकार स्वर्गके धामों-स्थानोंकी सीमात्रों पर लोकपाल देवोंके स्थान होते हैं उसी प्रकार उन देशोंकी अन्त सीमाओं पर भी सब श्रोर श्रन्तपाल श्रर्थात् सीमारक्क पुरुषोंके किले बने हुए थे।। १६०॥ उन देशोंके मध्यमें श्रीर भी श्रानेक देश थे जो लुब्धक, श्रारएय, चरट, पुलिन्द तथा शबर श्रादि म्लेच्छ जातिके लोगोंके द्वारा रचित रहते थे ।। १६१ ।। उन देशोंके मध्यभागमें कोट, प्राकार, परिखा, गोपुर श्रीर श्रदारी श्रादिसे शोभायमान राजधानी सुशोभित हो रही थीं ॥ १६२ ॥ जिनका दूसरा नाम स्थानीय है ऐसे राजधानीरूपी किलेको घेरकर सब स्रोर शास्त्रोक्त लच्चणवाले गाँवों श्रादिकी रचना हुई थी॥ १६३॥ जितमें बाड़से घिरे हुए घर हों, जिनमें श्रधिकतर शूद्र श्रौर किसान लोग रहते हों तथा जो बगीचा श्रीर तालाबोंसे सहित हों, उन्हें प्राम कहते हैं ॥ १६४ ॥ जिसमें सौ घर हों उसे निकृष्ट अर्थात् छोटा गाँव कहते हैं तथा जिसमें पाँच सौ घर हों और

१ -कोङ्गणाः व० । २ कम्बोजारङ्ग- स० । ३ नदीमातृकाः । ४ नदीमातृकदेवमातृकमिश्राः । ५ देशैः । ६ जलप्रायकर्दमप्रायैः । ७ विजयार्द्धस्य । ८ समीपात् । ६ समुद्रपर्यन्तम् ।
१० -चरट प०, द०, म०, ल० । ११ प्राक्तनश्लोकोक्तराजधानीनामेव स्थानीयसञ्ज्ञानि । १२ स्थानीयसञ्ज्ञान्यावृत्य सर्वतिस्तिष्ठन्तीति सम्बन्धः । १३ यथोक्तल्ज्ञ्णानाम् । १४ मात्रामिकचिता- त्र्र्य०, स०, ल०,
म० । १५ योग्यग्रहाः । १६ त्र्रारामसहिताः । १७ प्रामः द०, स०, म०, ल०, न्र्य०, प०, व० ।
१८ गृहशतेन । १६ जवन्यः । २० उत्हृष्टः । २१ गृहश्चेन ।

क्रीशिद्धिकोशसीमानो प्राप्ताः स्युरधमोत्तमाः । 'सम्पन्नसस्यसुक्षेत्राः 'प्रभूतयवसोदकाः ।।१६६।।
सिद्गिरिद्री'गृष्टिचीरकय्टकशाखिनः । वनानि सेतवश्चेति तेपां सीमोपलच्चण्यः ।।१६०।।
तत्कतृ भोक्तृनियमो 'योगक्षेमानुचिन्तनम् । विध्दिय्डकराणाञ्च निबन्धो 'राजसाझवेत् ।।१६८।।
परिखागोपुराष्टाखवप्रप्राकारमण्डितम् । नानाभवनविन्यासं सोधानं सजलाशयम् ।।१६९॥
पुरमेवंविधं शस्तम् उचितोद्देशसुस्थितम् । 'पूर्वोत्तरप्छवाम्भस्कं 'प्रधानपुरुषोचितम् ।।१७०॥
सिद्रिरिभ्यां संरुद्धं 'ख्रिमाहुर्मनीषिणः । केवलं गिरिसंरुद्धं खर्वटं तत्प्रचचते ।।१०९॥
महम्बमामनन्ति ज्ञाः 'पञ्चश्रमशतीवृतम् । पत्तनं तत्समुद्रान्ते यन्नौभिरवतीर्यते ।।१७२॥
भवेद् द्रोणमुखं नाम्ना निम्नगातटमाश्रितम् । संवाहस्तु शिरोड्यूडधान्यसञ्चय इष्यते ।।१७३॥
१०पुटभेदनभेदानाम् श्रमोषाञ्च कचित्कचित् । सन्निवेशो<sup>१८</sup>५भवत् पृथ्व्यां यथोद्देशमितोऽमुतः ।।१७४॥
शतान्यद्दी च चत्वारि द्वे च स्युर्गामसंस्थया । राजधान्यास्तथा द्रोणमुखखर्वटयोः क्रमात् ।।१७५॥

जिसके किसान धनसम्पन्न हों उसे बड़ा गाँव कहते हैं ॥ १६५ ॥ छोटे गाँवोंकी सीमा एक कोसकी श्रोर बड़े गाँवोंकी सीमा दो कोसकी होती है। इन गाँवोंके धानके खेत सदा सम्पन्न रहते हैं और इनमें घास तथा जल भी अधिक रहता है ॥ १६६ ॥ नदी, पहाड़, गुफा, रमशान चीरवृत्त अर्थात् थूवर आदिके वृत्त, बबूल आदि कटीले वृत्त, वन और पुल ये सब हन गाँवोंकी सीमाके चिह्न कहलाते हैं अर्थात नदी आदिसे गाँवोंकी सीमाका विभाग किया जाता है।। १६७॥ गाँवके बसाने ख्रीर उपभोग करनेवालोंके योग्य नियम बनाना, नवीन वस्तके बनाने ख्रीर परानी वस्तु भी रत्ता करनेके उपाय, वहाँ के लोगोंसे बेगार कराना, अपराधियोंका द्रष्ट करना तथा जनता से कर वसूल करना आदि कार्य राजाओं के आधीन रहते थे ।। १६८ ॥ जो परिखा, गोपुर, श्रदारी, कोट श्रीर प्राकारसे सुशोभित हो, जिसमें श्रनेक भवन वने हुए हों, जो बगीचे श्रीर तालाबोंसे सहित हो, जो उत्तम रीतिसे अच्छे स्थान पर बसा हुआ हो, जिसमें पानीका प्रवाह पूर्व और उत्तरके बीचवाली ईशान दिशाकी श्रोर हो श्रौर जो प्रधान पुरुषोंके रहनेके योग्य हो वह प्रशंसनीय पुर अथवा नगर कहलाता है ॥ १६९-१७० ॥ जो नगर नदी और पर्वतसे घिरा हुआ हो उसे बुद्धिमान पुरुष खेट कहते हैं श्रीर जो केवल पर्वतसे घिरा हुआ हो उसे खर्वट कहते हैं ॥ १७१ ॥ जो पाँच सौ गाँवोसे घिरा हो उसे परिडतजन मडम्ब मानते है श्रीर जो समुद्रके किनारे हो तथा जहाँ पर लोग नावोंके द्वारा उतरते हैं—(त्राते जाते हैं) उसे पत्तन कहते हैं ॥ १७२ ॥ जो किसी नदीके किनारे पर हो उसे द्रोणमुख कहते हैं और जहाँ मस्तक पर्यन्त ऊँचे ऊँचे धान्यके ढेर लगे हों वह संवाह कहलाता है।। १७३।। इस प्रकार पृथिवी पर जहाँ तहाँ श्रपने श्रपने योग्य स्थानोंके श्रतसार कहीं कहीं पर ऊपर कहे हुए गाँव नगर श्रादिकी रचना हुई थी॥ १७४ ॥ एक राजधानीमें आठ सौ गाँव होते हैं, एक द्रोणमुखमें चार सौ गाँव होते हैं स्रोर एक खर्वटमें दो सौ गाँव होते हैं। दश गाँवोंके बीच जो एक बड़ा भारी गाँव होता है उसे संग्रह (जहाँ पर हर एक वस्तुश्रोंका संग्रह रखा जाता हो) कहते हैं। इसी प्रकार घोष तथा आकर आदिके लक्तगोंकी भी कल्पना कर लेनी चाहिये अर्थात जहाँ पर बहुत

१ फिलत । २ प्रचुरतृण्जलाः । ३ स्मशानम् । —मृष्टि— प०, द०, म०, ल० । —सृष्टि— ग्र०, स० । ४ ग्रलब्धलाभो योगः, लब्धपरिरत्त्वणं त्त्रेमस्तयोः चिन्तनम् । ५ तृपाधीनं भवेत् । ६ पूर्वोत्तरप्रवाहजलम् । 'नगरके मार्गका जल पूर्व श्रीर उत्तरमें बहे तो नगरिनवासियोंको लाभ हैं श्रथवा पूर्वोत्तरशब्दवाच्य ईशान दिशामें बहे तो नगरिनवासियोंको श्रत्यन्त लाभ है।' इति हिन्दीभाषायां स्पष्टोऽर्थः । ७ तृपादियोग्यम् । द्रखेड— म०, ल० । ६ पञ्चग्रामशतीपरिवेष्टितम् । १० पत्तनम् । ११ —भवेत् व०, द० ।

'दशमान्यास्तु मध्ये यो महान् प्रामः स संबद्धः । तथा 'घोषकरादीनामि सषम विकह्ण्यताम् ॥१९६॥ 'पुरां विभागमित्युक्तैः कुर्वन् गीर्षाणनावकः । तदा प्ररम्दरख्यातिम् ध्रगादन्वर्धतां गताम् ॥१९७॥ ततः प्रजा निवेरयेषु स्थानेषु ऋण्दुराज्ञया । अगाम कृतकावों गो' मध्यानुज्ञ्या प्रभोः ॥१७६॥ स्रास्मिषः कृषिर्विद्या वाण्युक्यं त्रिरुष्ट्रमेव च । कर्मौद्यीमानि बोद्या स्थः प्रजाजीवनहेतवः ॥१७९॥ तत्र वृत्तिं प्रजानां स् भगवान् मित्रकौराजात् । 'उपादिकृत् स्मागो हि स तदासीज्जगद्गुरः ॥१०९॥ तत्र वृत्तिं प्रजानां स् भगवान् मित्रकौराजात् । 'उपादिकृत् स्मागो हि स तदासीज्जगद्गुरः ॥१००॥ तत्रासिकर्म सेवायां मिर्पिक्षिविद्यौ स्पृता । कृषिर्भूकर्वचे प्रोक्ता विद्या शाक्षोकतीवने ॥१८०॥ वाण्युक्यं विद्यां कर्मे शिव्यं स्थात् करकौराज्ञम् । तत्र्य चित्रकलापत्रच्छेदादि वहुषा स्पृतम् ॥१०८॥ अत्रियाः शक्कावित्वम् स्रमुभूय तदाभवन् । वेश्याश्र कृषिवाविज्यपाशुपाल्योपजीविताः ॥१८४॥ स्वित्राः शक्कावित्वम् स्रमुभूय तदाभवन् । वेश्याश्र कृषिवाविज्यपाशुपाल्योपजीविताः ॥१८५॥ तेषां शुश्रूष्याच्छूद्वास्ते द्विधा कार्वकारवः । कारवो शक्कावाः स्युः ततोऽन्ये स्युरकारवः ॥१८५॥ कारवोऽपि मता द्वेधा स्पृरयास्पृश्यविकरपतः । तत्रास्पृरयाः प्रजावाद्याः स्पृरवाः स्युः 'कर्तकादयः ॥१८६॥

घोष (श्रहीर) रहते हैं उसे घोष कहते हैं और जहाँपर सोने चाँदी आदिकी खान हुआ करती है उसे आकर कहते हैं।। १७४-१७६।। इस प्रकार इन्द्रने बड़े अच्छे ढंगसे नगर, गाँवों आदिका विभाग किया था इसलिये वह उसी समयसे परंदर इस सार्थक नामको प्राप्त हुआ था ॥१७७॥ तदनन्तर इन्द्र भगवान्की आज्ञासे इन नगर, गाँव आदि स्थानोंमें प्रजाको बसाकर कृतकृत्य होता हुआ प्रमुकी आहा लेकर स्वर्गको चला गया ।।१७८।। असि, मषि, कृषि, विद्या, वाणिज्य श्रीर शिल्प ये छह कार्य प्रजाकी श्राजीविकाके कारण हैं। भगवान वृषभदेवने श्रपनी बुद्धिकी कुरासतासे प्रजाके लिये इन्हीं छह कमीद्वारा वृत्ति (स्राजीविका) करेनेका उपदेश दिया था सी ठीक ही है क्योंकि उस समय जगद्गर भगवान सरागी ही थे बीतराग नहीं थे। भावार्थ-सांसारिक कार्योंका उपदेश सराग अवस्थामें दिया जा सकता है।।१७९-१८०।। उन छह कर्मोंमेंसे तलवार श्रादि शस्त्र धारएकर सेवा करना श्रसिकर्म कहलाता है, लिखकर श्राजीविका करना मिषकर्म कहलाता है. जमीनको जोतमा-बोमा कृषिकर्म कहलाता है, शास्त्र अर्थात पढाकर या नृत्य-गायन आदिके द्वारा आजीविका करना विद्याकर्म है, व्यापार करना वाणिज्य है और हस्तकी कुशलतासे जीविका करना शिल्पकर्म है वह शिल्पकर्म चित्र खींचना, फूल-पत्ते काटना श्रादिकी श्रपेत्ता श्रनेक प्रकारका माना गया है ॥ १८१-१८२ ॥ उसी समय श्रादि ब्रह्मा भगवान् वृषभदेवने तीन वर्णौंकी स्थापना की थी जो कि सतत्राण श्रर्थात् विपत्तिसे रत्ता करना श्रादि गुर्गोंके द्वारा क्रमसे च्रित्रय, वैश्य तथा शुद्र कहलाते थे ॥१८३॥ उस समय जो शस्त्र धारणकर त्राजीविका करते थे वे चत्रिय हुए, जो खेती व्यापार तथा पशुपालन आदिके द्वारा जीविका करते थे वे वैश्य कहलाते थे श्रीर जो उनकी सेवा ग्रुश्र्षा करते थे वे शूद्र कहलाते थे। वे शुद्र दो प्रकारके थे-एक कारु और दूसरा अकारु। घोची आदि शुद्र कारु कहलाते थे और उनसे भिन्न श्रकार कहलाते थे। कार शूद्र भी स्पुरय तथा श्रास्पुरयके भेदसे दो प्रकारके माने गये हैं उनमें जो प्रजासे बाहर रहते हैं उन्हें अस्पूर्य अर्थात स्पर्श करनेके अयोग्य कहते हैं और नाई

१ दशाप्रामसमाहारस्य । २ " घोष स्त्राभीरपल्ली स्यात् " इत्यमरः । ३ नगराणाम् । ४ स्वर्गम् । ५ हेतवे स्त्र , म०, ल० । ६ उपादिशत् म०, ल० । ७ पत्रच्छेद्यादि स्त्र ०, प०, स०, म०, द०, ल० । ८ -जीविनः स्र ०, प०, म०, व०, ल० । ६ 'शालिको मालिकश्चैव कुम्भकार'- स्तिलंद्धः । नापितश्चैति पञ्चामी भवन्ति स्र १ स्वर्णकारश्च ।। रजकत्तव्यकश्चैवायस्कारो लोहकारकः । स्वर्णकारश्च पञ्चैते भवन्त्यस्प्रश्यकारुका ॥" [ एतौ श्लोको 'द' पुस्तकेऽप्युल्लिखितो ] ।

यथास्वं स्वोचितं कर्मं प्रजा 'वधुरसङ्करम् । विवाहजातिसम्बन्धव्यवहारक्ष 'तन्मतम् ॥१८७॥ यावती जगती'वृत्तिः श्रपापोपहता च या । सा सर्वास्य मतेनासीत् स हि धाता 'सनातनः ॥१८६॥ युगाविवहाया तेन यविष्यं स कृतो युगः । ततः कृतयुगं नाम्ना तं पुराखिवदो विदुः ॥१८९॥ श्रावादमासबहुलप्रतिपहिवसं कृती । कृत्वा कृतयुगारममं प्राजापत्यसुपेयिवान् ॥१९०॥ कियस्यपि गते काले षट्कर्मविनिष्येगतः । यदा सौस्थित्यमायाताः प्रजाः क्षेमेया योजिताः ॥१९९॥ तदास्याविरभूद् धाक्षप्रथिव्योः प्राभवं महत् । आधिराज्येऽभिषिकस्य सुरैरागत्य सत्वरम् ॥१९२॥ सुरैः कृतादरैदिव्यैः सिक्षिरादिवेधसः । कृतोऽभिषेक इत्येव वर्णनास्तु किमन्यया ॥१९३॥ तथाप्यमृद्यते' किञ्चित् 'तद्रतं वर्णनान्तरम् । सुप्रतोतमि प्रायो यन्मावैति 'पृथम्जनः ॥१९३॥ तदा किल जगहिरवं वभूवानन्दिनर्भरम् । दिवोऽवा'तारिपुर्देवाः पुरोधाप' पुरन्दरम् १९५॥ कृतोपरोभमभवत् पुरं साकेतसाङ्खयम् । हम्यांप्रसृतिकाषद्वकेतुमालाकुलाम्बरम् ॥१९६॥ तदानन्यमहाभेर्यः प्रयोदुर्न्यमन्दिरे । मङ्गलान जगुर्वारनापों नेदुः सुराङ्गनाः ॥१९७॥ सुरवैतालिकाः' येपुर्-पमन्दरे । मङ्गलान जगुर्वारनापों नेदुः सुराङ्गनाः ॥१९७॥ सुरवैतालिकाः' पेपुरः राष्ट्रस्य सह मङ्गलैः । प्रवक्तरमशस्त्रोषाज्य जोवेति बोपणाम् ॥१९०॥

वगैरहको रपृश्य श्रर्थात् रपर्श करनेके योग्य कहते हैं ॥१८४-१८६॥ उस समय प्रजा श्रपने श्रपने योग्य कर्गोंको यथा योग्यरूपसे करती थी। श्रपने वर्णकी निश्चित श्राजीविकाको छोड़कर कोई दूसरी श्राजीविका नहीं करता था इसलिये उनके कार्योंमें कभी संकर (मिलावट) नहीं होता था। उनके विवाह, जाति सम्बन्ध तथा व्यवहार श्रादि सभी कार्य भगवान् श्रादिनाथकी श्राज्ञानुसार ही होते थे ।।१८७। उस समय संसारमें जितने पापरहित त्राजीविकाके उपाय थे वे सब भगवान वृषभदेवकी संमतिसे प्रवृत्त हुए थे सो ठीक है क्योंकि सनातन ब्रह्मा भगवान वृषभदेव ही हैं ।।१८८।। चूँकि युगके आदि ब्रह्मा भगवान् वृषभदेवने इस प्रकार कर्मयुगका प्रारम्भ किया था इसितये पुराएके जाननेवाले उन्हें कृतयुग नामसे जानते हैं ॥१८६॥ कृतकृत्य भगवान् वृषभदेव श्रापादमासके कृष्णपत्तकी प्रतिपदाके दिन कृत्युगका प्रारम्भ करके प्राजापत्य (प्रजापतिपने)को प्राप्त हुए थे अर्थात् प्रजापति कहलाने लगे थे ॥१६०॥ इस प्रकार जब कितना ही समय व्यतीत हो गया श्रौर छह कर्मोंकी व्यवस्थासे जब प्रजा कुशलतापूर्वक सुखसे रहने लगी तब देवोंने आकर शीघ ही उनका सम्राट् पदपर अभिषेक किया उस समय उनका प्रभाव स्वर्गलोक श्रीर पृथिवीलोकमें ख़ूब ही प्रकट हो रहा था ॥१६१-१९२॥ वद्यपि भगवान्के राज्याभिषेकका अन्य-विशेष वर्णन करनेसे कोई लाभ नहीं है इतना वर्णन कर देना ही बहुत है कि आदरसे भरे द्वुए देवोंने दिव्यजलसे उन त्रादि ब्रह्मा भगवान् वृषभदेवका त्राभिषेक किया था तथापि उसका कुछ अन्य वर्णन कर दिया जाता है क्योंकि प्रायः साधारण मनुष्य अत्यन्त प्रसिद्ध बातको भी नहीं जानते हैं ।।१६३-१६४।। उस समय समस्त संसार आनन्द्से भर गया था, देवलोग इन्द्रको श्चाने कर स्वर्गसे श्रवतीर्ण हुए थे-उतरकर श्रयोध्या पूरी श्चाये थे॥ १६४॥ उस समय श्रयोध्यापुरी खूच ही सजाई गई थी। उसके मकानोंके श्रयमाग भर बाँघी गई पताकाश्रोंसे समस्त श्राकारा भर गया था ॥ १९६ ॥ उस समय राजमन्दिरमें बड़ी बड़ो श्रानन्द-भेरियाँ बज रही थीं, वारिश्वयाँ मंगलगाम गा रही थीं श्रीर देवांगनाएँ नृत्य कर रही थीं ॥ १६७ ॥ देवोंके बन्दीजन मंगलोंके साथ साथ भगवान्के पराक्रम पढ़ रहे थे श्रौर देवलोग संतोषसे

१ दध्य — म॰, ल॰ । २ तत्पुरुनाथमतं यथा भवत्ति तथा । ३ जगतो वृत्ति — ऋ ०, प०, स०, स०, द० । ४ नित्यः । ५ उच्यते । ६ ऋ भिषेकप्राप्तम् । ७ साधारसाजनः । ८ ऋवतरिन्ति सा । ११ वीर्यासा ।

प्रथमं पृथिवीमध्ये मृह्स्तारचितवेदिके । सुरशिषिपसमारच्यपाद्धर्यान्दमण्डये ॥१६६॥

रत्तचूर्णचयन्यस्त'रङ्गबल्युपचित्रिते । 'अस्यम्रोज्ञिन्नविषिप्तसुमनःप्रकराञ्चिते ॥२००॥

मिण्किष्टिमसङ्कान्तविम्बमौक्तिकलम्बने । लसिद्वतानकचौम'च्छायाचित्रितरङ्गके ॥२०१॥

प्रतमङ्गलनाकस्त्रीरुद्धसञ्चारविति [वर्ष्मीन] । पर्यन्तिनिहितानल्पमङ्गलद्रच्यसम्पिदि ॥२०२॥

सुरवारवधूहस्तविधूतचलचामरे । अन्योन्यहस्तसङ्कान्तनानास्नानपरिच्छदे ॥२०३॥

सल्नोलपदिन्याससञ्चरन्नाककामिनी । रणन्तुपुरक्षङ्कारमुखरीकृतदिहमुखे ॥२०४॥

नृत्याङ्गयमहीरङ्गे वृतमङ्गलसंग्रहे । निवेश्य प्राङ्मुखं देवम् उचिते हरिविष्टरे ॥२०५॥

गन्धवारवधसङ्गीतमृदङ्गामन्दनिःस्वने । त्रिविष्टपकुटीकोडम् ' आकामित सिदक्तम् ॥२०६॥

नृत्यन्नाकाङ्गनापाठ्य'निस्स्वनानुगतस्वरम् । गायन्तीषु यशो जिष्णोः' किन्नरीषु 'श्रवस्सुखम् ॥२०७॥

ततोऽभिषेचनं भनु ': कतु मारिभिरं अमराः । शातकुम्भविनिर्माणेः कुम्भैस्तीर्थान्तसंभृतैः ॥२०६॥

गङ्गासिन्ध्वोम्हानचोः श्रवाप्य धरणीतलम् । प्रपाते हिमवत् कृटाद् यदम्ब समुपाहतम् ॥२०९॥

यस्व गाङ्गं पयः स्वच्छं गङ्गाकुण्डात् समाहतम् । सिन्धुकुण्डादुपानीतं सिन्धोर्यत् ('कमपङ्ककम् ॥२९९॥

'रश्चपद्योमापगानाञ्च सिल्लं यदनाविलम्' । 'तत्तकुण्डतत्यापात' समासादितजन्मकम् ॥२९९॥

'जय जीव', इस प्रकारकी घोषणा कर रहे थे ।। १९८ ।। राज्याभिषेकके प्रथम ही पृथिवीके मध्यभागमें जहाँ मिट्टीकी वेदी बनाई गई थी और उस वेदी पर जहाँ देव-कारीगरोंने बहुमूल्य-श्रेष्ठ श्रानन्दमण्डप बनाया था, जो रत्नोंके चूर्णसमूहसे बनी हुई रंगावलीसे चित्रित हो रहा था, जो नवीन खिले हुए बिखेरे गये पुष्पोंके समूहसे सुशोभित था, जहाँ मिएयोंसे जड़ी हुई जमीनमें ऊपर लटकते हुए मोतियोंका प्रतिबिम्ब पड़ रहा था, जहाँ रेशमी वस्त्रके शोभायमान चॅदोवाकी छायासे रंगभूमि चित्रित हो रही थी, जहाँ मङ्गलद्रव्योंको धारण करनेवाली देवांग-नात्रोंसे श्राने-जानेका मार्ग रक गया था, जहाँ समीपमें बड़े बड़े मंगलद्रव्य रखे हुए थे, जहाँ देवोंकी अप्सराएँ अपने हाथोंसे चंचल चमर ढोल रही थीं, जहाँ स्नानकी सामग्रीको लोग परस्पर एक दूसरेके हाथमें दे रहेथे, जहाँ लीलापूर्वक पैर रखकर इधर-उधर चलती हुई देवांगनात्रोंके रुनभुन शब्द करते हुए नुपुरोंकी भनकारसे दशों दिशाएँ शब्दायमान हो रही थीं, श्रीर जहाँ अनेक मंगलद्रव्योंका संग्रह हो रहा था ऐसे राजमहलके श्राँगनरूपी रंगभूमिमें योग्य सिंहासन पर पूर्व दिशाकी श्रोर मुख करके भगवान युषभदेवको बैठाया श्रीर जब गन्धर्व देवोंके द्वारा प्रारम्भ किये हुए संगीतके समय होनेवाला मृदंगका गम्भीर शब्द समस्त दिक्तटोके साथ साथ तीन लोकरूपी कुटीके मध्यमें व्याप्त हो रहा था तथा नृत्य करती हुई देवांगना खोंके पढ़े जानेवाले संगीतके स्वरमें स्वर मिलाकर किन्नर जातिकी देवियाँ कानोंको सुख देनेवाला भगवान्का यश गा रही थीं उस समय देवोंने तीर्थोदकसे भरे हुए सुवर्णके कलशोंसे भगवान वृषभदेवका अभिषेक करना प्रारम्भ किया ॥ १९९-२०८ ॥ भगवान्के राज्याभिषेकके लिये गङ्गा और सिन्धु इन दोनों महानदियोंका वह जल लाया गया था जो हिमवत्पर्वतकी शिखरसे धारा रूपमें नीचे गिर रहा था तथा जिसने पृथिवीतलको छुत्रा तक भी नहीं था। भावार्थ-नीचे गिरनेसे पहले ही जो बर्तनोंमें भर लिया गया था।। २०९।। इसके सिवाय गंगाकुएडसे गङ्गा नदीका स्वच्छ जल लाया गया था और सिन्धु कुएडसे सिन्धु नदीका निर्मल जल लाया गया था ।। २१० ।। इसी प्रकार ऊपरसे पड़ती हुई श्रन्य निदयोंका स्वच्छ जल भी उनके गिरनेके

१ र्राचत । २ नविकसित । ३ दुक्कूल । ४ परिकरे । ५ मध्यम् । ६ गद्यपद्यादि । ७ जिनेन्द्रस्य । ⊏ अवणरमणीयम् यथा भवति तथा । ६ उपक्रमं चिकरे । १० जलम् । ११ गेहि-ट्रोहितास्यादीनाम् । १२ त्राकलुपम् । १३ तानि च तानि कुण्डानि । १४ सम्प्राप्तजननम् ।

श्रोदेवीभिर्यदानीतं पद्मादिसरसां पयः । हेमारिवन्दिकञ्जकपुञ्जसञ्जातरञ्जनम् ॥२१२॥ यद्वारि 'सारसं हारिकह्वारस्वादु 'सोत्पत्नम् । यच्च 'सन्मौक्तिकोद्वार'शारं 'छावणसैन्यवम् ॥२१३॥ यास्ता नन्दीश्वरद्वीपे वाण्यो नन्दोत्तरादयः । सुप्रसन्नोदकास्तासाम् श्रापो याश्च विकरमपाः ॥२१४॥ यचारमः सम्भृतं चीरिसन्योनंन्दीश्वराणंवात् । स्वयम्भूरमणाक्षेश्च दिव्यैः कुम्मैर्ड्रिरण्मयैः ॥२१५॥ इत्यामा 'तैर्जलेरेभिः श्रभिषिक्तो जगद्गुरुः । स्वयंपृततमैरङ्गेः 'श्रपुनात्तानि केवलम् ॥२१६॥ सुरैरावर्जिता वारां धारा मूर्णिन विभोरभात् । राजस्वचम्या 'निवेशोऽयमिति धारेव पातिता ॥२१९॥ चरावरगुरोर्मूर्षिन पतन्त्यो रेजुरप्लृदाः । जगत्तापच्छिदः स्वच्छा गुणानामिव सम्पदः ॥२१८॥ सुरैन्द्रैरमिषिक्तस्य सिल्लैः 'त्यौरसैन्थवैः । निस्मृश्चिमात्रस्य पराशुद्धिरभूद् विभोः ॥२१९॥ नाक्षीन्दाः चालयाञ्चकुः विभोनाँङ्गानि केवलम् । प्रेचकाणां मनोवृत्ति नेत्राण्यप'(धनान्यपि ॥२२०॥ नृत्यस्युराङ्गनापाङ्गशरास्तरिमन् प्लवेऽम्भसाम् । 'पायिता 'ग्रेच जलं तीव् यच्चेतांस्यभिदन्' नृणाम् ।२२१॥

कुण्डोंसे लाया गया था ॥ २११ ॥ श्री ही श्रादि देवियाँ भी पद्म श्रादि सरोवरोंका जल लाई थीं जो कि सुवर्णमय कमलोंकी केशरके समृहसे पीतवर्ण हो रहा था॥ २१२॥ सायंकालके समय खिलनेवाले सुगन्धित कमलोंकी सुगन्धसे मधुर, अतिशय मनोहर और नील कमलों सहित तालाबोंका जल लाया गया था। जो बाहर प्रकट हुए मोतियोंके समूहसे ऋत्यन्त श्रेष्ठ है ऐसा लवणसमुद्रका जल भी लाया गया था ॥ २१३॥ नन्दीश्वर द्वीपमें जो अत्यन्त स्वच्छ जलसे भरी हुई नन्दोत्तरा त्रादि वापिकाएँ हैं उनका भी स्वच्छ जल लाया गया था ॥ २१४ ॥ इसके सिवाय चीरसमुद्र, नन्दीश्वर समुद्र तथा स्वयंभूरमण समुद्रका भी जल सुवर्णके बने हुए दिन्य कलशोंमें भरकर लाया गया था।। २१४।। इस प्रकार ऊपर कहे हुए प्रसिद्ध जलसे जगद्गुरु भगवान् वृषभदेवका स्त्रभिषेक किया गया था। चूंकि भगवान्का शरीर स्वयं ही पवित्र था श्रतः श्रभिषेकसे वह क्या पित्र होता ? केवल भगवान्ने ही श्रपने स्वयं पित्र श्रंगोंसे उस जलको पवित्र कर दिया था ॥२१६॥ उस समय भगवान्के मस्तक पर देवोंके द्वारा छोड़ी हुई जलकी धारा ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो उस मस्तकको राज्यलद्दमीका आश्रय समभक्तर ही छोड़ी गई हो ॥२१७॥ चर श्रीर श्रचर पदार्थीके गुरु भगवान् वृषभदेवके मस्तकपर पड़ती हुई जलकी छटाएं ऐसी शोभायमान होती थीं मानो संसारका संताप नष्ट करनेवाली और निर्मल गुणोंकी संपदाएं ही हों ॥२१८॥ यद्यपि भगवान्का शारीर स्वभावसे ही पवित्र था तथापि इन्द्रने गङ्गा नदीके जलसे उसका अभिषेक किया था इसलिये उसकी पवित्रता और अधिक हो गई थी।।२१६।। उस समय इन्द्रोंने केवल भगवान्के श्रंगोंका ही प्रज्ञालन नहीं किया था किन्तु देखनेवाले पुरुषोंकी मनोवृत्ति, नेत्र श्रौर शरीरका भी प्रज्ञालन किया था। भावार्थ-भगवानुका राज्याभिषेक देखनेसे मनुष्योंके मन, नेत्र तथा समस्त शरीर पवित्र हो गये थे ॥२२०॥ उस समय मृत्य करती हुई देवाङ्गनात्र्योंके कटाचरूपी वाए। उस जलके प्रवाहमें प्रतिबिम्बित हो रहे थे। इसलिये ऐसे मालूम होते थे मानो उनपर तेज पानी रक्ला गया हो श्रीर इसीलिये वे मनुष्योके चित्तको भेदन कर रहे थे। भावार्थ - देवांगनात्रोंके कटात्तोंसे देखनेवाले मनुष्यांके चित्त भिद्र जाते थे।।२२१।।

१ सरःसम्बन्धि । २ मनोहरम् । ३ तत्समुद्द-मुक्ताफलशायलम् । ४ -तारं म०, प०, ल०, ट०। -सारं ग्र०। ५ लवण्सिन्धोः सम्बन्धि । ६ -द्वीपनाप्यो - प०, ग्र०, स०, द०, म०, ल० । ७ श्राख्यातैः । ८ पिवत्राण्यकरोत् । ६ श्राश्रयः । १० मुरसिन्धुसम्बन्धिमिः । ११ शरीराणि । १२ पानं कारिताः । ["पानी चढाकर तीक्ष्णधार किये गये हैं।" इति हिन्दी ]। १३ इव । १४ विदारयन्ति सा ।

जलैरनाविलेभेतुः अङ्गसङ्गात् पवित्रितः । घराकान्ता भूवं दिष्टधाः वर्द्धिता स्वामिसम्पद् ॥२२२॥ कृताभिषेको रहेषे भगवान् सुरनावकैः । हैमैः कुम्भैर्घनैः सान्ध्येः यथा मन्दरभूघरः ॥ २२३॥ नृपा मूर्द्धाभिषिका ये नामिराजपुरस्तरः । 'राअवदाजसिंहोऽयस् अभ्यषिच्यत तैस्तमम्' ॥२२४॥ पौराश्च निलनीपत्रपुटैः कुम्भेश्च 'मार्तिकैः । 'सारवेषाम्बुना चक्रुः भत्तुः पादाभिषेचनम् ॥२२५॥ 'मागधाषाश्च वन्येन्द्राः 'त्रिज्ञानघरमार्चिचन् । नायोऽस्मद्विषयस्येति 'प्रीताः पुर्वयाभिषेचनैः ॥२२६॥ प्रतस्तीर्थाम्बुभिः स्नातः कषायसित्रिलैः पुनः । धौतो गन्धाम्बुभिदिन्धैः 'रव्यस्नापि 'रचरमं विभुः ॥२२७॥ कृतावगाहनो भूयो हैमस्नानोदकुषके । सुलोब्जैः सित्रिलैधांता सुलमञ्जनमन्वभूत् ॥२२॥। 'र्यातानान्त्रोजिमतविचित्रमास्यांशुकविभूवणैः । 'र्भतुः प्रासाङ्गसंस्पृष्टि'दायेवासीद्धराङ्गना ॥२२९॥ 'र्युस्तातमङ्गलान्युष्वैः परुस्सु सुरवन्दिषु । राज्यज्ञचभीसमुद्वाह्'र्रनानं निर्'पविश्वः विभुः ॥२३॥। ध्वा निर्वित्तस्नानं कृतनीराजनं विभुम् । 'र्व्यभुवै। भूषयामासुः दिव्यैः स्वर्म्वणाम्बदैः ॥२३१॥

भगवान्के शरीरके संसर्गसे पावत्र हुए निर्मल जलसे समस्त पृथिवी व्याप्त हो गई थी इसालिये वह ऐसी जान पहती थी मानो स्वामी वृषभदेवकी राज्य संपदासे सन्तृष्ट होकर अपने शुभ भाग्यसे बढ़ ही रही हो ॥२२२॥ इन्द्र जब सुवर्णके बने हुए कलशोंसे भगवान्का श्रमिषेक करते थे तब भगवान ऐसे सुशोभित होते थे जैसे कि सायंकालमें होनेवाले बादलींसे मेरु पर्वत सुशोभित होता है।।२२३।। नाभिराजको स्त्रादि लेकर जो बड़े बड़े राजा थे उन सभीने 'सब राजार्खोंमें श्रेष्ठ यह वृषभदेव वास्तवमें राजाके योग्य हैं' ऐसा मानकर उनका एक साथ श्राभिषेक किया था ॥२२४॥ नगरनिवासी लोगोंने भी किसीने कमलपत्रके बने हुए दोनेसे श्रौर किसीन मिट्टीके घड़ेसे सरयू नदीका जल लेकर भगवान्के चरणोंका श्राभिषेक किया था॥२२५॥ मागध श्रादि व्यन्तरदेवोंके इन्द्रोंने भी तीन ज्ञानको धारण करनेवाले भगवान वृषभदेवकी 'यह हमारे देशके स्वामी हैं' ऐसा मानकर प्रीतिपूर्वक पवित्र ऋभिषेकके द्वारा पूजा की थी।। २२६।। भगवान वृषभदेवका सबसे पहले तीर्थजलसे श्रभिषेक किया था फिर कषाय जलसे श्रभि-षेक किया गया श्रीर फिर सुगन्धित द्रव्योसे मिले हुए सुगन्धित जलसे श्रन्तिम श्रमिषेक किया मया था।। २२७।। तदनन्तर जिनका श्रभिषेक किया जा चुका है ऐसे भगवान्ते कुछ कुछ गरम जलसे भरे हुए स्नान करने योग्य सुवर्णके कुण्डमें प्रवेश कर सुखकारी स्नानका अनुभव किया था।। २२८॥ भगवानने स्नान करनेके अन्तमें जो माला, वस्त्र श्रीर श्राभुषण उतारकर प्रथिवीपर ह्योड़ दिये थे - डाल दिये थे उनसे वह पृथिवीरूपी स्त्री ऐसी मालूम होती थी मानो उसे स्वामीके शरीरका स्पर्श करनेवाली वस्तुएँ ही प्रदान की गई हों। भावार्थ-लोकमें स्त्री पुरुष प्रेमवश एक दूसरेके शरीरसे छुए गये वस्नाभूषण धारण करते हैं यहाँ पर आचार्यने भी उसी लोक प्रसिद्ध बातको उत्प्रेचालंकारमें गुम्फित किया है।। २२९।। इस प्रकार जब देवोंके वन्दी-जन उच्च स्वरसे शुभानानसूचक मंगल-पाठ पढ़ रहे थे तब भगवान् वृषभारेवने राज्य-लच्मीको धारण करने अथवा उसके साथ विवाह करने योग्य स्नानको प्राप्त किया था ॥ २३० ॥ तदमन्तर जिनका श्रमिषेक पूर्ण हो चुका है और जिनकी श्रारती की जा चुकी है ऐसे भगवानको देवोंने स्वर्गसे लाये हुए माला, आभूषण और वस्त्र आदिसे अलंकृत किया ॥ २३१ ॥

१ सन्तोषेण । २ राजार्हम् यथा मवित तथा । ३ युगपत् । ४ मृत्तिकामयैः । ५ सर्यूसम्बन्धिना । ६ मागघवरतनुश्रमुखाः । ७ व्यन्तरेन्द्राः । ८ प्रीत्या प०, म०, द०, ल० । ६ -द्रव्यै - म०, ल० । १० ग्रम्यपेचि । ११ पश्चात् । १२ सुस्नातोषिमत - स० । १३ भर्तुः सकाशात् । १४ विवाहायुत्साहे देये द्रव्यं दायः । दानेवासी - प०, म०, ल० । १५ सुस्नान । सुस्नात - प०, म०, द०, ल० । १६ विवाह । १७ श्रम्वमवत् । १८ देवाः ।

नाभिराजः स्वह्स्तेन मौक्षिमारोपयत् प्रभोः । महाम'कुटबद्धानामधिराङ् भगवानिति ।।२३२।।
पृष्ठबन्धोर्जगद्धन्थोः ललाटे बिनिवेशितः । बन्धनं राजलक्याः 'स्विद्रस्वकाः' 'स्थैर्यसाधनम् ॥२३३।।
क्ष्यवी सवंशुकः कर्णद्वयोक्छसितकुयद्वसः । द्धानो 'मकुटं सूक्त्रं लक्ष्म्याः क्रीडाचलामितम् ॥२३३॥
कण्ठे हारलतां बिश्चत् किटसूर्णं कटोतटे । मह्मसूत्रो'पवीताङ्गः स गाङ्गीधिमवादिराट् ॥२३५॥
कटकाङ्गदकेयूरभूषितायतदोर्जुगः । पर्युक्लसन्महाशाखः करुपशाखीव जङ्गमः ॥२३६॥
सनीलरत्निर्मायान् पुराबुद्धहर्कमौ । निर्छानभूक्ष्मस्फुरुल्बरक्ततामरसिश्चयौ ॥२३०॥
इति प्रत्यङ्गसिङ्गन्या बभी भूषणसम्पदा । भगवानादिमो मह्मा भूषणाङ्ग 'हृवाङ् प्रिषः ॥२३६॥
ततः सानन्दमानन्दनाटकं नाट्यवेदवित् । प्रयुज्यास्थायिका'रङ्गे प्रत्यगाद्रां सहस्तरुः' ॥२३९॥
वजन्तमनुजग्मुस्तं कृतकार्या सुरासुराः । भगवत्यादसंसेवानियुक्तस्वान्तवृत्तयः ॥२४०॥
क्राधाविराज्यमासाद्य नामिराजस्य सन्निर्यो । प्रजानां पालने यत्नम् प्रकरोदिति विश्वसट् ॥२४९॥
कृत्वादितः प्रजासर्गं'र तद् 'दृक्तिनयमं युनः । स्वधर्मानतिवृत्यवेव 'विष्वच्छन्नन्वशात् प्रजाः ॥२४२॥

'महामुकुटवद राजाश्रोंके श्रधिपति भगवान् वृषभदेव ही हैं' यह कहते हुए महाराज नाभिराजने अपने मस्तकका मुक्कट अपने हाथसे उतार कर भगवानुके मस्तक पर धारण किया था ।।२३२।। जगत् मात्रके बन्धु भगवान् वृषभदेवके ललाट पर पट्टबन्ध भी धारण किया था जो कि ऐसा मालूम होता था मानो यहाँ वहाँ भागनेवाली-चंचल राज्यलदमी को स्थिर करने वाला एक बन्धन ही हो ।।२३३।। उस समय भगवान् मालाएं पहिने हुए थे, उत्ताम वस्त्र धारए किये हुए थे, उनके दोनों कानों में कुण्डल सुशोभित हो रहे थे। वे मस्तक पर लह्मी के कीड़ा-चलके समान मुकुट धारण किये हुए थे, कर्ण्डमें हारलता श्रीर कमरमें करधनी पहने हुए थे। जिस प्रकार हिमवान् पर्वत गङ्गाका प्रवाह धारण करता है उसी प्रकार वे भी अपने कन्धे पर यज्ञोपनीत धारण किये थे। उनकी दोनों लम्बी भुजाएँ कड़े, बाजूबन्द और अनन्त आदि आभू-षणोंसे विभूषित थीं। उन भुजाश्रोंसे भगवान् ऐसे मालूम होते थे मानो शोभायमान बड़ी बड़ी शास्त्रात्रोंसे सहित चलता-फिरता कल्पवृत्त ही हों। उनके चरण नीलमणिके बने हुए नूपुरींसे सिंहत थे इसिलये ऐसे जान पड़ते थे मानो जिनपर अमर बैठे हुए हैं ऐसे खिले हुए दो लाल कमल ही हों। इस प्रकार प्रत्येक अङ्गमें पहने हुए आन्पणरूपी सम्पदासे आदि ब्रह्मा भगवान् वृषभदेव ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो भूषणाङ्ग जातिके कल्पवृत्त ही हों ॥ २३४-२३८॥ तदनन्तर नाट्यशास्त्रको जाननेवाले इन्द्र उस सभारूपी रंगभूमिमें श्रानन्दके साथ श्रानन्द नामका नाटक कर स्वर्गको चला गया ॥ २३६ ॥ जो श्रपना कार्य समाप्त कर चुके हैं श्रीर जिनके चित्तकी वृत्ति भगवानुके चरणोंकी सेवामें लगी हुई है ऐसे देव और असुर उस इन्द्रके साथ ही श्रपने श्रपने स्थानों पर चले गये ॥ २४० ॥

श्रथानन्तर कर्मभूमिकी रचना करनेवाले भगवान् वृषभदेवने राज्य पाकर महाराज नाभिराजके समीप ही प्रजाका पालन करनेके लिये नीचे लिखे श्रनुसार प्रयत्न किया ॥ २४१ ॥ भगवान्ने सबसे पहले प्रजाकी सृष्टि (विभाग श्रादि) की फिर उसकी श्राजीविकाके नियम बनाये श्रीर फिर वह श्रपनी श्रपनी मर्यादाका उल्लंघन न कर सके इस प्रकारके नियम बनाये।

१ —मुकुट- श्रा॰, प॰, स॰, म॰, ल॰। २ इव। ३ गमनशीलायाः। ४ स्थिरत्वस्य कारण्म्। ५ सुकुटं-स्रा॰, प॰, स॰, म॰, ल॰। ६ वेष्टितशरीरः। ७ इवाहिपः प॰। ८ स्भारङ्गे। ६ स्वर्गम्। १० सहस्रातः। ११ सृष्टिम्। १२ वर्तनम्। १३ नियम्यन्।

स्वदोभ्यां यारयन् शस्त्रं क्षत्रियानस्त्रद् विसुः । क्षतन्नाणे नियुक्ता हि चन्नियाः शस्त्रपाणयः ॥२४३॥ ऊरुभ्यां दर्शयन् यात्राम् श्रस्ताचीद् विणजः प्रभुः । जलस्थलादियात्राभिः तद्<sup>र</sup> वृत्तिर्वार्त्या<sup>र ।</sup>यतः ।२४४॥ <sup>१</sup>न्यग्वृत्तिनियतान् श्रुद्वान् 'पद्भ्यामेवास्त्रजत् सुधीः । वर्णोत्तमेषु श्रश्रूषा' तद्वृत्तिर्नेकथा स्मृता ॥२४५॥ सुखतोऽध्यापयन् शास्त्रं भरतः 'स्वचयित द्विजात् । <sup>८</sup>श्रधीत्यध्यापने दानं 'प्रतीच्छेज्येति तिस्क्रयाः ॥२४६॥

<sup>१०</sup>द्यद्वा द्यद्वेण वोष्ठव्या<sup>११</sup> नान्या तां<sup>१२</sup> स्वां<sup>१३</sup> च नैगमः<sup>१४</sup>। <sup>१५</sup>वहेत् <sup>१९</sup>स्वां ते च<sup>१७</sup> राजन्यः<sup>१८</sup> स्वां<sup>१९</sup> द्विजन्मा क्रचिच्च <sup>२०</sup>ताः ॥२४७॥

स्वामिमां वृत्तिमुक्तम्य यस्त्वन्यां वृत्तिमाचरेत् । स पाथिवैनियन्तब्यो<sup>१८ १३</sup>वर्णसङ्कीश्विरन्यथा ॥२४८॥ कृष्यादिकर्मपट्कञ्च स्रष्टा प्रागेव सृष्टवान् । कर्मभूमिरियं <sup>१३</sup>तस्मात् तदासीत्तदुब्यवस्थया<sup>१४</sup> ॥२४९॥

इस तरह वे प्रजाका शासन करने लगे।। २४२।। उस समय भगवानने श्रपनी दोनों भुजाश्रोंमें शख धारण कर चत्रियोंकी सृष्टि की थी, अर्थात् उन्हें शख्नविद्याका उपदेश दिया था, सो ठीक ही है, क्योंकि जो हाथोंमें हथियार लेकर सबल शत्रुत्रोंके प्रहारसे निर्वलोंकी रच्चा करते हैं वे ही चत्रिय कहलाते हैं ॥ २४३ ॥ तदनन्तर भगवान्ने अपने ऊरुओंसे यात्रा दिखलाकर अर्थात् परदेश जाना सिखलाकर वैश्योंकी रचना की सो ठीक ही है, क्योंकि जल स्थल आदि प्रदेशोंमें यात्रा कर व्यापार करना ही उनकी मुख्य श्राजीविका है ॥ २४४ ॥ हमेशा नीच (दैन्य ) वृत्तिमें तत्पर रहनेवाले शू द्रोंकी रचना बुद्धिमान् वृपभदेवने पैरोंसे ही की थी क्योंकि ब्राह्मण, चन्निय श्रीर वैश्य इन उत्तम वर्णोंकी सेवा-गुश्रूपा श्रादि करना ही उनकी श्रानेक प्रकारकी श्राजीविका है।। २४५।। इस प्रकार तीन वर्णोंकी सृष्टि तो स्वयं भगवान् वृषभदेवने की थी, उनके बाद भगवान् वृषभदेवके वड़े पुत्र महाराज भरत मुखसे शास्त्रोंका श्रध्ययन कराते हुए ब्राह्मणोंकी रचना करेंगे, स्वयं पढ़ना, दूसरोंको पढ़ाना, दान लेना तथा पूजा यज्ञ आदि करना उनके कार्य होंगे ॥ २४६ ॥ [ विशेष वर्णे सृष्टिकी ऊपर कही हुई सत्य व्यवस्थाको न मानकर श्रन्य मताव-लिम्बियोंने जो यह मान रखा है कि ब्रह्माके मुखसे ब्राह्मण, मुजाश्रोंसे चत्रिय, ऊरुश्रोंसे वैश्य श्रीर पैरोंसे शूद्र उत्पन्न हुए थे सो वह मिथ्या कल्पना ही है। ] वर्णींकी व्यवस्था तब तक सुरिच्चत नहीं रह सकती जब तक कि विवाहसम्बन्धी व्यवस्था न की जाए, इसिलये भगवान् वृषभदेवने विवाह व्यवस्था इस प्रकार बनाई थी कि शूद्र शूद्र कन्याके साथ ही विवाह करे, वह बाह्मण, चत्रिय श्रौर वैश्यकी कन्याके साथ विवाह नहीं कर सकता। वैश्य, वैश्य कन्या तथा शूद्र कन्याके साथ विवाह करे, चित्रय, चित्रय कन्या, वैश्य कन्या और शूद्र कन्याके साथ विवाह करे, तथा ब्राह्मण ब्राह्मण कन्याके साथ ही विवाह करे, परन्तु कभी किसी देशमें वह चित्रय वैश्य श्रौर शूद्र कन्याश्रोंके साथ भी विवाह कर सकता है।। २४०।। उस समय भगवान्ने यह भी नियम प्रचलित किया था कि जो कोई अपने वर्णकी निश्चित आजीविका छोड़कर दूसरे वर्णकी श्राजीविका करेगा वह राजाके द्वारा दण्डित किया जाएगा क्योंकि ऐसा न करनेसे वर्णसंकीर्णता हो जाएगी अर्थात् सब वर्ण एक हो जाएँगे-उनका विभाग नहीं हो सकेगा ।। २४८।। भगवान् त्रादिनाथने विवाह त्रादिकी व्यवस्था करनेके पहले ही त्रसि, मिष, कृषि, सेवा, शिल्प और वाणिज्य इन छह कर्मीकी ज्यवस्था कर दी थी। इसलिये उक्त छह कर्मीकी

१ जीवनम् । २ कृषिपशुपालनवाणिज्यरूपया । ३ यतः कारणात् । ४ नीचवृत्तितत्परान् । ५ पादसंवाहनादौ । ६ सेवारूपा । ७ सर्जनं किरिष्यति । ८ ग्रध्ययन । ६ प्रत्यादान । १० श्रद्भकी । ११ पिरिणेतन्या । १२ श्रद्भाम् । स्वां तां च श्रा०, प०, स०, छ० । १३ वैश्याम् । १४ वैश्यः । १४ परिणयेत् । १६ क्षत्रियाम् । १७ श्रद्भां वैश्यां च । १८ क्षत्रियः । १६ ब्राह्मणीम् । २० श्रद्भां दितिस्यः । २१ दएङ्यः । २२ सङ्करः । २३ यस्मात् । २४ पर्क्रमं व्यवस्थया ।

स्रष्टेति ताः प्रजाः सृष्ट्वा तद्योगक्षेमसाधनम् । प्रायुक्त युक्तितो दण्ड हामाधिकारलक्ष्यम् ॥२५०॥ दुष्टानां निम्नहः शिष्टमतिपालनिस्ययम् । न पुरासीकामो यस्मात् प्रजाः सर्वा 'निरागसः ॥२५१॥ प्रजा दण्डधराभावे मास्यं न्यायं श्रयन्त्यम् । ग्रस्यतेऽन्तःप्रदुष्टेन विवलो हि बलीयसा ॥२५२॥ दण्डभीत्या हि लोकोऽयम् श्रपथं नानुधावति । युक्तद्यब् धरस्तस्मात् पाधिवः पृथिवीं जयेत् ॥२५३॥ प्रयस्त्रम्यां यथा चीरम् 'श्रद्रोहेणोपजीव्यते' । प्रजाप्येवं धनं दोद्या नातिपीवाकरैः करैः ॥२५४॥ यति व्यव्यरानेतां न् श्रनुमेने नृपान् प्रभुः । तदायत्तं हि लोकस्य योगक्षेमानुविन्तनम् ॥२५५॥ समाहृय सहाभागान् हर्यंकम्पनकाश्यपान् । सोमप्रभं च सम्मान्य सत्कृत्य च यथोचितम् ॥२५६॥ कृताभिषेचनानेतान् महा उण्डलिकान्नुपान् । "चतुःसहस्त्रभूनाथपरिवारान् व्यधाद् विभुः ॥२५७॥ सोमप्रभः प्रभोराप्तकुरुराजसमाहृयः । कुरूषामधिराजोऽभृत् कुरुवंशिश्वामिषः ॥२५५॥ हरिश्र हरिकान्ताल्यां द्धानस्तदनुज्ञ्या । हरिवशमलञ्जके श्रीमान् हरिपराक्रमः ॥२५९॥ श्रकम्पनोऽपि सृष्टीशात् प्राप्तश्रीधरनाभकः । नाथवंशस्य नेताभृत् प्रसन्ने भुवनेशिनि ॥२६०॥

व्यवस्था होनेसे यह कर्मभूमि कहलाने लगी थी ॥ २४६ ॥ इस प्रकार ब्रह्मा-स्रादिनाथने प्रजाका विभागकर उनके योग (नवीन वस्तुकी प्राप्ति ) स्त्रीर चेम (प्राप्त हुई वस्तुकी रचा ) की व्यवस्थाके लिये युक्तिपूर्वक हा, मा श्रीर धिक्कार इन तीन दण्डोंकी व्यवस्था की थी।। २५०।। दुष्ट पुरुपोंका निप्रह करना अर्थात् उन्हें द्रा देना श्रीर सज्जन पुरुषोंका पालन करना यह कम कर्मभूमिसे पहले अर्थात् भोगभूमिमें नहीं था क्योंकि उस समय पुरुष निरपराध होते थे -- किसी प्रकारका अपराध नहीं करते थे। २४१। कर्मभूमिमें दण्ड देनेवाले राजाका अभाव होने पर प्रजा मात्स्यन्यायका आश्रय करने लगेगी अर्थात् जिस प्रकार बलवान् मच्छ छोटे मच्छोंको खा जाते हैं उसी प्रकार अन्तरंगका दुष्ट बलवान् पुरुष, निर्बल पुरुषको निगल जाएगा।। २५२।। यह लोग दण्डके भयसे कुमार्गकी त्रोर नहीं दौड़ेगें इसलिये दण्ड देनेवाले राजाका होना उचित ही है श्रोर ऐसा राजा ही पृथिवीको जीत सकता है।। २४३।। जिस प्रकार दूध देनेव ली गायसे उसे बिना किसी प्रकारकी पीड़ा पहुँचाये दूध दुहा जाता है और ऐसा करनेसे वह गाय भी सुखी रहती है तथा दूध दुहनेवालेकी आजीविका भी चलती रहती है उसी प्रकार राजाको भी प्रजासे धन वसूल करना चाहिये। वह धन ऋधिक पीड़ा न देनेवाज़े करों (टैक्सों) से वसूल किया जा सकता है। ऐसा करनेसे प्रजा भी दुखी नहीं होती श्रीर राज्यव्यवस्थाके लिये योग्य धन भी सरलतास मिल जाता है।। २५४॥ इसलिये भगवान् वृपभदेवने नीचे लिखे हुए पुरुषोंको दण्डधर (प्रजाको दण्ड देनेवाला) राजा बनाया है सो ठीक ही है क्योंकि प्रजाके योग श्रीर चेमका विचार करना उन राजाऋोंके ही श्राधीन होता है।। २४४।। भगवान्ने हरि, अकस्पन, काश्यप श्रीर सोमप्रभ इन चार महा भाग्यशाली चत्रियोंको बुलाकर उनका यथोचित सन्मान श्रीर सत्कार किया । तदनन्तर राज्याभिषेककर उन्हें महामाण्डलिक राजा बनाया। ये राजा चार हजार श्रन्य छोटे छोटे राजाश्रोंके श्रधिपंति थे ॥ २५६-२४७॥ सोमप्रभ, भगवान्से कुरुराज नाम पाकर कुरुदेशका राजा हुआ श्रीर कुरुवंशका शिखामणि कहलाया ॥२४८॥ हरि, भगवान्की श्राज्ञासे हरिकान्त नामको धारण करता हुआ हरिवंशको अलंकृत करने लगा क्योंकि वह श्रीमान हरिपराक्रम अर्थात् इन्द्र अथवा सिंहके समान पराक्रमी था।। २५६।। अकस्पन भी,

१ निर्दोषाः । २ -दराडकर. श्रा०, प०, स०, म०, द०, ल० । ३ चीरवद्धेनोः । ४ श्रानुप-द्वेषेग् । ५ वर्धते । ६ वक्ष्यमाणान् । ७ चतु सहस्रराजपरिवारान् ।

काश्यपोऽपि गुरोः प्राप्तमाधवाख्यः पतिविशाम्'। उग्रवंशस्य वंश्योऽभूत् किन्नाप्यं स्वामिसम्पदा ।।२६१।।
तदा कच्छमहोकच्छप्रमुखानपि भूभुजः । सोऽधिराजपदे देवः स्थापयामास सस्कृतान् ॥२६१॥
पुत्रानपि तथा योग्यं वस्तुवाहनसम्पदा । भगवान् संविधत्ते स्म तिद्ध राज्योब्जने फलम् ।।२६६॥
वश्राकानाच्च तदेश्वृ्णां रससंप्रहणे नृखाम् । दृश्वाकुरिस्यभृद् देवो जगतामभिसम्मतः ॥२६४॥
गौः स्वर्गः स प्रकृष्टात्मा गौतमोऽभिमतः सताम् । स तस्मादागतो देवो गौतमश्रुतिमन्वभूत् ॥२६५॥
काश्यमित्युच्यते तेजः काश्यपस्तस्य पालनात् । जीवनोपायमननान् मनुः कुलधरोऽप्यसौ ॥२६६॥
विधाता विश्वकर्मा च स्त्रष्टा चेत्यादिनामभिः । प्रजास्तं व्याहरन्ति स्म जगतां पतिमन्युतम् ॥२६७॥
त्रिषष्टिलक्षाः पूर्वांणां राज्यकालोऽस्य सम्मितः । 'स्म तस्य पुत्रपौत्रादि-वृतस्याविदितोऽगमत् ॥२६९॥
स सिंहासनमायोध्यम् श्रुध्यासीनो महाद्यतिः । सुखादुप्रंत्नतां पुण्यैः साम्राज्यश्रियमन्वभृत् ॥२६९॥

## वसन्ततिलका

इत्य सुरासुरगुरुर्गुर्<sup>१'</sup>पुरुवयोगाद् भोगान् वितन्वति तदा सुरत्नोकनाथे ।

भगवानुसे श्रीधर नाम पाकर उनकी प्रसन्नतासे नाथवंशका नायक हुन्ना ॥ २६० ॥ श्रीर काश्यप भी जगद्गुरु भगवान्से मघवा नाम प्राप्त कर उप्रवंशका मुख्य राजा हुआ सो ठीक ही है। स्वामीकी सम्पद्दासे क्या नहीं मिलता है ? अर्थात् सब कुछ मिलता है।। २६१।। तद्नन्तर भगवान् आदि-नाथने कच्छ महाकच्छ त्रादि प्रमुख प्रमुख राजाश्रोंका सत्कार कर उन्हें श्रधिराजके पद पर स्थापित किया।।२६२।। इसी प्रकार भगवानुने श्रपने पुत्रोंके लिये भी यथायोग्य रूपसे महल, सवारी तथा अन्य अनेक प्रकारकी संपत्तिका विभाग कर दिया था सो ठीक ही है क्योंकि राज्यप्राप्तिका यही तो फल है ।।२६३।। उस समय भगवान्ने मनुष्योंको इन्जका रस संप्रह करनेका उपदेश दिया था इसलिये जगत्के लोग उन्हें इदवाकु कहने लगे ।।२६४।। 'गो' शब्दका अर्थ स्वर्ग है जो उत्तम स्वर्ग हो उसे सज्जन पुरुष 'गोतम' कहते है। भगवान् वृषभदेव स्वर्गीमें सबसे उत्तम सर्वार्थिसिद्धिसे आये थेँ इसलिये वे 'गौतम' इस नामको भी प्राप्त हुए थे।।२६४।। 'काश्य' तेजको कहते हैं भगवान् वृषभदेव उस तेजके रत्तक थे इसलिये 'काश्यप' कहलाते थे उन्होंने प्रजाकी त्र्याजीविकाके उपायोंका भी मनन किया था इसलिये वे मनु श्रीर कुलधर भी कहलाते थे ।।२६६।। इनके सिवाय तीनों जगत्के स्वामी श्रीर विनाशरहित भगवान्को प्रजा 'विधाता' 'विश्वकर्मा' ऋौर 'स्नष्टा' ऋादि श्चिनक नामोंसे पुकारती थी ॥२६७॥ भगवान्का राज्यकाल तिरशठ लाख पूर्व नियमित था सो उनका वह भारी काल, पुत्र-पौत्र आदिसे घिरे रहनेके कारण विना जाने ही व्यतीत हो गया अर्थात् पुत्र-पौत्र आदिके सुखका अनुभव करते हुए उन्हें इस बातका पता भी नहीं चला कि मुक्ते राज्य करते समय कितना समय हो गया है ॥२६८॥ महादेदीप्यमान भगवान् वृषभदेवने श्रयोध्याके राज्यसिंहासनपर श्रासीन होकर पुण्योदयसे प्राप्त हुई साम्राज्यलद्दमीका सुखसे ऋनुभव किया था ॥२६६॥ इस प्रकार सुर श्रीर

१ त्याम् । २ वशश्रेष्ठः । ३ प्राप्यम् । ४ तथा स्त्र०, प०, स०, म०, द०, ल० । ५ संविभाग करोति स्म । समृद्धानकरोदित्यर्थः । ६ राज्यार्जने व०, द०, स०, म०, स्त्र०, प०, ल० । ७ 'कै, गै, रै शब्दे' इति धातोर्निध्यन्नीयं शब्दः । वचनादित्यर्थः चीत्कारस्वात् । स्त्राकात् द०, म०, ल० । ८ इक्षुनाकाययतीति इक्ष्याकुः । ६ ब्रुथन्ति स्म । १० सः कालः । ११ सम्प्राप्ताम् । १२ मृत्पुएप ।

सौख्यैरगाद् धति<sup>र</sup>मचिन्त्य<sup>र</sup>धतिः स धीर<sup>ी</sup> प्रयाजने करतः यत्नम

पुग्यार्जने कुरुत यत्नमतो बुधेन्द्राः ॥२७०॥

पुर्यात् सुखं न सुखमस्ति विनेह पुण्याद्

बोजादिना न हि भवेयुरिह प्ररोहाः ।

पुण्यञ्च दानदम संयम सत्य शौच-

ंत्याग**च**मा<sup>१०</sup>दिशुभचेष्टितमूल<sup>११</sup>मिष्टम् ॥२७१॥

पुण्यात् सुरासुरनरोरगभोगसाराः

श्रीरायुरप्रमितरूपसमृद्धयो धोः<sup>१२</sup>।

साम्राज्य<sup>रव</sup>मैन्द्र<sup>र४</sup>मपुन<sup>र</sup> भेवभावनिष्ठम्

श्राहंन्स्यमन्स्यरहिता<sup>रर</sup>खिलसौख्यमग्यम् ॥२७२॥

तस्माद्धाः कुरुत धर्ममवाप्तुकामाः

स्वर्गापवर्गसुखमग्यूमचिन्त्य<sup>१७</sup>सारम् ।

प्रापय्य<sup>१८ १९</sup>सोऽभ्युद्यभोगमनन्तसौख्यम्

श्चानन्त्यमापयति धर्मफलं हि शर्म ॥२७३॥

दानं प्रदत्त<sup>3</sup>° मुदिता मुनियुङ्गवेभ्यः

पूजां कुरुध्वमुपनम्य च तीर्थकृद्भ्यः ।

शीलानि पालयत पर्वदिनोपवासात्

<sup>२१</sup>विष्मार्षं मा स्म सुधियः सुखमीप्सवश्चेत् ॥२७४॥

असुरोके गुरु तथा अचिन्त्य धैर्यके धारण करनेवाले भगवान वृषभदेवको इन्द्र उनके विशाल पुण्यके संयोगसे भोगोपभागकी सामग्री भेजता रहता था जिससे वे सुखपूर्वक संतोषको प्राप्त होते रहते थे। इसिलये हे पिएडतजन, पुण्योपार्जन करनेमें प्रयत्न करो।।२००।। इस संसारमें पुण्यसे ही सुख प्राप्त होता है। जिस प्रकार वीजके बिना अंकुर उत्पन्न नहीं होता उसी प्रकार पुण्यके बिना सुख नहीं होता। दान देना, इन्द्रियोंको वश करना, संयम धारण करना, सत्यभाषण करना, लोभका त्याग करना, दान देना और चमाभाव धारण करना आदि शुभ चेष्टाओंसे अभिलिषत पुण्यकी प्राप्ति होती है।।२०१॥ सुर, असुर, मनुष्य और नागेन्द्र आदिके उत्तम उत्तम भोग, लद्मी, दीर्घ आयु, अनुपमरूप, समृद्धि, उत्तम वाणी, चक्रवर्तीका साम्राज्य, इन्द्रपद, जिसे पाकर फिर संसारमें जन्म नहीं लेना पड़ता ऐसा अरहन्त पद और अन्तरहित समस्त सुख देनेवाला श्रेष्ठ निर्वाण पद इन सभीकी प्राप्ति एक पुण्यसे हो होती है इसिलये हे पिएडतजन, यदि स्वर्ग और मोचके अचिन्त्य महिमावाले श्रेष्ठ सुख प्राप्त करना चाहते हो तो धर्म करो क्योंकि वह धर्म ही स्वर्गोंके भोग और मोचके अविनाशी अनन्त सुखकी प्राप्ति कराता है। वास्तवमें सुख प्राप्ति होना धर्मका ही फल है।।२०२-२०३॥ हे सुधीजन, यदि तुम सुख प्राप्त करना चाहते हो तो हिर्वित

१ सन्तोपम् । २ स्रचिन्त्यधैर्यः । ३ धियं रातीति घीरः । प्रकृष्टकानीत्यर्थं । ४ स्रङ्कुराणि । ५ इत्द्रियनिम्नहः । ६ 'व्रतसमितिकपायद्ग्रेडेन्द्रियाणां क्रमेण घारणपालनिनम्नहत्यागजयाः संयमः । [ वदसमिदिकसायाणां दंडाणां तिहित्याणां पंचग्रहं । घारणपालणिनमाहचागजस्रो सजमो भिणस्रो ] —जीवकाग्रड । ७ प्रशास्तजने साधुवन्वनम् । ८ प्रकर्पलोभिनितृत्ति । ६ बाद्यान्यन्तरपिम्महत्यजनम् । १० द्रष्टजनकृताकोशप्रद्रसनावज्ञाताङ्गादिप्राप्तौ कालुष्याभावः चमा । ११ कारणम् । १२ गी स०. । १३ चिक्तलम् । १४ इन्द्रपदम् । १५ पुनर्ने भवतीत्यपुनर्भवः स्रपुनर्भवभावस्य निष्ठा निष्पत्तिर्यस्य तत् । १६ मोत्तमुलस् । १७ स्रचिन्त्यमाहात्थम् । १८ नीला । १६ सः धर्मः । २० पटद्ष्यम् । 'टांग्ण् दाने लोट' । २१ मा विस्मरत ।

#### महापुराणम्

## शार्वृलविक्रीडितम्

स श्रीमानिति निस्यभोगनिरतः पुत्रेश्च पौत्रेनिःः
'श्रारूढप्रण्येरुषा'हितप्रतिः सिंहासनाध्यासितः ।
शक्ताक्केन्दुपुरस्सरैः सुरवरैर्ध्यू'ढोस्टसच्छासनः
शास्ति स्माप्रतिशासनो सुवमिमामासिन्धुसीमां' जिनः॥२७५॥

इस्यार्षे भगविज्ञनसेना वार्षप्रणीते त्रिषष्टिरुचणश्रीमहापुराणसंग्रहे भगवस्साम्राज्यवर्णनं नाम पोडशं पर्व ॥१६॥

होकर श्रेष्ठ मुनियोंके लिये दान दो, तीर्थं करोंको नमस्कार कर उनकी पूजा करो, शीलन्नतोंका पालन करो और पर्वके दिनोंमें उपवास करना नहीं भूलो ॥२७४॥ इस प्रकार जो प्रशस्त लहमीके स्वामी थे, स्थिर रहनेवाले भोगोंका अनुभव करते थे, स्नेह रखनेवाले अपने पुत्र पौत्रोंके साथ संतोष धारण करते थे। इन्द्र सूर्य और चन्द्रमा आदि उत्तम उत्तम देव जिनकी आज्ञा धारण करते थे, और जिनपर किसीकी आज्ञा नहीं चलती थी ऐसे भगवान वृपभदेव सिहासनपर आहृद होकर इस समुद्रान्त पृथिवीका शासन करते थे॥२७४॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध, भगविज्जनसेनाचार्य प्रशीत त्रिपष्टि लक्त्सण महापुरास संप्रहमें भगवान्के साम्राज्यका वर्णन करनेवाला सोलहवाँ पर्व पूर्ण हुआ।

# सप्तदशं पर्व

यथान्येयु र्महास्थानमध्ये नृपशतेवृ तः । स सिंहासनमध्यास्त यथाकों नैवधं तटम् ।।१।। तथासीनं च तं देवं 'देवराट् पर्युपासि तुम् । साप्सराः सहगन्धवः सस्य पर्युपासदृत् ।।२।। ततो यथोचितं स्थानमध्या "सिष्टाधिविष्टरम् । जयन्तुद्यमूर्पस्थम् यकमाप्सोयतेजसा ॥३।। 'ज्यारराधिषषुदेव सुरराड् भक्तिनिर्भरः । 'आयूयुजन् सगन्धवः नृत्यमाप्सरस् तदा ।।४।। तन्तृत्य सुरनारीणां मनोस्थारङ्जयत् प्रभोः । स्काटिको हि मण्डिः शुद्धोऽप्याद्ते रागमन्यतः ।।५।। राज्यभोगात् कथं नाम विरज्येद् भगवानिति । 'प्रचीणायुदंशं पात्रं तदा प्रायुक्त देवराट् ॥६॥ ततो नोलाङ्जना नाम ललिता सुरनर्तको । रसभावलयोपेतं नटन्ती सपरिक्रमम्' ॥७।। ज्याद्दरयतां प्राप् किलायुर्दिपसंचये । प्रभातरितां मूर्तं द्याना तिड्डुज्ज्वलाम् ॥६॥

अयानन्तर-िकसी एक दिन सैकडों राजाओंसे घिरे हुए भगवान् वृषभदेव विशाल सभा-मण्डपके मध्यभागमें सिहासनपर ऐसे विराजमान थे, जैसे निषध पर्वतके तटभागपर सूर्य विराजमान होता है।।१।। उस प्रकार सिंहासनपर विराजमान भगवान्की सेवा करनेके लिये इन्द्र, अप्सराओं और देवोंके साथ, पूजाकी सामग्री लेकर वहा आया ॥२॥ और अपने तेजसे उदयाचलके मस्तकपर स्थित सूर्यको जीतना हुआ अपने योग्य सिहासनपर जा बैठा ।।३।। भिवतिवभोर इन्द्रने भगवानुकी आराधना करनेकी इच्छासे उस समय अप्सराओं और गन्धर्वो का नृत्य कराना प्रारम्भ किया ।।४।। उस नृत्यने भगवान् वृषभदेवके मनको भी अनुरक्त बना दिया था सो ठीक ही है, अत्यन्त शुद्ध स्फटिकमणि भी अन्य पदार्थीके संसर्गसे राग अर्थात लालि-मा धारण करता है ।।५।। भगवान् राज्य और भोगोंसे किस प्रकार विरक्त होंगे यह विचार कर इन्द्रने उस समय नृत्य करनेके लिए एक ऐसे पात्रको नियुक्त किया जिसकी आयु अत्यन्त क्षीण हो गई थी ।।६।। तदनन्तर वह अत्यन्त सुन्दरी नीलांजना नामकी देवनर्तकी रस भाव और लयसहित फिरकी लगाती हुई नृत्य कर रही थी कि इतनेमें ही आयुरूपी दीपकके क्षय होनेसे वह क्षणभरमे अदृश्य हो गई। जिस प्रकार विजलीरूपी लता देखते-देखते क्षणभरमें नष्ट हो जाती है उसी प्रकार प्रभासे चंचल और बिजलीके समान उज्ज्वल मूर्तिको धारण करनेवाली वह देवी देखते-देखते ही क्षणभरमे नब्ट हो गई थी। उसके नब्ट होते ही इन्द्रने रसभङ्गके भय से उस स्थानपर उसीके समान शरीरवाली दुसरी देवी खड़ी कर दी जिससे नृत्य ज्योंका त्यों

१ बन्द्रः । २ आरा**ध**यितुम् । ३ पूजया सहित यथा भवति तथा । ४ अध्यास्ते स्म । ५ आरा-घयितुमिच्छ्ः । ६ अतिशयः । ७ प्रयोजगति स्म । ८ सगन्धर्वो प०, स०, द०, इ० । ६ अप्सरसा-भिदम् । १० जपाकुसुमादेः । ११ प्रणाणायुष्यावस्थम् । १२ पदचारिभिः सहितं यथा भवति तथा ।

सौदामिनी छतेवासी दृष्टनष्टाभवत् चृणात् । रसभङ्गमयादिन्द्रः 'संद्धेऽत्रापरं वपुः ॥९॥ तदेव स्थानकं रस्यं सा भूमिः' स परिक्रमः' । तथापि भगवान् वेद तस्वरूपान्तरं तदा ॥१०॥ ततोऽस्य चेतसीत्यासीन्वन्ताभोगाद् विरुयतः' । परां सवेगनिर्वेदभावनामुपजग्मुषः ॥११॥ श्राहो जगदिदं भङ्गिः' श्रोस्तिट'द्वस्वरोचला । यौवनं वपुरारोग्यम् ऐश्वर्यं च चळाचळम् ॥१२॥ रूपयौवनसौभाग्यमदोन्मत्तः पृथग्जनः' । बध्नाति स्थायिनीं बुद्धि कि नवत्र' न 'विनश्वरम् ॥१३॥ सन्ध्यारागनिभा रूपरोभा तारुपयमुज्जवलम् । परुष्ठवच्छविवत् सद्यः परिम्लानिमुपारनुते ॥१४॥ यौवनं वनवल्लीनामिव पुष्पं परिक्षिय । विषवल्लीनिभा भोगसम्पदो भङ्गिः जीवितम् ॥१५॥ घटिका''जलधारेव गलस्यायुःस्थितिद्वं तम् । शरीरिमदमत्यन्तप्तिगन्य जुगुष्मितम् ॥१६॥ निःसारे खलु संसारे सुखलेशोपि दुर्लभः । दुःखमेव महत्तिमन् सुखं''काम्यति मन्द्रधीः ॥१७॥ नरकेषु यदेतेन दुःखमासेवितं महत् । तच्चेस्पर्यते कः क्रयाद् भोगेषु स्पृष्टयालुताम् ॥१६॥ न्त्रमार्तिथयां भुक्ता भोगाः सर्वेऽपि देहिनाम् । दुःखरूपेण पष्यन्ते निरये निरयोदये<sup>१३</sup> ॥१०॥ स्वप्नं च सुखं नास्ति नरके दुःखम्यसि । दुःखं दुःखानुबन्ध्येव यतस्तत्र दिवानिशम् ॥१०॥ ततो विनिःस्तो जन्तुस्तैरश्चं दुःखमायतम् विनः स्वताव्यावेति मन्दारमा नानायोनिषु पर्यटन् ॥२०॥ तत्तो विनिःस्तो जन्तुस्तैरश्चं दुःखमायतम् वा

चलता रहा । यद्यपि दूसरी देवी खड़ी कर देनेके बाद भी वही मनोहर स्थान था, वही मनोहर भूमि थी और वही नृत्यका परिक्रम था तथापि भगवान् वृषभदेवने उसी समय उसके स्वरूपका अन्तर जान लिया था।।७-१०।। तदनन्तर भोगोंसे विरक्त और अत्यन्त संवेग तथा वैराग्य भावनाको प्राप्त हए भगवान्के चित्तमें इस प्रकार चिन्ता उत्पन्न हुई कि ।।११।। बड़े आश्चर्य की बात है कि यह जगत् विनश्वर है, लक्ष्मी बिजलीरूपी लताके समान चंचल है, ग्रौवन, शरीर, आरोग्य और ऐश्वर्य आदि सभी चलाचल हैं।।१२।। रूप, यौवन और सौभाग्यके मदसे उन्मत्त हुआ अज्ञ पुरुष इन सबमें स्थिर बुद्धि करता है परन्तु उनमें कौनसी वस्तु विनश्वर नही है ? अर्थात् सभी <sup>व</sup>स्तुऍ विनश्वर हैं ।।१३।। यह रूपकी **जो**भा संध्या कालकी लालीके समान क्षण भरमें नष्ट हो जाती है और उज्ज्वल तारुण्य अवस्था पल्लवकी कान्तिक समान शीघ्र ही म्लान हो जाती है।।१४।। वनमें पैदा हुई लताओंके पुष्पोंके समान यह यौवन शीघ्र ही नष्ट हो जाने-वाला है, भोग संपदाएँ विषवेलके समान है और जीवन विनश्वर है ।।१५।। यह आयुकी स्थिति घटीयन्त्रके जलकी धाराके समान शीघ्रताके साथ गलती जा रही है-कम होती जा रही है और यह शरीर अत्यन्त दुर्गन्धित तथा घृणा उत्पन्न करनेवाला है ।।१६।। यह निश्चय है कि इस असार संसारमें मुखका लेश मात्र भी दुर्लभ है और दुःख बड़ा भारी है फिर भी आश्चर्य है कि मन्द बुद्धि पुरुष उसमें सुख की इच्छा करते है ।।१७।। इस जीवने नरकोंमें जो महान् दुःख भोगे है यदि उनका स्मरण भी हो जावे तो फिर ऐसा कौन है, जो उन भोगोंकी इच्छा करे ।।१८।। निरन्तर आर्तध्यान करनेवाले जीव जितने कुछ भोगोंका अनुभव करते हैं वे सब उन्हें अत्यन्त असाताके उदयसे भरे हुए नरकोंमें दु:खरूप होकर उदय आते हैं।।१९॥ दुःखोंसे भरे हुए नरकोंमें कभी स्वप्नमें भी सुख प्राप्त नहीं होता क्योंकि वहाँ रात-दिन दुःख ही दु:ख रहता है और ऐसा दु:ख जो कि दु:खके कारण भूत असाता कर्मका बन्ध करनेवाला होता है ।।२०।। उन नरकोंसे किसी तरह निकलकर यह मुर्ख जीव अनेक योनियोंमें परिभ्रमण

१ संयोजयित स्म । २ बहुरूपम् । ३ पदचारिः । ४ विरिक्त गतस्य । ५ विनिश्च । ६–तिडिद्वल्लरी-अ०, प०, द०, इ०, म०, स० । ७ पामरः । ८ त्वत्र द०, प० । तत्र ल० । ६ विनश्वरीम् द०, प० । १० प्रतिमोपिर सुगन्धजलस्रवणार्थं घृतजलधारावत् । ११ सुखमिच्छत्यात्मनः । सुखकाम्यति व० । १२ अयोदयान्निष्कान्ते शुभकर्मोदयरहिते इत्यर्थः । १३ दीर्घ स्मिन्स्याः । १४ स्वाधीनं करोति ।

पृथिक्यामप्सु वह्नी च पवने सवनस्पतौ । बम्भ्यम्यते महाबुःखमदनुवानो बताप्तकः ॥ २२ ॥ खननोत्तापनण्वालिज्वालाविष्यापनं 'रिप । 'घनाभिष्यातैदछेदैःच बुःखं तत्रैति वुस्तरम् ॥ २३ ॥ स्क्मबावरपर्याप्तं 'तिवृपक्षात्मयोनिष् । पर्यटत्यसक्वज्जीवो घटीयन्त्रस्थिति वषत् ॥ २४ ॥ असकायेक्विप प्राणी बधवन्त्रोपरोधनैः । 'बुःखातिकामवाप्नोति 'सर्वावस्थानुयायिनीम् ॥ २४ ॥ जन्मवुःखं ततो बुःखं जरामृत्युस्ततोऽधिकम् । इति बुःखदातावर्ते जन्माव्यौ स निमग्नवान् ॥ २६ ॥ अमाश्रव्यन् क्षणाज्जीयंन् क्षणाज्जन्म समाप्नुवन् । जन्ममृत्युजरातक्व-पक्के मज्जित गौरिव ॥ २६ ॥ अमन्तं कालिमत्यक्वारित् क्षणाज्जन्म समाप्नुवन् । जन्ममृत्युजरातक्व-पक्के मज्जित गौरिव ॥ २६ ॥ अमन्तं कालिमत्यक्वारित् विवाद बुःखमदनुते । बुःखस्य हि परं धाम तिर्यवत्वं मन्वते जिनाः ॥ २६ ॥ सतः कुच्छाव् विनिःसृत्य शिथिले बुष्कृते मनाक् । मनुष्यभावमाप्नोति कर्मसार्यचोवितः ॥ २६ ॥ तत्रापि विविधं बुःखं शारीरं चैव मानसम् । प्राप्नोत्यनिच्छुरेवात्मा निरुद्धः कर्मशनुभिः ॥ ३० ॥ पराराधनवारिव्य-चिन्ता शोकाविसम्भवम् । दुःखं महन्मनृष्याणां प्रत्यक्व'नरकायते ॥ ३१ ॥ शरीरतक्वं दुःखवुभण्डः "परिपूरितम् । विनेत्त्रचतुर्वरेव पर्यस्यंति न संशयः ॥ ३२ ॥ 'विज्यभावे किलेतेषां सुखभावत्वं शरीरिणाम् । तत्रापि त्रिविवात् वातः परं दुःखं दुरत्तरम् ॥ ३३। 'विज्यभावे किलेतेषां सुखभावत्वं शरीरिणाम् । तत्रापि त्रिविवात् वातः परं दुःखं दुरत्तरम् ॥ ३३।

करता हुआ तिर्यञ्च गतिके बड़े भारी दु:ख भोगता है ॥२१॥ बड़े दु:खकी बात है कि यह अज्ञानी जीव पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक जीवोंमें भारी दु.ख भोगता हुआ निरन्तर भूमण करता रहता है ।।२२।। यह जीव उन पृथिवी-कायिक आदि पर्यायोंमें खोदा जाना, जलती हुई अग्निमें तपाया जाना, बुक्ताया जाना, अनेक कठोर वस्तुओंसे टकरा जाना, तथा छेदा भेदा जाना आदिके कारण भारी दु ख पाता है ॥२३॥ यह जीव घटीयन्त्रकी स्थितिको धारण करता हुआ सुक्ष्म बादर पर्याप्तक तथा अपर्याप्तक अवस्थामें अनेक बार परिभृमण करता रहता है ।।२४।। त्रस पर्यायमें भी यह प्राणी मारा जाना, बांधा जाना और रोका जाना आदिके द्वारा जीवनपर्यन्त अनेक दु खप्राप्त करता रहता है ॥२५॥ सबसे प्रथम इसे जन्म अर्थात् पैदा होनेका दुःख उठाना पड़ता है, उसके अनन्तर बुढ़ापाका दुःख अ़ौर फिर उससे भी अधिक मृत्युका दु ख भोगना पडता है, इस प्रकार सैकड़ों दु.ख रूपी भँवरसे भरें हुए संसाररूपी समुद्रमे यह जीव सदा डूबा रहता है ॥२६॥ यह जीव क्षणभरमें नष्ट हो जाता है, क्षण भरमें जीर्ण (वृद्ध) हो जाता है और क्षण भरमे फिर जन्म धारण कर लेता है इस प्रकार जन्म-मरण, बुढापा और रोगरूपी कीचड़मे गायकी तरह सदा फॅसा रहता है ।।२७।। इस प्रकार यह अज्ञानी जीव तियंञ्च योनिमें अनन्त कालतक दुःख भोगता रहता है सो ठीक ही है क्योंकि जिनेन्द्रदेव भी यही मानते है कि तिर्यञ्च योनि दु.खोंका सबसे बड़ा स्थान है ॥२८॥ तदनन्तर अशुभ कर्मोंके कुछ कुछ मन्द होनेपर यह जीव उस तिर्यञ्च योनिसे बड़ी कठिनतासे बाहर निकलता है और कर्मरूपी सारिथसे प्रेरित होकर मनुष्य पर्यायको प्राप्त होता है ॥२९॥ वहाँपर भी यह जीव यद्यपि दु:खोंकी इच्छा नही करता है तथापि इसे कर्मरूपी शत्रुओंसे निरुद्ध होकर अनेक प्रकारके शारीरिक और मानसिक दु.ख भोगने पड़ते हैं ॥३०॥ दूसरोंकी सेवा करना, दरिद्रता, चिन्ता और शोक आदिसे मनुष्योंको जो बड़े भारी दु:ख प्राप्त होते हैं वे प्रत्यक्ष नरकके समान जात पड़ते है ।।३१।। यथार्थमे मनुष्योंका यह शरीर एक गाड़ीके समान है जो कि दुःखरूपी खोटे बर्तनोंसे भरी है इसमें कुछ भी संशय नहीं है कि यह शरीररूपी गाड़ी तीन चार दिनमें ही उलट जावेगी-नष्ट हो जावेगी ॥३२॥ यद्यपि देवपर्यायमें जीवोंको

१ अग्निज्वालाप्रशमनैं । २ मेघताडनैः । ३ सूक्ष्मबादरापर्याप्तः । ४ दु खस्थताम् । ५ बाल्याद्यवस्था ∫नुयायिनीम् । ६ प्रस्यक्षं न–द० । ७ भाण्डैरतिपूरितम् । ⊏ प्रणस्यति । ६ देवत्वे ।

#### महापुराग्रम्

तत्राषीच्दिवयोगो ऽस्ति ग्यूनास्तत्रापि केचन । ततो मानसमेतेवां दुःखं दुःखंन लङ्ग्यते ॥ ३४ ॥ इति संसारकमे ऽस्मिन् विचित्रंः परिवर्तनः । दुःखमाप्नोति दुष्कमंपरिपाकाद् वराककः ॥ ३४ ॥ भारीक्ष्यम्यं यन्त्रमिवसत्यन्तपेलवन् । पश्यतामेव नः साक्षात् कथमेतदगास्त्रयन् ॥ ३६ ॥ रमणीयमित्रं मत्त्रा स्त्रीरूपं विवरण्यलम् । पतन्तस्तत्र नश्यन्ति पतङ्ग इव कामुकाः ॥ ३७ ॥ कृत्रमादक्रमेतत्त् प्रयुक्तममरिशना । नूनमस्मत्प्रवोषाय स्मृतिमाषाय धीमता ॥ ३८ ॥ यथेदभैवसम्यव्य भोगांतं यत् किलांगिनाम् । "भक्षृत्रं नियतापायं केवलं तत्त्रलम्भकम्" ॥ ३६ ॥ यथेदभैवसम्यव्य भोगांतं यत् किलांगिनाम् । "भक्षृत्रं नियतापायं केवलं तत्त्रलम्भकम्" ॥ ३६ ॥ विकारणं भारिः कि मलं रनुलेपनः । उन्मत्तचेष्टितेनृं सेरलं गीतद्य क्षोवितः ॥ ४० ॥ यक्रस्ति स्माता छोभा किलालंकृतेः कृतम् । यदि नास्ति स्वतः शोभा भारेरेभिस्त "वापि किम्॥४१॥ यक्रस्ति स्माता छोभा किलालंकृतेः कृतम् । यदि नास्ति स्वतः शोभा भारेरेभिस्त "वापि किम्॥४१॥ स्मात्रविष्यावः कृषं थिक् संसारमसारकम् । "राज्यभोगं थिगस्त्रवेनं थिव्धिगक्तिक्तिः धियः॥४२॥ इति निविद्यः भोगेभ्यो विरक्तात्मा सनातनः । मुक्तवृत्तिक्ताः तत्तस्त्यः सम्मुक्तगाताः ॥ ४४ ॥ तदास्य सर्वमस्येतत्" शून्यवत् प्रत्यभासत् । मुक्तवक्त्यवे । सिन्वस्यः तत्तस्त्रयः सम्मुक्तगाताः ॥ ४४ ॥ तदास्य सर्वमस्येतत्" शून्यवत् प्रत्यभासत् । मुक्तवक्तात्रनासमासंगं परां विन्तामुपेगुवः ॥ ४४ ॥

कुछ सुख प्राप्त होता है तथापि जब स्वर्गसे इसका पतन होता है तब इसे सबसे अधिक दू:ख होता है ।।३३।। उस देवपर्यायमें भी इष्टका वियोग होता है और कितने ही देव अल्पविभृति के धारक होते है जोकि अपनेसे अधिक विभृतिवालेको देखकर दुःखी होते रहते है इसलिये उनका मानसिक दुःख भी बड़े दुःखसे व्यतीत होता है ।।३४।। इस प्रकार यह बेचारा दीन प्राणी इस संसार रूपी चक्रमें अपने खोटे कर्मोंके उदयसे अनेक परिवर्तन करता हुआ दू:ख पाता रहता है ॥३५॥ देखो, यह अत्यन्त मनोहर स्त्रीरूपी यन्त्र (नृत्य करनेवाली नीलाञ्जना का शरीर) हमारे साक्षात् देखते ही देखते किस प्रकार नाशको प्राप्त हो गया ॥३६॥ बाहर से उज्ज्वल दिखनेवाले स्त्रीके रूपको अत्यन्त मनोहर मानकर कामीजन उसपर पड्ते है और पड़ते ही पतंगोंके समान नष्ट हो जाते है-अशुभ कर्मोंका बन्धकर हमेशाके लिये दु:खी हो जाते हैं ।।३७।। इन्द्रने जो यह कपट नाटक किया है अर्थात् नीलाञ्जनाका नृत्य कराया है सो अवश्य ही उस बुद्धिमानुने सोच-विचारकर केवल हमारे बोध करानेके लिये ही ऐसा किया है ॥३८। 🎏 जिस प्रकार यह नीलांजनाका शरीर भंगुर था–विनाशशील था इसी प्रकार जीवोंके अन्य भोगो-पभोगोंके पदार्थ भी भंगुर हैं, अवस्य नष्ट हो जानेवाले है और केवल धोखा देनेवाले है ॥३९॥ इसलिये भार रूप आभरणोंसे क्या प्रयोजन है, मैलके समान सुगन्धित चन्दनादिके लेपनसे क्या लाभ है, पागल पुरुषकी चेष्टाओं के समान यह नृत्य भी व्यर्थ है और शोकके समान ये गीत भी प्रयोजनरहित है ॥४०॥ यदि शरीरकी निजकी शोभा अच्छी है तो फिर अलंकारोंसे क्या करना है और यदि शरीरमें निजकी शोभा नहीं है तो फिर भारस्वरूप इन अलंकारोंसे क्या हो सकता है ?।।४१।। इसलिये इस रूपको धिक्कार है, इस असार संसारको धिक्कार है, इस राज्य भोगको धिक्कार है और बिजलीके समान चञ्चल इस लक्ष्मीको भी धिक्कार है ॥४२॥ इस प्रकार जिनकी आत्मा विरक्त हो गई है ऐसे भगवान् वृषभदेव भोगोंसे विरक्त हुए और काललब्धिको पाकर शीघ्र ही मुक्तिके लिये उद्योग करने लगे ॥४३॥ उस समय भगवान्के हृदयमें विश् द्वियोंने अपना स्थान जमा लिया था और वे ऐसी मालूम होती थीं मानो मुक्ति-रूपी लक्ष्मीके द्वारा प्रेरित हुई उसकी सिखयाँ ही सामने आकर उपस्थित हुई हो ॥४४॥ उस

१ नीलाञ्जनारूप । २ निस्सारम् । चञ्चलम् । ३ कपट । ४ विनश्वरम् । ५ वञ्चकम् । ६ कोकैः । ७ तर्हि । प्राज्यं भोगं अ०, प०, ६०, स० । ६ विद्युदिव चञ्चलां लक्ष्मीम् । १० निर्वेदपरो भूत्वा । ११ उद्युक्तो बभूव । १२ विशुद्धिपरिणामाः । १३ प्रेषिताः । १४ जगरस्थम् ।

## सप्तवशं वर्ष

सौयमें ग्रह्मता ह्वाधि गुरोरन्तः समीहितम् । प्रयुक्ताविधरीशस्य बोधिजांतिति तत्सणम् ॥ ४६॥ प्रभोः प्रवोधमाधातुं ततो लौकान्तिकामराः । यरिनिष्कमण्यस्य बहुमलोकाववातरम् ॥ ४७॥ त च सारस्वतिद्यो बहुम्बद्यम् एव च । गर्वतोयः सतुवितो क्राह्माशोऽरिष्ट एव च ॥ ४८॥ इत्यव्यधा निकायास्यां विद्यक्षेतासाः । प्राम्भवे अभ्यत्तिः शेष्वभूतार्थाः शुभक्षावनाः ॥ ४६॥ बहुमलोकालयाः सोम्याः शुभलेक्या महर्षिकाः । तल्लोकान्तिनिवासित्वाव्यक्षता लौकान्तिकश्रुतिन्॥ ४०॥ विव्यहंता विदेवुस्ते "स्त्रिवोदपुलिनोत्सुकाः । यरिनिष्कान्तिकस्याणं शारवाममशंतिनः ॥ ४१॥ सुम्रो अञ्चलयो नुक्ता वभुलौ कान्तिकमानैः । विभोवपासितः पादौ स्विष्ताशा द्वर्यापताः ॥ ४२॥ सुम्रो अञ्चलयो मुक्ता वभुलौ कान्तिकामरैः । विभोवपासितः पादौ स्विष्ताशा द्वर्यापताः ॥ ४२॥ से शोहारिविजयोद्योगमधुना संविषितसुना । भगवन् भव्यलोकस्य "वन्युकृत्यं त्वयेहितम्" ॥ ४३॥ त्यं वेव परमं ज्योतिस्त्वा संविष्तसुना । भगवन् भव्यलोकस्य "वन्युकृत्यं त्वयेहितम्" ॥ ४३॥ त्वयाद्य विद्यात् । विद्यात् । विद्यात् विद्यात् । ४६॥ त्वयाद्य विद्यातं धर्नतीर्थमासाद्य "वृद्वस्तरम् । भव्यपद्याकरे बोधमाधास्यन्तिः हेलया ॥ ४६॥ तव वागंत्रवो वीद्रारे द्वीत्वमत्तो विद्यात्ति । अध्याः संसारभीमाविष्यमुत्तरित्यन्तिः रवेरिव ॥ ४६॥ तव वागंत्रवो वीद्रारे द्वीत्वन्तो विद्यात्तिः रवेरिव ॥ ४०॥

समय भगवान् मुक्तिरूपी अंगनाके समागमके लिये अत्यन्त चिन्ताको प्राप्त हो रहे थे इसलिये उन्हें यह सारा जगत् शून्य प्रतिभासित हो रहा था ॥४५॥ भगवान् वृषभवेवको बोध उत्पन्न हो गया है अर्थात् वे अब संसारसे विरक्त हो गये हैं ये जगद्गृह भंगवान्के अन्त.करणकी समस्त चेष्टाएँ इन्द्रने अपने अवधिज्ञानसे उसी समय जान ली थी ॥४६॥ उसी समय भगवान-को प्रबोध करानेके लिये और उनके तप कल्याणककी पूजा करनेके लिये लौकान्तिक देव ब्रह्म-लोकसे उतरे ।।४७।। वे लौकान्तिक देव सारस्वत, आदित्य, विह्न, अरुण, गर्दतीय, तृषित, अव्याबाध और अरिष्ट इस तरह आठ प्रकारके हैं। वे सभी देवोंमें उत्तम होते हैं। वे पर्वभव में सम्पूर्ण श्रुतज्ञानका अभ्यास करते हैं। उनकी भावनाएँ शुभ रहती हैं। वे ब्रह्मलोक अर्थात पांचवे स्वर्गमें रहते है, सदा शान्त रहते है, उनकी लेश्याएँ शुभ होती है, वे बड़ी बड़ी ऋद्धियों को धारण करनेवाले होते हैं और ब्रह्मलोकके अन्तमें निवास करनेके कारण लौकान्तिक इस नामको प्राप्त हुए है ।।४८-५०।। वे लौकान्तिक स्वर्गके हंसींके समान जान पड़ते थे, क्योंकि वे मुक्तिरूपी नदीके तटपर निवास करनेके लिये उत्कण्ठित हो रहे थे और भगवानुके दीक्षाकल्याणकरूपी शरद् ऋतुके आगमनकी सूचना कर रहे थे ।।५१।। उन लौकान्तिक देवों-ने आकर जो पुष्पाञ्जलि छोड़ी थी वह ऐसी मालूम होती थी मानो उन्होंने भगवानके चरणों-की उपासना करनेके लिये अपने चित्तके अंश ही समर्पित किये हों।।५२।। उन देवोंने प्रथम ही कल्पवृक्षके फूलोंसे भगवान्के चरणोंकी पूजा की और फिर अर्थसे भरे हुए स्तोत्रोंसे भगवान की स्तुति करना प्रारम्भ की ॥५३॥ हे भगवन्, इस समय जो आपने मोहरूपी शत्रुको जीतने-के उद्योगकी इच्छा की है उससे स्पष्ट सिद्ध है कि आपने भव्यजीवोंके साथ भाईपनेका कार्य करनेका विचार किया है अर्थात् भाईकी तरह भव्य जीवोंकी सहायता करनेका विचार किया है ॥५४॥ हे देव, आप परम ज्योति स्वरूप है, सब लोग आपको समस्त कार्योका उत्तम कारण कहते हैं और हे देव, आप ही अज्ञान रूपी प्रपातसे संसारका उद्धार करेंगे ।।५५।। हे देव, आज आपके द्वारा दिखलाये हुए धर्मरूपी तीर्थको पाकर भव्यजीव इस दुस्तर और भयानक संसार रूपी समुद्रसे लीला मात्रमे पार हो जावेंगे ।।५६।। हे देव, जिस प्रकार सूर्यकी देदीप्यमान

१ अन्तरगसमाधानम् । २ तदा म०, ल०। ३ अवतरन्ति स्म । ४ समुदायसस्याम् । ५ मोक्षपृथुसैकत । ६ शरदारम्भ-प०, अ०, इ०, द०, स०। ७ बन्धृत्वम् । ६ चेष्टितम् । ६ त्वमेव कारणं इ०, अ०, स०। १० दुस्तरात् ल०, म०। ११ भीभाब्धेरुत्त-ल०, म०। १२ दीप्ता ल०, म०। १३ करिष्यन्ति ।

#### महापुराणम्

धातारमामनित त्वां जेतारं कर्मविद्विषाम् । नेतारं धर्मतीर्थस्य त्रातारं च जगव्गुरुम् ॥ १८॥ मोह्रपङ्के मह्रप्यस्मिन् जगन्मन्मशेवतः । धर्मह्रस्तावलम्बेन त्वया 'मङ्क्षूद्विरिष्यते ॥ १८॥ त्वं स्वयम्भःस्वयंबुद्ध-सन्मार्गो मृक्ति 'पद्वितम् । 'यद्रप्रवोधियता'स्यस्मान् स्रकस्मात् करुणाद्रंधीः ॥ ६०॥ त्वं बुद्धो प्रिसः स्वयंबुद्धः त्रिबोधामललोचनः । यद्वेत्तिः स्वतः एवाद्य मोक्षस्य पववीं त्रयीम् ॥ ६१॥ स्वयंत्र बुद्धसन्मार्गस्त्वं न बोध्यो प्रस्मवाविभिः । किन्त्वास्माको नियोगो प्रयं मुखरीकृष्ठते प्रधः नः ॥ ६२॥ जगत्त्रबोधनोद्योगे न त्वमन्यैनियुज्यसे । भुवनोद्योतने किन्नु केनाप्युत्थाप्यते प्रशुमान् ॥ ६३॥ स्रयवा बोधितो प्रयस्मान् बोध्यस्यपुनर्भव । बोधितो प्रयः वीपो भुवनस्योपकारकः ॥ ६४॥ सद्योजातस्त्वमाधे प्रभः कल्याणे 'वामतामतः । प्राप्तो 'प्रनित्तरकल्याणे धरसे 'रसम्प्रत्यघोरताम्' ॥ ६४॥ भुवनस्योपकाराय कुरूद्योगं 'रत्वमीशितः । त्वां नवाव्विमिवासेय्य प्रीयन्तां भव्यचातकाः ॥ ६६॥

किरणें समस्त जगत्को प्रकाशित करती हुई कमलोंको प्रफुल्लित करती है उसी प्रकार आपके वचनरूपी देदीप्यमान किरणे भी समस्त संसारको प्रकाशित करती हुई भव्यजीवरूपी कमलों को प्रफुल्लित करेंगी ॥५७॥ हे देव, लोग, आपको जगत्का पालन करनेवाले ब्रह्मा मानते हैं, कर्मरूपी शत्रुओंको जीतनेवाले विजेता मानते हैं, धर्मरूपी तीर्थके नेता मानते है और सबकी रक्षा करनेवाले जगर्गुरु मानते हैं ॥५८॥ हे देव, यह समस्त जगत् मोहरूपी बड़ी भारी कीचड़ में फॅसा हुआ है इसका आप धर्म रूपी हाथ का सहारा देकर शीघ ही उद्धार करेगे।।५९।। हे देव, आप स्वयंभू है, आपने मोक्षमार्गको स्वयं जान िलया है और आप हम सबको मुक्तिके मार्गका उपदेश देंगे इससे सिद्ध होता है कि आपका हृदय बिना कारण ही करुणासे आई है ॥६०॥ हे भगवन्, आप स्वयं बुद्ध है, आप मित-श्रुत और अविध ज्ञानरूपी तीन निर्मल नेत्रोंको धारण करनेवाले है तथा आपने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनोंकी एकता रूपी मोक्षमार्गको अपने आप ही जान लिया है इसलिये आप बुद्ध है ॥६१॥ हे देव, आपने सन्मार्गका स्वरूप स्वयं जान लिया है इसलिये हमारे जैसे देवोंके द्वारा आप प्रबोध करानेके योग्य नहीं है तथापि हम लोगोंका यह नियोग ही आज हम लोगोंको वाचालित कर रहा है ।।६२।। हे नाथ, समस्त जगतुको प्रबोध करानेका उद्योग करनेके लिये आपको कोई अन्य प्रेरणा नहीं कर सकता सो ठीक ही है क्योंकि समस्त जगत्को प्रकाशित करनेके लिये क्या सूर्यको कोई अन्य उकसाता है <sup>?</sup> अर्थात् नही । भावार्थ-जिस प्रकार सूर्य समस्त जगत्को प्रकाशित करनेके लिये स्वयं तत्पर रहता है उसी प्रकार समस्त जगत्को प्रबुद्ध करनेके लिये आप स्वयं तत्पर रहते हैं ॥६३॥ अथवा हे जन्म-मरण रहित जिनेन्द्र, आप हमारे द्वारा प्रबोधित होकर भी हम लोगोंको उसी प्रकार प्रबोधित करेंगे जिस प्रकार जलाया हुआ दीपक संसारका उपकारक होता है अर्थात् सबको प्रकाशित करता है ।।६४।। हे भगवन्, आप प्रथम गर्भकल्याणकमें सद्योजात अर्थात् शीवृ ही अवतार लेनेवाले कहलाये, द्वितीय-जन्मकल्याणकमे वामता अर्थात् स्न्दरताको प्राप्त हुए और अब उसके अनन्तर तृतीय-तपकल्याणकमें अघोरता अर्थात् सौम्यता को धारण कर रहे हैं ॥६५॥ हे स्वामिन्, आप संसारके उपकारके लिये उद्योग कीजिये, यै

१ सपि । २ मोक्षमार्गम् । ३ यत् कारणात् । ४ बोघयिष्यन्ति । ५ कारणमन्तरेण यतः स्वयम्बुद्धसन्मार्गस्ततः । यत् यस्मात् कारणात् अस्मान् मुवितपद्धितमकस्मात् प्रबोधयितासि तस्मात् करणाद्रंधीः करुणायाः कार्यदर्शनात् उपचारात् करुणाद्रंधीरित्युच्यते । मुख्यतः मोहनीयकार्यभताया करुणाया अभावात् । ६ जानासि । ७ रत्नत्रयम् इत्यर्थः । ६ अस्मत्सम्बन्धी । किन्त्वस्माकं अ०, प०, ६०, स० । ६ मनोहरताम् । वामतां मतः म०, ल० । १० प्राप्ते तन्तर-म०, ल० । ११ परिनिष्कमणकल्याणे । १२ सुखकारिताम् । १३ भूनायः ।

## सप्तद्दां पर्व

तव धर्मामृतं स्रव्दुम् एव कालः सनातनः। धर्ममृष्टिमतो वेव विधातुं धातरहंति ॥ ६७॥ जय स्वमीश कर्मारीन् जय मोहमहासुरम्। परीवहभटान् वृप्तान् विजयस्व तपोबलात् ॥ ६८॥ उत्तिष्ठतां भवान् मृक्तोभुक्तेभाँगेरलःतराम्। न स्वाहुन्तरमेषु स्याव् भूयो प्र्यनुभवे द्विगिनाम् ॥ ६८॥ इति लौकािन्तकेवेवेः स्तुवानैवपनािथतः। परिनिष्ठकमणे बृद्धिमधाव् धाता प्रविधित्तेम् ॥ ७०॥ तावतेव नियोगेन कृतार्थास्ते विवं ययुः। हंसा इव नभोवीथीं द्योतयःतो ह्व् गवितिक्तिः ॥ ७२॥ तावच्च नािकनो नैकविकियाः कम्पितासनाः। पुरो प्रमृषन् पुरो रस्य पुरोधाय पुरुद्धरम् ॥ ७२॥ नभो द्वभुक्तमथाद्धय ते प्रयोध्यां परितः पुरोम् । तस्युः विवाहनानीका नािकनाथा निकायशः।। ७२॥ नभो द्वभुक्तमथाद्धय ते प्रयोध्यां परितः पुरोम् । तस्युः विवाहनानीका नािकनाथा निकायशः।। ७२॥ ततो द्वस्य परिनिष्कािन्तमहाकल्याणसंविधौ । महाभिषेकिमिन्द्राद्याश्यकः क्षीराणवाम्बुक्तिः ॥ ७४॥ प्रमिष्वच्य विभु वेवा भूषयां वकुरावृताः। विद्यविभूषणे वस्त्रमिन्यदेच मलयोव्भवः ॥ ७४॥ ततो द्वसिष्ठय सामृष्ये भरतं सृतुमिष्रमम् । भगवान् भारतं वर्षं तत्तसनायं व्यधाविद्यम् ॥ ७६॥ योवराज्ये च तं बाहुबिलनं समितिष्ठिपत् । तदा राजन्यतीत्यासीत् पृथ्वो ताभ्यामिष्ठिष्ठताः ॥ ७७॥ परिनिष्कािन्तराज्यानुसंकािन्तिहतयोतसवे । तदा स्वलींकभूलोकावास्तां प्रमवनिर्भरौ ॥ ७६॥ परिनिष्कािन्तराज्यानुसंकािनहितयोतसवे । तदा स्वलींकभूलोकावास्तां प्रमवनिर्भरौ ॥ ७६॥

भन्यजीव रूपी चातक नवीन मेघके समान आपेकी सेवा कर संतुष्ट हों ।।६६।। हे देव, अनािद प्रवाहसे चला आया यह काल अब आपके धर्मरूपी अमृत उत्पन्न करनेके योग्य हुआ है इसिलये हे विधाता, धर्मकी सृष्टि कीिजये—अपने सदुपदेशसे समीचीन धर्मका प्रचार कीिजये ।।६७।। हे ईश, आप अपने तपोबलसे कर्मरूपी शत्रुओंको जीतिये, मोह रूपी महाअसुरको जीतिये और परीषह रूपी अहंकारी योद्धाओंको भी जीतिये ।।६८।। हे देव, अब आप मोक्षके लिये उठिये—उद्योग कीिजये, अनेक बार भोगे हुए इन भोगोंको रहने दीिजये—छोड़िये क्योंकि जीवोंके बार बार भोगनेपर भी इन भोगोंके स्वादमे कुछ भी अन्तर नही आता—त्तनता नही आती ।।६९।। इस प्रकार स्तुति करते हुए लीकान्तिक देवोंने तपश्चरण करनेके लिये जिनसे प्रार्थना की है ऐसे ब्रह्मा—भगवान् वृषभदेवने तपश्चरण करनेमे—दीक्षा धारण करनेमे अपनी दृढ़ बुद्धि लगाई ।।७०।। वे लौकान्तिक देव अपने इतने ही नियोगसे कृतार्थ होकर हसोकी तरह शरीरकी कान्तिसे आकाशमार्गको प्रकाशित करते हुए स्वर्गको चले गये ।।७१।। इतनेमें ही आसनोंके कम्पायमान होनेसे भगवान्के तप-कल्याणकका निश्चय कर देव लोग अपने अपने इन्द्रोंके साथ अनेक विक्रियाओंको धारण कर प्रकट होने लगे ।।७२।।

अथानन्तर-समस्त इन्द्र अपने वाहनों और अपने अपने निकायके देवोंके साथ आकाशरूपी आँगनको व्याप्त करते हुए आये और अयोध्यापुरीके चारों ओर आकाशको घरकर अपने अपने निकायके अनुसार ठहर गये ॥७३॥ तदनन्तर इन्द्रादिक देवोंने भगवान्के निष्कमण अर्थात् तप.कल्याणक करनेके लिये उनका क्षीरसागरके जलसे महाभिषेक किया ॥७४॥ अभिषेक कर चुकनेके बाद देवोंने बड़े आदरके साथ दिव्य आभूषण,वस्त्र, मालाए और मलयागिरि चन्दनसे भगवान्का अलंकार किया ॥७५॥ तदनन्तर भगवान् वृषभदेवने साम्प्राज्य पदपर अपने बड़े पुत्र भरतका अभिषेक कर इस भारतवर्षको उनसे सनाथ किया ॥७६॥ और युवराज पदपर बाहुबलीको स्थापित किया । इस प्रकार उस समय यह पृथिवी उक्त दोनों भाइयोंसे अधिष्ठित होनेके कारण राजन्वती अर्थात् सुयोग्य राजासे सहित हुई थी ॥७७॥ उस समय भगवान् वृषभदेवका निष्कमणकल्याणक और भरतका राज्याभिषेक हो रहा था इन दोनों

१ पुरो भवन् प०। २ पुरोगस्य अ०, प०। ३ सवाहनानीका प०, अ०, इ०, स०, द०, म०, ल०। ४ गन्धैः। ५ तेन भरतेन सस्वामिकम्। ६ आसिता। ७ भवेताम्। 'अस् भृवि' लृड् द्विवचनम्। द सन्तोषातिशयी।

#### महा दराणम्

भगवत्परिनिष्कान्तिकस्याणोत्सव एकतः । स्कीर्ताद्धरन्यतो यूनोः पृथ्वीराज्यार्पणकाणः ।। ७६ ॥ बद्धकक्षस्तपोराज्ये सज्जो राजाँवरेकतः । युवानावन्यतो राज्यवरुम्पृद्वाहे द्वस्तौद्धमौ ॥ ५० ॥ एकतः विश्वकायानिर्माणं सुरिक्षास्तिमम् । व्यस्तुवेदिभिरारक्षः पराध्यों मण्डपो द्वादः ॥ ६२ ॥ श्वादेक्षेकतो रङ्गवरुत्यादिरक्ता कृता । वेक्या द्वाद्यतो यदास्वर्त्या सानग्यं सस्नाव्यया ॥ ६२ ॥ एकतो मङ्गलद्वव्यपारिष्यो विकृत्मारिकाः । ध्रन्यतः कृतनेपथ्या वारमुस्या वरिभयः ॥ ६३ ॥ 'सुरवृत्वारकः प्रीतैर्भगवानेकतो वृतः । क्षत्रियाणां सहस्रेण कृमारावन्यतो वृतौ ॥ ६४ ॥ पुष्पाज्जितः सुरैर्मुक्तः स्तुवानैर्भर्तुरेकतः । ध्रन्यतः 'साशिषः शेषाः' क्षिप्ताः पौरैर्युवेशिनोः ॥ ६४ ॥ प्रकृतो द्वारकः सुरैर्मुक्तः स्तुवानैर्भर्तुरेकतः । ध्रन्यतः 'साशिषः शेषाः' क्षिप्ताः पौरैर्युवेशिनोः ॥ ६४ ॥ एकतो द्वारकः सुरम् विकृत्वाने वहित्वज्ञ्वाने स्त्रावाने वहित्वज्ञ्वाने स्त्रावाने वहित्वज्ञ्वाने स्वर्वाने वहित्वज्ञ्वाने स्वर्वाने स्वर्वर्वेति स्वर्वाने स्वर्वाने स्वर्वाने स्वर्वाने स्वर्वाने स्वर्वाने स्वर्वेति स्वर्वाने स्वर्वने स्वर्वाने स्वर्व

प्रकारके उत्सवोंके समय स्वर्गलोक और पृथिवीलोक दोनों ही हर्षनिर्भर हो रहे थे ॥७८॥ उस समय एक ओर तो बड़े वैभवके साथ भगवान्के निष्क्रमणकल्याणकका उत्सव हो रहा था और दूसरी ओर भरत तथा बाहुबली इन दोनों राजकुमारोंके लिये पृथिवीका राज्य समर्पण करनेका उत्सव किया जा रहा था ॥७९॥ एक ओर तो राजिष-भगवान् वृषभदेव तपरूपी राज्यके लिये कमर बांब कर तैयार हुए थे और दूसरी ओर दोनों तरुण कुमार राज्यलक्ष्मीके साथ विवाह करनेके लिये उद्यम कर रहे थे। ८०॥ एक ओर तो देवोके शिल्पी भगवानुको वनमें ले जानेके लिये पालकीका निर्माण कर रहे थे और दूसरी ओर वास्त्रविद्या अर्थात् महल मण्डप आदि बनानेकी विधि जाननेवाले शिल्पी राजकुमारोंके अभिषेकके लिये बहुमूल्य मण्डप बना रहे थे।।८१।। एक ओर तो इन्द्राणी देवीने रंगावली आदिकी रचना की थी-रंगीन चौक पूरे थे और दूसरी ओर यशस्वती तथा सुनन्दा देवीने बड़े हर्षके साथ रंगावली आदिकी रचना की थी-तरह तरहके सुन्दर चौक पूरे थे ॥८२॥ एक ओर तो दिक्कुमारी देवियाँ मङ्गल द्रव्य धारण किये हुई थी और दूसरी ओर वस्त्राभूषण पहने हुई उत्तम वारांगनाएं मङ्गल द्रव्य लेकर खड़ी हुई थीं ।।८३।। एक ओर भगवान् वृषभदेव अत्यन्त सन्तुष्ट हुए श्रेष्ठ देवोंसे विरे हुए थे और दूसरी ओर दोनों राजकुमार हजारों क्षत्रिय-राजाओंसे विरे हुए थे ॥८४॥ एक ओर स्वामी वृषभदेवके सामने स्तुति करते हुए देवलोग पुष्पाञ्जलि छोड़ रहे थे और दूसरी ओर पुरवासीजन दोनों राजकुमारोंके सामने आशीर्वादके शेषाक्षत फेक रहे थे ॥८५॥ एक ओर पृथिवीतलको बिना छुए ही-अधर आकाशमे अप्सराओंका नृत्य हो रहा था और दूसरी ओर वारांगनाएं लीलापूर्वंक पद-विन्यास करती हुई नृत्य कर रही थी।।८६।। एक ओर समस्त दिशाओं को व्याप्त करनेवाले देवों के बाजों के महान् शब्द हो रहे थे और दूसरी ओर नान्दी पटह आदि मांगलिक बाजोंके घोर शब्द सब ओर फैल रहे थे ॥८७॥ एक ओर किन्नर जातिके देत्रोंके द्वारा प्रारम्भ किये हुए मनोहर मंगल गीतोंके शब्द हो रहे, थे और दूसरी और अन्तःपुरकी स्त्रियोंके मंगल गानोंकी मधुर ध्वनि हो रही थी।।८८।। एक ओर करोड़ों देवोंका जय जय ध्वनिका कोलाहल हो रहा था और दूसरी ओर पुण्यपाठ करनेवाले करोड़ों

१ राज्यसमर्पणोत्सवः । "कम्पो ∫थ क्षण उद्धर्षो मह उद्धव उत्सवः ।" २ विवाहे । ३ गृहलक्षण । ४ बहुस्त्रियः म•, ल० । बहुश्रियः ट० । श्रीदेवीसदृशाः । 'सुपः प्राग्बहुर्वेति' ईषदपरिसमाप्तौ बहुप्रत्ययः । ५ देवमुख्यैः । "वृत्दारकौ रूपिमुख्यौ एके मुख्यान्यकेवलाः ।" इत्यमरः । ६ आशीभिः सहिताः । ७ शेषाः-क्षता । ८ प्रविजृम्भणम् । ६ नि स्वनः ल० ।

## सप्तव्दां पर्व

इत्युच्चंदत्सवद्वंत्तवयप्रद्युजनभूजनम् । 'परमानन्वसाद्भूतम् ग्रभूलद्राजमन्विरम् ॥ ६० ॥ वित्तीर्णराज्यभारस्य विभोरिधयुवेदवरम्'। परिनिष्कमणोद्योगस्तदा जन्ने निराकुलः ॥ ६१ ॥ होवभ्योऽपि स्वसूतुभ्यः संविभज्य महीमिमाम् । विभुविश्राणयामासं निर्मृमुकुरसम्भूमी' ॥ ६२ ॥ सुरेन्द्रनिर्मितां विव्यां शिविकां स सुदर्शनाम् । सनाभोन्नाभिराजादीन् ग्रापृच्छचारुक्षवक्षरः' ॥ ६३ ॥ सादरं च ज्ञावीनाथदत्तहस्तावलम्बनः । प्रतिज्ञामिव वीक्षायाम् ग्राच्छः शिविकां 'विभुः ॥ ६४ ॥ वीक्षाद्यान् परिवर्षक्षत्रकृतः । प्रतिज्ञामिव वीक्षायाम् ग्राच्छः शिविकां छ्वात् ॥ ६४ ॥ विश्वाद्यात्रम् परिवर्षितकौतुकः । प्रश्वायमं नृ समाच्छः स घाता शिविकाछ्वात् ॥ ६४ ॥ स्त्रयो मन्यव्यात्तित्तविष्तम् तिरलंकृतः । स रेजे शिविकाच्छः तपोलक्ष्म्या वरोत्तमः ॥ ६६ ॥ परां विद्याद्वित्रमान्यः प्रकृपश्वाच्छिवकां विभुः । तदाकरोदिवाभ्यासं गुणश्रेण्यविरोहणे ॥ ६७ ॥ पदानि सप्त तामूहः शिविकां प्रथमं नृपाः । ततो विद्यावरा निन्युः द्योग्नि सप्त पदान्तरम् ॥ ६५ ॥ 'स्कन्धाविरोपितां कृत्वा ततोऽमूमविलम्बितम्' । सुरासुराः खमुत्पेतुः ग्राच्छप्रसदोदयाः ॥ ६६ ॥ 'पर्याप्तिमवित्रस्य प्रभोर्माहास्ययंत्रसनम् । यत्तदा त्रिविवाघीशा जाता 'रेगुग्यकवाहितः ॥ १०० ॥ 'रेविवाघीशा जाता 'रेगुग्यकवाहितः ॥ १०० ॥

मनुष्योंके पुण्यपाठका शब्द हो रहा था ॥८९॥ इस प्रकार दोनों ही बड़े बड़े उत्सवोंमें जहां देव और मनुष्य व्यग्न हो रहे हैं ऐसा वह राज-मन्दिर परम आनन्दसे व्याप्त हो रहा था–उसमें सब ओर हर्ष ही हर्ष दिखाई देता था ।।९०।। भगवान्ने अपने राज्यका भार दोनों ही युवराजों-को समर्पित कर दिया था इसलिये उस समय उनका दीक्षा लेनेका उद्योग बिलकुल ही निराकुल हो गया था-उन्हें राज्यसम्बन्धी किसी प्रकारकी चिन्ता नही रही थी ॥९१॥ मोक्षकी इच्छा करनेवाले भगवान्ने संभूम–आकुलतासे रहित होकर अपने शेष पुत्रोंके लिये भी यह पृथिवी विभक्त कर बॉट दी थी।।९२।। तदनन्तर अक्षर-अविनाशी भगवान्, महाराज नाभिराज आदि परिवारके लोगोंसे पूछकर इन्द्रके द्वारा बनाई हुई सुन्दर सुदर्शन नामकी पालकीपर बैठे ।।९३।। बड़े आदरके साथ इन्द्रने जिन्हें अपने हाथका सहारा दिया था ऐसे भगवान् वृषभ-देव दीक्षा लेनेकी प्रतिज्ञाके समान पालकीपर आरूढ हुए थे ।।९४।। दीक्षारूपी अंगनाके आिलगन करनेका जिनका कौतुक बढ़ रहा है ऐसे भगवान् वृषभदेव उस पालकीपर आरूढ़ होते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो पालकीके छलसे दीक्षारूपी अंगनाकी श्रेष्ठ शय्यापर ही आरूढ़ हो रहे हों ॥९५॥ जो मालाए पहने हुए है, जिनका देदीप्यमान शरीर चन्दनके लेपसे लिप्त हो रहा है और जो अनेक प्रकारके वस्त्राभुषणोंसे अलंकृत हो रहे हैं ऐसे भगवान् वृषभ-देव पालकीपर आरूढ़ हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो तपरूपी लक्ष्मीके उत्तम वर ही हों ।।९६।।-भगवान् वृषभदेव पहले तो परम विशुद्धतापर आरूढ़ हुए थे अर्थात् परिणामों की विशुद्धताको प्राप्त हुए थे और बादमें पालकीपर आरूढ़ हुए थे इसलिये वे उस समय ऐसे जान पड़ते थे मानो गुणस्थानोंकी श्रेणी चढनेका अभ्यास ही कर रहे हों ॥९७॥ भगवान्की उस पालकीको प्रथम ही राजा लोग सात पेंड तक ले चले और फिर विद्याधर लोग आकाशमे सात पेंड तक ले चले ।।९८।। तदनन्तर वैमानिक और भवनित्रक देवोंने अत्यन्त हर्षित होकर वह पालकी अपने कन्घोंपर रक्खी और शीघृ ही उसे आकाशमें ले गये ॥९९॥ भगवान् वृषभ-देवके माहात्म्यकी प्रशंसा करना इतना ही पर्याप्त है कि उस समय देवोंके अधिपति इन्द्र भी

१ परमानन्दमयिमित्यर्थः । २ युवेष्वरयोः । ३ ददौ । 'श्रण दाने' इति धातोः । ४ अनाकुलः स्थैयंवान् दीक्षाग्रहणसम्भूमवान् भूत्वा प्राक्तनकार्यव्याकुलान्तः करणो न भवतीत्यर्थः । ५ विनश्वरः । ६ प्रभुः अ०, प०, इ०, स०, द०, म०, ल० । ७ आर्लिंगन । ५ इव । तु अ०, म० । ६ भुजिशर । १० आशु । ११ अलम् । १२ यानवाहकाः ।

## महापुरागम्

तवा 'विचकरः पुष्पवर्षमामोवि गृष्ट्यकाः' । ववा मन्वाकिनीसीकराहारः विशिष्ठारो मरत् ॥ १०१ ॥ प्रस्थानमञ्जलान्युच्चेः संपेठः 'सुरबन्दिनः । तवा प्रयाणभेर्यदेच विष्वगास्फालिताः 'सुरः ॥ १०२ ॥ मोहारिविजयोद्योगसमयोऽयं जगव्गुरोः । इत्युच्चेर्योषयामासुः तवा शकाक्षवाऽमरः ॥ १०३ ॥ जयकोलाहलं भर्तुः अग्रे हृष्टाः सुरासुराः । तवा चकुनंभोऽशेषम् आष्ट्य प्रमवोदयात् ॥ १०४ ॥ तवा मक्गलसंगीतः प्रकृतंजयघोषणः । नभो महानकध्वानैः आरुद्धं 'शब्दसावभूत् ॥ १०४ ॥ वेहोद्योतस्तवेन्द्रगणां नभः कृत्स्नमिवद्युतत् । दुन्दुभीनां च निर्ह्यां ध्वनिवश्वमविध्वनत् ॥ १०५ ॥ सुरेन्द्रकरिविक्षय्तैः प्रचलव्भिरितोऽमुतः । तवा हंसायितं व्योग्नि चामराणां कवम्बकैः ॥ १०७ ॥ ध्वनन्तीषु नभो व्याप्य सुरेन्द्रानककोटिषु । कोटिशः सुरचेटानां करकोणाभिताइनैः ॥ १०६ ॥ नटन्तीषु नभोरक्गे सुरस्त्रीषु सिवभूमम् । विचित्र करणोपं तच्छत्रबन्धाविलाघवैः ॥ १०६ ॥ गायन्तीषु सुकण्ठीषु किस्ररीषु कलस्वनम् । अवःसुलं च हृद्यं च परिनिः क्ष्त्रभणोस्तवम् ॥ ११० ॥ सङ्गलानि पठत्सूच्येः सुरवं सुरवन्ववृ । तत्कालोचितमन्यच्च वचक्चेतोऽनुरञ्जनम् ॥ १११ ॥ विभूतेवृद्शतहष्ठेषु चित्रकेतनवारिषु । नानालास्येः प्रधावतसु । ससंघर्षमितोऽमुतः ॥ ११२ ॥

उनकी पालकी ले जानेवाले हुए थे अर्थात् इन्द्र स्वयं उनकी पालकी ढो रहे थे।।१००।। उस समय यक्ष जातिके देव सुगन्धित फूलोंकी वर्षा कर रहे थे और गंगानदीके जलकणोंको धारण करनेवाला शीतल वायु बह रहा था ।।१०१।। उस समय देवोंके बन्दीजन उच्च स्वरसे प्रस्थान समयके मंगल पाठ पढ़ रहे थे और देव लोग चारों ओर प्रस्थानसृचक भेरियां बजा रहे थे ।।१०२।। उस समय इन्द्रकी आज्ञा पाकर समस्त देव जोर जोरसे यही घोषणा कर रहे थे कि जगद्गुरु भगवान् वृषभदेवका मोहरूपी शत्रुको जीतनेके उद्योग करनेका यही समय है ।।१०३।। उस समय हर्षित हुए सुर असुर जातिके सभी देव आनन्दकी प्राप्तिसे समस्त आकाशको घेरकर भगवान्के आगे जय जय ऐसा कोलाहल कर रहे थे ।।१०४।। मगलगीतो, बार-बार की गई जय-घोषणाओं और बड़े बड़े नगाड़ोंके शब्दोंसे सब ओर व्याप्त हुआ आकाश उस समय शब्दो के आधीन हो रहा था अर्थात् चारों ओर शब्द ही शब्द सुनाई पड़ते थे ।।१०५।। उस समय इन्द्रोंके शरीरकी प्रभा समस्त आकाशको प्रकाशित कर रही थी और दुन्दुभियोका विपुल तथा मनोहर शब्द समस्त संसारको शब्दायमान कर रहा था ।।१०६।। उस समय इन्द्रोंके हाथोंसे ढुलाये जानेके कारण इधर उधर फिरते हुए चमरोंके समूह आकाशमे ठीक हंसोंके समान जान पड़ते थे ।।१०७।। जिस समय भगवान् पालकीपर आरूढ हुए थे उस समय करोड़ो देविककरोंके हाथोंमे स्थित दण्डोंकी ताड़नासे इन्टोंके करोड़ों दुन्दुभि बाजे आकाशमे व्याप्त होकर बज रहे थे ।।१०८।। आकाशरूपी आंगनमें अनेक देवागनाए विलास सहित नृत्य कर रही थी उनका नृत्य छत्रबन्ध आदिकी चतुराई तथा आश्चर्यकारी अनेक करणों-नृत्यभेदों से सहित था ।।१०९।। मनोहर कठवाली किन्नर जातिकी देवियाँ अपने मध्र स्वरसे कानों को सुख देनेवाले मनोहर और मधुर तप कल्याणोत्सवका गान कर रही थीं-उस समयके गीत गा रही थी ।।११०।। देवोंके बंदीजन उच्च स्वरसे किन्तु उत्तम शब्दोंसे मगल पाठ पढ़ रहे थे तथा उस समयके योग्य और सबके मनको अनुरक्त करनेवाले अन्य पाठोंको भी पढ़ रहे थे ।।१११।। जिन्हे अत्यन्त हर्ष उत्पन्न हुआ है और जो चित्र-विचित्र–अनेक प्रकारकी पताकाएं

१ तदावचकरः अ०, प०, द०, स०, म०, ल० । किरन्ति स्म । २ देवभेदाः । ३-राहरः इ०, स० । ४ प्रपेठुः अ०, प०, इ०, स०, म०, द०, ल० । ५ ताड़िताः । ६ शब्दमयमभूदित्यर्थः । ७ किंकराणाम् । द करन्यास । ६ करणोपेतं द०, इ० । १० परिनिष्कमणोत्सवम् अ० । ११ व्यन्तरदेवेषु । १२-केतनहारिष् प०, द०, म०, स० । १३ सम्मर्दसहितं यथा भवति तथा । सुसंघर्ष-प०, म०, ल० ।

### सप्तद्यां पर्व

श्राक्षलानाघ्मातगण्डेषु १ पिण्डीभूताङ्कायण्डिषु । सक्ताहलाभिलिम्पेषु पूरयत्स्वनुरागृतः ॥ ११३ ॥ श्रियमेषु लक्ष्मोषु । यङ्कजञ्यप्रपाणिषु । समं समङगलार्घाभिविक्कुमारीभिरावरात् ॥ ११४ ॥ इत्यमीषु विशेषेषु प्रभवत्सु यथायथम् । सम्प्रमोवमयं विश्वम् स्नातन्वभव्भृतोवयः ॥ ११४ ॥ परार्ध्यरत्निर्माणं विश्वयं यानभिष्ठितः । रत्नकोणीप्रतिष्ठस्य श्रियं मेरोविडम्बयन् ॥ ११६ ॥ कण्ठाभरणभाभारपरिवेषोपरक्तया । मुलाक्कंभासा न्यक्कुर्वन् ज्योतिज्योतिगणिश्चाम् ॥ ११७॥ उत्तमाङगध्तेनोच्चः मौलिना विमणित्वषा । धुन्वानोग्नीन्द्रमौलीनां त्वषामाविष्कुतांचिषाम् ॥ ११६ ॥ उत्तमाङगध्तिमोच्चः मौलिना विमणित्वषा । मनःप्रसावमात्मीयं मूध्नवोद्ध्य वर्श्यन् ॥ ११६ ॥ प्रसन्नया सुमनःशेषरत्वा समन्ततः । दृष्विलासं सहस्राक्षे सान्त्यासि कमिवार्पयन् ॥ १२० ॥ तरस्कृताधरच्छार्यर्वरोविभन्नः स्मितांशुभिः । क्षालयित्रव निःशेषं रागशेषं स्वशुद्धिभः ॥ १२२ ॥ हारेण हारिणा चाववकःस्थलविलम्बना । विडम्बयित्रवादीन्तं प्रान्तपर्यः स्तिनर्शस् ॥ १२२ ॥

लिये हुए हैं ऐसे भूत जातिके व्यन्तर देव भीड़ में धक्का देते तथा अनेक प्रकारके नृत्य करते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे ।।११२।। देव लोग बड़े अनुरागसे अपने गालोंको फुलांकर और शरीरको पिडके समान संकुचितकर तुरही तथा शंख बजा रहे थे।।११३।। हाथोंमें कमल धारण किये हुई लक्ष्मी आदि देवियाँ आगे आगे जा रही थी और बड़े आदरसे मंगल द्रव्य तथा अर्घ लेकर दिक्कुमारी देवियाँ उनके साथ-साथ जा रही थी ।।११४।। इस प्रकार जिस समय यथायोग्य रूपसे अनेक विशेषताएं हो रही थीं उस समय अद्भुत वैभवसे शोभायमान भगवान् वृषभदेव समस्त संसारको आनन्दित करते हुए अमूल्य रत्नोंसे बनी हुई दिव्य पालकीपर आरूढ़ होकर अयोध्यापुरीसे बाहर निकले । उस समय वे रत्नमयी पृथ्वीपर स्थित मेरु पर्वतकी शोभाको तिरस्कृत कर रहे थे। गलेमें पड़े हुए आभूषणोंकी कान्तिके समूहसे उनके मुखपर जो परिधिके आकारका लाल लाल प्रभामण्डल पड रहा था उससे उनका मुख सूर्यके समान मालूम होता था, उस मुखरूपी सूर्यकी प्रभासे वे उस समय ज्योतिषी देवोंके इन्द्र अर्थात् चन्द्रमाकी ज्योतिको भी तिरस्कृत कर रहे थे। जिससे मणियोंकी कान्ति निकल रही है ऐसे मस्तकपर धारण किये हुए ऊचे मुकुटसे वे, जिनसे ज्वाला प्रकट हो रही है ऐसे अग्निकुमार देवोंके इन्द्रों के मुकुटोंकी कान्तिको भी तिरस्कृत कर रहे थे। उनके मुकुटके मध्यमें जो फूलोंका सेहरा पड़ा हुआ था उसकी मालाओं के द्वारा मानो वे भगवान अपने मनकी प्रसन्नताको ही मस्तक पर धारण कर लोगोंको दिखला रहे थे । उनके नेत्रोंकी जो स्वच्छ कान्ति चारों ओर फैल रही थी उससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो इन्द्रके लिये संन्यास धारण करनेके समय होनेवाला नेत्रों का विलास ही अर्पित कर रहे हों अर्थात् इन्द्रको सिखला रहे हों कि सन्न्यास धारण करनेके समय नेत्रोंकी चेष्टाएं इतनी प्रशान्त हो जाती है । कुछ कुछ प्रकट होती हुई मुसकानकी किरणों से उनके ओठोंकी लाल लाल कान्ति भी छिप जाती थी जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो अपनी विशुद्धिके द्वारा बाकी बचे हुए सम्पूर्ण रागको ही घो रहे हों। उनके सुन्दर वक्षःस्थलपर जो मनोहर हार पड़ा हुआ था उससे वे भगवान् जिसके किनारेपर निर्फरना पड़ रहा है ऐसे स्मेरु पर्वतकी भी विडम्बना कर रहे थे। जिनमें कड़े बाजुबंद आदि आभूषण चमक रहे है ऐसी अपनी भुजाओंकी शोभासे वे नागेन्द्रके फणमे लगे हुए रत्नोंकी कान्तिके समूहकी भर्त्सना कर रहे थे। करधनीसे घिरे हुए जघनस्थलकी शोभासे भगवान् ऐसे मालूम होते थे मानो वेदिकासे घिरे हुए जम्बू द्वीपकी शोभा ही स्वीकृत कर रहे हों । ऊपरकी दोनों गांठोंतक देदीप्य-

१ संकोचीभूत । २ पुरोगामिनीषु । ३ श्री ह्रीधृत्यादिषु । ४ उपरिञ्जितया । ४ अधःकुर्वन् । न्यत्कुर्वन् प०, म०, ल० । ६ मुकुटेने । ७ निक्षेपार्हम् । 'अमानित-निक्षेप' १ ८ प्रवृत्त ।

#### महापुराणम्

भुजयोः शोभ्या 'वीप्रकटकः क्ष्मवभूवया । निर्भत्संयन् फणीन्द्राणां फणारत्नरकां चयम् ॥ १२३ ॥ काञ्चीवामपरिक्षिप्तज्ञघनस्यललीलया । स्वीकृवंन् वेविका वद्धजम्बूद्वीपस्थलिश्यम् ॥ १२४ ॥ क्ष्मोपधानपर्यन्तः लसत्यवनलाज्ञिभः । प्रसावाशैरिवाशेषं पुनानः प्रणतं जनम् ॥ १२४ ॥ त्यं कृताकं रुषा स्वाकृत्यं व्याप्तककुम्मुलः । स्वेनौजसाधरीकृवंन् सर्वान् गीर्वाणनायकान् ॥ १२६ ॥ इति प्रत्यक्ष्मपक्कित्या नैःसक्ष्योचितया श्रिया । पिनर्वासयित्रवासक्ष्यं चिर्ण्याणालितम् ॥ १२६ ॥ विश्वेत सितक्छ्त्रमण्डलेनामलित्वषा । विश्वेत्वोपरिस्थेन सेव्यमानः 'क्लमिक्छवा ॥ १२६ ॥ प्रकीर्णकप्रतानेन 'विविद्यतामरेव्यरं: । 'रंजन्मोत्सवक्षणप्रीत्या क्षीरोवेनेव सेवितः ॥ १२६ ॥ इत्याविकृतमाहात्म्यः सुरेन्द्रः परितो वृतः । पुरः पुराव् विनिक्तान्तः पौरेरित्यभिनन्वितः ॥ १३६ ॥ वज्ज सिद्ध्यं जगन्नाय शिवः पन्याः समस्तु ते । 'रंनिष्ठिताथं: पुनर्वेव वृत्वप्ये नो'रं भवाचिरात् ॥ १३१ ॥ नाथानायं जनं त्रात् नान्यस्त्वमित्र कर्मठः । तस्मावस्मत्परित्राणे प्रतिस्यित्राणे प्रति मनः पुनः ॥ १३२ ॥ परातृ प्रहकाराणि चेष्टितानि तव प्रभो । निर्व्यपेक्षं विहायास्मान् कोऽनुप्राह्यस्त्वयापरः ॥ १३३ ॥ इति क्लाध्यं प्रसन्नं च रंतानुतवं 'र्त्यनाथनम् । कैविचत् सञ्जलितवं पौरेः प्रारात् प्रणतमूर्द्विः ॥१३४॥ द्यां स भगवान् वृत्रं वेवेविक्षप्य नीयते । न विद्यः कारणं रंकिन्नुं क्रोडयमयवविवृती ॥ १३४॥ द्यां स भगवान् वृत्रं वेवेविक्षप्य नीयते । न विद्यः कारणं रंकिन्नुं क्रोडयमथवविवृती ॥ १३४॥

मान होती हुई पैरोंकी किरणोंसे वे भगवान् ऐसे मालूम होते थे मानो नमस्कार करते हुए सम्पूर्ण लोगोंको अपनी प्रसन्नताके अंशोंसे पवित्र ही कर रहे हों। उस समय सूर्यकी कान्तिको भी तिरस्कृत करनेवाली अपने शरीरकी दीप्तिसे जिन्होंने सब दिशाएँ व्याप्त कर ली है ऐसे भगवान वृषभदेव अपने ओजसे समस्त इन्द्रोंको नीचा दिखा रहे थे। इस प्रकार प्रत्येक अंग उपांगोंसे सम्बन्ध रखनेवाली वैराग्यके योग्य शोभासे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो चिरकालसे पालन-पोषण की हुई परिग्रहकी आसक्तिको ही बाहर निकाल रहे हों। ऊपर लगे हुए निर्मल कान्तिवाले सफेद छत्रके मण्डलसे वे ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो क्लेशोंको दूर करनेवाला चन्द्रमा ही ऊपर आकर उनकी सेवा कर रहा हो । इन्द्रोंके द्वारा ढलाये हुए चमरोंके समृहसे भगवान् ऐसे शोभा-यमान हो रहे थे मानो जन्मकल्याणकके क्षणभरके प्रेमसे क्षीरसागर ही आकर उनकी सेवा कर रहा हो। इस प्रकार ऊपर लिखे अनुसार जिनका माहात्म्य प्रकट हो रहा है और अनेक इन्द्र जिन्हें चारों ओरसे घेरे हुए हैं ऐसे वे भगवान् वृषभदेव अयोध्यापुरीसे बाहर निकले। उस समय नगरिनवासी लोग उनकी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे ।।११५–१३०।। हे जगन्नाथ, आप कार्यकी सिद्धिके लिये जाइये, आपका मार्ग कल्याणमय हो और हे देव, आप अपना कार्य पूरा कर फिर भी शीघ ही हम लोगोंके दृष्टिगोचर होइए ।।१३१।। हे नाथ, अनाथ पुरुषोंकी रक्षा करनेके लिये आपके समान और कोई भी समर्थ नहीं है इसलिये हम लोगोंकी रक्षा करनेमें आप अपना मन फिर भी लगाइये ।।१३२।। हे प्रभो, आपकी समस्त चेष्टाएँ पुरुषों का उपकार करनेवाली होती हैं, आप बिना कारण ही हम लोगोंको छोड़कर अब और किसका उपकार करेंगे ? ।।१३३।। इस प्रकार कितने ही नगरनिवासियोंने दूरसे ही मस्तक भुकाकर प्रशंसनीय, स्पष्ट अर्थको कहनेवाले और कामना सहित प्रार्थनाके वचन कहे थे ॥१३४॥ उस समय कितने ही नगरवासी परस्परमें ऐसा कह रहे थे कि देव लोग भगवान्को पालकी

१ वीप्त-द०, स०, ६०, ल०, म०। २ चरणकूर्पाससमीप। ३ पर्य्यन्तोल्लस-ल०, म०, द०, स०, ६०। ४ अधःकृत। ५ ककुब्मुखः म०, प०, ल०। ६ निष्कासयन् प्रेषयन्त्रित । ७ परिग्रहम् आसिंक्त वा। द प्रेषणकाले आलिंगनपूर्वकं प्रेषयन्ति ताविच्चिरकालोपलालितानाभरणाद्यासंगात्तत्पूर्वकं प्रेषयन्ति ताविच्चरकालोपलालितानाभरणाद्यासंगात्तत्पूर्वकं प्रेषयन्तित प्रत्यासंगतैराभरणैर्भातीत्यर्थः। ६ ग्लानि । १० विधूतेना-म०, ल०। ११ जन्माभिषेकसमय। १२ निष्पन्नप्रयोजनः सन् । १३ अस्माकम् । १४ कर्मशूरः। १५ परिरक्षणे। १६ एकाग्रं कुरु। १७ वाञ्छासहितम् । सानुकर्षं अर्घ, स०। १८ प्राप्तंनासहितम् । १६ किन्तु प०, अ०, म०, ल०।

### सप्तद्शं पर्व

पर सवार कर कही दूर ले जा रहे हैं परन्तु हम लोग इसका कारण नही जानते अथवा भगवान की यह कोई ऐसी ही कीडा होगी अथवा यह भी हो सकता है कि पहले इन्द्र लोग जन्मोत्सव करनेकी इच्छासे भगवान्को सुमेरु पर्वतपर ले गये थे और फिर वापिस ले आये थे। कदाचित हम लोगोंके भाग्यसे आज फिर भी वही वृत्तान्त हो इसलिये हम लोगोंको कोई दु:खकी बात नहीं है ।।१३५-१३७।। कितने ही लोग आश्चर्यके साथ कह रहे थे कि पालकीपर सवार हुए ये भगवान् क्या साक्षात् सूर्य है क्योंकि ये सूर्यकी तरह ही अपनी प्रभाके द्वारा हमारे नेत्रों को चकाचौंध करते हुए आकाशमे देदीप्यमान हो रहे है ।।१३८।। जिस प्रकार कुलाचलोंके बीच चूलिका सहित सुवर्णमय सुमेरु पर्वत शोभित होता है उसी प्रकार इन्द्रोंके बीच मुक्ट धारण किये और तपाये हुए सुवर्णके समान कान्तिको धारण किये हुए भगवान् बहुत ही सुशोभित हो रहे है।।१३९।। जो भगवान्के मुखके सामने अपनी दृष्टि लगाये हुए है और जिसकी विक्रियाएँ अनेक आश्चर्य उत्पन्न करनेवाली हैं ऐसा यह कौन है ? हाँ, मालूम हो गया, कि यह भगवान-का आज्ञाकारी सेवक इन्द्र है ।।१४०।। इधर देखो, यह पालकी ले जानेवाले महातेजस्वी देवों के शरीरकी प्रभा चारों ओर फैल रही है और ऐसी मालूम होती है मानो बिजलियोंका समृह ही हो ।।१४१।। अहा, भगवान्का पुण्य बहुत ही बड़ा है वह न तो वचनसे ही कहा जा सकता है और न मनसे ही उसका विचार किया जा सकता है। इधर उधर भिवतके भारसे भुके हुए-प्रणाम करते हुए इन देवोंको देखो ।।१४२।। इधर ये देवोके नगाड़े मधुर और गभीर शब्दोंसे बज रहे है और इधर यह मृदङ्गोंका गंभीर तथा जोरका शब्द हो रहा है।।१४३॥ इधर नृत्य हो रहा है, इधर गीत गाये जा रहे हैं, इधर संगीत मंगल हो रहा है, इधर चमर ढुलाये जा रहे है और इधर देवोंका अपार समुह विद्यमान है ।।१४४।। क्या यह चलता हुआ स्वर्ग है जो अप्स-राओं और विमानोंसे सहित है अथवा आकाशमे यह किसीने अपूर्व चित्र लिखा है ॥१४५॥ क्या यह इन्द्रजाल है-जादूगरका खेल है अथवा हमारी बुद्धिका भूम है। यह आश्चर्य बिलक्ल ही अदृष्टपूर्व है-ऐसा आश्चर्य हम लोगोंने पहले कभी नही देखा था ॥१४६॥ इस प्रकार अनेक विकल्प करनेवाले तथा बहुत बोलनेवाले नगर-निवासी लोग भगवान्के उस आश्चर्य-

१ विधातुमिच्छया । २ अभिमुखी । ३ कि स्विदा—स०, इ०, प०, अ० । ४ 'स्वित् प्रक्ते वितर्के च' । ५ मालाः । ६ अवाङ्मानस–इ०, ल०, म० । ७ वाद्य । ८ साप्सरः सविमानकः अ०, स०, ल०, म० । ६ वाचालैः ।

# **महापुराणम्**

यदा प्रभृति. देवोयम् प्रवतीर्णो धरातलम् । तदा प्रभृति देवानां न 'गत्यागितिविध्छदा ॥ १४६॥ नृत्यं नीलाञ्जनाख्यायाः पर्यतः सुरयोषितः । उदपादि विभोभोगिवैराग्यमनिमिक्तकम् ॥ १४६॥ तस्कालो पनतैर्मान्यः सुरैलौ कान्तिका ह्वयः । बोधितस्यास्य वैराग्ये दृष्ठमासञ्जितः भनः ॥ १४०॥ विरक्तः कामभोगेवु स्वशरीरेऽपि निस्पृतः । 'सवस्तुवाहनं राज्यं तृणवन्मन्यतेऽभुना ॥ १४१॥ मतज्ञाज इव स्वरिविहारसुखलिप्सया । 'प्रविविक्षुवंनं देवः सुरैः प्रोत्साह्य नीयते ॥ १४२॥ स्वाधीनं सुखमस्त्येव वनेऽपि वसतः प्रभोः । प्रजानां 'क्षेमघृत्यं च पुत्रौ राज्ये निवेशितौ ॥ १४२॥ 'तिविद्यं प्रस्तुता यात्रा प्रयाद् भर्तः सुखावहा । 'विष्ठत्यायं वर्धतां लोको विषीवन्मा सम कश्चन ॥ १४४॥ सुबिरं जीवत्ताहेवो जयतावभिनन्वतात् । 'प्रत्यावृत्तः पुनश्चास्मान् प्रक्षताः स्माभरकतात् ॥ १४४॥ दीयतेऽच महावानं भरतेन महात्मना । विभोराज्ञां समासाद्य जगवाशाप्रपूरणम् ॥ १४६॥ वितीर्णेनामुना भूयाव्'वृत्विश्चामीकरेणरं वः' । दीयन्तेऽत्र्वाः सः 'हायोग्यैरितश्चामीकरेणवः' ॥१४७॥ इत्युन्मुग्यैः प्रवृत्वैश्च जनालापैः पृयन्विषः । इलाध्यमानः शनैनीयः पुरोपान्तं व्यतीयिवान् ॥ १४६॥

(अतिशय) को देखकर विस्मयके साथ यथेच्छ बाते कर रहे थे ।।१४७।। अनेक पुरुष कह रहे थे कि जबसे इन भगवान्ने पृथिवी तलपर अवतार लिया है तबसे यहाँ देवोंके आने-जानेमें अन्तर नहीं पड़ता-बराबर देवोंका आना-जाना बना रहता है ।।१४८।। नीलाञ्जना नामकी देवाङ्गनाका नृत्य देखते देखते ही भगवान्को बिना किसी अन्य कारणके भोगोंसे वैराग्य उत्पन्न हो गया है ।।१४९।। उसी समय आये हुए माननीय लौकान्तिक देवोंने भगवान्को सम्बोधित किया जिससे उनका मन वैराग्यमे और भी अधिक दृढ हो गया है ।।१५०।। काम और भोगों से विरक्त हुए भगवान् अपने शरीरमें भी नि.स्पृह हो गये हैं अब वे महल सवारी तथा राज्य आदिको तृणके समान मान रहे हैं ।।१५१।। जिस प्रकार अपनी इच्छानुसार विहार करने रूप सुखकी इच्छासे मत्त हाथी वनमें प्रवेश करता है उसी प्रकार भगवान् वृषभदेव भी स्वातन्त्र्य सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे वनमें प्रवेश करना चाहते है और देव लोग प्रोत्साहित कर उन्हें लें जा रहे हैं ।।१५२।। यदि भगवान् वनमें भी रहेगे तो भी सुख उनके स्वाधीन ही है और प्रजाके सुखके लिये उन्होंने अपने पुत्रोंको राज्यसिंहासनपर बैठा दिया है ।।१५३।। इसलिये भगवान्की प्रारम्भ की हुई यह यात्रा उन्हे सुख देनेवाली हो तथा ये लोग भी अपने भाग्यसे वृद्धिको प्राप्त हों, कोई विषाद मत करो ।।१५४।। अक्षतात्मा अर्थात् जिनका आत्मा कभी भी नष्ट होनेवाला नही है ऐसे भगवान् वृषभदेव चिर कालतक जीवित रहें,विजयको प्राप्त हों, समृद्धिमान् हों और फिर लौटकर हम लोगोंकी रक्षा करें ।।१५५।। महात्मा भरत आज विभु की आज्ञा लेकर जगत्की आशाएँ पूर्ण करनेवाला महादान दे रहे हैं ।।१५६।। इधर भरतने जो यह सुवर्णका दान दिया है उससे तुम सबको सतोष हो, इधर पलानों सहित घोड़े दिये जा रहे है और इधर ये हाथी वितरण किये जा रहे है ।।१५७।। इस प्रकार अजान और ज्ञानवान् सब ही अलग अलग प्रकारके वचनों द्वारा जिनकी स्तुति कर रहे हैं ऐसे भगवान् 🤍 ने घीरे घीरे नगरके बाहर समीपवर्त्ती प्रदेशको पार किया ।।१५८।।

१ गत्यागम-प०, अ०, इ०, द०, म०, स०, ल०। गमनागमनिबिच्छदः। २ आगतैः। ३ सयोजितम्। ४ सवास्तुवाहनं प०, म०, द०, ल०। 'न वस्तु वाहन' इत्यपि वचन क्वचित्। ५ प्रवेशिमच्छः। ६ क्षेमवृत्त्यै अ०, प०, इ०, द०, स०, म०, ल०। ७ तत् कारणात्। ६ सन्तोषेण। ६ लङ्, मा स्मयोगादाङ्निषेधः। १० व्यावृत्य गतः। ११-त्माधिरक्ष-म०, ल०। १२ भृतिरुचामी-प०, द०। वृत्तिरुचामी-अ०, इ०, स०। १३ सुवर्णेन। १४ युष्माकम्। १५ पत्ययनैः परिमाणैरित्यर्थः। सहयोगै-म०, ल०। १६ दन्तिनः।

स्य सम्प्रस्थिते देवे देव्योऽमारयैरिषिष्ठिताः'। स्रनुप्रवेलुरीशानं शुचान्तर्बाष्यलोचनाः ॥ १६६ ॥ लता इ व परिम्लानगात्रशोभा विभूषणाः'। काश्चित् स्खलत्यवन्यासम् अनुजन्मुर्जगत्पितम् ॥ १६० ॥ शोकानिलहताः काश्चिव् वेप<sup>3</sup>मानाङ्गयष्ट्यः । निपेतुर्धरणोपृष्ठे 'मूर्ण्छामीलितलोचनाः ॥ १६१ ॥ क्ष्य प्रस्थितोऽसि हा नाथ क्य गत्वास्मान् प्रतीक्षसे । क्षियदूरं च गन्तय्यम् इत्यन्या 'मृमुहुर्मृहुः ॥ १६२ ॥ इदि 'वेपयुमुत्कम्मं स्तनयोम्लानता तनौ । वाचि गव्गवतामक्ष्णोर्बाष्यं चान्याः शुचा वसुः ॥ १६२ ॥ समझगलमलं बाले रिवत्वेति निवारिता । काचिवन्तिनरुद्धाश्वः स्फुटन्तीव शुचाभवत् ॥ १६४ ॥ प्रस्थानमञ्जालं 'भङ्गत्रुम् स्रक्षमाः काप्युवश्वदृक् । 'शुचमन्तःप्रविष्टेय दृष्ट्वा वृक्पृत्रकाछलात् ॥ १६४ ॥ प्रस्थानमञ्जालं 'भङ्गत्रुम् स्रक्षमाः काप्युवश्वदृक् । 'शुचमन्तःप्रविष्टेय दृष्ट्वा वृक्पृत्रकाछलात् ॥ १६६ ॥ तिसस्क्रवरोभारविगलरुकुमुम्त्रजः । त्रस्तस्तनाशुकाः । सार्व्याः काश्चिव्छाः वशामधुः ॥ १६७ ॥ १९७ ॥ शिकास्वय्या निक्षित्ताः शोकविक्लवाः । विभुमन्वोयुर्व्यया राजपत्त्यः । स्तिव्वताः ॥ १६६ ॥ विभुमन्वोयुर्व्यया राजपत्त्यः । स्वित्वताः ॥ १६६ ॥

अथानन्तर-भगवानुके प्रस्थान करनेपर यशस्वती आदि रानियाँ मन्त्रियों सहित भगवान के पीछे पीछे चलने लगी, उस समय शोकसे उनके मेत्रोंमे ऑसू भर रहे थे ।।१५९॥ लताओं के समान उनके शरीरकी शोभा म्लान हो गई थी, उन्होंने आभूषण भी उतारकर अलग कर दिये थे और कितनी ही डगमगाते पैर रखती हुई भगवान्के पीछे पीछे जा रही थी।।१६०।। कितनी ही स्त्रियाँ शोकरूपी अग्निसे जर्जरित हो रही थी, उनकी शरीरयष्टि कम्पित हो रही थी और नेत्र मुच्छींसे निमीलित हो रहे थे इन सब कारणोसे वे जमीनपर गिर पड़ी थी ।।१६१।। कितनी ही देवियाँ बार वार यह कहती हुईं मूर्ज्छित हो रही थी कि हा नाथ, आप कहां जा रहे है ? कहाँ जाकर हम लोगोंकी प्रतीक्षा करेगे और अब आपको कितनी दूर जाना है ।।१६२।। वे देवियाँ शोकसे हृदयमे धड्कनको, स्तनोमे उत्कम्पको, शरीरमे म्लानताको, वचनोंमे गद-गदताको और नेत्रोंमे आँसुओंको धारण कर रही थी ।।१६३।। हे बाले, रोकर अमगल मत कर इस प्रकार निवारण किये जानेपर किसी स्त्रीने रोना तो बन्द कर दिया था परन्तू उसके ऑस नेत्रोंके भीतर ही रुक गये थे इसलिये वह ऐसी जान पड़ती थी मानो शोकसे फट रही हो ।।१६४।। कोई स्त्री प्रस्थानकालके मगलको भग करनेके लिये असमर्थ थी इसलिये उसने ऑसुओंको नीचे गिरनेसे रोक लिया परन्तु ऐसा करनेसे उसके नेत्र ऑसुओंसे भर गए थे जिससे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो नेत्रोंकी पुत्तलिकाके छलसे शोकके भीतर ही प्रविष्ट हो गई हो ।।१६५।। वेगसे चलनेके कारण कितनी ही स्त्रियोंके हार टुट गये थे और उनके मोती विखर गये थे, उन विखरे हुए मोतियोसे वे ऐसी मालूम होती थी मानो मोतियोंके छलसे आँसुओंकी बड़ी बड़ी बू दे ही छोड़ रही हों ॥१६६॥ कितनी ही स्त्रियोंके केशपाश खुलकर नीचेकी ओर लटकने लगे थे उनमे लगी हुई फूलोंकी मालाए नीचे गिरती जा रही थी, उनके स्तनोंपरके वस्त्र भी शिथिल हो गये थे और आँखोंसे आँस बह रहे थे इस प्रकार वे शोचनीय अवस्थाको धारण कर रही थी ।।१६७।। कितनी ही स्त्रियाँ शोकसे अत्यन्त विह्वल हो गई थी इसलिये लोगोंने उठाकर उन्हें पालकीमें रखा था तथा अनेक प्रकारसे.सान्त्वना दी थी, समभाया था । इसीलिये वे जिस किसी तरह प्राणोंसे वियुक्त नही हुई थी-जीवित बची थी।।१६८।। धीर वीर किन्तू चंचल नेत्रोंवाली कितनी ही राजपत्नियाँ अपने स्वामीके विभवसे ही (देवों

१ अमात्यैराश्रिताः । २ विगतभूषणाः । ३ कम्पमानः । ४ इषन्मीलितः । ५ मूर्च्छां गतः । ६ कम्पनम् । ७ अलं रुदित्वा रोदनेनालम् । द नाशितुम् । ६ शुचमन्तःप्रविष्टेव दृष्टा त० । शुचामन्तः प्रविष्टेव दृष्टा द०, म०, ल० । १० गूढ यथा भवति तथा । ११ मौक्तिकव्याजेन । १२ अश्रुसहिताः । १३ उद्धृत्य । १४ विह्वला । १५ प्रियवचनैः सन्तोष नीताः । १६ पवित्र ।

#### महापुरासम्

प्रस्थानमञ्चगले 'जातं 'नाभिजातं प्ररोदमम् । नाथः वानैरनुष्ठाज्यो मातर्मा स्म शुचं गमः ॥ १७०॥ त्वर्यतां 'चर्यतां देवि वोकवेगोऽपवार्यताम् । देवोऽपं नीयते देवै:दिष्टचास्मव्दृष्टिगोचरे ॥ १७१॥ इत्यन्तःपुरदृद्धाभः मुहुराव्यासिता सती । यशस्वती सुनन्दा च प्रतस्थे पादचारिणी ॥ १७२॥ बहुनात्र किमुक्तेन 'मुक्तसर्वपरिच्छ्दाः। देव्यो यथाश्रुतं भर्त्तुरनुमागं प्रतस्थिरे ॥ १७३॥ मा भूद् व्याकुतता काचित् 'भर्तुरित्यनुयायिभः'। वद्धः सर्वावरोध स्त्री-सार्थः क्रिसिक्ववन्तरे ॥ १७४॥ बृवार्णभं त्तुरावेति राज्ञीवर्गो महत्तरैः। संवद्धः सरितामोधः' प्रवृद्धोऽपि यथार्णवैः ॥ १७४॥ निव्यवस्य वीर्धमुख्यं च निन्दन् सौभाग्यमात्मनः। न्यवृतत् प्राप्तनैराव्यो नृपवल्लभिकाजनः॥ १७६॥ महादेव्यौ तु ''जुद्धान्तमुख्याभिः परिवारिते । भर्तुरिच्छानुर्वोत्तन्यावन्वयातां' सपर्यया ॥ १७६॥ महदेव्यौ तु ''जुद्धान्तमुख्याभिः परिवारिते । भर्तुरिच्छानुर्वोत्तन्यावन्वयातां' सपर्यया ॥ १७६॥ सवदेव्यो समं नाभिराजो राज्ञवत्वृतः। 'अप्रनृत्तस्थौ तदा व्रष्टुं विभोनिष्क्रमणोत्सवम् ॥ १७६॥ समं पौरेरमात्येव्य पार्थिवैच्च महान्वयैः। सानुजो भरताधीशो महद्ध्यां ''गुरुमन्वयात् ॥ १७६॥ नातिदूरं खनुत्यत्य जनानां दृष्टिगोचरे । यथोक्तमंद्धलातरभः प्रस्थानमकरोत् प्रभुः ॥ १८०॥ नातिदूरं पुरस्थात्य नात्यासस्रोतिविस्तृतम् । सिद्धार्थकवनोहेशमभिप्राया'ण्ज्ञगवृत्तुरः। । १८१॥

द्वारा किये हुए सन्मानसे ही) सन्तुष्ट हो गई थीं इसलिये वे पतिव्रताएं बिना किसी आकुलता के भगवान्के पीछे पीछे जा रही थी ।।१६९।। हे माता, यह भगवान्का प्रस्थानमंगल हो रहा है इसलिये अधिक रोना अच्छा नही, धीरे धीरे स्वामीके पीछे पीछे चलना चाहिये । शोक मत करो ।।१७०।। हे देवि, शीघृता करो, शीघृता करो, शोकके वेगको रोको, यह देखो देव लोग भगवान्को लिये जा रहे है अभी हमारे पुण्योदयसे भगवान् हमारे दृष्टिगोचर हो रहे है-हम लोगोंको दिखाई दे रहे है ।।१७१।। इस प्रकार अन्तःपुरकी वृद्ध स्त्रियोंके द्वारा समक्ताई गई यशस्वती और सुनन्दा देवी पैदल ही चल रही थी ॥१७२॥ इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या लाभ है उन देवियोंने ज्यों ही भगवान्के जानेके समाचार सुने त्यों ही उन्होंने अपने छत्र चमर आदि सब परिकर छोड़ दिये थे और भगवान्के पीछे पीछे चलने लगी थी।।१७३॥ भगवान् को किसी प्रकारकी व्याकुलता न हो यह विचार कर उनके साथ जानेवाले वृद्ध पुरुषोंने यह भगवान्की आज्ञा है, ऐसा कहकर किसी स्थानपर अन्त.पुरकी समस्त स्त्रियोंके समूहको रोक दिया और जिस प्रकार नदियोंका बढ़ा हुआ प्रवाह समुद्रसे रुक जाता है उसी प्रकार वह रानियों का समूह भी वृद्ध पुरुषों (प्रतीहारों) से रुक गया था ।।१७४-१७५।। इस प्रकार रानियों का समूह लम्बी और गरम सांस लेकर आगे जानेसे बिलकुल निराश होकर अपने सौभाग्य की निन्दा करता हुआ घरको वापिस लौट गया॥१७६॥ किन्तु स्वामीकी इच्छानुसार चलने वाली यशस्वती और सुनन्दा ये दोनों ही महादेवियाँ अन्त.पुरकी मुख्य-मुख्य स्त्रियोंसे परिवृत होकर पूजाकी सामग्री लेकर भगवान्के पीछे पीछे जा रही थी।।१७७।। उस समय महाराज नाभिराज भी महदेवी तथा सैकड़ों राजाओंसे परिवृत होकर भगवान्के तपकल्याणका उत्सव देखतेके लिये उनके पीछे पीछे जा रहे थे ।।१७८।। सम्प्राट् भरत भी नगरनिवासी, मंत्री, उच्च वंशमें उत्पन्न हुए राजा और अपने छोटे भाइयोंके साथ-साथ बड़ी भारी विभूति लेकर भगवान् के पीछे पीछे चल रहे थे।।१७९।। भगवान्ने आकाशमें इतनी थोड़ी दूर जाकर कि जहांसे लोग उन्हें अच्छी तरहसे देख सकते थे, ऊपर कहे हुए मंगलारम्भके साथ प्रस्थान किया ।।१८०।। इस प्रकार जगद्गुरु भगवान् वृषभदेव अत्यन्त विस्तृत सिद्धार्थक नामके वनमें जा पहुंचे वह

### सप्तद्दां पर्व

ततः प्राप सुरेन्द्राणां पृतना व्याप्य रोवसीर । वयोरतिरवाह्मनं कृवेत्सिद्धार्थकं वनम् ॥ १८२॥ तत्रैकस्मिन् शिलापट्टे सुरैः प्रागुणकल्पिते । व्रिप्रीयसि शुचौ स्वस्मिन् परिणाम इवोष्ठते ॥१८३॥ चन्द्रकान्तर्वा चन्द्रकान्तर्वा भावहासिनि । पुञ्जीभूत इवेकत्र स्वस्मिन् यशसि निर्मले ॥ १८४॥ स्वभावभास्वरे रस्ये सुवृत्तपरिमण्डले । सिद्धक्षेत्र इव द्वष्टुं तां भूति भुवमागते ॥ १८४॥ स्वभावतर्वश्व्यानिवद्वोष्णकरित्विष । पर्यन्तर्वाखिशाखाद्वविष्ठस्कृत्तम्भोत्करे ॥ १८६॥ श्रीलण्डद्रवदत्ताच्छण्छ्यामञ्जलस्ति । शर्वास्व हस्तविष्यस्वरत्त्वचूर्णपृत्तरके ॥ १८६॥ विश्वञ्चत्रवदत्तिच्यरत्त्ववित्रयप्यस्वर्षे । श्रव्याम्यस्वर्षे ॥ १८६॥ समन्नावुच्यत्र्यस्यस्यस्य ॥ १८६॥ समन्नावुच्यत्र्यस्यस्यस्य । यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्य ॥ १८६॥ इत्यनल्पगुणे तस्मिन् शास्तवास्तुप्रतिष्ठिते । यानाववातरहेवः सुरैः क्ष्मामवतारितात् ॥ १६०॥ धृतजन्माभिवेर्काद्वः या शिला पाण्डुकाह्यया । पश्यक्षेनं शिलापट्टे विभुत्तस्याः स्मस्मरत् ॥ १६९॥ तत्र क्षणिमिरवासीनो यथास्वमनुशासनैः । विभुः स्माजयामास सभा सन्तुरासुराम् ॥ १६२॥

वन उस अयोध्यापुरीसे न तो बहुत दूर था और न बहुत निकट ही था ॥१८१॥ तदनन्तर इन्द्रोंकी सेना भी आकाश और पृथिवीको व्याप्त करती हुई उस सिद्धार्थक वनमे जा पहुंची । उस वनमे अनेक पक्षी शब्द कर रहे थे इसलिये वह उनसे ऐसा मालूम होता था मानो इन्द्रों-की सेनाको बुला ही रहा हो ।।१८२।। उस वनमें देवोंने एक शिला पहलेसे ही स्थापित कर रखी थी। वह शिला बहुत ही विस्तृत थी, पवित्र थी और भगवान्के परिणामींके समान उन्नत थी ।।१८३।। वह चन्द्रकान्त मणियोंकी बनी हुई थी और चन्द्रमाकी सुन्दर शोभाकी हँसी कर रही थी इसलिये ऐसी मालूम होती थी मानो एक जगह इकट्ठा हुआ भगवान्का ़िनर्मल यश ही हो ।१८४।। वह स्वभावसे ही देदीप्यमान थी, रमणीय थी और उसका घेरा अतिशय गोल था इसलिये वह ऐसी मालूम होती थी मानो भगवान्के तपःकल्याणककी विभूति देखनेके लिये सिद्धक्षेत्र ही पृथिवीपर उतर आया हो ।।१८५।। वृक्षोकी शीतल छायासे उसपर सूर्यका आताप रुक गया था और चारो ओर लगे हुए वृक्षोकी शाखाओके अग्रभागसे उसपर फूलोंके समूह गिर रहे थे ।।१८६।। वह शिला घिसे हुए चन्दन द्वारा दिये गये मांगलिक छीटों से युक्त थी तथा उसपर इन्द्राणीने अपने हाथसे रत्नोंके चूर्णके उपहार खीचे थे-चौक वगैरह बनाये थे ।।१८७।। उस शिलापर बड़े बड़े वस्त्रों द्वारा आश्चर्यकारी मण्डप बनाया गया था तथा मन्द मन्द वायुसे हिलती हुई अनेक रंगकी पताकाओंसे उसपरका आकाश व्याप्त हो रहा था ।।१८८।। उस शिलाके चारों ओर उठते हुए धूपके धुओंसे दिशाएँ सुगन्धित हो गई थी तथा उस शिलाके समीप ही अनेक मङ्गलद्रव्यरूपी सपदाऍ रखी हुई थी ।।१८९।। इस प्रकार जिसमे अनेक गुण विद्यमान है तथा जो उत्तम घरके लक्षणोसे सहित है ऐसी उस शिलापर, देवों द्वारा पृथिवीपर रखी गई पालकीसे भगवान् वृषभदेव उतरे ।।१९०।। उस शिलापट्ट को देखते ही भगवान्को जन्माभिषेककी विभूति धारण करनेवाली पाण्डुकशिलाका स्मरण हो आया ।।१९१।। तदनन्तर भगवान्ने क्षणभर उस शिलापर आसीन होकर मनुष्य, देव तथा धरणेन्द्रोंसे भरी हुई उस सभाको यथायोग्य उपदेशोंके द्वारा सम्मानित किया ॥१९२॥

१ द्यावापृथिष्यौ । २ पिक्षस्वनैः । ३ अतिभूयित । ४ कान्तशोभा-मनोज्ञशोभा । शोभोपहासिनी ल०, म० । ५ पिरिनिष्कमणकल्याणसम्पदम् । ६ स्वकरिवरिचितरत्नचूर्णरंगवलौ । ७ विशालवस्त्रकृतिचत्र-पटीविशेषे । ८ उद्गच्छत् । १ प्रशस्तगृहलक्षण । १० तांपाण्डुशिलाम् । ११ इव पादपूरणे । १२ नियोगैः । १३ सम्भावयित स्म । 'सभाज प्रीतिविशेषयोः' ।

# महापुराणम्

भूयोऽपि भगवानुर्ज्यः गिरा म'न्द्रगुभीरया'। म्रापप्रच्छे जगव्बन्धः वन्ध्रमःस्नेहवःधनः ॥ १६३ ॥ प्रशास्तेऽय जनकाभे दूरं प्रोत्सारिते जने । संगीतमङ्गलारम्भे सुंप्रयुक्ते प्रगतने ॥ १६४ ॥ 'मध्येयवनिकं स्थित्वा सुरेन्द्रे परिचारिणि । सर्वत्र समतां सम्यग्भावयन् शुभभायनः ॥ १६४ ॥ व्युत्सृष्टान्तर्वहःसङ्गो "नैस्सङ्ग्ये कृतसङ्ग्यरः । वस्त्राभरणमाल्यानि व्यसुजन्मोहहानये ॥१६६ ॥ तवङ्गरविहान् भेजुः विच्छायत्वं तदा भृशम् । 'विप्राप्याभरणानि प्राक् स्थानभ् शे हिका द्युतिः ॥१६७ ॥ वासीवासगवाश्वावि यत्त्रिक्ष्यन् से स्वेतनम् । मिणमुक्ताप्रवालावि यच्च ब्रध्यमचेतनम् ॥ १६६ ॥ तत्सर्वं विभुरित्याक्षीष्रिक्यंपेशं त्रिताक्षिकम् । । मिणमुक्ताप्रवालावि यच्च ब्रध्यमचेतनम् ॥१६६ ॥ ततः पूर्वमुखं स्थित्वा कृतसिद्धनमस्क्रयः । केशानल् । क्ष्यान्यस्यायः तत्रभवनाम् ॥१६६ ॥ ततः पूर्वमुखं स्थित्वा कृतसिद्धनमस्क्रयः । केशानल् । क्ष्यान्यस्य धीरो जैनीं वीक्षामुपावदे ॥ २०१ ॥ कृतस्त्वा विस्त्रय सम्बद्धाच्छतः सामाधिकं यमम् । वत्रपुष्तिसित्यावीन् तव्भवानां ववे विभुः ॥ २०२ ॥ कृतस्ताव् विस्त्र सम्बद्धाच्छतः सामाधिकं यमम् । वत्रपुष्तिसित्यावीन् तव्भवानां ववे विभुः ॥ २०२ ॥ कृतस्ताव्यस्तिते पक्षे सुमुह्तं श्रुभोवये । मवन्यामुत्तरावावं । सामाह्नः प्रावजिद्वभः । । २०३ ॥

वे भगवान् जगत्के बन्धु थे और स्नेहरूपी बन्धनसे रिहत थे। यद्यपि वे दीक्षा धारण करनेके लिये अपने बन्धुवर्गोसे एक बार पूछ चुके थे तथापि उस समय उन्होंने फिर भी ऊंची और गम्भीर वाणी द्वारा उनसे पूछा–दीक्षा लेनेकी आज्ञा प्राप्त की ॥१९३॥

तदनन्तर जब लोगोंका 🚵 👵 🕛 हो गया था, सब लोग दूर वापिस चल गये थे, प्रात.-कालके गम्भीर मगलोंका प्रारम्भ हो रहा था और इन्द्र स्वयं भगवान्की परिचर्या कर रहा था तब जिन्होंने अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग परिग्रह छोड़ दिया है और परिग्रहरहित रहनेकी प्रतिज्ञा की है, जो ससारकी सब वस्तुओमें समताभावका विचार कर रहे है और जो शुभ भाव-नाओंसे सहित है ऐसे उन भगवान् वृषभदेवने यवनिकाके भीतर मोहनीय कर्मको नष्ट करने-के लिये वस्त्र, आभूषण तथा माला वगैरहका त्याग किया ।।१९४–१९६।। जो आभूषण पहले भगवान्के शरीरपर बहुत ही देदीप्यमान हो रहे थे वे ही आभूषण उस समय भगवान्के शरीर से पृथक् हो जानेके कारण कान्तिरहित अवस्थाको प्राप्त हो गये थे सो ठीक ही है क्योंकि स्थानभृष्ट हो जानेपर कौन-सी कान्ति रह सकती है ? अर्थात् कोई भी नही ॥१९७॥ जिसमे निष्परिग्रहताकी ही मुख्यता है ऐसी व्रतोंकी भावना धारण कर, भगवान् वृषभदेव-ने दासी, दास, गौ, बैल आदि जितना कुछ चेतन परिग्रह था और मणि, मुक्ता, मूगा आदि जो कुछ अचेतन द्रव्य था उस सबका अपेक्षारहित होकर अपनी देवोंकी और सिद्धोंकी साक्षी-पूर्वक परित्याग कर दिया था ।।१९८–१९९।। तदनन्तर भगवान् पूर्व दिशाकी ओर मुह कर गद्मासनसे विराजमान हुए और सिद्ध परमेष्ठीको नमस्कार कर उन्होंने पंचमुष्टियोंमे केश त्रोंच किया ।।२००।। धीर वीर भगवान् वृषभदेवने मोहनीय कर्मकी मुख्यलताओंके समान बहुत-सी केशरूपी लताओका लोंच कर दिगम्बर रूपके घारक होते हुए जिनदीक्षा घारण की ।।२०१।। भगवान्ने समस्त पापारम्भसे विरक्त होकर सामायिक-चारित्र धारण किया तथा व्रत गुप्ति समिति आदि चारित्रके भेद ग्रहण किये ॥२०२॥ भगवान् वृषभदेवने चैत्र

१ मन्द्र शब्द । २ अर्थगम्भीरया । ३ सन्तोषमनयत् । ४ सुप्रगुप्ते इ०, अ०, स० । ५ प्रभाततमये । ६ यवनिकायाः मध्ये । ७ निःसङ्गत्वे । ६ कृतप्रतिज्ञः । ६ वियोगाद् । १० दीप्तान्या—म०,
त० । ११ यत्किञ्चिदिधचेतनम् अ०, म०, इ०, स०, ल० । १२ त्यक्तवान् । १६ आत्मदेवसिद्धसाक्षितम् । १४ निःपरिप्रहता प०, अ० । १५ आश्रित्य । १६ 'लुचि केशापनयने' । १७ निर्लृञ्च्य प०,
त०, द०, ६०, म०, ल० । लुञ्चन कृत्वा । १५ मोहनीयाग्रवल्लरीसदृशाः । १६ नक्षत्रे । २० अपराह्ने ।
२१ प्राव्रजत्प्रमुः अ०, प०, द०, ६०, म०, ल०, स० ।

## सप्तद्दां पर्व

केशान् भगवतो नृष्टिन चिरवासात्पवित्रितान् । 'प्रायेच्छान्मघवा रत्नपटल्यां प्रीतमानसः ॥ २०४ ॥ सितौशुक्रप्रतिच्छात्रे पृथौ रत्नसमुद्गके । स्थिता रेजुविभोः केशा यथे दौलं भन्ने काः ॥ २०४ ॥ विभूत्तमाङ्गासंस्पर्शात् इसे 'मूर्थन्यतामिताः । स्थाप्याः समुचिते देशे कांस्मिष्टिच्छन्तुर्पे ॥ २०६ ॥ पञ्चसस्याणंवस्यातिपवित्रस्य निसर्गतः । नी त्वोपायनतामेते स्थाप्यास्तस्य शुचौ जले ॥ २०७ ॥ धन्याः केशा जगव्भर्तुः येऽधिमूर्धमधिष्ठिताः। धन्योऽसौ क्षीरसिःधृष्टच यस्ताना पर्यस्यप्रयम् ॥ २०६ ॥ दत्याकलय्य नाकेशाः केशानादाय सावरम् । विभूत्या परया नीत्वा क्षीरोदे तान्विचिक्षपुः ॥ २०६ ॥ महतां संश्रयान्तृनं यान्तीज्यां मिलना प्रियं । मिलनैरिप यत्केशः पूजावाप्ता" श्रितैर्गृष्टम् ॥ २०० ॥ वस्त्राभरणमाल्यानि याग्युन्मुक्तान्यधीशिना । तान्यप्यनग्यसामात्यां निग्युरत्युर्भात स्राः ॥ २११ ॥ वतुःसहस्रगणना नृपाः प्रावाजिषुस्तदा । गुरोर्मतमजानाना स्वामिभक्यंव केवलम् ॥ २१२ ॥ यदस्मै वित्रतं भन्ने तदस्यभ्यं विशेषतः । इति प्रसम्बीक्षास्ते केवलं द्रव्यतिहननः ॥ २१३ ॥ 'छन्दानुवर्तनं भर्तुः भृत्याचारः किलेत्यमी । भेजुः समौढ्यं नैर्गृत्थ्यं द्रव्यतो न तु भावतः ॥ २१४ ॥ गरीयसीं गुरौ भिवतम् उच्चराविश्वकार्यव्याः ॥ ११४ ॥

मासके कृष्ण पक्षकी नवमीके दिन सायंकालके समय दीक्षा धारण की थी। उस दिन शुभ मुहूर्त था, शुभ लग्न थी और उत्तराषाढ़ नक्षत्र था ॥२०३॥ भगवान्के मस्तकपर चिरकाल तक निवास करनेसे पवित्र हुए केशोंको इन्द्रने प्रसन्नचित्त होकर रत्नोके पिटारेमे रख लिया था ।।२०४।। सफेद वस्त्रसे परिवृत उस बडे भारी रत्नोंके पिटारेमे रखे हुए भगवान्के काले केश ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो चन्द्रमाके काले चिह्नके अश ही हों।।२०५।। 'ये केश भग-वान्के गस्तकके स्पर्शसे अत्यन्त श्रेष्ठ अवस्थाको प्राप्त हुए है इसलिये इन्हे उपद्रवरहित किसी योग्य स्थानमे स्थापित करना चाहिये । पाँचवाँ क्षीरसमुद्र स्वभावसे ही पवित्र है इसलिये उसकी भेट कर उसीके पवित्र जलमे इन्हें स्थापित करना चाहिये। ये केश धन्य है जो कि जगत्के स्वामी भगवान् वृषभदेवके मस्तकपर अधिष्ठित हुए थे तथा यह क्षीरसमुद्र भी धन्य है जो इन केशोंको भेटस्वरूप प्राप्त करेगा ।'ऐसा विचार कर इन्द्रोंने उन केशोंको आदरसहित उठाया और बड़ी विभूतिके साथ ले जाकर उन्हे क्षीरसमुद्रमे डाल दिया ॥२०६–२०९॥ महापुरुषोंका आश्रय करनेसे मिलन (नीच) पुरुष भी पूज्यताको प्राप्त हो जाते है यह बात बिलकुल ठीक है क्योंकि भगवान्का आश्रय करनेसे मिलन (काले) केश भी पूजाको प्राप्त हुए थे ।।२१०।। भगवान्ने जिन वस्त्र आभूषण तथा माला वर्गेरहका त्याग किया था देवोंने उन सबकी भी असाधारण पूजा की थी ॥२११॥ उसी समय चार हजार अन्य राजाओंने भी दीक्षा धारण की थी। वे राजा भगवान्का मत (अभिप्राय) नही जानते थे, केवल स्वामि-भिक्तसे प्रेरित होकर ही दीक्षित हुए थे ॥२१२॥ 'जो हमारे स्वामीके लिये अच्छा लगता है वही हमलोगोंको भी विशेष रूपसे अच्छा लगना चाहिये' बस, यही सोचकर वे राजा दीक्षित होकर द्रव्यिलङ्की साधु हो गये थे।।२१३।। स्वामीके अभिप्रायानुसार चलना ही सेवकोंका काम है यह सोचकर ही वे मूढ़ताके साथ मात्र द्रव्यकी अपेक्षा निर्ग्रन्थ अवस्थाको प्राप्त हुए थे-नग्न हुए थे, भावोंकी अपेक्षा नही ।।२१४।।

बड़े बड़े वशोमे उत्पन्न हुए वे राजा, भगवान्मे अपनी उत्कृष्टभिन्त प्रकट करना

१ आददे । २ छादिते । ३ संघटके । ४ मान्यताम् । ५ अनुपद्रवे । ६ प्राप्स्यति । ७ पूजावाप्याश्रितै—अ०, प०, इ०, द०, म०, ल० । ८ —व नोदिताः अ०, प०, स० । ६ इच्छानुवर्तनम् । १० प्रकटीकर्तुं मिच्छवः । ११ परमेश्वरवर्तनम् । १२ महान्वयाः प०, अ०, द०, म०, ल०, स० । समन्वयाः समाकुलचित्ताः ।

### महापुराखम्

गुरः प्रमाणमस्माकमात्रिकामुत्रिकार्थयोः । इति कच्छादयो दोकां भेजिरं नृपसत्तमाः' ॥२१६॥ स्नेहात् केचित् परे मोहा'द् भयात् केचन पार्थियाः । 'तपस्यां संगिरन्ते समपुरोधायादिवेधसम् ॥२१७॥ स तैः परिवृतो रेजे विभुरव्यक्तसंयतैः । कल्पांधिप् इवोवद्यः परितो बालपावपः ॥२१८॥ स्वभावभास्वरं तेजस्तपोदीप्त्योपवृ हितम् । दधानः 'शारदो विवक्ते विदीपेतितरां विभुः॥२१६॥ जातरूपिमवोदारकान्तिकान्ततरं वभौ । जातरूपं प्रभोदींप्तं यथाचिर्जातवेदसः ॥२२०॥ ततः सभगवानादिवेवो देवैः कृतार्चनः । दीक्षावल्त्या परिष्वकतः कल्पां कृतिवेदसः ॥२२०॥ तदा भगवतो रूपम् ग्रसरूपं विभास्वरम् । पश्यक्रेत्रसहलेण नापत्तृप्ति सहस्रवृक् ॥२२२॥ ततस्त्रजगवीशानं परं ज्योतिर्गिरां पतिम् । रितृष्टास्तुष्ट्वृद्विरत्युच्वैः स्वःप्रष्ठाः परमेष्ठिनम् ॥२२३॥ जगत्स्रष्टारमीशानम् ग्रभोष्टफलदायिनम् । त्वामनिष्टविधाताय समिष्ट्यमहेर् वयम् ॥२२४॥ गृणास्ते गणनातीताः स्तूयन्तेऽस्मद्विधैः कथम् । भक्त्या तथापि तद्वधार्णजात्तनः परे प्रोन्नितारमनः॥२२४॥ रिवहरन्तमंलापायात् स्कृरन्तीश गृणास्तव । घनोपरोधनिर्मृ वतमूर्तेरिव रवेः कराः ॥२२६॥

चाहते थे इसीलिये उन्होंने भगवान् जैसी निर्गन्थ वृत्तिको धारण किया था ॥२१५॥ इस लोक और परलोक सम्बन्धी सभी कार्यों में हमे हमारे गुरु-भगवान् वृषभदेव ही प्रमाणभूत है यही विचार कर कच्छ आदि उत्तम उत्तम राजाओंने दीक्षा धारण की थी ॥२१६॥ उन राजाओं मेंसे कितने ही स्नेहसे, कितने ही मोहसे और कितने ही भयसे भगवान् वृषभदेवको आगे कर अर्थात् उन्हे दीक्षित हुआ देखकर दीक्षित हुए थे ।।२१७।। जिनका संयम प्रकट नही हुआ है ऐसे उन द्रव्यिलङ्गी मुनियोंसे घिरे हुए भगवान् वृषभदेव ऐसे सुशोभित होते थे मानो छोटे छोटे कल्प वृक्षोंसे घिरा हुआ कोई उन्नत विशाल कल्पवृक्ष ही हो ॥२१८॥ यद्यपि भगवान् का तेज स्वभावसे ही देदीप्यमान था तथापि उस समय तपकी दीप्तिसे वह और भी अधिक देदीप्यमान हो गया था ऐसे तेजको धारण करनेवाले भगवान् उस सूर्यके समान अतिशय ददीप्यमान होने लगे थे जिसका कि स्वभावभास्वर तेज शरद् ऋतुके कारण अतिशय प्रदीप्त हो उठा है ।।२१९।। जिस प्रकार अग्निकी ज्वालासे तपा हुआ सुवर्ण अतिशय शोभायमान होता है उसी प्रकार उत्कृष्ट कान्तिसे अत्यन्त सुन्दर भगवान्का नग्न रूप अतिशय शोभायमान हो रहा था ।।२२०।। तदनन्तर देवोंने जिनकी पूजा की है ऐसे भगवान् आदिनाथ दीक्षारूपी लतासे आलिङ्गित होकर कल्पवृक्षके समान सुशोभित हो रहे थे ।।२२१।। उस समय भगवान्-का अनुपम रूप अतिशय देदीप्यमान हो रहा था। उस रूपको इन्द्र हजार नेत्रोंसे देखता हुआ भी तृप्त नैहीं होता था ॥२२२॥ तत्पञ्चात् स्वर्गके इन्द्रोंने अतिशय सतुष्ट होकर तीनों लोकों-के स्वामी-उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप और वाचस्पति अर्थात् समस्त विद्याओंके अधिपति भगवान् वृषभदेवकी इस प्रकार जोर जोरसे स्तुति की ।।२२३।। हे स्वामिन्, आप जगत्के स्रष्टा है (कर्मभूमिरूप जगत्की व्यवस्था करनेवाले है), स्वामी है और अभीष्ट फलके देनेवाले है इसलिये हमलोग अपने अनिष्टोंको नष्ट करनेके लिये आपकी अच्छी तरहसे स्तुति करते है।।२२४।। ह भगवन्, १ हम-जैसे जीव आपके असंख्यात गुणोंकी स्तुति किस प्रकार कर सकते है तथापि हम लोग भक्तिके वश स्तुतिके छलसे मात्र अपनी आत्माकी उन्नतिको विस्तृत कर रहे हैं ।।२२५।। हे ईश, जिस प्रकार मेघोंका आवरण हट जानेसे सूर्यकी किरणें स्फुरित हो जाती है, उसी प्रकार

१ श्रेष्ठाः । २ अज्ञानात् । ३ तपिस । ४ प्रतिज्ञां कुर्वन्ति स्म । ५ कल्पांहिष्ठप प०, अ० । ६ ज्ञारदीवार्कः अ० । ज्ञारदेवार्को इ०, प०, द०, स०, ल० । ७ इव । ८ अग्नेः । ६ आलिङ्कितः । १० असदृशम् । ११ मुदिताः । १२ स्वगंश्रेष्ठाः इन्द्रा इत्यर्थः । १३ स्तोत्रं कुर्महे । १४ स्तुतिव्याजात् । १५ विस्तारयामः । १६ द्रव्यभावकर्ममलम् ।

# सप्तद्शं पर्व

त्रिजोकपावनीं पुष्पारं जैनी 'श्रुतिमिवामलाम् । प्रवज्यां वधते' तुभ्यं नमः सार्वाय' शम्भवे ॥ २२७ ॥
'विष्यापितजगत्तापा जगतामेकपावनी । स्वर्धुनीव पुनीयान्नो वीक्षेयं पारमेश्वरी' ॥ २२८ ॥
'सुवर्णा रुचिर्दा हुद्या 'र्रं रेत्रं तर्ने हुद्या । र्रं रेषारेवाभिनिरं क्यान्तिः यौष्मांकीयं 'प्रिनोतिरं नः ॥ २२८ ॥
'र्मुक्तावृत्तिष्ठ' मानस्त्वं तत्कालोपनतैः 'र्रं सितैः । प्रबुद्धः परिणामैः प्राक् पश्चाल्लौकान्तिकामर्गः ॥ २३०॥
परिनिष्कमणे योऽवम् स्रभिप्रायो जगत्सृजः । स ते यतः स्वतो जातः 'र्रं स्वयं बुद्धोऽस्यतो मुनेः ॥ २३१ ॥
राज्यलक्ष्मीमसम्भोग्याम् स्राकलय्य चलामिमाम् । क्लेशहानाय'र निर्वाणवीक्षां त्वं प्रत्यपद्ययाः ॥ २३२॥
स्नेहाला 'र्नेनकमुग्मृत्य विश्वतोऽद्य वनं तव । न कश्चित् प्रतिरोधो 'र्रेऽभून्मवान्यस्येव वन्तिनः ॥ २३३ ॥
स्वप्नसम्भोगनिर्भासाः भोगाः सम्पत्प्रणक्वरी 'रं । जीवितं चलमित्याधाः 'रं त्वं मनः शाक्वते पथि ॥ २३४ ॥

द्रव्यकर्म और भावकर्मरूपी बहिरङ्ग तथा अन्तरङ्ग मलके हट जानेसे आपके गुण स्फुरित हो रहे हैं ।।२२६।। हे भगवन्, आप जिनवाणीके समान मनुष्यलोकको पवित्र करनेवाली पुण्यरूप निर्मल जिनदीक्षाको धारण कर रहे है इसके सिवाय आप सबका हित करनेवाले है और सुख देनेवाले है इसलिये आपको नमस्कार हो ।।२२७।। हे भगवन्, आपकी यह पार-मेश्वरी दीक्षा गङ्गा नदीके समान जगत्त्रयका संताप दूर करनेवाली है और तीनों जगत्को मुख्य रूपसे पवित्र करनेवाली है, ऐसी यह आपकी दीक्षा ृहमलोगोंको सदा पवित्र करे ॥२२८॥ हे भगवन्, आपकी यह दीक्षा धनकी धाराके समान हम लोगोंको सन्तुष्ट कर रही है क्योंकि जिस प्रकार धनकी धारा सुवर्णा अर्थात् सुवर्णमय होती है उसी प्रकार यह दीक्षा भी सुवर्णा अर्थात् उत्तम यशसे सहित है । धनकी धारा जिस प्रकार रुचिरा अर्थात् कान्तियुक्त-मनोहर होती है उसी प्रकार यह दीक्षा भी रुचिरा अर्थात् सम्यक्त्वभावको देनेवाली है (रुचि श्रद्धां राति ददातीति रुचिरा) धनकी धारा जिस प्रकार हृद्या अर्थात् हृदयको प्रिय लगती है, उसी प्रकार यह दीक्षा भी हृद्या अर्थात् संयमीजनोंके हृदयको प्रिय लगती है और धनकी धारा जिस प्रकार देदीप्यमान रत्नोंसे अलकृत होती है उसी प्रकार यह दीक्षा भी सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूपी देदीप्यमान रत्नोंसे अलंकृत है ॥२२९॥ हे भगवन्, मुक्तिके लिये उद्योग करनेवाले आप तत्कालीन अपने निर्मल परिणामोंके द्वारा पहले ही प्रबुद्ध हो चुके थे, लौकान्तिक देवोंने तो नियोगवश पीछे आकर प्रतिबोधित किया था ॥२३०॥ हे मुनिनाथ, जगत्की सृष्टि करनेवाले आपका, दीक्षा धारण करनेके विषयमें जो यह अभिप्राय हुआ है वह आपको स्वयं ही प्राप्त हुआ है इसलिये आप स्वयंबुद्ध है ॥२३१॥ हे नाथ, आप इस राज्य-लक्ष्मीको भोगके अयोग्य तथा चञ्चल समभकर ही क्लेश नष्ट करनेके लिये निर्वाणदीक्षा को प्राप्त हुए है ।।२३२।। हे भगवन्, मत्त हस्तीकी तरह स्नेहरूपी खूटा उखाड़कर वनमे प्रवेश करते हुए आपको आज कोई भी नहीं रोक सकता है ।।२३३।। हे देव, ये भोग स्वप्नमे भोगे हुए भोगोंके समान है, यह संपदा नष्ट हो जानेवाली है और यह जीवन भी चञ्चल है यही

१ पवित्राम् । २ आगमम् । ३ दक्षानाय । ४ सर्वप्राणिहितोपदेशकाय । ५ निर्वापित । ६ परमेश्वरस्येयम् । ७ क्षत्रियादिवर्णा, पक्षे शोभनकान्तिमती च । सुवर्णरुचिता द०, म०, इ०, स०, ल० । ६ नेत्रहारिणी । ६ मनोहारिणी । १० रत्नत्रयैः । ११ दीप्तै—अ०, म०, स०, ल० । १२ रत्नवृष्टिः । १३ परिनिष्क्रमणम् । १४ युष्मत्सम्बन्धिनी । १५ प्रीणाति । १६ मोक्षार्थम् । १७ उद्योगं कुर्वाणः । १६ उपागतैः । १६ शुद्धैः । २० यातः अ०, प०, द०, स०, म०, ल० । २१ नाशाय । २२ बन्धस्तम्भम् । २३ प्रतिबन्धकः । २४ समानाः । २५ विनाशशीला । २६ करोषि ।

#### महायुराजम्

मब्धूय चलां लक्ष्मीं निर्धूय स्तेहबन्धनम् । धनं रज इवोब्धूय मुक्त्या संगंस्यते भवान् ।।२३४॥ राज्यलक्ष्म्याः परिस्लानि मुक्तिलक्ष्म्याः परां मुद्दम् । प्रच्यंजय रत्ने पोलक्ष्म्याम् प्रास्त स्त्वं विना रतेः ।।२३६॥ राज्यिश्रयां विरक्तोऽित संरक्तोऽित तपः श्रियांम् । 'मुक्तिश्रियां च सोत्कण्ठो 'गतं वं ते विरागता ।।२३६॥ सात्वा हेयनु रोयं च हित्वा हेयिनवालिलम् । उपादेयमुपावित्सोः कथं ते समर्वाक्तता ॥ २३६॥ पराधीनं सुख हित्वा सुखं रवाधीनमीष्मतः । त्यक्त्वाल्पां विपुलां चित्व वाञ्छतो विरितः वय ते ॥ २३६॥ रेज्यामनत्त्यात्मविज्ञानं योगिनां हृवय र परम् । कीवृक् तवात्मविज्ञानमात्मवत्पद्यतः परान् ॥२४०॥ तथा परिचरन्त्यते यथारेपूर्व सुरासुराः । त्वामुपास्तेरेच च गूढं श्रीः रेक्षुतत्त्वत्ते तपःस्मयः । २४१॥ नेहसङ्गीमास्थिर तक्वयां तुखानु कार्यमण्यहन् र । सुखीति कृतिभिर्देव त्वं तथाष्यभिलप्यसे ॥ २४२॥ रेजानवितत्रयीमृद्वा विभित्सोः कर्मसाधनम् र । जिगीखृ वृत्त र मद्यापि तपोराज्ये तवात्यदः ॥ २४३॥ रोमोहान्यतमस्वसे बोधितां ज्ञानवीपिकाम् । त्वमादायचरों नैवर्ष क्लेकापाते उवसीवित्त ॥ १४४॥

विचार कर आपने अविनाकी मोक्षमागँमे अपना मन लगाया है ॥२३४॥ हे भगवन, आप चंचल लक्ष्मीको दूर कर स्तेहरूपी बन्धनको तोडकर और धनको धुलिकी तरह उडाकर मुक्ति के साथ जा मिलेगे ।।२३५।। हे भगवन्, आप रितके बिना ही अर्थात् वीतराग होनेपर भी राजलक्ष्मीमे उदासीनताको और म्क्तिलक्ष्मीमे परम हर्षको प्रकट करते हुए तपरूपी लक्ष्मी मे आसक्त हो गपे है यह एक आश्चर्यकी बात है ।।२३६।। हे स्वामिन्, आप राजलक्ष्मीमे विरक्त है, तपरूपी लक्ष्मीमें अनुरक्त है और मुक्तिरूपी लक्ष्मीमे उत्कठासे सहित है इससे मालूम होता है कि आपकी विरागता नष्ट हो गई है । भावार्थ–यह व्याजोक्ति अलकार है–इसमे ऊपर से निन्दा मालूम होती है परन्तु यथार्थमे भगवान्की स्तुति प्रकट की गई है ।।२३७।। हे भगवन्, आपने हेय और उपादेय वस्तुओंको जानकर छोड़ने योग्य समस्त वस्तुओंको छोड दिया है और उपादेयको आप ग्रहण करना चाहते है ऐसी दशामे आप समदर्शी कैसे हो सकते है ? (यह भी व्याजस्तुति अलंकार है) ॥२३८॥ आप पराधीन सुखको छोडकर स्वाधीन सुख प्राप्त करना चाहते हैं तथा अल्प विभूतिको छोडकर बडी भारी विभूतिको प्राप्त करना चाहते है ऐसी हालतमे आपका विरति–पूर्ण त्याग कहाँ रहा ? (यह भी व्याजस्तुति हे) ॥२३९॥ हे नाथ ! योगियोंका आत्मज्ञान मात्र उनके हृदयको जानता है परन्तु आप अपने समान पर-पदार्थोंको भी जानते है इसलिये आपका आत्मज्ञान कैसा है ? ।।२४०।। हे नाथ, समस्त सुर और असुर पहलेके समान अब भी आपकी परिचर्या कर रहे है और यह लक्ष्मी भी गुप्त रीति से आपकी सेवा कर रही है तब आपके तपका भाव कहाँसे आया ? अर्थात् आप तपस्वी कैसे कहलाये ? ।।२४१।। हे भगवन्, यद्यपि आपने निर्ग्रन्थ वृत्ति धारणकर सुख प्राप्त करने-का अभित्राय भी नष्ट कर दिया है तथापि कुशल पुरुष आपको ही सुखी कहते है।।२४२॥ हे प्रभो, आप मतिज्ञान श्रुतज्ञान और अवधिज्ञानरूपी तीनों शक्तियोंको धारण कर कर्मरूपी शत्रुओं की सेनाको खण्डित करना चाहते हैं इसिलये इस तपश्चरणरूपी राज्यमें आज भी आपका विजिगी गुभाव अर्थात् रात्रुओं को जीतने की इच्छा विद्यमान है ।।२४३।। हे ईश,

१ घटिष्यते । २ राजलक्ष्म्याम् । ३ प्रव्यक्तीकुर्वन् । ४ आसक्तोऽभू । ५ मुक्तिलक्ष्म्याम् म०, ल० । ६ ज्ञाता नष्टा वा । ७ उपादेयम् । ८ गारः गिन्दे । ६ वाञ्च्छतः । १० कथ-यित । ११ स्वरूपं रहस्य च । १२ राज्यकाले । १३ आराधयित । १४ कृत आगतः । १६ सिक्षितः । १६ साक्षितः । १७ सुवानुबन्धम् । १८ हसि स्म । १६ मितश्रुताविधज्ञान-जिस्तवयम् , पक्षे प्रमुमन्त्रोत्साहक्षक्तित्रयम् । २० भेत्तिच्छो । २१ ज्ञानावरणादिकर्मसेनाम्, पक्षे योद्धमारब्धादिसेनाम् । २२ वृत्ति । २३ मोहनीयनीडान्धकारनाञ्चार्थम् । २४ ज्वितिताम् । २४ गच्छन् । २६ नेश अ०, प०, इ०, द०, म०, स०, ल० । चरभ्रेश ल० । २७ कृटावपाते ।

ेभट्टारकबरीमृष्टिः कर्मणोऽष्टतयस्य या । तां प्रति प्रज्वलत्येषा त्वद्वचानाग्निशिक्षोच्छिला ॥ २४४ ॥ वृष्टतस्व वरीवृष्टिः कर्मण्टकवनस्य या । तत्रोक्षिप्ता कुठारीयं रत्नत्रयमयी त्वया ॥ २४६ ॥ क्षानवैराग्यसम्पत्तिस्तवैद्यानन्यगोचरा । विमुक्तिसाधनायालं भगतानां च भवोच्छिते ॥ २४७ ॥ इति 'स्वायां परार्थां च बोधसम्पदम् जिताम् । वधतेऽपि नमस्तुभ्यं विरागाय गरीयसे ॥ २४८ ॥ इत्यभिष्टुत्य नाकीन्द्राः प्रतिजग्मुः स्वमास्पदम् । तव्गुणानुस्मृति पूताम् स्रावाय स्वेन चेतसा ॥ २४६ ॥ ततो भरतराजोऽपि गुढं भक्तिभरानतः । पूजयामास सक्ष्मीवान् 'उच्चावचवचःस्रजा ॥ २४० ॥

# मालिनी च्छुन्दः

स्रय भरतनरेन्द्रो रुन्द्रभवस्या मुनीन्द्रं "स्मधिगतसर्माधि सावधानं स्वसाध्ये । सुरभिसलिलधारागन्धपुष्पाक्षतार्थः श्रयज्ञतः जितमोहं सप्रवीपैत्व धूपैः ॥२४१॥ 'पिरणतफलभेवैरामजम्बूकपित्यः पनसलकुष्वमोर्च'ःवीडिमैम्,तुलुहुगैः । कम्मुकदिचरगुच्छेनांलिकरैदेच रम्येः गुरुवरणसपर्यामातनोवाततश्रोः॥२४२॥ कृतचरणसपर्यो भक्तिनम्रोण मूर्धना धरणिनिहित'। जानुः प्रोद्गतानःदद्यारयः। प्रणतिमतनुतोच्चैमौलिमाणिक्यरिक्मप्रविमलसलिलौद्यः क्षालयन्भर्तुः इत् ॥ २४३॥

आप मोहरूपी गाढ़ अन्धकारको नष्ट करनेके लिये प्रकाशमान ज्ञानरूपी दीपकको लेकर चलते हैं इसलिये आप क्लेशरूपी गढ़ेमे पड़कर कभी भी दुःखी नही होते ॥२४४॥ हे भट्टारक, ज्ञाना-वरणादि आठ कर्मोंकी जो यह बड़ी भारी भट्ठी बनी हुई है उसमे यह आपकी ध्यानरूपी अग्नि की ऊंची शिखा खूब जल रही है ।।२४५।। हे समस्त पदार्थोको जाननेबाले सर्वज्ञ देव, जो यह हरा भरा आठों कर्मोंका वन है उसे नष्ट करनेके लिये आपने यह रत्नत्रयरूपी कुल्हाड़ी उठाई है ।।२४६।। हे भगवन्, किसी दूसरी जगह नही पाई जानेवाली आपकी यह ज्ञान और वैराग्य रूपी सम्पत्ति ही आपको मोक्ष प्राप्त करानेके लिये तथा शरणमे आये हुए भक्त पुरुषोंका संसार नष्ट करनेके लिये समर्थ साधन है ।।२४७।। हे प्रभो, इस प्रकार आप निज परका हित करने-वाली उत्कृष्ट ज्ञानरूपी सम्पत्तिको धारण करनेवाले हैं तो भी परम वीतराग है इसलिये आपको नमस्कार हो ।।२४८।। इस प्रकार स्तुति कर इन्द्र लोग भगवान्के गुणोंकी पवित्र स्मृति अपने हृदयमें धारण कर अपने अपने स्थानोंको चले गये ॥२४९॥ तदनन्तर लक्ष्मीमान् महाराज भरतने भी भिक्तके भारसे अतिशय नम् होकर अनेक प्रकारके वचनरूपी मालाओं-के द्वारा अपने पिताकी पूजा की अर्थात् सुन्दर शब्दो द्वारा उनकी स्तुति की ।।२५०॥ तत्पश्चात् उन्ही भरत महाराजने बडी भारी भिक्तसे सुगन्धित जलकी धारा, गन्ध, पुष्प, अक्षत, दीप, धूप और अर्घ्यसे समाधिको प्राप्त हुए (आत्मध्यान मे लीन) और मोक्षप्राप्ति रूप अपने कार्य में सदा सावधान रहनेवाळे, मोहनीय कर्मके विजेता मुनिराज भगवान् वृषभदेवकी पूजा की ।।२५१।। तथा जिनकी लक्ष्मी बहुत ही विस्तृत है ऐसे राजा भरतने पके हुए मनोहर आम, जामुन, केंथा, कटहल, बड़हल, केला, अनार, विजौरा, सुपारियोंके सुन्दर गुच्छे और नारियलों से भगवान्के चरणोंकी पूजा की थी।।२५२।। इस प्रकार जो भगवान्के चरणोंकी पूजा कर चुके है, जिनके दोनों घुटने पृथिवीपर लगे हुए है और जिनके नेत्रोंसे हर्षके आँसू निकल रहे हैं ऐसे राजा भरतने अपने उत्कृष्ट मुकुटमे लगे हुए मणियोकी किरणेरूप स्वच्छ जलके

१ पूज्यः । २ भूस्ज पाके, अतिपाकः । ३ 'ओव्रस्चू छेदने' । अतिशयेन छेदनम् । ४ भवच्छिदे म०, ल० । ४ स्वप्रयोजनाम् । ६ नानाप्रकार । ७ सम्प्राप्तध्यानम् । ८ पूजाद्रव्यैः । ६ अपूजयत् । १० पक्यः । ११ कदली । १२ मानुलिगैः अ०, प०, द०, म०, स०, इ०, ल० । १३ नि क्षिप्त ।

### **महापुराणम्**

स्तुतिभिरनुगतार्थालङक्षियाञ्लाघिनीभिः प्रकटितगुरुभिष्तः कल्मष्य्वंसिनीभिः । सममवनिषपुत्रेः स्वानुजन्मानुयातो<sup>र</sup> भरतपतिञ्दारश्रीरयोध्योग्मुक्षोऽभूत् ॥ २४४ ॥ ग्रथ सरसिजबन्धौ मन्दमन्दायमानैः परिमृशति कराग्रैः पश्चिमाञाङ्गनास्यम् । <sup>र</sup>थुवति मरुति मन्दं प्रोल्लसत्केतुमालां प्रभुरविञ्चवलङ्ग्यां स्वामिवाज्ञामयोध्याम् ॥ २४४ ॥

शादूलविकीडितम्

तत्रस्यो 'गुरुमादरात् परिचरन् 'दूरावुदारोदयः कुर्वन् सर्वजनोपकारकरणीं वृत्ति स्वराध्यरिथतौ'। तन्वानः प्रमद सनाभिषु 'गुरून् सम्भावयन् सादरं भावी चक्रधरो धरां चिरमपा देकातपत्राङ्गकिताम्।। २५६।। इत्यं निष्क्रमणे गुरोः समुचितं कृत्वा सपर्याविधि प्रत्यावृत्य पुरीं निजामनुगतो राजाधिराजोऽनुजैः। प्रातः प्रातरत्तृत्यितो नृपगणैर्भक्त्या गुरोः 'संस्मरन्, दिक्चकं विधुतारिचक्रमभुनक् 'प्पूर्वं यथासौ जिनः।२५७ इत्याखं मगविज्जनसेनाचार्यप्रणीते त्रिष्ठिटलक्षणमहापुराणसंग्रहे भगवत्परिनिष्क्रमणं नाम सप्तवशं पर्व ।

समूहसे भगवात्के चरण कमलोंका प्रक्षालन करते हुए भक्तिसे नम् हुए अपने मस्तकसे उन्हीं भगवान्के चरणोंको नमस्कार किया ॥२५३॥ जिन्होंने उत्तम उत्तम अर्थ तथा अलंकारोंसे प्रशंसा करने योग्य और पापोंको नष्ट करनेवाली अनेक स्तुतियोंसे गुरुभिवत प्रकट की है और जो बड़ी भारी विभूतिसे सहित है ऐसे राजा भरत अनेक राजपुत्रों और अपने छोटे भाइयोंके साथ साथ अयोध्याके सम्मुख हुए ॥२५४॥

अथानन्तर जब सूर्य अपनी मन्द मन्द किरणोंक अग्रभागसे पिहचम दिशारूपी स्त्रीक मुखका स्पर्श कर रहा था और वायु शोभायमान पताकाओं के समूहको धीरे धीरे हिला रहा
था तब अपनी आज्ञाके समान उल्लंघन करने के अयोग्य अयोध्यापुरीमें महाराज भरतने प्रवेश
किया ॥२५५॥ जो बड़े भारी अभ्युदयके धारक है और जो भावी चक्रवर्ती है ऐसे राजा भरत
उसी अयोध्यापुरीमें रहकर दूरसे ही आदरपूर्वक भगवान् वृषभदेवकी परिचर्या. करते थे,
उन्होंने अपने राज्यमें सब मनुष्योंका उपकार करनेवाली वृत्ति (आजीविका) का विस्तार
किया था, वे अपने भाइयोंको सदा हर्षित रखते थे और गृहजनोंका आदर सहित सम्मान करते
थे। इस प्रकार वे केवल एक छत्रसे चिह्नित पृथिवीका चिर कालतक पालन करते रहे ॥२५६॥
इस प्रकार राजाधिराज भरत तपकल्याणकके समय भगवान् वृषभदेवकी यथोचित पूजा कर
छोटे भाइयोंके साथ-साथ अगनी अयोध्यापुरीमे लौटे और वहाँ जिस प्रकार पहले जिनेन्द्रदेवभगवान् वृषभनाथ दिशाओंका पालन करते थे उसी प्रकार वे भी प्रतिदिन प्रातःकाल राजाओं
के समूहके साथ उठकर भिततपूर्वक गृहदेवका स्मरण करते हुए शत्रुमण्डलको नष्ट कर समस्त
दिशाओंका पालन करने लगे ॥२५७॥

इस प्रकार आर्ष, भगवज्जिनसेनाचार्य प्रणीत, त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणके हिन्दीभाषा-नुवादमें भगवान्के तप-कल्याणकका वर्णन करनेवाला सत्रहवां पर्व समाप्त हुआ।

१ अनुगतः । २ वाति सित । ३ परमेश्वरम् । ४ अतिशयात् । ५ स्थिताम् प०, म० । स्थितिम् द० । ६ नाभिराजादीन् । ७ 'पा रक्षणे' अपालयत् । ६ प्रत्यागत्य । १ गुइं ध्यायन् । १० पालयति स्म ।

# अथाष्टादशं पर्व

स्रथं कायं समुत्स्कृष्य तपोयोगे समाहितः। 'वाचयमत्वमास्थाय' तस्थौ विश्वेड् विमुक्तये ।। १॥

वैषमासानशनं घीरः प्रतिज्ञाय महाधृतिः"। 'योगैकाग्यृनिक्द्वान्तर्बहिष्करण'विक्रियः।।२॥

"वितस्त्यन्तरपावाम्रं 'तित्व्यंशान्तरपाण्णिकम् । सममृज्वागतं स्थानम् झास्थाय' रिचतिस्थितिः ॥ ३॥

कठिनेऽपि शिलापटटे न्यस्तपादपयोष्णृहः । लक्ष्म्योपढौिकतं पृढम् द्रास्थितः पद्मविग्टरम् ॥ ४॥

किमप्यन्तर्गतं जल्पश्रव्यवताक्षरमक्षरः'। निगूदिनर्झरारावगुङ्जद्दगृह इवाचलः ॥ ४॥

सुप्रस्त्रोज्ज्वलां मूर्ति प्रलम्बितभुजद्वयाम् । शास्येव परा मूर्ति दथानो ध्यानसिद्धये ॥ ६॥

शिरः शिरोकहापायात् सुव्यक्तपरिमण्डलम् । रोचि श्लाणोष्ठी मृष्णाशुमण्डलस्पद्धि धारयन् ॥ ७॥

सम्भूभंगमपापांग्रिवीक्षणं स्तिमितेक्षणम् । बिभूगो मृखमित्वष्टं सुश्लिश्वशाहितरिलद्वजैः । बिर्मिष्काशिताशुद्ध स्विश्वाहीरिव सक्षितः ॥ ६॥

सुगन्वमुखनिःश्वासगन्धाहतरिलद्वजैः । बिर्मिष्काशिताशुद्ध स्विश्वाहीरिव सक्षितः ॥ ६॥

अथानन्तर समस्त लोकके अधिपति भगवान् वृषभदेव शरीरसे ममत्व छोडकर तथा तपो-योगमें सावधान हो मौन धारणकर मोक्षप्राप्तिके लिये स्थित हुए ॥१॥ योगोंकी एकाग्रता से जिन्होंने मन तथा बाह्य इन्द्रियोंके समस्त विकार रोक दिये हैं ऐसे धीर वीर महासंतोषी भगवान् छह महीनेके उपवासकी प्रतिज्ञा कर स्थित हुए थे ।।२।। वे भगवान् सम, सीधी और लम्बी जगहमे कायोत्सर्ग धारण कर खड़े हुए थे। उस समय उनके दोनों पैरोंके अग्र भागमें एक वितस्ति अर्थात् बारह अंगुलका और एड़ियोंमें चार अंगुलका अन्तर था ।।३।। वे भगवान् कठिन शिलापर भी अपने चरणकमल रखकर इस प्रकार खड़े हुए थे मानो लक्ष्मीके द्वारा लाकर रक्ले हुए गुप्त पद्मासनपर ही खड़े हों ॥४॥ वे अक्षर अर्थात् अविनाशी भगवान् भीतर ही भीतर अस्पष्ट अक्षरोंसे कुछ पाठ पढ़ रहे थे जिससे ऐसे मालूम होते थे मानो जिसकी गुफाएँ भीतर छिपे हुए निर्फरनोंके शब्दसे गूज रही है ऐसा कोई पर्वत ही हो ॥५॥ जिसमे दोनों भुजाएँ नीचेकी ओर लटक रही हैं ऐसी अत्यन्त प्रसन्न और उज्ज्वल मूर्तिको धारण करते हुए वे भगवान् ऐसे मालूम होते थे मानो ध्यानकी सिद्धिके लिये प्रशमगुणकी उत्कृष्ट मुर्ति ही धारण कर रहे हों।।६।। केशोंका लोंच हो जानेसे जिसका गोल परिमण्डल अत्यन्त स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था, जिसका ब्रह्मद्वार अतिशय देदीप्यमान था और जो सूर्यके मण्डलके साथ स्पर्द्धा कर रहा था ऐसे शिरको वे भगवान् धारण किये हुए थे ।।७।। जो भौहोंके भंग और कटाक्ष अवलोकनसे रहित था, जिसके नेत्र अत्यन्त निश्चल थे और ओंठ खेदरहित तथा मिले हुए थे ऐसे सुन्दर मुखको भगवान् धारण किये हुए थे ।।८।। उनके मुखपर सुगन्धित निश्वास की सुगन्धसे जो भूमरोंके समूह उड़ रहे थे वे ऐसे मालूम होते थे मानो अशुद्ध (कृष्ण नील

आदि) लेश्याओं के अश ही बाहिरको निकल रहे हों।।।९।। उनकी दोनों बड़ी-बड़ी भुजाएं नीचेकी ओर लटक रही थी और उनका शरीर अत्यन्त देदीप्यमान तथा ऊँचा था इसलिये वे ऐसे जान पड़ते थे मानो अग्रभागमे स्थित दो ऊँची शाखाओंसे सुशोभित एक कल्पवृक्ष ही हो ।।१०।। तपश्चरणके माहात्म्यसे उत्पन्न हुए अलक्षित (किसीको नही दिखनेवाले) छत्र ने यद्यपि उनपर छाया कर रक्खी थी तो भी उसकी अभिलाषा न होनेसे वे उससे निर्लिप्त ही थे-अपरिग्रही ही थे। ।।११।। मन्द मन्द वायुसे जो समीपवर्ती वृक्षोंकी शाखाओंके अग्र-भाग हिल रहे थे उनसे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो बिना यत्नके डुलाये हुए चमरोंसे उनका क्लेश ही दूर हो रहा हो ।।१२।। दीक्षाके अनन्तर ही उन्हे मन पर्यय ज्ञान प्राप्त हो गया था इसलिये मित श्रुत अवधि और मन पर्यय इन चार ज्ञानोंको धारण करनेवाले श्रीमान् भगवान् ऐसे जान पड़ते थे मानो जिसके भीतर दीपक जल रहे है ऐसा कोई महल ही हो ।।१३।। जिस प्रकार कोई राजा मन्त्रियोंके द्वारा चर्चा किये जानेपर परलोक अर्थात् शत्रुओंके सब प्रकार के आना जाना आदिको देख लेता है–जान लेता है उसी प्रकार भगवान् वृपभदेव भी अपने सुदृढ़ चार ज्ञानोंके द्वारा सब जीवोंके परलोक अर्थात् पूर्वपरपर्यायसम्बन्धी आना जाना आदि को देख रहे थे-जान रहे थे ।।१४।। इस प्रकार भगवान् वृषभदेव जब परम नि.स्पृह होकर विराजमान थे तब कच्छ महाकच्छ आदि राजाओंके धैर्यमे बडा भारी क्षोभ उत्पन्न होने लगा-उनका धैर्य छूटने लगा ।।१५।। दीक्षा धारण किये हुए दो तीन माह भी नही हुए थे कि इतनेमे ही अपनेको मुनि माननेवाले उन राजाओंने परीषहरूपी वायुसे भग्न होकर शीघु ही धैर्य छोड़ दिया था ।।१६।। गुरुदेव–भगवान् वषभदेवके अत्यन्त कठिन मार्गपर चलनेमें असमर्थ हुए वे कल्पित मृनि अपना अपना अभिमान छोड़कर परस्परमे जोर जोरसे इस प्रकार कहने लगे ।।१७।। कि, अहा आश्चर्य है भगवान्का कितना धैर्य है, कितनी स्थिरता है और इनकी जंघाओंमे कितना बल है ? इन्हें छोड़कर और दूसरा कौन है जो ऐसा साहस कर सके ? ।।१८।। अब यह भगवान् इस तरह आलसरिहत होकर क्षुधा आदिसे उत्पन्न हुई बाधाओंको सहते हुए निश्चल पर्वतकी तरह और कितने समय तक खड़े रहेगे ।।१९।।

१ दीप्त-म०, ल०। २ कल्पांह्रिप डवा- । ३ इवोच्चाग्र-अ०, म०, ल०। अवनत-शासाद्वयालंकृत । ४ वाञ्छारहितत्वात् । ५ दक्षतेच्छः म०, ल०। ६ विद्युतैः म०, ल०। ७ विनाशितश्रमः । ६ निरूपितम् । ६ उत्तरगितगमनागमनम्, पक्षे शत्रुजनगमनागमनम् । १० कच्छादीनाम् । ११ धैर्यस्य । १२ द्वौ वा त्रयो वा द्वित्राः । १३ न भवन्ति । १४ धैर्यम् । १५ ममोबलम ।

तिष्ठदेकं दिनं द्वे वा कामं त्रिचतुराणि वा । परं 'मासावधेस्तिष्ठक्षस्मान् क्लेशयतीशिता ॥ २०॥ कामं तिष्ठतु वा भुक्त्वापीस्वा निर्वाप्यं नः पुनः । अमाश्वाक्षिष्ठातिकारः तिष्ठिक्षिष्ठां 'करोति नः ॥ २१ ॥ साध्यं किमयवोद्दिश्य तिष्ठे 'दूष्ट्वं तुरीशिता । षाड् 'गुण्ये पठितो नेष गुणः कोपि महीकिताम् ॥ २२ ॥ प्रनेकोपत्रवाकीणं वनेऽस्मिन् रक्षया विना । तिष्ठिम् नीतिविव् भर्ता रक्ष्यो हयात्मा प्रयत्नतः ॥ २३ ॥ प्रायः प्राणेषु निर्विण्णो वेहमुत्सुब्दु 'व्मीहते । निर्विण्णा' वयमेतेन तपसा प्राणहारिणा ॥ २४ ॥ सन्यैः 'विक्तित्रव्यं निर्वेश्व त्याप्ति । प्राणयात्रां किरिष्यामो यावद्योगाविधर्ग्रो ॥ २४ ॥ इति वीनतरं किर्मित्रव्यंपेक्षास्त्यपीविधौ । सुवाणाः कातरा वीनां वृत्तिं प्रत्युरन्तृक्षाः स्थिताः ॥ २६ ॥ परं परापरत्रं 'वं परितोऽभ्यणंवर्तिनः । इति कर्तव्यतामूद्धाः तस्युरन्तश्चलाचलाः । । २६ ॥ शयाने शयितं भुक्तं भुञ्जाने तिष्ठिति स्थितम् । गतं गच्छति राज्यस्थे तपःस्थेऽप्या स्थितं 'व तपः ॥ २६ ॥

हम समभते थे कि भगवान् एक दिन, दो दिन अथवा ज्यादासे ज्यादा तीन चार दिनतक खड़े रहेगे परन्तु यह भगवान् तो महीनों पर्यन्त खड़े रहकर हम लोगोंको क्लेशित (दु खी) कर रहे हैं ।।२०। अथवा यदि स्वय भोजन पान कर और हम लोगोंको भी भोजन पान आदिसे सन्त्रष्ट कर फिर खड़े रहते तो अच्छी तरह खड़े रहते, कोई हानि नही थी परन्तु यह तो बिलकुल ही उपवास धारणकर भूख प्यास आदिका कुछ भी प्रतीकार नहीं करते और इस प्रकार खडे रहकर हम लोगोंका नाश कर रहे हैं ।।२१।। अथवा न जाने किस कार्यके उद्देश्यसे भगवान् इस प्रकार खड़े हुए हैं। राजाओंके जो सन्धि विग्रह आदि छः गुण होते है उनमे इस प्रकार खड़े रहना ऐसा कोई भी गुण नहीं पढा है ।।२२।। अनेक उपद्रवोंसे भरे हुए इस वनमे अपनी रक्षाके बिना ही जो भगवान् खड़े हुए है उससे ऐसा मालूम होता है कि यह नीतिके जानकार नही है क्योंकि अपनी रक्षा प्रयत्नपूर्वक करनी चाहिये ।।२३।। भगवान् प्रायः प्राणोंसे विरक्त होकर शरीर छोड़नेकी चेष्टा करते हैं परन्तु हम लोग प्राणहरण करनेवाले इस तपसे ही खिन्न हो गये हैं ॥२४॥ इसलिये जबतक भगवान्के योगकी अविध है अर्थात् जबतक इनका ध्यान समाप्त नही होता तबतक हम लोग वनमे उत्पन्न हुए कन्द मूल फल आदिके द्वारा ही अपनी प्राणयात्रा (जीवन निर्वाह) करेगे ॥२५॥ इस प्रकार कितने ही कातर पुरुष तपस्यासे उदासीन होकर अत्यन्त दीन वचन कहते हुए दीनवृत्ति धारण करनेके लिये तैयार हो गये ।।२६।। हमे क्या करना चाहिये इस विषयमे मूर्ख रहनेवाले कितने ही मुनि पूर्वापर (आगा-पीछा) जाननेवाले भगवान्के चारों ओर समीप ही खड़े हो गये और अपने अन्तः करणको कभी निश्चल तथा कभी चञ्चल करने लगे । भावार्थ-कितने ही मुनि समभते थे कि भगवान् पूर्वापरके जाननेवाले हैं इसलिये हम लोगोंके पूर्वापरका भी विचार कर हम लोगोंसे कुछ न कुछ अवश्य कहेगे ऐसा विचार कर उनके समीप ही उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये। उस समय जब वे भगवान्के गुणों-की ओर दृष्टि डालते थे तब उन्हें कुछ धैर्य प्राप्त होता था और जब अपनी दीन अवस्थापर दृष्टि डालते थे तब उनकी बुद्धि चंचल हो जाती थी-उनका धैर्य छूट जाता था ।।२७।। वे मुनि परस्परमें कह रहे थे कि जब भगवान् राज्यमें स्थित थे अर्थात् राज्य करते थे तब हम उनके सो जानेपर सोते थे, भोजन कर चुकनेपर भोजन करते थे, खड़े होनेपर खड़े रहते थे और गमन करनेपर गमन करते थे तथा अब जब भगवान् तपमें स्थित हुए अर्थात् जब इन्होंने तपश्चरण

१ बहुमासम् (?) । २ सन्तर्प्यं । ३ अनशनवान् । ४ –िम्नःप्रतीकारः अ०, प० । ५ नाशम् । ६ ऊर्ध्वजानुः । –दूर्ध्वज्ञं यीशिता अ० । ७ सन्धिविग्रहयानासनद्वैधाश्रयलक्षणे । ५ क्षत्रियाणाम् । ६ विरक्तः । १० त्यक्तुम् । ११ विरक्ताः । १२ वनभवैः । १३ अशनाच्छादनैः । "कशिपुर्भोजनाच्छादौ' । १४ प्राणप्रवृत्तिम् । १५ पूर्वापरविदम् । १६ अन्तरंगे चंचलाः ।१७ आश्रितम् ।

भृत्याखारोऽयमस्माभिः पूर्वं सर्वोऽय्यनुष्ठितः । कालः कुलाभिमानस्य 'गतोऽख प्राणसंकटे ॥ २६ ॥ वने 'प्रवसतोऽस्माभिनं भृक्तं 'जीवनं प्रभोः' । यावच्छक्ताःस्थिताः तोवद्यक्षताः कि नु कुर्महे ॥ ३० ॥ मध्या कारयते योगं गृदं 'रस्मासु निर्वयः । स्पर्धौ कृत्वा सहैतेन मर्तथ्यं कि महावहकः' ॥ ३१ ॥ म्रामिवर्ती गृदः सोऽयं कोऽस्याग्वेतुं पवं क्षमः । वेवः स्वच्छन्वचार्येष न वेवचरितं चरेत् ॥ ३२ ॥ किच्चज्जीवित मे माता किच्चज्जीवित मे पिता । किच्चत्' स्मरन्ति नः कान्ताः किच्चन्नः मुस्थिताः प्रजाः । ३४ ॥ द्वित स्वान्तर्गतं केचिव स्रच्छोद्य र । स्थानुमक्षमाः । स्रच्छा पुर्तः पादौ प्रणता । भन्नोत्सकाः ॥ ३४ ॥ स्मर्ते गृदरयं धीरः किमप्युद्वित्य कारणम् । जितात्मा । स्यवत्य गुरोः पादौ प्रणता । भन्नोत्सकाः ॥ ३४ ॥ स्मर्ते गृदरयं धीरः किमप्युद्वित्य कारणम् । जितात्मा । स्थान्य स्वयं स्वयं वतः ॥ ३५ ॥ स्वयामस्य वा त्रवो वा योगं संहृत्य धीरधीः । निजराज्यश्रिया भूयो योक्ष्यते वदतां वरः ॥ ३६ ॥ तदास्मान्त्वामिकार्येऽस्मिन् भग्नोत्साहान् कृतच्छलान् । । । जित्तास्यवसाकृत्य कुर्याद्वा र वितसम्पदः॥३७॥ भरतो वा गुरं त्यक्त्वा गतानस्मान् विकर्यायेत् । १ तद्वावद्योगनिष्पत्तः विभोस्तावत्सहामहे ॥ ३६ ॥

करना प्रारम्भ किया तब हम लोगोंने तप भी धारण किया । इस प्रकार सेवकका जो कुछ कार्य है वह सब हम पहले कर चुके है परन्तु हमारे कुलाभिमानका वह समय आज हमारे प्राणोंको सकट देनेवाला बन गया है अथवा इस प्राणसंकटके समय हमारे क्लाभिमानका वह काल नष्ट हो गया है ।।२८-२९।। जबसे भगवान्ने वनमे प्रवेश किया है तबसे हमने जल भी ग्रहण नहीं किया है। भोजन पानके बिना ही जबतक हम लोग समर्थ रहे तबतक खड़े रहे परन्तु अब सामर्थ्यहीन हो गये है इसलिये क्या करे ।।३०।। मालुम होता है कि भगवान हमपर निर्देय है–कुछ भी दया नही करते, वे हमसे फुठमुठ ही तपस्या कराते है, इनके साथ बराबरीकी स्पर्धा कर क्या हम असमर्थ लोगोंको मर जाना चाहिये ? ॥३१॥ ये भगवान् अब घरको नही लौटेगे, इनके पदका अनुसरण करनेके लिये कौन समर्थ है ? ये स्वच्छन्दचारी है इसलिये इनका किया हुआ काम किसीको नहीं करना चाहिये।।३२।। क्या मेरी माता जीवित है, क्या मेरे पिता जीवित है, क्या मेरी स्त्री मेरा स्मरण करती है और क्या मेरी प्रजा अच्छी तरह स्थित है ? ।।३३।। इस प्रकार वहाँ ठहरने के लिये असमर्थ हुए कितने ही लोग अपने भनकी बात स्पष्ट रूपसे कह कर घर जानेकी इच्छासे बार-बार भगवान्के सम्मुख जाकर उनके जरणोको नमस्कार करते थे ।।३४।। कोई कहते ये कि अहा, ये भगवान् बड़े ही धीर वीर है इन्होंने अपनी आत्माको भी वश कर लिया है और इन्होंने किसी न किसी कारणको उद्देश्य कर राज्यलक्ष्मीका परि-त्याग किया है इसलिये फिर भी उससे युक्त होंगे अर्थात् राज्यलक्ष्मी स्वीकृत करेगे ॥३५॥ स्थिर बुद्धिको धारण करनेवाले और बोलनेवालोंमे श्रेष्ठ भगवान् वृषभदेव जब आज या कल अपना योग समाप्त कर अपनी राज्यलक्ष्मीसे पून. युक्त होंगे तब भगवान्के इस कार्यमे जिन्होंने अपना उत्साह भग्न कर दिया है अथवा छल किया है ऐसे हम लोगोंको अपमानित कर अवश्य ही निकाल देंगे और सम्पत्तिरहित कर देगे अर्थात् हम लोगोंकी सम्पत्तियाँ हरण कर लेंगे ।।३६-३७।। अथवा यदि हम लोग भगवान्को छोड़कर जाते है तो भरत महाराज हम लोगोंको कष्ट देंगे इसलिये जबतक भगवान्का योग समाप्त होता है तबतक हम लोग

१ गतोऽथ म०, ल०। २ प्रविशतो—म०, ल०। ३ अशनपानादि। ४ प्रभोः सकाशात्। ५ ईर्ष्ययेत्यर्थः। ६ प्रमुर—म०, ल०। ७ असमर्थेरस्माभिः। ८ पदवीम्। ६ किच्चत् किंचन संग्रये इति धनंजयः। किच्चत् इष्टप्रश्ने। किच्चत् कामप्रवेदने इत्यमरः। १० स्मरित नः कान्ता प०। किच्चित् स्मरित मे कान्ता अ०। किच्चित् स्मरित मे कान्ता म०, ल०। ११ पुत्राः। १२ दृढ्मभिषाय। अच्छेत्यव्ययेन समासे ल्यब् भवति। १३ वस्तुम्। १४ अभिमुखं गत्वा। अनुत्रज्य प०, म०, ल०। १५ प्रणताः सन्तः। १६ जितेन्द्रियः। १७ निष्कासयेत्। १८ तत्कारणात्।

# बाह्यदर्श पर्ध

भगवानयमद्य दवः सिद्धयोगो भवेद् घृवम् । सिद्धयोगो कृतक्लेशान् ग्रस्मानभ्यव'पत्स्यते ॥ ३६॥ गृरोवां गृरपुत्राद्वा पीडेवं नैव जातु नः। पूजासत्कारलाभैश्च प्रीतः सम्प्रीणयेत् स नः ॥४०॥ इति घीरतया केचिवन्तःक्षोभेऽप्येनातुराः। घीरयन्तोपि नात्मानं शेकुः स्थापयितुं स्थितौ ॥४१॥ ग्रिभानधनाः केचिव्भ्रयोऽपि स्थातुमुद्यताः। पितत्वाप्यवशं भूमौ संस्मरुर्गृरुपादयोः ॥४२॥ इत्युक्वावचं सञ्जल्पैः संकल्पैश्च पृथिवधैः । विरम्यते तपःक्लेशाऽजीदिकायां मितं व्यघुः ॥४३॥ भृषोलोन्मुखं विभोर्वत्तवृद्ययः पृष्ठतोमुखाः। ग्रशक्तया लज्जया चान्ये भेजिरे स्खलितां गितम् ॥४४॥ भृष्रवाप्यव्यय गृरं केचित् केचिवाप्व्यय योगिनम्। परीत्य प्रणताः प्राणयात्रायां मितमावधुः ॥४४॥ भेजिरे क्वित्य प्रणताः नित्रवाप्या मितिमावधुः ॥४५॥ केचित्रवमेव शर्णं, नान्या गितिरहास्ति नः। इति बुवाणा विद्याणाः प्राणताः प्राणताः स्वित्य प्रणताः स्वाप्य सित्रवाय स्वाप्य ।॥४५॥ ।। स्वप्य पिरणवः केचित् वेपमानप्रतीककाः ।। प्राप्य पराद्वमुखोभूय जाता व्रतपराद्वमुखाः ॥४७॥ पावयोः पितताः केचित् परित्रायस्व नः प्रभोः। रिकुत्थामाद्वामान्वस्वित बुवन्तोऽन्तिहृता गुरोः॥ ४५॥ पावयोः पितताः केचित् परित्रायस्व नः प्रभोः। रिकुत्थामाद्वामान् क्षमस्वित बुवन्तोऽन्तिहृता गुरोः॥ ४५॥

यही सब कुछ सहन करे ।।३८।। यह भगवान् अवश्य ही आज या कलमे सिद्धयोग हो जावेगे अर्थात् इनका योग सिद्ध हो जावेगा और योगके सिद्ध हो चुकनेपर अनेक क्लेश सहन करने-वाले हम लोगोंको अवस्य ही अंगीकृत करेंगे-किसी न किसी तरह हमारी रक्षा करेगे ॥३९॥ ऐसा करनेसे हम लोगोंको न तो कभी भगवान्से कोई पीडा होगी और न उनके पुत्र भरतसे ही। किन्तु प्रसन्न होकर वे दोनों ही पूजा सत्कार और धनादिके लाभसे हम लोगोंको सतुष्ट करेगे ॥४०॥ इस प्रकार कितने ही मुनि अन्तरङ्गमे क्षोभ रहते हुए भी धीरताके कारण दुखी नहीं हुए थे और कितने ही पुरुष आत्माको धैर्य देते हुए भी उसे उचित स्थितिमे रखनेके लिये समर्थ नहीं हो सके थे ।।४१।। अभिमान ही है धन जिनका ऐसे कितने ही पुरुष फिर भी वहाँ रहनेके लिये तैयार हुए थे और निर्वल होनेके कारण परवश जमीनपर पड़कर भी भगवान्के चरणोंका स्मरण कर रहे थे ॥४२॥ इस प्रकार राजा अनेक प्रकारके ऊँचे नीचे भाषण और संकल्प विकल्प कर तपश्चरण सम्बन्धी क्लेशसे विरक्त हो गये और जीविकामे बुद्धि लगाने लगे अर्था र् उसके उपाय सोचने लगे ।।४३।। कितने ही लोग अशक्त होकर भगवान्के मुखके सन्मुख देखने लगे और कितने ही लोगोंने लज्जाके कारण अपना मुख पीछेकी ओर फेर लिया । इस प्रकार धीरे-धीरे स्खलित गतिको प्राप्त हुए अर्थात् कम कमसे जानेके लिये तत्पर हुए ।।४४।। कितने ही लोग योगिराज भगवान् वृषभदेवसे पूछकर और कितने ही बिना पूछे ही उनकी प्रदक्षिणा देकर और उन्हे नमस्कारकर प्राणयात्रा (आजीविका) के उपाय सोचने लगे ।।४५।। हे देव, आप ही हमें शरणरूप है इस ससारमे हम लोगोकी और कोई गति नही हैं ऐसा कहकर भागते हुए कितने ही पुरुष अपने प्राणोंकी रक्षामे बुद्धि लगा रहे थे-प्राणरक्षा के उपाय विचार रहे थे ।।४६।। जिनके प्रत्येक अङ्ग थरथर काप रहे है ऐसे कितने ही लज्जा-वान् पुरुष भगवान्से पराङमुख होकर व्रतोंसे पराङमुख हो गये थे अर्थात् लज्जाके कारण भगवानुके पाससे दूसरी जगह जाकर उन्होंने व्रत छोड़ दिये थे।।४७।। कितने ही लोग भगवानु-के चरणोंपर पड़कर कह रहे थे कि "हे प्रभो ! हमारी रक्षा कीजिये, हम लोगोंका शरीर भूखसे बहुत ही कुश हो गया है अतः अब हमें क्षमा कीजिये" इस प्रकार कहते हुए वहाँसे अन्तर्हित

१ पालयिष्यति ।—नभ्युपपत्स्यते प०। २ अनाकुलाः । क्षोभेऽपि नातुराः । ३ नानाप्रकार । ४ नानाविषैः । ५ जीविते । ६ मुखस्याभिमुखम् । ७ वान्ये ल०, म०। द अभिज्ञाप्य । ६ प्राणप्रवृत्तौ । १० पलायमानाः । ११ रक्षणे । १२ लज्जाशीलाः । 'लज्जाशीलोऽपत्रपिष्णुः' इत्यभिषानात् । १३ कम्पमानशरीराः । १४ क्वश ।

म्रहो किम्वयो भग्नाः महर्षे गंन्सुमक्षमाः । पद्यवि तामनालीढाम् म्रान्यैः सामान्यमार्यकैः ॥ ४६ ॥ कि महादिन्तनो भारं निर्वोढं कलभाः क्षमाः । पृंगवैर्वा भरं कृष्टं कर्षेयुः किम् दम्यकाः ॥ ५० ॥ ततः परोषहेभंग्नाः फलान्याहर्तुमिच्छवः । असम्भूवंनषण्डेषु स्रस्सु च पिपासिताः ॥ ५१ ॥ अलेपहीनिमान् दृष्ट्वा पिपासूंश्च स्वयं पहेः । १० न्यवधम् ११ वम्मिहध्वमिति तान्यनदेवताः ॥ ५२ ॥ इदं रूपमदीनानाम् म्रहंतां चिक्रणामि । निषेव्यं कातरत्वस्य पदं माकाष्टं बालिशाः ॥ ५२ ॥ इति तद्ववनाद्भीताः तद्वपेण तथेहितुम् । नानाविधानिमान्येषान् जगृहुर्वीनचेष्टिताः ॥ ५२ ॥ केचित् वत्कलिनो भूत्वा फलान्या १९ वपः । परिधाय परे जीणं कौषीनं चक्रुरीष्तितम् ॥ ५५ ॥ भपरे भस्मनोद्गुण्ठ्य स्वान् वेहान् जिन्नोऽभवन् । एकदण्डधराः केचित्केचिच्चासंस्त्रिवण्डिनः ॥ ५६ ॥ प्रपरे भस्मनोद्गुण्ठ्य स्वान् वेहान् जिन्नोऽभवन् । एकदण्डधराः केचित्केचिच्चासंस्त्रिवण्डिनः ॥ ५६ ॥ प्रपरे भस्मनोद्गुण्ठ्य स्वान् वेहान् जिन्नोऽभवन् । तत्कर्ताप्ताः स्वस्त्र कृतोटजाः ॥ ५६ ॥ भरताद्वभयतां तेषां वेशत्यागः स्वतोऽभवत् । ततस्ते वनमाश्चित्य तस्थुस्तत्र कृतोटजाः ॥ ५६ ॥ भरताद्वभयतां तेषां वेशत्यागः स्वतोऽभवत् । ततस्ते वनमाश्चित्य तस्थुस्तत्र कृतोटजाः । १६ ॥ दिवासंस्तापसाः पूर्वं परिम्नाजस्य केचन । पाषण्डिनां तेष्टं प्रभूभेष्ठं बभूवुमीहद्विताः ॥ ५६ ॥ दुष्योपहारेः सजलैः भर्तः पादावयक्षतर्थः । न वेवतान्तरं तेषाम् ग्रासीन्युक्ताः स्वयम्भुवम् ॥ ६० ॥

हो गये थे-अन्यत्र चले गये थे ॥४८॥ खेद है कि जिसे अन्य साधारण मनुष्य स्पर्श भी नही कर सकते ऐसे भगवान्के उस मार्गपर चलनेके लिये असमर्थ होकर वे सब खोटे ऋषि तपस्या से भुष्ट हो गये सो ठीक ही है क्योंकि बड़े हाथीके बोफ्तको क्या उसके बच्चे भी धारण कर सकते हैं ? अथवा बड़े बैलो द्वारा खीचे जाने योग्य बोभको क्या छोटे बछड़े भी खीच सकते हैं ? ।।४९–५०।। तदनन्तर परीषहोंसे पीड़ित हुए वे लोग फल लानेकी इच्छा से वनखण्डों-में फैलने लगे और प्याससे पीड़ित होकर तालाबोपर जाने लगे ।।५१।। उन लोगोंको अपने ही हाथसे फल ग्रहण करते और पानी पीते हुए देखकर वन-देवताओने उन्हे मना किया और कहा कि ऐसा मत करो । हे मूर्जी, यह दिगम्बर रूप सर्वश्रेष्ठ अरहन्त तथा चक्रवर्ती आदिके द्वारा भी धारण करने योग्य है इसे तुम लोग कातरताका स्थान मत बनाओ। अर्थात् इस उत्कृष्ट वेषको धारण कर दीनोकी तरह अपने हाथसे फल मत तोड़ो और न तालाब आदिका अप्रासुक पानी पीओ ।।५२–५३।। वनदेवताओके ऐसे वचन सुनकर वे लोग दिगम्बर वेषमे वैसा करने से डर गये इसलिये उन दीन चेष्टावाले भृष्ट तपस्वियोने नीचे लिखे हुए अनेक वेष धारण कर लिये ।।५४।। उनमेसे कितने ही लोग वृक्षोके वल्कल धारण कर फल खाने लगे और पानी पीने लगे और कितने ही लोग जीर्ण-शीर्ण लगोटी पहिनकर अपनी इच्छानुसार कार्य करने लगे ॥५५॥ कितने ही लोग शरीरको भस्मसे लपेटकर जटाधारी हो गये, कितने ही एकदण्डको धारण करनेवाले और कितने ही तीन दण्डको धारण करनेवाले साध बन गये थे ।।५६॥ इस प्रकार प्राणोंसे पीडित हुए वे लोग उस समय ऊपर लिखे अनुसार अनेक वेष धारणकर वन मे होनेवाले वृक्षोंकी छालरूप वस्त्र, स्वच्छ जल और कन्द मूल आदिके द्वारा बहुत समय तक अपनी वृत्ति (जीवनिर्वाह) करते रहे ॥५७॥ वे लोग भरत महाराजसे डरते थे इसलिये उनका देशत्याग अपने आप ही हो गया था अर्थात् वे भरतके डरसे अपने अपने नगरोंमें नहीं गये थे किन्तु भोंपड़े बनाकर उसी वनमे रहने लगे थे।।५८।। वे लोग पाखण्डी तपस्वी तो पहलेसे ही थे परन्तु उस समय कितने ही परिव्राजक हो गये थे और मोहोदयसे दूषित होकर पाखिण्डयोंमे मुख्य हो गये थे ॥५९॥ वे लोग जल और फूलोंके उपहारसे भगवान्के चरणों-

१ कुत्सिता ऋषयः । २ घृतम् । ३ वहेयुरिति यावत् । ४ वत्सतरा । ४ प्रसरन्ति स्म । ६ वनखण्डेषु अ० । ७ फलानि स्वीकुर्वाणान् । ६ पातुमिच्छृन् । ६ निजस्वीकारैः । १० निवारयन्ति स्म । ११ –धन्मैव –प०, अ० । १२ भक्षयन्ति स्म । १३ कृतपर्णशालाः । 'पर्णशा-लोटजोऽस्त्रियाम्' इत्यभिघानात् । १४ तु प्रथमे अ० । १५ मुख्याः । १६ पूजयन्ति स्म ।

मरीचित्रच गुरोर्नस्ता 'परिवार्क्भ्यमास्थित'ः । मिष्यात्ववृद्धिमक्रोव् श्रपिसद्धान्तभाषितैः ॥ ६१ ॥ वित्रुप्तमभूव् योगशास्त्रं तन्त्रं च कापिलम् । 'येनायं मीहितो लोकः सम्यक्तानपराडमुखः ॥ ६२ ॥ इति तेषु तथाभूनां वृत्तिमासेविवत्स् सः । तपस्यन् घीवलोपेतः तथँवास्थान् महामुनिः ॥ ६३ ॥ स मेरित्व निष्कम्पः सोऽक्षोभ्यो जलराशिवत् । स वायुरिव निःसङ्गो निर्लेपोम्बरवत् प्रभुः ॥ ६४ ॥ तपस्तापेत तीव्रेण वेहोऽस्य व्यद्युतत्तराम् । निष्टप्तस्य सुवर्णस्य ननु छायान्तरं भवेत् ॥ ६४ ॥ गुप्तयो 'गृष्तिरस्यासन्नङ्गाणं' च संयमः । गुणाश्च सैनिका जाताः कर्मशत्रून् जिणीवतः ॥ ६६ ॥ यप्त्रवा वित्रुप्तरस्यासन्नङ्गात्रणं' च संयमः । गुणाश्च सैनिका जाताः कर्मशत्रून् जिणीवतः ॥ ६६ ॥ तपोऽनशनमाद्यं स्याव् द्वितोयमवमोवरम् । तृतीयं वृत्तिसंख्यानं रसत्यागश्चतुर्थकम् ॥ ६७ ॥ पञ्चमं 'वत्तुसन्तापो विविक्तशयनासनम् । षष्ठिमत्यस्य बाह्यानि तपास्यासन् महाधृतेः ॥ ६६ ॥ प्रायदिचत्ताविभवेन षोढेवाभ्यन्तरं तपः । तत्रास्य ध्यान एवासीत् पर तास्पर्यमीक्षितुः ॥ ६६ ॥ प्रायदिचत्ताविभवेन षोढेवाभ्यन्तरं तपः । तत्रास्य ध्यान एवासीत् पर तास्पर्यमीक्षितुः ॥ ६६ ॥ वतानि पञ्च पञ्चैव समित्याख्याः प्रयत्नकाः । 'रपञ्च चेन्द्रियसरोधाः षोढावश्यकममस्यते ॥ ७० ॥ केशलोचश्च भूशय्या वन्तधावनमेव च । स्रचेलत्वमथास्तानं स्थितिभोजनमप्यवः ॥७१॥ एकभुक्तं च तस्यासन् गृणा मौलाः पदातयः । तेष्वस्य महती शृद्धिरभूत् ध्यानिवशृद्धितः' ॥ ७२ ॥

की पूजा करते थे। स्वयभू भगवान् वृषभदेवको छोडकर उनके अन्य कोई देवता नही था।।६०॥ भगवान् वृषभदेवका नाती मरीचिकुमार भी परिव्राजक हो गया था और उसने मिथ्या शास्त्रों-के उपदेशसे मिथ्यात्वकी वृद्धि की थी।।६१॥ योगशास्त्र और सास्यशास्त्र प्रारम्भमे उसी-के द्वारा कहे गये थे, जिनसे मोहित हुआ यह जीव सम्यग्जानसे पराङमुख हो जाता है।।६२॥ इस प्रकार जब कि वे द्रव्यिलङ्गी मुनि ऊपर कही हुई अनेक प्रकारकी प्रवृत्तिको प्राप्त हो गये तब बुद्धि बलसे सहित महामुनि भगवान् वृषभदेव उसी प्रकार तपस्या करते हुए विद्यमान रहे थे।।६३॥ वे प्रभु मेरपर्वतके समान निष्कम्प थे, समुद्रके समान क्षोभरिहत थे, वायुके समान परिग्रहरित थे और आकाशके समान निर्लेप थे।।६४॥ तपश्चरणके तीव्र तापसे भगवान् का शरीर बहुत ही देशिप्यमान हो गया था सो ठीक ही है, तपाये हुए मुवर्णकी कान्ति निश्चयमे अन्य हो ही जाती है।।६५॥ कर्मरूपी शत्रुको जीतनेकी इच्छा करनेवाले भगवान्की मनोगुष्ति, वचनगुष्ति और कायगुष्ति ये तीन गुष्तियाँ ही किले आदिके समान रक्षा करनेवाली थी, सयम ही शरीरकी रक्षा करनेवाला कवच था और सम्यग्दर्शन आदि गुण ही उनके सैनिक हुए थे।।६६॥

पहला उपवास, दूसरा अवमौदर्य, तीसरा वृत्तिपरिसंस्थान, चौथा रसपरित्याग, पाचवा काय-क्लेश और छठवा विविक्तशय्यासन यह छह प्रकारके बाह्य तप महाधीर वीर भगवान् वृषभ-देवके थे ॥६७–६८॥ अन्तरङ्ग तप भी प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यानके भेदसे छह प्रकारका ही है उनमेसे भगवान् वृषभदेवके ध्यानमे ही अधिक तत्परता रहती थी अर्थात् वे अधिकतर ध्यान ही करते रहते थे ॥६९॥ पाँच महाव्रत, समिति नामक पाँच सुप्रयत्न, पाँच इन्द्रियनिरोध, छह आवश्यक, केशलोच, पृथिवीपर सोना, दांतौन नही करना, नग्न रहना, स्नान नही करना, खडे होकर भोजन करना और दिनमे एक बार ही भोजन करना इस प्रकार ये अट्ठाईस मूल गुण भगवान् वृषभदेवके विद्यमान थे जो कि उनके पदातियों अर्थात् पैदल चलनेवाले सैनिकोंके समान थे। ध्यानकी विश्च द्वताके कारण भगवान्के इन

१ परिव्राजकत्वम् । २ आश्रितः । ३ तेन मरीचिना प्रथमोपदिष्टम् । ४ ध्यानशास्त्रम् । ५ सांख्यम् । ६ शास्त्रेण ७ संरक्षणम् । ८ कवचम् । ६ कर्मशत्रृ अ०, म०, ल० । १० कायक्लेशः । ११ पञ्चैवेन्द्रिय-अ०,प०,म०,ल० । १२ ध्यानविशुद्धधतः ब०, प०, अ०, स०, द० ।

महानशनमस्यासीत् तपः वण्मामगोचरम् । द्वारीरो'पचयस्तिवदः तथैवास्यावहो धृतिः ॥ ७३ ॥ नानाशुवी'ऽप्यभूव् भर्तुः स्वल्पोऽप्यज्ञगे परिश्रमः । निर्माणातिशयः कोऽपि दिव्यः स पहि महात्मनः ॥ ७४॥ संस्कारिवरहात् केशा जटीभूतास्तवा विभोः । "नूनं तेऽपि तपःवलेशम् श्रनुसोहं तथा स्थिताः ॥ ७४॥ मुनेर्मूष्टिन जटा दूरं प्रसस्तुः पवनोद्धताः । ध्यानागिननेव तप्तस्य जीवरदर्णस्य वाल्तिकाः ॥ ७६ ॥ तत्तपोऽतिशयात्तिस्मन् काननेऽभृत् परा द्युतिः । नक्तं विवा च बालाकंतेज्ञस्यातातिको ॥ ७७ ॥ शाखाः पुष्पकला नम्याः शाखितां तत्र कानने । बभुभंगवतः पावौ नमन्त्य इव भविततः ॥ ७६ ॥ तिस्मन् वने वनलता भृञ्जसञ्जगीतिनःस्वनः । 'उपवीणितमातेन्तित्व भक्त्या जगवृगुरोः ॥ ७६ ॥ पर्यन्तवर्तिनः क्ष्माजा गलविभः कुसुमैः स्वयम् । पुष्पोपहारमातन्वित्रव भक्त्या पावयोः ॥ ५० ॥ पर्यन्तवर्तिनः क्ष्माजा गलविभः कुसुमैः स्वयम् । पुष्पोपहारमातन्वित्रव भक्त्यास्य पावयोः ॥ ६० ॥ मृगशावाः पवोपान्तं स्वैरमध्यासिता मुनेः । तवाश्रमस्य शान्तत्वम् ग्राचल्युः सामिनिद्वताः । ६२ ॥ मृगशात्वः समृत्वृत्यः सिहाः संहतवृत्वयः । ६ ॥ बभूवृर्गज्ञय्येन माहात्म्यं तद्धि योगज्ञम् ॥ ६२ ॥ कण्टकालग्वालाग्रावचमरीव्य मरीमृजाः । । १ स्वजनग्यास्यया स्वैरं पीत्वा सम सुष्समसते ॥ ६४ ॥

गुणोंमें बहुत ही विशुद्धता रहती थी ।।७०–७२।। यद्यपि भगवान्ने छह महीनेका महोपवास तप किया था तथापि उनके शरीरका उपचय पहलेकी तरह ही देदीप्यमान बना रहा था। इससे कहना पड़ता है कि उनकी धीरता बड़ी ही आश्चर्यजनक थी। ।।७३।। यद्यपि भगवान् बिलकुल ही आहार नही लेते थे तथापि उनके शरीरमें रंचमात्र भी परिश्रम नही होता था। वास्तवमें भगवान् वृषभदेवकी शरीररचना अथवा उनके निर्माण नामकर्मका ही वह कोई दिव्य अतिशय था ।।७४।। उस समय भगवान्के केश संस्काररहित होनेके कारण जटाओं के समान हो गये थे और वे ऐसे मालूम होते थे मानो तपस्याका क्लेश सहन करनेके लिये ही वैसे कठोर हो गये हों ।।७५।। वे जटाएँ वायुसे उड़कर महामुनि भगवान् वृषभदेवके मस्तकपर दूरतक फैल गई थी, सो ऐसी जान पड़ती थी मानो ध्यानरूपी अग्निसे तपाये हुए जीवरूपी स्वर्णसे निकली हुई कालिमा ही हो ।।७६।। भगवान्के तपश्चरणके अतिशयसे उस विस्तृत वनमें रात दिन ऐसी उत्तम कान्ति रहती थी जैसी कि प्रात कालके सूर्यके तेजसे होती है ।।७७॥ उस वनमें पुष्प और फलके भारसे नम् हुई वृक्षोंकी लताएँ ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो भक्तिसे भगवान्के चरणोंको नमस्कार ही कर रही हो ।।७८।। उस वनमे लताओंपर बैठे हुए भूमर सगीतके समान मधुर शब्द कर रहे थे जिससे वे वनलताएँ ऐसी मालूम होती थी मानो भिक्तपूर्वक वीणा बजाकर जगद्गुरु भगवान् वृषभदेवका यशोगान ही कर रही हों ।।७९।। भगवानुके समीपवर्ती वृक्षोंसे जो अपने आप ही फूल गिर रहे थे उनसे वे वृक्ष ऐसे जान पड़ते थे मानो भक्तिपूर्वक भगवान्के चरणोमे फूलोंका उपहार ही किस्तृत कर रहे हों अर्थात् फूलों की भेंट ही चढ़ा रहे हों।।८०।। भगवान्के चरणोंके समीप ही अपनी इच्छानुसार कुछ कुछ निद्रा लेते हुए जो हरिणोंके बच्चे बैठे हुए थे वे उनके आश्रमकी शान्तता बतला रहे थे ।।८१।। सिह हरिण आदि जन्तुओं के साथ वैरभाव छोड़कर हाथियों के भुण्डके साथ मिलकर रहने लगे थे सो यह सब भगवान्के ध्यानसे उत्पन्न हुई महिमा ही थी ।।८२।। अहा–कैसा आरुचर्य था कि जिनके बालोंके अग्रभाग कांटोंमें उलभ गये थे और जो उन्हें बार-बार सुलभानेका प्रयत्न करती थी ऐसी चमरी गायोंको बाघ बड़ी दयाके साथ अपने नखोंसे छुड़ा रहे थे अर्थात् उनके बाल सुलभा कर उन्हें जहाँ तहाँ जानेके लिये स्वतन्त्र कर रहे थे ॥८३॥ हरिणोंके बच्चे दूध देती हुई बाघनियोंके पास जाकर और उन्हें अपनी माता समभ इच्छानुसार दूध पीकर सुखी

१ पुष्टिः । २ दीप्तः । ३ सन्तोषः । ४ अनशनवृत्तिनः । ५ शरीरवर्गणातिशयः । ६ अपरिश्रमः । ७ इव । ⊏ 'सृगतौ' लिट् । ६ वीणया उपगीयते स्म । १० ईषम्निद्रिताः । ११ युक्तप्रवृत्तयः । १२ पुनः पुनर्मार्जनं कुर्वन्तः । १३ क्षीरं क्षरन्तीः । १४ निजमातृबुद्ध्या ।

होते थे।।८४।। अहा, भगवान्के तपश्चरणकी शक्ति बड़ी ही आश्चर्यकारक थी कि वनके हाथी भी फूले हुए कमल लाकर उनके चरणोंमें चढ़ाते थे।।८५।। जिस समय वे हाथी फूले हुए कमलों द्वारा भगवान्की उपासना करते थे उस समय उनके सूड़के अग्रभागमें स्थित लाल कमल ऐसे सुशोभित होते थे मानो उनके पुष्कर अर्थात् सुडके अग्रभागकी शोभाको दूनी कर रहे हों ।।८६।। भगवान्के शरीरसे फैलती हुई शान्तिकी किरणोने कभी किसीके वश न होने-वाले सिंह आदि पशुओंको भी हठात् वशमें कर लिया था ।।८७।। यद्यपि त्रिलोकीनाथ भगवान् उपवास कर रहे थे-कुछ भी आहार नहीं लेते थे तथापि उन्हें भूखकी बाधा नही होती थी, सो ठीक ही है, क्योंकि सन्तोषरूप भावनाके उत्कर्षसे जो अनिच्छा उत्पन्न होती है वह हरएक प्रकारकी इच्छाओं (लम्पटता) को जीत लेती है ॥८८॥ उस समय भगवान्के ध्यानके प्रताप-से इन्द्रोंके आसन भी कम्पायमान हो गये थे । वास्तवमें यह भी एक बड़ा आश्चर्य है कि महा-पुरुषोंका धैर्य भी जगत्के कम्पनका कारण हो जाता है ।।८९।। इस तरह छह महीनेमें समाप्त होनेवाले प्रतिमा योगको प्राप्त हुए और धैर्यसे शोभायमान रहनेवाले भगवानुका वह लम्बा समय भी क्षणभरके समान व्यतीत हो गया ॥९०॥ इसीके बीचमे महाराज कच्छ महाकच्छ के लड़के भगवान्के समीप आये थे । वे दोनों लड़के बहुत ही सुकुमार थे, दोनों ही तरुण थे, निम तथा विनमि उनका नाम था और दोनों ही भिक्तसे निर्भर होकर भगवान्के चरणोंकी सेवा करना चाहते थे ।।९१–९२।। वे दोनों ही भोगोपभोगविषयक तृष्णासे सहित थे इसलिये हे भगवन्, 'प्रसन्न होइये' इस प्रकार कहते हुए वे भगवान्को नमस्कार कर उनके चरणोंमें लिपट गये और उनके ध्यानमे विघ्न करने लगे ।।९३।। हे स्वामिन्, आपने अपना यह साम्प्राज्य पुत्र तथा पौत्रोंके लिये बाँट दिया है। बाँटते समय हम दोनोंको भुला ही दिया इसलिये अब हमें भी कुछ भोग सामग्री दीजिये ।।९४।। इस प्रकार वे भगवान्से बार बार आग्रह कर रहे थे, उन्हें उचित अनुचितका कुछ भी ज्ञान नहीं था और वे दोनों उस समय जल, पुष्प तथा अर्घ्य से भगवान्की उपासना कर रहे थे ॥९५॥ तदनन्तर घरणेन्द्र नामको धारण करनेवाले, भवन-वासियोंके अन्तर्गत नागकुमार देवोंके इन्द्रने अपना आसन कम्पायमान होनेसे निम विनिमके

१ हस्ताम्राश्रितम् । २ द्विगुणीकुर्वेत् । ३ आराघने । ४ अंशाः । ५ बलात्कारेण । ६ कांक्षाम् । ७ अनभिलाषिता । ८ ध्यानतः । ६ भविष्यत् । १० गतस्य । –मीयुषा प० । ११ आगतौ । १२ अस्मात् कारणात् । १३ आवयोः । १४ आराघनां चक्रतुः । १५ ध्यानविष्नत्वम । १६ बुबुधे ।

न्नात्वा चाविषवोधेन तत्सवं संविधानकम् । ससम्भूममथोत्थाय सोऽन्तिकं भर्तुरागमत् ॥ ६७ ॥ ससर्पं यः समुब्भिद्य भुवः प्राप्तः स तत्क्षणात् । समिक्षिष्ट मुनि दूरान्महामेशिमवोन्नतम् ॥ ६८ ॥ सिमद्धया तपोबीप्त्या ज्वलब्भासुरविष्रहम् । निवातिनश्चलं वीपिमव योगे समाहितम् ॥ ६८ ॥ कर्माहृतीर्महाध्यानहृताशे वग्युमुद्धतम् । सुयज्वानिमवाशेयवयापत्नीपरिष्रहम् ॥ १०० ॥ महोवयमुव्याद्धगं सुवंशं मुनिक् ज्जरम् । दढं तपोमहालानस्तम्भे सद्दूतरज्जुभिः ॥ १०१ ॥ स्वक्ष्मद्विष्यानुस्याद्धगं सहासर्वेश्पासितम् । महाद्विमिव विश्वाणं क्षमाभरसहं वपुः ॥ १०२ ॥ योगास्तरीनभूतात्सानमतिगम्भीरचेष्टितम् । भिवातस्तिमतस्याध्येन्यंक्कृवणं गभीरताम् ॥ १०३ ॥

इस समस्त वृत्तान्तको जान लिया ॥९६॥ अवधि ज्ञानके द्वारा इस समस्त समाचारको जान-कर वह धरणेन्द्र बड़े ही संभूमके साथ उठा और शीघृ ही भगवान्के समीप आया ॥९७॥ वह उसी समय पूजाकी सामग्री लिये हुए, पृथिवीको भेदन कर भगवान्के समीप पहुँचा वहाँ उसने दूरसे ही मेरु पर्वतके समान ऊँचे मुनिराज वृषभदेवको देखा ॥९८॥ उस समय भगवान् ध्यानमें लवलीन थे और उनका देदीप्यमान शरीर अतिशय बढ़ी हुई तपकी दीप्तिसे प्रकाश-मान हो रहा था इसलिये वे ऐसे मालूम होते थे मानो वायुरहित प्रदेशमें रखे हुए दीपक ही हों ।।९९।। अथवा वे भगवान् किसी उत्तम यज्वा अर्थात् यज्ञ करनेवालेके समान शोभायमान हो रहे थे क्योंकि जिस प्रकार यज्ञ करनेवाला अग्निमें आहुतियाँ जलानेके लिये तत्पर रहता है उसी प्रकार भगवान् भी महाध्यानरूपी अग्निमे कर्मरूपी आहुतियाँ जलानेके लिये उद्यत थे और जिस प्रकार यज्ञ करनेवाला अपनी पत्नीसे सहित होता है उसी प्रकार भगवान् भी कभी नही छोड़ने योग्य दयारूपी पत्नीसे सहित थे।।१००।। अथवा वे मुनिराज एक कुजर अर्थात् हाथीके समान मालूम होते थे क्योकि जिस प्रकार हाथी महोदय अर्थात् भाग्यशाली होता है उसी प्रकार भगवान् भी महोदय अर्थात् बड़े भारी ऐश्वर्यसे सहित थे, हाथीका शरीर जिस प्रकार ऊँचा होता है उसी प्रकार भगवान्का शरीर भी ऊँचा था, हाथी जिस प्रकार सुवंश अर्थात् पीठकी उत्तम रीढ़से सहित होता है उसी प्रकार भगवान् भी सुवंश अर्थात् उत्तम कुलसे सहित थे और हाथी जिस प्रकार रस्सियो द्वारा खम्भेमे बॅधा रहता है उसी प्रकार भगवान् भी उत्तम व्रतरूपी रस्सियों द्वारा तपरूपी बड़े भारी खम्भेमे बॅंधे हुए थे ।।१०१।। वे भगवान् सुमेरु पर्वतके समान उत्तम शरीर धारण कर रहे थे क्योंकि जिस प्रकार सुमेरु पर्वत अकम्पाय-मान रूपसे खड़ा है उसी प्रकार उनका शरीर भी अकम्पायमान रूपसे (निश्चल) खड़ा था, मेरु पर्वत जिस प्रकार ऊँचा होता है उसी प्रकार उनका शरीर भी ऊँचा था, सिह व्याघु आदि बड़े बड़े कूर जीव जिस प्रकार सुमेरु पर्वतकी उपासना करते है अर्थात् वहाँ रहते है उसी प्रकार बड़े बड़े कर जीव शान्त होकर भगवान् के शरीरकी भी उपासना करते थे अर्थात् उनके समीप मे रहते थे, अथवा सुमेरु पर्वत जिस प्रकार इन्द्र आदि महासत्त्व अर्थात् महाप्राणियोसे उपासित होता है उसी प्रकार भगवान्का शरीर भी इन्द्र आदि महासत्त्वोंसे उपासित था अथवा सुमेरु पर्वत जिस प्रकार महासत्त्व अर्थात् बड़ी भारी दृढ़तासे उपासित होता है उसी प्रकार भगवान् का शरीर भी महासत्त्व अर्थात् बड़ी भारी दृढ़ता (धीर वीरता) से उपासित था, और सुमेरु पर्वत जिस प्रकार क्षमा अर्थात् पृथिवीके भारको धारण करनेमें समर्थ होता है उसी प्रकार भगवान्का शरीर भी क्षमा अर्थात् शान्तिके भारको धारण करनेमें समर्थ था ।।१०२।। उस समय भगवान्ने अपने अन्तःकरणको ध्यानके भीतर निश्चल कर लिया था तथा उनकी चेष्टाएँ अत्यन्त गम्भीर थीं इसलिये वे वायुके न चलनेसे निश्चल हुए समुद्रकी गम्भीरताको भी

१ अग्नौ । २ अत्याज्यदयास्<del>त्रीस्</del>वीकारम् । ३ अन्तर्लीन । ४ निर्वात-प० ।

परीवहमहावातै रक्षोभ्यमजलाशयम् । बोवयाबोभिरस्पृष्टमपूर्वमिव वारिधिम् ॥ १०४॥ सावरं च समासाद्य पश्यन् भगवतो वपुः । विसिष्मिये तपोलक्षम्या 'परिरक्ष्यमधोद्धया' ॥ १०४॥ परीत्य प्रणतो भक्त्या स्तुत्वा च स जगव्गुक्म् । कुमाराविति सोपायम् अवदत् संवृताकृतिः ॥ १०६॥ युवां युवानौ वृद्येथे सायुषौ विकृताकृतीः । तपोवनं च पश्यामि प्रशान्तिमवर्म् जितम् ॥ १०७॥ क्वेवं तपोवनं शान्तं क्व युवां भीषणाकृती । प्रकाशतमसोरेष संगमो नन्वसंगतः ॥ १०८॥ अहो निन्धतरा भोगायं रस्यानेऽपि योजयेत् । प्रायंनामियनां का वा युक्तायुक्तविचारणा ॥ १०६॥ अवाञ्खयो युवां भोगान् वेवोऽयं भोगनिःस्पृहः । 'तद्वां शिलातलेऽम्भोजवाञ्खाः चित्रीयतेऽच नः ॥ ११०॥ सस्पृहः स्वयमन्यांश्च सस्पृहानेव मन्यते । को नाम स्पृहयेद्धीमान् भोगान् "पर्यन्ततापिनः ॥ १११॥ 'आपातमात्ररस्याणां भोगानां वशाः पुमान् । महानप्यितां वोषात् सद्यस्तृणं 'लघुभंवेत् ॥ ११२॥ युवां चेव्भोगकाम्यन्तौः व्रजतं भरतान्तिकम् । स हि साम्प्राज्यधौरेयोः वर्तते नृपर्युक्षवः ॥ ११३॥

तिरस्कृत कर रहे थे ।।१०३।। अथवा भगवान् किसी अनोखे समुद्रके समान जान पड़ते थे क्योंकि उपलब्ध समुद्र तो वायुसे क्षुभित हो जाता है परन्तु वे परीषहरूपी महावायुसे कभी भी क्षुभित नहीं होते थे, उपलब्ध समुद्र तो जलाशय अर्थात् जल है आशयमे (मध्यमें) जिसके ऐसा होता है परन्तु भगवान् जडाशय अर्थात् जड (अविवेक युक्त) है आशय (अभिप्राय) जिनका ऐसे नही थे, उपलब्ध समुद्र तो अनेक मगर मच्छ आदि जल-जन्तुओंसे भरा रहता है परन्तु भगवान् दोषरूपी जल-जन्तुओंसे छुए भी नहीं गये थे।।१०४।। इस प्रकार भगवान् वृषभदेवके समीप वह धरणेन्द्र बड़े ही आदरके साथ पहुँचा और अतिशय बढ़ी हुई तपरूपी लक्ष्मीसे आलिङ्गित हुए भगवान्के शरीरको देखता हुआ आश्चर्य करने लगा ।।१०५।। प्रथम ही उस धरणेन्द्रने जगद्गुरु भगवान् वृषभदेवकी प्रदक्षिणा दी, उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और फिर अपना वेश छिपाकर वह उन दोनों कुमारोंसे इस प्रकार सयुक्तिक वचन कहने लगा ।।१०६।। हे तरुण पुरुषो, ये हिथयार धारण किये हुए तुम दोनों मुभे विकृत आकार वाले दिखलाई दे रहे हो और इस उत्कृष्ट तपोवनको अत्यन्त शान्त देख रहा हुं ॥१०७॥ कहाँ तो यह शान्त तपोवन, और कहाँ भयंकर आकारवाले तुम दोनों ? प्रकाश और अन्ध-कारके समान तुम्हारा समागम क्या अनुचित नहीं है ? ।।१०८।। अहो, यह भोग बड़े ही निन्दनीय है जोकि अयोग्य स्थानमें भी प्रार्थना कराते है अर्थात् जहाँ याचना नही करनी चाहिये वहाँ भी याचना कराते है सो ठीक ही है क्योंकि याचना करनेवालोंको योग्य अयोग्यका विचार ही कहाँ रहता है ? ।।१०९।। यह भगवान् तो भोगोंसे निःस्पृह हैं और तुम दोनों उनसे भोगों की इच्छा कर रहे हो सो तुम्हारी यह शिलातलसे कमलकी इच्छा आज हम लोगोंको आश्चर्य युक्त कर रही है। भावार्थ–जिस प्रकार पत्थरकी शिलासे कमलोंकी इच्छा करना व्यर्थ है उसी प्रकार भोगोंकी इच्छासे रहित भगवान्से भोगोंकी इच्छा करना व्यर्थ है।।११०।। जो मनुष्य स्वयं भोगोंकी इच्छासे युक्त होता है वह दूसरोंको भी वैसा ही मानता है, अरे, ऐसा कौन बुद्धिमान् होगा जो अन्तमें सन्ताप देनेवाले इन भोगोंकी इच्छा करता हो ।।१११।। प्रारम्भ मात्रमें ही मनोहर दिखाई देनेवाले भोगोंके वश हुआ पुरुष चाहे जितना बड़ा होनेपर भी याचना रूपी दोषसे शीघृ ही तृणके समान लघु हो जाता है ।।११२।। यदि तुम दोनों भोगोंको चाहते हो तो भरतके समीप जाओ क्योंकि इस समय वही सामृाज्यका भार धारण करनेवाला है और

१ आर्तिगितम् । २ अत्यर्थं प्रवृद्धया । ३ आकारान्तरेणाच्छादितनिजाकारः । ४ अर्थीत्यध्याहारः । ५ तत्कारणात् । वां युवयोः । ६ चित्रं करोति । ७ परिणमनकाल । ८ अनुभवमात्रम् । ६ याच्ञा । १० तृणवल्लघुः । ११ भोगमिच्छन्तौ । १२ धुरन्धरः ।

वही श्रेष्ठ राजा है ।।११३।। भगवान् तो राग द्वेष आदि अन्तरङ्ग परिग्रहका त्याग कर चुके हैं और अपने शरीरसे भी निःस्पृह हो रहे है, अब यह भोगोंकी इच्छा करनेवाले तुम दोनोंको भोग कैसे दे सकते हैं ? ।।११४।। इसलिये, जो केवल मोक्ष जानेके लिये उद्योग कर रहे हैं ऐसे इन भगवान्के पास धरना देना व्यर्थ है । तुम दोनों भोगोंके इच्छुक हो अतः भरतकी उपा-सना करनेके लिये उसके पास जाओ ॥११५॥ इस प्रकार जब वह धरणेन्द्र कह चुका तव **बे दोनों निम विनमि कुमार उसे इस प्रकार उत्तर देने लगे कि दूसरेके कार्योमे आपकी यह क्या** आस्था (आदर, बुद्धि) है ? आप महाबुद्धिमान् है अतः यहासे चुपचाप चले जाइये ।।११६॥ क्योंकि इस विषयमे जो योग्य अथवा अयोग्य है उन दोनोंको हम लोग जानते है परन्तु आप इस विषयमें अनिभन्न हैं इसलिये जहाँ आपको जाना है जाइए। ॥११७॥ ये वृद्ध है और ये तरुण हैं यह भेद तो मात्र अवस्थाका किया हुआ है। वृद्धावस्थामे न तो कुछ ज्ञानकी वृद्धि होती है और न तरुण अवस्थामें बुद्धिका कुछ ह्रास ही होता है। बल्कि देखा ऐसा जाता है कि अवस्थाके पकनेसे वृद्धावस्थामे प्रायः बुद्धिकी मन्दता हो जाती है और प्रथम अवस्थामे प्रायः पुण्यवान् पुरुषोंकी बुद्धि बढ़ती रहती है ।।११८–११९।। न तो नवीन-तरुण अवस्था दोष उत्पन्न करनेवाली है और न वृद्ध अवस्था गुण उत्पन्न करनेवाली है क्योंकि चन्द्रमा नवीन होने पर भी मनुष्योंको आह्लादित करता है और अग्नि जीर्ण (बुभनेके सन्मुख) होनेपर भी जलाती ही है ।।१२०।। जो मनुष्य बिना पूछे ही किसी कार्यको करता है वह बहुत धीठ समभा जाता है। हम दोनों ही इस प्रकारका कार्य आपसे पूछना नही चाहते फिर आप व्यर्थ ही बीचमे क्यों बोलते है।।१२१।। आप जैसे निन्द्य आचरणवाले दुष्ट पुरुष बिना पूछे कार्योंका निर्देश कर तथा अत्यन्त असत्य और अनिष्ट चापलूसीके वचन कहकर लोगोंको ठगा करते है ।।१२२।। बुद्धिमान् पुरुषोंकी जिह्वा कभी स्वप्नमें भी अशुद्ध भाषण नही करती, उनकी चेष्टा कभी दूसरोंका अनिष्ट नही करती और न उनकी स्मृति ही दूसरोंका विनाश करनेके लिये कभी कठोर

विविताखिलवेद्यानां नोपदेशो भवावृशाम् । न्यायोऽस्मवाविभिः सन्तो यतो न्यायेकजीविकाः ॥१२४॥ शान्तो वयोऽनुरूपोऽयं वेदः सौम्येयमाकृतिः । वदः प्रसम्भूर्जस्वि व्याचष्टे वः प्रवृद्धताम् ॥ १२४॥ विहःस्फुरित्कमप्यन्तर्गूढं तेजो जनातिगम् । महानुभावतां विवतः वपुरप्राकृतं च वः ॥ १२६॥ इत्यिभव्यक्तवैशिष्टच्या भवन्तो भद्रशीलकाः । कायेऽस्मवीये मृह्यन्ति न विद्यः किन्नु कारणम् ॥ १२७॥ गृदप्रसादनं इलाध्यमावाभ्यां फलमीप्सितम् । यूयं तत्प्रतिवन्धारः परकायेषु शीतलाः ॥१२६॥ परेषां वृद्धिमालोवय नन्वस्यिति वुर्जनः । युष्मावृशां तु महतां सतां प्रत्युत क्ता मृदे ॥ १२६॥ वनेऽपि वसतो भर्तुः प्रभृत्वं क्ति परिच्युतम् । पादम् ल जगिद्वः यस्याद्यापि चराचरम् ॥१३०॥ कल्पानोकहमृत्स्मूञ्य को नामान्यं महीदहम् । सेवेत पद्धीरीप्सन् फलं विपुलमूर्जितम् ॥ १३२॥ महाविष्यमयवा हित्वा रत्नार्थी किमु संश्ययेत् । पत्वल्वं शुष्कांवालं शाल्यर्थी वा पलालकम् प् ॥ १३२॥ भरतस्य गुरोश्चापि किमु नास्त्यन्तरं महत् । गोष्पदस्य समुद्रेण समकदयत्वमित वारः ॥ १३३॥

होती है ।।१२३।। जिन्होंने जानने योग्य सम्पूर्ण तत्त्वोंको जान लिया है ऐसे आप सरीखे बुद्धि-मान् पुरुषोंके लिये हम बालकों द्वारा न्यायमार्गका उपदेश दिया जाना योग्य नहीं है क्योंकि जो सज्जन पुरुष होते है वे एक न्यायरूपी जीविकासे ही युक्त होते है अर्थात् वे न्यायरूप प्रवृत्ति से ही जीवित रहते है ।।१२४।। आयुके अनुकूल धारण किया हुआ आपका यह वेष बहुत ही शान्त है, आपकी यह आकृति भी सौम्य है और आपके वचन भी प्रसादगुणसे सहित तथा तेजस्वी है और आपकी बुद्धिमत्ताको स्पष्ट कह रहे है ।।१२५।। जो अन्य साधारण पुरुषोंमे नही पाया जाता और जो बाहर भी प्रकाशमान हो रहा है ऐसा आपका यह भीतर छिपा हुआ अनिर्वचनीय तेज तथा अद्भृत शरीर आपकी महानुभावताको कह रहा है। भावार्थ-आपके प्रकाशमान लोकोत्तर तेज तथा असाधारण दीप्तिमान् शरीरके देखनेसे मालम होता है कि आप कोई महापुरुष है ।।१२६।। इस प्रकार जिनकी अनेक विशेषताएँ प्रकट हो रही है ऐसे आप कोई भद्रपरिणामी पुरुष है परन्तु फिर भी आप जो हमारे कर्यमे मोहको प्राप्त हो रहे है सो उसका क्या कारण है ? यह हम नहीं जानते ।।१२७।। ग्र--भगवान् वषभदेवको प्रसन्न करना सब जगह प्रशसा करने योग्य है और यही हम दोनोंका इच्छित फल हे अर्थात् हम लोग भगवान् को ही प्रसन्न करना चाहते है परन्तु आप उसमे प्रतिबन्ध कर रहे है-विघ्न डाल रहे हैं इसलिये जान पड़ता है कि आप दूसरोंका कार्य करनेमे शीतल अर्थात् उद्योगरहित है-आप दूसरोंका भला नहीं होने देना चाहते ।।१२८।। दूसरोंकी वृद्धि देखकर दुर्जन मनुष्य ही ईर्ष्या करते है आप जैसे सज्जन और महापुरुषोंको तो बल्कि दूसरोंकी वृद्धिसे आनन्द होना चाहिये ॥१२९॥ भगवान् वनमे निवास कर रहे है इससे क्या उनका प्रभुत्व नष्ट हो गया है ? देखो, भगवान्के चरणकमलोंके मूलमे आज भी यह चराचर विश्व विद्यमान है ।।१३०।। आप जो हम लोगों को भरतके पास जानेकी सलाह दे रहे हैं सो भी ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो बड़े बड़े बहुतसे फलोंकी इच्छा करता हुआ भी कल्प वृक्षको छोड़कर अन्य सामान्य वृक्ष की सेवा करेगा ।।१३१।। अथवा रत्नोंकी चाह करनेवाला पुरुष महासमुद्रको छोड़कर, जिसमे शेवाल भी सूख गई है ऐसे किसी अल्प सरोवर (तलैया) की सेवा करेगा अथवा धानकी इच्छा करनेवाला पियालका आश्रय करेगा?।।१३२।। भरत और भगवान् वृषभदेवमें क्या बड़ा भारी

१ क्ष पपदार्थानाम् । २ तेजस्वि । ३ असाधारणम् । ४ अस्मदभीष्टप्रतिनिरोधकाः । ५ ईष्यां करोति । ६ प्रवृद्धिः । ७ भूयिष्ठम् । ८ उपर्यूपरि प्रवर्द्धमानम् । ६ अल्पसरः । १० 'पलालोऽस्त्री स निष्कलः, । ११ किम् ।

स्वच्छान्भःकिलता लोके कि न सन्ति जलाद्यायाः । चातकस्याप्रहः कोपि यहाञ्छ्रयम्बुद्धारपयः ॥ १३४॥ तदुष्ठतेरिवं वित्ते वृत्तं यहिपुलं फलम् । वाञ्छिति परमोद्यारं स्थानमाश्रित्य मानिनः ॥ १३४॥ इत्यदीनतर्रा वाचं श्रुत्वाहीन्द्रः कुमारयोः । नितरां सोऽनुष्ठिच्छत्ते इलाध्यं धैर्यं हि मानिनाम् ॥ १३६॥ ग्रहो महेच्छता यूनोः ग्रहो गान्भीयंमेतयोः । ग्रहो गुरौ परा भिवतः ग्रहो इलाध्या स्पृहानयोः ॥ १३६॥ ग्रहो महेच्छता यूनोः इहो गान्भीयंमेतयोः । ग्रहो गुरौ परा भिवतः ग्रहो इलाध्या स्पृहानयोः ॥ १३६॥ ग्रहो प्रतिस्तवात्याः कृश्मं दचः ॥ १३६॥ ग्रवां युवजरस्तौ 'स्थस्तुष्टो वां धौरवेष्टितैः । ग्रहे हि घरणो नाम फणिनां पतिरिष्यमः ॥ १३६॥ मां वित्तं किंकरं भर्तः पतालस्वर्गवासिनम् । ग्रवयोभीगभागित्वं विद्यात् समुपागतम् ॥ १४०॥ ग्राविष्टो दिस्प्रहमीकोन कुमारौ भावितकाविमौ । भोगैरिष्टंनिय्हश्वेति वृत्तं र तिनारते दस्यहम् ॥ १४१ । द्वायाभी कुमारौ भावन्तं जगत्सृजम् । युवयोभीगमद्याहं दास्यामि गुरुदेकिताम् ॥ १४२ ॥ द्वायस्य वचनात् प्रीतौ कुमारौ तमवोचताम् । सत्यं गुदः प्रसन्नो नौर भोगान्वरस्ति वाञ्छतान् ॥ १४३॥ तव् बृहि धरणाधीका यत्सत्यं मतमीकितुः । गुरोर्मताहिना भोगा नावयोरिभसम्मताः ॥ १४४॥

अन्तर नहीं हैं ? क्या गोष्पदकी समुद्रके साथ बराबरी हो सकती है ?।।१३३।। क्या लोकमे स्वच्छ जलसे भरे हुए अन्य जलाशय नहीं हैं जो चातक पक्षी हमेशा मेघसे ही जलकी याचना करता है। यह क्या उसका कोई अनिर्वचनीय हठ नहीं है,।।१३४।। इसलिये अभिमानी मनुष्य जो अत्यन्त उदार स्थानका आश्रय कर किसी बड़े भारी फलकी वाञ्छा करते हैं सो इसे आप उनकी उन्नतिका ही आचरण समभे ।।१३५।। इस प्रकार वह धरणेन्द्र निम विनिम दोनों क्मारोंके अदीनतर अर्थात् अभिमानसे भरे हुए वचन सुनकर मनमें बहुत ही सन्तुष्ट हुआ सो ठीक ही है क्योंकि अभिमानी पुरुषोंका धैर्य प्रशसा करने योग्य होता है ।।१३६।। वह धरणेन्द्र मन ही मन विचार करने लगा कि अहा, इन दोनों तरुण कुमारोंकी महेच्छता (महा-शयता) कितनी बड़ी है, इनकी गम्भीरता भी आश्चर्य करनेवाली है, भगवान् वृषभदेवमें इनकी श्रेष्ठ भक्ति भी आश्चर्यजनक है और इनकी स्पृहा भी प्रशंसा करने योग्य है। इस प्रकार प्रसन्न हुआ धरणेत्न्द्र अपना दिव्य रूप प्रकट करता हुआ उनसे प्रीतिरूपी लताके फूलोंके समान इस प्रकार वचन कहने लगा ।।१३७-१३८।। तुम दोनों तरुण होकर भी वृद्धके समान हो, मैं तुम लोगोंकी धीर वीर चेष्टाओंसे बहुत ही सन्तुष्ट हुआ हूँ, मेरा नाम धरण है और मै नागकुमार जातिके देवोंका मुख्य इन्द्र हू ।।१३९।। मुभ्रे आप पाताल स्वर्गमें रहनेवाला भगवान् का किकर समभे तथा में यहां आप दोनोंको भोगोपभोगकी सामग्रीसे युक्त करनेके लिये ही आया हू ।।१४०।। ये दोनों कुमार बड़े ही भक्त है इसलिये इन्हें इनकी इच्छानुसार भोगोंसे युक्त करो इस प्रकार भगवान्ने मुभे आज्ञा दी है और इसीलिये में यहां शीघू आया हूँ ॥१४१॥ इसलिये जगत्की व्यवस्था करनेवाले भगवान्से पूछकर उठो आज में तुम दोनोंके लिये भगवान् के द्वारा बतलाई हुई भोगसामग्री दूगा ।।१४२।। इस प्रकार धरणेन्द्रके वचनोंसे वे कुमार बहुत ही प्रसन्न हुए और उससे कहने लगे कि सचमुच ही गुरुदेव हमपर प्रसन्न हुए हैं और हम लोगों को मन वाञ्छित भोग देना चाहते हैं ।।१४३।। हे घरणेन्द्र, इस विषयमें भगवानुका जो सत्य मत हो वह हम लोगोंसे कहिये क्योंकि भगवान्के मत अर्थात् संमतिके बिना हमें भोगोपभोग

१ अम्बुदात् पयो वाञ्छति यः स कोऽप्याग्रहोऽस्ति । २ जानीत । ३ वर्तनम् । ४ वाञ्छन्तीति यत् । ५ महाशयता । 'महेच्छस्तु महाशयः' इत्यभिघानात् । ६ भवतः । ७ युवयोः । ६ जानीतम् । ६ आज्ञापितः । १० नियोजय । ११ कारणेन । १२ तत् कारणात् । १३ पृष्ट्वा । १४ जगत्कर्तारम् । १५ आवयोः । १६ दातुभिच्छति ।

इत्युक्तकन्तौ प्रत्याय्य¹ सोपायं फणिनां पतिः । भगवन्तं प्रणम्याशु युवानावनयत् समम् ॥ १४५ ॥ स ताभ्यां फणिनां भर्ता रेके गगनमुत्पतन् । युतस्तापप्रकाशाभ्यामिव भारवान् महोवयः ॥ १४६ ॥ वभौ फणिकुमाराभ्यामिव ताभ्यां समन्वतः । प्रश्रयप्रशमाभ्यां वा¹ युवतो योगीव भोगिराट् ॥ १४७ ॥ स व्योममार्गमुत्पत्य विमानमधिरोप्यतौ । द्राक् प्राप विजयाद्वींद्रं भूदेव्या हसितोपमम् ॥ १४६ ॥ स्वपूर्वापरकोटिभ्यां विगाह्य लवणार्णवम् । मध्ये भारतवर्षस्य स्थितं तन्मानवण्डवत् ॥ १४६ ॥ विराजमानमुत्तुङ्गौर्नानारत्नाशुचित्रितः । 'मकुटैरिव कूटैः स्वैः स्वैरमारुद्धलांगणैः ॥ १४० ॥ विराजमानमुत्तुङ्गौर्नानारत्नाशुचित्रितः । 'मकुटैरिव कूटैः स्वैः स्वैरमारुद्धलांगणैः ॥ १४० ॥ निपतिविर्मारावैः श्राप्रितगुहामुखम् । व्याजु हृषुमिवातान्तः विश्वान्त्यं सुरवस्पतीन् ॥ १४२ ॥ महव्भिरचलोवर्षः सञ्चरद्भिरितोऽमुतः । चनाघनैर्घनष्वानैः विष्वान्त्यं सुरवस्पतीन् ॥ १४२ ॥ सर्व्याचीकरप्रस्थैः वीप्तैवर्णाशुरिवमिः । ज्वलहावानलाशंकां जनयन्तं नभोजुवाम् ॥ १४२ ॥ सरद्भिःशिलरोपान्ताव्यं प्रापतिद्वायताद् गुवनिर्मरः । घनेर्जकंतितैरारावारक्ष्यं बहुनिर्मरम् ॥ १४४ ॥ सर्व्यायताद् गुवनिर्मरः । विनोलरंशुक्तिवष्वक् विवधानमिलच्छलात् ॥ १४४ ॥ स्वृतमामोवलोभेन प्रोत्कुल्ला वनवल्लरोः । विनोलरंशुक्तिवष्वक् विवधानमिलच्छलात् ॥ १४४ ॥

की सामग्री इष्ट नही है ॥१४४॥ इस प्रकार कहते हुए कुमारोंको युक्तिपूर्वक विश्वास दिला कर धरणेन्द्र भगवान्को नमस्कार कर उन्हें शीघू ही अपने साथ ले गया ॥१४५॥ महान् ऐश्वर्यको धारण करनेवाला वह धरणेन्द्र उन दोनों कुमारोंके साथ आकाशमें जाता हुआ ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो ताप और प्रकाशके साथ उदित होता हुआ सूर्य ही हो ॥१४६॥ अथवा जिस प्रकार विनय और प्रशम गुणसे युक्त हुआ कोई योगिराज सुशोभित होता है उसी प्रकार नागकुमारोंके समान उन दोनों कुमारोंसे युक्त हुआ वह धरणेन्द्र भी अतिशय सुशोभित हो रहा था ॥१४७॥ वह दोनों राजकुमारोको विमानमे बैठाकर तथा आकाश मार्गका उल्लंघन कर शीघू ही विजयार्घ पर्वतपर जा पहुचा, उस समय वह पर्वत पृथिवीरूपी देवीके हास्यकी उपमा धारण कर रहा था ॥१४८॥

वह विजयार्ध पर्वत अपने पूर्व और पश्चिमकी कोटियोंसे लवण समुद्रमे अवगाहन (प्रवेश) कर रहा था और भरत क्षेत्रके बीचमे इस प्रकार स्थित था मानो उसके नापनेका एक दण्ड ही हो ॥१४९॥ वह पर्वत ऊचे, अनेक प्रकारके रत्नोंकी किरणोंसे चित्र विचित्र और अपनी इच्छानुसार आकाशाङ्गणको घेरनेवाले अपने अनेक शिखरोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो मुकुटोंसे ही सुशोभित हो रहा हो ॥१५०॥ पड़ते हुए निर्भरनोंके शब्दोंसे उसकी गुफाओंके मुख आपूरित हो रहे थे और उनमे ऐसा मालूम होता था मानो अतिशय विश्वाम करनेके लिये देव देवियोंको बुला ही रहा हो ॥१५१॥ उसकी मेखला अर्थात् बीचका किनारा पर्वत के समान ऊचे, यहा वहा चलते हुए और गम्भीर गर्जना करते हुए बड़े बड़े मेघो द्वारा चारों ओरसे ढका हुआ था ॥१५२॥ देवीप्यमान सुवर्णके बने हुए और सूर्यकी किरणोंसे सुशोभित अपने किनारोंके द्वारा वह पर्वत देव और विद्याधरोंको जलते हुए दावानलकी शका कर रहा था ॥१५३॥ उस पर्वतकी शिखरोंके समीप भागसे जो लम्बी धारवाले बड़े बड़े भरने पड़ते थे उनसे मेघ जर्जरित हो जाते थे और उनसे उस पर्वतक समीप ही बहुतसे निर्भरने बनकर निकल रहे थे ॥१५४॥ उस पर्वतपर के बनोंमे अनेक लताए फूली हुई थी और उनपर भूमर बैठे हुए थे उनसे वह पर्वत ऐसा मालूम होता था मानो सुगन्धिक लोभसे वह उन वनलताओंको

१ विश्वासं नीत्वा । २ अथवा । ३ मुक्टै-अ०, प० । ४ व्या ह्वातुमिच्छुम् । ५ नितान्तं प्रसन्नम् । ६ पर्वतवदुन्नतैः । ७ बहलनिस्वनैः । ६ आयतात् । विस्तीर्णादित्यर्थं । –द्व्यायतै–अ०, म०, ल० । ६ स्यूलजलप्रवाहैः । १० भिन्नेः । ११ इव ।

लताभवनिवभारतिक्षरोद्गीतिनिःस्वनैः । सदा रम्यान् वनोह्ने हान् वधानमिष्मे सलम् ।। १४६ ॥ लतागृहान्ते राबद्धवोलारू वर्नो भश्चरोः । वनाधिवेवतावेष्टया वहन्तं वनवीधिषु ॥ १४७ ॥ सम्वरत्स्व सरीवक्षप्रकर्णः 'प्रतिबिम्बितः । प्रोह्वहन्तं महानोलस्थलोः ऊर्ष्टाब्जिनी थ्रियः ॥ १४६ ॥ विचरत्स्व चरीवारु चरणालक्तकारुणाः । कृतार्चा इव रक्ताब्जैः दथतं स्फाटकोः स्थलोः ॥ १४६ ॥ विद्वरत्स द्वियो धीरथ्वनितानमलच्छवीन् । निर्मरानिव बिभाणं मृगेन्द्रानिधकत्वरम् ॥ १६० ॥ भ्रम्पपुरत्यक्रमारू सुरवम्पतीन् । सम्भोगान्ते कृतात्रीच विनोवान् वथतं मिषः ॥ १६१ ॥ भ्रणीद्वयं वितत्य वस्त्राप्ति स्व प्रसद्धमावायतम् । विद्याधराधिवसतीः वस्त्रार्ये प्रार्थनः ॥ १६२ ॥ विद्याधराधिवसतीः वस्त्राप्ति वस्त्राप्ति विद्याधराधिवस्ति । । वस्त्राप्ति वस्त्राप्ति । १६३ ॥ विद्याधरामाण्यः वस्त्राप्ति । वस्त्राप्ति । अरव्भिन्द्रात्ति । स्व वस्त्राप्ति विद्याधराव्यवस्त्र । १६४ ॥ चन्यकान्तोपलैक्वन्द्रकरामर्गावनुक्षपम् । १६४ ॥ अरव्भिन्द्रविन्नोत्येव सिञ्चन्तं स्वसट्द्रमान् ॥ १६४ ॥

चारों ओरसे काले वस्त्रोंके द्वारा ढक ही रहा हो ।।१५५।। वह पर्वत अपनी मेखलापर ऐसे प्रदेशोंको धारण कर रहा था जो कि लताभवनोंमे विश्राम करनेवाले किन्नर देवोंके मधुर गीतोंके शब्दोसे सदा सुन्दर रहते थे।।१५६।। उस पर्वतपर वनकी गलियोंमे लतागृहोंके भीतर पड़े हुए भूलोंपर भूलती हुई विद्याधरियां वनदेवताओं के समान मालूम होती थी ।।१५७।। उस पर्वतपर जो इधर उधर घूमती हुई विद्याधिरयोंके मुखरूपी कमलोंके प्रतिबिम्ब पड़ रहे थे उनसे वह ऐसा मालूम होता था मानो नील मणिकी जमीनमे जमी हुई कमलिनियोंकी शोभा ही धारण कर रहा हो ।।१५८।। वह पर्वत स्फटिक मणिकी बनी हुई उन प्रारृतिक भूमियों को धारण कर रहा था जो कि इधर उधर टहलती हुई विद्याधरियोंके सुन्दर चरणोंमे लगे हुए महावरसे लाल वर्ण होनेके कारण ऐसी जान पड़ती थी मानो लाल कमलोंसे उनकी पूजा ही की गई हो ।।१५९।। वह पर्वत अपनी गुफाओंमे निर्फरनोंके समान सिहोंको धारण कर रहा था क्योंकि वे सिह निर्फरनोंके समान ही विदूरलघी अर्थात् दूरतक लांघनेवाले, गम्भीर शब्दों से युक्त और निर्मल कान्तिके धारक थे ।।१६०।। वह पर्वत अपनी उपत्यका अर्थात् समीप की भूमिपर सदा ऐसे देव-देवियोको धारण करता था जो परस्पर प्रेमसे युक्त थे और सम्भोग करनेके अनन्तर वीणा आदि बाजे बजाकर विनोद किया करते थे।।१६१।। उस पर्वतकी उत्तर और दक्षिण ऐसी दो श्रेणिया थी जो कि दो पंखोंके समान बहुत ही लम्बी थी और उन श्रेणियोमे विद्याधरोंके निवास करनेके योग्य अनेक उत्तम उत्तम नगरियां थी ।।१६२।। उस पर्वतकी शिखरोंपर जो अनेक निर्भरने बह रहे थे उनसे वे शिखर ऐसे जान पड्ते थे मानो उनके ऊपरी भागपर पताकाएं ही फहरा रही हों और ऐसी ऐसी ऊची शिखरोंसे वह पर्वत ऐसा मालूम होता था मानो आकाशके अग्रभागका उल्लंघन ही कर रहा हो ।।१६३।। शिखरसे लेकर जमीन तक जिनकी ऐसी अखण्ड धारा पड़ रही है ऐसे निर्फरनोंसे वह पर्वत ऐसा जान पडता था मानो लोकनाड़ीको नापनेके लिये उसने एक लम्बा दण्ड ही धारण किया हो ।।१६४।। चन्द्रमाकी किरणोंके स्पर्शसे जिनसे प्रत्येक रात्रिको पानीकी धारा बहने लगती है ऐसे चन्द्रकान्त मणियों के द्वारा वह पर्वत ऐसा जान पड़ता है मानो दावानलके डरसे अपने किनारेके वक्षोंको ही सीच

<sup>े</sup> श्रेण्याम् । २ मध्यरचितप्रेक्ट्खलाऽधिरूढ । ३ दोलारुढा नभ— अ०, प० । ४ सदृशाः । ५ प्रतिबिम्बर्कैः अ०, म०, ल०, स० । ६ धृत । ७ कृतोपहाराः । ८ कन्दरे तटे । ६ आसन्न-भूमौ । उपत्यका अद्रेरासन्ना भूमिः । १० विस्तृत्य प्रसार्येत्यर्यः । ११ आत्मीयम् । १२ अधिवासः । १३ पुरीवराः ब० । १४ सानुमध्ये । १५ आ अवधेः । आ भूमिभागादित्यर्थः । १६ रात्रौ ।

र्दाशकान्तोपलैरिन्बृंतारकाः कृमुबोस्करैः । 'उद्भूति निर्म्घरच्छेदैः 'ग्यवकृत्येवोध्चकैः श्यितम् ॥ १६६ ॥ । सितैर्थनैस्तटीः शुभ्रः श्रयद्भिरनिलाहृतैः । कृतोपचयमारु वना भोगैर्धनात्यये ॥ १६७ ॥ प्रोत्तृंगो मेरुरेकान्ताम्न महत्स धृतायितः । इति तोषादिवोम्मुक्त प्रहासं निर्मरारवैः ॥ १६८ ॥ स्विशुद्धोऽहसामूलाव् स्राश्चृंगं रजतोच्चयः । शुद्धाः कृलाद्वयो नैविमतीवाविष्कृतोम्नतिम् ॥ १६८ ॥ खचरैः सह सम्बन्धाव् गंगासिन्धोरषः स्थितेः । जित्वेव 'कृलकृष्ठत्कीलान् विभ्राणं विजयाद्वैताम् । १५० ॥ स्वलस्थितिमृत्तृंग "शुद्धभाजं जगव्गुरुम्" । जिनेन्द्रमिव नाकीन्द्रैः शश्ववाराध्यमावरात् ॥ १७१ ॥ स्वस्वत्वावसेद्यत्वाव् स्रलङ्कथ्यत्वान्महोम्नतेः । गुरुत्वाच्च जगद्वातुः स्रातन्वानमनृक्रियाम्" ॥ १७२ ॥

रहा हो ।।१६५।। वह पर्वत चन्द्रकान्त मणियोंसे चन्द्रमाको, कुमुदोंके समृहसे ताराओंको और निर्फरनोंके छीटोंसे नक्षत्रोंको नीचा दिखाकर ही मानो बहुत ऊंचा स्थित था ।।१६६।। शरद् ऋतूमें जब कभी वायुसे टकराये हुए सफेद बादल वन-प्रदेशोंको व्याप्तकर उसके सफेद किनारों पर आश्रय लेते थे तब उन बादलोंसे वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो कुछ बढ़ गया हो ।।१६७।। उस पर्वतपर जो निर्भरनोंके शब्द हो रहे थे उनसे वह ऐसा मालुम होता था मानो सुमेरु पर्वत केवल ऊंचा ही है हमारे समान लम्बा नही है इसी सतोषसे मानो जोरका शब्द करता हुआ हॅस रहा हो ।।१६८।। मै बहुत ही शुद्ध हु और जड़से लेकर शिखर तक चांदी चादीका बना हुआ हू, अन्य कुलाचल मेरे समान शुद्ध नहीं है यह समभकर ही मानो उसने अपनी ऊंचाई प्रकट की थी।।१६९।। उस पर्वतका विद्याधरोंके साथ सदा संसर्ग रहता था और गंगा तथा सिन्धु नामकी दोनों नदियां उसके नीचे होकर बहती थी इन्ही कारणोंसे उसने अन्य कुलाचलोंको जीत लिया था तथा इसी कारणसे वह विजयार्घ इस सार्थक नामको धारण कर रहा था ।। भावार्थ-अन्य कुलाचलोंपर विद्याधर नहीं रहते हैं और न उनके नीचे गंगा सिन्धु ही बहती हैं बल्कि हिमवत् नामक कुलाचलके ऊपर बहती हैं। इन्ही विशेषताओसे मानो उसने अन्य कुलाचलोंपर विजय प्राप्त कर ली थी और इस विजयके कारण ही उसका विजयार्घ विजय + आ + ऋदः) ऐसा सार्थक नाम पडा था ।।१७०।। इन्द्र लोग निरन्तर उस पर्वत भी जिनेन्द्रदेवके समान आराधना करते थे क्योंकि जिस प्रकार जिनेन्द्रदेव अचल स्थित है अर्थात् निश्चल मर्यादाको धारण करनेवाले हैं उसी प्रकार वह पर्वत भी अचल स्थित था अर्थात् सदा निश्चल रहनेवाला था, जिस प्रकार जिनेन्द्रदेव उत्तुङ्ग अर्थात् उत्तम है उसी प्रकार वह पर्वत भी उत्तुङ्ग अर्थात् ऊंचा था,जिनेन्द्रदेव जिस प्रकार शुद्धिभाक् है अर्थात् राग, द्वेष आदि कर्म विकारसे रहित होनेके कारण निर्मल है उसी प्रकार वह पर्वत भी शुद्धिभाक् था अर्थात् धूलि कंटक आदिसे रहित होनेके कारण स्वच्छ था और जिस प्रकार जिनेन्द्रदेव जगत्के गुरु है इसी प्रकार वह पर्वत भी जगत्मे श्रेष्ठ अथवा उसका गौरव स्वरूप था।।१७१।। अथवा वह पर्वत जगत्के विधातात्मा जिनेन्द्रदेवका अनुकरण कर रहा था क्योंकि जिस प्रकार, जिनेन्द्र-देव अक्षर अर्थात् विनाशरहित है उसी प्रकार वह पर्वत भी प्रलय आदिके न पडनेसे विनाश रहित था, जिस प्रकार जिनेन्द्रदेव अभेद्य है उसी प्रकार वह पर्वत भी अभेद्य था अर्थात् वज् आदि

१ नक्षत्राणि । २ अधःकृत्य । ३–रिनलाहतैः । ४ विस्तार । ५ सर्वथा । ६ घृतायामः । ७ कृतप्रहसनम् । ६ रजतपर्वतः । ६ कृलपर्वतान् । १० विजयेन ऋद्धः प्रवृद्धः विजयार्द्धः तस्य भावः ताम् । पृषोदरादिगणत्वात् । ११ नैर्मल्य । पक्षे विशुद्धपरिणाम । १२ जगित गुरुम्, पक्षे विजगद्गुरुम् । १३ अनक्वरत्वात् । १४ जिनेक्वरस्य । १४ अन्कृतिम् ।

'विग्जयप्रसवागारं दथानं 'तव् गृहाद्वयम् । सुसंबृ'तं सुगुप्तं च गृद्वान्तर्गर्भनिर्गमम् ॥ १७३ ॥ कूर्वनंविभिष्ठतुर्गं भूंदेग्या "मकुटोपमैः । विराजमानमानीलबनालीपरिषानकम्" ॥ १७४ ॥ 'पृथुं पञ्चाशतं मूले तदर्यं च समुच्छित्रम् । 'तत्तुर्यमवगाढं गां विस्थयोजनमानतः ॥ १७४ ॥ महोतलाहृशोत्पत्य विश्वाजनमानतः ॥ १७६ ॥ महोतलाहृशोत्पत्य विश्वाजनिविस्तृतम् । ततोप्यूध्वं वशोत्पत्य दशिवस्तृतमग्रतः ॥ १७६ ॥ क्विचुष्ठतमानिम्नं क्विचत् समतलं क्विचत् । 'रक्विचचुक्चविच्यावस्थपुटं दशतं तटम् ॥ १७७ ॥ क्विचव् बन्तरं करोत्तप्तरत्नग्रावाग्रगोचरात् । ग्रपसर्पत् कपित्रातकृतकोलाहलाकृलम् ॥ १७६ ॥ क्विचत् कष्ठीरवारावत्रस्तानेकपय्यपम् । 'रक्लकष्ठीकलालापवाचालितवनं क्विचत् ॥ १७६ ॥ क्विच्छिन्दछ्वीमुखोर् वृगोर्णकेकारावविभीवितैः 'रमिप्तं सत्रासमासृप्तरं कान्तारान्त बिलान्तरम् ।१८०।

से उसका भेदन नही हो सकता था, जिनेन्द्रदेव जिस प्रकार अलंघ्य है अर्थात् उनके सिद्धान्तों का कोई खण्डन नहीं कर सकता उसी प्रकार वह पर्वत भी अलंघच अर्थात् लांघनेके अयोग्य था, जिनेन्द्रदेव जिस प्रकार महोन्नत अर्थात् अत्यन्त श्रेष्ठ है उसी प्रकार वह पर्वत भी महोन्नत अर्थात् अत्यन्त ऊंचा था और जिनेन्द्रदेव जिस प्रकार जगत्के गुरु है उसी प्रकार वह पर्वत भी गुरु अर्थात् श्रेष्ठ अथवा भारी था ।।१७२।। वह विजयार्ध, चक्रववर्त्तीके दिग्विजय करनेके लिये प्रसुतिगृहके समान दो गुफाये धारण करता था क्योंकि जिस प्रकार प्रसृति गृह ढका हुआ और सुरक्षित होता है उसी प्रकार वे गुफाएं भी ढकी हुई और देवों द्वारा सुरक्षित थी तथा जिस प्रकार प्रसृतिगृहके भीतरका मार्ग छिपा हुआ होता है उसी प्रकार उन गुफाओंके भीतर जानेका मार्ग भी छिपा हुआ था।।१७३।। वह पर्वत ऊचे ऊंचे नौ कुटोंसे शोभायमान था जो कि पृथिवी देवीके मुकुट के समान जान पड़ते थे और उसके चारों ओर जो हरे हरे वनोंकी पंक्तियां शोभा-यमान थी वे उस पर्वतके नील वस्त्रोंके समान मालूम होती थी।।१७४।।वह बड़े योजनके प्रमाण से मूल भागमे पचास योजन चौडा था, पच्चीस योजन ऊचा था और उससे चौथाई अर्थात् छह सौ पच्चीस योजन पृथ्वीके नीचे गड़ा हुआ था ।।१७५।। पृथ्वी तलसे दश योजन ऊपर जाकर वह तीस योजन चौड़ा था और उससे भी दश योजन ऊपर जाकर अग्रभागमें सिर्फ दश योजन चौडा रह गया था।।१७६।। इसका किनारा कही ऊंचा था, कही नीचा था, कही सम था और कही ऊंचे नीचे पत्थरोंसे विषम था ।।१७७।। कही कही उस पर्वतपर लगे हुए रत्नमयी पापाण सूर्यकी किरणोंसे बहुत ही गरम हो गये थे इसलिये उसके आगेके प्रदेशसे वानरोंके समह हट रहे थे जिससे वह पर्वत उन वानरों द्वारा किये हुए कोलाहलसे आकुल हो रहा था। ।।१७८।। उस पर्वतपर कही तो सिहोके शब्दोंसे अनेक हाथियोंके भुण्ड भयभीत हो रहे थे और कही कोयलोंके मधुर शब्दोंसे वन वाचालित हो रहे थे।।१७९।। कही मयूरोंके मुखसे निकली हुई केका वाणीसे भयभीत हुए सर्प बड़े दु:खके साथ वनोंके भीतर अपने-अपने बिलोंने घुस

१ कि कि कि कि । २ प्रसिद्धम् । ३ सुप्रच्छन्नम् । ४ सुक्रुटो– अ०, प०, म०, ल० । ४ अघोऽसुकम् । ६ विष्कम्भमित्यर्थः । ७ तदुन्नतेरचतुर्था राभागम्, क्रोशाधिकषड्योजन-मिति यावत् । द अविष्टम् । ६ पृथिवीम् । १० दशयोजनमुत्कस्य । ११ नानाप्रकारपाषाणै-विषमोन्नतम् । १२ सूर्यकिरणसन्तप्तसूर्यकान्तशिलाग्रश्रदेशात् । १३ कोकिला । १४ मयूरंमुखो-द्भुत । १५ भीति नीनैः । १६ मासृष्ट-इति त० व० पुस्तकयो पाठान्तरम् ।

चामीकरमय'प्रस्थच्छाया संश्रियणीम् गीः । हिरण्मयीरिवारूढ'तच्छाया दश्वतं ववचित् ॥ १८१॥ ववचिद्विचित्ररत्नांशुर्रचितेन्द्रधनुर्लताम् । द्यानमनिलोद्धृतां ततां करपलतामिव ॥ १८२॥ ववचिद्विचित्ररत्नांशुर्रचितेन्द्रधनुर्लताम् । द्यानमनिलोद्धृतां ततां करपलतामिव ॥ १८२॥ ववचिव् विचरिद्वयकामिनीन्पुरारवैः । रमणीयसरस्तीरं हंसीविष्ठतमूर्ण्डद्वतैः ।।१८६॥ ववचित् पंतिचतुरकीडाम् श्राचरव्भिरनेकपः । सिललान्दोलितालानैः श्रालोलितवनद्वमुम् ॥१८४॥ ववचित् पुलिनसंमुप्तसारसीष्ठतमूर्ण्डद्वतैः । कलहंसीकलक्वाणैः वाचालितसरोजलम् ॥१८५॥ ववचित् कुद्धाहि सूर्त्कारैः व्यसन्तमिव हेलया। कवचिच्च चमरीययैः हसन्तमिव निर्मलैः ॥१८६॥ गुहानिलैः क्वचिद्वयक्तम् उच्छवसन्तमिवायतम् । क्वचिच्च पवनाधूतैः घूर्णन्तमिव पादपैः ।१८६॥ निभृतै चिन्तयन्तीभिः इष्टकामुकसङ्गमम् । विजने ''खचरस्त्रीभिः मूकीभूतिमव क्वचित् ॥१८६॥ कवचिच्च ''चदुलोवञ्च''क्चञ्चरोककलस्वनैः । ''किमप्यारद्वसङ्गीतमिव व्यायतमूर्च्छनम् ॥१८६॥ कवस्यामोदसंवादिसुरभिश्वसितं मुं खैः । तष्ठणाकककरस्पर्शाव् विवुधैरिव पञ्चकः ।।१६०॥

रहे थे ।।१८०।। कही उस पर्वतपर सुवर्णमय तटोंकी छायामे हरिणियाँ बैठी हुई थी उनपर उन स्वर्णमय तटोंकी कान्ति पड़ती थी जिससे वे हरिणियाँ सुवर्णकी बनी हुई सी जान पड़ती थी ॥१८१॥ कही चित्र-विचित्र रत्नोकी किरणोसे इन्द्रधनुषकी लता बन रही थी और वह ऐसी मालूम होती थी मानो वायुसे उड़कर चारों ओर फैली हुई कल्पलता ही हो ।।१८२।। कही देवांगनाए विहार कर रही थी, उनके नुपूरोंके शब्द हिसनियोंके शब्दोसे मिलकर बुलंद हो रहे थे और उनसे तालाबोंके किनारे बड़े ही रमणीय जान पड़ते थे।।१८३। कही लीला मात्रमें अपने खुटोंको उखाड़ देनेवाले बड़े बड़े हाथी चतुराईके साथ एक विशेष प्रकारकी कीड़ा कर रहे थे और उससे उस पर्वतपरके वनोंके वृक्ष खुब ही हिल रहे थे।।१८४।। कही किनारे पर सोती हुई सारसियोंके शब्दोंमें कलहिसनियों (बतल) के मनोहर शब्द मिल रहे थे और उनसे तालाबका जल शब्दायमान हो रहा था।।१८५।। कही कुपित हुए सर्प शू शू शब्द कर रहे थे जिनसे वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो क्रीडा करता हुआ क्वास ही ले रहा हो, और कही निर्मल सुरागायोंके भुष्ड फिर रहे थे जिनसे वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो हंस ही रहा हो ।।१८६।। कही गुफासे निकलती हुई वायु के द्वारा वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो प्रकट रूपसे लम्बी सांस ही ले रहा हो और कही पवनसे हिलते हुए वृक्षोंसे ऐसा मालूम होता था मानो वह भूम ही रहा हो ।।१८७।। कही उस पर्वतपर एकान्त स्थानमें बैठी हुई विद्याधरोंकी स्त्रियां अपने इष्टकामी लोगोंके समागमका खुब विचार कर रही थी जिससे वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो चुप ही हो रहा हो ।।१८८।। और कही चञ्चलतापूर्वक उड़ते हुए भौरोंके मनोहर शब्द हो रहे थे और उनसे वह पर्वत ऐसा मालूम होता था मानो उसने जिसकी आवाज बहुत दूरतक फैल गई है ऐसे किसी अलौकिक सगीतका ही प्रारम्भ किया हो ॥१८९॥

उस पर्वतपरके वनोंमे अनेक तरुण विद्याधिरयां अपने अपने तरुण विद्याधिरोंके साथ विहार कर रही थी । उन विद्याधिरयोंके मुख कदम्ब पुष्पकी सुगन्धिके समान सुगन्धित श्वाससे सहित थे और जिस प्रकार तरुण अर्थात् मध्याह्नके सूर्यकी किरणोंके स्पर्शसे कमल खिल जाते है

१ सानु । २ धृतचामीकरच्छायाः । ३ मिश्रितै । ४ विशेषेण चतुरः । ५ ध्वितिसम्मिश्रैः । ६ --फूत्कारैः प० । --शूत्कारैः म०, ल० । ७ दीर्घे यथा भवित तथा । ५ भूमन्तम् । ६ सवृतावयव यथा भवित तथा । १० एकान्तस्थाने । ११ खेचर- म०,ल० । १२ श्लोष्य । १३ उद्गच्छत् । १४ ईषत् ।

नेत्रेमंथुमवाताम् : इन्दीवरवलायतः । मवनस्यैव जैत्रास्त्रः 'सालसापाङ्गवीक्षितैः ।।१६१॥ 
ग्रेमरालैरालिनीलाभैः केशंगितिविसंस्थुलेः । विस्नस्तेकवरीवन्धवि गलस्युष्पदामकैः ।।१६२॥
जितेन्द्रुकान्तिभः कान्तैः करोलैरलकाङकितैः । मवनस्य "सुसम्मृष्टैः झालेस्य क्रिकेशिव ।।१६३॥
झघरः पक्कविम्बाभैः स्मिताशुभिरनृद्रुतैः । सिक्तैजंलकणीद्वित्रेरिव विद्रुमभङ्गकैः ।१६४॥
परिणाहिभिरुत् द्भः स्वृत्तैस्तनमण्डलेः । स्रस्ताशुक्रस्फुटालक्ष्यलसन्नखपवाङकनैः ।।१६४॥
श्हिरिचन्वनसम्मृष्टैः हारज्योत्स्नोपहारितैः । कुचनर्तनरङ्गाभैः प्रेक्षणी प्येररोगृहैः ।।१६६॥
नखोज्ज्वलैस्ताम्प्रत्तेः सलीलान्वोलितै भुंजैः । सपुष्पल्लवोल्लासिलताविटप क्षिमेलैः ।।१६७॥
तत्वरैः कृशीमंध्यैः त्रिवलीभङ्गाशोभिः । नाभिवल्मीकिनस्स प्यंव्रोमालीकालभौगिभिः ।।१६६॥
लसद्वुकुलवसनैः वियुलैजंघनस्यलैः । सकाञ्चीबन्धनैः कामनृपकारालयायितैः ।।१६६॥

उसी प्रकार अपने तरुण पुरुषरूपी सूर्यके हाथोंके स्पर्शसे खिले हुए थे–प्रफुल्लित थे । उनके नेत्र मद्यके नशासे कुछ कुछ लाल हो रहे थे वे नील कमलके दलके समान लम्बे थे, आलस्य के साथ कटाक्षावलोकन करते थे और ऐसे मालम होते थे मानो कामदेवके विजयशील अस्त्र ही हों ।।१९०-१९१।। उनके केश भी कटिल थे, भमरोके समान काले थे, चलने फिरनेके कारण अस्त-व्यस्त हो रहे थे और उनकी चोटीका बन्धन भी ढीला हो गया था जिससे उसपर लगी हुई फूलोंकी मालाएं गिरती चली जाती थी। उनके कपोल भी बहुत सुन्दर थे, चन्द्रमाकी कान्तिको जीतनेवाले थे और अलक अर्थात् आगेके सुन्दर काले केशोंसे चिह्नित थे इसलिये एसे जान पडते थे मानो अच्छी तरह साफ किये हए कामदेवके लिखनेके •तस्ते ही हों। उनके अधरोष्ठ पके हुए बिम्बफलके समान थे और उनपर मन्द हास्यकी किरणे पड़ रही थी जिससे वे ऐसे स्शोभित होते थे मानो जलकी दो-तीन बंदोंसे सीचे गये मुगाके ट्कड़े ही हों। उनके स्तनमण्डल विशाल ऊंचे और बहुत ही गोल थे, उनका वस्त्र नीचेकी ओर खिसक गया था इसलिये उनपर सशोभित होनेवाले नखोंके चिह्न साफ-साफ दिखाई दे रहे थे। उनके वक्ष.स्थलरूपी घर भी देखने योग्य-अतिशय सन्दर थे क्योंकि वे सफेद चन्दनके लेपसे साफ किये गये थे, हाररूपी चांदनीके उपहारसे सुशोभित हो रहे थे और स्तनोंके नाचनेकी रंगभूमि के समान जान पड़ते थे। जिनके नख उज्ज्वल थे, हथेलियां लाल थीं, और जो लीलासहित इधर उधर हिलाई जा रही थी ऐसी उनकी भजाएं ऐसी जान पडती थीं मानो फुल और नवीन कोपलोंसे शोभायमान किसी लताकी कोमल शाखाएं ही हों। उनका उदर बहुत कुश था, मध्य भाग पतला था और वह त्रिवलिरूपी तरंगोंसे सशोभित हो रहा था। उनकी नाभिमें से जो रोमावली निकल रही थी वह ऐसी जान पड़ती थी मानो नाभिरूपी बामीसे रोमावली रूपी काला सर्प ही निकल रहा हो। उनका जघन स्थल भी बहुत बड़ा था, वह रेशमी वस्त्र से सशोभित था और करधनीसे सहित था इसलिये ऐसा मालुम होता था मानो कामदेवरूपी राजाका कारागार ही हो। उन विद्याधरियोंके चरण लाल कमलके समान थे, वे डगमगाती

१ 'दलायितै', इत्यपि क्वचित् पाठः । २ आलक्षेन सिंहत । ३ वर्फैः । ४ चलद्भिः । ५ घलय । ६ —रलकाञ्चितैः इत्यपि पाठः । ७ सम्माजितैः । ६ लेखितुं योग्य । ६ अनुगतैः । १० द्वौ वा त्रयो वा द्वित्राः तैः । ११ प्रवालखण्डकैः । १२ विशालवद्भिः । १३ नखरेखालक्ष्मैः । १४ श्रीखण्डद्रवसम्माजितैः, हरिचन्दनानुलिप्तैरित्यर्यः । १५ दर्शनीपैः । १६ शाखा । १७ निर्गच्छत् ।

स्खलद्गतिवशाबुच्चेः ग्रारणन्मणिनूपुरैः । चरणैरदणाम्भोजैरिव व्यक्तालिझङ्कृतैः ॥२००॥ सलीलमन्य'रैयर्तिः जितहंसीपरिकमैः । व्यस्तिः सक्चोत्कम्पः व्यिक्जिता न्तर्गतक्लमैः ॥२०१॥ समं युविभराङ्ढ निवयौवनकर्कशाः । विचरन्तीर्थनान्तेषु दधानं खचरीः क्वचित् ॥२०२॥ ग्रात्काली लसद्भुङ्गाः तन्त्रीः कोमलविग्रहाः । लतानुकारिणीङ्ढिस्मतपुष्टपोद्गमिश्रयः ॥२०३॥ ग्रसूनरचिताकल्पावतंसीकृतपल्लवाः । कृसुमावचये सक्ताः सञ्चरन्तीरितस्ततः ॥२०४॥ वनलक्षमीरिव व्यक्तलक्षणा वनजेक्षणाः । धारयन्तमनूष्टानं विद्याधरवधः क्वचित् ॥२०४॥ तिमत्यद्रीन्द्रमृद्भूतमाहात्म्यं भुवनातिगम् । जिनाधिपिमवासाद्य कुमारो ११धृतिमापतुः ॥२०६॥

# हरिणीच्छुन्दः

धुततटवनाभोगा भागीरथी<sup>१२</sup>तटवेदिका परिसर<sup>१३</sup>सरोवीची भेदा<sup>११</sup>दुपोढपयःकणाः । वनकरिकटादाक्रुण्टालिव्रजा मस्तो गिरेः उपवनभुवो<sup>१५</sup> यूनोरघ्वश्रमं <sup>१९</sup>व्यपनिन्यिरे ॥२०७॥

हुई चलती थी इसलिये उनके मणिमय नूपुरोंसे रुनभुन शब्द हो रहा था और जिससे ऐसा मालूम होता था मानो उनके चरणरूपी ृलाल कमल भूमरोंकी भकारसे भड़कृत ही हो रहे हों। वे विद्याधरियां लीला सहित धीरे धीरे जा रही थी, उनकी चालने हंसिनियोंकी चालको भी जीत लिया था, चलते समय उनका श्वास भी चल रहा था जिससे उनके स्तन कम्पायमान हो रहे थे और उनके अन्त करणका खेद प्रकट हो रहा था। इस प्रकार प्राप्त हुए नव यौवनसे सुदृढ़ विद्याधरियां अपने तरुण प्रेमियोंके साथ उस पर्वतके वनोंमें कही कहीपर विहार कर रही थी ।।१९२–२०२।। वह पर्वत अपने प्रत्येक वनमें कही-कही अकेली ही फिरती हुई विद्या-धरियोंको धारण कर रहा था, वे विद्याधरियां ठीक लताके समान जान पड़ती थी क्योंकि जिस प्रकार लताओंपर भ्रमर सुशोभित होते है उसी प्रकार उनके मस्तकपर भी केशरूपी भूमर शोभायमान थे,लताएं जिस प्रकार पतली होती है उसी प्रकार वे भी पतली थी, लताएं जिस प्रकार कोमल होती है उसी प्रकार उनका शरीर भी कोमल था,और लताए जिस प्रकार पुष्पोंकी उत्पत्तिसे सुशोभित होती है उसी प्रकार वे भी मन्द हास्यरूपी पुष्पोत्पत्तिकी शोभा से सुज्ञोभित हो रही थीं। उन्होंने फुलोंके आभूषण और पत्तोंके कर्णफूल बनाये थे तथा वे इधर उधर घूमती हुई फूल तोड़नेमें आसक्त हो रही थी। उनके नेत्र कमलोंके समान थे तथा और भी प्रकट हुए अनेक लक्षणोंसे वे वनलक्ष्मीके समान मालूम होती थी।।२०३-२०५॥ इस प्रकार जिसका माहात्म्य प्रकट हो रहा है और जो तीनों लोकोंका अतिक्रमण करनेवाला है ऐसे जिनेन्द्रदेवके समान उस गिरिराजको पाकर वे निम विनमि राजकुमार अतिशय सन्तोष को प्राप्त हुए ।।२०६।। जिसने तटवर्ती वनोंके विस्तारको कम्पित किया है, जिसने गङ्गा नदीके तट सम्बन्धी वेदीके समीपवर्ती तालाबकी लहरोंको भेदन कर अनेक जलकी बूदे धारण कर ली हैं और जिसने अपनी सुगन्धिक कारण वनके हाथियोंके गण्डस्थलसे भूमरोंके समूह अपनी ओर खीच लिये हैं ऐसे उस पर्वतके उपवनोंमें उत्पन्न हुए वायुने उन दोनों तरुण कुमारों

१ मन्दैः । २ गमनैः । ३ पदन्यासैः । ४ व्यक्तीकृत । व्यञ्जित।ङगतक्लमै इत्यपि पाठः । ५ श्रमैः । ६ प्रकटीभूत । ७ 'ललद्' इत्यपि क्वचित्पाठः । चलद् । ८ कुसुमोपचये । ६ आसक्ताः । १० उद्यानमुद्यान प्रति । ११ सन्तोषम् । १२ गङ्गा । १३ पर्यन्तभूः परिसरः । १४ आश्रयणात् । १५ उपवने जाता. । १६ परिहरन्ति स्म ।

#### महायुराणम्

# मालिनीच्छुन्दः

मदकलकलकण्ठी डिण्डिमारावरम्या

मधुरविरुतभृङ्गगीमङ्गलोद्गीतिहृद्धाः ।
परिधृतकृतुमार्घास्तम्पतद्भिमंदद्भिः

फणिपतिमिव दूरात् प्रत्युवीयु'वंनान्ताः ॥२०६॥
रजतगिरिमहीन्द्रो नातिदूरादुवारम्

प्रसवभवनमेकं विश्वविद्यानिधीनाम् ।
जिनिमव भुवनान्तव्यिपि कीर्ति प्रपदयन्

ग्रमवसवि भरन्तः सार्द्धमाभ्यां युवाभ्याम् ॥२०६॥

इत्यार्षे भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषिटलक्षणमहापुराणसंग्रहे धरणेन्द्रविजयार्थोपगमनं नामाव्टावशं पर्व ॥१८॥

के मार्गका सब परिश्रम दूर कर दिया था ॥२०७॥ उस पर्वतके वन प्रदेशोंसे प्रचिलत हुआ पवन दूरदूरसे ही धरणेन्द्रके समीप आ रहा था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो उस पर्वतके वनप्रदेश ही धरणेन्द्रके सन्मुख आ रहे हों वर्यों कि वे वनप्रदेश मदोन्मत्त सुन्दर कोयलों के शब्दरूपी वादित्रों की ध्वनिसे शब्दायमान हो रहे थे, भूमिरयों के मधुर गुजाररूपी मगलगानों से मनोहर थे और पुष्परूपी अर्घ धारण कर रहे थे ॥२०८॥ इस प्रकार जो बहुत ही उदार अर्थात् उंचा है, जो समस्त विद्यारूपी खजानों की उत्पत्तिका मुख्य स्थान है और जिसकी कीरित समस्त लोकके भीतर व्याप्त हो रही है ऐसे, जिनेन्द्रदेवके समान सुशोभित उस विजयार्थ पर्वत को समीपसे देखता हुआ वह धरणेन्द्र उन दोनों राजकुमारों के साथ-साथ अपने मनमे बहुत ही प्रसन्न हुआ ॥२०९॥

इस प्रकार भगविज्जनसेनाचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहके हिन्दी भाषा-नुवादमें धरणेन्द्रका विजयार्ध पर्वतपर जाना आदिका वर्णन करनेवाला अठारहवां पर्व पूर्ण हुआ ।

# एकोनविंशं पर्व

स्रथास्य मेखलामाद्याम् स्रवतीर्णः फणीश्वरः । तत्र व्योमचरेन्द्राणां लोकं 'तावित्यदीदृशत्' ॥१॥ स्रयं गिरिरसंभूष्णुः नूनमूर्धं महत्त्वा । वितत्य' तिर्यगात्मानम् स्रवगाढों महाणंवम् ॥२॥ श्रेण्यौ सवानपायिन्यौ भूभृतोऽस्य विराजतः । वेव्याविव महाभोगं सम्पन्ने विश्वतायती ॥३॥ योजनानि वशोत्पत्य गिरेरस्याधिमेखलम् । विद्याधरनिवासोऽयं भाति स्वर्गेक'वेशवत् ॥४॥ विद्याधरा विभानत्यस्मिन् श्रेणोद्वयमधिष्ठिताः । स्वर्गीविव समागत्य कृतवासाः सुधाशनाः । ॥॥ विद्याधराधिवासोऽयं धत्तेऽस्मल्लोकविभ्रमम् । निषेवितो महाभोगः ए फणीन्द्रीरव खेचैरः ॥६॥ ए पातलस्वर्गलोकस्य सत्यमद्य स्मराम्यहम् । नागकन्या इव प्रेक्ष्याः ए पश्यन् खचरकन्यकाः ॥॥॥ नात्र प्रतिभयं तीद्रं स्वचकपरचक्रजम् । नेतयो । नेत्र रोगाविद्याधाः सन्तीह जातुन्तित् ॥६॥

अथानन्तर वह धरणेन्द्र उस विजयार्ध पर्वतकी पहली मेखलापर उतरा और वहां उसने दोनों राजकमारोंके लिये विद्याधरोंका वह लोक इस प्रकार कहते हुए दिखलाया ॥१॥ कि ऐसा मालम होता है मानो यह पर्वत बहुत भारी होनेके कारण इससे अधिक ऊपर जानेके लिये समर्थ नही था इसीलिये इसने अपने आपको इधर उधर दोनों ओर फैलाकर समृद्रमे जाकर मिला दिया है ।।२।। यह पर्वत एक राजाके समान सुशोभित है और कभी नष्ट न होनेवाली इसकी ये दोनों श्रेणियां महादेवियोंके समान सुशोभित हो रही है क्योकि जिस प्रकार महा-देवियां महाभोग अर्थात् भोगोपभोगकी विपुल सामग्रीसे सहित होती है उसी प्रकार ये श्रेणियां भी महाभोग (महा आभोग) अर्थात् बड़े भारी विस्तारसे सहित हैं और जिस प्रकार महा-देवियां आयति अर्थात सन्दर भविष्यको धारण करनेवाली होती हैं उसी प्रकार ये श्रेणियां भी आयति अर्थात् लम्बाईको धारण करनेवाली है ।।३।। पृथिवीसे दश योजन ऊंचा चढकर इस पर्वतकी प्रथम मेखलापर यह विद्याधरोंका निवासस्थान है जो कि स्वर्गके एक खण्डके समान शोभायमान हो रहा है ।।४।। इस पर्वतकी दोनों श्रेणियोंमे रहनेवाले विद्याधर ऐसे माल्म होते हैं मानो स्वर्गसे आकर देव लोग ही यहां निवास करने लगे हों।।५।। यह विद्याधरोंका स्थान हम लोगोंके निवासस्थानका सन्देह कर रहा है क्योंकि जिस प्रकार हम लोगों (धरणेन्द्रों) का स्थान महाभोग अर्थात् बडे बड़े फणोंको धारण करनेवाले नागेन्द्रोंके द्वारा सेवित होता है उसी प्रकार यह विद्याधरोंका स्थान भी महाभोग अर्थात् बड़े वड़े भोगोपभोगोंको धारण करनेवाले विद्याधरोंके द्वारा सेवित है ॥६॥ नागकन्याओंके समान सुन्दर इन विद्याधर कन्याओंको देखते हुए सचमुच ही आज मैं पातालके स्वर्गलोकका अर्थात् भवनवासियोंके निवासस्थानका स्मरण कर रहा हूं ।।७।। यहाँ न तो अपने राजाओंसे उत्पन्न हुआ तीव्र भय है और न शत्रु राजाओंसे उत्पन्न होनेवाला तीव्रभय है, अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि ईतियां भी यहाँ नहीं होती है और न यहाँ रोग आदिसे उत्पन्न होनेवाली कभी कोई वाधा ही होती है ॥८॥

१ कुमारो । २ दर्शयिति स्म । ३ अनाद्यनिधनः । ४ विस्तृत्य । ५ प्रविष्टः । ६ परिपूर्णता पक्षे सुख । ७ घृतदैर्घ्ये, पक्षे घृतश्रियो । ६ उत्क्रम्य । ६ श्रेण्याम् । १० स्वर्गेकखण्डवत् ल०, म० । ११ आश्रिताः । १२ सुधाशिनः इत्यपि पाठः । १३ विलासम् । १४ महासुखै, पक्षे महाफणैः । १५ भवनामरलोकस्य । १६ दर्शनीयाः । १७ भीतिः । १८ अनिवृष्ट्यादयः ।

प्रारम्भे चायवर्गे च तुर्यकालस्य या स्थितः । महाभारतवर्षेऽस्मिन् नात्रोत्कर्षापंकर्षतः ॥६॥ परा 'स्थितिन् पां 'पूर्वकोदिवर्षशतान्तरे । उत्सेषहानिरासप्ता रितः पञ्चधनुः शतात् ॥१०॥ कर्मभूमिनियोगो यः स सर्वोऽप्यत्र पुष्कलः । विशेषस्तु महाविद्या वदत्येषा मभीष्सितम् ॥११॥ महाप्रसिष्तिवद्याद्याः सिद्धचन्तीह खगेशिनाम् । विद्याः कामद्रुष्यायास्ताः किलष्यन्तीष्सितं कलम् ॥१२॥ 'कुलजात्याश्रितार' विद्यास्तपोविद्याश्य ता द्विधाः । कुलाम्नायागताः पूर्वा यत्त्रेनाराधिताः पराः ॥१३॥ तासामाराधनोपायः 'शित्रद्वायतनसिष्ठाः । ग्रन्यत्र चाशुचौ देशे द्वीपात्रिपुलिनाविके ॥१४॥ सम्पूज्य श्विवेषेण विद्यादेवस्ताश्रितः' । महोपवासेराराध्या नित्यार्चनपुरःसरैः ॥१४॥ सिद्धचन्ति विधिनानेन महाविद्या नभोजुषाम् । 'श्वरक्षरणित्यार्चाजपहोमाद्यनुकमात् ॥१६॥ सिद्धविद्यन्तः सिद्धप्रतिमार्चनपूर्वकम् । विद्याकलानि भोग्यानि वियद्गमनचुञ्चुभाः' ॥१९॥

इस महाभरत क्षेत्रमें अवसर्पिणी काल सम्बन्धी चतुर्थ कालके प्रारम्भमें मनुष्योंकी जो स्थिति होती है वही यहाँके मनुष्योंकी उत्कृष्ट स्थिति होती है और उस चतुर्थ कालके अन्तमें जो स्थिति होती है वही यहांकी जघन्य स्थिति होती है। इसी प्रकार चतुर्थ कालके प्रारम्भमें जितनी शरीरकी ऊंचाई होती है उतनी ही यहांकी उत्कृष्ट ऊंचाई होती है और चतुर्थ कालके अन्तमे जितनी ऊंचाई होती है उतनी ही यहां जघन्य ऊंचाई होती है। इसी नियमसे यहांकी उत्कृष्ट आय एक करोड़ वर्ष पूर्वकी और जघन्य सौ वर्षकी होती है तथा शरीरकी उत्कृष्ट ऊंचाई पाच सौ धनुष और जघन्य सात हाथकी होती है, भावार्थ-यहा पर आर्यखण्डकी तरह छह कालों का परिवर्तन नही होता किन्तु चतुर्थ कालके आदि अन्तके समान परिवर्तन होता है ॥९-१०।। कर्म भूमिमें वर्षा सरदी गर्मी आदि ऋतुओंका परिवर्तन तथा असि मिष आदि छह कर्म रूप जितने नियोग होते हैं वे सब यहां पूर्णरूपसे होते है किन्तु यहां विशेषता इतनी है कि महा-विद्याएं यहांके लोगोंको इनकी इच्छानुसार फल दिया करती है।।११।। यहां विद्याधरोंको जो महाप्रज्ञप्ति आदि विद्याएं सिद्ध होती है वे इन्हें कामधेनुके समान यथेष्ट फल देती रहती है ।।१२।। वे विद्याएं दो प्रकारकी है एक तो ऐसी है जो कुल (पितृपक्ष) अथवा जाति (मातु-पक्ष) के आश्रित है और दूसरी ऐसी है जो तपस्यासे सिद्ध की जाती है। इनमेंसे पहले प्रकारकी विद्याएं कुल परम्परासे ही प्राप्त हो जाती है और दूसरे प्रकारकी विद्याएं यत्नपूर्वक आराधना करनेसे प्राप्त होती है ।।१३।। जो विद्याए आराधनासे प्राप्त होती है उनकी आराधना करने का उपाय यह है कि सिद्धायतनके समीपवर्ती अथवा द्वीप, पर्वत या नदीके किनारे आदि किसी अन्य पवित्र स्थानमें पवित्र वेष धारणकर ब्रह्मचर्य व्रतका पालन करते हुए विद्याकी अधि-ष्ठात देवताकी पूजा करे तथा नित्य पूजा पूर्वक महोपवास धारणकर उन विद्याओंकी आरा-धना करे । इस विधिसे तथा तपश्चरण नित्यपूजा जप और होम आदि अनुक्रमके करनेसे विद्याधरोंको वे महाविद्याएं सिद्ध हो जाती है।।१४-१६।। तदनन्तर जिन्हे विद्याएं सिद्ध हो गई हैं ऐसे आकाशगामी विद्याधर लोग पहले सिद्ध भगवानुकी प्रतिमाकी पूजा करते है और

यथा विद्या फलान्येवां भोग्यानीह खगेशानाम् । तथैव स्वैरसम्भोग्याः सस्याविफलसम्पदः ॥१६॥ सस्यान्यकृष्टपच्यानि वाप्यः सोत्फुल्लपञ्चकजाः । प्रामाः संसक्तसीमानः सारामाः सफलद्वमाः॥१६॥ सरत्निसकता नद्यो हंसाध्यासितसँकताः । वीधिका पुष्किरिण्याद्याः स्वच्छतोया जलाशयाः ॥२०॥ रमणीया वनोहेशाः पृंस्कोकिलकलस्वनैः । लताः कृषुमिता गुञ्जव्भृङ्गीसङ्गीतसङ्गताः ॥२१॥ चन्द्रकान्तशिलानद्वसोपानाः सलतागृहाः । खचरीजनसम्भोग्याः सेव्याश्च कृतकाद्वयः ॥२२॥ रम्याः पुराकरग्रामसित्रवेशाश्च विस्तृताः । सरित्सरोवरारामशालीक्षुवणमण्डनाः ॥२३॥ स्त्रीपृंस'मृष्टिरत्रत्या रत्यमङ्गानुकारिणी । समग्रभोगसम्पत्या स्वर्भोगेष्वप्यनृत्सुका ॥२४॥ एवं प्राया विशेषा ये नृणां सम्प्रीतिहेतवः । स्वर्गेत्यसुलभास्तेश्मी सन्त्येवात्र पवे पवे ॥२४॥ इति रम्यतरानेव विशेषान्यचरोचितान् । धत्ते स्वमङ्कमारोप्य कौतुकादिव भूषरः ॥२६॥ श्रेण्योरयेनयोश्चतशोभासम्पन्निषानयोः । पुराणां त्रिप्तिवेशोऽयं लक्ष्यतेऽत्यन्तसुन्दरः ॥२७॥ पृथकपृथगुभे श्रेण्यौ दशयोजनविस्तृते । अनुपर्वतवीर्यत्वम् ग्रायते चापयोनिधेः ॥२६॥ विष्कम्भाविकृतः श्रेण्योः न भेवोस्तीह कश्चन । ग्रायामस्तूत्तरश्रेण्यां यत्ते साभ्यधिकां मितिम् ।२६॥ विष्कम्भाविकृतः श्रेण्योः न भेवोस्तीह कश्चन । ग्रायामस्तूत्तरश्रेण्यां वत्ते साभ्यधिकां मितिम् ।२६॥

फिर विद्याओं के फलका उपभोग करते हैं ।।१७।। इस विजयार्घ गिरिपर ये विद्याधर लोग जिस प्रकार इन विद्याओंके फलोंका उपभोग करते है उसी प्रकार वे धान्य आदि फल सम्पदाओं का भी अपनी इच्छानुसार उपभोग करते हैं ।।१८।। यहांपर धान्य बिना बोये ही उत्पन्न होते हैं, यहांकी बावड़ियां फूले हुए कमलोंसे सहित है, यहाके गावोंकी सीमाए एक दूसरेसे मिली हुई रहती है, उनमे बगीचे रहते हैं और वे सब फले हुए वृक्षोंसे सहित होते है ॥१९॥ यहांकी नदियां रत्नमयी बालुसे सहित है, वावड़ियों तथा पोखरियोके किनारे सदा हस बैठे रहते है, और जलाशय स्वच्छ जलसे भरे रहते हैं ॥२०॥ यहांके वनप्रदेश कोकिलोंकी मधुर कुजनसे मनोहर रहते है और फुली हुई लताए गुजार करती हुई भुमरियोंके सगीतसे सगत होती है।।२१।। यहांपर ऐसे अनेक कृत्रिम पर्वत बने हुए है जो चन्द्रकान्त मणिकी बनी हुई सीढियोंसे युक्त है, लतागुहोंसे सहित है, विद्याधरियोंके सभोग करने योग्य है और सबके सेवन करने योग्य है ।।२२।। यहांक पुर, खानें और गांवोंकी रचना बहुत ही सुन्दर है, वे बहुत ही बड़े हैं और नदी, तालाब, बगीचे, धानके खेत तथा ईखोंके वनोंसे सुशोभित रहते है ॥२३॥ यहाके स्त्री और पूरुषोकी सुष्टि रित और कामदेवका अनुकरण करनेवाली है तथा वह हरएक प्रकारके भोगोपभोगकी सम्पदासे भरपूर होनेके कारण स्वर्गके भोगोंमे भी अनुत्सुक रहती है ।।२४।। इस प्रकार मनुष्यों की प्रसन्नताके कारण स्वरूप जो जो विशेष पदार्थ है वे सब भले ही स्वर्गमे दुर्लभ हो परन्तु यहां पद-पदपर विद्यमान रहते है ।।२५।। इस प्रकार यह पर्वत विद्याधरोंके योग्य अतिशय मनोहर समस्त विशेष पदार्थोंको मानो कौतूहलसे ही अपनी गोदमे लेकर धारण कर रहा है ॥२६॥

जो ऊपर कही हुई शोभा और सम्पत्तिके निधान (खजाना) स्वरूप है ऐसी इन दोनों श्रेणियों पर यह नगरोंकी बहुत ही सुन्दर रचना दिखाई देती है ॥२७॥ ये दोनों श्रेणियां पृथक् पृथक् दश योजन चौड़ी हैं और पर्वतकी लम्बाईके समान समुद्र पर्यन्त लम्बी है ॥२८॥ इन दोनों श्रेणियोंमें चौड़ाई आदिका किया हुआ तो कुछ भी अन्तर नहीं है परन्तु उत्तर श्रेणीकी लम्बाई

स्वर्गावासापहासीनि पुराण्यत्र वकासित । विक्षणोत्तरयोः श्रेण्योः पञ्चाक्षत् षिट्दिव च ॥३०॥ विद्याधरा वसन्त्येषु नगरेषु महिंद्वषु । स्वपुण्योपाणितान् भोगान् भुञ्जानाः स्वर्गिणो यथा ॥३१॥ इतः कि नामितं नाम्ना पुरं भाति पुरो विक्षि । सौधैरभ्रङ्कक्षैः स्वर्गमिवास्पृष्टुं समुद्धतैः ॥३२॥ ततः किन्नरगीतात्र्यं पुरमिद्धिद्ध लक्ष्यते । यस्योद्यानानि सेव्यानि गीतैः किन्नरयोषिताम् ॥३३॥ नरगीतं विभातीतः पुरमेतन्महिंद्धकम् । सवा प्रमुविता यत्र नरा नार्यक्ष्य सोत्सवाः ॥३४॥ बहुकेषुकमेतक्ष्य प्रोन्तस्ववृत्वकृत्वकम् । केतुबाहुभिराद्धातुम् ग्रस्मानिव समुद्यतम् ॥३५॥ पुण्डरीकिमवं यत्र पुण्डरीकवनेष्वमी । हंसाः कलक्तैर्भन्तं स्वनन्ति 'श्रोतृहारिभिः ॥३६॥ सिह्वकामिदं सेहैः व्वर्णः सौधाप्रवित्तिभः । निक्णिद्ध 'पुरेभाणां मार्गं सिह्विकाङ्किनाम् ॥३७॥ वित्रकेतुपुरं भाति ववेतैः केतुभिराततैः । सौधाप्रवित्तिभद्गं राज्भवकेतु भिवाह्यत् ॥३६॥ गरुडध्वजसंत्रं च पुरमा राद्विराजते । 'गरुडपावनिर्माणं सौधाप्रर्पस्तवाङ्गणम् ॥३६॥ श्रोप्रभं 'श्रोप्रभोपेतं श्रीवरञ्च पुरोत्तमम् । आतीदं द्वयमन्योन्यस्पर्धयेव श्रियं श्रितम् ।।४०॥ लोहार्गलमिदं लोहैः ग्रगंलरितवुर्गमम् । ग्ररिञ्जयं च जित्वारीन् हसतीव स्वगोपुरंः ॥४१॥ -

दक्षिण श्रेणीकी लम्बाईसे कुछ अधिकता रखती है ॥२९॥ इन्ही दक्षिण और उत्तर श्रेणियों मे कमसे पचास और साठ नगर सुशोभित हैं वे नगर अपनी शोभासे स्वर्गके विमानोंकी भी हंसी उड़ाते हैं ॥३०॥ बड़ी विभूतिको धारण करनेवाले इन नगरोंमे विद्याधर लोग निवास करते हैं और देवोंकी तरह अपने पुण्योदयसे प्राप्त हुए भोगोंका उपभोग करते है ।।३१।। इधर यह पूर्व दिशामे १ किन्नामित नामका नगर है जो कि मानो स्वर्गको छनेके लिये ही ऊचे बढे हए गंगनचुम्बी राजमहलोंसे सुशोभित हो रहा है ॥३२॥ वह बड़ी विभृतिको धारण करने-वाला २ किन्नर गीत नामका नगर दिखाई दे रहा है जिसके कि उद्यान किन्नर जातिकी देवियों के गीतोसे सदा सेवन करने योग्य रहते है ।।३३।। इधर यह बड़ी विभृतिको धारण करनेवाला ३ नरगीत नामका नगर शोभायमान है, जहाके कि स्त्री-पुरुष सदा उत्सव करते हुए प्रसन्न रहते हैं ।।३४।। इधर यह अनेक पताकाओसे सुशोभित ४ बहुकेतूक नामका नगर है जो कि ऐसा मालूम होता है मानों पताकारूपी भुजाओंसे हम लोगोंको बुलानेके लिये ही तैयार हुआ हो ॥३५॥ जहां सफेद कमलोंके वनोमे ये हस कानोंको अच्छे लगनेवाले मनोहर शब्दों द्वारा सदा गम्भीर रूपसे गाते रहते है ऐसा यह ५ पुण्डरीक नामका नगर है ॥३६॥ इधर यह ६ सिंहध्वज नामका नगर है जो कि महलोंके अग्रभागपर लगी हुई सिहके चिह्नसे चिह्नित ध्वजाओं के द्वारा सिहकी शका करनेवाले देवोका मार्ग रोक रहा है ।।३७।। इधर यह ७ श्वेतकेतु नामका नगर सुशोभित हो रहा है जो कि महलोके अग्रभागपर फहराती हुई बड़ी बड़ी सफेद ध्वजाओं से ऐसा मालुम होता है मानो दूरसे कामदेवको ही बुला रहा हो ।।३८।। इधर यह समीपमे ही, गरड़मणिसे बने हुए महलोंके अग्रभागसे आकाश-रूपी आंगनको व्याप्त करता हुआं ८ गरुडध्वज नामका नगर शोभायमान हो रहा है ।।३९।। इधर ये लक्ष्मीकी शोभासे सुशोभित ९ श्रीप्रभ और १० श्रीधर नामके उत्तम नगर है, ये दोनों नगर ऐसे सुशोभित हो रहे है मानो इन्होंने परस्परकी स्पर्धासे ही इतनी अधिक शोभा धारण की हो ॥४०॥ जो लोहेके अर्गलों से अत्यन्त दुर्गम है ऐसा यह ११ लोहार्गल नामका नगर है और यह १२ अरिजय नगर है जो कि अपने गोपूरोंके द्वारा ऐसा मालम होता है मानो शत्रुओको जीतकर हँस ही रहा हो

१ श्रोत्रहारिभिः अ०, प०, स०। २ सुरेन्द्राणां ल०, म०, स०। ३ कामम् । ४ समीपे । ५ गरुडोद्गारमणिनिर्मितैः । ६ लक्ष्मीक्षोभासहितम् ।

वजार्गलं च वजार्षां विभातीतः पुरद्वयम् । वजाकरैः समीपस्यैः समुन्मीर्वादगल्यहम् ॥४२॥ इदं पुरं विभोचाल्यं पुरमेतत् पुरं जयम् । एताभ्यां निर्जितं नूनम् प्रधोऽगात् फणिनां जगत् ॥४३॥ शकटादिमुखं चैव पुरो भाति चतुर्मुखो । चतुर्भिगाँपुरंस्तुर्ङ्गः लङ्गवयन्तीव खाङ्गणम् ॥४४॥ वहुमुख्यरजस्का च विरजस्का च नामतः । नगर्यो भुवनस्येव त्रयस्य मिलिताः श्रियः ॥४४॥ रयनूपुरपूर्व च चक्रवालाह्मयं पुरम् । उक्तानां वक्ष्यमाणानां पुरां च तिलकायते ॥४६॥ राजधानीयमेतस्यां विद्याभुज्वकवितनः । निवसन्ति परां लक्ष्मीं भुञ्जानाः 'सुकृतोदयात् ॥४७॥ मेखलाग्रपुरं रम्यम् इतः क्षेमपुरो पुरो । प्रयराजितमेतत् स्यात् कामपुष्पमितः पुरम् ॥४६॥ गगनादिचरीयं सा विनेयादिचरो पुरो । परं शुक्रापुरं चैत्रत् त्रिशत्संख्यानपूरणम् ॥४६॥ सञ्जयन्तो जयन्ती च विजया वैजयन्त्यपि । क्षेमक्ररञ्च चन्द्राभं सूर्याभं चातिभास्वरम् ॥४०॥ रितिचत्रमहृद्वेमित्रमेघोपपदानि वै । कूटानि स्वृविचित्रादि कूटं वैश्वणादि च ॥५१॥ सूर्यचन्द्रपुरे चाम् नित्योद्योतिन्यनुकृमात् । विमुखो नित्यवाहित्यौ सुमुखो चैव पश्चिमा ॥५२॥ नगर्यो दक्षिणश्चेण्यां पञ्चाशत्सङ्खया मिताः । प्राकारगोपुरोसुङ्गाः खाता पित्तिस्तम्भवृताः ॥५३॥

।।४१।। इस ओर ये १३ वर्ष्वार्गल और १४ वज्राढ्य नामके दो नगर सुशोभित हो रहे हैं जो कि अपने समीपवर्ती हीरेकी खानोंसे ऐसे मालूम होते हैं मानो प्रतिदिन वढ ही रहे हो ॥४२॥ इधर यह १५ विमोच नामका नगर है और इधर यह १६ पुरजय नामका नगर है । ये दोनों ही नगर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो भवनवासी देवोंका लोक इनसे पराजित होकर ही नीचे चला गया हो ॥४३॥ इधर यह १७ शकटमुखी नगरी है और इधर यह १८ चतुर्मुखी नगरी सुशोभित हो रही हैं । यह चतुर्मुखी नगरी अपने ऊंचे-ऊचे चारों गोपुरोंसे ऐसी मालूम होती है मानो आकाशरूपी आंगनका उल्लंघन ही कर रही हो ।।४४।। यह १९ बहुमुखी, यह २० अरजस्का और यह २१ विरजस्का नामकी नगरी है । ये तीनों ही नगरियाँ ऐसी ही मालूम होती है मानो तीनों लोकोंकी लक्ष्मी ही एक जगह आ मिली हों ।।४५।। जो ऊपर कहे हुए और आगे कहे जानेवाले नगरोंने तिलकके समान आचरण करता है ऐसा यह २२ रथनूपुर चक्रवाल नामका नगर है ।।४६।। यह नगर इस श्रेणीकी राजधानी है, विद्याधरोंके चक्रवर्ती (राजा) अपने पुण्योदयसे प्राप्त हुई उत्कृष्ट लक्ष्मीका उपभोग करते हुए इसमे निवास करते है ।।४७॥ इधर यह मनोहर २३ मेखलाग्र नगर है, यह २४ क्षेमपुरी नगरी है, यह २५ अपराजित नगर हैं और इधर यह २६ कामपुष्प नामका नगर है ।।४८।। यह २७ गगनचरी नगरी है, यह २८ विनयचरी नगरी है और यह २९ चक्रपुर नामका नगर है । यह तीस सख्याको पूर्ण करनेवाली ३० सजयन्ती नगरी है, यह ३१ जयती, यह ३२ विजया और यह ३३ वैजयन्तीपुरी है। यह ३४ क्षेमंकर, यह ३५ चन्द्राभ और यह अतिशय देदीप्यमान ३६ सूर्याभ नामका नगर है ॥४९-५०।। यह ३७ रतिकूट, यह ३८ चित्रकूट, यह ३९ महाकूट, यह ४० हेमकूट, यह ४१ मेघकूट यह ४२ विचित्रकूट और यह ४३ वैश्रवणकूट नामका नगर है ।।५१।। ये अनुक्रमसे ४४ सूर्य-पुर ४५ चन्द्रपुर और ४६ नित्योद्योतिनी नामके नगर है। यह ४७ विमुखी,यह ४८ नित्यवाहिनी यह ४९ सुमुखी और यह ५० पश्चिमा नामकी नगरी है ।।५२।। इस प्रकार दक्षिण-श्रेणीम पचास नगरियां हैं, इन नगरियोंके कोट और गोपुर (मुख्य दरवाजे) बहुत ऊंचे है तथा प्रत्येक,

१ जयपुरम् । २ निर्जितं सत् । ३ पुराणाम् । ४ स्वक्नतोदयात् ल०, म० । ५ चक्रपुरं म०, ल० । शक्रपुरं अ० । ६ चैव प० । चेतस् अ० । ७ इतश्चित्र – त०, ब० । प्र चित्रकूटमहत्क्ट-हेमकूटमेघकूटानीत्यर्थं. । ६ वैश्रवणकूटम् । वैश्रवणादिकम् । १० खातिकाभिः ।

तिसृणामिष खातानाम् अन्तरं 'वण्डसिम्मतम् । वण्डात्त्वतुर्वत्तंकस्या व्यासो 'हण्नोऽन्ययोहंयोः ॥४४॥ 'विष्कम्भाववगा'वास्ताः पावोनं वादंमेव वा '। त्रिभागं मूलास्ता त्रेया मूलाहां चतुरिक्रकाः ॥४॥ रत्नोपर्लंकपिहताः ' स्वणंव्यक्रचिकाः ॥४॥ रत्नोपर्लंकपिहताः ' स्वणंव्यक्रचाः । स्वा । स्वा । स्व ।

नगरी तीन तीन परिखाओंसे घिरी हुई है ।।५३।। इन तीनों परिखाओंका अन्तर एक-एक दण्ड अर्थात् धनुष प्रमाण है तथा पहिली परिला चौदह दण्ड चौड़ी है दूसरी बारह और तीसरी दश दण्ड चौड़ी है ॥५४॥ ये परिखाएं अपनी अपनी चौडाईसे कमपूर्वक पौनी आधी और एकतिहाई गहरी है अर्थात् पहली परिखा साढ़े दश धनुष, दूसरी छह धनुष और तीसरी सवा तीन धनुषसे कुछ अधिक गहरी हैं। ये सभी परिखाए नीचेसे लेकर ऊपर तक एक-सी चौड़ी हैं ॥५५॥ वे परिखाएं सुवर्णमयी ई टोंसे बनी हुई है, रत्नमय पाषाणोंसे जड़ी हुई है, उनमें ऊपरतक पानी भरा रहता है और वह पानी भी बहुत स्वच्छ रहता है। वे परिखाए जलके आने जानेके परीवाहोंसे भी युक्त है ।।५६।। उन परिखाओंमे जो लाल और नीले कमल है वे उनके कर्णाभरणसे जान पड़ते हैं, वे जलचर जीवोंकी भुजाओंके आघात सहनेमे समर्थ है और अपनी ऊंची लहरोंसे ऐसी मालूम होती है मानो बडे-बड़े समुद्रोंके साथ स्पर्दा ही कर रही हों ।।५७।। इन परिखाओंसे चार दण्डके अन्तर (फासला) पर एक कोट है जो कि सुवर्णकी धूलके बने हुए पत्थरोंसे व्याप्त हैं, छह धनुष ऊचा है और बारह धनुष चौड़ा है ।।५८।। इस कोटका ऊपरी भाग अनेक कगूरों से युक्त है वे कंगूरे गायके खुरके समान गोल है और घड़ेके उदरके समान बाहरकी ओर उठे हुए आकारवाले है ।।५९।। इस धूलि कोटिके आगे एक परकोटा है जो कि चौड़ाईसे दूना ऊचा है । इसकी ऊचाई मूल भागसे ऊपर तक चौबीस धनुष है अर्थात् यह बारह धनुष चौड़ा और चौबीस धनुष ऊचा है ॥६०॥ इस परकोटेका अग्रभाग मृदङ्ग तथा बन्दर के शिरके आकारका बना हुआ है, यह परकोटा चारों ओरसे अनेक प्रकारकी सुवर्णमयी ई टोंसे

१ त्रिखातिकानामन्तरं प्रत्येकमेकैकदण्डप्रमाणं भवति । २ अपरयोर्द्धयोः खातिकयोः कृमेण दण्डद्वयो न्यून. कर्त्तव्यः । ३ व्यासमाश्रित्य त्रिलातिकाः । बाह्यादारभ्य चतुर्देश । द्वादशदशप्रमाण-५ खातिकाः। व्यासा भवन्तीत्यर्थ.। ४ अगाधाः। ६ निजनिजव्यासचतुर्था शरहितावगाढाः । ७ अथवा । निजनिजव्यासार्द्धावगाढाः भवन्तीति भावः । ५ निजनिजव्यासस्य तृतीयो भागो मूले यासा ता.। ६ मूले अग्रे च समानव्यासा इत्यर्थः। १० घटिताः। ११ तोयस्यान्तः तोयान्तः। तोयान्तमर्हन्तीति तौयान्तिक्यः। अथवा तोयान्तेन दीव्यन्तीति तौयान्तिक्यः। इत्यर्थः । १२ जलोच्छ्वाससिहताः । 'जलोच्छ्वासः परीवाहः' इत्यभिधानात् । १३ पद्मोत्पला-वतसिन्यो∸ प०। १४ जलजन्तुभुजास्फालनसहाः। १५ खातिकाभ्यन्तरे। १६ प्राकारस्याधिष्ठान-१७ निजोत्सेघाद् द्विगुणव्यास इत्यर्थः । १८ वप्रस्योपरिमभागम् । १६ आमनन्ति । २० पृष्ठनामान तदग्रभागसज्ञेत्यर्थः । २१ कुम्भपाद्यंसदृशः । २२ ईषत्शुष्ककर्दंमप्रदेशनिक्षिप्तः गोक्षुरस्याद्यो यथा वर्तुं लं भवति तथा वर्तुं लिमत्यर्थः । २३ निजव्यासद्विगुणोन्नतः । २४ धनुषां चतु-विंशतिदण्डोत्सेघ इति यावत् । एते विष्कम्भा द्वादशदण्डा इत्युक्तम् । २४ अभिष्टानमनान् आरभ्य । २६ मर्दलाकारशिखरैः । २७ 'कपिशीर्षं तु सालाग्रम्'।

विष्कम्भ' जतुरस्राश्च तत्राट्टालकप्रक्षस्तयः । त्रिश्चार्यं ज्य वण्डानां स्व्याद्य द्विगुणेछिताः ।।६२॥ त्रिशां दृण्डान्तराश्चेता मणिहेमविचित्रताः । उत्सेषसद्शारोहं सोपाना गगनस्पृशः ॥६३॥ द्वयोरट्टालयोर्मंच्ये गोपुरं रत्नतोरणम् । पञ्चाशद्धनुरुत्सेषं तद्वर्षमपि विस्तृतम् ॥६४॥ गोपुराट्टालयोर्मंच्ये त्रिधां नृष्कावगाहनम् । इन्द्रकोशमभूत् सार्पि धानैयुं क्तं गवाक्षकः ॥६४॥ तवन्तरेषु राजन्ते सुस्या वेवपया स्तथा । त्रिहस्तविस्तृताः पाश्चे तच्चतुर्गु णमायताः ॥६६॥ इत्युक्तत्वातिकावप्रप्राकारेः परितो वृताः । विभासन्ते नगर्योऽम् परिधा निरवाङ्गनाः ॥६७॥ चतुष्कांणां सहस्रं स्याद् वीथ्यस्तं वृताः । विभासन्ते नगर्योऽम् परिधा निरवाङ्गनाः ॥६७॥ चतुष्कांणां सहस्रं स्याद् वीथ्यस्तं वृद्धावशाहतम् । द्वाराण्येकः सहस्रं तु महान्ति क्षुद्धकाणि वै ॥६६॥ तद्यं रित्रवृद्धिशत्यप्रिमाणि द्वाराणि तानि च । सकवाटानि राजन्ते नेत्राणीव रिपुरिभया ॥६६॥ पूर्वापरेण चन्द्राः स्युः योजनानि नवैव ताः । विभाणोत्तरतो वीर्धा द्वादश प्राङ्गल् स्थिताः ॥७०॥ राजगेहाविविस्तारम् म्रासां को नाम वर्णयेत् । ममाणि नागराजस्य यत्र मोमुह्यते मितः ॥७२॥ प्रामाणां कोटिरेका स्यात् परिवारः पुरं प्रति । तथा खेटमङ्गविनिवेशस्यः पृथिवधः । ।५२॥

व्याप्त है और कही कहींपर रत्नमयी शिलाओंसे भी युक्त है।।६१।। उस परकोटापर अट्टा-लिकाओं की पिक्तयां बनी हुई हैं जो कि परकोटाकी चौड़ाईके समान चौड़ी है, पन्द्रह धनुष लम्बी है और उससे दूनी अर्थात् तीस धनुष ऊंची है ।।६२।। ये अट्टालिकाए तीस-तीस धनुष के अन्तरसे बनी हुई है, सुवर्ण और मणियोंसे चित्र-विचित्र हो रही है, इनकी ऊचाईके अनुसार चढ़नेके लिये सीढियां बनी हुई हैं और ये सभी अपनी ऊंचाईसे आकाशको छू रही है।।६३॥ दो दो अट्टालिकाओं के बीचमे एक एक गोपुर बना हुआ है उसपर रत्नों के तोरण लगे हुए है। ये गोपुर पचास धनुष ऊचे और पच्चीस धनुष चौड़े है ।।६४।। गोपुर और अट्टालिकाओंके बीचमे तीन तीन धनुष विस्तारवाले इन्द्रकोश अर्थात् बुरज बने हुए है । वे बुरज किवाड सहित भरोखोंसे युक्त है ।।६५।। उन बुरजोंके बीचमें अतिशय स्वच्छ देवपथ बने हुए है जो कि तीन हाथ चौड़े और बारह हाथ लम्बे हैं ॥६६॥ इस प्रकार ऊपर कही हुई परिखा, कोट और परकोटा इनसे घिरी हुई वे नगरियां ऐसी सुशोभित होती है मानो वस्त्र पहने हुई स्त्रियां ही हों ।।६७।। इन नगरियों मेसे प्रत्येक नगरीमे एक हजार चौक है, बारह हजार गलिया है और छोटे बड़े सब मिलाकर एक हजार दरवाजे हैं ।।६८।। इनमेंसे आधे अर्थात् पांच सौ दरवाजे किवाड सहित हैं और वे नगरीकी शोभाके नेत्रोंके समान स्शोभित होते है। इन पांच सौ दर-वाजोंमें भी दो सौ दरवाजे अत्यन्त श्रेष्ठ हैं ।।६९।। ये नगरियां पूर्वसे पश्चिम तक नौ योजन चौडी हैं और दक्षिणसे उत्तर तक बारह योजन लम्बी है। इन सभी नगरियोंका मुख पूर्व दिशा की ओर है ।।७०।। इन नगरियोंके राजभवन आदिके विस्तार वगैरहका वर्णन कौन कर सकता है क्योंकि जिस विषयमें मुक्त धरणेन्द्रकी बृद्धि भी अतिशय मोहको प्राप्त होती है तब और की बात ही क्या है ? ।।७१।। इन नगरियों में से प्रत्येक नगरीके प्रति एक-एक करोड गांवों

१ व्याससमानचतुरस्राः । त्रिशदर्क्षम् पञ्चदशदण्डप्रमाणव्यासा इत्यर्थः । २ तद्व्यासिद्वगुणोत्सेघाः । ३ द्वयोरट्टालकयोर्मध्ये त्रिशद्दण्डा अन्तरा यासा ताः । ४ आरोहणनिमित्त ।
१ चापत्रय । त्रिधनुष्का म०, ल० । ६ कवाटसिहतैः । ७ भेर्याकाररचनाविशेषा ।
५ अधोशुंकैः । ६ चतुःपथमध्यस्थितजनाश्रयणयोग्यमण्डपविशेषाणाम् । १० तत्सहस्र द्वादशगुणितं
चेत्, द्वादशसहस्रवीथयो भवन्तीति भावः । ११ द्वाराष्येकं सहस्रं तु प० । १२ तेषु द्वारेषु शतद्वयश्रेष्टाणि राजगमनागमनयोग्यानि द्वाराणि भवन्ति । १३ पुरिश्रयाः इति कवचित् पाठ । १४ रचना ।
१५ नानाप्रकारः ।

स्रकृष्टपच्यैः कलमैः धान्यैरन्यैश्च सम्भृताः । पुण्ड्रेभुवनसंखन्नसीमानो निगमाः सदा ॥७३॥ पुराणमन्तरं चात्र स्यात् पञ्चनवतं शतम् । प्रमाणयोजनोहिष्टं मानमाप्तैनिर्दातम् ॥७४॥ पुराण दक्षिणश्रेण्यां ययैतानि तथैव व । भवेयुक्तरश्रेण्यामिप तानि समृद्धिमः ॥७४॥ किन्त्वन्तरं पुराणां स्यात् तत्रैकैकं प्रमाणतः । योजनानां शतं चाष्ट सप्तिश्चैव साधिका ॥७६॥ किन्त्वन्तरं पुराणां स्यात् तत्रैकैकं प्रमाणतः । योजनानां शतं चाष्ट सप्तिश्चैव साधिका ॥७६॥ केषाञ्च नामनिर्देशो भवेदयमनुकमात् । पश्चिमां विश्वमारभ्य यावत् षष्टितमं पुरम् ॥७७॥ सर्जुती चारणी चैव सकैलासा च वारणी । विद्युत्प्रभं किलिकिलं चूंडामिण शिश्वप्रभं ॥७६॥ वंशालं "पुष्पचूलञ्च हंसगभंबलाहकौ । शिवङ्गकरञ्च श्रीहर्म्यं चमरं शिवमन्विरम् ॥७६॥ वसुमत्तं वसुमती नाम्ना सिद्धार्थकं परम् । शत्रुष्ठज्ञयं ततः केनुमालास्यञ्च भवेत् पुरम् ॥५०॥ सुरेन्द्रकान्तसम्यत् स्यात्ततो गगननत्वनम् । स्रशोकान्या विशोका च वीतशोका च सत्पुरी ॥६१॥ स्रतका तिलकास्या च तिलकान्तं तथाम्बरम् । मन्तिरं कुमुदं कुन्वम् स्रतो गगनवल्लभम् ॥६२॥ स्रत्रुप्तिलिके पुर्यौ पुरं गन्धवंसाह्ययम् । सुक्ताहारः "सिनिमिषं चान्तिज्वालमतः परम् ॥६३॥ महाज्वालम् विशेषे श्रीनिकेतो जयाह्वयम् । श्रीवासो मणिवज्ञास्य भद्राश्चं सघनञ्जयम् । ।।६४॥ गोक्षीरफेनमक्षोभ्यं । निज्यसिहवयम् । सुगन्धिनी च । श्रेव्यार्षतरं रत्नाकराह्वयम् ॥६६॥ भवेद् । रित्त्वार्तरं रत्नाकराह्वयम् ॥६६॥ भवेद् । रित्त्वार्तरं रत्नाकराह्वयम् ॥६६॥ भवेद् । रित्त्वार्तर्य पुर्शिवज्ञस्य पुर्शिवज्ञस्य पुर्शिवज्ञसम् ।।६॥ भवेद् । रित्त्वप्रप्ति च । श्रेण्यां स्वर्गपुरश्चीण भान्त्येतानि महान्त्यम् ॥६६॥ भवेद् । रित्त्वप्रस्वत्वपुरञ्चान्त्यम् उत्तरस्यां पुराणि व । श्रेण्यां स्वर्गपुरश्चीण भान्त्येतानि महान्त्यम् ॥६६॥

का परिवार है तथा खेट मडंब आदिकी रचना जुदी जुदी है ॥७२॥ वे गांव बिना बोये पैदा होनेवाले शाली चांवलोंसे तथा और भी अनेक प्रकारके धानोंसे सदा हरे-भरे रहते हैं तथा उनकी सीमाए पौडा और ईलोंके वनोंसे सदा ढकी रहती है ।।७३।। इस विजयार्घ पर्वतपर बसे हुए नगरोंका अन्तर भी सर्वज्ञ देवने प्रमाण योजनाके नापसे १९५ योजन बतलाया है ।।७४।। जिस प्रकार दक्षिण श्रेणीपर इन नगरोंकी रचना वतलाई है ठीक उसी प्रकार उत्तर श्रेणीपर भी अनेक विभृतियोंसे युक्त नगरोंकी रचना है ।।७५।। किन्तु वहांपर नगरोका अन्तर प्रमाणयोजनसे कुछ अधिक एक सौ अठहत्तर योजन है ।।७६।। पश्चिम दिशासे लेकर साठवें नगरतक उन नगरोंके नाम अनुक्रमसे इस प्रकार है—।।७७।। १ अर्जुनी, २ वारुणी, ३ कैलास-वारणी, ४ विद्युत्प्रभ; ५ किलकिल, ६ चूडामणि, ७ शशिप्रभा, ८ वशाल, ९ पुष्पचूड, १० हसगर्भ, ११ बलाहक, १२ शिवकर, १३ श्रीहर्म्य, १४ चमर, १५ शिवमन्दिर, १६ वसुमत्क, १७ वसुमती, १८ सिद्धार्थक, १९ शत्रुञ्जय, २० केतुमाला, २१ सुरेन्द्रकान्त, २२ गगननन्दन, २३ अशोका, २४ विशोका, २५ वीतशोका, २६ अलका, २७ तिलका, २८ अम्बरतिलक, २९ मन्दिर, ३० कुमुद, ३१ कुन्द, ३२ गगनवल्लभ, ३३ द्युतिलक, ३४ भूमितिलक, ३५ गन्धर्वपुर, ३६ मुक्ताहार, ३७ निमिष, ३८ अग्निज्वाल, ३९ महाज्वाल, ४० श्रीनिकेत, ४१ जय, ४२ श्रीनिवास, ४३ मणिवज्, ४४ भद्राश्व, ४५ भवनंजय, ४६ गोक्षीर, ४७ फेन, ४८ अक्षोभ्य, ४९ गिरिशिखर, ५० घरणी, ५१ घारण, ५२ दुर्ग, ५३ दुर्घर, ५४ सुदर्शन, ५५ महेन्द्रपुर, ५६ विजयपुर, ५७ सुगन्धिनी, ५८ वजूपुर, ५९ रत्नाकर और ६० चन्द्रपुर । इस प्रकार उत्तर श्रेणी मे ये बड़े बड़े साठ नगर सुशोभित हैं इनकी शोभा स्वर्गके नगरोंके समान है ।।७८-८७।।

१ भरिता. । २ पञ्चनवत्यधिकशतम् । ३ निदेशितम् । ४ साधिकाष्टसप्तितिसहितम् । ५ षिटम् । षष्टे पूरण षष्टितमम् । ६ शिखिप्रभे इति क्वचित् पाठः । ७ पुष्पचूडञ्च अ० । ६ वसमुत्क प० । ६ अम्बरितलकम् । १० नैमिषम् । ११ भवनञ्जयम् अ० । १२ गिरिशिखरम् । १३ धारण ल०, म० । १४ माहेन्द्राख्य ल०, म०, द० । १५ वजाख्य पर ल०, म०, द० । १६ चन्द्रपुर म०, ल० ।

पुराणीन्द्रपुराणीव सौधानि 'स्वीवमानतः । प्रति प्रतिपुरं व्यस्ते विभवं प्रतिवैभवम् ॥८८॥ नराः सुरकुमाराभा नार्यश्चाप्सरसां समाः । सर्वेतुं विषयान् भोगान् भुञ्जतेऽभी यथोचितम् ॥८९॥

# द्रुतविलम्बितच्छन्दः

इति पुराणि पुराणकवीशिनामिण ववीभिरशक्यनुतीन्ययम् ।
वधविष्यकयाः गिरिहच्चकः द्युवसतेः श्रियमाहवयते ध्रुवम् ॥६०॥
गिरिरयं गुर्शभः शिखरैरिवं प्रविपुलेन तलेन च भूतलम् ।
वधवुपान्तचरैः खचरोरगैः प्रथयति त्रिजगिच्छ्र्यमेकतः ॥६१॥
निधुवनानि वनान्तलतालयैः भृवितपल्लवसंस्तरणाततैः ।
पिशुनयत्युपंभोगसुगिच्धभिः गिरिरपंगगनेचरयोषिताम् ॥६२॥
इह सुरासुरिकन्नरपन्नगा नियतमस्य तटेषु महीभृतः ।
प्रतिवसन्ति समं प्रमदाजनैः 'स्वरुचितै रुचितैश्च रतोत्सवैः ॥६३॥
भूरितिषविषितेषु निषेदुषीः' सिरदुपान्तलताभवनेष्वम् ।
प्रणयकोपविजिह्याः मुलीवंषुः ग्रनुनयन्ति सदात्र नभश्चराः ॥६४॥

ये नगर इन्द्रपुरीके समान है और बड़े बड़े भवन स्वर्गके विमानोंके समान है। यहांका प्रत्येक नगर शोभाकी अपेक्षा दूसरे नगरसे पृथक् ही मालूम होता है तथा हरएक नगरका वैभव भी दूसरे नगरके वैभवकी अपेक्षा पृथक् मालूम होता है अर्थात् यहांके नगर एकसे एक बढ़कर है ॥८८॥ यहांके मनुष्य देवकुमारोंके समान है और स्त्रियां अप्सराओंके तुत्य है। ये सभी स्त्री-पुरुष अपने-अपने योग्य छहों ऋतुओंके भोग भोगते है ॥८९॥ इस प्रकार यह विजयार्ध पर्वत ऐसे ऐसे श्रेष्ठ नगरोंको धारण कर रहा है कि बड़े बड़े प्राचीन कि भी अपने वचनों द्वारा जिनकी स्तुति नही कर सकते। इसके सिवाय यह पर्वत अपने ऊपरकी उत्कृष्ट भूमिसे ऐसा मालूम होता है मानो स्वर्गकी लक्ष्मीको ही बुला रहा हो ॥९०॥

यह पर्वंत अपनी बड़ी बड़ी शिखरोंसे स्वर्गको धारण कर रहा है, अपने विस्तृत तलभागसे अधोलोकको धारण कर रहा है और समीपमे ही घूमनेवाले विद्याधर तथा धरणेन्द्रोसे मध्यलोककी शोभा धारण कर रहा है इस प्रकार यह एक ही जगह तीनों लोकोंकी शोभा प्रकट कर रहा है ॥९१॥ जिनमे कोमल पल्लवोंके बिछौने बिछे हुए हैं और जिनमे सम्भोगकी गन्ध फैल रही है ऐसे वनके मध्यमें बने हुए लता-गृहोंसे यह पर्वत विद्याधिरयोंकी रितकीडाको प्रकट कर रहा है ॥९२॥ इस पर्वतके किनारोंपर देव, असुरकुमार, किन्नर और नागकुमार आदि देव अपनी अपनी स्त्रियोंके साथ अपनेको अच्छे लगनेवाले तथा अपने अपने योग्य सभोग आदिका उत्सव करते हुए नियमसे निवास करते रहते हैं ॥९३॥ इस पर्वतपर देवोके सेवन करने योग्य निदयोंके किनारे बने हुए लता-गृहोंमें बैठी हुई तथा प्रणय कोपसे जिनके मुख कुछ मिलन अथवा कुटिल हो रहे हैं ऐसी अपनी स्त्रियोंको विद्याधर लोग सदा मनाते रहते हैं—

<sup>.</sup> १ स्वर्गविमानानां प्रतिनिधयः। २ व्यत्यासितविभवप्रतिवैभवम् । एकस्मिन्नगरे यो विभवो भवत्यन्यस्मिन्नगरे तिद्वभवाधिकं प्रतिवैभवमस्तीत्यर्थः। ३ श्रेण्या। ४ स्पर्गावासलक्ष्मीम् । ५ व्यवायानि रतानीत्यर्थः। ६ मर्दितिकसलयशय्याविस्तृतैः। ७ उपभोगयोग्यश्रीखण्डकपूरिदिसुरिभिः। ६ अमरैनिषेवितुमिष्टेषु । १० स्थितवतीः। ११ वकः।

# महापुरागम्

इह मृणालिनयोजितबन्धनैरिह 'वतंससरोरहताडनैः ।
इह 'मृजातवियोजितबन्धनैरिह 'वतंससरोरहताडनैः ।
सविवनङ्गनिवेश इवामरोलितिनर्तनगीतमनोहरः ।
मदकलध्वनिकोकिलडिण्डिनैः वविवदमङ्गजयोत्सविवभ्रमः' ॥६६॥
सविववुषो 'वप्यःकणशीतलैः शृतसरोजवनैः पवनैः सुकः' ।
मदकलालिकुलाकुलपादपैः उपवनैरितरम्यतरः स्ववित् ॥६७॥
स्वविदनेक 'प्यूथनिषेवितः स्वविदनेक 'प्यत्यतगाततः ।
स्वविदनेक 'प्यूथनिषेवितः स्वविदनेक 'प्यत्यतगाततः ।
स्वविदनेक 'प्रार्ध्यमणिखुतिच्छुरितराजतसानुविराजितः ॥६६॥
स्वविदकाण्ड 'विनितितकेकिभिः धनिनभैहरिनीलतद्यु तः ।
स्वविदकाण्ड 'विनितितकेकिभिः धनिनभैहरिनीलतद्यु तः ।
स्वविदकाणकुती 'रवसविष्तवैः परिगतोऽकणरत्नशिलातदः 'र ॥६६॥
स्वचन काञ्चनभित्तिपराहतै 'र रिवकरैरभिवीपितकाननः ।
नभित्त सञ्चरतां जनयत्ययं गिरिकदीणं 'ववानलसंशयम् ॥१००॥
इति विशेषपरम्परयान्वहं परिगतो 'र गिरिरेव सुरेशिनाम् ।
स्रपि मनः 'र परिवर्षितकौतुकं वितन्ते किमृताम्बरचारिणाम् ॥१०१॥

प्रसन्न करते रहते हैं ॥९४॥ इधर ये कुपित हुई स्त्रियां अपने पितयोंको मृणालके बन्धनोसे बांधकर रित-क्रीडासे विमुख कर रही है, इधर कानोंके आभूषण-स्वरूप कमलोंसे ताडना कर के ही विमुख कर रही है और इधर मुखकी मदिरा ही थूककर उन्हें रित-कीडासे पराङम्ख कर रही है ॥९५॥ यह पर्वत कहीपर देवांगनाओं के सुन्दर नृत्य और गीतों से मनोहर हो रहा है जिससे ऐसा जान पड़ता है मानों कामदेवका निवासस्थान ही हो और कहीपर मदोन्मत्त कोयलोंके मधुर शब्दरूपी नगाड़ोसे युक्त हो रहा है जिससे ऐसा मालूम होता है मानो काम-देवके विजयोत्सवका विलास ही हो ।।९६।। कहीं तो यह पर्वत जलके कणोंको धारण करने से शीतल और कमलवनोंको कम्पित करनेवाली वायुसे अतिशय सुखदायी मालूम होता है और कहीं मनोहर शब्द करते हुए भूमरोंसे व्याप्त वृक्षोंवाले बगीचोंसे अतिशय सुन्दर जान पडता है।।९७।। यह पर्वत कही तो हाथियोंके भुण्डसे सेवित हो रहा है, कही उड़ते हुए अनेक पक्षियोंसे व्याप्त हो रहा है और कही अनेक प्रकारके श्रेष्ठ मणियोंकी कान्तिसे व्याप्त चांदी के शिखरोंसे सुशोभित हो रहा है ॥९८॥ यह पर्वत कहीपर नील मणियोंके बने हुए किनारों से सहित है इसके वे किनारे मेघके समान मालूम होते है जिससे उन्हें देखकर मयूर असमय में ही (वर्षा ऋतुके बिना ही) नृत्य करने लगते हैं। और कही लाल-लाल रत्नोंकी शिला-ओंसे युक्त है, इसकी वे रत्निशालाएं अकालमे ही प्रातःकालकी लालिमा फैला रही है ॥९९॥ कहीपर सुवर्णमय दीवालोंपर पड़कर लौटती हुई सुर्यकी किरणोंसे इस पर्वतपरका वन अतिशय देदीप्यमान हो रहा है जिससे यह पर्वत आकाशमें चलनेवाले विद्याधरोंको दावानल लगने का सन्देह उत्पन्न कर रहा है ।।१००।। इस प्रकार अनेक विशेषताओं से सहित यह पर्वत रात-दिन इन्द्रोंके मनको भी बढ़ते हुए कौतुकसे युक्त करता रहता है अर्थात् क्रीडा करनेके लिये इन्द्रों

सुरसरिजजलसिक्त'तटबुमो जलवजुम्बितसानुवनोवयः।
मणिमयैः शिखरैः 'खचरोवितैः विजयते गिरिरेव 'सुराचलान् ॥१०२॥
सुरनवीसिललल्कुतपावयैः तटबनैः 'कृसुमाञ्चितमूद्वीभः।
मुखरितालिभिरेव महाचलो विहसतीव सुरोपवनश्चियम् ॥१०३॥
इयमितः सु'रसिन्धुरपां छटाः प्रकिरतीह विभाति पुरो विशि ।
वहति सिन्धुरितश्च महानवी मुखरिता कलहंसकलस्वनैः ॥१०४॥
हिमवतः शिरसः किल निःसुते 'सकमलालयतः सरिताविमे ।
शुचितयास्य तु पावमुगश्चिते शुचिरलद्भव्यतरो हि 'वृथोन्नतेः ॥१०४॥
इह 'सवैव 'सवैवविचछितैः 'मुकृतिनः 'एकृतिनः खचराधिपाः।
कृतनयास्तनयाः इव सत्यितुः समुपयान्ति फलान्यमुतो गिरेः ॥१०६॥
श्चितिरकृष्टपचेलिमसस्यस्ः खनिरयत्नजरत्नविशेषस्ः।
इह वनस्पतयश्च सवोन्नता वचित पुष्पफर्लीद्धमकालजाम् ॥१०७॥
सरिस सारसहंसविकूजितैः कृसुमितास् लतास्विनिःस्वनैः।
उपवनेषु च कोकिलनिक्वणैः हृवि<sup>र</sup>शयोऽत्र सवैव विनिवितः ।

का भी मन ललचाता रहता है तब विद्याधरोंकी तो बात ही क्या है ? ।।१०१।। जिसके किनारे पर उगे हुए वृक्ष गङ्गा नदीके जलसे सींचे जा रहे हैं और जिसके शिखरोंपरके वन मेघोंसे चुम्बित हो रहे हैं ऐसा यह विजयार्ध पर्वत विद्याधरोंसे सेवित अपने मणिमय शिखरों द्वारा मेरु पर्वतों को भी जीत रहा है ।।१०२।। जिनके वृक्ष गंगा नदीके जलसे सीचे हुए है, जिनके अग्रभाग फूळोंसे सुज़ोभित हो रहे है और जिनमें अनेक भूमर शब्द कर रहे है ऐसे किनारेके उपवनोंसे यह पर्वत ऐसा मालूम होता है मानो देवोंके उपवनोंकी शोभाकी हंसी ही कर रहा हो ।।१०३।। इधर यह पूर्व दिशाकी ओर जलके छीटोंकी वर्षा करती हुई गंगा नदी सुशोभित हो रही है और इधर यह पश्चिमकी ओर कलहस पक्षियोंके मधुर शब्दोंसे शब्दायमान सिन्धु नदी बह रही हैं ।।१०४।। यद्यपि यह दोनों ही गंगा और सिन्धु नदियाँ हिमवत् पर्वतके मस्तकपरके पद्म नामक सरोवरसे निकली है तथापि श्चिता अर्थात् पवित्रताके कारण (पक्षमे शुक्लताके कारण) इस विजयार्धके पाद अर्थात् चरणों (पक्षमें प्रत्यन्तपर्वत) की सेवा करती है सो ठीक हैं क्योंकि जो पवित्र होता है उसका कोई उल्लंघन नही कर सकता। पवित्रताके सामने ऊंचाई व्यर्थ है । भावार्थ-गगा और सिन्धु नदी हिमवत् पर्वतके पद्म नामक सरोवरसे निकल कर गुहाद्वारसे विजयार्ध पर्वतके नीचे होकर बहती है। इसी बातका कविने आलंकारिक ढंग से वर्णन किया है। यहां शुचि और शुक्ल शब्द हिलष्ट है।।१०५।। जिस प्रकार नीतिमान् पुत्र श्रेष्ठ पितासे मनवाञ्छित फल प्राप्त करते हैं उसी प्रकार पुण्यात्मा, कार्यकुशल और नीति-मान् विद्याधर अपने भाग्य और पुरुषार्थके द्वारा इस पर्वतसे सदा मनवाञ्छित फल प्राप्त किया करते हैं ।।१०६।। यहांकी पृथिवी बिना बोये ही धान्य उत्पन्न करती रहती है, यहां की खानें बिना प्रयत्न किये ही उत्तम उत्तम रत्न पैदा करती हैं और यहांके ऊंचे ऊंचे वृक्ष भी असमयमे उत्पन्न हुए पुष्प और फलरूप सम्पत्तिको सदा धारण करते रहते हैं ।।१०७।। यहांके सरोवरों पर सारस और हंस पक्षी सदा शब्द करते रहते हैं, फूली हुई लताओंपर भूमर गुंजार करते रहते हैं और उपवनोंमें कोयलें शब्द करती रहती है जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो यहां कामदेव

१ 'तटीद्रुमो' इति क्वचित् पाठः । २ विद्याघराश्रितैः । ३ कुलाचलान् द० । ४ कुसमाचित ब० । ५ गद्भगा । ६ पद्मसरोवरसिहतात् । ७ वृथा उन्नतिर्यस्य तत्सकाशात् । वृथोन्नतिः ल० । ६ अनारतमेव । ६ पुण्यसिहत । १० पुण्यवन्तः । ११ कुशलाः । १२ मदनः । १३ विगतनिद्रः ।

कमिलनीवनरेणुविकाविभाः कृषुमितोपवनद्रुमधूननैः ।

वैधूतिमुपैति सदा खबरीजनो रितपिर धमनुद्भिदिहानिलैः ॥१०६॥
हरिरितः प्रतिगर्जति कानने करिकुलं वनमुज्यति तद्भ्रयात् ।
परिगलत्ववञ्च मृगीकुलं गिरिनिकुञ्जतला विवसपैति ॥११०॥
सरित हंसवधूरियमुत्सुका कमलरेणुविपिञ्जरमञ्जला ।
समनुयाति न कोकविश्रक्किनी 'सहचरं गलवश्रु विरौति च ॥१११॥
इयमितो बत कोककुटुम्बिनी कमिलनीनवपत्रतिरोहितम् ।
अनवलोक्य मुद्दः सहचारिणं अमित बीनवतैः परितः सरः ॥११२॥
इह शरव्धनमल्पकमात्रितं मणितटं सुरखेवरकत्यकाः ।
लघुतया 'सुबहार्यमितस्ततः प्रचलयन्ति नयन्ति च कर्षणैः ।११३॥
रिग्नसुमतां र सुमताम्भसमाततां धृत्र धमान्तघनामिव वीचिभिः ।

र सुसत्यता स्तराः पृत्रमभसमाततां धृत्र सहाचलः ॥११४॥
र सुमतरां सुतरां पृत्रमभसमाते ।
र सुमतरां सुतरां पृत्रमभसमारे प्रितिमतान्तिमतान्तः लतावनाम् ।
र अनुगतरां सुतरां गुगन्न गतां स्वतटोयमां वहति सिन्धुमयं धरणोधरः ॥११४॥

सदा ही जागृत रहा करता हो ।।१०८।। जो कमलवनके परागको खींच रहा है, जो उपवनोंके फूले हुए वृक्षोंको हिला रहा है और जो संभोगजन्य परिश्रमको दूर कर देनेवाला है ऐसे वायुसे यहाकी विद्याधरियां सदा सतोषको प्राप्त होती रहती है ॥१०९॥ इधर इस वनमें यह सिंह गरज रहा है उसके भयसे यह हाथियोंका समूह वनको छोड़ रहा है और जिनके मुखसे ग्रास भी गिर रहा है ऐसा यह हरिणियोंका समूह भी पर्वतके लतागृहोंसे निकलकर भागा जा रहा है।।११०।। इधर तालाबके किनारे यह उत्कण्ठित हुई हंसिनी, जो कमलके परागसे बहुत ज्ञीय पीला पड़ गया है ऐसे अपने साथी-प्रिय हंसको चकवा समफकर उसके समीप नही जाती है और अश्रु डालती हुई रो रही है ।।१११।। इयर यह चकवी कमलिनीक नवीन पत्रों से छि हेए अपने साथी-चकवाको न देखकर बार-बार दीन शब्द करती हुई तालाबके चारों ओर घूम रही है ।।११२।। इधर इस पर्वतके मणिमय किनारेपर यह शरद् ऋतुका छोटा-सा बादल आ गया है, हलका होनेके कारण इसे सब कोई सुखपूर्वक ले जा सकता है और इसीलिये ये देव तथा विद्याधरोंकी कन्याएं इसे इधर उधर चलाती है और खीचकर अपनी अपनी ओर ले जाती है ।।११३।। जो सब जीवोंको अतिशय इष्ट है, जो बहुत बड़ी है, जो अपनी लहरों से ऐसी जान पड़ती हैं मानो उसने शरद्ऋतुके बादल ही धारण किये हों और जिसका जल वनोंके अन्तभाग तक फैल गया है ऐसी गगा नदीको भी यह महापर्वत अपनी निचली शिखरों पर धारण कर रहा है ।।११४।। और, जो अतिशय विस्तृत है जो कठिनतासे पार होने योग्य है, जो लगातार समुद्र तक चली गई है जिसने लताओंके वनको जलसे आर्द्र कर दिया है तथा जो अपने किनारेकी उपमाको प्राप्त है ऐसी सिन्धु नदीको भी यह पर्वत धारण कर रहा

१ स्वीकुर्वाणैः । २ धूनकैः इत्यपि पाठः । ३ सन्तोषम् । ४ खेदविनाशकैः । ५ —कुञ्जकुला—इत्यपि पाठः । ६ प्रियतम हंसम् । ७ चक्रवाकस्त्री । ५ प्रियकोकम् । ६ सुखेन प्रापणीयम् । १० आकर्षणैः । ११ प्राणिनाम् । १२ सुष्ठुसम्मतजलाम् । १३ शरत्कालमेधाम् । १४ विस्तृतवनमध्यजलाम् । १५ दुस्तराम् । १६ नितराम् । १७ समुद्रगताम् । १८ आद्रितसमीपवल्लीवनाम् । १६ अनुगस्य भावः अनुगता ताम् । २० नु स्वतां ल०, म० । नु इव ।

इति यदेव यदेव निरूप्यते बहुविशेषगुणेऽत्र नगाधिपे । किमुर तदेव तदेव सुखावहं हृदयहारि दृशां च विलोभनम्र ।।११६॥

#### इन्द्रवज्रा

धत्तेऽस्य सानौ कुसुमाचितेयं नीलावनालीपरिघानलक्ष्मीम् । शृङ्गाग्रलग्ना च सिताञ्जपङ्गान्तिः । ११७॥

## उपेन्द्रवज्रा

'तिरस्करिण्येव सिताभ्रपद्धक्त्या 'परिष्कृतान्तेऽस्य निकुञ्जदेशे । मणिप्रभोत्सर्पहृतान्यकारे समं रमन्ते खचरैः खचर्यः ॥११८॥

# वंशस्थवृत्तम्

शरब्धनस्योपरि सुस्थित घने वितानतां तन्वित खेचराङ्गनाः । कृतालयास्तत्र चिरं रिरंसया घनातपेऽप्यिद्ध न जानते क्लमम् ॥११६॥ समुःलसन्नीलमणित्रभाष्तुतान् शरद्यनान् कालघनाघनायितान् । विलोक्य हुट्टोऽत्र रुवन्<sup>१०</sup> शिखाबलः<sup>१२</sup> प्रनृत्यति व्यातते वहंसुन्मदः ॥१२०॥

# रुचिराष्ट्रतम्

सितान् घनानिह तटसंश्रितानिमान् स्थलास्यया समुपागताः खगाङ्गनाः । दुकूलमंस्तरण्<sup>११</sup> इवातिविस्तृते विशायिका<sup>१४</sup>मुपरचयन्ति तत्तले ॥१२१॥

है ।।११५।।इस प्रकार अनेक विशेष गुणोंसे सहित इस पर्वतपर जिसे देखो वही सुख देनेवाला, हृदयको हरण करनेवाला और आखोंको लुभानेवाला जान पडता है ।।११६।।

इस पर्वतकी नीचली शिखरोंपर जो फूलोंसे व्याप्त हरी हरी वनकी पिक्त दिखाई दे रही है वह इस पर्वतकी धोतीकी शोभा धारण कर रही है और शिखरके अग्रभागपर जो सफेद-सफेद बादलोंकी पंक्ति लग रही है वह इसकी पगड़ीकी शोभा बढ़ा रही है ॥११७॥ जिनका अन्तभाग परदाके समान सफेद बादलोंकी पिक्तसे ढका हुआ है और मिणयोंकी प्रभाक प्रसार से जिनका सब अन्धकार नष्ट हो गया है ऐसे इस पर्वतके लतागृहोंमे विद्याधरियां विद्याधरों के साथ कीड़ा कर रही है ॥११८॥ इस पर्वतके ऊपर शरद् ऋतुका मोटा बादल चंदोवाकी शोभा बढ़ाता हुआ हमेशा स्थिर रहता है इसलिये विद्याधरियां चिरकाल तक रमण करनेकी इच्छासे वहीपर अपना घर-सा बना लेती है और गरमीके दिनोंमे भी गरमीका दुःख नहीं जानती ॥११९॥ ये शरद् ऋतुके बादल भी चमकते हुए इन्द्र नीलमिणयोंकी प्रभामें डूबकर काले बादलोंके समान हो रहे है इन्हे देखकर ये मयूर हिंबत हो रहे है और उन्मत्त होकर शब्द करते हुए पूछ फैलाकर सुन्दर नृत्य कर रहे है ॥१२०॥ इधर ये विद्याधरोकी स्त्रियां पर्वत के किनारेमें मिले हुए सफेद बादलोंको स्थल समफकर उनके पास पहुंची है और उनपर इस प्रकार शब्या बना रही है मानो बिछे हुए किसी लम्बे-चौड़े रेशमकी जाजमपर ही बना रही

१ किमुत । २ लोभकरम् । ३ अघोऽशुकशोभाम् । ४ उत्तरीयविलासम् । ५ यविकिकया । "प्रतिसीरा यविका स्यात्तिरस्करिणी च सा" इत्यभिधानात् । ६ वेष्टित । ७ शरद्घनेऽस्योपिर ल०, म०। ६ मेघट्ययमध्ये । ६ कृष्णमेघ इवाचिरतान् । १० ध्वनन् । ११ केकी । १२ विस्तृत-पिच्छं यथा भवति तथा । १३ शय्यायाम् । १४ शयनम् ।

सरस्तटं कलश्तसारसाकुलां बनिहृषे विश्वति सित्तकछ्वावलीः ।
नभोभिया समुपगतात्र लक्ष्यते नभः श्रियः पृषुतरहारयिष्टवत् ॥१२२॥
कविद्विदिन्मे णितटरोविषां चर्यः परिष्कृतं वपुरिह् तिग्मदीश्रितः ।
सरोजिनी हरितपलाश्र शिक्ष्या नभश्चरं वपतटमीक्ष्यते मृद्धः ॥१२३॥
कविद्वनिहृरदकपोलघट्टनेः क्षतत्ववो वनतरवः सरस्तटे ।
वदन्ति 'नु च्युतकुसुमाभुविन्दवो निलीनषट्पदकरुणस्वरान्विताम् ॥१२४॥
इतः कलं कमलवनेषु रूपते मदोद्धुरप्वनिकलहंससारसैः ।
इतःव कोकिलकलनावम् च्छितं मनोहरं शिखिविष्तं प्रतायते ॥१२४॥
इतः शरद्घनघनकालमेघयोः यद्च्छ्या वन इव सिन्निभंवन् ।
'मुलोन्मुखप्रहितकरः प्रवर्तते सितासितिहृरवनयोरयं रणः ॥१२६॥
वनस्यलीमनिलविलोलितद्भमाम् इमामितः कुसुमरजोऽवगुण्ठिताम् ।
प्रलक्षिता''म्घिगम'यत्यालक्षजः समावजन् परिमललोलुपोऽभितः ॥१२७॥
इतो वनं वनगजय्थसेवितं 'विभाव्यते मदजलसिकत्यावपम् ।
समापतन्मदक्षलभुङ्गमालिकासमाकुलद्भ्म'लतमन्तरा'न्तरा ॥१२८॥

हों ।।१२१।। इधर, मनोहर शब्द करते हुए सारस पक्षियोंसे व्याप्त तालाबोंके किनारोंपर ये जंगली हाथी प्रवेश कर रहे हैं जिससे ये हंसोंकी पंक्तियां श्रावण मासके डरसे आकाशमे उड़ी जा रही है और ऐसी दिखाई देती है मानो आकाशरूपी लक्ष्मीके हारकी लड़ियां ही हों।।१२२।। इधर यह सूर्यका विम्ब हरे-हरे मणियोंके बने हुए किनारोंकी कान्तिके समूहसे आच्छादित हो गया है इसलिये ये विद्याधर इसे कमलिनीका हरा पत्ता समभकर पर्वतके इसी किनारेकी ओर बार-बार देखते हैं।।१२३।। कहीपर सरोवरके किनारे जंगली हाथियोंके कपोलोंकी रगड़ से जिनकी छाल गिर गई है ऐसे वनके वृक्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानो फूलरूपी आंसुओंकी बूदें डालते हुए और उनके भीतर बैठे हुए भूमरोंकी गुजारके बहाने करुणाजनक शब्द करते हुए रो ही रहे हों।।१२४।। इधर कमलवनोंमें मदके कारण जिनके शब्द उत्कट हो गये है ऐसे कलहंस और सारस पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं और इधर कोयलों के मनोहर शब्दों से बढ़ा हुआ मयूरों का मनोहर शब्द विस्तृत हो रहा है ।।१२५।। इधर इस वनमें शरदऋतुके से सफेद बादल और वर्षाऋतुके से काले बादल स्वेच्छासे मिल रहे है और ऐसे जान पड़ते है मानो सफेद और काले दो हाथी एक दूसरेके मुहके सामने सुड चलाते हुए युद्ध ही कर रहे हों ।१२६॥ इधर वायु से जिसके वृक्ष हिल रहे हैं और जो फूलोंकी परागसे बिलकुल ढकी हुई है ऐसी यह वनकी भूमि यद्यपि दिखाई नहीं दे रही है तथापि सुगन्धिका लोलुपी और चारों ओरसे आता हुआ यह भूमरोंका समुह इसे दिखला रहा है ।।१२७।। इधर, जो अनेक जंगली हाथियों के भुण्डोंसे सेवित है जिसके वृक्ष उन हाथियोंके मदरूपी जलसे सीचे गये है और जिसके वृक्ष तथा लताएं बीच बीचमें पड़ते हुए और मदसे मनोहर शब्द करते हुए भ्रमरोंके समहसे व्याप्त

१ हसावली । २ मरकतरत्नम् । "गारुत्मतं मरकतमश्मगर्भं हरिन्मणिः" इत्यिभिधानात् । ३ वेष्टितम् । विम्बितम् । ४ पत्र । 'पत्रं पलाशं छदनं दलं पर्णं छदः पुमान्' इत्यिशिधानात् । ५ इव । ६ करुणस्वरान्विताः, करुणस्वनान्विता इति च पाठः । ७ मिश्रितम् = प्रतन्यते ल०, म० । ६ मुखाभिमुखस्यापितदण्डः । १० आच्छादिताम् । ११ —मपि गम—द० । १२ ज्ञापयित । १३ अनुमीयते । १४ दुमकुलमन्तरान्तरे द०, प० । दुमलतमनारान्तरे म०, ल० । १५ मध्ये मध्ये ।

# पुष्पिताग्राष्ट्रत्तम्

इह सगवितता नितान्तरम्याः सुरिभसरोजवना वनान्तवीषीः ।
पिरिहितरसनैः गनैः श्रयन्ते जितपुलिनैजंघनैघंनैः सुदत्यः ।।१२६॥
सरसिकसलयप्रसूनक्लृप्ति विततिरिष्णि वनानि नूनमिस्मन् ।
'द्रुतिमत इत इत्यम्ः सगस्त्रीः प्रलिविरुतैरिव राममाह्वयन्ति ।।१३०॥
कुसुमितवनवण्डमध्यमेताः तदगहनेन घनोकृतान्यकारम् ।
'स्वतनुरुविविधूतदृष्टिरोधाः सगविता बहुवीपिका (विशन्ति ।।१३१॥
कुसुमरसिपासया निलीनैः प्रलिभिरनारतमादवद्भि (रासाम् ।
युवितकरजलून (पल्लवानाम् प्रनुद्दितं नु (वितन्यते सतानाम् ॥१३२॥
कुसुमरचितभूषणावतं साः कुसुमरजःपरिपिञ्जरस्तनान्ताः ।
कुसुमरारारायितायताक्यः तदपितावि (भान्त्यम्ः सचर्यः ॥१३३॥

# वसन्ततिलकम्

ताः सञ्चरन्ति कुसुमापचये तरुण्यः सक्ता<sup>११</sup> वनेषु लिलतश्रुविलीलनेत्राः । तन्त्र्यो नलोरुकिरणोव्<sup>१९</sup>गममञ्जरीका ध्यालोलषट्पवकुला इव हेमवल्त्यः ॥१३४॥

हो रही है ऐसा यह वन कितना सुन्दर सुशोभित हो रहा है ।।१२८।। इधर, जो सुगन्धित कमलो के वनोंसे सहित है और जो अतिशय मनोहर जान पड़ती है ऐसी इस वनकी गिलयोमे ये सुन्दर दांतोंवाली विद्याधरोंकी स्त्रियां करधनी पहिने हुए और नदियोंके किनारेके बालूके टीलों को जीतनेवाले अपने बड़े बड़े जघनों (नितम्बों) से घीरे-घीरे जा रही है ॥१२९॥ इंघर, इस पर्वतपरके वन सरस पल्लव और पुष्पोंकी रचना मानों बांट देना चाहते हैं इसीलिये वे भूमरों के मनोहर शब्दों के बहाने 'इधर इस वृक्षपर आओ, इधर इस वृक्षपर आओ' इस प्रकार निरन्तर इन विद्याधारियोंको बुलाते रहते हैं ॥१३०॥ इधर वृक्षोकी सघनतासे जिसमे खुब अन्धकार हो रहा है, ऐसे फूले हुए वनके मध्यभागमे अपने शरीरकी कान्तिसे दृष्टिको रोकनेवाले अन्ध-कारको दूर करती हुई ये विद्याधरिया साथमें अनेक दीपक लेकर प्रवेश कर रही है ।।१३१।। इधर, इन तरुण स्त्रियोंने अपने नाखूनोंसे इन लताओंके नवीन-कोमल पत्ते छेद दिये है इसलिये फूलोंका रस पीनेकी इच्छासे इन लताओंपर बैठे और निरन्तर गुजार करते हुए इन भूमरोंके द्वारा ऐसा जान पड़ता है मानो इन लताओं के रोनेका शब्द ही फैल रहा हो ।।१३२।। इधर, जिन्होंने फूलोंके कर्णभूषण बनाकर पहिने है, फूलोंकी परागसे जिनके स्तनमण्डल पीले पड़ गये हैं और जिनकी बड़ी बड़ी आंखें कामदेवके धनुषके समान जान पड़ती है ऐसी ये विद्याधरियां फूल तोड़नेके लिये इस पर्वतपर इधर उधर जा रही है ।।१३३।। जिनकी भौहे सुन्दर है, नेत्र अतिशय चंचल है, नखों की किरणें निकली हुई मंजरियोंके समान हैं और जो फूल तोड़नेके लिये वनोंमें तल्लीन हो रही हैं ऐसी ये तरुण स्त्रियां जहां-तहां ऐसी घूम रही हैं मानो निकली हुई

१ परिक्षिप्तकाञ्चीदार्मैः । २ शोभना दन्ता यासां ताः । ३ रचनाम् । ४ विस्ता रितृपिच्छू नि । ५ इव । ६ द्रुमित ल०, म०, द० । द्रुवमित इत्यिप क्विचित् । ७ अनवरतिमित्यर्थः । ८ दुर्गमेन । ६ निजदेहकान्तिनिर्धृतान्धकाराः । १० दीपिकासदृशाः । ११ आ समन्तात् ध्वनद्भि । १२ नख-च्छेदित । १३ अनुगतरोदनम् । १४ इव । तु प०, अ०, ल०, म० । १५ पृष्पादाने पृष्पापचये इत्यर्थः । १६ आसक्ताः । १७ पृष्प ।

# पुष्पिताम्राष्ट्रतम्

मृदुतरपवने वने प्रफुल्ल कुसुमितमालिति कातिकान्तपाइवे । मरुवयमधुना वृद्योति वीथीः प्रवनिरुहां मलिनालिनाममुष्मिन् ।।१२४।।

# वसन्ततिलकम्

म्राधूतकल्पतरुवीथिरतो नभस्वान् मन्दारसान्द्ररजसा सुरभीकृताशः । मत्तालिकोकिलरुतानि हरन्समन्ताव् ग्रावाति पल्लवपुटानि शर्नैविभिन्दन् ॥१३६॥

# पुष्पिताग्राष्ट्रत्तम्

धृतकमलवने वने<sup>र</sup> तरङ्गान् उपरचयन्मकरन्दगन्धबन्धुः । ग्रयमतिशिशिरः शिरस्तरूणां सकुसुममास्पृशतीह गन्धवाहः ।।१३७॥

## अपरवक्त्रम्

मृबित'मृबुलताग्रपल्लवैः व लयितिनर्झरक्षीकरोत्करैः । श्रनुवनमिह् नीयतेऽनिलैः कुसुमरजो विधुतं वितानताम् ॥१३८॥ चलवलयरवैर'वाततैः श्रनुगतन् पुरहारिझ झकृतैः । 'सुपरिगममिहास्बरेचरोरत'मतिबतिरं वनेषु किन्नरैः ॥१३६॥

### चम्पकमालावृत्तम्

श्रत्र बनान्ते पत्रिगणोऽयं<sup>?१</sup> श्रोत्रहरं नः कूजित चित्रम् । <sup>१२</sup>सित्रिपताकं नृत्यित नूनं <sup>१३</sup>तत्ततनार्दैर्मत्तशिखण्डी<sup>११</sup> ॥१४०॥

ंजिरयोंसे सुशोभित और चचल भूमरोंके समूहसे युक्त सोनेकी लताए ही हों ।।१३४।। जिसमें ।न्द मन्द वायु चल रहा है, फूल खिले हुए हैं और फूली हुई मालती से जिसके किनारे अतिशय ।न्दर हो रहे हैं ऐसे इस वनमें इस समय यह वायु काले-काले भूमरोंसे युक्त वृक्षोंकी पिक्तकों हेला रहा है ।।१३५।। इधर, जिसने कल्पवृक्षोंकी पिक्तयां हिलाई है, जिसने मन्दार जाति हे पुष्पोंकी सान्द्र परागसे दिशाएं सुगन्धित कर दी है, जो मदोन्मत्त भूमरों और कोयलोंके ।ब्द हरण कर रहा है और जो नवीन कोमल पत्तोंको भेद रहा है ऐसा वायु धीरे-धीरे सब ओर ।ह रहा है ।।१३६।।

इधर, जो कमलवनोंको धारण करनेवाले जलमे लहरें उत्पन्न कर रहा है, फूलोंके रस तो सुगन्धिसे सिहत है और अतिशय शीतल है ऐसा यह वायु फूले हुए वृक्षोंके शिखरका सब तेरसे स्पर्श कर रहा है ।।१३७।। जिसने कोमल लताओंके ऊपरके नवीन पत्तोंको मसल डाला और जिसमें निर्फरनोंके जलकी बूदोंका समूह मण्डलाकार होकर मिल रहा है ऐसा यह ययु अपने द्वारा उड़ाये हुए फूलोंके परागको चंदोवाकी शोभा प्राप्त करा रहा है। भावार्थ — स वनमें वायुके द्वारा उड़ाया हुआ फूलोंका पराग चंदोवाके समान जान पडता है।।१३८।। इस नमें होनेवाली विद्याधिरयोंकी अतिशय रितकीड़ाको किन्नर लोग चारों ओर फैले हुए चंचल कणोंके शब्दोंसे और उनके साथ होनेवाले नूपुरोंकी मनोहर भकारोंसे सहज ही जान लेते।।१३९।। इ्धर यह पिक्षयोंका समूह इस वनके मध्यमें हम लोगोंके कानोंको आनन्द देने। ला तरह तरहका शब्द कर रहा है और इधर यह उन्मत्त हुआ मयूर विस्तृत शब्द करता

१ जातिः । 'सुमना मालती जातिः ।' २ कम्पयिति । धुनाति इति क्वचित् । ३ जले । पुष्परजः परिमलयुक्तमित्यर्थं । ४ मदित । ६ वने । ७ अव समन्तात् विस्तृतैः । ८ सुज्ञानम् । कामक्रीडाम् । १० अतिमात्रवर्तन यस्य । ११ पक्षी । १२ करणविशेषयुक्तम् । सपिच्छभारम् । ३ तत्कूजनवीणादिवाद्यर्वैः । १४ मयूरः ।

बस्य महाद्वेरनुतटमेषा राजति नानाद्वृत्रकाराजी । <sup>१</sup>पत्र्यतमेनामनिलविधूतैः र्नाततुकामामिव विटपैः स्वैः ॥१४१॥

#### **उपजातिः**

क्जब्हिरेका बनराजिरेवा झोव्नातुकानेक महीष्मेनम् । पुष्पाञ्जाल विक्षिपतीव विद्वविवकीर्यमाणैः सुमनः प्रतानैः ॥१४२॥ वनद्रमाः वट्पदचौरवृन्दैः विलुप्यमानप्रसवार्थसाराः । चोक्र्यमाना इव भान्त्यमुष्मिन् समुख्यरकोकिलक्जितेन ॥१४३॥

## शालिनी

महाद्वेरमुष्य स्थलीः <sup>3</sup>कालधौतीः उपेत्य स्फुटं नृत्यतां बहिणानाम् । प्रतिच्छायया<sup>र</sup> तन्यते व्यक्तमस्मिन् समृत्फुल्लनीलाब्जषण्डस्य लक्ष्मीः ।।१४४॥

# पुष्पिताग्रा

द्मतुलितमहिमा हिमावदातद्युतिरनितक्षमणीयपुण्यमूर्तिः । \*
रजतिगिरिरयं विलङ्किताब्धिः "सुरसिरदोघ इवावभाति पृथ्व्याम् ॥१४४॥

# मौक्षिकमाला

भस्य महाब्रेरनुतटमुज्जैः प्रेक्ष्य विनीलामुपवनराजीम् । नृत्यति हृष्टो जलदविदाङ्की बहिंगणोयं विरचितवर्हः ॥१४६॥

हुआ एक प्रकारका विशेष नृत्य कर रहा है।।१४०।।इस महापर्वतके किनारे किनारे नाना प्रकारके वृक्षोंसे सुशोभित वनकी पक्ति सुशोभित हो रही है । देखो, वह वायुके द्वारा हिलते हुए अपने वृक्षोंसे ऐसी जान पड़ती है मानो नृत्य ही करना चाहती हो ।।१४१।। जिसमे अनेक भूमर गुजार कर रहे हैं ऐसी यह वनोंकी पक्ति ऐसी मालूम होती है मानो इस पर्वतका यश ही गाना चाहती हो और जो इसके चारों ओर फूलोंके समूह बिखरे हुए हैं उनसे यह ऐसी जान पड़ती है मानो इस पर्वतको पुष्पाञ्जलि ही दे रही हो ।।१४२।। इस वनके वृक्षोपर बैठे हुए भृमर पुष्परसका पान कर रहे है और कोयले मनोहर शब्द कर रही है जिससे ऐसा मालूम होता है कि मानो भूमररूपी चोरोंके समूहने इन वन-वृक्षोका सब पुष्प-रसरूपी धन लूट लिया है और इसीलिये वे बोलती हुई कोयलों के शब्दोंके द्वारा मानो हल्ला ही मचा रहे हों ।।१४३।। इस पर्वतके चांदीके बने हुए प्रदेशोंपर आकर जो मयूर खूब नृत्य कर रहे हैं उनके पड़ते हुए प्रतिबिम्ब इस पर्वत पर खिले हुए नीलकमलोंके समूहकी शोभा फैला रहे है भावार्थ-चांदीकी सफेद जमीनपर पड़े हुए मयूरोंके प्रतिबिम्ब ऐसे जान पड़ते हैं मानो पानीमें नील कमलों का समूह ही फूल रहा हो ।।१४४।। इसका माहात्म्य अनुपम है, इसकी कान्ति बर्फके समान अतिशय स्वच्छ है, इसकी पवित्र मूर्तिका कोई भी उल्लघन नहो कर सकता अथवा यह किसी के भी द्वारा उल्लंघन न करने योग्य पुण्यकी मूर्ति है और इसने स्वयं समुद्र तक पहुंचकर उसे तिरस्कृत कर दिया है इन सभी कारणोंसे यह चांदीका विजयार्घ पर्वत पृथिवीपर गंगा नदी के प्रवाहके समान सुशोभित हो रहा है ।।१४५।। इस महापर्वतके प्रत्येक ऊंचे तटपर लगी हुई हरी-हरी वनपंक्तिको देखकर इन मयूरोंको मेघोंकी शंका हो रही है जिससे वे हर्षित हो

१ विलोकयतम् । २ भृशं ध्वनन्तः । ३ रजतमयीः । 'कलघौतं रूप्यहेम्नोः' इत्यभिधानात् । ४ प्रतिबिम्बेन । ५ 'त' पुस्तके चतुर्थपादो नास्ति । ६ दृष्ट्वा ।

वसन्ततिखकम्

श्रस्यानुसान् सुरपन्नगत्तेषराणाम् श्रा'क्रीडनान्युपदनानि विभाग्त्यमूनि । नानालतालयसरःसिकतोच्व'यानि नित्यप्रदालकुसुमोज्ज्वलपादपानि ॥१४७॥

## मौक्तिकमाला

ब्रस्य महाद्रेरपतटम्<sup>र</sup>•छन् मूरुक्वंति<sup>र</sup> नानामणिकिरणौर्घः । चित्रितमूर्तिवयति<sup>र र</sup>पतङ्गः चित्र<sup>\*</sup>पतङ्गच्छविमिह घले ।।१४८।।

पृथ्वीवृत्तम्

मणिद्युतितान्तरैः प्रमुदितोरगव्यन्तरैः निरुद्धरिवमण्डलैः स्थिगितविदविद्धमण्डलैः।
<sup>१०</sup>मरुद्गितिनिवारिभिः सुरवधूमनोहारिभिः विभाति शिखरैर्धनैगिरिरयं नभोलड्डवनैः॥१४६॥

चामरषृत्तम्

एव भीणणो<sup>११</sup> महाहिरस्य कन्दराद्गिरेः ईखदुन्मि<sup>१३</sup>षन्ययोनिषेरिवायत<sup>१३</sup>स्तिमिः । <sup>१५</sup>काषपेषितान्तिकस्थलेस्यगुरुमपादपोरोषशू<sup>१५</sup>रकृतोब्मणा बहृत्युपान्तकाननम् ।।१५०॥

छुन्दः (१)

पूछ फैलाकर नृत्य कर रहे हैं ।।१४६।। जिनमें देव नागेन्द्र और धरणेन्द्र सदा क्रीडा किया करते है, जिनमे नाना प्रकारके लतागृह तालाब और बालूके टीले (क्रीड़ाचल) बने हुए हैं और जिनके वृक्ष कोमल पत्ते तथा फूलोंसे निरन्तर उज्ज्वल रहते हैं ऐसे ये उपवन इस पर्वतके प्रत्येक शिखर पर सुशोभित हो रहे हैं ।।१४७।। इधर, यह सूर्य चलता-चलता इस महापर्वतके किनारे आ गया है और वहां अनेक प्रकारके मिणयोंके किरणसमहसे चित्रविचित्र होनेके कारण आकाशमें किसी अनेक रङ्गवाले पक्षीकी शोभा धारण कर रहा है ।।१४८।। जिनके मध्यभाग रत्नोंकी कान्तिसे व्याप्त हो रहे हैं, जिनमें नागकुमार और व्यन्तर जातिके देव प्रसन्न होकर क्रीड़ा करते है, जिन्होंने सूर्यमण्डलको भी रोक लिया है, जिन्होंने सब दिशाएं आच्छादित कर ली है, जो वायुकी गतिको भी रोकनेवाले है, देवांगनाओं के मनको हरण करते है और आकाश को उल्लंघन करनेवाले हैं ऐसे बड़े बड़े सघन शिखरोंसे यह पर्वत कैसा सुशोभित हो रहा है।। ।।१४९।। इधर देखो, जिस प्रकार कोई महामत्स्य समुद्रमेंसे धीरे-धीरे निकलता है उसी प्रकार इस पर्वतकी गुफामेसे यह भयंकर अजगर धीरे-धीरे निकल रहा है। इसने अपने शरीरसे समीपवर्ती लता, छोटे-छोटे पौधे और वृक्षोंको पीस डाला है तथा यह क्रोधपूर्वक की गई फूत्कार की गर्मीसे समीपवर्ती वनको जला रहा है ।।१५०।। इधर इस पर्वतके किनारेपर अनेक प्रकार के रत्नोंके प्रकाशसे मिली हुई संध्याकालकी गहरी ललाई फैल रही है जिससे यह रूपामय होनेपर भी अपनी प्रकृतिसे विरुद्ध सुवर्णमय मेरु पर्वतकी दर्शनीय शोभा धारण कर रहा है

१ आ समन्तात् कीडनं येषां तानि । २ पुलिनानि । ३ गच्छन् । ४ व्याप्ते सिति । ५ आकाशे । ६ सूर्यः, पक्षी । ७ सूर्यः, चित्रपक्षी (मकर इति यावत् ) । ५ विस्तृतान्तरालैः । ६ आच्छादित । १० मेष । ११ भयङकरः । १२ उद्गच्छन् । १३ दीषंमत्स्यः । १४ कषणचूर्णित । काय म०, ल०, द०, अ०, प० । १५ रोषफूत्कृतोष्मणा ल०, म० । रोषमुक्तशूत्कृतो—
प०, अ०, । १६ उद्योतैः । १७ विहितशोभे । १५ —दीप्तां म०, ल० । १६ स्वरूप । २० दर्शनीयाम् ।

# प्रहर्षिणी

उद्भृतः पर<sup>२</sup>वरयेण वायुनोच्दैः <sup>१</sup>द्याबभ्रुर्नभित परिस्फुरन्ननत्यः । ग्रस्याद्वेरपतटमासनः परागः सन्धत्ते कनककृतातपत्रलीलाम्॥१४२॥

# वसन्ततिलकम्

एताः क्षरन्मदजला<sup>भ</sup>विलगण्डभित्तिकण्डूयनव्यति<sup>र</sup>कराद्वितगण्डशैलाः । <sup>"</sup>भगनदुमास्तटभुवो धरणी<sup>८</sup>भृतोऽस्य संपूचयन्ति पदवीर्वनवारणानाम् ।।१५३।।

### भुजङ्गप्रयातम्

इहामी मृगौघा वनान्तस्थलान्ते स्फुर<sup>°</sup>ब्घोणमाघ्याय <sup>१</sup> तृण्यामगण्याम् । यदेवात्र तृण्यं<sup>११</sup> तृणं यच्च रुघ्यं तदेवात्र कुञ्जे जिघ<sup>१</sup> त्तन्त्यमुष्टिमन् ।।१४४।।

#### उपजातिः

यद्यत्तटं यद्विधरत्नजात्या सम्प्राप्तिनर्माणिमहाचलेन्द्रे । तत्तत्समासाद्य मृगास्तदाभां भजन्ति जात्यन्तरतामिवेताः<sup>१३</sup> ॥१४४॥

# उपेन्द्रवज्रा

हरि<sup>१४</sup>न्मणीनां विततान्मयूखान् तृणा<sup>१५</sup>स्थयास्वाद्य मृगीगणोऽयम् । श्रलब्धकामस्तदुपा<sup>११</sup>न्तभाञ्जि तृणानि <sup>१७</sup>सत्यान्यपि नोपयुङक्ते ॥१४६॥

॥१५१॥ इधर देखो, इस पर्वतके किनारेके समीप लगे हुए असन जातिक वृक्षोंका बहुत सा पीले रंगका पराग तीव्र वेगवाले वायुके द्वारा ऊंचा उड़-उडकर आकाश में छाया हुआ है और सुवर्णके बने हुए छत्रकी शोभा धारण कर रहा है ॥१५२॥ इधर, भरते हुए मदजलसे भरे हुए हाथियोंके गण्ड-स्थल खुजलानेसे जिनकी छोटी-छोटी चट्टाने अस्त-व्यस्त हो गई है और वृक्ष टूट गये हे ऐसी इस पर्वतके किनारेकी भूमियां मदोन्मत्त हाथियोंका मार्ग सूचित कर रही है । भावार्थ—चट्टानों और वृक्षोंको टूटा-फूटा हुआ देखनेसे मालूम होता है कि यहांसे अच्छे-अच्छे मदोन्मत्त हाथी अवश्य ही आते जाते होंगे ॥१५३॥ इधर देखो, इस पर्वतके लतागृहों में और वनके भीतरी प्रदेशोंमे ये हरिणोंके समूह नाक फुला-फुलाकर बहुतसे घासके समूह को सूघते है और उसमे जो घास अच्छी जान पड़ती है उसे ही खाना चाहते है ॥१५४॥ इधर देखो, इस पर्वतका जो जो किनारा जिस जिस प्रकारके रत्नोंका बना हुआ है ये हरिण आदि पशु उन-उन किनारेपर जाकर उसी उसी प्रकार की कान्तिको प्राप्त हो जाते है और ऐसे मालूम होने लगते है मानो इन्होंने किसी दूसरी ही जातिका रूप धारण कर लिया हो ॥१५५॥ इधर, यह हरिणियोंका समूह हरे रंगके मणियोंकी फैली हुई किरणोंको घास समफ्कर खा रहा है परन्तु उससे उसका मनोरथ पूर्ण नहीं होता इसलिये धोखा खाकर पास हीमे लगी हुई सच-

१ कम्पितः । २ निष्ठुरवेगेण । ३ आपिङगलः । 'बभ्रुः स्यात् पिङगलेऽपि च' इत्यभि-धानात् । ४ असनस्य सम्बन्धी । ५ आद्रित । ६ कपोलस्थलनिघर्षणव्याज । ७ रुग्ण इति क्वचित् । ६ गिरेः । ६ स्फुरन्नासिकं यथा भवति तथा । १० तृणसंहतिम् । ११ भक्षणीयम् । १२ अत्तृभिच्छन्ति । १३ प्राप्ताः । —िमवैते प०, म०, ल० । १४ मरकतरत्नाम् । १५ तृणबुध्या । १६ तन्मरकतिशालासमीप भजन्तीति तदुपान्तभाञ्जि । १७ सत्यस्वरूपाणि ।

### शासिनी

गायन्तीनां किन्नरीणां वनान्ते शृण्वद्गीतं हारिणं हारि<sup>3</sup>यूषम् । श्रद्धंप्रस्तोत्सुष्टनियंत्तृणाग्र<sup>3</sup>प्रासं किञ्चिन्मीलिताक्षं तवास्ते ॥१५७॥ <sup>४</sup>यात्यन्तद्धं अन्त<sup>4</sup>विम्बे महीघास्यास्योत्सङ्गे कि गतोऽस्तं पतङ्गः"। इत्याशङ्काव्याकुलाभ्येति भीति 'प्रावसायाह्नात् कोककान्तो पकान्तम् ॥१५५॥

### **उपेन्द्रवज्रा**

सदा प्रफुल्ला वितता नलिन्यः सदात्र तन्वन्ति रवानलिन्यः । क्षरन्मदाः सन्ततमेव नागाः<sup>≀</sup> सदा च रम्याः फलिनो वनागाः<sup>≀≀</sup> ॥१**५**६॥

#### वसन्ततिलकम्

ग्रस्यानुसानु<sup>१२</sup> वनराजिरियं विनीला धत्ते श्रियं नगपतेः शरदभ्रभासः<sup>१३</sup> । <sup>१४</sup>शाटो विनीलरुचिर<sup>१</sup>भ्रति<sup>१९</sup>पाण्डुकान्तेः नीलाम्बरस्य<sup>१७</sup> रचितेव नितम्बदेशे ॥१६०॥

### छन्दः (?)

बिभ्रच्छ्रेणीद्वितयविभागे वनषण्डं भाति श्रीमानयमवनीघ्नो विधुविद्यः''। वेगाविद्धं'' रुचिरसिताभ्रोज्ज्वलमूर्तिः पर्यन्तस्थं घनमिवनीलं सुरदन्ती ।।१६१।।

## मालिनी

सुरभिकुसुमरेणूनाकिरन्विञ्विदिक्कं परिमलिमिलितालिब्यक्तऋङ्कारहृद्यः। प्रतिवनमिह शैले वाति मन्दं नभस्वान् <sup>२०</sup>प्रतिविहितनभोगस्त्रै<sup>२९</sup>णसम्भोगखेदः ॥१६२॥

मुचकी घासको भी नही खा रहा है ।।१५६।। इधर वनके मध्यमे गाती हुई किन्नर जातिकी देवियोंका सुन्दर सगीत सुनकर यह हरिणोंका समूह आधा चवाये हुए तृणोंका ग्रास मुहसे बाहर निकालता हुआ और नेत्रोंको कुछ कुछ बन्द करता हुआ चुपचाप खड़ा है ।।१५७।। इधर यह सूर्यका बिम्ब इस पर्वतके मध्य शिखरकी ओटमें छिप गया है इसलिये सूर्य क्या अस्त हो गया, ऐसी आशंकासे व्याकुल हुई चकवी सायंकालके पहले ही अपने पतिके पास खड़ी-खड़ी भयको प्राप्त हो रही है ॥१५८॥ इस पर्वतपर कमलिनियां खूब विस्तृत है और वे सदा ही फूली रहती है, इस पर्वतपर भूमरियां भी सदा गुजार करती रहती है, हाथी सदा मद भराते रहते हैं और यहांके वनोंके वृक्ष भी सदा फूले-फले हुए मनोहर रहते है ।।१५९।। यह पर्वत शरद् ऋतुके बादलके समान अतिशय स्वच्छ है इसके शिखरपर लगी हुई यह हरी-भरी वन की पंक्ति ऐसी शोभा धारण कर रही है मानो बलभद्रके अतिशय सफेद कान्तिको धारण करने-वाले नितम्ब भागपर नीले रंगकी धोती ही पहिनाई हो ॥१६०॥ यह सुन्दर पर्वत चन्द्रमा के समान स्वच्छ है और दोनों ही श्रेणियोंके बीचमें हरे-हरे वनोंके समूह धारण कर रहा है जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो मनोहर और सफेद मेघके समान उज्ज्वल मूर्तिसे सहित तथा वायुके वेगसे आकर दोनों ओर समीपमें ठहरे हु ए काले-काले मेघोंको धारण करनेवाला ऐरावत हाथी ही हो ।।१६१।। जो सुगन्धित फूलोंकी परागको सब दिशाओंमे फैला रहा है, जो सुगन्धि के कारण इकट्ठे हुए भूमरोंकी स्पष्ट भंकारसे मनोहर जान पड़ता है और जो विद्याधरियों के संभोगजनित खेदको दूर कर देता है ऐसा वायु इस पर्वतके प्रत्येक वनमें धीरे-धीरे बहता

१ हरिणामिदम् । २ मनोज्ञम् । ३ प्रथमकवलम् । ४ याति सित । ५ पिधानम् । ६ रिव । ७ तरिणः । ६ अपराह्णात् प्रागेव । ६ प्रियतमसमीपे । १० करिणः । ११ वनवृक्षाः । १२ सानौ । १३ मेघरुचः । १४ वस्त्र । १५ रुचिरा –अ० । १६ असमानधवलशरीरदीधितेः । १७ वल-भद्रस्य । १८ चन्द्रवद्धवलः । 'बीधृं तु विमलार्थंकम्' इत्यभिधानात् । १६ वेगेन सम्बद्धम् । २० चिकित्सित वा निराकृत । २१ स्त्रीसमृहः।

सुरयुवतिसमाजस्यास्य<sup>र</sup> च स्त्रीजनस्य प्रकृति<sup>र</sup>कृतमियत् स्यादन्तरं<sup>३</sup> व्यक्तरूपम् । <sup>४</sup>स्तिमितनयनम<sup>न</sup>न्त्रं<sup>५</sup> स्त्रेणमेतत्तु<sup>६</sup> लीलावलितललितलोलापाङ्गवीक्षाविलासम् ।।१६३॥

# वसन्ततिलकम्

श्रत्रायमुन्मदमधुवतसेव्यमान-गण्डस्थलो गजपतिर्वनमाजिहानः । वृष्ट्वा हिरण्मयतटीर्गिरभर्तुरस्य-दावानलप्रतिभयाव् वनमुज्जहाति ।।१६४॥

#### जलधरमाला

ब्रत्रानीलं मणितटमुर्ज्ज्ज्ञैः पश्यन् मेधाशङ्की नटित कलापी<sup>१०</sup> हृष्टः । <sup>११</sup>केकाः कुर्वन्विरज्जित्वहाटीपो लोकस्तत्त्वं<sup>१२</sup> गणयित नार्थी मूढः ।।१६४॥

## पुष्पिताग्रा

सरिस कलममी रुवन्ति हंसास्तरुषु च कोकिलषट्पदाः स्वनन्ति । फलनमितशिखाश्च पादपौघाः चल<sup>रश</sup>विटपेर्घ्रुवसाह्नयन्त्रःम् ।।१६६॥

#### स्वागता

मन्यरं<sup>१४</sup> व्रजति काननमध्याद् एष वाजिवदनः<sup>१५</sup> सहकान्तः<sup>१६</sup> । सम्पृशन् स्तनतटं दियतायाः तत्सु<sup>१७</sup>खानुभवमीलितनेत्रः ।।१६७॥ एष सिहचमरीनृगकोटीः सानुभिर्वहति निर्मलमूर्तिः । सन्ततीरिव यशोविसरस्य स्वस्य <sup>१८</sup>लोघृधवला रजताद्विः ॥१६८॥

रहता है ॥१६२॥ देवांगनाओं तथा इस पर्वतपर रहनेवाली स्त्रियोंक बीच प्रकृतिक द्वारा किया हुआ स्पष्ट दीखनेवाला केवल इतना ही अन्तर है कि देवांगनाओं के नेत्र टिमकारसे रहित होते हैं और यहांकी स्त्रियोंक नेत्र लीलासे कुछ-कुछ टेढ़े सुन्दर और चचल कटाक्षोंके विलास से सिहत होते हैं ॥१६३॥ इधर देखों, जिसके गण्डस्थलपर अनेक उन्मत्त भूमर मंडरा रहे हैं ऐसा यह वनमे प्रवेश करता हुआ हाथी इस गिरिराजके सुवर्णमय तटोंको देखकर दावानल के डरसे वनको छोड़ रहा है ॥१६४॥ इधर, नील मिणके बने हुए ऊचे किनारेको देखता हुआ यह मयूर मेवकी आशंकासे हिषत हो मधुर शब्द करता हुआ पूछ उठाकर नृत्य कर रहा है हो ठीक ही है क्योंकि मूर्ख स्वार्थी जन-सचाई का विचार नही करते है ॥१६५॥ इधर तालाबों में ये हंस मधुर शब्द कर रहे है और वृक्षोंपर कोयल तथा भूमर शब्द कर रहे है इधर फलोंके बोक्से जिनकी शाखाएं नीचेकी ओर फुक गई है ऐसे ये वृक्ष अपनी हिलती हुई शाखाओंसे ऐसे मालूम होते है मानो कामदेवको ही बुला रहे हों ॥१६६॥ इधर अपनी स्त्रीके स्तन-तटका स्पर्श करता हुआ और उस सुखके अनुभवसे कुछ-कुछ नेत्रोंको बन्द करता हुआ यह किन्नर अपनी स्त्रीके साथ-साथ वनके मध्यभागसे धीरे-धीरे जा रहा है ॥१६७॥ यह विजयार्ध पर्वत अपनी शिखरोंपर निर्मल शरीरवाले करोड़ों सिंह, करोड़ों चमरी गाएं और करोड़ों मृगोंको धारण कर रहा है और उन सबसे ऐसा मालूम होता है मानो लोधृबृक्षके समान सफेद अपने यशसमूह

<sup>ः</sup> १ विजयार्घसम्बन्धिनः । २ स्वभाविविह्तम् । ३ भेदः । ४ स्थिरदृष्टि । ५ इन्द्रसम्बन्धिहन्नीसमूहः । ६ एतत्स्त्रणम् विद्याधरसम्बन्धी स्त्रीसमूहः । ७ आगच्छन् । 'ओहाङ् गतौ' इति धातुः ।
६ भोतेः । ६ त्यजित । १० मयूरः । ११ घ्वनीः । केका अ० । १२ स्वरूपम् । १३ चलविटपा
इत्यिप क्वचित् । चलशाखाः । १४ मन्दम् । १५ किन्नरः । 'स्यात् किन्नरः किन्पुरुषस्तुरङगवदनो
मयुः' इत्यिभिधानात् । १६ स्त्रीसिहतः । १७ स्तनस्पर्शंनसुख । १८ (पुष्पिविशेष ) परागः ।

यास्य सानुषु धतिर्विबुधानां राजतेषु विनतानुगतानाम् । सा न नाकवसतौ न हिमादौ नापि मन्दरगिरेस्तटभागे ॥१६६॥

## वसन्ततिलकम्

गण्डोपलं वनकरीन्द्रक्षपोलकाष सङ्कान्तदानसिल लेप्लुतमत्र शैले । पश्यन्नयं द्विपविशिङ्किमना मृगेन्द्रोभूयोऽभिहन्ति नखरीविलखस्युपान्तम् ।।१७०॥ सिहोऽयमत्र गहने "शनकीवबुद्धो ब्याजूम्भते शिखरमुत्पतितुं कृतेच्छः । तन्वन् गिरेरिथगृहा मुखमट्टहासलक्ष्मीं शरच्छशिधरामलदेहकान्तिः ॥१७१॥

#### मन्दाकान्ता

रन्धादब्रेरयमजगरः 'सामिकर्षन् स्वमङ्गं पुञ्जीभूतो गुरुरिव गिरेरान्त्रभारो<sup>र</sup>ं निकुञ्जे । रुद्धस्वासं वदनकुहरं <sup>११</sup>व्याददात्यापत<sup>१३</sup>द्भिः वन्येः सत्त्यैः किल बिलधिया क्षुत्प्रतीकारमिन्छः ॥१७२॥

#### पृथ्वी

द्ययं जलनिथेर्जलं स्यृशित सानुभिर्वारिधिः तटानि शिशिरीकरोति गिरिभर्तुरस्यान्वहम् । मरुद्विधृतवीचिशीकरशतैरजस्रोत्थितैः

महानुपगतं<sup>१३</sup> जनं शिशिरयत्य<sup>१४</sup>नुष्णाशयः ।।१७३॥

की सन्ततिको ही धारण कर रहा हो ।।१६८।।अपनी-अपनी देवांगनाओंके साथ विहार करते हुए देवोको इस पर्वतकी रजतमयी शिखरोपर जो सतोष होता है वह उन्हे न तो स्वर्गमे मिलता है न हिमवान् पर्वतपर मिलता है और न सुमेरु पर्वतके किसी तटपर ही मिलता है ।।१६९।। इधर देखो, जो जगली हाथियोके गण्डस्थलोंकी रगड़से लगे हुए मद-जलसे तर-बतर हो रहा है, ऐसे इस पहाड़परकी गोल चट्टानको यह सिह हाथी समभ रहा है इसीलिये यह उसे देखकर बार-बार उसपर प्रहार करता है और नाखूनोंसे समीपकी भूमिको खोदता है ।।१७०।। इधर इस वनमें शरद्ऋतुके चन्द्रमाके समान निर्मल शरीरकी कान्तिको धारण करता हुआ तथा इस पर्वतके गुफा-रूपी मुखपर अट्टहास की शोभा बढ़ाता हुआ यह सिह धीरे-धीरे जागकर जमु-हाई ले रहा है और पर्वतकी शिखरपर छलांग मारनेकी इच्छा कर रहा है।।१७१।। इधर यह लतागृहमें अजगर पड़ा हुआ है, यह पर्वतके बिलमेसे अपना आधा शरीर बाहर निकाल रहा है और ऐसा जान पड़ता है मानो एक जगह इकट्ठा हुआ पहाड़की अँतड़ियोंका बड़ा भारी समूह ही हो। इसने श्वास रोककर अपना मुहरूपी बिल खोल रखा है और उसे बिल समभ कर उसमें पड़ते हुए जगली जीवोके द्वारा यह अपनी क्षुधाका प्रतिकार करना चाहता है ।।१७२।। यह पर्वत अपनी लम्बी फैली हुई शिखरोंसे समुद्रके जलका स्पर्श करता है और यह समुद्र वायु से कम्पित होकर निरन्तर उठती हुई लहरोंकी अनेक छोटी-छोटी बुदोंसे प्रतिदिन इस गिरि-राजके तटोंको शीतल करता रहता है सो ठीक ही है क्योंकि जिनका अन्त:करण शीतल अर्थात् शान्त होता है ऐसे महापुरुष समीपमें आये हुए पुरुषको शीतल अर्थात् शान्त करते ही हैं।।१७३।।

१ रजतमयेषु । २ स्वर्गालये । ३ स्थूलपाषाणम् । ४ कर्षणघर्षण । ५ आर्द्रित । ६ अर्द्धं निर्गमयन् । १० पुरीतत्समूहः । ११ विवृ-णोति । १२ आगच्छद्भिः । १३ आश्रितम् । १४ शैत्ययुक्तहृदयः ।

# छुस्दः (?)

गङ्गासिष् हृदयिनवास्य स्फुटमद्रेः भिस्वा यातां रिसकतयाम् तटभागम् । स्पृष्ट्वा स्पृष्ट्वा पवनविष्तोर्गिकरैः स्वैः भेद्यं स्त्रीणां नन् महतामप्युक् चेतः ॥१७४॥ सानूनस्य द्रुतमुप्यान्ती घनसारात् सारासारा जलबघटेयं समसारान् । तारातारा घरणिधरस्य स्वरसारा साराद्वचींक्त मुहुष्याति स्तनितेन ॥१७४॥

#### मत्तमयुरम्

सारासारा<sup>र</sup> सारसमाला सरसीयं सारं कूजत्यत्र बनान्ते सुरकान्ते<sup>र</sup> । सारासारा<sup>र</sup> नीरदमाला नभसीयं तारं<sup>र०</sup> मन्द्रं<sup>११</sup> निस्वनतीतः स्वनसारा<sup>१२</sup> ॥१७६॥ श्रित्वास्याद्रेः सारमणीढं<sup>११</sup> तटभागं सारं<sup>१४</sup> तारं<sup>१५</sup> चावतरागं<sup>१६</sup> रमणीयम् । सम्भोगान्ते गायति कान्तं<sup>१७</sup> रमयन्ती सा रंतारं<sup>१८</sup> चावतरागं<sup>१९ २०</sup>रमणीयम् ॥१७७॥

# पुष्पिताग्रा

इह खचरवधूनितम्बदेशे लिलतलतालयसंश्रिताः सहेशाः<sup>३र</sup> । प्रणयपरवशाः समिद्धवीप्तीः हि्रयमुपयान्ति विलोक्य सिद्धनार्यः<sup>३र</sup> ॥१७**८॥** 

ये गंगा और सिन्धु नदियां रसिक अर्थात् जलसहित और पक्षमें शृङ्गार रससें युक्त होनेके कारण इस पर्वतके हृदयके समान तटको विदीर्ण कर तथा वायुके द्वारा हिलती हुई तरङ्गोंरूपी अपने हाथोंसे बार-बार स्पर्श कर चली जा रही है सो ठीक ही है क्योंकि बड़े पुरुषोंका बड़ा भारी हृदय भी स्त्रियोंके द्वारा भेदन किया जा सकता है।।१७४।। जिसकी जल-वर्षा बहुत ही उत्कृष्ट है, जो मुक्ताफल अथवा नक्षत्रोके समान अतिशय निर्मल है और जिसकी गरजना भी उत्कृष्ट है ऐसी यह मेघोंकी घटा, अधिक मजबूत तथा जिसके सब स्थिर अंश समान है ऐसे इस विजयार्थ पर्वतके शिखरोंके समीप यद्यपि बार-बार और शीघु-शीघू आती है तथापि गर्जनाके द्वारा ही प्रकट होती है। भावार्थ-इस विजयार्थ पर्वतके सफेद शिखरोंके समीप छाये हुए सफेद-सफेद बादल जबतक गरजते नही है तबतक दृष्टिगोचर नही होते ।।१७५।। इधर देवोंसे मनोहर वनके मध्यभागमे तालाबके बीच इधर-उधर श्रेष्ठ गमन करनेवाली यह सारस पक्षियोंकी पंक्ति उच्च स्वरसे शब्द कर रही है और इधर आकाशमें जोरसे बरसती और शब्द करती हुई यह मेघोंकी माला उच्च और गभीर स्वरसे गरज रही है ।।१७६।। रमण करनेके योग्य, श्रेष्ठ निर्मल और सुन्दर शरीरवाले अपने पतिको प्रसन्न करनेवाली कोई स्त्री सभोगके बाद इस पर्वतके श्रेष्टमणियोंसे देदीप्यमान तटभागपर बैठकर जिसके अवान्तर अग अतिशय सुन्दर है, जो श्रेष्ठ है, ऊचे स्वरसे सहित है और बहुत मनोहर हैं ऐसा गाना गा रही है ।।१७७।। इधर इस पर्वतके मध्यभागपर सुन्दर लतागृहोंसे बैठी हुईं पितसिहित प्रेमके परवश और देदीप्यमान कान्तिकी धारक विद्याधिरयोंको देखकर सिद्ध-

१ आगच्छताम् । —यातो प० । —याती म०, ल० । २ जलरूपतया रागितया च । ३ अधिकबलात् । ४ उत्कृष्टवेगवद्वर्षेति । ४ समानस्थिराषयवान् । ६ तारा या आयाम-वती तारा । निर्मेला तारा । तारा इति पक्षे अतिनिर्मेलां स्वरसाराशब्देनोत्कृष्टा । ७ गमनागमनवती । ६ अभर्तैमेनोहरे । ६ अधिकोत्कृष्टा व गवद्वर्षेवती वा । १० उच्च यथा भवित तथा । ११ गम्भीरम् । १२ निर्मोषोत्कृष्टा । १३ उत्कृष्टरत्नप्रवृद्धम् । १४ स्थिरम् । १४ गभीरं उज्ज्वलं वा । १६ कान्ततरवृक्षम् । १७ प्रियतमम् । १८ अभीतरागम् व्यक्तरागम् । २० स्त्री । २१ प्रियतमसहिताः । २२ देवभेदस्त्रयः ।

# महापुरीणम्

# वसन्ततिखकम्

श्रीमानयं नृसुरलेचरचारणानां सेव्यो जगत्त्रयगुर्शिवधुंशिधकीर्तिः ।
तुङ्गः शुचिभरतसंश्रितं पादमूलः पायाद्यवां पृहितवानवमो महीष्यः ॥१७६॥
दृत्यं गिरः फणिपतौ सनयं बुवाणे तौ तं गिरोन्द्रमभिनन्व कृता वतारौ ।
प्राविक्षतां सममनेन पृरं पराद्वर्षम् उनुङ्गकेतुरय नृपुरचकवालम् ॥१८०॥
तत्राधिरोप्य परिविष्टरमीशितारौ युष्माकमित्यभि देशत्लचरान्समस्तान् ।
राज्याभिषेकमनयोः प्रचकार श्रीरो विद्याधरीकरषृतैः पृथुहेमकुम्भैः ॥१८१॥
भर्ता निमर्भवतु सम्प्रति दक्षिणस्याः श्रेण्या विवः शतमलोश्रिपतिर्यंग्व ।
श्रेण्यां भवेद्विनिमरप्यवनम्यमानो विद्याधरेरवहित हिन्धरमुत्तरस्याम् ॥१८२॥

जातिक देवोंकी स्त्रियां लिज्जित हो रही हैं ॥१७८॥ यह विजयार्ध पर्वत भी वृषभ जिनेन्द्र के समान है क्योंकि जिस प्रकार वृषभिजनेन्द्र श्रीमान् अर्थात् अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग लक्ष्मी से सिहत हैं उसी प्रकार यह पर्वत भी श्रीमान् अर्थात् श्रीभासे सिहत है जिस प्रकार वृषभ-जिनेन्द्र मनुष्य देव विद्याधर और चारण ऋद्धि-धारी मुनियोंके द्वारा सेवनीय हैं उसी प्रकार यह पर्वत भी उनके द्वारा सेवनीय हैं अर्थात् वे सभी इस पर्वतपर विहार करते हैं। वृषभिजनेन्द्र जिस प्रकार तीनों जगत्के गृह हैं उसी प्रकार यह पर्वत भी तीनों जगत्के गृह हैं उसी प्रकार यह पर्वत भी तीनों जगत्मे गृह अर्थात् श्रेष्ठ है। जिस प्रकार वृषभिजनेन्द्र चन्द्रमाके समान उज्ज्वल कीर्तिके धारक हें उसी प्रकार यह पर्वत भी चन्द्र-नुत्य उज्ज्वल कीर्तिका धारक हैं, वृषभिजनेन्द्र जिस प्रकार तुग अर्थात् उदार हैं उसी प्रकार यह पर्वत भी तुग अर्थात् ऊंचा हैं, वृषभिजनेन्द्र जिस प्रकार शृचि अर्थात् पित्रत हैं उसी प्रकार यह पर्वत भी शृचि अर्थात् अर्थात् इंक्सी प्रकार यह पर्वत भी शृचि अर्थात् शुक्ल हैं तथा जिस प्रकार वृषभिजनेन्द्रके पादमूल अर्थात् चरणकमल भरत चक्रवर्तीके द्वारा आश्रित हैं उसी प्रकार इस पर्वतके पादमूल अर्थात् नीचेके भाग भी दिग्विजयके समम गुफामे प्रवेश करनेके लिये भरत चक्रवर्तीके द्वारा आश्रित है अथवा इसके पादमूल भरत क्षेत्रमें स्थित हैं इस प्रकार भगवान् वृषभिजनेन्द्रके समान अतिशय उत्कृष्ट यह विजयार्ध पर्वत तुम दोनोंकी रक्षा करे॥१७९॥

इस प्रकार युक्तिसहित धरणेन्द्रके वचन कहनेपर उन दोनों राजकुमारोंने भी उस गिरि-राजकी प्रशंसा की और फिर उस धरणेन्द्रके साथ-साथ नीचे उतरकर अतिशय-श्रेष्ठ और ऊंची-ऊंची ध्वजाओंसे सुशोभित रथनूपुर चक्रवाल नामके नगरमें प्रवेश किया ॥१८०॥ धरणेन्द्रने वहां दोनोंको सिहासनपर बैठाकर सब विद्याधरोंसे कहा कि ये तुम्हारे स्वामी हैं और फिर उस धीरवीर धरणेन्द्रने विद्याधिरयोंके हाथोंसे उठाये हुए सुवर्णके बड़े-बड़े कलशोंसे इन दोनोंका राज्याभिषेक किया ॥१८१॥ राज्याभिषेकके बाद धरणेन्द्रने विद्याधरोंसे कहा कि जिस प्रकार इन्द्र स्वर्ग का अधिपति है उसी प्रकार यह निम अब दक्षिण श्रेणीका अधिपति हो और अनेक सावधान विद्याधरोंके द्वारा नमस्कार किया गया यह विनमि चिरकाल तक

१ चन्द्रविभिर्मल । २ भरतक्षेत्रे सिश्चतप्रत्यन्तपर्वतमूलः । पक्षे भरतराजेन संसेवितपादमूलः । ३ अनवमु. न विद्यते अवमः अवमाननं यस्य स सृन्दर इत्यर्थः । ४ सहेतुकम् । ५ प्रशस्य । ६ विहितावतरणौ । ७ फणिराजेन । ६ बुवत् । ६ सावधानैः ।

देवो जगद्गुरुरसौ वृषभोऽनुमत्य' श्रीमानिमौ प्रहितवान्' जगतां विधाता ।
'तेनानयोः खचरभूपतयोऽनुरागादाज्ञां बहुन्तु ज्ञिरसेत्यवदत्कणीन्द्रः ॥१८३॥
तत्पुण्यतो' गुरुवियोगनिरूपणाच्च नागादिभन्तुं रुचितादनुज्ञासनाच्च ।
ते तत्त्रपंच खचराः 'प्रतिपेदिरे द्वाक् कार्यं हि सिद्धघित महद्भिरिधिष्ठतं' यत् ॥१८४॥
गान्धार'पन्नगपदोपपदे च विद्ये दत्वा फणा वदिष्यो विधिवत्स ताभ्याम् ।
धीरो विसर्ज्यं नयविद्विनतौ कुमारौ स्वावासमेव च जगाम कृतेष्टकार्यः ॥१८४॥

#### मालिनी

म्रथ गतवित तस्मिन्नागराजेऽगराजे घृति मिषकम<sup>र</sup>ध्यतां तौ युवानौ युवानौ<sup>११</sup> । मृहुरुपहृत<sup>१२</sup>नानानूनभोगैनंभोगैः मृकुलित<sup>११</sup>करमौलिव्यक्तमाराध्यमानौ ॥१८६॥ <sup>१५</sup>नियतिमिव खगाद्रेमे खलां तामलङ्क्यां <sup>१५</sup>सुकृतिजननिवासावाष्तनाकानुकाराम् । जिनसमवसृति वा<sup>१६</sup> विश्वलोकाभिनन्दां निमिवनिमकुमारावध्य<sup>१९</sup>वात्तामुदात्ताम् ॥१८७॥

#### मन्दाकान्ता

विद्यासिद्धिः <sup>१८</sup>विधिनियमितां मानयन्तौ नयन्तौ विद्यावृद्धैः सममभिमतामर्थं<sup>१</sup> सिद्धि प्रसिद्धिम् । विद्याधीनान् षड्तुसुखदान्निविशन्तौ च भोगान् तौ तत्राद्वौ <sup>२०</sup>स्थितिमभजतां खेचरैः संविभक्ताम् ॥

उत्तर-श्रेणीका अधिपति रहे। कर्मभूमिरूपी जगत्को उत्पन्न करनेवाले जगद्गुरु श्रीमान् भगवान् वृषभद्देवने अपनी सम्मतिसे इन दोनोको यहां भेजा है इसलिये सब विद्याधर राजा प्रेमसे मस्तक भुकाकर इनकी आज्ञा धारण करे ।।१८२-८३।। उन दोनोंके पुण्यसे तथा जगद्-गुरु भगवान् वृषभदेवकी आज्ञाके निरूपणसे और घरणेन्द्रके योग्य उपदेशसे उन विद्याघरों ने वह सब कार्य उसके कहे अनुसार ही स्वीकृत कर लिया था सो ठीक ही है क्योंकि महापूरुषों के द्वारा हायमे लिया हुआ कार्य शीघृ ही सिद्ध हो जाता है ।।१८४।। इस प्रकार नयोंको जानने वाले धीरवीर धरणेन्द्रने उन दोनोंको गान्धारपदा और पन्नगपदा नामकी दो विद्याएं दी और फिर अपना कार्य पूरा कर विनयसे भुक्ते हुए दोनों राजकुमारोंको छोडकर अपने निवास-स्थान पर चला गया ।।१८५।। तदनन्तर धरणेन्द्रके चले जानेपर नाना प्रकारके सम्पूर्ण भोगोपभोगों को बार-बार भेट करते हुए विद्याधर लोग हाथ जोड़कर मस्तक नवाकर स्पष्ट रूपसे जिनकी सेवा करते हैं ऐसे वे दोनों कुमार उस पर्वतपर बहुत ही सन्तुष्ट हुए थे ।।१८६।। जो अपने अपने भाग्यके समान अलघनीय है, पुण्यात्मा जीवोंका निवास होनेके कारण जो स्वर्गका अनुकरण करती है तथा जो जिनेन्द्र भगवान्के समवसरणके समान सब लोगोके द्वारा वन्दनीय है ऐसी उस विजयार्ध पर्वतकी मेखलापर वे दोनों राजकुमार सुखसे रहने लगे थे ।।१८७।। जिन्होंने स्वयं विधिपूर्वक अनेक विद्याए सिद्ध की है और विद्यामे चढे-बढ़े पुरुषोके साथ मिलकर अपने अभिलिषत अर्थको सिद्ध किया है ऐसे वे दोनों ही कुमार विद्याओं के आधीन प्राप्त होने वाले तथा छहों ऋतुओंके सुख देनेवाले भोगोंका उपभोग करते हुए उस पर्वतपर विद्याधरों के द्वारा विभक्त की हुई स्थितिको प्राप्त हुए थे। भावार्थ-यद्यपि वे जन्मसे विद्याधर नहीं थे तथापि वहा जाकर उन्होंने स्वयं अनेक विद्याएं सिद्ध कर ली थी और दूसरे विद्यावृद्ध मनुष्यों

१ अनुमिति कृत्वा । २ प्रेरितवान् । ३ तेन कारणेन । ४ त्वत्पुण्यतः त्वत्कुमारयोः सुकृतात् । ५ अनुमेदिरे । ६ आश्रितम् । ७ गान्धारिवद्या पन्नगिवद्या चेति द्वे विद्ये । ८ फणीव्वरः । ६ सन्तोषम् । १०-मधाराा प०, अ०, द०, ल०, म० । ११ सम्पर्कः कुर्वाणौ । 'यु मिश्रणे' । १२ प्राप्त । १३ कुड्मिति, हस्तधिटतमकुटं यथा भवित तथा । १४ विधिम् । १५ पुण्यवज्जन । पक्षे सुरजन । १६ इव । १७ अधिवसित स्म । १८ विधान । १६ प्रयोजनम् । २० मर्यादाम् ।

ब्राज्ञासूहः लचरनरयाः सन्तर्वेश्तमाङ्काः यूनोः सेवामनुनयगरामेनयोराचरन्तः । क्वेमौ जातौ क्व च पदमिवं न्यक्कृतारातिचकं ले खेन्द्राणां घटयित नृणां पुण्यमेवात्मनीनम् ।।१८६॥ स्मातिनी

निमरनमयबुच्चेभौगसम्पत्प्रतीतान् गगनचरपुरीन्द्रान् दक्षिणश्रेणिभाजः । विनिमरिप विनम्प्रानातनोति स्म विद्वान् सचरपुरवरेशानुत्तरश्रेणिभाजः ॥१६०।।

शार्वेलविकीडितम्

तावित्यं प्रविभज्य राजतनयौ वैद्याधरीं तां श्रियं
भुञ्जानौ विजयार्धपर्वततटे निष्कण्टकं तस्यतुः ।
पुण्यावित्यनयोर्विभूतिरभवल्लोकेशपावाश्रितोः '
पुण्यं तेन' कुरुध्वमभ्युद्यवां लक्ष्मीं समाशंसवः '।।१६१।।
नत्वा देविममं चराचरगुरुं त्रैलोक्यनाथार्चितं
भक्तौ तौ सुलमापतुः समुचितं विद्याधराधीश्वरौ ।
तस्मावादिगुरुं प्रणम्य शिरसा भक्यार्चयत्विङ्गनो
वाञ्छन्तः सुलमक्षयं जिनगुणप्राप्ति च नैश्रेयसीम् ।।१६२।।
इत्यार्षे भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिष्टिलक्षणमहापुराणसङ्गप्रहे
निमविनमिराज्यप्रतिष्ठापनं नामैकोनविश्वतिनमं पर्व ।।

के साथ मिलकर वे अपना अभिलिषित कार्य सिद्ध कर लेते थे इसिलये विद्याधरोंके समान ही भोगोपभोग भोगते हुए रहते थे ॥१८८॥ इन दोनों कुमारोंको प्रसन्न करनेवाली सेवा करते हुए विद्याधर लोग अपना अपना मस्तक भुकाकर उन दोनोंकी आज्ञा धारण करते थे । गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन्, ये निम और विनिम कहां तो उत्पन्न हुए और कहां उन्हें समस्त शत्रुओं को तिरस्कृत करनेवाला यह विद्याधरोंके इन्द्रका पद मिला । यथार्थमें मनुष्यका पुण्य ही सुखदायी सामग्रीको मिलाता रहता है ॥१८९॥ निम कुमार ने बड़ी-बड़ी भोगोपभोगकी सम्पदाओंको प्राप्त हुए दक्षिण श्रेणीपर रहनेवाले समस्त विद्याधर नगरियोंके राजाओंको वशमे किया था और विनिमने उत्तर-श्रेणीपर रहनेवाले समस्त विद्याधर नगरियोंके राजाओंको नम्रीभत किया था ॥१९०॥

इस प्रकार वे दोनों ही राजकुमार विद्याधरोंकी उस लक्ष्मीको विभक्त कर विजयार्ध पर्वत के तटपर निष्कंटक रूपसे रहते थे। हे भव्यजीवो, देखो, भगवान् वृषभदेवके चरणों का आश्रय लेनेवाले इन दोनों कुमारोंको पुण्यसे ही उस प्रकारकी विभूति प्राप्त हुई थी इसलिये जो जीव स्वर्ग आदिकी लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं वे एक पुण्यका ही संचय करें ॥१९१॥ चर और अचर जगत्के गृरु तथा तीन लोकके अधिपतियों द्वारा पूजित भगवान् वृषभदेवको नमस्कार कर ही दोनों भक्त विद्याधरोंके अधीश्वर होकर उचित सुखको प्राप्त हुए थे इसलिये जो भव्य जीव मोक्षरूपी अविनाशी सुख और परम कल्याणरूप जिनेन्द्र भगवान्के गुण प्राप्त करना चाहते हैं वे आदिगुरु भगवान् वृषभदेवको मस्तक भुकाकर प्रणाम करें और उन्हींकी भक्तिपूर्वक पूजा करें ॥१९२॥

इस प्रकार भगविज्जनसेनाचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण श्री महापुराण संग्रहके हिन्दी भाषा-नुवादमें निम विनमिकी राज्यप्राप्तिका वर्णन करनेवाला उन्नीसवां पर्व समाप्त हुआ।

१ खचरतनयाः अ०। २ शून्ये खेटेन्द्राणाम् प०, द०। ३ आत्मिह्तं वस्तु। ४ विद्या**धर**-सम्बन्धिनीम्। ५ परमेश्वरचरणाश्रितयोः। ६ कारणेन । ७ इच्छावः।

# विंशं पर्व

प्रपूर्वन्ते स्म षण्मासाः तस्यायो योगघारिणः । गुरोमेरोरिवाचिन्त्यमाहात्म्यस्याचलस्थितेः ॥१॥ ततोऽस्य मितिरत्यासीद् 'यितचर्यप्रबोधने । कायास्थित्यर्यनिर्दोषविष्वाणान्येषणं प्रति ॥१॥ प्रहो भग्ना महावंशा बतामी नवसंयताः । सन्मागंस्यापरिज्ञानात् सद्योऽमीभिः परीषहैः ॥३॥ मागंप्रबोधनार्थञ्च मुक्तेश्च सुखसिद्धये । कायस्थित्यर्थमाहारं दर्शयामस्ततोऽधुना ॥४॥ न केवलमयं कायः कर्शनीयो मुमुभुभिः । नाष्युत्कटरसैः पोष्यो मृष्टेरिष्टैश्च वल्भनैः ॥४॥ वशे प्रया स्युरक्षाणि नोत धावन्त्यनूत्यथम् । तथा प्रयतित्व्यं स्याद् वृत्तिमाश्चित्य मध्यमाम् ॥६॥ वोषितिर्हरणायेष्टा उपवासाद्युपक्रमाः । प्राणसन्धारणायायम् प्राहारः सूत्रदिश्चित्र ।॥॥॥ कायक्लेशो मतस्तावन्न संक्लेशोऽस्ति यावता । संक्लेशे ह्यसमाधानं मागत् प्रच्युतिरेव च ॥=॥ सिद्ध्यं संयमयात्रायाः १० ११तत्तन् स्थितिमिच्छ्भिः ।ग्राह्यो निर्दोष प्राहारो १२सासङ्गाद्विर्विभः ॥॥॥ भगवानिति निश्चिवन् योगं संहत्यः धोरधोः । प्रचचाल महीं क्रत्स्नां चालयन्निव विकर्मः ।।।।

अथानन्तर-जिनका माहात्म्य अचिन्त्य है और जो मेरु पर्वतके समान अचल स्थितिको धारण करनेवाले हैं ऐसे जगद्गुरु भगवान् वृषभदेवको योग धारण किये हुए जर्ब छह माह पूर्ण हो गये ।।१।। तब यतियोंकी चर्या अर्थात् आहार लेनेकी विधि बतलानेके उद्देश्यसे शरीर की स्थितिके अर्थ निर्दोष आहार ढ्ढनेके लिये उनकी इस प्रकार बुद्धि उत्पन्न हुई-वे ऐसा विचार करने लगे ।।२।। कि बड़े दू खकी बात है कि बड़े-बड़े वशोंमे उत्पन्न हुए ये नवदीक्षित साथु समीचीन मार्गका परिज्ञान न होमेके कारण इन क्षुधा आदि परीषहोंसे शीघृ ही भृष्ट हो गये ।।३।। इसलिये अब मोक्षका मार्ग बतलानेके लिये और सुखपूर्वक मोक्षकी सिद्धिके लिये शरीरकी स्थिति अर्थ आहार लेनेकी विधि दिखलाता हू ॥४॥ मोक्षाभिलाषी मुनियोंको यह शरीर न तो केवल कुश ही करना चाहिये और न रसीले तथा मधुर मनचाहे भोजनोंसे इसे पुष्ट ही करना चाहिये ।।५।। किन्तू जिस प्रकार ये इन्द्रिया अपने वशमे रहे और कुमार्गकी ओर न दौड़े उस प्रकार मध्यम वृत्तिका आश्रय लेकर प्रयत्न करना चाहिये ।।६।। बात पित्त और कफ आदि दोष दूर करनेके लिये उपवास आदि करना चाहिये तथा प्राण धारण करनेके लिये आहार ग्रहण करना भी जैन-शास्त्रोमे दिखलाया गया है ॥७॥ कायक्लेश उतना ही करना चाहिये जितनेसे सक्लेश न हो । क्योंकि संक्लेश हो जानेपर चित्त चचल हो जाता है और मार्गसे भी च्युत होना पडता है ॥८॥ इसलिये सयमरूपी यात्राकी सिद्धिके लिये शरीर की स्थिति चाहनेवाले मुनियोंको रसोंमे आसक्त न होकर निर्दोष आहार ग्रहण करना चाहिये ॥९॥ इस प्रकार निश्चय करनेवाले धीरवीर भगवान् वृषभदेव योग समाप्त कर अपने चरणनिक्षेपों (डगों) के द्वारा मानो समस्त पृथिवीको कंपायमान करते हुए विहार करने लगे ॥१०॥

१ यत्याचार । २ भोजनगवेषणम् । ३ क्वशीकरणीयः । ४ मुखप्रियैः । ५ आहारैः । ६ उत अथवा । नो विधावन्त्यनूत्पथम् ल०, म० । ७ गच्छन्ति । ६ उन्मार्गे प्रति । ६ परमागमे प्रतिपादितः । १० प्रापणायाः । ११ तत् कारणात् । १२ स्वाद्वासक्तिमन्तरेण । १३ परिहृत्य । १४ पदन्यासैः ।

तवा भट्टारके याति<sup>र</sup> महामेराविवोन्नते । धरणी पाविवन्यासान् <sup>3</sup>प्रत्येच्छवनुकम्पिनी ॥११॥ धात्री पवभराकान्ता "संन्यमंक्ष्यवधस्तले । नाभविष्यत्प्रयत्नवित्तप्तीर्याश्चिते" विभोः ॥१२॥ ततः पुराकरप्रामान् 'समडम्बान् सखर्वडान् । सक्केटान् विजहारोच्चैः स श्रीमान् जङ्गमाद्रिवत् ॥१३॥ यतो यतः पदं धत्ते "मौनीं चर्या" स्म संश्वितः । ततस्ततो जनाः प्रीताः प्रणमन्त्येत्य सम्भ्रमात् ॥१४॥ प्रसीव वेव कि कृत्यमिति केचिज्ज (गृश्वित्तम् । १९ तृष्णोम्भावं व्रजन्तं च केचित्तमनुवव्रजुः ॥१४॥ परे परार्घ्यरत्नानि समानीय पुरो । इत्यूच्यच प्रसीवैनाम् इज्यां प्रतिगृहाण नः ॥१६॥ वस्तुवाहनकोटीश्च विभोः केचिवढाँकयन् । भगवास्तास्वर्नाथत्वात् । वज्ञाति । भगवास्तास्वर्नाथत्वात् । १९ तृष्णोकां । स्म भूषणः ॥१५॥ केचित् कन्याः समानीय रूपयौवनशानिनीः । परिणाययित् वेवमुद्यता विग्विमुद्वताम् ॥१९॥ केचिन्मज्जनसामग्यु । संश्वत्यो (पार्वधन् विभूम् । परे भोजनसामग्री पुरस्कृत्योपतस्थिरे । ॥२०॥

जिस समय महामेरके समान उन्नत भगवान् वृषभदेव विहार कर रहे थे उस समय कपाय-मान हुई यह पृथिवी उनके चरणकमलोंके निक्षेपको स्वीकृत कर रही थो ।।११।। यदि उस समय भगवान् वृषभदेवने ईर्यासमितिसे युक्त तपश्चरण धारण करनेमे प्रयत्न न किया होता तो सचमुच ही यह पृथिवी उनके चरणोंके भारसे दब कर अधोलोकमे डूब गई होती । भावार्थ– भगवान् ईर्यासमितिसे गमन करनेके कारण पोले पोले पैर रखते थे इसलिये पृथ्वीपर उनका अधिक भार नहीं पडता था ।।१२।। तदनन्तर चलते हुए पर्वतके समान उन्नत और शोभाय-मान भगवान् वृषभद्देवने अनेक नगर, ग्राम, मटंब, खर्वट और खेटोंमे विहार किया था ।।१३।। मुनियोंकी चर्याको धारण करनेवाले भगवान् जिस-जिस ओर कदम रखते थे अर्थात् जहां-जहां जाते थे वही-वही के लोग प्रसन्न होकर और बड़े सभ्रमके साथ आकर उन्हे प्रणाम करते। थे।।१४।। उनमेसे कितने ही लोग कहने लगते थे कि हे 'देव, प्रसन्न होइए और कहिये कि क्या, काम हैं तथा कितने ही लोग चुपचाप जाते हुए भगवान्के पीछे-पीछे जाने लगते थे।।१५। अन्य कितने ही लोग बहुमूल्य रत्न लाकर भगवानुके सामने रखते थे और कहते थे कि 'देव प्रसन्न होइए और हमारी इस पूजाको स्वीकृत कीजिये' ।।१६।। कितने ही लोग करोडों पदार्थ और करोडों प्रकारकी सवारियां भगवान्के समीप लाते थे परन्तु भगवान्को उन सबसे कुछ भी प्रयोजन नहीं था इसलिये वे चुपचाप आगे विहार कर जाते थे ।।१७।। कितने ही लोग माला, वस्त्र, गन्ध और आभूषणोंके सम्ह आदरपूर्वक भगवान्के समीप लाते थे और कहते थे कि हे भगवन्, इत्हे धारण कीजिये ।।१८।। कितने ही लोग रूप और यौवनसे शोभायमान कन्याओंको लाकर भगवान्के साथ विवाह करानेके लिये तैयार हुए थे सो ऐसी मूर्खताको धिक्कार हो ।।१९।। कितने ही लोग स्नान करनेकी सामग्री लाकर भगवान्को घेर लेते थे और कितने ही लोग भोजनकी सामग्री सामने रखकर प्रार्थना करते थे कि विभो. में स्नान

१ आगच्छिति सित । २ स्वीकृतवती । पादिवक्षेपसमये पाणितल प्रसार्य पादौ धृतवतीति भावः । ३ चलनवती, ध्वनौ कृपावती । ४ अधिकं निमज्जनमकरिष्यत् ति पाताले निमज्जतीत्यथः । 'दुमस्जो शुद्धौ'। लृङ् । सत्यमङ् ६य— द०, ल०, म० । ५ ईय्योसिमित्याश्रिते । ६ समटम्बान् सख-वेंटान् ल०, म०, द० । ७ मुनिसम्बन्धिनीम् । ६ वर्तनाम् । ६ आगत्य । १० ऊचुः । ११ तृष्णीमित्यर्थः । १२ सह गच्छिन्ति स्म । १३ गुरोरग्रे न्यस्यन्ति स्म । १४ प्रापयामासुः । १५ अनभिलाषित्वात् । १६ स्वार्थे कप्रत्ययात्, तूष्णीमित्यर्थः । तूष्णीक द०, प०, स० । १७ पटल्या अ०, प० द०, ल०, म० । १८ प्रार्थयन्ति स्म । १६ पूजयामासुः ।

विभो भोजनमानीतं प्रसीवीपविशासने । समं मज्जनसामग्रघा निविश स्नानभोजने ॥२१॥
एषोऽञ्जलः कृतोऽस्माभिः प्रसीवानुगृहाण नः । इत्येकेऽध्येषियन् मृग्धा विभुमन्नाततत्क्रमाः ॥२२॥
केचित् पावानुपावाय तत्पांशुस्पर्शपावनः । प्रणतमस्तर्कनियम् भागिषवत भुक्तये ॥२३॥
इवं खाद्यमिवं स्वाद्यम् इवं भोज्यं प्रयोग्विषम् । मृहुर्मुहुरिवं पेयं हृद्यमाप्यायनं तनोः ॥२४॥
तैरित्यव्ध्येष्यमाणोपि सम्भान्तेरनभिज्ञकः । निकल्यमिति मन्वानाः तृष्णोमेवापसितृवान् ॥२५॥
विभोनिंगृहचर्यस्य मतं कित्रातुमनीश्वराः । किष्वत् कर्तव्यतामृद्याः स्थिताश्चित्रविवर्षापताः ॥२६॥
सपुत्रवारेरन्येश्च रिपवालग्नैष्वभुभिः । रिक्षणविध्नितत्त्वचर्यो भूयोपि विजहार सः ॥२७॥
इत्यस्य परमां चर्याः चरतोऽज्ञातचर्यया । जगवाश्चर्यकारिच्या मासाः षडपरे ययुः ॥२६॥
ततः संवत्सरे पूर्णे पुरं रिहास्तिनसाह्वयम् । कृष्वजञ्जल्ववेशस्य ललामे वाससाव सः ॥२६॥
तस्य पाता रिहासिनवा कृष्वंशिवामणिः । सोमप्रभः प्रसन्नात्मार्थः सोमसौध्याननो नृषः ॥३०॥
तस्य पाता निष्यारेऽभूच्छं यान् श्रेयान्गुणोवयः । कृष्ण मन्मयः कान्त्या शशी वीष्त्यारे स भानुमान्॥३१॥

की सामग्रीके साथ-साथ भोजन लाया हूं, प्रसन्न होइए, इस आसनपर बैठिये और स्नान तथा भोजन कीजिये ।।२०-२१।। चर्याकी विधिको नही जाननेवाले कितने ही मूर्ख लोग भगवान् से ऐसी प्रार्थना करते थे कि हे भगवन्, हम लोग दोनों हाथ जोड़ते है, प्रसन्न होइए और हमे अनुगृहीत कीजिये ।।२२।। कितने ही लोग भगवान्के चरण-कमलोंको पाकर और उनकी घूलिके स्पर्शसे पवित्र हुए अपने मस्तक भुकाकर भोजन करनेके लिये उनसे वार-बार प्रार्थना करते थे ।।२३।। और कहते थे कि हे भगवन्, यह खाद्य पदार्थ है, यह स्वाद्य-पदार्थ है, यह जुदा रखा हुआ भोज्य पदार्थ है, और यह शरीरको संतुष्ट करनेवाला, अतिशय मनोहर बार-बार पीने योग्य पेय पदार्थ है इस प्रकार सभान्त हुए कितने ही अज्ञानी लोग भगवान्से बार-बार प्रार्थना करते थे परन्तु 'ऐसा करना उचित नही हैं' यही मानते हुए भगवान् चुपचाप वहां से आगे चले जाते थे ।।२४-२५।। जिनकी चर्याकी विधि अतिशय गुप्त है ऐसे भगवान्के अभि-प्रायको जाननेके लिये असमर्थ हुए कितने ही लोग क्या करना चाहिये, क्या नही करना चाहिये इस विषयमे मूढ होकर चित्रलिखितके समान निश्चल ही खडे रह जाते थे।।२६।। अन्य कितने ही लोग आंखोंसे आंसू डालते हुए अपने पुत्र तथा स्त्रियों सहित भगवान्के चरणोंमें आ लगते थे जिससे क्षणभरके लिये भगवान्की चर्यामे विघ्न पड़ जाता था परन्तु विघ्न दूर होते ही वे फिर भी आगे के लिये विहार कर जाते थे ।।२७।। इस प्रकार जगत्को आश्चर्य करने वाली गूढ चर्यासे उत्कृष्ट चर्या धारण करनेवाले भगवान्के छह महीने और भी व्यतीत हो गये ॥२८॥ इस तरह एक वर्ष पूर्ण होनेपर भगवान् वृषभदेव कुरुजांगल देशके आभूषणके समान सुशोभित हस्तिनापुर नगरमे पहुंचे ।।२९।। उस समय उस नगरके रक्षक राजा सोमप्रभ थे । राजा सोमप्रभ कुरुवशके शिखामणिके समान थे, उनका अन्त करण अतिशय प्रसन्न था और मुख चन्द्रमाके समान सौम्य था ।।३०।। उनका एक छोटा भाई था जिसका नाम श्रेयान्सकुमार था । वह श्रेयान्सकुमार गुणोंकी वृद्धिसे श्रेष्ठ था, रूपसे कामदेवके समान था, कान्तिसे चन्द्रमा

१ सत्कारपूर्वकं प्राधितक्तः । 'इष इच्छायाम् प्यन्तात् लुइ'। २ प्रार्थयामास्. । अनाधिषत इत्यपि क्वचित् । ३ भोक्तुं योग्यम् । ४ पातुं योग्यम् । ५ सन्तृप्तिकारकम् । ६ प्रार्थ्यमानः । ७ इतस्ततः परिभूभद्भि. । ६ न कृत्यम् । ६ अपसरित स्म । गतवानित्यर्थः । १० अभिप्रायम् । ११ असमर्थाः । १२ पादालग्नै—ल०, म०, अ० । पादलग्नै—प०, द० । १३ सा चासौ चर्या च तच्चर्याक्षण विष्निता तच्चर्या यस्य । १४ हास्तिनमित्याह्नयेन सहितम् । १४ ''ललाम च ललामं च भषावालिषवाजिषु ।'' तिलकमित्यर्थः । १६ पालकः । १७ तत्काले । १८ प्रसन्नबृद्धः । १६ तेजसा ।

धनदेवचरो योऽसौ ग्रहमिन्द्रो दिवदच्युतः । स श्रेयानित्यभूच्छ्रेयः प्रजानां श्रेयसां निधिः ।।३२॥ सोऽदर्शद् भगवत्यस्यां पुरि सन्निधिमेष्यिति । शर्वयाः पिष्ठचिमे यामे स्वप्नानेतान् शुभावहान् ॥३३॥ समेरमेसतोत्तुङ्गं हिरण्मयमहातनुम् । कल्पद्रुमञ्च शाखाप्रलम्ब भूषणभूषितम् ।।३४॥ समेरमेसतोत्तुङ्गं तिरण्याभ केसरोद्धुं रकन्धरम् । श्रुङ्गाप्रलग्नमृत्स्नञ्च वृषमं कृलमृद्रुजम् ।।३४॥ स्यंन्द्र भुवनस्येव नयने प्रस्कुरव्द्युती । "सरस्वन्तमिष प्रोच्चेवीचि "रत्नाचिताणंसम् ॥३६॥ ग्रष्टमङ्गलधारीणि भूतरूपाणि चाग्रतः । सोऽपश्यव् भगवत्याददर्शनेकफलानिमान् ॥३७॥ सप्रश्रयम्पासाद्य प्रभाते प्रीतमानसः । सोमप्रभाय तान् स्वप्नान् यथावृष्टं न्यवेदयत् ॥३६॥ ततः पुरोधाः कल्याणं फलं तेषामभाषत । प्रसरदृशनज्योत्स्नाप्रधौतककृबन्तरः ।।३६॥ मेरसन्दर्शनाद्वे यो मेर्शरव सून्ततः । मेरौ प्राप्ताभिषेकः स गृहमेष्यित नः स्फुटम् ॥४०॥ तद्गुणोन्नितमन्ये च स्वप्नाः संसूचयन्त्यमी । तस्यानुङ्पविनयेः महान् पुण्योदयोऽद्य नः ॥४१॥ प्रशंसां जगित स्यातम् ग्रन्त्वां लाभसम्पवम् । प्राप्त्यामो नात्र सन्विद्यः कृमारश्चात्र तत्ववित् ।।४२॥

के समान था और दीप्तिसे सूर्यके समान था ।।३१।। जो पहले घनदेव था और फिर अहमिन्द्र हुआ था वह स्वर्गसे चय कर प्रजाका कल्याण करनेवाला और स्वय कल्याणोंका निधिस्वरूप श्रेयान्सकुमार हुआ था ।।३२।। जब भगवान् इस हस्तिनापुर नगरके समीप आनेको हुए तब श्रेयान्सकुमारने रात्रिके पिछले पहरमे नीचे लिखे स्वप्न देखे ।।३३।। प्रथम ही सुवर्णमय महा शरीरको धारण करनेवाला और अतिशय ऊचा सुमेरु पर्वत देखा, दूसरे स्वप्नमे शाखाओके अग्रभागपर लटकते हुए आभूषणोंसे सुशोभित कल्पवृक्ष देखा, तीसरे स्वप्नमे प्रलयकाल सम्बन्धी सध्याकालके मेघोंके समान पीली-पीली अयालसे जिसकी ग्रीवा ऊची हो रही है ऐसा सिंह देखा, चौथे स्वप्नमे जिसके सीगके अग्रभागपर मिट्टी लगी हुई है ऐसा किनारा उखाड़ता हुआ बैल देखा, पाचवे स्वप्नमे जिनकी कान्ति अतिशय देदीप्यमान हो रही है और जो जगत् के नेत्रोंके समान है ऐसे सूर्य और चन्द्रमा देखे, छठवे स्वप्नमे जिसका जल बहुत ऊची उठती हुई लहरों और रत्नोंसे सुशोभित हो रहा है ऐसा समुद्र देखा तथा सातवे स्वप्नमे अष्टमगल द्रव्य धारण कर सामने खड़ी हुई भूत जातिके व्यन्तर देवोकी मृतिया देखी। इस प्रकार भगवान् के चरणकमलोंका दर्शन ही जिनका मुख्य फल है ऐसे ये ऊपर लिखे हुए सात स्वप्न श्रेयान्स-कुमारने देखे ।।३४-३७।। तदनन्तर जिसका चित्त अतिशय प्रसन्न हो रहा है ऐसे श्रेयान्स-कुमारने प्रातःकालके समय विनयसहित राजा सोमप्रभके पास जाकर उनसे रात्रिके समय देखे हुए वे सब स्वप्न ज्योंके त्यो कहे ।।३८।। तदनन्तर जिसकी फैलती हुई दांतोंकी किरणोंसे सब दिशाए अतिशय स्वच्छ हो गईं है ऐसे पुरोहितने उन स्वप्नोंका कल्याण करनेवाला फल कहा ।।३९।। वह कहने लगा कि हे राजकुमार, स्वप्नमे मेरुपर्वतके देखनेसे यह प्रकट होता है कि जो मेरु पर्वतके समान अतिशय उन्नत (ऊंचा अथवा उदार) है और मेरु पर्वतपर जिसका अभिषेक हुआ है ऐसा कोई देव आज अवश्य ही अपने घर आवेगा ।।४०।। और ये अन्य स्वप्न भी उन्हीके गुणोकी उन्नतिको सूचित करते हैं । आज उन भगवान्के योग्य की हुई विनय के द्वारा हम लोगोंके बडे भारी पुण्यका उदय होगा ।।४१।। आज हम लोग जगत्मे बडी भारी प्रशंसा प्रसिद्धि और लाभसम्पदाको प्राप्त होंगे इस विषयमे कुछ भी सन्देह नही है और कुमार

१ आश्रयणीयः । २ समीपमागमिष्यति सति । ३ प्रलयकालः । ४ सन्ध्याभू–द०, ल०, म० । ५ उत्कट, भयकर । ६ तटं खनन्तम् । ७ समृद्रम् । 'सरस्वान् सागरोऽर्णवः' इत्यभिषानात् । ६ त्रत्नाकीर्णजलम् । ६ व्यन्तरदेवतारूपाणि । १० पुरः । ११ पुरोहितः । १२ सन्देहं न कुर्मे । १३ अस्मिन् विषये । १४ यथास्वरूपवेदी ।

इति तद्वचनात् प्रीतौ तौ तत्सक्कूथया स्थितौ। यावत्तावच्च योगीन्द्रः प्राविशद्धास्तिनं पुरम् ॥४३॥ तदा कोलाहलो भूयान् स्रभूत्तत्तिवृक्षया । इतस्तत्तश्च मिलतां पौराणां मुखनिःसृतः ॥४४॥ भगवानादिकर्तास्मान् प्रपालयितुमागतः । पश्यामोऽत्र द्वृतं गत्वा पूजयामश्च भिवततः ॥४४॥ वनप्रवेशाद् भगवान् प्रत्यावृत्तः सनातनः । सनुगृहीतुमेवास्मानित्यूचुः केचनोचितम् ॥४६॥ केचित् परापरं त्रस्य सन्दर्शनसमुत्सुकाः । पौरास्त्यक्तान्यकर्तव्याः त्रैसन्दधावृतितोऽमुतः ॥४७॥ स्रयं स भगवान् दूराल्लक्ष्यते प्रांशुविग्रहः । गिरीन्द्र इव निष्टप्तं जात्यकाञ्चनसच्छविः ॥४६॥ श्रूयते यः श्रुतश्रुत्यार् जगवेकपितामहः । स नः सनातनो विष्टपा यातः प्रत्यक्षसित्रिषम् ॥४६॥ वृद्धेऽस्मिन् त्रकले नेत्रे श्रुतेऽस्मिन् सफले श्रुतौ । स्मृतेऽस्मिन् जन्तुरज्ञोपि वजत्यन्तःपवित्रताम् ॥४०॥ द्वद्धेऽस्मिन् त्रकले नेत्रे श्रुतेऽस्मिन् सफले श्रुतौ । स्मृतेऽस्मिन् जन्तुरज्ञोपि वजत्यन्तःपवित्रताम् ॥४०॥ सर्वस्त्रस्त्रिविन्मृक्तो वित्रप्रोत्तुद्धगविग्रहः । घनरोधविनिर्मृक्तो भाति भास्वानिव प्रभुः ॥४१॥ इदमादचर्यमाद्वयं यदेव जगतां पतिः । विहरत्यवमेकाकी त्यक्तसर्वपरिच्छदः । ॥४२॥ स्रथया श्रुतमस्माभिः रह्मवानित ॥४३॥

श्रेयान्स भी स्वयं स्वप्नोंके रहस्यको जाननेवाले है ।।४२।। इस प्रकार पुरोहितके वचनोंसे प्रसन्न हुए वे दोनों भाई स्वप्न अथवा भगवान्की कथा कहते हुए बैठे ही थे कि इतनेमे ही योगि राज भगवान् वृषभदेवने हस्तिनापुरमे प्रवेश किया ॥४३॥ उस समय भगवान्के दर्शनोकी इच्छासे जहां तहांसे आकर इकट्ठे हुए नगरनिवासी लोगोके मुखसे निकला हुआ वडा भारी कोलाहल हो रहा था ॥४४॥ कोई कह रहा था कि आदिकर्ता भगवान् वपभदेव हम लोगो का पालन करनेके लिये यहा आये हैं; चलो, जल्दी चलकर उनके दर्शन करे और भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करे।।४५।। कितने ही लोग ऐसे उचित वचन कह रहे थे कि सनातन भगवान् केवल हम लोगोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही वन-प्रदेशसे वापिस लौटे है ।।४६।। इस लोक और परलोकको जाननेवाल भगवानुक दर्शन करनेके लिये उत्कंठित हुए कितने ही नगरनिवासी जन अन्य सब काम छोड़कर इधरसे उधर दौड़ रहे थे ॥४७॥ कोई कह रहा था कि जिनका शरीर सुमेर पर्वतके समान अतिशय ऊंचा है और जिनकी कान्ति तपाये हुए उत्तम सुवर्णके समान अतिशय देदीप्यमान है ऐसे ये भगवान् दूरसे ही दिखाई देते है ।।४८।। ससारका कोई एक पिता-मह है ऐसा जो हम लोग केवल कानोसे सुनते थे आज वे ही सनातन पितामह भाग्यसे आज हम लोगोंके प्रत्यक्ष हो रहे है-हम उन्हें अपनी आखोसे भी देख रहे है। । ४९।। इन भगवान् के दर्शन करनेसे नेत्र सफल हो जाते है, इनका नाम सुननेसे कान सफल हो जाते है और इनका स्मरण करनेसे अज्ञानी जीव भी अन्त.करणकी पवित्रताको प्राप्त हो जाते है ॥५०॥ जिन्होंने समस्त परिग्रहका त्याग कर दिया है और जिनका अतिशय ऊचा शरीर बहुत ही देदीप्यमान हो रहा है ऐसे ये भगवान् मेघोंके आवरणसे छूटे हुए सूर्यके समान अत्यन्त सुशोभित हो रहे है ॥५१॥ यह बड़ा भारी आश्चर्य है कि ये भगवान् तीन लोकके स्वामी होकर भी सब परिग्रह छोड़कर इस तरह अकेले ही विहार करते हैं ॥५२॥ अथवा जो हम लोगोंने पहले सुना था कि भगवान्ने स्वाधीन सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे भुण्डकी रक्षा करनेवाले हाथीके समान वनके लिये प्रस्थान किया है सो वह इस समय सत्य मालूम होता है क्योंकि ये परमेश्वर भगवान्

१ 'मिल सघाते' । २ पूर्वापरवेदिनः । ३ वेगेन गच्छन्ति स्म । ४ उन्नतशरीरः । ५ उत्तम-सुवर्ण । ६ श्रवणपरम्परया । ७ परमेश्वरे । ६ दीप्त-ल०, म० । ६ बहुजनोपरोध, पक्षे मेघा-च्छादन । १० परिकरः । ११ स्वायत्तसुखवाञ्छया । १२ यूथनाथः । १३ गतवान् ।

'तत्सत्यमधृना स्वैरं मुक्तसङ्गो निरम्बरः । 'ब्राञ्यथो विरहत्येवम् एककः' परमेश्वरः ।।५४॥ यथास्वं विहरन् देशान् ग्रस्मद्भाग्याविहागतः । वन्द्यः पूज्योभि गम्यश्चेत्येके श्लाघ्यं वचो जगुः ॥५४॥ चेटि बालकमादाय स्तन्यं पायय याम्यहम् । द्रष्टुं भगवतः पावािवित कािचत्' स्त्र्यभाषत ॥५६॥ प्रसाधनिमृदं तावद् आस्तां मे सहमण्जनम् । पूतेष् विद्यालकेर्भतुः स्नास्यामीत्यपरा जगुः ॥५७॥ भगवन्मुखबालाकंदर्शनाक्षो मनोम्बुजम् । चिरं प्रबोधमायातु पश्यामोऽद्य जगद्गृहम् ॥५८॥ खलु भृक्तवा लघू तिष्ठ गृहाणार्घ मिमं सिख। पूजयामो जगत्युज्यं गत्वेत्यन्या जगौ गिरम् ॥५९॥ स्नानाशनाविसामग्रीम् श्रवमत्य' पुरोगताम् । गता एव तदा पौराः प्रभुं द्रष्टुं 'व्परोगतम् ॥६०॥ गतानुगतिकाः केचित् केचिव् भिवतमुपागताः । परे कौतुकसाद्भूता' भूतेशं द्रष्टुं मुद्यताः ॥६१॥ इति नानाविधेर्जल्यः सङ्कल्यैश्च हिरक्कृतैः । तमोक्षाञ्चित्ररे पौरा दूरात् त्रात्मानताः ॥६२॥ ग्रहम्पूर्वमहम्पूर्वंमित्युपेतः समन्ततः । तदा रुद्धमभूत् पौरेः पुरमाराजमिन्दरात्' ॥६२॥ स तु संवेगवैराग्यसिद्धर्षे बद्धपरिच्छवः । जगत्कायस्वभावावितत्त्वानुद्ध्यान् मामनन् ।।६४॥

समस्त परिग्रह और वस्त्र छोड़कर बिना किसी कष्टके इच्छानुसार अकेले ही विहार कर रहे है ।।५३–५४।। ये भगवान् अपनी इच्छानुसार अनेक देशोंमे विहार करते हुए हमलोगोंके भाग्यसे ही यहा आये है इसलिये हमे इनकी वन्दना करनी चाहिये, पूजा करनी चाहिये और इनके सन्मुख जाना चाहिये इस प्रकार कितने ही लोग प्रशसनीय वचन कह रहे थे ॥५५॥ उस समय कोई स्त्री अपनी दासीसे कह रही थी कि हे दासी,तू बालकको लेकर दूध पिला, मैं भगवान् के चरणोंका दर्शन करनेके लिये जाती हूँ।।५६।। अन्य कोई स्त्री कह रही थी कि यह स्नान की सामग्री और यह आभूषण पहननेकी सामग्री दूर रहे मैं तो भगवान् के दृष्टिरूपी पवित्र जलसे स्नान करूगी ॥५७॥ भगवान्के मुखरूपी बालसूर्यके दर्शनसे हमारा यह मनरूपी कमल चिरकाल तक विकासको प्राप्त रहे, चलो, आज जगद्गुरु भगवान् वृषभदेवके दर्शन करे ।।५८।। अन्य कोई स्त्री कह रही थी कि हे सिख, भोजन करना बन्द कर, जल्दी उठ और यह अर्घ हाथ मे ले, चलकर जगत्पूज्य भगवान्की पूजा करें ।।५९।। उस समय नगरनिवासी लोग सामने रखी हुई स्नान और भोजनकी सामग्रीको दूरकर आगे जानेवाले भगवान्के दर्शनके लिए जा रहे थे ।।६०।। कितने ही लगेग अन्य लोगोको जाते हुए देखकर उनकी देखादेखी भगवान् के दर्शन करनेके लिये उद्यत हुए थे। कितने ही भिक्तिवश और कितने ही कौतुकके आधीन हो जिनेन्द्रदेवको देखनेके लिये तत्पर हुए थे ।।६१।। इस प्रकार नगर-निवासी लोग परस्परमे अनेक प्रकारकी बातचीत और आदरसहित अनेक सकल्प विकल्प करते हुए जगत्की रक्षा करनेवाले भगवान्को दूरसे ही नमस्कार कर उनके दर्शन करने लगे ॥६२॥ 'मै पहले पहुचू' 'मैं पहले पहुंचु' इस प्रकार विचार कर चारों ओर से आये हुए नगरनिवासी लोगोके द्वारा वह नगर उस समय राजमहल तक खूब भर गया था।।६३।। उस समय नगरमे यह सब हो रहा था परन्तु भगवान् सवेग और वैराग्यकी सिद्धिके लिये कमर बांधकर ससार और शरीर के स्वभावका चिन्तवन करते हुए प्राणीमात्र, गुणाधिक, दु.खी और अविनयी जीवोंपर कमसे

१ वनम् । प्रस्थितवानिति श्रुतम् । २ अबाधः । ३ एकाकी । ४ अभि मुख गन्तुं योग्यः । ५ काचिदभाषत प० । ६ भोजनेनालम् । ७ शीघ्रम् । ६ पूजाद्रव्यम् । ६ अवज्ञां कृत्वा । १० अग्रे स्थितमित्यर्थः । पुरोगताम् अग्रगामित्वम् । ११ आक्चर्याधीनाः । १२ पृथक्कृताः हिरुद्दं नानार्थवर्जने । कृतगुभभावनादिपरिकराः । हि सत्कृतैः प० । स्वहितात्कृतैः अ० । १३ ददृशुः । १४ सम्भूतैः । १५ राजभवनपर्यन्तम् । १६ अनुस्मरणम् । १७ अभ्यासं कुर्वन् ।

मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थान्यनुभावयन् । 'सत्त्वसॄष्टिगुणोरकृष्ट' क्लिष्टानृष्ठिष्टिढ्ढुं ।।६१॥ युगप्रमितमध्यानं पद्यक्रातिविलम्बितम् । नातिद्वृतञ्च विन्यस्यन् पदं गन्धेभलीलया ।।६६॥ तथाप्यस्मिञ्जनाकीर्णे ज्ञान्यारण्यकृतास्थया । 'निवर्षप्रो भगवांत्रचार्व्वर्षे 'वर्षामाश्रित्य पयटन्।।६७॥ गेहं गेहं यथायोग्यं प्रविद्यन् राजमन्दिरम् । प्रवेष्टुकामो ह्यामत् सोऽयं धर्मः सनातनः ।।६८॥ ततः सिद्धार्यनामेप्य द्वृतं वौवारपालकः । भगवत्सिर्मिष राज्ञे सानुजाय न्यवेष्यत् ।।६८॥ प्रयय सोमप्रभो राजा श्रेयानिप युवा नृषः । सान्तःपुरौ ससेनान्यौ सामात्याबुदित्वरुतास् ।।७०॥ प्रत्युव्यस्य ततो भक्या यावद्राजाङ्गणाद् बहिः । दूरादवनतौ भर्तृत्वरुतौषं निधाविव गृहागते ।।७२॥ साध्यं । पार्वे ।। पार्

मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावनाका विचार करते हुए चार हाथ प्रमाण मार्ग देख-कर न बहुत धीरे और न बहुत शीघृ मदोन्मत्त हाथी जैसी लीलापूर्वक पैर रखते हुए, और मनुष्यों से भरे हुए नगरको शून्य वनके समान जानते हुए निराकुल होकर चान्द्रीचर्याका आश्रय लेकर विहार कर रहे थे अर्थात् जिस प्रकार चन्द्रमा धनवान् और निर्धन—सभी लोगोंके घरपर अपनी चांदनी फैलाता है उसी प्रकार भगवान् भी रागद्वेषसे रिह्त होकर निर्धन और धनवान् सभी लोगोंके घर आहार लेनेके लिये जाते थे। इस प्रकार प्रत्येक घरमे यथायोग्य प्रवेश करते हुए भगवान् राजमन्दिरमे प्रवेश करनेके लिये उसके सन्मुख गये सो आचार्य कहते हैं कि राग-द्वेष रहित हो समतावृत्ति धारण करना ही सनातन-सर्वश्रेष्ठ प्राचीन धर्म है।।६४–६८॥

तदनन्तर सिद्धार्थ नामके द्वारपालने शीघृ ही जाकर अपने छोटे भाई श्रेयान्सकुमारके साथ बैठे हुए राजा सोमप्रभके लिये भगवान् के समीप आनेके समाचार कहे ।।६९।। सुनते ही राजा सोमप्रभ और तरुण राजकुमार श्रेयान्स, दोनों ही, अन्त पुर, सेनापित और मिन्त्रयोके साथ शीघृ ही उठे ।।७०।। उठकर वे दोनों भाई राजमहलके आगन तक बाहिर आये और दोनोंने ही दूरसे नम्रीभूत होकर भिन्तपूर्वक भगवान्के चरणोको नमस्कार किया ।।७१॥ उन्होंने भगवान्के चरणकमलोंमे अर्घ सहित जल समिपित किया, अर्थात् जलसे पैर धोकर अर्घ चढाया, जगद्गुरु भगवान् वृषभदेवकी प्रदक्षिणा दी और यह सब कर वे दोनों ही इतने सन्तुष्ट हुए मानो उनके घर निधि ही आई हो ।।७२॥ जिस प्रकार मलयानिलके स्पर्श से वृक्ष अपने शरीरपर अकुर धारण करने लगते है उसी प्रकार भगवान्के दर्शनसे हिषत हुए वे दोनों भाई अपने शरीरपर रोमांच धारण कर रहे थे ॥७३॥ भगवान्का मुख देखकर जिनके मुख कमल विकसित हो उठे है ऐसे वे दोनों भाई ऐसे जान पडते थे मानो जिनमे कमल फूल रहे हों ऐसे प्रातःकालके दो सरोवर ही हों ।।७४॥ उस समय वे दोनों हर्षसे भरे हुए थे और भिक्तके भारसे दोनोंके मस्तक नीचेकी ओर भुक रहे थे इसलिये ऐसे सुशोभित होते थे मानो

१ सत्त्ववर्गः । २ क्लेशित । ३ अशिक्षितेषु । ४ विहितबुद्ध्या । ५ निराकुलः । ६ चन्द्रसम्बन्धिनीम् चन्द्रवन्मन्दामित्यर्थः । ७ गतिम् । ८ उत्तिष्ठतः स्म । ६ सम्मुखं गत्वा । १० रत्नादिपदार्थम् । ११ पादाय वारि । 'पाद्यं पादाय वारिणि' इत्यभिधानात् । १२ समप्यं । १३ रोमाञ्चम् । १४ प्रातःकाले सञ्जातौ ।

भगवन्चरणोपान्ते तौ तदा भजतुः श्रियम् । सौधर्मेशानकल्पेशौ विभुं द्रष्ट्रिमशगतौ ॥७६॥ पर्यन्तर्वितनोर्मध्ये तयोर्भर्ता स्म राजते । महामेशिरशेष्ट्रभूतो मध्ये निषधनीलयोः ॥७७॥ सम्प्रेक्ष्य भगवद्र्षं श्रेयाञ्जातिस्मरोऽभवत् । ततो वाने मित चक्रे संस्कारैः प्राक्तनैयुँ तः ॥७६॥ श्रोमती वज्रज्ञद्यादिवृत्तान्तं सर्वमेव तत् । तदा चरणयुग्माय दत्तं दानञ्च सोऽध्यगात् ॥७६॥ वित्तते गोचार वेलेयं दानयोग्या मुनीशिनाम् । तेन भन्ने ददे वानमिति निश्चत्य पुण्यधीः ॥द०॥ श्रद्धादिगुणसम्पन्नः पुण्यनेविभरन्वितः । प्रावाद्भगवते वानं श्रेयान् वानादि तीर्यकृत् ॥६१॥ श्रद्धा शिक्तव्य पित्रच विज्ञानञ्चाप्यलुब्धता । क्षमा त्यागश्च सप्तते प्रोक्ता दानपतेर्गुणाः ॥६२॥ श्रद्धा शिक्तव्य प्रदाने स्यादनादरः । भवेण्डक्तिरनालस्य भितः स्यात्तव्यण्यादरः ।॥६३॥ विज्ञानं स्यात् क्षमज्ञत्वं (रदेयासिक्तरलुब्धता । क्षमा तितिकार द्वतस्त्यागः सद्वध्यशोलता ॥६४॥ इति सप्तगुणोपेतो दाता स्यात् पात्रसम्पदि । व्यपेतश्च निदानादे वोषान्निश्रेयसोद्यतः ॥६४॥ प्रतिप्रहण (भन्नस्त्युज्वं: स्यानेऽस्य । विनवेशनम् । पादप्रधावन । विद्यान्वरि नितः शुद्धिस्य सा त्रयी ।।६६॥ प्रतिप्रहण ।।विनवेशनम् । पादप्रधावन ।।विनविश्व ।।विश्व ।।विनविश्व सा त्रपी ।।विनविश्व ।।विनविश्व सा विश्व ।।विनविश्व सा विष्ठि ।।विनविश्व ।।विनविश्व सा विष्ठ ।।विनविश्व सा विष्ठ ।।विनविश्व सा विनविश्व ।।विनविश्व सा विष्ठ ।।विनविश्व सा विश्व ।।विनविश्व सा विष्ठ ।।विनविश्व सा विष्ठ ।।विनविश्व सा विष्ठ ।।विनविश्व सा विष्ठ ।।विनविश्व ।।विनविश्व सा विष्य ।।विनविश्व सा विष्ठ ।।विष्ठ ।।विनविश्व सा विष्ठ ।।विष्ठ ।

मूर्तिधारी विनय और शान्ति ही हों ॥७५॥ भगवान्के चरणोके समीप वे दोनों ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो भगवान्के दर्शन करनेके लिये आये हुए सौधर्म और ऐशान स्वर्गके इन्द्र ही हों ॥७६॥ दोनों ओर खड़े हुए सोमप्रभ और श्रेयान्सकुमारके बीचमे स्थित भगवान् वृषभदेव ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो निषध और नील पर्वतके बीचमे खड़ा हुआ सुमेरु पर्वत ही हो ॥७७॥ भगवान्का रूप देखकर श्रेयान्सकुमार को जातिस्मरण हो गया जिससे उसने अपने पूर्व पर्यायसम्बन्धी संस्कारोंसे भगवान्के लिये आहार देनेकी बुद्धि की ॥७८॥ उसे श्रीमती और

पर्यायसम्बन्धी संस्कारोंसे भगवान्क लिये आहार देनेकी बुद्धि की ॥७८॥ उसे श्रीमती और वज्रजंध आदिका वह समस्त वृत्तान्त याद हो गया तथा उसी भवमें उन्होने जो चारण ऋद्धिधारी दो मुनियोंके लिये आहार दिया था उसका भी उसे स्मरण हो गया ॥७९॥ यह मुनियों के लिये दान देने योग्य प्रातःकालका उत्तम समय है ऐसा निश्चय कर पिवत्र बुद्धिवाले श्रेयान्सकुमारने भगवान्के लिये आहार दान दिया ॥८०॥ दानके आदि तीर्थंकी प्रवृत्ति करनेवाले श्रेयान्मकुमारने श्रद्धा आदि सातों गुण सहित और पुण्यवर्धक नवधा भिक्तयोंसे सहित होकर भगवान्के लिये दान दिया ॥८१॥ श्रद्धा शिक्त भिक्त विज्ञान अक्षुब्धता क्षमा और त्याग ये दानपित अर्थात् दान देनेवालेके सात गुण कहलाते है ॥८२॥ श्रद्धा आस्तिक्य बुद्धिकों कहते है, आस्तिक्य बुद्धि अर्थात् श्रद्धाके न होनेपर दान देनेमें अनादर हो सकता है । दान देने में आलस्य नहीं करना सो शिक्त नामका गुण है, पात्रके गुणोमे आदर करना सो भिक्त नामका गुण है ॥८३॥ दान देने आदिके अमका ज्ञान होना सो विज्ञान नामका गुण है, दान देनेकी शिक्तकों अलुब्धता कहते हैं, सहनशीलता होना क्ष्मा गुण है और उत्तम उच्य दानमें देना सो त्याग है ॥८४॥ इस प्रकार जो दाता ऊपर कहे हुए सात गणोंसे सहित और निदान आदि दोषों से रहित होकर पात्रहपी सम्पदामे दान देता है वह मोक्ष प्राप्त करनेके लिये तत्पर होता है ॥८५॥ मुनिराजका पड़गाहन करना, उन्हें उन्ते स्थानपर विराजमान करना, उनके चरण धोना, उनकी पूजा करना, उन्हें नमस्कार करना, अपने मन, वचन कामकी शुद्धि और आहार

१ जातिस्मरणतः । २ 'इक् स्मरणे' । 'गैत्यौः इणिको लुङि गा भवति' इति गादेशः । अस्मरत् । ३ समीचीना । ४ अशनवेला । ५ कारणेन । ६ ददौ अ०, प० । ७ ददौ । द्र प्रथमदानतीर्थं कृदित्यर्थः । ६ अस्ति पुण्यपापपरलोकदिकमिति बुद्धिर्यस्याप्तौ आस्तिकः तस्य भावः आस्तिक्यम् । १० पात्रगुणप्रीति । ११ देयवस्तुषु अनासिकः । देयशक्ति. प०, द० । १२ झान्ति. । १३ पात्रसमृद्धया सत्याम् । १४ स्थापनम् । १४ पात्रस्य । १६ प्रक्षालनम् । १७ अर्चनम् । १६ मनोवाक्कायसम्बन्धिन ।

विश् द्धिश्चा शानस्येति नवपुण्यानि दानिनाम् । सतानि कुशलो भेजे पूर्वसंस्कारं चोदितः ॥ १०॥ इत्यादं विशिष्टश्चेत्यसौ गुिंदर परां श्रितः । दवे भगवते वानं प्राप्तुकाहारकित्पतम् ॥ ६ ६ ॥ सन्तोषो याचनापायो नैःसङ्ग्यं स्वप्रधानता । इति मत्वा गुणान् पाणिपात्रेणाहारिमच्छते ॥ ६ ६ ॥ शुं विद्यविश्वाद्येत्यस्य स्वर्षे विश्वाद्ये । इति मत्वा गुणान् पाणिपात्रेणाहारिमच्छते ॥ ६ ६ ॥ शुं विद्यविश्वाद्ये । १ १ ॥ संयमश्च सत्येवमिति स्थित्वाशनं विणे ॥ ६ ० ॥ कायासुवितिकार्यं श्वासक्तेश्च हानये । धर्मप्रभावनार्यं क्व कायक्लेशमुपेयुषे ॥ १ १ ॥ नेष्किञ्चत्यप्रधानं । यत् परं निर्वाणकारणम् । हिसारक्षण १ याजातम् प्रविकारमविष्त्वम् ॥ ६ २ ॥ शुं श्वासक्तेश्च प्राप्ते विश्वाद्य प्रधानं तत्य त्याभालाभद्वये सति । रागद्वेषद्वया । सङ्ग कश्चाप्ताणिहंसनम् ॥ ६ ४ ॥ दिसा विश्वाद्य स्वानं तस्य ताभालाभद्वये सति । रागद्वेषद्वया । सङ्ग कश्चाप्ताणिहंसनम् ॥ ६ ४ ॥ द्वाद्य स्वात्व प्रस्तान द्वाप्ता विश्वाद्य स्वात्व विश्वते ॥ ६ ४ ॥ द्वाप्ता तद्यायं तद्यायं तद्योग्य स्वात्व स्वात्व कशोत्पाटिमतीच्छते ॥ ६ ६ ॥ पश्चिमः सिमता विश्वाद्य प्रस्ता विश्वाप्ता त्वाप्ता विश्वाद्य सिमता विश्वाद्य त्वाप्ता त्वाप्ता विश्वाद्य त्वाप्ता विश्वाद्य त्वाप्ता त्वाप्ता विश्वाद्य त्वाप्ता त्वाप्ता विश्वाद्य त्वाप्ता त्वाप्ता विश्वाद्य त्वाप्ता स्वात्व विश्वाद्य त्वाप्ता त्वाप्ता त्वाप्ता त्वाप्ता त्वाप्ता त्वाप्ता स्वाप्ता त्वाप्ता त्वाप्ता त्वाप्ता त्वाप्ता स्वाप्ता स्वाप

की विशुद्धि रखना इस प्रकार दान देनेवालेके यह नौ प्रकारका पूण्य अथवा नवधा भिक्त कहलाती है। अतिशय चतुर श्रेयान्सक्मारने पूर्वपर्यायके संस्कारोसे प्रेरित होकर वे सभी-भिवतया की थी ।।८६-८७।। ये भगवान् अतिशय इष्ट तथा विशिष्ट पात्र है ऐसा विचार कर परम सन्तोषको प्राप्त हुए श्रेयान्सकुमारने भगवानुके लिये प्राप्तक आहारका दान दिया था ।।८८।। जो भगवान् संतोष रखना, याचनाका अभाव होना, परिग्रहका त्याग करना, और अपने आपकी प्रधानता रहना आदि अनेक गणोका विचार कर पाणिपात्रसे ही अर्थात् अपने हाथोंसे ही आहार ग्रहण करते थे। उत्तम आसन मिलनेसे सतीष होगा, यदि उत्तम आसन नहीं मिला तो द्वेष होगा और ऐसी अवस्थामें असयमें होगा ऐसा विचार कर जो भगवान् खड़े होकर ही भोजन करते थे। शरीर सम्बन्धी दुख सहन करनेके लिये, सुखकी आसन्ति दूर करनेके लिये और धर्मकी प्रभावनाके लिये जो भगवान् कायक्लेशको प्राप्त होते थे। जिसमे अकिचनता की ही प्रधानता है, जो मोक्षका साक्षात् कारण है, हिसा, रक्षा और याचना आदि दोष जिसे छु भी नही सकते है, जो अत्यन्त बलवान् है, साधारण मनुष्य जिसे धारण नही कर सकते, जिसे कोई प्राप्त नहीं करना चाहता, और जो तत्कालमें उत्पन्न हुए बालकके समान निर्विकार तथा उपद्रव रहित है ऐसे नग्न-दिगम्बर रूपको जो भगवान् धारण करते थे। तैल आदिकी याचना करना, उसके लाभ और अलाभमे राग-द्वेषका उत्पन्न होना, और केशोंमें उत्पन्न होनेवाले ज् आदि जीवोंकी हिसा होना इत्यादि अनेक दोषोंका विचार कर जो भगवान् अस्नान व्रतको धारण करते थे अर्थात् कभी स्नान नही करते थे ।। एक वर्ष तक भोजन न करने पर भी जो शरीरमे पुष्टि और दीष्तिको धारण कर रहेथे।। यदि क्षुरा आदिसे बाल बनवाये जायगे तो उसके साधन क्षरा आदि लेने एड्गे उनकी रक्षा करनी पडेगी और उनके खो जानेपर चिन्ता होगी ऐसा विचार कर जो भगवान हाथसे ही केशलोंच करते थे। जो भगवान् पांचों इन्द्रियोंको वश कर लेनेसे शान्त थे, तीनों गुप्तियोसे सुरक्षित थे, सबकी रक्षा करने-

१ एषणाशृद्धि रित्यर्थः । २ पूर्वभवसस्कारप्रेरितः । ३ देवः । ४ श्रेयान् । ५ आत्मैव प्रधानत्वम् । ६ सन्तोष । ७ द्वेषः । ६ शरीरसुखसहनार्थम् । ६ गताय । १० नास्ति किञ्चन यस्यासाविकञ्चनः तस्य भावः तत् प्रधान यस्य तत् । ११ याच्ञा । १२ अन्यैरनुष्ठातुमशक्यम् । १३ प्राप्तवते । रहितं च समुपेयुषे प०, द०, । रहितं च समीयुषे इत्यपि ववचित् । १४ सयोगः । १५ संवत्सरोपवासेऽपि । १६ तेजः । १७ मुण्डन । १८ शस्त्रादि । १६ शमिता ल०, म० । २० पालकाय । २१ इच्छारहिताय ।

संयमिकयया सर्वप्राणिभ्योऽभयदायिने । 'सर्वीयज्ञानदानाय' सार्वाय प्रभविष्णवे ।।१०।। वातुराहारदानस्य महानिस्तार'कात्मने । त्रिजगत्सर्वभूतानां हितार्यं मार्गदेशिने ।।१६।। श्रेयान् सोमप्रभेणामा लक्ष्मीमत्या' च सादरम् । रसिमक्षोरदात् प्रास्'मुत्तानीकृतपाणये ।।१००।। पुण्डे क्षुरसधारान्तां भगवत्पाणिपात्रके । स समावर्जयन् रेजे पुण्यधारामिवामलाम् ।।१०२।। रत्नवृष्टिरयापप्तद् श्रम्बरादमरेशिनाम् । करैमुं क्तामहादानफलस्येव परम्परा ।।१०२।। तदापप्तिद्वो वेवकरैमुंक्तालिसङ्कला । वृष्टिः सुमनसां वृष्टिमालेव त्रिविवौकसाम् ॥१०३।। नेदुः सुरानका मन्द्रं विधरोकृतविष्टपाः । सञ्चचार मठच्छीतः सुरभिमान्छस्नदरः ॥१०४।। प्रोच्चचार महाध्वानो वेवानां प्रीतिमीयुषाम् । श्रहो दानमहो पात्रम् श्रहो दातेति लाङ्गणे ।।१०४॥ कृतार्यतरमात्मान मेने तद् आतृयुगमकम् । कृतार्थोऽपि ''विभुर्यस्माद्' श्रपुनात् स्वं 'गृहाङ्गणम् ।१०६। दानानुमोदनात्पुण्यं परोऽपि बहवोऽभजन् । यथासाद्य परं 'रत्तं स्फटिकस्तद्विच भजेत् ।।१०७॥ कारणं परिणामः स्याद् बन्धने पृण्यपाययोः । बाह्यं त् कारणं प्राहः श्राप्ताः कारणकारणम्'।

वाले थे, महावती थे, महान् थे, मोहरहित थे और इच्छा रहित थे। जो सयम रूप कियासे सब प्राणियोंके लिये अभय दान देनेवाले थे, सबका हित करनेवाले थे, सर्व हितकारी ज्ञान-दान देनेमे समर्थ थे ॥ जो आहार दान देनेवालेका शीघ ही समार-सागरसे पार करनेवाले थे, तीनों लोकोके समस्त जीवोका हित करनेके लिये मोक्षमार्गका उपदेश देनेवाले थे और जिन्होंने अपने दोनों हाथ उत्तान किये थे अर्थात् दोनों हाथोंको सीधा मिलाकर अजली (खोवा) वनाई थी ऐसे भगवान् वृषभदेवके लिये श्रेयान्सकुमारने राजा सोमप्रभ और रानी लक्ष्मीमतीके साथ साथ आदरपूर्वक ईखके प्रासुक रसका आहार दिया था ।।८९–१००।। वह राजकुमार श्रेयान्स भगवानुके पाणिपात्रमे पृण्यधाराके समान उज्ज्वल पौडे और ईखके रसकी धारा छोडता हुआ बहुत अच्छा सुशोभित हो रहा था ।।१०१।। तदनन्तर आकाशसे महादानके फलकी परम्परा के समान देवोंके हाथसे छोडी हुई रत्नोंकी वर्षा होने लगी ॥१०२॥ उसी समय देवोंके हाथों से छोड़ी हुई और भूमरोंके समूहसे व्याप्त फूलोकी वर्षा आकाशसे होने लगी वह फूलोकी वर्षा ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो देवोंके नेत्रोकी माला ही हो ।।१०३।। उसी समय समस्त लोकको विधर करनेवाले देवोके नगाड़े गम्भीर शब्द करने लगे और मन्द मन्द गमन करने से सुन्दर शीतल तथा सुगन्धित वायु चलने लगा ।।१०४।। उसी समय प्रीतिको प्राप्त हुए देवों का 'धन्य यह दान, धन्य यह पात्र,और धन्य यह दाता' इस प्रकार बडा भारी शब्द आकाश रूपी आगतमे हो रहा था ॥१०५॥ उस समय उन दोनों भाइयोने अपने आपको बहुत ही कृतकृत्य माना था क्योंकि कृतकृत्य हुए भगवान् वृषभदेवने स्वय उनके घरके आंगनको पवित्र किया था ।।१०६।। उस दानकी अनुमोदना करनेसे और भी बहुतसे लोग परम पुण्यको प्राप्त हुए थे सो ठीक ही है क्योंकि स्फटिक मणि किसी अन्य उत्कृष्ट रत्नको पाकर उसकी कान्ति को प्राप्त होता ही है ॥१०७॥ यदि यहां कोई आशंका करे कि अनुमोदना करनेसे पृण्यकी प्राप्ति किस प्रकार होती है तो उसका समाधान यह है कि पुण्य और पापके बन्ध होनेमे केवल जीवके परिणाम ही कारण है बाहच कारणोंको तो जिनेन्द्र देवने केवल कारणका कारण अर्थात्

१ सर्वेजनहितोपदेशकाय । २ दानस्य ल०, द० । ३ समर्थाय । ४ ससारसमुद्रतारकः । ५ सोमप्रभभार्यया । ६ प्रासुकम् । ७ पुष्पाणाम् । ८ घ्वनन्ति स्म । ६ महान् घ्वानो द० ल० । १० प्राप्तवताम् । ११ तीर्थंडकरः । १२ कारणात् । १३ अस्मदीयम् । १४ अन्यम् । १५ कारणस्य कारणम् । परिणामस्य कारणं वस्तु ।

परिणामः प्रधानाङ्मं यतः पुण्यस्य साधनें। मतं 'ततोनुमन्तृणाम्' म्राविष्टस्तरूकलोवयः' ।।१०६॥ कृत्वा तनुस्थितं धीमान् योगीन्द्रो जातु कौतुको। प्रणताविभनन्वंतो' भ्रातरौ प्रस्थितो' वनम् ॥११०॥ भगवन्तमनुत्रप्र्य' व्रजन्तं किञ्चिदन्तरम् । स श्रेयान् कृदशार्व्र लो ' न्यवृतिन्तभृतं पुनः ॥१११॥ निव्यंपेकं व्रजन्तं त भगवन्तं वनान्तरम् । परावर्यं मुख किञ्चिद् 'वीक्षमाणावनुक्षणम् ॥११२॥ तदुन्मुखीं दृशं चेतोवृत्तं च तमन् िष्यताम् । यावदृगोचरस्ताविन्वर्तयितुमक्षमौ ॥११३॥ सङ्क्ष्यां तद्गतामेव प्रस्तुवानौ मुहर्मुद्धः। स्तुवानौ तद्गुणान् भूयो मन्वानौ स्वां कृतायंताम् ॥११४॥ भगवत्यादसंस्पर्श्रपृतां क्ष्मां व्यक्तलक्षणः । तत्यवरिष्द्वतां प्रीत्या ''निष्यायन्तौ कृतानती ॥११४॥ सृभ्राता<sup>१२</sup> कृदगाथेऽयं कृतार्थः स्कृती<sup>१२</sup> कृती<sup>१४</sup>। यस्यायमीदृशो भ्राता जातो जातमहोदयः ॥११६॥ श्रेयानयं बहुश्रेयान् प्रज्ञा यस्ययमीदृशो । पौरीरत्युन्मुखैरारात् कीर्त्यमानगुणोत्करौ ॥१४॥ श्रूयौन्भेयानि' रत्नानि महावीथीव्वितस्ततः। सञ्चित्वान् पृथाकामम् म्रानन्दन्तौ ''पृथग्जनान्।११८ ''ज्ञच्यावयसुरोन्मुक्तरत्नप्रावततान्तरम् '। । 'कृतान्त्वा नृपाङ्गणं कृष्ण्याजन्तराशासितौ कृता।११६॥

शुभ अशुभ परिणामोंका कारण कहा है । जब कि पुण्यके साधन करनेमे जीवोंके शुभ परिणाम ही प्रधान कारण माने जाते है तब शुभ कार्यकी अनुमोदना करनेवाले जीवोको भी उस शुभ फलकी प्राप्ति अवश्य होती है ।।१०८–१०९।। इस प्रकार महाबुद्धिमान् योगिराज भगवान् वृष**मदेव** शरीरकी स्थितिके अर्थ आहार-ग्रहण कर और जिन्हे एक प्रकारका कौतुक उत्पन्न हुआ है तथा जो अतिशय नम्रीभूत है ऐसे उन दोनों भाइयोको हिषत कर पुन वनकी ओर प्रस्थान कर गये ।।११०।। कुरुविशयोंमें सिहके समान पराक्रमी वह राजा सोमप्रभ और श्रेयान्स कुछ दूरतक वनको जाते हुए भगवान् के पिछे पीछे गये और फिर रुक रुक कर वापिस लौट आये । ।१११॥ वे दोनों ही भाई अपना मुख फिराकर निरपेक्ष रूपसे वनको जाते हुए भगवान्को क्षण क्षणमे देखते जाते थे ।।११२।। जब तक वे भगवान् आंखो से दिलाई देते रहे तब तक वे दोनो भाई भगवान्की ओर लगी हुई अपनी दृष्टिको और उन्ही के पीछे गई हुई अपनी चित्तवृत्तिको लौटानेके लिये समर्थ नही हो सके थे ।।११३।। जो बार-बार भगवान्की ही कथा कह रहे थे, बारबार उन्हीके गुणोंकी स्तुति कर रहे थे, अपने आपको कृतकृत्य मान रहे थे, जो भगवान्के चरणोके स्पर्शसे पवित्र हुई तथा अनेक लक्षणोंसे सुझो-भित और उन्हींके चरणोंसे चिह्नित भूमिको नमस्कार करते हुए बडे प्रेमसे देख रहे थे । जिसके यह ऐसा महान् पुण्य उपार्जन करनेवाला भाई हुआ है ऐसा यह कुरुवंशियोका स्वामी राजा सोमप्रभ ही उत्तम भाईसे सहित है, कृतकृत्य है, पुण्यात्मा है और कुशल है तथा जिसकी ऐसी उत्तम बुद्धि है ऐसा यह श्रेयान्सकुमार अनेक कल्याणोंसे सहित है इस प्रकार सामने जाकर पुरवासीजन जिनके गुणोंके समूहका वर्णन कर रहेथे। बडी बडी गलियोमे जहां तहा बिखरे हुए सूर्यके समान तेजस्वी रत्नोंको इकट्ठे करनेवाले साधारण जनसमूहको जो आन-न्दित कर रहे थे । देवोंके द्वारा वर्षाये हुए रत्नरूपी पाषाणोंसे जिसका मध्यभाग ऊंचा-नीचा

१ कारणात् । २ अनुमितं क्रुतवताम् । ३ तत्ज्ञानफलम् । ४ सन्तोष नीत्वा । —नन्धैनौ प०, द० । ५ गतौ । ६ अनुगम्य । ७ कृष्वंशश्चेष्ठः । सोमप्रभ इत्ययः । ८ किञ्चिदीक्षमाणा-ल० । ६ प्रकृतं कुर्वाणौ । १० स्वक्रतार्थताम् ल०, म० । ११ विलोकयन्तौ । विध्यायन्तौ ल०, अ० । १२ शोभनो भ्राता यस्य । १३ पुण्यवान् । १४ कृशलः । १५ प्रस्फोटनप्रमेयानि । 'प्रस्फोटनं शूर्पमस्त्री' इत्यभिधानात् । १६ साधारणजनान् । १७ नानाप्रकार । १८ विस्तृता-वकाशम् । १६ अतिक्रम्य । २० प्रशंसितावित्यर्थः ।

पुरं परार्ध्यंशोभाभिः गतमन्यामिवाक्कतिम् । प्राविक्षतां धृतानन्वं प्रेक्षयमाणौ कृष्टवजी ।।१२०॥ तपोवनमयो भेजे भगवान् कृतपारणः । जगज्जनतया सम्यग् ग्राभिष्ट्तमहोवयः ॥१२१॥ ग्राहो 'श्रेय इति' श्रेयः 'तच्छ्रेयश्चेत्यभूत्तवा । श्रेयो यशोमयं विश्वं सद्दानं हि यशःप्रवम् ॥१२२॥ तवावि तदुपक्षं तद्दानं जगति पप्रये । ततो विस्मयमासेवुः भरताद्या नरेश्वराः ॥१२३॥ कयं भर्तुरभिप्रायो विदितोऽनेन मौनिनः । कलयन्तिति चिलेन भरतेशो 'रिविसिष्तिये ॥१२४॥ सुराश्च विस्मयन्ते स्म ते सम्भूय समागताः । प्रतीताः कृष्रराजं तं पूज्यामासुरावरात् ॥१२४॥ ततो भरतराजेन श्रेयानप्रच्छि सावरम् । महावानपते बूहि कथं ज्ञातिमवं त्वया ॥१२६॥ ग्रावृष्टपूर्वं लोकेऽस्मिन् दानं कोऽर्हति विवतुम् । भगवानिव पूज्योऽसि कृष्रराज त्वमद्य नः ॥१२७॥ त्वं वानतीर्यकृच्छ्रेयान् त्वं महापुण्यभागिस । ततस्त्वामिति पृच्छामि यत्सत्यं कथयाद्य मे ॥१२६॥ इत्यसौ तेन सम्पृष्टः श्रेयान् प्रत्यश्ववीदिवम् । दशनांशुकलापेन ज्योत्स्नां तन्वन्तिवान्तरे ।।१२६॥ इजाहरमिवासाद्य सामयः पर्वे परमौषम् । पिपासितो त्यास्वच्छाम्बुक्तितं स्रोत्पलं सरः ॥१३०॥

हो गया है ऐसे राजागणको वड़ी कठिनाईसे उल्लंघन कर भीतर पहुचे हुए अनेक लोग बार-बार जिनकी प्रशसा कर रहे हों और जिन्हे नगर-निवासी जन बड़े आनन्दसे देख रहे थे ऐसे उन दोनों कुश्वशी भाइयोने उत्कृष्ट सजावटसे अन्य आकृतिको प्राप्त हुएके समान सुशोभित होनेवाले नगरमें प्रवेश किया ॥११४–१२०॥

अथानन्तर–ससारके सभी लोग उत्तम प्रकारसे जिनके बड़े भारी अभ्युदयकी प्रशंसा करते हैं ऐसे भगवान् वृषभदेव पारणा करके वनको चले गये ।।१२१।। उस समय 'अहो कल्याण, ऐसा कल्याण, और उस प्रकारका कल्याण' इस तरह समस्त ससार राजकुमार श्रेयान्स के यशसे भर गया था सो ठीक ही है क्योंकि उत्तम दान यशको देनेवाला होता ही है ॥१२२॥ संसारमे दान देनेकी प्रथा उसी समयसे प्रचिंत हुई और दान देनेकी विधि भी सबसे पहले राजकुमार श्रेयान्सने ही जान पाई थी। दानकी इस विधिसे भरत आदि राजाओको बड़ा आश्चर्य हुआ था ।।१२३।। महाराज भरत अपने मनमे यही सोचते हुए आश्चर्य कर रहे थे कि इसने मौन धारण करनेवाले भगवान्का अभिप्राय कैसे जान लिया ।।१२४।। देवोंको भी उससे बड़ा आञ्चर्य हुआ था, जिन्हें श्रेयान्सपर बड़ा भारी विश्वास उत्पन्न हुआ था ऐसे उन देवोने एक साथ आकर बड़े आदरसे उसकी पूजा की थी ।।१२५।। तदनन्तर महाराज भरतने आदर-सहित राजकुमार श्रेयान्ससे पूछा कि हे महादानपते, कहो तो सही तुमने भग-वान्का यह अभिप्राय किस प्रकार जान लिया ।।१२६।। इस संसारमे पहले कभी नहीं देखी हुई इस दानकी विधिको कौन जान सकता है ? हे कुरुराज, आज तुम हमारे िलये भगवान् के समान ही पूज्य हुए हो ।।१२७।। हे राजकुमार श्रेयान्स, तुम दान-तीर्थकी प्रवृत्ति करनेवाले हो, और महापुण्यवान् हो इसलिये में तुमसे यह सब पूछ रहा हू कि जो सत्य हो वह आज मुक्तसे कहो ।।१२८।। इस प्रकार महाराज भरत द्वारा पूछे गये श्रेयान्सकुमार अपने दांतोंकी किरणोंके समूहसे बीचमें चांदनीको फैलाते हुएके समान नीचे लिखे अनुसार उत्तर देने लगे ।।१२९।। कि जिस प्रकार रोगी मनुष्य रोगको दूर करनेवाली किसी उत्कृष्ट औषिधको पाकर प्रसन्न होता है अथवा प्यासा मनुष्य स्वच्छ जलसे भरे हुए और कमलोंसे

१ विहितसन्तोष यथा भवित तथा। २ प्रेक्षमाणौ द०। ३ कुरुमुख्यौ। ४ आश्चर्य- श्रेयोऽभूत्। ५ ईंदृक्श्रेयोऽभूत्। ६ तादृक्श्रेयोऽभूत्। ७ 'श्रेय' प्रकर्षेण ख्यातिः' इति विश्वम्। यगोमयं श्रेयोऽभूत्। ५ तत्कालमादि कृत्वा। ६ तेन श्रेयोराजेन प्रथमोपकान्तम्। १० विचारयन्। ११ आश्चर्ये करोति स्म। १२ पृच्छघते स्म। १३ समर्थौ भवित । १४ मध्ये । १५ व्याधिसहितः। १६ तृषितः । १७ युक्तम्।

दृष्ट्वा भागवतं रूपं परं प्रीतोऽस्म्यतो मा । जातिस्मरत्वमुद्यभूत्ते नाभुत्ति गुरोर्मतम् ॥१३१॥ प्रहं हि श्रीमती नाम वज्जङ्गवभवे विभोः । विदेहे पुण्डरीकिण्याम् ग्रभूवं प्राणवल्लभा ॥१३२॥ समं भगवतानेन विभ्रता वज्जङ्गवताम् । तदा चारणयुग्माय दत्तं वानमभून्मया ॥१३३॥ विद्युद्धतरमृत्सृष्टकलञ्जं स्थातिकारणम् । महद्दानं च काव्यञ्च पुण्यास्लभ्यमिवं द्वयम् ॥१३४॥ का चेद्दानस्य संशुद्धः श्रृणु भो भरताथिष । 'मृत्यहार्यं श्रृत्वस्याति सर्गो वानं त्रिशुद्धिकम् ॥१३४॥ वार्त्वित्रुद्धता देयं पात्रञ्च प्रपुनाति सा । शुद्धिवयस्य वातारं पुनीते पात्रमप्यवः ॥१३६॥ पात्रस्य शुद्धिवितारं वेयञ्चैव पुनात्यवः । रिन्वकोटिविशुद्धं तद्दानं भूरिकलोवयम् ॥१३७॥ वाता श्रद्धाविभर्यंक्तो गुणैः पुण्यस्य साधनैः । वेयमाहारभेषज्यशास्त्राभयविकत्पतम् ॥१३६॥ पात्रं रागाविभिर्वोवः ग्रस्पृष्टो गुणवान् भवेत् । तच्च त्रेधा जघन्याविभवेतं संदर्भपेषवत्र् ॥१३६॥ जघन्यं शोलवान् मिथ्यावृष्टिश्च पुरुषो भवेत् । सद्वृष्टिमध्यमं पात्रं निःशीलद्यतभावनः ॥१४०॥ सद्वृष्टिः शोलसम्पन्नः पात्रमुत्तमिष्वते । कृवृष्टियां विशोलश्च नैवरं पात्रमतो मतः ॥१४१॥

सुशोभित तालावको देखकर प्रसन्न होता है उसी प्रकार भगवान्के उत्कृष्ट रूपको देखकर मैं अतिशय प्रसन्न हुआ था और इसी कारण मुभ्ते जातिस्मरण हो गया था जिससे मैने भगवान् का अभिप्राय जान लिया था।।१३०-१३१।। पूर्वभवमे जब भगवान् वजुजघकी पर्यायमे थे तब विदेह-क्षेत्रकी पुण्डरीकिणी नगरीमे में इनकी श्रीमती नामकी प्रिय स्त्री हुआ था ॥१३२॥ उस समय वजुजधकी पर्यायको धारण करनेवाले इन भगवान्के साथ-साथ मैने दो चारणमुनियों के लिये दान दिया था ।।१३३।। अतिशय विशुद्ध, दोषरहित और प्रसिद्धिका कारण ऐसा महादान देना और काव्य करना ये दोनों ही वस्तुएं बड़े पुण्यसे प्राप्त होती है ॥१३४॥ हे भरत क्षेत्रके स्वामी भरत महाराज, दानकी विशुद्धिका कुछ थोड़ा-सा वर्णन आप भी सुनिये– स्व और परके उपकारके लिये मन-वचन-कायकी विशुद्धता पूर्वक जो अपना धन दिया जाता है उसे दान कहते है ।।१३५।। दान देनेवाले (दाता) की विशुद्धता दानमे दी जानेवाली वस्तू तथा दान लेनेवाले पात्रको पवित्र करती है । दी जानेवाली वस्तुकी पवित्रता देनेवाले और लेनेवालेको पवित्र करती है और इसी प्रकार लेनेवालेकी विशुद्धि देनेवाले पुरुषको तथा दी जानेवाली वस्तुको पवित्र करती है इसलिये जो दान नौ प्रकारकी विशुद्धतापूर्वक दिया जाता है वही अनेक फल देनेवाला होता है। भावार्थ-दान देनेमें दाता, देय और पात्रकी शुद्धिका होना आवश्यक है ।।१३६-१३७।। पुण्य प्राप्तिके कारण स्वरूप श्रद्धा आदि गुणों से सहित पुरुष दाता कहलाता है और आहार औषधि शास्त्र तथा अभय ये चार प्रकारकी वस्तुएं देय कहलाती है ।।१३८।। जो रागादि दोषोंसे छुआ भी नही गया हो और जो अनेक गुणों से सहित हो ऐसा पुरुष पात्र कहलाता है, वह पात्र जघन्य मध्यम और उत्तमके भेदसे तीन प्रकार का होता है । हे राजन्, यह सब मैने पूर्वभवके स्मरणसे जाना है ।।१३९।। जो पुरुष मिथ्या-दृष्टि है परन्तु मन्दकषाय होनेसे व्रत शील आदिका पालन करता है वह जघन्य पात्र कहलाता है और जो व्रत शील आदिकी भावनासे रहित सम्यग्दृष्टि है वह मध्यम पात्र कहा जाता है ।।१४०।। जो व्रत शील आदिसे सहित सम्यग्दृष्टि है वह उत्तम पात्र कहलाता है और जो व्रत शील आदि

कुमानु'यत्वमाप्नोति जन्तुर्ववयात्रके । ग्रशोधितमिवालाबु ति वानं 'प्रदूषयेत् ॥१४२॥ ग्रामपात्रे ययाक्षिप्तं 'मझकु क्षीरावि नश्यति । ग्रपात्रेपि तथा वत्तं ति द्वा 'स्वं तच्च' नाशयेत् ॥१४३॥ पात्रं तत्पात्र'वक्षत्रेयं विशुद्धगुणधारणात् । यानपात्रमिवाभोष्टदेशे सम्प्रापकञ्च यत् ॥१४४॥ त हि लोहमयं यानपात्रमृत्तारयेत् परम् । तथा कर्मभराकान्तो वोषवान्नैव तारकः ॥१४५॥ ततः परमनिर्वाणसाधनं रूपमुद्धहन् । कायस्थित्यर्थमाहारमिच्छन् ज्ञानाविसिद्धये ॥१४६॥ न वाञ्छन् बलमायुर्वा स्वादं वा वेहपोषणम् । केवलं प्राण्यृत्यर्थं सन्तुष्टो प्रासमात्रया ॥१४७॥ पात्रं भवेव् गुणेरेभः मुनः स्वपरतारकः । तस्मं वत्तं पुना'त्यक्षम् ग्रपुनर्जन्मकारणम् ॥१४५॥ 'वत्रुवहरुणं पुष्टर्थमिवसेव महोवयम् । महत्त्वे वानपुण्यस्य पञ्चा'श्चर्यमिहापि यत् ॥१४६॥ 'वत्रो भरत' राजर्षे वानं वेयमनुत्तरम् । प्रसिर्द्यं न्त पात्राणि भगवत्तीर्थसिविषौ ॥१५०॥ तेभ्यः श्रेयान् 'पयाचक्यौ स्व' भर्तृ भवविस्तरम् । ततः सदस्या' स्ते सर्वं सद्दानरुचयोऽभवन् ॥१४१॥

से रहित मिथ्यादृष्टि है वह पात्र नहीं माना गया है अर्थात् अपात्र है ।।१४१।। जो मनुष्य अपात्र के लिये दान देता है वह कुमनुष्य योनि (कुभोगभूमि) मे उत्पन्न होता है क्योंकि जिस प्रकार बिना शुद्धि की हुई तुबी अपनेमे रक्खे हुए दूध आदिको दूषित कर देती है उसी प्रकार अपात्र अपने लिये दिये हुए दानको दूषित कर देता है ॥१४२॥ जिस प्रकार कच्चे बर्तनमे रक्खा हुआ ई खका रस अथवा दूध स्वय नष्ट हो जाता है और उस बर्तनको भी नष्ट कर देता है उसी प्रकार अपात्रके लिये दिया हुआ दान स्वय नष्ट हो जाता है-व्यर्थ जाता है और लेनेवाले पात्रको भी नष्ट कर देता है-अहकारादिसे युक्त बनाकर विषय वासनाओंमे फसा देता है ।।१४३।। जो अनेक विशुद्ध गुणोंको धारण करनेसे पात्रके समान हो वही पात्र कहलाता है, इसी प्रकार जो जहाजके समान इष्ट स्थानमे पहुचानेवाला हो वही पात्र कहलाता है ।।१४४।। जिस प्रकार लोहेकी बनी हुई नाव समुद्रसे दूसरेको पार नही कर सकती (और न स्वय ही पार हो सकती है ) इसी प्रकार कर्मोके भारसे दबा हुआ दोषवान् पात्र किसीको ससार-समुद्रसे पार नहीं कर सकता (और न स्वय ही पार हो सकता है) ॥१४५॥ इसलिये, जो मोक्षके साधन स्वरूप दिगम्बर वेषको धारण करते है, जो शरीरकी स्थित और ज्ञानादि गुणोंकी सिद्धिके लिये आहारकी इच्छा करते है, जो बल, आयु, स्वाद अथवा शरीरको पुष्ट करनेकी इच्छा नहीं करते जो केवल प्राणधारण करनेके लिये थोड़ेसे ग्रासोंसे ही सतुष्ट हो जाते है, और जो निज तथा परको तारनेवाले है ऐसे ऊपर लिखे हुए गुणोंसे सहित मुनिराज ही पात्र हो सकते है उनके लिये दिया हुआ आहार अपुनर्भव अर्थात् मोक्षका कारण है ।।१४६–१४८।। दानरूपी पुण्य के माहात्म्यको प्रकट करनेके लिये सबसे बड़ा और पुष्ट उदाहरण यही है कि मैने दानके माहात्म्यसे ही पचाश्चर्य प्राप्त किये हैं ।।१४९।। इसलिये हे रार्जीय भरत, हम सबको उत्तम दान देना चाहिये। अब भगवान् वृषभदेवके तीर्थके समय सब जगह पात्र फैल जावेंगे। भावार्थ-भगवान्के सदुपदेशसे अनेक मनुष्य मुनिव्रत धारण करेगे उन सभीके लिये हमें आहार आदि दान देना चाहिये ।।१५०।। राजकुमार श्रेयान्सने उन सब सदस्योंके लिये अपने स्वामी भगवान् वृषभदेवके पूर्वभव विस्तारके साथ कहे जिससे उन सबके उत्तम दान देनेमें रुचि उत्पन्न

१ कुभोगभूमिमनुष्यत्वम् । २ दुष्टो भवति । ३ सपिद । ४ दत्तद्रव्यम् । ५ पात्रमि । ६ भाजनवत् । ७ –देशस– ब०, प०। ५ रुचिम् । ६ पिवत्रयित । १० ननूदाहरण अ०, प०, द०, ल० । ११ पिरपूर्णम् । १२ पञ्चाश्चर्यं मयापि यत् अ०, प०, ल०, द०। १३ ततः कारणात् । १४ भो भरतराज । १५ प्रसृतानि भविष्यन्ति । १६ –यानथाचरूयौ ल० । १७ स्वश्च भर्ता च स्वभर्तारौ तयोभवविस्तरस्तम् । १६ सभ्याः ।

इति प्रह्लाविनीं वाचं तस्य पुण्यानुबन्धिनीम् । शुश्रुवान् भरताधीशः परां प्रीतिमवाप सः ॥१४२॥ प्रीतः सम्पूज्य तं भूयः परं सौहा वंमुद्वहन् । गुरोगुंणाननुध्यायन् प्रत्यगात् स स्वमालयम् ॥१४३॥ भगवानय सञ्जात बलवीयो महाधृतिः । भेजे पर तपोयोग योगविज्जैन कल्पितम् ॥१४४॥ मोहान्धतमसध्वसकल्पा सन्मागंविज्ञाने । विवीपेऽस्य मनोगारे सिमद्धा बोधदीपिका ॥१४४॥ गुणान् गुणास्थया पर्यदेशवान् दोषधियापि यः । हेयोपादेयवित् स स्यात् क्वाज्ञस्य गितरीपृशी ॥१४६॥ ततस्तत्त्वपिज्ञानात् गुणागुणविभागवित् । गुणेव्वासज् ति स्मासौ हित्वा वोषानशेषतः ॥१४५॥ तावद्यविर्ति कृत्स्नाम् अरी कृत्य प्रबुद्धवोः । १९तद्भेदान् पालयामास व्रतसज्ञाविशेषितान् ॥१४६॥ वयाङ्गनापरिष्वङ्गः । स्त्रे नित्यानुरक्तता । श्रस्तेयव्रततात्पर्यं बह्मचर्यकतानता । ११६॥ परिप्रहेष्वता । वित्यानुरक्तता । व्रतान्यमूनि तिस्त्वस्यै भावयामास भावनाः ॥१६०॥ मनोगुप्तिवंचोगुप्तिरीपर्या स्वान्यन्त्रणे । १९विष्वाणसिमितिश्चेति प्रथमव्रतभावनाः ॥१६१॥

हुई थी ।।१५१।। इस प्रकार आनन्द उत्पन्न करनेवाले और पुण्य वढानेवाले श्रेयान्सके वचन सुनकर भरत महाराज परमप्रीतिको प्राप्त हुए ।।१५२।। अतिशय प्रसन्न हुए महाराज भरतने राजा सोमप्रभ और श्रेयासकुमारका खूब सन्मान किया, उनपर वडा स्नेह प्रकट किया और फिर गुरुदेव–वृषभनाथके गुणोका चिन्तवन करते हुए अपने घरके लिये वापिस गये ।।१५३।।

अथानन्तर आहार ग्रहण करनेसे जिनके वल और वीर्यकी उत्पत्ति हुई है जो महाधीर वीर और योगिवद्याके जाननेवाले है ऐसे भगवान् वृषभदेव जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहे हुए उत्कृष्ट तपोयोगको धारण करने लगे ॥१५४॥ इनके मनरूपी मन्दिरमे मोहरूपी सघन अन्धकार को नष्ट करनेवाला, समीचीन मार्ग दिखलानेवाला और अतिशय देदीप्यमान ज्ञान-रूपी दीपक प्रकाशमान हो रहा था ॥१५५॥ जो पुरुष गुणोको गुण-बुद्धिसे और दोषोंको दोष-बुद्धिसे देखता है अर्थात् गुणोंको गुण और दोषोंको दोष समक्षता है वही हेय (छोडने योग्य) और उपादेय (ग्रहण करने योग्य) वस्तुओंका जानकार हो सकता है । अज्ञानी पुरुषकी ऐसी अवस्था कहां हो सकती है ? ॥१५६॥ वे भगवान् तत्त्वोंका ठीक ठीक परिज्ञान होनेसे गुण और दोषोंके विभागको अच्छी तरह जानते थे इसलिये वे दोषोको पूर्ण रूपसे छोड़कर केवल गुणोमे ही आसक्त रहते थे ॥१५७॥

अतिशय बुद्धिमान भगवान् वृषभदेवने पापरूपी योगोसे पूर्ण विरिक्ति घारण की थी तथा उसके भेद जो कि व्रत कहलाते हैं उनका भी वे पालन करते थे ।।१५८।। दयारूपी स्त्रीका आलिंगन करना, सत्यव्रतमे सदा अनुरक्त रहना, अचौर्यव्रतमे तत्पर रहना, ब्रह्मचर्य को ही अपना सर्वस्व समभना, पिरग्रहमे आसक्त नही होना और असमयमे भोजनका पिर-त्याग करना; भगवान् इन व्रतोको धारण करते थे और उनकी सिद्धिके लिये निरन्तर नीचे लिखी हुई भावनाओंका चिन्तवन करते थे ॥१५९-१६०॥ मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, ईर्या-सिति, कायनियन्त्रण अर्थात् देखभाल कर किसी वस्तुका रखना उठाना और विष्वाणसमिति अर्थात् आलोकित पान भोजन ये पांच प्रथम-अहिसा व्रतकी भावनाए हैं ॥१६९॥

१ भूप. ल० । २ सुहृदयत्वम् । ३ आहारजितता शिवतः । ४ जिताना सम्बन्धि कल्पः जिन-कल्पस्तत्र भवम् । ५ सन्नद्घा । 'कल्पा सज्जा निरामया' इत्यभिधानात् । ६ गुणबुद्ध्या । ७ आसक्तो भवित स्म । ६ निवृतिम् । ६ अंगीकृत्य । १० सावद्यविरतिभेदान् । ११ आलिङ्गनम् । १२ अनन्यवृत्तिता । 'एकतानोऽनन्यवृत्तिरेकाग्रैकायनाविप' इत्यभिधानात् । १३ अनासिक्तः । १४ रात्रिभोजनम् । १५ वृतसिद्ध्यथम् । १६ ईयोसमितिः कायगुष्तिरित्यथं । १७ एषणासमिति. ।

क्रोधलोभभयत्यागा हास्यासङ्गः विसर्जनम् । सूत्रानु गा च वाणीति द्वितोयत्रतभावनाः ॥१६२॥ विमतोचिता भयतु जातप्रहणान्य प्रहोऽन्यया । सन्तोषो भक्तपाने च तृतीयत्रतभावनाः ॥१६३॥ स्त्री क्रियालोकससर्गप्राप्तस्मृतयोजनाः । विजया वृष्य रेत्सेनामा चतुर्यत्रतभावनाः ॥१६४॥ बाह्याभ्यन्तरभेदेषु सिचताचित्तवस्तुषु । इन्द्रियार्थे ज्वनारं सङ्गो नैस्सर् ङम्यन्नतभावनाः ॥१६४॥ धृतिमत्तारं क्षमावता रेष्ट्रयानयोगैकतानता । परीषहैरभगश्च व्रतानां भावनोत्तरा ॥१६६॥ भावनासस्कृतान्येव व्रतान्यपालयत् । रेक्षालने स्वार् पत्रानां सर्वप्रजानामनुपालकः ॥१६७॥ समातृकारं पदान्येव सहोत्तर्रं पवानि च । व्रतानि भावनीयानि मनीषिभरतन्त्रितम् ॥१६५॥ यानि कान्यपि शल्यानि पिहतानि जिनागमे । व्युत्मृत्य तानि सर्वाणि निःशल्यो रेष्टिवहरेन्मुनिः ॥१६॥ इति स्थं विदर्वन्यो जिनकन्येऽपि योजितः । यथागमिनरेष्होच्चित्यः जैनः विदर्वन्यान्य कल्योऽनुगम्य तान् १७०

क्रोध, लोभ, भय और हास्यका परित्याग करना तथा शास्त्रके अनुसार वचन कहना ये पांच द्वितीय सत्यव्रत की भावनाए है ।।१६२।। परिमित-थोड़ा आहार लेना, तपश्चरणके योग्य आहार लेना, श्रावकके प्रार्थना करनेपर आहार लेना, योग्यविधिके विरुद्ध आहार नहीं लेना तथा प्राप्त हुए भोजनपानमे सतीप रखना ये पाच तृतीय अचौर्यव्रतकी भावनाए है ॥१६३॥ स्त्रियोकी कथाका त्याग, उनके सुन्दर अगोपांगोंके देखनेका त्याग, उनके साथ रहनेका त्याग पहले भोगे हुए भोगोंके स्मरणका त्याग और गरिष्ठ रसका त्याग इस प्रकार ये पाच चतुर्थ ब्रह्मचर्य व्रतकी भावनाएं है ।।१६४।। जिनके बाह्य आभ्यन्तर इस प्रकार दो भेद है ऐसे पाचों इन्द्रियोंके विषयभृत सचित्त अचित्त पदार्थोमे आसिक्तका त्याग करना सो पाचवे परिग्रह त्याग व्रतकी पाच भावनाए है ।।१६५।। धैर्य घारण करना, क्षमा रखना, ध्यान घारण करनेमे निरन्तर तत्पर रहना और परीषहोंके आनेपर मार्गसे च्युत नही होना ये चार उक्त व्रतोंकी उत्तर भावनाए है ।।१६६।। समस्त जीवोंकी रक्षा करनेवाले भगवान् वृषभदेव अपने पापोंको नष्ट करनेके लिये ऊपर लिखी हुई भावनाओसे सुसस्कृत (शुद्ध) ऐसे व्रतोका पालन करते थे ।।१६७।। इसी प्रकार अन्य बुद्धिमान् मनुष्योंको भी आलस्य छोडकर मातृकापद अर्थात् पाच समिति और तीन गुप्तियोंसे युक्त तथा चौरासी लाख उत्तरगुणोसे सहित अहिसा आदि पांचों महाव्रतोंका पालन करना चाहिये ।।१६८।। इसी प्रकार जैनशास्त्रोंमे जो निन्दनीय माया मिथ्यात्व और निदान ऐसी तीन शल्य कही है उन सबको छोड़कर और नि शल्य होकर ही मुनियोंको विहार करना चाहिये ।।१६९।। इस प्रकार ऊपर कहे हुए व्रतोंका पालन करना स्थविर कल्प है, इसे जिनकल्पमे भी लगा लेना चाहिये । आगमानुसार स्थविर कल्प धारण कर जिनकल्प धारण करना चाहिये । भावार्थ – ऊपर कहे हुए व्रतोंका पालन करते हुए मुनियों के साथ रहना, उपदेश देना, नवीन शिष्योंको दीक्षा देना आदि स्थविर कल्प कहलाता है और व्रतोंका पालन करते हुए अकेले रहना, हमेशा आत्मचिन्तवनमें ही लगे रहना जिनकल्प कहलाता

१ हास्यस्यासक्तेस्त्यागः । —िववर्जनम् अ०, प०, द०, ल० । २ परमागमानुगता वाक् । ३ परिमित । ४ स्वयोग्य । ५ दात्रनुमितिप्राधित । ६ अस्वीकारः । ७ उक्तप्रकारादितर-प्रकारेण । द स्त्रीकथालापतन्मनोहराङ्गानिरीक्षणतत्सङ्गपूर्वरतानुस्मरणयोजनाः । ६ त्याज्याः । १० वीयंवद्धंनकरक्षीरादिरसेन सह । ११ अनासिवतः । १२ निपरिग्रहन्नत । १३ धैर्यवत्त्वम्। १४ ध्यानयोजनानन्यवृत्तिता । १५ प्रक्षालनिमित्तम् । १६ निजकर्मणाम् । १७ अष्टप्रव-चनमातृकापदसहितानि । पञ्चसमितित्रिगुप्तीना प्रवचनमातृकिति सज्ञा । १८ उत्तरगुणसहितानि । षट्त्रिशदगुणयुक्तानीत्यर्थः । १६ आचरेत् । २० सकलज्ञानिरहितकालः । २१ स्थविरकत्ये । २२ सगृह्य । —िमहोपेत्य ल० । २३ जिनकत्यः । जिनकत्यो — ल०, अ०, म० । २४ अनुज्ञायताम् ।

'स्रप्रतिक्रमणे धर्मे जिनाः सामायिकाह्नये । चरन्त्येकयमे प्रायश्चतुर्ज्ञानिविलोचनाः ॥१७१॥ छेशेपस्थापनाभेदप्रपञ्चोऽन्योन्यं योगिनाम् । दिश्तितस्तै 'यंथाकालं बलायुर्ज्ञानवीक्षया । ॥१७२॥ ज्ञानदर्श्वनचारित्रतपोवीर्येविशेषितम् । चारित्र संयम 'त्राण पञ्चधोक्तं जिनाधि पैः ॥१७३॥ ततः सयमसिद्ययं स तपो द्वादशात्मकम् । ज्ञानधै 'यंबलोपेतः चचार परमः पुमान् ॥१७४॥ ततोऽनशनमत्युग्र तेपे दोष्तत्या मुनिः । स्रवमोदर्यमप्येकसि 'क्यादीत्याचरत्तपः॥१७४॥ कदाचिद्वित्तसङ्ख्यान तपोऽतप्त स दुर्द्धरम् । वीथीचर्यादयो यस्य विशेषा बहुभेदकाः ॥१७६॥ रसत्याग तपो घोर तेपे नित्यमतिद्वतः । क्षीरसिप्गुंडादीनि परित्यज्याग्रिमः पुमान् ॥१७७॥ त्रिषु 'कालेषु योगी सन्नसौ कायमिचिक्ति । कायस्य निग्रह प्राष्टुः तपः परमदुश्चरम् ॥१७५॥ निगृहीतशरीरेण' निगृहीतान्यसंश्रयम् । चक्षुरादीनि रद्वेषु तेषु रुद्धं मनो भवेत् ॥१७६॥ मनोरोधः परं ध्यात तत्कर्व 'व्ययसाधनम् । 'वत्रोऽनन्तसुखावाप्तिः ततः ततः 'व्या प्रकर्श 'येत् ॥१८०॥

है । तीर्थ कर भगवान् जिनकल्पी होते है और यही वास्तवमे उपादेय है । साधारण मुनियों को यद्यपि प्रारम्भ अवस्थामे स्थविरकल्पी होना पडता है परन्तु उन्हे भी अन्तमें जिनकल्पी होनेके लिये उद्योग करते रहना चाहिये ।।१७०।। मित श्रत अवधि और मन पर्यय इस प्रकार चार ज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण करनेवाले तीर्थ कर परमदेव प्राय प्रतिक्रमण रहित एक सामा-यिक नामके चारित्रमे ही रत रहते है। भावार्थ-तीर्थं कर भगवानके किसी प्रकारका दोष नहीं लगता इसलिये उन्हें प्रतिक्रमण-छेदोपस्थापना चारित्र धारण करनेकी आवश्यकता नहीं पडती, वे केवल सामायिक चारित्र ही धारण करते है ।।१७१।। परन्तु उन्ही तीर्थं कर देवने बल, आयु और ज्ञानकी हीनाधिकता देखकर अन्य साधारण मनियोके लिये यथाकाल छेदोपस्थापना चारित्रके अनेक भेद दिखलाये है-उनका निरूपण किया है।।१७२।। ज्ञान, दशंन, चारित्र, तप और वीर्यकी विशेषतासे संयमकी रक्षा करनेवाला चारित्र भी जिनेन्द्र-देवने पांच प्रकारका कहा है । भावार्थ-चारित्रके पांच भेद है-१ ज्ञानाचार, २ दर्शनाचार, ३ चारित्राचार, ४ तपआवार और ५ वीर्याचार ॥१७३॥ तदनन्तर ज्ञान, धेर्य और बल से सहित परम पुरुष–भगवान् वृषभदेवने संयमकी सिद्धिके लिये वारह प्रकारका तपश्चरण किया था ।।१७४।। अतिशय उग्र तपश्चरणको धारण करनेवाले वे वृषभदेव मुनिराज अनशन नामका अत्यन्त कठिन तप तपते थे और एक सीथ (कण) आदिका नियम लेकर अवमौदर्य (ऊनोदर) नामक तपश्चरण करते थे ॥१७५॥ वे भगवान कभी अत्यन्त कठिन वृत्ति परि-सख्यान नामका तप तपते थे जिसके कि वीथी चर्या आदि अनेक भेद है ।।१७६।। इसके सिवाय वे आदि पुरुष आलस्य रहित हो दुध, घी, गड आदि रसोंका परित्याग कर नित्य ही रस परित्याग नामका घोर तपश्चरण करते थे ।।१७७॥ वे योगिराज वर्षा, शीत और ग्रीष्म इस प्रकार तीनों कालोमे शरीरको क्लेश देते थे अर्थात् कायक्लेश नामका तप तपते थे। वास्तवमे गणधर देवने शरीरके निग्रह करने अर्थात काय क्लेश करने को ही उत्कृष्ट और कठिन तप कहा है ।।१७१।। क्योंकि इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है कि शरीरका निग्रह होनेसे चक्ष आदि सभी इन्द्रियोंका निग्रह हो जाता है और इन्द्रियोंका निग्रह होनेसे मनका निरोध हो जाता है अर्थात् संकल्प विकल्प

१ नियमरिहते । २ एकब्रते । ३ चतुर्ज्ञानधरिजनादन्ययोगिनाम् । ४ चतुर्ज्ञानधर्जनै । ५ आलोकनेन । ६ सयमरक्षणम् । ७ मनोबलम् । ६ सिक्थादीन्या— प०, अ०, द०। ६ हेमन्त-ग्रीष्मप्रावृट्कालेषु । १० 'क्लिशि क्लेशे' उत्तप्तमकरोत् । ११ निगृहीतशरीरेण पुरुषेण । १२ कर्मक्षय-हेतुम् । १३ कर्मक्षयात् । १४ तस्मात् कारणात् । १५ प्रकर्षेण क्रशीकुर्यात् ।

गर्भात् प्रभृत्यसौ देवो ज्ञानिज्ञतयमुद्धहन् । दीक्षानन्तरमेवाप्तमनःपर्ययबोधनः ॥१८१॥
तयाप्युपं तपोऽतप्त सेद्धव्ये धृवभविनि । भ ज्ञानलोचनो घीरः सहस्रं भविषकं परम् ॥१८२॥
'तेनाभीष्टं मृनीन्द्राणां कायक्लेशाङ्क्यं तपः। तपोङ्गेषु प्रधानाङ्गगम् उत्तमाङ्ग्गमिवाङ्गिनाम् ॥१८३॥
'तत्तदातप्त योगोन्द्रः सोढाशेषपरीषष्टः। तपस्सुदुस्सहतरं परं निर्वाणसाधनम् ॥१८४॥
कर्मेन्धनानि निर्वग्धम् उद्यतः स तपोऽग्निना। दिवीपे नितरां घीरः प्रज्वलिन्तव पावकः ॥१८५॥
प्रसङ्ख्यातगुणश्रेण्या धृन्वन् कर्मतमोधनम् । तपोदीप्त्यातिदीप्ताङ्गः सोऽशुमानिव विद्युते ॥१८६॥
शप्यास्य विजने देशे जागरूकस्य योगिनः। कदाचिवासनञ्चासोच्छुचौ मिर्जन्तुकान्तरे ।।१८५॥
न शिव्यं जागरूकोऽसौ नासीनश्चाभवद्भृशम् । प्रयतो विजहारोवी र्रात्यक्तभृक्तिजितेन्द्रियः ॥१८६॥

दूर होकर चित्त स्थिर हो जाता है। मनका निरोध हो जाना ही उत्कृष्ट ध्यान कहलाता हैं तथा यह ध्यान ही समस्त कर्मोंके क्षय हो जानेका साधन है और समस्त कर्मोंका क्षय हो जाने से अनन्त सुखकी प्राप्ति होती है इसलिये शरीरको कुश करना चाहिये ॥१७९–१८०॥ यद्यपि वे भगवान वृषभदेव मति, श्रुत-अविध और मन पर्यय इन तीन ज्ञानोंको गर्भसे ही धारण करते थे और मन:पर्यय ज्ञान उन्हें दीक्षाके बाद ही प्राप्त हो गया था इसके सिवाय सिद्धत्व पद उन्हें अवस्य ही प्राप्त होनेवाला था तथापि सम्यन्ज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण करनेवाले धीरवीर भगवान् ने हजार वर्ष तक अतिशय उत्कृष्ट और उग्र तप तपा था इससे मालुम होता है कि महामुनियों को कायक्लेश नामका तप अतिशय अभीष्ट है-उसे वे अवश्य करते है। जिस प्रकार प्राणियों के शरीरमें मस्तक प्रधान होता है उसी प्रकार कायक्लेश नामका तप समस्त बाह्य तपश्चरणों में प्रधान होता है ।।१८१-१८३।। इसीलिये उस समय समस्त परीषहोंको सहन करनेवाले योगिराज भगवान वृषभदेव मोक्षका उत्तम साधन और अतिराय कठिन कायक्लेश नाम का तप तपते थे ।।१८४।। तपरूपी अग्निसे कर्मरूपी ईन्धनको जलानेके लिये तैयार हुए वे धीर-वीर भगवान् प्रज्वलित हुई अग्निके समान अत्यन्त देदीप्यमान हो रहे थे ॥१८५॥ उस समय वे असंख्यात गुणश्रेणी निर्जराके द्वारा कर्मरूपी गाढ़ अन्धकारको नष्ट कर रहे थे और उनका शरीर तपश्चरणकी कान्तिसे अतिशय देदीप्यमान हो रहा था इसलिये वे ठीक सूर्य के समान सुशोभित हो रहे थे ॥१८६॥ सदा जागृत रहनेवाले इन योगिराजकी शय्या निजन एकान्त स्थानमे ही होती थी और जब कभी आसन भी पवित्र तथा निर्जीव स्थानमें ही होता था । सदा जागृत रहनेवाले और इन्द्रियोंको जीतनेवाले वे भगवान् न तो कभी सोते थे और न एक स्थानपर बहुत बैठते ही थे किन्तु भोगोपभोगका त्यागकर प्रयत्नपूर्वक अर्थात् ईर्या-समितिका पालन करते हुए समस्त पृथिवीमें विहार करते रहते थे। । भावार्थ-भगवान् सदा जागृत रहते थे इसलिये उन्हें शय्याकी नित्य आवश्यकता नही पड़ती थी परन्तू जब कभी विश्रामके लिये लेटते भी थे तो किसी पवित्र और एकान्त स्थानमें ही शय्या लगाते थे इसी प्रकार विहारके अतिरिक्त ध्यान आदिके समय एकान्त और पवित्र स्थानमें ही आसन लगाते थे। कहनेका तात्पर्य यह है कि भगवान विविक्तशय्यासन नामका तपश्चरण करते थे

१ स्वयं साध्ये सित । साधितुं योग्ये । सिद्धत्वे प०, ल०, द०, म०। २ नित्ये । निमित्तसप्तमी । ३ सज्ज्ञान-ल०, म० । ४ वर्षसम्बन्धि । ५ तेन कारणेन । ६ कायक्लेशम् । ७ वीरः इ० । ५ प्रतिसमयसख्यातगुणितक्रमेण कर्मणा निर्जरागुणश्रेणिस्तया । ६ जागरणशीलस्य । १० अवकाशे । ११ व्यक्तभुक्तजितेन्द्रियः इत्यपि क्वचित् पाठः ।

इति बाह्यं तपः वोढा चरन् परमवुश्चरम् । म्राभ्यन्तरञ्च षड्भेवं तपो भेजे स योगिराट् ॥१८०॥ प्रायिश्चतं तपस्तिस्मन् मृनौ निरितचारके । 'चरितार्थमभूत्किन्नु भानोरस्त्यान्तरं तमः ॥१६०॥ प्रश्नयश्च तवास्यासीत् प्रश्नितोऽन्तिनिताम् । विनेता विनयं कस्य स कुर्याविष्रमः पुमान् ॥१६१॥ म्रथ्यवा प्रश्नयो सिद्धान् म्रसौ भेजे सिवित्सया । नमः सिद्धेभ्य इत्येव यतो वीक्षामुपायत ॥१६२॥ मानवर्शनचारित्रतपोवीर्यगुणेषु च । यथाह विनयोऽस्यासीव् यतमानस्य तस्वतः ॥१६३॥ वैयावृत्यञ्च तस्यासी न्मागंव्यापृति मात्रकम् । भगवान् परमेष्ठी हि स्वान्यत्र व्यापृती भवेत् ॥१६४॥ इदमत्र तु तात्यव प्रायश्चित्ताविके त्रये । तपस्यस्मिन्नियन्तृत्वं निनयम्य त्वमीशितुः ॥१६४॥

।।१८७-१८८।। इस प्रकार वे योगिराज अतिशय कठिन छह प्रकारके बाह्य तपश्चरणका पालन करते हुए आगे कहे जानेवाले छह प्रकारके अन्तरङ्ग तपका भी पालन करते थे ।।१८९।। निरितचार प्रवृत्ति करनेवाले मुनिरांज वृषभदेवमें प्रायश्चित्त नामका तप चिरतार्थ अर्थात् कृतकार्य हो चुका था सो ठीक ही है क्योंकि सूर्यके बीचमे भी क्या कभी अन्धकार रहता है ? अर्थात् कभी नहीं । भावार्थ-अतिचार लग जानेपर उसकी शुद्धता करना प्रायश्चित्त कहलाता है भगवान्के कभी कोई अतिचार लगता ही नही था अर्थात् उनका चारित्र सदा निर्मल रहता था इसलिये यथार्थमें उनके निर्मल चारित्रमें ही प्रायश्चित्त तप कृतकृत्य हो चुका था । जिस प्रकार कि सूर्यका काम अन्धकारको नष्ट करना है जहां अन्धकार होता है वहां सूर्यको अपना प्रकाश-पुञ्ज फैलानेकी आवश्यकता होती है परन्तु सूर्यके बीचमे अन्धकार नही होता इसलिये सूर्य अपने विषयमें चिरतार्थ अर्थात् कृतकृत्य होता है ॥१९०॥

इसी प्रकार इनका विनय नामका तप भी अन्तर्निलीनताको प्राप्त हुआ था अर्थात् उन्हीमें अन्तर्भूत हो गया था क्योंकि वे प्रधान पुरुष सबको नम् करनेवाले थे फिर भला वे किसकी विनय करते ? अथवा उन्होंने सिद्ध होनेकी इच्छासे विनयी होकर सिद्ध भगवान्की आराध्मा की थी क्योंकि 'सिद्धोंके लिये नमस्कार हो' ऐसा कह कर ही उन्होंने दीक्षा धारण की थी। अथवा यथार्थ प्रवृत्ति करनेवाले भगवान्की ज्ञान दर्शन चारित्र तप और वीर्य आदि गुणोंमें यथायोग्य विनय थी इसलिये उनके विनय नामका तप सिद्ध हुआ था।।१९१-१९३।। रत्नत्रय रूप मार्गमें व्यापार करना ही उनका वैयावृत्य तप कहलाता था क्योंकि वे परमेष्ठी भगवान् रत्नत्रयको छोड़कर और किसमे व्यावृति (व्यापार) करते ? भावार्थ-दीन दु.स्त्री जीवोंकी सेवामें व्यापृत रहनेको वैयावृत्य कहते हैं परन्तु यह शुभ कषायका तीव्र उदय होते ही हो सकता है। भगवान्की शुभकषाय भी अतिशय मन्द हो गई थी इसलिये उनकी प्रवृत्ति बाह्य व्यापारसे हटकर रत्नत्रय रूप मार्गमें ही रहती थी। अतः उसीकी अपेक्षा उनके वैयावृत्य तप सिद्ध हुआ था।।१९४।। यहां तात्पर्य यह है कि स्वामी वृषभदेवके इन प्रायश्चित्त विनय और वैयावृत्य नामक तीन तपोंके विषयमें केवल नियन्तापन ही था अर्थात् वे इनका दूसरोंके लिये उपदेश देते थे, स्वयं किसीके नियम्य नहीं थे अर्थात् दूसरोंसे उपदेश ग्रहण कर इनका पालन नहीं करते थे। भावार्थ-भगवान् इन तीनों तपोंके स्वामी थे न कि अन्य मुनियों

१ कृतार्थम् । २ -रस्यन्तरं इ० । ३ विनयः । ४ जनान् विनयवतः कुर्विन्नत्यर्थः । ४ सेव्भुमिच्छ्या । ६ 'अयि गतौ' इति धातुः, उपागमत् स्वीकृतवानित्यर्थः । ७ प्रयत्नं कृवीणस्य । ६ रत्नत्रयन्यापारमात्रकम् । ६ -न्यावृत्ति इ०, स०, प०, ल० । -न्यावृत्ति-अ०, द० । १० परं पदे तिष्ठतीति । ११ वैयावृत्यकृतः । न्यावृतो इ०, अ०, प०, स०, ल० । १२ नायकत्वम् । १३ नेयत्वम् ।

यावान् धर्ममयः सर्गस्तं 'कुत्स्नं स सनातनः । युगावौ प्रथयामास स्वानुष्ठानैनिवर्शनैः ॥१६६॥ 'स्वधीतिनोऽपि तस्यासीत् स्वाध्यायः शुद्धये थियः । 'सौवाध्यायिकतां 'प्रापन् यतोऽछत्वे'पि संयताः१६७॥ न बाह्याभ्यन्तरे चास्मिन् तपिस द्वावशात्मिनै । न भविष्यति नैवास्ति स्वाध्यायेन समं तपः ॥१६५॥ स्वाध्यायेऽभिरतो भिक्षुः निभृतः सबृतेन्द्रियः । भवेदेकाप्रधीर्धीमान् विनयेन समाहितः ॥१६६॥ विविक्तेषु वनास्नाद्रिक् इञ्जप्रेतवनाविषु । मुहुर्ब्युत्सृष्टकायस्य व्युत्सगांस्यमभूत्तपः॥२००॥ वेहाव् विविक्तः मात्मानं पश्यन् गुप्तित्रयो श्रितः । व्युत्सगं स तपो भेजे स्वस्मिन् गात्रेऽपि निस्पृहः२०१ ततो ब्युत्सगंपूर्वोऽस्य 'ध्यानयोगोऽभवद्विभोः । मुनिर्ब्युत्सृष्टकायो हि स्वामी सद्धचानसम्पदः ॥२०२॥ ध्यानाभ्यासं ततः एक कुर्वन् योगी सुनिवृतो भवेत् र । शेषः स्वरिक्तः सर्वो ध्यानमेवोत्तमं तपः ॥२०३॥

के समान पालन करते हुए इनके आधीन रहते थे ।।१९५।। इस संसारमे जो कुछ धर्म-सृष्टि थी सनातन भगवान् वृषभदेवने वह सब उदाहरण स्वरूप स्वय धारण कर इस युगके आदि में प्रसिद्ध की थी।। भावार्थ-भगवान् धार्मिक कार्योका स्वयं पालन करके ही दूसरोंके लिये उपदेश देते थे ।।१९६।। यद्यपि भगवान् स्वयं अनेक शास्त्रों (द्वादशाङ्क्त) के जाननेवाले थे तथापि वे बुद्धिकी शुद्धिके लिये निरन्तर स्वाध्याय करते थे क्योकि उन्हीका स्वाध्याय देख कर मृति लोग आज भी स्वाध्याय करते हैं। भावार्थ-यद्यपि उनके लिये स्वाध्याय करना अत्यावश्यक नहीं था क्योंकि वे स्वाध्यायके विना भी द्वादशा द्वके जानकार थे तथापि वे अन्य साधारण मुनियोंके हितके लिये स्वाध्यायकी प्रवृत्ति चलाना चाहते थे इमलिये स्वयं भी स्वाध्याय करते थे। उन्हें स्वाध्याय करते देखकर ही अन्य मुनियोंमे स्वाध्याय की परिपाटी चली थी जो कि आजकल भी प्रचलित है।।१९७।। वाहच और आभ्यन्तर भेद सहित वारह प्रकारके तपक्चरणमें स्वाध्यायके समान दूसरा तप न तो है और न आगे ही होगा ॥१९८॥ क्योंकि विनय सहित स्वाध्यायमे तल्लीन हुआ बुद्धिमान् मृनि मनके सकल्प-विकल्प दूर हो जानेसे निश्चल हो जाता है, उसकी सब इन्द्रियां विशीभृत हो जाती है और उसकी चित्त-वृत्ति किसी एक पदार्थके चिन्तवनमे ही स्थिर हो जाती है। भावार्थ-स्वाध्याय करनेवाले मुनिको ध्यानकी प्राप्ति अनायास ही हो जाती है ।।१९९।। वनके प्रदेश पर्वत लतागह और इमशान भूमि आदि एकान्त प्रदेशोंमें शरीरसे ममत्व छोड़कर कायोत्सर्ग करनेवाले भगवान् के व्युत्सर्ग नामका पांचवां तपश्चरण भी हुआ था ॥२००॥ वे भगवान् आत्माको शरीरसे भिन्न देखते थे और मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति इन तीनों गुप्तियोंका पालन करते थे इस प्रकार अपने शरीरमें भी नि स्पृह रहनेवाले भगवान् व्युत्सर्ग नामक तपका अच्छी तरह पालन करते थे ।।२०१।। तदनन्तर स्वामी वृषभदेवके व्युत्सर्गतपश्चरणपूर्वक ध्यान नाम का तप भी हुआ था, सो ठीक ही है शरीरसे ममत्व छोड़ देनेवाला मुनि ही उत्तम ध्यानरूपी सम्पदाका स्वामी होता है ॥२०२॥ योगिराज वृषभदेव ध्यानाभ्यासरूप तपश्चरण करते हुए ही कृतकृत्य हुए थे क्योंकि ध्यान ही उत्तम तप कहलाता है उसके सिवाय बाकी सब उसीके साधन मात्र कहलाते है। भावार्थ-सबसे उत्तम तप ध्यान ही है क्योंकि कर्मीकी साक्षात् निर्जरा ध्यानसे ही होती है शेष ग्यारह प्रकारके तप ध्यानके सहायक कारण है ॥२०३॥

१ कृच्छ्रं ल०, म०। २ —िनिदेशनैः अ०, इ०, स०। ३ सुष्ठु अधीतमनेनेति स्वधीती तस्य। ४ स्वाध्यायप्रवृत्तताम्। ५ प्राप्ताः। ६ इदानीन्तनकालेऽपि। ७ द्वादशात्मके ल०, इ०, म०, द०, द०, अ०, प०। ५ भिन्नम्। ६ ध्यानयोजनम्। १० तपः ल०। ११ सुनिवृत्तोऽभवत् ल०, म०, अ०, स०। सुनिभृतो भवेत् इ०। सुनिभृतोऽभवत् प०, द०। १२ ध्यानादन्यदेकादशविध तपः।

मनोऽक्षप्रामकायानां तपनात् सन्तिरोधनात् । तपो निरुच्यते तज्जीस्तिविदं द्वावशात्मकम् ॥२०४॥ विपुलां निर्जरामिन्छन् महोवर्कञ्च संवरम् । यतते स्म तपस्यिस्मन् द्विषड्भेदे विवावरः ॥२०४॥ सगुित्तिसिन्दि धर्मं सानुष्रेक्षं क्षमाविकम् । परीषहाञ्जयन् सम्यक्चारित्रं चाचरिन्चरम् ॥२०६॥ ततो विध्यासुनानेन योग्या देशाः सिषेविरे । विविक्ता रमणीया ये विमुक्ता रागकारणैः ॥२०६॥ गृहापुलिनिगर्यग्रजीर्णोचानवनावयः । नात्युष्णशीतसम्पाता देशाः साधारणाश्च ये ॥२०६॥ कालश्च नातिशीतोष्ण भूयिण्ठो जनतासुखः । भावश्च ज्ञानवराग्यधृतिकान्त्याविलक्षणः ॥२०६॥ द्विष्याण्यप्यनुकूलानि यानि संवलेशहानये ॥ प्रभविष्ण्याचि तानीशः सिषेवे ध्यानसिद्धये ॥२१०॥ द्विष्याण्यप्यनुकूलानि यानि संवलेशहानये ॥ प्रभविष्ण्याचि तानीशः सिषेवे ध्यानसिद्धये ॥२१०॥ कवाचिद् गिरिकुञ्जेषु कवाचिद् गिरिकन्वरे । प्रभविष्ण्याचि च्वाचिच्चादि भुड्योषु वध्यावध्यात्मतत्त्वित् ॥२११॥ रिक्विव् व्वहिणारावरम्योपान्तेषु हारिषु । गिर्यग्रेषु शिलापट्टान् स्पर्थात् समाधये ॥२१२॥ ग्रगोर्भव्यवेवरण्येषु कवाचिदनुप्रवृते । निर्जन्तुके विर्णविकते च स्थार्भण्वलेश्वरस्थात् समाधये ॥२१३॥

मन इन्द्रियोका समृह और काय इनके तपन तथा निग्रह करनेसे ही तप होता है ऐसा तपके जाननेवाले गणधरादि देव कहते है और वह तप अनशन आदिके भेदसे बारह प्रकारका होता है ।।२०४।। विद्वानोमे अतिशय श्रेष्ठ वे भगवान् कर्मोकी बड़ी भारी निर्जरा और उत्तम फल देनेवाले सवरकी इच्छा करते हुए इन बारह प्रकारके तपोमे सदा प्रयत्नशील रहते थे ॥२०५॥ वे भगवान परीपहोको जीतते हुए गुप्ति, सिमति, अनुप्रेक्षा, क्षमा आदि धर्म और सम्यक चारित्र का चिरकाल तक पालन करते रहे थे। भावार्थ-गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषह जय और चारित्र इन पांच कारणोसे नवीन आते हुए कर्मो का आस्त्रव रुक कर सवर होता है । जिनेन्द्र देवने इन पाचों ही कारणोंको चिरकाल तक धारण किया था ।।२०६।। तदनन्तर ध्यान धारण करनेकी इच्छा करनेवाले भगवानु ध्यानके योग्य उन उन प्रदेशोमे निवास करते थे जो कि एकान्त थे मनोहर थे और राग-द्वेष उत्पन्न करनेवाली सामग्रीसे रहित थे ॥२०७॥ जहां न अधिक गर्मी पडती हो और न अधिक शीत ही होता हो जहा साधारण गर्मी-सरदी रहती हो अथवा जहा समान रूपसे सभी आ जा सकते हों ऐसे गुफा, निदयों के किनारे, पर्वतकी शिखर, जीर्ण उद्यान और वन आदि प्रदेश ध्यानके योग्य क्षेत्र कहलाते हैं । इसी प्रकार जिसमे न बहत गर्मी और न बहुत सर्दी पड़ती हो तथा जो प्राणियोको दृःखदायी भी न हो ऐसा काल ध्यान के योग्य काल कहलाता है । ज्ञान वैराग्य धैर्य और क्षमा आदि भाव ध्यानके योग्य भाव कहलाते हैं और जो पदार्थ क्षा आदिसे उत्पन्न हुए सक्लेशको दूर करनेमे समर्थ है ऐसे पदार्थ ध्यानके योग्य द्रव्य कहलाते है। स्वामी वृषभदेव ध्यानकी सिद्धिके लिये अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का ही सेवन करते थे। ।।२०८-२१०।। अध्यात्म तत्त्वको जाननेवाले वे भगवान् कभी तो पर्वतपरके लतागृहोंमे, कभी पर्वतकी गुफाओंमे और कभी पर्वतकी शिखरोंपर ध्यान लगाते थे ।।२११।। वे भगवान् अध्यात्मकी शुद्धिके लिये कभी तो ऐसे ऐसे सुन्दर पहाड़ोंकी शिखरों पर पड़े हुए शिलातलोंपर आरूढ होते थे कि जिनके समीप भाग मयुरोंके शब्दोंसे बड़े ही मनोहर हो रहे थे।।२१२।। कभी कभी समाधि (ध्यान) लगानेके लिये वे भगवान् जहां गायोंके खुरों तकके चिह्न नही थे ऐसे अगम्य वनोंमे उपद्रव शून्य जीव रहित और एकान्त

१ महोत्तरफलम् । २ ध्यातुमिच्छुना । ३ सम्प्राप्तिः । ४ न पराधीनाः । सर्वैः सेव्या इत्यर्थः । ५ अत्यर्थशीतोष्णबाहुल्यरहितः । ६ आहारादीनि । ७ सक्लेशिवनाशाय । ५ समर्थानि । ६ प्रभुः । १० लतादिपिहितोदरे प्रदेशे । ११ दर्याम् । १२ कदाचित् । १३ शिलापट्टेषु । १४ अध्यासते स्म । १४ मानरहितेषु, अगोगम्येषु वा । 'गोष्पदं गोखुरुवभ्ने मानगोगम्ययोरपि' इत्यभिधानात् । १६ उपद्रवरहिते । १७ पूते । १६ क्षुद्रपाषाणभूमौ ।

विषम भूमिपर विराजमान होते थे ।।२१३।। कभी कभी पानीके छींटे उड़ाते हुए समीप में बहनेवाले निर्फरनोंसे जहां बहुत ठंड पड़ रही थी ऐसे पर्वतके ऊपरी भागपर वे ध्यानमे तल्लीनता को प्राप्त होते थे।।२१४।। कभी कभी रातके समय जहां अनेक राक्षस अपनी इच्छा-नुसार नृत्य किया करते थे ऐसी श्मशान भूमिमें वे भगवान् ध्यान करते हुए विराज-मान होते थे ।।२१५।। कभी शुक्ल अथवा पवित्र बालूसे सुन्दर नदीके किनारेपर, कभी सरोवरके किनारे, कभी मनोहर वनके प्रदेशोंमें और कभी मनकी व्याकुलता न करनेवाले अन्य कितने ही देशोंमे ध्यानका अभ्यास करते हुए उन क्षमाधारी भगवान्ने इस समस्त पृथिवीमें विहार किया था ॥२१६-२१७॥ मौनी, ध्यानी और मानसे रहित वे अतिशय बद्धि-मानु भगवानु घीरे-धीरे अनेक देशोंमें विहार करते हुए किसी दिन पुरिमताल नामके नगर के समीप जा पहुँचे ।।२१८।। उसी नगरके समीप एक शकट नामका उद्यान था जो कि उस नगरसे न तो अधिक समीप था और न अधिक दूर ही था। उसी पवित्र, आकुलतारहित, रमणीय, एकान्त और जीवरहित वनमे भगवान् ठहर गये ।।२१९।। शुद्ध बुद्धिवाले भगवान् ने वहां ध्यानकी सिद्धिके लिये वट-वृक्षके नीचे एक पवित्र तथा लम्बी चौड़ी शिलापर विराज-मान होकर चित्तकी एकाग्रता धारण की ।।२२०।। वहां पूर्व दिशाकी ओर मुख कर पद्मासन से बैठे हुए तथा लेश्याओंकी उत्कृष्ट शुद्धिको धारण करते हुए भगवानने ध्यानमे अपना चित्त लगाया ॥२२१॥

अतिशय विशुद्ध बुद्धिको घारण करनेवाले भगवान् वृषभदेवने सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ मोक्ष-पदमें अपना चित्त लगाया और सिद्ध परमेष्ठीके आठ गुणोंका चिन्तवन किया ॥२२२॥ अनन्त सम्यक्त्व, अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्त और अद्भुत वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अव्याबाधत्व और अगुष्ठलघुत्व ये आठ सिद्धपरमेष्ठीके गुण कहे गये हैं, सिद्धि प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवालोंको इन गुणोंका अवश्य ध्यान करना चाहिये। इसी प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल

१ व्याप्त । २ ध्यानैकाग्रतानताम् । ३ रात्रौ । ४ राक्षसैः । ५ व्याकुल । ६ अस्मात् पुरात् । ७ 'पुमांक्चान्यतोऽम्यणिति सूत्रेण पुंबद्भावः । ८ विजने । 'विविक्तौ पूतविजनौ' इत्यभिषानात् । ६ वटः । १० आधात् इति पाठे अकरोत् । अधादिति पाठे घरति स्म । ११ विालापट्टे । १२-पर्यंकक-ल०, म०, द०, स०, अ० । १३ अभिप्रायगतं कृत्वा । १४ अक्षयस्थानम् । १५ सूक्ष्मत्व । १६ अवगाहित्व ।

प्रोक्ताः सिद्धगुणा ह्याष्टौ ध्येयाः सिद्धिमभीष्मुना । 'इव्यतः क्षेत्रतः' कालाव्' भावतः 'व तथा'परे।। २२४॥ गुणैद्दांवर्शाभिर्यृक्तो मुक्तः सुक्ष्मो निरञ्जनः । स ध्येयो योगिभिध्यंक्तो नित्यः शुद्धो मुमुक्षुभिः ।। २२४॥ ततो वध्यावनुप्रेक्षा वि ध्यासुर्धम्यं मुक्तम् । पारि कर्ममितास्तस्य शुभा' द्वावशभावनाः ।। २२६॥ तासां नामस्वरूपञ्च पूर्वमेवानुर्वाणतम् । ततो धम्यंमसौ ध्यानं प्रपेवे धीद्ध'शुद्धिकः ।। २२७॥ स्राज्ञाविचयमाद्यं तब् अपाय' विचयं तथा । विपाक' विचयञ्चान्यत् संस्थानविचयं परम् ॥ २२६॥ स्वनामध्यक्ततस्य । विपाक' विचयञ्चान्यत् संस्थानविचयं परम् ॥ २२६॥ क्षानितागः परागस्य विरागस्यास्य योगिनः । प्रमावः क्वाप्यभून्ते त' स्तवा । 'क्रानाविशक्तिभः ।। २३०॥ क्षानाविपरिणामेषु परां शुद्धिमुपेयुषः । लेशतोप्यस्य नाभूवन् दुलेश्याः क्लेशहेतवः ॥ २३१॥ तदा ध्यानमयी शक्तः स्कुरन्ती बदुशे विभोः । मोहारिनाशपिशुना महोत्केव विक्रिभता ।। २३१॥

तथा भावकी अपेक्षा उनके और भी चार साधारण गुणोंका चिन्तवन करना चाहिये। इस तरह जो ऊपर कहे हुए बारह गुणोंसे युक्त है, कर्मबन्धनसे रहित है, सूक्ष्म है, निरञ्जन है-रागादि भाव कर्मोसे रहित है, व्यक्त है, नित्य है और शुद्ध हैं ऐसे सिद्ध भगवान्का मोक्षा-भिलाषी मुनियोंको अवश्य ही ध्यान करना चाहिये ।।२२३–२२५।। पश्चात् उत्तम धर्म ध्यानकी इच्छा करनेवाले भगवान्ने अनुप्रेक्षाओंका चिन्तवन किया क्योकि शुभ बारह अनु-प्रेक्षाएं ध्यानकी परिवार अवस्थाको ही प्राप्त हैं अर्थात् ध्यानका ही अंग कहलाती है ॥२२६॥ उन बारह अनुप्रेक्षाओंके नाम और स्वरूपका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। तदनन्तर बुद्धि की अतिशय विशुद्धिको धारण करनेवाले भगवान् धर्मध्यानको प्राप्त हुए ॥२२७॥ आज्ञा विचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थानविचय इस प्रकार धर्मध्यानके चार भेद हैं। जिनका स्वरूप अपने नामसे प्रकट हो रहा है ऐसे ऊपर कहे हुए चारों धर्मध्यान जिनेन्द्रदेवने धारण किये थे क्योंकि उनसे स्वर्ग लोकके श्रेष्ठ सुखोंके कारणस्वरूप बडे भारी पुण्यकी प्राप्ति होती है ।।२२८-२२९।। जिनका पाप-रूपी पराग (धृलि) धुल गया है और राग-द्वेष आदि विभाव नष्ट हो गये है ऐसे योगिराज वृषभदेवके अन्तःकरणमें उस समय ज्ञान, दर्शन आदि शक्तियोंके कारण किसी भी जगह प्रमाद नही रह सका था। भावार्थ-धर्मध्यानके समय जिनेन्द्रदेव प्रमादरहित हो 'अप्रमत्त संयत' नामके सातवें गुणस्थानमें विद्यमान थे ।।२३०।। ज्ञान आदि परिणामोंमे परम विशुद्धताको प्राप्त हुए जिनेन्द्रदेवके क्लेश उत्पन्न करनेवाली अशुभ लेश्याएं अंशमात्र भी नहीं थी। भावार्थ-उस समय भगवान् के शुक्ल लेश्या ही थी ।।२३१।। उस समय देदीप्यमान हुई भगवान्की ध्यानरूपी शक्ति ऐसी दिखाई देती थी मानो मोहरूपी शत्रुके नाशको सूचित करनेवाली बड़ी हुई बढ़ी भारी उल्का

१ द्रव्यमाश्रित्य चेतनत्वादयः । २ क्षेत्रमाश्रित्य असंख्यातप्रदेशित्वादयः । ३ कालमाश्रित्य त्रिकालं व्यापित्वादयः । ४ भावमाश्रित्य परिणामिकादयः । ५ साधारणगुणाः । ६ सम्यन्त्वाद्यन्दौ, द्रव्याश्रयतश्चत्वार इति द्वादशगुणैः । ७ ध्यातुमिच्छुः । ८ –धंर्ममुत्तमम् ल०, म० । धमादपेतम् । ६ परिकरत्वम् । १० शुद्धा इत्यपि नवचित् । ११ घिय. इद्धा श्रवृद्धा शुद्धियंस्य सः । १२ आज्ञा आगमस्तद्गदितवस्तुविचारो विचयः सोऽत्रास्तीति । अपायविचयं कर्मणाम् । १३ शुभाशुभकर्मोदयजनितसुखदुःखभेदप्रभेदचिन्ता । १४ स्वरूपाणि । १५ ध्यायति स्म । १६ इतः प्राप्तः । –प्यभूष्ठान्तस्तदा इ०, द०, ल०, म०, अ०, प०, स० । १७ ज्ञानसम्यक्त्व-चारित्र । १६ नक्षत्रपातः ।

द्यारखय्य तदा कुरस्तं रिवशुद्धिबलमयतः । निकृष्टमध्यमेरकृष्टिवभागेन त्रिथा कृतम् ॥२३३॥ कृतान्तः शुद्धिरुद्धृत कृतान्तकृतिविश्वयः । 'उत्तस्ये सर्वसामग्रघो 'मोहारिपृतनाजये ॥२३४॥ किरस्त्राण' तनुत्रञ्च तस्यासीत् संयमद्वयम् । जैत्रमस्त्रञ्च सद्ध्यानं मोहाराति विभित्सतः। ।१२३४॥ बलव्यसनरक्षायं '' ज्ञानामात्याः पुरस्कृताः । विशुद्धपरिणामश्च सैनापत्ये रे नियोजितः ॥२३६॥ गुणाः सैनिकतां शै नीता दुर्भेदारे थू वयोधिन रे । तेषां हिन्द्वययके च रागाद्याः प्रतिर्चीचताः १ २३७ इत्यायोजितसैन्यस्य जयोद्योगे जगद्गुरोः । गुणश्रोणबलाद्दीर्णं 'र रेकमैसैन्यै व्रृतं ज्ञानकाः रे ॥२३६॥ यथा यथोत्तरातुद्धिः द्यास्कन्वितः' तथा तथा । कमैसैन्यस्थितेर्भङ्गः सञ्जातश्च रसक्षयः ।।२३६॥

ही हो ।।२३२।। जिस प्रकार कोई राजा अपनी अन्तः प्रकृति अर्थात् मंत्री आदिको शुद्ध कर-उनकी जांचकर अपनी सेनाके जघन्य मध्यम और उत्तम ऐसे तीन भेद करता है और उनको आगे कर मरणभयसे रहित हो सब सामग्रीके साथ शत्रुकी सेनाको जीतनेके लिये उठ खडा होता है उसी प्रकार भगवान् वृषभदेवने भी अपनी अन्त प्रकृति अर्थात् मनको शृद्धकर-सकल्प-विकल्प दूर कर अपनी विशुद्धिरूपी सेनाके जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट ऐसे तीन भेद किये और फिर उस तीनों प्रकारकी विश् द्विरूपी सेनाको आगे कर यमराज द्वारा की हुईं विकिया (मृत्य-भय) को दूर करते हुए सब सामग्रीके साथ मोह-रूपी शत्रुकी सेना अर्थात मोह-नीय कर्मके अठ्ठाईस अवान्तर भेदोंको जीतनेके लिये तत्पर हो गये ॥२३३-२३४॥ मोह रूपी शत्रको भेदन करनेकी इच्छा करनेवाले भगवानने इन्द्रियसयम और प्राणिसंयम रूप दो प्रकारके सयमको क्रमसे शिरकी रक्षा करनेवाला टोप और शरीरकी रक्षा करनेवाला कवच बनाया था तथा उत्तम ध्यानको जयशील अस्त्र बनाया था ॥२३५॥ विशुद्धि-रूपी सेनाकी आपत्तिसे रक्षा करनेके लिये उन्होने ज्ञान-रूपी मित्रयोंको नियुक्त किया था और विश् द्ध परिणामको सेनापतिके पदपर नियुक्त किया था ॥२३६॥ जिनका कोई भेदन नही कर सकता और जो निरन्तर युद्ध करनेवाले थे ऐसे गुणोंको उन्होंने सैनिक बनाया तथा राग आदि शत्रुओंको उनके हन्तव्य पक्षमे रक्खा ॥२३७॥ इस प्रकार समस्त सेनाकी व्यवस्था कर जगदुगुरु भगवानुने ज्योंही कर्मोके जीतनेका उद्योग किया त्यों ही भगवानुकी गुण-श्रेणी निर्जरा के बलसे कर्मरूपी सेना खण्ड खण्ड-होकर नष्ट होने लगी ॥२३८॥ ज्यों ज्यो भगवानकी विश्वद्धि आगे आगे बढ़ती जाती थी त्यों त्यों कर्मरूपी सेनाका भग और रस अर्थात फल देनेकी शक्ति

१ परिणामशिक्तः । पक्षे विश्वासहेतुभूतसैन्य च । २ प्रथम पुराभागे च । ३ विहितात.करणशुद्धिः । पक्षे कृतसेनान्तःशुद्धि । ४ उद्धूता निरस्ता कृतान्तेन यमेन कृता
विक्रिया विकारो येनासौ । ५ उद्दीप्तोऽभूत् । उत्तस्यौ द०, अ०, प०, इ०, स०, ल०, म० ।
६ मोहनीयशत्रुमेनाविजयार्थम् । ७ शिर कवचम् । ५ कवचम् । वर्षं दशनम । 'उरच्छदः
कञ्कालोऽजगरः कवचोऽस्त्रियाम् ।' इत्यभिधानात् । ६ इन्द्रियसयमप्राणिसयमद्वयम् । उपेक्षासंयमापहृतसंयमद्वयं वा । १० भेत्नुमिच्छव । ११ विशुद्धशक्तेभ्रश्चारिहारार्थम् । पक्षे सेनाभ्रश्चिरहारार्थम् । १२ सेनापितत्वे । १३ सेनाचरत्वम् । १४ दु खेन भेद्याः । १५ नियमेन योद्धारः ।
१६ भटानाम् । १७ कथिताः । १८ विदारित गिलतं वा । १६ गुणसेनाभिः । २० इव ।
२१ खण्डशः । 'शत्के शकलवल्कले' इत्यभिधानात् । २२ गच्छितः, वद्धंते । २३ शिक्तक्षयः,
पक्षे हर्षक्षयः ।

परप्रकृति'संकान्तिः स्थितेर्भेवो रसन्युतिः । विन्ताणिक्च गुणश्रेण्या तवासीत् कर्मवैरिणाम् ॥२४०॥ स्रन्तः प्रकृतिसंक्षोभं मूलोहर्तञ्च कर्मणाम् । योगज्ञक्त्या स योगोन्द्रो विज्ञिणीवृरिवातनोत् ॥२४१॥ भूयोऽप्रमत्ततां प्राप्य भावयन् शुद्धमृद्धुराम् । स्रारुक्षत् क्षपकश्रेणीं निश्रेणीं मोक्षसद्मनः ॥२४२॥ स्रवाऽमवृत्तकरणमप्रमादेन भावयन् । स्रपूर्वक रणो भूत्वाऽनिवृत्तिकरणोऽभवत् ॥२४३॥ विज्ञालं शुक्तमापूर्यं ध्यानीव्ध्या नितिज्ञुद्धिकः । मोहराजबलं कृत्स्नम् स्रपातयवसाध्वसः ॥२४४॥ विव्यक्तप्रदानिवास्याध्यौ कवायान्तिविष्येष्य सः । वेद श्वातिस्ततिस्तिलो नो कवायाद्वयान्भटान् ॥२४५॥ ततः सञ्ज्यलनकोधं महानायकमग्रहम् । मानमप्यस्य पाद्यात्यं मायां लोभञ्च बादरम् ॥२४६॥ विद्यान्यान् स्वात्यं प्रमुवनान् । स्वात्यं स्वात्यं

का विनाश होता जाता था ।।२३९।। उस समय भगवान्के कर्म-रूपी शत्रुओंमें परप्रकृति रूप सक्रमण हो रहा था अर्थात् कर्मोको एक प्रकृति अन्य प्रकृति रूप बदल रही थी, उनकी स्थिति घट रही थी, रस अर्थात् फल देनेकी शक्ति क्षीण हो रही थी और गुण-श्रेणी निर्जरा हो रही थी ।।२४०।। जिस प्रकार कोई विजयाभिलाषी राजा शत्रुओंकी मत्री आदि अन्तरङ्ग प्रकृतिमें क्षोभ पैदा करता है और फिर शत्रुओंको जड़से उखाड़ देता है उसी प्रकार योगिराज भगवान् वृषभदेवने भी अपने योगबलसे पहले कर्मीकी उत्तर प्रकृतिओंमे क्षोभ उत्पन्न किया था और फिर उन्हे जड सहित उखाड फेंकनेका उपक्रम किया था अथवा मूल प्रकृतियोंमे उद्वर्तन (उद्वेलन आदि संक्रमण विशेष) किया था ॥२४१॥ तदनन्तर उत्कृष्ट विश्द्विकी भावना करते हुए भगवान् अप्रमत्त अवस्थाको प्राप्त होकर मोक्षरूपी महलकी सीढ़ीके समान क्षपक श्रेणीपर आरूढ़ हुए ।।२४२।। प्रथम ही उन्होंने प्रमादरुहित हो अप्रमत्तसयत नामके सातवें गुणस्थानमे अध करणकी भावना की और फिर अपूर्वकरण नामक आठवे गुणस्थानमे प्राप्त होकर अनिवृत्तिकरण नामक नौवे गुणस्थानमे प्राप्त हुए ।।२४३।। वहा उन्होंने पृथक्त्व-वितर्क नामका पहिला शुक्लध्यान धारण किया और उसके प्रभावसे विशुद्धि प्राप्त कर निर्भय हो मोह-रूपी राजाकी समस्त सेनाको पछाड़ दिया ।।२४४।। प्रथम ही उन्होंने मोहरूपी राजा के अंगरक्षकके समान अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण सम्बन्धी आठ कषायोंको चुर्ण किया फिर नपुसकवेद स्त्रीवेद और पुरुषवेद ऐसे तीन प्रकारके वेदोंको तथा नौ कषाय नामके हास्यादि छह योद्धाओंको नष्ट किया था ॥२४५॥ तदनन्तर सबसे मुख्य और सबके आगे चलनेवाले सज्बलन कोधको, उसके बाद मानको, मायाको और बादर लोभ को भी नष्ट किया था। इस प्रकार इन कर्म-शत्रुओंको नष्ट कर महाध्यानरूपी रंगभूमिमें चारित्ररूपी ध्वजा फहराते हुए ज्ञान-रूपी तीक्ष्ण हथियार बांधे हुए और दया-रूपी कवच को धारण किये हुए महायोद्धा भगवान्ने अनिवृत्ति अर्थात् जिससे पीछे नही हटना पड़े ऐसी

१ अप्रशस्ताना बन्धोज्झिताना प्रकृतीना द्रव्यस्य प्रतिसमयसस्ययेगुण सजातीयप्रकृतिषु सक्रमणम् । पक्षे शत्रुसेनासङ्कमणम् । २ अनुभागहानिः । पक्षे हर्षक्षयः । ३ निर्जरा । ४ भावकमं । पक्षे आप्तबलम् । ५ मूलप्रकृतिमदंनम् । पक्षे मूलबलमदंनम् । ६ —मुत्तराम् म० । ७ अपूर्वकरणगुणस्थानवर्ती भूत्वा । ६ गुणस्थाने । ६ ज्ञानदीप्त्या । —ध्यानात्तशुद्धिकः द०, प०, अ०, इ०, स०, ल०, म०, । १० मोहराजस्याङगरक्षकान् । ११ चूर्णीचकार । १२ पुवेदादिशक्तीः । पक्षे प्रभुमन्त्रोत्साहशक्तीः । १३ दुर्शाह्यम् । —मग्रगम् द०, इ०, अ०, प०, ल०, म० । १४ पश्चाद्भवम् । १५ चूर्णीकृत्य । प्रमृचैतान् ल०, म०, इ०, अ०, स०। १६ सज्वलनकोधादिचतुरः । १७ सज्जः । "सन्नद्धो विमतः सज्जो दिशतो व्यूद्कण्टकः ।" इत्यभिधानात् ।

खप्राह् जयभूमिं ताम् प्रतिवृत्ति सहाभटः । भटानां ह्यानिवृत्तीनां परकीयं न चाप्रतः ॥२४६॥ करणत्रययाथात्म्यव्यक्तयेऽर्थपदानि व । ज्ञेयान्यमूनि सूत्रार्थसद्भावज्ञैरनुकमात् ॥२४६॥ करणाः परिणामा ये विभक्ताः प्रथमक्षणे । ते भवेयुद्धिती यस्मिन् क्षणेऽन्ये च पृथिविधाः ॥२५०॥ द्वितीयक्षणसम्बन्धिपरिणामकदम्बकम् । तच्चान्यच्च तृतीये स्याद् एवमाचरमक्षणात् ॥२५१॥ ततश्चाधः प्रवृत्ताख्यं करणं तिक्षरुच्यते । प्रयूर्वकरणे नैवं । त्रपूर्वकरणे नेवं। प्रतिक्षणम् ॥२५२॥ करणे त्वित्वत्ता । त्रित्राङ्किनाम् । परिणामीमिथस्ते हि समभावाः प्रतिक्षणम् ॥२५२॥ १ तत्राद्ये करणे नास्ति स्थितियाताद्यपक्रमः । । हत्यावयं गृणक्षेण्यां। कृत्व व व व स्थित्यनुभागयोः ॥२५४॥ स्यूर्वकरणेऽप्येवं किन्तु स्थित्यनुभागयोः ॥ इत्यावयं गृणक्षेण्यां। कृत्व त सङक्रम । । १ प्रश्चा व त्रिये करणेप्येवं घटमानः पटिष्ठिष्ठीः । स्रकृत्वा नित्तरमुच्छिन्द्यात् कर्मारीन् षोडजाष्ट च ॥२५६॥ तृतीये करणेप्येवं घटमानः पटिष्ठिष्ठीः । स्रकृत्वा । नित्तरमुच्छिन्द्यात् कर्मारीन् षोडजाष्ट च ॥२५६॥

नवम गुणस्थान रूप अनिवृत्ति नामकी जयभूमि प्राप्ति की सो ठीक ही है क्योंकि पीछे नही हटनेवाले शुरवीर योद्धाओंके आगे शत्रुकी सेना आदि नही ठहर सकती ॥२४६-२४८॥ अब अध करण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण इन तीनो करणोका यथार्थ स्वरूप प्रकट करने के लिये आगमके यथार्थ भावको जाननेवाले गणधरादि देवोने जो ये अर्थ सहित पद कहे है वे अनुक्रमसे जानने योग्य है अर्थात् उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ।।२४९।। अध प्रवृत्ति करणके प्रथम क्षणमे जो परिणाम होते है वे ही परिणाम दूसरे क्षणमे होते है तथा इसी दूसरे क्षणमे पूर्व परिणामोंसे भिन्न और भी परिणाम होते है। इसी प्रकार द्वितीय क्षणसम्बन्धी परिणामोंका जो समृह है वही तृतीय क्षणमे होता है तथा उससे भिन्न जातिके और भी परि-णाम होते है, यही कम चतुर्थ आदि अन्तिम समय तक होता है इसीलिये इस करणका अध:-प्रवृत्तकरण ऐसा सार्थक नाम कहा जाता है। परन्तु अपूर्वकरणमे यह बात नही है क्योकि वहा प्रत्येक क्षणमे अपूर्व अपूर्व ही परिणाम होते रहते है इसलिये इस करणका भी अपूर्व करण यह सार्थक नाम है । अनिवृत्तिकरणमें जीवोंकी निवृत्ति अर्थात् विभिन्नता नही होती क्योंकि इसके प्रत्येक क्षणमे रहनेवाले सभी जीव परिणामोंकी अपेक्षा परस्परमे समान ही होते है इसलिये इस करणका भी अनिवृत्तिकरण यह सार्थक नाम है।।२५०-२५३।। इन तीनों करणोमेसे प्रथम करणमे स्थिति घात आदिका उपक्रम नही होता, किन्तू इसमे रहनेवाला जीव शुद्ध होता हुआ केवल स्थिति-बन्ध और अनुभाग-बन्धको कम करता रहता है ॥२५४॥ दूसरे अपूर्वकरणमें भी यही व्यवस्था है किन्तु विशेषता इतनी है कि इस करणमे रहनेवाला जीव गुण-श्रेणीके द्वारा स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धका सक्रमण तथा निर्जरा करता हुआ उन दोनोंके अग्रभागको नष्ट कर देता है ॥२५५॥ इसी प्रकार तीसरे अनिवृत्तिकरणमे प्रवृत्ति करनेवाला अतिशय बृद्धिमान् जीव भी परिणामोंकी विशुद्धिमें अन्तर न डालकर सोलह और आठ कर्मरूपी शत्रुओको उखाड़ फेकता है।।२५६।।

१ जयस्थानम्। २ अनिवृत्तिकरणस्थांनम्। —मनिवर्ती महा अ०, प०, द०, इ०, स०। मनिवृत्तिर्महा ब०। ३ परवलम् । ४ अथंमनुगतानि पदानि । ५ वक्ष्यमाणानि । ६ प्रथमे क्षणे प०, द०, म०, ल०। ७ द्वितीयोऽस्मिन् प०, इ०। ५ अपरमि । १ अघ प्रवृत्तकरणचरमसमयपर्यन्तम् । १० निरुक्तिरूपेण निगद्यते । ११ अधःप्रवृत्तकरणलक्षणवत् परिणामाः । १२ —वृत्त्याख्ये ल०, म०। १३ भेदः । १४ अधःप्रवृत्तादित्रये । १४ अधःप्रवृत्तकरणे । १६ हापना हानि कुर्यात् । १७ गुणश्रेण्योः द०, इ०। १५ प्रशस्ताना बन्धोज्झितानां प्रकृतीना द्रव्यस्य प्रतिसमयमसंख्येयगुणैः बन्ध्यमानसजातीयप्रवृत्तिषु संकमण गुणसंकमः । १६ अतिशयेन पटुधीः । २० अकृतान्तर— प०, ।

गत्योरयाद्ययोर्नाम् प्रकृतीनियतोवयाः । स्त्यानगृद्धित्रकं वा स्वे घातेनैकेन योगिराट् । १२४७॥ ततोऽघ्टो च कथायांस्तान् हन्यावध्यात्मतस्विवत् । पुनः कृतान्तरः शेवाः प्रकृतीरप्यनुक्रमात् ॥२४६॥ प्रश्नकर्णिक्रयाकृष्टिकरणाविश्व यो विधिः । सोऽत्र वाध्यस्ततः सूक्ष्मसाम्परायत्वसंश्र्यः ॥२४६॥ सूक्ष्मीकृतं ततो लोभं जयन्मोहं व्यजेष्ट सः । किषतो ह्यरिष्प्रोपि मुजयो विजिगीषुणा ॥२६०॥ तीत्रं ज्वलन्नसौ श्रेणीरङ्गे मोहारिनिर्जयात् । ज्येष्ठो मत्त इवावत्गन् मुनिरप्रतिमत्त्वकः ॥२६१॥ ततः श्रीणकथायत्वम् प्रक्षीणगृणसङ्ग्रहः । प्राप्य तत्र रजोशेषम् प्रधुनात् स्नातको भवन् ॥२६२॥ न्नातवर्शनं वीर्याविविध्ना ये केचिदुद्धताः । तानशेषान् द्वितीयेन शुक्लध्यानेन चिच्छिवे ॥२६३॥ चतमः कटुकाः कर्मप्रकृतीध्यानविह्निना । निर्वहन् मुनिर्व्भूतकेवत्योऽभूत् स विश्ववृक् ॥२६४॥ प्रमन्तज्ञानवृग्वीर्यविरतिः शुद्धवर्शनम् । वानलाभौ च भोगोपभोगावानन्त्यमाश्रिताः ॥२६४॥

अथानन्तर योगिराज भगवान् वृषभदेवने नरक और तिर्यञ्चगितमें नियमसे उदय आनेवाली नामकर्मकी तेरह (१ नरकगित, २ नरकगित प्रायोग्यानुपूर्वी, ३ तिर्यगित ४ तिर्यगाति प्रायोग्यानुपूर्वी, ५ एकेन्द्रिय जाति, ६ द्वीन्द्रियजाति ७ त्रीन्द्रियजाति, ८ चतूरिन्द्रिय जाति, ९ आतप, १० उद्योत, ११ स्थावर, १२ सुक्ष्म और १३ साधारण) और स्त्यानगृद्धि आदि तीन (१ स्त्यानगृद्धि, २ निद्रानिद्रा और ३ प्रचलाप्रचला) इस प्रकार सोलह प्रकृतियोंको एक ही प्रहारसे नष्ट किया ॥२५७॥ तदनन्तर अध्यात्मतत्त्वके जाननेवाले भगवानुने आठ कषायों (अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण सम्बन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ) को नष्ट किया और फिर कुछ अन्तर लेकर शेष बची हुई (नपुसक वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, हास्य, रति, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, संज्वलन कोध, मान और माया) प्रकृतियोंको भी नष्ट किया ।।२५८।। अश्वकर्ण किया और कृष्टिकरण आदि जो कुछ विधि होती है वह सब भगवान्ने इसी अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें की और फिर वे सूक्ष्मसाम्पराय नामके दशवें गुणस्थानमे जा पहुचे ।।२५९।। वहां उन्होंने अतिशय सूक्ष्म लोभको भी जीत लिया और इस तरह समस्त मोहनीय कर्मपर विजय प्राप्त कर ली सो ठीक ही है क्योंकि बलवान शत्र भी दुर्बल हो जानेपर विजिगीषु पुरुष द्वारा अनायास ही जीत लिया जाता है ।।२६०।। उस समय क्षपकश्रेणीरूपी रङ्गभूमिमे मोहरूपी शत्रुके नष्ट हो जानेसे अतिशय देदीप्यमान होते हुए मृति-वृषभदेव ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे किसी कुश्तीके मैदानसे प्रतिमल्ल (विरोधी मल्ल) के भाग जानेपर विजयी मल्ल सुशोभित होता है।।२६१।। तदनन्तर अविनाशी गुणोंका संग्रह करनेवाले भगवान् क्षीणकषाय नामके बारहवे गुण-स्थानमे प्राप्त हुए । वहां उन्होंने सम्पूर्ण मोहनीय कर्मकी धूलि उड़ा दी अर्थात् उसे बिलकुल ही नष्ट कर दिया और स्वयं स्नातक अवस्थाको प्राप्त हो गये ।।२६२।। तदनन्तर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, और अन्तराय कर्मकी जो कुछ उद्धत प्रकृतियां थी उन सबको उन्होंने एकत्विवतर्क नामके दूसरे शुक्लध्यानसे नष्ट कर डाला और इस प्रकार वे मुनिराज ध्यानरूपी अग्निके द्वारा अतिशय दुःखदायी चारों घातिया कर्मीको जलाकर केवलज्ञानी हो लोकालोकके देखनेवाले सर्वज्ञ हो गये ॥२६३-२६४॥ इस प्रकार समस्त जगत्को प्रकाशित करते हुए और भव्य

१ नरकद्विकतिर्यक्दिकविकलत्रयोद्योतातपैकेन्द्रियसाधारणसूक्ष्मस्थावराः । २ प्रतिक्षिपेत् । ३ विधेः ब०, अ०। ४ समाप्तवेदः, सम्पूर्णज्ञान इत्यर्थः। ५ स्नातकोऽभवत् द०, ल०, म०, इ०। ६ निद्रा, ज्ञानावरणादिपञ्चकम्, दर्शनावरणचतुष्कम्, निद्रा, प्रचला, अन्तरायपञ्चकञ्चेति षोडशः। ७ घातिकर्माणीत्यर्थः । ५ चारित्राणि ।

नवकेवललब्धीस्ता जिनभास्वान् चुतीरिव । स भेजे जगदुद्भासी भव्याम्भोजानि बोधयन् ॥२६६॥ इति व्यानाम्निर्वस्थकमेंन्यनवयो जिनः । बभावृद्भूतकेवल्यविभवो<sup>र</sup> विभवोद्भवः ॥२६७॥ फाल्गुने मासि तामिस्प्रपक्षस्यैकादशीतियौ । उत्तरावाढनक्षत्रे केवल्यमृदभूद्विभोः ॥२६८॥

## मालिनीच्छुन्दः

भगवति जितमोहे केवलज्ञानलक्ष्म्या

स्फुरति सति सुरेन्द्राः प्राणमनभितनारात्।

नभसि जयनिनाबी विश्वविक्कं जजुम्भे

सुरपटहरवैश्चारुद्धमासीत् खरन्ध्रम् ॥२६६॥

सुरक्षक्षुमानां वृष्टिरापप्तदुक्वैः

भ्रमरमु खरितद्यौः शारयन्ती विगन्तान् ।

'विरलमवतरद्भिर्नाकभाजां विमानैः

गगनजलिधरद्यन्नौरिवाभूत् समन्तात् ।।२७०।।

मदकलरुतभू द्वौरन्वितः स्वः स्मवन्त्याः

शिशिरतरतरङ्गानास्पृशन्मातरिश्वा ।

धृतसुरभि वनान्तः पद्मिकञ्जल्कबन्धु-

मृं दुतरमभितो 'वान् व्यानशे दिझमुखानि ॥२७१॥

जीवरूपी कमलोंको प्रफुल्लित करते हुए वे वृषभ-जिनेन्द्ररूपी सूर्य किरणोंके समान अनन्त ज्ञान दर्शन, वीर्य, चारित्र, शुद्ध सम्यक्त्व, दान,लाभ,भोग और उपभोग इन अनन्त नौ लब्धियों-को प्राप्त हुए ।।२६५-२६६।। इस प्रकार जिन्होंने ध्यान-रूपी अग्निके द्वारा कर्मरूपी ई धनके समृहको जला दिया है, जिनके केवलज्ञानरूपी विभृति उत्पन्न हुई है और जिन्हें समवसरणका वैभव प्राप्त हुआ है ऐसे वे जिनेन्द्र भगवान् बहुत ही सुशोभित हो रहे थे ।।२६७।। फाल्गुन मासके कृष्ण पक्षकी एकादशीके दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्रमे भगवान्को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था ।।२६८।। मोहनीय कर्मको जीतनेवाले भगवान् वृषभदेव ज्यों ही केवलज्ञान-रूपी लक्ष्मीसे देदीप्यमान हुए त्योंही समस्त देवोंके इन्द्र भिन्तके भारसे नम् भित हो गये अर्थात् उन्होंने भगवान्को शिर भुकाकर नमस्कार किया, आकाशमे सभी ओर जयजय शब्द बढ़ने लगा और आकाशका विवर देवोंके नगाड़ोंके शब्दोंसे व्याप्त हो गया ॥२६९॥ उसी समय भूमरोंके शब्दोंसे आकाशको शब्दायमान करती हुई तथा दिशाओंके अन्तको सकुचित करती हुई कल्पवृक्षके पुष्पोकी वर्षा बड़े ऊंचेसे होने लगी और विरल विरल रूपसे उतरते हुए देवोंके विमानोंसे आकाशरूपी समुद्र ऐसा हो गया मानो उसमें चारों ओर नौकाएं ही तैर रही हों ।।२७०।। उसी समय मदसे मनोहर शब्द करनेवाले भूमरोंसे सहित, गंगा नदीकी अत्यन्त शीतल तरङ्गोंका स्पर्श करता हुआ और हिलते हुए सुगन्धित वनके मध्य भागमें स्थित कमलों की परागसे भरा हुआ वायु चारों ओर धीरे घीरे बहता हुआ दिशाओंमें व्याप्त हो रहा था

१ केवलज्ञानसम्पत्तिः। २ समवसरणबिहिभूतीनाम् उद्भवो यस्य। ३ नानावर्णान् कुर्वन्ती। ४ तत्र तत्र व्याप्त यथा भवति तथा। ५ सुरनिम्नगायाः । ६ वातीति वान् ।

युगपदथ <sup>र</sup>नभस्तोऽनिभिर्गताद् वृष्टिपातो

<sup>३</sup>विरजयति तदा स्म प्राङ्गणं लोकनाडघाः।
समवसरणभूमेः शोधना येन विष्वग्

विततसलिलविन्द्विवृद्यभर्तुं जिनेशः ।। २७२॥

## वसन्ततिलकम्

इत्थं तदा त्रिभुवने प्रमदं वितन्वन् उद्भूतकेवलरवेर्वृषभोदयाद्वेः । ग्रासीज्जगज्जनहिताय जिनाधिपत्य-"प्रस्यापकः सपदि तीर्थकरानुभावः<sup>६</sup> ॥२७३॥

इत्यार्षे भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषिटलक्षणमहापुराणसङ्कप्रहे भगवत्कैवल्योत्पत्तिवर्णनं नाम विद्यतितमं पर्वे ॥

॥२७१॥ जिस समय यह सब हो रहा था उसी समय आकाशसे बादलोंके बिना ही होनेवाली मन्द मन्द वृष्टि लोकनाड़ीके आंगनको धूलिरहित कर रही थी उस वृष्टिकी जलकी बूदें चारों ओर फैल रही थी जिससे ऐसी जान पड़ती थी मानो जगत्के स्वामी वृषभ जिनेन्द्रके समव-सरणकी भूमिको शुद्ध करनेके लिये ही फैल रही हों ॥२७२॥ इस प्रकार उस समय भगवान् वृषभदेवरूपी उदयाचलसे उत्पन्न हुआ केवलज्ञान-रूपी सूर्य जगत्के जीवोंके हितके लिये हुआ था। वह केवलज्ञानरूपी सूर्य तीनों लोकोंमे आनन्दको विस्तृत कर रहा था, जिनेन्द्र भगवान्के आधिपत्यको प्रसिद्ध कर रहा था और उनके तीर्थं करोचित प्रभावको बतला रहा था॥२७३॥

इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचार्य प्रणीतित्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहके हिन्दी भाषानुवादमे बीसवां पर्व समाप्त हुआ ।

१ गगनात्। २ मेघरहितात्। ३ मेघरहितं करोति स्म । ४ जिनेन्द्रस्य । ५ प्रत्या-यकः प०। ६ तीर्थकरनामकर्मानुभावः।

## एकविंशं पर्व

स्रथातः 'श्रेणिको नम्रो मुनि पप्रच्छ गौतमम् । भगवन् बोद्धुमिच्छामि त्वत्तो ध्यानस्य विस्तरम् ॥१॥ किमस्य लक्षणं योगिन् के भेवाः किञ्च निर्वचः । कि स्वांभिकं कियत्कालं कि हेतु फलमप्यवः ॥२॥ कोऽस्य भावो भवेत् कि वा स्यादिधष्ठानमीशितः । भेवानां कानि नामानि कश्चे वामर्थनिश्चयः ॥३॥ किमालम्बनमेतस्य बलाधा निञ्च कि भवेत् । तिवदं सर्वभेवाहं बुभुत्से ववतां वर ॥४॥ परं साधनमाम्नातं ध्यानं मोक्षस्य साधने । 'तिवां स्वांभित्रक्यः भगवन् बूहि तत्त्वं गोप्यं यती शिवानम् ॥४॥ इति पूष्टवते तस्मै भगवान् गौतमोऽब्रबीत् । प्रसरद्दशनाभी एषु जलस्निपततत्तनः ॥६॥ यत्कमंक्षपणे साध्ये साधनं परमं तपः । तत्ते प्यानाह्यं सम्यग् प्रनुशास्मि यथाश्रुतम् ।॥॥ एका प्यान्य स्वांभित्रक्त वस्तुनि । तद्वधानं वज्यकं प्यस्य भवेदान्तम् । ॥॥ एका प्यान्य स्वान्तम् । चन्त्रक्षिय या चन्त्रक्षानं यन्त्रक्षानं यन्त्रक्षानं यन्त्रक्षानं यन्त्रक्षानं यन्त्रक्षानं यन्त्रक्षानं यन्त्रक्षानं यन्त्रक्षानं । सानुष्रे भायवा चिन्ता भावना चित्तमेव वा ॥ ६॥ छव्यमस्यष् भवेदेतल्लक्षणं विश्ववृश्वनाम् । योगास्य वस्य संरोधे ध्यानत्वमुप्चर्यते ॥ १०॥

अथानन्तर—श्रेणिक राजाने नम् होकर महामुनि गौतम गणधरसे पूछा कि हे भगवन्, में आपसे ध्यानका विस्तार जानना चाहता हूँ ॥१॥ हे योगिराज, इस ध्यानका लक्षण क्या है ? इसके कितने भेद है ? इसकी निरुक्ति (शब्दार्थ) क्या है ? इसके स्वामी कौन है ? इसका समय कितना है ? इसका हेतु क्या है ? और इसका फल क्या है ? ॥२॥ हे स्वामिन्, इसका भाव क्या है ? इसका आधार क्या है ? इसके भेदोके क्या क्या नाम हे ? और उन सबका क्या क्या अभिप्राय है ? ॥३॥ इसका आलम्बन क्या है और इसमें बल पहुचाने-वाला क्या है ? हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ, यह सब में जानना चाहता हू ॥४॥ मोक्षके साधनोंमें ध्यान ही सबसे उत्तम साधन माना गया है इसिलये हे भगवन्, इसका यथार्थ स्वरूप कित्ये जो कि बड़े बड़े मुनियोंके लिये भी गोप्य है ॥५॥ इस प्रकार पूछने वाले राजा-श्रेणिकसे भगवान् गौतमगणधर अपने दांतोंकी फैलती हुई किरणे-रूपी जलसे उसके शरीरका अभिष्वेक करते हुए कहने लगे ॥६॥ कि हे राजन्, जो कर्मोंके क्षय करने रूप कार्यका मुख्य साधन है ऐसे ध्यान नामके उत्कृष्ट तपका में तुम्हारे लिये आगमके अनुसार अच्छी तरह उपदेश देता हूँ ॥७॥

तन्मय होकर किसी एक ही वस्तुमे जो चित्तका निरोध कर लिया जाता है उसे ध्यान कहते हैं। वह ध्यान वज़्वृषभनाराचसंहनन वालोंके अधिकसे अधिक अन्तर्मृहूर्त तक ही रहता है ॥८॥ जो चित्तका परिणाम स्थिर होता है उसे ध्यान कहते हैं और जो चञ्चल रहता है उसे अनुप्रेक्षा, चिन्ता, भावना अथवा चित्त कहते हैं ॥९॥ यह ध्यान छद्मस्थ अर्थात् बारहवें गुणस्थानवर्ती जीवों तकके होता है और तेरहवें गुणस्थानवर्ती सर्वज्ञ देवके भी योगके बल

१ अथ । २ किम्भेदाः त०, ब० । ३ कीदृक् स्वामी यस्य तत् । ४ कीदृक्षे हेतुफले यस्य तत् । ४ कीदृक्षे हेतुफले यस्य तत् । ५ क्यानम् । ६ मो स्वामिन् । ७ नाम्नाम् । ५ बलजृम्भणम् । ६ बोद्धिमिच्छामि । १० कारणात् । ११ ध्यानस्य । १२ रक्षणीयम् । क्षेय अ० । १३ यदीिशनाम् प० । १४ किरण । १५ तव । १६ आगमानुसारेण । १७ अनन्यमनोवृत्त्या । १८ वज्यवृषभनाराचसंह-ननस्य । १६ अन्तमुहूर्तपर्यन्तम् । २० परिणामः । २१ चञ्चलम् । २२ सविचारा । २३ कायवाङ्गमनःकर्मरूपास्रवस्य ।

धीव'लायस्वृत्तित्वाद् ध्यानं तर्ज्ञीनव्ययते । य'वार्यमिभ'सन्धानाद् अपष्या'नमतो'ऽन्ययार् ।।११॥ योगो ध्यानं समाधिक्च धीरोधःस्वान्तिनग्रहः । अन्तःसंलीनता चिति तत्प याया स्मृता बुधः ।।१२॥ ध्यायत्यर्याननेनेति ध्यानं करणसा धनम् । ध्यायतीति च कर्तृत्वं वाच्यं स्वातन्त्र्यसम्भवात् ।।१३॥ भावमा त्राभिधित्सायां ध्यातिर्वा ध्यानिम्बदते । शक्तिभेदाज्ञतत्त्व एत्य युक्तमेकत्र तत् र'त्रयम् ॥१४॥ यद्यपि ज्ञानपर्यायो ध्यानाख्यो ध्येयगोचरः । तथा प्येकाग्रस्य स्वा बोधादि र वान्यताम् ॥१४॥

से होनेवाले आस्रवका निरोध करनेके लिये उपचारसे माना जाता है ॥१०॥ ध्यानके स्वरूप को जाननेवाले बुद्धिमान् पुरुष ध्यान उसीको कहते हैं जिसकी वृत्ति अपने बुद्धि-बलके आधीन होती है क्योंकि ऐसा ध्यान ही यथार्थमे ध्यान कहा जा सकता है इससे विपरीत ध्यान अपध्यान कहलाता है ।।११।। योग, ध्यान, समाधि, धीरोध अर्थात बद्धिकी चञ्चलता रोकना, स्वान्त निग्रह अर्थात् मनको वशमे करना, और अन्त सलीनता अर्थात आत्माके स्वरूपमे लीन होना आदि सब ध्यानके ही पर्यायवाचक शब्द है-ऐसा विद्वान लोग मानते है।।१२।। आत्मा जिस परिणामसे पदार्थका चिन्तवन करता है उस परिणामको ध्यान कहते है यह करणसाधनकी अपेक्षा ध्यान शब्दकी निरुक्ति है । आत्माका जो परिणाम पदार्थोका चिन्तवन करता है उस परिणामको ध्यान कहते है यह कर्त -वाच्यकी अपेक्षा ध्यान शब्दकी निरुक्ति है क्योंकि जो परिणाम पहले आत्मा रूप कर्ताके परतन्त्र होनेसे करण कहलाता था वही अव स्वतन्त्र होने से कर्ता कहा जा सकता है। और भाव-वाच्यकी अपेक्षा करनेपर चिन्तवन करना ही ध्यान की निरुक्ति है। इस प्रकार शक्तिके भेदसे ज्ञान-स्वरूप आत्माके एक ही विषयमे तीन भेद होना उचित ही है ॥ भावार्थ-व्याकरणमे कितने ही शब्दोकी निरुक्ति करण-साधन, कर्त्-साधन और भावसाधनकी अपेक्षा तीन तीन प्रकारसे की जाती है। जहा करणकी मुख्यता होती है उसे करण-साधन कहते है, जहा कर्ताकी मुख्यता है उसे कर्त -साधन कहते है और जहां कियाकी मुख्यता होती है उसे भाव-साधन कहते है। यहां आचार्यने आत्मा, आत्माके परिणाम और चिन्तवन रूप क्रियामे नय विवक्षासे भेदाभेद रूपकी विवक्षा कर एक ही ध्यान शब्दकी तीनों साधनो द्वारा निरुक्ति की है, जिस समय आत्मा और परिणाम मे भेद-विवक्षा की जाती है उस समय आत्मा जिस परिणामसे ध्यान करे वह परिणाम ध्यान कहलाता है ऐसी करणसाधनसे निरुक्ति होती है। जिस समय आत्मा और परिणाममे अभेद विवक्षा की जाती है उस समय जो परिणाम ध्यान करे वही ध्यान कहलाता है, ऐसी कर्त-साधनसे निरुक्ति होती है और जहा आत्मा तथा उसके प्रदेशोमे होनेवाली ध्यान रूप किया मे अभेद माना जाता है उस समय ध्यान करना ही ध्यान कहलाता है ऐसी भावसाधनसे निरुक्ति सिद्ध होती है।।१३-१४।। यद्यपि ध्यान ज्ञानकी ही पर्याय है और ध्येय अर्थात ध्यान करने योग्य पदार्थोंको ही विषय करनेवाला है तथापि एक जगह एकत्रित रूपसे देखा जानेके कारण ज्ञान, दर्शन, सख और वीर्य रूप-व्यवहारको भी धारण कर लेता है। भावार्थ-स्थिर रूपसे पदार्थको जानना ध्यान कहलाता है इसलिये ध्यान ज्ञानकी एक पर्याय विशेष हैं। आत्माके जो प्रदेश ज्ञान रूप है वे ही प्रदेश दर्शन, सुख और वीर्य रूप भी है इसलिये एक ही जगह रहनेके कारण ध्यानमें दर्शन सख आदिका भी व्यवहार किया जाता है ॥१५॥

१ कायबल । २ ध्यानलक्षणयुक्तम् । ३ अभिप्रायमाश्चित्य । ४ चिन्तादिरूपम् । ५ उक्तलक्षण-ध्यानात् । ६ धीबलायत्तवृत्तिभावाङजातम् । ७ ध्यानपर्य्यायाः । ८ करणव्युत्पत्त्या निष्पन्नम् । ६ सत्ता-मात्रमभिधातुमिच्छाया सत्याम् । १० आत्मस्वरूपस्य । ११ ध्याने । १२ करणकर्वृभावसाधनाना त्रयम् । १३ सम्बद्धो भूत्वा । –सदृष्टो ल०, प० । सदिष्टो द० । १४ एव इत्यर्थः । –वाच्यताम् ल०, म०, द० ।

हर्षामर्थाविवत् सोऽयं चिद्धमें ऽप्यवबोधितः । प्रकाशते विभिन्नात्मा कथिञ्चत् स्तिमितात्मकः ॥१६॥ ध्यानस्यालम्बनं कृत्स्तं जगत्तर्षं यथास्थितम् । विनात्मात्मीयसङ्कृत्पाद् श्रौदासीन्ये निवेशितम् ॥१७॥ स्रथवा ध्येयमध्यात्मे तत्वं मुक्ते तरात्मकम् । तत्तत्त्वचिन्तनं ध्यातुः उपयोग'स्य शुद्धये ॥१८॥ उपयोगिविशुद्धौ च बन्धहेतुन् 'क्युदस्यत । संवरो निर्जरा चैव ततो मुक्तिरसंस्रयम् ॥१६॥ मुमुक्षोध्यातुकामस्य सर्वमालम्बनं जगत् । यद्यद्यथास्थितं वस्तु तथा तत्तद्वधव'स्यतः ॥२०॥ किमत्र बहुना यो यः कविच दूवादः सपर्ययः । स सर्वोऽपि यथान्यायं ध्येयकोटि विगाहते ॥२१॥ शुभाभिसन्धितो ध्याने स्यादेवं ध्येयकत्पना । प्रीत्यप्रीत्यभिसन्धानाद् श्रसद्ध्याने विप'व्यंयः ॥२२॥ श्रतत्तिवित्यत्तत्वसो वैपरीत्येन भावयन् । प्रीत्यप्रीती समा<sup>११</sup>धाय संक्तिष्टं ध्यानमृच्छति ॥२३॥

जिस प्रकार सुख तथा कोध आदि भाव चैतन्यके ही परिणाम कहे जाते है परन्तु वे उससे भिन्न रूप होकर प्रकाशमान होते है-अनुभवमें आते है इसी प्रकार अन्तः करणका संकोच करने रूप ध्यान भी यद्यपि चैतन्य (ज्ञान) का परिणाम बतलाया गया है तथापि वह उससे भिन्न रूप होकर प्रकाशमान होता है। भावार्थ-पर्याय और पर्यायीमे कथचिद भेदकी विवक्षा कर यह कथन किया गया है ।।१६।। जगत्के समस्त तत्त्व जो जिस रूपसे अवस्थित है और जिनमें यह मेरे है और मै इनका स्वामी हूं ऐसा सकल्प न होनेसे जो उदासीन रूपसे विद्यमान है वे सब ध्यानके आलम्बन (विषय) है। भावार्थ-ध्यानमें उदासीन रूपसे समस्त पदार्थी का चिन्तवन किया जा सकता है ॥१७॥ अथवा ससारी और मुक्त इस प्रकार दो भेदवाले आतम तत्त्वका चिन्तवन करना चाहिये क्योंकि आत्मतत्त्वका चिन्तवन ध्यान करनेवाले जीव के उपयोगकी विशुद्धिके लिये होता है ॥१८॥ उपयोगकी विशुद्धि होनेसे यह जीव बन्धके कारणोंको नष्ट कर देता है, बन्धके कारण नष्ट होनेसे उसके संवर और निर्जरा होने लगती है तथा सवर और निर्जराके होनेसे इस जीवको नि सन्देह मक्तिकी प्राप्ति हो जाती है ॥१९॥ जो जो पदार्थ जिस जिस प्रकारसे अवस्थित है उसको उसी उसी प्रकारसे निश्चय करनेवाले तथा ध्यानकी इच्छा रखनेवाले मोक्षाभिलाषी पृरुषके यह समस्त ससार आलम्बन है। भावार्थ-राग-द्वेषसे रहित होकर किसी भी वस्तुका ध्यानकर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है ॥२०॥ अथवा इस विषयमे बहुत कहनेसे क्या लाभ है सक्षेपमे इतना ही समफ लेना चाहिये कि इस संसारमें अपनी अपनी पर्यायों सहित जो जो पदार्थ है वे सब आम्नायके अनुसार ध्येय कोटिमे प्रवेश करते हैं अर्थात् उन सभीका ध्यान किया जा सकता है ।।२१।। इस प्रकार जो ऊपर ध्यान करने योग्य पदार्थीका वर्णन किया गया है वह सब शुभ पदार्थका चिन्तवन करनेवाले ध्यानमें ही समफ्तना चाहिये । यदि इष्ट अनिष्ट वस्तुओंका चिन्तवन किया जावेगा तो वह असद्ध्यान कहलावेगा और उसमें ध्येयकी कोई कल्पना नही की जाती अर्थात् असद्-ध्यानका कुछ भी विषय नहीं है-कभी असद्ध्यान नहीं करना चाहिये।।२२।। जो मनुष्य तत्त्वोंका यथार्थ स्वरूप नहीं समभता वह विपरीत भावसे अतद्रुप वस्तुको भी तद्रुप चिन्तवन करने लगता है और पदार्थोंमें इष्ट अनिष्ट बद्धि कर केवल संक्लेश सहित ध्यान धारण

१ वैभिन्नात्मा इति क्विचित्। २ आत्मतत्त्वम्। ३ मुक्तजीवसंसारजीवस्वरूपम्। ४ ज्ञानस्य। ५ निरस्यतः पुसः। —नुदस्यतः ल०, म०। ६ निश्चिन्वतः। ७ पदार्थः। ८ यथाप्रमाणम्। यथाम्नायं ल०, म०, द०, अ०, इ०, स०। ६ श्भाभिप्रायमाश्रित्य। शुभाभि-सन्धिन ल०, म०, द०। १० ध्येयकल्पना भवतीत्यर्थः। ११ आश्रित्य।

सङ्कल्पवशागे मूढो वस्त्विष्टानिष्टतां नयेत् । रागद्वेषौ तत'स्ताभ्यां बन्धं दुर्मोचमशनुते ॥२४॥ सङ्कल्पो मानसी वृत्तः विषयेष्वनुत्तिषणीरे । सैव वृष्ठप्रणिषानं स्याद् प्रपध्यानमती विद्वः ॥२४॥ तस्मादाशयशुद्धपर्थम् इष्टा तस्वार्थभावना । ज्ञानशुद्धिरतस्तस्यां ध्यानशुद्धिरवाहृता ॥२६॥ प्रशस्तमप्रशस्तञ्च ध्यानं संस्मयंते द्विषा । शुभाशुभाभिसन्धानात् प्रत्येकं तद्व्यं द्विषा ॥२७॥ चतुर्धा तत्वलु ध्यानम् इत्याप्तैरनुर्वाणतम् । ग्रातं रौद्वञ्च धम्यंञ्च शुक्तञ्चति विकल्पतः ॥२६॥ हेयमाद्यं विद्वि दुर्ध्यानं भववर्षनम् । उत्तरं द्वित्यं ध्यानम् उपादेयन्तु योगिनाम् ॥२६॥ तेषामन्तिभवा वश्ये लक्ष्म निर्वचनं तथा । वलाषानमधिष्ठानं कालभावफलान्यि ॥३०॥ ऋते भवमथात्तं स्याद् ध्यानमाद्यं चतुर्विषम् । देष्टानवाप्त्यनिष्टाप्तिनिवानासात हेतुकम् ॥३१॥ विष्रयोगे मनोज्ञस्य तत्सयोगान् त्वर्षणम् । अमनोज्ञार्थसयोगे तद्वियोगानृचन्तनम् ॥३२॥ निवानं भोगकाङक्षोत्थं संविल्ल्ब्टस्यान्यभोगतः । स्मृत्यन्वाहरणञ्चैर्वा वेदनात्तंस्य तत्क्षये ॥३३॥

करता है ।।२३।। सकल्प विकल्पके वशीभूत हुआ मूर्ख प्राणी पदार्थीको इष्ट अनिष्ट समभने लगता है उससे उसके राग द्वेष उत्पन्न होते है और राग द्वेषसे जो कठिनतासे छट सके ऐसे कर्मबन्धको प्राप्त होता है ॥२४॥ विषयोंने तृष्णा बढानेवाली जो मनकी प्रवृत्ति है वह सकल्प कहलाती है उसी सकल्पको दूष्प्रणिधान कहते है और दूष्प्रणिधानसे अपध्यान होता है ॥२५॥ इसलिये चित्तकी गृद्धिके लिये तत्त्वार्थकी भावना करनी चाहिये क्योंकि तत्त्वार्थकी भावना करनेसे ज्ञानकी शुद्धि होती है और ज्ञानकी शुद्धि होनेसे ध्यानकी शुद्धि होती है ॥२६॥ शभ और अशुभ चिन्तवन करनेसे वह ध्यान प्रशस्त तथा अप्रशस्तके भेदसे दो प्रकारका स्मरण किया जाता है उस प्रशस्त तथा अप्रशस्त ध्यानमेसे भी प्रत्येक के दो दो भेद है। भावार्थ-जो ध्यान शुभ परिणामोसे किया जाता है उसे प्रशस्त ध्यान कहते है और जो अशुभ परिणामोसे किया जाता है उसे अप्रशस्त ध्यान कहते हैं। प्रशस्त ध्यानके धर्म्य और शुक्ल ऐसे दो भेद है तथा अप्रशस्त ध्यानके आर्त और रौद्र ऐसे दो भेद है ।।२७।। इस प्रकार जिनेन्द्र भगवानुने वह ध्यान आर्त रौद्र धर्म्य और शक्लके भेदसे चार प्रकारका वर्णन किया है।।२८।। इन चारों ध्यानोंमेसे पहलेके दो अर्थात् आर्त और रौद्र ध्यान छोड़नेके योग्य है क्योकि वे खोटे ध्यान हैं और संसारको बढानेवाले है तथा आगेके दो अर्थात धर्म्य और शुक्ल ध्यान मुनियोको भी ग्रहण करने योग्य है ॥२९॥ अब इन ध्यानोंके अन्तर्भेद, उनके लक्षण, उनकी निरुक्ति, उनके बलाधान, आधार, काल, भाव और फलका निरूपण करेगे ॥३०॥

जो ऋत अर्थात् दु.खमे हो वह पहला आत्तध्यान है वह चार प्रकारका होता है पहला इष्ट वस्तुके न मिलनेसे, दूसरा अनिष्ट वस्तुके मिलनेसे, तीसरा निदानसे और चौथा रोग आदिके निमित्तसे उत्पन्न हुआ ॥३१॥ किसी इष्ट वस्तुके वियोग होनेपर उसके सयोगके लिये बार-बार चिन्तवन करना सो पहला आर्तध्यान है इसी प्रकार किसी अनिष्ट वस्तुके संयोग होनेपर उसके वियोगके लिये निरन्तर चिन्तवन करना सो दूसरा आर्तध्यान है ॥३२॥ भोगोंकी आकांक्षासे जो ध्यान होता है वह तीसरा निदान नामका आर्तध्यान कहलाता है। यह ध्यान दूसरे पुरुषोंकी भोगोपभोगकी सामग्री देखनेसे सिक्लष्ट चित्तवाले जीवके होता है और किसी वेदनासे पीडित मनुष्यका उस वेदनाको नष्ट करनेके लिये जो बार-बार चिन्तवन

ऋते विना मनोक्षार्याव् भविमध्दिवियोगजम् । निवान'प्रत्ययञ्चेवम् ग्रप्राप्तेष्टार्थाविन्तनात् ॥३४॥ ऋतेप्यु'पगतेऽनिष्टे भवमातं द्वितीयकम् । भवेच्चतुर्यं मप्येवं वैवनोपगमोद्भवम् ॥३४॥ प्राप्त्यप्राप्त्योमंनोक्षेतरार्थयोः स्मृतियोजने । निवानवेवना पायविषये चानुचिन्तने ।॥३६॥ इत्युक्तमातंमातित्मचिन्त्यं प्यानं चतुर्विषम् । प्रमावाधिष्ठितं तत्तु वड् गुणस्यानसंश्रितम् ॥३७॥ ग्रप्तास्ततमं लेक्ष्या प्रयमाश्रित्य जुन्भितम् । ग्रन्तम् हृतंकालं तद् ग्र'प्रशक्तावलम्बनम् ॥३६॥ श्रायोपश्वामकोऽस्य स्याव् भावित्तर्यंगतिः फलम् । तस्माव् दुष्यानमार्ताख्यं हेयं श्रेयोऽपिशनामिवम् ॥३६॥ मूच्छ्यां भौतिवर्यः कौतीद्या ग्रप्तान् भावित्यं । भयोहे प्राप्तान्त्रोकाच्च लिङ्गा प्रमातं स्मृतानि वी४६ बाह्यञ्च लिङ्गापत्रमार्तस्य गात्रग्तार्थः निर्ववर्णता । हस्तन्यस्तकपोलत्वं रेताश्रुतान्यच्च तावृत्राम् ॥४१॥ प्राणिनां रोवनाव् प्रमातंस्य गात्रग्तारे स्त्रवेषु निर्घृणः । पुमास्तत्र भवं रौद्रं विद्धि ध्यानं चतुर्विषम् ॥४२॥

होता है वह चौथा आर्त्तध्यान कहलाता है ।।३३।। इष्ट वस्तुओंके बिना होनेवाले दु:खके समय जो ध्यान होता है वह इष्ट वियोगज नामका पहला आर्तध्यान कहलाता है, इसी प्रकार प्राप्त नहीं हुए इब्ट पदार्थके चिन्तवनसे जो आर्तध्यान होता है वह निदान प्रत्यय नामका तीसरा आर्तध्यान कहलाता है ।।३४।। अनिष्ट वस्तुके संयोगके होनेपर जो ध्यान होता है वह अनिष्ट सयोगज नामका तीसरा आर्तध्यान कहलाता है और वेदना उत्पन्न होनेपर जो ध्यान होता है वह वेदनोपगमोद्भव नामका चौथा आर्तध्यान कहलाता है ।।३५।। इष्ट वस्तुकी प्राप्ति के लिये, अनिष्ट वस्तुकी अप्राप्तिके लिये, भोगोपभोगकी इच्छाके लिये और वेदना दूर करने के लिये जो बार-बार चिन्तवन किया जाता है उसी समय ऊपर कहा हुआ चार प्रकारका आर्त-ध्यान होता है ।।३६।। इस प्रकार आर्त अर्थात् पीड़ित आत्मावाले जीवोंके द्वारा चिन्तवन करने योग्य चार प्रकारके आर्तध्यानका निरूपण किया। यह कषाय आदि प्रमादसे अधिष्ठित होता है और प्रमत्तसंयत नामक छठवें गुणस्थान तक होता है ॥३७॥ यह चारों प्रकारका आर्तध्यान अत्यन्त अशुभ, कृष्ण, नील और कापोत लेश्याका आश्रय कर उत्पन्न होता है,इसका काल अन्तर्मुहूर्त है और आलम्बन अशुभ है ।।३८।। इस आर्तध्यानमें क्षायोपशमिक भाव होता है और तिर्यञ्च गति इसका फल है इसलिये यह आर्त नामका खोटा ध्यान कल्याण चाहनेवाले पुरुषों द्वारा छोड़ने योग्य है ॥३९॥ परिग्रहमें अत्यन्त आसक्त होना, कुशील रूप प्रवृत्ति करना, कृपणता करना, व्याज लेकर आजीविका करना, अत्यन्त लोभ करना, भय करना, उद्वेग करना और अतिशय शोक करना ये आर्तध्यानके चिह्न है ॥४०॥ इसी प्रकार शरीरका क्षीण हो जाना, शरीरकी कान्ति नष्ट हो जाना, हौथोंपर कपोल रखकर पश्चा-त्ताप करना, आंसू डालना तथा इसी प्रकार और और भी अनेक कार्य आर्तध्यानके बाह्य चिह्न कहलाते है ।।४१।। इस प्रकार आर्तध्यानका वर्णन पूर्ण हुआ, अब रौद्र ध्यानका निरूपण करते हैं-जो पुरुष प्राणियोंको रुलाता है वह रुद्र कुर अथवा सब जीवोंमे निर्दय कहलाता

१ निदानहेतुकम् । २ अनिष्टे वस्तुनि समागते इति भावः । ह्युपगते ल०, म० । ३ द्वितीयात्तंध्यानोक्तप्रकारेण । ४ मनोज्ञार्थप्राप्तौ । स्मृतियोजनम् । ५ निदानञ्च वेदनापायश्च निदानवेदनापायौ निदानवेदनापायौ विषयो ययोस्ते निदानवेदनापायविषये । ६ निदानानुचिन्तनं वेदनापायानुचिन्तनमित्यर्थः । ७ ध्यानम् । ६ षड्गुणस्थानसंश्चितमित्यनेन किस्वामिकमिति पदं व्याख्यातम् ।
१ लेश्यात्रयमाश्चित्य जृम्भितमित्यनेन बलाधानमुक्तम् । १० अप्रशस्तपरिणामावलम्बनम् । अनेन
किमालम्बनमिति पदं प्रोक्तम् । ११ परिग्रहः । १२ कृशीलत्व । १३ लुक्षत्व अथवा कृतघ्नत्व ।
१४ आलस्य । १५ अत्यभिलाषिता । १६ इष्टिवियोगेषु विक्लवभाव एवोद्वेगः । चित्तचलन ।
१७ चिह्नानि । १६ गात्रम्लानिः ट० । श्ररीरपोषणम् । १६ वाष्पवारिसहितम् ।
२० रोदनकारित्वात ।

हिंसानन्दम्यानन्दस्तेयसंरक्षणात्मकम् । षठालु तद्गुणस्यानात् प्राक् पञ्चगुणभूमिकम् ।।४३॥ प्रकृत्यत्तर्वश्रुलेश्यात्रयोपो'व्दलब् हितम् । मन्तर्महृतंकालोत्यं पूर्ववद्भावः इन्यते ।।४४॥ वधवन्धाभि सन्धानम् प्रङ्गान्छदेयतापने । 'वण्डपारुष्यमित्यादि हिंसानन्दः स्मृतो बुधैः ।।४४॥ हिंसानन्दं समाधायः हिसः प्राणिषु निर्घृणः । हिनस्त्यात्मानमेव प्राक् पश्चाद् हत्यान्न वा परान् ।।४६॥ सिक्यमत्स्यः किलैकोऽसौ स्वयम्भूरमणाम्बुधौ । महामत्स्यसमान्वोषान् स्रवाप स्मृतिदेषदः ॥४७॥ पुरा किलारविन्दास्यः प्रस्वातः स्वयातः स्वराधियः । रिवरस्तानरौद्राभिसन्धः श्वांभी विवेश सः ॥४८॥ 'स्रनानृशंस्य हिसोपकरणादानतत्कयाः । निसगाहिस्रताः चेति लिङ्गान्यस्य स्मृतानि व ॥४६॥ मृषानन्दो मृषावादैः स्रतिसन्धानीचन्तनम् ।। वाक्पारुष्यादिलङ्गा तद् । हितोयं रौद्रमिष्यते ॥४०॥

है ऐसे पुरुषमें जो ध्यान होता है उसे रौद्रध्यान कहते हैं यह रौद्र ध्यान भी चार प्रकारका होता है।।४२।। हिसानन्द अर्थात् हिसामे आनन्द मानना, मृषानन्द अर्थात् भूठ बोलनेमें आनन्द मानना, स्तेयानन्द अर्थात् चोरी करनेमें आनन्द मानना और संरक्षणानन्द अर्थात् परिग्रहकी रक्षामें ही रात-दिन लगा रहकर आनन्द मानना ये रौद्र ध्यानके चार भेद है। यह ध्यान छठवे गुणस्थानके पहले पहले पांच गुणस्थानोंमे होता है।।४३।। यह रौद्रध्यान अत्यन्त अश्भ, कृष्ण आदि तीन खोटी लेश्याओं के बलसे उत्पन्न होता है, अन्तर्महर्त काल तक रहता है और पहले आर्तध्यानके समान इसका क्षायोपशमिक भाव होता है ॥४४॥ मारने और बांधने आदिकी इच्छा रखना, अंग उपांगोंको छेदना, संताप देना तथा कठोर दण्ड देना आदिको विद्वान् लोग हिसानन्द नामका आर्तध्यान कहते है ।।४५।। जीवोंपर दया न करनेवाला हिसक पुरुष हिसानन्द नामके रौद्रध्यानको धारण कर पहले अपने आपका घात करता है पीछे अन्य जीवोंका घात करे अथवा न करे। भावार्थ-अन्य जीवोंका मारा जाना उनके आयु कर्मके आधीन है परन्तु मारनेका संकल्प करनेवाला हिसक पुरुष तीव्र कषाय उत्पन्न होनेसे अपने आत्माकी हिसा अवश्य कर लेता है अर्थात् अपने क्षमा आदि गुणोंको नष्ट कर भाव हिसाका अपराधी अवश्य हो जाता है ।।४६।। स्वयंभूरमण समुद्रमे जो तंदुल नामका छोटा मत्स्य रहता है वह केवल स्मृतिदोषसे ही महामत्स्यके समान दोषोंको प्राप्त होता है। भावार्थ-राघव मत्स्यके कानमे जो तंदुल मत्स्य रहता है वह यद्यपि जीवोंकी हिंसा नहीं कर पाता है केवल बड़े मत्स्यके मुखविवरमें आये हुए जीवोंको देखकर उसके मनमें उन्हें मारनेका भाव उत्पन्न होता है तथापि वह उस भाव-हिसाके कारण मरकर राघव मत्स्य के समान ही सातवें नरकमे जाता है ।।४७।। इसी प्रकार पूर्वकालमे अरविन्द नामका प्रसिद्ध विद्याघर केवल रुधिरमें स्नान करने रूप-रौद्र ध्यानसे ही नरक गया था ॥४८॥ कूर होना, हिंसा के उपकरण तलवार आदिको धारण करना, हिसाकी ही कथा करना और स्वभावसे ही हिसक होना ये हिसानन्द रौद्रध्यानके चिह्न माने गये हैं ॥४९॥ भूठ बोलकर लोगोंको धोखा देने का चिन्तवन करना सो मृषानन्द नामका दूसरा रौद्र ध्यान है तथा कठोर वचन बोलना आदि

१ सहाय । २ क्षायोपशिमकभावः । -भाविमिष्यते स०, म०, अ०, प०, स०, ६०, ६० । ३ अभिप्रायः । ४ बाह्घलिङगोपलक्षितवधबन्धादिनैष्ठुर्यम् । ५ अवलम्ब्य । ६ अभिप्रायः । ७ नरकगितम् । ६ अनुशंस्यं हि सो –ल०, म०, द०, प० । न नृशंसः अनृशंसः अनृशंसस्य भावः आनृशंस्यम् अनानृशंस्यम् , अकौर्यम् । 'नृशंसो घातुकः कूरः' इत्यर्थः । ६ स्वभाविहसनशीलता । १० रोद्रस्य । ११ अतिवञ्चनम् । १२ ध्यानम् ।

स्तेयानन्दः परद्वव्यहरणे स्मृतियोजनम् । अवेत् संरक्षणानन्दः स्मृतिरयर्जिनाविषु ॥४१॥ प्रतीतिलङ्गमेवैतव् रौद्वध्यानद्वयं भृवि । नारकं दुःखमस्याद्वः फलं रौद्वस्य दुस्तरम् ॥४२॥ बाह्यन्तु लिङ्गमस्याद्वः भूकां मृखिविक्याम् । प्रस्वेदमङ्गकम्पञ्च नेत्रयोद्दचातितामृताम् ॥४३॥ प्रयत्नेन विनेवैतव् ग्रसव्ध्यांनद्वयं भवेत् । ग्रनाविवासनोव्भूतम् ग्रतस्तद्विसुजेन्मृतिः ॥४४॥ ध्यानद्वयं विसुज्याच्यम् ग्रस्तेसंसरकारणम् । ध्यानतं द्वयं ध्यानं मृतिनाभ्यसिसिष्यते ॥४४॥ ध्यानद्वयं विसुज्याच्यम् ग्रस्तेसंसरकारणम् । विद्वस्तमम्यधीनं हि फलमत्र द्वयात्मकम् ॥४६॥ जून्यालये दमशाने वा जरदुखानकेऽपि वा । सिरत्युलिनगिर्यप्रमङ्करे दुमकोटरे ॥४६॥ जून्यालये दमशाने वो जरदुखानकेऽपि वा । सिरत्युलिनगिर्यप्रमङ्करे दुमकोटरे ॥४६॥ ज्ञुचवन्यतमे वेशे चित्तहारिष्यपातके । नात्युष्णशिशिरे नापि प्रवृद्धतरमास्ते ॥४६॥ विमुक्तवर्षं सम्बाधे (प्रकृत्वन्यनुति । ध्यान्यतिम् कते मन्वमन्वन्यस्वति । ॥६॥ विमुक्तवर्षं सम्बाधे विद्वति स्विति । सममृज्वार्यति विश्वद्वात्रमस्तव्याः वृत्तिकम् ॥६०॥ स्वपर्यञ्चे करं वासं न्यस्योत्तानतलं पुनः । तस्योपरीतरं पाणमपि विन्यस्य तत्समम् ॥६१॥

इसके बाह्य चिह्न है ॥५०॥ दूसरेके द्रव्यके हरण करने अर्थात् चोरी करनेमें अपना चित्त लगाना-उसीका चिन्तवन करना सो स्तेयानन्द नामका तीसरा रौद्र ध्यान है और धनके उपार्जन करने आदिका चिन्तवन करना सो संरक्षणानन्द नामका चौथा रौद्रध्यान है। (संर-क्षणानन्दका दूसरा नाम परिग्रहानन्द भी हैं) ।।५१।। स्तेयानन्द और संरक्षणानन्द इन दोनों रौद्रध्यानोंके बाह्य चिह्न संसारमें प्रसिद्ध है। गणधरदेवने इस रौद्र ध्यानका फल अतिशय कठिन नरकगतिके दु.ख प्राप्त होना बतलाया है।।५२।। भौह टेढ़ी हो जाना, मुखका विकृत हो जाना, पसीना आने लगना, शरीर कँपने लगना और नेत्रोंका अतिशय लाल हो जाना आदि रौद्र ध्यानके बाह्य चिह्न कहलाते हैं।।५३।। अनादि कालकी वासनासे उत्पन्न होनेवाले ये दोनों (आर्त और रौद्र) ध्यान बिना प्रयत्नके ही हो जाते है इसलिये मुनियोंको इन दोनोंका ही त्याग करना चाहिये ॥५४॥ संसारके कारणस्वरूप पहले कहे हुए दोनों खोटे ध्यानोंका परित्याग कर मृनि लोग अन्तके जिन दो ध्यानोंका अभ्यास करते हैं वे उत्तम है, देश तथा अवस्था आदिकी अपेक्षा रखते हैं, बाह्य सामग्रीके आधीन है और इन दोनोंका फल भी गौण तथा मुख्य की अपेक्षा दो प्रकारका है ॥५५-५६॥ अध्यात्मके स्वरूपको जाननेवाला मुनि, सूने घरमे, श्मशानमे, जीर्ण वनमे, नदीके किनारे, पर्वतकी शिखरपर, गुफामे, वृक्षकी कोटरमें अथवा और भी किसी ऐसे पवित्र तथा मनोहर प्रदेशमे, जहां आतप न हो, अतिशय गर्मी और सर्दी न हो, तेज वायु न चलता हो, वर्षा न हो रही हो, सूक्ष्म जीवोंका उपद्रव न हो, जलका प्रपात न हो और मन्द मन्द वाय बह रही हो, पर्य क आसन बांधकर पृथिवी तलपर विराजमान हो, उस समय अपने शरीरको सम सरल और निश्चल रखे, अपने पर्य कमें बांया हाथ इस प्रकार रक्ले कि जिससे उसकी हथेली ऊपरकी ओर हो, इसी प्रकार दाहिने हाथको भी बांया हाथ पर रक्खे, आंखोंको न तो अधिक खोले ही और न अधिक बन्द ही रक्खे, धीरे-धीरे उच्छ्वास

१ विकारम् । २ आर्तरौद्रद्वयम् । ३ असाधु । ४ यदुत्तरं ल०, म०, इ०, अ०, स०, । ५ अभ्यसितुमिच्छते । ६ तदिदं ल०, म०, इ०, अ०, स०। ७ देशासनभेदादिवक्ष्यमाणलक्षण । ६ निश्चयव्यवहारात्मकम् । अथवा मुख्यामुख्यात्मकम् । ६ पुराणोद्याने । १० सम्बन्धे ल०, म०। ११ जनसम्पात द०, इ०। १२ समसुज्वागित अ०, इ०। सममुज्वायित प०, ल०, म०। १३ प्रयत्नपरवृत्तिकम् । १४ दक्षिणहस्तम् ।

नात्युन्मिवन्न चात्यन्तं निमिषनमन्दमुच्छ्वसन् । वन्तैर्बन्ताग्रसन्धानपरो धीरो 'निरुद्धधीः ॥६२॥ हृदि मूर्ष्मि ललाटे वा नाभेरूष्वं परत्र' वा । स्वाभ्यासवशतिच्चतं निषायाध्यात्मिवन्मुनिः ॥६२॥ ध्यायेव् ब्रब्यादियायात्म्यम् श्रागमार्थानुसारतः । परीषहोत्यिता बाधाः सहमानो निराकुलः ॥६४॥ 'प्राणायामेऽतितीवे स्याव् श्रवश'स्याकुलं मनः । व्याकुलस्य समाधानभङ्गान्न ध्यानसम्भवः ॥६४॥ श्रपि व्युत्मु 'ष्टकायस्य समाधित्रति'पत्तये । सन्वोच्छ्वासनिमेषाविवृत्तेनिति निषेषनम् ॥६६॥ समा विस्थतकायस्य स्यात् समाधानभङ्गानः । दुःस्थिताङ्गस्य तव्भङ्गाद् भवेदाकुलता थियः ॥६॥ समा विस्थतकायस्य स्यात् समाधानमङ्गिनः । दुःस्थिताङ्गस्य तव्भङ्गाद् भवेदाकुलता थियः ॥६॥ ततो यथोक्तपत्यङ्गकलक्षणासनमास्थितः । ध्यानाभ्यासं प्रकृवीत योगी 'व्याक्षेपमुत्सृजन् ॥६॥ 'पत्यञ्ज इव विध्यासोः कायोत्सर्गोऽपि सम्मतः । समप्रयुक्तसर्वाङ्गगो द्वात्रिशहोषविजतः ॥६८॥ 'विसंस्थुलासनस्यस्य ध्युवं गात्रस्य निप्रहः । तिन्नप्रहान्मनःपीडा ततद्यव विमनस्कता ॥७०॥ वैमनस्ये च कि ध्यायेत् तस्मादिष्टं सुखासनम् । कायोत्सर्गद्व पर्यङ्कः त'रतोऽन्यद्विषमासनम् ॥७१॥ 'त्ववस्थाद्वयस्येव प्राथान्यं ध्यायतो यतेः । प्रायस्तत्रापि पत्यङ्कम् श्रामनन्ति सुखासनम् ॥७२॥

ले, ऊपर और नीचेकी दोनों दांतोंकी पंक्तियोंको मिलाकर रक्खे, और धीर वीर हो मनकी स्वच्छन्द गतिको रोके फिर अपने अभ्यासके अनुसार मनको हृदयमे, मस्तकपर, ललाटमे नाभिके ऊपर अथवा और भी किसी जगह रखकर परीषहोंसे उत्पन्न हुई बाधाओंको सहता हुआ निराकूल हो आगमके अनुसार जीव अजीव आदि द्रव्योंके यथार्थ स्वरूपका चिन्तवन करे ।।५७–६४।। अतिशय तीव्र प्राणायाम होनेसे अर्थात् बहुत देरतक क्वासोच्छ्वासके रोक रखनेसे इन्द्रियोंको पूर्ण रूपसे वशमे न करनेवाले पुरुषका मन व्याकूल हो जाता है। जिसका मन व्याकूल हो गया है उसके चित्तकी एकाग्रता नष्ट हो जाती है और ऐसा होनेसे उसका ध्यान भी टूट जाता है। इसलिये शरीरसे ममत्व छोड़नेवाले मुनिके ध्यानकी सिद्धिके लिये मन्द-मन्द उच्छ्वास लेना और पलकोंके लगने उघड़ने आदिका निषेध नही है ॥६५-६६॥ ध्यानके समय जिसका शरीर सम रूपसे स्थित होता है अर्थात ऊंचा नीचा नही होता है उसके समाधान अर्थात् चित्तकी स्थिरता रहती है और जिसका शरीर विषम रूपसे स्थित है उसके समाधानका भंग हो जाता है और समाधानके भंग हो जानेसे बुद्धिमे आकुलता उत्पन्न हो जाती है इसलिये मुनियोंको ऊपर कहे हुए पर्य क आसनसे बैठकर और चित्तकी चञ्चलता छोडकर ध्यानका अभ्यास करना चाहिये।।६७-६८।। ध्यान करनेकी इच्छा करनेवाले मुनिको पर्यं क आसनके समान कायोत्सर्ग आसन करनेकी भी आज्ञा है। कायोत्सर्गके समय शरीर के समस्त अगोंको सम रखना चाहिये और आचार शास्त्रमे कहे हुए बत्तीस दोषोका बचाव करना चाहिये ॥६९॥ जो मनुष्य ध्यानके समय विषम (ऊंचे-नीचे) आसनसे बैठता है उसके शरीरमें अवश्य ही पीड़ा होने लगती है, शरीरमें पीडा होनेसे मनमें पीडा होती है और मनमे पीड़ा होनेसे आकुलता उत्पन्न हो जाती है। आकुलता उत्पन्न होनेपर कुछ भी ध्यान नहीं किया जा सकता इसलिये ध्यानके समय सुखासन लगाना ही अच्छा है। कायोन्सर्ग और पर्यं क ये दो सुखासन है इनके सिवाय बाकी सब विषम अर्थात् दु ख करनेवाले आसन है ॥७०-७१।। ध्यान करनेवाले मुनिके प्रायः इन्ही दो आसनोंकी प्रधानता रहती है और उन दोनोंमें

१ निरुद्धमनः । २ कण्ठादौ । ३ योगनिग्रहे, आनस्य प्राणस्य दैर्घ्ये । ४ असमर्थस्य । ५ त्यक्तशरीरममकारस्य । ६ निरुचयाय । ७ समानस्थितशरीरस्य । ८ कार्यान्तरपारविष्यम् । ६ पर्यंक्रक ल०, म०, इ० । १० विषमोन्नतासनस्थस्य, अथवा वज्रवीरासनकुक्कुटासनादिविषमासनस्य । विसंघ्ठुला--ल०, म० । ११ कायोत्सर्गपयंक्रकाभ्याम् । १२ कायोत्सर्गपयंक्रकासनद्वयरूपस्यैव ।

वण्रकाया महा<sup>र</sup>सस्याः सर्वावस्यान्तरस्यिताः । भूयन्ते घ्यानयोगेन सम्प्राप्ताः पदमध्ययम् ॥७३॥ बाहुत्यापेक्षया तस्माद् ग्रवस्था द्वयसङ्गरः । सक्तानां तूपसर्गाद्धः तद्वे चित्र्यं न 'बुष्यति ॥७४॥ वेहावस्था पुनर्येव न स्याव् ध्यानोपरोधिनी । तदवस्थो मुनिष्ययित् स्थित्वाधित्राय्य वा ॥७५॥ वेद्यादिन्यमोप्येवं प्रायो वृत्तिष्यपाश्रयः । कृता तमनां तु सर्वोऽपि वेद्याविष्यानिसद्धये ॥७६॥ स्त्रीपत्तृक्ष्मीबसंस'क्तरहितं विजनं मृतेः । 'रसर्वदेवोचितं स्थानं घ्यानकाले विद्येषतः ॥७७॥ वसतोऽस्य जनाकीर्णे विषयानिभपद्यतः । बाहुत्यादिन्द्रियार्थानां जातु रव्यप्रीभवेन्सनः ॥७५॥

भी पर्य के आसन अधिक सुलकर माना जाता है।।७२।। आगममें ऐसा भी सना जाता है कि जिनका शरीर वजमयी है और जो महा शक्तिशाली हैं ऐसे पूरुष सभी आसनोंसे विराजमान होकर ध्यानके बलसे अविनाशी पद (मोक्ष) को प्राप्त हुए है ॥७३॥ इसलिये कायोत्सर्ग और पर्यं क ऐसे दो आसनोंका निरूपण असमर्थ जीवोंकी अधिकतासे किया गया है। जो उपसर्ग आदिके सहन करनेमें अतिशय समर्थ है ऐसे मुनियोंके लिये अनेक प्रकारके आसनों के लगानेमें दोष नहीं है। भावार्थ-वीरासन, वजासन, गोदोहासन, धन्रासन आदि अनेक आसन लगानेसे काय-क्लेश नामक तपकी सिद्धि होती अवश्य है पर हमेशा तप शक्तिके अनसार ही किया जाता है। यदि शक्ति न रहते हुए भी ध्यानके समय दूखकर आसन लगाया जावे तो उससे चित्त चंचल हो जानेसे मल तत्त्व-ध्यानकी सिद्धि नहीं हो सकेगी इसलिये आचार्यने यहांपर अशक्त पुरुषोंकी बहलता देख कायोत्सर्ग और पर्यं क इन्हीं दो ...: शों वर्णन किया है परन्तू जिनके शरीर में शक्ति है, जो निषद्या आदि परीषहोंके सहन करने में समर्थ है उन्हें विचित्र विचित्र प्रकारकें आसनोंके लगानेका निषेध भी नहीं किया है। आसन लगाते समय इस बातका स्मरण रखना आवश्यक है कि वह केवल बाह्य प्रदर्शनके लिये न हो किन्तू कायक्लेश तपश्चरणके साथ-साथ ध्यानकी सिद्धिका प्रयोजन होना चाहिये। क्योंकि जैन शास्त्रोंमें मात्र बाह्य प्रदर्शनके लिये कुछ भी स्थान नहीं है और न उस आसन लगानेवालेके लिये कुछ आत्मलाभ ही होता है ॥७४॥

अथवा शरीरकी जो जो अवस्था (आसन) ध्यानका विरोध करनेवाली न हो उसी उसी अवस्था में स्थित होकर मुनियोंको ध्यान करना चाहिये। चाहें तो वे बैठकर ध्यान कर सकते हैं, खड़े होकर ध्यान कर सकते हैं और लेठकर भी ध्यान कर सकते हैं ॥७५॥ इसी प्रकार देश आदिका जो नियम कहा गया है वह भी प्रायोवृत्तिको लिये हुए है अर्थात् हीन शक्तिके धारक ध्यान करनेवालोंके लिये ही देश आदिका नियम है पूर्ण शक्तिके धारण करनेवालोंके लिये तो सभी देश और सभी काल आदि ध्यानके साधन है ॥७६॥ जो स्थान स्त्री, पशु और नपुंसक जीवोंके संसर्गसे रहित हो तथा एकान्त हो वही स्थान मुनियोंके सदा निवास करनेके योग्य होता है और ध्यानके समय तो विशेष कर ऐसा ही स्थान योग्य समक्ता जाता है ॥७७॥ जो मुनि मनुष्योंसे भरे हुए शहर आदिमें निवास करते हैं और निरन्तर विषयोंको देखा करते हैं ऐसे मुनियोंका चित्त इन्द्रियोंके विषयोंकी अधिकता होनेसे कदाचित् व्याकुल हो सकता है

१ महामनोबलाः । २ - स्थिराः ट० । सर्वासनान्तरस्थिरा । ३ ध्यानयोजने । ४ कायो-त्सर्गपर्यं क्रकासनद्वयप्रतिज्ञा । ५ तत्कायोत्सर्गविरहासनादिविचित्रताः । ६ दुष्टो न भवति । ७ उपविष्य । ६ प्रचुरवृत्तिसमाश्रयः । ६ निष्चितात्मनाम् । १० संसर्गरहितं राणिजनरहितं वा । ११ ध्यानरहितसर्वकालेऽपि । १२ कदाचित् ।

ततोर विविद्यतशायित्वं वने वासक्य योगिनाम् । इति साधारणो मार्गो जिनस्थविरकत्पयोः ॥७६॥ इत्यमुख्यां व्यवस्थायां सत्यां धीरास्तु केचन । विहरन्ति जनाकीणे शृत्ये च समर्वाशनः ॥५०॥ न चाहोरात्रसन्ध्यादिलक्षणः कालपर्ययः । नियतोऽस्यास्ति "विध्यासोः तद्ध्यानं सार्वकालिकम् ॥५१॥ 'यहेशकालचेष्टासु सर्वास्वेद समाहिताः" । सिद्धाः ' सिद्ध्यान्ति सेत्स्यन्ति नात्र तिष्क्ष'व्यमोऽस्यतः ॥५२॥ यदा यत्र यथावस्थो योगी ध्यानमवाष्नुयात् । स.कालः स च देशः स्याद् ध्यानावस्था च सा मता ॥५३॥ प्रोक्ता ध्यातुरवस्थेयम्' इदानीं तस्य लक्षणम् । ध्येयं ध्यानं फलञ्चेति वाच्य'मेतस्चतुष्टयम् ॥५४॥ वज्यसंहननं कायम् उद्धहन् बलवत्तमम् । ग्रोष्ठ' शूरस्तपोयोगे स्वभ्यस्तश्रुतविस्तरः ॥५४॥ दूरोत्सारितदुध्यांनो दुर्लेश्याः परिवर्जयन् । लेश्याविश्चिक्तालम्बय भावयन्नप्रमत्तताम् ॥५६॥ प्रज्ञापारमितो योगी ध्याता स्याद्धीवलान्वितः । ''सूत्रार्थालम्बनो धीरः सोढाशेषपरीषहः ॥५७॥ (त्रिभिविशेषकम्)

।।७८।। इसलिये मुनियोंको एकान्त स्थानमें ही शयन करना चाहिये और वनमे ही रहना चाहिये यह जिनकल्पी और स्थिवरकल्पी दोनों प्रकारके मुनियोंका साधारण मार्ग है ।।७९॥ यद्यिप मुनियोंके निवास करनेके लिये यह साधारण व्यवस्था कही गई है तथापि कितने ही समदर्शी धीर-वीर मुनिराज मनुष्योंसे भरे हुए शहर आदि तथा वन आदि शून्य (निर्जन) स्थानोंमें विहार करते हैं ॥८०॥ इसी प्रकार ध्यान करनेके इच्छुक धीरवीर मुनियोंके लिये दिन रात और संध्याकाल आदि काल भी निश्चित नहीं हैं अर्थात् उनके लिये समयका कुछ भी नियम नहीं हैं क्योंकि वह ध्यानरूपी धन सभी समयमे उपयोग करने योग्य हैं अर्थात् ध्यान इच्छानुसार सभी समयोगे किया जा सकता है ॥८१॥ क्योंकि सभी देश, सभी काल और सभी चेष्टाओं (आसनों) में ध्यान धारण करनेवाले अनेक मुनिराज आजतक सिद्ध हो चुके हैं, अब हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे इसलिये ध्यानके लिये देश काल और आसन वगैरह का कोई खास नियम नहीं हैं ॥८२॥ जो मुनि जिस समय, जिस देशमें और जिस आसनसे ध्यानको प्राप्त हो सकता है उस मुनिके ध्यानके लिये वही समय, वही देश और वही आसन उपयुक्त माना गया है ॥८३॥ इस प्रकार यह ध्यान करनेवालेकी अवस्थाका निरूपण किया। अब ध्यान करनेवालेका लक्षण, ध्येय अर्थात् ध्यान करने योग्य पदार्थ, ध्यान और ध्यानका फल ये चारों ही पदार्थ निरूपण करने योग्य है ॥८४॥

जो वज्रवृषभनाराचसंहनन वाले अतिशय बलवान् शरीरका धारक है, जो तपश्चरण करनेमें अत्यन्त शूरवीर है, जिसने अनेक शास्त्रोंका अच्छी तरहसे अभ्यास किया है, जिसने आर्त और रौद्र नामके खोटे ध्यानोंको दूर हटा दिया है, जो अशुभ लेश्याओंसे बचता रहता है, जो लेश्याओंकी विशुद्धताका अवलम्बन कर प्रमादरहित अवस्थाका चिन्तवन करता है, जो बुद्धिक पारको प्राप्त हुआ है अर्थात् जो अतिशय बुद्धिमान् है, योगी है, जो बुद्धिबलसे सहित है, जो शास्त्रोंके अर्थका आलम्बन करनेवाला है, जो धीरवीर है और जिसने समस्त परीषहों

१ कारणात्। २ एकान्तप्रदेश। ३ जनभरितप्रदेशे। ४ ध्यातुमिच्छोः। ५ तद्धनम् म०, ल०। ६ यस्मात् कारणात्। ७ समाधानयुक्ताः। ६ सिद्धपरमेष्टिनो बभूवृरित्यर्थैः। ६ सिद्धाः भविष्यन्ति। १० तद्वेशकालादिनियमः। ११ आसनभेदः। १२ वक्तव्यम्। १३ समूहे शूरः। मुनिसमूहे शूरः। सम्पत्समृद्ध इत्यर्थः। उद्यत्सूरः ल०, म०, द०। उद्यसूरः इ०। १४ आगमार्थाश्रयः।

स्रापि चोद्भूतसंबेगः प्राप्तिनर्वेदभावनः । वैराग्यभावनोत्कर्षात् पश्यन् भोगानतपंकान्' ॥५६॥ वैराज्यभावनापास्तिमध्याज्ञानतमो धनः । विशुद्धदर्शनापोढगाढमिध्यात्वशत्यकः ॥६६॥ क्रियानिःश्रेयसोदकः प्रपद्योज्भितदुष्क्रियः । प्रोद्गतः करणीयेषु व्युत्सृष्टाकरणीयकः ॥६०॥ व्रतानां प्रत्य नीका ये वोषा हिंसानृतादयः । तानशेषान्निराकृत्य व्रतशुद्धमुपेयिवान् ॥६१॥ स्वैरदार तरेः क्षान्तिमादंवार्जवलायवैः । कषायवैरिणस्तीद्यान् क्षोधादीन् विनवर्तयन् ॥६२॥ स्रमत्यानश्चोन् दुःखान् पश्यन् भावा नात्मकान् । वपुरायुर्वलारोग्ययौवनादिविकिष्तितान् ॥६३॥ समुन्सृज्य चिरा १०भयस्तान् भावान् । रागादिलक्षणान् । भावयन् ज्ञानवैराग्यभावनाः प्रागभाविताः॥६४॥ भावनाभिरसंसूढो । मुन्धपंति केष्यः स्वप्ति त्रात्यभावनाः ॥६५॥ वा १४ मुन्धपंति केष्यः सम्यक्त्वभावनाः ॥६६॥ संवेगः १८ रागादिलक्षणान् । सद्यमंदेशनञ्चित ज्ञातव्या ज्ञानभावनाः ॥६६॥ संवेगः १८ रागादिलक्षणं परिव १० तेष्य । स्वा स्वर्वेशनञ्चित ज्ञातव्या ज्ञानभावनाः ॥६६॥ संवेगः १८ रागादिलक्षणं परिव १० तेष्य । स्वर्वेशनञ्चित ज्ञेयाः सम्यक्त्वभावनाः ॥६६॥ संवेगः १८ रागादिलक्षणं परिव १० तेष्य । स्वर्वेशनञ्चित ज्ञातव्या ज्ञानभावनाः ॥६६॥ संवेगः । स्वर्वेशन विष्ठेषाः सम्यक्त्वभावनाः ॥६६॥

को सह लिया है ऐसे उत्तम मुनिको ध्याता कहते है ।।८५-८७।। इसके सिवाय जिसके संसारसे भय उत्पन्न हुआ है, जिसे वैराग्य की भावनाएँ प्राप्त हुई है, जो वैराग्य-भावनाओके उत्कर्ष से भोगोपभोगकी सामग्रीको अतुष्ति करनेवाली देखता है, जिसने सम्यग्ज्ञानकी भावना से मिथ्याज्ञानरूपी गाढ़ अन्धकारको नष्ट कर दिया है, जिसने विशद्ध सम्यग्दर्शनके द्वारा गाढ. मिथ्यात्वरूपी शल्यको निकाल दिया है, जिसने मोक्षरूपी फल देनेवाली उत्तम कियाओं को प्राप्त कर समस्त अशुभ कियाए छोड़ दी है, जो करने योग्य उत्तम कार्योमे सदा तत्पर रहता है, जिसने नही करने योग्य कार्योंका परित्याग कर दिया है, हिसा फुठ आदि जो व्रतोंके विरोधी दोष है उन सबको दूर कर जिसने व्रतोंकी परम शुद्धिको प्राप्त किया है, जो अत्यन्त उत्कृष्ट अपने क्षमा मार्दव आर्जव और लाघव रूप धर्मोके द्वारा अतिशय प्रबल कोध मान माया और लोभ इन कषायरूपी शत्रुओका परिहार करता रहता है। जो शरीर, आय, बल, आरोग्य और यौवन आदि अनेक पदार्थोको अनित्य, अपवित्र, दु खदायी तथा आत्मस्वभाव-से अत्यन्त भिन्न देखा करता है, जिनका चिरकालसे अभ्यास हो रहा है ऐसे राग द्वेष आदि भावोको छोड़कर जो पहले कभी चिन्तवनमे न आई हुई ज्ञान तथा वैराग्य रूप भावनाओं का चिन्तवन करता रहता है और जो आगे कही जानेवाली भावनाओं के द्वारा कभी मोह को प्राप्त नहीं होता ऐसा मुनि ही ध्यानमें स्थिर हो सकता है। जिन भावनाओं के द्वारा वह म्नि मोहको प्राप्त नही होता वे भावनाएँ ज्ञान दर्शन चारित्र और वैराग्यकी भावनाएँ कहलाती है ॥८८-९५॥

जैन शास्त्रोंका स्वयं पढना, दूसरोंसे पूछना, पदार्थके स्वरूपका चिन्तवन करना, श्लोक आदि कण्ठ करना तथा समीचीन धर्मका उपदेश देना ये पांच ज्ञानकी भावनाएँ जाननी चाहिये ॥९६॥ संसारसे भय होना, शान्त परिणाम होना, धीरता रखना, मूढ़ताओंका त्याग करना, गर्व नहीं करना, श्रद्धा रखना और दया करना ये सात सम्यग्दर्शनकी भावनाएँ जानने-

१ अतृष्तिकरान् । २ संज्ञान-द०, इ० । सज्ञान- ल०, म० । ३ तमोबाहुल्यम् । ४ कर्तुं योग्येषु । ५ प्रतिकृलाः । ६ अत्युत्तमैः । ७ गौचैः । ६ पर्यायरूपानर्घान् । ६ आत्मस्वरूपा- दन्यान् । १० अनादिवासितान् । ११ पर्यायान् । १२ अक्षुभितः । १३ स्थिरो भवेत् ल०, म० । १४ पठनम् । १४ प्रश्नः । १६ विचारसहितम् । चानुप्रेक्षणम् ल०, म० । १७ परिचिन्तनम् । १६ संसारभीरुत्वम् । १६ रागादीना विगमः । २० अखिलतत्त्वमतिः । २१ अखिलसत्त्वकृपा ।

ईर्माहि 'विषया यत्ना मनोबाक्काव्रगुप्तयः। वरीक्हसिहण्युत्वम् इति चारित्रभावनाः ॥६८॥ विवयेष्वनभिष्वक्षयः कायतस्वान् चिन्तमम् । जगस्वभाविचन्त्येति वैराग्यस्थैषंभावनाः ॥६८॥ एवं भावयते ह्यस्य ज्ञानक्यि विसम्पित् । तस्वज्ञस्य विरागस्य भवेदव्यप्रता वियः ॥१००॥ स चतुर्वज्ञपुर्वज्ञो दशपुर्वज्ञरोऽपि वा । नवपूर्वधरो वा स्याव् ध्याता सम्पूर्णलक्षणः ॥१०१॥ भृतेन विकलेमापि स्याव् ध्याता मुनिसत्तमः । प्रबुद्धधीरघःश्रेण्या धर्मध्यानस्य सुभृतः ॥१०२॥ स एवं लक्षणो ध्याता सामग्रीं प्राप्य पुष्कलाम् । अपकोपप्रभावश्रेण्याः उत्कृष्टं ध्यानमृन्छति ॥१०२॥ स एवं लक्षणो ध्याता सामग्रीं प्राप्य पुष्कलाम् । अपकोपप्रभावश्रेण्याः उत्कृष्टं ध्यानमृन्छति ॥१०३॥ साधासहनननेव अपकश्रेण्याधितः । विभिरार्ध्यभेजेन्छ्रेणीम् इतरां श्रुततत्त्वति ॥१०४॥ विभिन्तम् विस्तुति । स्मृतिमात्मित्तं सन्धाय ध्यायेदध्यात्मविन्तुति ॥१०५॥ ह्वीकाणि तवर्षेभ्यः । त्रिवाहस्य ततो मनः । संहृत्य' ध्यायव्यश्च धारयेद् ध्येयवस्तुनि ॥१०६॥ ध्येयमध्यात्मतत्त्वं स्थात् पुरुवार्थापयोगि स्था पुरुवार्थाप्त्र विनामिते।

के योग्य है ।।९७।। चलने आदिके विषयमे यत्न रखना अर्थात ईर्या, भाषा, एषणा, आदान, निक्षेपण और प्रतिष्ठापन इन पांच समितियोंका पालन करना, मनोगप्ति वचनगप्ति और कायगुष्तिका पालन करना तथा परीषहोंको सहन करना ये चारित्रकी भावनाएँ जानना चाहिये ॥९८॥ विषयों मे आसक्त न होना, शरीर के स्वरूप का बार-बार चिन्तवन करना, और जगत के स्वभाव का विचार करना ये वैराग्य को स्थिर रखनेवाली भावनाए है।।९९।। इस प्रकार ऊपर कही हुई भावनाओंका चिन्तवन करनेवाले, तत्त्वोंको जाननेवाले और रागद्वेषसे रहित मुनिकी बृद्धि ज्ञान और चारित्र आदि सपदामे स्थिर हो जाती है।।१००।। यदि ध्यान करनेवाला मुनि चौदह पूर्वका जाननेवाला हो, दश पूर्वका जाननेवाला हो अथवा नौ पूर्वका जाननेवाला हो तो वह ध्याता सपूर्ण लक्षणोंसे युक्त कहलाता है ॥१०१॥ इसके सिवाय अल्प-श्रुत ज्ञानी अतिशय बुद्धिमान् और श्रेणीके पहुँछे पहुँछे धर्मध्यान धारण करनेवाला उस्कृष्ट मुनि भी उत्तम ध्याता कहलाता है ।।१०२।। इस प्रकार ऊपर कहे हुए लक्षणोंसे सहित ध्यान करनेवाला मुनि ध्यानकी बहुत सी सामग्री प्राप्त कर उपशम अथवा क्षपक श्रेणीमें उत्कृष्ट ध्यानको प्राप्त होता है ।। भावार्थ-उत्कृष्ट ध्यान शुक्ल ध्यान कहलाता है और वह उपशम अथवा क्षपक श्रेणीमें ही होता है ॥१०३॥ श्रुतज्ञानके द्वारा तत्त्वोंको जाननेवाला मृनि पहले वज्वषभनाराचसहननसे सहित होनेपर ही क्षपक श्रेणीपर चढ़ सकता है तथा दूसरी उपशम श्रेणीको पहलेके तीन सहननो (वजवषभ नाराच, वजनाराच और नाराच) वाला मुनि भी प्राप्त कर सकता है ॥१०४॥ अध्यात्मको जाननेवाला मृनि बाह्य पदार्थोक समृहसे अपनी दृष्टिको कुछ हटाकर और अपनी स्मृतिको अपने आपमे ही लगाकर ध्यान करे ॥१०५॥ प्रथम तो स्पर्शन आदि इन्द्रियोंको उनके स्पर्श आदि विषयोंसे हटावे और फिर मनको मनके विषयसे हटाकर स्थिर बद्धिको ध्यान करने योग्य पदार्थमे घारण करे-लगावे ।।१०६।।

जो पुरुषार्थका उपयोगी है ऐसा अध्यात्मतत्त्व ध्यान करने योग्य है । मोक्ष प्राप्त होना ही पुरुषार्थ कहलाता है और सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र उसके साधन कहलाते

१ ईर्या आदयो विषयाः येषा ते यत्नाः । पञ्चसमितय इत्यर्षः । २ चारित्रम् । ३ असम्पूर्ण- श्रुतेनापि युत इत्यर्थः । ४ भेणिव्वयादधः । असंयतादिचतुर्गुणस्थानेषु धर्म्यध्यानस्य ध्याता भवतीत्यर्थः । १ सम्पूर्णाम । ६ शुक्लध्यानम् । ७ गच्छति । ८ अन्तर्वृष्टिम्, ज्ञानदृष्टिमित्यर्थः । १ समीपे वर्तयित्वा । १० इन्द्रियविषयेभ्यः । ११ लय नीत्वा । १२ आत्मस्वरूपम् । १३ उपकारि । १४ कर्मणा निरवशेषक्षयः । ११ तिश्वमीक्षसाधनानि सम्यवर्शेनादीनि च ।

स्वहं ममासूवो विन्धः संवरो निर्जरा सयः । कर्मणामिति तत्त्वार्था ध्येयाः सप्त नवायवा ।।१०६॥ धर्व्यवस्यप्ययायायात्म्यस्यानुचिन्तनम् । यतो ध्यानं ततो ध्येयः कृत्सनः षड्वध्यविस्तरः ।।१०६॥ नयप्रमाणजीवाविषवार्था न्यायभासुराः । जिनेन्द्रवक्त्रप्रसृता ध्येया सिद्धान्तपद्धतिः ।।११०॥ अतुतमर्थाभिधानञ्च १०९त्ययश्चेत्यवस्त्रिषा । तिस्मन् ध्येये जगत्तत्वं ध्येयतामेति कात्स्र्यंतः ॥१११॥ स्रथवा पुरुषार्थस्य परा ११काष्ठामधिष्ठितः । परमेष्ठी जिनो ध्येयो ११निष्ठितार्थो निरञ्जनः ॥११२॥ स्रथे हि कर्ममलापायात् शुद्धिमात्यन्तिको श्रितः । सिद्धो निरामयो ध्येयो ध्यातॄणां १५भावसिद्धये ॥११३॥ स्रायकानन्तवृग्वोधसुखवीर्योदिभिगुं गः । युक्तोऽसौ योगिनां गम्यः सूक्ष्मोपि ध्यवत्तलक्षणः ॥११४॥ स्रमूर्तो १५निष्कलोऽप्येष योगिनां ध्यानगोचरः । किञ्चन्त्रम्यान्त्यदेहानुकारी जीवधनाकृतिः ॥११४॥ सिद्धोयसार्थिभभंद्यैः प्राप्तिनिःश्रेयसः स हि । ध्येयः श्रेयस्करः सार्व १०१८ सर्वस्वकृत् सर्वभावर् वित्।११६॥

है । ये सब भी घ्यान करने योग्य है ।।१०७।। में अर्थात् जीव और मेरे अजीव आस्रव बन्ध सवर निर्जरा तथा कर्मीका क्षय होने रूप मोक्ष इस प्रकार ये सात तत्त्व ध्यान करने योग्य है अथवा इन्ही सात तत्त्वोमे पुण्य और पाप मिला देनेपर नौ पदार्थ ध्यान करने योग्य है ।।१०८।। क्योंकि छह नयोंके द्वारा ग्रहण किये हुए जीव आदि छह द्रव्यो और उनकी पर्यायोके यथार्थ स्वरूपका बार बार चिन्तवन करना हो ध्यान कहलाता है, इसलिये छह द्रव्योका समस्त विस्तार भी ध्यान करने योग्य है।।१०९।। नय, प्रमाण, जीव, अजीव आदि पदार्थ और सप्तभगी रूप न्यायसे देदीप्यमान होनेवाली तथा जिनेन्द्रदेवके मुखसे प्रकट हुई सिद्धान्तशास्त्रोकी परिपाटी भी ध्यान करने योग्य है अर्थात् जैन शास्त्रोंमे कहे गये समस्त पदार्थ ध्यान करनेके योग्य है ।।११०।। शब्द, अर्थ और ज्ञान इस प्रकार तीन प्रकारका ध्येय कहलाता है। इस तीन प्रकार के ध्येयमे ही जगतुके समस्तपदार्थ ध्येयकोटिको प्राप्त हो जाते है। भावार्थ-जगतुके समस्त पदार्थ शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों भेदोमे विभक्त है इसिलये शब्द, अर्थ और ज्ञान के ध्येय (ध्यान करने योग्य) होनेपर जगत्के समस्त पदार्थ ध्येय हो जाते है ।।१११।। अथवा पुरुषार्थकी परम काष्ठाको प्राप्त हुए, कर्मरूपी शत्रुओंको जीतनेवाले, कृतकृत्य और रागादि कर्ममलसे रहित सिद्ध परमेष्ठी ध्यान करने योग्य है।।११२।। क्योकि वे सिद्ध परमेष्टी कर्मरूपी मलके दूर हो जानेसे अविनाशी विश्द्धिको प्राप्त हुए है और रोगादि क्लेशोसे रहित हैं इसलिये ध्यान करनेवाले पुरुषोंको अपने भावोकी शुद्धिके लिये उनका अवश्य ही ध्यान करना चाहिये। ।।११३।। वे सिद्ध भगवान् कर्मीके क्षयसे होनेवाले अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य आदि गणोसे सहित है और उनके यथार्थ स्वरूपको केवल योगी लोग ही जान सकते है। यद्यपि वे सूक्ष्म है तथापि उनके लक्षण प्रकट है।।११४।। यद्यपि वे भगवान् अमर्त और अशरीर है तथापि योगी लोगोंके ध्यानके विषम्न है अर्थात् योगी लोग उनका ध्यान करते हैं। उनका आकार अन्तिम शरीरसे कुछ कम केवल जीव प्रदेशरूप है।।११५॥ मोक्षकी इच्छा करनेवाले भव्य जीवोंको उन्हीसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। वे स्वय कल्याण रूप हैं, कल्याण करनेवाले है, सबका हित करनेवाले है, सर्वदर्शी है और सब पदार्थोंको जाननेवाले

१ आत्मा । २ मम सम्बन्धि समकारः । जीवाजीवाबित्यर्थ । अह समेत्येतद् द्वयमव्ययपदम् । ३ पुण्यपापसिहता एते नवपदार्थाः । ४ षड्नय अ०, प०, ल० । षड्रूप द० । षट्प्रकार । ५ यस्मात् कारणात् । ६ ध्येय ल०, इ०, म० । ७ सप्तभिक्षगरूपिवचारैर्भास्वराः । ६ वचनरचनाः । ६ शब्दः । १० ज्ञानम् । ११ अवस्थाम् । १२ कृतकृत्यः । १३ जिनः । १४ — शुद्धये अ०, प०, नि०, म०, द०, स० । १५ अश्रारीरः । १६ ध्येयगो-ल०, म०, द०, प० । १७ सर्वहितः । १८ सर्वदर्शी । १६ पदार्थ ।

स साकारोऽप्यनाकारो निराकारोऽपि साकृतिः । 'स्वसात्कृताखिलक्षेयः सुक्तानो' ज्ञानचक्षुवाम् ११७ मणिवर्षणसङ्कान्तच्छायात्मेव स्कु'टाकृतिम् । वधज्जीवधनाकारम् स्रमूर्ती 'प्यचलस्थितः ।।११६॥ वीतरागोऽप्यसौ ध्येयो भव्यानां भवविच्छिदे । विच्छिन्नसम्धास्य तावृग्नैसर्गिको गुणः॥११६॥ स्रथवा स्नातकावस्थां प्राप्तो घातिय्यपायतः । जिनोऽर्ह्न् केवली ध्येयो विभ्रत्तेजोमयं वपुः ॥१२०॥ रागाद्यविद्या ज्यनाज्जिनोऽर्ह्न् घातिनां हतेः । स्वात्मोपलिध्धतः सिद्धो बुद्धस्त्रैलोक्यबोधनात् ॥१२१॥ त्रिकालगोचरानन्तपर्यायो पचितार्थदृक् । विश्वको विश्ववद्यी च विश्वसाद्भृतिचव्गुणः ॥१२२॥ केवली केवलालोकविशालामललोचनः । घातिकर्मक्षयादाविभू तानन्तचतुष्टयः ॥१२३॥ विष्ठपं इभेदगणाकीणी सभाविनमधिष्ठितः । प्रातिहार्यरभिव्यक्तित्रजगत्प्राभवो विभुः ॥१२४॥

अर्थात् सर्वज्ञ है ।।११६।। वे भगवान् साकार होकर भी निराकार है और निराकार होकर भी साकार है। यद्यपि उन्होंने जगतुके समस्त पदार्थोंको अपने आधीन कर लिया है अर्थात वे जगतके समस्त पदार्थोको जानते है परन्तू उन्हे ज्ञानरूप नेत्रोंके धारण करनेवाले ही जान सकते हैं।। भावार्थ-वे सिद्ध भगवान कुछ कम अन्तिम शरीरके आकार होते हैं इसलिये साकार कहलाते है परन्तू उनका वह आकार इन्द्रियज्ञानगम्य नही है इसलिये निराकार भी कहलाते हैं। शरीररिहत होनेके कारण स्थुलदृष्टि पुरुष उन्हें यद्यपि देख नहीं पाते हैं इस-लिये वे निराकार है, परन्तु प्रत्यक्ष ज्ञानी जीव कुछ कम अन्तिम शरीरके आकार परिणत हुए उनके असंख्य जीव प्रदेशोंको स्पष्ट जानते हैं इसलिये साकार भी कहलाते है। यद्यपि वे ससारके सब पदार्थोंको जानते हैं परन्तू उन्हें ससारके सभी लोग नहीं जान सकते. वे मात्र ज्ञानरूप नेत्रके द्वारा ही जाने जा सकते हैं ॥११७॥ रतनमय दर्पणमे पडे हए प्रति-विम्वके समान उनका आकार अतिशय स्पष्ट है। यद्यपि वे अमृतिक है तथापि चैतन्य रूप घनाकारको घारण करनेवाले है और सदा स्थिर है ।।११८।। यद्यपि वे भगवान् स्वयं वीतराग है तथापि ध्यान किये जानेपर भव्य जीवोंके ससारको अवश्य नष्ट कर देते है । कर्मोके बन्धन को छिन्न-भिन्न करनेवाले उन सिद्ध भगवान्का वह उस प्रकारका एक स्वाभाविक गुण ही समभना चाहिये ।।११९।। अथवा घातिया कर्मोके नष्ट हो जानेसे जो स्नातक अवस्थाको प्राप्त हुए है और जो तेजोमय परमौदारिक शरीरको धारण किये हुए है ऐसे केवलज्ञानी अर्हन्त जिनेन्द्र भी ध्यान करने योग्य है।।१२०।। राग आदि अविद्याओंको जीत लेनेसे जो जिन कह-लाते है, घातिया कर्मोके नष्ट होनेसे जो अईन्त (अरिहन्त) कहलाते है शुद्ध आत्म-स्वरूपकी प्राप्ति होनेसे जो सिद्ध कहलाते है और त्रैलोक्यके समस्त पदार्थीको जाननेसे जो बुद्ध कहलाते है, जो तीनों कालोंमे होनेवाली अनन्त पर्यायोंसे सहित समस्त पदार्थोको देखते है इसलिये विश्वदर्शी (सवको देखनेवाले) कहलाते है और जो अपने ज्ञानरूप चैतन्य गुणसे संसारके सब पदार्थोंको जानते है इसलिये विश्वज्ञ (सर्वज्ञ) कहलाते है । जो केवलज्ञानी है, केवलज्ञान ही जिनका विशाल और निर्मल नेत्र है, तथा घातिया कर्मोंके क्षय होनेसे जिनके अनन्तचतुष्टय प्रकट हुआ है, जो बारह प्रकारके जीवोंके समहसे भरी हुई सभाभिम (समव-सरण) में विराजमान है, अष्ट प्रातिहार्यों के द्वारा जिनकी तीनों जगतकी प्रभता प्रकट हो

१ स्वाधीनीकृतनिखिलज्ञेयपदार्थः । २ सुज्ञातो ल०, म० । शोभनज्ञानः अथवा सुज्ञाता । ३ छायास्वरूपिमव । ४ स्फुटाकृतिः द०, ल०, म०, प० । ५ अमूर्तोऽपीत्यत्र परमतकथितवाटवादीनाममूर्तेत्वचरणात्मकत्विनिरासार्थमचलिस्थितिरित्युक्तम् । ६ –ध्यातो भव्या– द०, ल०, म०, अ०, प० ।
७ परिपूर्णज्ञानपरिणतिम् । प्रज्ञान । ६ गुणपर्यायवद्द्वयम् । १० द्वादशभेद ।

नियसाकृतिरप्येष विश्वक्यः स्विध्गृणैः । सङ्कान्ता शैष विश्वेयप्रतिविश्वानुकारतः ॥१२४॥ विश्वेयप्रापी स विश्वार्थयापि विशानयोगतः । विश्वास्यो विश्वेतश्यभ्रतिविश्वानुकारतः ॥१२४॥ सिरायस्यापि विश्वेतश्यपि विश्वेतश्यपि विश्वेतश्यभ्र विश्वेतश्यभ्र विश्वेतश्यभ्र ।।१२६॥ सिरायस्य विश्वेत्रभ्र विश्वेतस्य विश्वेतस्य ।।१२६॥ निर्भयश्य निराकाङको निरावोषो निराकुलः । निर्व्यपेको निरातज्ञो निर्वयो निष्कर्मकल्मवः ॥१२६॥ निर्वेत्रस्य विश्वेतस्य विश्वेतस्य विश्वेतस्य विश्वेतस्य ।।१२६॥ स एवं लक्षणो व्ययः परमात्मा परः पुमान् । परमेव्वी परं तत्त्वं परमज्योतिरक्षरम् ॥१३०॥ साधारणिवादं व्ययं व्यानयोर्धस्यंश्वेतस्योः । विश्वेद्धः विश्वेतस्य विश्वेषः विश्वेतस्य ।।१३१॥ प्रशस्तप्रणिवानं । स्य स्वत्वेतस्य विश्वेतस्य विश्वेतस्य विश्वेतस्य विश्वेतस्य ।।१३१॥ प्रशस्तप्रणिवानं ।

रही है, जो सर्वसामर्थ्यवान् हैं, जो यद्यपि निश्चित आकारवाले हैं तथापि अपने चैतन्यरूप गुणोंके द्वारा प्रतिबिम्बित हुए समस्त पदार्थोंके प्रतिबिम्ब रूप होनेसे विश्वरूप है अर्थात् संसार के सभी पदार्थींके आकार धारण करनेवाले हैं, जो समस्त पदार्थीमे व्याप्त होनेवाले केवल ज्ञानके सम्बन्धसे विश्वव्यापी कहलाते है, समवसरण-भूमिमें चारों ओर मुख दिखनेके कारण जो विश्वास्य (विश्वतोमुख) कहलाते है, संसारके सब पदार्थोंको देखनेके कारण जो विश्व-तश्चक्ष (सब ओर है नेत्र जिनके ऐसे) कहलाते है, तथा सर्वश्रेष्ठ होनेके कारण जो समस्त लोकके शिखामणि कहलाते है, जो संसाररूपी समुद्रसे शीघ ही पार होनेवाले है, जो सुखमय हैं, जिनके समस्त क्लेश नष्ट हो गये है और जिनके संसाररूपी बन्धन कट चुके हैं, जो निर्भय हैं , निःस्पृह हैं , बाधारहित है, आकुलतारहित है, अपेक्षारहित है, नीरोग है, नित्य हैं और कर्मरूपी कालिमासे रहित है; क्षायिक, ज्ञान, दर्शन, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, सम्यक्त्व और चारित्र इन नौ केवललब्धि आदि अनेक गणोंसे जिनका शरीर अतिशय उत्कृष्ट है, जिनका कोई भेदन नहीं कर सकता और जो वजुकी शिलामे उकेरे हुए अथवा वजुकी शिलाओं से व्याप्त हुए पर्वतके समान निश्चल है-स्थिर हैं, इस प्रकार जो ऊपर कहे हुए लक्षणों से सिहत है, परमात्मा है, परम पुरुष रूप है, परमेष्ठी है, परम तत्त्व स्वरूप है, परमज्योति (केवलज्ञान) रूप है और अविनाशी है ऐसे अईन्तदेव ध्यान करने योग्य है ॥१२१-१३०॥ अभी तक जिन ध्यान करने योग्य पदार्थीका वर्णन किया गया है वे सब धर्म्यध्यान और शुक्ल ध्यान इन दोनों ही ध्यानोंके साधारण ध्येय है अर्थात् ऊपर कहे हुए पदार्थीका दोनों ही ध्यानों में चिन्तवन किया जा सकता है। इन दोनों ध्यानोंमे विशुद्धि और स्वामीके भेदसे ही परस्पर-में विशेषता समभनी चाहिये। भावार्थ-धर्मध्यानकी अपेक्षा शुक्ल ध्यानमें विश्वद्धिके अंश बहुत अधिक होते है, धर्म्य ध्यान चौथे गुणस्थानसे लेकर श्रेणी चढ़नेके पहले पहले तक ही रहता है और शुक्ल ध्यान श्रेणियोंमे ही होता है। इन्हीं सब बातोंसे उक्त दोनों ध्यानोंमें विशेषता रहती है ।। १३१।। जो किसी एक ही वस्तुमें परिणामोंकी स्थिर और प्रशंसनीय एकाग्रता होती है उसे ही ध्यान कहते है, ऐसा ध्यान ही मुक्तिका कारण होता है। वह ध्यान धर्म्य ध्यान और

१ संलग्न । २ निःशेषज्ञेयवस्तु । ३ विश्वतोमुखः । ४ सुखाधीनभूतः । सुखसाद्भवन् स०, म०, द० । ५ घनादिवाञ्छारहितः । ६ किमप्यनपेक्ष्य मक्तानां सुखकारीत्यर्थः । ७ कर्ममल-रिहतः । ६ कभेद्यशरीरः । १० सकषायस्वरूपा अकषायस्वरूपा च विशुद्धिः । अथवा परिणामः, स्वामी कर्ता विशुद्धिस्च स्वामी च तयोभेदात् । ११ ध्यानविशेषः । १२ परिणामः ।

'तत्रानपेतं यद्धर्मासब्ध्यानं धर्म्यमिन्यते । धर्म्यो हि बस्तुयाथात्म्यम् उत्पावावि वयात्मकम् ॥१३३॥ तवाक्षापायसंस्थानविपाकविचयात्मकम् ॥ चतुर्विकल्पमाम्नातं ध्यानमाम्नायं वैविभिः ॥१३४॥ सत्राक्षत्यागमः सूक्ष्मविषयः प्रणिगद्यते । 'बृद्यानुमेयवज्यं हि अद्धेयांको 'गितः अतेः' ॥१३४॥ अतिः सून्तमाज्ञाप्तवचो वेवाङ्गमागमः । ग्राम्नायक्षेति पर्यायः सोधिगम्यो मनीविभिः ॥१३६॥ अनाविमिषमं सूक्ष्मं सद्भू "तार्थप्रकाशनम् । पुरुवार्थोपवेशित्वाव् यव्भूतहितमूर्जितम् ॥१३७॥ अकम्यममितं 'तीर्थ्यः अनालीवमहोवयम् । महानुभावमर्थावं गाउं गम्भीरशासं 'नम् ॥१३व॥ वरं प्रवचनं 'रस्त्वतमाप्तोपज्ञमनन्यवारं' । मन्यमानो मुनिध्यायेव् भावानाज्ञाविर्यभावितान् ॥१३६॥ जैनीं प्रमाणयन्नाज्ञां योगी योगविवां वरः । ध्यायद्धर्मास्तिकायादीन् भावान् सूक्ष्मान् यथागमम् ॥१४०॥ आज्ञाविषय एव स्याव् अपायविषयः पुनः । ताप्रग्रयाविजन्माभ्यितान् ।।१४१॥

शुक्ल ध्यानके भेदसे दो प्रकारका होता है ।।१३२।। उन दोनोंमेसे जो ध्यान धर्मसे सहित होता है वह धर्म्य ध्यान कहलाता है। उत्पाद, व्यय और धृौव्य इन तीनों सहित जो वस्तुका यथार्थ स्वरूप है वही धर्म कहलाता है। भावार्थ-वस्तुके स्वभावको धर्म कहते है और जिस ध्यान में वस्तुके स्वभावका चिन्तवन किया जाता है उसे धर्म्यध्यान कहते है ॥१३३॥ की परम्पराको जाननेवाले ऋषियोंने उस धर्म्य ध्यानके आज्ञाविचय, अपायविचय, संस्थान विचय और विपाकविचय इस प्रकार चार भेद माने हैं ।।१३४।। उनमेसे अत्यन्त सुक्ष्म पदार्थ को विषय करनेवाला जो आगम है उसे आज्ञा कहते है क्योकि प्रत्यक्ष और अनुमानके विषयसे रहित केवल श्रद्धान करने योग्य पदार्थमे एक आगम की ही गित होती है। भावार्थ-ससार-में कितने ही पदार्थ ऐसे है जो न तो प्रत्यक्षसे जाने जा सकते है और न अनुमानसे ही । ऐसे सक्ष्म, अन्तरित और दूरवर्ती पदार्थीका ज्ञान सिर्फ आगमके द्वारा ही होता है अर्थात आप्त प्रणीत आगममे ऐसा लिखा है इसलिये ही वे माने जाते है ।।१३५।। श्रुति, सुनृत, आज्ञा, आप्त वचन, वेदाङ्ग, आगम और आम्नाय इन पर्यायवाचक शब्दोसे बुद्धिमान् पुरुष उस आगम को जानते है ।।१३६।। जो आदि और अन्तसे रहित है, सूक्ष्म है, यथार्थ अर्थको प्रकाशित करने वाला है, जो मोक्षरूप पुरुषार्थका उपदेशक होनेके कारण ससारके समस्त जीवोंका हित करने-वाला है, युक्तियोंसे प्रबल है, जो किसी के द्वारा जीता नहीं जा सकता, जो अपरिमित है, परवादी लोग जिसके माहात्म्यको छु भी नहीं सकते हैं, जो अत्यन्त प्रभावशाली है, जीव अजीव आदि पदार्थोंसे भरा हुआ है, जिसका शासन अतिशय गंभीर है, जो परम उत्कृष्ट है, सुक्ष्म है और आप्तके द्वारा कहा हुआ है ऐसे प्रवचन अर्थात् आगमको सत्यार्थ रूप मानता हुआ मृनि आगम-में कहे हुए पदार्थींका ध्यान करे ।।१३७-१३९।। योगके जाननेवालोंमे श्रेष्ट योगी जिनेन्द्र भगवानुकी आज्ञाको प्रमाण मानता हुआ धर्मास्तिकाय आदि सुक्ष्म पदार्थोका आगममं कहे अनुसार ध्यान करे ।।१४०।। इस प्रकारके ध्यान करनेको आज्ञाविचय नामका धर्म्यध्यान कहते हैं। अब आगे अपायविचय नाम के धर्म्य ध्यानका वर्णन किया जाता हैं। तीन प्रकारके संताप आदिसे भरे हुए संसाररूपी समुद्रमें जो प्राणी पड़े हुए हैं उनके अपायका चिन्तवन करना सो अपायविचय नामका धर्म्यध्यान है। भावार्थ-यह संसाररूपी समुद्र मानसिक,

१ ध्यानद्वसे । २ उत्पादव्ययधीव्यस्वरूप् । ३ परमागमवेदिभिः । ४ प्रत्यक्षानुमानरिहते । ४ अवगमनम् । ६ आगमस्य । ७ सत्यस्वरूप् । ६ परवादिभिः । ६ तलस्पर्शरेहितम् । १० आणा । ११ सूक्षम- प०, ल०, म०, द०, ६० । १२ विपरीताभावेन । १३ आगमेन ज्ञातान् । १४ आति- जरामरणरूष, अथवा रागद्वेषमोहरूप, अथवा आधिदैविकं दैवमभिकृत्य प्रवृत्तम्, आधिभौतिकं भूतभ्रह- मिकिहत्य प्रवृत्तम्, आध्योत्मिकरूपम् आस्मानमिकृत्य प्रवृत्तम् ।

तदपा'यप्रतीकारचि त्रोपायानुचिन्तनम् । स्रत्रैवान्तर्गतं घ्ये यम् स्रनुप्रेक्षादिलक्षणम् ॥१४२॥ शुभाशुभविभवतानां कर्मणां परिपाकतः । भवावर्तस्य वैचित्र्यम् स्रभि सन्दवतो मुनेः ॥१४३॥ विवाकविचयं धर्म्यम् स्रामनन्ति कृता गमाः । विपाकक्ष्य द्विधामनातः कर्मणामाप्तसू वितषु ॥१४४॥ ययाकालमुपायाच्च फलप वितर्वनस्पतेः । यथा तथैव कर्मापि फलं वत्ते शुभाशुभम् ॥१४४॥ मूलोत्तरप्रकृत्यादिवन्धमं त्त्वाद्युपाध्यः । कर्मणामुद्यदिचत्रः प्राप्य द्रव्या विदिस्तिषिम् ॥१४६॥ प्रेत्यत्वच तद्विपा विवाक चेव्यते । विवाक चेव्यति । विवाक चेव्यति । विवाक मुन्ति स्वर्या मुमुक्षुभिः ॥१४७॥ संस्थानविचयं प्राहुः लोकाकारानुचिन्तनम् । तदन्तर्भृतजीवादितत्त्वान् विवाक किर्तितम् ॥१४६॥ द्वीपाब्धि वलयानद्वीन् सरितक्ष्य सराप्ति च । विमानभवनव्यन्तरावासनरकिक्षतीः ॥१४६॥ विजातसित्रवेशेन सममेतान्ययागमम् । भावान् मुनिरनुष्यायेत् संस्थानविच व्योपाः ॥१४०॥ जीवभेदांक्च तत्र विवान् ध्यायेन्मुक्तेतरात्मकान् । अत्वकर्तं त्वभोक्तृत्वद्रष्टृत्वादीक्ष्य विवाग्णान् ॥१४१॥ जीवभेदांक्च तत्र विवाग्णान् ध्यायेन्मुक्तेतरात्मकान् । अत्वकर्तं त्वभोक्तृत्वद्रष्टृत्वादीक्ष्य विवाग्णान् ॥१४१॥

वाचिनक, कायिक अथवा जन्म-जरा-मरणसे होनेवाले, तीन प्रकारके संतापोंसे भरा हुआ है। इसमे पड़े हुए जीव निरन्तर दुःख भोगते रहते है। उनके दुःखका बार-बार चिन्तवन करना सो अपायिवचय नामका धर्म्यध्यान है ।।१४१।। अथवा उन अपायों (दु खों ) के दूर करनेकी चिन्तासे उन्हे दूर करनेवाले अनेक उपायोंका चिन्तवन करना भी अपायविचय कहलाता हैं । बारह अनुप्रेक्षा तथा दश धर्म आदिका चिन्तवन करना इसी अपायविचय नामके धर्म्य ध्यानमें शामिल समफना चाहिये ।।१४२।। शुभ और अशुभ भेदोंने विभक्त हुए कर्मोके उदय-से संसाररूपी आवर्तकी विचित्रताका चिन्तवन करनेवाले मुनिके जो ध्यान होता है उसे आगम के जाननेवाले गणधरादि देव विपाकविचय नामका धर्म्यध्यान मानते है । जैन शास्त्रोंमे कर्मीका उदय दो प्रकारका माना गया है । जिस प्रकार किसी वृक्षके फल एक तो समय पाकर अपने आप पक जाते है और दूसरे किन्ही कृत्रिम उपायोंसे पकाये जाते है उसी प्रकार कर्म भी अपने शुभ अथवा अश्भ फल देते हैं अर्थात् एक तो स्थिति पूर्ण होनेपर स्वय फल देते हैं और दूसरे तपश्चरण आदिके द्वारा स्थिति पूर्ण होनेसे पहले ही अपना फल देने लगते हैं ।।१४३-१४५।। मूल और उत्तर प्रकृतियोंके बन्ध तथा सत्ता आदिका आश्रय लेकर द्रव्यक्षेत्र काल भावके निमित्तसे कर्मोका उदय अनेक प्रकारका होता है ।।१४६।। क्योंकि कर्मोके विपाक (उदय) को जाननेवाला मुनि उन्हे नष्ट करनेके लिये प्रयत्न करता है इसलिये मोक्षाभिलाषी मुनियों को मोक्षके उपायभूत इस विपाकविचय नामके धर्म्य ध्यानका अवश्य ही चिन्तवन करना चाहिये।।१४७।। लोकके आकारका बार-बार चिन्तवन करना तथा लोकके अन्तर्गत रहने-वाले जीव अजीव आदि तत्त्वोंका विचार करना सो संस्थान विचय नामका धर्म्य ध्यान है।।१४८।। संस्थानविचय धर्म्य ध्यानको प्राप्त हुआ मुनि तीनों लोकोंकी रचनाके साथ-साथ द्वीप, समुद्र, पर्वत, नदी, सरोवर, विमानवासी, भवनवासी तथा व्यन्तरोंके रहनेके स्थान और नरकोंकी भूमिधा आदि पदार्थोका भी शास्त्रानुसार चिन्तवन करे ।।१४९-५०।। इसके सिवाय उस लोकमें रहनेवाले संसारी और मुक्त ऐसे दो प्रकार वाले जीवोंके भेदोंका जानना, कर्ता-

१ तापत्रयाद्यपायप्रतीकार । २ चिन्तो – ल०, म०, इ०, अ०, प०, स० । ३ ज्ञेयम् । ४ संजातस्य इति शेषः । ५ ध्यायतः । अपि ल०, म०। ६ सम्पूर्णागमाः । ७ परमागमेषु । ६ पाकः । ६ सत्ताद्युपा – इ० । १० द्रव्यक्षेत्रकालभाव – । ११ यस्मात् कारणात् । १२ कर्मणा-मुदयवित् पुमान् । १३ कर्मापायाय । १४ ततः कारणात् । १५ विचार – । १६ – लक्षणम् ल०, म०, इ०, अ०, स० । १७ सस्थानविचयज्ञः । १६ तत्र त्रिजगिति भवान् । १६ जीवगुणान् । यद्गुणान् ल० ।

तेषां स्वकृतकर्मानुभावोत्थमितदुस्तरम् । भवाविष व्यसनावर्तं वोषयावः कुलाकुलम् ॥१४२॥ सज्ज्ञाननावा सत्तार्यम् प्रतायं प्रत्थिका तेमिः । प्रपारमितगम्भीरं ध्यायेदध्यात्मिवव् यतिः ॥१४३॥ किमत्र बहुनोक्तेन सर्वोऽध्यागमिवस्तरः । वयमअङ्गाराति छ्योऽध्यात्मिवर्युद्धये ॥१४४॥ विस्मत्ततालम्बं स्थितिमान्तर्मु हृतिकीम् । दधानमप्रमत्तेषु परां कोटिमधिष्ठितम् ॥१४४॥ सद्दृष्टिषु यथाम्नायं शेषेष्विपं कृतस्थिति । प्रकृष्टशुद्धिमल्लेश्यात्रयोपोव् बल बृंहितम् ॥१४६॥ क्षायोपशिमकं भावं स्वसात्कृत्य विजृम्भितम् । महोवर्कं महावर्मः महाविभिष्पासितम् ॥१४७॥ वस्तुष्यमितृयायित्वात् प्राप्तान्वर्थनिष्वित्ततम् । धर्मः ध्यानमनुष्येयं यथोक्तध्येयविस्तरम् ॥१४५॥ प्रसम्रचित्तता धर्मसंवेगः शुभयोगता । सुभुतत्वं समाधानम् र्यम्माधिगमजा एविः ॥१४६॥ भवन्त्येतानि लिङगानि धर्म्यस्यान्तर्गतानि व । सानुप्रेक्षाश्य पूर्वोक्ता विविधाः शुभभावनाः ॥१६०॥

पना, भोक्तापना और दर्शन आदि जीवोके गुणोका भी ध्यान करे ॥१५१॥ अध्यात्मको जाननेवाला मुनि इस ससाररूपी समुद्रका भी ध्यान करे जो कि जीवोके स्वय किये हुए कर्मी के माहात्म्यसे उत्पन्न हुआ है, अत्यन्त दुस्तर है, व्यसनरूपी भवरोसे भरा हुआ है, दोषरूपी जल-जन्तुओसे व्याप्त है, सम्यक्तान हपी नावसे तैरनेके योग्य है, परिग्रही साध जिसे कभी नही तैर सकते, जिसका पार नहीं है और जो अतिराय गम्भीर है ।।१५२–१५३।। अथवा इस विषय में अधिक कहनेसे क्या लाभ है ? नयोंके सैकडों भगोसे भरा हुआ जो कुछ आगमका विस्तार है वह सब अन्तरात्माकी शुद्धिके लिये ध्यान करने योग्य है ॥१५४॥ यह धर्म्य ध्यान अप्रमत्त अवस्थाका आलवन कर अन्तर्म्हर्त तक स्थित रहता है और प्रमादरहित (सप्तम गृण स्थान-वर्ती) जीवोमे ही अतिशय उत्कृष्टताको प्राप्त होता है ॥१५५॥ इसके सिवाय अतिशय शृद्धि को धारण करनेवाला और पीत, पद्म तथा गुक्ल ऐसी तीन गुभ लेश्याओके बलसे वृद्धिको प्राप्त हुआ यह धर्म्य ध्यान जास्त्रानुसार सम्यग्दर्शनसे सहित चौथे गुणस्थानमे तथा शेषके पांचवे और छठवे गुणस्थानमे भी होता है। भावार्थ-इन गुणस्थानोंमे धर्म्य ध्यान हीना-धिक भावसे रहता है। धर्म्यध्यान धारण करनेके लिये कमसे कम सम्यग्द्धि अवश्य होना चाहिये क्योंकि सम्यग्दर्शनके दिना पदार्थीके यथार्थ स्वरूपका श्रद्धान और निर्णय नही होता । मन्दकषायी मिथ्याद्ध्यि जीवोके जो ध्यान होता है उसे शुभ भावना कहते है ।।१५६॥ यह धर्म्य ध्यान क्षायोपशमिक भावोको स्वाधीन कर बढता है। इसका फल भी बहुत उत्तम होता है और अतिराय बुद्धिमान् महर्षि लोग भी इसे धारण करते है ।।१५७।। वस्तुओंके धर्मका अनुयायी होनेके कारण जिसे धर्म्य ध्यान ऐसा सार्थक नाम प्राप्त हुआ है और जिसमे ध्यान करने योग्य पदार्थोका ऊपर विस्तारसे वर्णन किया जा चुका है ऐसे इस धर्म्यध्यानका बार बार चिन्तवन करना चाहिये ।।१५८।। प्रसन्नचित्त रहना, धर्मसे प्रेम करना, शुभ योग रखना, उत्तम शास्त्रोंका अभ्यास करना, चित्त स्थिर रखना और आज्ञा (शास्त्रका कथन) तथा स्वकीय ज्ञानसे एक प्रकारकी विशेष रुचि (प्रीति अथवा श्रद्धा) उत्पन्न होना ये धर्मध्यान के बाहच चिह्न है और अनुपेक्षाए तथा पहले कही हुई अनेक प्रकारकी गुभ भावनाए उसके

१ जलजन्तुसमूहः । २ परिग्रहवद्भिः । ३ नयभेद- । ४ धर्म्यघ्यानम् । ५ परमप्रकर्षम् । ६ असंयतदेशसयतप्रमत्तेषु । ७ सहायिबजृम्भितम् । ६ महाप्राज्ञै- ल०, म०, द०, इ०, प० । ६ वस्तुयथास्यरूप । १० शुभपरिणाम । ११ आज्ञा नान्यथावादिनो जिना इति श्रद्धानम् । अधिगमः प्रवचनपरिज्ञानम् ताभ्या जाता रुचिः ।

बाह्यञ्च लिङ्मिङ्गानां सिन्नवेशः पुरोबितः । प्रसन्नवनत्रता सौम्या वृध्विश्चिरयावि सङ्ग्यताम् ॥१६१। कलं ध्यानवरस्यास्य विपुला निर्जरनसाम् ॥ शुक्तमांवयोव्भूतं सुलञ्च विबुधेशिनाम् ॥१६१॥ स्वर्गापवर्गसम्प्राप्तिः फलमस्य प्रचलते । साक्षारस्वर्गपरिप्राप्तिः पारम्पर्यत् परम्यवच् ॥१६६॥ ध्यानेष्ठप्पुपरते धोमान् ग्रभीक्णं भावयेन्मुनः । सानुप्रेक्षाः श्वभोवकं भवाभावाय भावनाः॥१६४॥ इत्युक्तनक्षणं धर्म्यं मगधाधीशः, निश्चिन् । शुक्तध्यानमितो वक्ष्ये साक्षान्मुक्त्यं इत्यमञ्चानमा ॥१६४॥ कवायमलिवश्लेषात् शुक्तकाब्दाभिषेयताम् । "उपेयिवविदं ध्यानं सान्तभवं निर्वाध मे ॥१६६॥ शृक्तं परमशृक्तञ्चेत्याम्नाये विव्यविद्याम् ॥ इत्यमस्यस्वामिकं पूर्वं परं विव्यविद्याम् ॥१६६॥ ह्रेषाद्यां स्वर्यात् प्रवत्याविद्याम् ॥१६॥ ह्रेषाद्यास्य प्रवत्यात् विव्यविद्याम् ॥१६॥ विव्यविद्यात् पर्वात् प्रवत्यात् विव्यविद्यात् । स्वर्यस्य विव्यविद्यात् विव्यविद्यात् । स्वर्यस्य भवेत् त्रामद्वयनिर्वचः ॥१६६॥ पृयक्तविद्यां भवेते विवारां प्रवत्यात् विद्यां प्रवत्यात् । स्वितकं सर्वाचारं प्रवत्याविद्याः स्वयान्य ।।१५६॥ पृयक्तविद्यात् विवारां यत्र तिद्वः । सिवतकं सर्वाचारं पृयवत्वविद्याद्वयम् ॥१७०॥

अन्तरङ्ग चिह्न हैं।।१५९-१६०।। पहले कहा हुआ अङ्गोंका सिन्नवेश होना अर्थात् पहले जिन पर्यञ्क आदि आसनोंका वर्णन कर चुके है उन आसनोंको धारण करना, मुखकी प्रसन्नता होना और दृष्टिका सौम्य होना आदि सब भी धर्म्यध्यान के बाहच चिह्न समभना चाहिये ।।१६१।। अज्ञुभ कर्मीकी अधिक निर्जरा होना और शुभ कर्मीके उदयसे उत्पन्न हुआ इन्द्र आदि का सुख प्राप्त होना यह सब इस उत्तम धर्म्य ध्यानका फल है।।१६२।। अथवा स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्ति होना इस धर्म्य ध्यानका फल कहा जाता है। इस धर्म्य ध्यानसे स्वर्गकी प्राप्ति तो साक्षात् होती है परन्तु परम पद अर्थात् मोक्षकी प्राप्ति परम्परासे होती है ।।१६३।। ध्यान छूट जानेपर भी बुद्धिमान् मुनिको चाहिये कि वह संसारका अभाव करनेके लिये अनुप्रेक्षाओं सहित शुभ फल देनेवाली उत्तम उत्तम भावनाओंका चिन्तवन करे ।।१६४।। गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि मगधाधीश, इस प्रकार जिसका लक्षण कहा जा चुका है ऐसे इस धर्म्यध्यानका तू निश्चय कर-उसपर विश्वास ला ! अब आगे शुक्ल ध्यानका निरूपण करूंगा जो कि जीवोंके मोक्ष प्राप्त होनेका साक्षात् कारण है ।।१६५।। कषायरूपी मलके नष्ट होने से जो शुक्ल ऐसे नामको प्राप्त हुआ है ऐसे इस शुक्ल ध्यानका अवान्तर भेदोंसे सहित वर्णन करता हूँ सो तू उसे मुभसे अच्छी तरह समभ ले ।।१६६।। वह शुक्ल ध्यान शुक्ल और परम शुक्लके भेदसे आगममे दो प्रकारका कहा गया है, उनमेसे पहला शुक्ल ध्यान तो छद्मस्य मुनियों-के होता है और दूसरा परम शुक्ल ध्यान केवली भगवान् (अरहन्तदेव) के होता है ॥१६७॥ पहले शुक्ल ध्यानके दो भेद है, एक पृथक्त्विवतर्कवीचार और दूसरा एकत्विवतर्कवीचार ।।१६८।। इस प्रकार पहले शुक्ल ध्यानके जो ये दो भेद है, वे सार्थक नाम वाले है । इनका अर्थ स्पष्ट करनेके लिये दोनों नामोंकी निरुक्ति (ब्युत्पत्ति-शब्दार्थ) इस प्रकार समभना चाहिये ।।१६९।। जिस ध्यानमे वितर्क अर्थात् शास्त्रके पदोंका पृथक् पृथक् रूपसे वीचार अर्थात् संक्रमण होता रहे उसे पृथक्त्ववितर्कवीचार नामका शुक्ल ध्यान कहते हैं। भावार्थ-जिसमें अर्थ व्यंजन और योगोंका पृथक् पृथक् संक्रमण होता रहे अर्थात् अर्थको छोड़कर व्यांजन (शब्द) का और व्यांजनको छोड़कर अर्थका चिन्तवन होने लगे अथवा इसी प्रकार मन, वचन और काय इन तीनों योगोंका परिवर्तन होता रहे उसे पृथक्तविवर्तकवीचार कहते .

१ पत्याङकादि । २ सम्प्राप्तिः इ० । ३ प्रचक्ष्यते इ० । ४ सम्पूर्णे सित । ५ मुहुर्मुहुः । ६ मोक्षकारणम् । ७ प्राप्तम् । ८ मध्ये भेदम् । ६ निबोध जानीहि, मे मम सम्बन्धि ध्यानम् । निबोधये इति पाठे ज्ञापयामि । ४० परमागमे । ११ शुक्लम् । १२ शुक्लम् । १३ पृथक्त्व-वितर्कवीचारम् । १४ प्रकत्विवितर्कावीचारम् । १५ भेदौ । १६ संज्ञाम् ।

एकः वेन वितर्कस्य स्याखत्राविवरिष्णुताः । सिवतर्कमवीवारम् एकः त्वाविषवाभिधाम् ॥१७१॥
पृथवः विद्धि नानात्वं वितर्कः श्रुतमुच्यते । स्रर्थव्यञ्जनं योगानां वैविचारः सङक्मो मतः ॥१७२॥
स्रयवियांन्तरं गच्छन् व्यञ्जनाद् व्यञ्जनान्तरम् । योगाद्योगान्तरं गच्छन् ध्यायतीवं वशी मृनिः ॥१७२॥
'त्रियोगः 'पूर्वविव् यस्माद् ध्यायत्येन' न्मुनीइवरः । सिवतर्कं सवीचारमतः स्याच्छुक्तमाविमम् ॥१७४॥
ध्येयमस्य श्रुतस्कन्धवार्धेर्वागर्थविस्तरः । फलं स्यान्मोहनीयस्य प्रक्षयः प्रशमोषि वा ॥१७४॥
इदमत्र तु तात्वर्यं श्रुतस्कन्धमहार्णवात् । स्रर्थमेकं समादाय ध्यायसर्थान्तरं त्रजेत् ॥१७६॥
शब्दाच्छक्वान्तरं 'यायाद् योगं योगान्तरादिष । सवीचारमिदं तस्मात् सिवतर्कञ्च लक्ष्यते ॥१७७॥
'वागर्थरत्नसम्पूर्णं नय्'भङ्गतरङ्गकम् । प्रसृत्'ध्वानगम्भीरं 'यदवाक्यमहाजलम् ॥१७६॥
'उत्पादादित्रयोद्देलं सन्तभङ्गीवृहद्यविम् । पृवंपक्षवशायातमतयादः 'कृताकुलम् ॥१७६॥

है ।।१७०।। जिस ध्यानमे वितर्कके एकरूप होनेके कारण वीचार नही होता अर्थात जिसमे अर्थ व्यंजन और योगोंका सक्रमण नहीं होता उसे एकत्विवतर्कवीचार नामका शुक्ल ध्यान कहते हैं ।।१७१।। अनेक प्रकारताको पृथक्त्व समभो, श्रुत अर्थात् शास्त्रको वितर्क कहते हैं और अर्थ व्यजन तथा योगोंका सक्रमण (परिवर्तन) वीचार माना गया है ॥१७२॥ इन्द्रियों-को वश करनेवाला मृनि, एक अर्थसे दूसरे अर्थको, एक शब्दसे दूसरे शब्दको और एक योगसे दूसरे योगको प्राप्त होता हुआ इस पहले पृथक्त्ववितर्कवीचार नामके गुक्ल ध्यानका चिन्तवन करता है ।।१७३।। क्योकि मन वचन कार्य इन तीनों योगोंको धारण करनेवाले और चौदह पूर्वीके जाननेवाले मुनिराज ही इस पहले शुक्ल ध्यानका चिन्तवन करते हैं इसलिये ही यह पहला शुक्ल ध्यान सवितर्क और सवीचार कहा जाता है ।।१७४।। श्रुतस्कन्धरूपी समुद्र के शब्द और अर्थोका जितना विस्तार है वह सब इस प्रथम शुक्ल ध्यानका ध्येय अर्थात् ध्यान करने योग्य विषय है और मोहनीय कर्मका क्षय अथवा उपशम होना इसका फल है । भावार्थ-यह शुक्ल व्यान उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी दोनों प्रकारकी श्रेणियोमे होता है। उपशमश्रेणी वाला मृनि इस ध्यानके प्रभावसे मोहनीय कर्मका उपशम करता है और क्षपक श्रेणीमें आरूढ हुआ मृनि इस ध्यानके प्रतापसे मोहनीय कर्मका क्षय करता है इसलिये सामान्य रूपसे उपशम और क्षेय दोनों ही इस ध्यानके फल कहे गये है ।।१७५।। यहा ऐसा तात्पर्य समभना चाहिये कि ध्यान करनेवाला मुनि श्रुतस्कन्धरूपी महासमद्रसे कोई एक पदार्थ लेकर उसका ध्यान करता हुआ किसी दूसरे पदार्थको प्राप्त हो जाता है अर्थात् पहले ग्रहण किये हुए पदार्थको छोड-कर दूसरे पदार्थका ध्यान करने लगता है। एक शब्दसे दूसरे शब्दको प्राप्त हो जाता है और इसी प्रकार एक योगसे दूसरे योगको प्राप्त हो जाता है इसीलिये इस ध्यानको सवीचार और सवितर्क कहते है ।।१७६-१७७।। जो शब्द और अर्थरूपी रत्नोसे भरा हुआ है, जिसमे अनेक नयभंगरूपी तरंगें उठ रही है, जो विस्तृत ध्यानसे गभीर है, जो पद और वाक्यरूपी अगाध जलसे सहित है, जो उत्पाद व्यय और ध्रौव्य के द्वारा उद्वेल (ज्वार-भाटाओसे सहित) हो रहा है, स्म्रात् अस्ति, स्यात् नास्ति, आदि सप्त भंग ही जिसके विशाल शब्द (गर्जना)है, जो पूर्वपक्ष

१ अविचारशीलता । २ व्यक्ति । ३ मनोवाक्कायकर्म । ४ शब्दाच्छब्दान्तरम् । ५ मनो-वाक्कायकर्मवान् । ६ पूर्वश्रुतवेदी । ७ शुक्लध्यानम् । –त्येतन्मुनीश्वराः द० । ८ गच्छेत् । ६ शब्द । १० नयविकल्प । ११ ऋषिगणमुखप्रसृतशब्देन गम्भीरम् । प्रसृतध्यान– ल०, म० । १२ 'वर्णसमुदायः पदम्' । 'पदकदम्बक वाक्यम्' । १३ उत्पादव्ययभू वियत्रय– । १४ वौद्धादिमत जलचरसमुह ।

कृता'वतारमृद्बोधयानपात्रमंहिषितः । गणाधीशमहा'सार्थवाहैश्चारित्रकेतनैः ।।१८०।।
गैनयोपनयसम्पातमहावातविर्घूणितम् । रत्नत्रयमयैद्वीं पैदः ग्रवगाढमनेकथा ।।१८१।।
श्रुतस्कन्धमहासिन्धुम् श्रवगाह्य महामुनिः । ध्यायेत् पृथक्त्वसत्तर्कवीचारं ध्यानमग्निमम् ।।१८२॥
प्रश्नान्तक्षीणमोहेषु श्रेण्योः शेषगुणेषु च । यथाम्नायमिवं ध्यानम् श्रामनन्ति मनीषिणः ।।१८३॥
द्वितीयमाद्यवज्ञेयं विशेषस्त्वेकयोगिनः । प्रक्षीणमोहनीयस्य पूर्वतस्यामितद्युतेः ।।१८४॥
सवितकंमवीचारम् एकत्वं ध्यानमाजितम् । ध्यायत्यस्तकषायोऽसौ घातिकमाणि शातयन् ।।१८४॥
फलमस्य भवेद् घातित्रितयप्रक्षयोद्भवम् । कंवत्यं प्रमिताशेषपदार्थं ज्योतिरक्षणम् ॥१८६॥
ततः पूर्वविवामाद्ये शुक्ले श्रेण्योर्यथायथम् । विज्ञये त्र्यक्षयोगानां ।१८०॥।

करनेके लिये आये हुए अनेक परमतस्पी जलजन्तुओंसे भरा हुआ है, बड़ी-बडी सिद्धियोंके धारण करनेवाले गणधरदेवस्पी मुख्य व्यापारियोंने चारिऋष्पी पताकाओंसे सुशोभित सम्यक्तानस्पी जहाजोंके द्वारा जिसमें अवतरण किया है, जो नय और उपनयांके वर्णनस्प महाव.यसे क्षोभित हो रहा है और जो रतनत्रयस्पी अनेक प्रकारके द्वीपोंसे भरा हुआ हे, ऐस श्रुतस्कन्धस्पी महासागरमें अवगाहन कर महामुनि पृथक्त्विवतर्कवीचार नामके पहले शुक्लध्यानका चिन्तवन करे। भावार्थ-ग्यारह अग और चौदह पूर्वके जाननेवाले मुनिराज ही प्रथम शुक्लध्यानको धारण कर सकते है।।१७८-१८२।। यह ध्यान प्रशान्तमोह अर्थात् ग्यारहवे गुणस्थान, क्षीणमोह अर्थात् वारहवे गुणस्थान और उपशमक तथा क्षपक इन दोनों प्रकारकी श्रेणियोंके शेष आठवे, नौवे तथा दसवे गुणस्थानमे भी हीनाधिक स्पसे होता है ऐसा बुद्धिमान् महिष् लोग मानते है।।१८३।।

दूसरा एकत्विवतर्क नामका शुक्लध्यान भी पहले शुक्लध्यानके समान ही जानना चाहिये किन्तु विशेषता इतनी है कि जिसका मोहनीय कर्म नष्ट हो गया हो, जो पूर्वोका जाननेवाला हो, जिसका आत्मतेज अपरिमित हो और जो तीन योगोंमसे किसी एक योगका धारण करनेवाला हो ऐसे महामुनिका ही यह दूसरा शुक्लध्यान होता है ॥१८४॥ जिसकी कपाय नष्ट हो चुकी है और जो घातिया कर्मोंको नष्ट कर रहा है ऐसा मुनि सविनर्क अर्थात् श्रुतज्ञान सिहत और अवीचार अर्थात् अर्थ व्यजन तथा योगोंके सक्रमणसे रहित दूसरे एकत्विवतर्क नामके विल्य शुक्लध्यानका चिन्तवन करता है ॥१८५॥ ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन घातिया कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न होनेवाला तथा समस्त पदार्थोंको जानने वाला अविनाशीक ज्योति.स्वरूप केवल ज्ञानका उत्पन्न होना ही इस शुक्ल ध्यानका फल है ॥१८६॥ इस प्रकार ऊपर कहे अनुमार फलको देनेवाले पहलेके दोनो शुक्ल ध्यान ग्यारह अङ्ग तथा चौदह पूर्वके जाननेवाले और तीन तथा तीनमसे किसी एक योगका अवलम्बन करनेवाले मुनियोंके दोनों प्रकारकी श्रेणियोंमे यथायोग्य रूपसे होते हैं। भावार्थ-पहला शुक्ल ध्यान उपशम अथवा क्षपक दोनों ही श्रेणियोंमे होता है परन्तु दूसरा शुक्ल ध्यान क्षीणमोह नामक बारहवे गुणस्थानमें ही होता है। पहला शुक्ल ध्यान तोनो योगोंको धारण करने वालेके होता है परन्तु दूसरा शुक्लध्यान एक योगको धारण करनेवालेके ही होता है, भले ही

'स्नातकः कर्मवैकत्यात् कैवत्यं पदमापिवान् । स्वामी परमशुक्लस्य द्विधा भेवमुपेयुषः ॥१८८॥ स हि योगिनरोधार्यम् उद्यतः केवली जिनः । समुद्धातिविध पूर्वम् स्राविः कुर्याप्तिसर्गतः ॥१८६॥ वण्डमुच्चैः कवाटञ्च प्रतरं लोकपूरणम् । चतुर्भिः समयैः कुर्वल्लोकमापूर्यं तिष्ठित ॥१६०॥ तदा सर्वगतः सार्वः सर्ववित् पूरको भवेत् । 'तदन्ते रे'चकावस्याम् प्रधितिष्ठन्महीयते ॥१६१॥ जगवापूर्यं विश्वज्ञः समयात् प्रतरं श्रितः । ततः कवा'टदण्डञ्च कमेणैवोपसंहरन् ॥१६२॥ तत्राधातिस्थितेर्भागान् ग्रसङ्ख्येयान्निहन्त्यसौ । ग्रनुभागस्य चानन्तान् भागानशुभकर्मणाम् ॥१६३॥ प्रतर्र्मात्रहन्तं निरुध्व योगमास्रवम् । कृत्वा वाङ्मां नसे सूक्ष्मे 'काययोग्य्यपात्रयात्र ॥१६४॥ सूक्ष्मीकृत्य पुनः काययोगञ्च तदु पाश्रयम् । ध्यायेत् सूक्ष्मिक्रयं ध्यानं प्रतिपातपराङमुखम् ॥१६४॥ ततो निरुद्ययोगः 'सन्नयोगी विगतास्रवः । समुच्छिन्नित्रयं ध्यानम् ग्रनिर्वति' तदा भजेत् ॥१६६॥ ग्रन्तम्ंहर्तमातन्वन् तद्ध्यानमतिनिर्मलम् । विषु । विषु । ज्ञानिक्षमाः । जिनो निरिवित्यन्तरम् ॥१६७॥

वह एक योग तीन योगोंमेसे कोई भी हो ॥१८७॥ घातिया कर्मोके नष्ट होनेसे जो उत्कृष्ट केवलज्ञानको प्राप्त हुआ है ऐसा स्नातक मृनि ही दोनों प्रकारके परम शुक्ल ध्यानोका स्वामी होता है। भावार्थ-परम श्क्लध्यान केवली भगवानके ही होता है।।१८८।। वे केवल-ज्ञानी जिनेन्द्रदेव जब योगोका निरोध करनेके लिये तत्पर होते है तब वे उसके पहले स्वभाव से ही समुद्धात की विधि प्रकट करते हैं ॥१८९॥ पहले समयमे उनके आत्माके प्रदेश चौदह राजू ऊँचे दण्डके आकार होते है, दूसरे समयमे किवाडके आकार होते है, तीसरे समयमे प्रतर रूप होते है और चौथे समयमे समस्त लोकमे भर जाते है इस प्रकार वे चार समयमे समस्त लोकाकाशको व्याप्त कर स्थित होते है ॥१९०॥ उस समय समस्त लोकमे व्याप्त हए, सबका हित करनेवाल और सब पदार्थोंको जाननेवाले वे केवली जिनेन्द्र पुरक कहलाते है उसके बाद वे रेचक अवस्थाको प्राप्त होते है अर्थात् आत्माके प्रदर्शोका सकोच करते है और यह सब करते हुए वे अतिशय पूज्य गिने जाते है ॥१९१॥ वे सर्वज्ञ भगवान् समस्त लोकको पूर्ण कर उसके एक एक समय बाद ही प्रतर अवस्थाको और फिर क्रमसे एक-एक समय बाद सकोच करते हुए कपाट तथा दण्ड अवस्थाको प्राप्त होकर स्वशरीरमे प्रविष्ट हो जाते है ॥१९२॥ उस समय वे केवली भगवान अधातिया कर्मोकी स्थितिके असख्यात भागोको नष्ट कर देते हैं और इसी प्रकार अशुभ कर्मोंके अनुभाग अर्थातु फल देनकी शक्तिके भी अनन्त भाग नष्ट कर देते हैं ।।१९३।। तदनन्तर अन्तर्मुहुर्तमे योगरूपी आस्रवका निरोध करते हुए काय योग के आश्रयसे वचनयोग और मनोयोगको सुक्ष्म करते है और फिर काययोगको भी सुक्ष्मकर उसके आश्रयसे होनेवाले सुक्ष्म क्रियापाति नामक तीसरे शुक्लध्यानका चिन्तवन करते हैं ॥१९४-१९५॥ तदनन्तर जिनके समस्त योगोंका बिलकुल ही निरोध हो गया है ऐसे वे योगि-राज हरप्रकारके आस्रवोंसे रहित होकर समुच्छिन्नकियानिवर्ति नामके चौथे शुक्लध्यानको प्राप्त होते हैं ।।१९६।। जिनेन्द्र भगवान् उस अतिशय निर्मल चार्थे शुक्लध्यानको अन्त-र्मु हूर्ततक धारण करते हैं और फिर समस्त कर्मोंके अशोंको नष्ट कर निर्वाण अवस्थाको प्राप्त

१ सम्पूर्णज्ञानी । २ लोकपूरणानन्तरे । ३ उपसहारावस्थाम् । ४ कवाट दण्डञ्च प०, द०, ल०, म०, इ०, स० । कपाटदण्डञ्च अ० । ५ वाक् च मनश्च वाडमनसे ते । (चिन्त्योऽय प्रयोगः ) वाडमनसी ल०, म० । ६ बादरकाययोगाश्रयात् । तमाश्रित्य इत्यर्थः । ७ वाडमनससूक्ष्मीकरणे आश्रयभूतं वादरकाययोगमित्यर्थः । ८ स्वकालपर्यन्तविनाशरहितम् । ६ —योग योगी स विगतास्रवः ल०, म० । १० नाशरहितम् । ११ विधृता ल०, म० । १२ मुक्तो भवति ।

त्रयोदशास्य प्रक्षीणाः कर्माशाश्वरमे क्षणे । द्वासप्तितिष्पान्ते स्युः स्रयोगपरमेष्ठिनः ॥१६६॥ निलंपो निष्कलः शुद्धो निष्यांबाधो निरामयः । सूक्ष्मोऽक्यवतस्तथाव्यक्तो मुक्तो लोकान्तमावसन् ॥१६६॥ वैक्रध्वंत्रज्यास्वभावत्वात् सम<sup>४</sup>येनैव नीरजाः । लोकान्तं प्राप्य शुद्धात्मां सिद्धश्च्र्ण्डामणीयते ॥२००॥ तत्र कर्ममलापायात् शुद्धिरात्यन्तिकी मता । शरीरापायतोऽनन्तं भवेत् सुखमतीन्द्रयम् ॥२०१॥ निष्कमां विधुताशेषसांसारिकसुखासुखः । चरमाङ्गगात् किमप्यूनपरिमाणस्तवाकृतिः ॥२०२॥ स्त्रमूर्तोऽप्ययमन्त्यार्श्वगसमाकारोपलक्षणात् । मूषागर्भनिष्कस्य स्थितं व्योम्नः परामृशन् ॥२०३॥ शारीरमानसाशेषदुःखबन्धनवज्ञितः । विद्वन्द्वो निष्क्रियः शुद्धो गुणैरष्टाभिरन्वितः ॥२०४॥ स्त्रभेष्ठसंहित्लोंकशिखरकशिखामणिः । ज्योतिर्मयः परिप्राप्तस्वातमा सिद्धः विद्वायो ॥२०४॥ कृतार्था निष्ठिताः सिद्धाः कृतकृत्या निरामयाः । सूक्ष्मा निरञ्जनाश्चिति पर्यायाः सिद्धः सिद्धाः कृतकृत्या निरामयाः । सूक्ष्मा निरञ्जनाश्चिति पर्यायाः सिद्धाः द्वायाप्रवाम् । तवेव हि परं प्राहुः सुखमानन्त्यवेविनः ।।२०७॥

हो जाते है ।।१९७।। इन अयोगी परमष्ठीके चौदहवें गुणस्थानके उपान्त्य समयमे बहत्तर और अन्तिम समयमे तेरह कर्म 🕡 🔆 नाश होता है ।।१९८।। वे जिनेन्द्रदेव चौदहवे गुणस्थानके अनन्तर लेपरहित, शरीररहित, शुद्ध, अव्याबाध, रोगरहित, सूक्ष्म, अव्यक्त, व्यक्त और मुक्त होते हुए लोकके अन्तभागमे निवास करते हैं।।१९९।। कर्मरूपी रजसे रहित होनेके कारण जिनकी आत्मा अतिशय शुद्ध हो गई हे ऐसे वे सिद्ध भगवान् ऊर्ध्वगमन स्वभाव होनेके कारण एक समयमे ही लोकके अन्तभागको प्राप्त हो जाते है और वहांपर चुड़ामणि रत्नके समान सुशोभित होने लगते है।।२००।। जो हर प्रकारके कर्मोंसे रहित है, जिन्होंने संक्षार सम्बन्धी सुख और दु.ख नष्ट कर दिये है, जिनके आत्मप्रदेशोंका आकार अन्तिम शरीरके तुल्य है और परिमाण अन्तिम शरीरसे कुछ कम है, जो अमूर्तिक होनेपर भी अन्तिम शरीरका आकार होनेके कारण उपचारसे साचेके भीतर रुके हुए आकाशकी उपमा को प्राप्त हो रहे है, जो शरीर और मनसम्बन्धी समस्त दु खरूपी बन्धनोंसे रहित है, द्वन्द्व-रहित हैं, कियारहित है, शुद्ध है, सम्यक्त्व आदि आठ गुणोंसे सहित है, जिनके आत्मप्रदेशोंका समुदाय भेदन करने योग्य नही है, जो लोककी शिखरपर मुख्य शिरोमणिके समान सुशोभित हैं, जो ज्योतिस्वरूप है, और जिन्होंने अपने शुद्ध आत्मतत्त्वको प्राप्त कर लिया है ऐसे वे सिद्ध भगवान् अनन्त कालतक सुखी रहते हैं ॥२०१-२०५॥ कृतार्थ, निष्ठित, सिद्ध, कृत-कृत्य, निरामय, सुक्ष्म और निरञ्जन ये सब मुक्तिको प्राप्त होनेवाले जीवोंके पर्यायवाचक शब्द है।।२०६।। उन सिद्धोंके समस्त दु.खोंके क्षयसे होनेवाला अतीन्द्रिय सुख होता है और

१ चरमक्षणे ट०। सातासातयोरन्यतमम् १, मनुष्यगिति १, पञ्चेन्द्रियनामकमं १, सुभग १, त्रस १, बादर १, पर्याप्तक १, आदेय १, यशस्कीित १, तीर्थंकरत्व १, मनुष्यायु १, उच्चेगींत्र १, मनुष्यानुपूर्व्य १, इति त्रयोदश कर्मा शाः प्रक्षीणा बभूवः। २ द्विचरणसमये शरीरपञ्चकबन्धनपञ्चकसंघातपञ्चकसंस्थानषट्क सहननषट्क अङ्गोपाङ्गत्रय वर्णपञ्चक गन्धद्वय रसपञ्चक स्पर्शाष्टकस्थिरास्थिरशुभाशुः सुस्वर दुस्वरदेवगितदेवगत्यानुपूर्वीप्रशस्तिवहायोगित अप्रशस्तिवहायोगित दुर्भगिन्मीण अयशस्त्रीित अनादेय प्रत्येक प्रत्येकापर्याप्ता गग्नप्रशा परघातोच्छवासा सत्वरूपवेदनी-यनीचैगींत्राणि इति द्वासप्तिकमाशा नष्टा बभूवः। ३ उध्वंगतिस्वभावत्वात्। ४ एकसमयेन। ५ चरमाङ्गाकृतिः। ६ चरमाङ्गसमाकारग्राहकात्। ७ अनुकुर्वन्। प्रनिःपरिग्रहः। ६ स्वस्वस्तराः। १० सुखमनुभवित, सुखरूपेण परिणमत इत्यर्थः। ११ निष्पन्नाः। १२ स्वात्मोपलिष्टिम्। सिद्धिमीयुषाम् प०, ल०, म०, द०, इ०, स० । शुद्धिमीयुषाम् अ०। १३ प्राप्तवताम्। १४ केवलज्ञानिनः।

भुवादिवदेनाभावाभ्रेषां विषयकामिता । किम् सेवेत भैषज्यं स्वस्थावस्यः सुधीः पुमान् ॥२०६॥ न तत्सुलं परद्रव्यसम्बन्धादुपजायते । नित्यमव्ययमक्षय्यम् श्रात्मीत्यं हि परं शिवम् ॥२०६॥ वित्यमव्ययमक्षय्यम् श्रात्मीत्यं हि परं शिवम् ॥२०६॥ वित्यस्थ्यं चेत्सुलमेतेषाम् श्रवोऽस्त्यानन्त्यमाश्रितम् । गतोऽन्यच्चेत् सुलं नाम न किञ्चिद् भुवनोदरे २१ सकलक्लेशिनम् कतो निर्मोहो निरुपद्रवः । केनासौ बाध्यते सुक्षमः तदस्यात्यन्तिकं सुलम् ॥२११॥ इवं ध्यानफलं प्राहुः ग्रानन्त्यम् विपुद्धावाः । तदर्यः हि तपस्यन्ति मुनयो वातवत्कलाः ॥२१२॥ यद्धद्वाताहताः सद्यो विलीयन्ते धनाधनाः । तद्वत्कर्मधना यान्ति लयं ध्यानानिलाहताः ॥२१३॥ सर्वाद्धागणं विषं यद्वन्मन्त्रशक्त्या प्रकृष्यते । तद्वत्कर्मविषं कृत्स्नं ध्यानशक्त्यापसार्यते ॥२१४॥ ध्यानस्यैव तपोयोगाः शेषाः परिकरा मताः । ध्यानाभ्यासे ततो यत्नः शश्वत्वत्वार्यो मुमुक्षभिः ॥२१४॥ इति ध्यानविष्यं श्रुत्वा तुतोष मगधाधियः । तदा विवद्धसस्यासीत्तमोऽपायान्म नोऽम्बुजम् ॥२१६॥

यथार्थमें केवली भगवान् उस अतीन्द्रिय सुखको ही उत्कृष्ट सुख बतलाते हैं।।२०७।। क्षुघा आदि वेदनाओं का अभाव होनेसे उनके विषयों की इच्छा नहीं होती सो ठीक ही है क्यों कि ऐसा कौन बुद्धिमान् पुरुष होगा जो स्वस्थ होनेपर भी औषधियोंका सेवन करता हो ॥२०८॥ जो सुख परपदार्थीके सम्बन्धसे होता है वह सुख नही है, किन्तु जो शुद्ध आत्मासे उत्पन्न होता है, नित्य है, अविनाशी है और क्षयरहित है वही वास्तवमे उत्तम सुख है ।।२०९।। यदि स्वास्थ्य (समस्त इच्छाओंका अपनी आत्मामे ही समावेश रहना–इच्छाजन्य आकुलनाका अभाव होना) ही सुख कहलाता है तो वह अनन्त सुख सिद्ध भगवान्के रहता ही है और यदि स्वास्थ्य के सिवाय किसी अन्य वस्तुका नाम सुख है तो वह सुख लोकके भीतर कुछ भी नही है।। भावार्थ-विषयोंकी इच्छा अर्थात् आकुलताका न होना ही सुख कहलाता है सो ऐसा सुख सिद्ध परमेष्ठीके सदा विद्यमान रहता है । इसके सिवाय यदि किसी अन्य वस्तुका नाम सुख माना जाये तो वह सुख नामका पदार्थ लोकमे किसी जगह भी नही है ऐसा समभना चाहिये ।।२१०।। वे सिद्ध भगवान् समस्त क्लेशोसे रहित है, मोहरहित है, उपद्रवरहित है और सूक्ष्म है इसलिये वे किसके द्वारा बाधित हो सकते है-उन्हे कौन बाधा पहुंचा सकता है अर्थात् कोई नही । इसीलिये उनका सुख अन्त रहित कहा जाता है ।।२११।। ऋषियों मे श्रेष्ठ गणधरादि देव इस अनन्त सुखको ही ध्यानका फल कहते है और उसी सुखके लिये ही मुनि लोग दिगम्बर होकर तपश्चरण करते हैं ॥२१२॥ जिस प्रकार वायुसे टकराये हुए मेघ शीघृ ही विलीन हो जाते है उसी प्रकार ध्यानरूपी वायुसे टकराये हुए कर्मरूपी मेघ शीघ ही विलीन हो जाते है-नष्ट हो जाते है। भावार्थ-उत्तम ध्यानसे ही कर्मोका क्षय होता है।।२१३।। जिस प्रकार मन्त्रकी शक्तिसे समस्त शरीरमें व्याप्त हुआ विष खीच लिया जाता है उसी प्रकार ध्यानकी शक्तिसे समस्त कर्मरूपी विष दूर हटा दिया जाता है ॥२१४॥ वाकीके ग्यारह तप एक ध्यानके ही परिकर–सहायक माने गये है इसलिये मोक्षाभिलाषी जीवोंको निरन्तर ध्यानका अभ्यास करनेमें ही प्रयत्न करना चाहिये ।।२१५।। इस प्रकार ध्यानकी विधि सुनकर मगधेश्वर राजा श्रेणिक बहुत ही सन्तुष्ट हुए, और उस समय अज्ञानरूपी अन्धकारके नष्ट हो जानेसे उनका मनरूपी कमल भी प्रफुल्लित हो उठा था।।२१६।।

१ विषयेषिता। २ सुखम्। ३ स्वस्वरूपावस्थायित्वम्। ४ सुखत । ५ दिगम्बराः। वान्तवल्कलाः ल०, इ०। ६ निरस्यते । ७ विकसितम्। = अज्ञान ।

ततस्तमृषयो भक्त्या गौतमं कृतवन्दनाः । पत्रच्छुरिति योगीन्द्रं योगद्वैधानिः कानिचित् ॥२१७॥ भगवन् योगानाम् तत्र्वं त्वत्तः श्रुतं मुहुः । इदानीं बोद्धमिच्छामस्त दिगन्तरशोधनम् ॥२१८॥ जैतदस्य ध्यानशास्त्रस्य यास्ता विप्रतिपत्तयः । निराकुरुव्व ता देव भास्वानिव तमस्ततीः ॥२१६॥ ऋद्धिप्रान्तेर्ऋषिस्त्वं हि त्यं हि प्रत्यक्षविन्मुनाः । ग्रनगारोऽस्य सङ्गत्वाद् यितः श्रेणीद्वयोन्मुखः ॥२२०॥ ततो भागवतादीनां योगानामभिभूतये । बूहि नो योगबीजानि हेत्वाश्राभ्यां ययश्रुतम् ॥२२१॥ इति तद्व चनं श्रुत्वां भगवान् समाह गौतमः । यत्स्पृष्टं योगतत्त्वं वः वार्षे क्ययिष्यामि तत्स्फुटम् ॥२२२॥ षड्भेव योगवादी यः स्ति तद्व चनं श्रेत्वां भगवान् समाह गौतमः । यत्स्पृष्टं योगतत्त्वं वः विष्ठामि तत्स्फुटम् ॥२२२॥ षड्भेव योगवादी यः सोऽनुयोज्यः समाहितः । योगः कः कि समाधाने प्राणायामञ्च कीदृशः ॥२२२॥ का धारणा किमाध्यानं कि ध्ययं कीदृशी स्मृतिः । कि फलं कानि बीजानि प्रत्याहारोऽस्य कीदृशः ॥ कायवाङमनतां कर्म योगो योगविदां मतः । स प्राणाश्रुभभेदेन भिन्नो द्वैवध्यमञ्जुते ॥२२४॥ यत्सन्यक्परिणामेषु चित्तस्या पार्यसामञ्जता । स समाधिरिति जेयः स्मृतिवं परमेष्टिनाम् ॥२२६॥ प्राणायामो भवेद् योगनिग्रहः शुभभावनः । धारणा श्रुतनिविष्टबीजानामवधारणम् ॥२२७॥

तदनन्तर भिक्तपूर्वक वन्दना करनेवाले ऋषियोंने योगिराज गौतम गणधरसे नीचे लिखे अनुसार और भी कुछ ध्यानके भेद पूछे ॥२१७॥ कि हे भगवन्, हम लोगोने आपसे योगशास्त्रका रहस्य अनेक बार सुना है, अब इस समय आपसे अन्य प्रकारके ध्यानोंका निराकरण जानना चाहते है ॥२१८॥ हे देव, जिस प्रकार सूर्य अन्धकारके समूहको नष्ट कर देता है उसी प्रकार आप भी इस ध्यानशास्त्रके विषयमे जो कुछ भी विप्रतिपत्तियाँ (बाधाए) है उन सबको नष्ट कर दीजिये ॥२१९॥ हे स्वामिन्, अनेक ऋद्विया प्राप्त होनेसे आप ऋषि कहलाते है, आप अनेक पदार्थोंको प्रत्यक्ष जाननेवाले मुनि है, परिग्रहरहित होनेके कारण आप अनगार कहलाते है और दोनों श्रेणियोंके सन्मुख है इसिलये यित कहलाते है ॥२२०॥ इसिलये भागवत आदिमे कहे हुए योगोंका पराभव (निराकरण) करनेके लिये युक्ति और शास्त्रके अनुसार आपने जैसा सुना है वैसा ही हम लोगोके लिये योग (ध्यान)के समस्त बीजों (कारणों अथवा बीजाक्षरों) का निरूपण कीजिये ॥२२१॥ इस प्रकार उन ऋषियोंके ये वाक्य सुनकर भगवान् गौतम स्वामी कहने लगे कि आप लोगोंने जो योगशास्त्रका तत्त्व अथवा रहस्य पूछा है उसे में स्पष्ट रूपसे कहूँ गा ॥२२२॥

जो छह प्रकारसे योगोंका निरूपण करता है ऐसे योगवादीसे विद्वान् पुरुषोंको पूछना चाहिये कि योग क्या है ? समाधान क्या है ? प्राणायाम कैसा है ? धारणा क्या है , आध्यान (चिन्तवन) क्या है ? ध्येय क्या है ? स्मृति कैसी है ? ध्यानका फल क्या है ? ध्यानके बीज क्या है ? और इसका प्रत्याहार कैसा है ॥२२३–२२४॥ योगके जाननेवाले विद्वान् काय, वचन और मनकी कियाको योग मानते है, वह योग शुभ और अशुभके भेदसे दो भेदोंको प्राप्त होता है ॥२२५॥ उत्तम परिणामोंमें जो चित्तका स्थिर रखना है वही यथार्थमें समाधि या समाधान कहलाता है अथवा पञ्च परमेष्ठियोंके स्मरणको भी समाधि कहते हैं ॥२२६॥ मन वचन और काय इन तीनों योगोंका निग्रह करना तथा शुभभावना रखना प्राणायाम कहलाता है और शास्त्रोंमें बतलाये हुए बीजाक्षरोंका अवधारण करना धारणा

१ ध्यानभेदान् । २ ध्यान । ३ स्वरूपम् । ४ योगमार्गान्तरिनराकरणम् । ५ तत् कारणात् । ६ प्रतिकूलाः । ७ हि पादपूरणे । ८ वैष्णवादीनाम् । ६ ध्यानानाम् । १० ध्यानिमिन्तानि । ११ युक्त्यागमपरमागमाभ्याम् । १२ च ल०, म०, अ० । १३ सयोगः, सयुक्तसमवायः, गंत्रुक्तगमवेतनमत्रायः, समवायः, समवेतसमवायः, विशेषणिविशेष्यभावश्चेति षड्प्रकारयोगान् वदतीति । १४ योगः । १५ प्रष्टव्यः । १६ समाधिः । १७ योगस्य । योगादेवैक्ष्यमाणलक्षणलक्षितत्वात् तन्न तव सम्भवतीति स्वमत प्रतिष्ठापयिनुमाह । १८ योगः । १६ धारणा ।

कहलाती है ।।२२७।। अनित्यत्व आदि भावनाओका वार-बार चिन्तवन करना आध्यान कहलाता है तथा मन और वचनके अगोचर जो अतिशय उत्कृष्ट गुद्ध आत्मतत्त्व है वह ध्येय कहलाता है ॥२२८॥ जीव आदि तत्त्वोंके यथार्थ स्वरूपका स्मरण करना स्मृति कहलाती है अथवा सिद्ध और अर्हन्त परमेप्ठीके गुणोंका स्मरण करना भी स्मृति कहलाती है ।।२२९।। ध्यानका फल ऊपर कहा जा चुका है, बीजाक्षर आगे कहे जावेगे और मनकी प्रवृत्तिका सकोच कर लेनेपर जो मानसिक सन्तोप प्राप्त होता है उसे प्रत्याहार कहते है ।।२३०।। जिसके आदि में अकार है अन्तमे हकार है मध्यमे रेफ है और अन्तमे बिन्दु है ऐसे अर्ह इस उत्कृष्ट बीजा-क्षरका ध्यान करता हुआ मुमुक्षु पुरुष कभी भी दु खी नही होता ॥२३१॥ अथवा 'अर्ह-द्भयो नम ' अर्थात् 'अर्हन्तोके लिये नमस्कार हो' इस प्रकार छह अक्षरवाला जो बीजाक्षर है उसका ध्यान कर मोक्षाभिलाषी मुनि अनन्त गुणयुक्त अर्हन्त अवस्थाको प्राप्त होता है ॥२३२॥ अथवा जप करने योग्य पदार्थोमेसे 'नम. सिद्धेभ्य.' अर्थात् सिद्धोंके लिये नमस्कार हो इस प्रकार सिद्धोके स्तवन स्वरूप पांच अक्षरोंका जो भव्य जीव जप करता है वह अपने इच्छित-पदार्थोको प्राप्त होता है अर्थात् उसके सब मनोरथ पूर्ण होते है ।।२३३।। अथवा 'नमोर्हत्पर-मेष्ठिने' अर्थात् 'अरहन्त परमेष्ठीके लिये नमस्कार हो' यह जो आठ अक्षरवाला परमबीजाक्षर है उसका चिन्तवन करके भी यह जीव फिर दु लोंको नही देखता है अर्थात् मुक्त हो जाता है ॥२३४॥ तथा 'अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो नम.' अर्थात् अरहन्त सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु इन पाँचो परमेष्ठियोके लिये नमस्कार हो, इस प्रकार सब बीज पदोंसे सहित जो मोलह अक्षरवाला बीजाक्षर है उसका ध्यान करनेवाला तत्त्वज्ञानी मुनि अवश्य ही मोक्षको प्राप्त होता है ॥२३५॥ अरहन्त, सिद्ध आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाध् इस प्रकार पचब्रह्मस्वरूप मन्त्रोके द्वारा जो योगिराज शरीर रहित परमतत्त्व परमात्माको शरीरसहित कल्पना कर उसका बार-बार ध्यान करता है वही ब्रह्मतत्त्वको जाननेवाला कहलाता है ।।२३६।। ध्यान करने वाले योगीके चित्तके सतुष्ट होनेसे जो परम आनन्द होता है वही सबसे अधिक ऐश्वर्य है फिर योगसे होनेवाली अनेक ऋद्धियोंका तो कहना ही क्या है ? भावार्थ–ध्यानके प्रभावसे हृदयमे जो अलौकिक आनन्द प्राप्त होता है वही ध्यान

१ आत्मतत्त्वम् । २ अवाङ्गमानस् ल०, म० । ३ धर्म्यध्यानादौ प्रोक्तम् । ४ योगस्य । ५ चित्तप्रसाद , प्रसन्नता । ६ अकारादि इत्यनेन वाक्येन अर्हम् इति बीजपद झातव्यम् । ७ सिक्लष्टो न भवति । द पञ्चाक्षरवीजम् । ६ 'अर्हन्तसिद्ध आइरियजवञ्भायसाहू' इति । १० मोक्तुमिच्छिति । ११ पचपरमेष्टिस्वरूपैः । १२ सद्दारीरीकृत्य । १३ अद्दाराम् । आत्मानम् । १४ परब्रह्मस्वरूपवेदी । १५ चित्तप्रसादाद् । १६ ऐक्वर्यपरमाविध । १७ अत्यत्पा दत्यर्थ ।

श्रणिमाविगुणेर्यु क्तम् ऐश्वर्यं परमोवयम् । भुक्षवेहैव पुनमुं क्त्वारं मुनिनिविति योगवित् ॥२३८॥ बौजान्येतान्यजानानो ौनाममात्रेण मन्त्रवित् । मिथ्याभिमानोपहतो बध्यते कर्मबन्धनैः ॥२३६॥ नित्यो वा स्यादिनत्यो वा जीवो योगाभि मानिनाम् । नित्यश्चेववि कार्यत्वान्न ध्येयध्यानसङ्गतिः ॥२४०॥ भुखासुखानुभवनस्मरणेन्छ।खसम्भवात् । प्रागेवास्य न विध्यासा दूरात्तत्त्वानु चिन्तनम् ॥२४१॥ तिन्निरंवृत्तौ कृतो ध्यानं ११कृतस्त्यो वा फलोवयः । बन्धमोक्षाद्यधिष्ठाना प्रक्रियायप्यकता ततः ११ ॥२४२॥ क्षणिकानां च चित्तानां सन्ततौ कानुभार्यवता । ध्यानस्य स्वानुभूतार्थस्मृतिरेवात्र १९ दुर्धटा ॥२४३॥ १९ सानान्तरवत्तस्मार्थन्न विध्यासाविसम्भवः । नर्ष्यानं न च निर्मोक्षोर् नाप्य विस्थास्य स्वान्तर्र २४४

का सबसे उत्कृष्ट फल है और अनेक ऋद्वियोंकी प्राप्ति होना गौण फल है ।।२३७।। योगको जाननेवाला मुनि अणिमा आदि गुणोंसे युक्त तथा उत्कृष्ट उदयसे सुशोभित इन्द्र आदिके ऐश्वर्यका इसी ससारमे उपभोग करता है और बादमें कर्मबन्धनसे छूटकर निर्वाण स्थानको प्राप्त होता है ।।२३८।। इन ऊपर कहे हुए बीजोंको न जानकर जो नाम मात्रसे ही मन्त्रवित् (मत्रोंको जाननेवाला) कहलाता है और भूठे अभिमानसे दग्ध होता है वह सदा कर्मरूपी बंधनोंसे बंधता रहता है ।।२३९।। अब यहांसे अन्य मतावलम्बी लोगोंके द्वारा माने गये योग का निराकरण करते हैं-योगका अभिमान करनेवाले अर्थात् मिथ्या योगको भी यथार्थ योग माननेवालोंके मतमे जीव पदार्थ नित्य है ? अथवा अनित्य ? यदि नित्य है तो वह अविकार्य अर्थात् विकार (परिणमन) से रहित होगा और ऐसी अवस्थामे उसके ध्येयके ध्यानरूपसे परिणमन नहीं हो सकेगा। इसके सिवाय नित्य जीवके सुख-दू.खका अनुभव स्मरण और इच्छा आदि परिणमनोंका होना भी असभव है इसलिये जब इस जीवके सर्वप्रथम ध्यानकी इच्छा ही नही हो सकती तब तत्त्वोंका चिन्तन तो दूर ही रहा । और तत्त्व-चिन्तनके बिना ध्यान कैसे हो सकता है? ध्यानके बिना फलकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? और उसके बिना बन्ध तथा मोक्षके कारण भूत समस्त कियाकलाप भी निष्फल हो जाते है ।।२४०–२४३।। यदि जीवको अनित्य माना जावे तो क्षण-क्षणमे नवीन उत्पन्न होनेवाली चितोकी सन्ततिमें ध्यानकी भावना ही नही हो सकेगी क्योंकि इस क्षणिक वृत्तिमे अपने द्वारा अनुभव किये हुए पदार्थोंका स्मरण होना अशक्य है। भावार्थ-यदि जीवको सर्वथा अनित्य माना जावे तो ध्यानकी भावना ही नही हो सकती क्योंकि ध्यान करनेवाला जीव क्षण क्षणमें नष्ट होता रहता है। यदि यह कहो कि जीव अनित्य है किन्तु वह नष्ट होते समय अपनी सन्तान छोड़ जाता है इसलिये कोई बाधा नही आती परन्तु यह कहना भी ठीक नही है, क्योंकि जब जीवका निरन्वय नाश हो जाता है तब यह उसकी सन्तान है, ऐसा व्यवहार नही हो सकता और किसी तरह उसकी सन्तान है ऐसा व्यवहार मान भी लिया जावे तो 'सब क्षणिक है' इस

१ कर्ममलैर्मु क्रवा । २ मुक्तो भवित । ३ नाममात्राणि द० । ४ अयोगे योगबुद्धिः योगाभिमानः तद्वता योगानाम् । ५ सर्वथा नित्यः । ६ अपरिणामित्वात् । घ्येयध्यानसयोगाभावमेव प्रतिपाद-यित । ७ सुखदुःखानुभवनमनुभूतार्थे स्मृतिरिति वचनात्, स्मरणमि सुखाभिलाषिप्रभृतिकम्, नित्यस्यासंभवात् । ५ सर्वथानित्यजीवतत्त्वस्य । ६ ध्यातुमिच्छा । १० तत्त्वानुचिन्तनाभावे । ११ कृत आगतः । १२ शुभाशुभकर्मविवरणम् । १३ कारणात् । १४ सामर्थ्यम् । १५ क्षणिक-रूपिचते । १६ देवदत्तचित्तसन्तानं प्रति यज्ञदत्तचित्तसन्तानवत् । १७ कारणात् । १८ दिध्यासाद्य-भावात् भावात् भावात् । १७ कारणात् । २० मोक्षस्य । २१ सम्यक्तवसंज्ञा, संज्ञिवाक्कायकर्मान्तव्यीयामस्मृतिरूपाणामध्याङ्गानौ भावनापि न सम्भवित । चार्वाकमते भ्यानं न सगच्छत इत्याह ।

<sup>९</sup>तलपुर्**गलवादेऽपि देह**ैपुर्गलतत्त्वयोः । <sup>१</sup>तत्त्वान्यत्वाद्यवन्तव्यसङ्गराद्धपातुरस्थितेः" ॥२४५॥ दिध्यासापूर्विका ध्यानप्रवृत्तिर्नात्र युज्यते । न चासतः खपुष्पस्य काचिद् गन्धादिकल्पना ॥२४६॥ वि"ज्ञप्तिमात्रवादे च<sup>८</sup> ज्ञप्तेर्नास्त्येव गोचरः । ततो निर्विषया ज्ञप्तिः क्वात्मानं<sup>१०</sup> विभूयात् कथम् ॥२४७॥

नियममें जीवकी सन्तानोंका समुदाय भी क्षणिक ही होगा इसिलये उस दशामें भी ध्यान सिद्ध नही हो सकता । इसके सिवाय ध्यान उस पदार्थका किया जाता है जिसका पहले कभी अनुभव प्राप्त किया हो, परन्तु क्षणिक पक्षमें अनुभव करनेवाला जीव और अनुभूत पदार्थ दोनों ही नष्ट हो जाते हैं अतः पुन. स्मरण कौन करेगा और किसका करेगा इन सब आपत्तियोंको लक्ष्य कर ही आचार्य महाराजने कहा है कि क्षणिकैकान्त पक्षमें ध्यानकी भावना ही नही हो सकती।

जिस प्रकार एक पुरुषके द्वारा अनुभव किये हुए पदार्थका स्मरण दूसरे पुरुषको नही हो सकता क्योंकि वह उससे सर्वथा भिन्न है इसी प्रकार अनुभव करनेवाले मुलभूत जीवके नष्ट हो जानेपर उसके द्वारा अनुभव किये हुए पदार्थका स्मरण उनकी सन्तान प्रति सन्तानको नही हो सकता क्योंकि मुल पदार्थका निरन्वय नाश माननेपर सन्तान प्रति सन्तानके साथ उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं रह जाता । अनुभृत पदार्थके स्मरणके बिना ध्यान करनेकी इच्छाका होना असंभव है, ध्यानकी इच्छाके बिना ध्यान नही हो सकता, और ध्यानके बिना उसके फलस्वरूप मोक्षकी प्राप्ति भी नही हो सकती। तथा सम्यक्दिष्ट, सम्यक्सकल्प, सम्यक्वचन, सम्यक्कर्मान्त, सम्यक्आजीव, सम्यक्व्यायाम, सम्यक् स्मृति और सम्यक्समाधि इन आठ अंगोंकी भावना भी नहीं हो सकती। इसलिये जीवको अनित्य माननेसे भी ध्यान-(योग) की सिद्धि नहो हो सकती ।।२४३-२४४।। इसी प्रकार पूद्गलवाद आत्माको पूद्गलरूप माननेवाले वात्सीपुत्रियोंके मतमें देह और पूद्गल तत्त्वके भेद-अभेद और अवक्तव्य पक्षोंमे ध्याताकी सिद्धि नही हो पाती । अत. ध्यानकी इच्छापूर्वक ध्यानप्रवृत्ति नही बन सकती । सर्वथा असत् आकाशपुष्पमे गन्ध आदिकी कल्पना नहीं हो सकती। तात्पर्य यह कि पुद्गलरूप आत्मा यदि देहसे भिन्न है तो पृथक् आत्म-तत्त्व सिद्ध हो जाता है । यदि अभिन्न है तो देहात्मवादके दूषण आते है । यदि अवक्तव्य है तो उसके किसी रूपका निर्णय नहीं हो सकता और उसे 'अवक्तव्य' इस शब्दसे भी नही कह सकेगे । ऐसी दशामें ध्यानकी इच्छा प्रवित्त आदि नहीं बन सकते । इसी प्रकार विज्ञानाद्वैतवादियोके मतमे भी ध्यानकी सिद्धि नही हो सकती क्योंकि उनका सिद्धान्त है कि संसारमें विज्ञानको छोडकर अन्य कुछ भी नही है । परन्तू उनके इस सिद्धान्तमें विज्ञानका कुछ भी विषय शेष नहीं रहता। इसलिये विषयके अभावमे विज्ञान स्वस्वरूपको कहाँ धारण कर सकेगा ? भावार्थ-विज्ञान उसीको कहते है जो किसी ज्ञेय (पदार्थ)को जाने परन्तु विज्ञानाद्वेतवादी विज्ञानको छोडकर और किसी पदार्थकी सत्ता स्वीकृत नहीं करते इसलिये

१ जीवभूतचतुष्टयवादे भूतचतुष्टयसमष्टिरेव नान्यो जीव इति वादे । तथा अ०, प०, ल०, म०, द०, इ०, स० । तथेति पाठान्तरिमति 'त' पुस्तकस्यापि टिप्पण्या लिखितम् । २ देहि व० । ३ एक-त्वनानात्ववस्तुत्वप्रभेयत्वादीनामवक्तव्यप्रतिज्ञायाः । ४ अभावात् । ४ भूतचतुष्टयवादे । ६ अविद्यमानस्य गगनारिवन्दस्य । अय ध्यातुरिस्थते दृष्टान्तः । ७ विज्ञानाद्वैतवादिनो घ्यानं न संगच्छत इत्याह । ५ –वादेऽपि द० । ६ विषयः । १० स्वम् । ज्ञानिमत्यर्थः ।

'तवभावे च न ध्यानं न ध्येयं भोक्ष एव वा । प्रदीपार्कहृता हाबौ सत्यर्थे चार्थभासनम् ॥२४६॥ 'नैरात्म्यवादपक्षेऽपि किन्तु केन प्रमीयते । कच्छपा इगरुहस्त त् स्यात् खपुष्पापीड बन्धनम् ॥२४६॥ ध्येयतत्त्वेऽपि नेतब्या विक त्पद्वययोजना । अनाधे याप्रहेयातिहाये स्थास्नौ १० न किञ्चन ११ ॥२४०॥ मुक्तात्मनोऽपि चैत १ न्यविरहाल्लक्षण १ क्षेत्रः । न ध्येयं कापिलानां स्यान्नि गू जत्वा १ च्व खा ५ व्जवत् ॥२४१॥

ज्ञेय (जानने योग्य)-पदार्थोके बिना निर्विषय विज्ञान स्वरूप लाभ नही कर सकता अर्थात् विज्ञानका अभाव हो जाता है ।।२४५-२४७।। और विज्ञानका अभाव होनेपर न ध्यान, न ध्येय, और न मोक्ष कुछ भी सिद्ध नही हो सकता क्योंकि दीपक सूर्य अग्नि आदि प्रकाशक और घट पट आदि प्रकाश्य (प्रकाशित होने योग्य) पदार्थीके रहते हुए ही पदार्थीका प्रकाशन हो सकता है अन्य प्रकारसे नहीं । भावार्थ-जिस प्रकार प्रकाशक और प्रकाश्य दोनों प्रकारके पदार्थोंका सद्भाव होनेपर ही वस्तु तत्त्वका प्रकाश हो पाता है उसी प्रकार विज्ञान और विज्ञेय दोनों प्रकारके पदार्थोंका सद्भाव होनेपर ही ध्यान ध्येय और मोक्ष आदि वस्तुओंकी सत्ता सिद्ध हो सकती है परन्तू विज्ञानाद्वैतवादी केवल प्रकाशक अर्थात विज्ञानको ही मानते है प्रकाश्य अर्थातु विज्ञेय-पदार्थोको नही मानते और युक्तिपूर्वक विचार करनेपर उनके उस विज्ञानकी भी सिद्धि नहीं हो पाती ऐसी दशामे ध्यानकी सिद्धि तो दूर ही रही ॥२४८॥ इसी प्रकार जो आत्माको नहीं मानते ऐसे शून्यवादी बौद्धोंके मतमें भी ध्यान सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि जब सब कुछ शन्यरूप ही है तब कौन किसको जानेगा-कौन किसका ध्यान करेगा, उनके इस मतमें ध्यानकी कल्पना करना कछएके बालोंसे आकाशके फुलोंका सेहरा बाँधनेके समान है। भावार्थ-शन्यवादी लोग न तो ध्यान करनेवाले आत्माको मानते है और न ध्यान करने योग्य पदार्थकों ही मानते है ऐसी दशामे उनके यहाँ ध्यानकी कल्पना ठीक उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार कि कछुएके बालोंके द्वारा आकाशके फुलोंका सेहरा बांधा जाना ।।२४९।। इसके सिवाय श्न्यवादियोंके मतमें ध्येयतत्त्वकी भी सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि ध्येयतत्त्वमें दो प्रकारके विकल्प होते है एक ग्रहण करने योग्य और दूसरा त्याग करने योग्य। जब शून्यवादी मूलभूत किसी पदार्थको ही नही मानते तब उसमें हेय और उपादेयका विकल्प किस प्रकार किया जा सकता है ? अर्थात् नही किया जा सकता ।।२५०।। सांख्य मुक्तात्माका स्वरूप चैतन्यरहित मानते है परन्त्र उनकी इस मान्यतामें चैतन्यरूप लक्षणका अभाव होनेसे आत्मारूप लक्ष्यकी भी सिद्धि नहीं हो पाती। जिस प्रकार रूपत्व और सुगन्धि आदि गुणोंका अभाव होनेसे आकाशकमलकी सिद्धि नही हो सकती ठीक उसी प्रकार चैतन्यरूप विशेष गुणोंका अभाव होनेसे 🐺 🕟 🖟 भी सिद्धि

१ ज्ञानाभावे । २ ताध्यानम् इत्यपि पाठ । अध्यान ध्यानाभावे सित । ३ अग्नि । आदिशब्दैन रत्नादि । शून्यवादे ध्यान नास्तीत्यथं । ४ शून्यवाद । ५ कूमंशरीररोमिभः । ६ नैरात्म्यम् । ७ शेखर । सर्वं शून्यमिति वदतो ध्यानावलम्बन किञ्चिदपि नास्तीति भावः । ६ आदेय प्रहेयमिति यौजना नेतन्था प्रष्टिच्या इति भावः । ६ अनादेयमप्रहेयमिति शून्यवादिना परिहारो दत्तः । एतस्मिन्नत्तरे कापिलः स्वमत प्रतिष्ठापयितुकाम आह । एव चेत् अनादेयाप्रहेयातिशये अनादेयाप्रत्युवतातिशये । १० अपरिणामिनि नित्ये वस्तुनि । ध्यान संभवति इत्युक्ते सिति सिद्धान्ती समाचष्टे । ११ किञ्चिदपि ध्येयध्यानादिकं न स्यात् तदेव आह । १२ चैतन्यविरहात् न केवलं ससारिणो बुद्धचवसितमथं पुरुषक्चेतेत् । इत्ययंस्याभावात् मुक्तात्मनोऽपीति । १३ ध्यानविषयीभवच्चैतन्यात्मकलक्षणस्य क्षयात् । १४ चेतयत इति चेतना इत्यस्य गुणाभावाच्च । १४ यथा गगनारिवन्द सौरभादिगुणाभावात् स्वयमिन न द्वर्यते तद्वत् ।

'सुषुप्तसवृशो सुक्तः स्यादित्येवं बुवा'णकः । 'सुषुप्सत्येष सूढात्मा ध्येयतस्विवारणे ॥२४२॥ शेषेध्विप 'प्रवावेषु न ध्यानध्येयनिर्णयः । एकान्तवोषदुष्टत्वाव् द्वेता'द्वेताविवाविनाम् ॥२४३॥ नित्यानित्यात्मकं जीवतस्वसभ्युपगच्छ्व'ताम् । ध्यानं स्याद्वाविनामेव घटते नान्यवाविनाम् ॥२४४॥ विरुद्ध धर्मयोरेकं वस्तु नाधारतां त्रजेत् । इति चेन्नापंणा'भेवाव् स्रविरोधप्रसिद्धितः ॥२४४॥ नित्यो 'द्रब्यापंणाव् व सात्मा न पर्यायभिवा'र्षंणात् । स्रनित्यः पर्ययोत्पाविनाशंद्रंच्यतो न तु ॥२४६॥ वेववत्तः पिता च स्यात् पुत्रद्यचेवापंणावशात् । 'विपक्षेतरयोयोंगः स्याव् वस्तुन्युभयात्मनिर्वः ॥२४७॥ जिनप्रवचनाभ्यासप्रसरव्वोधसम्पवाम् । युक्तं स्याद्वाविनां ध्यानं नान्येषां दुव् शामिवम् ॥२४६॥ जिनप्रवचनाभ्यासप्रसरव्वोधसम्पवाम् । युक्तं स्याद्वाविनां ध्यानं नान्येषां दुव् शामिवम् ॥२४६॥ जिनो मोहारिविजयाव् स्राप्तः स्याद्वीतधोमलः । बाचस्यतिरसौ वाग्भः सन्मार्गप्रतिवोधनात् ॥२४६॥

नहीं हो सकती, और ऐसी दशामें वह मुक्तात्मा ध्येय भी नहीं कहला सकता तथा ध्येयके बिना ध्यान भी सिद्ध नहीं हो सकता ॥२५१॥ जो सांख्यमतावलम्बी ऐसा कहते हैं कि मुक्त जीव गाढ निद्रामे सोये हुए पुरुषके समान अचेत रहता है, मालूम होता है कि वे ध्येय तत्त्वका विचार करते समय स्वयं सोना चाहते हैं अर्थात् अज्ञानी बने रहना चाहते हैं इस तरह साख्यमतमें ध्यानकी सिद्धि नही हो सकती ॥२५२॥ इसी प्रकार द्वैतवादी तथा अद्वैत-वादी लोगोंके जो मत शेष रह गये है वे सभी एकान्तरूपी दोषसे दूषित है इसलिये उन सभीमें ध्यान और ध्येयका कुछ भी निर्णय नहीं हो सकता है।।२५३।। इसलिये जीवतत्त्वको नित्य और अनित्य दोनों ही रूपसे माननेवाले स्याद्वादी लोगोंके मतमे ही ध्यानकी सिद्धि हो सकती है अन्य एकान्तवादी लोगोक मतमें नही हो सकती ॥२५४॥ कदाचित् यहां कोई कहे कि एक ही वस्तू दो विरुद्ध धर्मोंका आधार नही हो सकती अर्थात् एक ही जीव नित्य और अनित्य नहीं हो सकता तो उसका यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि विवक्षाके भेदसे वैसा कहनेमे कोई विरोध नही आता। यदि एक ही विवक्षासे दोनों विरुद्ध धर्म कहे जाते तो अवश्य ही विरोध आता परन्तु यहाँ अनेक विवक्षाओंसे अनेक धर्म कहे जाते है इसलिये कोई विरोध नहीं मालूम होता। जीवतत्त्व द्रव्यकी विवक्षासे नित्य है न कि पर्यायके भेदोंकी विवक्षासे भी । इसी प्रकार वही जीवतत्त्व पर्यायोंके उत्पाद और विनाशकी अपेक्षा अनित्य है न कि द्रव्यकी अपेक्षासे भी । जिस प्रकार एक ही देवदत्त विवक्षाके वशसे पिता और पुत्र दोनों ही रूप होता है उसी प्रकार एक ही वस्तु विवक्षाके वशसे नित्य तथा अनित्य दोनों रूप ही होती है। देवदत्त अपने पुत्रकी अपेक्षा पिता है और अपने पिताकी अपेक्षा पुत्र है इसी प्रकार ससारकी प्रत्येक वस्तू द्रव्यकी अपेक्षा नित्य है और पर्यायकी अपेक्षा अनित्य है इससे सिद्ध होता है कि वस्तुमें दोनों विरुद्ध धर्म पाये जाते हैं परन्तु उनका समावेश विवक्षा और अविवक्षाके वशसे ही होता है।।२५५-२५७॥ इसिलये जैनशास्त्रोंके अभ्याससे जिनकी ज्ञानरूपी सम्पदा सभी ओर फैल रही है ऐसे स्याद्वादी लोगोंके मतमें ही ध्यानकी सिद्धि हो सकती है अन्य मिथ्यादृष्टियोंके मतमें नहीं ।।२५८।। भगवान् अरहत देवने मोहरूपी शत्रु-पर विजय प्राप्त कर ली है इसलिये वे जिन कहलाते हैं उनकी बुद्धिका समस्त मल नष्ट हो गया है इसलिये वे आप्त कहलाते है और उन्होंने अपने वचनों द्वारा सर्वश्रेष्ठ मोक्ष-

१ भृशं निद्रावशगतसदृशः। २ कृत्सितं बुवाणः साध्यः। ३ स्विपतुमिच्छति। ४ परमतेषु। ५ सर्वथाऽभेदेवादिनामादिशब्दादनुक्तानामि शून्यवादिनाम्। ६ अनुमन्त्रिणाम्। ७ शीतोष्णवत् नित्यानित्याह्मपयोरिति। ५ 'सिंहो माणवकः' इत्यपंणाभेदात्। ६ द्रव्यनिरूपणात्। १० द्रव्यापंणा-च्वात्मा द०, ल०, म० । ११ भेद । १२ नित्यानित्ययोः। १३ नित्यानित्यात्मिनि।

स्यावहंसिरघाताविगुणैरपरगोचरैः' । बुद्धस्त्रैलोक्यविश्वार्थबोधनाद्विश्व भृद्विभुः ॥२६०॥ स विष्णुश्च शङ्करोऽप्यभयङ्करः । शिवः सनातनः सिद्धो ज्योतिः परममक्षरम्' ॥२६१॥ इत्यन्वर्थानि नामानि यस्य लोकेशिनः प्रभोः । विदुषां हृद्येष्वाप्तवृद्धिं कर्तुं मलंतराम्' ॥२६१॥ यस्य रूपमधिज्योति रनम्बरविभूषणम् । शास्ति कामज्वरापायम् श्रकटाक्षनिरीक्षणम् ॥२६३॥ निरायुष्यत्वािश्चर्त्तभयकोपनाते । अरक्तनयनं सौम्यं सदा प्रहसिताियतम् ॥२६४॥ रागाद्यशेषवोषाणां निर्जयादितमानुषम् । मुलाक्जं यस्य 'व्शास्तृत्वम् श्रनुशास्ति सुमेषसः ॥२६४॥ स एवाप्तो जगद्वपाप्तक्षानवैराग्यवैभवः । तदुपन्नमतो । ध्यानं श्रेयं श्रेयोर्थनामिवम् ॥२६६॥

## मालिनीछुन्दः

इति गदति<sup>११</sup> गणेन्द्रे घ्यानतस्वं<sup>११</sup> महद्धौ<sup>°</sup> मुनिसदिस मुनीन्द्राः <sup>१५</sup>प्रातुषन्भक्तिभाजः ।

मार्गका उपदेश दिया है इसलिये वे वाचस्पति कहलाते है।।२५९।। अन्य किसीमे नही पाये जानेवाले. रागद्वेष आदि कर्मशत्रुओंको घात करना आदि गुणोंके कारण वे अर्हत् अथवा अरिहन्त कहलाते हैं। तीन लोकके समस्त पदार्थीको जाननेके कारण वे बुद्ध कहलाते है और वे समस्त जीवोंकी रक्षा करनेवाले हैं इसलिये विभु कहलाते है ।।२६०।। इसी प्रकार वे समस्त संसारमे व्याप्त होनेसे 'विष्णु', कर्मरूपी शत्रुओंको जीतनेसे 'विजिष्णु', शान्ति करनेसे 'शकर', सब जीवोंको अभय देनेसे 'अभयकर', आनन्दरूप होनेसे 'शिव', आदि अन्त-रहित होनेके कारण 'सनातन', कृतकृत्य होनेके कारण 'सिद्ध', केवलज्ञानरूप होनेसे 'ज्योति', अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीसे सहित होनेके कारण 'परम' और अविनाशी होनेसे 'अक्षर' कहलाते है ।।२६१।। इस प्रकार जिस त्रैलोक्यनाथ प्रभुके अनेक सार्थक नाम हैं वही अरहंतदेव विद्वानोके हृदयमे आप्तबुद्धि करनेके लिये समर्थ है अर्थात् विद्वान् पुरुष उन्हे ही आप्त मान सकते है ।।२६२।। जिनका रूप वस्त्र और आभूषणोंसे रहित होने पर भी अतिशय प्रकाशमान है और जिनका कटाक्षरहित देखना कामरूपी ज्वर-के अभावको सूचित करता है ।। २६३ ।। शस्त्ररहित होनेके कारण जो भय और कोधसे रहित है तथा कोधका अभाव होनेसे जिसके नेत्र लाल नहीं है, जो सदा सौम्य और मन्द मुसकानसे पूर्ण रहता है, राग आदि समस्त दोषोंके जीत लेनेसे जो समस्त अन्य पुरुषोंके मुखोंसे बढ़कर है ऐसा जिनका मुखकमल ही विद्वानोंके लिये उत्तम शासकपनाका उपदेश देता है अर्थात् विद्वान् लोग जिनका मुख कमल देखकर ही जिन्हें उत्तम शासक समभ लेते है ।। २६४-२६५ ।। इसके सिवाय जिनके ज्ञान और वराग्यका वैभव समस्त जगत्में फैला हुआ है ऐसे अरहंतदेव ही आप्त है। यह ध्यानका स्वरूप उन्हीके द्वारा कहा हुआ हे इसलिये कल्याण चाहनेवालोंके लिये कल्याणस्वरूप है।। २६६।।

इस प्रकार बड़ी बड़ी ऋद्धियोंको धारण करने वाले गौतम गणधरने जब मुनियोंकी सभामे ध्यानतत्त्वका निरूपण किया तब भक्तिको धारण करनेवाले वे मुनिराज बहुत ही

१ अन्येषामविषयैः । २ विश्वं बोधयतीति । ३ वेवेष्टि इति, ज्ञानरूपेण लोकालोकं वेवेष्टि इति विष्णुरित्यर्थः । ४ अविनश्वरम् । ५ अतिशयेन समर्थानि । ६ अधिकं ज्योतिस्तेजो यस्य तत् । ७ उपिदशति । ५ प्रहसितासितम् व० । ६ मानुषमतीतम्, दिव्यमित्यर्थः । १० शिक्षकत्वम् । ११ सर्वन्नेन प्रथममुपन्नान्तम् । १२ श्रेयणीयम् । १३ वदित सति । १४ स्वरूपम् । १५ तुष्टवन्तः ।

घनपुलकितमूहुगत्रिमाविर्मुखाब्जम्
'विनकरकरयोगादाकरा<sup>२</sup> वाम्बुजानाम् ॥२६७॥ स्तुतिमुखरमुखास्ते योगिनो योगिमुख्यम् <sup>१</sup>क्षणमिव जिनसेना<sup>१</sup>धीश्वरं तं प्रणुद्य । 'प्रणिवधुरथ चेतः श्रोतुमार्हन्त्यलक्ष्मीम् समधिगतसमग्रज्ञानधाम्नः<sup>९</sup> स्वधाम्नः<sup>९</sup> ॥२६५॥

इत्यार्षे भगविज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसङ्कप्रहे ध्यानतत्त्वानुवर्णनं नाम एकविशं पर्व ।

सन्तुष्ट हुए। उनके शरीर हर्षसे रोमाञ्चित हो उठे और जिस प्रकार सूर्यकी किरणोंके सम्पर्कसे कमलोंका समूह प्रफुल्लित हो जाता है उसी प्रकार हर्षसे उनके मुखकमल भी प्रफुल्लित हो गये थे।। २६७।। अथानन्तर-स्तुति करनेसे जिनके मुख वाचालित हो रहे है ऐसे उन सभी योगियोंने योगियोंमे मुख्य और जिनसेनाधीश्वर अर्थात् जिनेन्द्र भगवान् की चार सघरूपी सेनाके अथवा आचार्य जिनसेनके स्वामी गौतमगणधरकी थोड़ी देर तक स्तुति कर, जिन्हे समस्त ज्ञानका तेज प्राप्त हुआ है और जो अपने आत्मस्वरूपमे ही स्थिर है ऐसे भगवान् वृषभदेवकी आईन्त्य लक्ष्मीको सुननेके लिये चित्त स्थिर किया।। २६८।।

इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण सम्रहके हिन्दी भाषानुवादमे ध्यानतत्त्वका वर्णन करनेवाला इक्कीसवां पर्व समाप्त हुआ।

१ किरणसंयोगात् । २ वा इव । ३ क्षणपर्यन्तिमत्यर्थः । ४ जिनसेनाचार्यस्वामिनम्, अथवा जिनस्य सेना जिनसेना समवसरणस्यभव्यसन्तितिस्तस्या अधीश्वरस्तम् । ४ अवधानयुक्तमकार्षुः । ६ ज्ञानतेजसः । ७ स्वात्मैव धाम स्थान यस्य तस्य स्वस्वरूपादवस्थितस्यत्यर्थः ।

## द्वाविंशं पर्व

ग्रथ घातिजये जिष्णोरनुष्णीकृतिबिष्टिपे । त्रिलोक्यामभवत् क्षोभः कैवल्योत्पत्तिवात्ययार ॥१॥ तदा प्रक्षुभिताम्भोषि वेलाष्वानानुकारिणी । घण्टा मुखरयामासाँ जगत्कल्पामरेशिनाम् ॥२॥ जयोतिलोकि महान्सिहप्रणादोऽभूत् समृत्यितः । येनाशु विमवी भावम् प्रवापन्सुरवारणाः ॥३॥ विष्वानं ध्वनवम्भोव ध्वनितानि तिरोदघन् । वेयन्तरेषु गेहेषु महानानकनिःस्वनः ॥४॥ श्राङ्कः शं खचरंः । साद्वं यूयमेत जिघ्काः । इतीव घोषयभुन्नेः फणीन्द्रभवनेऽध्वनत् ।।४॥ विष्टराण्यमरेशानाम् ग्रशनंः । प्रवक्तम्परे । ग्रक्षमाणीव तद्गवं सोद्वं जिनजयोत्सवे ॥६॥ १९ प्रक्रमः स्वरयोशिक्षप्त प्रक्रमः सुरिव्रपाः । ननृतुः पवंतोदग्रा महाहिभिरिवादयः ॥७॥ पृष्पाञ्जलिमिवातेनुः समन्तात् सुर्भूषहाः । चलच्छालाकरैवीर्घेविगलत्कुसुमोत्करैः ॥६॥ विशा प्रसत्तिमासेदुः बभाजे व्यभ्रमम्बरम् । विरजीकृतभूलोकः शिशारो मख्वाववौ ॥६॥

अथानन्तर-जब जिनेन्द्र भगवान्ने घातिया कर्मों पर विजय प्राप्त की तब समस्त ससार का संताप नष्ट हो गया-सारे संसारमें शान्ति छा गई और केवलज्ञानकी उत्पत्तिरूप वायु के समूहसे तीनों लोकोमे क्षोभ उत्पन्न हो गया ॥ १॥ उस समय क्षोभको प्राप्त हुए समुद्रकी लहरोंके शब्दका अनुकरण करता हुआ कल्पवासी देवोंका घण्टा समस्त संसारको वाचालित कर रहा था ।। २ ।। ज्योतिषी देवोंके लोकमे बड़ा भारी सिहनाद हो रहा था जिससे देवताओं के हाथी भी मदरहित अवस्थाको प्राप्त हो गये थे।। ३।। व्यन्तर देवों के घरोंमें नगाड़ोक ऐसे जोरदार शब्द हो रहे थे जो कि गरजते हुए मेघोंके शब्दोंको भी तिरस्कृत कर रहे थे।। ४।। 'भो भवनवासी देवो, तुम भी आकाशमे चलनेवाले कल्प-वासी देवोंके साथ-साथ भगवान्के दर्शनसे उत्पन्न हुए सुख अथवा शान्तिको ग्रहण करनेक्रे लिये आओ ' इस प्रकार जोर जोरसे घोषणा करता हुआ शंख भवनवासी देवोके भवनों में अपने आप शब्द करने लगा था।। ५।। उसी समय समस्त इन्द्रोंके आसन भी शीघ्र ही कम्पायमान हो गये थे मानो जिनेन्द्रदेवको घातिया कर्मोके जीत लेनेसे जो गर्व हुआ था उसे वे सहन करनेके लिये असमर्थ हो कर ही कम्पायमान होने लगे थे।। ६।। जिन्होंने अपनी अपनी सूड़ोंके अग्रभागोंसे पकडकर कमलरूपी अर्घ ऊपरको उठाये है और जो पर्वतोंके समान ऊचे हैं ऐसे देवोंके हाथी नृत्य कर रहे थे तथा वे ऐसे मालूम होते थे मानो बड़े बड़े , सर्पोसहित पर्वत ही नृत्य कर रहे हों।। ७।। अपनी लम्बी लम्बी शाखाओं रूपी हाथोंसे चारो ओर फूल वरषाते हुए कल्पवृक्ष ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो भगवान्के लिये पुष्पांजिल ही समर्पित कर रहे हों।। ८।। समस्त दिशाएं प्रसन्नताको प्राप्त हो रही थी, आकाश मेघोंसे रहित होकर सुशोभित हो रहा था और जिसने पृथ्वीलोकको धूलिरहित

१ वायुसमूहेन । 'पाशादेश्च यः' इति सूत्रात् समूहार्थे यप्रत्ययः । २ — म्भोधेवेंला अ०, ल०, म०। ३ वाचालं चकार । ४ मदरिहतत्वम् । ५ ध्वनित स्म । ६ मेघरवाणि ७ आच्छादयन् । ६ व्यन्तरसम्बन्धिषु । ६ सुखम् । १० खेचरैं त०, म०। शाखचरैः ट०। शाखचरैः कल्प-वासिभिः। भो भवनवासिनः, यूयम् एत आगच्छत । ११ गृहीतुमिच्छवः। १२ ध्वनित स्म । १३ शीघम् । १४ हस्ताग्रैः । १५ उद्धृतशतात्रभूजाद्रव्याः ।

इति प्रमोदमातन्वन् श्रकस्माद् भुवनोदरे । केवलज्ञानपूर्णेन्दुः जगद्दिष्यमवी वृषत् ॥१०॥ विह्नेरमीभिरह्नाय सुरेन्द्रोऽबोधि सावधिः । वैभवं भुवनव्यापि वै भवं ध्वंसिवभवम् ॥११॥ श्रयोत्थायासनादाशु प्रमोदं परमुद्धहन् । तद्भूरादिव नम्प्रोऽभूष्रतमूर्था श्रवीपतिः ॥१२॥ किमेतदिति पृच्छन्तौं पौलोमीमितिसम्भ्रमात् । हिरः प्रबोधयामास विभोः कैवल्यसम्भवम् ॥१३॥ प्रयाणपटहेषूच्वः प्रध्वनत्सु शताध्वरः । भर्तुः केवल्यपूजाये "निश्चकाम सुरैवृतः ॥१४॥ ततो बलाहकाकारं विमानं कामगा द्वयम् । चक्रे बलाहको विच विमानं कामगा द्वयम् । चक्रे बलाहको विच विच किद्धुरीणकास्वनः ॥१५॥ मुक्तालम्बनसंशोभि रित्ताभाद्रत्नितिस्तम् । तोषात्प्रहासमातन्विव किद्धुरीणकास्वनः ॥१६॥ शारदाभिमवाद प्रभः श्वेतिताखिलदिङ्मसुसम् । नागदत्ताभियोग्ये द्वारा रीनाममैरावतं व्यधात् ॥१७॥ ततस्तिद्विष्यारव्यम् श्रास्त्वो दिव्यवाहनम् । हरिवाहः स्वरानः प्रतस्य सपुलोमजः ॥१८॥ इन्द्रसामानिकश्रयस्त्रित्रयार्थिदामराः । सात्मरक्षजगत्पालाः सानीकाः सप्रकीर्णकाः ॥१६॥ इन्द्रसामानिकश्रयस्त्रित्रयार्थिदामराः । सात्मरक्षजगत्पालाः सानीकाः सप्रकीर्णकाः ॥१६॥

कर दिया है ऐसी ठडी ठडी हवा चल रही थी।। ९।। इस प्रकार ससारके भीतर अक-स्मात् आनन्दको विस्तृत करता हुआ केवलज्ञानरूपी पूर्ण चन्द्रमा संसाररूपी समुद्रको बढा रहा था अर्थात् आनन्दित कर रहा था ।।१० ।। अविधज्ञानी इन्द्रने इन सब चिह्नोंसे संसारमे व्याप्त हुए और संसारको नष्ट करनेवाले, भगवान् वृषभदेवके केवलज्ञानरूपी वैभवको शीघ्र ही जान लिया था। ।। ११।। तदनन्तर परम आनन्द को धारण करता हुआ इन्द्र शीघ्र ही आसनसे उठा और उस आनन्दके भारसे ही मानो नतमस्तक हो कर उसने भगवान्के लिये नमस्कार किया था।। १२।। 'यह क्या ह' इस प्रकार बड़े आश्चर्यसे पूछती हुई इन्द्राणीके लिये भी इन्द्रने भगवान्के केवलज्ञानकी उत्पत्ति का समाचार बतलाया था ।। १३ ।। अथानन्तर जब प्रस्थानकालकी सूचना देनेवाले नगाड़े जोर जोरसे शब्द कर रहे थे तब इन्द्र अनेक देवोंसे परिवृत होकर भगवान्के केवल-ज्ञानकी पूजा करनेके लिये निकला ।। १४ ।। उसी समय बलाहकदेवने एक कामग नामका विमान बनाया जिसका आकार बलाहक अर्थात् मेघके समान था और जो जम्बुद्वीपके प्रमाण था ।। १५ ।। वह विमान रत्नोंका बना हुआ था और मोतियोकी लटकती हुई मालाओंसे सुशोभित हो रहा था तथा उस पर जो किकिणियोंके शब्द हो रहे थे उनसे वह ऐसा जान पड़ता था मानो सते।षसे हॅस ही रहा हो ।। १६ ।। जो आभियोग्य जातिके देवोंमें मुख्य था ऐसे नागदत्त नामके देवने विकिया ऋद्धिसे एक ऐरावत हाथी बनाया। वह हाथी शरद्ऋतुके बादलोंके समान सफेद था, बहुत बड़ा था और उसने अपनी सफेदीसे समस्त दिशाओंको सफेद कर दिया था ।। १७ ।। तदनन्तर सौधर्मेन्द्रने अपनी इन्द्राणी और ऐशान इन्द्रके साथ-साथ विकिया ऋद्धिसे बने हुए उस दिव्यवाहनपर आरूढ होकर प्रस्थान किया ।। १८ ।। सबसे आगे किल्विषिक जातिके देव जोर जोरसे सुन्दर नगाड़ोंके शब्द करते जाते थे और उनके पीछे इन्द्र, सामाजिक, त्रायस्त्रिश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक और

१ वर्धयिति स्म । २ सपिद । ३ विगतो भव विभव विभव भव वैभवम् । ससारच्युतौ जातिमिति यावत् । ४ स्फूटम् । ५ पुरुपरमेश्वरवैभवम् । ६ शचीम् । ७ निर्गच्छिति स्म । ६ मेघाकारम् । ६ कामका ह्वयम् ल०, म०, इ० । कामुका ह्वयम् द० । १० बलाहकनामा । ११ प्रमाणान्वितम् । १२ तदभावात् ल०, म०, द०, इ०, अ०, ब०, स०। १३ क्षुद्रघण्टिका । १४ पृथुलम् । १५ वाहनदेवमुख्यः । १६ गजम् । १७ इन्द्रः । १८ इन्द्राणीसिहितः ।

पुरः कित्विविकेष् व्वैरातन्वत्स्वानकस्वनान् । स्वैरं स्वैर्वाहिनैः शकं व्रजन्तमनुवव्रजुः ॥२०॥ व्रप्तरस्सु नटन्तीषु गन्धवितोद्यवादनैः । 'किन्नरेषु च गायत्सु चचाल सुरवाहिनी ॥२१॥ व्रव्यविनामयैतेषां सक्ष्म किञ्चिदन् चते । 'इन्वनाद्यणिमाद्यष्टगुणैः इन्द्रो ह्यनन्यजैः ॥२२॥ व्राज्ञैश्वर्याद्विनान्येस्तु गुणैरिन्द्रेण सिम्मिताः' । सामानिका भवेषुस्ते शकेणापि गुरूकृताः ॥२३॥ पितृमातृगुरुप्रख्याः सम्मतास्ते सुरेशिनाम् । लभन्ते समिमिन्द्रैश्च 'सत्कारं मान्यतोवितम् ॥२४॥ त्रायस्त्रिश्चर्यात्रश्चवे वेवाः प्रकीतिताः । पुरोधोमन्त्र्यमात्यानां सवृशास्त्रे विविशिक्षानाम् ॥२४॥ भवाः परिषदीत्यासन् सुराः पारिषदा ह्ययाः । ते 'पोठमर्वसवृशाः सुरेन्द्रैश्चर्'लालिताः ॥२६॥ स्रात्मरक्षाः शिरोर'ससमानाः प्रोद्यता' स्तयः । विभवायेव 'रप्यंन्ते पर्यटन्त्यमरेशिनाम् ॥२७॥ लोकपालास्तु लोकान्तपालका दुर्गपाल'वत् । पदात्यादीन्यनोकानि वण्डक'ल्पानि सप्त वै ॥२८॥ पौरजानपदप्रख्याः' सुरा ज्ञेया प्रकीर्णकाः । भवेषुराभियोग्याख्या दासकर्मकरोपमाः ॥२६॥ मताः कित्वि' प्रसस्त्येषामिति कित्विषकामराः। बाह्याः' प्रजा इव स्वर्गे स्वल्पपुण्योदितर्द्यः॥३०॥

प्रकीर्णक जातिके देव अपनी अपनी सवारियों पर आरूढ हो इच्छानुसार जाते हुए सौध-मेन्द्रके पीछेपीछे जा रहे थे ।।१९-२०।। उस समय अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गन्धर्व देव बाजे बजा रहे थे और किन्नरी जातिकी देवियाँ गीत गा रही थी, इस प्रकार वह देवोंकी सेना बड़े वैभवके साथ जा रही थी।।२१।। अब यहाँपर इन्द्र आदि देवोंके कुछ लक्षण लिखे जाते है-अन्य देवोंमे न पाये जानेवाले अणिमा महिमा आदि गुणोंसे जो परम ऐश्वर्यको प्राप्त हों उन्हें इन्द्र कहते हैं ॥२२॥ जो आज्ञा और ऐश्वर्यके बिना अन्य सब गुणोंसे इन्द्रके समान हों और इन्द्र भी जिन्हे बड़ा मानता हो वे सामानिकदेव कहलाते है।।२३।। ये सामानिक जातिके देव इन्द्रोंके पिता माता और गुरुके तुल्य होते है तथा ये अपनी मान्यताके अनुसार इन्द्रोंके समान ही सत्कार प्राप्त करते है ।।२४।। इन्द्रोंके पुरोहित मंत्री और अमात्यों (सदा साथमे रहनेवाले मत्री) के समान जो देव होते हैं वे त्रायस्त्रिश कहलाते हैं। ये देव एक एक इन्द्रकी सभामे गिनतीके तैतीस तैतीस ही होते है ।।२५।। जो इन्द्रकी सभामे उपस्थित रहते हैं उन्हें पारिषद कहते है। ये पारिषद जातिके देव इन्द्रोंके पीठमर्द अर्थात् मित्रोंके तुल्य होते है और इन्द्र उनपर अतिशय प्रेम रखता है ।।२६।। जो देव अग रक्षकके समान तलवार ऊँची उठाकर इन्द्रके चारों ओर घुमते रहते हैं उन्हें आत्मरक्ष कहते हैं। यद्यपि इन्द्रको कुछ भय नही रहता तथापि ये देव इन्द्रका वैभव दिखलानेके लिये ही उसके पास ही पास घूमा करते है ।।२७।। जो दुर्गरक्षकके समान स्वर्गलोककी रक्षा करते है उन्हे लोकपाल कहते है और सेनाके समान पियादे आदि जो सात प्रकारके देव है उन्हें अनीक कहते हैं (हाथी, घोड़े, रथ, पियादे, बैल, गन्धर्व और नत्य करनेवाली देवियाँ यह सात प्रकारकी देवोंकी सेना है) ॥२८॥ नगर तथा देशोंमे रहनेवाले लोगोके समान जो देव है उन्हें प्रकीर्णक जानना चाहिये और जो नौकर चाकरोंके समान हैं वे आभियोग्य कहलाते हैं ।।२९।। जिनके किल्विष अर्थात् पापकर्मका उदय हो उन्हें किल्विषिक देव कहते हैं । ये देव अन्त्यजोंकी तरह अन्य देवोंसे बाहर रहते हैं । उनके जो कुछ थोड़ा सा पृण्यका उदय होता

१ किन्नरीष् ल०, म०। २ अनुवक्ष्यते। ३ परमै वर्यात् । ४ समानीकृता । ५ इतरस्रै कृत-सत्कारम् । ६ नाकेशिनाम् । ७ उपनायकभेदसन्धानकारिपुरुषसदृश इत्यर्थः । ५ —रितलालिताः ल०, म०। ६ अङगरक्षसदृशा । अथवा सेवकसमानाः । १० प्रोद्यतखड्गाः । ११ पर्यन्तात् । १२ सीमान्तर्वातदुर्गपालसदृशा इत्यर्थः । १३ सेनासदृशानि । १४ समानाः । १५ पापम् । १६ चाण्डालादिबाह्यप्रजावत् ।

है उसीके अनुरूप उनके थोड़ी सी ऋद्धियाँ होती है ।।३०।। इस प्रकार प्रत्यक निकायमे ये उपर कहे हए दश दश प्रकारके देव होते है परन्तु त्यन्तर और ज्योतिपीदेव त्रायस्त्रिश तथा लोकपालभेदसे रहित होते हैं ।।३१।। अब इन्द्रके ऐरावत हाथीका भी वर्णन करते हैं–उसका वंश अर्थात् पीठपरकी हड्डी बहुत ऊँची थी, उसका शरीर बहुत बड़ा था, मस्तक अतिशय गोल और ऊँचा था। उसके अनेक मुख थे, अनेक दाॅत थे, अनेक सू डे थी, उसका आसन बहुत बड़ा था, वह अनेक लक्षण और व्यजनोंसे सहित था, शक्तिशाली था, शीघ्र गमन करनेवाला था, बलवान् था, वह इच्छानुसार चाहे जहाँ गमन कर सकता था, इच्छानुसार चाहे जैसा रूप वना सकता था, अतिशय शूरवीर था। उसके कन्धे अतिशय गोल थे, वह सम अर्थात् समचतुरस सम्थानका धारी था, उसके शरीरके वन्धन उत्तम थे, वह धुरन्धर था, उसके दाँत और नेत्र मनोहर तथा चिकनेथे। उसकी उत्तम सूड नीचेकी ओर तिरछी लटकती हुई चंचल, लम्बी, मोटी तथा अनुक्रमसे पतली होती हुई गोल और सीधी थी, पुष्कर अर्थान् सुडका अग्रभाग चिकना और लाल था उसमे वडे वड़े छेद थे और वडी बडी अंगुलियोंके समान चिह्न थे। उसके शरीरका पिछला हिस्सा गोल था, वह हाथी अतिशय गभीर और स्थिर था, उसकी पूछ और लिग दोनों ही वड़े थे, उसका वक्ष स्थल वहुत ही चौडा और मजबुत था, उसके कान बडा भारी शब्द कर रहे थे, उसके कानरूपी पल्लव बहुत ही मनोहर थे । उसके नखोंका समूह अर्ध चन्द्रमाके आकारका था, अगुलियोंमे खूब जडा हुआ था और मू गाके समान कुछ कुछ लाल वर्णका था, उसकी कान्ति उत्तम थी । उसका मुख और तालु दोनो ही लाल थे, वह पर्वतके समान ऊंचा था, उसके गण्डस्थल भी बहुत बडे थे। उसके जघन सुअरके समान थे, वह अतिशय लक्ष्मीमान् था, उसके ओंठ बड़े बडे थे, उसका शब्द दुन्दुभीके शब्दके समान था, उच्छ्वास सुगन्धित तथा दीर्घ था, उसकी आयु अपरिमित

१ चर्तुनिकायेषु एकैकिस्मिन्निकाये। २ सुरा इमे ल०, म०, इ०, अ०। ३ न्रायस्त्रिशै. लोकपालैश्च रहिता। ४ 'ऐन्द्र' इति पाठान्तरम्। ऐन्द्र इन्द्रसम्बन्धी। ५ बहुकरः। ६ पृथुस्कन्ध-प्रदेशः। 'आसनः स्कन्धदेशः स्याद्' इत्यिभधानात्। ७ सूक्ष्मशुभिच्ह् नै । ८ आत्मशिवितकः। ६ वेगी। 'तरस्वित् त्विरितो वेगी प्रजवी जवनो जवः' इत्यिभधानात्। १० कायबलवान्। ११ स्वेच्छानुगामी। १२ समानदेहबन्धनः। समः सम्बन्धनो ल०, म०। १३ धुरन्धरः। १४ क्षौद्र-वन्मसूण। १५ तिर्यंग्लोकायत—अ०, इ०। तिर्यंग्दोलायित—व०। १६ अरुणविपुलकरान्तराः। 'प्रवाहेन्द्रियगजकरान्तरेषु स्रोतः' इत्यभिधानात्। —पृथुस्रोताः इ०। १७ आयताङ्गुलिद्वययतकराग्रः। स्नग्ध चिक्कणम् आताम्यं पृथु स्रोतो यस्य तत् दीर्घाङ्गुलि समं पुष्करं शुण्डाग्र दीर्घाङगुलिसपुष्करम्, स्निग्धाताम्पृथुस्रोतः दीर्घाङगुलिसपुष्करं यस्य सः इति 'द' टीकायाम्। १८ वर्तुलापरकाय । १६ स्थिर-तरः। २० मेद्र। २१ विशालवक्षःस्थलः। २२ महाध्विनयुतश्रवणः। अतएव सत्कर्णपल्लवः। २३ प्रशस्तवर्णः। २४ कपालः। २४ शोभावान्। २६ दीर्घायुष्यः। २७ कृतादरः।

'ग्रन्वयंवेदी कल्याणः' कल्याणप्रकृतिः । ज्ञुभः । ग्रयोनिजः सुजातःच । तत्त्वधा सुप्रतिष्ठितः ॥३६॥ मदिनस्रेरसंसिक्तकर्णचामरलम्बिनोः । मदस्तृतीरिवाबिश्चद् ग्रपराः षट्पदावलीः ॥४०॥ मुलैबंद्विभिराकीर्णो गजराजः स्म राजते । सैव्यमान इवायातैर्भक्त्या विश्वरेरनेकपैः ॥४१॥ [ दशिभः कुलकम् ]

स्रशोकपल्लवातामृतालुच्छायाछलेन यः । वहन्मुहुरिवारुच्या पल्लवान् कवलीकृतान् ॥४२॥ मृदङ्गमन्द्रितिर्घोषः कर्णतालाभिताडनः । 'सालिबीणारुतेहुं द्यः स्नारब्धातोचविश्रमः ॥४३॥ करं सुदीर्घितःक्वासं भववेणीञ्च यो वहन् । सिनर्भरस्य सशयोः विभित्त स्म गिरेः श्रियम् ॥४४॥ वन्तालग्नैमृणालेयों राजते स्मायतेभृषाम् । १९प्रारोहेरिव वन्तानां शशाङ्कशकलामलेः ॥४५॥ पद्माकर इव श्रीमान् दथानः पुष्करश्रियम् । कल्पद्रम इव १९प्रांशः १९वाणिभरुपासितः ॥४६॥

थी और उसका सभी कोई आदर करता था। वह सार्थक शब्दार्थका जाननेवाला था, स्वयं मङ्गलरूप था, उसका स्वभाव भी मङ्गलरूप था, वह शुभ था, विना योनिके उत्पन्न हुआ था, उसकी जाति उत्तम थी अथवा उसका जन्म सबसे उत्तम था, वह पराक्रम, तेज, बल, शूरता, शक्ति, संहनन और वेग इन सात प्रकारकी प्रतिष्ठाओंसे सहित था । वह अपने कानोंके समीप बैठी हुई उन भ्रमरोंकी पिक्तयोंको धारण कर रहा था जो कि गण्डस्थलोसे निकलते हुए मदरूपी जलके निर्झरनोसे भीग गई थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो मद की दूसरी धाराएं ही हों। इस प्रकार अनेक मुखोंसे व्याप्त हुआ वह गजराज ऐसा सुशोभित हो रहा था गानो भिक्तपूर्वक आये हुए संसारके समस्त हाथी ही उसकी सेवा कर रहे हों ।। ३२-४१ ।। उस हाथीका तालु अशोकवृक्षके पल्लवके समान अतिशय लाल था । इसलिये वह ऐसा जान पड़ता था मानों लाल लाल तालुकी छायाके बहानेसे खाये हुए पल्लवोंको अच्छे न लगनेके कारण बार बार उगल ही रहा हो ॥४२॥ उस हाथीके कर्णरूपी तालों की ताड़नासे मृदङ्गके समान गम्भीर शब्द हो रहा था और वही पर जो भ्रमर बैठे हुए थे वे वीणाके समान शब्द कर रहे थे, उन दोनोंसे वह हाथी ऐसा जान पड़ता था मानों उसने बाजा बजाना ही प्रारंभ किया हो ।। ४३ ।। वह हाथी, जिससे वड़ी लम्बी श्वास निकल रही है ऐसी शुण्ड तथा मदजलकी धाराको धारण कर रहा था और उन दोनोंसे ऐसा सुशो-भित हो रहा था मानो निर्भरने और सर्पसे सहित किसी पर्वतकी ही शोभा धारण कर रहा हो ।। ४४।। इसके दांतोंमे जो मृणाल लगे हुए थे उनसे वह ऐसा अच्छा जान पड़ता था मानो चन्द्रमाके टुकड़ोके समान उज्ज्वल दातोंके अकुरोंसे ही सुशोभित हो रहा हो ।। ४५ ।। वह शोभायमान हाथी एक सरोवरके समान मालूम होता था क्योंकि जिस प्रकार सरोवर पुष्कर अर्थात् कमलोंकी शोभा धारण करता है उसी प्रकार वह हाथी भी पुष्कर अर्थात् सूंड़के अग्रभागकी शोभा धारण कर रहा था, अथवा वह हाथी एक ऊँचे कल्पवृक्षके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार कल्पवृक्ष दान अर्थात् अभिलिषत वस्तुओंकी इच्छा करनेवाले मनुष्योंके द्वारा उपासित होता है उसी प्रकार वह हाथी भी दान अर्थात्

१ अनुगतसाक्षरवेदी । २ मङ्गलमूर्तिः । ३ स्वभावः । ४ श्रेयोवान् । ५ शोभनजातिः । 'जातस्तु कुलजे बुधे ।' ६ सप्तविधमदाविष्टः । ७ –िरवारुच्यान् द०, म० । –िरवारुच्यम् ल०, म० । ६ अलिवीणारवसहितै । ६ मदधाराम् । १० अजगरसहितस्य । ११ शिफाभिः । १२ उन्नतः । १३ पक्षे भ्रमरैः ।

रेजे सहैम'कक्ष्योऽसौ हेमबल्लीवृताद्विवत् । नक्षत्रमालयाक्षिप्त<sup>\*</sup>शरबम्बरविश्रमः ॥४७॥ [ षडभिः कलकम् ]

ैग्रैवेयमालया कण्ठं स वाचालितमुद्वहन् । पक्षिमालावृतस्याद्विनितम्बस्य श्रियं दथौ ॥४६॥ घण्टाद्वयेन रेजेऽसौ सीवर्णेन निनादिना । सुराणामवबोषाय जिना चािषयन् ॥४६॥ जम्बूद्वीपविज्ञालोरुकायश्रीः स सरोवरान् । कुलाद्वीनिव बभ्रेऽसौ रवानायामञालिनः ॥४०॥ विविद्याले विव्याविक्षायश्रीः स सरोवरान् । कुलाद्वीनिव बभ्रेऽसौ रवानायामञालिनः ॥४०॥ विविद्याले वर्षे परिणाह वर्षे गृणम् । गजानीकेव्वरक्षके महैरावतवन्तिनम् ॥४२॥ तमेरावणमारूढः सहस्राक्षोऽखुतत्तराम् । पद्याकर इवोत्फुल्लपङ्कृजो गिरिमस्तके ॥४३॥ द्वात्रिकाद्वनान्यस्य प्रत्यास्यञ्च रवाष्टकम् । रेसरः प्रतिरवं तिस्म न् स्रप्रक्रिन्येका सरः प्रति ॥४४॥ द्वात्रिकाद्यस्य स्त्यास्यञ्च रवाष्टकम् । तेव्वायतेषु वेवानां नर्तक्यस्तत्प्रमाः पृथक् ॥४४॥ नृत्यन्ति सलयं स्मेरवक्त्राब्जा लितस्रुवः । पद्यारे विवायतेषु वेवानां नर्तक्यस्तत्प्रमाः पृथक् ॥४४॥ नृत्यन्ति सलयं स्मेरवक्त्राब्जा लितस्रुवः । पद्यारे विचायतेषु वेवानां नर्तक्यस्तर्यः प्रमवाङक्रुरान् ॥४६॥

मदजलके अभिलाषी भ्रमरोंके द्वारा उपासित (सेवित) हो रहा था ॥४६॥ उसके वक्षः-स्थलपर सोनेकी सांकल पडी हुई थी जिससे वह ऐसा जान पड़ता था मानो सुवर्णमयी लताओंसे ढका हुआ पर्वत ही हो और गलेमें नक्षत्रमाला नामकी माला पड़ी हुई थी जिससे वह अस्विनी आदि नक्षत्रोंकी मालासे सुशोभित शरद्ऋतुके आकाशकी शोभाको तिरस्कृत कर रहा था ॥४७॥ जो गलेमे पड़ी हुई मालासे शब्दायमान हो रहा है ऐसे कण्ठको धारण करता हुआ वह हाथी पक्षियोंकी पङ्क्तिसे घरे हुए किसी पर्वतके नितम्ब भाग (मध्य भाग) की शोभा धारण कर रहा था ।।४८।। वह हाथी शब्द करते हुए सुवर्णमयी दो घटाओंसे ऐसा जान पड़ता था मानो देवोंको बतलानेके लिये जिनेन्द्र देवकी पूजाकी घोषणा ही कर रहा हो ॥४९॥ उस हाथीका शरीर जम्बुद्वीपके समान विशाल और स्थूल था तथा वह कुलाचलोंके समान लम्बे और सरोवरोंसे सुशोभित दांतोंको धारण कर रहा था इसलिये वह ठीक जम्बद्धीपके समान जान पड़ता था ॥५०॥ वह हाथी अपने शरीरकी सफेदीसे क्वेत द्वीपकी शोमा धारण कर रहा था और भरते हुए मदजलके निर्फरनोंसे चलते फिरते कैलास पर्वतके समान सुशोभित हो रहा था ।।५१।। इस प्रकार हाथियोंकी सेनाके अधिपति देवने जिसके विस्तार आदिका वर्णन ऊपर किया जा चुका है ऐसा बड़ा भारी ऐरावत हाथी बनाया ।।५२।। जिस प्रकार किसी पर्वतके शिखरपर फुले हुए कमलोंसे युक्त सरोवर सुशोभित होता है उसी प्रकार उस ऐरावत हाथीपर आरूढ हुआ इन्द्र भी अतिशय सुशोभित हो रहा था ।।५३।। उस ऐरावत हाथीके बत्तीस मुख थे, प्रत्येक मुखमें आठ आठ दांत थे, एक एक दातपर एक एक सरोवर था, एक एक सरोवरमे एक एक कमिलनी थी, एक एक कमिलनीमें बत्तीस बत्तीस कमल थे, एक एक कमलमे बत्तीस बत्तीस दल थे और उन लम्बे लम्बे प्रत्येक दलोंपर, जिनके मुखरूपी कमल मन्द हास्यसे सुशोभित हैं जिनकी भौहें अतिशय सुन्दर हैं और जो दर्शकोंके चित्तरूपी वृक्षोंमे आनन्दरूपी अंकुर उत्पन्न करा रही है ऐसी बत्तीस बत्तीस अप्सराएं लयसहित नृत्य

१ हेममयवरत्रासहितः । २ परिवेष्टित । ३ कण्ठभूषा । ४ जिनपूजाम् । ५ अतिशुभ्रत्वेन । ६ उत्सेघविशाल । ७ चतुर्गृणम् द०, प०, अ०, स०, म०, ल० । '६०' पुस्तकेऽपि पार्श्वे 'चतुर्गृणम्' इति पाठान्तरं लिखितम् । ५ एकैकसरोवरः । ६ सरिस । १० अब्जिन्याम् । ११ प्रेक्षकानां मनोवृक्षेषु । १२ प्रक्षिपन्त्यः । कृर्वन्त्य इति यावत् ।

तासां सहास्य<sup>र</sup>शृङ्काररसभावलयान्वितम् । पश्यन्तः कैशिकी<sup>3</sup>प्रायं नृत्तं पिप्रियिरे सुराः ॥५७॥ प्रयाणे सुरराजस्य नेटुरप्सरसः पुरः । रक्तकण्ठाश्च किन्नयों अनुजिनपतेर्जयम् ॥५८॥ ततो द्वाित्रश्चिरद्वाणां पृतना बहुकेतनाः । प्रसंभुविलसञ्छन्नचामराः प्रततामराः ॥५८॥ प्रयापः कुद्भुभारक्तकुचन्नना ह्वयुग्मके । तद्वश्चपद्भुजञ्छन्ने लसत्तन्नयनोत्पले ॥६०॥ नभःसरित हारांशुञ्छन्नवारिणि हारिणि । चलन्तश्चामरापीडा हं सायन्ते स्म नाकिनाम् ॥६१॥ इन्द्रनीलमयाहार्यं रिचिभः क्वचिदाततम् । स्वामाभां विभरामास धौता विश्वित्रमम्बरम् ॥६२॥ पद्मरागहचा व्याप्तं क्वचिद्वघोमतलं बभौरा । सान्ध्यं रागमिवाविश्चद् श्रनुरञ्जितदिङमुखम् ॥६२॥ क्वचिन्मरकत्तञ्छायासमान्नान्तमभान्नभः । स शैवलिमवाम्भोधेर्जलं पर्यन्तसंश्चितम् ॥६४॥ क्वचित्रसर्णन् प्रमृत्वित्रस्य सहिद्वपुमम् । भेजे पयोमुचां वत्मं विनीलं जलधेः श्चियम् ॥६५॥ तन्थः सुरुचिराकारा लसदंशुकभूषणाः । तदामरस्त्रियो रेजुः कल्पवल्ल्य इवाम्बरे ॥६६॥

कर रही थी। ।।५४–५६।। जो हास्य और शृङ्गाररससे भरा हुआ था, जो भाव आर लयसे सहित था तथा जिसमे कैशिकी नामक वृत्तिका ही अधिकतर प्रयोग हो रहा था ऐसे अप्सराओं के उस नृत्यको देखते हुए देवलोग बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे।।५७।। उस प्रयाणके समय इन्द्रके आगे अने क अप्सराए नृत्य कर रही थी और जिनके कण्ठ अने क राग रागिनियोसे भरे हुए हैं ऐसी किन्नरी देविया जिनेन्द्रदेवके विजयगीत गा रही थी।।५८।। तदनन्तर जिनमे अने क पताकाए फहरा रही थी, जिनमे छत्र और चमर सुशोभित हो रहे थे, और जिनमे चारो ओर देव ही देव फैले हुए थे ऐसी बत्तीस इन्द्रोंकी सेनाएं फैल गईं।।५९।।

जिसमें अप्सराओं के केशरसे रंगे हुए स्तनरूपी चक्रवाक पिक्षयों के जोड़े निवास कर रहे हैं, जो अप्सराओं के मुखरूपी कमलोसे ढका हुआ है, जिसमें अप्सराओं के नेत्ररूपी नीले कमल सुशोभित हो रहे हैं और जिसमें उन्हीं अप्सराओं के हारोकी किरणरूप ही स्वच्छ जल भरा हुआ है ऐसे आकाशरूपी सुन्दर सरोवरमें देवों के ऊपर जो चमरोके समूह ढीले जा रहे थे वे ठीक हसों के समान जान पड़ते थे ॥६०-६१॥ स्वच्छ की हुई तलवारक समान सुशोभित आकाश कही कही पर इन्द्रनीलमणिके बने हुए आभूषणों की कान्तिसे व्याप्त होकर अपनी निराली ही कान्ति धारण कर रहा था ॥६२॥ वहीं आकाश कहीं पर पद्मराग मणियों की कान्तिसे व्याप्त हो रहा था जिससे ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो समस्त दिशाओं को अनुरजित करनेवाली संध्याकालकी लालिमा ही धारण कर रहा हो ॥६३॥ कहीं पर मरकतमणिकी छायासे व्याप्त हुआ आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो शैवालसे सिहत और किनारे पर स्थित समुद्रका जल ही हो ॥६४॥ देवों के आभूषणोंमें लगे मोतियों के समूहसे चित्रविचित्र तथा मूं गाओं से व्याप्त हुआ वह नीला आकाश समुद्रकी शोभाको धारण कर रहा था ॥६५॥ जो शरीरसे पतली है, जिनका आकार सुन्दर है और जिनके वस्त्र तथा आभूषण अतिशय देदीप्यमान हो रहे है ऐसी देवांगनाएं उस समय

१ हास्यसिंहत । २ लज्जासिंहतशृङ्गारिवशेषादिकम् । ३ गायन्ति स्म । ४ कल्पेन्द्रा द्वादश, भवनेन्द्रा दश, व्यन्तरेन्द्रा ७ष्ट, ज्योतिष्केन्द्रौ द्वाविति द्वात्रिशदिन्द्राणाम् । ५ प्रतस्थिरे । ६ विस्तृत-सुराः । ७ समूहाः । = आभरणकान्तिभिः । ६ निजकान्तिम् । १० उत्तेजितखड्गसङ्काशम् । ११ अभात् । १२ मौनितकनिकरेण नानावर्णम् । १३ प्रबालसिंहतम् ।

स्मेरवक्त्राम्बुजा रेजुः नयनोत्पलराजिताः । सरस्य इव लावष्यरसापूर्णः सुराङ्गनाः ॥६७॥ तासां स्मेराणि वक्त्राणि पद्मबृद्ध्यानुष्वावताम् । रेजे मधुलिहां माला धनुज्यंव मनोभुवः ॥६८॥ हाराश्रितस्तनोपान्ता रेजुरप्सरसस्तदा । दधाना इव निर्मोकसमच्छायं स्तनांशुकम् ॥६८॥ सुरानकमहाध्वानः पूजावे लां परां दधत् । प्रचरहेयकल्लोलो बभौ देवागमाम्बुधः ॥७०॥ ज्योतिर्मय इवैतिस्मन् जाते सृष्टचन्तरे भृशम् । ज्योतिर्गणा हियेवासन् विच्छायत्वादलक्षिताः ॥७१॥ तदा दिव्याङ्गनारूपं हयहस्त्यादिवाहनैः । उच्चांवचैनंभोवत्मं भेजे चित्रपटश्चियम् ॥७२॥ देवाङ्गपं धृतिविद्यद्भियः तदाभरणरोहितैः । सुरेभनीलजीमूतः व्योमाधात्प्रावृषः श्चियम् ॥७३॥ इत्यापत्रं त्सु देवेषु समं यानविमानकैः । सजा निषु तदा स्वर्गश्चिराद्वर्द्वार् सितो बत ॥७४॥ समारुद्य नभोऽशेषितत्यायातैः सुरासुरः । जगत्प्रादुर्भविद्यय्वर्णान्तरिमवारुचत् ॥७४॥ सुरेद्वं रावथालोकि विभोरास्थानमण्डलम् । सुरिशित्पिभरारब्धपराध्यंरचनाशतम् ॥७६॥

आकाशमे ठीक कल्पलताओं के समान सुशोभित हो रही थीं।। ६६ ।। उन देवांगनाओं के कुछ-कुछ हंसते हुए मुख कमलोंके समान थे, नेत्र नील कमलके समान सुशोभित थे और स्वय लावण्यरूपी जलसे भरी हुई थी इसलिये वे ठीक सरोवरोंके समान शोभायमान हो रही थी।।६७।। कमल समभकर उन देवांगनाओंके मुखोंकी ओर दौड़ती हुई भ्रमरोंकी माला कामदेवके धनुषकी डोरीके समान सुशोभित हो रही थी।।६८।। जिनके स्तनोंके समीप भागमे हार पडे हुए है ऐसी वे देवांगनाए उस समय ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो साँपकी कांचलीके समान कान्तिवाली चोली ही धारण कर रही हों।।६९।। उस समय वह देवोका आगमन एक समुद्रके समान जान पड़ता था क्योंकि समुद्र जिस प्रकार अपनी गरजनासे वेला अर्थात् ज्वारभाटाको धारण करता है उसी प्रकार वह देवोंका आगमन भी देवोके नगाड़ोंके बडे भारी शब्दोंसे पूजा बेला अर्थात् भगवान्की पूजाके समयको धारण कर रहा था, और समुद्रमें जिस प्रकार लहरे उठा करती है उसी प्रकार उस देवोके आगमनमे इधर इधर चलते हुए देवरूपी लहरें उठ रही थी।।७०।। जिस समय वह प्रकाशमान देवोंकी सेना नीचेकी ओर आ रही थी उस समय ऐसा जान पडता था मानो ज्योतिषी देवोंकी एक दूसरी ही सुष्टि उत्पन्न हुई हो और इसिलये ही ज्योतिषी देवोंके समूह लज्जासे कान्ति-रहित होकर अदृश्य हो गये हो ।।७१।। उस समय देवांगनाओंके रूपों क्षौर ऊचे-नीचे हाथी घोड़े आदिकी सवारियोंसे वह आकाश एक चित्रपटकी शोभा धारण कर रहा था ।।७२।। अथवा उस समय यह आकाश देवोंके शरीरकी कान्तिरूपी विजली, देवोके आभु-षणरूपी इन्द्रधनुष और देवोंके हाथीरूपी काले बादलोसे वर्षाऋतुकी शोभा धारणकर रहा था ।।७३।। इस प्रकार जब सब देव अपनी अपनी देवियों सहित सवारियों और विमानोंके साथ साथ आ रहे थे तब स्वर्गलोक बहुत देर तक शून्य हो गया था ।।७४।। इस प्रकार उस समय समस्त आकाशको घेरकर आये हुए सुर और असुरोंसे यह जगत् ऐसा सुज्ञोभित हो रहा था मानो उत्पन्न होता हुआ कोई दूसरा दिव्य स्वर्ग ही हो ॥७५॥ अथानन्तर जिसमे देवरूपी कारीगरोंने सैकड़ों प्रकारकी उत्तम

१ -ध्वानै. अ०, स०, ल०, इ०, द०, प०। २ कालम्। ३ नानाप्रकारैः । ४ सुरकाय-कान्ति । ५ ऋजुसुरचापै.। 'इद्रायुध शक्रधनुस्तदेव ऋजुरोहितम्' इत्यभिधानात् । ६ आगच्छत्सु । ७ स्त्रीसहितेषु । ८ शून्यीकृत.। ६ -सितोऽभवत् अ०, प०, ल०, इ०, द०।

द्विषडघोजनिवस्तारम् स्रभू'बास्थानमीशितुः । हरिनीलमहारत्नघटितं विलसत्तलम् ॥७७॥ सुरेन्द्रनीलिनमणि समवृत्तं तदा बभौ । त्रिजगच्छ्रोमुखालोकमङ्गलादशंविश्रमम् ॥७८॥ स्रास्थानमध्डलस्यास्य विन्यासं कोऽनुवर्णयेत् । सुत्रामा सूत्र'घारोऽभूश्मिर्णणे यस्य कर्मेठः ॥७६॥ तथाप्यन् चते किञ्चिद् स्रस्य शोभास मुच्चयः । श्रुतेन येन सम्प्रीति भजे द्भव्यात्मनां मनः ॥५०॥ तस्य पर्यन्तभूभागम् स्रलञ्चके स्फुरद्खुतिः । धूलोसालपरिक्षेपो रत्नपांसुभिराचितः ॥५१॥ धनुरेन्द्रमिबोद्धासिबलयाकृतिमुद्रहत् । सिषेवे तां महीं विष्वप्यूलीसालापदेशतः ॥६२॥ कटोसूत्रश्रियं तन्वन्यूलीसालपरिच्छदः । सर्वे तां महीं विष्वप्यूलीसालापदेशतः ॥६३॥ क्वचिवञ्जनपुञ्जाभः क्वचिच्चामीकरच्छविः । क्वचिद्विद्रमसच्छायः रसोऽद्युतद् रत्नपांसुभिः ॥६४॥ क्वचिच्छक रोच्छवच्छायः मणिपांसुभिरचिछ्छकः । स रेजे रम्तिनीबालपलाशंरिव सन्ततः ॥६५॥ चन्द्रकान्तशिलाचूर्णः क्वचिज्ज्योत्स्ना श्रियं दथत् । जनानामकरोच्चित्रम् स्रनुरक्ततरं स्वाः ॥६६॥

रचनाएं की हैं ऐसा भगवान् वृषभदेवका समवसरण देवोंने दूरसे ही देखा ॥७६॥ जो बारह योजन विस्तारवाला है और जिसका तलभाग अतिशय देदीप्यमान हो रहा है ऐसा इन्द्रनील मिणयोंसे बना हुआ वह भगवान्का समवसरण बहुत ही सुशोभित हो रहा था ।।७७।। इन्द्रनील मिणयोंसे बना और चारों ओरसे गोलाकार वह समवसरण ऐसा जान पड़ता था मानो तीन जगत्की लक्ष्मीके मुख देखनेके लिये मंगलरूप एक दर्पण ही हो ।।७८।। जिस समवसरणके बनानेमे सब कामोमे समर्थ इन्द्र स्वय सूत्रधार था ऐसे उस समवसरणकी वास्तविक रचनाका कौन वर्णन कर सकता है ? अर्थात् कोई नही, फिर भी उसकी शोभाके समूहका कुछ थोड़ा सा वर्णन करता हूँ क्योंकि उसके सुननेसे भव्य जीवोंका मन प्रसन्नताको प्राप्त होता है।।७९-८०।। उस समवसरणके बाहरी भागमे रत्नोंकी धूलीसे बना हुआ एक धूळीसाल नामका घेरा था जिसकी कान्ति अतिशय देदीप्यमान थी और जो अपने समीपके भूभागको अलकृत कर रहा था ।।८१।। वह धूलीसाल ऐसा अच्छा जान पड़ता था मानो अतिशय देदीप्यमान और वलय (चूड़ी)का आकार धारण करता हुआ इन्द्रधनुष ही धूलीसालके बहानेसे उस समवसरण भूमिकी सेवा कर रहा हो ।।८२।। कटिसूत्रकी शोभाकी धारण करता हुआ और वलयके आकारका वह धूलीसालका घेरा जिनेन्द्रदेवके उस सम-वसरणको चारों ओरसे घेरे हुए था ।।८३।। अनेक प्रकारके रत्नोकी धूलीसे बना हुआ वह धूळीसाल कही तो अजनके समूहके समान काला काला सुशोभित हो रहा था, कही सुवर्णके समान पीला पीला लग रहा था और कही मूगाकी कान्तिके समान लाल-लाल भासमान हो रहा था।।८४।। जिसकी किरणें ऊपरकी ओर उठ रही है ऐसे, तोतेके पखोके समान हरित वर्णकी मिणयोंकी धूलीसे कही कही व्याप्त हुआ वह धूलीसाल ऐसा अच्छा सुशोभित हो रहा था मानो कमलिनीके छोटे छोटे नये पत्तोंसे ही व्याप्त हो रहा हो ॥८५॥ वह कही कही पर चन्द्रकान्तमणिके चूर्णसे बना हुआ था और चांदनीकी शोभा धारण कर रहा था फिर भी लोगोंके चित्तको अनुरक्त अर्थात् लाल लाल कर रहा था यह भारी आश्चर्यकी बात

स्फुरन्मरकताम्भोजरागा लोकोः कलम्बितःः । व्यविदिन्द्रधनुर्लेखां खाङ्गणे गणयन्त्रियं ॥ वि।।
विविद्ययोजरागेन्द्रनीलालोकः परिच्कृतः । परागसात्कृतेभंत्रा कामकोषांशकेरिव ॥ वि।।
विविद्ययोजरागेन्द्रनीलालोकः परिच्कृतः । परागसात्कृतेभंत्रा कामकोषांशकेरिव ॥ वि।।
विविद्ययः विस्वित्यः विष्यः विविद्ययः । विद्यान्ति विद्ययः । यद्योच्याव वरत्नांशुजालेजंदिलयन्तमः ॥ ६०॥ वत्सृष्विपि विद्ययः हेमस्तम्भाग्रलम्बिताः । तोरणा ११ मकरास्योद्धरत्नमाला विरेजिरे ॥ ६१॥ ततौऽन्तरन्तरं । कि विविद्ययः हेमस्तम्भाग्रलम्बिताः । तोरणा ११ मकरास्योद्धरत्नमाला विरेजिरे ॥ ६१॥ वतौऽन्तरन्तरं । कि विविद्ययः हेमस्तम्भाग्रलम्बिताः । रेजुर्मध्येषु वीयीनां मानस्तम्भाः समुच्छिताः ॥ ६२॥ वतुर्गोपुरसम्बद्धसालित्रयवेष्टिताम् । जगतीं जगतीनायस्नपनाम्बुपवित्रिताम् ॥ ६३॥ हेमषोडशसोपानां स्वमध्यापितपोठिकाम् । १३ न्यस्तपुष्पौपहारार्चाम् ग्रच्यारे नृसुरदानवैः ॥ ६४॥ व्यविष्ठिता विरेजुस्ते मानस्तम्भा नभोलिहः । ये दूराद्वीक्षिता मानं स्तम्भयन्त्याशु दुर्वृशाम् । ॥ ६५॥ नभःस्पृशो महामानार प्राच्याभः परिवारिताः । स्वामरध्यजा रेजुः स्तम्भास्ते विग्रजायिताः ॥ ६६॥

थी (परिहार पक्षमे–अनुरागसे युक्त कर रहा था) ।।८६।। कहीपर परस्परमे मिली हुई मरकतमणि और पद्मरागमणिकी किरणोंसे वह ऐसा जान पड़ता था मानो आकाशरूपी आगनमे इन्द्रधनुषकी शोभा ही वढा रहा हो ।।८७।। कहीपर पद्मरागमणि और इन्द्रनील-मणिके प्रकाशसे व्याप्त हुआ वह धूलीसाल ऐसा जान पडता था मानो भगवान्के द्वारा चूर्ण किये गये काम और कोधके अशोसे ही बना हो ।।८८।। कही कहीपर मुवर्णकी धूलीके समूहसे देदीप्यमान होता हुआ वह धूलिसाल ऐसा अच्छा जान पड़त था मानो 'वह धूर्त कामदेव कहाँ छिपा है उसे देखो, वह हमारे द्वारा जलाये जानेके योग्य हैं' ऐसा विचारकर ऊँची उठी हुई अग्निका समूह हो। इसके सिवाय वह छोटे-बड़े रत्नोंकी किरणावलीसे आकाशको भी व्याप्त कर रहा था ॥ ९-९०॥ इस धूलीसालके बाहर चारों दिशाओमे सुवर्णमय खभोके अग्रभागपर अवलम्बित चार तोरणद्वार सुशोभित हो रहेथे, उन तोरणोमे मत्स्यके आकार बनाये गये थे और उनपर रत्नोंकी मालाएँ लटक रही थी ।।९१।। उस धूलीसालके भीतर कुछ दूर जाकर गलियोंके बीचोबीचमे सुवर्णके बने हुए और अतिशय ऊँचे मानस्तम्भ सुशोभित हो रहे थे। भावार्थ-चारों दिशाओं में एक एक मानस्तम्भथा।।९२।। जिस जगती पर मानस्तम्भ थे वह जगती चार चार गोपुरद्वारोंसे युक्त तीन कोटोंसे घिरी हुई थी, उसके बीचमे एक पीठिका थी । वह पीठिका तीनों लोकोंके स्वामी जिनेन्द्रदेवके अभिषेकके जलसे पिवत्र थी, उसपर चढनेके लिये सुवर्णकी सोलह सीढिया बनी हुई थी, मनुष्य देव दानव आदि सभी उसकी पूजा करते थे और उसपर सदा पूजाके अर्थ पुष्पोका उपहार रक्खा रहता था, ऐसी उस पीठिकापर आकाशको स्पर्श करते हुए वे मानस्तम्भ सुशोभित हो रहे थे जो दूरसे दिखाई देते ही मिथ्यादृष्टि जीवोंका अभिमान बहुत शीघ्र नष्ट कर देते थे ।।९३–९५।। वे मानस्तम्भ आकाशका स्पर्श कर रहे थे, महाप्रमाणके घारक थे, घंटाओंसे घिरे हुए थे, और चमर तथा ध्वजाओंसे सहित थे इसलिये ठीक दिग्गजोंके समान

१ पद्मरागकान्तिभि. । २ मिश्रितैः । ३ 'गुणयन्निव' इति पाठान्तरम् । ढिगुणीकुर्विन्नव । वर्धयन्निवेत्यर्थः । ४ किरणै. । ५ अलङ्कृत. । ६ चूर्णीकृतै. । ७ सर्वज्ञेन । ६ नीचः । 'विवर्णः पामरो नीचः प्राकृतश्च पृथग्जन. । विहीनो पश्चो जाल्म क्षुल्लकश्चेतरश्च सः ।' इत्यभिधानात् । अथवा 'असमीक्ष्यकारी ।' 'जाल्मोऽसमीक्ष्यकारी स्यात्' इत्यभिधानात् । तथा हि— 'चिरप्रव्रजितः स्थिवरः श्रुतपारगः । तपस्वीति यतो नास्ति गणनाविषमायुधे' इत्युक्त-वत्वात् असमीक्ष्यकारीति वचन व्यक्त भवति । ६ गर्वः । १० सौवर्णे । ११ मकरमुखधृतः, मकरालङकारकीतिमुखधृत इत्यर्थं । १२ अभ्यन्तरे । १३ रचित । १४ पूजाम् । १५ मिथ्या-वृष्टीनाम् । १६ महाप्रमाणाः ।

विष्यतुष्टयमाश्रित्य रेजे स्तम्भचतुष्टयम् । 'तसद्वधा'जाविवोव्भूतं जिनानन्तचतुष्टयम् ॥६७॥ हिरण्मयीजिनेन्द्राच्याः तेषां 'बुध्नप्रतिष्ठिताः । वेवेन्द्राः पूजयन्ति स्म क्षीरोद्दाम्भोभिषेचनैः ॥६८॥ नित्यातोद्धा'महावाद्धेनित्यसङ्गीतमङ्गलैः । नृत्तेनित्यप्रवृत्तैश्च मानस्तम्भाः स्म भान्त्यमी ॥६६॥ पीठिका जगतीमध्ये तन्मध्ये च त्रिमेखलम् । पीठं तन्मूष्टिनसद् 'बुध्ना मानस्तम्भाः प्रतिष्ठिताः ॥१००॥ हिरण्मयाङ्गाः प्रोत्तङ्काः मूष्टिनच्छत्रत्रयाङ्किताः । सुरेन्द्विनिमतत्वाच्च प्राप्तेन्द्र'ध्वजरूविकाः ॥१०२॥ मानस्तम्भान्महामान योगात्त्रेलोक्यमाननात् । ग्रन्वर्थसञ्ज्ञया तज्ज्ञैर्मानस्तम्भाः प्रकीतिताः ॥१०२॥ स्तम्भपर्यन्तभूभागम् ग्रलञ्चकुः सहोत्पलाः । प्रसन्नस्तिलला वाष्यो भव्यानामिव शुद्धयः ॥१०२॥ वाष्यस्ता रेजिरे फुल्लकमलोत्पलसम्पदः । भक्त्या जैनी श्रियं द्रष्टुं भवेवोद्घाटिता<sup>१०</sup> दृशः ॥१०४॥ निलीनालिकुलै रेजुः उत्पलैस्ता<sup>११</sup> विकस्वरैः । महोत्पलैश्च<sup>१३</sup> संछन्नाः । श्वान्ति स्तान्तिः स्वतटाश्रिताः ॥१०६॥ विश्वं प्रति चतस्त्रस्ता स्त्रस्ताः । काञ्चीरिवाकुलाः। दथित स्म शकुन्तानां सन्ततीः स्वतटाश्रिताः ॥१०६॥

सूजोभित हो रहे थे क्योंकि दिग्गज भी आकाशका स्पर्श करनेवाले, महाप्रमाणके धारक, घटाओंसे युक्त तथा चमर और ध्वजाओंसे सहित होते है ।।९६।। चार मानस्तम्भ चार दिशाओंमें मुशोभित हो रहे थे और ऐसे जान पडते थे मानो उन मानस्तम्भोंके छलसे भगवान्के अनन्तचतुष्टय ही प्रकट हुए हों ।।९७।। उन मानस्तम्भोंके मूल भागमे जिनेन्द्र भगवान्की सुवर्णमय प्रतिमाए विराजमान थी जिनकी इन्द्रलोग क्षीरसागरके जलसे अभिषेक करते हुए पूजा करते थे ।।९८।। वे मानस्तम्भ निरन्तर बजते हुए बड़े बड़े वाजोंसे निरन्तर होनेवाळे मङ्गलमय गानों और निरन्तर प्रवृत्त होनेवाले नृत्योसे सदा सुक्षोभित रहते थे ।।९९।। ऊपर जगतीके बीचमे जिस पीठिकाका वर्णन किया जा चुका है उसके मध्यभागमे तीन कटनीदार एक पीठ था । उस पीठके अग्रभागपर ही वे मानस्तम्भ प्रतिष्ठित थे, उनका मूल भाग बहुत ही सुन्दर था, वे सुवर्णके बने हुए थे, बहुत ऊंचे थे, उनके मस्तकपर तीन छत्र फिर रहे थे, इन्द्रके द्वारा बनाये जानेके कारण उनका दूसरा नाम इन्द्रध्वज भी रूढ हो गया था । उनके देखनेसे मिथ्यादृष्टि जीवोंका सब मान नष्ट हो जाता था, उनका परिमाण बहुत ऊंचा था और तीन लोकके जीव उनका सन्मान करते थे इसलिये विद्वान् लोग उन्हें सार्थक नामसे मानस्तम्भ कहते थे ॥१००-१०२॥ जो अनेक प्रकारके कमलोसे सहित थी, जिनमें स्वच्छ जल भरा हुआ था और जो भव्य जीवोंकी विशुद्धताके समान जान पडती थी ऐसी बावड़िया उन मानस्तम्भोंके समीपवर्ती भूभागको अलकृत कर रही थी ।।१०३।। जो फुले हुए सफेद और नीले कमलरूपी सपदासे सहित थी ऐसी वे बावड़ियां इस प्रकार सुशोभित हो रही थी मानो भिक्तिपूर्वक जिनेन्द्रदेवकी लक्ष्मीको देखनेके लिये पृथ्वीने अपने नेत्र ही उघाडे हो ।।१०४।। जिनपर भ्रमरोका समूह बैठा हुआ है ऐसे फुले हुए नीले और सफेद कमलोंसे ढॅकी हुई वे बावड़िया ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो अंजन सहित काले और सफेद नेत्रोंसे ही ढंक रही हों ।।१०५।। वे बावड़िया एक एक दिशामें चार चार थी और उनके किनारेपर पक्षियोंकी शब्द करती हुई पङ्क्तियां बैठी हुई थीं जिनसे वे ऐसी जान पड़ती थी मानो उन्होंने शब्द करती हुई ढीली करधनी

१ मानस्तम्भचतुष्टयम् । २ मानम्तम्भव्याजात् । ३ मूल । बुध्न प्रतिष्ठिताः ल०, म० । ४ ताडचमान । ५ सन्मूलाः । ६ इन्द्रध्वजसज्ञयाप्राप्त प्रसिद्धयः । ७ महाप्रमाणयोगात । ६ पूजात् । ६ विशुद्धिपरिणामा । १० उन्मीलिताः । ११ वाप्यः । १२ विकसनशीलै । १३ सिताम्भोजे । १४ सक्ज्जलै । १५ स्लथा ।

बभुस्ता मिणसोपानाः स्कटिकोच्चतटीभुवः । भुवः प्रमृतलावण्यरसाः व्कृत्या इव श्रुताः ।१०७॥ द्विरेफगुञ्जनेमंञ्जु गायस्यो वाहंतो गुणान् । नृत्यन्त इव जैनेशजयतोषान्महोमिभिः ॥१०६॥ कुवंन्त्यो 'वा जिनस्तोत्रं चक्रवाकविकृजितैः । सन्तोषं वर्शयन्त्यो वा प्रसन्नोदकघारणात् ॥१०६॥ मन्दोत्तराविनामानः सरस्यस्तास्तटश्रितः । पावप्रशा निनाकृष्ठैः बभुः सप्रसवा इव ॥११०॥ स्तोकान्तरं ततोऽतीत्य तां महीमम्बुजैश्चिता । परिवन्नेऽन्तरा वीर्यो वियो ञ्च जलखातिका ॥१११॥ स्वच्छाम्बुसम्भृता रेजे सा खाता पावनी प्वनी ।१११॥ स्वज्ञाम्बुसम्भृता रेजे सा खाता पावनी पायनि ।११॥ साम्भाविक सन्त्रा ।१११॥ साम्भाविक सन्त्रा ।१११॥ साम्भाविक सन्तर्भा पित्रमालां कलस्वनाम् । तरङ्गकरसन्धाया रसनामिव १ सहित्वम् ॥११४॥ यावोवोर्घहृतोद्भ तैः तरङ्गः पवनाहतैः । प्रमृत्यन्तीव सा रेजे तोषाण्जिनजयोत्सवे ॥११४॥ यावोवोर्घहृतोद्भ तैः तरङ्गः पवनाहतैः । प्रमृत्यन्तीव सा रेजे तोषाण्जिनजयोत्सवे ॥११४॥

ही धारण की हो ।।१०६।। उन बावड़ियोंमें मणियोंकी सीढियां लगी हुई थी, उनके किनारे की ऊंची उठी हुई जमीन स्फटिक मणिकी बनी हुई थी और उनमें पृथिवीसे निकलता हुआ लावण्यरूपी जल भरा हुआ था, इस प्रकार वे प्रसिद्ध बावड़ियां कृत्रिम नदीके समान सुशोभित हो रही थी।।१०७।। वे बावडियां भ्रमरोकी गुजारसे ऐसी जान पडती थी मानो अच्छी तरहसे अरहन्त भगवानुके गुण ही गा रही हों, उठती हुई बड़ी बड़ी लहरोंसे ऐसी जान पड़ती थी मानो जिनेन्द्र भगवान्की विजयसे सन्तुष्ट होकर नृत्य ही कर रही हों, चकवा-चकवियोंके शब्दोंसे ऐसी जान पडती थी मानो जिनेन्द्रदेवका स्तवन ही कर रही हों, स्वच्छ जल धारण करनेसे ऐसी जान पड़ती थी मानो सतोष ही प्रकट कर रही हों, और किनारे पर बने हुए पाव धोनेके कुण्डोंसे ऐसी जान पडती थी मानो अपने अपने पुत्रोंसे सहित ही हों, इस प्रकार नन्दोत्तरा आदि नामोंको धारण करनेवाली वे बावड़ियां बहुत ही अधिक सुशो-भित हो रही थीं ।।१०८-११०।। उन वावड़ियोंसे थोड़ी ही दूर आगे जानेपर प्रत्येक वीथी (गली)को छोड़कर जलसे भरी हुई एक परिखा थी जो कि कमलोंसे व्याप्त थी और सम-वसरणकी भूमिको चारों ओरसे घेरे हुए थी ॥१११॥ स्वच्छ जलसे भरी हुई और मनुष्योंको पवित्र करनवाली वह परिखा ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो परिखाका रूप धरकर आकाश-गंगा ही भगवान्की सेवा करनेके लिये आई हो ।।११२।। वह परिखा स्फटिक मणिके निष्यन्दके समान स्वच्छ जलसे भरी हुई थी और उसमे समस्त तारा तथा नक्षत्रोंका प्रति-विम्ब पड़ रहा था, इसलिये वह आकाशकी शोभा धारण कर रही थी।।११३।।वह परिखा अपने रत्नमयी किनारोंपर मधुर शब्द करती हुई पक्षियोंकी माला धारण कर रही थी जिससे ऐसी जान पड़ती थी मानो लहरों रूपी हाथोंसे पकड़ने योग्य, उत्तम कान्तिवाली करधनी ही धारण कर रही हो ।।११४।। जलचर जीवोंकी भुजाओंके संघट्टनसे उठी हुई और वायु द्वारा ताड़ित हुई लहरोंसे वह परिखा ऐसी सुशोभित

१ भूतलात् । २ कृतिमा सरित् । ३ प्रसिद्धाः । स्रुता द० । ४ इव । ५ नन्दोत्तरा नन्दा नन्दवती नन्दघोषा इति चतस्रो वाष्यः पूर्वमानस्तम्भस्य पूर्वादिदिक्षु प्रदक्षिणक्रमेण स्युः । विजया वैजयन्ती जयन्त्यपराजिता इति चतस्रः दक्षिग्गमानस्तम्भस्य पूर्वादिदिक्षु तथा स्युः । शोका सुप्रतिबुद्धा कुमुदा पुण्ड-रीका इति चतस्रः पिक्चिममानस्तम्भस्य पूर्वादिदिक्षु प्रदक्षिणक्रमेण स्यु । हृदयानन्दा महानन्दा सुप्रबुद्धा प्रभंकरीति चतसः उत्तरमानस्तम्भस्य पूर्वादिदिक्षु स्युः । ६ एकैकां वाषीं प्रति पादप्रक्षालनार्थंकुण्डद्वयम् । ७ सपुत्राः । द वीथिवीथ्योर्मध्ये, मागद्वयमध्ये इत्यर्थः । 'हाधिक्समयानिकषा' इत्यादि सूत्रेण द्वितीया । १ स्थातिका । १० पवित्रीकुंती । ११ आकाशगगा । १२ खातिकारूपा । १३ सलग्न । १४ द्वम् । १६ सहचम् ल०, म०।

वीर्च्यन्तर्वस्तितेहृत्त्वाफरीकुलसङ्कुला । सा प्रायोऽभ्यस्यमानेव नाकस्त्रीनेत्रविश्रमान् ॥११६॥ नूनं सुराङ्गनानेत्रविलासंस्ताः पराजिताः । 'वाफर्यो वीचिमालासु ह्रियेवान्त'र्वधुर्मुहुः ॥११७॥ तवभ्य' तरभूभागं पर्यष्कु तलतावनम् । वल्लीगुल्मद्रुमोद्भूतसर्वर्तुकु सुमाचितम् ॥११६॥ पुष्पवल्त्यो व्यराजन्त यत्र पुष्पस्मितोष्ण्चलाः । स्मितलीलां द्युनारीणां नाटयन्त्य इव स्फुटम् ॥११६॥ श्रमर्रमञ्जुगुञ्जव्भिः श्रावृतान्ता वरिजिरे । यत्रानिलपटच्छन्नविग्रहा इव वीवधः ॥१२०॥ श्रवोकलितका यत्र वधुरातान्त्रपण्लवान् । स्पर्धमाना इवातान्त्रः श्रप्सरःकरपल्लवः ॥१२०॥ यत्र मन्दानिलोद्धूत कञ्जलका स्तरमम्बरम् । धत्ते स्म भटवासा भागि पञ्जरीकृतविङ्मुलाम् ॥१२२॥ प्रतिप्रसवमासीनमञ्जुगुञ्जन्मधृत्रतम् । विडम्बयदिवाभाति ११यत्सहस्राक्षविश्रमम् ॥१२३॥ सुमनोमञ्जरीपुञ्जात् कञ्जल्कं सान्त्रमाहरन् । यत्र गन्धवहो मन्दं वाति स्मान्वोलयँ त्वाः ॥१२४॥ यत्र कोडाद्वयो रम्याः सद्ययाव्च लतालयाः । धृतये स्म सुरस्त्रीणां कल्प निते विविरानिलाः ॥१२४॥

हो रही थी मानो जिनेन्द्र भगवान्के विजयोत्सवमे सतोषसे नृत्य ही कर रही हो ।।११५।। लहरोके भीतर घूमते घूमते जब कभी ऊपर प्रकट होनेवाली मछलियोंके समूहसे भरी हुई वह परिखा ऐसी जान पड़ती थी मानो देवागनाओं के नेत्रोके विलासों (कटाक्षों)का अभ्यास ही कर रही हो ॥११६॥ जो मछिलयां उस परिखाकी लहरोंके बीचमें बार बार डूब रही थी वे ऐसी जान पडती थी मानो देवांगनाओंके नेत्रोंके विलासोंसे पराजित होकर ही लज्जावश लहरोंमे छिप रही थी।।११७।। उस परिखाके भीतरी भूभागको एक लतावन घेरे हुए था, वह लतावन लताओं, छोटी-छोटी भाड़ियों और वृक्षोमे उत्पन्न हुए सब ऋतुओं के फूलोंसे सुशोभित हो रहा था।।११८।। उस लतावनमें पुष्परूपी हास्यसे उज्ज्वल अनेक पुष्पलताए सुशोभित हो रही थी जो कि स्पष्टरूपसे ऐसी जान पड़ती थी मानो देवांगनाओंके मन्द हास्यका अनुकरण ही कर रही हों ।।११९।। मनोहर गुँजार करते हुए भ्रमरोंसे जिनका अन्त भाग ढका हुआ है ऐसी उस वनकी लताएं इस भांति सुशोभित हो रही थीं मानो उन्होंने अपना शरीर नील वस्त्रसे ही ढक लिया हो ।।१२०।। उस लतावनकी 'अशोक लताएं लाल लाल नये पत्ते धारण कर रही थी । और उनसे वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो अप्सराओं के लाल लाल हाथ रूपी पल्लवों के साथ स्पर्धा ही कर रही हों।।१२१।। मन्द-मन्द वायुके द्वारा उड़ी हुई केशरसे व्याप्त हुआ और जिसने समस्त दिशाएँ पीली-पीली कर दी ह ऐसा वहांका आकाश सुगन्धित चूर्ण (अथवा चंदोवे)की शोभा धारण कर रहा था ।।१२२।। उस लतावनमे प्रत्येक फूलपर मधुर शब्द करते हुए भ्रमर बैठे हुए थे जिनसे वह ऐसा जान पडता था मानो हजार नेत्रोंको धारण करनेवाले इन्द्रके विलासकी विडम्बना ही कर रहा हो ।।१२३।। फूळोंकी मंजरियोंके समहसे सघन परागको ग्रहण करता हुआ और लताओंको हिलाता हुआ वायु उस लतावनमे धीरे धीरे बह रहा था ।।१२४।। उस लतावनमे बने हुए मनोहर कीड़ा पर्वत, शय्यायोंसे सुशोभित लतागृह और ठडी ठडी हवा देवांगनाओंको

<sup>.</sup> १वीचिमध्ये वक्रेण विलितोद्वात । २ मत्स्याः । ३ तिरोभूताः । ४ खातिकाभ्यन्तर । ५ अलङ्करोति स्म । ६ कुसुमाञ्चितम् ल०, म० । ७ पर्यन्त । ६ –द्भूतैः किञ्जल्कैस्ततमम्ब-रम् द०, प०, अ०, स० । ६ केशरव्याप्तम् । १० शोभाम् । ११ लतावनम् । १२ समर्था भवन्ति ।

बहुत ही संतोष पहुँचाती थी ।।१२५।। उस वनमें अनेक कुसुमित अर्थात् फूली हुई और रजस्वला अर्थात् परागसे भरी हुई लताओका मध्वत अर्थात् भ्रमर स्पर्श कर रहे थे सो ठीक ही है क्योंकि मध्यायी अर्थात मद्य पीनेवालोंके पवित्रता कहां हो सकती है। भावार्थ-जिस प्रकार मधु (मदिरा) पान करनेवाले पुरुषोके पवित्र और अपवित्रका विचार नहीं रहता, वे रजोधमंसे युक्त ऋतुमती स्त्रीका भी स्पर्श करने लगते है, इसी प्रकार मधु (पुष्परस) का पान करनेवाले उन भ्रमरोंके भी पवित्र अपवित्रका कुछ भी विचार नही था, क्योंकि वे ऊपर कही हुई कुसुमित और रजस्वला लतारूपी स्त्रियोंका स्पर्श कर रहे थे । यथार्थमें कुसुमित और रजस्वला लताए अपवित्र नहीं होती यहा कविने क्लेष और समासोक्ति अलंकारकी प्रधानतासे ही ऐसा वर्णन किया है ।।१२६।। उस वनके लतागृहोंके बीचमे पड़ी हुई बर्फके समान शीतल स्पर्शवाली चन्द्रकान्त मणिकी शिलायें इन्द्रोंके विश्रामके लिये हुआ करती थीं ।।१२७।। उस लतावनके भीतरकी ओर कुछ मार्ग उल्लंघन कर निषध पर्वतके आकारका सुवर्णमय पहला कोट था जो कि उस समवसरण भूमिको चारों ओर से घेरे हुए था ।।१२८।। उस समवसरणभूमिके चारों ओर स्थित रहेने वाला वह ोट ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो मनुष्यलोककी भूमिके चारों ओर स्थित हुआ मानुषोत्तर पर्वत ही हो ॥१२९॥ उस कोटको देखकर ऐसा मालूम होता था मानो आकाश-रूपी आगनको चित्र विचित्र करनेवाला सैकड़ों इन्द्रधनुषोका समूह ही कोटके बहानेसे आकर उस समवसरणभूमिको अलंकृत कर रहा हो ।।१३०।। उस कोटके ऊपरी भाग पर स्पष्ट दिखाई देते हुए जो मोतियोंके समृह जडे हुए थे वे 'क्या यह ताराओंका समूह है, इस प्रकार लोगोंकी शंकाके स्थान हो रहे थे।।१३१।। उस कोटमे कही कही जो मूगाओंके समूह लगे हुए थे वे पँचराग मिणयोंकी किरणोंसे और भी अधिक लाल हो गए थे और संध्याकालके बादलोंकी शोभा प्रकट करनेके लिए समर्थ हो रहे थे।।१३२।। वह कोट कही तो नवीन मेघके समान काला था, कही घासके समान हरा था, कही इन्द्रगोपके समान लाल लाल था, कहीं बिजलीके समान पीला पीलाथा और कही अनेक प्रकारके रत्नोंकी किरणें। से इन्द्रधनुषकी शोभा उत्पन्न कर रहा था । इस प्रकार वह वर्षाकालकी शोभाकी विडम्बना

विचाय विकास विकास विकास विकास विचाय विकास विचाय विकास वितास विकास वितास विकास विकास

कर रहा था ।।१३३-१३४।। वह कोट कही तो युगल रूपसे बने हुए हाथी-घोडे और व्याघ्रोंके आकारसे व्याप्त हो रहा था, कही तोते, हस और मयूरोंके जोड़ोसे उद्भासित हो रहा था कही अनेक प्रकारके रत्नोंसे बने हुए मनुष्य और स्त्रियोंके जोड़ोंसे सुशोभित हो रहा था, कही भीतर और बाहरकी ओर बनी हुई कल्पलताओंसे चित्रित हो रहा था, कही पर चमकते हुए रत्नोकी किरणोंसे हॅसता हुआ सा जान पड़ता था और कही पर फैलती हुई प्रतिभ्वनिसे सिहनाद करता हुआ सा जान पड़ता था ।।१३५-१३७।। जिसका आकार बहुत ही देदीप्यमान है, जिसने अपने चमकीले रत्नोंकी किरणोसे आकाशरूपी आंगनको घेर लिया है और जो निषध कुलाचलके साथ ईर्ष्या करनेवाला है ऐसा वह कोट बहुत ही अधिक शोभायमान हो रहा था ।।१३८।। उस कोटके चारो दिशाओं मे चांदीके बने हुए चार बड़े बड़े गोपुरद्वार सुशोभित हो रहे थे जो कि विजयार्ध पर्वतकी शिखरोंके समान आकाशका स्पर्श कर रहे थे ।।१३९।। चॉदनीके समूहके समान निर्मल, ऊचे और तीन तीन खण्डवाले वे गोपुर-द्वार ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो तीनों लोकींकी शोभाको जीतकर हंस ही रही हों ।।१४०।। **बे गो**पुरद्वार पद्मराग मणिके बने हुए और आकाशको उल्लंघन करनेवाले शिखरोंसे सहित थे तथा अपनी फैलती हुई लाल-लाल किरणोंके समृहसे ऐसे जान पड़ते थे मानो दिशाओंको नये नये कोमल पत्तोंसे युक्त ही कर रहे हों ।।१४१।। इन गोपुर-दरवाजोंपर कितने ही गाने-वाले देव जगद्गुरु भगवान् वृषभदेवके गुण गा रहे थे, कितने ही उन्हें सुन रहे थे और कितने ही मन्द-मन्द मुसकाते हुए नृत्य कर रहे थे।।१४२।। उन गोपुर-दरवाजोंमेसे प्रत्येक दरवाजे-पर भृंगार-कलश और दर्पण आदि एक सौ आठ मंगलद्रव्यरूपी संपदाएँ सुशोभित हो रही थीं ।।१४३।। तथा प्रत्येक दरवाजेपर रत्नमय आभूषणोंकी कान्तिके भारसे आकाशको अनेक **धर्णका करनेवा**ले सौ सौ तोरण शोभायमान हो रहे थे ।।१४४।। उन प्रत्येक तोर<mark>णोंमें जो</mark> आभूषण बँधे हुए थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो स्वभावसे ही सुन्दर,भगवान्के शरीरमें अपने

१ --वर्तिभिः प०, द०। २ प्रदेशे। ३ दीप्ताकारः ल०। ४ रुचिसंरुद्ध-अ०। ५ रज-तमयानि । ६ विजयाद्धंगिरेः । ७ ज्योत्स्नाश्च्यात् परान्मन्यतेर्घातोः 'कर्तुंश्च' इति स्वप्रत्ययः, पुनः स्वित्यरुद्धिषतश्चानव्ययस्य' इति यम्, ह्रस्वः । अनव्ययस्याजन्तस्य स्विदन्त उत्तरपदे ह्रस्वादेशो भवति । 'दिवादेः रुयः इति रुयः । ८ त्रिभूमिकानि । त्रितलानि इत्यर्थः । ६ गोपुरेषु । १० केचित् स्मावि-भवतस्मिताः द०, इ०, प०, ल०, म०।

निषयो नवश'ङ्खाद्याः तव्हारोपान्तसेविनः । शर्मसुः प्राभ'वं जैनं भुवनित्रतयातिगम् ॥१४६॥ विज्ञान्त्रभुणा नृनं विमोहेनावधीरिताः । बहिर्दारं स्थिता दूराभिषयस्तं सिषेविरे ॥१४७॥ ते'वामन्तर्मेहावीथ्या उभयोभांगयोरभूत् । नाटपशालाद्वयं विश्व प्रत्येकं जतस्वविरे ॥१४६॥ तिसृभिभूं मिमिनटिपमण्डपे तौ विरेजतुः । विमुक्तेस्त्र्या'स्मकं मार्गं नृ'णां वक्तुमिबोद्यतौ ॥१४६॥ हिरुप्पयमहास्तरमो शुस्भत्स्पितिका । तौ रत्निशिक्तरावद्वनभोभागौ विरेजतुः ॥१४०॥ नाटपमण्डपरञ्जेषु नृत्यन्ति स्मामरस्त्रियः । शत्र ह्वा इवामग्नमूर्तयः स्वप्रभा हृदे ॥१४१॥ गायन्ति जिनराजस्य विजयं ताः स्म सस्मित्ताः । 'तमेवाभिनयन्त्योऽमूः विश्वपुः पौष्पमञ्जलिम् ॥१४२॥ तमं बोणानिनावेन मृवङ्गध्वनिरुष्वर्यन् । भ्यतनोत्प्रावृडारम्भशङ्कां तत्र जिल्लिष्टनाम् ॥१४३॥ शरदभ्रमिभे तस्मिन् दित्तये नाटपशालयोः । विद्वदिलासमातेनुः नृत्यन्त्यः सुरयोवितः ॥१४४॥ किन्नराणां कलक्वाणैः सोद्गानैक्पवीणितैः । भूषम्भैन्यंस्न्धातां प्रसरद्भिनं भोङ्गणम् ॥१४६॥ ततो भूषघटौ द्वौ द्वौ वीवीनामुभयोविताः । भूषमूर्मन्यंस्न्धातां प्रसरद्भिनं भोङ्गणम् ॥१४६॥

लिये अवकाश न देखकर उन तोरणोंमें ही आकर बॅध गये हों ।।१४५।। उन गोपुरद्वारोंके समीप प्रदेशोंमें जो शंख आदि नौ निधियां रक्खी हुई थी वे जिनेन्द्र भगवानके तीनों लोकोंको उल्लंघन करनेवाले भारी प्रभावको सूचित कर रही थी।।१४६॥ अथवा दरवाजेके बाहर रक्की हुई वे निधियां ऐसी मालूम होती थी मानो मोहरहित, तीनों लोकोंके स्वामी भगवान् जिनेन्द्रदेवने उनका तिरस्कार कर दिया था इसलिये दरवाजेके बाहर स्थित होकर दूरस ही उनकी सेवा कर रही हों ।।१४७।। उन गोपुरदरवाजोंके भीतर जो बड़ा भारी रास्ता था उसके दोनों ओर दो नाट्यशालाएँ थी, इस प्रकार चारों दिशाओंके प्रत्येक गोपूर-द्वारमें दो-दो नाट्यशालाएँ थी ।।१४८।। वे दोनों ही नाट्यशालाएँ तीन-तीन खण्डकी थी और उनसे ऐसी जान पड़ती थी मानो लोगोंके लिये सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रके भेदसे तीन भेदवाला मोक्षका मार्ग ही बतलानेके लिये तैयार खड़ी हो ।।१४९।। जिनके बड़े-बड़े खम्भे सुवर्णके बने हुए है, जिनकी दीवाले देदीप्यमान स्फटिक मणिकी बनी हई है और जिन्होंने अपने रत्नोंके बने हुए शिलरोंसे आकाशके प्रदेशको व्याप्त कर लिया है ऐसी वे दोनों नाट्यशालाएँ बहुत ही अधिक सुशोभित हो रही थीं ।।१५०।। उन नाट्यशाओंकी रङ्गभूमिमें ऐसी अनेक देवांगनाएँ नृत्य कर रही थी, जिनके शरीर अपनी कान्तिरूपी सरोवरमे डूबे हुए थे और जिससे वे बिजलीके समान सुशोभित हो रही थी ।।१५१।। उन नाट्यशालाओंमें इकट्ठी हुई वे देवांगनाएं जिनेन्द्रदेवकी विजयके गीत गा रही थी और उसी विजयका अभिनय करती हुई पुष्पाञ्जलि छोड़ रही थीं ।।१५२।। उन नाट्यशालाओं में वीणाकी आवाजके साथं साथ जो मुदंगकी आवाज उठ रही थी वह मयुरोंको वर्षाऋतुके प्रारम्भ होनेकी शंका उत्पन्न कर रही थी।।१५३।। वे दोनों ही नाट्यशालाएं शरद्ऋतुके बादलोंके समान् सफेद थी इसलिये उनमें नृत्य करती हुई वे देवांगनाएं ठीक बिजलीकी शोभा फैला रही थी।।१५४।। उन नाट्यशालाओं में किन्नर जातिके देव उत्तम सगीतके साथ साथ मधुर शब्दोंवाली वीणा बजा रहे थे जिससे देखनेवालोंकी चित्तवृत्तियां उनमें अतिशय आस-क्तिको प्राप्त हो रही थीं ।।१५५।। उन नाट्यशालाओंसे कुछ आगे चलकर गलियोंके दोनों ओर दो-दो धपघट रक्खे हुए थे जोकि फैलते हुए धपके धएंसे आकाशरूपी आंगनको

१ कालमहाकालपाण्डुमाणवशळलनैसर्पपदापिङ्गलनानारत्नास्त्रेति । २ प्रभुत्वम् । ३ अवज्ञी-इताः। ४ गोपुराणाम् । ५ त्रैरूप्यम्, रत्नत्रयमिति यावत् । ६ नृशा द०, ल०, म०, प०, अ० । ७ विद्युताः । ६ संगताः । ६ विजयमेव । १० वीशाया उपमीतैः ।

तद्भूष्मसंरुद्धं नभो वीक्ष्य नभोजुः। प्रावृट्पयोधराशङ्काम् श्रकालेपि व्यतानिषुः ॥१५०॥
दिशः सुरभयन्थूपो मन्दानिलवशोत्थितः। स रेजे पृथिवविक्या मुखामोद इवोच्छ्वंसन् ॥१५६॥
तदामोदं समाष्ट्राय श्रेणयो मधुसिहनाम् । दिशां मुखेषु वितता वितेनुरलकिश्यम् ॥१५६॥
इतो धूपघटामोदम् इतत्व सुरयोषिताम् । सुगन्धिमुखिनःश्वासमिति। विद्याः नष्टुष्यानेमृदङ्गानां स्तनियत्नुंविङम्बिभः। पतन्त्या पुष्पवृष्टचा च सदात्रासीद् घनागमः ॥१६१॥
तत्र वोध्यन्तरेष्वासंश्चतस्रो वनवीथयः। नन्दनाद्या वनश्रेण्यो विभु द्रष्टुमिवागताः ॥१६२॥
स्रशोकसप्तपर्णाह्वचम्पकाम्त्रमहीरहाम् । वनानि तान्यधुस्तोषादिबोच्चैः कुसुमस्मितम् ॥१६३॥
वनानि तर्रभिश्चित्रैः कलपुष्पोपशोभिभिः। जिनस्यार्घ्यमिवोत्किष्य तस्थुस्तानि जगद्गुरोः ॥१६४॥
बनेषु तरवस्तेषु रेजिरे पवनाहतैः। शाखाकरैम् हुनृत्यं तन्वाना इव सम्मदात् ॥१६५॥
सच्छा याः सफ'लास्तु क्ला जनिवृतिहेतवः। सुराजान इवा भूवंस्ते द्वुमाः सु ख्वोतलाः ॥१६६॥
पुष्पामोवसमाहतैः मिलितैरिनां कुलैः। गायन्त इव गुञ्जिद्धः जिनं रेजुवंनद्वमाः ॥१६७॥

व्याप्त कर रहे थे ।।१५६।। उन धूपघटोंके धुएंसे भरे हुए आकाशको देखकर आकाशमें चलनेवाले देव अथवा विद्याघर असमयमें ही वर्षाऋतुके मेघोंकी आशंका करने लगे थे ।।१५७।। मन्द मन्द वायुके वशसे उडा हुआ और दिशाओंको सुगन्धित करता हुआ वह सुशोभित हो रहा था मानो उच्छ्वास लेनेसे प्रकट हुई पृथिवी देवीके मुखकी सुगन्धि ही हो ।।१५८।। उस धूपकी सुगन्धिको सूचकर सब ओर फैली हुई भ्रमरोंकी पङ्क्तियां दिशारूपी स्त्रियोंके मुखपर फैले हुए केशोंकी शोभा बढ़ा रहे थे ।।१५९।। एक ओर उन धूपघटोंसे सुगन्धि निकल रही थी और दूसरी ओर देवांगनाओंके मुखसे सुगन्धित निश्वास निकल रहा था । सो व्याकुल हुए भ्रमर दोनोंको ही स्घ रहे थे ।।१६०।। वहांपर मेघोंकी गर्जनाको जीतनेवाले मृदगोंके शब्दोंसे तथा पड़ती हुई पुष्पवृष्टिसे सदा वर्षाकाल विद्यमान रहता था ।।१६१।। धूपघटोंसे कुछ आगे चलकर मुख्य गलियोंके बगलमें चार चार वनकी वीथियां थी जोकि ऐसी जान पड़ती थी मानो नन्दन आदि वनोंकी श्रेणियां ही भगवान्के दर्शन करनेके लिये आई हो ।।१६२।। वे चारो वन अशोक, सप्तपर्ण, चम्पक और आमके वृक्षोंके थे, उन सबपर फूल खिले हुए थे जिससे वे ऐसे जान पडते थे मानो साँतोषसे हॅस ही रहे हों।।१६३।। फल और फूलोंसे सुशोभित अनेक प्रकारके वृक्षोंसे वे वन ऐसे जान पडते थे मानो जगद्गुरु जिनेन्द्रदेवके लिये अर्घ लेकर ही खड़े हों ॥१६४॥ उन वनोंमें जो वृक्ष थे वे पवनसे हिलती हुई शाखाओंसे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो हर्षसे हाथ हिला-हिलाकर बार-वार नृत्य ही कर रहे हों ।।१६५।। अथवा वे वृक्षः उत्तम छायासे सहित थे, अनेक फलोंसे युक्त थे, तुग अर्थात् 'ऊंचे थे, मनुष्योंके संतोषके कारण थे, सुख देनेवाले और शीतल थे इसलिये किन्ही उत्तम राजाओं के समान जान पड़ते थे क्योंकि उत्तम राजा भी उत्तम छाया अर्थात् आश्रयसे सहित होते है, अनेक फलोंसे युक्त होते है, तुंग अर्थात् उदारहृदय होते है, मनुष्योंके सुखके कारण होते हैं और सुख देनेवाले तथा शान्त होते हैं।।१६६।। फूलोंकी सुगन्धिसे बुलाये हुए और इसीलिये आकर इकट्ठे हुए तथा मधुर गुंजार करते हुए भ्रमरोंके समूहसे वे वृक्ष ऐसे सुक्षी-

१ निर्गंच्छन् । २ आघायन्ति स्म । ३ मेघ । ४ सुराजपक्षे कान्तिसहिताः । ५ पुष्पफलसहिताः । ६ उन्नताः, इतरजनेभ्योऽधिका इत्यर्थः । ७ द्रुमपक्षे सुखः शीतलः शीतगृराो येषा ते सुखशीतलाः । सुराजपक्षे सुखेन शीतलाः शीतीभूता इत्यर्थः ।

क्वचिद्विरलमुन्मुक्तकुसुमास्ते महीरुहाः । पुष्पोपहारमातेनुरिव भक्त्या जगदगुरोः ॥१६६॥ क्वचिद्विरुव'तां ध्वानेः श्रिल्नां मदमञ्जु'भिः । मदनं तर्जयन्तीव वनान्यासन् समन्ततः ॥१६६॥ पुंस्कोिकलकलक्वाणेः श्राह्मयन्तीव सेवितुम् । जिनेन्द्रममराधोशान् वनानि विवभुस्तराम् ॥१७०॥ पुष्परेणुभिराकोर्णा वनस्याधस्तले मही । सुवर्णरजसास्ती'र्णतलेवासीन्मनोहरा ॥१७१॥ इत्यम् नि वनान्यासन् श्रितरम्याणि पादपः । यत्र पुष्पमयो वृष्टिः नर्तुप'र्यायमैकत ॥१७२॥ न रात्रिनं दिवा तत्र' तरुभिभस्वरंभृंशम् । तरुशैत्यादिवाविभ्यंन्सञ्जहार करान् रिवः ॥१७३॥ श्रन्त'वंणं क्वचिद्वाप्यः त्रिकोणचतुरित्वकाः । 'स्नातोत्तीर्णामरस्त्रीणां स्तनकुङ्कुमपिञ्जराः ॥१७४॥ श्रुक्तिरण्यः ववचिच्चासन् कवचिच्च कृतकाद्वयः । क्वचिद्रम्याणि हर्म्याणि क्वचिद्वाकोडमण्डपाः ॥१७४ क्वचित्रक्षेणगृहाण्यासन् वि<sup>रु</sup>त्रशालाः क्वचित्वचित् । एकशाला द्विशालाद्या महाप्रासादपद्यस्तयः ॥१७६॥ क्वचिच्च शाद्व'रेला भूमिः इन्द्रगोपंस्तता क्वचित् । सरास्यितमनोज्ञानि सरितश्च ससैकताः ॥१७७॥

भित हो रहे थे मानो जिनेन्द्रदेवका गुणगान ही कर रहे हों।।१६७।। कही कही विरलरूपसे वे वृक्ष ऊपरसे फूल छोड़ रहे थे जिनसे ऐसे मालूम होते थे मानो जगद्गुरु भगवान्के लिये भक्तिपूर्वक फुलोंकी भेट ही कर रहे हो ।।१६८।। कही कहोपर मधुर शब्द करते हुए भ्रमरोंके मद मनोहर शब्दोंसे वे वन ऐसे जान पडते थे मानो चारों ओरसे कामदेवकी तर्जना ही कर रहे हों ॥१६९॥ उन वनोमे कोयलोंके जो मधुर शब्द हो रहे थे उनसे वे वन ऐसे अच्छे स्शोभित हो रहे थे मानो जिनेन्द्र भगवान्की सेवा करनेके लिये इन्द्रोंको ही बुला रहे हों ।।१७०।। उन वनोंमे वृक्षोके नीचेकी पृथ्वी फूलोंके परागसे ढकी हुई थी जिससे वह ऐसी मनोहर जान पडती थी मानो उसका तलभाग सुवर्णकी घूलिसे ही ढक रहा हो ॥१७१॥ इस प्रकार वे वन वृक्षोंसे बहुत ही रमणीय जान पड़ते थे, वहापर होनेवाली फुलोकी वर्षा ऋतुओं के परिवर्तनको कभी नहीं देखती थी अर्थात् वहां सदा ही सब ऋतुओं के फूल फूले रहते थे ।।१७२।। उन वनोंके वृक्ष इतने अधिक प्रकाशमान थे कि उनसे वहा न तो रातका ही व्यवहार होता था और न दिनका ही । वहाँ सूर्यकी किरणोंका प्रवेश नही हो पाता था जिससे ऐसा जान पडता था मानो वहाके वृक्षोंकी शीतलतासे डरकर ही सूर्यने अपने कर अर्थात किरणों (पक्षमें हाथों) का संकोच कर लिया हो ॥१७३॥ उन वनोंके भीतर कही पर तिखंटी और कहीं पर चौखुटी बावडियां थी तथा वे बावडिया स्नान कर बाहर निकली हुई देवांगनाओंके स्तनोंपर लगी हुई केशरके घुल जानेसे पीली पीली हो रही थी।।१७४॥ उन वनोंमें कहीं कमलोंसे युक्त छोटे छोटे तालाव थे, कही कृत्रिम पर्वत बने हुए थे और कही मनोहर महल बने हुए थे और कही पर कीड़ा-मडप बने हुए थे ।।१७५।। कही सुन्दर वस्तुओं के देखने के घर (अजायबघर) बने हुए थे, कही चित्रशालाए बनी हुई थी, और कही एक खण्डकी तथा कही दो तीन आदि खण्डोकी बड़े बडे महलोंकी पिक्तिया बनी हुई थी।।१७६।। कही हरी हरी घाससे युक्त भूमि थी, कही इन्द्रगोप नामके कीड़ोंसे व्याप्त पृथ्वी थी, कहीं अतिशय मनोज्ञ तालाब थे और कही उत्तम वालूके किनारोंसे सुशोभित नदिया

१ध्वनताम् । २ मनोहरै । ३ आच्छादित । ४ ऋतूना परिकमवृत्तिम् । ५ वने । ६ आ समन्तात् त्रस्यन् । भयपूर्विका निवृत्ति कुर्वन् वा । ७ वनमध्ये । ८ स्नात्वा निर्गत । स्नानोत्तीर्णा ल०, द०, इ० । ६ दीर्घिका । १० चित्रोपलक्षित – । ११ हरिता ।

हारिमेट्ट'रमुश्निद्रस्तुमं 'सिश्व सामदम् । सुकलत्रमियासीसत् सेव्यं वनस्तुब्दयम् ॥१७६॥ अपास्तातपसम्बंधं विक सत्त्रलाञ्चितम् । पयो धरस्पृगाभासि तस्त्रीणामुत्तरीयवत् ॥१७६॥ बभासे बनसाशोकं शोकापनुदमङ्गिनाम् । रागं वमिववात्मीयमारक्तः पुष्पपल्लवैः ॥१६०॥ पर्णाति सप्त बिश्नाणं वनं साप्त च्छवं बभौ । सप्तस्था नानि वा भतुः वर्शयस्त्रति पर्वं यत् ॥१६१॥ चाम्पकं वनसत्राभात् सुमनोभरभूषणम् । वनं वीपाङ्गवृक्षाणां विभुं भक्तु मिवागताम् ॥१६२॥ प्रकामायवनं रेश्वे कलकष्ठीकलस्वनैः । स्नुवानिमव भक्यैनम् ईशानं पुण्यशास नम् ॥१६३॥ अशोकवनमध्येऽभ्व् अशोकानोकहो महान् । हैमं विभेक्षलं पीठं समुतुङ्गमिविष्ठतः ॥१६४॥ चतुर्गोपुरसम्बद्धत्रिसालपरिवेष्टितः । छत्रचामरभृङ्गारकलशाद्यैष्टस्कृतः ॥१६४॥ जम्बूद्वीपस्थलीमध्ये भाति जम्बूद्वमो यथा । तथा वनस्थलीमध्ये स वभौ चैत्यपादपः ॥१६६॥

बह रही थीं ।।१७७।। वे चारों ही वन उत्तम स्त्रियोंके समान सेवन करने योग्य थे क्योंकि वे वन भी उत्तम स्त्रियोंके समान ही मनोहर थे, मेदुर अर्थात् अतिशय चिकने थे, उन्निद्रकुसुम अर्थात फुले हुए फुलोंसे सहित (पक्षमें ऋतुधर्मसे सहित) थे, सश्री अर्थात् शोभासे सहित थे, और कामद अर्थात् इन्छित पदार्थीके (पक्षमे कामके) देनेवाले थे।।१७८॥ अथवा वे वन स्त्रियोंके उत्तरीय (ओढ़नेकी चूनरी) वस्त्रकें समान सुशोभित हो रहे थे क्योंकि जिस प्रकार स्त्रियोंका उत्तरीय वस्त्र आतपकी बाधाको नष्ट कर देता है उसी प्रकार उन वनोंने भी आतपकी बाधाको नष्ट कर दिया था, स्त्रियोंका उत्तरीय वस्त्र जिस प्रकार उत्तम पल्लव आर्थात् अंचलसे सुशोभित होता है उसी प्रकार वे वन भी पल्लव अर्थात् नवीन कोमल पत्तोंसे सुशोभित हो रहे और स्त्रियोंका उत्तरीय वस्त्र जिस प्रकार पयोधर अर्थात् स्तनोंका स्पर्श करता है उसी प्रकार वे वन भी ऊंचे होनेक कारण पयोधर अर्थात् मेघोंका स्पर्श कर रहे थे ।।१७९।। उन चारों वनोंमेसे पहला अशोक वन जो कि प्राणियोंके शोक-को नष्ट करनेवाला था, लाल रंगके फूल और नवीन पत्तोंसे ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो अपना अनुराग (प्रेम)का ही वमन कर रहा हो ।।१८०।। प्रत्येक गांठ पर सात सात पत्तों को धारण करनेवाले सप्तच्छद वक्षोंका दूसरा वन भी सुशोभित हो रहा था जो कि ऐसा जान पड़ता या मानो वृक्षोंके प्रत्येक पर्व पर भगवान्के सज्जातित्व सद्गृहस्थत्व पारिव्राज्य आदि सात परम स्थानोंको ही दिखा रहा हो ।।१८१।। फूलोंके भारसे सुशोभित तीसरा चम्पक वृक्षोंका वन भी सुशोभित हो रहा था और वह ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान् की सेवा करनेके लिये दीपांग जातिके कल्पवृक्षोंका वन ही आया हो ॥१८२॥ तथा कोयलों के मधुर शब्दोंसे मनोहर चौथा आमके वृक्षोंका वन भी ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो पवित्र उपदेश देनेवाले भगवान्की भक्तिसे स्तुति ही कर रहा हो ।।१८३।। अशोक वनके मध्य भागमें एक बड़ा भारी अशोकका वृक्ष था जो कि सुवर्णकी बनी हुई तीन कटनीदार ऊची पीठिका पर स्थित था ।।१८४।। वह वृक्ष, जिनमें चार चार गोपुरद्वार बने हुए हैं ऐसे तीन कोटोंसे घिरा हुआ या तथा उसके समीपमें ही छत्र, चमर, भृङ्गार और कलश आदि मंगलद्रव्य रक्खे हुए थे ।।१८५।। जिस प्रकार जम्बूद्वीपकी मध्यभूमिमें जम्बू वृक्ष सुशोभित होता है उसी प्रकार उस अशोकवनकी मध्यभूमिमें वह अशोक नामका

१ स्निग्धम् । २ शोभासिहतम् । ३ पक्षे वस्त्रपर्यन्ताञ्चितम् । ४ मेघ, पक्षे कुच । ५ सप्तच्छदसम्बन्धि । ६ सज्जातिः सद्गृहस्थत्वं पारिवाज्यं सुरेन्द्रता । साम्राज्य परमार्हत्य निर्वाण चेति पञ्चधा ॥'' इति सप्त परमस्थानानि । ७ इव । ५ प्रतिग्रन्थि । ६ भजनाय । १० मनोहरम् । ११ प्रभुम् । १२ पवित्राज्ञम् । १३ सौवर्णम् ।

शालाग्रम्याप्तविश्वार्शः स रेजेऽशोकपावपः । स्रशोकमयमेवेदं जगत्कर्तृमिवोद्यतः ॥१८७॥ सुरभोकृतविश्वाशः कुसुमैः स्थगिताम्बरः । सिद्धांध्वानिमवारुम्धन् रेजेऽसौ चैत्यपावपः ॥१८८॥ गारुडोंपलिनर्माणः पत्रेश्विचत्रेशिचतोऽभितः । पद्मरागमयैः पुष्पस्तबकः परितो वृतः ॥१८८॥ हिरण्मयमहोदयशालो वज्रे द्वृष्ट्यकः । कलालिकृल्कःद्वारः तर्जयन्तिव मन्मयम् ॥१९०॥ सुरासुरनरेन्द्वान्तरक्षेभा लानविग्रहः । स्वत्रभापरिवेषेण द्योतितालिलिवङमुलः ॥१८१॥ रण्यालिकविष्टाभः बिधरोकृतविश्वमः । भूभु वः स्वत्रभं भर्तुः प्रतोषादिव घोषयन् ॥१८२॥ ध्वजाशुकपरा मृष्टिनमेघचनपद्धतिः । जगज्जनाङ्गसंलग्नमार्गः परि एप् मृजिष्ठव ॥१८२॥ मृष्मि छत्रत्रयं बिभृन्मुक्तालम्बनभूषितम् । विभोस्त्रिभुवनैश्वयं विना वाचेव दर्शयन् ॥१८४॥ भ्रेजिर बुध्नरे भागेऽस्य प्रतिमा विक्चतुष्टये । जिनेश्वराणामिन्द्वाद्येः समवाप्ताभिषेचनाः ॥१८४॥ भ्रेजिर बुध्नरे भागेऽस्य प्रतिमा विक्चतुष्टये । जिनेश्वराणामिन्द्वाद्येः समवाप्ताभिषेचनाः ॥१९४॥ गन्धस्रम्थूपदोपाध्यैः फलेरपि सहाक्षतः । तत्र नित्याचनं देवा जिनाच्वानाः वितिनरे ॥१९६॥

चैत्यवृक्ष सुशोभित हो रहा था ।।१८६।। जिसने अपनी शाखाओके अग्रभागसे समस्त दिशाओं को व्याप्त कर रक्खा है ऐसा वह अशोक वक्ष ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो समस्त संसारको अशोकमय अर्थात् शोकरहित करनेके लिए ही उद्यत हुआ हो ॥१८७॥ समस्त दिशाओको सूगन्धित करनेवाल फलोंसे जिसन आकाशको व्याप्त कर लिया है ऐसा वह चैत्यवृक्ष ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो सिद्ध-विद्याधरोंके मार्गको ही रोक रहा हो ।।१८८।। वह वृक्ष नील मणियोंके बने हुए अनेक प्रकारके पत्तोसे व्याप्त हो रहा था और पद्मराग मणियोंके वने हुए फूळोंके गुच्छोसे घिरा हुआ था ।।१८९।। सुवर्णकी बनी हुई उसकी बहुत ऊंची ऊची शाखाए थी , उसका देदीप्यमान भाग वज्रका बना हुआ था, तथा उस पर बैठे हुए भ्रमरोके समृह जो मनोहर भकार कर रहे थे उनसे वह ऐसा जान पड़ता था मानो कामदेवकी तर्जना ही कर रहा हो ।।१९०।। वह चैत्यवक्ष सूर, असर और नरेन्द्र आदिके मनरूपी हाथियोंके बांधनेके लिए खभेके समान था तथा उसने अपने प्रभामण्डलसे समस्त दिशाओंको प्रकाशित कर रक्खा था।।१९१॥ उस-पर जो शब्द करते हए घटे लटक रहे थे उनसे उसने समस्त दिशाए बहिरी कर दी थीं और उनसे वह ऐसा जान पड़ता था कि भगवान्ने अधोलोक मध्यलोक और स्वर्गलोकमें जो विजय प्राप्त की है सन्तोषसे मानो वह उसकी घोषणा ही कर रहा हो ॥१९२॥ वह वृक्ष ऊपर लगी हुई ध्वजाओं के वस्त्रोंस पोछ पोंछकर आकाशको मेघरहित कर रहा था और उनसे ऐसा जान पडता था मानो ससारी जीवोंकी देहमे लगे हुए पापोको ही पोंछ रहा हो ॥१९३॥ वह वृक्ष मोतियोकी भालरसे सुशोभित तीन छत्रोको अपने सिर-पर धारण कर रहा था और उनसे ऐसा जान पडता था मानो भगवान्के तीनो लोकों-के ऐश्वर्यको बिना वचनोंके ही दिखला रहा हो ॥१९४॥ उस चत्यवक्षके मूलभागमे चारो दिशाओमे जिनेन्द्रदेवकी चार प्रतिमाए थी जिनका इन्ट्र स्वय अभिषेक करते थे ।।१९५।। देव लोग वहांपर विराजमान उन जिनप्रतिभाओंकी गन्ध, पुष्पोंकी माला,

१ निखिलदिक् । २ देवपथ मेघपथिमित्यर्थः । ''पिशाचो गृह्यको सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः ।'' ३ मरकतरत्न । ४ दीप्तमूलः ५ मनइन्द्रियगजबन्धनस्तम्भर्मूतिः । ६ ध्वनत् । ७ निखिलभूमिः । ६ भूलोकनागलोकस्वर्गलोकजयम् । ६ समार्जित । १० मेघमार्गः । ११ सम्मार्जयन् । १२ मूलप्रदेशे । १३ जिनप्रतिमानाम् ।

क्षीरोवोदकथौताङ्गीः ग्रमलास्ता हिरण्मयोः । प्रणिपत्यार्हतामर्चाः प्रान'र्चु नृ सुरासुराः ॥१६७॥ स्तुवन्ति स्तुतिभिः केचिव् प्रण्याभिः पणमन्ति च । स्मृत्वावधार्यं गायन्ति केचित्सम सुरसत्तमाः॥१६८॥ यथाशोकस्तथान्येऽपि विक्रेयाद्रचैत्यभूष्रहाः । वने स्वे स्वे सजातीया जिनबिम्बेद्धवृष्टनकाः ॥१६६॥ अशोकः सप्तपणंश्च चम्पकश्चृत एव च । चत्वारोऽमी वनेष्वासन् प्रोत्तुङ्गाद्रचैत्यपावपाः ॥२००॥ चैत्याधिष्ठितबृष्टनत्वाव् अवत् प्रामक्ष्ययः । शाखिनोऽमी विभान्ति स्म सुरेन्द्रः प्राप्तपूजनाः ॥२०१॥ 'फलेरलङ्कृता वीप्राः स्वपावा'कान्तभूतलाः । पाथिवाः सत्यमेवेते पाथिवाः पत्रस्पम्भृताः ॥२०२॥ प्रध्यिञ्जतानुरागाः स्वः पल्लवः कुसुमोत्करैः । प्रसावं वर्शयन्तोऽन्तिवभुं भेजुरिमे द्रुमाः ॥२०३॥ तक्ष्णामेव रितावच्चेव् इंदुशो विभवोदयः । किमस्ति वाच्यमीशस्य विभवेऽनीवृशात्मनः ॥२०४॥

धुप, दीप, फल और अक्षत आदिसे निरन्तर पूजा किया करते थे ।।१९६।। क्षीरसागरके ्र जलसे जिनके अंगोंका प्रक्षाल हुआ है और जो अतिशय निर्मल है ऐसी सूवर्णमयी अरहंतकी उन प्रतिमाओंको नमस्कार कर मनुष्य, सुर और असुर सभी उनकी पूजा करते थे ।।१९७॥ कितने ही उत्तम देव अर्थसे भरी हुई स्तुतियोंसे उन प्रतिमाओंकी स्तुति करते थे, कितने ही उन्हें नमस्कार करते थे और कितने ही उनके गुणोंका स्मरण कर तथा चिन्तवन कर गान करते थे ।।१९८।। जिस प्रकार अशोकवनमें अशोक नामका चैत्यवृक्ष है उसी प्रकार अन्य तीन वनोंमें भी अपनी अपनी जातिका एक एक चैत्यवृक्ष था और उन सभीके मूलभाग जिनेन्द्र भगवान्की प्रतिमाओंसे देदीप्यमान थे ।।१९९।। इस प्रकार ऊपर कहे हुए<sup>ँ</sup> चारों वनोंमें कमसे अशोक, सप्तपर्ण, चम्पक और आम्र नामके चार बहुत ही ऊंचे चैत्यवृक्ष थे ।।२००।। मूलभागमें जिनेन्द्र भगवान्की प्रतिमा विराजमान होनेसे जो 'चैत्यवृक्ष' इस सार्थक नामको धारण कर रहे हैं और इन्द्र जिनकी पूजा किया करते हैं ऐसे वे चैत्यवृक्ष बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे थे ॥२०१॥ पार्थिव अर्थात् पृथिवीसे उत्पन्न हुए वे वृक्ष सचमुच ही पार्थिव अर्थात् पृथिवीके स्वामी-राजाके समान जान पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार राजा अनेक फलोंसे अलंकृत होते हैं उसी प्रकार वे वृक्ष भी अनेक फलोंसे अलंकृत थे, राजा जिस प्रकार तेजस्वी होते हैं उसी प्रकार वे वृक्ष भी तेजस्वी (देदीप्यमान) थे, राजा जिस प्रकार अपने पाद अर्थात् पैरोंसे समस्त पृथिवीको आकान्त किया करते हैं (समस्त पृथिवीमें अपना यातायात रखते हैं) उसी प्रकार वे वृक्ष भी अपने पाद अर्थात् जड़ भागसे समस्त पृथिवीको आक्रान्त कर रहे थे (समस्त पृथिवीमें उनकी जड़ें फैली हुई थीं ) और राजा जिस प्रकार पत्र अर्थात् सवारियोंसे भरपूर रहते हैं उसी प्रकार वे वृक्ष भी पत्र अर्थात् पत्तोंसे भरपूर थे ।।२०२।। वे वृक्ष अपने पल्लव अर्थात् लाल लाल नई कोंपलोंसे ऐसे जान पड़ते थे मानो अन्तरंगका अनुराग (प्रेम) ही प्रकट कर रहे हों और फुलोंके समूहसे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो हृदयकी प्रसन्नता ही दिखला रहे हों इस प्रकार वे वृक्ष भगवान्की सेवा कर रहे थे ।।२०३।। जब कि उन वृक्षोंका ही ऐसा बड़ा भारी माहात्म्य था तब उपमारहित भगवान वृषभदेवके केवलज्ञानरूपी विभवके विषयमें

१ अर्चयन्ति स्म । २ अर्थादनपंताभिः । ३ -बघाय ट०। ४ चैत्यवृक्षनामप्रसिद्धयः । ५ पक्षे इष्टफलैः । ६ स्वपादैराकान्तं भूतलं यैस्ते, पक्षे स्वपादेष्वाकान्तं भूतलं येषां ते । ७ पृथिव्या ईशाः पार्थिवाः पृथ्वीमया वा । ६ पृथिव्यां भवाः पार्थिवाः, वृक्षा इत्यर्थः । ६ पक्षे वाह्नसम्भृताः । 'पत्रं वाह्नपर्वयोः' इत्यभिधानात् । १० तावाँच्चे-द०, ल०, अ०, स० ।

ततौ वनानां पर्यन्ते बभूव वनवेविका । चतुभिगोंपुरैस्तुङ्गः प्रावद्वागगनाङ्गणा ॥२०४॥ काञ्चीयष्टिवंनस्येव सा बभौ वनवेविका । चामीकरमये रत्नैः सचिताङ्गी समन्ततः ॥२०६॥ सा बभौ वेविकोवप्रा सचर्यां समया वनम् । भव्यधीरिव संश्वित्य सचर्या समयावनम् ॥२०७॥ सुगुप्ताङ्गी सतीवासौ विचरा सूत्रपा वनम् । परीयायं श्रुतं जैनं सद्धीर्वा सूत्रपावनम् ॥२०६॥ घण्टाजालानि लम्बानि "मुक्तालम्बनकानि च । पुष्पम्जञ्च संरेजुः झमुष्यां गोपुरं प्रति ॥२०६॥ राजतानि बभुस्तस्या गोपुराण्यष्टमङ्गलेः । सङ्गीतातोद्यनृत्तेश्च रत्नाभरणतोरणेः ॥२१०॥ ततः परमलञ्चकुः विविधा व्यजपञ्चकत्यः । महीं वीध्यन्तरालस्यां हेमस्तम्भाष्मिनताः ॥२१॥ सुस्यास्ते मणियोठेषु व्यजस्तम्भाः स्कुरह्नवः । विरेजुर्जगतां मान्याः सुराजान इवोन्नताः ॥२१॥ सुस्यास्ते मणियोठेषु व्यजस्तम्भाः स्कुरह्नवः । विरेजुर्जगतां मान्याः सुराजान इवोन्नताः ॥२१॥

कहना ही क्या है-वह तो सर्वथा अनुपम ही था ।।२०४।। उन वनों के अन्तमें चारों ओर एक एक वनवेदी थी जो कि ऊंचे ऊंचे चार गोपुरद्वारोंसे आकाशरूपी आंगनको रोक रही थी।।२०५।। वह सुवर्णमयी वनवेदिका सब ओरसे रत्नों से जड़ी हुई थी जिससे ऐसी जान पड़ती थी मानो उस वनकी करधनी ही हो।।२०६।। अथवा वह वनवेदिका भव्य जीवोंकी बुद्धिके समान स्शोभित हो रही थी क्योंकि जिस प्रकार भव्य जीवोंकी बृद्धि उदग्र अर्थात् उत्कृष्ट होती हैं उसी प्रकार वह वनवेदिका भी उदग्र अर्थात् बहुत ऊंची थी, भव्य जीवोंकी बुद्धि जिस प्रकार सचर्या अर्थात् उत्तम चारित्रसे सहित होती है उसी प्रकार वह वनवेदिका भी सचर्या अर्थात् रक्षासे सहित थी और भव्य जीवोंकी बृद्धि जिस प्रकार समयावनं (समय + अवनं संश्रित्य) अर्थात् आगमरक्षाका आश्रय कर प्रवृत्त रहती है उसी प्रकार वह वनवेदिका भी समया वनं ( वनं समया संश्रित्य ) अर्थात् वनके समीप भागका आश्रय कर प्रवृत्त हो रही थी ॥२०७॥ अथवा वह वनवेदिका सुगुप्तांगी अर्थात् सुरक्षित थी, सती अर्थात् समीचीन थी, रुचिरा अर्थात् देदीप्यमान थी, सूत्रपा अर्थात् सूत्र (डोरा)की रक्षा करनेवाली थी-सूतके नापमें बनी हुई थी- कही ऊंची-नीची नहीं थी, और वनको चारों ओरसे घेरे हुए थी इसलिये किसी सत्पुरुषकी बुद्धिके समान जान पड़ती थी क्योंकि सत्पुरुषकी बुद्धिभी सुगुप्तांगी अर्थात् सुरक्षित होती है-पापाचारोंसे अपने शरीरको सुरक्षित रखती है, सती अर्थात् शंका आदि दोषोंसे रहित होती है, रुचिरा अर्थात् श्रद्धागुण प्रदान करनेवाली होती है, सूत्रपा अर्थात् आगमकी रक्षा करनेवाली होती है और सूत्रपावन अर्थात् सूत्रोंसे पवित्र जैनशास्त्रको घेरे रहती है-उन्हींके अनुकुल प्रवृत्ति करती है।।२०८।। उस वेदिकाके प्रत्येक गोपुर-द्वारमे घंटाओं के समृह लटक रहे थे, मोतियों की भालर तथा फूलों की मालाएं सुशोभित हो रही थीं ।।२०९।। उस वेदिकाके चांदीके बने हुए चारों गोपूर-द्वार अष्टमंगलद्रव्य, संगीत, बाजोंका बजना, नृत्य तथा रत्नमय आभरणोंसे युक्त तोरणोंसे बहुत ही सुशोभित हो रहे थे ।।२१०।। उन वेदिकाओंसे आगे सुवर्णमय खंभोंके अग्रभागपर लगी हुई अनेक प्रकारकी ध्वजाओंकी पंक्तियां महावीथीके मध्यकी भूमिको अलंकृत कर रही थीं ।।२११।। वे ध्वजाओंके संभे मणिमयी पीठिकाओंपर स्थिर थे, देदीप्यमान कान्तिसे यक्त थे, जगतुमान्य थे और अतिशय ऊंचे थे इसलिये किन्हीं उत्तम राजाओंके समान सुशोभित हो रहे थे क्योंकि उत्तम राजा भी

१ सवप्रा । २ वनस्य समीपम् । 'हाधिक् समया' इत्यादि सूत्रेण द्वितीया । सचर्या सचा-रित्रा । समयावनं सिद्धान्तरक्षणस् । 'समया शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः ।' इत्यभिधानात् । १ सुरक्षिताङ्गी । ४ सूत्रं रक्षान्ति । सूत्रपातस्य आपातत्वात्, निम्नोन्नतत्वादिदोषरहित इत्ययंः । पक्षे सूत्रमागमं पालयन्ति, आगमप्रतिपादितचारित्रं पालयन्तीत्ययंः । ५ परिवये । ६ सूत्रेण पवित्री-करणक्षमम् । ७ मौक्तिकदामानि । इ रजतमयानि ।

म्रष्टाशीत्यझणुलात्येषां रुद्धत्वं परिकीतितम् । पञ्चांवशितिकोवण्डान्यमीषामन्तरं विवुः ॥२१३॥ सिद्धार्थचैत्य'वृक्षाश्च प्राकारवनवेविकाः । स्तूपाः सतोरणा मानस्तम्भाः स्तम्भाश्च कैतवाः ॥२१४॥ प्रोक्तास्तीर्थकृतुत्सेषाद् उत्सेषेन द्विषड्गुणाः । वैध्यानुरूपमेतेषां रौन्द्रघमाहुर्मनीषिणः ॥२१४॥ वनानां स्वगृहाणाञ्च पर्वतानां तथेव च । भवेतुन्नितरेषैव विण्तागमकोविदैः ॥२१६॥ भवेपुणिरयो रुद्धाः स्वोत्सेषादण्टसञ्जगुणम् । स्तूपानां रौन्द्रघमुच्छा यात् सातिरेक विवो विदुः ॥२१७॥ उशन्त वेविकावीनां स्वोत्सेषस्य चतुर्यकम् । पार्थवं परमज्ञानमहाकूपारपारगाः ॥२१६॥ सम्बस्त्रसहसानाक हंसवीन मृगेशिनाम् । वृषभेभेन्द्रचकाणां ध्वजाः स्युर्दशभेवकाः ॥२१६॥ म्रष्टित्रस्त्रसहसानाक हंसवीन मृगेशिनाम् । वृषभेभेन्द्रचकाणां ध्वजाः स्युर्दशभेवकाः ॥२१६॥ म्रष्टितरक्षतं जेयाः प्रत्येकं पालिकेतनाः । पृक्षकस्यां विशि प्रोच्चाः तरङ्गास्तोयषेरिव ॥२२०॥ पवनान्दोलितस्तेषां केतृनामंशुकोत्करः । रिव्याजहूषुरिवाभासीव् कित्रप्ताये नरामरान् ॥२२१॥ स्मष्टवजेषु सृजो विव्याः सौमनस्यो विश्वति । भव्यानां सौमनस्याय कित्रितिविविष्यः ॥२२३॥ विव्याः सौमनस्यो तिवित्रति तिवित्रित्यताः । व्योमाम्बुषिरिवोक्ष्मृताः तरङ्गास्तुङ्गमूर्तयः ॥२२३॥ विहण्यजेषु बहालि तीलयोत्किप्य विह्याः । रेजुर्यस्तांशुकाः सर्पबृद्धयेष्ठ ग्रस्तकृत्वयः ।।२२४॥ विह्यजेषु बहालि तीलयोत्कप्य विह्याः । रेजुर्यस्तांशुकाः सर्पबृद्धयेव ग्रस्तकृत्तयः ।।२२४॥ विह्यजेषु बहालि वित्रति ।।

मणिमय आसनोंपर स्थित होते है-बैठते है, देदीप्यमान कान्तिसे युक्त होते है, जगत्मान्य होते है-संसारके लोग उनका सत्कार करते है और अतिशय उन्नत अर्थात् उदारहृदय होते है ।।२१२।। उन सभोंकी चौड़ाई अट्ठासी अगुल कही गई है और उनका अन्तर पच्चीस पच्चीस धनुष प्रमाण जानना चाहिये ।।२१३।। सिद्धार्थवृक्ष, चैत्यवृक्ष, कोट, वनवेदिका, स्तूप, तोरण सहित मानस्तम्भ और ध्वजाओं के खभे ये सब तीर्थ द्वारोके शरीरकी ऊचाईसे बारह गुने ऊचे होते है और विद्वानोंने इनकी चौडाई आदि इनकी लम्बाईके अनुरूप बतलाई है।।२१४-२१५॥ इसी प्रकार आगमके जाननेवाले विद्वानोंने वन, वनके मकान और पर्वतोकी भी यही ऊचाई बतलाई है अर्थात् ये सब भी तीर्थं द्धुरके शरीरसे बारह गुने ऊचे होते है।।२१६।। पर्वत अपनी ऊंचाईसे आठ गुने चौड़े होते है और स्तूपोंका व्यास विद्वानोंने अपनी ऊचाईसे कुछ अधिक बतलाया है ।।२१७।। परमज्ञानरूपी समुद्रके पारगामी गणधर देवोने वनदेवियोकी चौड़ाई उनकी ऊंचाईसे चौथाई बतलाई है ।।२१८।। ध्वजाओंमे माला, वस्त्र, मयूर, कमल, हस, गरुड़, सिह, बैल, हाथी और चक्रके चिह्न थे इसलिये उनके दश भेद हो गये थे ॥२१९॥ एक-एक दिशामे एक-एक प्रकारकी ध्वजाए एक सौ आठ एक सौ आठ थीं, वे ध्वजाए बहुत ही ऊंची थी और समुद्रकी लहरोंके समान जान पडती थी ।।२२०।। वायुसे हिलता हुआ उन ध्वजाओंके वस्त्रोंका समुदाय ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो जिनेन्द्र भगवान्की पूजा करनेके लिये मनुष्य और देवोंको बुलाना ही चाहता हो।।२२१।। मालाओंके चिह्नवाली ध्वजाओंपर फूलोंकी बनी हुई दिव्यमालाए लटक रही थीं और वे ऐसी जान पडती थी मानो भव्य-जीवोंका सौमनस्य अर्थात् सरल परिणाम दिखलानेके लिये ही इन्द्रोने उन्हे बनाया हो ।।२२२।। वस्त्रोंके चिह्नवाली ध्वजाए महीन और सफेद वस्त्रोंकी बनी हुई थीं तथा वे वायुसे हिल-हिलकर उड रही थीं जिससे ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो आकाशरूपी समुद्रकी उठती हुई बड़ी ऊची लहरें ही हों ।।२२३।। मयूरोंके चिह्नवाली ध्वजाओंमे जो मयूर बने हुए थे वे लीलापूर्वक अपनी पूँछ फैलाये हुए थे और सांपकी बुद्धिसे वस्त्रोंको निगल रहे थे जिससे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो

१ सिद्धार्थवृक्षा वक्ष्यन्ते चैत्यवृक्षा उक्ता । २ केतुसम्बन्धिनः । ३ द्वादशगुणा इत्यर्षः । ४ —मुच्छितेर्व्यासं सातिरेक इ०, अ० । ५ साधिकम् । ६ सम्यग्ज्ञानिनः । ७ पृथुत्वम् । ६ मयूर । ६ गरुड । १० श्रेरिएघ्वजाः । ११ व्याह् वानिमच्छुः । १२ बभौ । १३ सुमनोभिः कृसुमैः कृताः । १४ सुमनस्कृताय । १५ पिच्छसमूहम् । १६ ग्रस्तिनमौकाः ।

पद्मध्वजेषु पद्मानि सहस्रदलसंस्तरैः । नभःसरिस फुल्लानि सरोजानीव रेजिरे ॥२२४॥ श्रधः प्रतिमया तानि सङ्कान्तानि महीतले । भ्रमरान्मोहयन्ति स्म पद्मबुद्धपानु पातिनः ॥२२६॥ तेषा तदात्मी शोभां दृष्ट्वा नान्यत्र भाविनीम् । कञ्जान्युत्सुन्य कास्स्न्येन लक्ष्मीस्तेषु पदं दशे॥२२७॥ हंसध्वजेष्व भूहँसाञ्चञ्च्वा प्रसितवाससः । निजां प्रस्तारयन्तो या द्रव्यलेश्यां तदात्मना ॥२२६॥ गत्त्सद्ध्वजदण्डाग्राण्यध्यासीना विनायकाः । रेजुः स्वः पक्षविक्षेपः लिलङ्गध्यष्वो नु १० लम् ॥२२६॥ बमुर्नीलमणिक्षमास्या गरुडाः १ प्रतिमागताः । समाकष्टुमिवाहीन्द्रान् प्रविशन्तो रसातलम् ॥२३०॥ मृगन्द्रकेतनाग्रेषु मृगन्द्राः कमदित्सया १ हत्यत्ना विरेजुस्ते जेतुं वा १ सुरसामजान् ॥२३१॥ स्यूलमृक्ताफलान्येषां मुखलम्बीनि रेजिरे । गजेन्द्रकुम्भसम्भेदात् सञ्चितानि यशांसि वा ॥२३२॥ १ द्वाप्ति स्पर्ता क्ष्मेतन्तः । रेजुर्वपक्षित्य व १ संलब्धजयकेतनाः ॥२३३॥ उत्पुष्करः करेक्ष्व १ ध्वजा रेजुर्गजाधिपाः । गिरोन्द्रा इव कूटाग्रनिपतत्पृथुनिर्झराः ॥२३४॥

सांपकी काचली ही निगल रहे हो ॥२२४॥ कमलोके चिह्नवाली ध्वजाओंमे जो कमल बने हुए थे वे अपने एक हजार दलोंके विस्तारसे ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो आकाशरूपी सरोवरमे कमल ही फूल रहे हों ॥२२५॥ रत्नमयी पृथ्वीपर उन ध्वजाओं मे बने हुए कमलोके जो प्रतिविम्ब पड़ रहे थे वे कमल समभकर उनपर पड़ने हुए भ्रमरोको भ्रम उत्पन्न करते थे।।२२६।। उन कमलोंकी दूसरी जगह नही पाई जानेवाली उस समयकी शोभा देखकर लक्ष्मीने अन्य समस्त कमलोको छोड़ दिया था और उन्हीमे अपने रहनेका स्थान बनाया था। भावार्थ- वे कमल बहुत ही सुन्दर थे इसलिये ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी अन्य सब कमलोंको छोड़कर उन्हीमे रहने लगी हो ॥२२७॥ हसोंकी चिह्नवाली ध्वजाओंमे जो हसोंके चिह्न बने हुए थे वे अपने चोंचसे वस्त्रको ग्रस रहे थे और ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो उसके वहाने अपनी द्रव्यलेश्याका ही प्रसार कर रहे हों ।।२२८।। जिन ध्वजाओंमे गरुड़ोके चिह्न बने हुए थे उनके दण्डोंके अग्रभागपर बैठे हुए गरुड़ अपने पत्नोके विक्षेपसे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो आकाशको ही उल्लंघन करना चाहते हों।।२२९।। नीलमणिमयी पृथ्वीमे उन गरुड़ोके जो प्रतिविम्ब पड़ रहे थे उनसे वे ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो नागेन्द्रोंको खीचनेके लिये पाताललोकमे ही प्रवेश कर रहे हो ।।२३०।। सिहोके चिह्नवाली ध्वजाओके अग्रभागपर जो सिह बने हुए थे वे छलाग भरनेकी इच्छासे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो देवोंके हाथियोंको जीतनेके लिये ही प्रयत्न कर रहे हैं ।।२३१।। उन सिहोंके मुखोपर जो बड़े बड़े मोती लटक रहे थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो बड़े बड़े हाथियोके मस्तक विदारण करनेसे इकट्ठे हुए यश ही लटक रहे हों ॥२३२॥ बैलोंकी चिह्नवाली ध्वजाओमे, जिनके सीगोंके अग्रभागमे ध्वजाओंके वस्त्र लटक रहे हैं ऐसे बैल बने हुए थे और वे ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो शत्रुओंको जीत लेनेसे उन्हें विजयपताका ही प्राप्त हुई हो ।।२३३।। हाथीकी चिह्नवाली ध्वजाओंपर जो हाथी बने हुए थे वे अपनी ऊँची उठी हुई सूडोसे पताकाएँ धारण कर रहे थे और उनसे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो जिनके शिखरके

चकथ्वजा सहस्रारंः चकंदरसपंदंशुभिः। बभुभांनुमता सार्द्धं स्पर्धा कर्जु भिवोद्यताः ॥२१४॥ नभः परिमृजन्तो वा दिलव्यन्तो वा दिगङ्काः। भृवमास्फालयन्तो वा स्फूर्जन्ति स्म महाव्यजाः॥२३६॥ इत्यमी केतवो मोहनिजंवोपाजिता बभुः। विभोत्तिभृवनेशित्वं शंसन्तोऽन-यगोचरम् ॥२३७॥ दिश्येकस्यां ध्वजाः सर्वे सहस्रृं स्यावशीतियुक् । चतमृष्वय ते दिक्षु शून्य दित्रिकसागराः ॥२३६॥ ततोऽनन्तरमेवान्तभिगे सालो महामभूत् । श्रीमानर्जुननिर्माणो द्वितीयोऽप्यद्वितीयकः ॥२३६॥ पृवंवव्योपुराण्यस्य राजतानि रराजिरे । हासलक्ष्मीभृ वो नूनं पुञ्जीभूता तदात्मना ॥२४०॥ तेष्वाभर णविन्यस्ततोरणेषु परा खुतिः। तेने निर्वाभित्वस्त्रभूतः कृषेदेव्वदंहासिनी ॥२४१॥ श्रोषो विधिरशेषोऽपि सालेनाद्येन वर्णितः। पौनवक्त्यभयाम्ना तस्तत्प्रपञ्चो निर्वाशतः ॥२४२॥ स्त्रप्राप्य पूर्ववदेशं द्वितयं नाटपशालयोः। तद्वद्वपष्टद्विन्दं महाबीष्युभयान्तयोः ॥२४३॥ ततो वीष्यन्तरेष्वस्यां कथ्यांयां कल्पभूषहाम् । नानारत्नप्रभोत्सर्पः वनमासीत् प्रभास्वरम् ॥२४४॥ कल्पद्वमाः समृतुङ्काः सच्छायाः फलशालिनः। नानास्रग्वस्त्रभूषाढषा राजायन्ते स्म सम्पदा ॥२४४॥

अग्रभागसे बड़े बड़े निभरने पड़े रहे हैं ऐसे बड़े पर्वत ही हों ॥२३४॥ और चकोंके चिह्नवाली ध्वजाओं में जो चक्र बने हुए थे उनमें हजार हजार आरियां थी तथा उनकी किरणें ऊपरकी ओर उठ रही थी, उन चकोंसे वे ध्वजाएं ऐसी सुशोभित हो रही थी, मानो सूर्यके साथ स्पर्धा करनेके लिये ही तैयार हुई हो ॥२३५॥ इस प्रकार वे महाध्वजाएँ ऐसी फहरा रही थीं मानो आकाशको साफ ही कर रही हों, अथवा दिशारूपी स्त्रियों को आलिंगन ही कर रही हों अथवा पृथिवीका आस्फालन ही कर रही हों ॥२३६॥ इस प्रकार मोहनीय कर्मको जीत लेनेसे प्राप्त हुई वे ध्वजाएं अन्य दूसरी जगह नहीं पाये जानेवाले भगवान्के तीनों लोकोंके स्वामित्वको प्रकट करती हुई बहुत ही सुशोभित हो रही थी ॥२३७॥ एक एक दिशामे वे सब ध्वजाए एक हजार अस्सी थी और चारो दिशाओं में चार हजार तीन सौ बीस थी ॥२३८॥

उन ध्वजाओं के अनन्तर ही भीतरके भागमें चांदीका बना हुआ एक बड़ा भारी कोट था, जो कि बहुत ही सुशोभित था और अद्वितीय अनुपम होनेपर भी द्वितीय था अर्थात् दूसरा कोट था ॥२३९॥ पहले कोटके समान इसके भी चांदीके बने हुए चार गोपुरद्वार थे और वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो वे गोपुरद्वारोंके बहानेसे इकट्ठी हुई पृथिवीरूपी देवीके हास्यकी शोभा ही हों ॥२४०॥ जिनमें अनेक आभरण सहित तोरण लगे हुए हैं ऐसे उन गोपुरद्वारोंमें जो विधियां रक्सी हुई थी वे कुबेरके ऐश्वयंकी भी हसी उड़ानेवाली बड़ी भारी कान्तिको फैला रही थी ॥२४१॥ उस कोटकी और सब विधि पहले कोटके वर्णनके साथ ही कही जा चुकी है पुनरुक्ति दोषके कारण यहां फिरसे उसका विस्तारके साथ वर्णन नहीं किया जा रहा है ॥२४२॥ पहलेके समान यहां भी प्रत्येक महा-वीथीके दोनों ओर दो नाट्यशालाएं थीं और दो धूपघट रक्से हुए थे ॥२४३॥ इस कक्षामें विशेषता इतनी है कि धूपघटोंके बाद गिलयोंके बीचके अन्तरालमें कल्पवृक्षोंका वन था, जो कि अनेक प्रकारके रत्नोंकी कान्तिके फैलनेसे देदीप्यमान हो रहा था ॥२४४॥ उस वनके वे कल्पवृक्ष बहुत ही उंचे थे, उत्तम छायावाले थे, फलोंसे सुशोभित थे और अनेक प्रकारकी माला, वस्त्र तथा आभूषणोंसे सहित थे इसलिये अपनी शोभासे राजाओंके समान जान पड़ते

१ सूर्येण । २ ध्वजाः । ३ विंशत्युत्तरिंशताधिकचतुःसहस्राणि । ४ आभरणानां विन्यस्तं । विन्यासो येषा तोरणाना तानि आभरणविन्यस्ततोरणानि येषा गोपुराणां तानि तथोक्तानि तेषु । ५ –न्नात्र प०, द०, त० । ६ कोष्ठे ।

देवोदक्कुरवो मूनम् श्रागताः सेवितुं जिनम् । दशप्रभेदैः स्वैः कल्पतरुभिः श्रेणि'सात्कृतैः ॥२४६॥ फलान्याभरणान्येषाम् श्रंशुकानि च पल्लवाः । स्प्रजः शाखाग्रलम्बन्यो महाप्रारोह्यष्टयः ॥२४७॥ तेषामश्रःस्यलच्छायाम् श्रथ्यासीनाः सुरोरगाः । स्वावासेषु श्रृति हित्वा चिरं तत्रैव रेमिरे ॥२४८॥ ज्योतिष्का ज्योतिरङ्गेषु दीपाङ्गगेषु च कल्पजाः । भावनेन्द्राः स्प्रगङ्गगेषु ययायोग्यां शृति दघुः ॥२४६॥ स्प्रग्वित साभरणं भास्वदंशुकं पल्लवा धरम् । ज्वल द्वीपं वनं कान्तं वधूव रिमिदासचत् ॥२५०॥ ज्यन्तवर्णमयाभूविन्नह सिद्धार्थपावपाः । सिद्धार्थािष्ठिता धीद्ध बुष्ना कथना द्वोहचः ॥२५१॥ चैत्यद्वमेषु पूर्वोक्ता वर्णनावापि योज्यताम् । किन्तु कल्पद्वमा एते सङ्गकल्पतफलप्रवाः ॥२५२॥

थे क्योंकि राजा भी बहुत ऊचे अर्थात् अतिशय श्रेष्ठ अथवा उदार होते है, उत्तम छाया अर्थात् कान्तिसे युक्त होते है, अनेक प्रकारकी वस्तुओंकी प्राप्तिरूपी फलोंसे सुशोभित होते है और तरह तरहकी माला, वस्त्र तथा आभूषणोंसे युक्त होते हैं ।।२४५।। उन कल्पवृक्षोंको देखकर ऐसा मालूम होता था मानो अपने दश प्रकारके कल्पवृक्षोंकी पक्तियोसे युक्त हुए देवकुरु और उत्तरकुरु ही भगवान्की सेवा करनेके लिये आये हो ।।२४६।। उन कल्पवृक्षोंके फल आभू-षणोंके समान जान पडते थे, नवीन कोमल पत्ते वस्त्रोंके समान मालूम होते थे और शाखाओं के अग्रभागपर लटकती हुई मालाए बड़ी-बड़ी जटाओंके समान सुशोभित हो रही थी।।२४७।। उन वक्षोंके नीचे छायातलमें बैठे हुए देव और धरणेन्द्र अपने-अपने भवनोमे प्रेम छोडकर वहीपर चिरकाल तक त्रीड़ा करते रहते थे ॥२४८॥ ज्योतिष्कदेव ज्योतिरग जातिके कल्प-वृक्षोंमें, कल्पवासी देव दीपांग जातिके कल्पवृक्षोंमे और भवनवासियोंके इन्द्र मालांग जातिके कल्पवृक्षोंमे यथायोग्य प्रीति धारण करते थे। भावार्थ-जिस देवको जो वृक्ष अच्छा लगता था वे उसीके नीचे क्रीड़ा करते थे ।।२४९।। वह कल्पवृक्षींका वन वधूवरके समान सुशोभित हो रहा था क्योंकि जिस प्रकार वधूवर मालाओंसे सहित होते हैं उसी प्रकार वह वन भी मालाओंसे सहित था, वधूवर जिस प्रकार आभूषणोंसे युक्त होते हैं उसी प्रकार वह वन भी आभूषणोंसे युक्त था, जिस प्रकार वधूवर सुन्दर वस्त्र पहिने रहते है उसी प्रकार उस वनमें सुन्दर वस्त्र टंगे हुए थे, जिस प्रकार वरवधूके अधर (ओठ) पल्लवके समान लाल होते है उसी प्रकार उस वनके पल्लव (नये पत्ते) लाल थे। वरवधूके आस-पास जिस प्रकार दीपक जला करते हैं उसी प्रकार उस वनमें भी दीपक जल रहे थे, और वरवधू जिस प्रकार अतिशय सुन्दर होते हैं उसी प्रकार वह वन भी अतिशय सुन्दर था। भावार्थ-उस वनमें कही मालांग जातिके वृक्षों पर मालाएं लटक रही थीं, कहीं भूषणांग जातिके वृक्षों पर भूषण लटक रहे थे, कहीं वस्त्रांग जातिक वृक्षों पर सुन्दर सुन्दर वस्त्र टंगे हए थे, कही उन वृक्षोंमें नये-नये, लाल-लाल पत्ते लग रहे थे, और कही दीपांग जातिक वृक्षों पर अनेक दीपक जल रहे थे ॥२५०॥ उन कल्पवृक्षोंके मध्यभागमें सिद्धार्थ वृक्ष थे, सिद्ध भगवान्की प्रतिमाओं से अधिष्ठित होनेके कारण उन वृक्षोंके मूल भाग बहुत ही देदीप्यमान हो रहे थे और उन सबसे वे वृक्ष सूर्यके समान प्रकाशमान हो रहे थे ॥२५१॥ पहले चैत्यवृक्षोंमें जिस शोभाका वर्णन किया गया है वह सब इन सिद्धार्थवृक्षोंमें भी लगा लेना चाहिये किन्तु विशेषता

१ पङ्क्तीकृतैः । २ पल्लवानि आ समन्तात् धरतीति, पक्षे पल्लविमवाधर यस्य तत् । ३ ज्वलद्दीपाक्रगम् । ४ वधूस्य वरस्य वधूवरम् । ५ वनमध्ये । ६ अधिकदीप्र । ७ आदित्याः ।

क्विच्छाप्यः क्विचित्रद्याः क्विचित् सँकतमण्डलम् । क्विचित्सभागृह्विनि बभुरत्र वनान्तरे ॥२४३॥ वनवीयीमिमामन्तवंवेऽसौ वनवेदिका । कल'घौतमयी तुङ्गचनुर्गोपुरसङ्गता ॥२४४॥ तत्र तोरणमाङ्गगैल्यसम्पदः पूर्वर्वीणताः । गोपुराणि च पूर्वोक्तमानोन्मानान्यमुत्र च ॥२४४॥ प्रतोलीं तामयोल्लङ्घ्य परतः 'परिवोध्यभूत्' । प्रासावपिङक्तिविष्या निर्मिता सुरिशिल्पिः ॥२४६॥ हिरण्मयमहास्तम्भा वज्राधिष्ठानबन्धनाः । चन्द्रकान्तिशालाकान्तिभत्तयो रत्निचित्रताः ॥२४७॥ सहम्या द्वितलाः केचित् केचिच्च त्रिचनुरत्तताः । चन्द्रकालायुजः' केचिद्वलिभिः च्विन्तताः ॥२४६॥ प्रासादास्ते स्म राजन्ते स्वप्रभामग्नमूर्तयः । नभोलिहानाः कूटाग्रः ज्योत्स्नयेव विनिम्तिताः ॥२४६॥ देक्टागारसभागेहप्रेक्षाशालाः' क्विचिद्वभुः । सशय्याः 'विसामास्तुङ्गतोपानाः श्वेतिताम्बराः'। ।२६०। तेषु वेदाः सगन्धर्वाः सिद्धाः' विद्याधराः सदा । पन्नगाः किन्नरैः सार्द्धम् श्ररमन्त कृतादराः ॥२६१॥ केचिद् गानेषु वादित्रवादने' केचिदुद्यताः । सङ्गोतनृत्यगोष्ठीभिः विभुमाराधयन्तमी ॥२६२॥

इतनी ही है कि ये कल्पवृक्ष अभिलिपिन फलके देनेवाले थे।।२५२।। उन कल्पवृक्षोंके वनों में कही बावड़ियां, कही नदिया, कही वालूके ढेर और कही सभागृह आदि सुशोभित हो रहे थे ॥२५३॥ उन कल्पवृक्षोंकी वनवीथीको भीतरकी ओर चारों तरफसे वनवेदिका घेरे हुए थी, वह वनवेदिका सुवर्णकी बनी हुई थी, और चार गोपुरद्वारोसे सहित थी ॥२५४॥ उन गोपूरद्वारोंमं तोरण और मगलद्रव्यरूप सपदाओंका वर्णन पहिले ही किया जा चुका है तथा उनकी लम्बाई चौड़ाई आदि भी पहलेके समान ही जानना चाहिये ॥२५५॥ उन गोपुरद्वारोंके आगे भीतरकी ओर वडा लम्बा-चौड़ा रास्ता था और उसके टोनों ओर देवरूप कारीगरोंके द्वारा बनाई हुई अनेक प्रकारके मकानोंकी पक्तियां थो ।।२५६।। जिनके बड़े बड़े खभे सुवर्णके वने हुए है, जिनके अधि-ष्ठान-बन्धन अर्थात् नीव वज्मयी है, जिनकी सुन्दर दीवाले चन्द्रकान्तमणियोंकी बनी हुई हैं और जो अनेक प्रकारके रत्नोसे चित्र-विचित्र हो रहे हैं ऐसे वे सुन्दर मकान कितने ही दो खण्डकेथे, कितने ही तीन खण्डके और कितने ही चार खण्डकेथे, कितने ही चन्द्र-शालाओं (मकानोके ऊपरी भाग) से सहित थे तथा कितने ही अट्टालिका आदिसे सुशोभित थे ।।२५७–२५८।। जो अपनी ही प्रभामे डूबे हुए हैं ऐसे वे मकान अपनी शिखरोंके अग्र भागसे आकाशका स्पर्श करते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो चांदनीसे ही बने हों ।।२५९।। कही पर कूटागार ( अनेक शिखरोंवाले अथवा भुला देनेवाले मकान ), कहीपर सभागृह और कहीपर प्रेक्षागृह (नाट्यशाला अथवा अजायबघर) सुशोभित हो रहेथे, उन क्टागार आदिमे शय्याए बिछी हुई थी, आसन रखे हए थे, ऊची ऊची सीढियां लगी हुई थी और उन सबने अपनी कान्तिसे आकाशको सफेद-सफेद कर दिया था ॥२६०॥ उन मकानोंमे देव, गन्धर्व, सिद्ध (एक प्रकारके देव), विद्याधर, नागकुमार और किन्नर जातिके देव बड़े आदरके साथ सदा कीड़ा किया करते थे।।२६१।। उन देवोंमें कितने ही देव तो गानेमे उद्यत थे और कितने ही बाजा बजानेमें तत्पर थे इस प्रकार वे देव सगीत और

१ सुवर्गः । २ मड्गल । ३ गोपुरम् । ४ विथ्याः परितः । ५ वीथ्यभात् ल० । ६ द्विभूमिकाः । ७ शिरोगृह् । 'चन्द्रशाला शिरोगृहम्' इत्यभिधानात् । ५ बहशिखरयुक्तगृहम् । ६ नाद्यशाला । १० सपीठाः । ११ धविलताकाशाः । १२ देवभेदाः । १३ वाद्यताडने ।

वीयोनां मध्यभागेऽत्र स्तूपा नव समुख्युः । पद्मरागमयोतुङ्गावपुवः लाग्नलङ्गिनः ॥२६३॥ जनानुरागास्ताद्र्प्यंम् श्रापका इव ते बमुः । सिद्धाहंत्प्रतिबिन्वोद्यः श्राभतिवित्रमूर्तयः ॥२६४॥ स्वोन्नस्या गगनाभोगं वन्धानाः स्म विभान्त्यमी । स्तूपा विद्यावराराध्याः प्राप्तेच्या मैरवो यया ॥२६४॥ स्तूपाः समुिव्छ्ता रेजुः श्राराध्याः सिद्धचारणः । ताद्र्प्यमिव विश्वाणाः नवकेवललक्ष्यः ॥२६६॥ स्तूपानामन्तरेववेषां रत्नतोरणमालिकाः । बभुरिन्द्रं धनुमंग्य इव वित्रितलाङ्गगणः ॥२६७॥ सच्छत्राः सपताकाश्च सर्वमङ्गलसम्भृताः । राजान इव रेजुस्ते स्तूपाः कृतजनोत्सवाः ॥२६६॥ तत्राभिविच्य जैनेन्द्रोः श्रवाः कीर्तितपूजिताः । ततः प्रविक्षणोकृत्य भव्या मुवमयासिषुः ॥२६६॥ स्तूपहर्म्यविलोवद्धां भृवमुल्लङ्घ्य तां ततः । नभःस्किवक्तसालोऽभू ज्जातं लिमव तन्मयम् ॥२७०॥ विश्वद्धपरिणामत्वाज्जनपर्यन्ततेवनात् । भव्यात्मेव बभौ सालस्तुङ्गसन्वृत्ततान्वतः ॥२७१॥

नृत्य आदिकी गोष्ठियों द्वारा भगवान्की आराधना कर रहे थे।।२६२।। महावीथियोंके मध्यभागमे नौ नौ स्तूप खड़े हुए थे, जोिक पद्मरागमणियोंके बने हुए बहुत ऊंचे थे और अपने अग्रभागसे आकाशका उल्लंघन कर रहे थे ॥२६३॥ सिद्ध और अर्हन्त भगवान्की प्रतिमाओं के समूहसे वे स्तूप चारों ओरसे चित्र-विचित्र हो रहे थे और ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो मनुष्योंका अनुराग ही स्तूपोंके आकारको प्राप्त हो गया हो ॥२६४॥ वे स्तूप ठीक मेरुपर्वतके समान सुशोभित हो रहे थे क्योंकि जिस प्रकार मेरुपर्वत अपनी ऊंचाईसे आकाशको घेरे हुए है उसी प्रकार वे स्तुप भी अपनी ऊचाईसे आकाशको घेरे हुए थे, जिस प्रकार मेरपर्वत विद्याधरोंके द्वारा आराधना करने योग्य है उसी प्रकार वे स्तूप भी विद्या-धरोंके द्वारा आराधना करने योग्य थे और जिस प्रकार सुमेरुपर्वत पूजाको प्राप्त है उसी प्रकार वे स्तूप भी पुजाको प्राप्त थे।।२६५।। सिद्ध तथा चारण मुनियोंके द्वारा आराधना करने योग्य वे अतिशय ऊचे स्तूप ऐसे स्शोभित हो रहे थे मानो स्त्पोंका आकार धारण करती हुई भगवान्की नौ केवललब्धियां ही हो ॥२६६॥ उन स्तुपोंके बीचमें आकाशरूपी आंगनको चित्र-विचित्र करनेवाले रत्नोंके अनेक बन्दनवार बंधे हुए थे जोकि ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो इन्द्रधनुषके ही बंधे हुए हों ॥२६७॥ उन स्तूपोंपर छत्र लगे हुए थे, पताकाएं फहरा रही थी, मंगलद्रव्य रक्खे हुए थे और इन सब कारणोंसे वे लोगोंको बहुत ही आनन्द उत्पन्न कर रहे थे इसलिये ठीक राजाओं के समान सुशोभित हो रहे थे क्योंकि राजा लोग भी छत्र पताका और सब प्रकारके मंगलोंसे सहित होते हैं तथा लोगोंको आनन्द उत्पन्न करते रहते हैं ॥२६८॥ उन स्तूपोंपर जो जिनेन्द्र भगवान्की प्रतिमाएं विराजमान थी भव्यलोग उनका अभिषेक कर उनकी स्तृति और पूजा करते थे तथा प्रदक्षिणा देकर बहुत ही हर्षको प्राप्त होते थे ॥२६९॥

उन स्तूपों और मकानोंकी पिक्तियोंसे घिरी हुई पृथ्वीको उल्लघन कर उसके कुछ आगे आकाशके समान स्वच्छ स्फिटिकमिणका बना हुआ कोट था जोकि ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो आकाश ही उस कोटरूप हो गया हो ॥२७०॥ अथवा विशुद्ध परिणाम (पिरणमन) होनेसे और जिनेन्द्र भगवान्के समीप ही सेवा करनेसे वह कोट भव्यजीवके समान सुशोभित हो रहा था क्योंकि भव्यजीव भी विशुद्ध परिणामों (भावों) का धारक होता है और जिनेन्द्र भगवान्के समीप रहकर ही उनकी सेवा करता है। इसके सिवाय वह कोट भव्य जीवके समान ही तुङ्ग अर्थात् ऊंचा (पक्षमें श्रेष्ठ) और सद्दृत्त अर्थात्

१ स्तूपस्वरूपवत्त्वम् । २ विस्तारम् । ३ चारणमुनिभिः, देवभेदैश्च । ४ इन्द्रधनुभिनिवृत्ता । ५ कीर्तिताश्च पूजिताश्च । ६ प्राप्तवन्तः । ७–सालोऽभाज्जातं ल० । ८ सालमयम् ।

लगेन्द्रै रिप्ते स्वत्वात् क्षार्वाव्यव्यव्यव्यव्याः । क्ष्याद्वित्यं ताद्वयम् प्रापम्मः 'पर्यगाव् विभूम् । १९०२॥ विश्व तालोत्तमस्यास्य गोपुराण्युविधिश्यम् । पद्मरागमयान्युक्यः भम्यरागमयानि वा ॥२७३॥ लेखाः पूर्ववद्यापि मञ्जगलद्वव्यसम्पदः । हारोषाग्ते च निषयो ज्वल्व्गम्भीरमूर्तयः ॥२७४॥ सतालमञ्जलक्ष्ययामरध्वजवर्षणाः । सुप्रतिष्ठकभृक्षमारकल्काः प्रतिगोपुरम् ॥२७५॥ गवाविपाणयस्तेषु गोपुरेष्वभवन् सुराः । कमात् सालत्रये द्वाःस्या भौमंभावनकल्पजाः ॥२७६॥ ततः लक्ष्यादिकात् सालाव् प्रापीठान्तं समायताः । भित्तयः षोष्ठशाभूवन् महावीध्यन्तराधिताः ॥२७७॥ नभःस्फिटकिनिर्माणाः प्रसरित्रमंलित्वयः । ग्राद्यपीठतटालग्ना ज्योत्स्नायन्ते स्म भित्तयः ॥२७६॥ त्वभ्यावेववस्तुविम्बा महोदयाः । भित्तयस्ता जगद्भुतुः ग्राधिवद्या इवावभुः ॥२७६॥ तासामुपरि विस्तोणी रत्नस्तम्भैः समुद्धृतः । वियत्स्किटकिनिर्माणः सभीः श्रीमण्डपोऽभवत् ॥२६०॥ सत्यं श्रीमण्डपः सोऽयं यत्रासौ परमदेवरः । नृसुरासुरसान्निध्यं स्वीचके प्रजगिन्छ्यम् ॥२६१॥

सुगोल (पक्षमे सदाचारी) था ॥२७१॥ अथवा वह कोट बड़े बड़े विद्याधरोंके द्वारा सेवनीय था, ऊचा था, और अचल था इसलिए ऐसा जान पडता था मानी विजयार्घ पर्वत ही कोट-का रूप धारण कर भगवानुकी प्रदक्षिणा दे रहा हो ॥२७२॥ उस उत्तम कोटकी चारों दिशाओं में चार ऊंचे गोपुर-द्वार थे जो पदाराग मणिके बने हए थे, और ऐसे मालम पडते थे मानो भन्य जीवोंके अनुरागसे ही बने हों ॥२७३॥ जिस प्रकार पहले कोटोंके गोपूरद्वारों पर मंगलद्रव्यरूपी संपदाएं रक्खी हुई थी उसी प्रकार इन रे कर भी मंगलद्रव्यरूपी संपदाएं जानना चाहिये। और पहलेकी तरह ही इन गोपूरद्वारोंके समीपमें भी देदीप्यमान तथा गंभीर आकारवाली निधियां रक्खी हुई थी ॥२७४॥ प्रत्येक गोपुरद्वारपर पंखा, छत्र, चामर, ध्वजा, दर्पण, सुप्रतिष्ठक (ठौना), भृङ्गारऔर कलश ये आठ आठ मङ्गल द्रव्य रक्खे हुए थे ।।२७५।। तीनों कोटोंके गोपूरद्वारोंपर क्रमसे गदा आदि हाथमें लिये हुए व्यन्तर भवनवासी और कल्पवासी देव द्वारपाल थे। भावार्थ-पहले कोटके दरवाजों पर व्यन्तरदेव पहरा देते थे, दुसरे कोटके दरवाजोंपर भवनवासी पहरा देते थे और तीसर कोटके दरवाजोंपर कल्पवासी देव पहरा दे रहे थे। ये सभी देव अपने अपने हाथों में गदा आदि हथियारोंको लिए हए थे।।२७६।। तदनन्तर उस आकाशके समान स्वच्छ स्फटिक मणिके कोटसे लेकर पीठपर्यन्त लम्बी और महावीशियों (बडे बड़े रास्तों) के अन्तरालमें आश्रित सोलह दीवालें थी । भावार्य-चारों दिशाओंकी चारों महावीथियोंके अगल बगल दोनों ओर आठ दीवालें थी और दो दो के हिसाबसे चारों विदिशाओं में भी आठ दीवालें थीं इस प्रकार सब मिलाकर सोलह दीवालें थीं। ये दीवालें स्फटिक कोटसे लेकर पीठ पर्यन्त लम्बी थीं और बारह सभाओंका विभाग कर रहीं थीं ।।२७७।। जो आकाशस्फटिकसे बनी हुई, जिनकी निर्मल कान्ति चारों ओर फैल रही है और जो प्रथम पीठके किनारेतक लगी हुई हैं ऐसी वे दीवालें चाँदनीके समान आचरण कर रहीं थीं ।।२७८।। वे दीवालें अतिशय पिवत्र थीं समस्त वस्तुओं के प्रतिबिम्ब दिखला रहीं थीं और बड़े भारी ऐश्वर्यके सहित थी इसलिए ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो जगत्के भर्ता भगवान् वृषभदेवकी श्रेष्ठ विद्याएं हों।।२७९।। उन दीवालें।के ऊपर रत्नमय खंभोंसे खड़ा हुआ और आकाशस्फटिकमणिका बना हुआ बहुत बड़ा भारी शोभायुक्त श्रीमंडप बना हुआ था।।२८०॥ वह श्रीमंडप वास्तवमें श्रीमंडप था क्योंकि वहांपर परमेश्वर भगवान् वृषभदेवने मनुष्य, देव और धरेणेन्द्रोंके समीप तीनों लोकोंकी

१ प्रदक्षिणामकरोत् । २ इव । ३ द्वारपालकाः । ४ भौम- व्यन्तर । भावन- भवनवासी । ५ज्ञानातिशयाः ।

श्री (लक्ष्मी) स्वीकृत की थी ॥२८१॥ तीनों लोकोंके समस्त जीवोंको स्थान दे सकनेके कारण जिसे बड़ा भारी वैभव प्राप्त हुआ है ऐसा वह श्रीमंडप आकाशके अन्तभागमें एसा सुशोभित हो रहा था मानो प्रतिबिम्बित हुआ दूसरा आकाश ही हो । भावार्थ-उस श्रीमडपका ऐसा अतिशय थाकि उसमें एक साथ तीनों लोकोंके समस्त जीवोंको स्थान मिल सकता था, और वह अतिशय ऊंचा तथा स्वच्छ था ॥२८२॥ उस श्रीमंडपके ऊपर यक्षदेवोंके द्वारा छोड़े हुए फूलोंके समह नीचे बैठे हुए मनुष्योंके हृदयमें ताराओं की शका कर रहे थी।।२८३।। उस श्रीमंडपमें मदोन्मत्ता शब्द करते हुए भ्रमरोंके द्वारा सूचित होनेवाली फूलोंकी मालाए मानो जिनेन्द्रदेवके चरण-कमलों की छायाकी शीतलताके आश्रयसे ही कभी म्लानताको प्राप्त नहीं होती थी-कभी नहीं मुरभाती थी। भावार्थ-उस श्रीमंडपमें स्फटिकमणिकी दीवालोंपर जो सफेद फूलोंकी मालाए लटक रहीं थी वे रङ्गकी समानताके कारण अलगसे पहिचानमें नहीं आती थी परन्तु उनपर शब्द करते हुए जो काले काले मदोन्मत्त भ्रमर बैठे हुए थे उनसे ही उनकी पहिचान होती थी । वे मालाएं सदा हरी भरी रहती थीं-कभी मुरभाती नहीं थी<sup>ं</sup> जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान्के **चरण कमलोंकी** शीतल छायाका आश्रय पाकर ही नही मुरक्ताती हों।।२८४।। उस श्रीमण्डपमें नील कमलोंके उपहारोंपर बैठी हुई भ्रमरों की पक्ति रङ्गकी सदृशताके कारण अलगसे दिखाई नहीं देती थी केवल गुंजारशब्दोंसे प्रकट हो रही थी ।।२८५।। अहा, जिनेन्द्र भगवान्का यह कैसा अद्भुत माहात्म्य था कि केवल एक योजन लम्बे चौड़े उस श्रीमण्डपमें समस्त सनुष्य, सुर और असुर एक दूसरेको बाधा न देते हुए सुखसे बैठ सकते थे ॥२८६॥ उस श्रीमण्डपमें स्वच्छ मणियोंके समीप आया हुआ हंसोंका समूह यद्यपि उन मिणयोंके समान रंगवाला ही था-उन्हीके प्रकाशमे छिप गया था तथापि वह अपने मधुर शब्दोंसे प्रकट हो रहा था ॥२८७॥ जिनकी शोभा जगत्की लक्ष्मीके दर्पणके समान है ऐसी श्रीमण्डपकी उन दीवालोंमें तीनों लोकोंके समस्त पदार्थीके प्रतिबिम्ब पड़ रहे थे और उन प्रतिबिम्बोंसे वे दीवालें ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो उनमें अनेक प्रकारके चित्र ही खींचे गये हों ।।२८८।। उस श्रीमण्डपकी फैलती हुई कान्तिके समुदाय-रूपी जलसे जिनके शरीर नहलाये जा रहे है ऐसे देव और दानव ऐसे जान पड़ते ये मानो किसी तीर्थमें स्नान ही कर रहे हों।।२८९।।

१ -स्यान्ते ल०, द०, ६०। २ अपरव्योमसदृशः। ३ विभृत्वम्। ४ देवैः। ५ ध्वनत्। ६ रवैः। ७ वर्णसादृश्यात्। = पीठसहितैकयोजनप्रमाणे। ६ स्फटिकरस्तप्रान्तम्। १० प्राप्ताः। ११ शुभृगुणसाम्य। १२ प्रकटीकियते स्म। १३ मुकुरक्षोभा। १४ लक्ष्मीमण्डपः। १५ म<del>ज्वन</del>मः।

तद्रद्वक्षेत्र'मध्यस्था प्रथमा पीठिका बभौ । वैद्यंरत्नित्माणा कुलाद्विशिखरायिता ॥२६०॥ तत्र वोद्रशसोपानमार्गाः स्युः वोद्रशान्तराः । महादिन्नु सभाकोठ्ठप्रवेशेषु च विस्तृताः ॥२६१॥ तां पीठिकामलञ्चकुः प्रष्टमङ्गलसम्पदः । धर्मचकाणि चौद्वानि प्रांतु भियंक्षमूर्धभिः ॥२६२॥ सहस्याराणि तान्युद्धद्वत्तर्द्वभीनि रेजिरे । भानुबिन्दानिवोद्यत्ति पीठिकोद्यपर्वतात् ॥२६३॥ द्वितीयमभवत् पीठं तस्योपरि हिरण्ययम् । दिवाकरकरस्पिषवपुरुद्धोतिताम्बरम् ॥२६४॥ तस्योपरितले रेर्जुदिश्वष्टासु महाध्वजाः । लोकपाला इवोत्तुङ्गाः सुरेशामभिसम्मताः ॥२६४॥ चक्रभवृवभामभोजवस्त्रसिहगरत्मताम् । मूलस्य च ध्वजा रेजुः सिद्धाध्युण्विमम्भाः ॥२६६॥ नूनं पापपरागस्य सम्मार्जनिमद ध्वजाः । कुर्वन्ति स्म मरुद्धतस्कुरदंशुकजृम्भितः ॥२६६॥ नूनं पापपरागस्य सम्मार्जनिमद ध्वजाः । कुर्वन्ति स्म मरुद्धतस्कुरदंशुकजृम्भितः ॥२६५॥ तस्योपरि स्फुरद्धत्तरोष्टिवस्ततमस्ति । तृतीयमभवत् पीठं सर्वरत्नमयं पृथु ॥२६८॥ त्रिमेखलमदः पीठं पराद्ध्यंमणिनिमितम् । बभौ मेरिरवोपास्ये भर्तु स्ताद्रप्यमाश्रितः ॥२६६॥ स चक्रव्यक्वर्तीव सध्वजः सुरवन्तिवत् । भर्ममूर्तिमंहामेर्दित्व पीठादिष्ट्वसौ ॥३००॥ पुष्पप्रकरमाघृतु निलोना यत्र षट्पदाः । हेमच्छायासमाकान्ताः 'सौवणा इव रेजिरे ॥३००॥

उसी श्रीमण्डपसे घिरे क्षेत्रके मध्यभागमे स्थित पहली पीठिका सुशोभित हो रही थी, वह पीठिका वेंड्यं मणिकी बनी हुई थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो कुलाचलकी शिखर ही हो ।।२९०।। उस पीठिकापर सोलह जगह अन्तर देकर सोलह जगह ही बड़ी-बड़ी सीढ़ियां बनी हुई थी । चार जगह तो चार महाद्याओं अर्थातु पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिणमे चार महा-वीथियोंके सामने थीं और बारह जगह सभाके कोठोंके प्रत्येक प्रवेशद्वारपर थी ।।२९१।। उस पीठिकाको अष्ट मगलद्रव्यरूपी सम्पदाएं और यक्षोंके ऊंचे ऊंचे मस्तकोंपर रक्खे हुए धर्मचक अलंकृत कर रहे थे ॥२९२॥ जिनमें लगे हुए रत्नोंकी किरणें ऊपरकी ओर उठ रही है ऐसे हजार हजार आराओंवाले वे धर्मचक्र ऐसे सुज्ञोभित हो रहे थे मानो पीठिकारूपी उदयाचलसे उदय होते हुए सूर्यके बिम्ब ही हों ॥२९३॥ उस प्रथम पीठिकापर सुवर्णका बना हुआ दूसरा पीठ था, जो सूर्यकी किरणोंके साथ स्पर्धा कर रहा था और आकाशको प्रकाशमान बना रहा था ॥२९४॥ उस दूसरे पीठके ऊपर आठ दिशाओं में आठ बड़ी-बड़ी ध्वजाए सुशोभित हो रही थी, जो बहुत ऊची थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो इन्द्रोंको स्वीकृत आठ लोकपाल ही हों।।२९५।। चक्र, हाथी, बैल, कमल, वस्त्र, सिह, गरुड़ और मालाके चिह्नसे सहित तथा सिद्ध भगवानुके आठ गुणोंके समान निर्मल वे ध्वजाएं बहुत अधिक सुशोभित हो रही थी ।।२९६।। वायुसे हिलते हुए देदीप्यमान वस्त्रोंकी फटकारसे वे ध्वजाएं ऐसी जान पड़ती थीं मानो पापरूपी घूलिका संमार्जन ही कर रही हों अर्थात् पापरूपी घूलिको भाड़ ही रही हों ।।२९७।। उस दूसरे पीठपर तीसरा पीठ था जो कि सब प्रकारके रत्नोंसे बना हुआ था, बडा भारी था और चमकते हुए रत्नोंकी किरणोंसे अंधकारके समूहको नष्ट कर रहा था ।।२९८।। वह पीठ तीन कटनियोंसे युक्त था तथा श्रेष्ठ रत्नोंसे बना हुआ था इसलिये ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो उस पीठका रूप धरकर सुमेरु पर्वत ही भगवान्की उपासना करनेके लिये आया हो।।२९९।। वह पीठरूपी पर्वत चक्र सहित था इसलिये चक्रवर्तीके समान जान पड़ता था, ध्वजा सहित था इसलिये ऐरावत हाथीके समान मालूम होता था और सुवर्णका बना हुआ था इसलिये महामेरुके समान सुशोभित हो रहा था ॥३००॥ पुष्पोंके समूहको सूघनेके लिये जो भ्रमर उस पीठपर बैठे हुए थे उनपर सुवर्णकी छाया पड़ रही

१ तल्लक्ष्मीमण्डपावकद्धक्षेत्रमध्ये स्थिता। २ षोडशस्तराः ल०, ट०। षोडशच्छदाः। ३ उन्नतैः। ४ जृम्भणैः। ५ सुवर्णमयाः।

षधरीकृतिनिःश्लेषभवनं भासुरचृति । जिनस्येव वपुर्भाति यत् स्म वेवाधुरांचितम् ॥३०२॥ ज्योति'गंणपरीतत्वात् सर्वोत्तर'तयापि तत् । न्यक्'चकार श्रियं मेरोघरिणाच्च जगव्गुरोः ॥३०३॥ इंबृक्तिमेखलं पीठम् अस्योपरि जिनाधियः । त्रिलोकशिखरे सिद्धपरमेध्ठीव निर्बभौ ॥३०४॥ नभः 'स्फिटिकसालस्य मध्यं योजनसम्मितम् । वनत्रय'स्य रुव्दत्वं ध्व'जरुद्धावने रिप ॥३०४॥ प्रत्येकं योजनं ज्ञेयं धूली 'सालाच्च खातिका । गत्वा योजनमेकं स्याज्जिनदेशितविस्तृतिः ॥३०६॥ नभःस्फिटिकसालासु स्याव।राव् व वनवेविका । योजनाधं तृतीयाच्च सालात् पीठं तदर्धगम् ।॥३०७॥ कोशाधं 'व्यीठमू ध्वः' स्याद् विष्कम्भो 'र 'भेसलेऽपरे । प्रत्येकं घनुषां रुव्वे स्यातामर्घाष्टमं शतम् ॥३०६॥ कोशाधं 'व्यीठमू ध्वः' स्याद् विष्कम्भो 'र 'भेसलेऽपरे । प्रत्येकं घनुषां रुव्वे स्यातामर्घाष्टमं शतम् ॥३०६॥ कोशा रुव्वे स्यातामर्घाष्टमं स्वाच्यो भित्तयः स्वोच्छितिः । रौन्द्रघेणाष्टमभागेन 'प्राङ्गिणीता तदुच्छितिः । रौन्द्रघेणाष्टमभागेन 'प्राङ्गिणीता तदुच्छितिः । रौन्द्रघेणाष्टमभागेन 'प्राङ्गिणीता तदुच्छितिः ।

थी जिससे वे ऐसे सुज्ञोभित हो रहे थे मानो सुवर्णके ही बने हों।।३०१।। जिसने समस्त लोकको नीचा कर दिया है, जिसकी कान्ति अतिशय देदीप्यमान है और जो देव तथा घरणेन्द्रोंके द्वारा पूजित है ऐसा वह पीठ जिनेन्द्र भगवान्के शरीरके समान सुशोभित हो रहा था क्योंकि जिनेन्द्र भगवानके शरीरने भी समस्त लोकोंको नीचा कर दिया था, उसकी कान्ति भी अतिशय देदीप्यमान थी, और वह भी देव तथा धरणेन्द्रोंके द्वारा पूजित था ॥३०२॥ अथवा वह पीठ सुमेरु पर्वतकी शोभा धारण कर रहा था क्योंकि जिस प्रकार सुमेरु पर्वत ज्योतिर्गण अर्थात् ज्योतिषी देवोके समूहसे घिरा हुआ है उसी प्रकार वह पीठ भी ज्योति-र्गण अर्थात् किरणोंके समृहसे घिरा हुआ था, जिस प्रकार सुमेरुपर्वत सर्वोत्तर अर्थात् सब क्षेत्रोंसे उत्तर दिशामें हैं उसी प्रकार वह पीठ भी सर्वोत्तार अर्थात् सबसे उत्कृष्ट था, और जिस प्रकार सुमेरु पर्वत (जन्माभिषेकके समय) जगद्गुरु जिनेन्द्र भगवान्को धारण करता है उसी प्रकार वह पीठ भी (समवसरण भूमिमे) जिनेन्द्र भगवान्को धारण कर रहा था ॥३०३॥ इस प्रकार तीन कटनीदार वह पीठथा, उसके ऊपर विराजमान हुए जिनेन्द्र भगवान ऐसे स्शोभित हो रहे थे जैसे कि तीन लोककी शिखरपर विराजमान हुए सिद्ध परमेष्ठी सुशोभित होते है ।।३०४।। आकाशके समान स्वच्छ स्फटिक मणियोंसे बने हुए तीसरे कोटके भीतरका विस्तार एक योजन प्रमाण था, इसी प्रकार तीनों वन (लतावन अशोक आदिके वन, और कल्पवृक्ष वन) तथा ध्वजाओंसे रुकी हुई भूमिका विस्तार भी एक एक योजन प्रमाण था और परिखा भी धूलीसालसे एक योजन चल कर थी, यह सब विस्तार जिनेन्द्रदेवका कहा हुआ है।।३०५-३०६ ।। आकाशस्फटिक मणियोंसे बने हुए कोटसे कल्पवृक्षोंके वनकी वेदिका आधा योजन दूर थी और उसी सालसे प्रथमपीठ पाव योजन दूरी पर था ॥३०७॥ पहले पीठके मस्तकका विस्तार आघे कोशका था, इसी प्रकार दूसरे और तीसरे पीठकी मेखलाएं भी प्रत्येक साढ़ेसात सौ धनुष चौड़ी थी।।३०८।। महावीथियों अर्थात् गोपूरद्वारोंके सामनेके बड़े बड़े रास्ते एक एक कोश चौड़े थे और सोलह दीवालें अपनी ऊचाई से आठवें भाग चौड़ी

१ तेजोराशि, पक्षे ज्योतिष्कसमूहः । २ सर्वोत्कृष्टतया, पक्षे सर्वोत्तरिवस्थतया । ३ अधंकरोति स्म । ४ आकाशस्फिटिकसालवलयाभ्यन्तरवितप्रदेशः । पीठसहितः सर्वोऽप्येकयोजनिमत्ययं. ।
१ वल्लीवनाशोकाद्युपवनकल्पवृक्षवनिमिति वनत्रयस्य । ६ ध्वजभूमेरिप प्रत्येकमेकयोजनप्रमारुद्र स्यात् । ७ धूलिसालादारभ्य खातिकापर्यन्तमेकयोजनिमत्ययंः । ६ पश्चाद्भागे । पुनराकाशस्फिटिक-शालादन्तः । ६ तद्योजनस्याद्धंकोशं गत्वा प्रथमपीठं भवतीति भावः । १० दण्डसहस्रम् । ११ तृतीयपीठस्य । १२ विशालः । १३ प्रथमद्वितीयमेखले । १४ पञ्चाशदिधिकसप्तशतम्, चाप-प्रमितरुद्धे स्याताम् । १५ सिद्धार्थंचैत्यवृक्षादिना निश्चिता । १६ तद्भिनीनामुप्तनि ।

म्रास्टबण्डोिच्छ्ता त्रेया जगतीर पीठमाविमम् । द्वितीयञ्च तदर्थेन मितोच्छ्रायं विदुर्बुधाः ॥३१०॥ ताबदुच्छ्रितमन्त्यञ्च पीठं सिहासनोद्गतिः । धनुरेकमिहाम्नातं धर्मचक्रस्य चोच्छ्रितः ॥३११॥ इत्युक्तेन विभागेन जिनस्यास्यायिका स्थिता । तन्मध्ये तदव<sup>र</sup>स्यानम् इतः शृजुत मन्मुकात् ॥३१२॥

शार्दूलविक्रीडितम्

इत्युच्बैर्गणनायके निगवति व्यक्तं जिनास्थायिकां
प्रव्यक्तेमंधुरैवंचोभिष्वितैस्तत्त्वार्थसम्बोधिभिः ।
'बुद्धान्तःकरणो विकासि ववनं बज्जे नृपः श्रेणिकः
श्रीतः प्रातरिवाब्जिनीवनचयः प्रोन्मोलितं पङ्कुजम् ॥३१३॥
'सभ्याः "सभ्यतमामसभ्य'कृमतप्वान्तच्छवं भारतीं
भुत्वा तामपवाङमलां गणभृतः श्रीगोतमस्वामिनः ।

सार्वं योगिभिरागमन्<sup>र</sup> जिनपतौ प्रीति स्फुरल्लोचनाः

प्रोत्फुल्लाः कमलाकरा इव रवेरासाद्य दीप्तिश्रियम् ।।३१४॥

## मालिनीच्छुन्दः

स जयित जिननाथो यस्य कैवल्यपूजां
<sup>११</sup>विततिनषुरुदग्रामद्भुतश्रीमंहेन्द्रः ।

थीं। उन दीवालोंकी ऊंचाईंका वर्णन पहले कर चुके हैं— तीर्थं करोंके शरीरकी ऊंचाईंसे बारहगुनी ॥३०९॥ प्रथम पीठरूप जगती आठ धनुष ऊंची जाननी चाहिये और विद्वान् लोग द्वितीय पीठको उससे आधा अर्थात् चार धनुष ऊंचा जानते है ॥३१०॥ इसी प्रकार तीसरा पीठ भी चार धनुष ऊंचा था, तथा सिहासन और धर्मचक्रकी ऊंचाई एक धनुष मानी गई है ॥३११॥ इस प्रकार ऊपर कहे अनुसार जिनेन्द्र भगवान्की समवसरण सभा बनी हुई थी अब उसके बीचमें जो जिनेन्द्र भगवान्के विराजमान होनेका स्थान अर्थात् गन्धकृटी बनी हुई थी उसका वर्णन भी मेरे मुखसे सुनो ॥३१२॥

इस प्रकार जब गणनायक गौतम स्वामीने अतिशय स्पष्ट, मधुर, योग्य और तत्त्वार्थके स्वरूपका बोध करानेवाले वचनोंसे जिनेन्द्र भगवान्की समवसरण-सभाका वर्णन किया तब जिस प्रकार प्रातःकालके समय कमिलिनियोंका समूह प्रफुल्लित कमलोंको धारण करता है उसी प्रकार जिसका अन्तःकरण प्रबोधको प्राप्त हुआ है ऐसे श्रेणिक राजाने अपने प्रफुल्लित मुखको धारण किया था अर्थात् गौतम स्वामीके वचन सुनकर राजा श्रेणिकका मुखरूपी कमल हर्षसे प्रफुल्लित हो गया था ॥२१३॥ मिथ्यादृष्टियोंके मिथ्या-मतरूपी अन्धकारको नष्ट करनेवाली, अतिशय योग्य और वचनसम्बन्धी दोषोंसे रिहत गणधर गौतम स्वामीकी उस वाणीको सुनकर सभामें बैठे हुए सब लोग मुनियोंके साथ साथ जिनेन्द्र भगवान्में परम प्रीतिको प्राप्त हुए थे, उस समय उन सभी सभासदोंके नेत्र हर्षसे प्रफुल्लित हो रहे थे जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्यकी किरणरूपी लक्ष्मीका आश्रय पाकर फूले हुए कमलोंके समूह ही हों ॥३१४॥ जिनके केवलज्ञानकी उसम पूजा करनेवाला इन्द्र चारों

१ प्रथमपीठरूपा जगती । २ चतुर्दण्डेन । ३ जिनस्यावस्थानम् । ४ इतः परम् । ५ प्रबुद्ध । ६ सभायोग्याः । ७ प्रशस्ततमाम् । ५ असतां मिथादृशा कृमत । ६ अपगतवचनदोषाम् । १० आ समन्तात् प्राप्तवन्तः । ११ वितनितुमिच्छुः ।

समममरिनकायैरेत्य दूरात् प्रणमुः

समवसरणभूमि पित्रिये प्रेक्षमाणः ॥३१५॥

किमयममरसर्गः ' कि नु 'जैनानुभावः

किमुत नियतिरेषा कि शस्त्रवदेन्द्रः प्रभावः।

इति विततवितर्केः कौतुकाद् वीक्ष्यमाणा

जयित सुरसमाजैर्भतु रास्थानभूमिः ॥३१६॥

इत्यार्षे भगवज्जिनसेना चार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसङ्कप्रहे भगवत्समवसरणवर्णनं नाम द्वाविशं पर्वं

निकायोंके देवोंके साथ आकर दूरसे ही नम्रीभूत हुआ था और समवसरण भूमिको देखता हुआ अतिशय प्रसन्न हुआ था ऐसे श्री जिनेन्द्र देव सदा जयवन्त रहें ॥३१५॥ क्या यह देवलोककी नई सृष्टि है ? अथवा यह जिनेन्द्र भगवान्का प्रभाव है, अथवा ऐसा नियोग ही है, अथवा यह इन्द्रका ही प्रभाव है इस प्रकार अनेक तर्क-वितर्क करते हए देवोंके समूह जिसे बड़े कौतुकके साथ देखते थे ऐसी वह भगवान्की समवसरणभूमि सदा जयवन्त रहे ॥३१६॥

इस प्रकार भगविजिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणके भाषानुवादमें समवसरणका वर्णन करनेवाला बाईसवां पर्व समाप्त हुआ।

# त्रयोविंशं पर्व

श्रथ त्रिमेखलस्यास्य मूर्ष्टिन पीठस्य विस्तृते । स्फुरन्मणिविभाजालरिवतामरकार्मुके ॥१॥
मुरेन्द्रकरिविभिष्तपुष्पप्रकरशोभिनि । हसं'तीव घनापायस्कु'टत्तारकमम्बरम् ॥२॥
चलच्चामरसङ्घातप्रतिबिम्बनिभा'गतः । हंसैरिव सरोबुद्धपा सेव्यमान'तटे पृथौ ॥३॥
मार्तण्डमण्डलच्छायाप्रस्पिधिन महर्द्धिके । स्वर्धुनीफेननीकाशः स्फिटकंपेटिते क्वचित् ॥४॥
पर्यरागसमृत्सपं न्मयूखंः क्वचिवा'स्तृते । जिनपादतलच्छायाशोणि'म्नेवानुरिञ्जते ॥४॥
शुचौ स्निग्धे मृदुस्पर्शे जिनाङ्गिध्यस्पर्शपावने । पर्यन्तरिचतानेकमङ्गलद्वयसम्पित् ॥६॥
तत्र गन्धकुटो पृ'ध्वी तुङ्गशालोपशोभिनीम् । रैराड्'निवेशयामास स्वविमानातिशायिनीम् ॥७॥
त्रिमेखलाङ्किते पीठे सेषा गन्धकुटो बभौ । नन्दनावि'वनश्रेणीत्रयाव् ('वोपिर चूलिका ॥६॥
यथा सर्वार्थसिद्धिवा स्थिता त्रिविबमूर्थनि । तथा गन्धकुटो वीप्रा<sup>११</sup> पीठस्याधि<sup>१३</sup>तलं बभौ ॥६॥
नानारत्नप्रभोत्सपे यं कृटेस्ततमम्बरम् । सचित्रमिव भाति स्म सेन्द्र चापिमवाथवा ॥१०॥

अथानन्तर-जो देदीप्यमान मणियोंकी कान्तिके समृहसे अनेक इन्द्रधनुषोंकी रचना कर रहा है, जो स्वयं इन्द्रके हाथोंसे फैलाये हुए पुष्पोंके समूहसे सुशोभित हो रहा था और उससे जो ऐसा जान पड़ता है मानो मेघोंके नष्ट हो जानेसे जिसमें तारागण चमक रहे हैं ऐसे शरद् ऋतुके आकाशकी ओर हॅस ही रहा हो; जिसपर दुरते हुए चमरोंके समृहसे प्रति-बिम्ब पड़ रहे थे और उनसे जो ऐसा जान पड़ता था मानो उसे सरोवर समफकर हंस ही उसके बड़े भारी तलभागकी सेवाकर रहे हों; जो अपनी कान्तिसे सूर्यमंडलके साथ स्पर्धा कर रहा था; बड़ी-बड़ी ऋद्वियोंसे युक्त था, और कही कहीपर आकाश-गंगाके फेनके समान स्फटिक मणियोंसे जड़ा हुआ था; जो कही कहीपर पद्मरागकी फैलती हुई किरणोंसे व्याप्त हो रहा था और उससे ऐसा जान पड़ता था मानो जिनेन्द्र भगवान्के चरणतलकी लाल-लाल कान्तिसे ही अनुरक्त हो रहा हो; जो अतिशय पवित्र था, चिकना था, कोमल स्पर्शसे सहित था, जिनेन्द्र भगवान्के चरणोंके स्पर्शसे पवित्र था और जिसके समीपमें अनेक मंगलद्रव्यरूपी सम्पदाएं रक्खी हुई थीं ऐसे उस तीन कटनी-दार तीसरे पीठके विस्तृत मस्तक अर्थात् अग्रभागपर कुबेरने गन्धकुटी बनाई। वह गन्ध-कुटी बहुत ही विस्तृत थी, ऊंचे कोटसे शोभायमान थी और अपनी शोभासे स्वर्गके विमानोंका भी उल्लंघन कर रही थी।।१-७।। तीन कटनियोंसे चिह्नित पीठपर वह गंधकुटी ऐसी सुशोभित हो रही था मानो नन्दनवन, सौमनस वन और पाण्डुक वन इन तीन वनोके ऊपर सुमेरु पर्वतकी चुलिका ही सुशोभित हो रही हो ।।८।। अथवा जिस प्रकार स्वर्गलोकके ऊपर स्थित हुई सर्वार्थसिद्धि सुशोभित होती है उसी प्रकार उस पीठके ऊपर स्थित हुई वह अति-शय देदीप्यमान गंधकुटी सुशोभित हो रही थी ।।९।। अनेक प्रकारके रत्नोंकी कान्तिको फैलानेवाले उस गन्धकुटीके शिखरोंसे व्याप्त हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो अनेक चित्रोंसे सहित ही हो रहा हो अथवा इन्द्रधनुषोंसे युक्त ही

१ हसतीति हसन् तस्मिन् । २ -स्फुरत्तारक -ल॰, म॰। ३ व्याजादागर्तैः । ४ -तले ल॰, इ०, द०, स०, म०, अ०, प०। ५ आतते । ६ अरुणत्वेन । ७ पीवराम् । ८ धनदः । ६ नन्द- नसौमनसपाण्डुकवनश्रेणित्रयात् । १० इव । ११ दीप्ता प०, द०, ल० । १२ उपरि तले ।

योत्तुङ्गाः शिखरैर्बद्धजयकेतनकोटिभिः । मुजशाखाः प्रसायंव नभोगानाजुह्'षत ॥११॥
त्रिभिस्तलैष्पेताया भुवनित्रतयिश्रयः । प्रतिमेव बभौ व्योमं सरोमध्येऽम्बुबिम्बता ॥१२॥
स्यूलेर्मुक्तामये जिलैः लम्बमानैः समन्ततः । महाव्यिभिरिवानीतैः योपायनशतैरभात् ॥१३॥
हैमैर्जालैः क्वचित् स्यूलैः ग्रायतैयी विविद्युते । कल्पाङ्यिपोद्भवैः "वींग्रैः प्रारोहे 'रिव लम्बितैः ॥१४॥
रत्नाभरणमालाभिः लम्बिताभिरितोऽमुतः । या बभौ स्वर्गलक्ष्म्येव प्रहि तोपायनिद्धिभः ॥१४॥
स्राभराकुद्दगन्धान्धमाद्यन्मधुपकोटिभिः । जिनेन्द्रमिव "तुद्धृवः ग्रभाद् या मुखरीकृता ॥१६॥
स्तुवत्सुरेन्द्रसंद् व्याच्याद्यस्वनैः । सरस्वतीव भाति स्म या विभु स्तोतुमुद्यता ॥१७॥
रत्नालोकीवसपीद्भः या वृत्तांङ्गो व्यराजत । जिनेद्राङ्गप्रभालक्ष्म्या घटितेव महाद्युतिः ॥१८॥
या प्रोत्सपीद्भराहृतमवालिकुलसङकुलैः । धूपीविशामिवायामं प्रमि तमुस्ततधूमकैः ॥१८॥
गन्धेर्गन्धमयोवासीत् सृष्टः पुष्पमयोव च । पुष्पेधू पमयोवाभाद् धूपैर्या विग्विसपिभिः ॥२०॥
सुगन्धियूपनिःश्वासा सुमनोमालभारिणी । नानाभरणवीप्ताङ्गो या वधूरिव विद्युते ॥२१॥

हो रहा हो ॥१०॥ जिनपर करोड़ो विजयपताकाए बधी हुई है ऐसे ऊचे शिखरोसे वह गधकुटी ऐसी जान पड़ती थी मानो अपने हाथोंको फैलाकर देव और विद्याधरों को ही बुला रही हो ।।११।। तीनों पीठो सहित वह गधकटी ऐसी जान पडती थी मानो आकाशरूपी सरोवरके मध्यभागमे जलमे प्रतिविम्बित हुई तीनों लोकोंकी लक्ष्मीकी प्रतिमा ही हो ।।१२।। चारों ओर लटकते हुए बड़े बड़े मोतियोंकी भालरसे वह गंधकुटी ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो बड़े बडे समुद्रोने उसे मोतियोंके सैकड़ों उपहार ही समर्पित किये हों।।१३।। कही कही पर वह गन्धकूटी सुवर्णकी बनी हुई मोटी और लम्बी जालीसे ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न होनेवाले लटकते हुए देदीप्यमान अंकुरोंसे ही सुशोभित हो रही हो ॥१४॥ जो स्वर्ग की लक्ष्मीके द्वारा भेजे हुए उपहारोंके समान जान पड़ती थी ऐसी चारों ओर लटकती हुई रत्नमय आभरणोंकी मालासे वह गन्धकुटी बहुत ही अधिक शोभायमान हो रही थी ।।१५।। वह गन्धकुटी पुष्पमालाओंसे खिचकर आये हुए गन्धसे अन्धे करोडों मदोन्मत्त भ्रमरोंसे शब्दायमान हो रही थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो जिनेन्द्र भगवान्की स्तुति ही करना चाहती हो ॥१६॥ स्तुति करते हुए इन्द्रके द्वारा रचे हुए गद्य-पद्यरूप स्तोत्रोंके शब्दोंसे शब्दायमान हुई वह गंधकुटी ऐसी जान पड़ती थी मानो भगवानुका स्तवन करनेके लिये उद्यत हुई सरस्वती हो ॥१७॥ चारों ओर फैलते हुए रत्नोंके प्रकाशसे जिसके समस्त अग ढके हुए हैं ऐसी वह देदीप्यमान गन्धकुटी ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो जिनेन्द्र भगवानुके शरीरकी लक्ष्मीसे ही बनी हो ॥१८॥ जो अपनी सुगन्धिसे बुलाये हुए मदोन्मत भ्रमरोंके समृहसे व्याप्त हो रहा है और जिसका धुआं चारों ओर फैल रहा है ऐसी सुगन्धित धूपसे वह गन्धकुटी ऐसी जान पड़ती थी मानो दिशाओंकी लम्बाई ही नापना चाहती हो ॥१९॥ सब दिशाओंमे फैलती हईं सुगन्धिसे वह गधकुटी ऐसी जान पड़ती थी मानो सुगन्धिसे ही बनी हो, सब दिशाओं में फैले हुए फूलोंसे ऐसी मालुम होती थी मानो फूलोंसे ही बनी हो और सब दिशाओं में फैलते हुए धूपसे ऐसी प्रतिभासित हो रही थी मानो धूपसे ही बनी हो।।२०।। अथवा वह गन्धकुटी स्त्रीके समान सुशोभित हो रही थी क्योंकि जिस प्रकार स्त्रीका नि श्वास सुगन्धित होता है उसी प्रकार उस गन्धकुटीमें जो धूपसे सुगन्धित वायु बह रहा था वही उसके

१ आह्वयति स्म । २ आकाशसरोवरजलमध्ये । ३ दामभिरित्यर्थः । ४ दीप्तैः ल०, प०, द० । ४ शिफाभिः । ६ प्रेषित । ७ स्तोतूमिच्छः । ८ रचित । ६ प्रमातुमिच्छुः ।

धूपगन्धेजिनेन्द्राङ्गगसौगन्ध्यबहलीकृतैः । सुरभोकृतविश्वाथ्यौ<sup>र</sup> याषाद् गन्धकुटीश्रुतिम्<sup>र</sup> ॥२२॥ गन्धानामिव या सूतिर्भासां<sup>र रे</sup>येवाधिदेवता । शोभानां <sup>प</sup>प्रसवक्ष्मेव या लक्ष्मीमधिकां दथे ॥२३॥ धनुषां षट्शतीमेषा<sup>र</sup> विस्तीर्णा तावदायता । विष्कम्भात्<sup>ण</sup> साधिकाच्छाया मानोन्मानप्रमान्विता ॥२४।

विद्युन्मालावृत्तम्

र्ततस्या मध्ये सैहं पीठं नानारत्नवाताकीर्णम् । मेरोः शृङ्गं न्यक्कुर्वाणं चक्रे शकादे<sup>१०</sup>शाद् वित्तेट्<sup>११</sup>।।२४।। भानु ह्रोपि<sup>१२</sup> श्रीमद्धैमं तुङ्गं भक्त्या जिब्जु <sup>११</sup> भक्तुम् <sup>१४</sup>। मेरः शृङ्गं <sup>१५</sup>स्वं वा<sup>१६</sup> निन्ये पीठव्याजाद्दी<sup>१७</sup>प्रभासा

### समानिकावृत्तम्

यत्प्रसर्पदंशुदश्टिवङमुखं महर्द्धिभासि । चारुरत्नसारमूर्ति भासते स्म नेत्रहारि ॥२७॥ पृथुप्रदोप्तदेहकं स्फुरत्प्रभाप्रतानकम् । परार्ध्यरत्नभासुरं सुराद्विहासि<sup>१८</sup> यद् **ब**मौ ॥२८॥

सुगन्धित निःश्वासके समान था । स्त्री जिस प्रकार फूळोंकी माला धारण करती है उसी प्रकार वह गन्धकुटी भी जगह जगह मालाए धारण कर रही थी, और स्त्रीके अग जिस प्रकार नाना आभरणोसे देदीप्यमान होते है उसी प्रकार उस गन्धक्टीके अग (प्रदेश) भी नाना आभरणोसे देदीप्यमान हो रहे थे ॥२१॥ भगवान्के शरीरकी सुगन्धिसे बढ़ी हुई ध्पकी सुगन्धिसे उसने समस्त दिशाए सुगन्धित कर दी थी इसलिये ही वह गन्धकुटी इस सार्थक नामको धारण कर रही थी।।२२।। अथवा वह गन्ध-कुटी ऐसी शोभा धारण कर रही थी मानो सुगन्धिको उत्पन्न करनेवाली ही हो, कान्तिकी अधिदेवता अर्थात् स्वामिनी ही हो और शोभाओंको उत्पन्न करनेवाली भूमि ही हो ।।२३।। वह गन्धकुटी छह सौ धनुष चौडी थी, उतनी ही लम्बी थी और चौडाईसे कुछ अधिक ऊची थी इस प्रकार वह मान और उन्मानके प्रमाणसे सहित थी ।।२४।। उस गन्धकुटीके मध्यमें धनपतिने एक सिहासन बनाया था जो कि अनेक प्रकारके रत्नों के समृहसे जड़ा हुआ था और मेरु पर्वतके शिखरको तिरस्कृत कर रहा था ।।२५।। वह सिहासन सुवर्णका बना हुआ था, ऊचा था, अतिशय शोभायुक्त था और अपनी कान्तिसे सूर्यको मी लज्जित कर रहा था तथा ऐसा जान पड़ता था मानो जिनेन्द्र भगवान्की सेवा करनेके लिये सिहासनके बहानेसे सुमेरु पर्वत ही अपने कान्तिसे देदीप्यमान शिखरको ले आया हो ॥२६॥ जिससे निकलती हुई किरणोंसे समस्त दिशाएं व्याप्त हो रही थी, जो बड़े भारी ऐश्वर्यसे प्रकाशमान हो रहा था जिसका आकार लगे हुए सुन्दर रत्नोंसे अतिशय श्रेष्ठ और जो नेत्रोंको हरण करनेवाला था ऐसा वह सिहासन बहुत ही शोभायमान हो रहा था ।।२७।। जिसका आकार बहुत बडा और देदीप्यमान था, जिससे कान्तिका सम्ह निकल रहा था, जो श्रेष्ठ रत्नोंसे प्रकाशमान था और जो अपनी शोभासे मेरु पर्वतकी भी हसी करता था ऐसा वह सिहासन बहुत अधिक सुशोभित हो रहा था ॥२८॥

१ विश्वाशा ल०, म०। विश्व जगत्। अर्थ्याम् अर्थादनपेताम्। २ सज्ञाम्। ३ कान्ती-नाम्। ४ गन्धकुटी। ४ उत्पत्ति। ६ सेषा ल०, म०। ७ विष्कम्भा किञ्च्विदिषकोत्सेषा। म् गन्धकुट्याः। ६ अधःकुर्वाणम्। १० शासनात्। ११ धनदः। १२ भानुं ह्रेपयित लज्जयित। १३ सर्वज्ञम्। १४ भजनाय। १४ आत्मीयम्। १६ इव। १७ दीप्तं ल०, म०। १म सुराद्वि हसतीत्येवं शीलम्।

#### अनुष्दुप्

विष्टरं तवलञ्चके भगवानावितीर्थकृत् । चतुभिरङ्गालैः स्वेन महिम्ना स्पृष्टतस्तलः ॥२६॥ तत्रासीनं तिमन्त्राद्याः परिचेर्<sup>१</sup>मंहेज्यया । पुष्पवृष्टि प्रवर्षन्तो नभोमार्गाव् घना इव ॥३०॥ प्रपप्तत्कौसुमी वृष्टिः प्रोणुं वाना<sup>3</sup> नभोऽङ्गणम् । दृष्टिमालेव मराालिमाला वाचालिता नृणाम् ॥३१॥ द्विषड्यो<sup>3</sup>जनभूभागम प्रामुक्ता<sup>8</sup> सुरवारिदैः । पुष्पवृष्टिः पतन्तो सा व्यधाष्टिचत्रं रजस्ततम् अ३॥।

### चित्रपदाषृत्तम्

वृष्टिरसौ कुसुमानां तुष्टिकरी प्रमदानाम् । दृष्टिततीरनुकृत्य स्त्रष्टुरपप्तदुपान्ते ।।३३॥ षट्पदवृन्दविकीर्णेः पुष्परजोभिरुपेता । वृष्टिरमर्त्यविसृष्टा सौमन<sup>\*</sup>सी रुश्वेऽसौ ।।३४॥ शीतलैर्वारिभिगडिगेराद्रिता कौसुमी वृष्टिः । षड्भेदेराकुलापप्तत् पत्युरग्रे ततामोदा ।।३४॥

### भुजगशशिभृतावृत्तम्

मरकतहरितैः पत्रैर्मणिमयकुसुमैश्चित्रैः । मरुदुपविधृताः शाखाश्चिरमधृत महाशोकः ॥३६॥ मदकलविरुतैभू द्वर्गरेपि परपुष्टविहद्धगैः । स्तुतिमिव भर्तुरशोको मुखरितदिककुरुते स्म ॥३७॥

प्रथम तीर्थं कर भगवान् वृषभदेव उस सिहासनको अलकृत कर रहे थे । वे भगवान् अपने माहात्म्यसे उस सिहासनके तलसे चार अगुल ऊचे अघर विराजमान थे उन्होंने उस सिहासनके तलभागको छुआ ही नही था ॥२९॥ उसी सिहासनपर विराज-मान हुए भगवानुकी इन्द्र आदि देव बड़ी बड़ी पूजाओ द्वारा परिचर्या कर रहे थे और मेघोंकी तरह आकाशसे पुष्पोंकी वर्षा कर रहे थे ।।३०।। मदोन्मत्ता भ्रमरोके समहसे शब्दायमान तथा आकाशरूपी आंगनको व्याप्त करती हुई पुष्पोकी वर्षा ऐसी पड़ रही थी मानो मनुष्योंके नेत्रोंकी माला ही हो ।।३१।। देवरूपी बादलोंद्वारा छोड़ी जाकर पड़ती हुई पुष्पोकी वर्षाने बारह योजन तकके भूभागको पराग (धृलि)से व्याप्त कर दिया था यह एक भारी आश्चर्यकी बात थी। भावार्थ-यहां पहले विरोध मालूम होता है क्योंकि वर्णासे तो धूलि शान्त होती है न कि बढ़ती है परन्तु जब इस बातपर ध्यान दिया जाता है कि वह पूष्पोंकी वर्षा थी और उसने भुभागको पराग अर्थात पूष्पोंके भीतर रहनेवाले केशरके छोटे-छोटे कणोसे व्याप्त कर दिया था तब वह विरोध दूर हो जाता है यह विरोधामास अलंकार कहलाता है ॥३२॥ स्त्रियोंको सतुष्ट करनेवाली वह फूलोंकी वर्षा भगवानुके समीपमे पड़ रही थी और ऐसी जान पडती थी मानो स्त्रियोंके नेत्रोंकी सतित ही भगवान्के समीप पड़ रही हो ॥३३॥ भ्रमरोके समूहोके द्वारा फैलाये हुए फूलोंके परागसे सहित तथा देवोंके द्वारा बरसाई वह पूष्पोंकी वर्षा बहुत ही अधिक शोभायमान हो रही थी।।३४।। जो गंगा नदीके शीतल जलसे भीगी हुई है, जो अनेक भ्रमरोंसे व्याप्त है और जिसकी सुगन्धि चारों ओर फैली हुई है ऐसी वह पूष्पोंकी वर्षा भगवानके आगे पड रही थी ॥३५॥

भगवान्के समीप ही एक अशोक वृक्ष था जो कि मरकतमणिके बने हुए हरे-हरे पत्ते और रत्नमय चित्र-विचित्र फूलोंसे सिहत था तथा मन्द-मन्द वायुसे हिलती हुई शाखाओंको धारण कर रहा था ॥३६॥ वह अशोकवृक्ष मदसे मधुर शब्द करते हुए भ्रमरों और कोयलोंसे समस्त दिशाओंको शब्दायमान कर रहा था जिससे ऐसा जान पड़ता थो मानो

१ परिचर्या चिकिरे । सेवा चक्रुरित्यर्थः । २ आच्छादयन्ती । ३ द्वादशयोजनप्रमितभूभागं व्याप्य । ४ आ समन्तान्मुक्ता । ५ विस्तृतम् । ६ स्त्रीणाम् । ७ सुमनसा कुसुमानां सम्बन्धिनी ।

### **महापुरा**एंम्

रुक्मवतीषृत्तम्

ब्यायतशाखादोश्चलनैः स्वैः नृत्तमथासौ कर्तुं मियाग्रे । पुष्पसमूहैरञ्जलिमिद्धं भर्तुं रकार्षीव् व्यक्तमशोकः ॥३८॥

#### पणववृत्तम्

रेजेऽशोकतरुरसौ रुप्यन्मार्गं व्योमचर'महेशानाम् । तन्वन्योजनविस्तृताः शाखा धुन्वन् शोकमयमदो घ्वान्तम् ॥३६॥

## उप स्थितावृत्तम्

सर्वा हरितो विटपेस्ततैः सम्माष्टुं मित्रोद्यतथीरसौ । व्याय द्विकचैः कुसुमोत्करैः पुष्पोपह्वित विदधद्द्युमः ॥४०॥

## मयूरसारिणीवृत्तम्

वज्रम् 'लबद्धरत्न'बुघ्नं सज्जपा "भरत्नचित्रसूनम् । मत्तकोकिलालिसेथ्यमेनं चकुराध्यमिष्ठघपं सुरेशाः ॥४१॥

### छुन्द (?)

छत्रं धवलं रुचिमत्कान्त्या चा<sup>र</sup>न्द्रीमजयद्रचिरां लक्ष्मीम् । त्रेषा दुरुचे शश्मन्त्नं सेवां विद्यष्ठजगतां पत्युः ॥४२॥ छत्राकारं दथदिव चान्त्रं बिस्बं शुभ्रं छत्रत्रितयमवो बाभा सत् । मुक्ताजालैः किरणसमूहैर्वा स्वैश्चके सुत्रामवचनतो रेराट्<sup>र०</sup>॥४३॥

भगवान्की स्तुति ही कर रहा हो।।३७॥ वह अशोक वृक्ष अपनी लम्बी-लम्बी शाखारूपी भुजाओंके चलानेसे ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान्के आगे नृत्य ही कर रहा हो और पुष्पोंके समूहोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान्के आगे देदीप्यमान पुष्पाञ्जलि ही प्रकट कर रहा हो ।।३८।। आकाशमें चलनेवाले देव और विद्याधरोंके स्वामियोंका मार्ग रोकता हुआ अपनी एक योजन विस्तारवाली शाखाओंको फैलाता हुआ और शोकरूपी ' अन्धकारको नष्ट करता हुआ वह अशोकवृक्ष बहुत ही अधिक शोभायमान हो रहा था ।।३९।। फूले हुए पुष्पोंके समूहसे भगवान्के लिये पुष्पोंका उपहार समर्पण करता हुआ वह वृक्ष अपनी फैली हुई शाखाओंसे समस्त दिशाओंको व्याप्त कर रहा था और उससे ऐसा जान पड़ता था मानो उन फैली हुई शाखाओंसे दिशाओंको साफ करनेके लिये ही तैयार हुआ हो ।।४०।। जिसकी जड़ वज्रकी बनी हुई थी, जिसका मूल भाग रत्नोंसे देदीप्यमान था, जिसके अनेक प्रकारके पुष्प जपापुष्पकी कान्तिके समान पद्मराग मणियोंके बने हुए थे और जो मदोन्मत्त कोयल तथा भ्रमरोंसे सेवित था ऐसे उस वृक्षको इन्द्रने सब वृक्षोंमें मुख्य बनाया था ।।४१।। भगवान्के ऊपर जो देदीप्यमान सफेद छत्र लगा हुआ था उसने चन्द्रमाकी लक्ष्मीको जीत लिया या और वह ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो तीनों लोकोंके स्वामी भगवान् वृषभदेवकी सेवा करनेके लिये तीन रूप धारण कर चन्द्रमा ही आया हो।।४२।। वे तीनों सफेद छत्र ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो छत्रका आकार धारण करनेवाले चन्द्रमाके विम्ब ही हों, उनमें जो मौतियोंके समूह लगे हुए थे वे किरणोंके समान जान पड़ते थे। इस प्रकार उस छत्र त्रितयको कुबेरने इन्द्रकी आज्ञासे बनाया था

१ गगनचरमहाप्रभूणाम् । २ दिशः । ३ ब्याप्नोति स्म । ४ उपहारम् । ५ अङ्घ्रि । ६ मूलोपरिभागम् । ७ प्रशस्तजपाकुसुमसमानरत्नमयविचित्रप्रसूनम् । ८ चन्द्रसम्बन्धिनीम् । ६ भृश विराजमानम् । १० कुबेरः ।

### इन्द्रवज्राष्ट्रतम्

रत्नैरनैकैः खिन्तं परार्थ्यैः उद्यद्दिनेशिषयमाहसद्भिः। छत्रत्रयं तद्वुश्चेऽति<sup>(</sup>बोघ्यं चन्द्वाकंसम्पकंविनिर्मातं वा ॥४४॥ सन्मौक्तकं वाद्विजलायमानं सश्रोकमिन्दुद्युतिहारि हारि । छत्रत्रय तल्लसदिन्द्व<sup>।</sup>वद्यं दध्ये परां कान्तिमुपेत्य नाथम् ॥४५॥

## वंशस्थवृत्तम्

किमेष हासस्तनुते जगिष्छ्याः किम् प्रभोरुल्लिस्तो यशोगणः । उत स्मयो धर्मनृपस्य निर्मलो जगत्त्रयानन्दकरो नु चन्द्र माः ॥४६॥ इति प्रतकं जनतामनस्वयो वितन्वदिद्धा तपवारणत्रयम् । बभौ विभोमोहिविनिर्जयाजितं यशोमयं बिम्बमिव त्रिधास्थितम् ॥४७॥

## **उपेन्द्रवज्रावृत्तम्**

पयःपयोधेरिव वीचिमाला प्रकीर्णकानां समितिः समन्तात् । जिनेन्द्रपर्यन्तनिवेविषक्षकरोत्करैराविरभद विधृता ॥४६॥

## **उपजातिवृ**त्तम्

पोयूषशल्केरिव<sup>°</sup> निर्मिताङ्गी चान्द्रै<sup>८</sup>रिवांशैर्घटिताऽमलश्रौः । जिनाङ्गिष्यपर्यन्तमुपेत्य <sup>°</sup>भेजे प्रकीर्णकाली गिरिनिर्भराभाम्<sup>१०</sup> ॥४६॥

।।४३।। वह छत्रत्रय उदय होते हुए सूर्यकी शोभाकी हॅसी उड़ानेवाले अनेक उत्तम-उत्तम रत्नोंसे जड़ा हुआ था तथा अतिशय निर्मल था इसलिये ऐसा जान पड़ता था मानो चन्द्रमा और सूर्यके सम्पर्क (मेल) से ही बना हो ।।४४।। जिसमे अनेक उत्तम मोती लगे हुए थे, जो समुद्रके जलके समान जान पड़ता था, बहुत ही सुशोभित था, चन्द्रमाकी कान्तिको हरण करनेवाला था, मनोहर था और जिसमे इन्द्रनील मणि भी देदीप्यमान हो रहे थे ऐसा वह छत्रत्रय भगवान्के समीप आकर उत्कृष्ट कान्तिको धारण कर रहा था ॥४५॥ क्या यह जगत्रूपी लक्ष्मीका हास फैल रहा है ? अथवा भगवान्का शोभायमान यशरूपी गुण है ? अथवा धर्मरूपी राजाका मन्द हास्य है ? अथवा तीनों लोकोंमे आनन्द करनेवाला कलङ्करहित चन्द्रमा है, इस प्रकार लोगोंके मनमे तर्क-वितर्क उत्पन्न करता हुआ वह देदीप्यमान छत्रत्रय ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो मोहरूपी शत्रुको जीत लेनेसे इकट्ठा हुआ तथा तीन रूप धारण कर ठहरा हुआ भगवान्के यशका मण्डल ही हो ॥४६–४७॥ जिनेन्द्र भगवान्के समीपमे सेवा करनेवाले यक्षोंके हाथोंके समूहोंसे जो चारों ओर चमरोंके समूह ढुराये जा रहे थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो क्षीरसागरके जलके समूह ही हीं ।।४८।। अत्यन्त निर्मल लक्ष्मीको धारण करनेवाला वह चमरोंका समूह ऐसा जान पड़ता था मानो अमृतके टुकड़ोंसे ही बनाहो अथवा चन्द्रमाके अंशों ही रचा गया हो तथा वही चमरोंके समूह भगवान्के चरणकमलोंके समीप पहुँचकर ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो

१ नितरा घवलम् । २ प्रशस्तमौक्तिकत्वादिति हेतुर्गाभितिमदम् । ३ विलसदिन्द्रनीलमाणि-क्यवज्रो यस्य । ४ हासः । ५ दीप्त । ६ चामराणाम् । ७ खण्डैः । ६ चन्द्रसम्बन्धिभिः । ६ भूजे द० । १० – निर्भराभा द०, ल०, इ० ।

जिनेन्द्रमासेवितुमागतेयं दिवापगा स्थादित तक्यंमाणा।
पद्धक्तिवरेजे शृचिचामराणां यक्षेः सलीलं परिवीजितानाम्।।४०॥
जैनी किमङगद्युतिरुद्भु'वन्ती किमिन्दुभासां तिरापतन्ती ।
इति स्म शङ्कृतं तनुते पतन्ती सा चामराली शरिवन्दुशुभा ।।४१॥
सुधामलाङगी रुचिरा विरेजे सा चामराणां तिरुक्लसन्ती।
क्षीरोवफेनाविलरुच्चलन्ती मरिद्धभूतेव 'समिद्धकान्ति:।।४२॥
लक्ष्मीं परामाप परा पतन्ती शशाङ्कपीयूषसमानकान्तिः।
सिषेविषुस्तं जनमावजन्ती पयोधिवेलेव सुचामराली।।४३॥

### उपेन्द्रवज्राष्ट्रतम्

पतन्ति हंसाः किम् मेघमार्गात् किमुत्पतन्तीश्वरतो यशांसि । विशङक्यमानानि सुरैरितीशः पेतुः समन्तात् सितचामराणि ॥४४॥

#### उपजातिः

यक्षेरुविक्षप्यत चामराली वक्षैः सलीलं कमलायताक्षैः । न्यक्षेपि भर्तुं प्वितता वलक्षां तरङगमालेव मरुद्भिरब्धेः ॥५५॥ जिनेन्द्रभक्त्या सुरनिम्नगेव तद्वचा<sup>१०</sup>जमेत्याम्बरतः पतन्ती । सा निर्वभौ चामरपङक्तिरुच्चैः ज्योस्त्रेव भव्योरुकुमृद्वतीनाम् ॥५६॥

किसी पर्वतसे भरते हुए निर्भर ही हो।।४९।। यक्षों के द्वारा लीलापूर्वक चारो ओर हुराये जानेवाले निर्मल चमरों की वह पङ्क्ति बड़ी ही सुशोभित हो रही थी और लोग उसे देख कर ऐसी तर्क किया करते थे मानो यह आकाशगंगा ही भगवान्की सेवाक लिये आई हो।।५०।। शरद्ऋतुके चन्द्रमाके समान सफेद वह पड़ती हुई चमरों की पिक्त ऐसी आशंका उत्पन्न कर रही थी कि क्या यह भगवान्के शरीरकी कान्ति ही ऊपरको जा रही है अथवा चन्द्रमाकी किरणों का समूह ही नीचे की ओर पड़ रहा है।।५१।। अमृतके समान निर्मल शरीरको धारण करनेवाली और अतिशय देदीप्यमान वह हुरती हुई चमरों की पंक्ति ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो वायुसे कम्पित तथा देदीप्यमान कान्तिको धारण करनेवाली हिलती हुई और समुद्रके फेनकी पड़्कित ही हो।।५२।। चन्द्रमा और अमृतके समान कान्तिवाली ऊपरसे पड़ती हुई वह उत्तम चमरों की पिक्त बड़ी उत्कृष्ट शोभाको प्राप्त हो रही थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो जिनेन्द्र भगवान्की सेवा करने की इच्छासे आती हुई क्षीर-समुद्रकी वेला ही हो।।५३।। क्या ये आकाशसे हस उतर रहे है अधवा भगवान्का यश ही ऊपरको जा रहा है इस प्रकार देवों के द्वारा शका किये जानेवाले वे सफेद चमर भगवान्क चारों और इराये जा रहे थे।।५४।।

जिस प्रकार वायु समुद्रके आगे अनेक लहरोंके समूह उठाता रहता है उसी प्रकार कमलके समान दीर्घ नेत्रोंको धारण करनेवाले चतुर यक्ष भगवान्के आगे लीलापूर्वक विस्तृत और सफेद चमरोंके समूह उठा रहे थे अर्थात् ऊपरकी ओर ढोर रहे थे ॥५५॥ अथवा वह ऊंची चमरोंकी पंक्ति ऐसी अच्छी सुशोभित हो रही थी मानो उन चमरोंका बहाना प्राप्त कर जिनेन्द्र भगवान्की भिक्तिवश आकाशगंगा ही आकाशसे उतर रही हो अथवा भव्य जीवरूपी कुमुदिनियोंको विकसित करनेके लिये चाँदनी ही नीचेकी ओर आ रही हो ॥५६॥

इत्यात्ततोषैः स्फ्रु'रवक्षयकैः प्रवीज्यमानानि शशाकक्रिमासि ।
रेजुर्जगन्नायगुणोत्करैवां स्पर्धां वितन्वन्त्यिष्वामराणि ॥५७॥
लसत्सुधाराशिविनिमंलानि तान्यप्रमेयद्युतिकान्तिभाञ्जि ।
विभोर्जगत्प्राभवमद्वितीयं शशंसुरुच्चैश्चमरीरुहाणि ॥५८॥
लक्ष्मीसमालिङ्गितवक्षसोऽस्य श्रीवृक्षचिह्नं वधतो जिनेशः ।
प्रकीर्णकानाममितद्युतीनां 'धोन्द्राश्चतुःषष्टिमुबाहरन्ति ॥५६॥
जिनेश्वराणामिति चामराणि प्रकीतितानीह सनातनानाम् ।
प्रधीर्थमानानि भवन्ति तानि 'चक्रेश्वराव् याववसौ सुराजा॥६०॥

## तोटकवृत्तम्

सुरदुन्दुभयो मधुरध्वनयो निनवन्ति तदा स्म नभोविवरे । जलदागमशिद्धभिरुन्मदिभिः शिक्षिभिः परिवीक्षितपद्धतयः ॥६१॥ पणवस्तुणवैः कलमन्द्रश्तैः सहकाहलशङ्कषमहापटहैः । ध्वनिरुत्समृजे ककुभां विवरं मुखरं विद्यधित्पदधच्च नभः ॥६२॥ धनकोणहताः सुरपाण विकैः कुपिता इव ते द्युसदां पटहाः । ध्वनिमुत्ससुजुः किमहो वठराः परिताडययेति र

इस प्रकार जिन्हे अतिशय सतीप प्राप्त हो रहा है और जिनके नेत्र प्रकाशमान हो रहे है ऐसे यक्षोके द्वारा दुराये जानेवाले वे चन्द्रमाके समान उज्ज्वल कान्तिके धारक चमर ऐसे सुजोभित हो रहे थे मानो भगवान्के गुणसमूहोके साथ स्पर्धा ही कर रहे हो ॥५७॥ शोभायमान अमृतकी राशिके समान निर्मल और अपरिमित तेज तथा कान्तिको धारण करनेवाले वे चमर भगवान् वृषभदेवके अद्वितीय जगत्के प्रभुत्वको सूचित कर रहे थे ॥५८॥ जिनका वक्ष स्थल लक्ष्मीसे आलिगित है और जो श्रीवृक्षका चिह्न धारण करते है ऐसे श्रीजिनेन्द्रदेवके अपरिमित तेजको धारण करनेवाले उन चमरोकी सख्या विद्वान् लोग चौसठ वतलाते है ।।५९।। इस प्रकार सनातन भगवान् जिनेन्द्रदेवके चौसठ चमर कहे गये है और वेही चमर चक्रवर्तीसे लेकर राजा पर्यन्त आधे आधे होते है अर्थात् चक्रवर्तीके बत्तीस, अर्धचकीके सोलह, मण्डलेश्वरके आठ, अर्धमण्डलेश्वरके चार, महाराजके दो और राजाके एक चमर होता है।।६०।। इसी प्रकार उस समय वर्षाऋतुकी शका करते हुए मदोन्मत्त मयूर जिनका मार्ग वडे प्रेमसे देख रहे थे ऐसे देवोके दुन्दुभी मधुर शब्द करते हुए आकाशमे बज रहे थे ।।६१।। जिनका शब्द अत्यन्त मधुर और गम्भीर था ऐसे पणव, तुणव, काहल, शख और नगाड़े आदि बाजे समस्त दिशाओके मध्यभागको शब्दायमान करते हुए तथा आकाशको आच्छादित करते हुए शब्द कर रहे थे।।६२।। देवरूप शिल्पियोके द्वारा मजबूत दण्डोंसे ताड़ित हुए वे देवोंके नगाड़े जो शब्द कर रहे थे उनसे वे एसे जान पड़ते थे मानो कुपित होकर स्पष्ट शब्दोंमे यही कह रहे हों कि अरे दुप्टो,

१ स्फुरितेन्द्रिय । २ शशाङ्कस्य भा इव भा येषा ते । ३ अधिकचामराणि । ४ जिने-श्वरस्य । ५ गणधरादय । विज्ञा<sup>-</sup> ल०, इ०, म०। ६ क्रुवन्ति । ७ चक्रेश्वरादारभ्य असी सुराजा यावत् अय श्रेणिको यावत् श्रेणिकपर्यन्तमद्र्धाद्धाणि भवन्तीत्यर्थं । ६ पणववादनशीलै. । ६ त्यक्तवन्त । १० स्थूला । ११ ताडनं कृष्य ।

ध्विनिरम्बुमुचां किसयं स्फुरित क्षुभितौऽिष्य्वतस्फुरदूर्मिरवः।
कृततर्कमिति प्रसरन् जयतात् सुरतूयंत्रवो जिनभतुं रसौ ॥६४॥
प्रभया परितो जिनवेहभुवार जगती सकला समवाविसृतेः।
श्वेष्ठचे ससुरासुरमत्यंजना किमिवाव्सृतमीवृश्चि धाम्नि विभोः॥६४॥
तरुणार्कशिंच नु तिरोवधित सुरकोटिमहासि नु निर्धुनती।
जगवेकमहोव यमामृजति प्रथते स्म तदा जिनवेहश्चिः॥६६॥
जिनवेहश्चावमृताब्धिशुचौ सुरवानवमत्यंजना ववृशुः।
स्वभवान्तरसप्तकमात्तमुबो जगतो बहु सङ्गलवर्षणके ॥६७॥
विश्रुमाशु विलोक्य नु विश्वसृजो गतमातप्वारणतां त्रितयीम्।
रविरिद्धवपुः स पुराणकविं समिशिश्रियवङ्गविभानिभतः । ६८॥।

तुमलोग जोर जोरसे क्यों मार रहे हो ॥६३॥ क्या यह मेघोंकी गर्जना है ? अथवा जिसमें उठती हुई लहरे शब्द कर रही है ऐसा समुद्र ही क्षोभको प्राप्त हुआ है ? इस प्रकार तर्क-वितर्क कर चारों ओर फैलता हुआ भगवान्के देवदुन्दुभियोंका शब्द सदा जयवंत रहे ॥६४॥ सुर-असुर और मनुष्योंसे भरी हुई वह समवसरणकी समस्त भूमि जिनेन्द्रभगवान्के शरीरसे उत्पन्न हुई तथा चारों ओर फैली हुई प्रभा अर्थात् भामण्डलसे बहुत ही सुशोभित हो रही थी सो ठीक ही है क्योंकि भगवान्के ऐसे तेजमे आश्चर्य ही क्या है ॥६५॥ उस समय वह जिनेन्द्रभगवान्के शरीरकी प्रभा मध्याह्नके सूर्यकी प्रभाको तिरोहित करती हुई—अपने प्रकाशमें उसका प्रकाश छिपाती हुई, करोड़ों देवोंके तेजको दूर हटाती हुई, और लोकमें भगवान्का बड़ा भारी ऐश्वर्य प्रकट करती हुई चारों ओर फैल रही थी ॥६६॥ अमृतके समुद्रके समान निर्मल और जगत्को अनेक मगल करनेवाले दर्पणके समान, भगवान्के शरीरकी उस प्रभा (प्रभामंडल) में सुर-असुर और मनुष्य लोग प्रसन्न होकर अपने सात-सात भव देखते थे ॥६७॥ 'चन्द्रमा शीघ्र ही भगवान्के छत्रत्रयकी अवस्थाको प्राप्त हो गया है' यह देखकर ही मानो अतिशय देदीप्यमान सूर्य भगवान्के शरीरकी प्रभाके छलसे पुराण कि भगवान् वृषभदेवकी सेवा करने लगा था। भावार्थ—भगवान्का छत्रत्रय

१ जिनदेहजनितया । २ समवसरणस्य । स्मरणस्तोत्रे समवसरणभूमीनामेकादेशाना विस्तारो यथाक्रमं स्वस्वचतुविंगाशोदयश्चतुषु द्वितादितोर्ध्वम् । चाद्धम् योजनस्याद्धे चाद्धंस्याद्धे द्वयोः पृथक्पृथक् तत्कोशत्रथष्टमभाग ६००० अन्ये तत्कोशद्वधष्टमभाग ४००० सालवेद्ध्यादय. यथाक्रम मूलरन्ध्रा ६ ६ ३ ३ ३ ६ १२ १२ तत्त्रिद्वधष्टमभागौ द्योस्तथान्ये विनप्रभास्वादा । स्वशब्देनात्र वृषभादितीर्थंकराणां समबसरणभूमयो भण्यन्ते । तच्चतुविंशतिभागे । ह्रासादिचैतन्य-भूमिकः । भातिकयोः वल्लोवनादिषु चतुर्षु चतुर्विंशभाग एव द्विगुणं तदद्धं भवनभूमिविस्तारः । भवनभूमिविस्ताराद्धं गणभूमिविस्तारः । तित्रद्वयष्टमभागौ द्वयोः पीठयोः प्रत्येकं विस्तारः । गणभूमिद्वधष्टमभागौ द्वयोस्तथान्ये । गणभूमिवस्तारः । आदितीयंकरापेक्षया एकादशभूमीनां विस्तारः । गणभूमिद्वधष्टमभागः । अन्त्यपीठाद्धंपर्यन्तं विस्तारः । आदितीयंकरापेक्षया एकादशभूमीनां विस्तारः कमेण लिख्यन्ते । योजनं ३ खा— शिव— १ उप— १ ध्वज— १ कल्प— १ भवनभू ३ गुण ४ पीठदण्डाः । ३ रुरुषे रुरुषे रुरुषे दिति (प' पुस्तके द्विविधः पाठः । ४ सुरासुरमत्यंजने सहिता. । १ नु वितकें । ६ तेजासि । ७ महोमय ट० । अद्वितीयतेजोमयम् । म मङ्गलदर्पंणसदृशे । ६ दीप्त— । १० देहप्रभाव्याजात् ।

### दोधकवृत्तम्

विक्यमहाध्वनिरस्य मुखाक्जान्मेयरवानु 'कृतिनिरगच्छत् ।
भव्यमनोगतमोहतमोध्न 'न् प्रधुतदेव यथैव तमोरिः ॥६६॥
'एकतयोऽपि च सर्वनृभाषाः सोन्तरनेष्ट' बहुदच कुभाषाः ।
स्रप्रति पत्तिमपास्य च तत्त्वं बोधयित स्म जिनस्य महिम्ना ॥७०॥
एकतयोपि तथैव जलौधिद्यत्ररसो भवित हुमभेवात् ।
पात्रविशेषवशाच्च तथाय सर्वविदो ध्वनिराप बहुत्वम् ॥७१॥
एकतयोपि यथा स्फिटकादमा 'यदचदुपाहितमस्य' विभासम्' ।
स्वच्छतया स्वयम्प्यनुधन्ते वि'दवबुधोपि तथा ध्वनिरुच्चं: ॥७२॥
देवकृतो' ध्वनिरि!त्यसदेतव् देवगुणस्य तथा! वहितः स्यात् ।
साक्षर एव च वर्णसमूहान्नेव विनाथंगतिर्जगति स्यात् ॥७३॥

### शालिनीवृत्तम्

इत्यम्भूतां <sup>१३</sup>देवराड्विश्वभर्तु भंक्त्या देवैः कारयामास भूतिम् । दिव्यास्थानीं<sup>१४ १५</sup>देवराजोपसेव्याम् <sup>१९</sup>ग्रध्यास्तैनां श्रीपतिविश्वदृश्वा ॥७४॥

चन्द्रमाके समान था और प्रभामण्डल सूर्यके समान था ।।६८।। भगवान्के मुखरूपी कमलसे बादलोंकी गर्जनाका अनुकरण करनेवाली अतिशययुक्त महादिव्यध्वनि निकल रही थी और वह भव्यजीवोके मममें स्थित मोहरूपी अधकारको नष्ट करती हुई सूर्यके समान सुशोभित हो रही थी ।।६९।। यद्यपि वह दिव्यध्वनि एक प्रकारकी थी तथापि भगवानुके माहात्म्यसे समस्त मनुष्योंको भाषाओं और अनेक कुभाषाओंको अपने अन्तर्भूत कर रही थी अर्थात् सर्वभाषारूप परिणमन कर रही थी और लोगोंका अज्ञान दूर कर उन्हें तत्त्वोका बोध करा रही थी ।।७०।। जिस प्रकार एक ही प्रकारका जलका प्रवाह वृक्षोंके भेदसे अनेक रसवाला हो जाता है उसी प्रकार सर्वज्ञदेवकी वह दिव्यध्विन भी पात्रोंके भेदसे अनेक प्रकारकी हो जाती थी ।।७१।। अथवा जिस प्रकार स्फटिक मणि एक ही प्रकारका होता है तथापि उसके पास जो जो रंगदार पदार्थ रख दिये जाते है वह अपनी स्वच्छतासे अपने आप उन उन पदार्थीके रगोंको धारण कर लेता है उसी प्रकार सर्वज्ञ भगवानुकी उत्कृष्ट दिव्यध्विन भी यद्यपि एक प्रकारकी होती है तथापि श्रोताओंके भेदसे वह अनेक रूप धारण कर लेती है ॥७२॥ कोई कोई लोग ऐसा कहते है कि वह दिव्यध्विन देवोके द्वारा की जाती है परन्त्र उनका वह कहना मिथ्या है क्योंकि वैसा माननेपर भगवानुक गुणका घात हो जावेगा अर्थात वह भगवानुका गुण नहीं कहलावेगा, देवकृत होनेसे देवोंका कहलावेगा । इसके सिवाय वह दिव्यध्वनि अक्षर-रूप ही है क्योंकि अक्षरोंके समृहके बिना लोकमें अर्थका परिज्ञान नही होता ॥७३॥

इस प्रकार तीनों लोकोंके स्वामी भगवान् वृषभदेवकी ऐसी विभूति इन्द्रने भक्तिपूर्वक देवोंसे कराई थी, और अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीके अधिपति सर्वज्ञदेव इन्द्रोंके द्वारा सेवनीय

१ अनुकारी । २ हन्तीति घ्नन् । ३ एकप्रकारः । ४ अन्तनंयति स्म । ५ अज्ञानम् । ६ समीपमागतम् । ७ उपाहितद्रव्यस्य । द कान्तिम् । ६ विश्वज्ञानिनः । १० सर्वज्ञकृतः । ११ असत्यम् । १२ तथा सति । १३ इन्द्रः । १४ समवसृतिम् । १५ इन्द्रसेवनीयाम् । १६ अधितिष्ठति स्म ।

#### महापुराणम्

## वातोमिंषृत्तम्

देवः साक्षात्सकलं वस्तुतत्त्वं विद्वान् विद्वज्जनतावन्दिताः धिः । हैमं पीठं हरिभिव्यक्ति<sup>र</sup>वक्त्रैः ऊढं भेजे जगतां बोधनाय ॥७४॥

### भ्रमरविलसितम्

वृष्ट्वा देवाः समवसृतिमहीं चकुर्भक्त्या 'परिगतिमुचिताम् । त्रिः'सम्भ्रान्ताः प्रमुवितमनसो देवं द्रष्टुं विविद्युरथ सभाम् ।।७६।।

## रथोद्धतावृत्तम्

व्योममार्गपरिरोधिकेतनैः सम्मिमा<sup>भ</sup>िंजवुमिनालिलं नभः । धूलिसालवलयेन वेष्टितां सन्त'तामरधनुर्वं तामिव ॥७७॥ स्तम्भशब्द'परमानवाग्मितान् या स्म धारयति लाग्नलिङ्घनः । स्वगंलोकमिव सेवितुं विभुं व्याजुँ हृषुरमलाग्नकेतुभिः ॥७५॥

### स्वागतावृत्तम्

स्वच्छवारिशिशिराः सरसीक्च या विभिविकसितोत्पलनेत्राः । द्रष्टुमीशमसुरा न्तकमुच्चेने त्रपिकक्तिमव सङ्घटयन्ती ॥७६॥ खातिकां जलविहङ्गविरावैः उन्नतैक्च विततोभिकरौषैः । या दथे जिनमुपासितुमिन्द्रान् ग्राजुहुषुरिव निर्मलतोयाम् ॥६०॥

उस समवसरण भूमिमे विराजमान हुए थे।।७४।। जो समस्त पदार्थोको प्रत्यक्ष जानते है और अनेक विद्वान् लोग जिनके चरणोंकी वन्दना करते हैं ऐसे वे भगवान् वृषभदेव जगत्के जीवोंको उपदेश देनेके लिये मुॅह फाड़े हुए सिहोंके द्वारा धारण किये हुए सुवर्णमय सिहासन पर अधिरूढ़ हुए थे ।।७५।। इस प्रकार समवसरण भूमिको देखकर देव लोग बहुत ही प्रसन्न-चित्त हुए, उन्होंने भिक्तपूर्वक तीन बार चारों ओर फिरकर उचित रीतिसे प्रदक्षिणाएं दी और फिर भगवान्के दर्शन करनेके लिये उस सभाके भीतर प्रवेश किया ॥७६॥ जोकि आकाशमार्गको उल्लंघन करनेवाली पताकाओंसे ऐसी जान पड़ती थी मानो समस्त आकाशको भाड़कर साफ ही करना चाहती हो और धृलिसालके घेरेसे घिरी होनेके कारण ऐसी स्ज्ञोभित हो रही थी मानो निरन्तर इन्द्रधनुषसे ही घिरी रहती हो।।७७।। वह सभा आकाशके अग्रभागको भी उल्लंघन करनेवाले चार मानस्तम्भोंको धारण कर रही थी तथा उन मानस्तम्भोंपर लगी हुई निर्मल पताकाओंसे ऐसी जान पड़ती थी. मानो भगवान्की सेवा करनेके लिये स्वर्गलोकको ही बुलाना चाहती हो ॥७८॥ वह सभा स्वच्छ तथा शीतल जलसे भरी हुई तथा नेत्रोंके समान प्रफल्लित कमलोंसे युक्त अनेक सरोवरियों को धारण किये हुए थी और उनसे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो जन्म जरा मरणरूपी असुरों का अन्त करने वाले भगवान् वषभदेवका दर्शन करनेके लिये नेत्रोंकी पंक्तियां ही धारण कर रही हो ॥७९॥ वह समवसरण भूमि निर्मल जलसे भरी हुई जलपक्षियोंके शब्दोंसे शब्दायमान तथा ऊंची उठती हुई बड़ी बड़ी लहरोंके समृहसे युक्त परिखाको धारण कर रही थी और उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो लहरोंके समृहरूपी हाथ ऊंचे उठाकर जलपक्षियोंके

१ विस्तृत । २ परिचर्याम् । ३ त्रिः प्रदक्षिण कृतवन्तः । ४ सम्मार्ण्टुं मिच्छ्म् । ५ विस्तृताम् । ६ मानस्तम्भानित्यर्थः । ७ आह्वातुमिच्छुः । ८ बिर्भात हम । ६ असून् प्राणान् रात्यादत्तं इत्यसुरः यमः तस्यान्तकस्तम् ।

#### वृत्तावृत्तम्

अहृविधव<sup>1</sup>नलितकाकान्तं मदमधुकरिवरुतातोद्यम् । वनमुपवहित च वल्लीनां स्मितमिव कुसुमचितं या स्म ॥५१॥

## सैनिकाषृत्तम्

सालमाद्यमुञ्ज्योपुरोद्गमं सम्बर्भात भासुर स्म हैमनम् । हैमनार्कसौम्यवीष्तिमुन्नति भर्तुरक्षरैविनैव या प्रदिशका ॥५२॥

## **छन्दः** (?)

शरद्घनसम्श्रियौ नर्तकी तिडिद्विलिसते नृतेः शालिके । दथाति रुचिरे स्म 'योपासितु जिनेद्वमिव 'भिक्तसम्भाविता ॥६३॥

## वंशस्थवृत्तम्

<sup>थ</sup>घटीद्वन्द्वमुपात्तधूपक<sup>८</sup> बभार या द्विस्तनयुग्मसन्नि<sup>°</sup>भम् । जिनस्य नृत्ये श्रुतदेवता स्वयं तथा स्थितेव<sup>१</sup>° त्रिजगच्छिृया समम् ॥५४॥

## इन्द्रवंशावृत्तम्

रम्य वनं भृङ्गसमूहसेवितं बभ्रे चतुः''सङ्ख्यमुपात्तकान्तिकम् । <sup>रव</sup>वासो विनीलं परिधाय<sup>रः</sup> तन्निभा<sup>रः</sup>द् वरेण्य'<sup>र</sup>माराधयितु<sup>ं</sup> स्थितेव या ॥५५॥

शब्दोक बहाने भगवान्की सेवा करनेके लिये इन्द्रोको ही बुलाना चाहती हो ॥८०॥ वह भूमि अनेक प्रकारकी नवीन लताओं से सुशोभित, मदोन्मत्त भ्रमरों मधुर शब्दरूपी बाजो से सिहत तथा फूळों से व्याप्त लताओं के वन धारण कर रही थी और उनसे ऐसी जान पड़ती थी मानो मन्द मन्द हँस ही रही हो ॥८१॥ वह भूमि कच उच गोपुरद्वारो से सहत देदीप्यमान सुवर्णमय पहले कोटको धारण कर रही थी और उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो भगवान् वृषभदेवकी हेमन्तऋतुके सूर्यके समान अतिशय सौम्य दीप्ति और उन्नतिको अक्षरो के बिना ही दिखला रही हो ॥८२॥ वह समवसरणभूमि प्रत्येक महावीथीक दोनों ओर शरद्ऋतुके बादलों के समान स्वच्छ और नृत्य करनेवाली देवांगनाओ रूपी बिजलियो से सुशोभित दो दो मनोहर नृत्यशालाए धारण कर रही थी और उनसे ऐसी जान पड़ती थी मानो भिक्तपूर्वक जिनेन्द्रभगवान्की उपासना करनेके लिये ही उन्हे धारण कर रही हो ॥८३॥ वह भूमि नाट्यशालाओं के आगे दो दो धूपघट धारण कर रही थी और उनसे ऐसी जान पड़ती थी मानो जिनेन्द्रभगवान्की सेवाके लिये तीनों लोकोंकी लक्ष्मीके साथ साथ सरस्वती देवी ही वहाँ बैंठी हों और वे घट उन्हीके स्तन्यूगल हो ॥८४॥ वह भूमि भ्रमरोंके समूहसे सेवित और उत्तम कान्तिको धारण करनेवाले चार सुन्दर वन भी धारण कर रही थी और उनसे ऐसी जान पड़ती थी मानो उन वनोंके बहानेसे नील वस्त्र पहिनकर भगवान् शी और उनसे ऐसी जान पड़ती थी मानो उन वनों के बहानेसे नील वस्त्र पहिनकर भगवान्

१ नवलिका ल० । २ हेमिनिर्मितम् । ३ हेमन्तजातार्करम्य । ४ नृत्यस्य । ५ सम-वसृतिः । ६ भिक्तसंस्कृता । ७ घूपघटीयुगलम् । चतुर्थमिति । ६ घूमकम्, इत्यपि पाठः, ६ स्तनयुग्मद्वयसमानम् । १० समवसृत्याकारेण स्थितेव । ११ अशोकसप्तच्छदकल्पवृक्षचूतमिति । १२ वस्त्रम् । १३ परिधानं विधाय । १४ वनव्याजात् । १५ सर्वज्ञम् ।

#### पुरवृत्तम्

उपवनसरसीनां 'बालपब्मैद्युं युवितमुखशोभामाहसन्ती । श्रष्टुत च वनवेदीं रत्नदीशां युवितिरिव कटोस्थां मेखलां या ॥६६॥

जलोदुधतगतवृत्तम्

ध्वजाम्बरतताम्बरः 'परिगता यका ध्वजिनवेश नैर्वशतयः ।
जिनस्य महिमानमारचियतुं नभोङ्गणिमवाम् जित्यतिबभौ ॥५७॥
स्विम्ब सतारं कुसुमाढधं या वनमितरम्यं सुरभूजानाम् ॥
सह वनवेद्या परतः सालाव्, ध्यक्वविबोद्वा सुकृतारामम् ॥५५॥
प्रधृत च यस्मात्परतो वीप्रं स्फुरदुरुरलं "भवनाभोगम् ।
मणिमयवेहान्नव च स्तूपान् 'भुवनविजित्यायिव बद्धेच्छा ॥६६॥
स्फटिकमयं या रुचिरं सालं प्रवितनम्तिः 'समणिसुभित्तोः ।
रिष्ठपरितलञ्च त्रिजगद्गाहि स्यधृत पराध्यं सवनं लक्ष्म्याः॥१०॥

#### भुजङ्गप्रयातवृत्तम्

सम<sup>ः ११</sup>देववर्यैः पराध्योरकोाभां प्रपश्यंस्तर्थेनां महीं विस्मिताक्षः । प्रविष्टो महेन्द्रः प्रणष्टप्रमोहं जिनं द्रष्टुकामो महत्या विभृत्या ॥६१॥

की आराधना करनेके लिये ही खडी हो ॥८५॥ जिस प्रकार कोई तरुणस्त्री अपने कटि भाग पर करधनी धारण करतो है उसी प्रकार उपवनकी सरीवरियोंमें फूले हुए छोटे छोटे कमलोंसे स्वर्गरूपी स्त्रीके मुखकी शोभाकी ओर हंसती हुई वह समवसरण भूमि रत्नेांसे देदीप्यमान वनवेदिकाको घारण कर रही थी ।।८६।।ध्वजाओंके वस्त्रोंसे आकाशको व्याप्त करनेवाली दश प्रकारकी ध्वजाओंसे सहित वह भूमि ऐसी अच्छी सुशोभित हो रही थी मानो जिनेन्द्र भगवान्की महिमा रचनेके लिये आकाशरूपी आँगनको साफ ही कर रही हो ।।८७।। ध्वजाओंकी भूमिक बाद द्वितीयकोटके चारों ओर वनवेदिका सहित कल्पवृक्षोका अत्यन्त मनोहर वन था, वह फुलोंसे सहित था इसलिये ऐसा जान पड़ता था मानो ताराओं से सहित आकाश ही हो। इस प्रकार पुण्यके बगीचे के समान उस वनको धारण कर वह समवसरणभूमि बहुत ही सुशोभित हो रही थी।।८८।। उस वनके आगे वह भूमि, जिसमें अनेक प्रकारके चमकते हुए बड़े बड़े रत्न लगे हुए है ऐसे देदीप्यमान मकानोंको तथा मणियों से बने हुए नौ नौ स्तूपोंको धारण कर रही थी और उससे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो जगत्को जीतनेके लिये ही उसने इच्छा की हो ॥८९॥ उसके आगे वह भूमि स्फटिक मणिके बने हुए सुन्दर कोटको, अतिशय विस्तारवाली आकाशस्फटिकमणिकी बनी हुई दीवालों को और उन दीवालोंके ऊपर बने हुए, तथा तीनों लोकोंके लिये अवकाश देने वाले अतिशय श्रेष्ठ श्रीमण्डपको धारण कर रही थी। ऐसी समवसरण सभाके भीतर इन्द्रने प्रवेश किया था# ।।९०।। इस प्रकार अतिशय उत्कृष्ट शोभाको धारण करनेवाली उस समवसरण भूमिको देखकर जिसके नेत्र विस्मयको प्राप्त हुए हैं ऐसा वह सौधर्म स्वर्गका इन्द्र मोहनीय कर्मको

१ ईषढिकचकमलपद्मैः । २ परिवृता । ३ या । ४ रचनाभिः । ध्वजस्थानैर्वा । ५ दशप्रकारैः । ६ सम्मार्जनं कुर्वति । ७ भवनभूमिविस्तारम् । प्रासादविस्तारमित्यर्थः । ६ भुवनविजयाय । ६ आकाशस्फटिक । १० स्फटिकमित्युपरिमभागे लक्ष्म्याः सदनं लक्ष्मीमण्डप-मित्यर्थः । ११ ईशानादीन्द्रैः । महद्धिकदेवैश्च ।

इन सब क्लोकों का ऋिया सम्बन्ध पिछले छिहत्तरवें क्लोकसे है।

स्रयाप्द्रथनुष्के ज्वंलत्पीठम् िम स्थितं देवदेवं चतुर्ववत्रशोभम् ।
सुरेन्द्रैनंरेन्द्रम्नंनीन्द्रैदेच वन्द्रं 'जगरसृष्टिसंहारपोहेंतुमाद्यम् ॥६२॥
शरच्यन्द्रविम्बप्रतिस्पिषं ववत्र शरज्योत्स्नयेव स्वकान्यातिकान्तम् ।
नवोत्फुल्लनीलाञ्जसंशोभिनेत्रं सरः साञ्जनीलोत्पलं व्याहसन्तम् ॥६३॥
ज्वलद्भासुराङ्गं स्फुरद्भानुबिम्बप्रतिद्वन्द्विदेवहप्रभाव्यौ निमन्नम् ।
समुन्नुझगकायं सुराराधनीयं महामेवकल्प सुचामीकराभम् ॥६४॥
विशालोक्वश्रस्थलस्थात्मलक्ष्म्या ज्ञाद्भुतुं भूयं विनोक्त्या बुवाणम् ।
निराहायं वेवं निरस्तोवभूष निरक्षावबोधं निर्वत्यासम् ॥६४॥
सहस्रागुदीप्रप्रभा मध्यभाजं चलच्यामरौधः सुर्वेवज्यमानम् ।
ध्वनद्बुन्दुभिध्वानिर्घाषरम्यं चलद्वीचित्रलं पयोब्धि यथेव ॥६६॥
सुरोन्मुक्तपुष्पेस्ततप्रान्तदेशं महाशोकवृक्षाश्रितोनुद्रगम्तिम् ।
स्वकल्पद्वमोद्यानमुक्तप्रसूनस्ततान्तं सुराद्विववा ह्रोपयन्तम् ॥६७॥

नष्ट करनेवाले जिनेन्द्रभगवान्के दर्शनोकी इच्छासे बड़ी भारी विभूतिपूर्वक उत्तम उत्तम देवोंके साथ-साथ भीतर प्रविष्ट हुआ ॥९१॥

अथानन्तर-जो ऊची और देदीप्यमान पीठिकाके ऊपर विराजमान थे. देवोंके भी देव थे, चारों ओर दीखनेवाले चार मुखोकी शोभासे सहित थे, सुरेन्द्र नरेन्द्र और मनीन्द्रोंके द्वारा वन्दनीय थे, #जगतकी सुब्टि और संहारके मुख्य कारण थे। जिनका सख शरदऋतुके चन्द्रमाके साथ स्पर्धा कर रहा था, जो शरद ऋतुकी चांदनीके समान अपनी कान्तिसे अतिशय शोभायमान थे, जिनके नेत्र नवीन फुले हुए नील कमलोंके समान स्शोभित थे और उनके कारण जो सफेद तथा नील-कमलोसे सहित सरोवरकी हॅसी करते हुएसे जान पडते थे। जिनका शरीर अतिशय प्रकाशमान और देदीप्यमान था, जो चमकते हुए सूर्यमण्डलके साथ स्पर्धा करनेवाली अपने शरीरकी प्रभारूपी समद्रमे निमग्न हो रहे थे, जिनका शरीर अतिशय ऊँचा था, जो देवोंके द्वारा आराधना करने योग्य थे, सुवर्ण जैसी उज्ज्वल कान्तिके धारण करने वाले थे और इसीलिये जो महामेरुके समान जान पडते थे। जो अपने विशाल वक्ष स्थलपर स्थित रहनेवाली अनन्तचतुष्टयरूपी आत्मलक्ष्मीसे शब्दोंके बिना ही तीनो लोकोंके स्वामित्वको प्रकट कर रहे थे, जो कवलाहारसे रहित थे, जिन्होंने सब आभूषण दूर कर दिये थे, जो इन्द्रिय ज्ञानसे रहित थे, जिन्होंने ज्ञानावरण आदि कर्मोको नष्ट कर दिया था। जो सर्यके समान देदीप्यमान रहनेवाली प्रभाके मध्यमें विराजमान थे, देवलोग जिनपर अनेक चमरोंके समृह दुरा रहे थे, बजते हुए दुन्दुभिबाजोंके शब्दोसे जो अतिशय मनोहर थे और इसी-लियें जो शब्द करती हुई अनेक लहरों से युक्त समुद्रकी बेला (तट) के समान जान पड़ते थे । जिनके समीपका प्रदेश देवोंके द्वारा वर्षाये हुए फूलोंसे व्याप्त हो रहा था, जिनका ऊँचा शरीर बड़े भारी अशोकवृक्षके आश्रित था-उसके नीचे स्थित था और इसीलिये जो जिसका समीप प्रदेश अपने कल्पवृक्षोंके उपवनों द्वारा छोड़े हुए फुलोंसे व्याप्त हो रहा है ऐसे सुमेरुपर्वतको अपनी कान्तिके द्वारा लज्जित कर रहे थे। और जो चमकते हुए

१ वर्णाश्रमादिकारणदण्डनीत्यादिविध्योः । २ प्रतिस्पद्धि । ३ जगत्पतित्वम् । ४ वस्त्रादि-रहिलाकारम् । जातरूपधरमित्यर्थः । ५ अतीन्द्रियज्ञानम् । ६ निरस्तज्ञानावरणादिकम् । ७ प्रभा-मण्डल । ६ दिव्यध्वनि ।

मोक्षमागंरूपी सृष्टिको उत्पन्न करनेवाले और पापरूपी सृष्टिको सहार करनेवाले थे।

प्रविस्तारिशुभातपत्रत्रयेण स्कुरन्मौक्तिकेनाधृत'श्रुस्थितेन ।
स्वमाहात्म्यमंद्रवर्यमुखश्चश्च स्कुटीकतुं मीशं तमीशानमाद्यम् ॥६८॥
प्रवृत्याय द्वराभतस्वोत्तमाद्यगाः सुरेन्द्राः प्रणेमुर्महीस्पृष्टजानु ।
किरीटाप्रभाणां स्रजां मालिकाभिर्णिनेन्द्राङ्कियुग्मं स्कुटं प्राचंयन्तः ॥६६॥
तवार्हत्प्रणामे समुत्कुल्तनेत्राः सुरेन्द्राः विरेजुः शुचिस्मैरवक्त्राः ।
समं वा सरोभिः सपव्मोत्पत्तैः स्वैः कुलक्ष्माधरेन्द्राः सुराद्रि भजन्तः ॥१००॥
शबी चाप्सरोशेषवेवीसमेता जिनाङ्मध्योः प्रणामं चकाराचयन्ती ।
स्ववक्त्रोरपद्मैः स्वनेत्रोत्पत्तैक्व प्रसम्भेदच भावप्रसूर्तरत्नैः ॥१०२॥
जिनस्याङ्मिप्पद्मौ नत्तांशुप्रतानैः सुरानास्पृशन्तौ समेत्याधिम् ध्रम् ।
स्वाम्लानमूत्या स्वशेषां पवित्रां शिरस्यापियेता मितानुगृहीतुम् ॥१०२॥
जिनेन्द्राङ्मिभासा पवित्रोक्कतं ते स्वमूहः सुरेन्द्राः प्रणम्यातिभक्त्या ।
नत्तांशुप्रतानाम्बुलब्धाभिषेकं समुत्तुङ्गमत्युत्तमं चोत्तमाङ्गम् ॥१०३॥

मोतियोंसे सुशोभित आकाशमे स्थित अपने विस्तृत तथा धवल छत्रत्रयसे ऐसे जान पडते थे मानो अपना माहात्म्य ऐश्वर्य और फैलते हुए उत्कृष्ट यशको ही प्रकट कर रहे हो ऐसे प्रथम तीर्थं कर भगवान् वृषभदेवके उस सौधर्मेन्द्रने दर्शन किये ॥९२-९८॥ दर्शनकर दूरसे ही जिन्होंने अपने मस्तक नम्रीभूत कर लिये हैं ऐसे इन्द्रोंने जमीनपर घुटने टेककर उन्हें प्रणाम किया, प्रणाम करते समय वे इन्द्र ऐसे जान पड़ते थे मानो अपने मकुटोंके अग्रभागमें लगी हुई मालाओंके समुहसे जिनेन्द्र भगवान्के दोनों चरणोंकी पूजा ही कर रहे हों ।।९९।। उन अरहन्त भगवान्को प्रणाम करते समय जिनके नेत्र हर्षसे प्रफुल्लित हो गये और मुख सफेद मन्द हास्यसे युक्त हो रहे थे इसलिये ऐसा जान पड़ता था मानो जिनमें सफेद और नील कमल खिलें हुए है ऐसे अपने सरोवरोंके साथ साथ कुलाचलपर्वत समेरपर्वतकी ही सेवा कर रहे हों।।१००।। उसी समय अप्सराओं तथा समस्त देवियोंसे सहित इन्द्राणीने भी भगवान्के चरणोंको प्रणाम किया था, प्रणाम करते समय वह इन्द्राणी ऐसी जान पड़ती थी मानो अपने प्रफुल्लित हुए मुखरूपी कमलोंसे, नेत्ररूपी नील कमलोंसे और विशुद्ध भावरूपी बहुत भारी पुष्पोंसे भगवान्की पूजा ही कर रही हो ॥१०१॥ जिनेन्द्र भगवान्के दोनों ही चरणकमल अपने नखोंकी किरणोंके समृहसे देवोंके मस्तकपर आकर उन्हें स्पर्श कर रहे थे और उससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानों कभी म्लान न होनेवाली मालाके बहानेसे अनुग्रह करनेके लिये उन देवोंके मस्तकोंपर शेषाक्षत ही अर्पण कर रहे हों।।१०२।। वे इन्द्र लोग, अतिशय भिनतपूर्वक प्रणाम करते समय जो जिनेन्द्रभगवान्के चरणोंकी प्रभासे पवित्र किये गये हैं तथा उन्होंके नखोंकी किरणनम्हरूपी जलसे जिन्हें अभिषेक प्राप्त हुआ है ऐसे अपने उन्नत और अत्यन्त उत्तम मस्तकोंको धारण कर रहे थे। भावार्थ-प्रणाम करते समय इन्द्रोंके मस्तकपर जो भगवान्के चरणोंकी प्रभा पड़ रही थी उससे वे उन्हें अतिशय पवित्र मानते थे, और जो नखोंकी कान्ति पड रही थी उससे उन्हें ऐसा समभते थे मानो उनका जलसे अभिषेक ही किया गया हो इस प्रकार वे अपने उत्तमांग अर्थात् मस्तकको वास्तवमें उत्तमांग अर्थात् उत्तम अंग मानकर ही धारण कर रहे थे।।१०३।।

१ अन्यैरसन्धार्यमाणसदाकाशस्थितेन । २ इव । ३ प्रशान्तस्वभाव – ०० । ४ परिणाम-कृसुमैः । ४ मस्तके । ६ निजसिद्धशेषाम् । ७ शिरःस्वापिपेताम् इ० । शिरःस्वापिषाताम् ल०, द० । ८ अपितवन्तौ । ६ आत्मीयम् ।

नखांजूकरव्याजमध्याजञोभं पुलोमात्मजा साप्सरा भिवतनम् । स्तनोपान्तलग्नं 'समहेंऽज्ञृके तत्प्रहासायमानं लसन्मृक्तिलक्ष्म्याः ॥१०४॥ प्रणामक्षणे ते सुरेन्द्रा विरेजुः स्ववेवीसमेता ज्वलव्भूषणाङ्याः । महाकरुपवृक्षाः समं कर्पवक्ली सिमत्येव भक्त्या जिनं सेवमानाः ॥१०४॥ प्रयोत्याय तुष्ट्या सुरेन्द्राः स्वहस्तै जिनस्याङ्गिपूजां प्रचकुः प्रतीताः । 'सान्यः समार्यः सष्पः सविषः सविद्याक्षतः 'प्राज्यपीयूषपिण्डः ॥१०६॥ पुरोरङ्गवल्ल्या तते भूमिभागं सुरेन्द्रोपनीता बभौ सा सपर्याः । शृचित्रक्यसम्पत्समस्तेव भर्तुः पवोपास्तिमच्छः 'श्रिता तच्छलेन ।।१०७॥ शची रत्नचूणाँविर्वे भर्तुः पवोपास्तिमच्छः 'श्रिता तच्छलेन ।।१०७॥ शची रत्नचूणाँविर्वे भर्तुः स्वानुकारां लसद्वन्मृङ्गारनालस्य ता ताम् । मृद्दिनग्धिचत्रै 'रनेकप्रकारः सुरेन्द्रायुधानामिव स्वरुण्या ताम् । निजां स्वान्तवृत्तिप्रसन्नामवाच्छां जिनोपाङ्गिः सम्पत्यामास भक्त्या ॥१०६॥ स्वरुं स्मृतान्यः सुगन्धीकृतार्श्वाभंमद्मृङ्गयमालाकृतारावहृद्यः । जिनाङम्यो स्मरन्ती विभोः पादपीठं समानु 'चं भक्त्या तवा शक्रपत्नी ॥११०॥

इन्द्राणी भी जिस समय अप्सराओं के साथ भिन्तपूर्वक नमस्कार कर रही थी उस समय देदीप्यमान मुक्तिरूपी लक्ष्मीके उत्तम हास्यके समान आचरण करनेवाला और स्वभावसे ही सुन्दर भगवान्के नखोंकी किरणोका समूह उसके स्तनोंके समीप भागमे पड़ रहा था और उससे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो सुन्दर वस्त्र ही धारण कर रही हो ॥१०४॥ अपनी अपनी देवियोंसे सहित तथा देदीप्यमान आभूषणोंसे सुशोभित थे वे इन्द्र प्रणाम करते ऐसे जान पड़ते थे मानो कल्पलताओंके साथ बड़े बड़े कल्पवृक्ष ही भगवान्की सेवा कर रहे हों॥१०५॥

अथानन्तर इन्द्रोंने बड़े संतोषके साथ खड़े होकर श्रद्धायुक्त हो अपने ही हाथोंसे गन्ध, पुष्पमाला, धूप, दीप, सुन्दर अक्षत और उत्कृष्ट अमृतके पिण्डों द्वारा भगवान्के चरण-कमलोंकी पूजा की ॥१०६॥ रंगावलीसे व्याप्त हुई भगवान्के आगेकी भूमिपर इन्द्रोंके द्वारा लाई वह पूजाकी सामग्री ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो उसके छलसे संसारकी समस्त द्रव्यरूपी संपदाए भगवान्के चरणोंकी उपासनाकी इच्छासे ही वहां आई हों ॥१०७॥ इन्द्राणीने भगवान्के आगे कोमल चिकने और सूक्ष्म अनेक प्रकारके रत्नोंके चूर्णसे मण्डल बनाया था, वह मण्डल ऊपरकी ओर उठती हुई किरणोंके अंकुरोंसे चित्र-विचित्र हो रहा था और ऐसा जान पड़ता था मानो इन्द्रधनुषके कोमल चूर्णसे ही बना हो ॥१०८॥ तदनन्तर इन्द्राणीने भित्तपूर्वक भगवान्के चरणोंके समीपमे देदीप्यमान रत्नोके भृ गारकी नालसे निकलती हुई पवित्र जलधारा छोड़ी। वह जलधारा इन्द्राणीके समान ही पवित्र थी और उसीकी मनोवृत्तिके समान प्रसन्न तथा स्वच्छ थी ॥१०९॥ उसी समय इन्द्राणीने जिनेन्द्रभगवान्के चरणोंका स्मरण करते हुए भित्तपूर्वक जिसने समस्त दिशाएं सुगन्धित कर दी थी, तथा जो फिरते हुए भ्रमरोंकी पंवितयों द्वारा किये हुए शब्दोसे बहुत ही मनोहर जान पडती थी ऐसी स्वगंलोकमें उत्पन्न हुई सुगन्धसे भगवान्के पादवीठ

१ वहति स्म । २ कल्पलतासमूहेन । ३ सुगन्धैः ल०। ४ भूरि । ४ विस्तृते । ६ पूजा । ७ पादपूजाम् । ८ इन्द्रकृतपूजाव्याजेन । ६ रङ्गविलम् । १० विस्तारितवती । ११ किरणाडकुरैः । १२ सूक्ष्मैः अ०, प०, ल०, द०, इ०। १३ अडिष्मिमीपे । १४ स्वर्गजात । १५ अर्चयित स्म ।

व्यवानमीक्तकौर्विवभोस्तण्डुलेक्यां स्विचित्तप्रसावैरिव स्वच्छभाभिः ।
तथाम्लानमन्वारमालाइ।तैश्च प्रभोः पावपूजामकार्षीत् प्रहर्वात् ।।१११।।
ततो रत्नबीपैजिनाङ्गण्डुतीनां प्रसर्पेण मन्वीकृतात्मप्रकाशैः ।
जिनाकं शची प्राचिच्दभादितं निक्ता न भक्ता हि युक्तं विवन्त्यप्ययुक्तम् ॥११२॥ दवी धूपमिद्धञ्च पीयूषपिण्डं महास्यालं संस्थं ज्वलद्दीपदीपम् ।
सतारं शशाङ्कं समाश्लिष्टराष्टुं जिनाङ्गण्युक्तयोवां समीपं प्रपन्नम् ॥११२॥ फलंरप्यनत्यंस्ततामोवह्द्धंध्वंनद्भृङ्गाय्यंक्षासेष्यमानैः ।
जिनं गातुकामेरिवातिप्रमोवात् फलायार्चयामास सुन्नामजाया ॥११४॥ इतीत्य स्वभक्त्या सुरेर्राचतेश्हंन् किमेभिस्तु कृत्यं कृतार्यस्य मर्तुः ।
विरागो न तुष्यत्यि द्वेष्टि वासौ फलंश्च स्वभक्तानहो योपु जीति ॥११४॥ प्रयोच्चैः सुरेशा गिरामोशितार जिन स्तोतुकामाः प्रहृष्टान्तरङ्गाः ।
वचस्तूनं मालामिमां चित्रवणां समुच्चिक्षपुभंक्तिहस्तैरिति स्वैः ॥११६॥

(सिंहासन)की पूजा की थी।।११०।। • इसी प्रकार अपने चित्तकी प्रसन्नताके समान स्वच्छ कान्तिको धारण करनेवाले मोतियोंके समहोसे भगवानुकी अक्षतोसे होनेवाली पूजा की तथा कभी नहीं मुरफानेवाली कल्पवृक्षके फुलोकी सैकड़ों मालाओंसे बड़े हर्षके साथ भगवान्के चरणोंकी पूजा की ।।१११।। तदनन्तर भिनतके वशीभूत हुई इन्द्राणीने जिनेन्द्र भगवानके शरीरकी कान्तिके प्रसारसे जिनका निजी प्रकाश मन्द पड़ गया है ऐसे रत्नमय दीपकोसे जिनेन्द्ररूपी सूर्यकी पूजा की थी सो ठीक ही है क्योंकि भक्तपुरुष योग्य अथवा अयोग्य कुछ भी नहीं समभते ।। भावार्थ- यह कार्य करना योग्य है अथवा अयोग्य, इस बातका विचार भिनतके सामने नही रहता। यही कारण था कि इन्द्राणीने जिनेन्द्ररूपी सर्यकी पुजा दीपको द्वारा की थी।।११२।। तदनन्तर इन्द्राणीने धुप तथा जलते हुए दीपकोंसे देदीप्यमान और बड़े भारी थालमे रक्खा हुआ, सुशोभित अमृतका पिण्ड भगवानुके लिये समर्पित किया, वह थालमें रक्खा हुआ धूप तथा दीपकोंसे सुशोभित अमृतका पिण्ड ऐसा जान पडता था मानो ताराओंसे सहित और राहुसे आलिंगित चन्द्रमा ही जिनेन्द्रभगवानुके चरणकमलोंके समीप आया हो ।।११३।। तदनन्तर जो चारों ओर फैठी हुई सुगन्धिसे बहुत ही मनोहर थे और जो शब्द करते हुए भ्रमरोंके समुहोसे सेवनीय होनेके कारण ऐसे जान पडते थे मानो भगवान्का यश ही गा रहे हो ऐसे अनेक फलोके द्वारा इन्द्राणीने बड़े भारी हर्षसे भगवान्की पूजा की थी ।।११४।। इसी प्रकार देवोंने भी भिवतपूर्वक अर्हन्त भगवान्की पूजा की थी परन्तु कृतकृत्य भगवान्को इन सबसे क्या प्रयोजन था ? वे यद्यपि वीतराग थे न किसीसे संतुष्ट होते थे और न किसीसे द्वेष ही करते थे तथापि अपने भक्तोंको इब्टफलोंसे युक्त कर ही देते थे यह एक आइचर्यकी बात थी ।।११५।।

अथानन्तर-जिन्हें समस्त विद्याओंके स्वामी जिनेन्द्रभगवान्की स्तुति करनेकी इच्छा हुई ऐसे वे बड़े-बड़े इन्द्र प्रसन्न चित्त होकर अपने भिक्तरूपी हाथोंसे चित्र-विचित्र वर्णीवाली इस वचनरूपी पुष्पोंकी मालाको अर्पित करने लगे-नीचे लिखे अनुसार भगवान्की

१ अक्षतपुङ्जपूजाम् । २ भक्त्यधीना । ३ ददे द०, इ० । ४ महाभाजनस्थम् । ५ तारकासहितम् । ६ प्राप्तम् । ७ द्वेष करोति । ६ भृश युनक्ति । ६ ताक्रप्रनुनमालाम् ।

### त्रयोविशं पर्व

## प्रमिताच्राष्ट्रतम्

जिननाथसंस्तवकृतौ भवतो वयमुद्यताः स्म गुणरत्निष्धः ।
विधि'योऽपि मन्दवचसोऽपि ननु त्विय भिन्तरेव फलतीष्टफलम् ।।११७।।
मित्राक्तित्तारकृतवाग्विभवस्त्विय भिन्तिमेव वयमातनुमः ।
ग्रमृताम्बुषेर्जलमलं न पुमाग्निखिलं प्रपातुमिति कि न पिबेत् ॥११८॥
कव वयं जडाः कव च गुणाम्बुनिधिस्तव देव पारौरहितः परमः ।
इति जानौतोऽपि जिन सम्प्रति निस्तविय भिन्तरेव मुखरीकृष्ते ।।११६॥
गणभृद्भिरप्यगणिताननण् स्तव सद्गुणान्वयमभीष्टुमहे ।
किल चित्रमेतदथवा प्रभुतां तव संश्रितः किमिव नेशिशिषुः ।।१२०॥

## द्रुतविलम्बितवृत्तम्

तिवयमीडिडि धिन्विवधाति नस्त्विय निरूढतरा जिनिनिश्चला । प्रमुत्तभिक्तिरपारगुणोदया स्तुतिपथेऽद्य ततो वयमुद्यता ॥१२१॥ त्वमित विश्ववृगीश्वर विश्ववमृट् त्वमित विश्वगुणाम्बुधिरक्षयः । त्वमित वेव जगिद्धितशासनः स्तुतिमतोऽनुगृहाण जिनेश नः ॥१२२॥

स्तुति करने लगे ।।११६।। कि हे जिननाथ, यह निश्चय है कि आपके विषयमे की हुई भिक्त ही इष्ट फल देती है इसीलिये हम लोग बुद्धिहीन तथा मन्दवचन होकर भी गुणरूपी रत्नोके खजाने स्वरूप आपकी स्तुति करनेके लिये उद्यत हो रहे हैं ॥११७॥ हे भगवन्, जिन्हें बुद्धिकी सामर्थ्यसे कुछ वचनोंका वैभव प्राप्त हुआ है ऐसे हम लोग केवल आपकी भिकत ही कर रहे है सो ठीक ही है क्योंकि जो पुरुष अमृतके समुद्रका सम्पूर्ण जल पीनेके लिये समर्थ नही है वह क्या अपनी सामर्थ्यके अनुसार थोड़ा भी नही पीवे ? अर्थात् अवस्य पीवे ।।११८।। हे देव, कहां तो जड़ बुद्धि हमलोग, और कहां आपका पाररहित बड़ा भारी गुणरूपी समुद्र । हे जिनेन्द्र, यद्यपि इस बातको हम लोग भी जानते है तथापि इस समय आपकी भितत ही हम लोगोंको वाचालित कर रही है।।११९।। हे देव, यह आश्चर्यकी बात है कि आपके जो बड़े-बड़े उत्तम गुण गणधरोंके द्वारा भी नही गिने जा सके है उनकी हम स्तुति कर रहे हैं अथवा इसमें कुछ भी आश्चर्य नही है क्योकि जो मनुष्य आपकी प्रभुताको प्राप्त हुआ है वह क्या करनेके लिये समर्थ नही है ? अर्थात् सब कुछ करनेमें समर्थ है ॥१२०॥ इसलिये हे जिनेन्द्र, आपके विषयमें उत्पन्न हुई अतिशय निगूढ़, निश्चल और अपुरिमित गुणोंका उदय करनेवाली विशाल भक्ति ही हम लोगोंकी स्तुति करनेके लिये इच्छुक कर रही है और इसीलिये हम लोग आज आपकी स्तृति करनेके लिये उद्यत हुए है ।।१२१।। हे ईश्वर, आप समस्त संसारके जाननेवाले है, कर्मभूमिरूप संसारकी रचना करनेवाले हैं, समस्त गुणोंके समुद्र हैं, अविनाशी हैं, और हे देव, आपका उपदेश जगत्के समस्त जीवोंका हित करनेवाला है, इसीलिये हे जिनेन्द्र, आप हम सबकी स्तुतिको स्वीकृत

१ विगतमतयः । २ मतिशक्त्यनुसार । ३ अन्तरिहतः । ४ जानन्तीति जानन्तः तान् । ५ अस्मान् । ६ भृशं समर्था अभूवन् । ७ ईडितुमिच्छन् ।

#### महापुरासम्

तव जिनाकं विभाग्ति गुणांशवः सकलकर्मकलक्क्षविनिःस्ताः । धनवियोगविनिर्मलमूर्तयो विनमणेरिव भासुरभानवः ।।१२३॥ गुणमणेरित्वमन्तत्वयाग्वितान् जिन समृद्वहसेऽतिविनिर्मलान् । जलिधरात्मगभीरजलाश्चितान्व मणीनमलाननणुत्विषः ।।१२४॥ त्विमनसंसृतिवल्लरिकामिमाम् स्रतिततामुख्दःखफलप्रवाम् । जननमृत्युजराकुसुमाचितां वामकरंभंगवन्नुवपीपटः ॥१२४॥

#### तामरसवृत्तम्

जिनवरमोहमहापूतनेशान् प्रबलतरां श्वचतुरस्तु कथायान् ।
निशिततपोमयतीव्रमहासि 'प्रहितिभिराशुतरामजयस्त्वम् ॥१२६॥ ;
मनिसजशत्रुमजय्यमलक्ष्यं विरितमयो 'शितहैतितितित्ते ।
समरभरे विनिपातयित स्म त्वमिस ततो भुवनेकगरिष्ठः" ॥१२७॥
जितमवनस्य तवेश महत्त्वं वपुरिवमेव हि शास्ति मनोश्चम् ।
न विकृतिभाग्न कटाक्षनिरीक्षा 'परमिवकारमनाभरणोव्धम्' ॥१२६॥
विकृतिराङ्गिते हृवि यस्य मनोजः स विकृश्ते स्फुटरागपरागः ।
विकृतिराङ्गिजतस्तव नाभूव् विभवभवान्भुवनेकगुवस्तत् ।॥१२६॥

कीजिये ।।१२२।। हे जिनेन्द्ररूपी सूर्य, जिस प्रकार बादलोंके हट जानेसे अतिशय निर्मल सूर्यकी देदीप्यमान किरणें सुशोभित होती है उसी प्रकार समस्त कर्मरूपी कलंकके हट जानेसे प्रकट हुई आपकी गुणरूपी किरणें अतिशय सुशोभित हो रही है ।।१२३।। हे जिनेन्द्र, जिस प्रकार समद्र अपने गहरे जलमें रहनेवाले निर्मल और विशाल कान्तिके धारक मणियोंको धारण करता है उसी प्रकार आप अतिशय निर्मल अनन्तगुणरूपी मणियोंको धारण कर रहे है ॥१२४॥ हे स्वामिन्, जो अत्यन्त विस्तृत है, बड़े-बड़े दु:खरूपी फलोंको देनेवाली है, और जन्म-मृत्यु तथा बढ़ापारूपी फूलोंसे व्याप्त है ऐसी इस संसाररूपी लताको हे भगवन्, आपने अपने ज्ञान्त परिणामरूपी हाथोसे उखाड़कर फेंक दिया है।।१२५।। हे जिनवर, आपने मोहकी बड़ी भारी सेनाके सेनापित तथा अतिशय शूरवीर चार कषायोंको तीव्र तपश्चरणरूपी पैनी और बड़ी तलवारके प्रहारोंसे बहुत शीघ्र जीत लिया है ।।१२६।। हे भगवन्, जो किसीके द्वारा जीता न जा सके और जो दिखाई भी न पड़े ऐसे कामदेवरूपी शत्रुको आपके चारित्ररूपी तीक्ष्ण हथियारोंके समूहने युद्धमे मार गिराया है इसलिये तीनों लोकोंमें आप ही सबसे श्रेष्ठ गुरु है ।।१२७।। हे ईश्वर, जो न कभी विकार भावको प्राप्त होता है, न किसीको कटाक्षोंसे देखता है, जो विकाररहित है और आभरणोंके बिना ही सुञोभित रहता है ऐसा यह आपका सुन्दर शरीर ही कामदेवको जीतनेवाले आपके गाटा स्थाने प्रकट कर रहा है ॥१२८॥ हे संसार-रहित जिनेन्द्र, कामदेव जिसके हृदयमें प्रवेश करता है वह प्रकट हुए रागरूपी परागसे युक्त होकर अनेक प्रकारकी विकारयुक्त चेष्टाएं करने लगता है परन्तु कामदेवको जीतनेवाले आपके कुछ भी विकार नहीं पाया जाता है इसलिये आप तीनों लोकोंके मुख्य गुरु है ॥१२९॥

१ किरणाः । २ उपझमहर्स्तः । पक्षे सूर्यकिरणैः । ३ उत्पाटयसि स्म । विनाशयसि स्मेत्यर्थः । ४ चतुष्कम् । ५ प्रभृतिभि –ल०, द०। असितोमरादिभिः । ६ निश्चितायुधः । ७ अतिशयेन गुरुः । ६ न विकारकारि । ६ प्रशस्तम् । १० विकार करोति । ११ रागधूलि. । १२ कारणात् ।

स किल विनृत्यिति गायिति वल्गत्यपलापित<sup>र</sup> प्रहसत्यिप मूढः । मदनवज्ञो जितमन्मथ ते तु प्रज्ञमसुखं वपुरेव निराह<sup>र</sup> ।।१३०॥

### नवमालिनीवृत्तम्

विरहितमानमत्सर तवेवं वपुरपरागं मस्तकलिपक्कम् ।
तव भुवनेश्वरत्वमपरागं प्रकटयित स्फुटं "निकृतिहीनम् ॥१३१॥
तव भुवनेश्वरत्वमपरागं प्रकटयित स्फुटं "निकृतिहीनम् ॥१३१॥
तव 'वपुरामिलत्सकलशोभासमृद्यमस्तवस्त्रमिप रम्यम् ।
स्रतिविचरस्य रत्नमणिराशेः स्रपवरणं किमिष्टमृवदीग्तेः ॥१३२॥
श्रिविचरिहतं विहीनमलदोषं सुरभिततं सुलक्ष्मघटितं ते ।
अत्रतवियुवतमस्तिनिमरौषं व्यपगतधातु वज्रघनं सन्धि ॥१३३॥
समचतुरस्मप्रमितवीयं प्रियहितवाग्निषपरिहीनम् ।
वपुरिदमच्छविव्मणिदीप्रं त्वमसि ततोऽधि व्यपदमागी ॥१३४॥
इदमितमानुषं तव शरीरं सकलिकशरमोहमदहीनम् ।
प्रकटयतीश ते भुवनलङ्घि १९प्रभृतम वैभवं कनककान्ति ॥१३५॥

### प्रमुदितवदनाषृत्तम्

स्पृशित निह भवन्तमागश्च<sup>१२</sup> यः किम् <sup>११</sup>दिनपमभिद्रवेत्तामसम्<sup>११</sup> । वितिमिर<sup>१५</sup> सभवांन्<sup>१९</sup> जगत्साधने<sup>१७</sup> ज्वलद्वरमहसा प्रदीपायते ॥१३६॥

हे कामदेवको जीतनेवाले जिनेन्द्र, जो मूर्ख पुरुष कामदेवके वश हुआ करता है वह नाचता है, गाता है, इधर-उधर घूमता है, सत्य बातको छिपाता है और जोर जोरसे हंसता है परन्तू आपका शरीर इन सब विकारोंसे रहित है इसलिये यह शरीर ही आपके शान्तिसुखको प्रकट कर रहा है ।।१३०।। हे मान और मार्ल्सर्य भावसे रहित भगवन्, कर्मरूपी धूलिसे रहित, कलहरूपी पंकको नष्ट करनेवाला, रागरहित और छलरहित आपका वह शरीर 'आप तीनों लोकोंके स्वामी हैं' इस बातको स्पष्ट रूपसे प्रकट कर रहा है ।।१३१।। हे नाथ, जिसमें समस्त शोभाओं का समुदाय मिल रहा है ऐस। यह आपका शरीर वस्त्र रहित होने पर भी अत्यन्त सुन्दर है सो ठीक ही है क्योंकि विशाल कान्तिको धारण करनेवाले अतिशय देदीप्यमान रत्न मणियोंकी राशिको वस्त्र आदिसे ढक देना क्या किसोको अच्छा है ? अर्थात् नही लगता ।।१३२।। हे भगवन्, आपका यह शरीर पसीनासे रहित है, मल-रूपी दोषोंसे रहित है, अत्यन्त सुगन्धित है, उत्तम लक्षाणोंसे सहित है, रक्तरहित है, अन्ध-कारके समृहको नष्ट करनेवाला है, धातुरहित है, बज्रमयी मजबूत सन्धियोसे युक्त है, समचतुरस्रसंस्थानवाला है, अपरिमित शक्तिका धारक है, प्रिय और हितकारी वचनोंसे सहित है, निमेषरहित है, और स्वच्छ दिव्य मणियोंके समान देदी व्यमान है इसिलये आप देवाधिदेव पदको प्राप्त हुए है ।।१३३-१३४।। हे स्वामिन्, समस्त विकार, मोह और मदसे रहित तथा सुवर्णके समान कान्तिवाला आपका यह लोकोत्तर शरीर संसारको उल्लंघन करनेवाली आपकी अद्वितीय प्रभुताके वैभवको प्रकट कर रहा है ॥१३५॥ हे अन्धकारसे रहित जिनेन्द्र, पापोंका समूह कभी आपको छता भी नही है सो ठीक ही है क्योंकि क्या

१ अपलाप करोति । २ नितरामाह । ३ न विद्यते परागो घूलियंत्र अपगतरजसिमित्यथं । ४ कपट । ५ आयुजत् । ६ आच्छादनम् । ७ स्वेद । ८ रुघिररहितम् । ६ निविड । १० अधिक । ११ अतिशयप्रभो । १२ अघसमूहः । १३ 'तपनमिभ' इति वा पाठः इति 'त' पुस्तके टिप्पण्यां लिखितम् । १४ गच्छेत् । १५ भो विगताज्ञानान्यकार । १६ पूज्य । १७ जगत्संसिद्धौ । 'जगत्सदने' अ०, प०, छन्दोभङ्गा दशुद्धः पाठः । जगत्सद्मिन इ० ।

#### महापुराणम्

#### जलधरमाल। युत्तम्

रैधारा ते द्युसम'वतारेऽपप्त'क्षाकेशानां वपविषक्षेषां रुध्या ।
स्वर्गावारात् कनकमयीं वा सृष्टि तन्वानासौ भुवनकृदीरस्यान्तः ।।१३७।।
रेधारेरावतकरवीर्घा रेजे रे' जतारं भजत जना इत्येवम् ।
मूर्तीभूता तव जिनलक्ष्मीलोंके सम्बोधं वा सपित समातन्वाना ।।१३८।।
स्वत्सम्भूतौ सुरकरमुक्ता व्योम्नि पौष्पी वृष्टिः सुरभितरा संरेजे ।
मत्तालीनां कलक्तमातन्वाना नाकस्त्रीणां नयनतिर्वा यान्ती ।।१३८।।
मेरोः शृङ्गे समजिन दुग्धाम्भोधेः स्वच्छाम्भोभिः कनकघर्दगम्भीरैः ।
माहात्म्यं ते जगित वितन्वन्भावि स्वधारें पैगु क्रिक्षिकः पूतः ।।१४०।।
त्वां निष्कान्तौ मणिमययानारूढं बोढुं सज्जा वयमिति नैतिच्चत्रम् ।
ग्रानिर्वाणान्त्रियतममी गीर्वाणाः किं कृर्वाणा नन् जिन कल्याणे ते ।।१४१॥
त्वं धातासि त्रिभुवनभर्ताद्यते सैत्वत्यार्के स्फुटमृदितेऽस्मिन्दोप्रे ।
तस्माद्देवं जन<sup>रा</sup>नजरातङ्कारि त्वां न<sup>रा</sup>न्नमो गुणनिधमग्रघं लोके ।।१४२॥

अन्धकारका समूह भी कभी सूर्यके सन्मुख जा सकता है ? अर्थात् नही जा सकता । हे नाथ, आप इस जगत्रूपी घरमें अपने देदीप्यमान विशाल तेजसे प्रदीपके समान आचरण करते है ।।१३६।। हे भगवन्, आपके स्वर्गसे अवतार लेनेके समय (गर्भकल्याणकके समय) रत्नोंकी धारा समस्त आकाशको रोकती हुई स्वर्गलोकसे शीघ्र ही इस जगत्रूपी कुटीके भीतर पड रही थी और वह ऐसी जान पड़ती थी मानो समस्त सृष्टिको सुवर्णमय ही कर रही हो ।।१३७।। हे जिनेन्द्र, ऐरावत हाथीकी सूंड़के समान लम्बायमान वह रत्नोंकी धारा ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो आपकी लक्ष्मी ही मूर्ति धारण कर लोकमें शीघ्र ही ऐसा संबोध फैला रही हो कि अरे मनुष्यो, कर्मरूपी शत्रुओंको जीतनेवाले इन जिनेन्द्र भगवान्की सेवा करो ।।१३८।। हे भगवन्, आपके जन्मके समय आकाशसे देवोंके हाथोंसे छोड़ी गई अत्यन्त सुगन्धित और मदोन्मत्त भ्रमरोंकी मधुर गुञ्जारको चारो ओर फैलाती हुई जो फूलोंकी वृष्टि हुई थी वह ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो देवांगनाओं के नेत्रों की पंक्ति ही आ रही हो ।।१३९।। हे स्वामिन्, इन्द्रोंने मेरुपर्वतके शिखरपर क्षीरसागरके स्वच्छ जलसे भरे हुए सुवर्णमय गंभीर (गहरे) घड़ोंसे जगत्में आपका माहात्म्य फैलानेवाला आपका बड़ा भारी पवित्र अभिषेक किया था ।।१४०।। हे जिन, तपकल्याणकके समय मणिमयी पालकी पर आरूढ़ हुए आपको ले जानेके लिये हम लोग तत्पर हुए थे इसमें कुछ भी आश्चर्य नही है क्योंकि निर्वाण पर्यन्त आपके सभी कल्याणकोंमें ये देव लोग किकरोंके समान उपस्थित रहते हैं ।।१४१।। हे भगवन्, इस देदीप्यमान केवलज्ञानरूपी सूर्यका उदय होनेपर यह स्पष्ट प्रकट हो गया है कि आप ही धाता अर्थात् मोक्षमार्गकी सृष्टि करनेवाले हैं और आप ही तीनों लोकके स्वामी है । इसके सिवाय आप जन्मजरारूपी रोगोंका अन्त करनेवाले है, गुणों के खजाने है और लोकमें सबसे श्रेष्ठ है इसलिये हे देव, आपको हम लोग बार बार नमस्कार

१ स्वर्गावतरणे । २ पतित स्म । ३ खाङ्गणम् । ४ अहो । ५ जयशीलम् । ६ व्योम्न ल० । ७ स्वामिन् ल०, द०, इ० । ८ स्वर्लोकमुख्यैः । ६ सन्नद्धाः । १० किङ्कराः । ११ इदानीम् । १२ दीप्ते ल० । १३ जननजरान्तकातीतं द०, इ० । १४ भृशं पुनःपुनर्वा नमामः ।

## प्रहर्षिणीवृत्तम्

त्वं मित्रं त्वमित गुरुस्त्वमेव भर्ता त्वं स्रष्टा भुवनिपतामहस्त्वमेव । त्वां ध्यायस्रमृतिसुखं प्रयाति जन्तुस्त्रायस्व त्रिजगदिवं त्वमद्य पातात्<sup>र</sup> ॥१४३॥

## रुचिरावृत्तम्

परं पदं परमसुक्षोदयास्पदं विवित्स<sup>3</sup>विश्चरिमह योगिनोऽक्षरम् । त्वयोदितं जिन परमागमाक्षरं विचिन्वते<sup>3</sup> भववित्तयाय सद्धियः ॥१४४। त्वयोदिते पथि जिन ये वितन्वतेः परां घृति<sup>4</sup> प्रमदपरम्परायुजः । त एव<sup>4</sup> संसृतिलतिकां प्रतायिनो<sup>5</sup> दहन्त्यलं स्मृतिदहर्नाचिषा भृशम् ॥१४४॥

### मसमयूरश्चतम्

वातोद्धताः क्षीरपयोधेरिव वीचीरुत्प्रेक्ष्या मूत्रचामरपद्धक्तीर्भवदीयाः । पीयू पंक्षांशोदीप्तिसमे तीरिव शुआ मोमुच्यन्ते संसृतिभाजो भववन्धात् ॥१४६॥ सैहं पीठं स्वां रिव्हृतिमद्धामितभानु रित्त तन्वानं तद्भाति विभोस्ते पृथु तुङ्गम् । मेरोः शृङ्गं वा मणिनद्धं रे सुरसेव्यं रान्यक्कुवाणं लोकमशेषं स्वमहिम्ना ॥१४७॥

## मञ्जुभाषिणीवृत्तम्

महितोवयस्य शिवमार्गवेशिनः सुरशित्विनिर्मितमबोर्ड्तस्तव । <sup>१४</sup>प्रथते सितातपनिवारणत्रयं शरिबन्दुबिम्बमिव कान्तिमत्तया ॥१४८॥

करते हैं ।।१४२।। हे नाथ, इस ससारमे आप ही मित्र हैं, आप ही गुरु है, आप ही स्वामी है, आप ही स्रष्टा है और आप ही जगत्के पितामह है । आपका ध्यान करनेवाला जीव अवश्य ही मृत्युरहित सुख अर्थात् मोक्षसुखको प्राप्त होता है इसलिये हे भगवन्, आज आप इन तीनों लोकोंको नष्ट होनेसे वचाइये-इन्हे ऐसा मार्ग बतलाइये जिससे ये जन्म मरणके दुखोसे बच कर मोक्षका अनन्त सुख प्राप्त कर सकें।।१४३।। हे जिनेन्द्र, परम सुलकी प्राप्तिके स्थान तथा अविनाशी उत्कृष्ट पद (मोक्ष) को जाननेकी इच्छा करने वाले उत्तम बुद्धिमान् योगी संसारका नाश करनेके लिये आपके द्वारा कहे हुए परमागमके अक्षरोंका चितवन करते है ।।१४४॥ हे जिनराज, जो मनुष्य आपके द्वारा बतलाये हुए मार्गमें परम संतोष धारण करते है अथवा आनन्दकी परम्परासे युक्त होते है वे ही इस अतिशय विस्तृत संसाररूपी लताको आपके ध्यानरूपी अग्निकी ज्वालासे बिल्कुल जला पाते हैं ।।१४५।। हे भगवन्, वायुसे उठी हुई क्षीरसमुद्रकी लहरोंके समान अथवा चन्द्रमाकी किरणोंके समृहके समान सशोभित होनेवाली आपकी इन सफेद चमरोंकी पक्तियोंको देखकर संसारी जीव अवश्य ही ससाररूपी बंधनसे मुक्त हो जाते हैं ।।१४६।। हे विभो, सूर्यको भी तिरस्कृत करनेवाली और अतिशय देदीप्यमान अपनी कान्तिको चारो ओर फैलाता हुआ, अत्यन्त ऊंचा, मिणयोंसे जड़ा हुआ, देवोंके द्वारा सेवनीय और अपनी महिमासे समस्त लोकोंको नीचा करता हुआ यह आपका सिहासन मेरुपर्वतकी शिखरके समान शोभायमान हो रहा है ।।१४७।। जिनका ऐश्वर्य अतिशय उत्कृष्ट है और जो मोक्ष-मार्गका उपदेश देनेवाले हैं ऐसे आप अरहन्त देवका यह देवरूप कारीगरोंके द्वारा बनाया

१ ससाराब्धौ पतनात् । २ वेत्तुमिच्छवः । ३ विचारयन्ति । ४ सन्तोषम् । ५ ते भव्या एव । ६ विस्तृताम् । ७ दृष्ट्वा । ८ चन्द्रस्य । ६ दीप्तिसन्तति । १० निजकान्तिम् । ११ अतिकान्तभानुम् । १२ मणिबद्धम् । १३ अधःकुर्वाणम् । १४ प्रकटीकरोति ।

## छन्दः (?)

वृक्षोऽज्ञोको मरकतरुचिरस्कन्धो भाति श्रीमानयमितरुचिराः शाखाः । बाह्कृत्य स्फुटमिव निटतं<sup>र</sup> तन्वन्वातोद्भृतः कलरुतमधुक्तन्मालः ।।१४६।। पुष्पाकीर्णो नृसुरमुनिवरैः कान्तो मन्दं मन्दं मृदुतरपवना धूतः । सञ्खायोऽयं विह्त मृत्रुगक्शोकोऽगो भाति श्रीमांस्त्विमिव हि जगतां श्रेयः ।।१५०॥

#### असम्बाधावृत्तम्

व्याप्ताकाशां वृष्टि<sup>र</sup>मलिकुलस्तोद्गीतां पौष्पीं देवास्त्वां प्रतिभुवनगृहस्याग्रात् । मुञ्चन्त्येते दुन्दुभिमधुररदेः साद्धं प्रावृङ्जीमूतान् <sup>अ</sup>स्तनितमुखरिताञ्जित्वा ॥१४१॥

## श्रपराजितावृत्तम्

त्वदमरपटहैिवराङस्य धनागमं पदुजलदघटानिरुद्धनभोङ्गणम् । विरचितरुचिमत्कलापसुमन्थरा<sup>८</sup> मदकलमथुना रुवन्ति<sup>९</sup> शिखाबलाः ॥१४२॥

गया छत्रत्रय अपनी कान्तिसे शरद्ऋतुके चन्द्रमण्डलके समान सुशोभित हो रहा है ।।१४८।। हे भगवन्, जिसका स्कन्ध मरकतमणियोंसे अतिशय देदीप्यमान हो रहा है और जिसपर मधुर शब्द करते हुए भ्रमरोंके समूह बैठे है ऐसा यह शोभायमान तथा वायुसे हिलता हुआ आपका अशोकवृक्ष ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो अपनी अत्यन्त देदीप्यमान शाखाओंको भुजा बनाकर उनके द्वारा स्पष्ट नृत्य ही कर रहा हो ॥१४९॥ अथवा अत्यन्त सुकोमल वायुसे धीरे धीरे हिलता हुआ यह अशोकवृक्ष आपके ही समान सुशोभित हो रहा है क्योंकि जिस प्रकार आप देवोंके द्वारा बरसाये हुए पुष्पोंसे आकीर्ण अर्थात् व्याप्त है उसी प्रकार यह अशोक वृक्ष भी पुष्पोसे आकीर्ण है, जिस प्रकार मनुष्य देव और बड़े बड़े मुनिराज आपको चाहते है–आपकी प्रशंसा करते है उसी प्रकार मनुष्य देव और बड़े बड़े मुनिराज इस अशोकवृक्षको भी चाहते है, जिस प्रकार पवनकुमार देव मन्द मन्द वायु चलाकर आपकी सेवा करते हैं उसी प्रकार इस वृक्षकी भी सेवा करते हैं-यह मन्द मन्द वायुसे हिल रहा है, जिस प्रकार आप सच्छाय अर्थात् उत्तम कान्तिके धारक है उसी प्रकार यह वृक्ष भी सच्छाय अर्थात् छांहरीका धारक है–इसकी छाया बहुत ही उत्तम है, जिस प्रकार आप मनुष्य तथा देवोंका शोक नष्ट करते है उसी प्रकार यह वृक्ष भी मनुष्य तथा देवोंका शोक नष्ट करता है और जिस प्रकार आप तीनो लोकोके श्रेय अर्थात् कल्याणरूप है उसी प्रकार यह वृक्ष भी तीनों लोकोंमें श्रेय अर्थात् मगल रूप है ।।१५०।। हे भगवन्, ये देवलोग, वर्षाकालके मेघोंकी गरजनाके झब्दोंको जीतनेवाले दुन्दुभि बाजोंके मधुर शब्दोंके साथ साथ जिसने समस्त आकाशको व्याप्त कर लिया है और जो भ्रमरोंकी मधुर गुंजारसे गाती हुई सी जान पड़ती है ऐसी फूलोंकी वर्षा आपके सामने लोकरूपी घरके अग्रभागसे छोड़ रहे है ।।१५१।। हे भगवन्, आपके देव-दुन्दुभियोंके कारण बड़े-बड़े मेघोंकी घटाओंसे आकाशरूपी आगनको रोकनेवाली वर्षाऋतुकी शंका कर ये मयूर इस समय अपनी सुन्दर पूंछ फैलाकर मन्द-मन्द

१ नटनम् । २ भूमरपक्तिः । ३ पवनोद्धूतः ल०, इ० । ४ नृशुक् नरशोकः । विहित-नृसुराशोको ल०, इ०, अ०, स० । ५ श्रयणीयः । ६ मलिकल ल०, अ० । ७ मेघरववाचालितान् । ६ वर्हमन्दगमनाः । ६ ध्वनन्ति । १० मयूराः ।

## प्रहरणकलिकावृत्तम्

तव जिन ततवेहरुचिशरवण' चमररुहततिः सितविह'गरुचिम् । इयमनुतन्ते र्िचरतरतनुर्मणिमुकुटसिमद्धरुचिसुरधुता ॥१५३॥

## वसन्ततिलकाषृत्तम्

त्विह्ययवागियमशेषपदार्थगर्भा भाषान्तराणि सकलानि निवर्शयन्ती। तस्वाववोधमिचरात् कृष्ठते बुधानां स्याद्वावनीति विहतान्धमताःधकारा ॥१५४॥ प्रक्षालयत्यिखलमेव मनोमलं नस्त्वद्भारतीमयमिवं शिचपुण्यमम्बु। तीर्यं तवेव हि विनेयजनाजवञ्जं वावारसन्तरणवर्त्मं भवत्प्रणीतम् ॥१५४॥ त्वं सर्वंगः सकलवस्तुं गताववोधस्त्वं सर्वंवित्प्रमितविश्वयदार्थसार्थः। त्वं सर्वंजिद्विवितमन्मयमोहशत्रुस्त्वं सर्वंवृङ्गनिखलभावविशेषवर्शी ॥१५६॥ त्वं तीर्थकृत्सकलपापमलापहारिसद्धमंतीर्थविमलीकरणेकनिष्ठः। त्वं मन्त्रकृश्चिखलपापविषापहारिपुण्यश्चृति प्रवरमन्त्रविधानचुञ्चः ॥१५७॥ त्वामामनन्ति मृनयः पुरुषं पुराणं त्वां प्राहुरच्युतमृषीश्वरमक्षर्यद्वम् । तस्माद्भवान्तक भवन्तमिचन्त्ययोगं योगीश्वरं जगवु पास्यमुपास्महे १० तस् ॥१५६॥

गमन करते हुए मदसे मनोहर शब्द कर रहे हैं।।१५२।। हे जिनेन्द्र, मणिमय मुकुटोकी देदीप्यमान कान्तिको धारण करनेवाले देवोंके द्वारा ढोरी हुई तथा अतिशय सुन्दर आकार-वाली यह आपके चमरोकी पंक्ति आपके शरीरकी कान्तिरूपी सरोवरमे सफेद पक्षियों (हंसों) की शोभा बढा रही है।।१५३॥ हे भगवन्, जिसमें ससारके समस्त पदार्थ भरे हुए है, जो समस्त भाषाओंका निदर्शन करती है अर्थात् जो अतिशय विशेषके कारण समस्त भाषाओं-रूप परिणमन करती है और जिसने स्याद्वादरूपी नीतिसे अन्यमतरूपी अन्धकारको नष्ट कर दिया है ऐसी आपकी यह दिव्यध्विन विद्वान् लोगोंको शीघ्र ही तत्त्वोंका ज्ञान करा देती है ।।१५४।। हे भगवन्, आपकी वाणीरूपी यह पवित्र पुण्य जल हम लोगोके मनके समस्त मलको घो रहा है, वास्तवमे यही तीर्थ है और यही आपके द्वारा कहा हुआ धर्मरूपी तीर्थ भन्यजनोको संसाररूपी सम्द्रसे पार होनेका मार्ग है ।।१५५।। हे भगवन्, आपका ज्ञान संसारकी समस्त वस्तुओं तक पहुँचा है-समस्त वस्तुओंको जानता है इसलिये आप सर्वग अर्थात् व्यापक है, आपने संसारके समस्त पदार्थीके समृह जान लिये है इसलिये आप सर्वज्ञ है आपने काम और मोहरूपी शत्रुको जीत लिया है इसलिये आप सर्वजित् अर्थात् सबको जीतनेवाले है और आप ससारके समस्त पदार्थीको विशेषरूपसे देखते है इसलिये आप सर्वद्कु अर्थात् सबको देखनेवाले है ।।१५६।। हे भगवन्, आप समस्त पापरूपी मलको नष्ट करनेवाले समीचीन धर्मरूपी तीर्थके द्वारा जीवोंको निर्मल करनेके लिये सदा तत्पर रहते हैं इसिलये आप तीर्थ द्धार है और आप समस्त पापरूपी विषको अपहरण करनेवाले पवित्र शास्त्ररूपी उत्तम मत्रके बनानेमे चतुर है इसलिये आप मत्रकृत् है ॥१५७॥ हे भगवन्, मुनि लोग आपको ही पुराण पुरुष अर्थात् श्रेष्ठ पुरुष (पक्षमें ब्रह्मा) मानते है, आपको ही ऋषियोंके ईश्वर और अक्षय ऋद्धिको धारण करनेवाले अच्युत अर्थात् अविनाशी (पक्षमें विष्णु) कहते हैं तथा आपको ही अचिन्त्य योगको धारण करनेवाले, और समस्त

१ सरिस । २ हस । ३ अनुकरोति । ४ नय । ५ संसारसमुद्रोत्तरण । ६ सकल-पदार्थप्राप्तज्ञानत्वात् उपर्यप्येव योज्यम् । ७ आगम । प्रतीत. (समर्थः) । ६ जगदाराध्यम् । १६ आराधयामः स्म ।

तुभ्यं नमः सकलघातिमलक्यपायसम्भूतकेवलमयामललोचनाय ।
तुभ्यं नमः वृदितबन्धनशुद्धललानां छत्त्रेरं भवागंलिभवेरं जिनकुञ्जराय ॥१५६॥
तुभ्यं नमः स्त्रिभुवनैकपितामहाय तुभ्यं नमः परमिनवृतिकारणाय ।
तुभ्यं नमः स्त्रिभुवनैकपितामहाय तुभ्यं नमः परमिनवृतिकारणाय ।
तुभ्यं नमोऽधिगुरवे गुरवे गुणौद्देनुभ्यं नमो विदित्तविद्वजगत्त्रयाय ॥१६०॥
हत्युच्वकैः स्तुतिमुदारगुणानुरागादसमाभिरीश रिचतां त्वियि चित्रवर्णाम् ।
देव प्रसीद परमेश्वर भक्तिपूतां पादापितां स्त्रजमिवानुगृहाण चार्वीम् ॥१६१॥
त्वामीव्यमेहे जिन भवन्त नुस्मरामस्त्वां कुड्मलीकृतकरा वयमानमामः ।
त्वत्संस्तुतावुपचितं यिदहाद्य पुण्यं तेनास्तु भक्तिमला त्विय नः प्रसन्ना ॥१६२॥
हत्य सुरासुरनरोरगयक्षसिद्धगन्धर्वचारण गणैस्सममिद्धबोधाः ।
हात्रिशदिन्द्ववृषभा वृषभाय तस्मै चकुनंमः स्तुतिशत्तंनंतमौलयस्ते ॥१६३॥
स्तुत्वेति तं जिनमजं जगदेकबन्धं भक्त्या नतोरुमुकुटैरमरैः सहेन्द्वाः ।
धर्मप्रिया जिनपति परितो यथास्वम् श्रास्थानभूमिमभजन्जनसम्मुखास्याः ॥१६४॥

जगत्के उपासना करने योग्य योगीश्वर अर्थात् मुनियोंके अधिपति (पक्षमें महेश) कहते हैं इसलिये हे संसारका अन्त करनेवाले जिनेन्द्र, ब्रह्मा विष्णु और महेंशरूप आपकी हम लोग भी उपासना करते है ।।१५८॥ हे नाथ, समस्त घातियाकर्मरूपी मलके नष्ट हो जानेसे जिनके केवलज्ञानरूपी निर्मल नेत्र उत्पन्न हुआ है ऐसे आपके लिये नमस्कार हो। जो पापबन्धरूपी साकलको छेदनेवाले है, संसाररूपी अर्गलको भेदनेवाले है और कर्मरूपी शत्रुओंको जीतनेवाले जिनोमें हाथीके समान श्रेष्ठ है ऐसे आपके लिये नमस्कार हो ।।१५९।। हे भगवन्, आप तीनों लोकोके एक पितामह है. इसलिये आपको नमस्कार हो, आप परम निर्वृति अर्थात् मोक्ष अथवा सुखके कारण है इसिलिये आपको नमस्कार हो, आप गुरुओंके भी गुरु है तथा गुणोंके समृहसे भी गुरु अर्थात् श्रेष्ठ है इसिलये आपको नमस्कार हो, इसके सिवाय आपने समस्त तीनों लोकोंको जान लिया है इसलिये भी आपको नमस्कार हो ।।१६०।। हे ईश, आपके उदार गुणोंमे अनुराग होनेसे हमलोगोंने आपकी यह अनेक वर्णों (अक्षरों अथवा रंगों) वाली उत्तम स्तुति की है इसिलये हे देव, हे परमेश्वर, हम सबपर प्रसन्न होइये और भिक्तसे पिवत्र तथा चरणोंमें अर्पित की हुई सुन्दर मालाके समान इसे स्वीकार कीजिये ।।१६१।। हे जिनेन्द्र, आपकी स्तुति कर हमलोग आपका बार बार स्मरण करते हैं, और हाथ जोड़कर आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवन्, आपकी स्तुति करनेसे आज यहाँ हम लोगोंको जो कुछ पुण्यका संचय हुआ है उससे हम लोगोंकी आपमें निर्मल और प्रसन्नरूप भिक्त हो ॥१६२॥ इस प्रकार जिनका ज्ञान अतिशय प्रकाशमान हो रहा है ऐसे मुख्य मुख्य बत्तीस इन्द्रोंने, (भवनवासी १०, व्यन्तर ८, ज्योतिषी २ और कल्पवासी १२) सुर, असुर, मनुष्य, नागेन्द्र, यक्ष, सिद्ध, गन्धर्व और चारणोंके समूहके साथ साथ सैकड़ों स्तुतियों द्वारा मस्तक झुकाते हुए उन भगवान् वृषभदेवके लिये नमस्कार किया ॥१६३॥ इस प्रकार धर्मसे प्रेम रखनेवाले इन्द्र लोग, अपने बड़े बड़े मुकुटोंको नभ्रीभूत करनेवाले देवोंके साथ साथ फिर कभी उत्पन्न नहीं होनेवाले और जगत्के एकमात्र बन्धु जिनेन्द्रदेवकी

१ छोदकाय । २ भेदकाय । ३ अधिकगुरवे । ४ '-मीड्य हे' इति 'ल' पुस्तकगतो पाठोऽझृद्धः । ५ स्तुतिपाठक । ६ इन्द्रश्लेष्ठाः । ७ जिनपते समन्तात् ।

वेहे जिनस्य जयिनः<sup>!</sup> कनकावदाते रेजुस्तदा भृशममी सुरदृष्टिपाताः । <sup>३</sup>कल्पाइघृपाङ्ग इव मत्तमधुव्रतानाम् ग्रोघाः प्रसूनमधुपानपिपासितानाम् ।।१६५।।

#### इन्दुवदनाष्ट्रत्तम्

कुञ्जरकराभभुजिमन्दुसमवक्त्रं कुञ्चितमितस्थितशिरोरुहकलापम् । मन्दरतटाभपृथुवक्षसमधीशं तं जिनमवेक्य दिविजाः प्रमदमीयुः ॥१६६॥

## शशिकला, मणिगणिकरणो वा वृत्तम्

विकसितसरसिजवलनिभनयनं करिकरसुरुचिरभुजयुगममलम् ।
जिनवपुरितशयरुचियुतममरा निद्वृशुरितधृति विमुक्तलनयनाः ।।१६७।।
विधुरुचिहरचमर्ग्हस्परिगतं मनसिजशरशतिमितनिजयि ।
जिनवरवपुरवधुतसकलमलं नि पपुरमृतिमव शुचि सुरमधुगाः ।।१६८।।
कमलदलविलसदिन निष्पुरमृतिमव शुचि सुरमधुगाः ।।१६८।।
कमलदलविलसदिन निष्पुरमृतिमव जिनमुखमितशयसुरिभ ।
सुरनरपरिवृहनयनसुखकरं व्यरचदिषकरिच जिनवृषभवपुः ।।१६८।।
जिनमुखशतदलमनिमषनयनभ्रमरमितसुरिभ विधुतविषुरुचि ।
मनसिजहिमहतिवरहितमितिरुक् पपुरविवितधृति सुरयुवतिवृशः ।।१७०॥

स्तुति कर समवसरण भूमिमें जिनेन्द्र भगवान्की और मुख कर उन्हीके चारों ओर यथा-योग्यरूपसे बैठ गये ।।१६४।।

उस समय घातियाकर्मरूपी शत्रुओंको जीतनेवाले जिनेन्द्रभगवान्के सुवर्णके समान उज्ज्वल शरीरपर जो देवोंके नेत्रोंके प्रतिबिम्ब पड़ रहे थे वे ऐसे अच्छे सुशोभित हो रहे थे मानो कल्पवृक्षके अवयवोंपर पुष्पोंका रस पीनेकी इच्छा करनेवाले मदोन्मत्त भ्रमरोंके समूह ही हों ।।१६५।। जिनकी भुजाएं हाथीकी सूँड़के समान है, जिनका मुख चन्द्रमाके समान है, जिनके केशोंका समूह टेढ़ा और परिमित (वृद्धिसे रहित) है और जिनका वक्ष.स्थल मेरपर्वतके तटके समान है ऐसे देवाध-देव जिनेन्द्रभगवान्को देखकर वे देव बहत ही हर्षित हुए थे ।।१६६।। जिसके नेत्र फुले हुए कमलके दलके समान है, जिनकी दोनों भुजाए हाथीकी सुडके समान है, जो निर्मल है, और जो अत्यन्त कान्तिसे युक्त है ऐसे जिनेन्द्रभगवान्के शरीरको वे देव लोग बड़े भारी सतोषसे नेत्रोंको उघाड़-उघाड़कर देख रहे थे ।।१६७।। जो चन्द्रमाकी कान्तिको हरण करनेवाले चमरोंसे घिरा हुआ है, जो कामदेवके सैकड़ों वाणोंके निपातको जीतनेवाला है, जिसने समस्त मल नष्ट कर दिये हैं और जो अतिशय पिवत्र है ऐसे जिनेन्द्रदेवके शरीरको देव-रूपी भ्रमर अमृतके समान पान करते थे ।।१६८।। जिसके टिमकाररहित नेत्र कमलदलके समान सुशोभित हो रहे थे, जिसका मुख हंसते हुएके समान जान पड़ता था, जो अतिशय सुगन्धिसे युक्त था, देव और मनुष्योंके स्वामियोके नेत्रोंको सुख करनेवाला था, और अधिक कान्तिसे सहित था ऐसा भगवान् वृषभदेवका वह शरीर बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था।।१६९।। जिसपर टिमकाररहित नेत्र ही भ्रमर बैठे हुए हैं, जो अत्यन्त सुगन्धित है जिसने चन्द्रमाकी कान्तिको तिरस्कृत कर दिया है, जो कामदेवरूपी हिमके आघातसे रहित है और जो अतिशय कान्तिमान् है ऐसे भगवान्के मुखरूपी कमलको देवांगनाओंके नेत्र

१ जयशीलस्य । २ कत्पबृक्षद्मरीरे यथा । ३ सन्तोषविकसित । ४ पान चकुः, पीतवन्तः । ५ निमिषरहित । ६ हसनसदृश । ७ अधिकान्ति । ८ जिनमुखदर्शनात् पूर्वमेव विकसन्त्यः पानाय इत्यभिप्रायः । अविज्ञातसन्तोष यथा । "

विजितकमलदलविलसदसदृशदृशं सुरयुवितनयनमधुकरततवपुषम् । वृषभमजरमजममरपितसुमहितं नमत परम<sup>१</sup>मतमितरुचिमृषिपितम् ।।१७१।।

## मालिनीवृत्तम्

सरसिजनिभवद्दत्रं पद्मिकञ्जलकागैरं कमलदलिवशालव्यायतास्पन्दिनेत्रम् । सरसिरुहसमानामोदमच्छायमच्छस्फिटिकमणिविभासि श्रीजिनस्याङ्गमीडे ॥१७२॥ नयनयुगमताम्मं विक्त कोपव्यपायं श्रुकृटिरहितमास्यं शान्ततां यस्य शास्ति । मदनजयमपाङ्गालोकनापायसौम्यं प्रकटयति यदङ्गं तं जिनं नन्न मीमि ॥१७३॥

## ऋषभगजविल सितषृत्तम्

गात्रमनङ्गभङ्गभुवतिसुरभिरुचिरं नेत्रमताम्प्रमत्यमलतररुचिविसरम् । वक्त्रमद्द्यसद्द्यन् वसनिमव हसद्यस्य विभाति तं जिनमवनमर्तः सुधियः ।।१७४॥ सौम्यवक्त्रममलकमलदलिभदृशं हेमपुञ्जसदृशवपुषमृषभमृषिपम् । रक्तपद्मरुचिभृदमलमृदुपदयुगं सम्न<sup>®</sup>तोस्मि परमपुरुषमपरुव<sup>°</sup>गिरम् ॥१७५॥

असन्तुष्टरूपसे पान कर रहे थे । भावार्थ–भगवान्का मुखकमल इतना अधिक सुन्दर था कि देवांगनाएं उसे देखते हुए संतुष्ट ही न हो पाती थी ।।१७०।। जिनके अनुपम नेत्र कमल दलको जीतते हुए सुशोभित हो रहे हैं, जिनका शरीर देवांगनाओके नेत्ररूपी भ्रमरसे व्याप्त हो रहा है, जो जरारिहत है, जन्मरिहत है, इन्द्रोके द्वारा पूजित है, अतिशय इष्ट है अथवा जिनका मत अतिशय उत्कृष्ट है, जिनकी कान्ति अपार है और जो ऋषियोंके स्वामी है ऐसे भगवान् वृषभदेवको हे भव्य जीवो, तुम सब नमस्कार करो ।।१७१।। मै श्रीजिनेन्द्रभगवान्के उस शरीरकी स्तुति करता हू जिसका कि सुख कमलके समान है, जो कमलकी केशरके समान पीतवर्ण है, जिसके टिमकाररहित नेत्र कमलदलके समान विशाल और लम्बे है, जिसकी सुगन्धि कमलके समान थी, जिसकी छाया नही पड़ती और जो स्वच्छ स्फटिकमणिके समान सुशोभित हो रहा था ।।१७२।। जिनके ललाईरहित दोनों नेत्र जिनके क्रोधका अभाव बतला रहे हैं, भौहोकी टिढ़ाईसे रहित जिनका मुख जिनकी शान्तताको सूचित कर रहा है और कटाक्षावलोकनका अभाव होनेसे सौम्य अवस्थाको प्राप्त हुआ जिनका शरीर जिनके कामदेवकी विजयको प्रकट कर रहा है ऐसे उन जिनेन्द्र भगवान्को मे वार-बार नमस्कार करता हूं ।।१७३।। हे बुद्धिमान् पुरुषो, जिनका शरीर कामदेवके। नष्ट करनेवाला अतिशय सुगन्धित और सुन्दर है, जिनके नेत्र ललाईरहित तथा अत्यन्त निर्मल कान्तिके समूहसे सहित है, और जिनका मुख ओंठोंको डसता हुआ नही है तथा हंसना हुआ सा सुशोभित हो रहा है ऐसे उन वृषभ जिनेन्द्रको नमस्कार करो ।।१७४।। जिनका मुख सौम्य है, नेत्र निर्मल कमलदलके समान है, शरीर सुवर्णके पुंजके समान है, जो ऋषियोंके स्वामी है, जिनके निर्मल और कोमल चरणोके युगल लाल कमलकी कान्ति धारण करते है, जो परम पुरुष है और जिनकी वाणी अत्यन्त

१ उत्कृष्टगासनम् । २ पीतवर्णं । ३ शास्तृता ट० । शिक्षकत्वम् । ४ भृशं नमामि । ५ प्रशस्तावरम् । ६ नमस्कारं कुरुत । ७ सम्यक् प्रणतोऽस्मि । ६ कोमलवाचम् ।

## वाणिनीवृत्तम्

स जयित यस्य पादयुगलं जयत्पङ्कजं विलसित पद्मगर्भं मधिशय्य सल्लक्षणम् । मनसिजरागमर्दनसहं<sup>र</sup> जगत्त्रीणनं सुरपतिमौलिशेखरगलद्वजःपिञ्जरम् ॥१७६॥

## हरिषीवृत्तम्

जयित वृषभो यस्योत्तुद्धगं विभाति महासनं हरिपरिधृतं रत्नानद्धं परिस्फुरदंशुकम्<sup>र</sup> । स्रधरितज्ञगन्मेरोर्लीलां विडम्बयडुच्चकैनंतसुरितरीटाग्र<sup>प्</sup>गावद्युतीरिव तर्जयत् ॥१७७॥

## शिखरिणीवृत्तम्

समग्रां <sup>प्</sup>वैदर्ग्धीं सकलश<sup>र</sup>शभून्मण्डलगतां सितच्छत्रं भाति त्रिभुवनगुरोर्यस्य विहसत् । जयत्येष श्रीमान् वृषभजिनराण्णिजितरिपुर्नमहेवेन्द्रोद्यन्मुकुटमणिघृष्टा<sup>ण</sup>्डिघृकमलः ।।१७८॥

## पृथ्वीवृत्तम्

जयत्यमरनायकरसकुर्दाचताङ्गिद्वयः सुरोत्करकराधृतैश्चमरजोत्करैर्वीजितः । गिरीन्द्रशिखरे गिरीन्द्र इव योऽभिषिक्तः सुरैः पयोब्धिशुचिवारिभिः शशिकराङकुरस्पर्धिभिः ॥१७६॥

## वंशपत्रपतितवृत्तम्

यस्य समुज्ज्वला गुणगणा इव रुचिरतरा भान्त्यभितो मयूखनिवहा गुणसिललिनिधेः। विश्व<sup>ट</sup>जनीनचारुचरितः सकलजगिवनः<sup>९</sup> सोऽवतु<sup>१</sup>० भव्यपङ्काजरिववृष्यभजिनविभुः॥१८०॥

कोमल है ऐसे श्री वृषभ जिनेन्द्रको मैं अच्छी तरह नमस्कार करता हं।।१७५।। जिनके चरण यगल कमलोंको जीतनेवाले है उत्तम उत्तम लक्षणोसे सहित है कामसम्बन्धी राग को नष्ट करने में समर्थ है, जगत्को सतोप देनेवाले है, इन्द्रके मुकुटके अग्रभागसे गिरती हुई मालाके परागसे पीले पीले हो रहे हैं और कमलके मध्यमे विराजमान कर स्शोभित हो रहे ,है ऐसे भगवान् वृषभदेव सदा जयवन्त हो ।।१७६।। जो बहुत ऊँचा है, सिहोके द्वारा धारण किया हुआ है, रत्नोंसे जड़ा हुआ है, चारो ओर चमकती हुई किरणोसे सहित है, संसारको नीचा दिखला रहा है, मेरपर्वतको शोभाकी खूब विडम्बना कर रहा है और जो नमस्कार करते हुए देवोंके मुकुटके अग्रभागमें लगे हुए रत्नोकी कान्तिकी तर्जना करता सा जान पडता है ऐसा जिनका बड़ा भारी सिहासन सुशोभित हो रहा है वे भगवान् वृषभदेव सदा जयवन्त रहे ॥१७७॥ तीनों लोकोंके गुरु ऐसे जिन भगवान्का सफेद छत्र पूर्ण चन्द्र मण्डल सम्बन्धी समस्त शोभाको हॅसता हुआ सुशोभित हो रहा है जिन्होंने घातियाकर्मरूपी शत्रुओंको जीत लिया है जिनके चरणकमल नमस्कार करते हुए इन्द्रोंके देदीप्यमान मुक्टोंमे लगे हुए मणियोंसे घर्षित हो रहे है और जो अन्तरङ्ग तथा बहिरंग लक्ष्मीसे सहित है ऐसे श्री ऋषभ जिनेन्द्र सदा जयवन्त रहे।।१७८।। इन्द्रोने जिनके चरण-युगलकी पूजा अनेक बार की थी, जिनपर देवोंके समृहने अपने हाथसे हिलाये हुए अनेक चमरोंके समूह ढुराये थे और देवोने मेरु पर्वतपर दूसरे मेरुपर्वतके समान स्थित हुए जिनका, चन्द्रमाकी किरणोंके अंकुरोंके साथ स्पर्धा करनेवाले क्षीरसागरके पवित्र जलसे अभिषेक किया था वे श्री ऋपभ जिनेन्द्र सदा जयवन्त रहे ।।१७९।। गुणोंके समुद्रस्वरूप जिन भगवान्के उज्ज्वल और अतिशय देदीप्यमान किरणोंके समूह गुणोके समूहके समान चारों ओर सुशोभित हो रहे है, जिनका सुन्दर चरित्र समस्त जीवोका हित करनेवाला है, जो सकल

१ कमलमध्ये स्थित्वेत्यर्थ. । २ समर्थम् । ३ किरणम् । ४ –िकरीटा अ०, स० । ५ सौन्दर्यम् । ६ सम्पूर्णचन्द्रविम्व । ७ घर्षित । ८ सकलजनहित । ६ जगत्पतिः । १० रक्षतु ।

#### मन्दाकान्तावृत्तम्

यस्याशोकश्चलिकसलयश्चित्रपत्रप्रसूनो भाति श्रीमान् मरकतमयस्कन्धबन्धोज्ज्वलाङ्गः । सान्द्रच्छायः सकलजनताशोकविच्छेदनेच्छः सोऽयं श्रीशो जयति वृषभो भव्यपद्माकरार्कः ।।१८१॥

## **कुसुमितलतावे**ल्लितावृत्तम्

जीयाज्जैनेन्द्रः सुरुचिरतनुः श्रीरशोकाङ्किष्णो यो वातोद्भूतैः स्वैः प्रचलविट'पैनित्यपुष्पोपहारम् । तन्वन्व्याप्ताशः परभृतरुतातोद्यसङ्गीतहृद्यो नृत्यच्छालाग्रीजनिमव भजन्भाति भक्त्येव भय्यः ॥१८२॥

#### मन्दाक्रान्तावृत्तम्

यस्यां पुष्पप्रतितममराः पातयन्ति खुमूर्घ्नः प्रीता नेत्रप्रतिमिव तां लोलमत्तालिजुष्टाम् । वातोद्धृतैर्घ्वजवितितिभिर्ध्योमसम्मार्जती वा भाति श्रेयः समवसृतिभूः साचिरं नस्तनोतु ॥१८३॥

## शार्वृलविकी डितम्

यस्मिन्नग्नरुचिविभाति नितरां रत्नप्रभाभास्वरे<sup>२</sup>
भास्वान्सालवरो जयत्यमिलनो घूलीमयोसौ विभोः।
स्तम्भाः कत्पतरुप्रभा<sup>3</sup>भरुचयो मानाधिकाइचोव्ध्वजाः<sup>४</sup>
जीयासुजिनभर्तु रस्य गगनप्रोत्लद्धियो भास्वराः ॥१८४॥

जगतुके स्वामी है और जो भव्य जीवरूपी कमलोंको विकसित करनेके लिये सूर्यके समान हैं ऐसे श्री वृषभ जिनेन्द्र देव हम सबकी रक्षा करें।।१८०।। जिसके पल्लव हिल रहे है, जिसके पत्ते और फूल अनेक वर्णके हैं, जो उत्तम शोभासे सहित हैं, जिसका स्कन्ध मरकत मणियोंसे बना हुआ है, जिसका शरीर अत्यन्त उज्ज्वल है, जिसकी छाया बहुत ही सघन है, और समस्त लोगोंका शोक नष्ट करनेकी जिसकी इच्छा है ऐसा जिनका अशोक वृक्ष सशोभित हो रहा है और जो भव्य जीवरूपी कमलोंके समूहको विकसित करनेके लिये सूर्यंके समान हैं ऐसे वे बहिरंग और अन्तरंग लक्ष्मीके अधिपति श्री वृषभ जिनेन्द्र सदा जयवन्त रहें ।।१८१।। जिसका शरीर अतिशय सुन्दर है, जो वायुसे हिलती हुई अपनी चंचल शाखाओंसे सदा फूलोंके उपहार फैलाता रहता है, जिसने समस्त दिशाएं व्याप्त कर ली हैं, जो केयलोंके मधुर शब्दरूपी गाने बजानेसे मनोहर है और जो नृत्य करती हुई शाखाओंके अग्रभागसे भक्तिपूर्वक जिनेन्द्र भगवान्की सेवा करते हुए भव्यके समान सुशोभित हो रहा है ऐसा वह श्री जिनेन्द्रदेवका शोभायुक्त अशोक वृक्ष सदा जयवन्त रहे ॥१८२॥ जिस समवसरणकी भूमिमे देव लोग प्रसन्न होकर अपने नेत्रोंकी पंक्तिक समान चंचल और उन्मत्त भ्रमरोंसे सेवित फुलोंकी पंक्ति आकाशके अग्रभागसे छोड़ते है अर्थात् पुष्पवर्षा करते हैं और जो वायुसे हिलती हुई अपनी ध्वजाओंकी पक्तिसे आकाशको साफ करती हुई सी सुशोभित होती है ऐसी वह समवसरणभूमि चिरकाल तक हम सबके कल्याणको विस्तृत करे ।।१८३।। रत्नोंकी प्रभासे देदीप्यमान रहनेवाले जिस धूलीसालमें सूर्य निमग्निकरण होकर अत्यन्त शोभायमान होता है ऐसा वह भगवान्का निर्मल धुलीसाल सदा जयवन्त रहे तथा जो कल्पवृक्षसे भी अधिक कान्तिवाले हैं जिनपर ऊंची ध्वजाएं फहरा रही है, जो आकाशको उल्लंघन कर रही है, और जो अतिशय देदीप्यमान हैं ऐसे जिनेन्द्रदेवके

१ शाखाभिः । २ -भासुरो द०, ल०, प० । -भासुरे इ०, अ०, प० । ३ कल्पवृक्षप्रभा-सद्शतेजसः । ४ ऊर्ध्वगतध्वजाः ।

वाप्यो रत्नतटाः प्रसन्नसलिला नीलोत्पलैरातता गन्धान्यभ्रमरारवैर्मुखरिता भान्ति स्म यास्ताः स्तुमः ।

ताञ्चापि <sup>र</sup>स्फुटपुष्पहास<sup>र</sup>रुचिरां प्रोद्यत्प्रवालाङकुरां

वल्लीनां वनवीथिकां तमि च प्राकारमाद्यं विभोः ।।१८५॥

प्रोद्यद्विद्रुमसिन्नभैः किसलयैरारञ्जयव् यद्दिशो

भात्युच्चेः पवनाहतैश्च विटपैर्यन्नतितुं वोद्यतम् ।

रक्ताशोक<sup>र</sup>वनादिकं वनमदश्चेत्यद्रुमैरङ्कितं

वन्देऽहं समवा दिकां सृतिमिमां जैनीं 'चतुष्काश्रिताम् ॥१८६॥

रक्ताशोकवनं वनञ्च रुचिमत्सप्तच्छदानामदः

चूतानामि नन्दनं पर तरं यच्चम्पकानां वनम्।

तच्चैत्यद्रुममण्डितं भगवतो वन्दामहे वन्दितं

वेवेन्द्रैविनयानतेन शिरसा श्रीजैनबिम्बाङ्कितम् ॥१८७॥

## छुन्दः (?)

प्राकारात्परतो विभाति रुचिरा हरिवृषगरुडैः श्रीमन्मात्यगजाम्बरैश्य शिलिभिः प्रकटितमहिमा । हंसैश्चाप्युपलक्षिता प्रविलसद्श्वजवसनतिः यातामप्यमराधितामभिनुमः पवनविलुलिताम् ॥१८८॥

ये मानस्तम्भ भी सदा जयवन्त रहें ।।१८४।। जिनके किनारे रत्नोंके बने हुए हैं, जिनमें स्वच्छ जल भरा हुआ है, जो नील कमलोंसे व्याप्त हैं, और जो स्गन्धिसे अंधे भ्रमरोंके शब्दोंसे शब्दायमान होती हुई सुशोभित हो रही है मैं उन बावड़ियोंकी स्तुति करता हूं, तथा जो फुले हुए पूष्परूपी हाससे सुन्दर है और जिसमे पल्लवोंके अंकुर उठ रहे हैं ऐसे लतावनकी भी स्तुति करता हूं। और इसी प्रकार <mark>भगवान्के उस प्रसिद्ध प्रथम</mark> कोटकी भी स्तुति करता हू ।।१८५।। जो देदीप्यमान मूंगाके समान अपने पल्लवोंसे समस्त दिशाओंको लाल लाल कर रहे हैं, जो वायुसे हिलती हुई अपनी ऊँची शाखाओंसे नृत्य करनेके लिये तत्पर हुएके समान जान पड़ते हैं, जो चैत्यवृक्षोंसे सहित हैं, जो जिनेन्द्र भगवान्की समवसरणभूमिमें प्राप्त हुए हैं और जिनकी संख्या चार है ऐसे उन रक्त अशोक आदिके वनोकी भी मै वन्दना करता हूँ ।।१८६।। जो चैत्यवृक्षोंसे मण्डित हैं, जिनमें श्री जिनेन्द्र भगवान्की प्रतिमाएँ विराजमान है, और इन्द्र भी विनयके कारण भुके हुए अपने मस्तकोंसे जिनकी वन्दना करते है ऐसे, भगवान्के लाल अशोक वृक्षोंका वन, यह देदीप्यमान सप्तपर्णवृक्षोंका वन, वह आम्रवृक्षोंका वन और वह अतिशय श्रेष्ठ चम्पक वृक्षोंका वन, इन चारों वनोंकी हम वन्दना करते है ।।१८७।। जो अतिशय सुन्दर हैं, जो सिह, बैल, गरुड़, शोभायमान माला, हाथी, वस्त्र, मयूर और हंसोंके चिह्नोंसे सहित हैं, जिनका माहात्म्य प्रकट हो रहा है, जो देवताओंके द्वारा भी पूजित है और जो वायुसे हिल रही है ऐसी जो कोटके आगे देदीप्यमान ध्वजाओंके वस्त्रोंकी पिक्तयाँ सुशोभित

१ विकसित । २ विकास । ३ अशोकसप्तच्छदादिचतुर्वनम् । ४ समवसृतिम् । ५ चतुष्ट्-वाश्रिताम् ट**् ।** वनचतुष्टयेन तोषं कृत्वा श्रिताम् । ६ उत्कृष्टतरम् ।

#### सुवदनाषृत्तम्

यद्दूराद्वचोममार्गः कलुषयित दिशां प्रान्तं स्थगयित प्रोत्सर्पद्भूष्मः सुरभयित जगिद्वश्चं द्वततरम् । तन्नः सद्भूषकुम्भद्वयमुष्मनसः प्रीति घटयतु श्रीमत्तन्नाटचशालाद्वयमिष रुचिरं सालत्रयगतम् ।।१८६।।

## छुन्दः (?)

पुष्पपत्लवोज्ज्वलेषु कल्पपादपोष्काननेषु हारिषु श्रीमदिन्द्रवन्दिताः स्वबुष्नसुस्थितेद्धसिद्धबिम्बका द्रुमाः । सन्ति तानपि प्रणौम्यम् नमामि च स्मरामि च प्रसन्नधीः स्तूपपंक्तिमध्यम् समग्ररत्नविग्रहां जिनेन्द्रबिम्बिनीम्१६०

#### स्रग्धरा

वीथीं कल्पद्भाणां सवनपरिवृत्ति तामतीत्य स्थिता या
गुभा प्रासादपंक्तिः स्फटिकमणिमयः सालवर्यस्तृतीयः ।
भर्तुः श्रीमण्डपश्च त्रिभुवनजनतासंश्रयात्तप्रभावः
पोठं चोद्यत्त्रिभू भं श्रियमनु तनुताद् गन्धकृटघाश्रितं नः ॥ १६१ ॥
मानस्तम्भाः सरांसि प्रविमलजलसत्लातिका पुष्पवाटो
प्राकारो नाट्यशाला द्वितयमुपवनं वेदिकान्तर्थ्वजाध्वा ।

सालः कल्पद्रमाणां सपरिवृतवनं स्तूपहर्म्यावली च प्राकारः स्फाटिकोन्तर्नृ सुरमुनिसभा पीठिकाग्रे स्वयम्भूः ॥ १६२ ॥

होती है उन्हें भी मैं नमस्कार करता हूं ।।१८८।। जो फैलते हुए धूपके धुएंसे आकाश-मार्गको मलिन कर रहे है जो दिशाओं के समीप भागको आच्छादित कर रहे है और जो समस्त जगत्को बहुत शीघ्र ही सुगन्धित कर रहे है ऐसे प्रत्येक दिशाके दो दो विशाल तथा उत्तम धृप-घट हमारे मनमें प्रीति उत्पन्न करे, इसी प्रकार तीनों कोटों सम्बन्धी, शोभा-सम्पन्न दो दो मनोहर नाटचशालाएं भी हमारे मनमे प्रीति उत्पन्न करें।।१८९।। फूल और पल्लवोंसे देदीप्यमान और अतिशय मनोहर कल्पवृक्षोंके बड़े वड़े वनोंमे लक्ष्मी-धारी इन्द्रों के द्वारा वन्दनीय तथा जिनके मूलभागमे सिद्ध भगवान्की देदीप्यमान प्रति-माएं विराजमान है ऐसे जो सिद्धार्थ वृक्ष है में प्रसन्नचित्त होकर उन सभीकी स्तुति करता हूं, उन सभीको नमस्कार करता हूं और उन सभीका स्मरण करता हूं, इसके सिवाय जिनका समस्त शरीर रत्नोंका बना हुआ है और जो जिनेन्द्र भगवान्की प्रतिमाओं से सहित है ऐसे स्तूपोंकी पंक्तिका भी मे प्रसन्नचित्त होकर स्तवन, नमन तथा स्मरण करता हूं ।।१९०।। वनकी वेदीसे घिरी हुई कल्पवृक्षों के वनोंकी पंक्तिके आगे जो सकेंद मकानों की पंक्ति है उसके आगे स्फटिक मणिका बना हुआ जो तीसरा उत्तम कोट है, उसके आगो तीनों लोकोंके समस्त जीवोंको आश्रय देनेका प्रभाव रखनेवाला जो भगवान्का श्रीमडप हैं और उसके आगे जो गन्ध कुटीसे आश्रित तीन कटनीदार ऊंचा पीठ है वह सब हम लोगोंकी लक्ष्मीको विस्तृत करे ॥१९१॥ संक्षेपमें समवसरणकी रचना इस प्रकार है-सब से पहिले (धृलिसालके वाद) नारों दिशाओं मे चार मानस्तम्भ है, मानस्तम्भोंके चारों ओर मरोवर है, फिर निर्मल जलसे भरी हुई परिला है, फिर पुष्पवाटिका (लतावन) है, उसके आगे पहला कोट है, उसके आगे दोनों ओर दो दो नाट्यशालाएं है, उसके आगे

१ त्रिभूमिकम् । त्रिमेखलमित्यर्थः । २ करोतु ।

वेवोऽर्हन्त्राङ्गमुलो वा निय'ितमनुसर'कुत्तराशामुलो वा

यामध्यास्ते स्म पुण्यां समवसृतिमहीं तां परीन्याध्यवा'त्सुः ।

प्राविभिण्येन धीन्द्रा' युयु'वितगणिनी नृस्त्रियस्त्रिश्च वेव्यो

देवाः सेन्द्राश्च मत्याः पश्च इति गणा द्वादशामी क्रमेण ।।१६३।।

योगीन्द्रा रुन्त्रबोधा विबुधयुवतयः सार्यका राजपत्थ्यो

ज्योतिवंन्येशकन्या भवनजविनता भावना व्यन्तरश्च ।

ज्योतिवकाः कल्पनाथा नरवरवृषभास्तिर्यगौद्यः सहामी

कोष्ठेषूक्तेष्वतिष्ठन् जिनपतिमभितो भिवतभारावनम्प्राः ।।१६४।।

प्रादुःष्य द्वाङ्मयूर्लविघटिततिमिरो धूतसंसाररात्रि
स्तत्सन्थ्या सन्धिकल्पां मृहुरपघटयन् रिक्षणमोहीमवस्थाम् ।

सज्ज्ञानोवप्रसावि'रप्रतिनियत'नयोद्वेगसित्र'प्रयुक्त
स्याद्वादस्यन्वनस्थो भृशमय रुक्चे भव्यबन्ध्राजनाकःः ।।१६४।।

दूसरा अशोक आदिका वन है, उसके आगे वेदिका है, तदनन्तर ध्वजाओंकी पक्तियां हैं, फिर दूसरा कोट है, उसके आगे वेदिका सहित र पट्जोरा वन है, उसके वाद स्तूप और स्त्पोंके बाद मकानों की पंक्तियां है, फिर स्फटिकमणिमय तीसरा कोट है, उसके भीतर मनुष्य देव और मुनियोंकी बारह सभाए है तदनन्तर पीठिका है और पीठिकाके अग्रभाग पर स्वयभु भगवान् अरहतदेव विराजमान है ॥१९२॥ अरहंतदेव स्वभावसे ही पूर्व अथवा उत्तर दिशाकी ओर मख कर जिस समवसरणभूमिमे विराजमान होते है उसके चारों ओर प्रदक्षिणारूपसे क्रमपूर्वक १ बृद्धिके ईश्वर गणधर आदि मृनिजन, २ कल्पवासिनी देवियां ३ आर्यिकाएं-मनुष्योकी स्त्रिया, ४ भवनवासिनी देवियाँ, ५ व्यन्तरणी देवियां, ६ भवन-वासिनी देवियाँ, ७ भवनवासी देव, ८ व्यन्तर देव, ९ ज्योतिष्क देव, १० कल्पवासी देव, ११ मन्ष्य और १२ पश इन बारह गणोके बैठने योग्य बारह सभाए होती है ।।१९३।। उनमेसे पहले कोठमे अतिशय ज्ञानके धारक गणधर आदि मनिराज, दूसरेमे कल्पवासी देवोकी देवांगनाए, तीसरेमे आर्थिका सहित राजाओकी स्त्रियाँ तथा साधारण मनप्योंकी स्त्रियाँ, चौथेमे ज्योतिष देवोकी देवागनाए, पाचवेमे व्यन्तर देवोंकी देवागनाएं, छठवेमे भवनवासी देवोंकी देवागनाए, सातवेमे भवनवासी देव, आठवेमे व्यन्तरदेव नवेमे ज्योतिषी देव, दसवेमे कल्पवासी देव, ग्यारहवेमे चक्रवर्ती आदि श्रेष्ठ मनुष्य और बारहवेमे पशु बैठते है । ये सब ऊपर कहे हुए कोठोमे भिक्तभारसे नम्रीभूत होकर जिनेन्द्र भगवान्के चारों ओर बैठा करते है ॥१९४॥

तदनन्तर-जिन्होंने प्रकट होते हुए वचनरूपी किरणोंसे अन्धकारको नष्ट कर दिया है, ससाररूपी रात्रिको दूर हटा दिया है और उस रात्रिकी सध्या सन्धिके समान क्षीण मोह नामक बारहवे गुणस्थानकी अवस्थाको भी दूर कर दिया है जो सम्यम्ज्ञानरूपी उत्तम

१ स्वभावं । २ अनुगच्छन् । ३ अधिवास कुर्वन्ति स्म । ४ गणधरादिमुनयः । ५ कल्प-धासिस्त्री । ६ भवनत्रयदेव्यः । ७ ज्योतिष्कव्यन्तरदेव्यः । ८ प्रकटीभवतस्याद्वादवाविकरणेः । ६ तद्वात्रेः सन्ध्यायाः सन्धिः सम्बन्धस्तेन कल्पा सदृशाम्, प्रात कालसन्ध्यामित्यर्थः । १० क्षीणमोह-सम्बन्धिनीम् । क्षीणमोहाम् इ० । ११ सारथिः । १२ प्रतिनियमित । १३ वेगवत्तुरगः ।

#### महाप्राणम्

इत्युच्चै: सङ्गृहीतां समवसृतिमहीं धर्मैचकादिभर्तु-भंग्यात्मा संस्मरेद्यः स्तुतिमुखरमुखो भिक्तनम्रेण मूर्ध्ना । जैनीं लक्ष्मीमिचन्त्यां सकलगुणमयीं प्राश्नुतेऽसौ महिद्धं चुडाभिनीकभाजां मणिमुकुटजुषामीचतां स्मधराभिः ।।१६६।।

इत्यार्षे भवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे भगवत्समवसृतिविभूतिवर्णनं नाम त्रयोविशं पर्वे ।

सारिथके द्वारा वशमे किये हुए सात नयरूपी वेगशाली घोड़ोंसे जुते हुए स्याद्वादरूपी रथपर सवार है और जो भव्य जीवोंके बन्धु है ऐसे थ्री जिनेन्द्रदेवरूपी सूर्य अतिशय देदीप्यमान हो रहे थे।।१९५।। इस प्रकार ऊपर जिसका सग्रह किया गया है ऐसी, धर्म-चक्रके अधिपति जिनेन्द्र भगवान्की इस समवसरणभूमिका जो भव्य जीव भिक्तसे मस्तक झुकाकर स्तुतिसे मुखको शब्दायमान करता हुआ स्मरण करता है वह अवश्य ही मिणमय मुकुटोंसे सहित देवोंके मालाओंको धारण करनेवाले मस्तकोंके द्वारा पूज्य, समस्त गुणोंसे भरपूर और बड़ी बड़ी ऋद्वियोंसे युक्त जिनेन्द्र भगवान्की लक्ष्मी अर्थात् अर्हन्त अवस्थाकी विभूतिको प्राप्त करता है।।१९६।।

इस प्रकार भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीत त्रिपिटळक्षण श्रीमहापुराणके ना तन् गरने समवसरणविभूतिका वर्णन करनेवाळा तेईसवॉ पर्व समाप्त हुआ ।

१ मालधारिणीभिः।

# चतुर्विशतितमं पर्व

स जीयाव् वृषभो मोहविवस्पत्रिमितं जगत् । पट'विद्येव यद्विद्या सद्यः समुवितिष्ठि'पत् ॥१॥ श्रीमान् भरतरार्जीवः बृबुधे युगपत्त्रयम् । गुरोः कैवल्यसम्मृति सृतिञ्च' सृतचक्त्रयोः ॥२॥ ध'मंस्याव् गुरुकैवल्यं चक्रमायुधपालतः । काञ्चुकीयात् सृतीत्पत्ति विवासार्यः तवा विमृः ॥३॥ पर्याकुल इवासीच्च क्षणं तद्यौग'पद्यतः । किमत्र प्रागनुष्ठियं संविधा'निमिति प्रभुः ॥४॥ त्रिवर्गफलसम्भूतिः स्रक्रमोपनता मा । पुण्यतीर्यः सुतोत्पत्तिः चक्ररत्निति त्रयी ॥४॥ तत्र धर्मफलं तीर्थः पुत्रः स्वात् कामजं फलम् । स्रयानुबन्धिनोऽर्यस्य फलञ्चकं प्रभास्वरम् ॥६॥ स्रयान् सर्वमत्येतत्फलं धर्मस्य पुष्कलम् । यतो धर्मतरोर्यः फलं कामस्तु तद्वसः ॥७॥ कार्येषु प्राग्विधेयं तद्धम्यं श्रेयोनुबन्धि यत् । महाफलञ्च तह्वेत्रतेवा प्राथमक्रिति ।।६॥ निश्चियायेति राजेन्द्रो गृष्पूजनमादितः । स्रहो धर्मात्मारं चेष्टा प्रायः श्रेयोऽनुबन्धिनीरं ॥६॥ सानुजन्मा समेतोऽन्तःपुरयौरपुरोगमैः । प्राज्यामिश्यां पुरोधावर्षः सङ्जोऽभूव् गमनं प्रति ॥१०॥

जिनके ज्ञानने पटविद्या अर्थात् विष दूर करनेवाली विद्याके समान मोहरूपी विषसे सोते हुए इस समस्त जगत्को शीघाही उठा दिया था- जगा दिया था वे श्री वृषभदेव भगवान् सदा जयवन्त रहे ।।१।। अथानन्तर राज्यलक्ष्मीसे युक्त रार्जीष भरतको एक ही साथ नीचे लिखे हुए तीन समाचार मालूम हुए कि पूज्य पिताको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है, अन्तःपुरमे पुत्रका जन्म हुआ है और आयुधशालामें चक्ररत्न प्रकट हुआ है ।।२।। उस समय भरत महाराजने धर्माधिकारी पुरुषसे पिताके केवलज्ञान होनेका समाचार, आयुध-शालाकी रक्षा करनेवाले पुरुषसे चऋरत्न प्रकट होनेका वृत्तान्त, और कंचुकीसे पुत्र उत्पन्न होनेका समाचार मालूम किया था ।।३।। ये तीनों ही कार्य एक साथ हुए है। इनमेसे पहले किसका उत्सव करना चाहिये यह सोचते हुए राजा भरत क्षण भरके लिये व्याकुलसे हो गर्ये ।।४।। पुण्यतीर्थं अर्थात् भगवान्को केवलज्ञान उत्पन्न होना, पुत्रकी उत्पत्ति होना और चकरत्नका प्रकट होना ये तीनों ही धर्म अर्थ काम तीन वर्गके फल मुक्ते एक साथ प्राप्त हुए हैं ।।५।। इनमेसे भगवान्के केवलज्ञान उत्पन्न होना धर्मका फल है, पुत्रका होना कामका फल है और देदीप्यमान चक्रका प्रकट होना अर्थ प्राप्त करानेवाले अर्थ पुरुषार्थका फल है।।६।। अथवा यह सभी धर्मपुरुषार्थका पूर्ण फल है क्योकि अर्थ धर्मरूपी वृक्षका फल है और काम उसका रस है।।७।। सब कार्योंमें सबसे पहले धर्मकार्य ही करना चाहिये क्योंकि वह कल्याणोंको प्राप्त करानेवाला है और बड़े बड़े फल देनेवाला है इसलिये सर्व प्रथम जिनेन्द्र भगवान्की पूजा ही करनी चाहिये ।।८।। इस प्रकार राजाओंके इन्द्र भरत महाराजने सबसे पहले भगवान्की पूजा करनेका निश्चय किया सो ठाक ही है क्योंकि धर्मात्मा पुरुषोंकी चेष्टायें प्रायः पुण्य उत्पन्न करनेवाली ही होती है ।।९।। तदनन्तर महाराज भरत अपने छोटे भाई, अन्त.पुरकी स्त्रियाँ और नगरके मुख्य मुख्य लोगोंके साथ

१ अनिश्चयज्ञानमुपेतम् । २ विषापहरणिवद्या । ३ उत्थापयित स्म । ४ उत्पत्तिम् । ५ घर्माधिकारिणः । ६ बुबुधे । ७ तेषामेककालीनत्वतः । ८ सामग्रीम् । ६ युगपदागता । १० सम्पूर्णम् । ११ प्रथमं कर्तव्या । १२ धर्मबुद्धिमताम् । १३ पुण्यानुवन्धिनी ल० । १४ महत्तरैः । १५ अग्रे कृत्वा ।

गुरौ भिक्त परां तन्वन् कुर्वन् धर्मप्रभावनाम् । स भूत्या परयोत्तस्ये भगवद्वन्वनाविधौ ॥११॥ अय सेनाम्बुधेः क्षोभम् आतन्वन्निकिनःस्वनः । आनन्वपटहो मन्द्रं दध्वान ध्वानयन् दिशः ॥१२॥ भगतस्येऽय महाभागो वन्वार्थभरताधिपः । जिनं हस्त्यश्वपादातरयोकडघावृतोऽभितः ॥१३॥ रेजे प्रचलिता सेना 'ततानकपृथुध्वितः । वेलेव वारिधेः 'प्रेडःखवसङ्ख्यध्वजवीचिका ॥१४॥ परीत्य परिवृतः प्राप स जिनास्थानमण्डलम् । प्रसर्पत्प्रभया दिशु जितमार्तण्डमण्डलम् ॥१५॥ परीत्य पूज्यन् मानस्तम्भान् 'सोऽत्यंत्ततः परम् । खातां लतावनं सालं वनानाञ्च चतुष्टयम् ॥१६॥ दितीयं सालमृत्कम्य ध्वजात् कल्पद्वुमाविलम् । स्तूपान् प्रासादमालाञ्च पश्यन् विस्मयमाप सः ॥१७॥ ततो वौवारिकवेवेः सम्भ्रामयिद्धः प्रवेशितः । श्रीमण्डपस्य वैदर्धी सोऽपश्यत् स्वगंजित्वरीम् ॥१८॥ ततः प्रविक्षणीकुर्वन् धर्मचक्रचतुष्टयम् । लक्ष्मोवान् पूज्यामास प्राप्य प्रथमपीठिकाम् ॥१८॥ ततो द्वितीयपीठस्थान् विभोरष्टी महाध्वजान् । सोऽर्चयामास सम्प्रीतिः (पूर्वगंनधादिवस्तुभिः ॥२०॥ मध्ये श्रीतः विद्वादिः पराध्ये हरिविष्टरे । उदयाचलमृर्धस्यमिवाकं जिनमेक्षत ॥२१॥

पूजाकी बड़ी भारी सामग्री लेकर जानेके लिये तैयार हुए ।।१०।। गुरुदेव भगवान् वृषभ-देवमें उत्कृष्ट भक्तिको बढ़ाते हुए और धर्मकी प्रभावना करते हुए महाराज भरत भगवान्की वन्दनाके लिये उठे ।।११।।

तदनन्तर–जिनका शब्द समुद्रकी गर्जनाके समान है ऐसे आनन्दकालमें वजनेवाले नगाड़े सेनारूपी समुद्रमें क्षोभ फैलाते हुए और दिशाओंको शब्दायमान करते हुए गम्भीर शब्द करने लगे ।।१२।। अथानन्तर–जो महाभाग्यशाली है, जिनेन्द्र भगवान्की करनेका अभिलाषी है, भरत क्षेत्रका स्वामी है और चारो ओर से हाथी-घोड़े पदाति तथा रथोंके समूहसे घिरा हुआ है ऐसे महाराज भरतने प्रस्थान किया ।।१३।। उस समय वह चलती हुई सेना समुद्रकी वेलाके समान सुशोभित हो रही थी क्योंकि सेनामें जो नगाडोंका शब्द फैल रहा था वही उसकी गर्जनाका शब्द था और फहराती हुई असख्यात ध्वजाए ही लहरोंके समान जान पड़ती थी ।।१४।। इस प्रकार सेनासे घिरे हुए महाराज भरत, दिशाओंमें फैलती हुई प्रभासे जिसने सूर्यमण्डलको जीत लिया है ऐसे भगवान्के समव-सरण मे जा पहुंचे ।।१५।। वे सबसे पहले समवसरण भूमिकी प्रदक्षिणा देकर मान-स्तम्भोंकी पूजा करते हुए आगे वढ़े, वहाँ क्रम क्रमसे परिखा, लताओंके वन, कोट, चार वन और दूसरे कोटको उल्लंघनकर ध्वजाओंको, कल्पवृक्षोंकी पंक्तियोंको, स्तूपोंको और मकानोंके समूहको देखते हुए आश्चर्यको प्राप्त हुए।।१६-१७।। तदनन्तर संभ्रमको प्राप्त हुए द्वारपाल देवोंके द्वारा भीतर प्रवेश कराये हुए भरत महाराजने स्वर्गको जीतने-वाली श्रीमंडपकी शोभा देखी।।१८।। तदनन्तर अतिशय शोभायक्त भरतने प्रथम पीठिका पर पहुंचकर प्रदक्षिणा देते हुए चारों ओर धर्मचक्रोकी पूजा की ॥१९॥ तदनन्तर उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर दूसरे पीठपर स्थित भगवान्की ध्वजाओकी पवित्र सुगन्ध आदि द्रव्योंसे पूजा की ।।२०।। तदनन्तर उदयाचल पर्वतके शिखरपर स्थित सूर्यके समान गन्ध-कुटीके बीचमें महामूल्य-श्रेष्ठ सिंहासनपर स्थित और अनेक देदीप्यमान ऋद्धियोंको

१ उद्यतोऽभूत् । उद्योग करोति स्मेत्यर्थः । २ चचाल । ३ रथसमूहः । ४ विस्तृत । ५ चलत् । ६ सेनया । ७ –नत्यैनतः ल० । अत्यैत् अतिकान्तवान् । ८ अतिकम्य । ६ सौन्दर्यम् । १० जयशीलाम् । ११ सम्प्रीतः ब०, ल०, द०, ६० । १२ गन्धकृट्या मध्ये ।

चलच्चामरसङ्घातवीज्यमानमहातनुम् । प्रपतिष्ठमं रं मेर्गरव चामीकरच्छविम् ॥२२॥
महाशोकतरोम् ले छत्रत्रितयसंश्वितम् । 'त्रिधाभूतावधूव्भासिबलाहकिमिवादिपम् ॥२३॥
पुष्पवृष्टिप्रतानेन परितो भ्राजितं प्रभुम् । कल्पद्रुमप्रगिलग्रसूनिमव मन्दरम् ॥२४॥
नभो व्यापिभिष्यवृष्टोषं सुरवुन्दुभिनिस्वनः । प्रसरद्वेलमम्भोषिमिव वातविष्ट्र्णितम् ॥२४॥
शीरध्वानं प्रवर्षन्तं धर्मामृतमर्ताकतम् । श्राङ्कावितजगत्प्राणं प्रावृषेष्यं मिवाम्बुदम् ॥२६॥
स्ववेहविसरज्योत्स्नासिललक्षालितां खिलम् । क्षीराध्धमध्यसद्वृद्धमिव भूष्टनं हिरण्मयम् ॥२७॥
सोऽन्वं वप्रविक्षणोकृत्य भगवन्तं जगव्गुष्टम् । इयाजं यायजूकानां ज्यायान्त्राज्ये ज्यया प्रभुम् ॥२६॥
पूजान्ते प्रणिपत्येशं महीनिहित्रं जान्वसौ । वचःप्रसूनमालाभिरं त्यानचं गिरां पतिम् ॥२६॥
त्वं ब्रह्मा परमज्योतिस्त्वं प्रभूष्णुरजोऽरजाः । त्वमाविवेवो वेवानाम् स्रिधिवेवो महेक्वरः ॥३०॥
त्वं स्रष्टा त्वं विधातासि त्वमीशानः पुष्टः पुमान् । त्वमाविवेवो विक्षेट् विक्वारा । इविक्वतोमुखः॥३१

धारण करनेवाले जिनेन्द्र वृषभदेवको देखा ।।२१।। ढुरते हुए चमरोंके समूहसे जिनका विशाल शरीर संवीज्यमान हो रहा है और जो सुवर्णके समान कान्तिको धारण करने-वाले हैं ऐसे वे भगवान् उस समय ऐसे जान पड़ते थे मानो जिसके चारों ओर निर्झरने पड़ रहे है ऐसा सुमेरुपर्वत ही हो ।।२२।। वे भगवान् बड़े भारी अशोकवृक्षके नीचे तीन छत्रोंसे सुशोभित थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो जिसपर तीन रूप धारण किये हुए चन्द्रमासे सुशोभित मेघ छाया हुआ है ऐसा पर्वतोंका राजा सुमेरुपर्वत ही हो ।।२३।। वे भगवान् चारों ओरसे पृष्पवृष्टिके समृहसे सुशोभित थे जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो जिसके चारों ओर कल्पवृक्षोंसे फूल गिरे हुए हैं ऐसा सुमेरुपर्वत ही हो ॥२४॥ आकाशमें व्याप्त होनेवाले देवदुन्दुभियोंके शब्दोंसे भगवान्के समीप ही बड़ा भारी शब्द हो रहा था जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो वायुके द्वारा चलायमान हुआ और जिसकी लहरें किनारे तक फैल रही है ऐसा समुद्र ही हो ।।२५।। जिसका शब्द अतिशय गम्भीर है और जो जगत्के समस्त प्राणियोंको आनन्दित करनेवाला है ऐसे सन्देहरहित धर्मरूपी अमृतकी वर्षा करते हुए भगवान् वृषभदेव ऐसे जान पड़ते थे मानो गरजता हुआ और जलवर्षा करता हुआ वर्षाऋतुका वादल ही हो ।।२६।। अपने शरीरकी फैलती हुई प्रभारूपी जलसे जिन्होंने समस्त सभाको प्रक्षालित कर दिया है ऐसे वे भगवानु ऐसे जान पड़ते थे मानो क्षीरसमुद्र-के बीचमे बड़ा हुआ सुवर्णमय पर्वत ही हो ।।२७।। इस प्रकार आठ प्रातिह्वार्यरूप ऐक्वर्यसे युक्त और जगत्के गुरु स्वामी वृषभदेवको देखकर पूजा करनेवालोंमे श्रेष्ठ भरतने उनकी प्रदक्षिणा दी और फिर उत्कृष्ट सामग्रीसे उनकी पूजा की ।।२८।। पूजाके बाद महाराज भरतने अपने दोनों घटने जमीनपर रखकर सब भाषाओंके स्वामी भगवान् वृषभदेवको नमस्कार किया और फिर वचनरूपी पूष्पोंकी मालाओंसे उनकी इस प्रकार पूजा की अर्थात् नीचे लिखे अनुसार स्तुति की ॥२९॥

हे भगवन्, आप ब्रह्मा है, परम ज्योतिस्वरूप है, समर्थ हैं, जन्मरहित हैं, पापरहित हैं, मुख्यदेव अथवा प्रथम तीर्थ कर हैं, देवोंके भी अधिदेव और महेश्वर हैं ।।३०।। आप ही स्प्रष्टा है, विधाता हैं, ईश्वर हैं, सबसे उत्कृष्ट हैं, पवित्र करनेवाले हैं, आदि पुरुष हैं, जगत्के ईश है,

१ त्रैरूप्येण चन्द्रेणोद्भासितमेषम् । २ प्रावृषि भवम् । ३ प्रक्षालितसकलपदार्थम् । ४ अनु-कूलो भूत्वा पश्चाद्वा । ५ पूजयामास । ६ इज्याशीलानाम् । 'इज्याशीलो यायजूकः' इत्यभिषानात् । ७ भूरिपूजया । ६ मह्यां निक्षिप्त जानु यस्मिन् कर्मणि । ६ वक्ष्यमाणप्रकारेण । १० कर्मरजो-रिहतः । ११ पुनातीति पुमान् । १२ विश्वस्मिन् राजते इति ।

विद्यवध्यापी जगद्भती विद्यवृण्विद्यभु'िष्ठभुः । विद्यतोऽक्षिमयं ज्योतिर्विद्ययोनिर्वयोनिर्वयोनिर्वः ॥३२॥
हिरण्यगर्भी भगवान् वृषभी वृषभव्यज्ञः । परमेक्ठी परं तस्त्रं परमात्मारु भूरति ॥३३॥
त्वमिनस्त्वमधिज्योति स्विमोशस्त्वमग्रोनिजः । ग्रजरस्त्यमगाविस्त्यम् ग्रमन्तस्त्रं त्वमञ्युतः ॥३४॥
त्वमकर स्वयम्भः स्वयम्भः स्वयं । विद्युजिज्जुज्जिज्जुज्ज् त्वं स्वयम्भः स्वयं प्रभः ॥३४॥
त्वं शम्भः शम्भवः शंयुः शंवदः श्वाद्भरो हरः । । हरिर्मोहासुराश्चित्र तमोश्मिक्यभास्तरः ॥३६॥
पुराणः कविराग्यस्त्वं योगी योगविद्यं वरः । त्वं शर्ष्यो वरेज्योऽप्रपस्त्वं पूतः पुज्यनायकः ॥३६॥
स्वं योगातमाः सयोगद्य तिद्यो बुद्धो निवद्यवः । सूक्ष्मो निरञ्जनः सञ्जतञ्जातोः जिमकुञ्जरः ॥३६
छन्दोः विच्छन्वसाः कर्ता वेवविद्यवताः । वायस्पतिरवारिर्वाविर्वाविर्वानिवकः ॥३६॥

जगत्में शोभायभान हैं और विश्वतोमुख अर्थात् सर्वदर्शी हैं।।३१।। आप समस्त संसारमें व्याप्त हैं, जगत्के भर्ता है, समस्त पदार्थोंको देखनेवाले हैं, सबकी रक्षा करनेवाले है, विभु हैं, सब ओर फैली हुई आत्मज्योतिको धारण करनेवाले है, सबकी योनिस्वरूप हैं-सबके ज्ञान आदि गणोंको उत्पन्न करनेवाले है और स्वयं अयोनिरूप हैं-पुनर्जन्मसे रहित है ।।३२।। आप ही हिरण्यगर्भ अर्थात् ब्रह्मा है, भगवान् है, वृषभ है, वृषभके चिह्नवाली ध्वजासे युक्त हैं, परमेष्ठी हैं, परमतत्त्व है, परमात्मा है और आत्मभू-अपने आप उत्पन्न होनेवाले है ।।३३।। आप ही स्वामी हैं, उत्कृष्ट ज्योतिस्वरूप हैं, ईश्वर है, अयोनिज-योनिक बिना उत्पन्न होनेवाले हैं, जरा रहित हैं, आदिरहित हैं, अन्तरहित है और अच्युत हैं।।३४।। आप ही अक्षर अर्थात् अविनाशी हैं, अक्षय्य अर्थात् क्षय होनेके अयोग्य हैं, अनक्ष अर्थात् इन्द्रियोंसे रहित है, अनक्षर अर्थात् शब्दागोचर हैं, विष्णु अर्थात् व्यापक हैं, जिष्णु अर्थात् कर्मरूप शत्रुओंको जीतनेवाले है, विजिष्णु अर्थात् सर्वोत्कृष्ट स्वभाववाले हैं, स्वयंभू अर्थात् स्वयं बुद्ध है, और स्वयंप्रभ अर्थात् अपने आप ही प्रकाशमान हैं-असहाय, केवल-ज्ञानके धारक हैं ॥३५॥ आप ही शंभु हैं, शभव है, शंयु-सुखी है, शंवद हैं-सुख या शान्तिका उपदेश देनेवाले हैं, शंकर हैं-शान्तिक करनेवाले हैं, हर है, मोहरूपी असुरके शत्रु हैं, अज्ञानरूप अम्धकारके अरि है और भव्य जीवोंके लिये उत्तम सुर्य हैं ।।३६।। आप पुराण हैं–सबसे पहलेके हैं, आद्य किन है, योगी हैं, योगके जाननेवालोंमें श्लेष्ठ है, सबको शरण देनेवाले हैं, श्लेष्ठ हैं, अग्रेसर हैं, पवित्र हैं, और पण्यके नायक हैं ।।३७।। आप योगस्वरूप है-ध्यानमय हैं, योगसहित हैं- आत्मपरिष्पन्दसे सहित हैं, सिद्ध है–कृतकृत्य है, बुद्ध हैं–केवलज्ञानसे सहित है, सांसारिक उत्सवोंसे रहित है, सुक्ष्म है-छद्मस्थज्ञानके अगम्य है, निरंजन हैं-कर्म कलंकसे रहित हैं, ब्रह्मरूप हैं और जिनवरोंमें श्रेष्ठ है ।।३८।। आप द्वादशांगरूप वेदोंके जाननेवाले हैं, द्वादशांगरूप वेदोंके कर्ता है, आगमके जाननेवाले हैं, वक्ताओंमे सर्वश्रेष्ठ है, वचनोंके स्वामी हैं, अधर्मके शत्रु हैं, धर्मोंमें

१ विश्वज्ञः । विश्वभुग् अ०, प०, स०, ल०, इ०, द०। २ आत्मस्वकप्यभितिः । ३ हिरण्यं गर्भे यस्य। ४ परमेष्ठिपदस्यितः । ५ आत्मना भवतीति । ६ अधिकज्योतिः । ७ न क्षरतीति अक्षरः, नित्यः । ६ न विद्यते क्षरो नाशो यस्मात् । ६ सुस्रयोजकः । १० शं सुस्रं व्वतीति । ११ ष्मानस्वरूपः । १२ विवाह् युत्सवरहितः । जल्कुष्यभत् रहितः । १३ सहस्रवन क्षणिकोपरि प्रादुर्भूतः । १४ खन्द इति सन्यविशेषज्ञः । १५ छन्दः सन्देनाव वेदो द्वादशाक्षणभाषो भण्यते । १६ आगमजः ।

प्रथम धर्म है और धर्मके नायक हैं।।३९।। आप जिन है, कामको जीतनेवाले है, अर्हन्त है- पूज्य है, मोहरूप शत्रुको नष्ट करनेवाले है, अन्तरायरहित हैं, धर्मकी ध्वजा है, धर्मके अधिपति हैं, और कर्मरूपी शत्रुओंको नष्ट करनेवाले है।।४०।। आप भव्यजीवरूपी कमलिनियोंके लिये सुर्यके समान है, आप ही अग्नि है, यज्ञकुंड है, यज्ञके अंग है,श्रेष्ठ यज्ञ है, होम करनेवाले हैं और होम करने योग्य द्रव्य है ।।४१।। आप ही यज्वा है-यज्ञ करनेवाले है, आज्य है-घृतरूप हैं, पूजारूप है, अपरिमित पुण्यस्वरूप है, गुणोंकी खान है, शत्रुरहित है, पाररहित है, और मध्यरहित होकर भी मध्यम हैं। भावार्थ-भगवान् निश्चयनयकी अपेक्षा अनादि और अनन्त हैं जिसका आदि और अन्त नहीं होता उसका मध्य भी नहीं होता। इसिलये भगवान्के लिये यहाँ कविने अमध्य अर्थात् मध्यरिहत कहा है परन्तु साथ ही 'मध्यम' भी कहा है। कविकी इस उक्तिमे यहाँ विरोध आता है परन्तु जब मध्यम शब्दका 'मध्ये मा अनन्तचतुष्टयलक्ष्मीर्यस्यसः'-जिसके बीचमें अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मी है, ऐसा अर्थ किया जाता है तब वह विरोध दूर हो जाता है। यह विरोधाभास अलकार है।।४२।। हे भगवन्, आप उत्तम हो कर भी अनुत्तम है (परिहार पक्षमें 'नास्ति उत्तामो यस्मात्सः'– जिससे बढ़कर और दूसरा नहीं हैं) ज्येष्ठ है, सबसे बड़े गुरु है, अत्यन्त स्थिर है, अत्यन्त सूक्ष्म हैं, अत्यन्त बड़े है, अत्यन्त स्थूल है और गौरवके स्थान है ॥४३॥ आप बड़े है, क्षमा गुणसे पृथिवीके समान आचरण करनेवाले हैं, पूज्य है, भवनशील (समर्थ) है, स्थिर स्वभाव वाले है, अविनाशी है, विजयशील है, अचल है, निध्य है, शिव है, शान्त है, और संसारका अन्त करनेवाले हैं ।।४४।। हे देव, आप ब्रह्म विदु अर्थात् आत्मस्वरूपके जाननेवालोंके ध्येय हैं–ध्यान करने योग्य है और बृह्मपद–आत्माकी शुद्ध पर्यायके ईश्वर हैं। प्रकार हमलोग अनेक नामोंसे आपकी स्तुति करते हैं ।।४५।। हे भगवन्, इस प्रकार आपके एक सौ आठ नामोंका हृदयसे स्मरण कर में आठ प्रातिहार्योंके स्वामी तथा स्तृतियोंके स्थानभूत आपकी स्तुति करता हूँ ॥४६॥ हे भगवन्, जिसकी शाखाएं अत्यन्त चलाय-मान हो रही है ऐसा यह ऊंचा अशोक महावृक्ष अपनी छायामें आये हुए जीवोंकी इस प्रकार

१ अरीन् हन्तीति अरिहा । २ रहस्यरिहतः । 'रहःशब्देनान्तरायो भण्यतें' 'विरहितरहस्कृते-भ्यः' इत्यत्र तथा व्याख्यानात् । ३ षातकः । ४ पादपूरणे । हि—द०, स०, ल०, म०, प०, अ०, इ० । ५ वह्निः । ६ यागः । ७ यजनकारणम् । ६ होतव्यद्रव्यम् । ६ पूजकः । १० अपगतारिः । ११ न विद्यते उत्तरःश्रेष्ठो यस्मात् । १२ अतिशयेन गुरुः । १३ अतिशयेन स्थिरः । १४ अतिशयेन अणुः । १५ अतिशयेन महान् । १६ अतिशयेन स्थूलः । १७ क्षमया महीवाचरितः । १८ पूज्यः । १६ स्थिरतरः । २० जयशीलः । २१ गमनशीलतारिहतः । २२ शिवं सुखमस्यातीति । २३ सात्मशालिनाम् । २४ स्तुतीनाम् ।

तवामी चामरवाता यक्षैरिक्षप्यं वीजिताः । निर्धु नन्तीव निर्व्याजम् श्रागोगोमिक्षका नृणाम् ॥४६॥ त्वामापतिन्त परितः सुमनोऽञ्जलयो विवः । तुष्ट्या स्वर्गलक्ष्म्येव मुक्ता हर्षाश्रुविन्दवः ॥४६॥ ख्रवत्रितयमाभाति सूच्छ्रितं जिन तावकम् । मुक्तालम्बनविश्वाजि लक्ष्म्याः क्षोडास्थलायितम् ॥५०॥ तव हर्यासनं भाति विश्वभर्तुर्भवद्भर्त्य् । कृतयत्नैरिवोद्वोद्धं न्यंग्भूयोदं मृगाधिषः ॥५१॥ तव बेहप्रभोत्सपः इदमाकम्यते. सदः । पुष्याभिषकसम्भारं लम्भयद्भि रिवाभितः ॥५२॥ तव वाक्प्रसरो विश्यः पुनाति जगतां मनः । मोहान्धतमसं घुन्वन् 'स्वज्ञानाकांशुकोपमः ॥५३॥ प्रातिहार्याध्यहार्याणि तवामूनि चकासति । लक्ष्मी हंस्याः समाक्षीडपुलिनानि शुचीनि वा ॥५४॥ नमो विश्वात्मने तुभ्यं तुभ्यं विश्वस्त्रजे नमः । स्वयंभुवे नमस्तुभ्यं क्षायिकले विध्यपर्ययः ॥४६॥ ज्ञानवर्शनवीर्याणि विरतिः शुद्धवश्रानम् । वानाविलब्धयङ्गवित 'क्षायिक्यस्तव शुद्धयः ॥४६॥

रक्षा करता है मानो इसने आपसे ही शिक्षा पाई हो ॥४७॥ यक्षोंके द्वारा ऊपर उठाकर ढोले गये ये आपके चमरोंके समूह ऐसे जान पड़ते हैं मानो बिना किसी छलके मनष्योंके पापरूपी मक्लियोको ही उड़ा रहे हों।।४८।। हे नाथ, आपके चारों ओर स्वर्गसे जो पूष्पा-ञ्जलियोंकी वर्षा हो रही है वह ऐसी जान पड़ती है मानो सतुष्ट हुई स्वर्ग-लक्ष्मीके द्वारा छोड़ी हुई हर्ष-जिनत आसुओं की बूदे ही हों ॥४९॥ हे जिनेन्द्र, मोतियों के जालसे सूशोभित और अतिशय ऊचा आपका यह छत्रत्रितय ऐसा जान पडता है मानो लक्ष्मीका कीडा-स्थल ही हो ।।५०।। हे भगवन्, सिहोंके द्वारा धारण किया हुआ यह आपका सिहासन ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो आप समस्त करनेवाले हैं-तीनों लोकोंके स्वामी है इसलिये आपका बोझ उठानेके लिये सिहोंने प्रयत्न किया हो, परन्तु भारकी अधिकतासे कुछ भुककर ही उसे धारण कर सके हों ।।५१।। हे भगवन्, आपके शरीरकी प्रभाका विस्तार इस समस्त सभाको व्याप्त कर रहा है और उससे ऐसा जान पड़ता है मानो वह समस्त जीवोंको चारों ओरसे पुण्यरूप जलके अभिषेकको ही प्राप्त करा रहा हो ॥५२॥ हे प्रभो, आपके दिव्य वचनोंका प्रसार ( दिव्यध्वनिका विस्तार ) मोहरूपी गाढ़ अन्धकारको नष्ट करता हुआ जगतुके जीवोंका मन पवित्र कर रहा है इसलिये आप सम्यग्ज्ञानरूपी किरणोंको फैलानेवाले सूर्यके समान हैं ।।५३।। हे भगवन्, इस प्रकार पवित्र और किसीके द्वारा हरण नही किये जा सकने योग्य आपके ये आठ प्रातिहार्य ऐसे देदीप्यमान हो रहे हैं मानो लक्ष्मीरूपी हसीके क्रीड़ा करने योग्य पिवत्र पुलिन ( नदीतट ) ही हों ॥५४॥ हे प्रभो, ज्ञानकी अपेक्षा आप समस्त संसारमे व्याप्त है अथवा आपकी आत्मामें संसारके समस्त पदार्थ प्रतिविम्बित है इसलिये आपको नमस्कार हो, आप जगत्की सृष्टि करनेवाले है इसलिये आपको नमस्कार हो, कर्मों के क्षयसे प्रकट होनेवाली नौ लब्बियोंसे आप स्वयंभू है इसलिये आपको नमस्कार हो ॥५५॥ हे नाथ, क्षायिकज्ञान, क्षायिकदर्शन, क्षायिकसम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र और क्षायिकदान, लाभ, भोग, उपभोग तथा वीर्य ये आपकी नौ क्षायिक शुद्धियां

१ उद्धृत्य । २ भवतो भरम् । ३ अघोभूत्वा । ४ समूहम् । ५ प्रापयद्भिः । ६ त्वं ज्ञाना- ल०, द०, इ०, अ०, प०, स०, म०। ७ सहजानीत्यर्थः । ८ चारित्रम् । ६ क्षये भवाः ।

ज्ञानमप्रतिषं<sup>र</sup> विद्वं पर्यच्छुँ रसीत्तवाकमात् । त्रयं ह्यावरणावेतद्वप विधः करणं कमः ।।५७॥ चित्रं जगिददं चित्रं त्ययाबोधि यदकमात् । श्रक्रमोऽपि क्वचिच्छ्लाघ्यः प्रभुमाश्रित्य लक्ष्यते ।।५८॥ इन्द्रियेषु समग्रेषु तव सत्स्वप्यतीन्द्रियम् । ज्ञानमासीवचिन्त्या हि योगिनां प्रभुज्ञक्तयः ।।५८॥ यथा ज्ञानं तवैवाभूत् क्षायिकं तव वर्शनम् । र्वाभ्यां युगपदेवासीद् उपयोग् रेत्तवाद्भृतम् ।।६०॥ तेन त्वं विश्वविज्ञेय रिध्यापिज्ञानगुणारे द्भृतः । सर्वज्ञः सर्वदर्शी च योगिभिः परिगीयसे ।।६१॥ विश्वं विज्ञानतोऽपीश रेयत्तेनास्तार्थश्रमक्लमौ । श्रनन्तवीर्यताशक्तेस्तन्माहात्स्यं परिस्फुटम् ।।६२॥ रागाविचित्तकालुष्यव्यपायावुदिता तव । रेवरतिः सुखमात्मोत्यं व्यनक्त्यान्तन्तिकं विभो ।।६३॥ विरतिः री सुखमित्रं चेत् सुखं त्वय्येव केवलम् । नो चेन्नैवासुखं नाम किञ्चिदत्र जगत्त्रये ।।६४॥

कही जाती है ।।५६।। हे भगवन्, आपका बाधारिहत ज्ञान समस्त संसारको एक साथ जानता है सो ठीक ही है क्योंकि व्यवधान होना, इन्द्रियोंकी आवश्यकता होना और क्रमसे जानना ये तीनों ही ज्ञानावरण कर्मसे होते हैं परन्तु आपका ज्ञानावरण कर्म बिलकुल ही नष्ट हो गया है इसलिये निर्वाधरूपसे समस्त ससारको एक साथ जानते है ॥५७॥ हे प्रभो, यह एक वड़े आश्चर्यकी बात है कि आपने इस अनेक प्रकारके जगत को एक साथ जान लिया अथवा कही कही बडे ५ हपोंका आश्रय पाकर क्रमका छट जाना भी प्रशसनीय समक्ता जाता है ॥५८॥ हे विभो, समस्त इन्द्रियोंके विद्यमान रहते हए भी आपका ज्ञान अतीन्द्रिय ही होता है सो ठीक ही है क्योंकि आपकी शक्तियोंका योगी लोग भी चिन्तवन नही कर सकते हैं ।।५९।। हे भगवन्, जिस प्रकार आपका ज्ञान क्षायिक है उसी प्रकार आपका दर्शन भी क्षायिक है और उन दोनोंसे एक साथ ही आपके उपयोग रहता है यह एक आश्चर्यकी बात है भावार्थ-ससारके अन्य जीवोंके पहले दर्शनोपयोग होता है बादमे ज्ञानोपयोग होता है परन्तु आपके दोनो उपयोग एक साथ ही होते हैं।।६०।। हे देव, आपका ज्ञानगुण संसारके समस्त पदार्थोमे व्याप्त हो रहा है, आप आश्चर्य उत्पन्न करनेवाले है और योगी लोग आपको सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी कहते है ।।६१।। हे ईश, आप संसारके समस्त पदार्थोको जानते है फिर भी आपको कुछ भी परिश्रम और खेद नहीं होता है। यह आपके अनन्त बलकी शक्तिका प्रकट दिखाई देनेवाला माहात्म्य है ।।६२॥ हे विभो, चित्तको कलुषित करनेवाले राग आदि विभाव भावोके नष्ट हो जानेसे जो आपके सम्यक्चारित्र प्रकट हुआ है वह आपके विनाशरहित और केवल आत्मासे उत्पन्न होनेवाले सुखको प्रकट करता है।।६३!। यदि विषय और कषायसे विरक्त होना ही सुख माना जावे तो वह सुख केवल आपमें ही माना जावेगा और यदि विषय कषाय से विरक्त न होनेको सुख माना जावे तो फिर यही मानना पडेगा कि तीनों लोकोंमे दु.ख है ही नही । भावार्थ-निर्वृति अर्थात् आकुलताके अभावको सुख कहते है विषय कषायोंमें प्रवृत्ति करते हुए आकुलताका अभाव नहीं होता इसलिये उनमें वास्तविक सुख १ विघ्नरहितः । 'प्रतिघः प्रतिघाते च रोषे च प्रतिघो मतः ।' २ परिच्छिनत्ति स्म, निश्चय-

१ विघ्नरहितः । 'प्रतिघः प्रतिघाते च रोषे च प्रतिघो मतः ।' २ परिच्छिनत्ति स्म, निश्चयमकरोदित्यथंः । ३ युगपदेव । क्रमकरण्ञ्यवधानमन्तरेणेत्यथंः । ४ व्यवधानम् । ५ इन्द्रियम् ।
६ परिपाटी । ७ नानाप्रकारम् । ६ तदाश्चयंम् । ६ ज्ञानदर्शनाभ्याम् । १० परिच्छित्तिः
(सकलपदार्थपरिज्ञानम्) । ११ विश्वव्यापो विज्ञेयव्यापो । १२ सकलपदार्थव्यापिज्ञानगुणेनात्मज्ञानान्तमाश्चयंवानित्यर्थः । १३ यसमात् कारणात् । यत्ते न स्तः—द०, ल०, म०, अ०, स० । १४ अभवताम् । १५ विरतिः निस्पृहता । विरतिः निवृत्तिः । १६ विरतिः सुखमितीष्ट चेत्तिः केवल सूखं
त्वय्येवास्ति, नान्यस्मिन्, नो चेत् विरतिः सुखमिति नेष्टम् अनिवृत्तिरेव सुखमिति चेत्तिः
किञ्चदसुखं नास्त्येव ।

'प्रसन्नकतुर्व तोयं यथेह स्वष्वतां वजेत् । निष्यात्वकर्वमापायाहुन् बुद्धिस्ते तथा मता ।।६४॥ सत्योऽपि लब्बयः 'वोवास्त्विय नार्षक्रिया हृतः । कृतकृत्ये वहिर्वच्यसम्बन्धो हि निर्यकः ॥६६॥ एवं प्राया गुणा नाथ अवतोऽनन्तथा मताः । तानहं लेवातोऽपीवा न स्तोनुमलमल्पषीः ॥६७॥ तवास्तां ते गुणस्तोत्रं नाममात्रञ्च कीर्तितम् । पुनाति नस्ततो वेव त्वन्नामोहेवातः श्रिताः ॥६॥ हिर्ण्यगर्भमाहुस्त्वां यतो वृद्धिहिरण्ययी । गर्भावतरणे नाथ प्रावुरासीत्तवाव् भृता ।।६॥ वृवभोऽसि सुर्ग्वं व्टरत्नवर्वः स्वसम्भवे । 'व्लम्माभिवक्तये मेव 'पम्वव्वान्व्वभोऽप्यति ॥७०॥ स्रव्योवज्ञेयसङ्कात्तज्ञानमूर्तियंतो अवान् । स्रतः सर्वगतं प्राहुस्त्वां वेव परमर्वयः ॥७१॥ स्वयीत्यावीनि नामानि 'विकारयन्वर्णतां यतः । ततोऽसि त्वं जगज्ज्येष्ठः परमेष्ठी सनातनः ॥७२॥ त्वद्भित्तवोवितामेनां मामिकां थियमक्षमः । धर्तुं स्तुतित्यये तेऽद्य प्रवृत्तोस्म्येव'। मानरः ॥७२॥

नहीं है परन्तु आप विषय-कषायोंसे निवृत्त हो चुके हैं–आपकी तद्विषयक आकुलता दूर हो गई है इसलिये वास्तविक सुख आपमें ही है। यदि विषयवासनाओं में प्रवृत्ति करते रहनेको सुख कहा जावे तो फिर सारा संसार सुखी ही सुखी कहलाने लगे क्योंकि ससारके सभी जीव विषयवासनाओंमें प्रवृत्त हो रहे हैं परन्तु उन्हें वास्तविक सुख प्राप्त हुआ नहीं मालुम होता इसलिये सुखका पहला लक्षण ही ठीक है और वह सुख आपको ही प्राप्त है ।।६४।। हे भगवन्, जिस प्रकार कलुष-मल अर्थात् कीचड़के शान्त हो जानेसे जल स्वच्छताको प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार मिथ्यात्वरूपी कीचड़के नष्ट हो जानेसे आपका सम्यग्दर्शन भी स्वच्छताको प्राप्त हुआ है ।।६५।। हे देव, यद्यपि दान, लाभ आदि शेष लब्धियाँ आपमें विद्यमान है तथापि वे कुछ भी कार्यकारी नहीं है क्योंकि कृतकृत्य पुरुषके बाह्य पदार्थीका ससर्ग होना बिलकुल व्यर्थ होता है ।। ६६ ।। हे नाथ, ऐसे ऐसे आपके अनन्तगुण माने गये है, परन्तु हे ईश, अल्पबुद्धिको धारण करनेवाला मैं उन सबकी लेशमात्र भी स्तुति करनेके लिये समर्थ नहीं हूँ ।।६७।। इसलिये हे देव, आपके गुणोंका स्तोत्र करना तो दूर रहा, आपका लिया हुआ नाम ही हम लोगोंको पवित्र कर देता है अतएव हम लोग केवल नाम लेकर ही आपके आश्रयमें आये है ।।६८।। हे नाथ, आपके गर्भावतरणके समय आश्चर्य करनेवाली हिरण्यमयी अर्थात् सुवर्णमयी वृष्टि हुई थी इसलिये लोग आपको हिरण्यगर्भ कहते है ।।६९।। आपके जन्मके समय देवोंन<sup>े</sup> रत्नोंकी वर्षा की थी इसलिये आप वृषभ कहलाते हैं और जन्माभिषेकके लिये आप सुमेरुपर्वतको प्राप्त हुए थे इसलिये आप ऋषभ भी कहलाते हैं।।७०।। हे देव ! आप संसारके समस्त जानने योग्य पदार्थीको ग्रहण करनेवाले ज्ञानकी मूर्तिरूप हैं इसलिये बड़े बड़े ऋषि लोग आपको सर्वगत अर्थात् सर्वव्यापक कहते है।।७१।। हे भगवन्, ऊपर कहे हुए नामोंको आदि लेकर अनेक नाम आपमें सार्थकताको धारण कर रहे हैं इसलिये आप जगज्ज्येष्ठ (जगत्में सबसे बड़े), परमेष्ठी और सनातन कहलाते है ।।७२।। हे अविनाशी, आपकी भक्तिसे प्रेरित हुई अपनी इस बुद्धिको मै स्वयं धारण करनेके लिये समर्थ नहीं हो सका इसलिये ही आज आपकी स्तुति करने में प्रवृत्त हुआ हूँ। भावार्य-योग्यता न रहते हुए भी मात्र भिक्तसे प्रेरित होकर आपकी स्तुति कर रहा

१ प्रशान्त- ल०, इ०, द०, प०, अ०, स०, म०। २ दर्शन । ३ वीर्यादयः। ४ अर्थकिया-कारिण्यः। ५ एवमादयः। ६ तिष्ठतु। ७ कारणात्। ⊏ नामसकीर्तनमात्रतः। ६ –त्तवाद्भुता-ब०, द०, ल०, इ०, म०, अ०, स०, प०। १० अभिषेकाय। ११ गतवान्। १२ घारयन्ते। १३ प्रवृत्तोऽस्म्यहमक्षर –ल०, म०। १४ अविनश्वर।

त्वयोपर्विशतं मार्गम् उपास्य शिवमीप्सितः । त्वां देविमत्यु'पासीनान् प्रसीदानुगृहाण नः ॥७४॥ भवन्तमित्यभिष्टुत्य विष्टपातिगर्वभवम् । त्वय्येव भिन्तमकृशां प्रार्थये नान्यवर्थये ॥७४॥ स्तुत्यन्ते सुरसङ्घातरीक्षितो विस्मितेक्षणः । श्रीमण्डपं प्रविश्यास्मिन्नध्युवासोचितं सदः ॥७६॥ ततो निभृतमासीने प्रबृद्धकरकुड्मले । सदःपद्माकरे भर्तुः प्रबोधमभिलाषुके ॥७७॥ प्रीत्या भरतराजेन विनयानतमौलिना । विज्ञापनमकारीत्यं 'तत्त्विजज्ञासुना गुरोः ॥७६॥ भगवन्बोद्धु'मिन्छामि कोदृशस्तत्त्वविस्तरः । मार्गो मार्गफलञ्चापि कीदृक् तत्त्वविदां वर ॥७६॥ तत्प्रश्ना वित्तावित्यं भगवानावितीर्थकृत् । तत्त्वं प्रपञ्च प्रामास गम्भीरतरया गिरा ॥५०॥ प्रवक्तुरस्य वक्त्राब्जे विकृतिर्नेव काप्यभूत् । दर्पणे किमु भावानां विक्रियास्ति प्रकाशने ॥५१॥ तात्वोष्टमपरिस्पन्ति नच्छायान्तरमानने । प्रस्पृष्ट'करणा वर्णा मुखादस्य विनिर्ययुः ॥५२॥ स्फुरद्गिरिगृहोद्भूतप्रतिश्रुद्'ष्टवनिसन्निभः । प्रस्पष्टवर्णो निरगाद् ध्विनः स्वायम्भुवान्मुखात् ॥५३॥

हूँ ।।७३।। हे प्रभो, आपके द्वारा दिखलाये हुए मार्गकी उपासना कर मोक्ष प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले और देव मानकर आपकी ही उपासना करनेवाले हमलोगोपर प्रसन्न हूजिये और अनुग्रह कीजिये ।।७४।। हे भगवन्, इस प्रकार लोकोत्तर वैभवको धारण करनेवाले आपकी स्तुति कर हम लोग यही चाहते है कि हम लोगोकी बड़ी भारी भिक्त आपमें ही रहे, इसके सिवाय हम और कुछ नही चाहते ।।७५॥

इस प्रकार स्तृति कर चुकनेपर जिसे देवोके समृह आश्चर्यसहित नेत्रोंसे देख रहे थे ऐसे महाराज भरत श्रीमण्डपमे प्रवेश कर वहां अपनी योग्य सभामे जा बैठे।।७६॥ तदनन्तर भगवानुसे प्रबोध प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाला वह सभारूपी सरोवर जब हाथरूपी कडुमल जोड़कर शान्त हो गया-जब सब लोग तत्त्वोंका स्वरूप जाननेकी इच्छासे हाथ जोडकर चुपचाप बैठ गये तब भगवान वृषभदेवसे तत्त्वोंका स्वरूप जाननेकी इच्छा करनेवाले महाराज भरतने विनयसे मस्तक झुकाकर प्रीतिपूर्वक ऐसी प्रार्थना की ॥७७-७८॥ हे भगवन्, तत्त्वोंका विस्तार कैसा है <sup>7</sup> मार्ग कैसा है ? और उसका फल भी कैसा है ? हे तत्त्वोंके जाननेवालों में श्रेष्ठ, मैं आपसे यह सब सुनना चाहता हुँ ।।७९।। इस प्रकार भरतका प्रश्न समाप्त होनेपर प्रथम तीर्थ कर भगवान् वृषभदेवने अतिशय गम्भीर वाणीके द्वारा तत्त्वोंका विस्तारके साथ विवेचन किया ॥८०॥ कहते समय भगवान्के मुखकमलपर कुछ भी विकार उत्पन्न नही हुआ था सो ठीक है, क्योंकि पदार्थोंको प्रकाशित करते समय क्या दर्पणमे कुछ विकार उत्पन्न होता है ? अर्थात नही होता ।।८१।। उस समय भगवान्के न तो ताल ओठ आदि स्थान ही हिलते थे और न उनके मुखकी कान्ति ही बदलती थी। तथा जो अक्षर उनके मुखसे निकल रहे थे उन्होंने प्रयत्नको छुआ भी नही था -इन्द्रियोंपर आघात किये विना ही निकल रहे थे।।८२।। जिसमें सब अक्षर स्पष्ट है ऐसी वह दिव्यध्विन भगवानुके मुखसे इस प्रकार निकल रही थी जिस प्रकार कि किसी पर्वतकी गुफाके अग्रभागसे प्रतिध्विन निकलती है।।८३।।

१ सेवमानान् । २ प्रार्थयेऽहम् । ३ स्तुत्यवसाने । ४ भर्तुःसकाशात् । ५ तत्त्व ज्ञातु-मिच्छुना । तत्त्वं जिज्ञासुना- ल०, द०, इ । ६ श्रोतु– इ०, ल० । ७ प्रश्नावसाने । प्र विस्तार-यामास । ६ इन्द्रियप्रयत्नरहिता इत्यर्थः । १० प्रतिध्वानरवः ।

विवक्षा'मन्तरेणास्य वि'विक्तासीत् सरस्वती । मही'यसामंजिन्त्या हि योगजाः" शक्तिसम्पदः ॥५४॥ स्रायुष्मन् श्रुणु तस्वार्थान् वक्ष्यमाणाननुक्रमात् । जीवादीन् कालपर्यन्तान् तप्रभेदान् सपर्ययान् ॥५४॥ जीवादीनां पदार्थानां याथात्म्य तस्विक्ति तस्व । सम्यक्तानाङ्गमेतिद्ध विद्धि 'सिद्धचङ्गमङ्गिनाम् ॥५६॥ तदेकं तस्वसामान्याज्जीवाजीवाविति द्विषा । त्रिषा मुक्तेतराजीविन्नागात्परिकीत्यंते ॥५७॥ जीवो मुक्तश्च संसारी संसार्यात्मा द्विषा मतः। भव्योऽभव्यश्च साजीवास्ते चतुर्घा विभाविताः ॥५६॥ मुक्तेतरात्मको जीवो मूर्तामूर्तात्मकः परः । इति वा तस्य तस्वस्य चार्त्रीवध्यं विनिश्चतम् ॥६६॥ पञ्चास्तिकायभेदेन तत्तस्य पञ्चधा स्मृतम् । ते जीवपुद्गलाकाशधमधिमाः सपर्ययाः ॥६०॥ त एवं कालसंयुक्ताः षोढा तस्वस्य भदेकाः । इत्यनन्तो भवेदस्य प्रस्तारो विस्तरंषिणाम् । ॥६१॥ चेतनालक्षणो जीवः सोऽनादिनिधनस्यितः । ज्ञाता द्रष्टा च कर्ता च भोक्ता देहप्रमाणकः ॥६२॥ गुणवान् कर्मानम् कृतावृद्धंत्र (प्रयास्वभावकः । परिण् । निप्ति हारिवसर्पाभ्या प्रवीपवत् ॥६३॥

भगवान्की वह वाणी बोलनेकी इच्छाके विना ही प्रकट हो रही थी सो ठीक ही है क्योंकि योगवलसे उत्पन्न हुई महापुरुषोंकी शक्तिरूपी सम्पदाएं अचिन्तनीय होती है- उनके प्रभुत्वका कोई चिन्तवन नहीं कर सकता ॥८४॥ भगवान् कहने लगे कि हे आयुष्मन्, जिनका स्वरूप आगे अनुक्रमसे कहा जावेगा, ऐसे भेद प्रभेदों तथा पर्यायोंसे सहित जीव पूद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन द्रव्योंको त सुन ।।८५।। जीव आदि पदार्थोंका यथार्थ स्वरूप ही तत्त्व कहलाता है, यह तत्त्व ही सम्यग्ज्ञानका अग अर्थात् कारण है और यही जीवोंकी मुक्तिका अंग है।।८६।। वह तत्त्व सामान्य रीतिसे एक प्रकारका है, जीव और अजीवके भेदसे दो प्रकारका है, तथा जीवोंके ससारी और मुक्त इस प्रकार दो भेद करनेसे ससारी जीव, मुक्त जीव और अजीव इस प्रकार तीन भेदवाला भी कहा जाता है।।८७।। संसारी जीव दो प्रकारके माने गये है एक भन्य और दूसरा अभव्य, इसलिये मुक्त जीव, भव्य जीव, अभव्य जीव और अजीव इस तरह वह तत्त्व चार प्रकारका भी माना गया है।।८८।। अथवा जीवके दो भेद है एक मुक्त और दूसरा संसारी, इसी प्रकार अजीवके भी दो भेद है एक मूर्तिक और दूसरा अमूर्तिक दोनोंको मिला देनेसे भी तत्त्वके चार भेद निश्चित किये गये हैं ॥८९॥ पांच अस्तिकायोंके भेदसे वह तत्त्व पांच प्रकारका भी स्मरण किया गया है। अपनी अपनी पर्यायों सहित जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय ये पांच अस्तिकाय कहे जाते हैं,।।९०।। उन्ही पाच अस्तिकायोंमें कालके मिला देनेसे तत्त्वके छह भेद भी हो जाते हैं इस प्रकार विस्तारपूर्वक जाननेकी इच्छा करनेवालोंके लिये तत्त्वोंका विस्तार अनन्त भेदवाला हो सकता है ॥९१॥ जिसमें चेतना अर्थात् जानने-देखनेकी शक्ति पाई जावे उसे जीव कहते हैं, वह अनादि निधन है अर्थात् द्रव्य-दृष्टिकी अपेक्षा न तो वह कभी उत्पन्न हुआ है और न कभी नष्ट ही होगा। इसके सिवाय वह जाता है-ज्ञानोपयोगसे सहित है, द्रष्टा है-दर्शनोपयोगसे युक्त है, कर्ता है-द्रव्यकर्म और कर्मोंको करनेवाला है, भोक्ता है-ज्ञानादि गुण तथा शुभ-अशुभ कर्मोके फलको भोगनेवाला है और शरीरके प्रमाणके बराबर है-सर्वव्यापक और अणुरूप नहीं है ।।९२।। वह अनेक गुणोसे युक्त है, कर्मीका सर्वथा नाश हो जानेपर ऊर्ध्वगमन करना उसका

१ वक्तुमिच्छया विना । २ निश्चिता । ३ अतिशयेन महताम् । ४ ध्यानजाताः । ५ निश्चयस्वरूगम् । ६ मोक्षकारणम् । ७ भव्यससारी, अभव्यससारी, मुक्तः, अजीवश्चेति । ८ अजीवः । ६ ते पञ्चास्तिकाया एव । १० विस्तरमिच्छताम् । ११ ऊर्ध्वगमन । १२ परिणमनशीलः ।

तस्येमे मार्गणोपाया गत्यादय उदाहृताः । चतुर्वशगुणस्थानैः सो रेऽत्र मृग्यः सवाविभिः ।।१४॥ गतीन्त्रिये च कायश्च योगवेदकथायकाः । ज्ञानसंयमवृग्लेश्या भव्यसम्यक्त्वसिञ्ज्ञाः ।।१४॥ सममाहारकेण स्युः मार्गणस्थानकानि व । 'सोऽन्वेष्य स्तेषु सत्सङ्ख्याद्यनु योगीवशेषतः ।।१६॥ र्त्तात्तस्थाक्षेत्रसंस्यर्शकालभावान्तरं रयम् । बहुत्वा ल्पत्वतश्चात्मा मृग्यः स्यात् स्मृतिचक्षुषाम् ।।१७॥ स्युरिमेऽधिगमोपाया र जीवस्याधिगयः पुनः । प्रमाणनयनिक्षेतः ग्रवसेयो मनीषिभः ।।१८॥ ।।१४॥ स्युरिमेऽधिगमोपाया स्याक्षि मिश्र एव च । स्व त्तरत्तस्यमुद्योत्यश्च पारिणामिक इत्यपि ।।१६॥ निश्चतो यो गुणरेभिः स जीव इति लक्ष्यताम् । द्वेषा तस्योपयोगः स्याज्ञानदर्शनभेदतः ।।१००॥ ज्ञानमध्यतय र ज्ञेयं दर्शनञ्च श्चतुष्टयम् । साकारं ज्ञानमृद्वस्य प्रमाकारञ्च दर्शनम् ॥१०१॥ भेवग्रहणमाकारः प्रतिकर्मव्यवस्थया ।।१०२॥

स्वभाव है और वह दीपकके प्रकाशकी तरह सकोच तथा विस्ताररूप परिणमन करनेवाला हैं। भावार्थ-नामकर्मके उदयसे उसे जितना छोटा बड़ा शरीर प्राप्त होता है वह उतना ही संकोच विस्ताररूप हो जाता है ॥९३॥ उस जीवका अन्वेषण करनेके लिये गति आदि चौदह मार्गणाओंका निरूपण किया गया है । इसी प्रकार चौदह गुणस्थान और सत्सख्या आदि अनुयोगोंके द्वारा भी वह जीव तत्त्व अन्वेषण करनेके योग्य है । भावार्थ-मार्गणाओं, गुणस्थानों और सतुसंख्या आदि अनुयोगोंके द्वारा जीवका स्वरूप समभा जाता है ।।९४।। गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, सयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्च, सज्ञित्व और आहारक ये चौदह मार्गणास्थान है। इन मार्गणास्थानोमे सत्सख्या आदि अनुयोगोंके द्वारा विशेषरूपसे जीवका अन्वेषण करना चाहिये-उसका स्वरूप जानना चाहिये ॥९५-९६॥ सिद्धान्तशास्त्ररूपी नेत्रको धारण करनेवाले भव्य जीवोंको सत्, सख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, भाव, अन्तर, अल्पबहुत्व इन आठ अनुयोगोंके द्वारा जीवतत्त्वका अन्वेषण करना चाहिये ।।९७।। इस प्रकार ये जीवतत्त्वके जाननेके उपाय हैं। इनके सिवाय विद्वानोंको प्रमाण नय और निक्षेपोंके द्वारा भी जीवतत्त्वका निश्चय करना चाहिये-उसका स्वरूप जानकर दृढ प्रतीति करना चाहिये ।।९८।। औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक ये पांच भाव जीवके निजतत्त्व कहलाते हैं, इन गुणोंसे जिसका निश्चय किया जावे उसे जीव जानना चाहिये। उस जीवका उपयोग ज्ञान और दर्शनके भेदसे दो प्रकारका होता है ॥९९-१००॥ इन दोनों प्रकारके उपयोगोंमेसे ज्ञानोपयोग आठ प्रकारका और दर्शनोपयोग चार प्रकारका जानना चाहिये। जो उपयोग साकार है अर्थात् विकल्पसहित पदार्थको जानता है उसे ज्ञानोपयोग कहते है और जो अनाकार है–विकल्परहित पदार्थको जानता है उसे दर्शनोपयोग कहते है ।।१०१।। घटपट आदिकी व्यवस्था लिये हुए किसी वस्तुके भेदग्रहण करनेको आकार कहते है और सामान्यरूप ग्रहण करनेको अनाकार कहते है । ज्ञानोपयोग वस्तुको भेदपूर्वक ग्रहण करता है इसलिये वह साकार–सविकल्पक उपयोग कहलाता है और

१ विचारोपायाः । २ तत्त्विचारिवषये । ३ विचार्यः । ४ सत्संख्याक्षेत्रादिभिः । ५ जीवः । ६ अन्वेष्टु योग्यः । विचार्यं इत्यर्थः । ७ प्रक्तैः । विचारैरित्यर्थः । ० प्रक्तैः । विचारैरित्यर्थः । ० सदित्यस्तित्वि निदशः । संख्या भेदगणना । क्षेत्रं वर्तमानकालविषयो निवासः । सस्पर्शः त्रिकासगोचरम् तत्क्षेत्रमेव । कालः वर्तनालक्षणः । भावः औपशामिकादिलक्षणः । अन्तरः विरहकालः । ६ अन्योन्यापेक्षया विशेषप्रतिपत्तितः । १० एतैरयमात्मा मृग्यः विचारणीयः । ११ आगमचक्षुषाम् । १२ विज्ञानोप्पायः । १३ निक्चेयः । १४ जीवस्य । १५ स्वस्वभावः । १६ प्रतिविषयनियत्या ।

जीवः प्राणी च जन्तुश्च क्षेत्रज्ञः पुरुषस्तया । पुमानात्मान्तरात्मा च ज्ञो ज्ञानीत्यस्य पययाः ॥१०३॥ यतो जीवत्यजीवीच्च जीविष्यति च जन्मस् । ततो जीवोऽयमाम्नातः सिद्धः स्ता'द्भूतपूर्वतः ।॥१०४॥ प्राणा दशास्य सन्तीति प्राणी जन्तुश्च जन्मभाक् । क्षेत्रं स्वरूपमस्य स्यात्तज्ज्ञानात् स तथोच्यते ।१०४॥ पुरुषः पुरु भोगेषु शयनात् परिभाषितः । पुनात्यात्मानमिति च पुमानिति निगद्यते ॥१०६॥ भवेष्वति सातत्याद् एतीत्यात्मा निरुच्यते । सोऽन्तरात्माष्टकर्मान्तर्वतित्वादिभलप्यते ॥१०७॥ ज्ञः स्याज्ज्ञानगुणोपेतो ज्ञानी च तत एव सः । पर्यायशब्देरिभस्तु नि'णयोऽन्यश्च तद्विषः ॥१०६॥ शाश्वतोयं भवेज्जीवः पर्यायस्तु पृथक् पृथक् । मृद्द्रव्यस्येच पर्यायस्तस्योत्पत्ति विचत्तयः ॥१०६॥ प्रभूत्वाभाव उत्पादो भूत्वा चाभवनं व्ययः । ष्ट्रीव्यन्तु तादवस्थ्यं स्यात् एवमात्मा त्रिलक्षणः ॥११०॥ एवं धर्माणमात्मानम् ग्रजानानाः कृदुष्टयः । बहुषात्र विमन्वाना विवदन्ते परस्परम् ॥१११॥

दर्शनोपयोग वस्तुको सामान्यरूपसे ग्रहण करता है इसलिये वह अनाकार-अविकल्पिक उपयोग कहलाता है ।।१०२।। जीव, प्राणी, जन्तू, क्षेत्रज्ञ, पुरुष, पुमान्, आत्मा, अन्तरात्मा, ज्ञ और ज्ञानी ये सब जीवके पर्यायवाचक शब्द है।।१०३।। चूँकि यह जीव वर्तमान कालमें जीवित है, भूतकालमें भी जीवित था और अनागत कालमें भी अनेक जन्मोंमें जीवित र हेगा इसलिये इसे जीव कहते है। सिद्ध भगवान् अपनी पूर्वपर्यायों में जीवित थे इसलिये वे भी जीव कहलाते है ।।१०४।। पांच इन्द्रिय, तीन बल, आयु और श्वासोच्छ्वास ये दश प्राण इस जीवके विद्यमान रहते है इसिलये यह प्राणी कहलाता है, यह बार बार अनेक जन्म धारण करता है इसिलये जन्तु कहलाता है, इसके स्वरूपको क्षेत्र कहते हैं और यह उसे जानता है इसलिये क्षेत्रज्ञ भी कहलाता है ।।१०५।। पुरु अर्थात् अच्छे अच्छे भोगोंमें शयन अर्थात् प्रवृत्ति करनेसे यह पुरुष कहा जाता है और अपने आत्माको पवित्र करता है। इसलिये पुर्मान् भी कहा जाता है।।१०६।। यह जीव नर नारकादि पर्यायोंमें अतित अर्थात् निरन्तर गमन करता रहता है इसलिये आत्मा कहलाता है और ज्ञानावरणादि आठ कर्मीके अन्तर्वर्ती होनेसे अन्तरात्मा भी कहा जाता है।।१०७॥ यह जीव ज्ञानगुणसे सहित है इसिलये ज्ञ कहलाता है और इसी कारण ज्ञानी भी कहा जाता है, इस प्रकार यह जीव ऊपर कहे हुए पर्याय शब्दों तथा उन्हीके समान अन्य अनेक शब्दोंसे जाननेके योग्य है ।।१०८।। यह जीव नित्य है परन्तु उसकी नर नारकादि पर्याय जुदी जुदी है। जिस प्रकार मिट्टी नित्य है परन्तु पर्यायोंकी अपेक्षा उसका उत्पाद और विनाश होता रहता है उसी प्रकार यह जीव नित्य है परन्तू पर्यायोंकी अपेक्षा उसमे भी उत्पाद और विनाश होता रहता है। भावार्थ-द्रव्यत्व सामान्यकी अपेक्षा जीव द्रव्य नित्य है और पर्यायोंकी अपेक्षा अनित्य है । एक साथ दोनों अपेक्षाओंसे यह जीव उत्पाद-व्यय और ध्रौव्यरूप है।।१०९।। जो पर्याय पहले नहीं थी उसका उत्पन्न होना उत्पाद कहलाता है, किसी पर्यायका उत्पाद होकर नष्ट हो जाना व्यय कहलाता है और दो गें पर्यायोंमे तदवस्थ होकर रहना ध्रौव्य कहलाता है इस प्रकार यह आत्मा उत्पाद, व्यय तथा ध्रौव्य इन तीनों लक्षणोंसे सहित है ।।११०।। ऊपर कहे हुए स्वभावसे युक्त आत्माको नही जानते हुए मिथ्यादृष्टि पुरुष उसका स्वरूप अनेक

१ भवेत् । २ पूर्विस्मन् काले जीवनात् । ३ क्षेत्रज्ञ इत्युच्यते । ४ बहु । ५ अतित इति कोऽर्थः । सातत्यात् अनिःस्यूतवृत्त्यातिगच्छतीत्यर्थः । ६ निर्क्रोयोऽर्न्येश्च । ७ उत्पत्तिनाशाः । = उत्पत्तिच्यययोः स्थितिः । ६ विपरीत मन्वानाः । १० विपरीतं जानन्ति ।

नास्त्यात्मेत्याहुरैकेऽन्ये सोऽस्त्यनित्य इति स्थिताः। न कर्तेत्यपरे केचिव् स्रभोक्तेति च दुर्वृ शः ॥११२॥ स्रस्यात्मा किन्तु मोक्षोऽस्य नास्तीत्येके विमन्वते। मोक्षोऽस्ति तदुपायस्तु नास्तीतीच्छन्ति केचन ॥११३॥ इत्यावि दुर्णयानेतान् स्रपास्य सुनया'न्वयात्। यथोक्तलक्षणं जीवं त्वमायुष्मन्विनिध्चनु ॥११४॥ संसारद्येव मोक्षद्रच 'तस्यावस्थाद्वयं मतम्। संसारद्यतु 'रङ्गोऽस्मिन् भवावर्ते विवर्तनम् ॥११४॥ निःशेषकर्मनिर्मोक्षो मोक्षोऽनन्तसुखात्मकः। सम्यग्वशोषणज्ञानदृष्टिचारित्रसाधनः ॥११६॥ स्राप्तायमयदार्थानं श्रद्धानं परया मुदा। सम्यग्वशोषणज्ञानदृष्टिचारित्रसाधनः ॥११७॥ ज्ञानं जीवाविभावानां याथात्म्यस्य प्रकाशकम्। स्रज्ञानध्वन्तसन्तानप्रक्षयानन्तरोद्भवम् ॥११८॥ माध्यस्थलक्षणं प्राटुश्चारित्रं वितृषो मुनेः। मोक्षकामस्य निर्मृ क्तचेलस्याहिसकस्य तत् ॥११६॥ त्रयं समुदितं मुक्तेः साधनं दर्शनाविकम्। नैकाङ्गविकलत्वेषि तत्स्वकार्यकृविध्यते ॥१२०॥ सत्येव दर्शने ज्ञानं चारित्रञ्च फलप्रदम्। ज्ञानञ्च दृष्टिसं च्चर्यासाग्निध्ये मुक्तिःरणम् ॥१२१॥ चारित्रं दर्शनज्ञानिकलं नार्थकृत्मतम्। 'प्रपातायैव 'तद्वि स्याद् स्रन्थस्येव 'विवित्यतम् ॥१२२॥

प्रकारसे मानते है और परस्परमे विवाद करते है ।।१११।। कितने ही मिथ्यादृष्टि कहते है कि आत्मा नामका पदार्थ ही नही है, कोई कहते है कि वह अनित्य है, कोई कहते हैं कि वह कर्ता नहीं है, कोई कहते हैं कि वह भोवता नहीं है, कोई कहते हैं कि आत्मा नामका पदार्थ है तो सही परन्तु उसका मोक्ष नही है, और कोई कहते है कि मोक्ष भी होता है परन्तु मोक्ष प्राप्तिका कुछ उपाय नहीं है इसिलये हे आयुष्मन् भरत, ऊपर कहें हुए इन अनेक मिथ्या नयोको छोडकर समीचीन नयोके अनुसार जिसका लक्षण कहा गया है ऐसे जीवतत्त्वका तू निश्चय कर ।।११२–११४।। उस जीवकी दो अवस्थाये मानी गई हैं एक ससार और दूसरी मोक्ष । नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव इन चार भेदोसे युक्त ससाररूपी भॅवरमे परिभ्रमण करना ससार कहलाता है ।।११५।। और समस्त कर्मोका विलकुल ही क्षय हो जाना मोक्ष कहलाता है वह मोक्ष अनन्तसुख स्वरूप है तथा सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र रूप साधनसे प्राप्त होता है ।११६।। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और समीचीन पदार्थीका बड़ी प्रसन्नतापूर्वक श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन माना गया है, यह सम्यग्दर्शन मोक्षप्राप्तिका पहला साधन है ।।११७।। जीव, अजीव आदि पदार्थीके यथार्थस्वरूपको प्रकाशित करनेवाला तथा अज्ञानरूपी अन्धकारकी परम्पराके नष्ट हो जानेके बाद उत्पन्न होनेवाला जो ज्ञान है वह सम्यग्ज्ञान कहलाता है ।।११८।। इष्ट-अनिष्ट पदार्थोमे समताभाव धारण करनेको सम्यक्चारित्र कहते हैं , वह सम्यक्चारित्र यथार्थरूपसे तृष्णारहित, मोक्षकी इच्छा करनेवाले, वस्त्ररहित और हिसाका सर्वथा त्याग करनेवाले मुनिराजके ही होता है ।।११९।। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ये तीनों मिलकर ही मोक्षक कारण कहे गये हैं यदि इनमेसे एक भी अगकी कमी हुई तो वह अपना कार्य सिद्ध करनेमे समर्थ नही हो सकते ।।१२०।। सम्य-ग्दर्शनके होते हुए ही ज्ञान और चारित्र फलके देनेवाले होते हैं इसी प्रकार सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्रके रहते हुए ही सम्यग्ज्ञान मोक्षका कारण होता है ।।१२१।। सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे रहित चारित्र कुछ भी कार्यकारी नही होता किन्तु जिस प्रकार अन्धे पुरुषका दौड़ना उसके पतनका कारण होता है उसी प्रकार सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे शून्य पुरुषका चारित्र भी उसके पतन अर्थात् नरकादि गतियोंमें परिभ्रमणका कारण होता

ैत्रिज्वेकद्वयिवश्लेषावृ जद्भूता मार्गवुर्णयाः । षोष्ठा भवन्ति मूढानां तेऽप्यत्र विनिपातिताः ॥१२३॥ देवतो नाषिकमस्त्यन्यत् नाभूभव भविष्यति । इत्याप्तावित्रये वाढपां व वर्शनस्य विशुद्ध ता ॥१२४॥ म्राप्तो गुणेयु तो धूतकलङ्को निर्मलाशयः । निष्ठितायों भवेत् 'सार्वस्तवाभासास्ततोऽपरे ॥१२४॥ म्रागमस्तद्धचोऽशोषपुरुषार्थानुशासनम् । नयप्रमाणगम्भीरं तवाभासोऽसतां वचः ॥१२६॥ पवार्थस्तु द्विषा ज्ञेयो जीवाजीवविभागतः । यथोक्तलक्षणो जीवस्त्रिकोटि परिणामभाक् ॥१२७॥ भव्याभव्यो तथा मुक्त इति जीवस्त्रिघोदितः । भविष्यत्सिद्धिको भव्यः सुवर्णोपलसन्निभः ॥१२६॥ म्राभ्यस्तिद्विको स्वयः स्याव्यास्ति म्राप्ति ।१२६॥ म्राम्यस्तिद्विको स्वयः स्याव्यास्ति कवाचन ॥१२६॥ कर्मबन्धननिर्मृ क्तिस्त्रलोकशिखरालयः । सिद्धो निरञ्जनः प्रोक्तः प्राप्तानन्तसुलोवयः ॥१३०॥

है ॥१२२॥ इन तीनोंमेसे कोई तो अलग अलग एक एकसे मोक्ष मानते है और कोई दो दोसे मोक्ष मानते हैं इस प्रकार मुर्ख लोगोंने मोक्षमार्गके विषयमें छह प्रकारके मिथ्या-नयोंकी कल्पना की है परन्तू इस उपर्युक्त कथनसे उन सभीका खण्डन हो जाता है। भावार्थ-कोई केवल दर्शनसे, कोई ज्ञानमात्रसे, कोई मात्र चारित्रसे, कोई दर्शन और ज्ञान दो से. कोई दर्शन और चारित्र इन दोसे और कोई ज्ञान तथा चारित्र इन दोसे मोक्ष मानते हैं इस प्रकार मोक्षमार्गके विषयमे छह प्रकारके मिथ्यानयकी कल्पना करते है परन्तु उनकी यह कल्पना ठीक नहीं है क्योंकि तीनोंकी एकतासे ही मोक्षकी प्राप्ति हो सकती है ।।१२३।। जैनधर्ममें आप्त, आगम तथा पदार्थका जो स्वरूप कहा गया है उससे अधिक वा कम न तो है न था और न आगे ही होगा। इस प्रकार आप्त आदि तीनोंके विषयमे श्रद्धानकी दढता होनेसे सम्यग्दर्शनमे विशद्धता उत्पन्न होती है ॥१२४॥ जो अनन्तज्ञान आदि गुणोंसे सहित हो, घातिया कर्मरूपी कलकसे रहित हो, निर्मल आशयका धारक हो, कृतकृत्य हो और सबका भला करनेवाला हो वह आप्त कहलाता है। इसके सिवाय अन्य देव आप्ताभास कहलाते हैं।।१२५।। जो आप्तका कहा हुआ हो, समस्त पुरुषार्थीका वर्णन करनेवाला हो और नय तथा प्रमाणींसे गंभीर हो उसे आगम कहते है, इसके अतिरिक्त असत्पुरुषोंके वचन आगमाभास कहलाते है ।।१२६।। जीव और अजीवके भेदसे पदार्थके दो भेद जानना चाहिये। उनमेंसे जिसका चेतनारूप लक्षण ऊपर कहा जा चुका है और जो उत्पाद व्यय तथा ध्रौव्यरूप तीन प्रकारके परिणमनसे युक्त है वह जीव कहलाता है।।१२७।। भव्य-अभव्य और मुक्त इस प्रकार जीवके तीन भेद कहे गये है, जिसे आगामी कालमें सिद्धि प्राप्त हो सके उसे भव्य कहते है, भव्य जीव सुवर्ण पाषाणके समान होता है अर्थात् जिस प्रकार निमित्त मिलने पर सुवर्णपाषाण आगे चलकर शुद्ध सुवर्णरूप हो जाता है उसी प्रकार भव्यजीव भी निमित्त मिलने पर शुद्ध-सिद्धस्वरूप हो जाता है।।१२८।। जो भव्यजीवसे विपरीत है अर्थातु जिसे कभी भी सिद्धि की प्राप्ति न हो सके उसे अभव्य कहते हैं, अभव्यजीव अन्धपाषाणके समान होता है अर्थात् जिस प्रकार अन्धपाषाण कभी भी सुवर्णरूप नहीं हो सकता उसी प्रकार अभव्य जीव भी कभी सिद्धस्वरूप नहीं हो सकता। अभव्य जीवको मोक्ष प्राप्त होनेकी सामग्री कभी भी प्राप्त नही होती है ॥१२९॥ और जो कर्मबन्धनसे छट चके हैं, तीनों लोकोंका

१ दर्शनज्ञानचारित्रेषु । २ केचिद्र्शनं मुक्त्वाऽन्ये ज्ञानं विहाय परे चारित्रं विना द्वाभ्यामेव मोक्षमिति वदन्ति । द्वयविशेषात् । अन्ये ज्ञानादेव, दर्शनादेव, चारित्रादेव मोक्षमिति वदन्ति इति मार्गेदुर्नयाः षट्प्रकाराः भवन्ति । ३ निराकृताः । ४ यथोक्ताप्तादित्रयात् । ५ सर्वहितः । ६ इत्पत्तिस्थितिप्रलयरूपपरिणमनभाक् । ७ अभुव्यस्य ।

इति जीवपवार्थस्ते संक्षेपेण निरूपितः । म्रजीवंतस्वमप्येवम् म्रवधारय घीषन ॥१३१॥ म्रजीवंतस्वमप्येवम् म्रवधारय घीषन ॥१३१॥ म्रजीवंतस्वम् । धर्मम्रव्याकारां कालः पुद्गल इत्यपि ॥१३२॥ जीवपुद्गलयोर्थत्स्याद् गत्युपप्रहका रणम् । धर्मम्रव्यं तदुद्दिष्टम् म्रधमंः स्थित्युपप्रहः ॥१३३॥ गतिस्थि तिमतामेतौ गतिस्थित्योरुपप्रहे । धर्माधमौ प्रवतंते न स्वयं प्रेरकौ मतौ ॥१३४॥ यथा मत्स्यस्य गमनं विना नवाम्भसा भवेत् । न चाम्भः प्रेरयत्येनं तथा धर्मास्त्यनुप्रहः ॥१३६॥ तद्यं च्या मत्यं स्थापयत्य्यिनं स्वतः । न त्वेषा प्रेरयत्येनम्य च स्थितिकारणम् ॥१३६॥ तथेवाधर्मकायोपि जीवपुद्गलयोः स्थितम् । निवर्तयत्युद्वासीनो न स्वयं प्रेरकः स्थितेः ॥१३७॥ जीवादीनां पदार्थानाम् म्रवगाहनलक्षणम् । यत्तदाकाशमस्यश्चम् म्रमूतं व्यापि निष्कियम् ॥१३६॥ वर्तनालक्षणः कालो वर्तना स्वप राभ्या । यथास्वं गुणपर्यायः धरिणन्तृत्वयोजना ॥१३६॥ यथा कुलालचकस्य भ्रमणेऽधःशिवा स्वयम् । धत्ते निमित्ततामेवं कालोऽपि कितितो बुधैः ॥१४०॥

शिखर ही जिनका स्थान है, जो कर्म कालिमासे रहित है और जिन्हे अनन्तसुखका अभ्युदय प्राप्त हुआ है ऐसे सिद्ध परमेष्ठी मुक्त जीव कहलाते है ।।१३०।। इस प्रकार हे वृद्धिरूपी धनको धारण करनेवाले भरत, मैंने तेरे लिये सक्षेपसे जीवतत्त्वका निरूपण किया है अब इसी तरह अजीवतत्त्वका भी निश्चय कर ।।१३१।। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल इस प्रकार अजीवतत्त्वका पाँच भेदों द्वारा विस्तार निरूपण किया जाता है ॥१३२॥ जो जीव और पुद्गलोंके गमनमे सहायक कारण हो उसे धर्म कहते है और जो उन्हीं के स्थित होनेमें सहकारी कारण हो उसे अधर्म कहते हैं ॥१३३॥ धर्म और अधर्म ये दोनों ही पदार्थ अपनी इच्छासे गमन करते और ठहरते हुए जीव तथा पुद्गलोंके गमन करने और ठहरनेमें सहायक होकर प्रवृत्त होते हैं स्वय किसीको प्रेरित नहीं करते है।।१३४।। जिस प्रकार जलके बिना मछलीका गमन नहीं हो सकता फिर भी जल मछलीको प्रेरित नहीं करता उसी प्रकार जीव और पूद्गल धर्मके विना नहीं चल सकते फिर भी धर्म उन्हें चलने के लिये प्रेरित नहीं करता किन्तु जिस प्रकार जल चलते समय मछलीको सहारा दिया करता है उसी प्रकार धर्म पदार्थ भी जीव और पुद्गलोंको चलते समय सहारा दिया करता है ।।१३५।। जिस प्रकार वृक्षकी छाया स्वयं ठहरनेकी इच्छा करनेवाले पुरुषको ठहरा देती है-उसके ठहरनेमें सहायता करती है परन्तू वह स्वय उस पुरुषको प्रेरित नहीं करती तथा इतना होनेपर भी वह उस पुरुषके ठहरनेकी कारण कहलाती है उसी प्रकार अधर्मास्तिकाय भी उदासीन होकर जीव और पुद्गलोंको स्थित करा देता है-उन्हें ठहरनेमें सहायता पहुँचाता है परन्तु स्वय ठहरनेकी प्रेरणा नही करता ।।१३६-१३७।। जो जीव आदि पदार्थोंको ठहरनेके लिये स्थान दे उसे आकाश कहते है । वह आकाश स्पर्शरहित है, अमुर्तिक है, सब जगह व्याप्त है और कियारहित है ॥१३८॥ जिसका वर्तना लक्षण है उसे काल कहते है, वह वर्तना काल तथा कालसे भिन्न जीव आदि पदार्थोंके आश्रय रहती है और सब पदार्थींका जो अपने अपने गुण तथा पर्यायरूप परिणमन होता है उसमें सहकारी कारण होती है ।।१३९।। जिस प्रकार कुम्हारके चक्रके फिरनेमें उसके नीचे लगी हुई शिला कारण होती है उसी प्रकार कालद्रव्य भी सब पदार्थींके परिवर्तनमें कारण होता है ऐसा विद्वान् लोगोंने निरूपण

१ गमनस्योपकारे कारणम् । २ स्थितेरुपकारः । ३ जीवपुद्गलानाम् । ४ धर्मास्तिका-यस्योपकारः । धर्मेऽस्त्यनुग्रहः ल० । ५ मपि च । ६ स्वस्थकालस्य परस्य वस्तुन आश्रयो यस्याः सा । ७ परिणमनत्त्रस्य योजनं यस्याः सा । परिणेतृत्व- ल० ।

व्यवहारात्मकात् कालान्मुख्यकालविनिर्णयः । 'मुख्ये सत्येव गौणस्य बाह्लीकादेः' प्रतीतितः ॥१४१॥ स कालो लोकमात्रैः स्वैः प्रणुर्भिनिचितः स्थितैः । ज्ञेयोऽन्योन्यमसङ्कीर्णे रत्नानामिव राज्ञिभिः ॥१४२॥ प्रदेशप्रचयां'योगात् प्रकायोऽयं प्रकीतितः । ज्ञेषाः पञ्चास्तिकायाः स्युः प्रदेशोपचितात्मकाः ॥१४३॥ धर्माधर्मवियत्कालपदार्थो मृतिवर्जिताः । मूतिमत्युद्गलद्रव्यं तस्य भेदानितः' शृणु ॥१४४॥

किया है। भावार्थ-कुम्हारका चक्र स्वय घूमता है परन्तु नीचे रखी हुई शिला या कीलके बिना वह घूम नहीं सकता इसी प्रकार समस्त पदार्थीमे परिणमन स्वयमेव होता है परन्तु वह परिणमन कालद्रब्यकी सहायताके बिना नही हो सकता इसलिये कालद्रव्य पदार्थीके परिणमनमें सहकारी कारण है ।।१४०।। (वह काल दो प्रकारका हे एक व्यवहार काल और दूसरा निश्चयकाल । घडी घंटा आदिको व्यवहारकाल कहते है और लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर रत्नोंकी राशिक समान एक दूसरेसे असपुक्त होकर रहनेवाले जो असख्यात कालाणु है उन्हें निश्चयकाल कहते हैं) व्यवराग्यालमें ही निश्चयकालका निर्णय होता है, क्योंकि मुख्य पदार्थके रहते हुए ही बाह्मीक आदि गौण पदार्थीकी प्रतीति होती है।। भावार्थ- वाह्लीक एक देशका नाम है परन्तु उपचारसे वहाके मनुष्योंको भी वाह्लीक कहते है। यहां वाह्लीक शब्दका मख्य अर्थ देशविशेष है और गौण अर्थ है वहां पर रहनेवाला सदाचारसे पराङमुख मनुष्य । यदि देशविशेष अर्थको बतलानेवाला वाह्लीक नामका कोई मुख्य पदार्थ नहीं होता तो वहा रहनेवाले मनुष्योंमें भी वाह्लीक शब्दका व्यवहार नहीं होता इसी प्रकार यदि मुख्य काल द्रव्य नहीं होता तो व्यवहार-काल भी नही होता। हम लोग सूर्योदय और सूर्यास्त आदिके द्वारा दिन-रात महीना आदिका ज्ञान प्राप्त कर व्यवहारकालको समभ लेते है परन्तु अमृर्तिक निश्चयकालके समभनेमे हमे कठिनाई होती है इसलिये आचार्योने व्यवहारकालके द्वारा निश्चयकालको समझनेका आदेश दिया है क्योंकि पर्यायके द्वारा ही पर्यायीका बोध हुआ करता है ।।१४१।। वह निश्चयकाल लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर स्थित लोकप्रमाण (असल्यात) अपने अण्ओसे जाना जाता है और कालके वे अणु रत्नोंकी राशिक समान परस्परमे एक दूसरेसे नहीं मिलते, सब जुदे जुदे ही रहते हैं।।१४२।। परस्परमें प्रदेशोंके नहीं मिलनेसे यह कालद्रव्य अकाय अर्थात् प्रदेशी कहलाता है। कालको छोडकर शेष पाच द्रव्योके प्रदेश एक दूसरेसे मिळे हुए रहते हैं इसिळये वे अस्तिकाय कहलाते है। भावार्थ-जिसमें बहुप्रदेश हों उसे अस्तिकाय कहते हैं, जीव, पुद्गल, घर्म, अधर्म और आकाश ये द्रव्य वहुप्रदेशी होनेके कारण अस्तिकाय कहलाते हैं और कालद्रव्य एकप्रदेशी होनेसे अनस्ति-काय कहलाता है ।।१४३।। धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये चार पदार्थ मृतिसे रहित है, पुद्गलद्रव्य मूर्तिक है। अब आगे उसके भेदोंका वर्णन सुन। भावार्थ-जीव द्रव्य भी अमुर्तिक है परन्त् यहां अजीव द्रव्योंका वर्णन चल रहा है इसलिये उसका निरूपण नही किया है। पांच इन्द्रियोंमेसे किसी भी इन्द्रियके द्वारा जिसका स्पष्ट ज्ञान हो उसे मुर्तिक कहते है, पुद्गलको छोडकर और किसी पदार्थका इन्द्रियोंके द्वारा स्पष्ट ज्ञान नहीं होता

१ सिंहो माणवक इत्येव । २ म्लेच्छजनादेः । ३ बहुप्रदेशाभावादित्यर्थः । ४ इतः परम् ।

वर्णगम्बरसस्पर्शयोगिनः पुद्गला मताः । पूरणाब् गलनाच्चेव सम्प्राप्तान्वर्थनामकाः । १४४।। स्कन्धाणुभेवतो ह्रेघा पुद्गलस्य व्यवस्थितः । स्निग्धककात्मकाणुनां सङ्घातः स्कन्ध द्वव्यते ॥१४६॥ द्वचणुकाविम्हास्कन्धपर्यन्तस्तस्य विस्तरः । छायातपतमोज्योत्स्नापयोवाविप्रभेवभाक् ॥१४७॥ स्रणवः कार्यलिङ्गाः स्युः दिस्पर्शाः परिमण्डलाः । एकवर्णरसा नित्याः स्युरनित्याश्च पर्ययः ॥१४५॥ स्रण्मसुक्ष्मास्त्रथा सुक्ष्माः सुक्ष्मस्यूलात्मकाः परे । स्यूलसूक्ष्माःनकाः स्यूलाः स्यूलस्यूलाश्च पुद्गलाः १४६ सुक्ष्मसूक्ष्मोऽणुरेकः स्याद् स्रवृश्योऽस्पृश्च एव च । सूक्ष्मास्ते कर्मणास्कन्धाः प्रदेशानन्त्ययोगतः ॥१४०। शब्दः स्पर्शो रसो गन्धः सूक्ष्मस्यूलो निगद्यते । प्रयूलस्यूल्वे सत्येवाम् इन्द्रियप्राह्यतेक्षणात् ॥१४१॥ स्यूलस्क्ष्माः पुनर्भेयाःखायाज्योत्स्नातपावयः । चाकुषत्वेप्यसंहार्यं क्पत्वावविधातकाः ॥१४२॥ द्ववद्वव्यं ललावि स्थात् स्यूलभेवनिवर्शनम् । स्यूलस्यूलः पृथिव्याविभेद्यः स्कन्धः प्रकीतितः ॥१४३॥

इसलिये पुद्गलद्रव्य मूर्तिक है और शेष द्रव्य अमूर्तिक है ।।१४४।। जिसमे वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श पाया जावे उसे पुद्गल कहते हैं । पूरण और गलन रूप स्वभाव होनेसे पुद्गल यह नाम सार्थक है। भावार्थ-अन्य परमाणुओंका आकर मिल जाना पूरण कहलाता है और पहलेके परमाणुओंका विछुड जाना गलन कहलाता है, पृद्गल स्कन्धोमे पूरण और गलन ये दोनों ही अवस्थाए होती रहती है, इसलिये उनका पूद्गल यह नाम सार्थक है ।।१४५।। स्कन्ध और परमाणुके भेदसे पुद्गलकी व्यवस्था दो प्रकारकी होती है । स्निग्ध और रूक्ष अणुओंका जो समुदाय है उसे स्कन्ध कहते है ।।१४६।। उस पुद्गल द्रव्य 'का विस्तार दो परमाणुवाले द्वचणुक स्कन्धमे लेकर अनन्तानन्त परमाणुवाले महास्कन्<mark>ध</mark> तक होता है। छाया, आतप, अन्धकार, चादनी, मेघ आदि सत्र उसके भेद-प्रभेद है ।।१४७।। परमाणु अत्यन्त सुक्ष्म होते है, वे इन्द्रियोंसे नही जाने जाते । घट पट आदि परमाणुओंके कार्य है उन्हीसे उनका अनुमान किया जाता है। उनमे कोई भी दो अविरुद्ध स्पर्श रहते है, एक वर्ण, एक गन्ध और एक रस रहता है। वे परमाणु गोल और नित्य होते है तथा पर्यायोंकी अपेक्षा अनित्य भी होते है ।।१४८।। ऊपर कहे हुए पुद्गल द्रव्यके छह भेद है- १ सूक्ष्मसूक्ष्म, २ सूक्ष्म, ३ सूक्ष्म स्थूल, ४ स्थूलसूक्ष्म, ५ स्थूल और ६ स्थूल-स्थूल ।।१४९।। इनमेसे एक अर्थात् स्कन्धसे पृथक् रहनेवाला परमाणु सूक्ष्मसूक्ष्म है क्योंकि न तो वह देखा जा सकता है और न उसका स्पर्श ही किया जा सकता है। कर्मोके स्कन्ध सूक्ष्म कहलाते हैं क्योंकि वे अनन्त प्रदेशोंके समुदायरूप होते हैं ।।१५०॥ शब्द, स्पर्श, रस और गन्ध सूक्ष्मस्थूल कहलाते हैं क्योंकि यद्यपि इनका चक्षु इन्द्रियके द्वारा ज्ञान नहीं होता इसिलये ये सूक्ष्म है परन्तु अपनी अपनी कर्ण आदि इन्द्रियोके द्वारा इनका ग्रहण हो जाता है इसलिये ये स्थूल भी कहलाते है ।।१५१।। छाया, चादनी और आतप आदि स्थूलसूक्ष्म कहलाते हैं क्योंकि चक्षु इन्द्रियके द्वारा दिखाई देनेके कारण ये स्थूल है परन्तु इनके रूपका संहरण नही हो सकता इसिलये विघातरिहत होनेके कारण सूक्ष्म भी है।।१५२।।पानी आदितरल पदार्थ जो कि पृथक् करनेपर भी मिल जाते है स्थूल भेदके उदाहरण है, अर्थात् दूध पानी आदि पतले पदार्थ स्थूल कहलाते है और पृथिवी आदि स्कन्ध जो कि भेद किये जानेपर फिर न मिल सके स्थूलस्थूल कहलाते

१ कर्मानुयोगाः। २ स्निग्धरुक्षद्वयस्पर्शवन्तः। ३ सूक्ष्माः। ४ कर्मण स्कन्धाः– ल०। ५ अनन्तस्य योगात्। ६ येषा शब्दादीनामचाक्षुषत्वे सत्यिप शेषेन्द्रियप्राह्यताया ईक्षणात्। सूक्ष्मस्थूलत्वम्। ७ अनपहार्यस्वरूपत्वात्।

इत्यमीषां पदार्थानां याथात्म्यमविषयंयात् । यः श्रद्धत्ते स भव्यात्मा परं ब्रह्माधिगच्छति ।।१५४॥ तत्त्वार्थसङ्ग्रहं कृत्त्त्नम् इत्युक्त्वास्मै विवां वरः । कानिचित्तत्त्ववीजानि पुनरुहेशतो जा ॥१५५॥ पुरुषं पुरुषायंञ्च मार्गं मार्गकलं तथा । बन्धं मोक्षं तयोहें तुं बद्धं मुक्तञ्च सोऽभ्यधात् ॥१५६॥ त्रिजात्समवस्थानं नरकप्रस्तरानिष । द्वीपाव्धि ह्रदर्शलावीनप्यथास्मा पुपादिशत् ॥१५६॥ त्रिष्ठित्यटलं स्वर्गं वेवायुभीगवित्तरम् । ब्रह्मस्थानं मिष श्रीमान् लोकनाङीञ्च सञ्जगौ ॥१५६॥ तीर्थेशानां पुराणानि चित्रणामधंचित्रणाम् । तत्कत्याणानि तद्धेतृनप्याचख्यौ जगहगुरुः ॥१५६॥ गतिमागतिमृत्यात्तं च्यवन ज्च शरीरिणाम् । "भुक्तिमृद्धं कृतं ज्वापि भगवान् व्याजहार सः ॥१६०॥ भवद्भविष्यवभूतञ्च यत्सवंद्रव्यगोचरम् । तत्सवं सर्ववित्सवों भरतं प्रत्यवूबुश्चत् ॥१६१॥ श्रुत्वेति तत्त्वसद्भावं गुरोः परमपूरुषात् । प्रह्लावं परमं प्राप भरतो भित्तनिर्भरः ॥१६२॥ त्रवद्भवत्वज्व व्यत्यद्भितः च पुरुष्ठः ।।१६२॥ प्रवद्भवे मानसीं शुद्धं परमं परमर्षितः । सम्प्रप्य भरतो रेजे शरदीवाम्बुजाकरः ॥१६४॥ प्रवद्भो मानसीं शुद्धं परमं परमर्थितः । सम्प्रप्य भरतो रेजे शरदीवाम्बुजाकरः ॥१६४॥

है ।।१५३।। इस प्रकार ऊपर कहे हुए जीवादि पदार्थीके यथार्थ स्वरूपका जो भव्य विपरीतता रहित श्रद्धान करता है वह परब्रह्म अवस्थाको प्राप्त होता है।।१५४॥ इस प्रकार ज्ञानवानोंमें अतिबाय श्रेष्ठ भगवान् वृषभदेव भरतके लिये समस्त पदार्थीके संग्रहका निरूपण कर फिर भी संक्षेपसे कुछ तत्त्वोंका स्वरूप कहने लगे ॥१५५॥ उन्होने आत्मा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार पूरुपार्थ, मृनि तथा श्रावकोंका मार्ग, स्वर्ग और मोक्षरूप मार्गका फल, वन्ध और वन्धक कारण, मोक्ष और मोक्षक कारण, कर्मरूपी बधनसे बॅघे हुए संसारी जीव और कर्मवन्धनसे रहित मुक्त जीव आदि विषयोंका निरूपण किया ॥१५६॥ इसी प्रकार तीनो लोकोंका आकार, नरकोंके पटल, द्वीप, समुद्र, ह्रद और क्लाचल आदिका भी स्वरूप भरतके लिये कहा ॥१५७॥ अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीके धारक भगवान् वृषभदेवने तिरसठ पटलोंसे युक्त स्वर्ग, देवोके आयु और उनके भोगोंका विस्तार, मोक्षस्थान तथा लोकनाड़ीका भी वर्णन किया ।।१५८।। जगद्गुरु भगवान् वषभदेवने तीर्थं कर चक्रवर्ती और अर्थ चक्रवर्तियोंके पूराण, तीर्थं करोके कल्याणक और उनके हेतुस्वरूप सोलह कारण भावनाओंका भी निरूपण किया ।।१५९।। भगवानुने, अमुक जीव मरकर कहा कहां पैदा होता है ? अमुक जीव कहां कहांसे आकर पैदा हो सकता है ? जीवोंकी उत्पत्ति, विनाश, भोगसामग्री, विभृतियाँ अथवा मुनियोंकी ऋद्धियाँ, तथा मनुष्योंके करने और न करने योग्य काम आदि सबका निरूपण किया था ॥१६०॥ सबको जाननेवाले और सबका कल्याण करनेवाले भगवान् वृषभदेवने भूत, भविष्यत् और वर्तमान-काल सम्बन्धी सब द्रव्योका सब स्वरूप भरतके लिये बतलाया था ॥१६१॥ इस प्रकार जगद्ग्र-परमपुरुप भगवान् वृषभदेवसे तत्त्वोका स्वरूप सुनकर भिक्तसे भरे हुए महाराज भरत परम आनन्दको प्राप्त हुए ॥१६२॥ तदनन्तर परम आनन्दको धारण करते हुए भरतने निष्फल अर्थात् शरीरानुरागसे रहित भगवान् वृषभदेवसे सम्यग्दर्शनकी शुद्धि और अण्वतोंकी परम विश्वक्षिको प्राप्त किया ।।१६३।। जिस प्रकार शरद् ऋतुमे प्रवुद्ध अर्थात् खिला हुआ कमलोंका समह सुशोभित होता है उसी प्रकार महाराज भरत परम भगवान् वृषभदेवसे प्रबुद्ध होकर-नत्त्वोंका ज्ञान प्राप्त कर मनकी परम विशुद्धिको प्राप्त हो

१ नामोच्चारणमात्रनः। २ विन्यासम्। ३ पटलान्। ४ अस्मै भर्त्रे उप-देशं चकारः। ५ मुक्तिस्थानम् । ६ च्युतिम् । ७ क्षेत्रम् । शतखण्डादिक गुगादिकभृति वा । म् कार्यम् । ६ सम्पूर्णाम् । १० शरीरवन्धरहितात् ।

स लेभे गुरुमाराध्य सम्यग्दर्शननायकाम् । यतशीलावलीं मुक्तेः कण्ठिकामिव निर्मलाम् ॥१६५॥ विद्योपे लब्धसंस्कारो गुरुतो भरतेश्वरः । यथा महाकरोद्भूतो मणिः संस्कारयोगतः ॥१६६॥ त्रिदशासुरमत्यांनां सा सभा समुनीश्वरा । पीतसद्धर्मपीयूषा परामाप धृति तदा ॥१६७॥ धनध्वनिमिव श्रुत्वा विभोदिव्यध्वनि तदा । चातका इव भव्योधाः परं प्रमदमाययुः ॥१६८॥ सप्ताचिषमिवासाद्य तं त्रातारं प्रभास्वरम् । त्रशोकविटपारूढाः सस्वनृदिव्यव्यिहिणः ॥१६६॥ सप्ताचिषमिवासाद्य तं त्रातारं प्रभास्वरम् । विश्वद्धि भव्यरत्नानि भेजृदिव्यप्रभाश्वरम् ॥१७०॥ योऽसी विप्तत्मत्वालेशो भरतस्यानुजः कृती । प्राज्ञः श्रूरः श्रुचिर्धीरो धोरेयो मानशालिनाम् ॥१७१॥ श्रीमान् वृषभसेनाल्यः प्रज्ञापारमितो वशी । स सम्बुध्य गुरोः पाश्वे दीक्षित्वाभूद् गणाधिपः ॥१७२॥ स सप्तद्धिभिरद्धिद्धत्वपोदीप्त्यावृतोऽभितः । व्यदीपि शरदीवाकों धूतान्धतमसोदयः ॥१७३॥ स श्रीमान् कृष्वेशार्द्वे लः श्रेयान् सोमप्रभोऽपि च । नृपाश्चान्ये तदोपात्तदीक्षा गणभृतोऽभवन् ॥१७४॥ भरतस्यानुजा बाह्यी दीक्षित्वा गुवन्यहात । गणिनीपदमार्याणा सा भेजे पूजितामरेः ॥१७४॥

अतिशय सुशोभित हो रहे थे ।।१६४।। भरतने, गुरुदेवकी आराधना कर, जिसमें सम्यग्दर्शन-रूपी प्रधान मणि लगा हुआ है और जो मुक्तिरूपी लक्ष्मीके निर्मत कण्ठहारके समान जान पड़ती थी ऐसी व्रत और शीलोंकी निर्मल माला धारण की थी । भावार्थ-सम्यय्दर्शन के साथ पांच अणुव्रत और सात सालव्रत धारण किये थे तथा उनके अतिचारोंका बचाव किया था ।।१६५।। जिस प्रकार किसी वडी खानसे निकला हुआ मणि सस्कारके योगसे देदीप्यमान होने लगता है उसी प्रकार महाराज भरत भी गुरुदेवसे ज्ञानमय सस्कार पाकर सुशोभित होने लगे थे ।।१६६।। उस समय मुनियोसे सहित वह देव-दानव और मनुष्योंकी सभा उत्तम धर्मरूपी अमृतका पान कर परम मतोपको प्राप्त हुई थी।।१६७॥ जिस प्रकार मेघोंकी गर्जना सुनकर चातक पक्षी परम आनन्दको प्राप्त होते है उसी प्रकार उस समय भगवान्की दिव्यध्वीन सुनकर भव्य जीवोंके समूह परम आनन्दको प्राप्त हो रहे थे।।१६८।। मेघकी गर्जनाके समान भगवान्की दिव्य ध्वितको सुनकर अशोकवृक्षकी शाखाओंपर बैठे हुए दिव्य मयूर भी आनन्दसे शब्द करने लग गये थे ।।१६९॥ सबकी रक्षा करनेवाले और अग्निके समान देदी प्यमान भगवानुको प्राप्त कर भव्य जीवरूपी रत्न दिव्यकान्तिको धारण करनेवाली परम विशुद्धिको प्राप्त हुए थे ॥१७०॥उसी समय जो पुरिमताल नगरका स्वामी था, भरतका छोटा भाई था, पुण्यवान्, विद्वान्, शूरवीर, पवित्र. धीर, स्वाभिमान करनेवालोंमे श्रेष्ठ , श्रीमान्, बुद्धिके पारको प्राप्त–अतिशय बुद्धिमान् और जितेन्द्रिय था तथा जिसका नाम वृषभसेन था उसने भी भगवान्के समीप संबोध पाकर दीक्षा धारण कर ली और उनका पहला गणधर हो गया ॥१७१-१७२।। सात ऋद्धियोंसे जिनकी विभृति अतिशय देदीप्यमान हो रही है, जो चारों ओरसे तपकी दीप्तिसे विरे हुए हैं और जिन्होंने अज्ञानरूपी गाढ़ अन्धकारके उदयको नष्ट कर दिया है ऐसे वे वृषभसेन गणधर शरद् ऋतुके सूर्यके समान अत्यन्त देदीप्यमान हो रहे थे ।।१७३।। उसी समय श्रीमान् और कुरुवंशियोंमें श्रेष्ठ महाराज सोमप्रभ, श्रेयांस कुमार, तथा अन्य राजा लोग भी दीक्षा लेकर भगवान्के गणधर हुए थे ।।१७४।। भरतकी छोटी बहिन ब्राह्मी भी गुरुदेवकी कृपासे दीक्षित होकर आर्याओंके बीचमें गणिनी (स्वामिनी) के पदको प्राप्त हुई थी। वह ब्राह्मी सब देवोंके द्वारा पूजित हुई थी

१ प्रभासु का न्तिषु ग्ररम् अत्यर्थम् । २ परिमतारीशो – त० । ३ कुरुवंशश्रेष्ठः । ४ आर्थि-काणाम् ।

रराज राजकल्या सा राजहंसीव सुक्वता । वीक्षा शरस्रवीशीलपुलिनस्थलशायिनी ॥१७६॥ सुन्दरी चास्तिवेदा तां ब्राह्मीमन्ववीक्षत । ग्रन्ये चान्याश्च संविग्ना गृरोः प्रात्राजिषुस्तदा ॥१७७॥ श्रृति कीर्तिमंहाप्राज्ञो गृहीतोपासकत्रतः । देश संयिमनामासीद्धौरेयो गृहमेथिनाम् ॥१७६॥ उपात्ताणुत्रता धीरा प्रयतात्मा प्रियद्यता । स्त्रीणां विशुद्धवृत्तीनां बभूवाग्रेसरी सती ॥१७६॥ विभोः कैवल्यसम्प्राप्तिक्षण एव महर्द्धयः । योगिनोऽन्येऽपि भूयांसो बभूवर्भुवनोत्तमाः ॥१८०॥ सम्बुद्धोऽनन्तवीर्यश्च गुरोः सम्प्राप्तदीक्षणः । सुरैरवाप्तपूर्णाद्धरम्यो मोक्षवतामभूत् ॥१८६॥ मरीचिवज्याः सर्वेपि तापसास्तपित स्थिताः । भट्टारकान्ते सम्बुद्धय महाप्रात्राज्यमास्थिताः ॥१८२॥ ततो भरतराजेन्द्रो गृरं सम्पूज्य पुष्पथीः । स्वपुराभिमुली जज्ञे चकपूर्णाकृतत्वरः ॥१८३॥ युवा बाहुबली धीमान् ग्रन्ये च भरतानुजाः । तमन्यीयुः कृतानन्दम् ग्राभिवःद्य जगद्गुरुम् ॥१८४॥

मालिनीवृत्तम्

भरतपतिमथाविर्भूतविव्यानुभावप्रसरमुदयरागं प्रत्युपात्ता भिमुख्यम् । विजयिनमनुजग्मुर्भातरस्तं विनादौ विनपिमव मथुला दिङमुखाकान्त १०भाजः ॥१८४॥

।।१७५।। उस समय वह राजकन्या ब्राह्मी दीक्षारूपी शरद ऋतुकी नदीके शीलरूपी किनारे-पर बैठी हुई और मधुर शब्द करती हुई हमीके समान सुशोभित हो रही थी।।१७६॥ वृषभदेवकी दूसरी पुत्री सुन्दरीको भी उस समय वैराग्य उत्पन्न हो गया था जिससे उसने भी ब्राह्मीके बाद दीक्षा धारण कर ली थी। इनके सिवाय उस समय और भी अनेक राजाओं तथा राजकन्याओंने संसारसे भयभीत होकर गुरुदेवके समीप दीक्षा धारण की थी ।।१७७।। श्रुतकीर्ति नामके किसी अतिशय बुद्धिमान पुरुषने श्रावकके व्रत ग्रहण किये थे, और वह देश व्रतधारण करनेवाले गृहस्थोंमे सबसे श्रेष्ठ हुआ था ।।१७८।। इसी प्रकार अतिशय घीर वीर और पवित्र अन्त.करणको धारण करनेवाली कोई प्रियन्नता नामकी सती स्त्री श्रावकके न्नत धारण कर, शुद्ध चारित्रको धारण करनेवाली स्त्रियोंमे सबसे श्रेष्ठ हुई थी ।।१७९।। जिस समय भगवान्को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था उस समय और भी बहुतसे उत्तमोत्तम राजा लोग दीक्षित होकर बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंको धारण करनेवाले मुनिराज हुए थे।।१८०।। भरतके भाई अनन्तवीर्यने भी सबोध पाकर भगवान्से दीक्षा प्राप्त की थी, देवोंने भी उसकी पूजा की थी और वह इस अवसर्पिणी युगमे मोक्ष प्राप्त करनेके लिये सबमे अग्रगामी हुआ था। भावार्थ-इस युगमे अनन्तवीर्यने सबसे पहले मोक्ष प्राप्त किया था।।१८१।। जो तपस्वी पहले भृष्ट हो गये थे उनमेसे मरीचिको छोड़कर बाकी सब तपस्वी लोग भगवान्के समीप सम्बोध पाकर तत्त्वोंका यथार्थ स्वरूप समभकर फिरसे दीक्षित हो तपस्या करने लंगे थे।।१८२॥

तदनन्तर जिन्हें चकरत्नकी पूजा करनेके लिये कुछ जल्दी हो रही है और जो पित्र बृद्धिके घारक है ऐसे महाराज भरत जगद्गुरुकी पूजाकर अपने नगरके सन्मुख हुए ॥१८३॥ युवावस्थाको घारण करनेवाला बृद्धिमान् बाहुबली तथा और भी भरतके छोटे भाई आनन्दके साथ जगद्गुरुकी वन्दना करके भरतके पीछे-पीछे वापिस लौट रहे थे ॥१८४॥ अथानन्तर उस समय महाराज भरत ठीक सूर्यके समान जान पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार सूर्यके दिव्य प्रभावका प्रसार (फैलाव) प्रकट होता है, उसी प्रकार भरतके भी दिव्य-अलौकिक प्रभाव का प्रसार प्रकट हो रहा था, सूर्य जिस प्रकार उदय होते समय राग अर्थात् लालिमा घारण

१ वैराग्यपरायणाः । २ श्रुतकीर्तिनांमा कश्चिच्छावकः । ३ देशव्रतिनाम् । ४ पवित्रस्वरूषा ५ प्रियव्रतसज्ञका कापि स्त्री । ६ मोक्तुमिच्छावतामग्रेसरः । आदिनाथादीनामादौ मुक्तोऽमूदित्यर्थः । ७ अभ्युदये रागो यस्य सस्तम्,पक्षे स्वोदये रागवन्तम् । ८ स्वीकृत । ६ दिनान्ते— ल० । १० आक्रमणम् ।

### चतुर्विशतितमं पर्व

शार्वृलविकीडितम्

'स्वान्तर्गीतसमस्तवस्तुविसरां 'प्रास्तीर्णवर्णोज्ज्वलाम् निर्णक्तां नयकक'सम्निधिगुरं स्फी'तप्रमोदाहृतिम् । विश्वास्यां निखिलाङ्गभृत्परिचितां जैनीमिव व्याहृतिर् प्राविक्षत्परया मुदा निषिषतिः 'स्वामृत्पताकां पुरीम् ॥१८६॥ इत्यार्षे भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसङ्क्षप्रहे भगवद्धर्मोपदेशनोपवर्णनं नाम चतुविंशतितमं ९र्ष ।

करता है उसी प्रकार भरत भी अपने राज्य-शासनके उदयकालमें प्रजासे राग अर्थात प्रेम धारण कर रहे थे, सूर्य जिस प्रकार आभिमुख्य अर्थात् प्रधानताको धारण करता है उसी प्रकार भरत भी प्रधानताको धारण कर रहे थे, सूर्य जिस प्रकार विजयी होता है उसी प्रकार भरत भी विजयी थे, और सायकालके समय जिस प्रकार समस्त दिशाओंको प्रकाशित करनेवाली किरणे सूर्यके पीछे पीछे जाती है ठीक उसी प्रकार समस्त दिशाओं मे आक्रमण करनेवाले भरतके छोटे भाई उनके पीछे पीछे जा रहे थे ॥१८५॥ इस प्रकार निधियोंके अधिपति महाराज भरतने बडे भारी आनन्दके साथ अपनी अयोध्यापरीमे प्रवेश किया था। उस समय उसमे अनेक ध्वजाएं फहरा रही थी और वह ठीक जिनवाणीके समान सुशोभित हो रही थी, क्योंकि जिस प्रकार जिनवाणीके भीतर समस्त पदार्थोंका विस्तार भरा रहता है उसी प्रकार उस अयोध्यामे अनेक पदार्थोका विस्तार भरा हुआ था। जिस प्रकार जिनवाणी फैले हुए वर्णो अर्थात् अक्षरोसे उज्ज्वल रहती है उसी प्रकार वह अयोध्या भी फैले हुए-जगह जगह बसे हए क्षत्रिय आदि वर्णोसे उज्ज्वल थी। जिस प्रकार जिनवाणी अत्यन्त श्चिरूप-पवित्र होती है उसी प्रकार वह अयोध्या भी श्चिरूप-कर्दम आदिसे रहित-पवित्र थी। जिस प्रकार जिनवाणी समृहके सन्निधानसे श्रेष्ठ होती है उसी प्रकार वह अयोध्या भी नीतिसमृहके सन्नि-धानसे श्रेष्ठ थी। जिस प्रकार जिनवाणी विस्तृत आनन्दको देनेवाली होती है उसी प्रकार वह अयोध्या भी सबको विस्तृत आनन्द की देनेवाली थी, जिस प्रकार जिनवाणी विश्वास्य अर्थात विश्वास करने योग्य होती है अथवा सब ओर मुखवाली अर्थात समस्त पदार्थीका निरूपण करनेवाली होती है उसी प्रकार वह अयोध्या भी विश्वास करनेके योग्य अथवा सब ओर है आस्य अर्थात् मुख जिसके ऐसी थी-उसके चारों ओर गोपूर बने हुए थे, और जिस प्रकार जिनवाणी सभी अग अर्थात् द्वादशांगको धारण करनेवाले मुनियोंके द्वारा परिचित-अभ्यस्त रहती है उसी प्रकार वह अयोध्या भी समस्त जीवोंके द्वारा परिचित थी-उसमे प्रत्येक प्रकारके प्राणी रहते थे।।१८६।।

इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहके हिन्दी भाषा-नुवादमें भगवत्कृत धर्मोपदेशका वर्णन करनेवाला चौबीसवां पर्व समाप्त हुआ।

१ निजाभ्यन्तरमानीतसमस्तद्रव्यसमूहम्, पक्षे निजाभ्यन्तरमानीतसमस्तपदार्थस्वरूपसमूहम् । २ विस्तीर्णं क्षत्रियादिवर्णं, पक्षे विस्तीर्णाक्षरः । ३ पोषकाम्, पक्षे शुद्धाम् । णिजिरिङ शोचपोषयोरिति धातोः सम्भवात् । ४ नयेन नीत्या उपलक्षितचक्ररत्नसम्बन्धेन गृहम्, पक्षे नयसमूहसम्बन्धेन गृहम् । ५ बहुलसन्तोषस्याहरणं यस्याः सकाशात् जनामाम् । उभयत्र सबृशम् । ६ विश्वतोमृखीम् । परितो गोपुरवतीमित्यर्थः । पक्षे विश्वतासयोग्याम् । ७ सकलप्राणिगणैः परिचिताम् । सप्ताङ्गविष्मः परिचिताम् । एक्षे द्वादशाङ्गाधारिभिः परिचिताम् । ६ आरमीयाम् ।

## पञ्चिवंशतितमं पर्व

गते भरतराजवा विद्यभावोपसंहृता । निवातस्तिमतं वाधिमवानाविष्कृतध्वनिम् ॥१॥ धर्माम्बुवर्षसंसिक्तजगञ्जनवनद्भुमम् । प्रावृद्घनिसवोद्वान्त वृद्धिमृत्सृष्टिनिः स्वनम् ॥२॥ कल्पवृममिवाभोष्टफलविश्राण नोव्यतम् । स्वपावाभ्यणीवश्रान्तिजगञ्जनम् जितम् ॥३॥ विवस्वन्तिमिवाभूतगृणरत्नोच्च पाचितम् । नवकेवललब्धोद्धकरोत्करिवराजितम् ॥४॥ महाकरिमवोव्भूतगृणरत्नोच्च पाचितम् । भगवन्तं जगत्कान्तमिवन्त्यानन्तवभयम् ॥४॥ वृतं श्रमणसञ्चयेन चतुर्धा भवेनायुषा । चतुर्विष्य वनाभोगपरिष्कृतिमवादिपम् ॥६॥ प्रातिहार्याष्टकोपेत म् इद्धकल्याणपञ्चकम् । चतुर्विश्व वनाभोगपरिष्कृतिमवादिपम् ॥६॥ प्रातिहार्याष्टकोपेत म् इद्धकल्याणपञ्चकम् । चतुर्विश्व त्रन्ति वर्षे म् प्रयारेभे समाहितः ॥॥॥ प्रपश्यन् विकसन्नेत्रसहस्रः प्रोतमानसः । सौधर्मेन्द्रः स्तुर्ति कर्तु म् प्रयारेभे समाहितः ॥६॥ तोष्ये त्वां परमं ज्योतिर्गुणरत्नमहाकरम् । मतिप्रकर्षहीनोऽपि केवलं भित्तचोवितः ॥६॥ त्वामभिष्टुवतां भक्त्या विशिष्टाः फलसम्पदः । स्वयमाविभ्वन्तीति निश्चित्य त्वां जिनस्तुवे ॥१०॥ स्तुतिः पुण्यगुणोत्कीर्तिः स्तोता भक्यः परम् प्रसन्नधीः । निष्ठितार्थो भवान् स्तुत्यः फलं नैःश्रेयसं सुखम् ११

अथानन्तर-राजर्षि भरतके चलेजाने और दिव्य ध्वनिके बन्द हो जानेपर वायु बन्द होनेसे निश्चल हुए समुद्रके समान जिनका शब्द बिलकुल बंद हो गया है। जिन्होने धर्म-रूपी जलकी वर्षाके द्वारा जगत्के जीवरूपी वनके वृक्ष सीच दिये है अतएव जो वर्षा कर चुकनेके बाद शब्दरहित हुए वर्षाऋतुके बादलके समान जान पडते हैं, जो कल्पवृक्षके समान अभीष्ट फल देनेमें तत्पर रहते हैं, जिनके चरणोंके समीपमे तीनों लोकोंके जीव विश्राम लेते हैं, जो अनन्त बलसे सहित हैं। जिन्होंने सूर्यके समान मोहरूपी गाढ़ अन्ध-कारके उदयको नष्ट कर दिया है, और जो नव केवललब्धिरूपी देदीप्यमान किरणोंके समृहसे सुशोभित हैं। जो किसी बड़ी भारी खानके समान उत्पन्न हुए गुणरूपी रत्नोंके समूहेंसे व्याप्त हैं, भगवान् हैं, जगत्के अधिपति हैं, और अचिन्त्य तथा अनन्त वैभवको धारण करनेवाले हैं। जो चार प्रकारके श्रमण सघसे घिरे हुए हैं और उनसे ऐसे जान पड़ते हैं मानो भद्रशाल आदि चारों वनोंके विस्तारसे घिरा हुआ सुमेरुपर्वत ही हो। जो आठ प्रातिहार्योसे सहित है, जिनके पांच कल्याणक सिद्ध हुए है, चौतीस अतिशयोंके द्वारा जिनका ऐश्वर्य बढ़ रहा है और जो तीनों लोकोंके स्वामी है, ऐसे भगवान् वृषभदेवको देखते ही जिसके हजार नेत्र विकसित हो रहे हैं और मन प्रसन्न हो रहा है ऐसे सौधर्म स्वर्गके इन्द्रने स्थिरचित्त होकर भगवान्की स्तुति करना प्रारम्भ की ।।१-८।। हे प्रभो, यद्यपि में बुद्धिकी प्रकर्षतासे रहित हूँ तथापि केवल आपकी भिक्तसे ही प्रेरित होकर परम ज्योतिस्वरूप तथा गुणरूपी रत्नोंकी खानस्वरूप आपकी स्तृति करता हूं ॥९॥ हे जिनेन्द्र, भिवतपूर्वक आपकी स्तुति करनेवाले पुरुषोंमे उत्तम उत्तम फलरूपी संपदाए अपने आप ही प्राप्त होती हैं यही निरंचयकर आपकी स्तुति करता हूं ।।१०।। पवित्र गुणोंका निरूपण करना स्तुति है, प्रसन्न बुद्धिवाला भव्य स्तौता अर्थात् स्तुति करनेवाला है, जिनके सब पुरुषार्थ सिद्ध हो चुके हैं ऐसे आप स्तुत्य अर्थात् स्तुतिके विषय हैं, और मोक्षका सुख

१—संहतेः द० । २ निरुचलम् । ३ उद्वमित । ४ दान । ५ राशि । ६ मुनिऋषियत्यनगारा इति चतुर्विधभेदम् । ७ भद्रशालादि । ८ —पेत सिद्ध— ल०, इ० । ६ अतिशयैः । १० भव्योऽहम् ।

इत्याकलय्य मनसा 'तुष्टू षुं मां फलायिनम् । विभो प्रसन्नया बृष्ट्या त्वं पुनीहि' सनातन ॥१२॥ मामुदाकुरुते भिक्तस्त्वद्गुणैः परिचोदिता । ततः स्तुतिपये तेऽस्मिन् लग्नः संविग्नमानसः ॥१३॥ त्विय भिक्तः कृताल्पापि महतीं फलसम्पदम् । 'पम्फलीति विभो कल्पक्ष्माजसेवेव देहिनाम् ॥१४॥ तवारिजयमाचष्टे वपुरस्पृष्टकंतवम् । दोषावेशविकारा हि रागिणां भूषणाव्यः ॥१४॥ निभू षमपि कान्तं ते वपुभु वनभूषणम् । "दीप्रं हि भूषणं नैव भूषणान्तरमीक्षते ॥१६॥ न मूष्मि कबरीबन्धो न शेखरपिरग्रहः । न किरीटाविभारस्ते तथापि रुचिरं शिरः ॥१७॥ न मुखे भ्रुकुटीन्यासो न दष्टो दशनच्छदः । तस्त्रे व्यापारितो हस्तस्त्यापि त्वमरीनहन् ॥१८॥ त्वया नातास्त्रिते नेत्रे नीलोत्पलदलायते । मोहारिविजये देव प्रभुशक्तिस्तवाद्भुता ॥१९॥ त्वया वातास्त्रिते नेत्रे नीलोत्पलदलायते । मोहारिविजये देव प्रभुशक्तिस्तवाद्भुता ॥१९॥ त्वय्दृशोरमला दीप्तः ग्रास्पृशन्ती शिरस्सु नः । पुनाति पुण्यप्धारेव जगतामेकपावनी ॥२१॥

प्राप्त होना उसका फल है। हे विभो, हे सनातन, इस प्रकार निश्चयकर हृदयसे स्तृति करने वाले और फलकी इच्छा करनेवाले मुफ्तको आप अपनी प्रसन्न दुप्टिसे पवित्र कीजिये ।।११–१२।। हे भगवन्, आपके गुणोंके द्वारा प्रेरित हुई भक्ति ही मुफ्के आनन्दित कर रही है इसिळये मै ससारसे उदासीन होकर भी आपकी इस स्तुतिके मार्गमे लग रहा हूँ-प्रवृत्त हो रहा हूँ ।।१३।। हे विभो, आपके विषयमे की गई थोडी भी भिक्त कल्पवृक्षकी सेवाकी तरह प्राणियोके िज्ये वडी वडी सपदाएं रूपी फल फलती है-प्रदान करती है।।१४॥ हे भगवन्, आभूषण आदि उपाधियोंसे रहित आपका शरीर आपके रागद्वेष आदि शत्रुओ-की विजयको स्पष्ट रूपसे कह रहा है क्योंकि आभूषण वगैरह रागी मनुष्योंके दोप प्रकट करनेवाले विकार है। भावार्थ-रागी द्वेषी मनुष्य ही आभूषण पहिनते हैं परन्तु आपने रागद्वेष आदि अन्तरग शत्रुओंपर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है इसलिये आपको आभूषण आदिके पहिननेकी आवश्यकता नही है ॥१५॥ हे प्रभो, जगत्को सुशोभित करनेवाला आपका यह शरीर भूषणरहित होनेपर भी अत्यन्त सुन्दर है सो ठीक ही है क्योंकि जो आभूषण स्वय देदीप्यमान होता है वह दूसरे आभूषणकी प्रतीक्षा नहीं करता ॥१६॥ हे भगवन, यद्यपि आपके मस्तकपर न तो सुन्दर केशपाश है, न शेखरका परिग्रह है और न मुकुटका भार ही है तथापि वह अत्यन्त सुन्दर है ।।१७।। हे नाथ, आपके मुखपर न तो भौह ही टेढी हुई हे, न आपने ओठ ही डसा है और न आपने अपना हाथ ही शस्त्रोंपर व्यापृत किया है-हाथसे शरत उठाया है फिर भी आपने घातियाकर्मरूपी शत्रुओंको नष्ट कर दिया है ।।१८।। हे देव, आपने मोहरूपी शत्रुके जीतनेमे अपने नील कमलके दलके समान वड़े बड़े नेत्रोको कुछ भी लाल नहीं किया था, इससे मालूम होता है कि आपकी प्रभुत्वशक्ति बडा आश्चर्य करनेवाली है ।।१९।। हे जिनेन्द्र , आपके दोनो नेत्र कटाक्षावलोकनसे रहित है और सौम्य दृष्टिसे सहित है इसलिये वे हम लोगोंको स्पष्ट रीतिसे बतला रहे है कि आपने कामदेवरूपी शत्रुको जीत लिया है।।२०।। हे नाथ, हम लोगोंके मस्तकका स्पर्भ करती हुई और जगत्को एकमात्र पवित्र करती हुई आपके नेत्रो-

१ स्तोतुमिच्छ्म्। २ पवित्रीकुरु। ३ प्रोत्साहयति । ४ प्रवृत्तोऽस्मि । ५ धर्माधर्मफला-नुरागमानसः । ६ भृशं फलति । ७ दीप्त- ल०, अ०, प०। ६ हसि स्म । ६ दलायिते- द०। १० कटाक्षवीक्षणम् । अनपाद्भगाव− ल०। ११ शान्तिधारा ।

तवेवमाननं धस्ते प्रकुल्लकमलश्चिम् । स्वकाम्तिज्योत्स्नया विश्वम् ग्राकामन्छरिबन्दुबत् ॥२२॥ मनहृहासहुक्कारम् धवण्टोष्ठपुटं मुखम् । जिनाख्याति सुमेवोभ्यस्तावकीं वोतरागताम् ॥२३॥ त्वन्मुवाबुद्धती दीप्तः पावनीव सरस्वती । विधुन्वती तमो भाति जितबालातपद्युतिः ॥२४॥ त्वन्मुवाम्बुश्हालग्ना सुराणां नयनाविलः । भातीयमिलमालेव 'तदामोवानुपातिनी ॥२४॥ मकरन्विमवापीय' त्वह्वस्त्राक्जोद्गतं वचः । ग्रनाशितंभवं भध्यश्चमरा यान्त्यमी मुदम् ॥२६॥ एकतोऽभिमुखोपि त्वं लक्ष्यसे विश्वतोमुखः । तेजोगुणस्य माहात्म्यम् इदं नूनं तवाव्भुतम् ॥२७॥ 'विश्वविक्षु विसर्पन्ति तावका वागभीववः' । तिरश्चामपि हृद्धवान्तम् उद्धन्वन्तो जिनांशुमान् ॥२०॥ 'विश्वविक्षु विसर्पन्ति तावका वागभीववः' । तिरश्चामपि हृद्धवान्तम् उद्धन्वन्तो जिनांशुमान् ॥२०॥ तव वागमृतं पीत्वा वयमग्रामराः' स्फुटम् । पीयूषमिदमिष्टं नो देव सर्वरुजाहरम् ॥२६॥ जिनन्द्र तव 'वक्त्राक्तं प्रकरहचनामृतम् । भव्यानां प्रीणनं भाति धर्मस्येव 'निधानकम् ॥३०॥ मुक्तेन्द्रमण्डलाह्देव तव वाक्तिरणा इमे । विनिर्यान्तो हतध्वान्ताः सभामाह्लादयन्त्यलम् ॥३२॥ चित्रं वाचां विचित्राणाम् ग्रकमः प्रभवः प्रभो' । ग्रथवा तीर्थकृत्वस्य देव वैभवमीदृशम् ॥३२॥

की निर्मल दीष्ति पुण्यधाराके समान हम लोगोंको पवित्र कर रही है ॥२१॥ हे भगवन्, शरद् ऋतुके चन्द्रमाके समान अपनी कान्तिरूपी चाँदनीसे समस्त जगत्को व्याप्त करता हुआ आपका यह मुख फ्ले हुए कमलकी शोभा धारण कर रहा है ।।२२।। हे जिन, आपका मुख न तो अट्टहाससे सहित है, न हुकारसे युक्त है और न ओठोंको ही दबाये हैं इसलिये वह बुद्धिमान् लोगोंको आपको वीतरागता प्रकट कर रहा है।।२३।। हे देव, जो अन्धकार-को नष्ट कर रही है और जिसने प्रात.कालके सूर्यकी प्रभाको जीत लिया है ऐसी आपकी मुखसे निकलती हुई पवित्र कान्ति सरस्वतीके समान सुशोभित हो रही है ।।२४।। हे भगवन्, आपके मुखरूपी कमलपर लगी हुई यह देवोंके नेत्रोंकी पंक्ति ऐसी जान पड़ती है मानो उसकी स्गन्धिक कारण चारों ओरसे भपटती हुई भ्रमरोंकी पंक्ति ही हो ॥२५॥ हे नाथ, जिनसे कभी तृष्ति न हो ऐसे आपके मुखरूपी कमलसे निकले हुए आपके वचनरूपी मकरन्द-का पान कर ये भव्य जीवरूपी भ्रमर आनन्दको प्राप्त हो रहे है ।।२६।। हे भगवन्, यद्यपि आप एक ओर मुख किये हुए विराजमान है तथापि ऐसे दिलाई देते हैं जैसे आपके मुख चारों ओर हों। हे देव, निश्चय ही यह आपके तपश्चरणरूपी गुणका आश्चर्य करनेवाला माहात्म्य है ।।२७।। हे जिनेन्द्ररूपी सूर्य, तिर्यं चोंके भी हृदयगत अन्धकारको नष्ट करने-वाली आपकी वचनरूपी किरणे सब दिशाओं में फैल रही है ।।२८।। हे देव, आपके वचन-रूपी अमृतको पीकर आज हम लोग वास्तवमे अमर हो गये है इसलिये सव रोगोंको हरने-वाला आपका यह वचनरूप अमृत हम लोगोंको बहुत ही इप्ट है--प्रिय है ॥२९॥ हे जिनेन्द्र देव, जिससे वचनरूपी अमृत फर रहा है और जो भव्य जीवोंका जीवन है ऐसा यह आपका मुखरूपी कमल धर्मके खजानेके समान सुशोभित हो रहा है।।३०।। हे देव, आपके मुंबरूपी चन्द्रमण्डलसे निकलती हुई ये वचनरूपी किरणें अन्धकारको नष्ट करती हुई सभाको अत्यन्त आनन्दित कर रही हैं ॥३१॥ हे देव, यह भी एक आश्चर्यकी बात है कि आपसे अनेक प्रकारकी भाषाओंकी एक साथ उत्पत्ति होती है अथवा आपके तीर्थं कर-

१ मुखाम्बुजसहानुमोदमनुव्रजन्ती । २ पीत्वा । ३ अतृष्तिकरम् । तपोगुणस्य- ल० । ४ सकलदिक्षु । ५ वचनिकरणाः । ६ न म्प्रियन्त इत्यमराः । ७ तव वाग्रूपममृतम् । ८ प्राणनं - ल० । ६ निक्षेपः । १० प्रभोः- ल० ।

रमस्वेदमलमाभाति सुगिन्ध गुभलक्षणम् । सुसंस्थानमरक्तार्भग्वपुर्वजृह्यिरं तव ॥३३॥ सौरूप्यं नयनाङ्क्षादि सौभाग्यं चित्तरञ्जनम् । सुवाहत्वं जगवानिन्द तवासाधारणा गुणाः ॥३४॥ समयमित ते वीर्यं मितं वेहे प्रभान्विते । स्वत्पेऽपि वर्पणे विम्नं माति स्ताम्बेरमं नन् ॥३४॥ त्वदास्थानिस्थितोद्देशं परितः शतयोजनम् । सुलभाशनपानािद त्वन्महिन्नोपजायते ॥३६॥ गगनानुगतं यानं तवासीव् भुवमस्पृशत् । वैवासुरं भरं सोढ्म् स्रक्षमा घरणीित नु ॥३७॥ कूरैरिप मृगीहिंकः हन्यन्ते जातु नािङ्गः । सद्धमंदेशनोगुक्ते त्विय सञ्जीवनौषधे ॥३८॥ न भुक्तः क्षीणमोहस्य त्वानन्तसुखोवयात् । क्षुत्क्लशबािधतो जन्तुः कवलाहारभुग्भवेत् ॥३६॥ भ्रसद्वेद्याव्यं भुक्ति त्वियं योजयेवधीः । रिमोहािनलप्रतीकारे तस्यान्वेद्यं जरव्यृतम्र ॥४०॥ स्रसद्वेद्यविवं घाति विध्वंसध्वस्तशक्तिकम् । त्वय्यकिञ्चत्करं मन्त्रशक्तयेवापबलंर विष्यं ॥४१॥

ानेका माहात्म्य ही ऐसा है ॥३२॥ हे भगवन्, जो पसीना और मलमूत्रसे रहित है, सुगन्धित है, शुभ लक्षणोसे सहित है, समचतुरस्र संस्थान है, जिसमे लाल रक्त नहीं है और जो उन्नके समान स्थिर है ऐसा यह आपका शरीर अतिशय सुशोभित हो रहा है ॥३३॥ हे हेव, नेत्रोंको आनन्दित करनेवाली सुन्दरता, मनको प्रसन्न करनेवाला सौभाग्य और जगत्को हिंपत करनेवाली मीठी वाणी ये आपके असाधारण गुण है अर्थात् आपको छोड़हर ससारके अन्य किसी प्राणीमे नहीं रहते है ॥३४॥ हे भगवन्, यद्यि आपका वीर्य अपिरिमित है तथापि वह आपके परिमित अल्प परिमाणवाले शरीरमे समाया हुआ है सो जीक ही है क्योंकि हाथीका प्रतिबिम्ब छोटेसे दर्पणमें भी समा जाता है ॥३५॥

हे नाथ, जहाँ आपका समवसरण होता है उसके चारों ओर सौ सौ योजन तक भापके माहात्म्यसे अन्न पान आदि सब सुलभ हो जाते हैं ।।३६।। हे देव, यह पृथिवी रमस्त सूर और असरोंका भार धारण करनेमें असमर्थ है इसलिये ही क्या आपका ामवसरणरूपी विमान पृथिवीका स्पर्श नही करता हुआ सदा आकाशमें ही विद्यमान रहता है।।३७।। हे भगवन्, संजीवनी औषधिके समान आपके समीचीन धर्मका उपदेश देनेमें ात्पर रहते हुए सिंह व्याघ्र आदि कर हिसक जीव भी दूसरे प्राणियोंकी कभी हिसा ाही करते है ।।३८।। हे प्रभो, आपके मोहनीय कर्मका क्षय हो जानेसे अत्यन्त सुखकी उत्पत्ति हुई है इसलिये आपके कवलाहार नहीं है सो ठीक ही है, क्योंकि क्षुधाके क्लेशसे ख़्वी हुए जीव ही कवलाहार भोजन करते हैं ।।३९।। हे जिनेन्द्र, जो मुर्ख असातावेदनीय र्मिका उदय होनेसे आपके भी कवलाहारकी योजना करते है अर्थात् यह कहते है कि आप भी कवलाहार करते हैं क्योंकि आपके असातावेदनीय कर्मका उदय है उन्हे मोहरूपी ायुरोगको दूर करनेके लिये पुराने घीकी खोज करनी चाहिये। अर्थात् पुराने घीके रुगानेसे जैसे सन्निपात-वातज्वर शान्त हो जाता है उसी तरह अपने मोहको दूर करनेके लेये किसी पुराने अनुभवी पुरुषका स्नेह प्राप्त करना होगा ॥४०॥ हे देव, मन्त्रकी शक्तिसे जसका बल नष्ट हो गया है ऐसा विष जिस प्रकार कुछ भी नही कर सकता है उसी ाकार घातियाकर्मीके नष्ट हो जानेसे जिसकी शक्ति नष्ट हो गई है ऐसा असाता

१ स्वेदमलरहितम् । २ गौरहिधरम् । ३ प्रमाति । ४ स्तम्भेरमसम्बन्धि । ५ तव । मनसरणस्थितप्रदेशस्य समन्तात् । ६ गमनम् । ७ देवासुरभरं – ल० । ६ तवात्यन्त — इ०, ल० । असातवेदनीयोदयात् । १० अज्ञानवातरोगप्रतीकारे । ११ मृग्यम् । १२ चिरन्तनाज्यम् । १३ अपगतबलम् ।

श्रसहेद्योवयो वातिसहकारिक्यपायतः । त्वस्यकिञ्चित्करो नाम सामाग्या हि फलोवयः ॥४२॥
नेतयो नोपसम्बद्ध प्रभवन्ति त्वयोक्तिनि । जमता पालकै हेलाक्षालितांहः कम्ब्रुके ॥४३॥
त्वय्यनम्तमुलो त्रिकंकेवलामलकोकने । बादुरास्यमिवं पृत्रतं 'नष्ट्यातिवतुष्ट्ये ॥४४॥
सर्वविद्येशकरो योगी चतुरास्यस्त्वमक्षरः । सर्वतोऽक्षिमयं ज्योतिस्तन्वानो भास्यधीजितः ॥४५॥
श्रम्ञ्यायस्वमनुन्नेषनिकेषत्वञ्च ते वपुः । वत्ते तेजोमवं विद्यं परमौदारिकाङ्क्यम् ॥४६॥
विश्राणोऽप्यस्यविष्क्षं म्म अवद्याया द्वस्तकोक्ष्यसे । महतां चेष्टितं चित्रम् श्रययोक्तत्ववृद्यम् ॥४७॥
निमेवापायधीराक्षं तव वक्ताव्जमीक्षितुम् । गत्त्वयेव नयनस्यादो नृतं वेवेश्च संहृतः ॥४६॥
नक्षकेशमितावस्था तवाविष्कृतते विभो । रसाविक्तयं वेहे विद्युद्धस्प्रटिकामले ॥४६॥
इत्युदार्श्यु वैरेभिस्त्वमनन्यत्रभाविभः । स्वयमेस्य वृतो नृनम् श्रवृद्धराणान्तरैः ॥४०॥

वेदनीयरूपी विष आपके विषयमें कुछ भी नहीं कर सकता ॥४१॥ हे नाथ, घातिया कर्मरूपी सहकारी कारणींका अभाव हो जानेसे असातावेदनीयका उदय आपके विषयमें अफिनित्कर है अर्थात आपका कछ नहीं कर सकता, सो ठीक ही है क्योंकि फलका उदय सब सामग्री इकट्ठी होने पर ही होता है ।।४२।। हे ईश, आप जगतके पालक है और अपने लीलामात्रसे ही पापरूपी कलंक धो डाले हैं, इसलिये आप पर न तो ईतियां अपना प्रभुत्व जमा सकती हैं और न उपसर्ग ही । भावार्थ-आप ईति, भीति तथा उपसर्गसे रहित हैं ॥४३॥ है भगवन्, यद्यपि आपका केवल ज्ञानरूपी निर्मल नेत्र अनन्तमुख हो अर्थात् अनन्तक्रेयोंको जानता हुआ फैल रहा है फिर भी चंकि आपके चार घातियाकर्म नष्ट हो गये है इसलिये आपके यह चात्रास्य अर्थात चार मेखोंका होना उचित ही है।।४४॥ है अधीरवर, आप सब विद्याओं के स्वामी हैं, योगी हैं, चतुर्मु ख हैं, अविनाशी हैं और आपकी आत्ममय केवलज्ञानरूपी ज्योति चारों ओर फैल रही है इसलिये आप अत्यन्त सशोभित हो रहे हैं ॥४५॥ हे भगवन, तेजोमय और दिव्यस्वरूप आपका यह परमौदारिक शरीर छायाका अभाव तथा नेत्रोंकी अनुन्मेष वृत्तिको घारण कर रहा है अर्थात् आपके शरीरकी न तो छाया ही पड़ती है और न नेत्रोंके पलक ही भपते है ॥४६॥ हे नाथ, यद्यपि आप तीन छत्र धारण किये हुए हैं तथापि आप छायारहित ही दिलाई देते हैं, सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुपोंकी चेष्टाएँ आश्चर्य करनेवाली होती है अथवा आपका प्रताप ही ऐसा है। १४७।। हैं स्वामिन, पलक न ऋपनेसे जिसके नेत्र अत्यन्त निश्चल हैं ऐसे आपके मुख-रूपी कमलको देखनेके लिये ही देवोंने अपने नेत्रोंका संचलन आपमें ही रोक रखा है। भाषार्थ-देवोंके नेत्रोंमें पलक नहीं भपते सो ऐसा जान पड़ता है मानो देवोंने आपके सुन्दर मुखकमलको देखनेके लिये ही अपने पलकोंका झपाना बन्द कर दिया हो ॥४८॥ हें भगवन, आपके नख और केशोंकी जो परिमित अवस्था है वह आपके विशद्ध स्फटिकके समान निर्मल शरीरमें रस आदिके अभावको प्रकट करती है। भावार्थ-आपके नख और केश ज्यों के त्यों रहते हैं-अनमें वृद्धि नहीं होती है, इससे मालुम होता है कि आपके शरीरमें रस, रक्त आदिका अभाव है ॥४९॥ इस प्रकार ऊपर कहे हुए तथा जो दूसरी जगह न पाये जावें ऐसे आपके इन उदार गणोंने दूसरी जगह घर न देखकर स्वयं आपके

१ त्वयीशितः ल०। २ पालके सित । ३ सुक्षोत्सर्पत् – द०, इ०, ल०, प०, स०। ४ चतुरास्यत्वम् । ४ नष्टे घाति – ल०, इ०, द०। ६ आत्ममयम् । ७ तवातोभास्य – ल०। द भो अभीश्वर । ६ छत्रस्योपर्युपरिच्छत्रम् । असामीप्येऽघोध्युपरीति द्विर्भावः । १० छायारहित- इतिरो भूत्वा । ११ त्वय्येव – ल०, इ०।

सम्बत्धी कमसीन्तर्यकातिक्वित्ववाहको नुकाः । त्युह्कोयाः सुरेन्द्राच्यं स्व हेमाः किसान्युन्तम् ।। ११। भूष्यां त्यान्युवाहीना निर्मृतगृष्यं सम्बत्धाः । व्यान्य सार्व्यक्ष्याः सुरु ।। अस्य सार्व्यक्ष्याः स्व । अस्य । अस्य स्व । अस्य । अस्य स्व । अस्य स्य । अस्य स्व । अस्य ।

पास आकर आपको स्वीकार किया है।।५०।। हे देव, यह भी एक आश्चर्यकी बात है कि जिनकी प्राप्तिके लिये इन्द्र भी इच्छा किया करते हैं ऐसे ये रूप-सौन्दर्य, कान्ति और दीप्ति आदि गुण आपके लिये हेय है अर्थात् आप इन्हे छोड़ना चाहते हैं।।५१।। हे प्रभो, अन्य सब गुणरूपी बंधनोंको छोडकर केवल आपकी उपासना करनेवाले गुणी पुरुष अध्यक्ती ही सदृशता प्राप्त हो जाते है सो ठीक ही है क्योंकि स्वामीके अनुसार चलना ही शिष्योंका कर्त्तव्य है ।।५२।। हे स्वामिन्, आपका यह शोभायमान अशोक वृक्ष ऐसा मन्न पडता है मानो मन्द मन्द वायुसे हिलती हुई शाखारूवी हाथोंके समहोंसे हर्षित होकर नृत्य ही कर रहा हो।।५३।। हे नाथ, देवोके द्वारा लीलापूर्वक धारण किये हुए चमरोंके समूह आपके दोनों ओर इस प्रकार छोरे जा रहे है मानो वे क्षीर-सागरकी चचल लहरोंके साथ स्पर्धाही करना चाहते हों।।५४।। हे भगवण, चन्द्रमाके समान निर्मल और मोतियोंकी जालीसे स्शोभित आपके तीन छत्र आकाशस्त्री आंगनमें ऐसे अच्छे जान पड़ते है मानो उनमे अँकूरे ही उल्पन्न हुए हो ॥५५॥ हे देव, सिहोंके द्वारा धारण किया हुआ आपका यह ऊचा सिहासन रस्नोकी किरणोंसे ऐसा सूज्ञोभित हो रहा है मानो आपके स्पर्शसे उसमे हर्षके रोमांच ही उठ रहे हो ॥५६॥ है स्वामिन्, मधुर शब्द करते हुए जो देवोंके करोड़ों दुन्दुभि बाजे बज रहे है वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो आकाश और पातालको ब्याप्त कर आपके जयोत्सवकी घोषणा ही कर रहे हों।।५७॥ है प्रभो, जो देवोंके साढ़े बारह करोड़ दुन्दुभि आदि बाजे बज रहे है वे आपकी गम्भीर दिव्यध्यमिका अनुकरण करनेके लिये ही मानो तत्पर हुए है ।।५८।। आकाशरूपी रंग-मृमिले जो देव लोग यह पुष्पोंकी क्या कर रहे है वह ऐसी जान पड़ती है मानो संलुब्ट हुई स्वर्गलक्ष्मीके द्वारा प्रेरित हुए कल्पवृक्ष ही वह पुष्पवर्षा कर रहे हों ।।५९।। है भगवम्, आकाशमें चारों और फैल्ला हुआ यह आपके शरीरका प्रभामण्डल सम्बन-करणमें बैठे हुए मनुष्योंको सदा प्रभातकार उत्पन्न करता रहता है अर्थात् प्रात कारकी

१ दीप्तिः तेजः । २ गणिनस्त्वा— द०, इ० । गुणिनस्त्वा— ल० । ३ निर्घूतं गुणबन्धनं रज्जुरहितबन्धनं यैस्ते । निरस्तकर्मबन्धना इत्यर्थः । ४ समानरूपताम् । ५ भर्तुः प्रतिनिधि । दः विक्रयस्य । शिक्षा विक्रयोभादाने । ७ देवैः । ८ धृताः- स० । विक्रितः । ६ याचापृथिव्यौ । १० व्यक्षियसम्पर्भं देषां ते । सार्द्धक्रव्यकालोटम इत्यर्णः । ११ क्रमयसम्बन्- द०, १० । अन्तवस्त्रदः स० ।

नलांशवस्तवातासाः प्रसरन्तिविशास्वमी । त्ववद्धध्वकत्यवृक्षाप्रात् प्रारोहा इव निःसृताः ।।६१॥ शिरस्यु नः स्पृशन्त्येते प्रसावस्येव तेंऽशकाः । त्वत्पावनलशीतांशुकराः प्राङ्क्षावितालिलाः ।।६२॥ त्वत्पावाम्बुश्हृच्छ्यायासरसीमवगाहते । विष्यश्री कलहंसीयं नलरोचिम् णालिकाम् ।।६२॥ मोहारिमवंनालग्नशोणितार्वच्छ्रटामिव । तलच्छ्यायामिवं धन्ते त्वत्पवाम्बुश्हृह्वयम् ।।६४॥ त्वत्पावनलभाभार'सरसि प्रतिबिम्बिताः । सुराङ्गनाननच्छ्यायास्तन्वते पङ्कुलश्चियम् ॥६४॥ स्वयंभुवे नमस्तुभ्यम् उत्पा द्वात्मानमात्मिनि । स्वात्मनैव तथोवभूतवृत्तयेऽचिन्त्यवृत्तये ॥६६॥ नमस्ते जगतां पत्ये लक्ष्मीभर्त्रे नमोऽस्तु ते । विवावर नमस्तुभ्यं नमस्ते ववतां वर ॥६६॥ कर्मशत्रुश्चे वेवम् ग्रामनन्ति मनीविणः । त्वामानम्रत्सुरेणमौलिभामालाभ्याचितकमम् ॥६६॥ व्यानवृष्यणं निर्मिनन्त्वम् वात्वहातरः । ग्रनन्तभवसन्तानज्यावासीवनन्तिलत् ॥६८॥ त्रंलोक्यनिर्जयावास्तवुर्वं पंमतिवुर्जयम् । मृत्युराजं विजित्यासीज्ञिनमृत्युञ्जयो भवान् ॥७०॥ विध्वताशेषसंसारबन्धनो भव्यबान्धवः । त्रिपुरारिस्त्वमीशासि जन्ममृत्युजरान्तकृत् ॥७१॥

शोभा दिखलाता रहता है।।६०।। हे देव, आपके नखोंकी ये कुछ कुछ लाल किरणें दिशाओं में इस प्रकार फैल रही है मानो आपके चरणरूपी कल्पवृक्षोंके अग्रभाग से अंकरे ही निकल रहे हों।।६१।। सब जीवोंको आर्ह्मादित करनेवाली आपके चरणोंके नखरूपी चन्द्रमाकी ये किरणें हम लोगोंके शिरका इस प्रकार स्पर्श कर रही है मानो आपके प्रसादके अंश ही हों।।६२।। हे भगवन्, यह दिव्य लक्ष्मीरूपी मनोहर हसी नखोकी कान्तिरूपी मृणालसे सुशोभित आपके चरणकमलोकी छायारूपी सरोवरीमे अवगाहन करती है ।।६३।। हे विभो, आपके ये दोनों चरणकमलोंकी जिस कान्तिको धारण कर रहे है वह ऐसी जान पड़ती है मानो मोहरूपी शत्रुको नष्ट करते समय लगी हुई उसके गीले रक्तकी छटा ही हो ॥६४॥ हे देव, आपके चरणोंके नखकी कान्तिरूप जलके सरोवरमें प्रतिबिम्बित हुई देवांगनाओंके मुखकी छाया कमलोंकी शोभा बढ़ा रही है।।६५।। हे नाथ, आप अपने आत्मामे अपने ही आत्माके द्वारा अपने आत्माको उत्पन्न कर प्रकट हुए हैं, इसलिये आप स्वयंभू अर्थात् अपने आप उत्पन्न हुए कहलाते हैं। इसके सिवाय आपका माहात्म्य भी अचिन्त्य है अतः आपके लिये नमस्कार हो ॥६६॥ आप तीनों लोकोंके स्वामी है इसलिये आपको नमस्कार हो, आप लक्ष्मीके भर्ता है इसलिये आपको नमस्कार हो, आप विद्वानोंमे श्रेष्ठ हैं इसलिये आपको नमस्कार हो और आप वक्ताओं मे श्रेष्ठ हैं इसिलये आपको नमस्कार हो ॥६७॥ हे देव, बुद्धिमान् लोग आपको कामरूपी शत्रुको नष्ट करनेवाला मानते हैं, और आपके चरण-कमल इन्द्रोंके मुकुटोंकी कान्तिके समूहसे पूजित है इसलिये हम लोग आपको नमस्कार करते है ।।६८।। अपने ध्यानरूपी कुठारसे अतिशय मजबूत घातियाकर्मरूपी बड़े भारी वृक्षको काट डाला है तथा अनन्त ससारकी संततिको भी आपने जीत लिया है इसलिये आप अनन्तजित् कहलाते हैं।।६९॥ हे जिनेन्द्र, तीनों लोकोंको जीत लेनेसे जिसे भारी अहंकार उत्पन्न हुआ है और जो अत्यन्त दुर्जय हैं ऐसे मृत्युराजको भी आपने जीत लिया है इसीलिये आप मृत्युजय कहलाते हैं ।।७०।। आपने संसाररूपी समस्त बन्धन नष्ट कर दिये हैं, आप भव्य जीवोंके बन्धु हैं और आप जन्म मरण तथा बुढ़ापा इन तीनोंका नाश

<sup>°</sup> १ –भानीर∸ल० । २ सम्पाद्य । ३ कामारिघ्नम् । ४ त्वामानुमः सुरेण्मौलिभामाला– ∶ल० । त्वामानुमः सुरेण्मौलिस्रग्माला– द० । ५ मृद्गर । ६ दुर्दम्य– ल० । ७ –स्त्वमेवासि- ल० ।

त्रिकालविषयात्रीषतत्त्वभैदात्त्रिथोत्यितम् । केवलाव्यं वधच्यभुस्त्रिनेत्रोऽसि त्वमीशितः ॥७२॥ त्वामन्थकान्तकं प्राहुः मोहान्धासुरमर्वनात् । 'प्रधं ते नारयो यस्मादर्धनारिद्वरोऽस्यतः ॥७३॥ शिवः शिवपदाध्यासाव् दुरितारिहरो हरः । अक्कूरः कृतशं लोके शम्भवस्त्वं भवन्सुखे ॥७४॥ वृषभोऽसि जगज्ज्येष्ठः पुरुः पुरुगुणोवयः । नाभेयो नाभिसम्भूतेः इक्ष्वाकृकुलनन्दनः ॥७४॥ त्वमेकः पुरुषस्कन्धं स्त्वं द्वे लोकस्य लोचने । त्वं त्रिधा 'बृद्धसन्मार्गस्त्रिज्ञानिष्ठानाधारकः ॥७६॥ 'चतुःशरणमाङ्गल्यमूर्तिस्त्वं चतुरस्र धोः । 'पञ्चवह्ममयो वेव पावनस्त्वं पुनीहि माम् ॥७७॥ स्वर्गावतरणे तुभ्यं सद्योजातात्मने नमः । जन्माभिषेकवामाय' वामवेव नमोऽस्तु ते ॥७६॥ 'सिन्नदक्तान्वाराय परं प्रशममीयुषे । केवलज्ञानसंसिद्धावीशानाय नमोऽस्तु ते ॥७६॥

करनेवाले है इसलिये आप ही 'त्रिपुरारि' कहलाते है ।। ३१।। हे ईश्वर, जो तीनों काल-विषयक समस्त पदार्थीको जाननेके कारण तीन प्रकारसे उत्पन्न हुआ कहलाता है ऐसे केवलज्ञान नामक नेत्रको आप धारण करते हैं इसलिये आप ही 'त्रिनेत्र' कहे जाते है ।।७२।। आपने मोहरूपी अंधासुरको नष्ट कर दिया है इसलिये विद्वान् लोग आपको ही 'अन्धकान्तक' कहते हैं, आठ कर्मरूपी शत्रुओंमेसे आपके आधे अर्थात् चार घातिया कर्मरूपी शत्रुओंके ईश्वर नहीं हैं इसलिये आप 'अर्धनारीश्वर'∗ कहलाते हैं ॥७३॥ आप शिवपद अर्थात् मोक्षस्थानमे निवास करते हैं इसलिये 'शिव' कहलाते है, पापरूपी शत्रुओंका नाश करनेवाले हैं इसलिये 'हर' कहलाते हैं, लोकमें शान्ति करनेवाले हैं इसलिये 'शकर' कहलाते हैं और सुखसे उत्पन्न हुए हैं इसलिये 'शभव' कहलाते हैं।।७४।। जगत्मे श्रेष्ठ है इसलिये 'वृषभ' कहलाते है, अनेक उत्तम उत्तम गुणोका उदय होनेसे 'पुर' कहलाते है, नाभिराजासे उत्पन्न हुए हैं इसलिये 'नाभेय' कहलाते हैं और इक्ष्वाकु-कुलमें उत्पन्न हुए हैं इसलिये इक्ष्वाकुकुलनन्दन कहलाते हैं ॥७५॥ समस्त पुरुषोमें श्रेष्ठ आप एक ही है, लोगोंके नेत्र होनेसे आप दो रूप धारण करनेवाले है तथा आप सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रके भेदसे तीन प्रकारका मोक्षमार्ग जानते है अथवा भृत भविष्यतु और वर्तमानकाल सम्बन्धी तीन प्रकारका ज्ञान धारण करते हैं इसलिये आप त्रिज्ञ भी कहलाते हैं ।।७६।। अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान्के द्वारा कहा हुआ धर्म ये चार शरण तथा मंगल कहलाते हैं आप इन चारोंकी मूर्तिस्वरूप हैं, आप चतुर-स्रधी हैं अर्थात् चारो ओरकी समस्त वस्तुओंको जाननेवाले हैं, पच परमेग्ठीरूप हैं और अत्यन्त पवित्र हैं। इसलिये हे देव, मुभे भी पवित्र कीजिये।।७७।। हे नाथ, आप स्वर्गावतरणके समय सद्योजात अर्थात् शीघ्र ही उत्पन्न होनेवाले कहलाये थे इसलिये आपको नमस्कार हो, आप जन्माभिषेकके समय बहुत सुन्दर जान पड़ते थे इसलिये हे वामदेव, आपके लिये नमस्कार हो ॥७८॥

दीक्षा कल्याणकके समय आप परम शान्तिको प्राप्त हुए और केवलज्ञानके प्राप्त होनेपर परम पदको प्राप्त हुए तथा ईश्वर कहलाये इसलिये आपको नमस्कार हो ॥७९॥

१ यस्मात्ते ज्ञानावरणाद्यष्टिविधकर्मािदेषु धातिरूपार्द्धमरयो न अतः कारणात् अर्धनारीक्वरोऽसि । २ निवसनात् । ३ सुखकारकः । ४ भवत्सुखः –द० । ५ ग्रीवा । धौरैय इत्यर्थः । ६ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र-रूपेण ज्ञातमोक्षमार्गः । ७ अरहन्तकारणमित्यादिचतुः शरणमङ्गलमूर्तिः । ६ सम्पूर्णबुद्धिः । ६ पञ्चपरमेष्ठि-स्वरूपः । १० मनोहराय । ११ परिनिष्कमणे । सुनिष्कान्तावघोराय पदं परममीयुषे –इ०, ल० ।

अर्घा न अरीश्वराः यस्य स अर्घनारीश्वरः [ अर्घ + न + अरि + ईश्वरः — अर्धनारीश्वरः ]

'पुरस्तस्पुष्वस्त्रेन' किम् कित्वकारिय । 'गमस्तत्पुण्वावस्यां भाविती तैऽव विश्वते शवश्य शामावरणि हिं सामावरणि सामा

श्रव आमे शुद्ध आत्मस्वरूपके द्वारा मोक्षस्थानको प्राप्त होंगे, इसलिये आगामी काळमे प्राप्त होनेवाली सिद्ध अवस्थाको धारण करनेवाले आपके लिये मेरा क्षाज ही नमस्कार हो ॥८०॥ ज्ञानावरण कर्मका नाश होनेसे जो अनन्तचक्षु अर्थात् अनन्तज्ञानी कहळाते है ऐसे आपके लिये नमस्कार हो और दर्शनावरण कर्मका विनाश हो जानेसे जो विश्वदृश्या अर्थात् समस्त संसारको देखनेवाले कहलाते हैं ऐसे आपके लिये नमस्कार हो ॥८१॥ हे भमवन्, आप दर्शन मोहनीय कर्मको नष्ट करनेवाले तथा निर्मल क्षायिक सम्यग्दर्शनको धारण करनेवाले हैं इसलिये आपको नमस्कार हो इसी प्रकार आप चारित्रमोहनीय कर्मको नष्ट करनेवाले वीतराम और अतिशय तेजस्वी है इसलिये आपको नमस्कार हो ॥८२॥ आप अनन्तवीर्यको धारण करनेवाले है इसलिये आपको नमस्कार हो, आप अनन्तसुखरूप हैं इसलियं आपको नमस्कार हो, आप अनन्तप्रकाशसे सहित तथा लोक और अलोकको देखनेवाले है इसलिये आपको नमस्कार हो ।।८३।। अनन्तदानको भारण करनेवाले आपके लिये नमस्कार हो, अनन्तलाभको धारण करनेवाले आपके लिये नमस्कार हो, अनन्त-भोगको बारण करनेवाले आपके लिये नमस्कार हो, और अनन्त उपभोगको धारण करने बाले आपके लिये नमस्कार हो ॥८४॥ हे भगवन्, आप परम ध्यानी है इसलिये आपको नमस्कार हो, आप अयोनि अर्थात् योनिभ्रमणसे रहित है इसलिये आपको नमस्कार हो, आप अत्यन्त पवित्र हैं इसलिये आपको नमस्कार हो और आप परमऋषि है इसलिये आपको नमस्कार हो ॥८५॥ आप परमिवद्या अर्थात् केवलज्ञानको भारण करनेबाले हैं, अन्य सब मतोंका खण्डन करनेबाले हैं, परमतत्त्व स्वरूप है और परमास्पा है इसिलये आपको नमस्कार हो ॥८६॥ आप उत्कृष्ट रूपको धारण करनेवाले हैं, परम तेजस्वी हैं, उत्कृष्ट मार्गस्वरूप हैं और परमेष्ठी हैं इसिल्रिये आपको नमस्कार हो ।।८७।। आप सर्वोत्कृष्ट मोक्षस्थानकी सेवा करनेवाले है, परम ज्योतिःस्वरूप हैं, आपका ज्ञानरूपी तेज अन्धकारसे परे हैं और आप सर्वोत्कृष्ट हैं इसिलये आपको नमस्कार हो ॥८८॥ आप कर्मेरूपी कलंकसे रहित हैं इसलिये आपको नमस्कार हो, आपका कर्मबन्धन क्षीण हो गया हैं इसल्पिये आपको नमस्कार हो, आपका मोहकर्म तष्ट हो गया है इसलिये आपको नमस्कार हो

१ अग्रे। २ शुद्धात्मस्वरूपत्वेन । ३ नमस्तात् -ल०। ४ विनाशात्। ५ अनम्तज्ञानाय । ६ विनाशात्। ७ सक्तवर्धीशने । ६ दर्शनमीहष्टे इति समर्थेनरूपमैवमुत्तरत्रापि यथायोग्यं योज्यम् । ६ अनस्तकाभाय । १० केवलज्ञानाय । ११ रत्नत्रय । १२ परमपदस्थिताय । १३ तमसः पारं प्राक्तिकसे । १४ उत्कृष्ठस्वरूपाय । १५ औणवीकास्तु ते नमः -क० ।

नमः सुगतये तुभ्यं शोभनां गतिमीयुषे । नमस्तेऽतीन्द्रयज्ञानसुकायानिन्द्रयात्मने ॥६०॥ कायबन्धनिनिर्माक्षाव् प्रकायाय नमोऽत्तु ते । नमस्तुभ्यमयोगाय योगिनामिषयोगिने ॥६१॥ अवेदाय नमस्तुभ्यम् प्रकायाय ते नमः । नमः परमयोगीन्द्र वन्दिताअध्रिद्धयाय ते ॥६१॥ नमः परमविज्ञान नमः परमसंयम । नमः परमदृश्यम् प्रकायाय तायिने ॥६३॥ नमस्तुभ्यमकेश्याय शुद्ध लेश्याश्यम् । नमो भव्यतरावस्याभ्यतीताय विभोक्षिणे ॥६४॥ भ्यानस्त्रभ्याक्ष्यावस्याभ्यातिरिक्तामलात्मने । नमसे वीतसञ्ज्ञाय नमः क्षायिकवृद्धये ॥९४॥ आनाहाशय तृप्ताय नमः परमभाजुषे । व्यतीताशेषदोषाय भवाव्यः पारमायुषे ॥६६॥ अजराय नमस्तुभ्यं नमस्ते स्तादजनमे । अमृत्यवे नमस्तुभ्यम् अचलायाक्षरात्मने ॥६५॥ अजसास्तां गुणस्तोत्रम् ग्रनन्तास्तामका गुणाः । त्वो नामस्मृतिमात्रेण पर्युपासिसिषामहे ॥६५॥ प्रसमास्तां गुणस्तोत्रम् ग्रनन्तास्तामका गुणाः । त्वो नामस्मृतिमात्रेण पर्युपासिसिषामहे ॥६॥ प्रसिक्षाष्ट भवाव्याक्षरात्मने । भागनामष्ट्रमहुषे ण श्लोष्ट्रमोऽभीष्टिसिद्धये ॥६६॥

और आपके समस्त राग आदि दोष नष्ट हो गये हैं इसलिये आपको नमस्कार हो ॥८९॥ आप मोक्ष रूपी उत्तम गतिको प्राप्त होनेवाले हैं इसलिये मुगति हैं अतः आपको नमस्कार हो, आप अतीन्द्रियज्ञान और सुखसे सहित है तथा इन्द्रियोंसे रहित अथवा इन्द्रियोंके अगोचर हैं इसलिए आपको नमस्कार हो ।।९०।। आप शरीररूपी बन्धनके नष्ट हो जानेसे अकाय कहलाते हैं इसलिये आपको नमस्कार हो, आप योगरहित है और योगियों अर्थात् मुनियोंमें सबसे उत्कृष्ट है इसलिये आपको नमस्कार हो।।९१।। आप वेदरहित है, कषायरिहत है, और बड़े बड़े योगिराज भी आपके चरणयुगलकी बन्दना करते हैं इसलिये आपको नमस्कार हो।।९२।। हे परमविज्ञान, अर्थात् उत्कृष्ट-केवलज्ञानको धारण करनेवाले, आपको नमस्कार हो, हे परम सयम, अर्थात् उत्कृष्ट-यथास्या<del>त</del> चारित्रको धारण करनेवाले, आपको नमस्कार हो।हे भगवन्, आपने उत्कृष्ट केवल-दर्भनके द्वारा परमार्थको देख लिया है तथा आप सबकी रक्षा करनेवाले है इसलिये आपको नमस्कार हो ॥९३॥ आप यद्यपि लेश्याओंसे रहित है तथापि उपचारसे शुद्ध-शुक्ललेश्याके अंशोंका स्पर्श करनेवाले है, भव्य तथा अभव्य दोनों ही अवस्थाओं से रहित है और मोक्स-रूप हैं इसलिये आपको नमस्कार हो ॥९४॥ आप संज्ञी और असंज्ञी दोनों अवस्थाओंसे रहित निर्मल आत्माको धारण करनेवाले हैं, आपकी आहार, भय, मैथुन और परिम्नह मे चारों संज्ञाएं नष्ट हो गई है तथा क्षायिक सम्यग्वर्शनको धारण कर रहे है इसलिये आपको नमस्कार हो ॥९५॥ आप आहार रहित होकर भी सदा तृप्त रहते है, परम दीप्तिको प्राप्त हैं, आपके समस्त दोष नष्ट हो गये है और आप ससाररूपी समुद्रके पारको प्राप्त हुए हैं इसलिये आपको नमस्कार हो ।।९६।। आप बुढ़ापारहित है, जन्मरहित है, मृत्युरहित हैं अचलरूप हैं और अबिनाशी है इसलिये आपको नमस्कार हो ।।९७।। हे भगवन्, आपके मुणोंका स्तवन दूर रहे, क्योंकि आपके अनन्त गुण है उन सबका स्तवन होना कठिन है इसलिये केवल आपके नामोंका स्मरण करके ही हमलोग आपकी उपासना करना चाहते हैं।।९८।। आपके देदीप्यमान एक हजार बाठ लक्षण अतिशय प्रसिद्ध है और आप समस्त बाणियोंके स्वामी हैं इसलिये हम लोग अपनी अभीष्ट सिद्धिके लिये एक हजार आठ नामोंसे आपकी स्तुति करते है ॥ ९९ ॥ आप अनन्तचतुष्टयरूप अन्तरङ्गलक्ष्मी

१ पालकाय । २ शुक्तलेश्यां मृक्स्या इतरपञ्चलेख्यारहिताय । ३ संज्ञा संज्ञि – ल० । ४ विशेषेण प्राप्तसज्ज्ञानाय । ५ -मीयुषे –ल० । ६ अविनश्वरस्वरूपाय । ७ उपासनं कर्तुं-मिच्छाम: । ६ अष्टोत्तरसहस्र । ६ अष्टोत्तरसहस्रेण । १० स्तुर्ति कुर्मः ।

श्रीमान् स्वय'म्भूर्वृषभः राम्भवः शम्भुरात्मभूः । स्वयंप्रभः प्रभुभोक्ता विश्वभूरपुनर्भवः ॥१००॥ विश्वात्मा विश्वलोकेशो विश्वतश्चक्षुरक्षरः । विश्वविद् विश्वविद्यो विश्वयो निरनश्वरः ॥१०१॥ विश्वदृश्वा विभुषता विश्वशो विश्वलोचनः । विश्वव्यापी विधिवेषाः शाश्वतो विश्वतोमुखः ॥१०२।

और अष्ट प्रातिहार्यरूप बहिरङ्ग लक्ष्मीसे सहित है इसलिये श्रीमान् १ कहलाते हैं, आप अपने आप उत्पन्न हुए हैं-किसी गुरुके उपदेशकी सहायताके बिना अपने आपही संबुद्ध हुए है इसलिये स्वयंभू २ कहलाते हैं, आप वृष अर्थात् धर्मसे सुशोभित हैं इसलिये वषभ ३ कहलाते है, आपके स्वयं अनन्त सुखकी प्राप्ति हुई है तथा आपके द्वारा संसारके अन्य अनेक प्राणियोंको सुख प्राप्त हुआ है इसलिये शंभव ४ कहलाते है, आप परमानन्दरूप सुखके देनेवाले हैं इसलिये शंभु ५ कहलाते हैं, आपने यह उत्कृष्ट अवस्था अपने ही द्वारा प्राप्त की है अथवा योगीश्वर अपनी आत्मामें ही आपका साक्षात्कार कर सकते है इसलिये आप आत्मभू ६ कहलाते है, आप अपने आपही प्रकाशमान होते हैं इसलिये स्वयंप्रभ ७ है, आप समर्थ अथवा सबके स्वामी है इसलिये प्रभु ८ है, अनन्त-आत्मोत्थ सूखका अनुभव करनेवाले हैं इसलिये भोक्ता है ९, केवलज्ञानकी अपेक्षा सब जगह व्याप्त है अथवा ध्यानादिके द्वारा सब जगह प्रत्यक्षरूपसे प्रकट होते है इसलिये विश्वभू १० है, अब आप पुनः संसारमें आकर जन्म धारण नह। करेगे इसलिये अपुनर्भव ११ है ॥१००॥ संसारके समस्त पदार्थ आपकी आत्मामें प्रतिबिम्बित हो रहे है इसलिये आप विश्वात्मा १२ कहलाते हैं, आप समस्त लोकके स्वामी हैं इसलिये विश्वलोकेश १३ कहलाते हैं, आपके ज्ञानदर्शनरूपी नेत्र संसारमें सभी ओर अप्रतिहत हैं इसलिये आप विश्वतश्चक्षु १४ कहलाते हैं, अविनाशी हैं इसलिये अक्षर १५ कहे जाते हैं, समस्त पदार्थोंको जानते हैं इसलिये विश्वविद् १६ कहलाते हैं, समस्त विद्याओंके स्वामी हैं इसलिये विश्वविद्येश १७ कहे जाते हैं, समस्त पदार्थोकी उत्पत्तिके कारण हैं अर्थात् उपदेश देनेवाले हैं इसलिये विश्वयोनि १८ कहलाते हैं, आपके स्वरूपका कभी नाश नहीं होता इसलिये अनश्वर १९ कहे जाते हैं।।१०१।। समस्त पदार्थोको देखनेवाले हैं इसलिये विश्वदृश्वा २० हैं, केवलज्ञानकी अपेक्षा सब जगह व्याप्त हैं अथवा सब जीवोंको संसारसे पार करनेमे समर्थ हैं अथवा परमोत्कृष्ट विभृतिसे सहित हैं इसलिये विभृ २१ हैं, संसारी जीवोंका उद्धार कर उन्हें मोक्षस्थानमें धारण करनेवाले हैं -पहुँचानेवाले हैं अथवा सब जीवोंका पोषण करनेवाले हैं अथवा मोक्षमार्गकी सुष्टि करनेवाले हैं इसलिये धाता २२ कहलाते हैं, समस्त जगत्के ईश्वर हैं इसलिये विश्वेश २३ कहलाते हैं, सब पदार्थीको देखनेवाले हैं अथवा सबके हित सन्मार्गका उपदेश देनेके कारण सब जीवोंके नेत्रोंके समान हैं इसलिये विश्वविलोचन २४ कहे जाते हैं, संसारके समस्त पदार्थीको जाननेके कारण आपका ज्ञान सब जगह व्याप्त हैं इसलिये आप विश्वव्यापी २५ कहलाते हैं। आप समीचीन मोक्षमार्गका विधान करनेसे विधि २६ कहलाते हैं। धर्मरूप जगत्की सृष्टि करनेवाले हैं इसलिये वेधा २७ कहलाते हैं, सदा विद्यमान रहते हैं इसलिये शाश्वत २८ कहे जाते हैं, समवसरण सभामें आपके चारों दिशाओंसे दिखते हैं अथवा आप विश्वतोमुख अर्थात् जलकी तरह पापरूपी पंकको

१ स्वयमात्मना भवतीति । २ वृषेण धर्मेण भवतीति । ३ शं सुखे भवतीति । ४ स्वय-प्रकाशः । ५ कारणम् ।

विद्यकमां जगज्ज्येष्ठो विद्यमूर्तिजिनेद्वरः । विद्यवृग्विद्यभूतेशो विद्यज्योतिरनीद्वरः ॥१०३॥ जिनो जिल्णुरमेयात्मा विद्य<sup>र</sup>रोशो जगत्पतिः । <sup>३</sup>म्रानत्जिबचिन्त्यात्मा भव्यबन्धुरबन्धनः ॥१०४॥ युगाविपुरुषो ब्रह्मा पञ्च बद्भम्यः शिवः । परः परतरः सूक्ष्मः परमेष्ठो सनातनः ॥१०४॥ स्वयं ज्योतिरजोऽजन्मा "ब्रह्मयोनिरयोनिजः । "मोहारिबजयो जेता धर्मचकी वयाष्यजः ॥१०६॥

दूर करनेवाले, स्वच्छ तथा तृष्णाको नष्ट करनेवाले हैं इसलिये विश्वतोमुख २९ कहे जाते हैं ।।१०२।। आपने कर्मभूमिकी व्यवस्था करते समय लोगोंकी आजीविकाके लिये असि-मधी आदि सभी कर्मी-कार्यीका उपदेश दिया था इसलिये आप विश्वकर्मा ३० कहलाते है, आप जगत्में सबसे ज्येष्ठ अर्थात् श्रेष्ठ है इसलिये जगज्ज्येष्ठ ३१ कहे जाते हैं, आप अनन्त गुणमय है अथवा समस्त पदार्थोंके आकार आपके ज्ञानमें प्रतिफलित हो रहे है इसलिये आप विश्वमित ३२ है, कर्मरूप शत्रओंको जीतनेवाले सम्यग्दिष्ट आदि जीवोंके आप ईश्वर है इसलिये जिनेश्वर ३३ कहलाते है, आप संसारके समस्त पदार्थींका सामा-न्यावलोकन करते है इसलिये विश्वदक ३४ कहलाते है, समस्त प्राणियोके ईश्वर है इसलिये विश्वभूतेश ३५ कहे जाते है, आपकी केवलज्ञानरूपी ज्योति अखिल संसारमें व्याप्त है इसलिये आप विश्वज्योति ३६ कहलाते है, आप सबके स्वामी है किन्तु आपका कोई भी स्वामी नहीं है इसलिये आप अनीश्वर ३७ कहे जाते है।।१०३।। आपने घातिया-कर्मरूपी शत्रुओंको जीत लिया है इससे आप जिन ३८ कहलाते है, कर्मरूपी शत्रुओंको जीतना ही आपका शील अर्थात् स्वभाव है इसलिये आप जिष्णु ३९ कहे जाते है, आपकी आत्मा को अर्थात् आपके अनन्त गुणोंको कोई नही जान सका है इसलिये आप अमेयात्मा ४० है, पृथिवीके ईश्वर है इसलिये विश्वरीश ४१ कहलाते है, तीनों लोकोंके स्वामी है इसलिये जगत्पति ४२ कहे जाते हैं, अनन्त संसार अथवा मिथ्यादर्शनको जीत लेनेके कारण आप अनन्तजित ४३ कहलाते है, आपकी आत्माका चिन्तवन मनसे भी नही किया जा सकता इसलिये आप अचिन्त्यात्मा ४४ है, भव्य जीवोके हितैषी है इसलिये भव्यबन्ध् ४५ कहलाते हैं, कर्मबन्धनसे रहित होनेके कारण अबन्धन ४६ कहलाते है ॥१०४॥ आप इस कर्मभूमिरूपी युगके प्रारम्भमें उत्पन्न हुए थे इसलिये युगादिपुरुष ४७ कहलाते हैं, केवलज्ञान आदि गुण आपमें बृंहण अर्थात् वृद्धिको प्राप्त हो रहे है इसलिये आप बृह्मा ४८ कहे जाते है, आप पच परमेष्ठीस्वरूप है, इसलिये पच ब्रह्ममय ४९ कहलाते है, शिव अर्थात् मोक्ष अथवा आनन्दरूप होनेसे शिव ५० कहे जाते हैं, आप सब जीवोका पालन अथवा समस्तज्ञान आदि गुणोंको पूर्ण करनेवाले है इसलिये पर ५१ कहलाते हैं, ससारमे सबसे श्रेष्ठ हैं इसलिये परतर ५२ कहलाते हैं, इन्द्रियोंके द्वारा आपका आकार नही जाना जा सकता अथवा नामकर्मका क्षय हो जानेसे आपमें बहुत शीघृ सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होने वाला है इसलिये आपको सूक्ष्म ५३ कहते है, परमपदमें स्थित हैं इसलिये परमेष्ठी ५४ कहलाते है और सदा एकसे ही विद्यमान रहते हैं इसलिये सनातन ५५ कहे जाते हैं ।।१०५।। आप स्वयं प्रकाशमान हैं इसलिये स्वयंज्योति ५६ कहलाते हैं, संसारमे उत्पन्न नहीं होते इसलिये अज ५७ कहे जाते हैं जन्म रहित हैं इसलिये अजन्मा ५८ कहलाते हैं, आप ब्रह्म अर्थात वेद (द्वादशांग शास्त्र) की उत्पत्तिके कारण हैं इसलिये ब्रह्मयोनि ५९ कहलाते हैं,

१ विश्वरि मही तस्या ईशः । २ संसारजित् । ३ पञ्चपरमेष्ठिस्वरूपः । ४ आत्मयोनिः । ५ मोहार्रिविजयी –द० । ६ जयशीलः ।

प्रशान्तारिरनन्तात्मा योगी बोगीक्वराचितः । बह्मविव् बह्म<sup>१</sup>तत्त्वको बह्मोका विद्यतिक्वरः ।।१०७॥ शुद्धौ बुद्धः प्रबुद्धारमा तिद्धार्थः तिद्धशासनः । <sup>१</sup>तिद्धःसिद्धन्तविद्धवेयः सिद्धसाच्यौ जनद्वितः ।।१०८॥ सिंहण्युरच्युतीऽनन्तः 'प्रमविच्युर्मचोद्मवः' । 'प्रबुष्युरजरोऽक्यों' व्यक्तिच्युर्वीवस्रोऽभ्ययः ।।१०६॥

चौरासी लाख योनियोंमें उत्पन्न नहीं होते इसलिये अयोनिज ६० कहे जाते है, मोहरूपी शत्रुको जीतने वाले हैं इससे मोहारिविजयी ६१ कहलाते हैं, सर्वदा सर्वोत्कृष्ट रूपसे विद्यमान रहते हैं इसलिये जेता ६२ कहे जाते हैं, आप धर्मचक्रको प्रवर्तित करते हैं इसलिये धर्म-चकी ६३ कहलाते हैं, दया ही आपकी ध्वजा है इसलिये आप दयाध्वज ६४ कहे जाते हैं ।।१०६।। आपके समस्त कर्मरूप शत्रु शान्त हो गये हैं इसलिये आप प्रशान्तारि ६५ कहलाते हैं, आपकी आत्माका अन्त कोई नहीं पा सका है इसलिये आप अनन्तात्मा ६६ हैं, आप योग अर्थात् केवलज्ञान आदि अपूर्व अर्थोंकी प्राप्तिसे सहित हैं अथवा ध्यानसे युक्त हैं अथवा मोक्षप्राप्तिके उपाय भूत सम्यग्दर्शनादि उपायोंसे सुशोभित हैं इसलिये योगी ६७ कहलाते हैं, योगियों अर्थात् मुनियोंके अधीश्वर आपकी पूजा करते हैं इसलिये योगीश्वरार्चित ६८ हैं, ब्रह्म अर्थात् शुद्ध आत्मस्वरूपको जानते हैं इसलिये ब्रह्मविद् ६९ कहलाते हैं, ब्रह्मचर्य अथवा आत्मारूपी तत्त्वके रहस्यको जाननेवाले हैं इसलिये ब्रह्मतत्त्वज्ञ ७० कहे जाते हैं, पूर्व ब्रह्माके द्वारा कहे हुए समस्त तत्त्व अथवा केबलज्ञानरूपी आत्म-विद्याको जानते हैं इसलिये ब्रह्मोद्यावित् ७१ कहे जाते हैं, मोक्ष प्राप्त करनेके लिये यत्न करनेवाले संयमी मुनियोंके स्वामी हैं इसलिये यतीश्वर ७२ कहलाते हैं ।।१०७।। रागद्वेषादि भाव कर्ममल कलंक से रहित होनेके कारण शुद्ध ७३ हैं, संसारके समस्त पदार्थीको जाननेवाली केवलज्ञानरूपी बुद्धिसे संयुक्त होने कारण बुद्ध ७४ कहलाते हैं, आपकी आत्मा सदा शुद्ध ज्ञानसे जगमगाती रहती है इसलिये आप प्रबुद्धात्मा ७५ हैं, आपके सब प्रयोजन सिद्ध हो चुके हैं इसलिये आप सिद्धार्थ ७६ कहलाते हैं, आपका शासन सिद्ध अर्थात प्रसिद्ध हो चुका है इसलिये आप सिद्धशासन ७७ हैं, आप अपने अनन्तगुणोंको प्राप्त कर चुके है अथवा बहुत शीघ्र मोक्ष अवस्था प्राप्त करने वाले हैं इसलिये सिद्ध ७८ कहलाते हैं, आप द्वादशाञ्जरूप सिद्धान्तको जाननेवाले हैं इसलिये सिद्धान्तिविद् ७९ कहे जाते हैं, सभी लोग आपका ध्यान करते हैं इसलिये आप ध्येय ८० कहलाते हैं, आपके समस्त साध्य अर्थात् करने योग्य कार्य सिद्ध हो चुके हैं इसलिये आप सिद्धसाध्य ८१ कहलाते हैं, आप जगत्के समस्त जीवोंका हित करनेवाले हैं इससे जगद्धित ८२ कहे जाते हैं ।।१०८।। सहनशील हैं अर्थात् क्षमा गुणके भण्डार हैं इसलिये सहिष्णु ८३ कहलाते हैं, ज्ञानादि गुणोसे कभी च्युत नहीं होते इसलिये अच्युत ८४ कहे जाते हैं, विनाश रहित हैं, इसलिये अनन्त ८५ कहलाते हैं, प्रभावशील हैं इसलिये प्रभविष्णु ८६ कहे जाते हैं, संसारमें आपका जन्म सबसे उत्कृष्ट माना गया है इसलिये आप भवोद्भव ८७ कहलाते हैं, आप शक्ति-शाली हैं इसलिये प्रभूष्णु८८ कहे जाते हैं, वृद्धावस्थासे रहित होनेके कारण अजर ८९ हैं, आप कभी जीर्ण नहीं होते इसलिये अजर्य ९० हैं, ज्ञानादि गुणोंसे अतिशय देदीप्यमान हो रहे है इसलिये भाजिष्णु ९१ हैं, केवलज्ञानरूपी बुद्धिके ईश्वर हैं इसलिये धीश्वर ९२ कहलाते

१ मोक्षस्वरूपवित्। २ ब्रह्मणा वैदितव्यमावेतीति । अथवा ब्रह्मणो वदनं वचनम् । ३ सिद्ध-सिद्धान्त --व०, प०, द० । ४ प्रकर्षेण भवनशीलः । ५ भवात् संसारात् उत् उद्गतो भवः उत्पत्तिर्यस्य सः । अथवा अनन्तज्ञानादिभवनरूपेण भवतीति । ६ प्रभवतीति । ७ न जीर्यत इति । = प्रकाशनशीलः ।

विभाकत्र्रंश्सम्भूवणुः स्वयमभूवन्। पुरातनः । परमात्माः परं ज्योतिक्त्रिजगत्यरमेऽवरः ॥११०॥ इति श्रीमदाद्विशतम् ।

विध्यभावामितिर्विथ्यः पूत्रवाक्यूत्रवावसमः । पूत्राह्मकः परक्षण्योक्तिः धर्माध्यक्षो वमीश्वरः' ॥१११॥ श्रीपतिर्वागं वासर्वेद्धरकाः किरुषाः त्राविः । तीर्थकृत् केवत्वीशानः पूजारुः 'स्नातकोऽसकः ॥११२॥ स्ननन्तवीप्तिर्ज्ञानास्मा स्वयम्बुद्धः प्रजापतिः । मुक्तः शक्तो निराबाधो निष्कलो भुवनेश्वरः ॥११३॥

हैं, कभी आपका व्यय अर्थात् नाश नहीं होता इसलिये आप अव्यय ९३ कहलाते हैं ॥१०९॥ आप कमेंक्पी ई धनको जलाने किये अग्निक समान हैं अथवा मोहरूपी अन्धकारको नष्ट करनेके लिये सूर्यंके समान हैं, इसलिये विभावसु ९४ कहलाते हैं, आप संसारमें पुनः उत्पन्न नहीं होंने इसलिये असंभूष्णु ९५ कहे जाते हें, आप अपने आप ही इस अवस्थाको प्राप्त हुए हैं इसलिये स्वयंभूष्णु ९६ हैं, प्राचीन हैं –द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा अमादिसिद्ध हैं इसलिये पुरातन ९७ कहलाते हैं, आपकी आत्मा अतिशय उत्कृष्ट है इसलिये आप परमात्मा ९८ कहे जाते हैं, उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप हैं इसलिये परंज्योति ९९ कहलाते हैं, तीनों लोकोंके ईश्वर है, इसलिए त्रिजनात्परमेश्वर १०० कहे जाते हैं।॥११०॥

आप दिव्य-ध्वनिके पति हैं इसलिये आपको दिव्यभाषापति १०१ कहते हैं, अत्यन्त सुन्दर हैं इसलिये आप दिन्य १०२ कहलाते हैं, आपके वन्नम अतिशय पवित्र है इसलिये आप पूतकाक् १०३ कहे जाते हैं, आपका शासन पिकन होनेसे आप पूतशासन १०४ कहलाते है, आपकी आत्मा पवित्र है इसलिये आप पूतात्मा १०५ कहे जाते हैं, उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप है इसलिये परमाज्योति १०६ कहलाते है, धर्मके अध्यक्ष है इसलिये धर्माध्यक्ष १०७ कहे जाते हैं, इन्द्रियोंको जीतनेवालोंमें श्रेष्ठ है इसलिये दमीश्वर १०८ कहलाते हैं।।१११।।मोक्षरूपी लक्ष्मीके अधिपति है इसलिये श्रीपति १०९ कहलाते है, अष्टप्राति-हार्यरूप उत्तम ऐश्वर्यसे सहित हैं इसलिये भगवान् ११० कहे जाते हैं, सबके द्वारा पूज्य हैं इसलिये अर्हन् १११ कहलाते हैं, कर्मरूपी धूलिसे रहित हैं इसलिये अरजा: ११२ कहे जाते हैं, आपके द्वारा भव्य जीकोंके कर्ममल दूर होते हैं अथवा आप ज्ञानावरण तथा दर्भनावरण कर्मसे रहित हैं इसिलिये विरजाः ११३ कहलाते हैं, अतिशय पिवत्र हैं इसलिये शुचि ११४ कहे जाते हैं, धर्मरूप तीर्थके करनेवाले हैं इसलिये तीर्थकृत् ११५ कहलाते हैं, केवलज्ञानसे सहित होनेके कारण केवली ११६ कहे जाते हैं, अनन्त सामर्थ्यक्ते युक्त होनेके कारण ईशान ११७ कहलाते हैं, पूजाके योग्य होनेसे पूजाई ११८ हैं, घातिया कर्मीके नष्ट होने अथावा पूर्णज्ञान होनेसे आप स्नातक ११९ कहलाते हैं, आपका शरीर मल रहित है अथवा आत्मा राग द्वेष आदि दोषोंसे वर्जित है इसलिये आप अमल १२० कहे जाते हैं ।।११२।। आप केवलज्ञानरूपी अनन्त दीप्ति अथवा शरीरकी अपरिमित प्रभाके धारक हैं इसिलये अनन्तदीष्ति १२१ कहलाते हैं, आपकी आत्मा ज्ञानस्वरूप है इसिलये आप ज्ञानात्मा १२२ हैं, आप स्वयं संसारसे विस्कत होकर मोक्षमार्गमें प्रवृत्त हुए है अथवा आपने गुरुओंकी सहायताक विना ही समस्त पदार्थीका ज्ञान प्राप्त किया है इसलिये स्वयबुद्ध १२३ कह-लाते हैं, समस्त जनसमूहके रक्षक होनेसे आप प्रजापित १२४ है, कर्मरूप बन्धनसे रहित हैं इसलिये मुक्त १२५ कहलाते हैं, अनन्तबलसे सम्पन्न होनेके कारण शक्त १२६ कहे जाते

१ विभा प्रभा अस्मिन् वसतीति । दहन इति वा । २ महेदवरः – इ०, प० । ३ विशिष्ट-ज्ञानी । ४ समाप्तवेदः, सम्पूर्णज्ञानीत्यर्थः ।

निरञ्जनो जगज्ज्योतिनिरु'क्तोक्तिर'नामयः । ग्रचलिस्थितिरक्षोभ्यः कूटस्थः "स्थाणुरक्षयः ॥११४॥ ग्रग्नणीर्पा'मणीर्नेता प्रणेता 'न्यायशास्त्रकृत् । शास्ता धर्मपितर्थस्यों धर्मात्मा धर्मतीर्थकृत् ॥११४॥ वृषध्वजो वृषाधीशो वृषकेतुर्वृषायुषः । "वृषो वृषपितर्भेता वृषभाङ्को वृषोद्भवः ॥११६॥ हिरण्यनाभिर्मृतात्मा<sup>८</sup> मृत'मृब् भृतभावनः<sup>१०</sup>। प्रभवो विभवो भास्वान् भवो<sup>११</sup> भावो<sup>१३</sup> भवान्तकः ॥११७॥

हैं, बाधा-उपसर्ग आदिसे रहित हैं इसलिये निराबाध १२७ कहलाते हैं, शरीर अथवा मायासे रहित होनेके कारण निष्कल १२८ कहे जाते हैं और तीनों लोकोंके ईश्वर होनेसे भुवनेश्वर १२९ कहलाते हैं ।।११३।। आप कर्मरूपी अंजनसे रहित हैं इसलिये निरंजन १३० कहलाते हैं, जगत्को प्रकाशित करनेवाले हैं इसलिये जगज्ज्योति १३१कहे जाते हैं, आपके वचन सार्थक हैं अथवा पूर्वापर विरोधसे रहित हैं इसलिये आप निरुक्तोक्ति १३२ कहलाते हैं, रोग रहित होनेसे अनामय १३३ हैं, आपकी स्थिति अचल है इसलिये अचल-स्थिति १३४ कहलाते हैं, आप कभी क्षोभको प्राप्त नहीं होते इसलिये अक्षोभ्य १३५ हैं, नित्य होनेसे कूटस्थ १३६ हैं, गमनागमनसे रहित होनेके कारण स्थाण १३७ हैं और क्षय रहित होनेके कारण अक्षय १३८ हैं।।११४।। आप तीनों लोकोंमें सबसे श्रेष्ठ हैं इसिलये अग्रणी १३९ कहलाते हैं, भव्यजीवोंके समूहको मोक्ष प्राप्त करानेवाले हैं इसिलये ग्रामणी १४० हैं, सब जीवोंको हितके मार्गमें प्राप्त कराते हैं इसलिये नेता १४१ हैं, द्वाद-शांगरूप शास्त्रकी रचना करनेवाले हैं इसलिये प्रणेता १४२ हैं, न्यायशास्त्रका उपदेश देनेवाले हैं इसलिये न्यायशास्त्रकृत् १४३ कहे जाते हैं, हितका उपदेश देनेके कारण शास्ता १४४ कहलाते हैं, उत्तम क्षमा आदि धर्मोके स्वामी हैं इसलिये धर्मपति १४५ कहे जाते हैं, धर्मसे सहित हैं इसलिये धर्म्य १४६ कहलाते हैं, आपकी आत्मा धर्मरूप अथवा धर्मसे उपलक्षित है इसलिये आप धर्मात्मा १४७ कहलाते हैं और आप धर्मरूपी तीर्थके करनेवाले हैं इसलिये धर्मतीर्थकृत् १४८ कहे जाते हैं।।११५।। आपकी ध्वजामें वृष अर्थात् बैलका चिह्न है अथवा धर्म ही आपकी ध्वजा है अथवा आप वृषभ चिह्नसे अंकित हैं इसिलये वृषध्वज १४९ कहलाते हैं आप वृष अर्थात् धर्मके पति हैं इसिलये वृषाधीश १५० कहे जाते हैं, आप धर्मकी पताका स्वरूप हैं इसलिये लोग आपको वृषकेतु १५१ कहते हैं, आपने कर्मरूप शत्रुओंको नष्ट करनेके लिये धर्मरूप शस्त्र धारण किये हैं आप वृषायुध १५२ कहे जाते हैं, आप धर्मरूप हैं इसलिये वृष १५३ कहलाते हैं, धर्मके स्वामी हैं इसलिये वृषपित १५४ कहे जाते हैं, समस्त जीवोंका भरण-पोषण करते हैं इसलिये भर्ता १५५ कहलाते हैं, वृषभ अर्थात् बैलके चिह्नसे सहित हैं इसलिये वृषभाङ्क १५६ कहे जाते है और पूर्व पर्यायोंमे उत्तम धर्म करनेसे ही आप तीर्थ कर होकर उत्पन्न हुए हैं इसलिये आप वृषोद्भव १५७ कहलाते है ॥११६॥ सुन्दर नाभि होनेसे आप हिरण्यनाभि १५८ कहलाते हैं, आपकी आत्मा सत्यरूप है इस-र्लिये आप भूतात्मा १५९ कहे जाते हैं, आप समस्त जीवोंकी रक्षा करते हैं इसलिये पण्डितजन आपको भूतभृत् १६० कहते हैं, आपकी भावनाएं बहुत ही उत्तम हैं, इस-लिये आप भूतभावन १६१ कहलाते हैं, आप मोक्षप्राप्तिके कारण हैं अथवा आपका जन्म

१ प्रामाणिकवचनः । २ —िंनरामयः —प०, व० । ३ नित्यः । ४ स्थानशीलः । ५ प्राम् समुदायं नयतीति । ६ युक्त्यागम । ७ धर्मवर्षणात् । ६ विद्यमानस्वरूपः । ६ प्राणिगणपोषकः । १० भूतं मङगलं भावयतीति । ११ भवतीति । १२ भावयतीति भावः ।

हिरण्यगर्भः' श्रीगर्भः प्रभृतविभवोऽभवः । स्वयंप्रभः प्रभृतात्मा भूतनाथो जगत्पतिः ॥११८॥ सर्वादिः सर्वेदिक् सार्वः सर्वेदः सर्वेदर्शनः । सर्वात्मा सर्वेलोकेशः सर्वेदित् सर्वेलोकजित् ॥११८॥ सृगतिः सुश्रुतः 'सुश्रुत् सुवाक् सूरिवंहुश्रुतः । विश्रुतो विश्वतः पादो विश्वशीर्षः शुचिश्रवाः' ॥१२०॥

प्रशंसनीय है इसलिये प्रभव १६२ कहे जाते हैं, संसारसे रहित होनेके कारण आप विभव १६३ कहलाते हैं, देदीप्यमान होनेसे भास्वान् १६४ हैं उत्पाद व्यय तथा ध्रौव्यरूपसे सदा उत्पन्न होते रहते हैं इसलिये भव १६५ कहलाते हैं अपने चैतन्यरूप भावमें लीन रहते हैं इसिलये भाव १६६ कहे जाते हैं और संसारभ्रमणका अन्त करनेवाले हैं इस-लिये भवांतक १६७ कहलाते हैं ।।११७।। जब आप गर्भमें थे तभी पृथिवी सुवर्णमय हो गई थी और आकाशसे देवने भी सुवर्णकी वृष्टि की थी इसलिये आप हिरण्यगर्भ १६८ कहे जाते हैं, आपके अन्तरङ्गमें अनन्तचतुष्टयरूपी लक्ष्मी देदीप्यमान हो रही है इसलिये आप श्रीगर्भ १६९ कहलाते हैं, आपका विभव बड़ा भारी है इसलिये आप प्रभूतविभव १७० कहे जाते है, जन्म रहित होनेके कारण अभव १७१ कहलाते हैं, स्वयं समर्थे होनेसे स्वयप्रभु १७२ कहे जाते हैं, केवलज्ञानकी अपेक्षा आपकी आत्मा सर्वत्र व्याप्त है इसलिये आप प्रभुतात्मा १७३ हैं, समस्त जीवोंके स्वामी होनेसे भृतनाथ १७४ हैं, और तीनों लोकोंके स्वामी होनेसे जगत्प्रभु १ ३५ हैं ।।११८।। सबसे मुख्य होनेके कारण सर्वादि १७६ है, सर्व पदार्थोके देखनेके कारण सर्वदृक् १७७ हैं, सबका हित करनेवाले है, इसलिये सार्व १७८ कहलाते हैं, सब पदार्थीको जानते हैं, इसलिये सर्वज्ञ १७९ कहे जाते हैं, आपका दर्शन अर्थात् सम्यक्त्व अथवा केवलदर्शन पूर्ण अवस्थाको प्राप्त हुआ है इसलिये आप सर्वदर्शन १८० कहलाते हैं, आप सबका भला चाहते हैं-सबको अपने समान समभते हैं अथवा ससारके समस्त पदार्थ आपके आत्मामें प्रतिविम्बित हो रहे हैं इस-लिये आप सर्वात्मा १८१ कहे जाते हैं, सब लोकोंके स्वामी हैं, इसलिये सर्वलोकेश १८२ कहलाते हैं, सब पदार्थोंको जानते हैं, इसलिये सर्वविद् १८३ हैं, और समस्त लोकोंको जीतनेवाले हैं –सबसे बढ़कर हैं, इसलिये सर्वलोकजित् १८४ कहलाते हैं ।।११९।। आपकी मोक्षरूरी गति अतिशय सुन्दर है अथवा आपका ज्ञान बहुत ही उत्तम है इसलिये आप सुगति १८५ कहलाते हैं, अतिशय प्रसिद्ध हैं अथवा उत्तम शास्त्रोंको धारणक्रुकरनेवाले हैं इसलिये सुश्रुत १८६ कहे जाते हैं, सब जीवोंकी प्रार्थनाएं सुनते हैं इसलिये सुश्रुत् १८७ कहलाते हैं, आपके वचन बहुत ही उत्तम निकलते हैं इसलिये आप सुवाक् १८८ कहलाते हैं, सबके गुरु हैं अथवा समस्त विद्याओंको प्राप्त है इसलिये सूरि १८९ कहे जाते हैं, बहुत शास्त्रोंके पारगामी होनेसे बहुश्रुत १९० है, बहुत प्रसिद्ध हैं अथवा केवलज्ञान होनेके कारण आपका क्षायोपशिमक श्रुतज्ञान नष्ट हो गया है इसलिये आप विश्रुत १९१ कहलाते है, आपका संचार प्रत्येक विषयोंमें होता है अथवा आपकी केवलज्ञानरूपी किरणें संसारमें सभी ओर फैली हुई हैं इसलिये आप विश्वत पाद १९२ कहलाते हैं, लोकके शिखरपर विराजमान हैं इसलिये विश्वशीर्ष १९३ कहे जाते हैं, और आपकी श्रवणशक्ति अत्यन्त पवित्र हैं इसलिये शुचिश्रवा १९४ कहलाते हैं ॥१२०॥

१ हिरण्यं गर्भे यस्य सः । २ सुष्ठु श्रुणोतीति । ३ किरणः । ४ शुचि श्रवो ज्ञान श्रवण च यस्य सः।

सहरमंत्रीर्षः क्षेत्रज्ञः सहरम्भाः सहरम्भाः । भूतकम्मभवाद्भर्ताः विकारिकामहेरकरः ।१२२१। इति विकारिकासन् ।

स्थविष्ठः ' स्थविरो' ज्येकः प्रकः" प्रेको' वरिक्वकी क्षेत्रस्थेको' गरिक्को' वहिकः ' श्रेकोऽणिको' मरिक्ठगीः 
''विश्वमुद्धि स्वसृद् विश्वेद् विश्वभुष्विश्वमायकः । विश्वाजीविश्वकपारका विश्वजिद्विजितान्तकः।।१२३।
विभवो विभयो वीरो विज्ञोको विजरो जहन्<sup>स</sup> । जिराणो विरतोऽसङ्गो विविक्तो कोतमत्सरः ।।१२४।।

अनन्त सुखी होनेसे सहस्रशीर्ष १९५ कहलाते हैं, क्षेत्र अर्थात् आत्माकों जाननेसे क्षेत्रज्ञ १९६ कहलाते हैं, अनन्त पदार्थोको जानते हैं इसलिये सहस्राक्ष १९७ कहे जाते हैं अनन्त बलके धारक हैं इसलिये सहस्रपात् १९८ कहलाते हैं, भूत भविष्यत् और वर्तमान कालके स्वामी हैं इसलिये भूतभव्यभवद्भर्ता १९९ कहे जाते हैं, समस्त विद्याओं अधान स्वामी हैं इसलिये विश्वविद्यामहेश्वर २०० कहलाते हैं ॥१२१॥ इति दिव्यादि शतम्।

आप समीचीन गुणोंकी अपेक्षा अतिशय स्थूल हैं इसलिये स्थविष्ठ २०१ कहे जाते हैं, ज्ञानादि गुणोंके द्वारा वृद्ध हैं इसलिये स्थविर २०२ कहलाते हैं, तीनों लोकोंमें अतिशय प्रशस्त होनेके कारण ज्येष्ठ २०३ हैं, सबके अग्रगामी होनेके कारण प्रष्ठ २०४ कहलाते हैं, सबको अतिशय प्रिय है इसलिये प्रेष्ठ २०५ कहे जाते हैं आपकी बुद्धि अतिशय श्रेष्ठ है इसलिये वरिष्ठधी २०६ कहलाते हैं, अत्यन्त स्थिर अर्थात् नित्य हैं इसलिये स्थेष्ठ २०७ कहलाते हैं, अत्यन्त गुरु हैं इसलिये गरिष्ठ २०८ कहे जाते हैं, गुणोंकी अपेक्षा अनेक रूप धारण करने से बंहिष्ठ २०९ कहलाते हैं अतिशय प्रशस्त हैं इसलिये श्रेष्ठ २१० हैं, अतिशय सूक्ष्म होनेके कारण अणिष्ठ २११ कहे जाते हैं और आपकी वाणी अतिशय गौरवसे पूर्ण हैं इसिलये आप गरिष्ठगी. २१२ कहलाते हैं ।।१२२।। चतुर्गतिरूप संसारको नष्ट करनेके कारण आप विश्वमुट् २१३ कहे जाते हैं, समस्त संसारकी व्यवस्था करनेवाले हैं इसलिये विश्वसुट् २१४ कहलाते है, सब लोकके ईश्वर हैं इसलिये विश्वेट् २१५ कहे जाते हैं समस्त संसारकी रक्षा करनेवाले हैं इसलिये विश्वभुक् २१६ कहलाते है, अखिल लोकके स्वामी है इसलिये विश्वनायक २१७ कहे जाते हैं, समस्त संसारमें व्याप्त होकर रहते हैं इसिलये विश्वासी २१८ कहलाते हैं, विश्वरूप अर्थात् केवलज्ञान ही आपका स्वरूप है अथवा आपका आत्मा अनेकरूप हैं इसलिये आप विश्वरूपात्मा २१९ कहे जाते हैं, सबको जीतनेवाले हैं इसलिये विश्वजित् २२० कहे जाते हैं और अन्तर्क अर्थात् मृत्युको जीतनेवाले हैं इसलिये विजितान्तक २२१ कहलाते हैं।।१२३।। आपका संसार-भ्रमण नष्ट हो गया है इसलिये विभव २२२ कहलाते हैं, भय दूर हो गया है इसलिये विभय २२३ कहें जाते हैं, अनन्त बलशाली हैं इसलिये वीर २२४ कहलाते हैं, शोक रहित हैं इसलिये विशोक २२५ कहे जाते हैं, जरा अर्थात् बुढ़ापासे रहित हैं इसिलये विजर २२६ कहलाते हैं, जगत्के सब जीवोंमें प्राचीन हैं इसिलये जरन २२७ कहे जाते हैं, राग रहित हैं इसलिये विराग २२८ कहलाते हैं, समस्त

१ अनन्तसुखी । २ आत्मकः । ३ अवन्तदर्शी । ४ अनन्तद्वीर्यः । ५ अतिशयेन स्थूलः । ६ वृद्धः । ७ अप्रगामी । ५ अतिशयेन प्रियः । ६ अतिशयेन वरबुद्धिः । १० अतिशयेन स्थिरः । ११ अतिशयेन गुरुः । १२ अतिशयेन बहुः । १३ अतिशयेनाणुः सूक्ष्म इत्यर्थः । ०४ विक्वपालकः । विक्वमत्—ल० । १५ वृद्धः ।

विनेयजनताबन्ध्र्यंत्रसैनक्केषकरुमयः । किबोनी योगविद्विद्वान् नियाता सुविधः सुधीः ॥१२४॥
'श्रान्तिभाक् पृथ्विनेर्मूतिः श्रान्तिभाक् सिललात्मकः । वानुर्मूतिरसङ्गात्मा बह्निर्मूतिरधर्मधक् ॥१२६॥
सुग्रज्वारे यजनानात्मा सुरकारे सुज्ञानपूष्टिकः । 'क्ष्ट्रत्विण् यज्ञपतिर्वाच्यो यज्ञाङगममृतं हविः ॥१२७॥
व्योममूर्तिरसूतौत्मा ' निर्मेणो निर्मलोऽक्कः । सीममूर्तिः सुसीन्यात्मा सूर्यमूर्तिमंहाप्रमः ॥१२८॥

पापोंसे विरत हो चुके हैं इसलिये विरत २२९ कहे जाते हैं, परिग्रह रहित हैं इसलिये असंग २३० कहलाते हैं, एकाकी अथवा पिवत्र होनेसे विविक्त २३१ हैं और मार्त्सर्यसे रहित होनेके कारण वीतमत्सर २३२ हैं।।१२४।। आप अपने शिष्य जनोंके हितैषी हैं इसलिये विनेयजनताबन्धु २३३ कहलाते हैं आपके समस्त पापकर्म विलीन-नष्ट हो गये हैं इसलिये विलीनाशेषकल्मष २३४ कहे जाते हैं, आप योग अर्थात् मन वचन कायके निमित्तसे होनेवाले आत्मप्रदेशपरिस्पन्दसे रहित हैं इसलिये वियोग २३५ कहलाते हैं, योग अर्थात् ध्यानके स्वरूपको जाननेवाले हैं इसलिये योगविद् २३६ कहे जाते हैं, समस्त पदार्थोंको जानते हैं इसलिये विद्वान् २३७ कहलाते हैं, धर्मरूप सृष्टिके कर्ता होनेसे विधाता २३८ कहे जाते हैं, आपका कार्य बहुत ही उत्तम है इसलिए सुविधि २३९ कहलाते हैं और आपकी बुद्धि उत्तम हैं इसिलये सुधी २४० कहे जाते हैं।।१२५।। उत्तम क्षमाको घारण करनेवाले हैं इसलिये क्षान्तिभाक २४१ कहलाते हैं, पृथिवीके समान सहनशील हैं इसलिये पृथ्वीमूर्ति २४२ कहे जाते हैं, शान्तिके उपासक हैं इसलिये शान्तिभाक् २४३ कहलाते हैं, जलके समान शीतलता उत्पन्न करनेवाले हैं इसलिये सिललात्मक २४४ कहे जाते है, बायुके समान परपदार्थके संसर्गसे रहित होनेके कारण वायुमूर्ति २४५ कहलाते है, परिग्रह रहित होनेके कारण असंगातमा २४६ कहे जाते हैं, अग्निके समान कर्मरूपी ई धनको जलानेवाले हैं इसलिये विह्नमूर्ति २४७ हैं, और अधर्म-को जलानेवाले हैं इसलिये अधर्मधक् २४८ कहलाते हैं।।१२६।। कर्मरूपी सामग्रीका अच्छी तरह होम करनेसे सुयज्वा २४९ हैं , निज स्वभावका आराधन करनेसे यजमानात्म २५० हैं, आत्मसुखरूप सागरमें अभिषेक करनेसे सुत्वा २५१ हैं, इन्द्रके द्वारा पुजित होनेके कारण सुत्रामपूजित २५२ है, ज्ञानरूपी यज्ञ करनेमें आचार्य कहलाते हैं इसिलये ऋत्विक् २५३ हैं, यज्ञके प्रधान अधिकारी होनेसे यज्ञपति २५४ कहलाते है। स्वयं यज्ञ-स्बरूप है इसलिये यज्ञ २५५ कहलाते हैं, यज्ञके अंग होनेसे यज्ञांग २५६ कहलाते हैं, विषयतृष्णाको नष्ट करनेके कारण अमृत २५७ कहे जाते हैं, और आपने ज्ञानयज्ञमे अपनी ही अशुद्ध परिणतिको होम दिया है इसलिये आप हिव २५८ कहलाते है ।।१२७।। आप आकाशके समान निर्मल अथवा केवलज्ञानकी अपेक्षा लोक-अलोकमें व्याप्त है इसलिये व्योममूर्ति २५९ हैं, रूप, रस, गन्ध और स्पर्शसे रहित होनेके कारण अमूर्तात्मा २६० हैं, कर्मरूप लेपसे रहित हैं इसिलये निर्लेष २६१ हैं, मलरहित है इसिलये निर्मल २६२ कहलाते हैं, सदा एक रूपसे विद्यमान रहते हैं इसलिये अचल २६३ कहे जाते है, चन्द्रमाके समान शान्त, सुन्दर अथवा प्रकाशमान रहते हैं इसलिये सोममृति २६४ कहलाते हैं, आपकी आत्मा अतिशय सीम्य है इसिलये सुसीम्यात्मा २६५ कहे जाते है, सूर्यके समान तेजस्वी हैं इसिलिये सूर्यमृर्ति २६६ कहलाते हैं और अतिश्चय प्रभाके धारक हैं इसिलिये

१ क्षमाभाक् ततः हेतुर्गीभतिमदम् । एवमुत्तरत्रापि योज्यम् । २ शोभनहोता । ३ सुनोतीति सुत्वा, पुञ्, अभिषवणे । कृताभिषेक इत्यर्थः । ४ पूजकः । ५ अमृतिःमत्वात् ।

मन्त्रविन्मन्त्रकृत्मन्त्री मन्त्रमूर्गितरनन्तगः । स्वतन्त्रस्तन्त्रकृत् स्वन्तः कृतान्तान्तः कृतान्तान्तः ।।१२६।। कृती कृतार्थः सत्कृत्यः कृतकृत्यः कृतकृतः । नित्यो मृत्युञ्जयोऽमृत्युरमृतात्माऽमृतोद्भवः ।।१३०।। ब्रह्मानिष्ठः परंत्रह्म ब्रह्मात्मा ब्रह्मसंभवः । महाब्रह्मपतिब्रह्माष्ट्रे महाब्रह्मपवेत्रवरः ।।१३१।। सुप्रसन्नः प्रसन्नात्मा ज्ञान्तात्मा पुराणपुरुषोत्तमः ।।१३२।। इति स्थविष्ठाविद्यतम् ।

महाप्रभ २६७ कहलाते हैं।।१२८।। मन्त्रके जाननेवाले हैं इसलिये मंत्रवित् २६८ कहे जाते हैं, अनेक मंत्रोंके करनेवाले हैं इसलिये मन्त्रकृत् २६९ कहलाते हैं, मंत्रोंसे युक्त हैं इसलिये मंत्री २७० कहलाते हैं, मन्त्ररूप हैं इसलिये मंत्रमूर्ति २७१ कहे जाते हैं, अनन्त पदार्थोंको जानते हैं इसलिये अनन्तग २७२ कहलाते हैं, कर्मबन्धनसे रहित होनेके कारण स्वतन्त्र २७३ कहलाते हैं, शास्त्रोंके करनेवाले हैं इसलिये तन्त्रकृत् २७४ कहे जाते हैं, आपका अन्तःकरण उत्तम है इसलिये स्वन्तः २७५ कहलाते हैं , आपने कृतान्त अर्थात् यमराज-मृत्युका अन्त कर दिया है इसलिये लोग आपको कृतान्तान्त २७६ कहते हैं और आप कृतान्त अर्थात् आगमकी रचना करनेवाले हैं इसलिये कृतान्त कृत् २७७ कहे जाते हैं ॥१२९॥ आप अत्यन्त कुशल अथवा पुण्यवान् हैं इसलिये कृती २७८ कहलाते है, आपने आत्माके सब पुरुषार्थ सिद्ध कर चुके हैं इसलिये कृतार्थ २७९ हैं, संसारके समस्त जीवोंके द्वारा सत्कार करनेके योग्य हैं इसलिये सत्कृत्य २८० हैं, समस्त कार्य कर चुके है इसलिये कृतकृत्य २८१ हैं, आप ज्ञान अथवा तपश्चरणरूपी यज्ञ कर चुके हैं इसलिये कृतऋतु २८२ कहलाते है, सदा विद्यमान रहनेसे नित्य २८३ हैं, मृत्युको जीतनेसे मृत्युजय २८४ है, मृत्युसे रहित होनेके कारण अमृत्यु २८५ हैं, आपका आत्मा अमृतके समान सदा शान्तिदायक है इसिलये अमृतात्मा २८६ है और अमृत अर्थात् मोक्षमे आपकी उत्कृष्ट उत्पत्ति होनेवाली है इसलिये आप अमृतोद्भव २८७ कहलाते हैं ॥१३०॥ आप सदा शुद्ध आत्मस्वरूपमें लीन रहते हैं इसलिये ब्रह्मनिष्ठ २८८ कहलाते हैं, उत्कृष्ट ब्रह्मरूप हैं इसलिए परब्रह्म २८९ कहे जाते हैं ब्रह्म अर्थात् ज्ञान अथवा ब्रह्मचर्य ही आपका स्वरूप है इसलिये आप ब्रह्मात्मा २९० कहलाते हैं, आपको स्वयं शुद्धात्मस्वरूपकी प्राप्ति हुई है तथा आपसे दूसरोंको होती है इसलिये आप ब्रह्मसंभव २९१ कहलाते हैं गणधर आदि महाब्रह्माओं के भी अधिपति हैं इसलिये महाब्रह्मपति २९२ कहे जाते हैं, आप केवलज्ञानके स्वामी हैं इसलिये ब्रह्मोट् २९३ कहलाते हैं, महाब्रह्मपद अर्थात् आर्हन्त्य और सिद्धत्व अवस्थाके ईश्वर हैं इसलिये महाब्रह्मपदेश्वर २९४ कहे जाते हैं ॥१३१॥ आप सदा प्रसन्न रहते हैं इसलिये सुप्रसन्न २९५ कहे जाते है, आपकी आत्मा कषायोंका अभाव हो जानेके कारण सदा प्रसन्न रहती है इसलिये लोग आपको प्रसन्नात्मा २९६ कहते हैं, आप केवलज्ञान, उत्तमक्षमा आदि धर्म और इन्द्रियनिग्रहरूप दमके स्वामी है इसलिये ज्ञानधर्मदमप्रभु २९७ कहे जाते हैं, आपकी आत्मा उत्कृष्ट शान्तिसे सहित है इसलिये आप प्रशमात्मा २९८ कहलाते हैं, आपकी आत्मा कषायोंका अभाव हो जानेसे अतिशय शान्त हो चुकी है इसलिये आप प्रशान्तात्मा २९९ कहलाते हैं, और शलाका पुरुषोंमें सबसे उत्कृष्ट हैं इसलिये विद्वान् लोग आपको पुराणपुरुषोत्तम ३००

१ अनन्तज्ञानी । -रनन्तरः **इ० । २ आगमकृत् । ३ सुखा**न्तः । ४ यमान्तकः । ५ सिदधान्तकर्ता । ६ अविनश्वरोत्पत्तिः । ७ आत्मनिष्ठः । ५ ज्ञानेश्वरः ।

महाशोकध्वजोऽशोकः कः स्विष्टा पद्मविष्टरः । पद्मेशः पद्मसम्भूतिः व्यमनाभिरनुत्तरः ।।१३३॥ पद्मयोनिर्जगद्योनिरित्यः स्तुत्यः स्तुतीश्वरः । स्तवनाहीं हृषीकेशो जितजेयः कृतिकयः ॥१३४॥ गणाधियो गणज्येष्ठो गण्यः पुण्यो गणाप्रणीः । गुणाकरो गुणाम्भोधिर्गुणत्रो गुणनायकः ॥१३५॥ गुणावरी गुणोच्छेवी निर्गुणः पुण्यगीर्गुणः । शर्या पुण्यवाक्षुतो वरेण्यः पुण्यनायकः ॥१३६॥

कहते है। १९३२।। बडा भारी अशोकवृक्ष ही आपका चिह्न है इसलिये आप महाशोक-ध्वज ३०१ कहलाते हैं, शोकसे रहित होनेके कारण अशोक ३०२ कहलाते हैं, सबको सुख देनेवाले हैं इसलिये 'क' ३०३ कहलाते हैं, स्वर्ग और मोक्षके मार्गकी सुष्टि करते है इसलिये स्रष्टा ३०४ कहलाते हैं , आप कमलरूप आसन पर विराजमान है इसलिये पद्म विष्टर ३०५ कहलाते हैं, पद्मा अर्थात् लक्ष्मीके स्वामी है इसलिये पद्मेग ३०६ कहलाते हैं, विहारके समय देव लोग आपके चरणोंके नीचे कमलोकी रचना कर देते हैं इसिंजये आप पद्मसभूति ३०७ कहे जाते हैं, आपकी नाभि कमलके समान है इसलिये लोग आपको पद्मनाभि ३०८ कहते हैं तथा आपसे श्रेष्ठ अन्य कोई नही है इसलिये आप अनुत्तर ३०९ कहलाते है, ॥१३३॥ हे भगवन, आपका यह शरीर माताके पद्माकार गर्भा-शयमे उत्पन्न हुआ था इसलिये आप पद्मयोनि ३१० कहलाते हैं, धर्मरूप जगतुकी उत्पत्तिके कारण होनेसे जगद्योनि ३११ हैं, भव्य जीव तपश्चरण आदिके द्वारा आपको ही प्राप्त करना चाहते हैं इसिलये आप इत्य ३१२ कहलाते है, इन्द्र आदि देवोके द्वारा स्तृति करने योग्य है इसलिये स्तृत्य ३१३ कहलाते हैं स्तृतियोके स्वामी होनेसे स्तृतीश्वर ३१४ कहे जाते है, स्तवन करनेके योग्य है इसलिये स्तवनाई ३१५ कहलाते है, इन्द्रियोंके ईश अर्थात् वश करनेवाले स्वामी है, इसलिए हृपीकेश ३१६ कहे जाते है, आपने जीतने योग्य समस्त मोहादि शत्रुओंको जीत लिया है इसलिये आप जितजेय ३१७ कहलाते है. और आप करने योग्य समस्त कियाए कर चुके है, इसिलये कृतिकिय ३१८ कहे जाते है ।।१३४।। आप वारह सभारूप गणके स्वामी होनेसे गणाधिप ३१९ कहलाते है, समस्त गणोमे श्रेष्ठ होनेके कारण गणज्येष्ठ ३२० कहे जाते है, तीनो लोकोमे आप ही गणना करनेके योग्य है इसलिये गण्य ३२१ कहलाते है पवित्र है इसलिये पुण्य ३२२ है, समस्त सभामें स्थित जीवोंको कल्याणके मार्गमे आगे ले जानेवाले है इसलिये गणाग्रणी ३२३ कहलाते हैं, गुणोंकी खान है इसलिये गुणाकर ३२४ कहे जाते हैं, आप गुणोके समूह है इसलिये गुणाम्भोधि ३२५ कहलाते है, आप गुणोंको जानते हैं इसलिये गुणज्ञ ३२६ कहे जाते हैं और गुणोंके स्वामी हैं इसलिये गणधर आपको गुणनायक ३२७ कहते हैं ।।१३५।। गुणोंका आदर करते है इसलिये गुणादरी ३२८ कहलाते हैं, सत्त्व, रज, तम अथवा काम, क्रोध आदि वैभाविक गुणोंको नष्ट करनेवाले हैं इसलिये आप गुणोच्छेदी ३२९ कहे जाते हैं, आप वैभाविक गुणोंसे रहित हैं इसलिये निर्गण ३३० कहलाते हैं, पवित्र वाणीके धारक है इसलिये पुण्यगी ३३१ कहे जाते हैं, गुणोंसे युक्त है इसलिये गुण ३३२ कहलाते है, शरणमे आये हुए जीवोंकी रक्षा करनेवाले हैं इसलिये शरण्य ३३३ कहे

झगण्यः पुष्यधीर्मु ष्यः पुष्यक्त् पुष्यकासनः । बर्मारामो नृजयामः पुष्यापुष्यनिरोधकः ॥१३७॥ पापापेतो विपापात्मा विवाप्मा बीतकल्मवः । निर्हृन्द्वो<sup>र</sup> निर्मवः शान्तो निर्मोहो निरपद्रवः ॥१३८॥ निर्निमेषो निराहारो निष्मयो निषपप्लवः । निष्कल्ख्यो निरस्तैना निर्धृतागा<sup>र</sup> निरास्रवः ॥१३८॥ विशालो विपुलज्योतिः स्रतुलोऽचिन्त्यवेभवः । सुसंवृतः सुगुप्तात्मा सुभृत् सुनयतस्ववित् ॥१४०॥

जाते हैं, आपके वचन पिवत्र हैं इसलिये पूतवाक् ३३४ कहलाते है, स्वयं पिवत्र हैं इसलिये पूत ३३५ कहे जाते हैं, श्रेष्ठ हैं इसलिये वरेण्य ३३६ कहलाते है और पुण्यके अधिपति है इसलिये पुण्यनायक ३३७ कहे जाते हैं।।१३६।। आपकी गणना नहीं हो सकती अर्थात् आप अपरिमित गुणोंके धारक है इसलिये अगण्य ३३८ कहलाते हैं, पवित्र बुद्धिके धारक होने से पुण्यधी ३३९ कहे जाते हैं, गुणोंसे सहित हैं इसलिये गुण्य ३४० कहलाते हैं, पुण्यको करनेवाले हैं इसलिये पुण्यकृत् ३४१ कहे जाते हैं, आपका शासन पुण्यरूप अर्थात् पवित्र है इसलिये आप पुण्यशासन ३४२ माने जाने हैं, धर्मके उपवन स्वरूप होने से धर्मा-राम ३४३ कहे जाते है, आपमें अनेक गुणोंका ग्राम अर्थात समृह पाया जाता है इसलिये आप गुणग्राम ३४४ कहलाते है , आपने शद्धोपयोगमे लीन होकर पृण्य और पाप दोनोंका निरोध कर दिया है इसलिये आप पुण्यापुण्यिनरोधक ३४५ कहे जाते है ॥१३७॥ आप हिसादि पापोंसे रहित हैं इसलिये पापापेत ३४६ माने गये है, आपकी आत्मासे समस्त पाप विगत हो गये हैं इसलिये आप विपापातमा ३४७ कहे जाते हैं, अधिने पापकर्म नष्ट कर दिये हैं इसलिये विपाप्मा ३४८ कहलाते हैं, आपके समस्त कल्मप अर्थात् राग द्वेप आदि भाव कर्मरूपी मल नष्ट हो चके हैं इसलिये वीतकल्मष ३४९ माने जाते हैं, परिग्रह रहित होनेसे निर्द्वन्द ३५० हैं, अहकारसे रहित होनेके कारण निर्मद ३५१ कहलाते हैं, आपका सोह निकल चुका है, इसलिये आप निर्मोह ३५२ है और उपद्रव उपसर्ग आदिसे रहित हैं इसलिये निरुपद्रव ३५३ कहलाते हैं।।१३८।। आपके नेत्रोंके पलक नहीं भपते इसलिये आप निर्निमेष ३५४ कहलाते हैं, आप कवलाहार नही करते इसलिये निराहार ३५५ है, सांसारिक कियाओंसे रहित हैं इसिलये निष्क्रिय ३५६ है, बाधा रहित है इसलिये निरुपप्लव ३५८ है, कलक रहित होनेसे निष्कलंक ३५९ है, आपने समस्त एनस् अर्थात् पापोंको दूर हटा दिया है इसलिये निरस्तैना ३६० कहलाते है, समस्त अपराधोंको आपने दूर कर दिया है इसलिये निर्द्धतागस् ३६१ कहे जाते है, और कर्मीके आस्रवसे रहित होनेके कारण निरास्रव ३६२ कहलाते है ।।१३९।। आप सबसे महान् है इसलिये विशाल ३६३ कहे जाते है, केवलज्ञानरूपी विशाल ज्योतिको धारण करनेवाल है इसलिए विपुलज्योति ३६४ माने जाते है, उपमा रहित होनेसे अतूल ३६५ हैं, आपका वैभव अचिन्त्य है इसलिये अचिन्त्यवैभव ३६६ कहलाते हैं, आप नवीन कर्मोंका आस्रव रोक कर पूर्ण संवर कर चुके हैं इसिलये सुसंवृत ३६७ कहलाते हैं, आपकी आत्मा अतिशय सुरक्षित है अथवां मनोगुष्ति आदि गुष्तियोंसे युक्त है इसलिये विद्वान् लोग आपको सुगुप्तात्मा ३६८ कहते हैं, आप समस्त पदार्थोंको अच्छी तरह जानते हैं इसलिये सुभुत् ३६९ कहलाते हैं और आप समीचीन नयोंके यथार्थ रहस्यको जानते हैं एकविद्यो महाविद्यो मुनिः परिवृद्धः पतिः । बीक्षो विद्यानिषिः साक्षी विमेता विहतान्तकः ।।१४१।। पिता पितामहः पाता पवित्रः पावनो गतिः । ज्ञाता भिवन्वरो वर्षो वरवः परमः पुमान् ।।१४२।। कविः पुराणपुरुषो वर्षीवान् वृद्यभः पुरुः । प्रतिरुठा प्रसदो हेतुर्भुवनैकपितामहः ।।१४३।।

इति महादिशतम् ।

श्रीवृक्षलक्षणः रलक्ष्णो<sup>ण</sup> लक्षण्यः द्वाभलक्षणः । निरक्षः पुण्डरीकाक्षणः पुरक्तः पुष्करेक्षणः ॥१४४॥

इसलिये सुनयतत्त्वविद् ३७० कहलाते हैं ।।१४०।। आप केवल ज्ञानरूपी एक विद्याको धारण करनेसे एकविद्य ३७१ कहलाते हैं, अनेक बड़ी बड़ी विद्याएं धारण करनेसे महा-विद्य ३७२ कहे जाते हैं, प्रत्यक्षज्ञानी होनेसे मुनि ३७३ है, सबके स्वामी हैं इसलिये परिवृढ़ ३७४ कहलाते हैं, जगतुके जीवोंकी रक्षा करते हैं इसलिये पति ३७५ हैं, बुद्धिके स्वामी है इसलिये घीश ३७६ कहलाते है, विद्याओंके भण्डार है इसलिये विद्यानिधि ३७७ माने जाते है, समस्त पदार्थीको प्रत्यक्ष जानते है इसलिये साक्षी ३७८ कहलाते हैं, मोक्षमार्गको प्रकट करनेवाले हैं इसलिये विनेता ३७९ कहे जाते हैं और यमराज अर्थात् मृत्युको नष्ट करनेवाले है इसलिये विहतान्तक ३८० कहलाते है ।।१४१।। आप सब जीयोंकी नरकादि गतियोसे रक्षा करते हैं इसलिये पिता ३८१ कहलाते हैं, सबके गुरु हैं इसलिये पितामह ३८२ कहे जाते हैं, सबका पालन करनेसे पाता ३८३ कहलाते हैं, अतिशय गुद्ध है इसलिये पवित्र ३८४ कहे जाते हैं , सबको शुद्ध या पवित्र करते हैं इसलियं पावन ३८५ माने जाते है , समस्त भव्य तपस्या करके आपके ही अनुरूप होना चाहते हैं इसलिये आप सबकी गति ३८६ अथवा खण्डाकार छेद निकालनेपर गतिरहित होने-से अगित कहलाते है, समस्त जीवोंकी रक्षा करनेसे त्राता ३८७ कहलाते हैं जन्म जरा मरण रूपी रोगको नष्ट करनेके लिये उत्तम वैद्य है इसलिये भिषग्वर ३८८ कहे जाते हैं, श्रेष्ठ होनेसे वर्य ३८९ हैं, इच्छानुकूल पदार्थोंको प्रदान करते है इसलिये वरद ३९० कहलाते है, आपकी ज्ञानादि-लक्ष्मी अतिशय श्रेष्ठ है इसलिये परम ३९१ कहे जाते है, और आत्मा तथा पर पुरुषोंको पवित्र करनेके कारण पुमान् ३९२ कहलातें है ।।१४२।। द्वादशाङ्गका वर्णन करनेवाले है इसलिये कवि ३९३ कहलाते है, अनादि-काल होनेसे पुराणपुरुष ३९४ कहे जाते है, ज्ञानादि गुणोंकी अपेक्षा अतिशय वृद्ध हैं इसलिये वर्षीयान् ३९५ कहलाते हैं, श्रेष्ठ होनेसे ऋषभ ३९६ कहलाते हैं, तीर्थं करोंमें आदिपुरुष होनेसे पुरु ३९७ कहे जाते है, आप प्रतिष्ठा अर्थात् सम्मान अथवा स्थिरताके कारण है इसलिये प्रतिष्ठाप्रसव ३९८ कहलाते हैं, समस्त उत्तम-कार्यों के कारण है इसलिये हेतु ३९९ कहे जाते है, और संसारके एकमात्र गुरु है इसलिये भुवनैकपितामह ४०० कहलाते हैं, ।।१४३।।

श्रीवृक्षके चिह्नसे चिह्नित है इसलिये श्रीवृक्षलक्षण ४०१ कहे जाते हैं, सूक्ष्मरूप होने से क्लक्षण ४०२ कहलाते हैं, लक्षणोंसे अनपेत अर्थात् सहित है इसलिये लक्षण्य ४०३ कहे जाते हैं, आपके शरीरमें अनेक शुभ लक्षण विद्यमान है इसलिये शुभलक्षण ४०४ कहलाते हैं, आप समस्त पदार्थीका निरीक्षण करनेवाले हैं अथवा आप नेत्रेन्द्रियके द्वारा दर्शन क्रिया नहीं करते इसलिये निरीक्ष ४०५ कहलाते हैं, आपके नेत्र पुण्डरीककमलके समान सुन्दर

१ प्रत्यक्षज्ञानी । २ पालकः । ३ काव्यकर्ता । ४ वृद्धः । ५ ज्ञानी । ६ प्रतिष्ठासाः स्थैर्यस्य प्रसर्वो यस्मात् । ७ सूक्ष्मः । ५ लक्षणवान् ।

सिद्धिवः सिद्धसङ्कत्यः सिद्धातमा सिद्धसाधनः । बुद्धबोध्यो<sup>र</sup> महाबोधिः वर्धमानो<sup>र</sup> महींषकः ।।१४४॥ वेदाङ्गो वेदिवद्वेद्यो जातरूपो विदांबरः । <sup>४</sup>वेदवेद्यः स्वसंवेद्यो विदेदो वदतां वरः ॥१४६॥ स्रनादिनिधनोऽस्यक्तो व्यक्तवाग् व्यक्तशासनः । युगादिकृद् युगाधारो युगादिर्जगदादिजः ॥१४७॥ 'स्रतीन्द्रोऽतीन्द्रियो धीन्द्रो भहेन्द्रमहितो महान्।१४८

हैं इसिलिये आप पुण्डरीकाक्ष ४०६ कहलाते है, आत्म-गुणोंसे खूब ही परिपुष्ट है इसलिये पुष्कल ४०७ कहे जाते है और कमल दलके समान लम्बे नेत्रोको धारण करने वाले होनेसे पुष्करेक्षण ४०८ कहे जाते हैं ॥१४४॥ सिद्धिको देनेवाले हैं इसलिये सिद्धिद ४०९ कहलाते है, आपके सब संकल्प सिद्ध हो चुके हैं इसलिये सिद्ध संकल्प ४१० कहे जाते हैं, आपकी आत्मा सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हो चुकी है इसलिये सिद्धात्मा ४११ कहलाते है, आपको सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र रूपी मोक्ष-साधन प्राप्त हो चुके हैं इसलिये आप सिद्धसाधन ४१२ कहलाते है आपने जानने योग्य सब पदार्थीको जान लिया है इसलिये बुद्धबोध्य ४१३ कहे जाते है, आपकी रत्नत्रयरूपी विभृति बहुत ही प्रशंसनीय है इसलिये आप महाबोधि ४१४ कहलाते है आपके गुण उत्तरोत्तर बढ़ते रहते हैं इसिलये आप वर्धमान ४१५ है, और बड़ी बड़ी ऋद्वियोको धारण करने वाले है इसलिये महर्द्धिक ४१६ कहलाते हैं ॥१४५॥ आप अनुयोगरूपी वेदोंके अग अर्थात् कारण हैं इसलिये वेदाग ४१७ कहे जाते हैं, वेदको जाननेवाले है इसलिये वेदवित् ४१८ कहलाते है, ऋषियोके द्वारा जाननेके योग्य है इसलिये वेद्य ४१९ कहे जाते हैं, आप दिगम्बररूप है इसलिये जातरूप ४२० कहे जाते है, जाननेवालों में श्रेष्ठ है इसलिये विदांवर ४२१ कहलाते है, आगम अथवा केवलज्ञानके द्वारा जानने योग्य है इसलिये वेदवेद्य ४२२ कहे जाते है, अनुभवगम्य होनेसे स्वसंवेद्य ४२३ कहलाते है, आप तीन प्रकारके वेदोसे रहित है इसलिये विवेद ४२४ कहे जाते है और वक्ताओंमे श्रेष्ठ होनेसे वदतावर ४२५ कहलाते है।।१४६।। आदि-अन्त रहित होनेसे अनादिनिधन ४२६ कहे जाते है, ज्ञानके द्वारा अत्यन्त स्पष्ट है इसलिये व्यक्त ४२७ कहलाते है, आपके वचन अतिशय स्पष्ट है इसलिये व्यक्तवाक् ४२८ कहे जाते है, आपका शासन अत्यन्त स्पष्ट या प्रकट है इसलिये आपको व्यक्तशासन ४२९ कहते है, कर्मभूमिरूपी युगके आदि व्यवस्थापक होनेसे आप युगादिकृत् ४३० कहलाते है, युगकी समस्त व्यवस्था करने वाले है, इसलिये युगाधार ४३१ कहे जाते है, इस कर्मभूमिरूप युगका प्रारम्भ आपसे ही हुआ था इसलिये आप युगादि ४३२ माने जाते है और आप जगतुके प्रारम्भमे उत्पन्न हुए थे इसलिये जगदादिज ४३३ कहलाते है ॥१४७॥ आपने अपने प्रभाव या ऐश्वर्यसे इन्द्रोंको भी अतिकान्त कर दिया है इसलिये अतीन्द्र ४३४ कहे जाते है, इन्द्रियगोचर न होनेसे अतीन्द्रिय ४३५ है, बुद्धिके स्वामी होनेसे धीन्द्र ४३६ है, परम ऐश्वर्यका अनुभव करते हैं इसलिये महेन्द्र ४३७ कहलाते है, अतीन्द्रिय (सूक्ष्म-अन्तरित-दूरार्थ) पदार्थोंको देखनेवाले होनेसे अतीन्द्रियार्थदृक् ४३८ कहे जाते हैं, इन्द्रियों से रहित है इसलिये अनिन्द्रिय ४३९ कहलाते है अहमिन्द्रोंके द्वारा पूजित होनेसे अह-मिन्द्राच्यं ४४० कहे जाते हैं, बड़े बड़े इन्द्रोंके द्वारा पूजित होनेसे महेन्द्रमहित ४४१

१ बोद्धु योग्यो बोध्यः, बुद्धो बोध्यो यैनासौ । २ वा विशेषेण ऋद्धं समृद्धं मानं प्रमाणं यस्य सः । ३ वेदज्ञापक । ४ आगमेन ज्ञेयः । ५ अतिशयेनेन्द्रः । ६ इन्द्रियज्ञानमतिकान्तः । ७ पुजाधिपः ।

उद्भवः । कारणं कर्ता पारगो भवतारकः । ग्रगाह्यो गहनं गृह्यं परार्घ्यः परमदवरः ।।१४६।। ग्रनन्तिद्धरचिन्त्यिद्धः समग्रधीः । 'प्राग्रचः प्राग्रहरोऽभ्यग्नः प्रत्यग्रोऽग्रचोऽग्रिमोऽग्रजः ।।१५०॥ महातपा महातेजा महोदको महोदयः । महायशा महाधामा महासत्त्वो महाधृतिः ।।१५१॥ महाधीयो महावीयो महासम्पन्महाबलः । महाशक्तिमंहाज्योतिमंहाभूतिमंहाद्युतिः ।।१५२॥

कहलाते हैं और स्वयं सबसे बड़े हैं इसलिये महान् ४४२ कहे जाते है ।।१४८।। आप समस्त संसारसे बहुत ऊँचे उठे हुए है अथवा आपका जन्म ससारमे सबसे उत्कृष्ट है इसलिये उद्भव ४४३ कहलाते हैं, मोक्षके कारण होनेसे कारण ४४४ कहे जाते हैं, शुद्ध भावोंको करते हैं इसलिये कर्ता ४४५ कहलाते हैं, संसाररूपी समुद्रके पारको प्राप्त होनेसे पारग ४४६ माने जाते हैं, आप भव्यजीवोको ससाररूपी समुद्रसे तारनेवाले हैं इसलिये भवतारक ४४७ कहलाते हैं, आप किसीके भी द्वारा अवगाहन करने योग्य नही है अर्थात् आपके गुणोंको कोई नही समभ सकता है इसलिये आप अगाहच ४४८ कहे जाते हैं, आपका स्वरूप अतिशय गम्भीर या कठिन है इसलिये गहन ४४९ कहलाते हैं, गुप्तरूप होनेसे गुहुच ४५० है, सबसे उत्कृष्ट होनेके कारण परार्ध्य ४५१ है और सबसे अधिक समर्थ होनेके कारण परमेश्वर ४५२ माने जाते है ॥१४९॥ आपकी ऋद्वियां अनन्त, अनेय और अचिन्त्य हैं इसिलये आप अनन्ति ५४३, अमेर्योद्ध ४५४ और अचिन्त्यर्द्धि ४५५ कहलाते हैं, आपकी बुद्धि पूर्ण अवस्थाको प्राप्त हुई है इसलिये आप समग्रधी ४५६ हैं, सबमे मुख्य होनेसे प्राग्य ४५७ है, प्रत्येक माङ्गलिक कार्योमे सर्वप्रथम आपका स्मरण किया जाता है इसिलये प्राग्रहर ४५८ है , लोकका अग्रभाग प्राप्त करनेके सन्मुख हैं इसलिये अभ्यग्न ४५९ है, आप समस्त लोगोसे बिलक्षण – नृतन है इसलिये प्रत्यम ४६० कहलाते है, सबके स्वामी है इसलिये अग्या ४६१ कहे जाते है, सबके अम्रेसर होनेसे अग्रिम ४६२ कहलाते हैं और सबसे ज्येष्ठ होनेके कारण अग्रज ४६३ कहे जाते हैं ।।१५०।। आपने बड़ा कठिन तपश्चरण किया है इसलिये महातपा ४६४ कहलाते है, आपका बड़ा भारी तेज चारो ओर फैल रहा है इसलिये आप महातेजा ४६५ है, आपकी तपश्चर्याका उदर्क अर्थात् फल बड़ा भारी है इसलिये आप महोदर्क ४६६ कहलाते है, आपका ऐश्वर्य बडा भारी है इसलिये आप महोदय ४६७ माने जाते है, आपका बड़ा भारी यश चारों ओर फैल रहा है इसलिये आप महायशा ४६८ माने जाते है, आप विशाल तेज-प्रताप अथवा ज्ञानके धारक है इसलिये महाधामा ४६९ कहलाते है, आपकी शक्ति अपार है इसलिये विद्वान् लोग आपको महासत्त्व ४७० कहते है , और आपका धीरज महान् है इसलिये आप महाधृति ४७१ कहलाते हैं।।१५१।। आप कभी अधीर नही होते इसलिये महाधैर्य ४७२ कहे जाते हैं, अनन्त वीर्यके धारक होनेसे महावीर्य ४७३ कहलाते है, समवसरणरूप अद्वितीय विभूतिको धारण करनेसे महासपत् ४७४ माने जाते है , अत्यन्त बलवान् होनेसे महाबल ४७५ कहलाते हैं, बड़ी भारी शक्तिके धारक होनेसे महाशक्ति ४७६ माने जाते हैं, अतिशय कान्ति अथवा केवलज्ञानसे सहित होनेके कारण महाज्योति ४७७ कहलाते हैं, आपका वैभव अपार है इसलिये आपको महाभूति ४७८ कहते हैं और आपके

१ उद्गतसंसारः। २ दुःप्रवेश्यः। ३ रहस्यम्। ४ प्राग्याद्यग्रजपर्यन्ताः श्रेष्ठार्थवाचकाः। ५ महादयः–ल०।

महामितर्महानितिर्महाकान्तिर्महोक्यः । बहाश्राज्ञो महाभागो महानन्दो महाकविः ॥१५३॥ महामहा<sup>र</sup> महाकीितर्महाकान्तिर्महावपुः । महादानो महाज्ञानो महायोगो महागुणः ॥१५४॥ महामहपतिः प्राप्तमहाकल्यावपञ्चकः । बहाप्रभुर्महाप्रातिहार्यायोज्ञो महेश्वरः ॥१५४॥

इति श्रीवृक्षाविशतम् ।

महामुनिर्महानौनी महाध्यानो<sup>र</sup> महाबसः । महाक्षमो महाशीलो महायक्षो महामखः ।।१४६॥ महाक्रतपतिर्महोो महाकान्तिधरोऽधियः । महामैत्री महामेयो महोपायो महामयः ।।१४७॥ महाकार्याफो मन्ता सहामन्त्रो महामन्त्रो महायतिः । महानावो महाघोषो महेज्यो महसां पतिः ।।१४८॥

शारीरकी श्रुति बड़ी भारी हैं इसिलये आप महाद्युति ४७९ कहे जाते हैं ॥१५२॥ अितशय बुद्धिमान् हैं इसिलये महामित ४८० कहलाते हैं, अितशय न्यायवान् हैं इसिलये महानीति ४८१ कहे जाते हैं, अतिशय क्षमावान् हैं इसिलये महाक्षान्ति ४८१ कहे जाते हैं, अतिशय क्षमावान् हैं इसिलये महाक्षान्ति ४८२ माने जाते हैं, अितशय क्षमावान् हैं इसिलये महाक्षान्त ४८२ माने जाते हैं, अत्यन्त विवेकवान् होनेसे महाप्राज्ञ ४८४ अत्यन्त भाग्यशाली होनेसे महाभाग ४८५, अत्यन्त आनन्द होनेसे महानन्द ४८६ और सर्व-श्रेष्ठकिव होनेसे महाकवि ४८० माने जाते हैं ॥१५३॥ अत्यन्त तेजस्वी होनेसे महामहा ४८८, विशाल कीर्तिके घारक होनेसे महाकीर्ति ४८९, अद्भुत कान्तिसे युक्त होनेके कारण महाकान्ति ४९०, उत्तुंगशरीरके होनेसे महावपु ४९१, बड़े दानी होनेसे महावान ४९२, केवलज्ञानी होनेसे महाजान ४९३, बड़े घ्यानी होनेसे महायोग ४९४, और बड़े वड़े गुणोंके घारक होनेसे महाजान ४९३, बड़े घ्यानी होनेसे महायोग ४९४, और बड़े वड़े गुणोंके घारक होनेसे महाजान ४९३, बड़े घ्यानी होनेसे महायोग ४९४, और बड़े वड़े गुणोंके घारक होनेसे महाजान ४९६ कहलाते हैं ॥१५४॥ आप अनेक बड़े वड़े उत्सवोंके स्वामी है इसिलये महामहपति ४९६ कहलाते हैं, आपने गर्भ आदि पांच महाकल्याणको प्राप्त किया है इसिलये प्राप्तमहाकल्याणपञ्चक ४९७ कहे जाते हैं, आप सबसे बड़े स्वामी है इसिलये महाप्रान्तहार्याधीश ४९९ कहे जाते हैं और आप सब देवोंके अधीश्वर हैं इसिलये महाप्रातिहार्योधीश ४९९ कहे जाते हैं और आप सब देवोंके अधीश्वर हैं इसिलये महेश्वर ५०० कहलाते हैं ॥१५५॥

सब मुनियों में उत्तम होनेसे महामुनि ५०१, वचनालाप रहित होनेसे महामौनी ५०२, शुक्लध्यानका ध्यान करनेसे महाध्यानी ५०३, अतिशय जितेन्द्रिय होनेसे महादम ५०४, अतिशय समर्थ अथवा शान्त होनेसे महाक्षम ५०५, उत्तमशीलसे युक्त होनेके कारण महाशील ५०६ और तपश्चरणरूपी अग्निम कर्मरूपी हिवके होम करनेसे महायज्ञ ५०७ और अतिशय पूज्य होनेके कारण महामल ५०८ कहलाते हैं ॥१५६॥ पांच महाव्रतोंके स्वामी होनेसे महाव्रतपित ५०९, जगत्पूज्य होनेसे महच ५१०, विशाल कान्तके धारक होनेसे महाव्रतपित ५०१, सबके स्वामी होनेसे अधिप ५१२, सब जीवोंके साथ मैत्रीभाव रखनेसे महामैत्रीमय ५१३, अपिरिमित गुणोंके धारक होनेसे अमेय ५१४, मोक्षके उत्तमोत्तम उपायोंसे सिहत होमेके कारण महोपाय ५१५ और तेज:स्वरूप होनेसे महोमय ५१६ कहलाते हैं ॥१५७॥ अत्यन्त दयालु होनेसे महाकारुणिक ५१७, सब पदार्थोंको जाननेसे मंता ५१८ अनेक मंत्रोंके स्वामी होनेसे महामन्त्र ५१९, यित्योंमे श्रेष्ठ होनेसे महायित ५२०, गम्भीर दिख्यध्वनिके घारक होनेसे महानाद ५२१, दिव्यध्वनिका गंभीर उच्चारण होनेके कारण महाघोष ५२२, बड़ी बड़ी पूजाओंके अधिकारी होनेसे महेज्य ५२३ और समस्त तेंज

१ महातेजाः । २ महामहास्यपूजापतिः । ३ ध्यानी-ल० । ४ महापूजः । ५ पूज्यः । ६ उत्कृष्टबोधः । ७ महाकरुणया चरतीति । ८ ज्ञाता ।

ैमहाष्वरथरो वृथों र महौदायों महिष्ठवाक् । महात्मा महसा क्षम महर्किमहितोबयः ॥१४८॥
महाक्लेबाङकुवाः बारो भहाभूतपितर्गुदः । महापराक्रमोऽनम्सो महाकोषरिपुर्ववी ॥१६०॥
महाभवाश्यिसन्तारी महामोहाद्विस् दनः । महागुणाकरः साम्तो महायोगीव्वरः वासी ॥१६१॥
महाध्यानपितिध्यात्तमहाधर्मा महावृतः । भहाकर्मारिहात्मज्ञो महोदेवो महेविता ॥१६२॥
सर्वक्लेबापहः साधुः सर्ववोषहरो हरः । ग्रसङक्षेयोऽप्रमेयात्मा क्षमात्मा प्रशमाकरः ॥१६३॥
सर्वयोगीव्वरोऽचिम्यः श्रुतात्मा विष्टरश्यवाः । बान्तात्मा वमतीर्येशो योगात्मा ज्ञानसर्वगः ॥१६४॥

अथवा प्रतापके स्वामी होनेसे महसांपति ५२४ कहलाते हैं ।।१५८।। ज्ञानरूपी विशास यज्ञके धारक होनेसे महाध्वरधर ५२५, कर्मभूमिका समस्त भार संभालने अथवा सर्वश्रेष्ठ होनेके कारण धुर्य ५२६, अतिशय उदार होनेसे महौदार्य ५२७, श्रेष्ठ वचनोंसे युक्त होनेके कारण महेष्ठवाक् ५२८, महान् आत्माके धारक होनेसे महात्मा ५२९, समस्त तेजके स्थान होनेसे महसाधाम ५३०, ऋषियोंमें प्रधान होनेसे महर्षि ५३१, और प्रशस्त जन्मके धारक होनेसे महितोदय ५३२ कहलाते हैं ॥१५९॥ वडे बड़े क्लेगोंको नष्ट करनेके लिये अकुशके समान है इसलिये महाक्लेशाकुश ५३३ कहलाते है, कर्मरूपी शत्रुओंका क्षय करनेमे गूरवीर है इसलिये श्रु ५३४ कहे जाते है, गणधर आदि बड़े-बड़े प्राणियों के स्वामी है इसलिये महाभ्तपित ५३५ कहे जाते हैं, तीनों लोकोमे श्रेष्ठ है इसिलये गुरु ५३६ कहलाते है, विशाल पराक्रमके धारक हैं इसिलये महापराक्रम ५३७ कहे जाते है, अन्त रहित होनेसे अनन्त ५३८ है, कोधके बड़े भारी शत्रु होनेसे महाकोधरिपु ५३९ कहे जाते है और समस्त इन्द्रियोंको वश कर लेनेसे वशी ५४० कहलाते हैं ।।१६०।। संसाररूपी महासमुद्रमे पार कर देनेके कारण महाभवाब्धिसंतारी ५४१ मोहरूपी महाचल-के भेदन करनेसे महामोहाद्रिसूदन ५४२, सम्यग्दर्शन आदि बड़े बड़े गुणोकी खान होनेसे महागुणाकर ५४३, कोधादि कषायोंको जीत लेनेसे क्षान्त ५४४, बड़े बडे योगियों-मुनियोंके स्वामी होनेसे महायोगीश्वर ५४५ और अतिशय शान्त परिणामी होनेसे शमी ५४६ कहलाते हैं ।।१६१।। शुक्लध्यानरूपी महाध्यानके स्वामी होनेसे महाध्यानपति ५४७, अहिंसारूपी महाधर्मका ध्यान करनेसे ध्यातमहाधर्म ५४८, महाव्रतोंको धारण करनेसे महाव्रत ५४९, कर्मरूपी महाशत्रुओंको नष्ट करनेसे महाकर्मारिहा ५५०, आत्म स्वरूपके जानकार होनेसे आत्मज्ञ ५५१, सब देवोंमे प्रधान होनेसे महादेव ५५२, और महान् सामर्थ्यसे सहित होनेके कारण महेशिता ५५३, कहलाते हैं।।१६२।। सब प्रकारके क्लेशोंको दूर करनेसे सर्वक्लेशापह ५५४, आत्मकल्याण सिद्धि करनेसे साधु ५५५, समस्त दोषोंको दूर करनेसे सर्वदोषहर ५५६, समस्त पापोंको नष्ट करनेके कारण हर ५५७, असंख्यात गुणोंको घारण करनेसे असख्येय ५५८, अपरिमित शक्तिको धारण करनेसे अप्रमेयात्मा ५५९, शान्तस्वरूप होनेसे शमात्मा ५६०, और उत्तमशान्तिकी खान होनेसे प्रशमाकर ५६१ कहलाते हैं।।१६३।। सब मुनियोंके स्वामी होनेसे सर्वयोगीश्वर ५६२, किसीके चिन्तवनमें न आनेसे अचिन्त्य ५६३, भावश्रुतरूप होनेसे श्रुतात्मा ५६४, तीनों लोकोंके समस्त पदार्थोंको जाननेसे विष्टरश्रवा ५६५, मनको वश करनेसे दान्तात्मा ५६६, संयमरूप तीर्थके स्वामी होनेके कारण दमतीर्थेश ५६७, योगमय

१ महायज्ञभारी । २ धुरन्धरः । ३ गणधरचकथरादीनामीशः । ४ नाशकः । ५ शत्रुवनः । ६ विष्टं प्रवेशं राति ददातीति विष्टरं विष्टरं श्रवो ज्ञानं सस्य सः । ७ शिक्षिताश्मा ।

प्रधानमात्मा प्रकृतिः परमः<sup>१</sup> परमोदयः । प्रक्षीणबन्धः कामारिः क्षेमकृत् क्षेमशासनः ।।१६४।। <sup>२</sup>प्रणवः प्रणतः प्राणः प्राणदः प्राण<sup>३</sup>तेश्वरः ।प्रमाणं प्रणि<sup>8</sup>धिर्दक्षो दक्षि<sup>\*</sup>णोऽध्वयु<sup>°</sup> रध्वरः ।।१६६॥ श्रानन्दो नन्दनो<sup>8</sup> नन्दो<sup>2</sup> वन्द्योऽनिन्द्योऽभिनन्दनः<sup>8</sup>।कामहा<sup>१०</sup>कामदः काम्यः कामधेनुररिञ्जयः ।।१६७॥ इति महामुग्यादिशतम् ।

<sup>११</sup>श्रसंस्कृतः सुसंस्कारः प्राकृतो वैकृतान्तकृत्<sup>१३</sup> । <sup>१३</sup>श्रन्तकृत् कान्तगु कान्तव्चिन्तामणिरभोष्टदः ॥१६८॥ श्रजितो जितकामारिः श्रमितोमितशासनः । जितकोधो जितामित्रो जितक्लेशो जितान्तकः ॥१६८॥

होनेसे योगात्मा ५६८, और ज्ञानके द्वारा सब जगह व्याप्त होनेके कारण ज्ञानसर्वग ५६९ कहलाते है ।।१६४।। एकाग्रतासे आत्माका ध्यान करने अथवा तीनों लोकोंमें प्रमुख होनेसे प्रधान ५७०, ज्ञानस्वरूप होनेसे आत्मा ५७१, प्रकृष्ट कार्योके होनेसे प्रकृति ५७२, उत्कृष्ट लक्ष्मीके धारक होनेसे परम ५७३, उत्कृष्ट उदय अर्थात् जन्म या वैभवको धारण करनेसे पर-मोदय ५७४, कर्मबन्धनके क्षीण हो जानेसे प्रक्षीणबन्ध ५७५, कामदेव अथवा विषयाभिलाषाके शत्रु होनेसे कामारि ५७६, कल्याणकारी होनेसे क्षेमकृत् ५७७ और मगलमय उपदेशके देनेसे क्षेमज्ञासन ५७८ कहलाते है ।।१६५।। ओंकाररूप होनेसे प्रणव ५७९, स्नेहरूप होने अथवा भव्य जीवोको इष्टस्थानके प्राप्त करानेसे प्रणत ५८०, जगत्को जीवित रखनेसे प्राण ५८१, सब जीवोंके प्राणदाता अर्थात् रक्षक होनेसे प्राणद ५८२, नम्रीभूत भव्य जनों-के स्वामी होनेसे प्रणतेश्वर ५८३, प्रमाण अर्थात् ज्ञानमय होनेसे प्रमाण ५८४, अनन्तज्ञान आदि उत्कृष्ट निधियोंके स्वामी होनेसे प्रणिधि ५८५, समर्थ अथवा प्रवीण होनेसे दक्ष ५८६, सरल होनेसे दक्षिण ५८७, ज्ञानरूप यज्ञ करनेसे अध्वर्यु ५८८ और समीचीन मार्गके प्रदर्शक होनेसे अध्वर ५८९क हलाते हैं ।।१६६।। सदा सुखरूप होनेसे आनन्द ५९०, सबको आनन्द देनेसे नन्दन ५९१, सदा समृद्धिमान् होते रहनेसे नन्द ५९२, इन्द्र आदिके द्वारा वन्दना करने योग्य होनेसे वन्द्य ५९३, निन्दारहित होनेसे अनिन्द्य ५९४, प्रशसनीय होनेसे अभिनन्दन ५९५, कामदेवको नष्ट करनेसे कामहा ५९६, अभिलिषत पदार्थीको देनेसे कामद ५९७, अत्यन्त मनोहर अथवा सबके द्वारा चाहनेके योग्य होनेसे काम्य ५९८, सबके मनोरथ पूर्ण करनेसे कामधेनु ५९९ और कर्मरूप शत्रुओंको जीतनेसे अरिजय ६०० कहलाते हैं ॥१६७॥

किसी अन्यके द्वारा सस्कृत हुए बिना ही उत्तम संस्कारोंको धारण करनेसे असंस्कृत-सुसंस्कार ६०१, स्वाभाविक होनेसे प्राकृत ६०२, रागादि विकारोंका नाश करनेसे वैकृतान्तकृत् ६०३, अन्त अर्थात् धर्म अथवा जन्ममरणरूप ससारका अवसान करनेवाले होनेसे अन्तकृत् ६०४, सुन्दर कान्ति, वचन अथवा इन्द्रियोंके धारक होनेसे कान्तगु ६०५, अत्यन्त सुन्दर होनेसे कान्त ६०६, इच्छित पदार्थ देनेसे चिन्तामणि ६०७, और भव्यजीवोंके लिये अभीष्ट-स्वर्ग मोक्षके देनेसे अभीष्टद ६०८ कहलाते हे ॥१६८॥ किसीक द्वारा जीते नहीं जा सकनेके कारण अजित ६०९, कामरूप शत्रुको जीतनेसे जितकामारि ६१०, अवधिरहित होनेके कारण अमित ६११, अनुपम धर्मका उपदेश देनेसे अमितशासन ६१२, कोधको जीतनेसे जितकोध ६१३, शत्रुओंको जीत लेनेसे जितामित्र ६१४,

१ परा उत्कृष्ट मा लक्ष्मीर्यस्य स. परमः । २ ओंकारः । ३ प्रकर्षेणानतामीश्वरः । प्रणतेश्वरः-ब०, अ०, प०, स०, द०, ल०, इ० । ४ चारः । ५ ऋजुः । ६ होता । ७ नन्दयतीति नन्दनः । द वर्षमानः । ६ अभिनन्दयतीति । १० कामं हन्तीति । ११ असंस्कृतसुसंस्कारोऽप्राकृतो— ल० । १२ विकारस्य नाशकारी । १३ अन्तं नाशं कृततीति ।

जिनेन्द्रः परमानन्दो मुनीन्द्रो दुन्दुभिस्वनः । महेन्द्रवन्द्यो योगीन्द्रो यतीन्द्रो नाभिनन्दनः ।।१७०॥ नाभयो नाभिजोऽजातः सुवतो मनुकत्तमः । अभेद्योऽनत्य'योऽनाश्वा'निधकोऽिधगुरः सुधीः ।।१७१॥ सुमेधा विक्रमी स्वामी दुराधर्षो निरुत्तुकः । विशिष्टः शिष्टभुक् शिष्टः प्रत्ययः कामनो उनघः ।१७२॥ क्षेमी क्षेमद्भूरोऽक्षय्यः क्षेमधर्मपतिः क्षमी । अप्राह्यो ज्ञाननियाह्यो ध्यानगम्यो निरुत्तरः ॥१७३॥ सुकृती धार्षु रिज्यार्हः सुनयश्चतुराननः । श्रीनिवासश्चतुर्यंक्षत्रश्चतुर्रास्वश्चतुर्म् खः ॥१७४॥

क्लेशोंको जीत लेनेसे जितक्लेश ६१५ और यमराजको जीत लेनेसे जितान्तक ६१६ कहे जाते हैं ।।१६९।। कर्मरूप शत्रुओंको जीतनेवालोंमें श्रेष्ठ होनेसे जिनेन्द्र ६१७, उत्कृष्ट आनन्दके धारक होनेसे परमानन्द ६१८, मुनियोंके नाथ होनेसे मुनीन्द्र ६१९, दुन्द्भिके समान गंभीर ध्वनिसे युक्त होनेके कारण दुन्दुभिस्वन ६२०, बड़े बड़े इन्द्रोंके द्वारा वन्दनीय होनेसे महेन्द्रवन्द्य ६२१, योगियोंके स्वामी होनेसे योगीन्द्र ६२२, यतियोके अधिपति होनेसे यतीन्द्र ६२३ और नाभिमहाराजके पुत्र होनेसे नाभिनन्दन ६२४ कहलाते है ।।१७०।। नाभिराजाकी सन्तान होनेसे नाभेय ६२५, नाभिमहाराजसे उत्पन्न होनेके कारण नाभिज ६२६, द्रव्या-र्थिक नयकी अपेक्षा जन्मरहित होनेसे अजात ६२७. उत्तम व्रतोंके धारक होनेसे सुव्रत ६२८, कर्मभूमिकी समस्त व्यवस्था बताने अथवा मनन-ज्ञानरूप होनेसे मनु ६२९, उत्कृष्ट होनेसे उत्तम ६३०, किसीके द्वारा भेदन करने योग्य न होनेसे अभेद ६३१, विनाशरहित होनेसे अनत्यय ६३२, तपश्चरण करनेसे अनाश्वान् ६३३, सबमे श्रेष्ठ होने अथवा वास्तविक सुख प्राप्त होनेसे अधिक ६३४, श्रेष्ठ गुरु होनेसे अधिगुरु ६३५ और उत्तम वचनोंके धारक होनेसे सुधी ६३६ कहलाते है।। १७१।। उत्तम बुद्धि होनेसे सुमेधा ६३७, पराऋमी होनेसे विऋमी ६३८, सबके अधिपति होनेसे स्वामी ६३९, किसीके द्वारा अनादर हिसा अथवा निवारण आदि नही किये जा सकनेके कारण दुराधर्ष ६४०, सांसारिक विषयोकी उत्कण्ठासे रहित होनेके कारण निरुत्सुक ६४१, विशेषरूप होनेसे विशिष्ट ६४२, शिष्ट पुरुषोंका पालन करनेसे शिष्टभुक् ६४३, सदाचारपूर्ण होनेसे शिष्ट ६४४, विश्वास अथवा ज्ञानरूप होनेसे प्रत्यय ६४५, मनोहर होनेसे कामन ६४६ और पापरहित होनेसे अनघ ६४७ कहलाते हैं।।१७२।। कल्याणसे युक्त होनेके कारण क्षेमी ६४८, भव्य जीवोंका कल्याण करनेसे क्षेमंकर ६४९, क्षयरहित होनेसे अक्षय ६५०, कल्याणकारी धर्मके स्वामी होनेसे क्षेमधर्मपति ६५१, क्षमासे युक्त होनेके कारण क्षमी ६५२, अल्पज्ञानियोंके ग्रहणमे न आनेसे अग्राहच ६५३, सम्यग्ज्ञानके द्वारा ग्रहण करनेके योग्य होनेसे ज्ञाननिग्राहच ६५४, ध्यानके द्वारा जाने जा सकनेके कारण ज्ञान-गम्य ६५५ और सबसे उत्कृष्ट होनेके कारण निरुत्तर ६५६ है ।।१७३।। पुण्यवान् होनेसे सुकृती ६५७, शब्दोंके उत्पादक होनेसे धातु ६५८, पूजाके योग्य होनेसे इज्यार्ह ६५९. समीचीन नयोंसे सहित होनेके कारण सुनय ६६०, लक्ष्मीके निवास होनेसे श्रीनिवास ६६१, और समवसरणमें अतिशय विशेषसे चारों ओर मुख दिखनेके कारण चतुरानन ६६२, चतुर्वक्त्र ६६३, चतुरास्य ६६४, और चतुर्मुख ६६५ कहलाते है।।१७४।।

१ नाशरहितः । 'दिष्टान्तः प्रत्ययोऽत्ययः' इत्यभिधानात् । २ अनशनव्रती । ३ सुगी – ल०. इ०, अ०, प०, स० । ४ धृष्टः । ५ विशिष्यत इति । ६ शिष्टपालकः । ७ कमनीयः । प्रज्ञानेन निश्चयेन ग्राहृयः । **६ शब्द**योनिः ।

सत्यात्मा सत्यविज्ञानः सत्यवाक् सत्यशासनः । सत्याशीः सत्यसम्धानः सत्यपरायणः ॥१७५॥ स्येयान् स्थवीयान् विवान् द्वीयान् इर्दर्शनः । द्यणोरणीयाननणुगु स्राद्यो गरीयसाम् ॥१७६॥ सदायोगः सदाभोगः सदातृष्तः सदाशिवः । सदागितः सदासीख्यः सदाविद्यः ॥१७७॥ सुघोषः सुमुखः सौम्यः सुखदः सुहितः सुहृत् । सुगुप्तो गृष्तिभृद् गोष्ता लोकाध्यक्षो वमीश्वरः ॥१७८॥ हृति स्रसंस्कृताविशतम् ।

बृह्द्बृहस्पतिर्वाग्मी वाचस्पतिरुदारधीः । मनीषी धिषणो धीमान् श्रेमुषीशो गिरां पतिः ॥१७६॥ नैकरूपो नयोत्तुङ्गो नैकास्मा नैकधर्मकृत् । अविज्ञेयोऽप्रतक्यत्मा कृतज्ञः "कृतलक्षणः ॥१८०॥

सत्य-स्वरूप होनेसे सत्यात्मा ६६६, यथार्थ विज्ञानसे सहित होनेके कारण सत्य विज्ञान ६६७, सत्यवचन होनेसे सत्यवाक् ६६८, सत्यधर्मका उपदेश देनेसे सत्यशासन ६६९, सत्य आशीर्वाद होनेसे सत्याशी, ६७०, सत्यप्रतिज्ञ होनेसे सत्यसंधान ६७१, सत्यरूप होनेसे सत्य ६७२, और सत्यमें ही निरन्तर तत्पर रहनेसे सत्यपरायण ६७३ कहलाते है ॥१७५॥ अत्यन्त स्थिर होनेसे स्थेयान् ६७४, अतिशय स्थूल होनेसे स्थवीयान् ६७५, भक्तोंके समीपवर्ती होनेसे नेदीयान् ६७६, पापोंसे दूर रहनेके कारण दवीयान् ६७७, दूरसे ही दर्शन होनेके कारण दूरदर्शन ६७८, परमाणुसे भी सूक्ष्म होनेके कारण अणो अणीयान् ६७९, अणुरूप न होनेसे अनणु ६८० और गुरुओंमे भी श्रेष्ठ गुरु होने से गरीयसामाद्य# गुरु ६८१ कहलाते हैं ।।१७६।। सदा योगरूप होनेसे सदायोग ६८२, सदा आनन्दके भोक्ता होनेसे सदाभोग ६८३, सदा संतुष्ट रहनेसे सदातृष्त ६८४, सदा कल्याणरूप रहनेसे सदा शिव ६८५, सदा ज्ञानरूप रहनेसे सदागति ६८६, सदा सुखरूप रहनेसे सदासौख्य ६८७, सदा केवलज्ञानरूपी विद्यासे युक्त होनेके कारण सदाविद्य ६८८ और सदा उदयरूप रहनेसे सदोदय ६८९ माने जाते हैं ।।१७७।। उत्तमध्विन होनेसे सुघोष ६९०, सुन्दर मुख होनेसे सुमुख ६९१, शान्तरूप होनेसे सौम्य ६९२, सव जीवोंको सुखदायी होनेसे सुखद ६९३, सबका हित करनेसे सुहित ६९४, उत्तम हृदय होनेसे सुहृत् ६९५, सुरक्षित अथवा मिथ्यादृष्टियोंके लिये गूढ होनेसें सुगुप्त ६९६, गुप्तियोंको धारण करनेसे गुप्तिभृट् ६९७, सबके रक्षक होनेसे गोप्ता ६९८, तीनों लोकोंका साक्षात्कार करनेसे लोकाध्यक्ष ६९९, और इन्द्रियविजयरूपी दमके स्वामी होनेसे दमेश्वर ७०० कहलाते हैं ।१७८।।

इन्द्रोंके गुरु होनेसे बृहद्बृहस्पति ७०१, प्रशस्त वचनोंके धारक होनेसे वागमी ७०२, वचनोंके स्वामी होनेसे वाचस्पति ७०३, उत्कृष्ट बुद्धिके धारक होनेसे उदारधी ७०४, मनन शिक्तसे युक्त होनेके कारण मनीषी ७०५, चातुर्यपूर्ण बुद्धिसे सिहत होनेके कारण धिषण ७०६, धारण पटु बुद्धिसे सिहत होनेके कारण धीमान् ७०७, बुद्धिके स्वामी होनेसे शेमुषीश ७०८, और सब प्रकारके वचनोंके स्वामी होनेसे गिरापित ७०९, कहलाते हैं ॥१७९॥ अनेकरूप होनेसे नैकरूप ७१०, नयोंके द्वारा उत्कृष्ट अवस्थाको प्राप्त होनेसे नयोत्तुङ्ग ७११, अनेक गुणोंको धारण करनेसे नैकात्मा ७१२, वस्तुके अनेक धर्मोंका उपदेश देनेसे नैकधर्मकृत् ७१३, साधारण पुरुषोंके द्वारा जाननेके अयोग्य होनेसे अविज्ञेय ७१४,

१ सत्यप्रतिज्ञ । २ स्थिरतर । ३ स्थूलतर । ४ समीपस्थः । ५ दूरस्थः । ६ रक्षकः । ७ सम्पूर्णलक्षणः ।

<sup>#</sup>यहांपर 'गरीयसामाद्य' और गरीयसा गुरु' इस प्रकार दो नाम भी निकलते है परन्तु इस पक्षमें ६२७ और ६२८ इन दो नामोके स्थानमें 'जातसुन्नत' ऐसा एक नाम माना जाता  $\hat{\mathbf{g}}$ ।

ज्ञांनगर्भो दयागर्भो रत्नगर्भः प्रभास्वरः । पद्मगर्भो जगद्गर्भो हमगर्भः सुदर्शनः ।।१८१॥ लक्ष्मीवांस्त्रिदशाध्यक्षो द्वढीयानिन ईशिता । मनोहरो मनोज्ञाङ्गो<sup>र</sup> घीरो गम्भीरशासनः ।।१८२॥ धर्मयूपो दयायागो धर्मने मिर्मु नीश्वरः । धर्मचक्रायुघो देवः कर्महा धर्मघोषणः ।।१८३॥ श्रमोघवागमोघाज्ञो निर्मलोऽमोघशासनः । सुरूपः सुभगस्त्यागी समयज्ञः समाहितः ।।१८४॥ सुस्थितः स्वास्थ्यभाक् स्वस्थो नीरजस्को निरुद्धवः । श्रमेणो निष्कलङ्कात्मा वीतरागो गतस्पृहः ॥१८४॥ वश्योद्धयो विमुक्तात्मा निःसपत्नो जितेन्द्रयः । प्रशान्तोऽनन्तं धार्मार्मक्र्नं "मलहानघः ॥१८६॥

तर्क-वितर्करहित स्वरूपसे युक्त होनेके कारण अप्रतक्यात्मा ७१५, समस्त कृत्य जाननेसे कृतज्ञ ७१६ और समस्त पदार्थीका लक्षणस्वरूप बतलानेसे कृतलक्षण ७१७ कहलाते है ।।१८०।। अन्तरङ्गमें ज्ञान होनेसे ज्ञानगर्भ ७१८, दयालुहृदय होनेसे दयागर्भ ७१९, रत्नत्रयसे युक्त होनेके कारण अथवा गर्भ कल्याणके समय रत्नमयी वृष्टि होनेसे रत्नगर्भ ७२०, देदीप्यमान होनेसे प्रभास्वर ७२१, कमलाकार गर्भाशयमें स्थित होनेके कारण पद्मगर्भ ७२२, ज्ञानके भीतर समस्त जगत्के प्रतिबिम्बित होनेसे जगद्गर्भ ७२३, गर्भ-वासके समय पृथिवीके सुवर्णमय होजाने अथवा सुवर्णमय वृष्टि होनेसे हेमगर्भ ७२४ और सुन्दर दर्शन होनेसे सुदर्शन ७२५ कहलाते है ।।१८१।। अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग लक्ष्मीसे युक्त होनेके कारण लक्ष्मीवान ७२६, देवोंके स्वामी होनेसे त्रिदशाध्यक्ष ७२७, अत्यन्त दृढ होनेसे द्रढीयान् ७२८, सबके स्वामी होनेसे इन ७२९, सामर्थ्यशाली होनेसे ईशिला ७३०, भव्यजीवोंका मनहरण करनेसे मनोहर ७३१, सुन्दर अगोके धारक होनेसे मनोज्ञाङ्ग ७३२, धेर्यवान् होनेसे धीर ७३३ और शासनकी गम्भीरता से गम्भीरशासन ७३४ कहलाते हैं ।।१८२।। धर्मके स्तम्भरूप होनेसे धर्मयुप ७३५, दयारूप यज्ञके करनेवाले होनेसे दयायाग ७३६, धर्मरूपी रथकी चक्रधारा होनेसे धर्मनेमि ७३७, मुनियोके स्वामी-होनेसे मुनीश्वर ७३८, धर्मचकरूपी शस्त्रके धारक होनेसे धर्मचकायुध ७३९, आत्मगुणोंमें क्रीड़ा करनेसे देव ७४०, कर्मोका नाश करनेसे कर्महा ७४१, और धर्मका उपदेश देनेसे धर्मघोषण ७४२ कहलाते है ।।१८३।। आपके वचन कभी व्यर्थ नही जाते इसलिये अमोघ वाक् ७४३, आपकी आज्ञा कभी निष्फल नहीं होती इसलिये अमोघाज्ञ ७४४, मल रहित है इसलिये निर्मल ७४५, आपका शासन सदा सफल रहता है इसलिये अमोघशासन ७४६, सुन्दर रूपके धारक है इसलिये सुरूप ७४७, उत्तम ऐश्वर्य से युक्त है इसलिये सुभग ७४८, आपने पर पदार्थोका त्याग कर दिया है इसलिये त्यागी ७४९, सिद्धान्त, समय अथवा आचारके ज्ञाता हं इसलिये समयज्ञ ७५० और समाधानरूप हं इसलिये समाहित ७५१ कहलाते है ॥१८४॥

सुखपूर्वक स्थित रहनेसे सुस्थित ७५२, आरोग्य अथवा आत्मस्वरूपकी निश्चलताको प्राप्त होनेसे स्वास्थ्यभाक् ७५३, आत्मस्वरूपमे स्थित होनेसे स्वस्थ ७५४, कर्मरूप रजसे रहित होनेके कारण नीरजस्क ७५५, सांसारिक उत्सवोंसे रहित होनेके कारण निरुद्धव ७५६, कर्मरूपी लेपसे रहित होनेके कारण अलेप ७५७, कलङ्करहित आत्मासे युक्त होनेके कारण निष्कलं-कात्मा ७५८, राग आदि दोषोंसे रहित होने के कारण वीतराग ७५९ और सांसारिक विषयोंकी इच्छासे रहित होनेके कारण गतस्पृह ७६० कहलाते है ॥१८५॥ आपने इन्द्रियोंको वश कर लिया है इसलिये वश्येन्द्रिय ७६१ कहलाते है आपकी आत्मा कर्मबन्धनसे

१ मनोज्ञाहों— इ०। २ उत्कृष्टो घवः उद्धवः उद्धवः निःकान्तो निरुद्धवः। ३ अनन्ततेजाः। ४ मलं पापं हन्तीति।

स्रनीदृगुपमाभूतो विष्टि'र्देव'मगोचरः । स्रमूर्तो मूर्तिमानेको नैकी नानैकतत्त्व'वृक् ॥१८७॥ स्रध्या'त्मगम्यो गम्यात्मा योगिवद् योगिवन्त्तिः । सर्वत्रगः सवाभावी' त्रिकालविषयार्थंदृक् ॥१८८॥ शंकरः शंवदो दान्तो दस्ते सान्तिपरायणः । स्रधिषः परमानन्दः परात्मत्तः परापरः ॥१८८॥ त्रिजगद्वत्लभोऽभ्यर्च्यस्त्रिजगम्मङ्गलोदयः । त्रिजगत्पतिपूज्याङ्गश्चिंस्त्रलोकाप्रशिक्षामणिः ॥१८०॥ इति बृहवादिशतम् ।

छूट गई है इसलिये विम्क्तात्मा ७६२ कहे जाते है, आपका कोई भी शत्रु या प्रतिद्वन्द्वी नहीं है इसलिये नि:सपत्न ७६३ कहलाते है, इन्द्रियोंको जीत लेनेसे जितेन्द्रिय ७६४ कहे जाते है, अत्यन्त शान्त होने से प्रशान्त ७६५ है, अनन्ततेजके धारक ऋषि होनेसे अनन्त धार्माष ७६६ हैं, मंगलरूप होनेसे मङ्गल ७६७ हैं, मलको नष्ट करनेवाले हैं इसलिये मलहा ७६८ कहलाते है और व्यसन अथवा दृखसे रहित है इसलिये अनघ ७६९ कहे जाते हैं ।।१८६।। आपके समान अन्य कोई नहीं है इसलिये आप अनीदक ७७० कहलाते है, सबके लिये उपमा देने योग्य है इसलिये उपमाभृत ७७१ कहे जाते है, सब जीवोंके भाग्यस्वरूप होनेके कारण दिष्टि ७७२ और दैव ७७३ कहलाते है, इन्द्रियोके द्वारा जाने नही जा सकते अथवा केवलज्ञान होनेके बाद ही आप गो अर्थात् पृथिवीपर विहार नहीं करते किन्तू आकाशमें गमन करते हैं इसलिये अगोचर ७७४ कहें जाते हैं, रूप रस गन्ध स्पर्शसे रहित होनेके कारण अमृतं ७७५ हैं, शरीरसहित है इसलिये मृर्तिमान् ७७६ कहलाते हैं, अद्वितीय है इसलिये एक ७७७ कहे जाते हैं, अनेक गुणोंसे सहित है इसलिये नैक ७७८ कहलाते हैं और आत्माको छोडकर आप अन्य अनेक पदार्थींको नही देखते—उनमे तल्लीन नही होते इसलिये नानैकतत्त्वदृक् ७७९ कहे जाते हैं।।१८७॥ अध्यात्मशास्त्रोंके द्वारा जानने योग्य होनेसे अध्यात्मगम्य ७८०, मिथ्याद्ष्टि जीवोके जानने योग्य न होनेसे अगम्यात्मा ७८१, योगके जानकार होनेसे योगविद् ७८२, योगियोंके द्वारा वन्दना किये जानेसे योगिवन्दित ७८३ केवल ज्ञानकी अपेक्षा सब जगह व्याप्त होनेसे सर्वत्रग ७८४, सदा विद्यमान रहनेसे सदाभावी ७८५, और त्रिकालविषयक समस्त पदार्थोंको देखनेसे त्रिकालविषयार्थदृक् ७८६ कहलाते हैं, ॥१८८॥ सबको सुखके करने-वाले होनेसे शंकर ७८७, सुखके बतलानेवाले होनेसे शंबद ७८८, मनको वश करनेसे दान्त ७८९, इन्द्रियोका दमन करनेसे दमी ७९०, क्षमा धारण करनेमे तत्पर होनेसे क्षान्ति-परायण ७९१, सबके स्वामी होनेसे अधिप ७९२, उत्कृष्ट आनन्दरूप होनेसे परमानन्द ७९३, उत्कृष्ट अथवा पर और निजकी आत्माको जाननेसे परात्मज्ञ ७९४, और श्रेष्ठसे श्रेष्ठ होनेके कारण परात्पर ७९५ कहलाते हैं ।।१८९।। तीनों लोकोंके प्रिय अथवा स्वामी होनेसे त्रिजगद्वल्लभ ७९६, पूजनीय होनेसे अभ्यर्च्य ७९७, तीनों लोकोंमें मगल-दाता होनेसे त्रिजगन्मंगलोदय ७९८, तीनों लोकोंके इन्द्रों द्वारा पूजनीय चरणोंसे युक्त होनेके कारण त्रिजगत्पतिपुज्याङ्घा ७९९ और कुछ समयके बाद तीनों लोकोंके अग्रभागपर चुड़ामणिके समान विराजमान होनेके कारण तिन्द्रोराग्रनिस्रामणि ८०० कह-

१ प्रमाणानुपातिनी मतिः । २ स्तुत्यम् । ३ अनेकैकतत्त्वदर्शी । ४ घ्यानगोचरः । ५ नित्याभिप्रायवान् । ६ दमितः । ७ सार्वकालीनः । परात्परः– ल० ।

<sup>#</sup>यद्यपि ६४७ वा नाम भी अनघ है इसलिये ७६९ वां अनघ नाम पुनरुक्त सा मालूम होता है परम्तु अघ शब्दके 'अघ तु व्यसने दु.खे दुरिते च नपुसकम्' अनेक अर्थ होनेसे पुनरुक्तिका दोष दूर हो जाता है।

त्रिकालदर्शी लोकेशो लोकथाता दृढवतः । सर्वलोकातिगः पूज्यः सर्वलोकैक'सारथिः ॥१६१॥
पुराणः पुरुषः पूर्वः कृतपूर्वाङ्गाविस्तरः । म्राविदेवः पुराणाद्यः पुरुदेवोऽधिवेवता ॥१६२॥
युगमुख्यो युगज्येष्ठो युगाविस्थितिदेशकः । कल्याणवर्णः कल्याणः कल्यः कल्याणलक्षणः ॥१६३॥
कल्याणप्रकृतिर्दीप्र'कल्याणात्मा विकल्मषः । विकल्खः कलातीतः कलिलघ्नः कलाधरः ॥१६४॥
देवदेवो जगन्नाथो जगद्वन्धुर्जगिद्वभुः । जगद्वितैषो लोकन्नः सर्वगो जगद्गगः ॥१६५॥
चराचरगुरुगोंच्यो गूढात्मा गूढ नोचरः । सद्योजातः प्रकाशात्मा ज्वलज्ज्वलनसप्रभः ॥१६६॥

लाते हैं ॥१९०॥ तीनों कालसम्बन्धी समस्त पदार्थीको देखनेवाले हैं इसलिये त्रिकालदर्शी ८०१, लोकोंके स्वामी होनेसे लोकेश ८०२, समस्त लोगोंके पोषक या रक्षक होनेसे लोकधाता ८०३, व्रतोंको स्थिर रखनेसे दृढव्रत ८०४, सब लोकोंसे श्रेष्ठ होनेके कारण सर्वलोकातिग ८०५, पूजाके योग्य होनेसे पूज्य ८०६, और सब लोगोंको मुख्यरूपसे अभीष्ट स्थान तक पहुँचानेमे समर्थ होनेसे सर्वलोकैकसारिथ ८०७ कहलाते है ।।१९१।। सबसे प्राचीन होनेसे पुराण ८०८, आत्माके श्रेष्ठ गुणोको प्राप्त होनेसे पुरुष ८०९, सर्व प्रथम होनेसे पूर्व ८१०, अङ्ग और पूर्वोका विस्तार करनेसे कृतपूर्वाङ्गविस्तर ८११, सब देवोंमे मुख्य होनेसे आदिदेव ८१२, पुराणोमे प्रथम होनेसे पुराणाद्य ८१३, महान् अथवा प्रथम तीर्थ कर होनेसे पुरुदेव ८१४, और देवोके भी देव होनेसे अधिदेवता ८१५, कहलाते हैं ।।१९२।। इस अवसर्पिणी युगके मुख्य पुरुष होनेसे युगमुख्य ८१६, इसी युगमे सबसे बड़े होनेसे युगज्येष्ठ ८१७, कर्मभूमिरूप युगके प्रारम्भमे तत्कालोचित मर्यादाके उपदेशक होनेसे युगादिस्थितिदेशक ८१८, कल्याण अर्थात् सुवर्णके समान कान्तिके धारक होनेसे कल्याणवर्ण ८१९, कल्याणरूप होनेसे कल्याण ८२०, मोक्ष प्राप्त करनेमे सज्ज अर्थात् तत्पर अथवा निरामय-नीरोग होनेसे कल्य ८२१, और कल्याणकारी लक्षणोंसे युक्त होनेके कारण कल्याणलक्षण ८२२ कहलाते हैं ।।१९३।। आपका स्वभाव कल्याण-रूप है इसलिये आप कल्याण प्रकृति ८२३ कहलाते हैं, आपकी आत्मा देदीप्यमान सुवर्ण के समान निर्मल है इसलिये आप दीप्रकल्याणात्मा ८२४ कहे जाते है, कर्मकालिमासे रहित है इसिलये विकल्मष ८२५ कहलाते है, कलङ्करहित है इसिलये विकलङ्क ८२६ कहे जाते है, शरीररहित है इसलिये कलातीत ८२७ कहलाते है, पापोको नष्ट करने वाले हैं इसलिये कलिलघ्न ८२८ कहे जाते हैं, ओर अनेक कलाओंको धारए। करने वाले हैं इसलिये कलाधर ८२९ माने जाते हैं ।।१९४।। देखेंकि देव होनेसे देवदेव ८३०, जगत् के स्वामी होनेसे जगन्नाथ ८३१, जगत्के भाई होनेसे जगद्बन्धु ८३२, जगत्के स्वामी होनेसे जगद्विभु ८३३, जगत्का हित चाहनेवाले होनेसे जगद्धितेषी ८३४, लोकको जाननेसे लोकज्ञ ७३५, सब जगह व्याप्त होनेसे सर्वग ८३६ और जगत्मे सबमें ज्येष्ठ होनेके कारण जगदग्रज ८३७ कहलाते हे ।।१९५।। चर, स्थावर सभीके गुरु होनेसे चराचर-गुरु ८३८, बड़ी सावधानीके साथ हृदयमे सुरक्षित रखनेसे गोप्य ८३९, गूढ स्वरूपके धारक होनेसे गूढात्मा ८४०, अत्यन्त गूढ़ विषयोंको जाननेसे गूढगोचर ८४१, तत्कालमें उत्पन्न हुएके समान निर्विकार होनेसे सद्योजात ८४२, प्रकाशस्वरूप होनेसे प्रकाशात्मा ८४३ और जलती हुई अग्निके समान शरीरकी प्रभाके धारक होनेसे ज्वलज्ज्वलनसप्रभ

१ सर्वलोकस्य एक एव नेता । २ प्रशस्तः । ३ दीप्तकल्याणात्मा ल० । ४ सर्वेशो – इ० । जगदग्रजः ल०, द०, इ० । ५ गूढेन्द्रियः ।

ग्रावित्यवर्णो भर्माभः सुप्रभः कनकप्रभः । सुवर्णवर्णो रुक्माभः सूर्यकोटिसमप्रभः ॥१६७॥
तपनीयनिभस्तुङ्गो बालाकभिोऽनलप्रभः । सन्ध्याभ्र'बभ्रुह्माभस्तप्तचामीकरच्छविः ॥१६८॥
निष्टप्तकनकच्छायः कनत्काञ्चनसन्निभः । हिरण्यवर्णः स्वर्णाभः शातकुम्भनिभप्रभः ॥१६६॥
द्युम्नाभो वातकपाभस्तप्तजाम्बूनदद्युतिः । सुधौतकलधौतश्रीः प्रदीप्तो हाटकद्युतिः ॥२००॥
शिष्टेष्टः पुष्टिदः पुष्टः स्पष्टः स्पष्टा स्परः । स्त्रुष्ट्नोऽप्रतिधोऽमोघाः प्रशास्ता शासिता स्वभूः ॥२०१॥
शान्तिनिष्ठो मुनिज्येष्ठः शिवतातिः शिवप्रदः । शान्तिदः शान्तिकृष्ट्यान्तिः कान्तिमान्कामितप्रदः ॥२०२॥
श्रीयानिधिरधिष्ठानमप्रतिष्ठा प्रतिष्ठितः । सुस्थिरः स्थावरः स्थास्तुः प्रयोयान् प्रियतः पृथुः ॥२०३॥
इति त्रिकालदर्श्यादिशतम् ।

८४४ कहलाते है ॥१९६॥ सूर्यके समान तेजस्वी होनेसे आदित्यवर्ण ८४५, सुवर्णके समान कान्तिवाले होनेसे भर्माभ ८४६, उत्तमप्रभासे युक्त होनेके कारण सुप्रभ ८४७, सुवर्णके समान आभा होनेसे कनकप्रभ ८४८, सुवर्णवर्ण ८४९ और रुक्माभ ८५० तथा करोड़ों सूर्योंके समान देदीप्यमान प्रभाके धारक होनेसे सूर्यकोटिसमप्रभ ८५१ कहे जाते हैं।।१९७।। सुवर्णके समान भास्वर होनेसे तपनीयनिभ ८५२, ऊचा शरीर होनेसे तुङ्ग ८५३, प्रातःकालके सूर्यके समान बालप्रभाके धारक होनेसे बालाकाभ ८५४, अग्निके समान कान्तिवाले होनेसे अनलप्रभ ८५५, सध्याकालके वादलोके समान सुन्दर होनेसे सन्ध्या-म्रवभु ८५६, सुवर्णके समान आभावाले होनेसे हेमाभ ८५७ और तपाये,हुए सुवर्णके समान प्रभासे युक्त होनेके कारण तप्तचामीकरप्रभ ८५८ कहलाते है ।।१९८।। अत्यन्त तपाये हुए सुवर्णके समान कान्तिवाले होनेसे निष्टप्तकनकच्छाय ८५९, देदीप्यमानं सुवर्णके समान उज्ज्वल होनेसे कनत्काञ्चनसन्निभ ८६० तथा सुवर्णके समान वर्ण होनेसे हिरण्यवर्ण ८६१, स्वर्णाभ ८६२, शातकुम्भनिभप्रम ८६३, द्युम्नाभ ८६४, जातरूपाभ ८६५, तप्तजाम्बू-नदद्युति ८६६, सुधौतकलधौतश्री ८६७ और हाटकद्युति ८६८ तथा देदीप्यमान होनेसे प्रदीप्त ८६९ कहलाते हैं ॥१९९-२००॥ शिष्ट अर्थात् उत्तम पुरुषोंके इष्ट होनेसे शिष्टेष्ट ८७०, पुष्टिको देनेवाले होनेसे पुष्टिद ८७१, बलवान् होनेसे अथवा लाभान्तराय कर्मके क्षयसे प्रत्येक समय प्राप्त होनेवाले अनन्त शुभ पूद्गलवर्गणाओंसे परमौदारिक शरीरके पुष्ट होनेसे पुष्ट ८७२, प्रकट दिखाई देनेसे स्पष्ट ८७३, स्पष्ट अक्षर होनेसे स्पष्टाक्षर ८७४, समर्थ होनेसे क्षम ८७५, कर्मरूप शत्रुओंको नाश करनेसे शत्रुघ्न ८७६, शत्रु रहित होनेसे अप्रतिघ ८७७, सफल होनेसे अमोघ ८७८, उत्तम उपदेशक होनेसे प्रशास्ता ८७९, रक्षक होनेसे शासिता ८८० और अपने आप उत्पन्न होनेसे स्वभू ८८१ कहलाते हैं ॥२०१॥ शान्त होनेसे शान्तिनिष्ठ ८८२, मुनियोंमे श्रेष्ठ होनेसे मुनिज्येष्ठ ८८३, कल्याण परम्पराके श्राप्त होनेसे शिवताति ८८४, कल्याण अथवा मोक्ष प्रदान करनेसे शिवप्रद ८८५, शान्तिको देनेवाले होनेसे शान्तिद ८८६, शान्तिके कर्ता होनेसे शान्तिकृत् ८८७, शान्तस्वरूप होनेसे शान्ति ८८८, कान्तियुक्त होनेसे कान्तिमान् ८८९ और इच्छित पदार्थ प्रदान करनेसे कामितप्रद ८९० कहलाते है ।।२०२।। कल्याणके भण्डार होनेसे श्रेयोनिधि ८९१, धमके आधार होनेसे अधिष्ठान ८९२, अन्यकृत प्रतिष्ठासे रहित होनेके कारण अप्रतिष्ठ ८९३, प्रतिष्ठा अर्थात् कीर्तिसे युक्त होनेके कारण प्रतिष्ठित ८९४, अतिशय स्थिर सुस्थिर ८९५, विहार रहित होनेसे स्थावर ८९६, अचल होनेसे स्थाणु ८९७,

१ सन्ध्याकालमेघवत् पिडरालः। २ कनकप्रभा। ३ सुखपरम्परः। ४ श्रेयोनिधि अ०, ल०, स०। ५ स्थैर्यवान्। ६ सुस्थितः द०, ल०, अ०, प०, इ०। स्थाणुः ल०, अ०। ७ –अतिशयेन पृथुः।

दिग्वासा वातरशनो निर्मन्थेशो निरम्बरः । निष्किञ्चनो निराशंसो<sup>र</sup> ज्ञानचक्षुरमो<sup>3</sup>मृहः ॥२०४॥ तेजोराशिरनन्तौजा ज्ञानाब्धिः शीलसागरः । तेजोमयोऽमितज्योतिज्योतिर्मूर्तिस्तमोपहः ।।२०४॥ जगच्चूडामणिर्दीप्तः शंवा<sup>4</sup>न्विघ्नविनायकः । किन्छनः कर्मशत्रुष्टनो लोकालोकप्रकाशकः ॥२०६॥ स्रनिद्रालुरतन्द्रालुर्जागरूकः प्रमामयः । लक्ष्मीपतिर्जगज्योतिर्धर्मराजः प्रजाहितः ॥२०७॥ मृमुक्षुर्बन्धमोक्षज्ञो जिताक्षो जितमन्मयः । प्रशान्तरसर्शैलूषो भव्यपेटक विनयकः ॥२०६॥ मृतकत्तािल्यः लज्योतिर्मलघ्नो मूलकारणम् । स्राप्तो वागीश्वरः अयान् श्रायसोक्तिरं निरुक्तवाक् ॥२०६॥

अत्यन्त विस्तृत होनेसे प्रथीयान् ८९८, प्रसिद्ध होनेसे प्रथित ८९९ और ज्ञानादि गुणोंकी अपेक्षा महान् होनेसे पृथु ९०० कहलाते हैं ॥२०३॥

दिशारूप वस्त्रोंको धारण करने-दिगम्बर रहनेसे दिग्वासा ९०१, वायुरूपी करधनीको धारण करनेसे वातरशन ९०२, निर्ग्रन्थ मुनियोंके स्वामी निग्रंन्थेश ९०३, वस्त्र रहित होनेसे निरम्बर ९०४, परिग्रह निष्किञ्चन ९०५. इच्छा रहित होनेसे निराशस ९०६, ज्ञानरूपी नेत्रके होनेसे ज्ञानचक्ष ९०७ और मोहसे रहित होनेके कारण अमोम्ह ९०८ कहलाते हैं।।२०४॥ तेजके समृह होनेसे तेजोराशि ९०९, अनन्त प्रतापके धारक होनेसे अनन्तौज ९१०, ज्ञानके समुद्र होनेसे जानाब्धि ९११, शीलके समुद्र होनेसे शीलसागर ९१२, तेज स्वरूप होनेसे तेजोमय ९१३, अपरिमित ज्योतिके धारक होनेसे अमितज्योति ९१४, भास्वर शरीर होनेसे ज्योतिर्मात ९१५ और अज्ञानरूप अन्धकारको नष्ट करनेवाले होनेसे तमोऽपह ९१६ कहलाते हैं ।।२०५।। तीनों लोकोमे मस्तकके रत्नके समान अतिशय श्रेष्ठ होनेसे जगच्च-ड़ामणि ९१७, देदीप्यमान होनेसे दीप्त ९१२, सुखी अथवा शान्त होनेसे शवान् ९१९, विघ्नोंके नाशक होनेसे विघ्नविनायक ९२०, कलह अथवा पापोंको नष्ट करनेसे कलिघ्न ९२१, कर्म रूप शत्रुओके घातक होनेसे कर्म शत्रुघ्न ९२२ और लोक तथा अलोकको प्रकाशित करनेसे लोकालोकप्रकाशक ९२३ कहलाते है ।।२०६।। निद्रा रहित होनेसे अनिद्रालु ९२४, तन्द्रा-आलस्य रहित होनेसे अतन्द्रालु ९२५, सदा जागृत रहनेसे जागरूक ९२६, ज्ञानमय रहतेसे प्रमामय ९२७, अनन्त चतुष्टयरूप लक्ष्मीके स्वामी होनेसे लक्ष्मी-पति ९२८, जगत् को प्रकाशित करनेसे जगज्ज्योति ९२९, अहिसा धर्मके राजा होनेसे धर्मराज ९३० और प्रजाके हितैषी होनेसे प्रजाहित ९३१ कहलाते है।।२०७॥ मोक्षके इच्छुक होनेसे मुमुक्षु ९३२, बन्ध और मोक्षका स्वरूप जाननेसे बन्ध मोक्षज्ञ ९३३, इन्द्रियों को जीतनेसे जिताक्ष ९३४, कामको जीतनेसे जितमन्मथ ९३५, अत्यन्त शान्तरूपी रसको प्रदर्शित करनेके लिये नटके समान होनेसे प्रशान्तरसर्शेलूष ९३६ और भव्यसमृहके स्वामी होनेसे भव्यपेटकनायक ९३७ कहलाते है।।२०८।। धर्मके आद्यवक्ता होनेसे मूल-कर्ता ९३८, समस्त पदार्थोको प्रकाशित करनेसे अखिलज्योति ९३९, कर्ममलको नष्ट करनेसे मलघ्न ९४०,मोक्षमार्गके मुख्य कारण होनेसे मूलकारण ९४१, यथार्थवक्ता होनेसे आप्त ९४२, वचनोंके स्वामी होनेसे वागीश्वर ९४३, कल्याणस्वरूप होनेसे श्रेयान् ९४४, कल्याणरूप वाणीके होनेसे श्रायसोक्ति ९४५ और सार्थकवचन होनेसे निरुक्तवाक् ९४६ कहलाते है ।।२०९॥

१ निराशः । २ भृशं निर्मोहः । ३ आदित्यः । ४ श सुख्यमस्यास्तीति । ५ अन्तराय-नाशकः । ६ दोषघ्नः । ७ जागरणशीलः । ८ ज्ञानमयः । ६ उपशान्तरसनर्तकः । १० समूह । ११ जगज्ज्योतिः । १२ प्रशस्तवाक् ।

प्रवक्ता वचसामीको मारजिद्विश्वभावित् । सृतनुस्तनुनिर्मु कतः सुगतो हतदुर्नैयः ॥२१०॥ श्रीशः, श्रीश्रितपादाब्जो वीतभीरभयङ्क्षरः । उत्सन्न वीषो निर्विष्टनो निश्चलो लोकवत्सलः ॥२११॥ लोकोत्तरो लोकपितर्लोकचक्षुरपारषीः । धीरधीर्बुद्धसन्मार्गः शुद्धः सूनृतपूतवाक् ॥२१२॥ प्रज्ञापारमितः प्राज्ञो यितिनियमितेन्द्रियः । भवन्तो भद्रकृ दूदः कल्पवृक्षो वरप्रवः ॥२१३॥ समुन्मीलितकर्मारिः कर्मकाष्ठाशु शुक्ष्णणः । कर्मण्यः कर्मठः प्राज्ञ देविष्टियमितकमारिः स्वर्मकाष्ट्रवा ॥११४॥ श्रमन्तशितरुष्ट्रवा त्रिपुरारि स्विलोचनः । विनेत्रस्त्रयम्बकस्त्र्यक्षः केवलज्ञानवीक्षणः ॥२१४॥

श्रेष्ठ वक्ता होनेसे प्रवक्ता ९४७, वचनोंके स्वामी होनेसे वचसामीश ९४८, कामदेवको जीतनेके कारण मारजित् ९४९, संसारके समस्त पदार्थींको जाननेसे विश्वभाववित ९५०, उत्तम शरीरसे युक्त होनेके कारण सुतनु ९५१, शीघ्र ही शरीर बन्धनसे रहित हो मोक्षकी प्राप्ति होनेसे तन्निर्मुक्त ९५२, प्रशस्त बिहायोगित नामकर्मके उदयसे आकाशमें उत्तम गमन करने, आत्मस्वरूपमें तल्लीन होने अथवा उत्तमज्ञानमय होनेसे स्गत ९५३ और मिथ्यानयोंको नष्ट करनेसे हतद्र्नय ९५४ कहलाते हैं ॥२१०॥ लक्ष्मीके ईश्वर होनेसे श्रीश ९५५ कहलाते है, लक्ष्मी आपके चरण कमलोंकी सेवा करती है इसलिये श्रीश्रित-पादाब्ज ९५६ कहे जाते हैं, भयरहित है इसिलये वीतभी ९५७ कहलाते हैं, दूसरोंका भय नष्ट करनेवाले है इसलिये अभयंकर ९५८ माने जाते है, समस्त दोषोंको नष्ट कर दिया है इसिलये उत्सन्नदोष ९५९ कहलाते है, विघ्न रहित होनेसे निर्विघ्न ९६०, स्थिर होनेसे निश्चल ९६१ और लोगोंके स्नेहपात्र होनेसे लोक-वत्सल ९६२ कहलाते है ।। २११।। समस्त लोगोंमे उत्कृष्ट होनेसे लोकोत्तर ९६३, तीनों लोकोंके स्वामी होनेसे लोकपति ९६४, समस्त पुरुषोंके नेत्रस्वरूप होनेसे लोकचक्षु ९६५, अपरिमित बुद्धिके धारक होनेसे अपारधी ९६६, सदा स्थिर बुद्धिके धारक होनेसे धीरधी ९६७, समीचीन मार्गको जान लेनेसे बुद्धसन्मार्ग ९६८, कर्ममलसे रहित होनेके कारण शुद्ध ९६९ और सत्य तथा पवित्र वचन बोलनेसे सत्यसूनृतवाक् ९७० कहलाते है।।२१२।। बुद्धिकी पराकाष्ठाको प्राप्त होनेसे प्रज्ञापारमित ९७१, अतिशय बुद्धिमान् होनेसे प्राज्ञ ९७२, विषय कपायोसे उपरत होनेके कारण यति ९७३, इन्द्रियोंको वश करनेसे नियमितेन्द्रिय ९७४, पूज्य होनेसे भदंत ९७५, सब जीवोंका भला करनेसे भद्रकृत् ९७६, कल्याणरूप होनेसे भद्र ९७७, मनचाही वस्तुओंका दाता होनेसे कल्पवृक्ष ९७८ और इच्छित वर प्रदान करनेसे वरप्रद ९७९ कहलाते हैं ।।२१३।। कर्मरूप शत्रुओंको उखाड देनेसे समुन्मूलितकर्मारि ९८०, कर्मरूप ईंधनको जलानेके लिये अग्निके समान होनेसे कर्मकाष्ठाशुशुक्षणि ९८१, कार्य करनेमें निपुण होनेसे कर्मण्य ९८२, समर्थ होनेसे कर्मठ ९८३, उत्कृष्ट अथवा उन्नत होनेसे प्रांशु ९८४ और छोड़ने तथा ग्रहण करने योग्य पदार्थोक जाननेमें विद्वान् होनेसे हेयादेयिबचक्षण ९८५ कहलाते है ॥२१४॥ अनन्त-शक्तियोंके धारक होनेसे अनन्तशक्ति ९८६, किसीके द्वारा छिन्न-भिन्न करने योग्य न होनेसे अच्छेद्य ९८७, जन्म जरा और मरण इन तीनोंका नाश करनेसे त्रिपुरारि ९८८, त्रिकालवर्ती पदार्थोके जाननेसे त्रिलोचन ९८९, त्रिनेत्र ९९०, त्र्यम्बक ९९१ और त्र्यक्ष ९९२ तथा केवलज्ञानरूप नेत्रसे सहित होनेके कारण केवलज्ञानवीक्षण ९९३ कहलाते

१ निरस्तदोषः । २ पूज्यः । ३ सुखकरः । ४ शोभनः । ५ कर्मेन्धनकृशानुः । ६ कर्मणि साधुः । ७ कर्मशूरः । ६ उन्नतः । ६ जन्मजरामरणत्रिपुरहरः । १० त्रिकालविषयावबोधात् त्रिलोचनः ।

समन्तभद्रः शान्तारिः धर्माचार्यो दयानिषिः । सूक्ष्मदर्शी जितानङ्गः कृपालुर्धमेदेशकः ॥२१६॥ शुभंयुः सुखसाद्भूतः पुण्यराशि रनामयः । धर्मपाली जगत्पाली धर्मसाम्।ज्यनायकः ॥२१७॥ इति दिग्वासाद्याद्योत्तरशतम् ।

धाम्नां पते तवामूनि नामान्यागमकोविदैः । समुच्चितान्यनुष्यायन् पुमान् 'पूतस्मृतिर्भवेत् ।।२१८॥ गोचरोऽपि गिरामासां त्वमवागोचरो मतः । स्तोता तथाप्यसन्दिग्धं त्वत्तोऽभीष्टफलं भजेत् ।।२१८॥ त्वमतोऽसि जगद्द्यन्धुः त्वमतोऽसि जगद्भिष्युः । त्वमतोऽसि जगद्धाता त्वमतोऽसि जगद्धितः ॥२२०॥ त्वमेकं जगतां ज्योतिः त्वं 'द्विरूपोपयोगभाक् । त्वं 'त्रिरूपंकमुक्त्यङ्गः स्वोत्थानन्तचतुष्टयः ॥२२१॥ त्वं 'पञ्चब्रह्मतत्त्वात्मा पञ्चकत्याणनायकः । 'षड्भेदभावतत्त्वः त्वं सप्तनयसङ्ग्रहः ॥२२२॥ ।१६०॥ प्रतिकृत्वः प्रतिकृत्वः ।।२२३॥ युष्मभ्रामावलीद्वश्वरंविकत्तत्तिः ।।२२४॥ युष्मभ्रामावलीद्वश्वरंविकतस्तित्रमालया । भवन्तं परिवस्यामः त्वानुगृहाण नः ॥२२४॥

है ॥२१५॥ सब ओरसे मगलरूप होनेके कारण समन्तभद्र ९९४, कर्मरूप शत्रुओंके शान्त हो जानेसे शान्तारि ९९५, धर्मके व्यवस्थापक होनेसे धर्माचार्य ९९६, दयाके भग्डार होनेसे दयानिधि ९९७, सूक्ष्म पदार्थोको भी देखनेसे सूक्ष्मदर्शी ९९८, कामदेवको जीत लेनेसे जितानङ्ग ९९९, कृपायुक्त होनेसे कृपालु १०००, और धर्मके उपदेशक होनेसे धर्मदेशक १००१ कहलाते है ॥२१६॥ शुभ युक्त होनेसे शुभयु १००२, सुखके आधीन होनेसे सुखसाद्भत १००३, पुण्यके समूह होनेसे पुण्यराशि १००४,रोग रहित होनेसे अनामय १००५, धर्मकी रक्षा करनेसे धर्मपाल १००६, जगत्की रक्षा करनेसे जगत्पाल १००७ और धर्मक्पी सामृाज्यके स्वामी होनेसे धर्मसामृाज्यनायक १००८ कहलाते हैं ॥२१७॥

हे तेजके अधिपति जिनेन्द्रदेव, आगमके ज्ञाता विद्वानोने आपके ये एक हजार आठ नाम संचित किये है, जो पुरुष आपके इन नामोंका ध्यान करता है उसकी स्मरणशक्ति अत्यन्त पिवत्र हो जाती है ।।२१८।। हे प्रभो, यद्यपि आप इन नामसूचक वचनोंके गोचर हैं तथापि वचनोंके अगोचर ही माने गये है यह सब कुछ है परन्तु स्तुति करनेवाला आपसे नि:सन्देह अभीष्ट फलको पा लेता है ।।२१९।। इसलिये हे भगवन्, आप ही इस जगत्के बन्धु है, आप ही जगत् के वैद्य है, आप ही जगत्का पोषण करनेवाले है और आप ही जगत्का हित करनेवाले है।।२२०।। हे नाथ, जगत्को प्रकाशित करनेवाले आप एक ही हैं । ज्ञान तथा दर्शन इस प्रकार द्विविध उपयोगके धारक होनेसे दो रूप हैं, सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इस प्रकार त्रिविध मोक्षमार्गमय होनेसे तीन रूप है, अपने आप में उत्पन्न हुए अनन्तचतुष्टयरूप होनेसे चार रूप हैं ।।२२१।। पच परमेष्ठी स्वरूप होने अथवा गर्भादि पंच कल्याणकोंके नायक होनेसे पांच रूप है, जीव-पुद्गल, धर्म-अधर्म, आकाश और काल इन छह द्रव्योंके ज्ञाता होनेसे छह रूप है, नैगम आदि सात नयोंके संग्रहस्वरूप होने से सात रूप हैं, सम्यक्त्व आदि आठ अलौकिक गुणरूप होनेसे आठ रूप है, नौ केवललब्धियोंसे सहित होनेके कारण नव रूप है और महाबल आदि दश अवतारोंसे आपका निर्धार होता है इसलिये दश रूप है इस प्रकार हे परमेश्वर, संसारके दुःखोंसे मेरी रक्षा कीजिये ।।२२२–२२३।। हे भगवन्, हम

१ समन्तात् मङ्गालः । २ शुभं युनक्तीति । ३ सुखाधीनः । ४ पुण्यराशिर्निरामयः । ५ पित्रज्ञानी । ६ ज्ञानदर्शनोपयोग । ७ रत्नत्रयस्वरूप । ६ पञ्चपरमेष्ठिस्वरूपः । ६ षड्द्रव्य-स्वरूपज्ञः । १० सम्यक्त्वाद्यष्टगुणमूर्तिः । अथवा पृथिव्याद्यष्टगुणमूर्तिः । ११ महाबलादिपुरुजिन-पर्यन्तदशावतार । १२ रचित । १३ आराधयामः ।

इदं स्तोत्रमन्स्मृत्य पूतो भवित भाक्तिकः । यः संपाठं पठत्येनं स स्यात् कत्याणभाजनम् ॥२२४॥ ततः सदेवं पुण्यार्थी पुमान् पठतु पुण्यथीः । पौरुहृतीं श्रियं प्राप्तुं परमामभिलाषुकः ॥२२६॥ स्तुत्वेति मघवा देवं चराचरजगद्गुरुम् । ततस्तीर्थविहारस्य व्यथात् प्रस्तावनामिमाम् ॥२२७॥ भगवन् भव्यसस्यानां पपायवप्रहशोषिणाम् । धर्मामृतप्रसेकेन त्वमेषि शरणं विभो ॥२२६॥ भव्यसार्थाधिपप्रोद्यद्याध्वजविराजित । धर्मंचक्रमिवं सज्जं त्वज्जयोद्योगसाधनम् ॥२२६॥ निधूय मोहपृतनां मुक्तिमार्गोपरोधिनीम् । तवोपदेष्टुं सन्मार्गं कालोऽयं समुपस्थितः ॥२३०॥ इति प्रबुद्धतत्त्वस्य स्वयं भर्तुं जिपीषतः । पुनरुक्ततरा वाचः प्रादुरासन् शतकतोः ॥२३१॥ प्रय त्रिभुवनक्षोभी तीर्थकृत् पुण्यसार्रथः । भव्याब्जानुष्रहं कर्तुं म् उत्तस्ये जिनभानुमान् ॥२३२॥ मोक्षाधिरोहनिःश्रेणीभूतच्छत्रत्रयोद्धुरः । यशः क्षीरोवफेनाभसितचामरवीजितः ॥२३३॥ ध्वनन्मथुरगम्भोरघोरदिव्यमहाध्वनिः । भानुकोटिप्रतिस्पिधप्रभावलयभास्वरः ॥२३४॥ भक्तिस्त्रहतगम्भोरवंध्वनव्दुन्दुभिः प्रभुः । सुरोत्करकरोन्मुक्तपुष्पवर्वाचितकमः ॥२३४॥

लोग आपकी नामावलीसे वने हुए स्तोत्रोंकी मालासे आपकी पूजा करते है, आप प्रसन्न होइए, और हम सबको अनुगृहीत कीजिये।।२२४।। भक्त लोग इस स्तोत्रका स्मरण करने मात्रसे ही पवित्र हो जाते हैं और जो इस पूण्य पाठका पाठ करते हैं वे कल्याणके पात्र होते हैं ॥२२५॥ इसलिये जो बुद्धिमान् पुरुष पुण्यकी इच्छा रखते है अथवा इन्द्रकी परम विभूति प्राप्त करना चाहते है वे सदा ही इस स्तोत्रका पाठ करें।।२२६।। इस प्रकार इन्द्रने चर और अचर जगत्के गुरु भगवान् वृषभदेवकी स्तुति कर फिर तीर्थ विहारके लिये नीचे लिखी हुई प्रार्थना की ॥२२७॥ हे भगवन्, भव्य जीवरूपी धान्य पापरूपी अनावृष्टिसे सूख रहे हैं सो हे विभो, उन्हें धर्मरूपी अमृतसे सीचकर उनके लिये आप ही शरण होइए ॥२२८॥ हे भव्य जीवोंके समहके स्वामी, हे फहराती हुई दयारूपी ध्वजासे सुशोभित, जिनेन्द्रदेव, आपकी विजयके उद्योगको सिद्ध करनेवाला यह धर्मचक तैयार है ।।२२९।। हे भगवन्, मोक्षमार्गको रोकनेवाली मोहकी सेनाको नष्ट कर चुकनेके बाद अब आपका यह समीचीन मोक्षमार्गके उपदेश देनेका समय प्राप्त हुआ है ॥२३०॥ इस प्रकार जिन्होंने समस्त तत्त्वोंका स्वरूप जान लिया है और जो स्वयं ही विहार करना चाहते है ऐसे भगवान् वृषभदेवके सामने इन्द्रके वचन पुनरुक्त हुए से प्रकट हुए थे । भावार्थ-उस समय भगवान् स्वयं ही विहार करनेके लिये तत्पर थे इसलिये इन्द्र द्वारा की हुई प्रार्थना व्यर्थ सी मालूम होती थी।।२३१।।

अथानन्तर—जो तीनों लोकोंमे क्षोम उत्पन्न करनेवाले हैं और तीर्थं कर नामक पृण्य प्रकृति ही जिनका सारिथ –सहायक हैं ऐसे जिनेद्रदेवरूपी सूर्य भव्य जीवरूपी कमलोंका अनुग्रह करनेके लिये तैयार हुए ॥२३२॥ जो मोक्षरूपी महलपर चढ़नेके लिये सीढ़ियोंके समान छत्रत्रयसे सुशोभित हो रहे हैं, जिनपर क्षीर समुद्रके फेनके समान सुशोभित चमर ढोले जा रहे हैं, मधुर, गंभीर, घीर तथा दिव्य महाध्वनिसे जिनका शरीर शब्दायमान हो रहा है, जो करोडों मूर्योस स्पर्धा करनेवाले भामण्डलसे देदीप्यमान हो रहे हैं, जिनके समीप ही देवताओंके द्वारा वजाये हुए दुन्दुभि गंभीर शब्द कर रहे हैं, जो स्वामी हैं, देव-समूहके हाथोंसे छोडी हुई पुष्पवर्षासे जिनके चरण कमलोंकी पूजा हो रही हैं, जो मेर पर्वतकी शिखरके समान अतिशय ऊने सिहासनके स्वामी हैं, छाया और फल सहित अशोकवृक्षसे

१ अवसरम् । २ अनावृष्या इत्यर्थः । 'वृष्टिवर्षं तद्विघातेव ग्रहावग्रहौ समौ' इत्यमरः । ३ 'अस मुवि'। भव । ४ उदोनूर्ध्वहीतीति तङ, उद्युक्तोऽभूत् । ५ उत्कटः । ६ सुरताङ्घमान ।

मेरुभृङ्गसमुसुङ्गिसहविष्टरनायकः । सच्छायसफलाशोकप्रकटीकृतचेष्टितः ॥२३६॥ धूलिसालवृतास्थानजगतीपरिमण्डलः । मानस्तम्भनिरुद्धान्यकृ वृष्टिमदिष्प्रमः ॥२३७॥ स्वच्छाम्भः खातिकाभ्यर्णं वततीवनवेष्टिताम् । सभाभू मिमलङ्गु वृष्टिमदिष्प्रमः ॥२३६॥ समग्रापुरोदग्रैः प्राकारवलयेस्त्रिभिः । पराध्यं रचनोपं तैः ग्राविष्कृतमहोदयः ॥२३६॥ ग्राकोकादिवनश्रेणोकृतच्छायसभावितः । स्रग्वस्त्रादिध्वजोल्लाससमाहृतजगण्जनः ॥२४०॥ कल्पहृमवनच्छायाविश्रान्तामरपूजितः । प्रासावरुद्धभूमिष्ठिकन्नरोद्गीतसद्यशाः ॥२४१॥ ज्वलन्महोदयस्तृपप्रकटीकृतवेभवः । नाट्यशालाह्रयद्धिद्धस्विधतजनोत्सवः ॥२४२॥ धूपामोदितविग्भागमहागन्धकृटीक्वरः । त्रिविष्टपंपतिप्राज्यपूजाहः परमेक्वरः ॥२४३॥ विजयोद्योगं धर्मचक्ताधिनायकः २४४॥ विजयोद्योगं धर्मचक्ताधिनायकः २४४॥ ततो भगवदुद्योगसमये समुवेषुषि । प्रचेलुः प्रचलन्मोलिकोटयः सुरकोटयः ॥२४५॥ तदा सम्भ्रान्तनाकोन्द्रतिरीटोच्चलिता धृवम् । जगन्नीराजयामासुः मणयो दिग्जये विभोः ॥२४६॥ जयत्युच्चींगरो देवाः प्रोण् वाना नभोऽङ्गणम् । दिशां मुखानि तेजोभिर्छोतयन्तः प्रतस्थिरे ॥२४७॥ जननेष्ठायोगमहावात्यां भूभिता देवनायकाः । चतुनिकायाक्ष्रचत्रारो महाब्यय इवाभवन् ॥२४६॥ प्रतस्थे भगवानित्यम् ग्रनुयातः सुरासुरः । ग्रानिच्छापूर्विकां वृत्तिम् ग्रास्कन्दन्भानुमानिव ॥२४६॥ प्रतस्थे भगवानित्यम् ग्रनुयातः सुरासुरः । ग्रानिच्छापूर्विकां वृत्तिम् ग्रास्कन्दन्भानुमानिव ॥२४६॥

जिनकी शान्त चेष्टाऐ प्रकट हो रही है, जिनके समवसरणकी पृथिवीका घेरा धूली-साल नामक कोटसे घिरा हुआ है, जिन्होंने मानस्तम्भोंके द्वारा अन्य मिध्यादिष्टयोंके अहकार तथा सन्देहको नष्ट कर दिया है, जो स्वच्छ जलसे भरी हुई परिखाके समीपवर्ती लतावनीसे घिरी हुई और अपूर्व वैभवसे सम्पन्न सभाभूमिको अलकृत कर रहे है, समस्त गोपुरद्वारोंसे उन्नत और उत्कृष्ट रचनासे सहित तीन कोटोंसे जिनका बड़ा भारी माहात्म्य प्रकट हो रहा है, जिनकी सभाभूमिमे अशोकादि वनसमृहसे सघन छाया हो रही है, जो माला वस्त्र आदिसे चिह्नित ध्वजाओंकी फडकनसे जगत्के समस्त जीवोंको बुलाते हुए से जान पड़ते है, कल्प-वृक्षोंके वनकी छायामें विश्राम करनेवाले देव लोग सदा जिनकी पूजा किया करते हैं, बड़े बड़े महलोंसे घिरी हुई भूमिमें स्थित किन्नरदेव जोर जोरसे जिनका यश गा रहे है, प्रकाशमान और बड़ी भारी विभूतिको धारण करनेवाले स्त्पोंसे जिनका वैभव प्रकट हो रहा है, दोनों नाट्यशालाओं की बढ़ी हुई ऋद्वियोंसे जो मनुष्योंका उत्सव बढा रहे हैं, जो धुपकी सुगन्धिसे दशों दिशाओंको सुगन्धित करनेवाली बडी भारी गन्धकूटीके स्वामी है, जो इन्द्रोंके द्वारा की हुई बड़ी भारी पुजाके योग्य है, तीनो जगत्के स्वामी हैं और धर्मके अधिपति हैं ऐसे श्रीमान् आदिपुरुष भगवान् वपभदेवने विजय करनेका उद्योग किया-विहार करना प्रारम्भ किया ।।२३३-२४४।। तदनन्तर भगवान्के विहारका समय आनेपर जिनके मुकुटोंके अग्रभाग हिल रहे हैं ऐसे करोडों देव लोग इधर उधर चलने लगे ॥२४५ भगवान्के उस दिग्विजयके समय घबड़ाये हुए इन्द्रोंके मुक्टोंसे विचलित हुए मणि ऐसे जान पड़ते थे मानो जगत्की आरती ही कर रहे हों ॥२४६॥ उस समय जय जय इस प्रकार जोर जोरसे शब्द करते हुए, आकाशरूपी आंगनको व्याप्त करते हुए और अपने तेजसे दिशाओंके मुखको प्रकाशित करते हुए देव लोग चल रहे थे।।२४७।। उस समय इन्द्रों सहित चारों निकायके देव जिनेन्द्र भगवान्के विहाररूपी महावायुसे क्षोभको प्राप्त हुए चार महासागरके समान जान पडते थे।।२४८।। इस प्रकार सुर और असुरोंसे सहित भगवान्ने सूर्यके समान इच्छा रहित वृत्तिको धारण

१ लतावन । २ वृक्ष-ल० । ३ इन्द्रादिकृतादभः । ४ आच्छादयन्तः । ४ महावायुसमूहः ।

स्रधंमागधिकाकारभाषापरिण'ताखिलः । त्रिजगज्जततामैत्रीसम्पादितगुणाव्भुतः ॥२५०॥ स्वसिक्ष्यानसम्फुल्लफिलताङ्करृतितद्भुमः । स्रावशं मण्डलाकारपरि वैतितभूतलः ॥२५१॥ सृगन्धिशिशिरानुच्चे रनुपाधिसमीरणः । 'स्रकस्माज्जनतानन्दसम्पादिपरमोदयः ॥२५२॥ महत्कुमार सम्पृद्धयोजनान्तररम्पभूः । 'स्तिनितामरसंसिक्तगन्धाम्बुविरजोवनिः ॥२५३॥ मृदुस्पशंसुखाम्भोजिवन्यस्तपदपङ्कजः । शालिब्रीह्यादिसम्पन्नवसुधासुचितागमः ॥२५४॥ श्वरत्सरोवरस्पिध्य्योमोदाहृत सिक्षिधः । ककुबन्तरवैमल्यसन्वशितसमागमः ॥२५५॥ द्युसं त्परस्पराह्वानध्वानश्द्वहरिन्मुखः । सहस्रारस्फुरद्धमंचकरत्नपुरःसरः ॥२५६॥ पुरस्कृताष्टमा<sup>११</sup>ङ्गल्यध्वजमालातताम्बरः । सुरासुरानुयातोऽभूद् । विजिही विजिही स्वस्ता विभुः ॥२५७॥ तदा मधुरगम्भोरो जजूम्भे दुन्दुभिष्विनः । नभः समन्तादापूर्य कुभ्यदिष्यस्वनोपमः ॥२५६॥ ववृषुः सुमनोवृष्टिम् स्रापूरितनभोङ्गणम् । सुरा भव्यद्विरेषाणां सौमनस्य विघायनीम् ॥२५६॥ समन्ततः स्कुरन्ति स्म पालिके त्वनकोटयः । स्राह्वानुमिव भव्यौघान् एतैतेति स्

कर प्रस्थान किया ।।२४९।। जिन्होंने अर्धमागधी भाषामें जगत्के समस्त जीवोंको कल्याणका उपदेश दिया था जो तीनो जगत्के लोगोमे मित्रता कराने रूप गुणोंसे सबको आश्चर्यमें डालते हैं, जिन्होंने अपनी समीपतासे वृक्षोंको फूल फल और अंकुरोंसे व्याप्त कर दिया है, जिन्होंने पृथिवीमण्डलको दर्पणके आकारमे परिवर्तित कर दिया है, जिनके साथ सुगन्धित शीतल तथा मन्द मन्द वायु चल रही है, जो अपने उत्कृष्ट वैभवसे अकस्मात् ही जन-समुदायको आनन्द पहुँचा रहे है, जिनके ठहरनेके स्थानसे एक योजन तककी भूमिको पवनकुमार जातिके देव भाड़-बुहारकर अत्यन्त सुन्दर रखते है, जिनके विहारयोग्य भूमिको मेघकुमार जातिके देव सुगन्धित जलकी वर्षा कर धूलि-रहित कर देते है, जो कोमल स्पर्शसे सुख देनेके लिये कमलोंपर अपने चरण-कमल रखते हैं, शालि ब्रीहि आदिसे संपन्न अवस्थाको प्राप्त हुई पृथिवी जिनके आगमनकी सूचना देती है, शरद्ऋतुके सरोवरके साथ स्पर्धा करनेवाला आकाश जिनके समीप आनेकी सूचना दे रहा है, दिशाओंके अन्तरालकी निर्मलतासे जिनके समागमकी सूचना प्राप्त हो रही है, देवोंके परस्पर-एक दूसरेको बुलानेके लिए प्रयुक्त हुए शब्दोंसे जिन्होने दिशाओंके मुख व्याप्त कर दिये हैं , जिनके आगे हजार अरवाला देदीप्यमान धर्मचक चल रहा है, जिनके आगे आगे चलते हुए अष्ट मंगल-द्रव्य तथा आगे आगे फहराती हुई ध्वजाओंके समूहसे आकाश व्याप्त हो रहा है और जिनके पीछे अनेक सुर तथा असुर चल रहे हैं ऐसे विहार करनेके इच्छुक भगवान् उस समय बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे थे ।।२५०-२५७।। उस समय क्षुब्ध होते हुए समुद्रकी गर्जनाके समान आकाशको चारों ओरसे व्याप्त कर दुन्दुभि बाजोंका मधुर तथा गभीर शब्द हो रहा था ।।२५८।। देव लोग भव्य जीवरूपी भ्रमरोंको आनन्द करनेवाली तथा आकाशरूपी आगनको पूर्ण भरती हुई पुष्पोंकी वर्षा कर रहे थे ॥२५९॥ जिनके वस्त्र वायुसे हिल रहे हैं ऐसी करोड़ों ध्वजाएं चारों ओर फहरा रही थी और वे ऐसी जान पड़ती थी मानो 'इधर आओ इधर आओ' इस प्रकार भव्य जीवोंके समूहको बुला ही रही हों

१ परिणमितसर्वजीवः । २ परिणमित । ३ मन्दं मन्दम् । ४ कारणमन्तरेण । ५ वायु-कुमारसम्माजित । ६ मेघकुमार । ७ शरत्कालसरोवर । ८ उदाहरणीकृतसिन्निधिः । ६ अमर । १० दिङ्गमुखः । ११ अष्टमङ्गल । १२ –यातोऽभाद्-ब०, प०, अ०, स०, द०, इ०, ल० । १३ विहर्तुमिच्छः । १४ प्रसन्नाचित्तवृत्तिम् । १५ ध्वज । १६ आगच्छताऽऽगच्छतेति ।

तर्जयन्तिव कमौरीन् ऊर्जस्वी रुद्धविद्धमुखः । ढक्कार एव ढक्कानाम् श्रभूत्प्रतिपवं विभोः २६१॥ नभोरङ्गे नटन्ति स्म प्रोल्लसव्भ्रपताकिकाः । सुराङ्गना विलिम्पत्यः स्ववेहप्रभया विशः ॥२६२॥ विद्युष्ठाः पेठुरुत्साहात् किन्नरा मधुरं जगुः । वीणावादनमातेनुर्गन्धर्वाः सहखेचरैः ॥२६३॥ प्रभामयमिवाशेषं जगत्कर्तुं समुद्धताः । प्रतस्यिरे सुराधीशा ज्वलन्मकुटकोटयः ॥२६४॥ विशः प्रसेदुरुन्मुक्तधूलिकाः प्रमवाविव । बभाजे धृतवैमल्यम् स्रनभ्रं वत्मं वार्म् ॥२६४॥ परिनिष्पन्नशाल्याविसस्यसम्पन्मही तदा । उद्भूतहवरोमाञ्चा स्वामिलाभाविवाभवत् ॥२६६॥ वदुः सुरभयो वाताः स्वर्धुनीशोकरस्पृशः । स्राकीर्णपङ्कलरजःपटवासपटावृताः ।।२६७॥ मही समतला रेजे सम्मुखीन तलोज्ज्वला । सुर्रगन्धाम्बुभिः सिक्ता स्नातेव विरजाः सती ॥२६८॥ स्रकालकुमुमोद्भेवं वर्शयन्ति स्म पावपाः । ऋतुभिः सममागत्य संरुद्धाः साध्वसादिव ॥२६८॥ सुर्भिक्षं क्षेममारोय्यं गव्यूतीनां चतुःशती । भेजे भिजनमाहात्स्याद् स्रजातप्राणिहिसता ॥२७०॥ स्रकस्मात् प्राणिनो भेजः प्रमवस्य परम्पराम् । तेनः "परस्परां मैत्रीं बन्धु भूयमिवाश्रिताः ॥२७१॥ सकरन्वरजीविष प्रत्ययोव्भिन्नकेसरम् । विचित्ररत्निर्माणकर्णिकं विलसद्दलम् ॥२०२॥

।।२६०।। भगवान्के विहारकालमे पद पदपर समस्त दिशाओंको व्याप्त करनेवाला और ऊँचा जो भेरियोंका शब्द हो रहा था वह ऐसा जान पड़ता था मानो कर्मरूपी शत्रुओंको तर्जना ही कर रहा हो–उन्हें धौस ही दिखला रहा हो।।२६१।। जिनकी भौहरूपी पताकाएँ उड़ रही है। ऐसी देवाग-नाएं अपने शरीरकी प्रभासे दिशाओंको लुप्त करती हुई आकाशरूपी रंगभूमिमें नृत्य कर रही थी।।२६२।। देव लोग बड़े उत्साहके साथ पुण्यपाठ पढ़ रहे थे, किन्नरजातिक देव मनोहर आवाजसे गा रहे थे और गन्धर्व विद्याधरोंके साथ मिलकर वीणा बजा रहे थे ॥२६३॥ जिनके मुकुटोंके अग्रभाग देदीप्यमान हो रहे हैं ऐसे इन्द्र समस्त जगत्को प्रभामय करनेके लिये तत्पर हुए के समान भगवान्के इधर उधर चल रहे थे।।२६४।। उस समय समस्त दिशाएं मानो आनन्दसे ही धूमरहित हो निर्मल हो गई थी और मेघरहित आकाश अतिशय निर्मलताको धारण कर सुशोभित हो रहा था ।।२६५।। भगवान्के विहारके समय पके हुए ज्ञालि आदि धान्योंसे सुशोभित पृथ्वी ऐसी जान पड़ती थी मानो स्वामीका लाभ होनेसे उसे हर्षके रोमाञ्च ही उठ आये हो।।२६६।। जो आकाशगगाके जलकर्णोंका स्पर्श कर रही थी और जो कमलोंके पराग-रजसे मिली हुई होनेसे सुगन्धित वस्त्रोंसे ढकी हुई सी जान पड़ती थी ऐसी सुगन्धित वायु बह रही थी।।२६७।। उस समय पृथ्वी भी दर्पणतलके समान उज्ज्वल तथा समतल हो गई थी, देवोने उसपर सुगन्धित जलकी वर्षा की थी जिससे वह धूलिरहित होकर ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो रजोधर्मसे रहित तथा स्नान की हुई पतिव्रता स्त्री ही हो ॥२६८॥ वृक्ष भी असमयमे फलोंके उद्भेदको दिखला रहे थे अर्थात् वृक्षोंपर बिना समयके ही पुष्प आ गये थे और उनसे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो सब ऋतुओंने भयसे एक साथ आकर ही उनका आलिगन किया हो ।।२६९।। भगवान्के माहात्म्यसे चारसौ कोश पृथ्वी तक सुभिक्ष था, सब प्रकारका कल्याण था, आरोग्य था और पृथिवी प्राणियोंकी हिसासे रहित हो गई थी।।२७०॥ समस्त प्राणी अचानक आनन्दकी परम्पराको प्राप्त हो रहे थे और भाईपनेको प्राप्त हुएके समान परस्परकी मित्रता बढ़ा रहे थे ।।२७१।। जो मकरन्द और परागकी वर्षा कर रहा है, जिसमें नवीन केशर उत्पन्न हुई है जिसकी कर्णिका अनेक प्रकारके रत्नोंसे बनी हुई है

भगवन्वरणन्यासप्रदेशोऽविनभः स्यलम् । मृदुस्पर्शमृदारिश्च पङ्कुलं हैममृद्द्यभौ ।।२७३।।
पृष्ठतद्य पुरद्यस्य पद्याः सन्त विकासिनः । प्रादुर्बभृदुरुद्गन्धिसान्द्रकिञ्जल्करेणवः ।।२७४।।
तथान्यान्यपि पद्मानि तत्पर्यन्तेषु रेजिरे । लक्ष्म्यावसय सौधानि सञ्चारीणीव लाङ्गणे ।।२७४।।
हेमाम्भोजमयां श्रेणीम् प्रलिश्रेणिभिरन्विताम् । सुरा वैध्यरचयन्नेनां सुरराजनिदेशतः ।।२७६।।
रेजे राजीवराजी सा जिनपत्पङ्कुलोन्मुली । ज्यादित्सुरिव तिल्लान्तिम् प्रतिरेकादधः सुताम् ।।२७७।।
तर्तिवहारपद्मानां जिनस्योपाङ्यि सा बभौ । नभःसरिस सम्फुल्ला त्रिपञ्चककृतभा ।।२७६।।
तदा हेमाम्बुजैव्योम समन्तादाततं बभौ । सरोवरमिवोत्फुल्लपङ्कुलं जिनदिग्जये ।।२७६।।
प्रमोदमयमातन्वन् इति विश्वं जगत्पतिः । विजहार महीं कृत्स्वां प्रोणयन् स्ववचोपृतः ।।२५०।।
मिथ्यान्धकारघटनां विघटय्य वचोंऽशुभिः । जगदुद्योतयामास जिनाकों जनतातिहृत् ।।२५१।।
प्यतो विजहे भगवान् हेमाब्जन्यस्तसत्त्रमः । धर्मामृताम्बुसंवर्षेस्ततो भथ्या धृति दधुः ।।२५२।।
जिने घने इवाभ्यर्णे धमंवर्षं प्रवर्षति । जगत्मुलप्रवाहेण पुष्लुवे पृतिवर्ष् ।ति ।।२५३।।

जिसके दल अत्यन्त सुशोभित हो रहे है, जिसका स्पर्श कोमल है और जो उत्कृष्ट शोभासे सहित है ऐसा सुवर्णमय कमलोंका समूह आकाशतलमे भगवान्के चरण रखनेकी जगहमे सुज्ञोभित हो रहा था ।।२७२–२७३।। जिनकी केशरके रेणु उत्कृष्ट सुगन्धिसे सान्द्र है ऐसे वे प्रफुल्लित कमल सात तो भगवान्के आगे प्रकट हुए थे और सात पीछे ।।२७४।। इसी प्रकार और कमल भी उन कमलोंके समीपमे सुशोभित हो रहे थे, और वे ऐसे जान पड़ते थे मानो आकाशरूपी आंगनमें चलते हुए लक्ष्मीके रहनेके भवन ही हों ।।२७५।। भ्रमरोंकी पिंडक्तयोंसे सहित इन सुवर्णमय कमलोंकी पिंडक्तको देवलोग इन्द्रकी आज्ञासे बना रहे थे ।।२७६।। जिनेन्द्र भगवान्के चरणकमलोंके सन्मुख हुई वह कमलोंकी पडिक्त ऐसी जान पड़ती थी मानो अधिकताके कारण नीचेकी ओर बहती हुई उनके चरणकमलोंकी कान्ति ही प्राप्त करना चाहते हों ।।२७७।। आकाशरूपी सरोवरमे जिनेन्द्रभगवान्के चरणोंके समीप प्रफुल्लित हुई वह विहार कमलोंकी पिङक्ति पन्द्रहके वर्ग प्रमाण अर्थात् २२५ कमलोंकी थी।।२७८।। उस समय, भगवान्के दिग्विजयके कालमें सुवर्णमय कमलोंसे चारों ओरसे व्याप्त हुआ आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो जिसमें कमल फूल रहे हैं ऐसा सरोवर ही हो ।।२७९।। इस प्रकार समस्त जगत्के स्वामी भगवान् वृषभदेवने जगत्को आनन्दमय करते हुए तथा अपने वचनरूपी अमृतसे सबको संतुष्ट करते हुए समस्त पृथिवीपर विहार किया था ।।२८०।। जनसमूहकी पीड़ा हरनेवाले जिनेन्द्ररूपी सूर्यने वचनरूपी किरणोंके द्वारा मिथ्यात्वरूपी अन्धकारके समूहको नष्ट कर समस्त जगत् प्रकाशित किया था २८१।। सुवर्णमय कमलोंपर पैर रखनेवाले भगवान्ने जहां जहांसे विहार किया वहीं वहींके भव्योंने धर्मामृतरूप जलकी वर्षासे परम सन्तोष धारण किया था ।।२८२।। जिस समय वे जिनेन्द्ररूपी मेघ समीपमें धर्म-रूपी अमृतकी वर्षा करते थे उस समय यह सारा संसार संतोष धारण कर सुखके प्रवाह-से प्लुत हो जाता था–सुखके प्रवाहमें डूब जाता था ।।२८३।। उस समय अत्यन्त लालायित हुए भव्य जीवरूपी चातक जिनेन्द्ररूपी मेघसे धर्मरूपी जलको बार बार पी

१ निवासहर्म्याणि । २ रचयन्ति स्म । ३ पंक्तिः । ४ जिनपादकमलोन्मुखी । ५ आदा-तुमिच्छुः । ६ पदकमलकान्तिम् । ७ यस्मिन् । ६ तस्मिन् । ६ मेघ इव । १० मज्जिति स्म । ११ धृतसुखम् । १२ पीत्वा पीत्वा । १३ धृतिमाययुः ।

## वसन्ततिलकावृत्तम्

इत्यं चराचरगुरुजंगदुज्जिहीर्धन्

संसारखञ्ज निमानमभग्नवृत्तिः ।

देवासुरेरनुगतो विजहार पृथ्वीं

हेमाब्जगर्भविनिवेशितपादपद्यः ॥२८४॥

तीव्राजवञ्जवदवानलदह्यमानम्

ब्राह्लादयन् भुवनकाननमस्ततापः।

धर्मामृताम्बुपूषतैः परिविच्य देवो

रेजे घनागम इवोदितदिब्यनादः ॥२८६॥

काशीमवन्तिकुरुकोसलसुह्मपुण्ड्रान्

'चेचङ्ग बङ्गमगधान्ध्कलिङ्गमद्रान्।

पाञ्चालमालवदशार्णविदर्भदेशान्

सन्मार्गदेशनपरो विजहार धीरः ॥२८७॥

देवः प्रशान्तचरितः शनकैविहत्य

देशान् बहुनिति विबोधितभव्यसत्त्वः ।

भेजे जगत्त्रयगुरुविधुवीध्रमुच्चैः

कॅलासमात्मयशसोऽनुकृतिं दधानम् ॥२८८॥

## शादूंलविक्रीडितवृत्तम्

तस्याग्रे सुरिनिमिते सुरुचिरे श्रीमत्सभामण्डले

पूर्वोक्ताखिलवर्णना<sup>८</sup>परिगते स्वर्गश्रियं तन्वति ।

श्रीमान् द्वादशभिर्गणैः परिवृतो भक्त्या नतैः सादरैः

म्रासामा सविभुजिनः प्रविलसत्सत्प्रातिहार्याष्टकः ॥२८९॥

कर चिरकालके लिये सन्तुष्ट हो गये थे ॥२८४॥ इस प्रकार जो चर और अचर जीवोंके स्वामी हैं, जो ससाररूपी गर्तमें डूबे हुए जीवोंका उद्धार करना चाहते हैं, जिनकी वृत्ति अखण्डित है, देव और असुर जिनके साथ है तथा जो सुवर्णमय कमलोके मध्यमें चरण कमल रखते हैं ऐसे जिनेन्द्र भगवान्ने समस्त पृथ्वीमे विहार किया ॥२८५॥ उस समय, ससाररूपी तीव्रदावानलसे जलते हुए संसाररूपी वनको धर्मामृतरूप जलके छींटोंसे सींचकर जिन्होंने सबका संताप दूर कर दिया है और जिनके दिव्यध्विन प्रकट हो रही है ऐसे वे भगवान् वृषभदेव ठीक वर्षाऋतुके समान सुशोभित हो रहे थे ॥२८६॥ समीचीन मार्गके उपदेश देनेमे तत्पर तथा धीर वीर भगवान्ने काशी, अवन्ति, कुरु, कोशल, सुद्धा, पुण्डू, चेदि, अग, बंग, मगध, आध्र, किलङ्का, मद्र, पञ्चाल, मालव, दशाणे और विदर्भ आदि देशोंमें विहार किया था ॥२८७॥ इस प्रकार जिनका चिरत्र अत्यन्त शान्त है, जिन्होंने अनेक भव्य जीवोंको तत्त्वज्ञान प्राप्त कराया है और जो तीनों लोकोंके गुरु है ऐसे भगवान् वृषभदेव अनेक देशोंमें विहार कर चन्द्रमाके समान उज्ज्वल, ऊँचे और अपना अनुकरण करनेवाले कैलास पर्वतको प्राप्त हुए॥ २८८॥ वहां उसके अग्रभागपर देवोंके द्वारा बनाये हुए, सुन्दर, पूर्वोक्त समस्त वर्णनसे सहित और स्वर्गकी शोभा बढ़ानेवाले सभामण्डपमें विराजमान हुए। उस समय वे जिनेन्द्रदेव

१ उद्धर्त्तु मिच्छन् । २ गर्त । ३ बिन्दुभिः । पृषन्ती बिन्दु पृषता स पुमासो विप्रुषस्त्रियः । ४ चेदि अङ्गग । ५ प्रकर्षेण शान्तवर्तनः । ६ विमल । ७ अनुकरणम् । ८ वर्णनायुक्ते । ६ आस्ते स्म ।

#### महापुरागम्

तं देवं त्रिवशाधिपाचितपदं घातिक्षयानन्तर-प्रोत्यानन्तचतुष्टयं जिनमिनं' भव्याब्जिनीनामिनम्' । मानस्तम्भविलोकनानतजगन्मान्यं त्रिलोकीपीत प्राप्ताचिन्त्यबहिविभूतिमनघं भक्त्या प्रवन्दामहे ॥२६०॥

इत्यार्षे भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे भगविद्वहारवर्णनं नाम पञ्चविद्यातितमं पर्व ।

अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीसे सिहत थे, आदरके साथ भिनतसे नम्भित हुए बारह सभाके लोगोंसे घिरे हुए थे और उत्तमोत्तम आठ प्रातिहार्योसे सुशोभित हो रहे थे ॥२८९॥ जिनके चरणकमल इन्द्रोंके द्वारा पूजित हैं, घातियाकर्मोंका क्षय होनेके बाद जिन्हें अनन्तचतुष्टयरूपी विभूति प्राप्त हुई हैं, जो भव्यजीवरूपी कमलिनियोंको विकसित करनेके लिये सूर्यके समान है, जिनके मानस्तम्भोंके देखने मात्रसे जगत्के अच्छे अच्छे पुरुष नम्भित्त हो जाते हैं, जो तीनों लोकोंके स्वामी हैं, जिन्हें अचिन्त्य बहिरङ्ग विभूति प्राप्त हुई है, और जो पाप रहित हैं ऐसे श्रीस्वामी जिनेन्द्रदेवको हमलोग भी भिनतपूर्वक नमस्कार करते हैं ॥२९०॥

इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहमें भगवान्के-विहारका वर्णन करनेवाला पच्चीसवां पर्व समाप्त हुआ ।

१ प्रभम । २ सर्यम ।

# महापुराग्ग-प्रथमभागस्थ-

# *इलोकानामकाराद्यनुक्रम:*

| <b>अ</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          | अच्छिन्नधारमाच्छन्दा-                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अथ कायं समुत्सृज्य                                                                                                                                                                                                                                                  | ७३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अंसावभ्युन्नतौ तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                         | 385                                                      | अच्युत कल्पमासाद्य                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अथ कमाद्यशस्वत्या                                                                                                                                                                                                                                                   | ३४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| असावलम्बिना ब्रह्म                                                                                                                                                                                                                                                                          | 385                                                      | अच्युतेन्द्रसमायोग-                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अथ गतवति तस्मिन्नागराजे                                                                                                                                                                                                                                             | ४४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अकम्पनोऽपि सृष्टीशात्                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३६६                                                      | अजय्यममित तीर्थ्यैः                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अथ घातिजये जिष्णोः                                                                                                                                                                                                                                                  | ४०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अकम्प्रस्थितिमुत्तुद्रग-                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४०६                                                      | अजराय नमस्तुभ्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अथ चक्रधर पूजा-                                                                                                                                                                                                                                                     | १७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अकस्मात्तारका दृष्ट्वा                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४२                                                       | अजितञ्जयभूपालाद्                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अथ तत्रावसद् दीर्घ                                                                                                                                                                                                                                                  | १६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अकस्मात् प्राणिनो भेजु <sup>.</sup>                                                                                                                                                                                                                                                         | ६३३                                                      | अजितादीन् महावीर-                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अथ तद्वचनादार्या                                                                                                                                                                                                                                                    | ४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अकारादिहकारान्त-                                                                                                                                                                                                                                                                            | 338                                                      | अजितो जितकामारि-                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अथ तस्मिन् दिव मुक्त्वा                                                                                                                                                                                                                                             | २२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अकारादिहकारान्ता                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३४४                                                      | अजीवलक्षरा तत्त्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अथ तस्मिन् महापूरे                                                                                                                                                                                                                                                  | २६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अकालकुसुमो <b>द्</b> भेदम्                                                                                                                                                                                                                                                                  | ६३३                                                      | अटटप्रमितं तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अथ तस्मिन् महाभागे                                                                                                                                                                                                                                                  | ३४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अकालहररां तस्मात्                                                                                                                                                                                                                                                                           | १७५                                                      | अराव कार्यलिङगा स्युः                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अथ त्रिभुवनक्षोभी                                                                                                                                                                                                                                                   | ६३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>अ</b> कृत्त वल्कलाश्चामी                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३०                                                       | अरिगमादिगुर्गं. श्लाध्या                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 ₹ ۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अथ त्रिमेखलस्यास्य                                                                                                                                                                                                                                                  | ४४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अकृत्रिमाननाद्यन्तान्                                                                                                                                                                                                                                                                       | ११०                                                      | अ <b>रि</b> गमादिगुरगैर्युक्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                          | X00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अथ त्रिवर्गससर्गं-                                                                                                                                                                                                                                                  | 039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| श्रकृष्टपच्यैः कलमैः                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४२६                                                      | अिंगमादिगुरगोपेताम                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अथ दिग्विजयाच्चिकी                                                                                                                                                                                                                                                  | १३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अक्षग्रामं दहन्त्येते                                                                                                                                                                                                                                                                       | १७३                                                      | अतः कल्याराभागित्वं                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अथ निवंतितस्नान                                                                                                                                                                                                                                                     | ३६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अक्ष रत्वादभेद्यत्वाद्                                                                                                                                                                                                                                                                      | 863                                                      | अतत्तविस्यतत्त्वज्ञो                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अथ पण्डितिकान्येद्युः                                                                                                                                                                                                                                               | १२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अक्ष्णोर्निमेषमात्रञ्च                                                                                                                                                                                                                                                                      | २१४                                                      | अतन्द्रतं च देवीभिः                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अथ परमविभूत्या वज्रजङ्घः                                                                                                                                                                                                                                            | १८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 117                                                      | ALTHOUGH A ANTON                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 / 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | at a state of the state of the                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| अगण्यः पुण्यधीर्गुण्यः                                                                                                                                                                                                                                                                      | £88                                                      | अतिरेचिरतराङगी कल्प-                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अथ पवनकुमाराः स्वामिव                                                                                                                                                                                                                                               | ३०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | **                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अगण्यः पुण्यधीर्गुण्यः                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६१४                                                      | अतिरेचिरतराङगी कल्प-                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अथ पवनकुमाराः स्वामिव                                                                                                                                                                                                                                               | ३०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अगण्यः पुण्यधीर्गुण्यः<br>अगोष्पदेष्वररोषु                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>६१४</b><br>४६५                                        | अतिषेचिरतराङगी कल्प-<br>अतिशेषाश्चतुस्त्रिशत्                                                                                                                                                                                                                                                            | २ <b>८१</b><br>१३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अथ पवनकुमाराः स्वामिव<br>अथ प्रथमकल्पेन्द्रः                                                                                                                                                                                                                        | <b>३०१</b><br>२६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अगण्यः पुण्यभीर्गुण्यः<br>अगोष्पदेष्वररोषु<br>अग्रगीर्गामगीर्नेता                                                                                                                                                                                                                           | <b>६१४</b><br>४६५<br>६०=                                 | अतिषेचिरतराङ्गाी कल्प-<br>अतिशेषाश्चतुस्त्रिशत्<br>अतीन्द्रोऽतीन्द्रियो धीन्द्रो                                                                                                                                                                                                                         | २ <b>५१</b><br>१३१<br>६१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अथ पवनकुमाराः स्वामिव<br>अथ प्रथमकल्पेन्द्रः<br>अथ प्रदक्षिगीकृत्य                                                                                                                                                                                                  | ३०१<br>२६२<br>१४=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अगण्यः पुण्यधीर्गृण्यः<br>अगोष्पदेष्वरसोषु<br>अग्रसीर्ग्रामसीर्नेता<br>अग्रेसरी जरातङका                                                                                                                                                                                                     | <b>६१४</b><br>४६५<br>६०८<br>१७३                          | अतिशेचिरतराङ्ग्गी कल्प-<br>अतिशेषाश्चतुस्त्रिशत्<br>अतीन्द्रोऽतीन्द्रियो धीन्द्रो<br>अतो भजन्ति भव्यास्त्वा                                                                                                                                                                                              | २ <b>६१</b><br>१३१<br>६१६<br>१६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | अथ पवनकुमाराः स्वामिव<br>अथ प्रथमकल्पेन्द्रः<br>अथ प्रदक्षिगीकृत्य<br>अथ प्रयागसक्षोभाद्                                                                                                                                                                            | 30 ?<br>76 ?<br>78 ?<br>78 5<br>78 6<br>78 6<br>78 6<br>78 6<br>78 6<br>78 6<br>78 7<br>78 78 7<br>78 78 7<br>78 78 7<br>78 78 7<br>78 78 7<br>78 78 7<br>78 78 7<br>78 78 7<br>78 78 7<br>78 |
| अगण्यः पुण्यधीर्गुण्यः<br>अगोष्पदेष्वररोषु<br>अग्रगीर्ग्रामगीर्नेता<br>अग्रेसरी जरातङका<br>अग्रेसरीषु लक्ष्मीषु                                                                                                                                                                             | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                    | अतिरेचिरतराक्रगी कल्प-<br>अतिशोषाश्चतुस्त्रिशत्<br>अतीन्द्रोऽतीन्द्रियो धीन्द्रो<br>अतो भजन्ति भव्यास्त्वा<br>अतोऽमी परलोकार्थं                                                                                                                                                                          | २ द १<br>१ ३ १<br>६ १ ६<br>१ ६ ३<br>१ ६ ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अथ पवनकुमाराः स्वामिव<br>अथ प्रथमकल्पेन्द्रः<br>अथ प्रदक्षिगीकृत्य<br>अथ प्रयागसक्षोभाद्<br>अथ भरतनरेन्द्रो                                                                                                                                                         | 308<br>787<br>885<br>899<br>888<br>888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अगण्यः पुण्यधीर्गुण्यः<br>अगोष्पदेष्वररोषु<br>अग्रसीर्ग्रामसीनेता<br>अग्रेसरी जरातङ्का<br>अग्रेसरीषु लक्ष्मीषु<br>अङ्ग पुत्र त्वरं मा गाः                                                                                                                                                   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                    | अतिरेचिरतराक्रगी कल्प-<br>अतिशेषाश्चतुस्त्रिशत्<br>अतीन्द्रोऽतीन्द्रियो धीन्द्रो<br>अतो भजन्ति भव्यास्त्वा<br>अतोऽमी परलोकार्थं<br>अत्यन्तविरला जाता                                                                                                                                                     | २ ३ १ ६ ३ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अथ पवनकुमाराः स्वामिव<br>अथ प्रथमकल्पेन्द्रः<br>अथ प्रदक्षिणीकृत्य<br>अथ प्रयागसक्षोभाद्<br>अथ भरतनरेन्द्रो<br>अथवा ध्येयमध्यात्म-                                                                                                                                  | 3 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| अगण्यः पुण्यधीर्गुण्यः<br>अगोष्पदेष्वररोषु<br>अग्रसीर्ग्रमसीनेता<br>अग्रेसरी जरातङ्का<br>अग्रेसरीषु लक्ष्मीषु<br>अङ्ग पुत्र त्वरं मा गाः<br>अङ्ग पुत्र ममाङ्गेषु                                                                                                                            | * * * E & A & A & A & A & A & A & A & A & A &            | अतिरेचिरतराङ्गी कल्प- अतिशेषाश्चतुस्त्रिशत् अतीन्द्रोऽतीन्द्रियो धीन्द्रो अतो भजन्ति भव्यास्त्वा अतोऽमी परलोकार्थं अत्यन्तविरला जाता अत्र वनान्ते पत्रिगरगोऽयम्                                                                                                                                          | 2 = 8<br>8 = 8<br>8<br>8 = 8<br>8 = 8<br>8<br>8 = 8<br>8 = 8<br>8<br>8 = 8<br>8 = 8<br>8<br>8 = 8<br>8 = | अथ पवनकुमाराः स्वामिव<br>अथ प्रथमकल्पेन्द्रः<br>अथ प्रदक्षिणीकृत्य<br>अथ प्रयाणसक्षोभाद्<br>अथ भरतनरेन्द्रो<br>अथवा ध्येयमध्यात्म-<br>अथवा पुरुषार्थस्य                                                                                                             | 308<br>887<br>885<br>890<br>888<br>896<br>896<br>896<br>896<br>896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अगण्यः पुण्यधीर्गुण्यः<br>अगोष्पदेष्वरसोषु<br>अग्रसीर्ग्रमसीनेता<br>अग्रेसरी जरातङ्का<br>अग्रेसरीषु लक्ष्मीषु<br>अङ्ग पुत्र त्वरं मा गाः<br>अङ्ग पुत्र ममाङ्गेषु<br>अङ्ग पुत्र परिष्वङ्ग                                                                                                    | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                    | अतिरेचिरतराङ्गी कल्प- अतिशेषाश्चतुस्त्रिशत् अतीन्द्रोऽतीन्द्रियो धीन्द्रो अतो भजन्ति भव्यास्त्वा अतोऽमी परलोकार्थं अत्यन्तविरला जाता अत्र वनान्ते पत्रिगरगोऽयम् अत्रानील मिरातटमुच्चै.                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अथ पवनकुमाराः स्वामिव अथ प्रथमकत्पेन्द्रः अथ प्रदक्षिणीकृत्य अथ प्रयाणसक्षोभाद् अथ भरतनरेन्द्रो अथवा ध्येयमध्यात्म- अथवा पुरुषार्थस्य अथवा प्रथ्रयी सिद्धान्                                                                                                        | 308<br>808<br>808<br>809<br>808<br>808<br>808<br>808<br>808<br>808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अगण्यः पुण्यधीर्गुण्यः<br>अगोष्पदेष्वरसेषु<br>अग्रसीर्ग्रामसीनेता<br>अग्रेसरी जरातङ्का<br>अग्रेसरीषु लक्ष्मीषु<br>अङ्ग पुत्र त्वरं मा गाः<br>अङ्ग पुत्र ममाङ्गेषु<br>अङ्ग पुत्र परिष्वङ्ग<br>अङ्गभामि सुरेन्द्रासाम्                                                                        | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                    | अतिरेचिरतराङ्ग्गी कल्प- अतिशेषाश्चतुस्त्रिशत् अतीन्द्रोऽतीन्द्रियो धीन्द्रो अतो भजन्ति भव्यास्त्वा अतोऽमी परलोकार्थं अत्यन्तविरला जाता अत्र वनान्ते पत्रिगर्गोऽयम् अत्रानेल मिर्गतटमुच्चै. अत्रान्तरे किलायाताम्                                                                                         | 758<br>838<br>686<br>844<br>844<br>844<br>848<br>848<br>848<br>848<br>848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अथ पवनकुमाराः स्वामिव अथ प्रथमकत्येन्द्रः अथ प्रदक्षिणीकृत्य अथ प्रयाणसक्षोभाद् अथ भरतनरेन्द्रो अथवा ध्येयमध्यात्म- अथवा पुरुषार्थस्य अथवा प्रथमी सिद्धान् अथवा बोधितोऽप्यस्मान्                                                                                    | <b>?</b> ? ? o x ? e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e & e &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अगण्यः पुण्यधीर्गुण्यः<br>अगोष्पदेष्वरसेषु<br>अग्रसीर्ग्रामसीनेता<br>अग्रेसरी जरातङ्का<br>अग्रेसरीषु लक्ष्मीषु<br>अङ्ग पुत्र त्वरं मा गाः<br>अङ्ग पुत्र ममाङ्गोषु<br>अङ्ग पुत्रि परिष्वङ्ग<br>अङ्गभामि सुरेन्द्रासाम्<br>अङ्गरक्षानिवास्याष्टी                                              | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | अतिरेचिरतराङ्ग्गी कल्प- अतिशेषारचतुर्हित्रशत् अतीन्द्रोऽतीन्द्रियो धीन्द्रो अतो भजन्ति भव्यास्त्वा अतोऽमी परलोकार्थं अत्यन्तविरला जाता अत्र वनान्ते पत्रिगग्गोऽयम् अत्रानील मिएतिटमुच्चै. अत्रान्तरे किलायाताम् अत्रान्तरे पुरागार्थ-                                                                    | ₹ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अथ पवनकुमाराः स्वामिव<br>अथ प्रथमकत्पेन्द्रः<br>अथ प्रदक्षिणीकृत्य<br>अथ प्रयाणसक्षोभाद्<br>अथ भरतनरेन्द्रो<br>अथवा ध्येयमध्यात्म-<br>अथवा पुरुषार्थस्य<br>अथवा प्रथमी सिद्धान्<br>अथवा श्रीधतोऽप्यस्मान्<br>अथवा श्रुतमस्माभिः                                     | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| अगण्यः पुण्यधीर्गुण्यः<br>अगोष्पदेष्वरसेषु<br>अग्रसीर्ग्रामस्पीनेता<br>अग्रेसरी जरातङ्का<br>अग्रेसरीषु लक्ष्मीषु<br>अङ्ग पुत्र त्वरं मा गाः<br>अङ्ग पुत्र ममाङ्गोषु<br>अङ्ग पुत्रि परिष्वङ्ग<br>अङ्गप्रामि सुरेन्द्रासाम्<br>अङ्गरक्षानिवास्याष्टी<br>अङ्गरक्षाविधौ काश्चित्                | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | अतिरेचिरतराङ्ग्गी कल्प- अतिशेषारचतुर्दित्रशत् अतीन्द्रोऽतीन्द्रियो धीन्द्रो अतो भजन्ति भव्यास्त्वा अतोऽमी परलोकार्थं अत्यन्तविरला जाता अत्र वनान्ते पत्रिगगगोऽयम् अत्रानील मिएतिटमुच्चै. अत्रान्तरे किलायाताम् अत्रान्तरे पुरागार्थं- अत्रान्तरे महोदग्न-                                                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अथ पवनकुमाराः स्वामिव<br>अथ प्रथमकत्पेन्द्रः<br>अथ प्रदक्षिर्गीकृत्य<br>अथ प्रयागसक्षोभाद्<br>अथ भरतनरेन्द्रो<br>अथवा ध्येयमध्यात्म-<br>अथवा पुरुषार्थस्य<br>अथवा प्रश्रयी सिद्धान्<br>अथवा बोधितोऽप्यस्मान्<br>अथवा श्रुतमस्माभिः<br>अथवा सर्वमप्येतत्             | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| अगण्यः पुण्यधीर्गुण्यः<br>अगोष्पदेष्वरसेषु<br>अग्रसीग्रीमसीनेता<br>अग्रेसरी जरातङका<br>अग्रेसरीषु लक्ष्मीषु<br>अङ्ग पुत्र त्वरं मा गाः<br>अङ्ग पुत्र ममाङ्गोषु<br>अङ्ग पुत्रि परिज्वङ्ग<br>अङ्गप्रामि सुरेन्द्रासाम्<br>अङ्गरक्षानिवास्याष्टी<br>अङ्गरक्षाविधौ काश्चित्                     | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | अतिरेचिरतराङ्ग्गी कल्प- अतिशेषारचतुर्दित्रशत् अतीन्द्रोऽतीन्द्रियो धीन्द्रो अतो भजन्ति भव्यास्त्वा अतोऽमी परलोकार्थं अत्यन्तविरला जाता अत्र वनान्ते पत्रिगगगोऽयम् अत्रानील मिण्तिटमुच्चै. अत्रान्तरे किलायाताम् अत्रान्तरे पुरागार्थं- अत्रान्तरे महोदग्न-                                               | ₹ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अथ पवनकुमाराः स्वामिव अथ प्रथमकत्पेन्द्रः अथ प्रदक्षिर्गीकृत्य अथ प्रयाग्यसक्षोभाद् अथ भरतनरेन्द्रो अथवा ध्येयमध्यात्म- अथवा पृरुषार्थस्य अथवा प्रश्रयी सिद्धान् अथवा बोधितोऽप्यस्मान् अथवा श्रुतमस्माभिः अथवा सर्वमप्येतत् अथवास्त्वेतदल्पोऽपि                     | \$ ? \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अगण्यः पुण्यधीर्गुण्यः<br>अगोष्पदेष्वरसेषु<br>अग्रसीग्रीमसीनेता<br>अग्रेसरी जरातङका<br>अग्रेसरीषु लक्ष्मीषु<br>अङ्ग पुत्र त्वरं मा गाः<br>अङ्ग पुत्र परिष्वङग<br>अङ्ग पुत्रि परिष्वङग<br>अङ्गभामि सुरेन्द्रासाम्<br>अङ्गरक्षानिवास्याष्टी<br>अङ्गरक्षाविधौ काश्चित्<br>अङ्गाधिरोपर्साहेस्त- | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | अतिरेचिरतराङ्गगी कल्प- अतिशेषारचतुर्तित्रशत् अतीन्द्रोऽतीन्द्रियो धीन्द्रो अतो भजन्ति भव्यास्त्वा अतोऽमी परलोकार्थं अत्यन्तविरला जाता अत्र बनान्ते पत्रिगगगोऽयम् अत्रातील मिण्तिटमुच्चै. अत्रान्तरे किलायाताम् अत्रान्तरे पुरागार्थं- अत्रान्तरे महोदम- अत्रान्तरे महोषध्यो- अत्रान्तरे पूर्ववद् वेद्यम् | ₹ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अथ पवनकुमाराः स्वामिव अथ प्रथमकत्पेन्द्रः अथ प्रदक्षिर्गीकृत्य अथ प्रयाग्यसक्षोभाद् अथ भरतनरेन्द्रो अथवा ध्येयमध्यात्म- अथवा पृरुषार्थस्य अथवा प्रश्नयी सिद्धान् अथवा बोधितोऽप्यस्मान् अथवा श्रुतमस्माभिः अथवा सर्वमप्येतत् अथवास्त्वेतदल्पोऽपि अथवा स्नातकावस्थाम् | * ? ? ? ? ? % % % % % % % % % % % % % %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| अथ सरसिजबन्धी                | ३६६   | अदृष्टपूर्वं लोकेऽस्मिन्     | ४५६।    | अनारतश्चकुन्देन्दु        | ३२३  |
|------------------------------|-------|------------------------------|---------|---------------------------|------|
| अथ सा कृतनेपध्या             | ११८   | अदृष्टपूर्वी तौ दृष्ट्वा     | 48      | अनाशितम्भवानेतान्         | 288  |
| अथ सामानिका देवाः            | १२०   | अदेवमातृकाः केचिद्           | ३६०     | अनाशुषोऽपि नास्यासीत्     | Yox  |
| अथ सुप्तैकदा देवी            | 345   | अद्भुतार्थामिमा दिव्या       | १७      | अनाशुषोऽस्य गात्राएां     | ११४  |
| अथ सुललितवेषा दिव्य-         | २२४   | अद्यापि चारगौ साक्षात्       | २०४     | अनाश्वान्यस्तपस्तेपे      | ٠. ه |
| अथ सेनाम्बुधेः क्षोभम्       | ४७४   | अधः प्रतिमया तानि            | प्रश्ह  | अनाहताः पृथुघ्वानाः       | २५३  |
| अथ सोभप्रभो राजा             | ४५१   | अधः प्रवृत्तकरगाम्           | ४६६     | अनाहाराय तृप्ताय          | ६०३  |
| अथ सौधर्मकल्पेशो             | २८४   | अधरीकृत्य नि शेष-            | ५३७     | अनित्यानशुचीन् दु खान्    | ४८४  |
| अथ स्वयप्रभादेवी             | १२४   | अधरै पक्वविम्बाभै            | ४१६     | अनिद्रालुर्जागरूकः े      | ६२७  |
| अथातः श्रेगिको नम्ग्रो       | ४७४   | अधिकन्धरमाबद्ध-              | २५२     | अनिर्द्धय तमो नैशं        | 200  |
| अथातो धर्मजिज्ञासा           | 38    | अधिक्षोग्गिपदन्यासैः         | ३५३     | अनिवर्ती गुरु. सोऽयम्     | 800  |
| अथासी नवमासानाम्             | २६३   | अधिष्ठिता विरेजुस्ते         | प्रथ्प  | अनीदृगुपमाभूतो े          | ६२४  |
| अथासी वज्रजङघार्यः           | 985   | अधुना जगतस्तापम्             | २७१     | अनीदृशवपुरचन्द्र-         | १३६  |
| अयाद्यस्य पुरागास्य          | ६८    | अधुना दरमुत्सृज्य            | २७१     | अनुचितमशिवानां स्थातुमद्य | ३०२  |
| अथाधिराज्यमासाद्य            | ३६७   | अधुनामरसर्गस्य               | २७१     | अनुन्धरी च सोत्कण्ठा      | १८८  |
| अयानुध्यानमात्रेग            | 3 % & | अधृत च यस्मात्परतो           | प्रप्र२ | अनुराग सरस्वत्या          | १२३  |
| अयान्यदा पुराधीश             | १८३   | अधोग्रैवेयकस्याधो            | 885     | अनुल्लङ्घ्य पितुर्वाक्यं  | १०३  |
| अथान्यदा महादेवी             | ३३४   | अधोमध्योर्ध्वमध्याग्रे       | ७३      | अनेकोपद्रवाकीर्गो         | 338  |
| अथान्यदा महाराजो             | १७२   | अध्यधित्यकमाबद्ध-            | ४१२     | अनेहसि लसद्विद्युद्-      | 939  |
| अथान्यदा स्वयबुद्धो          | १०७   | अध्यवात्ता तदानी तौ          | २५७     | अन्त परिषदस्याद्या        | २२४  |
| अथान्येद्युरबुद्धासी         | २०५   | अध्यात्मगम्योऽगम्यात्मा      | ६२४     | अन्त प्रकृतिसंक्षोभ-      | ४६६  |
| अथान्येद्युरमुष्याङ्गे       | १०२   | अध्युपत्यकमारूढ-             | ४१२     | अन्तरिक्षस्थिताः काश्चिद् | २६६  |
| अथान्येद्युरसौ राजा          | 58    | अनङ्गत्वेन तन्नूनम्          | ३३४     | अन्तर्मुहूर्तमातन्वन्     | X38  |
| अथान्येद्युरसौ सुप्ता        | १२७   | अनञ्जितासिते भर्तुः          | ३०४     | अन्तर्वरण नवचिद्वाप्य.    | ५२३  |
| अथान्येद्युर्महाराजो         | १७१   | अनट्टहासहुङकारम्             | ५१६     | अन्तर्वत्नीमपत्र्यत् ताम् | ३३६  |
| अथान्येद्युर्महास्थान-       | ३७३   | अनन्त कालमित्यज्ञ.           | ३७५     | अन्तर्वत्नीमथाभ्यर्गो     | २६६  |
| अथापरेद्युरुद्यानम्          | १६२   | अनन्तज्ञानदृग्वीर्य-         | ४७१     | अन्तर्वर्णमथाभूवन्        | ५३१  |
| अथापश्यदु च्चै ज्वं लत्पीठ-  | メソヨ   | अनन्तदीप्तिर्ज्ञानात्मा      | ६०७     | अन्नप्राशनचौलोप-          | 388  |
| अथाभिषेकनिवृ तौ              | ४०४   | अनन्तरञ्च लौकान्तिका-        | २३१     | अन्यत्वमात्मनो देह-       | २३६  |
| अथावसान नेग्रेन्थी           | २२२   | अनर्न्ताद्धरमेर्याद्धः       | ६१७     | अन्यप्रेरितमेतस्य         | 33   |
| अथासावविधज्ञान-              | २६३   | अनन्तविजयायाख्यद्            | ३५७     | अन्यानन्ये विनिघ्नन्ति    | २१३  |
| अथासौ पुत्रनिर्दिष्ट-        | १०५   | अनन्तशक्तिरच्छेद्य.          | ६२८     | अन्यायध्वनिरुत्सन्न.      | 50   |
| अथास्य मेखलामाद्याम्         | 388   | अनन्तानन्तभेदस्य             | ७३      | अन्या वल्लभिकास्तस्य      | २२४  |
| अथास्य यौवनारम्भे            | 50    | अनन्तास्त्वद्गुगाः. स्तोतुम् | १६२     | अन्येद्युश्च त्वमज्ञानात् | १३१  |
| अथास्य यौवने पूर्णे          | ३२४   | अनभ्यस्तमहाविद्या            | १३      | अन्येद्युरविधज्ञान-       | १०४  |
| अयाह्य सुता चकी              | 3 8 9 | अनादिनिधन कालो               | ४४      | अन्वर्थवेदी कल्यागाः      | ५१०  |
| अथैकदा सुखासीनो              | ३५२   | अनाद्विनिधन तुङ्ग-           | 5       | अपत्रपिष्णव केचिद्        | ४०१  |
| अर्थनयोः पदज्ञान-            | ३५६   | अनादिनिधन सूक्ष्मम्          | ४८६     | अपप्तत् कौसुमी वृष्टिः    | ५४३  |
| अयोच्चैः सुरेशा गिरामी-      | ४४६   | अनादिनिधनोऽव्यक्तो           | ६१६     | अपराजितसेनान्य.           | १५५  |
| अथोत्थाय तुष्टचा सुरेन्द्राः | ४४४   | अनादिवासनोद्भूत-             | २४      | अपरिस्पन्दताल्वादे-       | २५   |
| अयोत्यायासनादाशु             | ४०७   | अनानृशस्य हिसोप-             | 308     | अपरे भस्मनोद्गुण्ठच       | ४०२  |
| अयोपसृत्य तत्रैनं            | २६    | अनापृच्छच गुरुं केचिद्       | 808     | अपाङगवीक्षितैर्लीना       | १६७  |
| अदृश्यो मदनोऽनङ्गो           | 50    | अनायतो यदि व्योम्नि          | 50      | अपाद्भगशरसन्धानैः         | २६७  |

| श्लोकानामकाराद्यनुक्रम | : |
|------------------------|---|
|------------------------|---|

\$39

अमी च भीषगाकारा. 288 अपापाङगावलोकं ते X3X अशक्य प्रार्थनीयत्व-843 अमी चैत्यगृहा भान्ति अपास्तातपसम्बन्धम् ४२४ 880 अशन पानकं खाद्य 838 अमीपामुपशल्येषु अपास्य लोकपाषण्ड-202 ६३ अशान मधुरालापै: 359 अमुष्मिन्नधिदेशोऽय अपि चण्डानिलाकाण्ड-१६५ ६८ अशेषज्ञेयसङ्कान्त-४५० अम्र्तमक्षविज्ञान अपि चास्य महानस्ति 378 03 अशोककलिका कर्गो 039 अपि चोद्भूतसवेगः ४८४ अमूर्तो निष्कलोऽप्येष ४८६ अशोकपल्लवच्छाय २४३ अमूर्तो निष्क्रियो व्यापी अपिप्यता च मां धर्म-208 90 अशोकपल्लवाताम्प्र-५१० अमूर्तोऽप्ययमन्त्याङ्ग-338 अपि व्युत्सृष्टकायस्य 858 अशोकपल्लवै: कुम्भ-839 अमेयमपि ते वीर्यम् अपूर्वकररा श्रित्वा 03x २३५ अशोकपल्लवैर्वक्त्र-१६० अमोघवागमोघाज्ञो अपूर्वकरगोऽप्येवम् 800 ६२३ अशोकलतिका यत्र ४१८ अमोघशासने तस्मिन् १३६ अपृथग्विक्रियास्तेषाम् २१७ अशोकवनमध्येऽभूद् 428 अम्लानशोभमस्याभात् २३८ अपृष्टकार्यनिर्देशैः 805 अशोकवनिकामध्ये 359 अय गिरिरसम्भूष्णुः 388 अपृष्टः कार्यमाचष्टे 805 अशोकः सप्तपर्गाश्च ५२६ अय जलनिधर्जल स्पृशति ४४० अप्यमी रूपसौन्दर्य-334 अशोकसप्तपर्गाह-५२२ अय मतिवरोऽत्रैव अप्यस्थानकृतो स्थान-१६५ १८३ अशोकादिवनश्रेगी 987 अय मन्दानिलोद्धूत अप्रतिक्रमग्रे धर्मे 858 332 अश्वकर्गं किया कृष्टि: 808 अय सन्मतिरेवास्तु ५३ अप्रमेयमहावीर्यम् ३२४ अष्टदण्डोच्छिता ज्ञेया ४३८ अय स भगवान् दूर ३८४ अप्रशस्ततम लेश्या ४७८ अष्टमडगलधारीिए 885 388 अप्राकृताकृतिर्दिव्य-388 अय स भगवान् दूरात् अष्टयोजनगम्भीरैः £39 メ۶۶ अप्राप्तस्त्रैगसस्कारा ३३५ अय हसयुवा हस्या अष्टाक्षर परं बीजम् 338 अयुतप्रमिताश्चास्य २२४ 482 अप्सर कुङकुमारक्त-अष्टावस्य महादेव्यो २२४ अये, तप फल दिव्यम् ११७ अप्सर परिवारोऽयम् ११७ अष्टाविशतिमप्येका १३१ अयोगवाहपर्यन्ता **キ**メメ अप्सरस्सु नटन्तीषु 405 अष्टाशीतिश्च वर्गाः स्यु 80 अबुद्धिपूर्वमुत्सृज्य अरजोऽमलसङ्गाय ३०५ ६१ अष्टाशीत्यडगुलान्येषाम् ४२५ अरालैरालिनीलाभैः ४१६ अञ्जिनीयमितो धत्ते ママス अष्टोत्तरशत ज्ञेयाः ४२८ 787 अभव्यस्तद्विपक्षः स्यात् ४८६ अरुष्करद्रवापूर्ग-अष्टोत्तरशत नाम्नाम् ८७७ अभावेऽपि बिबन्धृराां 888 अर्जुनी चारुगी चैव ४२६ असंस्कृत सुसस्कारः ६२० अर्थादर्थान्तर गच्छन् 838 अभिजानासि तत्पुत्रि १४६ असः पर स्ट्रान्ट्रेण्या 865 अर्धमागधिकाकार-६३२ अभिन्नदशपूर्वित्वात् ३६ असता दूयते चित्तं १४ अभिमानधना केचित् 808 अर्धेन्दुनिभस् शिलष्ट-30% असद्वेद्यविष घाति ७३४ अलकरिष्णु रोचिष्णु 308 अभिरामं वपुर्भर्तुः ३२५ असद्वेद्योदयाद् भुक्तिम् थ ३ प्र ४२६ अभिरूपः कुमारोऽयम् १५६ अलका तिलकाख्याच असद्वेद्योदयो घाति ५६5 अलकाली लसद्भृङगाः ४१७ अभिषिच्य विभु देवाः 308 असहच तनुसन्ताप ११५ अभिषेक्तुमिवारब्धा-अलक्ष्येगातपत्रेग ३६५ 80 असिपत्रवनान्यन्ये 282 अभूतपूर्वे रुद्भूतैः अलब्धपूर्वमास्वाद्या ३६० २०३ असिर्मेषिः कृषिविद्या-3 4 2 अलमास्ता गुरास्तोत्रम् अभूत्वा भवनाद् देहे ७3 ६०३ असुमता सुमताम्भसमातताम् ४३० अवधिञ्च मन.पर्यय-अभूत्वामाव उत्पादो ४८४ १३२ असुतरा सुतरां पृथुमम्भसाम् ४३० अभेद्यशक्तिरक्षय्यः 95 अवध्य चनां लक्ष्मी-₹3, असृज्योऽयमसंहार्ये. ७२ अभेद्यसंहतिलींक-338 अवश्यमवशोऽप्येष-२३३ अस्ति कायश्रुतिर्वक्ति ४६ अभ्युत्तिष्ठन्नसौ रेजे 238 अविलिप्तसुगन्धिस्त्वम् २०७ अस्नातपूतगात्रोऽपि ३०६ ३ ह्र•े अवेदाय नमस्तुभ्यम् अस्नातलिप्तदीप्ताङःगः ६०३ अभ्रू भङ्गमपापाङ्ग-२३८ अव्युत्पन्नतराः केचिद् अमङ्गलमलं बाले ३८७ १२ अस्पृष्टबन्धलालित्य-१५ अममाङगमतो 'ज्ञेय-६६ अशक्ताः पदवी गन्तुम् ३६६ अस्मत्स्वामी खगाधीशः 888

#### महापुरांचम्

|   | अस्य पर्यन्तभूभागं             | ११०  | <b>সা</b>                                           |            | आराधयन्ति यं नित्यम्         | २८६ |
|---|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----|
|   | अस्य पादाद्रयोऽप्यस्मादा-      | 309  | आकानाच्च तदेक्षूणां                                 | ३७०        | आरामं तस्य पश्यन्ति          | ३०७ |
|   | अस्य महाद्रेरनुतटमुच्चैः       | ४३४  | आकिञ्चन्यमथ ब्रह्म                                  | २३६        | आरिराधयिषुर्देव              | ३७३ |
|   | अस्य महाद्रेरनुतटमेषा          | ४३४  | आकामन् वनवेदिकान्तर-                                | १३८        | आरुहघाराधनानावं              | 668 |
|   | अस्य महाद्रेरुपतटमृच्छन्       | ४३६  | आक्रोश वधयाञ्चे च                                   | २३६        | आरूढयौवनस्यास्य              | १२२ |
|   | अस्य सानूनिमे रम्य-            | 308  | आक्षिप्ताशेषतन्त्रार्था                             | १७         | आर्तो मृत्वा वराहोऽभूत्      | १८६ |
|   | अस्यात्मा किन्तु मोक्षोऽस्य    | ሂፍሂ  | आक्षेपिग्गी कथा कुर्यात्                            | 38         | आलवालीकृताम्भोधि-            | ३३  |
|   | अस्यानुसानुवनराजि-             | ४३८  | आगमस्तद्वचोऽशेष-                                    | ४८६        | आहिलष्य पृथिवी दोभ्याँ       | ३३८ |
|   | अस्यानुसानुसुरपन्नगखे-         | ४३६  | आजन्मनो यदेतेन                                      | १२०        | आषाढमासबहुल-                 | ३६३ |
|   | अस्याः सुदति पश्येदं           | १२८  | आजानुलम्बमानेन                                      | 328        | आसीच्छतबलो नाम्ना            | १०५ |
|   | अस्वेदमलमाभाति                 | ७३४  | आजिद्यन् मुहुरभ्येत्य                               | २७०        | आस्थानमण्डलस्यास्य           | ५१४ |
|   | अहं पण्डितिका सत्यं            | 378  | आज्ञामूहु. खचरनरपाः                                 | 888        | आस्रवं पुण्यपापात्म-         | २३६ |
|   | अहं पूर्वभवेऽभूव               | १३०  | आज्ञाविचय एष स्यात्                                 | 328        | आहारकशरीरं यत्               | २४१ |
|   | अहं ममास्रवी बन्धः             | ४८६  | आज्ञाथिचयमाद्य तद्                                  | ४६७        |                              |     |
|   | अहं सुधर्मी जम्ब्वाख्यो        | ४२   | आज्ञैश्वर्याद् विनान्यैस्तु                         | ४०८        | Ę                            |     |
|   | अहं हि श्रीमतीनाम              | 840  | आत्मादिमुक्तिपर्यन्त-                               | २००        | इक्षुयत्रेषु निक्षिप्य       | २११ |
|   | अहमद्यं कृती धन्यो             | १५५  | आत्मरक्षा शिरोरक्ष-                                 | ४०८        | इत कल कमलवनेषु रूयते         | ४३२ |
|   | अहमिन्द्रोऽस्मि नेत्रोऽन्यो    | 389  | आत्मरक्षाश्च तस्योक्ता                              | २२४        | इतः कि नामित नाम्ना          | ४२२ |
|   | अटम्पूर्वमहमार्थम्             | 840  | आदित्यगतिमग्रण्य                                    | १११        | इतः परुषसम्पात-              | 588 |
|   | अहिंसा सत्यवादित्व-            | £ 7  | आदित्यवर्गो भर्माभ                                  | ६२६        | इत. प्रभृत्यहोरात्र-         | ५३  |
|   | अहो किमृषयो भग्नाः             | ४०२  | आदिष्टोऽस्म्यहमीशेन                                 | ४१०        | इतः प्रेक्षस्व संप्रेक्ष्याः | ११७ |
|   | अहो गुरुरय धीर.                | 800  | आद्य <sup>.</sup> प्रतिश्रुति <sup>.</sup> प्रोक्तः | Ę <b>Ę</b> | इत. शरद्घनघनकालमेघयोः        | ४३२ |
|   | अहो चक्रधरः पुष्य-             | १७६  | आद्यन्तौ देहिना देहौ                                | 23         | इत श्रुग् खगाधीश             | 83  |
|   | अहो जगदिद भङ्गाग               | ३७४  | आद्यसंहननेनैव                                       | ४८४        | इत स्वरति यद्घोषो            | 588 |
|   | अहो दुरासदा भूमिः              | २१३  | आधूनकल्पतरुवीथि-                                    | 83.8       | इतक्चेत स्वदोर्जाले          | ३१८ |
|   | अहो धर्मस्य माहात्म्य          | १६१  | आध्यान स्यादनुध्यानम्                               | 338        | इतस्ततक्च विक्षिप्तान्       | २५६ |
|   | अहो धिगस्तु भोगाङग-            | १७२  | आनन्दो नन्दनो नन्दो                                 | .६२०       | इति कतिपयैरेवाऽहोभिः         | १३७ |
|   | अहो धीमन् महाभाग               | ५२   | आनीलचूचुकौ तस्याः                                   | १२५        | इति कर्तव्यतामूढा            | ६३  |
|   | अहो धैर्यमहो स्थैर्यम्         | 385  | आनुपूर्वी तथा नाम                                   | ४०         | इति कालोचिताः क्रीडा         | ३२३ |
|   | अहो निन्द्यतरा भोगाः           | ४०७  | आनुपूर्व्यादिभेदेन                                  | 3€         | इति केचिदितो देव             | ६३  |
|   | अहो परममाश्चर्य                | 30   | आपातमात्ररम्यागाम्                                  | ४०७        | इति कैचित्तदाश्चयं-          | ३=४ |
|   | अहो परममैश्वर्य                | ११७  | आपातमात्ररम्याश्च                                   | १७१        | इति गदति गर्गेन्द्रे         | ४०४ |
|   | अहो पुण्यधनाः पुत्राः          | १७६  | आपातमात्ररसिका                                      | २४२        | इति चक्रधरेणोक्तां           | १५६ |
|   | अहो प्रसन्नगम्भीरः             | 32   | आप्तपाशमतान्यन्ये                                   | १३         | इति चारणयोगीन्द्र-           | १८७ |
|   | अहो भग्ना महावशाः              | 888  | आप्तागमपदार्थाना श्रद्धान                           | 200        | इति चिन्तयतस्तस्य            | ११७ |
|   | अहो मदालिरेषोऽत्र              | १७२  | आप्तागमपदार्थानां                                   | ५५५        | इति चिन्तयतोऽस्यासीत्        | २४४ |
|   | अहो महेच्छता यूनोः             | ४१०  | आप्तो गुर्गौर्युतो धूत                              | ४८६        | इति जीवपदार्थस्ते            | ४८७ |
|   |                                | J    | आभुग्नमुदरं चास्य                                   | ११५        | इति तत्कृतया देवी            | २६६ |
|   | अहो विषयिगां व्यापत्           | २४५  | आमनन्त्यात्मविज्ञानम्                               | ४३६        | इति तत्र चिरं भोगैः          | 338 |
|   | अहो श्रेय इति श्रेयः           | ४४६  | आममात्रे यथाक्षिप्तम्                               | ४४८        | इति तत्राहमिन्द्रास्ते       | २४१ |
| 3 | <b>प्रहो सुनिपु</b> र्ण चित्रं | .882 | आयासमात्रमत्राज्ञः                                  | २४३        | इति तद्वचनं श्रुत्वा         | 885 |
| ; | अहो स्त्रीरूपमत्रेदं           | १४८  | आयुष्मन् श्रृणु तत्त्वार्थान्                       | ४६२        | इति तद्वचनस्यान्ते           | ४०५ |
|   | अज्ञगीदखिलं व्योम              | २१६  | आरचय्य तदा क्रत्स्नम                                | ४६८        | इति तद्वचनाज्जातसौहार्दी     | ४४  |
|   |                                |      |                                                     |            |                              |     |

## श्लोकानामकाराधनुक्रमः

| इति तद्वचनाज्जातविस्मयो          | १८४        |
|----------------------------------|------------|
| इति तद्रचनाज्जाता                | १०१        |
| इति तद्वचनात्तेषा                | ५२         |
| इति तद्वचनात्प्रीतौ              | 388        |
| इति तद्वचनादेतत्                 | ११८        |
| इति तद्वचनाद् देवी               | २६४        |
| इति तद्वचनाद्धैर्यम्             | २२१        |
| इति तद्वचनाद् भीताः              | ४०२        |
| इति तद्वचनाद् विद्या             | १०२        |
| इति तन्त्रनियुक्तानां            | १७८        |
| इति तन्मयता प्राप्तम्            | 380        |
| इति तस्य मुनीन्द्रस्य            | १८४        |
| इति ताभिः प्रयुक्तानि            | २७६        |
| इति तेषु तथाभूताम्               | ४०३        |
| इति दीनतर केचित्                 | 335        |
| इति धर्मकथाडगत्वात्              | 29         |
| इति धीरतया केचित्                | 808        |
| इति ध्यानविधि श्रुत्वा           | 886        |
| इति ध्यानाग्निनिर्दग्ध-          | ४७२        |
| इति नागरिकत्वेन                  | १४८        |
| इति नानाविधैर्जल्पै              | ४४०        |
| इति निर्विद्य भोगेभ्य.           | ३७६        |
| इति निर्विद्य भोगेषु             | १७३        |
| इति निश्चितलेखार्थ               | १७६        |
| इति निश्चित्य तत्सर्व            | ११७        |
| इति निश्चित्य धीरोऽसौ            | <b>5</b> X |
| इति निश्चित्य लक्ष्मीवान्        | 378        |
| इति परममुदारं दिव्य-             | 399        |
| इति पुण्योदयात्तेषां             | २०६        |
| इति पुराणि पुराणकवीशिनाम्        | 820        |
| इति पृष्टवते तस्मै भगवान्        | ४७४        |
| इति पृष्टवते तस्मै सोऽवोचत्      | २०५        |
| इति पृष्टा तया किञ्चित्          | १३०        |
| इति पृष्टो मुनीन्द्रोऽसौ         | १३०        |
| इति प्रकटितोदारमहिमा             | ११०        |
| इति प्रतन्वतात्मीयम्             | ३१६        |
| इति प्रतकं जनतामनस्वदो           | ४४४        |
| इति प्रतर्कयन्नेष                | १५०        |
| इति प्रतीतमाहात्म्या             | 52         |
| इति प्रतीतमाहात्म्यो             | १०७        |
| इति प्रत्यङगसङ्गगिन्याः कान्त्या | ३५४        |
| इति प्रत्यङ्गसङ्गगिन्य-          | ३८४        |
| इति प्रत्यङगसङ्गगिन्या बभौ       | ३६७        |
|                                  | i          |

| इति प्रबुद्धतत्त्वस्य    | ६३०   |
|--------------------------|-------|
| इति प्रमदिवस्तारम्       | १५६   |
| इति प्रमाग्।भूतेय        | 3 3   |
| इति प्रमोदमातन्वन्       | Xov   |
| इति प्रमोदमुत्पाद्य      | 338   |
| इति प्रश्नमुपन्यस्य २४   | , १११ |
| इति प्रश्नावसानेऽस्य     | 338   |
| इति प्रश्रयिगाी वाच-     | ₹ 8   |
| इति प्रसाध्य त देवम्     | Кοб   |
| इति प्रस्पष्ट एवायम्     | २६३   |
| इति प्रस्पष्टमाहात्म्य.  | ₹ 0   |
| इति प्रह्लादिनी वाचम्    | ४५६   |
| इति प्रीतस्तदात्मीयम्    | ४१०   |
| इति प्रीतिद्यकराचार्य-   | २०२   |
| इति प्रोत्साहच त धर्मे   | 3 3   |
| इति बाहच तप. षोढा        | ४६३   |
| इति बुवन्तमभ्येत्य       | १३१   |
| इति बुवाएा एवासौ         | १२=   |
| इति बुवागा ता भूय.       | १४७   |
| इति भिन्नाभिसन्धित्वाद्  | १४    |
| इति भुवनपतीनाम्          | 328   |
| इति भूयोऽपि तेनैव        | २४६   |
| इति मातृचरस्यास्य        | १४०   |
| इति यदेव यदेव निरूप्यते  | ४३१   |
| इति यावान् जगत्यस्मिन्   | 388   |
| इति रम्यतरानेष           | 858   |
| इति राज्ञानुयुक्तोऽसौ    | १८४   |
| इति लक्ष्मीपरिष्वद्रगाद् | 355   |
| इति लौकान्तिकैदेंवै.     | ३७६   |
| इति वाचिकमादाय           | १७५   |
| इति विध्नितविष्नीषं      | १६५   |
| इति विज्ञापितस्तेन २४,   | १५६   |
| इति विशेषपरम्परयान्वहम्  | ४२८   |
| इतिवृत्त पुराकल्पे       | २६    |
| इति वृषभकवीन्द्रै-       | २७    |
| इति व्यार्वांगतारोह-     | ४११   |
| इति श्रुत्वा वचो भर्तुः  | ३३६   |
| इति श्लाघ्यं प्रसन्नं च  | ३८४   |
| इति श्लाघ्यतमे मेरौ      | ३०१   |
| इति षण्मासनिर्वत्स्यंत्  | ४०४   |
| इति संसारचक्रेऽस्मिन्    | ३७६   |
| इति संश्लाघ्यमाने ते     | ३५४   |
| इति सप्तगुरगोपेतो        | ४५२   |
|                          |       |

| इति सुकृतविपाकादान-             | 60    |
|---------------------------------|-------|
| इति स्तुत्वार्यस्ते तं          | ५२    |
| इति स्तुत्वा सुरेन्द्रास्त्वम्  | 378   |
| इति स्थविरकल्पोऽयम्             | ४६०   |
| इति स्वनामनिर्दिष्टा            | ४६    |
| इति स्वभावमधुराम्               | ३३३   |
| इति स्वभावमाधुर्य-              | ६०    |
| इति स्वान्तर्गत केचित्          | 800   |
| इति स्वार्था परार्थां च         | ₹8¥   |
| इति हाधीतनिश्शेष-               | ३६५   |
| इतिहास इतीष्ट तद्               | 5     |
| इतीत्थ स्वभक्त्या सुरैरिचते     | ४४६   |
| इतीद प्रमुखं नाम                | २७    |
| इतीदमन्यदप्यासाम्               | २६७   |
| इतीरयन् वची भूयः                | १५१   |
| इतोऽतीतभवञ्चास्य                | १११   |
| इतो दु स्वप्ननिर्गाशः           | २७    |
| इतो धूपघटामोदम्                 | ५२२   |
| इतो नन्दनमुद्यानिमत             | ११०   |
| इतो नाधिकमस्त्यन्यत्            | ४८६   |
| इतो निजगृहे देवि                | 3 3 7 |
| इतो नृत्यमितो गीतम्             | ३८४   |
| इतो मधुरगम्भीरम्                | ३८४   |
| इतोऽमुत. समाकीर्णम्             | २८७   |
| इतोऽय प्रध्वनद्ध्वाक्ष-         | 588   |
| इतो रज़्जू षडुत्पत्य            | २२४   |
| इतोऽर्द्धचन्द्रवृत्ताङगा        | ११०   |
| इतो वन वनगजय्थसेवितम्           | ४३२   |
| इतोऽष्टमे भवे भावि              | १८७   |
| इहोऽस्तमेति शीताशुः             | ३३४   |
| इतोऽह पञ्चमेऽभूवम्              | 3 8 9 |
| इत्थ गिरः फिएपतौ सनयं           | ४४२   |
| इत्थ चराचरगुरु:                 | ६३५   |
| इत्थं तदा त्रिभुवने             | ४७३   |
| इत्थ निष्क्रमणे गुरो समुचितं    | 388   |
| इत्य भूता देवराड् विश्वभर्तुः   | ४४६   |
| इत्थं मुनिवच पथ्यम्             | १३२   |
| इत्थं यस्य सुरासुरैः प्रमुदितैः | ३०२   |
| इत्थं युगादिपुरुषोद्भवमादरेग    | . ६७  |
| इत्यं विकल्पपुरुषार्ध-          | 399   |
| इत्थं सुरासुरगुरुः              | ३७०   |
| इत्यं सुरासुरनरोरगयक्षसिद्ध-    | ५६४   |
| इत्थं स्तुवद्भिरोघेन            | 35    |
|                                 |       |

# **मेंहा**षुराणम्

| इत्यकृंत्रिमनिष्शोष-      | २३६         | इत्यात्ततोषैः स्फुरदक्षयक्षैः  | ४४७     | इत्यु च्चै रुत्सवद्वैत-         | ३८१ |
|---------------------------|-------------|--------------------------------|---------|---------------------------------|-----|
| इत्यदीनतरा वाचम्          | ४१०         | इत्यादि जनसजल्पैः              | १६१     | इत्युच्चैर्गणनायके निगदति       | ५३= |
| इत्यनन्तसुखे तस्मिन्      | १६७         | इत्यादि तद्गतालापैः            | १५४     | इत्यु च्चैर्वन्दिवृन्देषु       | ३३५ |
| इत्यनल्पगुरा तस्मिन्      | 3=8         | इत्यादि दुर्णयानेतान्          | ५६५     | इत्युदारतर बिभ्रद्              | २२४ |
| इत्यनुध्यायतां तेषां      | २१५         | इत्यादि दोषसद्भावान्           | ४५३     | इत्युदारैर्गुगौरेभिः            | ५६८ |
| इत्यनुश्रूयते देवः        | २२          | इत्यादि भूतवादीष्ट-            | 33      | इत्युदीर्यं गिरं धीरो           | 330 |
| इत्यन्तःपुरवृद्धानि       | ३८८         | इत्यादियुक्तिभिजीव-            | १४४     | इत्युदीयं ततोऽन्तर्द्धिम्       | ११३ |
| इत्यन्वर्थानि नामानि      | ४०४         | इत्यादि वर्णनातीतं             | २४१     | इत्युदीर्य स्थिते तस्मिन्       | દય  |
| इत्यपारमिद दुःख           | २१५         | ्इत्याद्यः कालभेदोऽव-          | 38      | इत्युद्गाह्य कुदृष्टान्त-       | १६  |
| इत्यभिष्टुत्य गूढाङगी     | २६४         | इत्याद्यस्य भिदे स्याताम्      | ४६२     | इत्युन्युग्धैः प्रबुद्धैश्च     | ३८६ |
| इत्यभिष्टुत्य तौ देवम्    | <b>३१</b> २ | इत्याद्याभरगौ कण्ठघैः          | ३५२     | इत्येकशोऽपि विषये               | २४४ |
| इत्यभिष्टुत्य नाकीन्द्राः | X3 F        | इत्याद्युपायकथनै <sup>,</sup>  | ६४      | इत्येकशोऽपि सम्प्रीत्यै-        | ३१४ |
| इत्यभिव्यक्तवैशिष्टचा     | 308         | इत्यानन्दपरम्परां प्रतिदिनम्   | ३४४     | इत्येकान्नशतं पुत्राः           | ३४६ |
| इत्यमी केतवो मोहनिजयो     | ५३०         | इत्यापतत्सु देवेषु             | ५१३     | इत्येवमनुबध्नन्तौ               | ४०४ |
| इत्यमीषा पदार्थानाम्      | 93 X        | इत्याप्तवचः स्तोत्रैः          | 5       | इदं खाद्यमिदं स्वाद्यम्         | ४४७ |
| इत्यमीषु विशेषेषु         | ₹ = ३       | इत्याप्तोक्त्यनुसारेगा         | २१      | ईदं ध्यानफल प्राहु <sup>.</sup> | ४६७ |
| इत्यमुष्या व्यवस्थायाम्   | ४८३         | इत्याम्नातैर्जलैरेभिः          | ३६४     | इदं पुण्यमिद पूत-               | २७  |
| इत्यमूनि कथाङगानि         | १८          | इत्यायोजितसैन्यस्य             | ४६८     | इदं पुण्याश्रमस्थान             | ३०  |
| इत्यम् नि महाधैयों        | २३४         | इत्यालोच्य कथायुक्ति-          | 39      | इदं पुरो विमोचारूयम्            | ४२३ |
| इत्यमूनि युगारम्भे        | ३५२         | इत्याविष्कृतमङ्गला भगवती       | २६२     | इदं रूपमदीनानान्                | ४०२ |
| इत्यमूनि वनान्यासन्       | ५२३         | इत्याविष्कृतमाहात्म्यः         | ३८४     | इद वपुर्वयक्चेद                 | ३५५ |
| इत्यशादवतिक विदव-         | १७३         | इत्याविष्कृतरूपेगा             | 220     | इदं स्तोत्रमनुस्मृत्य           | ६३० |
| इत्यष्टधा निकायास्या      | ३७७         | इत्युक्त प्रेमनिघ्नेन          | १४४     | इदमतिमानुष तव                   | ४५६ |
| इत्यसहचतरां घोरा          | २१३         | इत्युक्तग्वातिकावप्र-          | ४२४     | इदमत्र तु तात्पर्य प्राय-       | ४६३ |
| इत्यसाधनमे वैतदी-         | ७२          | इत्युक्तपरिवारेगा              | २२५     | इदमत्र तु तात्पर्यं श्रुत-      | 838 |
| इत्यस्मद्वचनाज्जात-       | . १४३       | इत्युक्तमात्र एवासी            | 888     | इदमध्यवसायाहं                   | १७  |
| इत्यस्य परमां चर्याम्     | ४४७         | इत्युक्तमार्तमार्तारमा         | ४७८     | इदमर्चयता शान्ति-               | २७  |
| इत्यस्य रूपमुद्भूत-       | 59          | इत्युक्तवन्तौ प्रत्याय्य       | ४११     | इदमर्पयता नूनम्                 | १५२ |
| इत्यस्य वचनात् प्रीतौ     | ४१०         | इत्युक्तलक्षरा धर्म्यम्        | 885     | इदमाश्चर्यमाश्च <b>र्यम्</b>    | 388 |
| इत्यस्या गर्भचिह्नानि     | ३३७         | इत्युक्तस्तु मया साधु          | १५१     | इदमेव युगस्यादौ                 | 33  |
| इत्यस्याविरभूत् कान्तिः   | ३२७         | इत्युक्तेन विभागेन             | ४३८     | इदमेवार्हतं तत्त्वं             | १०७ |
| इत्यसौ तेन सम्पृष्टः      | ४५६         | इत्युक्त्वाथ स्वयंबुद्धे       | ₹3      | इदानी तु विना हेतोः             | ४४  |
| इत्यसौ परमानन्दः          | ६२          | इत्युक्त्वा पण्डिताऽवोचत्      | 838     | इन्द्रगोपचिता भूमिः             | १३१ |
| इत्यसौ परमोदारं           | ३४८         | इत्युक्त्वा पण्डिताश्वास्य     | १३४     | इन्द्रच्छन्द महाहार-            | ३२६ |
| इत्यसौ बोधितस्तेन         | २१७         | इत्युक्त्वा पुनरप्येवम्        | १३३     | इन्द्रच्छन्दादिहारास्ते         | ३४१ |
| इत्यसौ मदनोन्माद-         | १२६         | इत्युक्त्वा मुहुराशास्य        | ३४४     | इन्द्रनीलमयाहार्य-              | ४१२ |
| इत्याकर्ण्यं वचस्तस्य     | ४४          | इत्युक्त्वाऽस्मिन् गते पुत्र   | १५७     | इन्द्रनीलमयी यत्र               | २३७ |
| इत्याकलय्य तत्क्षेम-      | 378         | इत्युच्चकैः स्तुतिमुदारगुणानु- | प्रहर्ष | इन्द्रनीलोपलैः सौध-             | ३१० |
| इत्याकलय्य नाकेशाः 🕟      | १३६         | <b>३त्युच्चावचसञ्जल्पैः</b>    | 808     | इन्द्रप्रतीन्द्रपदयोः           | १४५ |
| इत्याकलय्य मनसा           | ४६४         | इत्युच्चेः प्रशिपत्य तं जिनपति | १६६     | इन्द्रसामानिकत्राय-             | ७०४ |
| इत्याकलय्य मनसा           | २३२         | इत्युच्वैः प्रमदोदयात्सुरवर-   | २०६     | इन्द्रस्तम्बेरमः कीदृग्         | 30% |
| इत्याकीडच क्षरां भूयो     | ३४४         | इत्युच्चैः सङ्गृहीतां समवसृति  | : ५७२   | इन्द्रारगीप्रमुखा देव्यः        | २६२ |
| दम्माचार्यपरम्परीताममलं   | XX          | इत्युच्यैः स्तोत्रसंपाठै-'     | ३८      | इन्द्रादीनामयैतेषाम् '          | ४०= |
|                           |             |                                |         |                                 |     |

#### श्लोकानामकाराचनुक्रमः

|                             | 11.00  | -Comp CoCompany              | 3 - ia     | क्रिके भवाभावी समाव                            | Yinin              |
|-----------------------------|--------|------------------------------|------------|------------------------------------------------|--------------------|
| इन्द्रियेषु समग्रेषु        | 30%    | उत्थिप्य शिविकास्वन्या       | ३८७        | ऋते भवमथार्तं स्यात्<br>ऋते विना मनोज्ञार्थाद् | ४७ <b>७</b><br>४७= |
| इन्द्रेण प्राप्तपूर्जीद्ध-  | 38     | उत्तमाङ्गमिवाङ्गेषु<br>————े | <b>२०१</b> |                                                | 885<br>8           |
| इन्द्रेन्द्राण्यौ समं देवैः | ३०१    | उत्तमाङ्गवृतेनोच्चैः         | ३८३        | ऋदिप्राप्तेऋषिस्त्व हि                         | درج<br>ح           |
| इमं नियोगमाध्याय            | ६४     | उत्तमोऽनुचरो ज्येष्ठो        | ४७७        | ऋषिप्रणीतमार्षं स्यात्                         | 6                  |
| इमा वनलता रम्या             | ३०     | उत्तिष्ठता भवान् मुक्ती      | 30€        | प                                              |                    |
| इमारच नामौष्धयः             | ६३     | उत्पादादित्रयोद्वेलम्        | £38        |                                                |                    |
| इमे कल्पतरूच्छेदे           | ६३     | उत्पादितास्त्रयो वर्गाः      | ३६२        | एकं त्रीिंग तथा सप्त                           | २१६                |
| इमे च परुषापाता             | २१४    | उत्पुष्करें करैरूढ-          | ४२६        | एकत किन्नरारब्ध-                               | ३८०                |
| इमे चैनं महानद्यो           | ११०    | उत्सद्धगादेत्य नीलाद्रे-     | 30         | एकत शिविकायान-                                 | ३८०                |
| इमे तपोधना दीप्त-           | ३०     | उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यौ कालौ   | ४७         | एकत सुरकोटीनां                                 | ३८०                |
| इमे भद्रमृगा. पूर्व         | ४४     | उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यौ द्वौ   | ४६         | एकत. सुरतूर्यागा                               | ३८०                |
| इमेऽश्रुबिन्दवोऽजस्र        | १३३    | उदपादि विभो यस्य             | ૭          | एकतयोऽपि च सर्व-                               | 38%                |
| इयमितः सुरसिन्धुरपां छटा    | ४२६    | उदरेऽस्याः वलीभद्रगो         | ३३७        | एकतयोऽपि तथैव जलौघः                            | 38%                |
| इयमितो वन कोककुटुम्बिनी     | ४३०    | उदर्गनगटेनुन्वाद्            | <b>5</b> X | एकतयोऽपि यथा स्फटिकाख्या                       | 38%                |
| इष्ट एव किलारण्ये           | २३     | उदश्रुलोचनश्चाय              | १५०        | एकतोऽप्सरसा नृत्तम्                            | ३८०                |
| इष्टश्चायं विशिष्टश्चेति    | ४४३    | उद्ध्त परुषरयेगा वायुनोच्चै  | ४३७        | एकतोऽभिमुखोऽपि त्वम्                           | ५१६                |
| इह खगवनितानितान्तरम्याः     | ४३३    | उद्भव कारएा कर्ता            | ६११        | एकतो मद्भगलद्रव्य-                             | ३८०                |
| इह खचरवधूनितम्बदेशे         | 288    | उद्भार पयोवार्द्धे.          | 235        | एकत्रिशच्च लक्षा स्यु                          | 80                 |
| इह जम्बूमित द्वीपे          | ७३     | उद्यानं फलित क्षेत्रम्       | ३२८        | एकत्वेन वितर्कस्य                              | 838                |
| इह जम्बूमित द्वीपे          | 388    | उपमादीनलङकारा-               | ३५६        | एकमुक्त च तस्यासन्                             | ४०३                |
| इह प्रगायकोपेऽस्या          | 388    | उपयोगविशुद्धौ च              | ४७६        | एकरूपापि तद्भाषा                               | २४                 |
| इह मृगालनियोजितबन्धनै       | ४२६    | उपवनसरसीना बालपद्मैः         | ४४२        | एकविश नमेर्भर्तु-                              | ४२                 |
| इहं शरद्घनुमल्पकमाश्रितम्   | ४३०    | उपवादकवाद्यानि               | ३१५        | एकविद्या महाविद्यो                             | ६१५                |
| इह सदैव सदैवविचेष्टितै.     | ४२६    | उपवासदिनान्यत्र              | १३१        | एकादशाडगविद्याना                               | ४३                 |
| इह सुरासुरिकन्नरपन्नगा.     | ४२७    | उपशान्तगुरास्थाने .          | २३७        | एकान्तशान्तरूप यत्                             | २४१                |
| इहामी मृगौघा वनान्तस्थला    | ते ४३७ | उपात्ताणुवता धीरा.           | ४६२        | एकावल्यास्तनोपान्त-                            | ३३२                |
| इहैवापरतो मेरोविदेहे        | १११    | उपोषित किमेताभ्या            | १६१        | एकैकस्मिन् निकाये स्यु                         | 30%                |
| £.                          |        | उपोष्य विधिवत्कर्म           | 880        | एकैकस्याश्च देव्या                             | २२५                |
| •                           |        | उभयेऽपि द्विषस्तेन           | <b>द</b> ६ | एता क्षरन्मदजलाविल-                            | ४३७                |
| ईदृक् त्रिमेखल पीठम्        | ४३७    | उशन्ति ज्ञानसाम्ग्राज्य      | १३२        | एतास्तास्तारका नामै-                           | ५३                 |
| ईदृग्विध महादुःख            | 280    | उशन्ति वैदिकादीनाम्          | ४२५        | एते च नारकावासा.                               | २१५                |
| ईर्यादिविषया यत्ना          | ४८४    |                              |            | एतेनैव प्रतिक्षिप्त                            | ٤5                 |
| उ                           |        | ऊ                            |            | एते महाधिकाराधिकारा                            | ४४                 |
| उपकण्ठमसौ दध्ये             | १२२    | ऊरुद्वयमभात्तस्य             | १२३        | एतौ तौ प्रतिदृश्येते                           | ५१                 |
| उक्षाः शृङगाग्रससक्त-       | ५२६-   | <b>ऊरुद्वयमुदारश्रि</b>      | २५१        | एव धर्मारामात्मानम्                            | ५५४                |
| उचितेन नियोगेन दृष्ट्वा     | २६३    | ऊरुभ्या दर्शयन् यात्राम्     | ३६८        | एवं नाम महीयास                                 | २०४                |
| उच्चावचसुरोन्मुक्त-         | ४५५    | ऊर्ध्वमुञ्चलयन् व्योम्नि     | ३१८        | एवंप्राया गुरगा नाथ                            | ४५०                |
| उच्चैः प्रभाषितव्य स्यात्   | 38     | ऊर्ध्वमु ज्वलिताः केचित्     | २६७        | एवंप्राया विशेषा ये                            | ४२१                |
| उच्छायस्य तुरीयाश-          | ७७     | ऊर्ध्वव्रज्या स्वभावत्वात्   | ४६६        | एव भावयतो ह्यस्य                               | ४८४                |
| उच्छ्वसत्कमलास्येयम्        | २६१.   | <b>ૠ</b>                     |            | एव महाभिधेयस्य                                 | ४१                 |
| उडूनि तारकाः सौधम्          | ३२८    | ऋज्वी मनोवच काय-             | 380        | एष भीषगो महाहिरस्य                             | ४३६<br>४३६         |
| उत्कीर्ण इव देवोऽसौ         | १३३    | ऋते धर्मात् कृतः स्वर्गः     | २०६        | एष सिहचरी मृगकोटी.                             | 358                |
| उत्कृष्टतपसो धीरान्         | 233    | ऋतेऽप्युपगतेऽनिष्टे          | ४७५        | एषोऽञ्जलिः कृतोऽस्माभिः                        | 880                |
|                             | ,,,,   | 4                            | 1          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •        |                    |

| पे                                                       |             | कदाचित् प्रान्तपर्यस्त    | ४६६          | कॉिंगकाभरणन्यासं          | १५८         |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------|---------------------------|-------------|
| ऐकाय्येण निरोधो यः                                       | ४७४         | कदाचित् सौधपृष्ठेषु       | 378          | कर्गोंत्पलं स्विमत्यस्याः | १६९         |
|                                                          |             | कदाचिदय गत्वाहं           | १४१          | कर्णी सहोत्पली तस्याः     | १२६         |
| ऐशानेन्द्रोऽपि रुद्रश्रीः                                | <b>२</b> ६२ | कदाचिदथ तस्यासन्          | १२०          | कर्मगाऽनेन द्वौःस्थित्यं  | २४६         |
| ऐशानो लिखितः कल्पो                                       | 388         | कदाचिदथ तस्याऽऽसीद्       | 83           | कमंबन्धनिर्मुक्तः         | <b>४</b> ८६ |
| श्री                                                     |             | कदाचिद् गिरिक्ञजेषु       | ४६५          | कर्मंबन्धननिर्मुक्तो      | १४२         |
|                                                          |             | कदाचिद् गीतगोष्ठीभिः      | २६७          | कर्मबन्धविनिर्मुक्तं      | १६५         |
| औरभारिच रहीरन्यान्                                       | २१३         | कदाचिद् दीर्घिकाम्भ.सु जल |              | कर्मभूमिनियोगो यः         | ४२०         |
| =                                                        |             | कदाचिद् दीर्घिकाम्भःसु सम |              | कर्मभूरद्य जातेयं         | 3 X F       |
| क                                                        |             | कदाचिद् बहिरुद्याने       | १६न          | कर्मशत्रुहरणं देवम्       | 800         |
| कः कीदृग्न नृपैर्दण्डयः                                  | २७७         | कदाचिद् वृत्तिसंख्यानम्   | ४६१          | कर्मापेक्षः शरीरादि-      | ७१          |
| कः पञ्जरमध्यास्ते                                        | २७४         | कदाचिन्नन्दनस्पद्धि तरु-  | 323          | कर्माहुतीर्महाध्यान-      | ४०६         |
| क. समुत्सृज्यते धान्ये                                   | २७६         | कदाचिन्नन्दनस्पद्धि परा-  | १६८          | कर्मेन्धनदहे तुभ्यम्      | ३०५         |
| क एषामुपयोगः स्याद्                                      | ६३          | कदाचिन्निम्नगातीरे        | ४६६          | कर्मेन्धनानि निर्दग्धुम्  | ४६२         |
| कचग्रहैम् दीयोभिः                                        | १६८         | कदाचिल्लिपिसस्यान-        | <b>३</b> २२  | कर्हिचिद् गीतगोष्ठीभिः    | ३२२         |
| कचभारो बभौ तस्याः                                        | २५४         | कनकाद्रितटे क्रीडा        | 388          | कर्हिचिद् बर्हिगाराव-     | ४६५         |
| कच्चिज्जीवति मे माता                                     | 800         | कनत्कनकभृद्धगार-          | 335          | कर्हिचिद् बहिरूपेगा       | 322         |
| कच्छाद्या यस्य सद्वृत्तं                                 | b           | कन्धरस्तन्मुखाब्जस्य      | 388          | कलत्रस्थानमेतस्याः        | 242         |
| कटकाङगदकेयूरभूषिता                                       | ३६७         | कपोलफलके चास्याः          | १५०          | क जा गणका गणका वि         | २६३         |
| राधना इन इने ब्रुग्नुहरूना<br>संक्षा इन इने ब्रुग्नुहिना | १५६         | कपोलावलकानस्याः           | २५३          | कलाकुशलता कल्य-           | 939         |
| कटीतट वभावस्य                                            | 380         | कपोलावस्य सशुष्यत्        | 888          | कलाधरकलास्पद्धि-          | ×0          |
| कटीतट कटीसूत्रघटित                                       | પ્રદ        | कमलदलविलसदिनिमिष-         | ४६४          | कलाश्च सकलास्तस्य         | <b>३२१</b>  |
| कटीमण्डलमेतस्याः                                         | <b>२</b> ५२ | कमलप्रमित तस्य            | **           | कलासमाप्तिषु प्रायः •     | ७४          |
| कटीसूत्रश्रिय तन्वन्                                     | प्रश्       | कमलिनीवनरेग्विकिषिभः      | ४३०          | कलासु कौशल शौर्यं         | 53          |
| कठिनैऽपि शिलापट्टे                                       | RE9         | कम्पते हृदयं पूर्वं       | १२१          | कलासु कौशलं श्लाघ्यं      | ३२१         |
| -                                                        | 808         | कम्प्रमाम्यवनं रेजे       | x 28         | कल्पद्रुम इवोत्तुङ्ग-     |             |
| कण्टकालग्नवालाग्राः                                      |             | करं वामं स्वपर्यंके       |              | कल्पद्रुमिवाभीष्ट-        | ¥0<br>□ • ~ |
| कण्ठाभरणभाभार                                            | ३८३<br>३४२  |                           | 3 E<br>4 8 o | -                         | 43X         |
| कण्ठाभरणरत्नांशु                                         |             | करं सुदीर्घनिश्वास-       |              | कल्पद्रुमवनच्छाया-        | ६३१         |
| कण्ठे हारलतां विभात्                                     | ३६७         | करटक्षरदुद्दाम-           | १६५          | कल्पद्रुमस्य शाखासु       | ३१७         |
| कण्ठे हारलतारम्ये                                        | ३४२         | करणत्रययाथात्म्य-         | ४७०          | कल्पद्रुमाः समुत्तुङगाः   | ४३०         |
| कयं चस सृजेल्लोकं                                        | 33          | करणा परिणामा ये           | ४७०          | कल्पद्रुमेषु कात्स्न्येन  | ६२          |
| कथ तु पालयाम्येन                                         | १७४         | करणे त्वनिवृत्ताख्ये      | ४७०          | कल्पाङ्गिपादिवोत्तुङगा-   | १७          |
| कथ भर्तुरिभप्रायो                                        | ४५६         | करण्डस्थिततत्कार्य-       | १७५          | कल्पाङ्गिया यदा जाताः     | ५५          |
| कथ मूर्तिमतो देहाच्चैतन्य-                               | ७३          | करहाटमहाराष्ट्र-          | ३६०          | कल्पानोकहमुत्सृज्य        | 308         |
| कथाकथकयोरत्र                                             | १८          | कराङ्गुलीषु शकस्य         | ३१७          | कल्पानोकहवीथीयम्          | 388         |
| कथोपोद्घात एष स्यात्                                     | 88          | करिकेसरिदावाहि-           | १६५          | कल्पानोकहवीर्यागा         | χo          |
| कदम्बानिलसवास-                                           | 939         | करिएगा मदधाराभिः          | 308          | कल्पे उनल्पिं द्विरैशाने  | १३२         |
| कदम्बामोदसवादि-                                          | ४१५         | करीन्द्रकुम्भनिर्मेद-     | १६५          | कल्यागित्रतये वर्या       | १४६         |
| कदलीस्तम्भनिर्भासौ                                       | ३४७         | करीन्द्रपृथुयादोभिः       | 308          | कल्याराप्रकृतिर्दीप्ति-   | ६२५         |
| कदाचिच्च नरेन्द्रेण                                      | 688         | करौ करिकराकारावूरू        | 53           | कल्यागाभिषवे तस्मिन्      | १५८         |
| कदाचिज्जलकेलीभिः                                         | २६७         | कर्णपूरोत्पल तस्या        | १२६          | कवयः सिद्धसेनाद्याः       | १०          |
| कदाचित् काननं रम्ये                                      | १३०         | कर्णाभरणदीप्रांशु-        | 388          | कवयोऽन्येऽपि सन्त्येव     | १२          |
| कदाचित् पदगोष्ठीभिः                                      | ३२२         | कर्णावविद्धसच्छिद्रौ      | 308          | कवि पुरागमाश्रित्यः       | 5           |
|                                                          |             |                           |              |                           |             |

| कविः पुरारापुरुषो            | ६१५         |
|------------------------------|-------------|
| कवित्वस्य परा सीमा           | ₹ १         |
| कविप्रमादजान् दोषान्         | 3           |
| कवीनां कृतिनिर्वाहे          | १५          |
| कवीनां गराकानां च            | १०          |
| कवीनां तीर्थकृद्देव:         | 88          |
| कवेधीरिव सुश्लिष्टम्         | १३४         |
| कवेभीवोऽथवा कर्म             | १५          |
| कषायमलविश्लेषात्             | ४६२         |
| कस्मादस्मिञ्जनाकीर्गो        | १६५         |
| कस्मिन् युगे कियन्तो वा      | २४          |
| कह्लारवारिभिर्धूत-           | १०२         |
| काश्चिच्च शुकरूपेगा          | 322         |
| काश्चिदुत्तुङगशैलाग्रात्     | २१३         |
| कांश्चिन्निशातशूलाग्र-       | २१३         |
| का कः श्रयते नित्यम्         | २७६         |
| काकला स्वरभेदेषु             | २७४         |
| काकली स्वरभेदेषु             | २७५         |
| काकलीस्वरमामन्द्र-           | 387         |
| काचित् गौरीस 🗁               | २६५         |
| काचिदाभरगान्यस्यै            | २६५         |
| का चेद् दानस्य संशुद्धि-     | ४५७         |
| काञ्चीदामपरिक्षिप्त-         | ३८४         |
| काञ्चीदाममहानाग-             | १६८         |
| काञ्ची यष्टिर्वनस्येव        | <b>५</b> २७ |
| का धारएा। किमाध्यानम्        | 88=         |
| कान्ताना करपल्लवैर्मृ दुतलैः | २०७         |
| कान्तारचर्यां सङगीर्य        | १८१         |
| कान्त्यासविमवापातुम्         | २२६         |
| काम तिष्ठतु वा भुक्तवा       | 338         |
| कामगः कामरूपी च              | 30.X        |
| कामनीतिमथ स्त्रीगा           | ३५७         |
| कामरागावभङ्गश्च              | १२१         |
| कामविद्यामिवादेष्टु          | १५१         |
| कामिनीनेत्रभृङ्गालिम्        | २२६         |
| कामोद्दीपनसाधर्म्यात्        | 838         |
| कामुकः श्रयते नित्यम्        | २७६         |
| काम्बोजारटृबाह्मीक           | ३६०         |
| कायक्लेशो मतस्तावन्न-        | 888         |
| कायचैतन्यययोर्नेक्यं         | ६६          |
| कायबन्धननिर्मोक्षाद्         | ६०३         |
| कायमाने महामाने              | १८१         |
| कायवाज्ञमनसां कर्म           | ४६८         |
| E 3                          |             |

| रलाकामाभकाराह               | ाचुकामः <sub>,</sub> |
|-----------------------------|----------------------|
| कायाकारेग भूतानां           | 8७                   |
| कायात्मकं न चैतन्यं         | १३                   |
| कायासुखतितिक्षार्थम्        | ४५६                  |
| कायेनातिक्रमस्तेषा          | १३२                  |
| कारणं परिसामः स्यात्        | ४५४                  |
| कारएगन्न विना कार्यम्       | १२१                  |
| कारवोऽपि मता द्वेधा         | ३६२                  |
| कारिस्गारुसारागेसा          | १०३                  |
| कारीषाग्नी्ष्टकापात-        | २४६                  |
| कार्येषु प्राग्विधेयम्      | ४७३                  |
| कालचक्रपरिभ्रान्त्या        | ४७                   |
| कालश्च नातिशीतोष्ण-         | ४६५                  |
| कालानुभवसम्भूत-             | 38                   |
| कालान्ते नरकाद् भीमात्      | २ <b>१</b> ७         |
| कालोऽन्यो व्यवहारात्मा      | ४६                   |
| काव्यानुचिन्तने यस्य        | 8 8                  |
| काशीमवन्तिकुरुकोशल-         | ६३५                  |
| काश्चनोच्चलिता व्योम्नि     | 835                  |
| काश्चित् प्राबोधिकैस्तूर्ये | 335                  |
| काश्चित् प्रेक्षरगगोष्ठीषु  | २६७                  |
| काश्चित् सङ्गीतगोष्ठीषु     | २६=                  |
| काश्चिदन्तर्हिता देव्यो     | २६६                  |
| काश्चिदारचितै स्थानै.       | २६७                  |
| काश्चिदुञ्चिक्षिपुज्योति    | २६६                  |
| काश्चिदैरावती पिण्डीम्      | ३१७                  |
| काश्चिदोष्ठाग्रसदष्ट-       | २६८                  |
| काश्चिद्दर्शितदिव्यानु      | २६६                  |
| काश्चिन्महानसे युक्ताः      | २६५                  |
| काश्चिन्नीराजयामासु.        | २६६                  |
| काश्चिन्नृत्तविनोदेन        | २६७                  |
| काश्चिन्मङ्गलधारिण्यः       | २६५                  |
| काश्मीरोशीनरानर्त-          | 328                  |
| काश्यपोऽपि गुरो. प्राप्त-   | ३७०                  |
| काश्यमित्युच्यते तेजः       | ३७०                  |
| का ःस्वरभेदेषु              | २७४                  |
| कि किलाभरगौर्भारैः          | ३७६                  |
| कि केन साधितं तत्स्यात्     | 33                   |
| कि गौर्यन्त्रिदशैम्बनो      | २१६                  |
| किं तेषामायुषो मानं         | २४                   |
| किं महादन्तिनो भारम्        | 805                  |
| कि वात्र बहुनोक्तेन         | १०५                  |
| कि वा बहुभिरालापैः          | 208                  |
| कि विशेषैषितैषा मे          | २३                   |
|                             |                      |

|                                | •     |
|--------------------------------|-------|
| किञ्चिद् दृष्टिमुपावत्यं       | ४५५   |
| कि <b>ग्</b> गिभूतदृढस्कन्धान् | १८०   |
| किन्नु तेऽद्य पुरो नाहं        | १३०   |
| किन्त्वत्र कतिचित् कस्मात् .   | 388   |
| किन्त्वन्तरं पुराग्। स्यात्    | ४३६   |
| किन्नराएगा कलक्वाएगै:          | ५२१   |
| किन्नामानश्च ते सर्वे          | २४    |
| किमत्र बहुना यो-               | ४७६   |
| किमत्र बहुनोक्तेन धर्म-        | ४१    |
| किमत्र बहुनोक्तेन यद्यत्       | २१५   |
| किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्र      | ३५७   |
| किमत्र बहुनोक्तेन सर्वो        | 838   |
| किमप्यन्तर्गत जल्पन्           | ७३६   |
| किमयममरनाथः किस्विदीशो         | १८६   |
| किमयममरसर्गः                   | 3 F X |
| किमस्य लक्षरा योगिन्           | ४७४   |
| किमालम्बनमेतस्य                | ४७४   |
| किमाहु सरलोत्तुङ्ग-            | २७१   |
| किमिन्दुरेको लोकेऽस्मिन्       | २६६   |
| किमिन्द्रजालमेतत् स्यात्       | ३५४   |
| किमिमे परिहर्तव्या.            | ६३    |
| किमिमे श्रीसरस्वत्यौ           | ३५४   |
| किमेतत् पितृदाक्षिण्यम्        | ३३०   |
| किमेतदिति पृच्छन्ती            | ७०४   |
| किमेते दिव्यकन्ये स्ता         | ३५४   |
| किमेष भगवान् भानुः             | ३८४   |
| किमेष मदनोन्माद                | 358   |
| किमेष हासस्तनुते               | ४४४   |
| किमेषा वैद्युती दीप्ति         | २५८   |
| कियत्यपि गते काले              | ३६३   |
| कियन्तमथवा काल                 | ३६५   |
| कियन्मात्रमिद देव              | १५५   |
| किरगौर्यत्र रत्नाना            | २३७   |
| किरीटोत्सडगसङ्गिन्या           | ३८३   |
| कीदृश नरके दुख                 | 305   |
| कीदृश वृत्तक तेषा              | २४    |
| कु इकुमालिप्तसर्वाङगीम्        | १६०   |
| कुचकुम्भैः सुरस्त्रीरणा        | 335   |
| कुञ्चितास्तस्य केशान्ता-       | ३४७   |
| क्ञरकराभभुजमिन्दुसम <b>व</b> क |       |
| कुण्डलद्वयसशोभि-               | ३४७   |
| कुण्डलार्ककरस्पृष्ट-           | २२८   |
| कुण्डलोद्भासि तस्याभात्        | २१६   |
| • •                            |       |

#### महापुरासम्

| कुदृष्टयो व्रतैर्हीना             | १६७         | कृतप्रथममाङ्गल्ये            | 328   | केचित् स्रग्वस्त्रगन्धादीन्        | ४४६        |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------|-------|------------------------------------|------------|
| कुन्थोः सप्तदशं ज्ञेय-            | ४२          | कृतमतिरिति भीमान्            | २४८   | कैचित् स्वान्येव मांसानि           | २११        |
| कुन्देन्दीवरमन्दार-               | १६२         | कृतरङगवलौ रत्न-              | 388   | केचिदन्यकृतैरर्थे.                 | १२         |
| ग्च नृप-धनः/ने'ित                 | ४५५         | कृतव्यलीककोप मा              | 388   | केचिदन्यवचोलेशान्                  | <b>१</b> २ |
| कुमार परमो धर्मो                  | १०६         | कृताञ्जलिपुटो भक्त्या        | १८१   | केचिदर्थमिप प्राप्य                | १३         |
| कुमारेण तपस्तप्तं                 | <b>१</b> ६१ | कृताना कर्मगामार्ये          | १३१   | केचिदर्थस्थ सौन्दर्यं-             | १५         |
| कुमारो वज्रजङ्गोऽयम्              | १५६         | कृतानुकरण नाटचम्             | ३१३   | केचिद् मानेषु                      | ५३२        |
| कुमुदप्रमित तस्य                  | ५६          | कृतान्त शुद्धिरद्भूत-        | ४६८   | केचिद् बल्कलिनो भूत्वा             | ४०२        |
| कुमुदाङगमतो विद्धि                | ६५          | कृताभिवन्दनास्तरमा <b>त्</b> | 359   | केचिद् वर्गोज्ज्वला वागी           | १३         |
| कुमुदाङगिमतायुष्को                | ५६          | कृताभिषेको रुख्वे            | ३६६   | केचिन्मज्जनसामग्र्या               | ४४६        |
| कुम्भी हिरण्मयौ पद्म-             | २५६         | कृताभिषेचनाः सिद्ध-          | १७५   | केचिन्मिथ्यादृशः काव्य             | १२         |
| कुरुत तपसि तृष्णा                 | ३११         | कृताभिषेचनानेतान्            | ३६६   | केनासि कर्मणा जाता                 | १३०        |
| कुरूपबृंहरा धर्मे                 | २००         | कृतार्चनस्ततः स्तोतु         | १६२   | के मधुरारावा                       | २७४        |
| कुर्वते वलिविन्यांसम्             | २६६         | कृतार्थतरमात्मानम्           | ४५४   | केयूररुचिरावसौ                     | 55         |
| कुर्वन्ति स्मापरासान्द्र-         | २६६         | कृतार्थस्य विनिर्मित्सा      | 90    | केवली केवलालोक-                    | ४८७        |
| कुर्वन्त्यो वा जिनस्तोत्रम्       | ५१७         | कृतार्थाः निष्ठिताः सिद्धाः  | ४६६   | केशलोचरच भूशय्या                   | ४०३        |
| कुर्वन्नीलोत्पल कर्णो             | 039         | कृतावगाहना स्नानु            | 850   | केशवश्च परित्यक्त-                 | २२३        |
| कुलजात्याश्रिताः विद्याः          | ४२०         | कृतावगाहनो भूय.              | ३६६   | केशान् भगवतो मूर्ष्टिन             | 93€        |
| कुलशैलायितानस्य                   | ३१७         | कृतावतारमुद्बोध-             | 838   | केषाञ्चिच्छीर्षक यण्टि             | ३५०        |
| कुलाचलपृथूत्तुद्रगवीची-           | 308         | कृती कृताभिषेकाय             | २३१   | कोकिलो मज्जुलालाप                  | २७४        |
| कुलाचलाश्चलन्ति स्म               | ३१६         | कृती कृतार्थः सत्कृत्यः      | ६१२   | कोटीकोटचौ दशैकस्य                  | ४७         |
| कुलाना धारणादेते                  | ६४          | कृतेर्या शुद्धिरद्धिः        | १६२   | कोऽभ्युपायो महाभाग                 | ४४         |
| कुलायेषु शकुन्ताना                | ७४          | कृतेष्टय कृतानिष्टविद्याता   | ३०१   | को मञ्जुलालापः                     | २५७        |
| कुलित्थत्रिपुटौ चेति              | ६२          | कृतोपशोभमभवत                 | ३६३   | कोशादसेरिवान्यत्व                  | ११५        |
| कुंशलै पात्रदानाद्यैः             | ६४          | कृतोपशोभे नगरे               | १५८   | कोष्ठबुद्धे नमस्तुभ्य              | ₹X         |
| कुशीला. कुत्सिताचाराः             | १६७         | कृतो मुनिवधानन्द-            | 3 8   | कोष्ठागारनियुक्तांश्च              | १८६        |
| कुशेशयशयं देवम्                   | २८०         | कृत्वा गन्धोदकैरित्थम्       | 300   | कोसलादीन् महादेशान्                | 348        |
| म्बर्ग के विकास कर देखा           | ४३३         | कृत्वा तनुस्थिति धीमान्      | ४५५   | कोऽस्य भावो भवेत् कि वा            | ४७४        |
| नुसुमरसिपासया निलीनै              | ४३३         | कृत्वाऽऽदित. प्रजासर्ग       | ३६७   | कमाच्चकधरो भूत्वा                  | ' १४५ ે    |
| कुसुमापचये तेषां                  | १८०         | कृत्वानशनसच्चर्या            | १०६   | कमात् कैवल्यमुत्पाद्य              | १०६        |
| कुसुमितवनषण्डमध्यमेता.            | ४३३         | יות הוות ירו                 | ११३   | क्रमादेथ सुरानीकान्यम्बराद-        |            |
| कुस्तुति कामतत्त्वस्य             | २५४         | कृत्वा समवतार तु             | 388   | ऋमादवापततामेतौ <u>ै</u>            | १७६        |
| <b>कू ब</b> द्द्विरेफा वनराजिरेषा | ४३५         | कृत्स्नस्य मोहनीयस्य         | २३४   | क्रमोन्नत सुवृत्तञ्च               | 380        |
| कूटनाटकमेतत्तु                    | ३७६         | कृत्स्नाद् विरम्य सावद्यात्  | 035   | क्रमोपधानपर्यन्त-                  | ३८४        |
| क्टस्थोऽपि न क्टस्था              | ३०६         | कृत्स्नामिति जगन्नाडीम्      | २६६   | कमौ मृदुतलौ तस्य                   | ३४७        |
| कूटागारसभागेह-                    | ४३२         | कृष्णा च मध्यमोत्कृष्टा      | २१६   | क्रियानि.श्रेयसोदर्का <sup>.</sup> | ४८४        |
| क्टैर्नवभिरुत्तुङ्गौ              | ४१४         | कृष्यादि कर्मषट्कञ्च         | ३६८   | कूरैरपि मृगैहिंसी                  | ७३४        |
| कृत सोपानमामेरोः                  | २८८         | केकिनो मधुरारावाः            | २७४   | क्रोधलोभभयत्याग-                   | ४६०        |
| कृतच रणसपर्यो                     | ३६५         | केचित् कन्याः समानीय         | ४४६   | कोशं रुन्द्रा महाबीथ्यो            | ४३७        |
| कृतपुष्पाञ्जले रस्य               | ३१५         | केचित् त्वमेब शरणम्          | 808   | कोशद्विकोशसीमानो                   | 3 ६ १      |
| कृतप्रणयकोपेयं                    | 388         | केचित्परावरे ज्ञस्य          | 388   | कोगार्धपीठमूर्धा                   | ४३७        |
| कृतप्रगाममाशीभिः                  | २०३         | केचित् पादानुपादाय           | 880   | कौञ्चसारसरूपेगा                    | <b>३२३</b> |
| कृतप्रणामी ती तस्य                | १७६         | केचित्सौशब्द्यमिच्छन्ति      | १३    | क्लिष्टोऽसौ मुहुरातं स्यात         | २४५        |
|                                   |             |                              | * > ) | 98 44 (414)                        | ,          |

|                                             |        | •                                     |     |
|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------|-----|
| क्व कीदृक् शस्यते रेखा                      | २७०    | क्वेद तपोवन शान्तम्                   | ४०७ |
| क्व गम्भीरः पुरागान्धिः                     | 3      | क्षरामक्षरानीयेषु                     | २१६ |
| क्व चक्रवर्तिनो राज्यं                      | १७४    | क्षरणाददृश्यतां प्राप                 | ३७३ |
| क्यचन काञ्चनभित्तिपराहतै <sup>.</sup>       | ४२८    | क्षगादेक क्षगान्नैक.                  | ३१६ |
| क्विचच चटुलोदञ्च-                           | ४१५    | क्षगान्नश्यन् क्षगाज्जीर्यन्          | ३७४ |
| ववचिच्च विचरद्दिव्य-                        | ४१५    | क्षिणिकाना च चित्तानाम्               | 400 |
| वविचच शाद्वला भूमि.                         | ५२३    | क्षत्रियाः शस्त्रजीवित्वम्            | ३६२ |
| <b>क्वचि</b> च्छिखीमुखोद्गीर्ग              | 888    | क्षमागुरगप्रेधानाय                    | ३०७ |
| क्वचिच्छुकच्छदच्छायै.                       | ५१४    | क्षमाधनानां क्रोध।ग्नि                | १३२ |
| <del>य</del> वचिज्जलधरांस्तु <u>ङ्</u> गान् | १७५    | क्षरद्भिः शिखरोपान्ताद्               | ४११ |
| क्वचित् कण्ठीरवाराव-                        | 888    | क्षान्तिभाक् पृथिवीमूर्तिः            | ६११ |
| क्वचित् किञ्चिन्निगूढान्त                   | १३४    | क्षायिक दर्शन तस्य                    | ३२१ |
|                                             | ४१५    | क्षायिकानन्तद्ग्बोध-                  | ४८६ |
| क्वचित् क्व चित्तजन्मासौ                    | प्रथ्  | क्षायोपशमिक भावम्                     | 838 |
| क्वचित्पयोजरागेन्द्र-                       | प्रथ्प | क्षायोपशमिकोऽस्य स्यात्               | ४७५ |
| क्वचित्पुलिनसंसुप्त-                        | ४१५    | क्षारमम्बुयथा पीत्वा                  | २४४ |
| क्वचित् प्रेक्षागृहाण्यासन्                 | प्र२३  | क्षालयन्निव दिग्भित्ती                | २३६ |
|                                             | ४२६    | क्षालिताग.परागस्य                     | ४६७ |
| क्वचिदञ्जनपुञ्जाभः                          | ५१४    | क्षितिरकृष्टप <del>चे</del> लिमसस्यस् | ४२६ |
| क्वचिदनङगनिवेश इवामरी                       | ४२८    | क्षिपन्ति निवसन्त्यस्मिन्             | ६६  |
| क्वचिदनेकपयूथनिषे वितै.                     | ४२८    | क्षीरोदवारिभिर्भूयः                   | २६० |
| ववचिदुन्नतमानिम्नम्                         | 888    | क्षीरोदोदकधौताङगीः                    | ५२६ |
| क्वचिद्गोढपय करणशीतलैः                      | ४२६    | क्षुतजृम्भितमात्रेग                   | १६६ |
| क्वचिद्गिरिसरित्पूरा                        | £ 8    | क्षुत्पिपासादिबाधश्च                  | ३४८ |
| क्वचिद् द्विपहरिव्याघा                      | ४२०    | क्षुदादिवेदना भावात्                  | ४६७ |
| क्वचिद् धरिन्मिगतटरोचिषा                    | ४३२    | क्षुध्र पिपासा शीत च                  | २३६ |
| क्वचिद् ब्रघ्नकरोत्तप्त                     | ४१४    | क्षुन्दन्तो लवलीलतास्तट-              | १३७ |
| क्वचिद् वनद्विरदकपोलघट्टनैः                 | ४३२    | क्षुभ्यन्तमब्धिमुद्वेलम्              | २६० |
| क्वचिद् वाप्यः क्वचिन्नद्यः                 | प्र३२  | क्षुरिकयायां तद्योग्य-                | ४५३ |
| क्वचिद् विचतुरत्रीडाम्                      | ४१४    | क्षेत्र त्रैलोक्यविन्यास              | 32  |
| क्वचिद् विचित्ररत्नाशु-४१५,                 | 392    | क्षेमद्रकर. क्षेमकृदार्यवर्गे         | ६६  |
| क्वचिद् विद्रुमसङ्घातः                      | 39%    | क्षेमन्धर इति स्याति                  | ४४  |
| क्वचिद् विरलमुन्मुक्त-                      | प्र२३  | क्षेमवृत्ति ततस्तेषा                  | ሂሂ  |
| क्वचिद् विरुवता ध्वानैः                     | प्र२३  | क्षेत्री क्षेमङ्करोऽक्षय्य.           | ६२१ |
| क्वचिन्नविषय-च्छाय.                         | 392    | ख                                     |     |
| क्वचिन्मरकतच्छाया-                          | प्र१२  | खगेन्द्रै रुपसेव्यत्वात्              | ४३४ |
| क्वचिन्मरकताभीषु                            | २६५    | खचरः सह सम्बन्धाद्                    | ४१३ |
| क्वचिन्महोपलोत्सर्पत्                       | २६५    | खनतोत्तापनज्वालि-                     | ३७४ |
| क्व प्रस्थितोऽसि हा नाथ                     | ३८७    | खमिव सतारं कुसुमाढघं वा               | ४४२ |
| क्व यामः क्व नु तिष्ठामः                    | २१५    | खरारटितमुत्प्रोयं                     | २१४ |
| क्व वयं जडाः क्व च गुगाम्बु                 |        | खलु भुक्तवा लघूत्तिष्ठ                | ४५० |
| क्व वयं निस्पृहाः क्वेमे                    | २०४    | खाडगरां गरानातीता                     | २४८ |
| क्ब यातोऽसि कुतो वाऽद्य                     | ११७    | खाङगरो विप्रकीर्गानि                  | २४८ |
| •                                           | 1      |                                       |     |

| खातिका जलविहद्भगविरावैः         | ५५०   |
|---------------------------------|-------|
| खाद् भ्रष्टा रत्नवृष्टिः सा     | २४=   |
| खेचरीजनसचार-                    | ৩=    |
| ग                               | •     |
| गगनाङगरापुष्पोपहार-             | २६७   |
| गगनाडगगामारुध्य                 | २६१   |
| गगनादिचरीयं सा                  | ४२३   |
| गगनानुगत यानम्                  | ५६७   |
| मझगासिन्धू हृदयमिबास्य          | 886   |
| गडगासिन्ध्वोमंहा <b>नद्यो</b> : | ३६४   |
| गजकुम्भस्थले तेन                |       |
| गजदन्ताद्रयोऽस्यै ते            | ११०   |
| गजविकियया कांचित्               | ३२२   |
| गजेन्द्रमवदाताङ्गम्             | २६३   |
| गजेन्द्रमैन्द्रमास्न्द्र-       | २५६   |
| गराभृद्भिरप्यगरिगतानन-          | ४५७   |
| गरगाधीशैः प्रराीतेऽपि           | 3     |
| गगोदामथवोल्लङ्ख्य               | २३    |
| गण्डोपल वनकरीन्द्रकपोल-         | ४४०   |
| गत शतमति. श्वभ्यं               | २०६   |
| गतानुगतिका केचित्               | ४४०   |
| गतिमागतिमुत्पत्तिम्             | ५६०   |
| गतिसम्भ्रमविच्छित्र-            | ३८७   |
| गतिस्थितिमतामेतौ                | ५८७   |
| गतीन्द्रियं च कायश्च            | ४८३   |
| गतेऽथ चारगाद्वन्द्वे            | २०३   |
| गते भरतराज <b>र्षा</b>          | ४६४   |
| गतेष्वशु कसधानम्                | २६६   |
| गत्योरथाद्ययोर्नाम              | ४७१   |
| गत्वा गुहनिदेशेन                | २१७   |
| गदादिपाणयस्तेषु                 | ४३४   |
| गन्धर्वनायकारब्ध-               | 388   |
| गन्धर्वपुरनाथस्य                | १४१   |
| गन्धर्वारब्धसगीतमृदङ्गा         | ३६४   |
| गन्धर्वारब्धसगीतमृदङग-          | 335   |
| गन्धर्वारब्धसगीता               | २८७   |
| गन्धस्रग्धूपदीपार्घ्येः         | ४२४   |
| गन्धानामिव सा सूतिः             | ५४२   |
| गन्धाम्बुस्तपन्स्यान्ते         | ३००   |
| गन्धारपन्नगपदोपपदे च विद्ये     | ४४३   |
| गन्धिले विषयेऽयोध्या-           | 885   |
| गन्धेनामोदिना भर्तुः            | ३०४   |
| गन्धैर्गन्धमयी वासीत्           | त्र४१ |
|                                 |       |

| गन्धैर्धू पेश्च दीपैश्च                   | ३०१    | गुरोर्वा गुरुपुत्राद्वा      | ४०१   | घनागमे घनोपान्त-                | 939    |
|-------------------------------------------|--------|------------------------------|-------|---------------------------------|--------|
| गन्धैः सुगन्धिभः सान्द्रैः                | ३०४    | गुरोस्तस्यैव पार्श्वे तौ     | १४४   | घनाघनघनध्वानैः                  | ६०     |
| गम्भीरनाभिकं मध्ये                        | 55     | गुरौ भक्ति परां तन्वन्       | ४७४   | घर्माम्बुवर्षसंसिक्त-           | ४६४    |
| गरीयसी गुरौ भक्ति                         | 388    | गुहाइय च यो धत्ते            | 3 છ   | घर्मारम्भे यथा यद्वत्           | ХЗ     |
| गरुडध्वजसंज्ञं च                          | ४२२    | गुहानिलै ववचिद् व्यक्तम्     | ४१५   | घर्मे घर्माम्बुविच्छेदि         | १६०    |
| गरुत्मद्ध्वजदण्डाग्रा-                    | ४२६    | ग्रापुन्निर्नार्थक-          | ४६५   | -                               |        |
| गर्भगेहे शुचौ मातु <sup>.</sup>           | ३३०    | गुहामुखैरिवापीत.             | २६५   | च                               |        |
| गर्भात्प्रभृत्यसौ देवो                    | ४६२    | गूथकुमेर्यथा गूप्य-          | २४३   | चक्रच्छत्रासिदण्डादि-           | ३४३    |
| गलिताभरगान्यासे                           | १६८    | गृहप्रदीपयोर्यदत्            | ६६    | चक्रध्वजा सहस्रारै <sup>.</sup> | ५३०    |
| गवा गगा यथाकाल-                           | ७७     | गृहमेधी गृहीताणुत्रतः        | 3 5 9 | चऋपूजा ततः कृत्वा               | १२६    |
| गवेन्द्रं दुन्दुभिस्कन्धं                 | 348    | गृहाङगराानि रथ्याश्च         | १८४   | चक्रवर्तिकृतां प्राप्य          | १५४    |
| गव्यूतिप्रमि.गोच्छायाः                    | ५०     | गृहाङगा सौधमुत्तुङग          | १६३   | चऋवर्ती महाभागः                 | १६१    |
| गात्रमनङगभङगकृदतिसुरभि                    | ४६६    | गृहीतमरए।।रम्भ-              | ११४   | चऋवर्ती वनं जातः                | १७५    |
| गायन्ती जिनराजस्य                         | 478    | गृहीत्वाहं च तद्वार्ताम्     | १५२   | चित्रमाोऽभयघोषस्य               | २२०    |
| गायन्तीनां किन्नराणां वनान्ते             | ४३८    | गृहे गृहे महांस्तोषः         | १६२   | चक्रेभवृषभाम्भोज-               | ४३६    |
| गायन्तीषु सुकण्ठीषु                       | ३८२    | गृहेषु दीर्घिका यस्या        | 50    | चिक्रसूनु तमासाद्य              | ३७१    |
| गारुडोपलनिर्मागौः                         | प्रथ   | गेहं गेह यथायोग्यम्          | ४५१   | चक्षुरचारो विचाररच              | 59     |
| गिरिकूटतटानीव सौधकूटानि                   | 1 ३१०  | गोक्षीरफेनमक्षोभ्यम्         | ४२६   | चक्षुषी परमात्मानम्             | ११५    |
| गिरिरयं गुरुभिः शिखरैदिवन                 | १४२७   | गोचरोऽपि गिरामासाम्          | ६२६   | चक्षुषी रेजतुस्तस्य             | 50     |
| गिरीन्द्रोऽयं स्वश्वडगाग्रैः              | 308    | गोतमा गौ प्रकृष्टा स्यात्    | ३३    | चक्षुष्मानिति तेनाभूत्          | प्र६   |
| गिरेरिव विभोर्मूध्नि                      | 839    | गोतमादागतो देवः              | ३३    | चतसृष्वपि दिक्ष्वस्य            | प्रश्प |
| गीर्वाणेन्द्रस्तमिन्द्राण्या <sup>.</sup> | २८६    | गोपुरादालयोर्मध्ये           | ४२५   | चतस्रः कटुकाः कर्म              | ४७१    |
| गुरगमरगीस्त्वमनन्ततयान्विता               | म् ४४८ | गोहंससदृशान् प्राहु.         | २१    | चतुःशरणमाङगत्य-                 | ६०१    |
| गुरावान् कर्मनिर्मृक्ता                   | ४८२    | गौः स्वर्गः सप्रकृष्टात्मा   | ३७०   | चतु षष्टचार्घहारा स्यात्        | ३५१    |
| गुणाः सैनिकता नीता.                       | ४६८    | ग्रन्थप्रमारानिश्चित्यै      | 80    | चतुःसहस्रगराना                  | 335    |
| गुगाकारविधि. सोऽय                         | ६५     | ग्रहराग्रहविक्षेप-           | ķχ    | चतुर्गोपुरसम्बद्धत्रिसाल-       | ५२४    |
| गुगादरी गुगोच्छेदी                        | ६१३    | ग्रहमण्डलमाकृष्टम्           | १६८   | चतुर्गोपुरसम्बद्धसाल-           | ५१५    |
| गुगाधिपो गगज्येष्ठो                       | ६१३    | ग्रामा (ग्राम) कुलशतेर्नष्टो | ३६०   | चतुर्थे जन्मनीतस्व              | १८२    |
| गुगानामाकर. प्रोद्यत्                     | २६४    | ग्रामाणा कोटिरेका स्यात्     | ४२५   | चतुर्दण्डान्तरक्चातो            | ४२४    |
| गुरगानाश्रित्य सामग्री                    | ६२     | ग्रामावृत्तिपरिक्षेपमात्रा   | 340   | चतुर्दशमहाविद्यास्थानाकूपा-     | ३३     |
| गुगान् गुगास्थया पश्येत्                  | 328    | ग्रीवास्या राजिभिर्भेजे      | १२६   | चतुर्दशमहाविद्यास्थानाना        | ४३     |
| गुर्गान त्वामुपासीना                      | 33 X   | ग्रैवेयमालया कण्ठम्          | ५११   | चतुर्धा तत्खलु ध्यानम्          | ४७७    |
| गुर्गौरस्यैव शेषाश्च                      | २३०    |                              |       | चतुर्भिः स्वैरमात्यैस्तैः       | 58     |
| गुरौद्वीदशभिर्युक्तो                      | ४६७    | घ                            |       | चतुर्भिश्चामलैबोंधै-            | ३४     |
| गुणास्ते गणनातीताः                        | ३६२    | घटविष्यामि ते कार्यम्        | १३४   | चतुर्भिरूजितैबोंधै-             | ३६८    |
| गुप्तयो गुप्तिरस्यासन                     | ४०३    | घटिकाजलघारेव                 | ३७४   | चतुर्विंशत्यार्द्धगुच्छो-       | ३५१    |
| गुरुः प्रमाग्गमस्माकम्                    | 738    | धरीकार १०० वस्               | ४४१   | चतुष्काएा। सहस्रं स्यात्        | ४२५    |
| गुरुप्रवाहसम्भूति-                        | १७     | घण्टाकण्ठीरवध्वान-           | २८४   | चत्वारो लोकपालाश्च              | २२४    |
| गुरुप्रसादनं श्लाध्यम्                    | 308    | घण्टाजालानि लम्बानि          | प्र२७ | चन्दनद्रवसिक्ताङगी              | 980    |
| गुरुब्रुवोऽहं तद्देव                      | ३३०    | घण्टाद्वयेन रेजेऽसौ          | प्रश  | चन्दनेनानुलिप्तो तौ             | १५५    |
| गुरुसाक्षि तयोरित्थं                      | १६०    | घनकोएाहताः सुरपाराविकैः      | ५४७   | चन्द्रकान्तमये चन्द्र-          | 358    |
| गुरूगां यदि संसर्गो                       | २०५    | घनञ्च जघनं तस्य              | 55    | चन्द्रकान्तशिलाचूर्णैः          | ५१४    |
| गुरोः स्मरामि कैवल्यं                     | १४६    | 0.0                          | प्रहश | चन्द्रकान्तशिलानद्ध-            | ४२१    |
|                                           | F      | •                            | - 1   |                                 | - 1    |

| सःहरूपानीपानैहसःह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४१२ [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | चेतनालक्षणो जीवः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ५६२ (                                                                           | जङघाद्वयञ्च सुश्लिष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २२०                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| चन्द्रकान्तोपलॅश्चन्द्र-<br>चन्द्रश्चिमुभ्ययद्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | चेतमा सोऽभिसन्धाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४६६                                                                             | जङ्मे मदनमातङ्ग-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २२७<br>३२७                                                                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | चैतन्यं भूतसंयोगाद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33                                                                              | जड्म रराजतुस्तस्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १२५                                                                                                         |
| चन्द्राकंसरिदम्भोधि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | चैत्यदुमेषु पूर्वीक्ताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | प्र३१                                                                           | जङ्घे वज्रस्थिरे नास्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>१</b> २३                                                                                                 |
| चन्द्रोदयकृतस्तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 | जड्म सुरुचिराकारे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 383<br>614                                                                                                  |
| चमूनां सप्तकक्षाः स्युः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | चैत्याधिष्ठितबुध्नत्वाद्<br>चैत्रे मास्यसिते पक्षे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | प्र२६                                                                           | जज्ञाते तनयौ राम-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १४४                                                                                                         |
| चरणद्वितयं सोऽघात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 380                                                                             | जनतापच्छिदो यत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |
| चरणादिस्तृतीयः स्याद-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 <i>\$</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | चोदयन्त्यसुरारचैनान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २११                                                                             | जनती पुण्यवत्यस्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ७६<br>०८०                                                                                                   |
| चरमाङगतये वास्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ন্ত</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>१</b> ६१<br>११२                                                                                          |
| चराचरगुरुगोंप्यो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | छत्रं घवलं रुचिमत्कान्त्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४४४                                                                             | जनानुरागमुत्साहं<br>जनानुरागम्बादायम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 111<br>123                                                                                                  |
| चराचरगुरोर्मू धिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | छत्रं ध्वजं सकलशम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २८६                                                                             | जनानुरागास्ताद्र्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १२१                                                                                                         |
| चलच्चामरसङ्घातप्रति-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XXO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | छत्रचामरभृङगार-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २६१                                                                             | जनापराग एवादौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १४४                                                                                                         |
| चलच्चामरसङ्घातवी-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्र७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | छत्रतितयमाभाति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ধ্</b> ও=                                                                    | जनितेति तृतीयेऽह्मि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| चलत्क्षीरोदवीथीभ्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | छत्राकारं दधदिव चान्द्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | प्र४४                                                                           | जनेरत्युत्सुकैवीक्ष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = <b>8</b>                                                                                                  |
| चलत्तन्मौलिरत्नाशु-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | छत्राएा। निकुरम्बेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १७८                                                                             | जन्म दुःखं ततो दुःखं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३७५                                                                                                         |
| चलन्ति स्म तदेन्द्रागाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ख <b>र्</b> मस्थानुपलब्धिभ्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १४४                                                                             | जन्मभ्मिरतपोलध्म्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १२                                                                                                          |
| चलन्निव कटीव्वासाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | छद्मस्थेषु भवेदेतत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४७४                                                                             | जन्मानन्तरमेव यस्य मिलितैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 302                                                                                                         |
| चलत्पताकमाबद्ध-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | छन्दानुवर्तन भर्तुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १३६                                                                             | जन्मान्तरनिबद्धेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २०३                                                                                                         |
| चलवलयवेरवाततेः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | छन्दोऽवचित्यलङकार-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३२२                                                                             | जन्मान्तरानुबद्धञ्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १५६                                                                                                         |
| चातका मधुरं रेगाु-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | छन्दोविचितिमप्येवं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३५६                                                                             | जम्बूद्वीपमहामेरोः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹ <b>3</b> \$                                                                                               |
| चामीकरमयप्रस्थ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | छन्दोविच्छन्दसा कर्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ५७६                                                                             | जम्बूद्वीपविशालोरु-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५११                                                                                                         |
| चामीकरमयाः स्तम्भाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | छेदोपस्थापनाभेद-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४६१                                                                             | जम्ब्द्वीपसमायाम-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २३७                                                                                                         |
| चामीकरमयैर्यन्त्रैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 2 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 | जम्बूद्वीपस्थलीमध्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ५२४                                                                                                         |
| चामीकरमयौ पोता-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ज</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                                                               | जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 339                                                                                                         |
| चामीकरमयौ पोता-<br>चामीकरविनिर्माण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ५०<br>१६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | जगच्चूडामिगदींप्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६२७                                                                             | जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे<br>जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 339<br>888                                                                                                  |
| चामीकरमयौ पोता-<br>चामीकरविनिर्माण<br>चाम्पकं वनमत्राभात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 758<br>848<br>70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | जगच्चूडामिएार्दीप्तिः<br>जगच्चूडामगोरस्य मूर्ष्नि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₹08                                                                             | जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे<br>जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे<br>जम्बूद्वीपे महामेरो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १६६<br>१४३<br>१२२                                                                                           |
| चामीकरमयौ पोता-<br>चामीकरविनिर्माण<br>चाम्पकं वनमत्राभात्<br>चारणौ चरणद्वन्द्वे                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40<br>858<br>428<br>208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | जगच्चूडामिएार्दीप्तिः<br>जगच्चूडामएोरस्य मूध्नि<br>जगज्जयी जितानङ्गाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३०४<br>२७२                                                                      | जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे<br>जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे<br>जम्बूद्वीपे महामेरो<br>जम्बूनामा ततः कृत्स्नं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 339<br>883<br>888<br>888<br>888                                                                             |
| चामीकरमयौ पोता-<br>चामीकरविनिर्माण<br>चाम्पकं वनमत्राभात्<br>चारणौ चरणद्वन्द्वे<br>चारित्रं दर्शनज्ञान-                                                                                                                                                                                                                                                     | 40<br>858<br>428<br>208<br>454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | जगच्चूडामिएार्दीप्तिः<br>जगच्चूडामएगेरस्य मूध्नि<br>जगज्जयी जितानङ्गाः<br>जगता जनितानन्दो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३०४<br>२७२<br>२७२                                                               | जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे<br>जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे<br>जम्बूद्वीपे महामेरो<br>जम्बूनामा ततः कृत्स्न<br>जयकोलाहल भर्तुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 339<br>883<br>822<br>82<br>82<br>82                                                                         |
| चामीकरमयौ पोता-<br>चामीकरविनिर्माण<br>चाम्पकं वनमत्राभात्<br>चारणौ चरणद्वन्द्वे<br>चारित्रं दर्शनज्ञान-<br>चारिभः करणैस्चित्रं.                                                                                                                                                                                                                             | % o<br>% f 8<br>% 7 8<br>7 0 8<br>% 5 4<br>7 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | जगच्चूडामिएार्दीप्तिः<br>जगच्चूडामरोरस्य मूध्नि<br>जगज्जयी जितानङ्गाः<br>जगता जनितानन्दो<br>जगतत्रयनिवेशस्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३०४<br>२७२<br>२७२<br>४ <b>१</b>                                                 | जम्बूढीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे<br>जम्बूढीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे<br>जम्बूढीपे महामेरोः<br>जम्बूनामा तत. कृत्स्नं<br>जयकोलाहल भर्तुः<br>जयति वृषभो यस्योत्तुङगं                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>7<br>8<br>7<br>8<br>8<br>8<br>8<br>9<br>8<br>9<br>9<br>9<br>9 |
| चामीकरमयौ पोता-<br>चामीकरविनिर्माण<br>चाम्पकं वनमत्राभात्<br>चारणौ चरणद्वन्द्वे<br>चारित्रं दर्शनज्ञान-<br>चारिभिः करणैश्चित्रै.<br>चारूक् स्विमज्ज्ञद्वे                                                                                                                                                                                                   | x o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | जगच्चूडामिएार्दीप्तिः<br>जगच्चूडामएरस्य मूध्नि<br>जगज्जयी जितानङ्गः<br>जगता जनितानन्दो<br>जगत्त्रयनिवेशश्च<br>जगत्त्रयमिवेशस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३०४<br>२७२<br>२७२<br>४ <b>१</b><br>१०६                                          | जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे<br>जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे<br>जम्बूद्वीपे महामेरोः<br>जम्बूनामा तत. कृत्स्नं<br>जयकोलाहल भर्तुः<br>जयति वृषभो यस्योत्तुङ्गं<br>जयत्यजय्यमाहात्म्य                                                                                                                                                                                                                                                     | १६६<br>१४२<br>१२२<br>३८२<br>१६७<br>६                                                                        |
| चामीकरमयौ पोता- चामीकरविनिर्माण चाम्पकं वनमत्राभात् चारणौ चरणद्वन्द्वे चारित्रं दर्शनज्ञान- चारिभिः करणैश्चित्रं चारूक रचिमज्जुक्ष्ये चित्रं जगदिद चित्रम्                                                                                                                                                                                                  | X 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | जगच्चूडामिएार्दीप्तिः<br>जगच्चूडामएगेरस्य मूध्नि<br>जगज्जयी जितानङ्गाः<br>जगता जनितानन्दो<br>जगत्त्रयनिवेशश्च<br>जगत्पद्माकरस्यास्य<br>जगत्प्रवोधनोद्योगे                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३०४<br>२७२<br>२७२<br>४१<br>१०६<br>३७८                                           | जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे<br>जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे<br>जम्बूद्वीपे महामेरो'<br>जम्बूनामा तत. कृत्स्नं<br>जयकोलाहल भर्तुः<br>जयति वृषभो यस्योत्तुङ्गं<br>जयत्यजय्यमाहात्म्य<br>जयत्यमरनायकैरसकृत्                                                                                                                                                                                                                               | १६६<br>१४३<br>१२२<br>३८२<br>१६७<br>१६७                                                                      |
| चामीकरमयौ पोता- चामीकरविनिर्माण चाम्पकं वनमत्राभात् चारगौ चरणद्वन्द्वे चारित्रं दर्शनज्ञान- चारिभिः करणैरिचत्रै. चारक स्विमज्ज्ञक्ष्ये चित्रं जगदिद चित्रम् चित्रं वाचा विचित्राणाम्                                                                                                                                                                        | ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  * | जगच्चूडामिएार्दीप्तिः<br>जगच्चूडामएगेरस्य मूध्नि<br>जगज्जयी जितानङ्गाः<br>जगता जनितानन्दो<br>जगत्त्रयनिवेशस्य<br>जगत्पद्माकरस्यास्य<br>जगत्पद्माकरस्यास्य<br>जगत्प्रवीविङ्करो योऽस्य                                                                                                                                                                                                                                        | 308<br>207<br>207<br>808<br>805<br>305                                          | जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे जम्बूद्वीपं महामेरोः जम्बूनामा ततः कृत्स्नं जयकोलाहल भर्तुः जयति वृषभो यस्योत्तुङ्गं जयत्यजय्यमाहात्म्य जयत्यम्पनायकैरसकृत् जयत्युच्चीर्गरो देवाः                                                                                                                                                                                                                             | १६६<br>१४२<br>१८२<br>१६५<br>१६७<br>१६३                                                                      |
| चामीकरमयौ पोता-<br>चामीकरिविनिर्माण<br>चाम्पकं वनमत्राभात्<br>चारणौ चरणद्वन्द्वे<br>चारित्रं दर्शनज्ञान-<br>चारिभिः करणैश्चित्रै.<br>चारूक श्चिमञ्जङ्कषे<br>चित्र जगदिद चित्रम्<br>चित्रं वाचा विचित्राणाम्                                                                                                                                                 | X 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | जगच्चूडामिएार्दीप्तः<br>जगच्चूडामएोरस्य मूध्नि<br>जगज्जयी जितानङ्गः<br>जगता जनितानन्दो<br>जगत्त्रयनिवेशस्य<br>जगत्पद्माकरस्यास्य<br>जगत्प्रवोधनोद्योगे<br>जगत्प्रतिहङ्करो योऽस्य<br>जगत्स्रष्टारमीशानम्                                                                                                                                                                                                                     | 3 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                         | जम्बूद्वीपस्य पूर्विस्मन् विदेहे जम्बूद्वीपस्य पूर्विस्मन् विदेहे जम्बूद्वीपे महामेरोः जम्बूनामा ततः कृत्स्नं जयकोलाहल भतुः जयति वृषभो यस्योत्तुङ्गं जयत्यजय्यमाहात्म्य जयत्यज्यांनिरो देवाः जय त्वमीश कर्मारीन्                                                                                                                                                                                                                                | ११<br>१४<br>१४<br>१४<br>१४<br>१४<br>१४<br>१४<br>१४<br>१४<br>१४<br>१४<br>१४<br>१                             |
| चामीकरमयौ पोता- चामीकरविनिर्माण चाम्पकं वनमत्राभात् चारगौ चरणद्वन्द्वे चारित्रं दर्शनज्ञान- चारिभिः करणैरिचत्रै. चारू रुविमण्जकःषे चित्रं जगदिदं चित्रम् चित्रं वाचा विचित्राणाम् चित्रस्च रेचकैः पाद-                                                                                                                                                      | ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  * | जगच्चूडामिएार्दीप्तिः<br>जगच्चूडामएगेरस्य मूध्नि<br>जगज्जयी जितानङ्गः<br>जगता जनितानन्दो<br>जगत्त्रयनिवेशस्य<br>जगत्प्रयाकरस्यास्य<br>जगत्प्रयोधनोद्योगे<br>जगत्प्रीतिङ्करो योऽस्य<br>जगत्स्रष्टारमीशानम्<br>जगदानन्दिनेत्राएगा                                                                                                                                                                                             | 3 7 7 8 6 5 5 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                               | जम्बूद्वीपस्य पूर्विस्मन् विदेहे जम्बूद्वीपस्य पूर्विस्मन् विदेहे जम्बूद्वीपे महामेरोः जम्बूनामा ततः कृत्स्नं जयकोलाहल भर्तुः जयति वृषभो यस्योत्तुङ्गं जयत्यजय्यमाहात्म्य जयत्यज्यमान्द्रां सेवाः जयत्यज्यां कर्मारीन् जयत्यक्रमाना                                                                                                                                                                                                             | ? ? ? ? ?                                                                                                   |
| चामीकरमयौ पोता- चामीकरविनिर्माण चाम्पकं वनमत्राभात् चारगौ चरणद्वन्द्वे चारित्रं दर्शनज्ञान- चारिभिः करणैरिचत्रै. चारू श्विमज्ज अप्वे चित्रं जगदिदं चित्रम् चित्रं वाचा विचित्राणाम् चित्रस्य रेचकैः पाद- चित्रामनोगती स्निग्धौ चिरं तपस्यतो यस्य                                                                                                            | X 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | जगच्चूडामिएार्दीप्तिः<br>जगच्चूडामएगेरस्य मूध्नि<br>जगज्जयी जितानङ्गाः<br>जगता जनितानन्दो<br>जगत्त्रयनिवेशश्च<br>जगत्पद्माकरस्यास्य<br>जगत्प्रवोधनोद्योगे<br>जगत्प्रविद्धकरो योऽस्य<br>जगत्प्रव्हारमीशानम्<br>जगत्प्रप्टारमिशानम्<br>जगदापूर्यं विश्वज्ञः                                                                                                                                                                   | 3 0 8 7 0 8 8 0 5 7 0 8 9 5 7 0 8 9 5 7 0 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 | जम्बूद्वीपस्य पूर्विस्मन् विदेहे जम्बूद्वीपस्य पूर्विस्मन् विदेहे जम्बूद्वीपे महामेरोः जम्बूनामा ततः कृत्स्नं जयकोलाहल भर्तुः जयति वृषभो यस्योत्तुङ्गं जयत्यजय्यमाहात्म्य जयत्यमरनायकरम्बान्<br>जयत्यकृष्वीगरो देवाः जय त्वमीश कर्मारीन् जयलक्ष्म्यानपायिन्या जयवर्माध्य निक्षिष्य                                                                                                                                                              | \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$                                |
| चामीकरमयौ पोता- चामीकरविनिर्माण चाम्पकं वनमत्राभात् चारगौ चरणद्वन्द्वे चारित्रं दर्शनज्ञान- चारिभिः करणैरिचत्रं. चारूक रुचिमज्जङ्कषे चित्र जगदिद चित्रम् चित्रं वाचा विचित्राणाम् चित्रश्च रेचकैः पाद- चित्रामनोगती स्निग्धौ चिरं तपस्यतो यस्य चिरं विलम्बितो द्वारि                                                                                        | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | जगच्चूडामिएार्दीप्तिः<br>जगच्चूडामएगेरस्य मूध्नि<br>जगज्जयी जितानङ्गाः<br>जगता जनितानन्दो<br>जगत्त्रयनिवेशश्च<br>जगत्पद्माकरस्यास्य<br>जगत्प्रबोधनोद्योगे<br>जगत्प्रीतिङ्करो योऽस्य<br>जगत्त्रप्रटारमीशानम्<br>जगदानन्दिनेत्राएा।<br>जगदापूर्यं विश्वज्ञ.<br>जगद्गुहं समादाय                                                                                                                                                | 308<br>209<br>209<br>209<br>209<br>209<br>209<br>209<br>209<br>209<br>209       | जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे जम्बूद्वीप महामेरोः जम्बूनामा ततः कृत्स्नं जयकोलाहल भर्तुः जयति वृषभो यस्योत्तुङ्गं जयत्यजय्यमाहात्म्य जयत्यमर्नायकरसङ्ग्<br>जयत्यकृष्यमाहात्म्य जयत्यमर्नायकरसङ्ग्<br>जयत्यमर्नायकर्वे। जयत्यमर्नायकर्वे। जयत्वमीश कर्मारीन् जयलक्ष्म्यानपायिन्या जयवर्माथ निक्षिप्य जयवर्माथ निवेंदं पर                                                                                     | \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$                                |
| चामीकरमयौ पोता- चामीकरविनिर्माण चाम्पकं वनमत्राभात् चारणौ चरणद्वन्द्वे चारित्रं दर्शनज्ञान- चारिभिः करणैरिचत्रं. चारूक श्विमज्ज्ञक्ष्ये चित्र जगदिद चित्रम् चित्रं वाचा विचित्राणाम् चित्रश्च रेचकैः पाद- चित्रामनोगती स्निग्धौ चिरं तपस्यतो यस्य चिरं विलम्बितो द्वारि                                                                                     | X 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | जगच्चूडामिएार्दीप्तिः<br>जगच्चूडामएगेरस्य मूध्नि<br>जगज्जयी जितानझाः<br>जगता जनितानन्दो<br>जगत्त्रयनिवेशश्च<br>जगत्पद्माकरस्यास्य<br>जगत्प्रवोधनोद्योगे<br>जगत्प्रीतिङ्करो योऽस्य<br>जगत्त्रप्रटारमीशानम्<br>जगदानन्दिनेत्राणा<br>जगदापूर्यं विश्वज्ञ.<br>जगद्गुरु समादाय<br>जगद्गुरोर्गुएगानत्र                                                                                                                            | 3 0 8 7 0 8 8 0 5 7 0 8 9 5 7 0 8 9 5 7 0 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 | जम्बूद्वीपस्य पूर्विस्मन् विदेहे जम्बूद्वीपस्य पूर्विस्मन् विदेहे जम्बूद्वीपे महामेरोः जम्बूनामा ततः कृत्स्नं जयकोलाहल भर्तुः जयति वृषभो यस्योत्तुङ्गं जयत्यजय्यमाहात्म्य जयत्यमरनायकैरसकृत् जयत्युच्चैगिरो देवाः जय त्वमीश कर्मारीन् जयलक्ष्म्यानपायिन्या जयवर्माथ निक्षिप्य जयवर्माख्नाह्वयः सोऽय                                                                                                                                             | \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$                                |
| चामीकरमयौ पोता- चामीकरविनिर्माण चाम्पकं वनमत्राभात् चारणौ चरणद्वन्द्वे चारित्रं दर्शनजान- चारिभिः करणैरिचत्रै. चारूक श्विमज्जक्षपे चित्रं जगदिद चित्रम् चित्रं वाचा विचित्राणाम् चित्रश्च रेचकैः पाद- चित्रामनोगती स्निग्धौ चिरं तपस्यतो यस्य चिरं विलम्बितो द्वारि चिरं यदुदवासेन चिरप्रस्वदुर्यन्थ-                                                       | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | जगच्चूडामिएार्वीप्तः<br>जगच्चूडामएगेरस्य मूष्टिन<br>जगज्जयी जितानङ्गाः<br>जगता जनितानन्दो<br>जगत्त्रयनिवेशश्च<br>जगत्पद्माकरस्यास्य<br>जगत्प्रबोधनोद्योगे<br>जगत्प्रीतिङ्करो योऽस्य<br>जगत्स्रष्टारमीशानम्<br>जगदानन्दिनेत्राएगा<br>जगदापूर्यं विश्वज्ञ.<br>जगद्गुहं समादाय<br>जगद्गुहं समादाय<br>जगद्गुहंमहाद्वारि                                                                                                         | 308<br>209<br>209<br>209<br>209<br>209<br>209<br>209<br>209<br>209<br>209       | जम्बूद्वीपस्य पूर्विस्मन् विदेहे जम्बूद्वीपस्य पूर्विस्मन् विदेहे जम्बूद्वीपं महामेरोः जम्बूनामा ततः कृत्स्नं जयकोलाहल भर्तुः जयति वृषभो यस्योत्तुङ्गं जयत्यजय्यमाहात्म्य जयत्यमरनायकैरसकृत् जयत्युण्चैगिरो देवाः जय त्वमीश कर्मारीन् जयलक्ष्म्यानपायिन्या जयवर्माथ निक्षित्य जयवर्माथ निक्षेट्य जयवर्मा ह्वाः सोऽय जयश्रीभुजयोरस्य                                                                                                             | \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$                                |
| चामीकरमयौ पोता- चामीकरविनिर्माण चाम्पकं वनमत्राभात् चारणौ चरणद्वन्द्वे चारित्रं दर्शनज्ञान- चारिभिः करणैरिचत्रै. चारुक श्विमञ्जङ्कषे चित्र जगिदद चित्रम् चित्रं वाचा विचित्राणाम् चित्रश्च रेचकैः पाद- चित्रामनोगती स्निग्धौ चिरं तपस्यतो यस्य चिरं विलम्बितो द्वारि चिरं यदुदवासेन चिरप्ररु दुर्यन्थि- चित्रंरमीभिरह्णाय .                                 | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | जगच्चूडामिएार्दीप्तः<br>जगच्चूडामएगेरस्य मूध्नि<br>जगज्जयी जितानङ्गः<br>जगता जनितानन्दो<br>जगत्पद्माकरस्यास्य<br>जगत्पद्माकरस्यास्य<br>जगत्प्रवीवङ्गाणे<br>जगत्प्रीतिङ्करो योऽस्य<br>जगत्स्रष्टारमीशानम्<br>जगत्स्रष्टारमीशानम्<br>जगदानन्दिनेत्राएगा<br>जगदापूर्यं विश्वज्ञ.<br>जगद्गुरुं समादाय<br>जगद्गुर्गेगुंएगानत्र<br>जगद्गृह्महाद्वारि<br>जगद् श्रीमती सत्यं                                                        | 3007<br>8005<br>8005<br>8005<br>8005<br>8005<br>8005<br>8005<br>8               | जम्बूद्वीपस्य पूर्विस्मन् विदेहे जम्बूद्वीपस्य पूर्विस्मन् विदेहे जम्बूद्वीपं महामेरोः जम्बूनामा तत. कृत्स्नं जयकोलाहल भर्तुः जयति वृषभो यस्योत्तुङ्गं जयत्यजय्यमाहात्म्य जयत्यमरनायकरसकृत् जयत्यपुर्ज्वींगरो देवाः जय त्वमीश कर्मारीन् जयलक्ष्म्यानपायिन्या जयवर्माथ निक्षिप्य जयवर्माथ निक्षेप्य जयवर्मा ह्वयः सोऽय जयश्रीभुजयोरस्य जयश्रीभुजयोरस्य                                                                                           | \$\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                    |
| चामीकरमयौ पोता- चामीकरविनिर्माण चाम्पकं वनमत्राभात् चारणौ चरणद्वन्द्वे चारित्रं दर्शनजान- चारिभिः करणैरिचत्रै. चारूक श्विमज्जक्षपे चित्रं जगदिद चित्रम् चित्रं वाचा विचित्राणाम् चित्रश्च रेचकैः पाद- चित्रामनोगती स्निग्धौ चिरं तपस्यतो यस्य चिरं विलम्बितो द्वारि चिरं यदुदवासेन चिरप्रस्वदुर्यन्थ-                                                       | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | जगच्चूडामिएार्दीप्तः<br>जगच्चूडामएगेरस्य मूध्नि<br>जगज्जयी जितानङ्गः<br>जगता जनितानन्दो<br>जगत्त्रयनिवेशस्य<br>जगत्प्रवाकरस्यास्य<br>जगत्प्रवोधनोद्योगे<br>जगत्प्रशितिङ्करो योऽस्य<br>जगत्प्रश्टारमीशानम्<br>जगत्त्रप्टारमीशानम्<br>जगत्त्रपूर्यं विश्वज्ञ.<br>जगद्गुरुं समादाय<br>जगद्गुरुं समादाय<br>जगद्गुरुमहाद्वारि<br>जगद् श्रीमती सत्यं<br>जग्नाह जयभूमि ताम्                                                        | 3007<br>8005<br>8005<br>8005<br>8005<br>8005<br>8005<br>8005<br>8               | जम्बूद्वीपस्य पूर्विस्मन् विदेहे जम्बूद्वीपस्य पूर्विस्मन् विदेहे जम्बूद्वीपे महामेरोः जम्बूनामा ततः कृत्स्नं जयकोलाहल भर्तुः जयति वृषभो यस्योत्तुङ्गं जयत्यजय्यमाहात्म्य जयत्यजय्यमाहात्म्य जयत्यज्यांगरो देवाः जय त्वमीश कर्मारीन् जयलक्ष्म्यानपायिन्या जयवर्माथ निक्षिप्य जयवर्माथ निवेदं पर जयवर्माश्चल्याः जयवर्माश्चलंदुं पर जयवर्माश्चलंदुं पर जयवर्माश्चलंदुं वर जयश्चीभुजयोरस्य जयश्चीभुजयोरस्य जयसेनश्चलंदुं ह्वा जयेति प्रथमा धाराम् | <b>888 38 4 4 5 3 3 8 8 8 8</b> 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                   |
| चामीकरमयौ पोता- चामीकरविनिर्माण चाम्पकं वनमत्राभात् चारगौ चरणद्वन्द्वे चारित्रं दर्शनज्ञान- चारिभिः करणैरिचत्रै. चारू श्विमण्जकःषे चित्रं जगदिद चित्रम् चित्रं वाचा विचित्राणाम् चित्रस्य रेचकैः पाद- चित्रामनोगती स्निग्धौ चिरं तपस्यतो यस्य चिरं विलम्बितो द्वारि चिरं यदुदवासेन चिरप्रू खुर्यन्थि- चित्रं रमीभिरह्नाय च्नापट्टदुकूलानि चूलिकाग्रसमासन्न- | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | जगच्चूडामिएार्दीप्तः<br>जगच्चूडामएगेरस्य मूध्नि<br>जगज्जयी जितानङ्गः<br>जगता जनितानन्दो<br>जगत्त्रयनिवेशस्य<br>जगत्प्रवोधनोद्योगे<br>जगत्प्रविधनोद्योगे<br>जगत्प्रविद्यक्तरो योऽस्य<br>जगत्प्रविद्यक्तरो योऽस्य<br>जगत्प्रविद्यक्तरोत्तराम्<br>जगद्यपूर्यं विश्वज्ञ.<br>जगद्गुरुं समादाय<br>जगद्गुरुं समादाय<br>जगद्गुरुं समादाय<br>जगद्गुरुं सहाद्वारि<br>जगाद श्रीमती सत्यं<br>जगाह जयभूमि ताम्<br>जग्ले कथापि सोत्कण्ठम् | 3 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                         | जम्बूद्वीपस्य पूर्विस्मन् विदेहे जम्बूद्वीपस्य पूर्विस्मन् विदेहे जम्बूद्वीपं महामेरोः जम्बूनामा तत. कृत्स्नं जयकोलाहल भर्तुः जयति वृषभो यस्योत्तुङ्गं जयत्यजय्यमाहात्म्य जयत्यमरनायकरसकृत् जयत्यपुर्ज्वींगरो देवाः जय त्वमीश कर्मारीन् जयलक्ष्म्यानपायिन्या जयवर्माथ निक्षिप्य जयवर्माथ निक्षेप्य जयवर्मा ह्वयः सोऽय जयश्रीभुजयोरस्य जयश्रीभुजयोरस्य                                                                                           | \$\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                    |
| चामीकरमयौ पोता- चामीकरविनिर्माण चाम्पकं वनमत्राभात् चारगौ चरणद्वन्द्वे चारित्रं दर्शनज्ञान- चारिभिः करणैरिचत्रै. चारू रिचमण्जङ्कषे चित्रं जगदिद चित्रम् चित्रं वाचा विचित्राणाम् चित्रस्च रेचकैः पाद- चित्रामनोगती स्निग्धौ चिरं तपस्यतो यस्य चिरं विलम्बितो द्वारि चिर्प्रस्ट दुर्यन्थ- चित्रं यदुदवासेन चित्रं स्मिभरह्नाय . चीनपट्टदुकूलानि              | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | जगच्चूडामिएार्दीप्तः<br>जगच्चूडामएगेरस्य मूध्नि<br>जगज्जयी जितानङ्गः<br>जगता जनितानन्दो<br>जगत्त्रयनिवेशश्च<br>जगत्प्रयाकरस्यास्य<br>जगत्प्रवोधनोद्योगे<br>जगत्प्रीतिङ्करो योऽस्य<br>जगत्प्रटारमीशानम्<br>जगदानन्दिनेत्राएा<br>जगदापूर्यं विश्वज्ञ.<br>जगद्गुरुं समादाय<br>जगद्गुरुं समादाय<br>जगद्गुरुमहाद्वारि<br>जगाद श्रीमती सत्यं<br>जगाह जयभूमि ताम्<br>जग्ले कयापि सोत्कण्ठम्<br>जधनाभोगमामुक्त-                     | 3 0 0 7 7 8 6 5 7 0 0 7 8 6 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7                   | जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे जम्बूद्वीप महामेरोः जम्बूनामा ततः कृत्स्नं जयकोलाहल भर्तुः जयति वृषभो यस्योत्तुङ्गं जयत्यजय्यमाहात्म्य जयत्यजय्यमाहात्म्य जयत्यज्यमाहात्म्य जयत्यज्यां केर्ति हेवाः जय त्वमीश कर्मारीन् जयलक्ष्म्यानपायिन्या जयवर्माथ निर्वेदं पर जयवर्मा ह्वाः सोऽय जयश्रीभुजयोर्म्य जयसेनश्रुतिर्बुद्ध्वा जयेति प्रथमा धाराम् जयेत्यमानुषी वाक्च जयेश नन्द वर्द्धस्व                        | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                    |
| चामीकरमयौ पोता- चामीकरविनिर्माण चाम्पकं वनमत्राभात् चारगौ चरणद्वन्द्वे चारित्रं दर्शनज्ञान- चारिभिः करणैरिचत्रै. चारू श्विमण्जकःषे चित्रं जगदिद चित्रम् चित्रं वाचा विचित्राणाम् चित्रस्य रेचकैः पाद- चित्रामनोगती स्निग्धौ चिरं तपस्यतो यस्य चिरं विलम्बितो द्वारि चिरं यदुदवासेन चिरप्रू खुर्यन्थि- चित्रं रमीभिरह्नाय च्नापट्टदुकूलानि चूलिकाग्रसमासन्न- | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | जगच्चूडामिएार्दीप्तः<br>जगच्चूडामएगेरस्य मूध्नि<br>जगज्जयी जितानङ्गः<br>जगता जनितानन्दो<br>जगत्त्रयनिवेशस्य<br>जगत्प्रवोधनोद्योगे<br>जगत्प्रविधनोद्योगे<br>जगत्प्रविद्यक्तरो योऽस्य<br>जगत्प्रविद्यक्तरो योऽस्य<br>जगत्प्रविद्यक्तरोत्तराम्<br>जगद्यपूर्यं विश्वज्ञ.<br>जगद्गुरुं समादाय<br>जगद्गुरुं समादाय<br>जगद्गुरुं समादाय<br>जगद्गुरुं सहाद्वारि<br>जगाद श्रीमती सत्यं<br>जगाह जयभूमि ताम्<br>जग्ले कथापि सोत्कण्ठम् | 300786570XX0008                                                                 | जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे जम्बूद्वीप महामेरोः जम्बूनामा ततः कृत्स्नं जयकोलाहल भर्तुः जयति वृषभो यस्योत्तुङ्गं जयत्यजय्यमाहात्म्य जयत्यमरनायकरसङ्ग् जयत्यपुच्चींगरो देवाः जय त्वमीश कर्मारीन् जयलक्ष्म्यानपायिन्या जयवर्माथ निर्विप्य जयवर्माथ निर्वेदं पर जयवर्मा ह्वायः सोऽय जयक्षीभुजयोरस्य जयसेनश्रुतिर्बुद्ध्वा जयेति प्रथमा धाराम् जयेत्यमानुषी वाक्च                                              | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                    |

| जलकेलिविधौ तस्या-               | १६७        | जीवः प्राणी च जन्तुश्च       | ४८४         | ज्योतिर्विटिपनां भूयो         | ५२  |
|---------------------------------|------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|-----|
| जलजङ्गघाफलश्रेगी                | ३७         | जीवपृद्गलयोर्यन्यान्         | ४८७         | ज्योतिश्चकं क्षरज्ज्योतिः     | २६६ |
| जलस्थलचराः कूराः                | २१०        | जीवभेदाँश्च तत्रत्यान्       | 860         | ज्योतिश्चक्रमिदं शश्वत्       | ५३  |
| जलाद्योषधिसम्प्राप्तिः          | २३४        | जीववादिस ते कश्चिद्          | 83          | ज्योतिष्का ज्योतिरङ्गोषु      | ४३१ |
| जलैरनाविलैर्भर्तुः              | ३६६        | जीवशब्दाभिधेयस्य             | १४४         | ज्योत्स्नमन्यानि तान्युच्चैः  | ५२० |
| जाज्ज्वल्यमानमकुटो              | ५१         | जीवशब्दोऽयमभ्रान्त           | १३५         | ज्योत्स्नाम्भसि चिरं तीर्त्वा | ३३४ |
| जातकर्मोत्सवं भूय.              | ३१२        | जीवादीना पदार्थाना याथातम्   | यं ५५२      | ज्वलत्कुण्डलकेयूर-            | ११६ |
| जातरूपमिवोदार-                  | 382        | जीवादीना पदार्थानामव-        | ४८७         | ज्वलद्भासुरनिर्धूम-           | २६० |
| जात्यनुस्मरएगाज्जीव-            | 33         | जीवापाये तयोर्देहौ           | 939         | ज्वलद्भासुराङ्गं स्फुरद्भानु- | ሂሂ३ |
| जात्या हेतुतदाभास-              | १४३        | जीवामः कथमेवाद्य             | ६३          | ज्वलन्महोदयस्तूप-             | ६३१ |
| जानुगुल्फस्पृशौ जङघे            | २२६        | जीवितान्ते स दुर्ध्यान-      | १०४         | भ                             |     |
| जानुद्वय समाहिलष्टं             | २५१        | जीवितान्ते सुख प्राणान्      | २०५         | भाषी कुम्भी च कूर्मश्च        | ३२८ |
| जिगीषु बलवद्गुप्त्या            | <b>5</b> × | जीवो मुक्तश्च ससारी          | ५६२         | भषौ सरसि सम्फुल्ल-            | २६० |
| जितं सदा विकासिन्या             | 388        | जृम्भिकारम्भमात्रेण          | 38          | त                             |     |
| जितमदनस्य तवेश महत्त्वम्        | ሂሂട        | जेनं मतमिव प्रायः            | १०५         | तं तदा प्रीतमालोक्य           | ६२  |
| जितेन्दुकान्तिभि. कान्तै        | ४१६        | जैनालयेषु सङ्गीत-            | ७७          | त प्रत्यनुग्रहं भर्तु-        | २६  |
| जित्वा रक्ताब्जमेतस्याः         | २५०        | जैनी प्रमाणयन्नाज्ञाम्       | ४८६         | तं देवं त्रिदशाधिपाचितपदम्    | ६३६ |
| जिनकल्यागसम्बन्धि-              | २६८        | जैनी किमङ्गर्द्यातस्द्भवन्ती | ५४६         | त एव कवयो लोके                | १२  |
| जिनजन्माभिषेकार्थप्रतिबद्धैः    | 335        | ज्ञः स्याज्ज्ञानगुणोपेतो     | ४५४         | त एव कालसंयुक्ता              | ४८२ |
| जिनदेहरुचावमृताब्धिशुचौ         | ४४८        | ज्ञात्वा च भवमागत्य          | १०५         | तच्च पूर्वानुपूर्व्येद        | 88  |
| जिननाथ सस्तवकृतौ भवतो           | ४४७        | ज्ञात्वा चावधिबोधेन          | ४०६         | तटित्कलत्रसंसक्तैः            | ६१  |
| जिन प्रवचनाभ्यास-               | ४०३        | ज्ञात्वा हेयमुपेय च          | 83€         | तडिदुन्मिषता लोला             | १७२ |
| जिनप्रसवभूमित्वात्              | 380        | ज्ञानं जीवादिभावानाम्        | ५≂५         | ततः कतिपयैर्देवैः             | 388 |
| जिनमाता तदा शच्या               | २६५        | ज्ञानगर्भो दयागर्भो          | ६२३         | ततः करं प्रसार्यार्थे         | १५२ |
| जिनमानम्प्रनाकौ को              | २७७        | ज्ञानमप्रतिघ विश्वम्         | 301         | ततः करतले देवी                | २८६ |
| जिनमुखशतदलमनिमिषनयन-            | . ५६५      | ज्ञानमध्टतयं ज्ञेयम्         | ५८३         | ततः करीन्द्रैस्तुरगैः         | १७८ |
| जिनवरमोहमहापृतनेशान्            | 445        | ज्ञानविज्ञानसम्पन्न-         | ४३          | ततः कलत्रमत्रेष्ट             | ३३० |
| जिनस्याङघिपद्मौ नखांशु-         | ४४४        | ज्ञानवैराग्यसम्पत्ति-        | <b>¥3</b> £ | ततः कल्पेश्वरैस्सर्वैः        | २६३ |
| जिनानामभिषेकाय                  | 939        | ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्य-   | ४६३         | ततः कल्याणि कल्याणं           | १३१ |
| जिनाभिषेकसम्बन्धात्             | १०५        | ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्य-   | ४६१         | ततः कालात्यये धीमान्          | २३४ |
| जिनार्चा स्तुतिवादेषु           | 3 = 5      | ज्ञानदर्शनवीर्याणि           | <b>ধ</b> ७८ | ततः किन्नरगीताख्य             | ४२२ |
| जिने घन इवाभ्यर्णे              | ६३४        | ज्ञानदर्शनवीर्यादि           | ४७१         | ततः किमत्र कर्तव्यम्          | १२८ |
| जिनेन्द्रः परमानन्दो            | ६२१        | ज्ञानशक्तित्रयीमूढ्वा        | 838         | ततः कुतोऽस्ति वो जीवः         | १३  |
| जिनेन्द्र तव वक्त्राब्जम्       | प्रहइ      | ज्ञानादिपरिणामेषु            | ४६७         | ततः कुमार, कालोऽस्य           | ३५७ |
| जिनेन्द्रभक्त्या सुरनिम्नगेव    | ५४६        | <b>ज्ञानाव रणनिर्हासात्</b>  | ६०२         | ततः कुमारमादाय                | २५४ |
| जिनेन्द्रमासेवितुमागतेयम्       | ५४६        | ज्ञेयाः पूर्ववदत्रापि        | ४३४         | ततः क्रच्छाद्विनिःसृत्य       | ३७४ |
| जिनेन्द्राङघ्रिभासा पवित्रीकृतं | ४४४        | ज्योतिःपटलमित्यासी <b>त्</b> | २१६         | ततः कृतमतिर्भुक्तवा           | २३२ |
| जिनेश्वराणामिति चामराणि         | ४४७        | ज्योति:पटलमुल्लङ्गध्य        | २८८         | ततः कृताभिषेकोऽसौ             | = ६ |
| जिनो जिष्णुरमेयात्मा            | ६०४        | ज्योतिर्गणपरीतत्यात्         | ४३७         | ततः कृतार्थतां तस्याः         | १५२ |
| जिनोद्योगमहावात्या              | ६३१        | ज्योतिर्गणश्च सातत्यात्      | २८६         | ततः कमभुवो बाल्य-             | 388 |
| जिनोपदिष्टसन्मार्गम्            | १११        | ज्योतिर्मण्डलमुत्सर्पत्      | १६४         | ततः कमात्प्रहायेदं            | ४३  |
| जिनो मोहारिविजयाद्              | ४०३        | ज्योतिर्मय इवैतस्मिन्        | प्रश्३      | ततः क्षीणकषायत्वम्            | ४७१ |
| जीयाज्जैनेन्द्रः सुरुचिरतनुः    | ४६८        | ज्योतिलोंके महान् सिंह-      | ४०६         | ततः खस्फटिकात् सालाद्         | ४३४ |

## श्लोकालायकाराद्यनुक्रमः

| ततः परमनिर्वाणसाधनम्                | ४४८   | ततः सुखोपविष्टौ तौ          | 235         | ततो दौवारिकैदेंवै:           | ४७४  |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------|-------------|------------------------------|------|
| ततः परमलञ्चकुः                      | ४२७   | ततः सौमनसोद्यान-            | १२४         | ततो द्वात्रिशदिन्द्राएगम्    | ५१२  |
| ततः परीत्य तं प्रीत्या              | 280   | ततः स्थिरपदन्यासै           | १६५         | ततो द्वितीयपीठस्थान्         | ४७४  |
| ततः परीषहैर्भग्नाः                  | 802   | ततः स्वाभाविकं कर्म         | २४४         | ततो धर्मौ षध प्राप्य         | १०५  |
| ततः पर्याकुलाः सत्यः                | १२७   | ततः स्वायमभुवी वागी         | २६          | ततोऽधिकमिद दिव्य             | २४६  |
| ततः पाणिगृहीती तां                  | १६०   | ततः स्वायुःक्षयं बुद्ध्वा   | ११३         | ततो धिगिदमत्यन्त-            | १०४  |
| ततः पाणौ महाबाहुः                   | १६०   | ततः स्वासनकम्पेन            | ४०४         | ततो धूपघटौ हो हो             | ५२१  |
| ततः पुण्यवती काचिद्                 | 388   | ततश्चऋधरापायात्             | १७४         | ततोऽध्वानमतीत्यान्तः         | 38 K |
| ततः पुराकरग्रामान्                  | ४४६   | ततश्चाध प्रवृत्ताख्यम्      | ४७०         | ततो नक्षत्रनामा च            | ४३   |
| ततः पुराद् विनिर्यान्ती             | 308   | ततक्युत्वाधुनाऽभूस्त्व      | १८२         | ततो न चेतनाकाय-              | ₹3   |
| ततः पुरोधा कल्याणम्                 | ४४८   | ततस्त स्तोतुमिन्द्रोद्याः   | ३०५         | ततो न धर्मः पापं वा          | ₹3   |
| ततः पूर्वमुखं स्थित्वा              | ३६०   | ततस्तत्त्वपरिज्ञानात्       | 3 ४४        | ततोऽनन्तरमेवान्तर्भागे       | ४३०  |
| ततः पूर्वविदामाद्ये                 | 838   | ततस्तदवलोक्यासौ             | १८४         | ततोऽनशनमत्युग्रम्            | ४६१  |
| ततः पृतनया सार्द्धम्                | 358   | ततस्तद्दर्शनानन्दम्         | २६३         | ततो निभृतमासीने              | ४८   |
| ततः प्रच्युत्य कालान्ते             | 3 5 9 | ततस्तद्रागतद्द्रेष-         | २४६         | ततो निरुद्धयोग सन्न-         | X5X  |
| तत. प्रच्युत्य शार्दूल-             | १८४   | ततस्तद्वचन सोढु-            | <b>£3</b>   | ततो निर्भत्स्य तान् दुष्टान् | ११२  |
| तत प्रजा निवेश्येषु                 | ३६२   | ततस्तद्वञ्चनोपायम्          | <b>१</b> ≂६ | ततो निष्पत्य पूर्वोक्त-      | १८३  |
| तत <sup>.</sup> प्रदक्षिग्गीकुर्वन् | ४७४   | ततस्तिवित्रियारब्धम्        | ५०७         | ततो नीरधारा शुचि स्वानु-     | ሂሂሂ  |
| तत <sup>.</sup> प्रभृत्यविच्छिन्न-  | २६    | ततस्तिश्वरचयं ज्ञात्वा      | १७४         | ततो नीलाञ्जना नाम            | ३७३  |
| तत. प्रयागकैः कश्चित्               | १८८   | ततस्तमृषयो दीप्त-           | ₹ १         | ततो नृपतिना तस्मै            | १८४  |
| तत प्रशान्तसंजल्पे                  | ३३८   | ततस्तमृषयो भक्त्या          | ४६८         | ततो नृपमुवाचेत्थम्           | १८४  |
| तत प्रसेनजिज्जज्ञे                  | ሂട    | ततस्तस्मिन् सरस्यस्य        | १८०         | ततोऽन्तरन्तर किञ्चिद्        | ५१५  |
| ततः प्रस्थानगम्भीर-                 | १७०   | ततस्तस्य सपर्यायां          | १८४         | ततोऽन्तरमृतिक्रम्य           | ५६   |
| ततः प्रहतगम्भीरपटह-                 | १७१   | ततस्तृतीयकालेऽस्मिन्        | ४०          | ततोऽन्तरममूद् भूयो           | ሂሂ   |
| ततः प्रापं सुरेन्द्रारााम्          | ३८६   | ततस्तेषा निकृन्तन्ति        | २११         | ततोऽन्तरमसख्येयाः            | ५३   |
| ततः प्रापु <sup>.</sup> सुराधीशाः   | २८८   | ततस्तौ जगता पूज्यौ          | ३११         | ततोऽन्य कुरुबिन्दारूयं       | १०२  |
| तत. प्राबोधिकैस्तूर्ये              | २६०   | ततस्त्रजगदीशानम्            | ३६२         | ततो न्यपाति करकाद्           | १६०  |
| ततः शक्य शुभ तस्मात्                | १२८   | ततामोदेन धूपेन              | ३४८         | ततो बलमिद दैवं               | ११७  |
| ततः शकाज्ञया देव-                   | २5४   | तर्तिर्विहारपद्माना         | ६३४         | ततोऽबुद्ध सुराधीशः           | २८३  |
| ततः शुभदिने सौम्ये                  | १५७   | ततो गज इवापेत-              | 51          | ततोऽबोधि सुरेन्द्रोऽसी       | २२७  |
| तत श्रव्य च दृश्य च                 | ३१३   | ततो गन्धकुटीमध्ये           | १६२         | ततोऽब्दमुक्तवारिक्ष्मा-      | ₹ १  |
| ततः सयमसिद्ध्यर्थम्                 | ४६१   | ततो गीतैश्च नृत्तैश्च       | ₹१३         | ततो ब्रह्मेन्द्रता सोऽगात्   | २१=  |
| तत संवत्सरे पूर्णे                  | ४४७   | ततोऽच्युतस्य कल्पस्य        | १२१         | ततो ब्राह्मी यशस्वत्या       | ३४६  |
| ततः सञ्ज्वलनकोधम्                   | 338   | ततोऽच्युतेन्द्र. प्रच्युत्य | २२७         | ततो बूहि महायोगिन्           | ३०   |
| ततः सदेदं पुण्यार्थी                | ६३०   | ततो जन्माभिषेकाय .          | २८३         | ततो ब्रूहि मिथ. कन्ये        | 358  |
| ततः सपदि सञ्जात-                    | ५६    | ततोऽजित्ञजयश्चकी            | १४२         | ततो भगवतो वक्त्रात्          | ३५५  |
| ततः स भगवानादि-                     | ३६२   | ततोऽत्र मूलतन्त्रस्य        | २६          | ततो भगवदुद्योग-              | ६३१  |
| ततः समीकृताशेष-                     | 309   | ततो दण्डघरानेतान्           | 388         | ततो भग्नैकरदनो               | १०३  |
| ततः सम्यक्तवशुद्धिञ्च 🕟             | 034   | ततो दध्यावनुप्रेक्षा        | ४६७         | ततो भरतराजर्षे               | ४५५  |
| ततः सर्वार्थसिद्धिस्थो              | ३३६   | ततो दमधराभिरूय-             | १८१         | ततो भरतराजेन                 | ४५६  |
| ततः सानन्दमानन्द-                   | ३६७   | ततो दर्शनसम्भूता            | २२२         | ततो भरतराजेन्द्रो            | ५६२  |
| ततः सामानिकास्त्रायस्त्रिशाः        | : २८४ | ततो दिध्यासुनानेन           | ४६५         | ततो भरतराजोऽपि               | X38  |
| ततः सिद्धार्थनामैष्य                | ४५१   | ततो देशान्तरं तेषाम्        | १६५         | ततो भव्यजनै श्राद्धैः        | 88   |

| ततो भागवतादीनाम्                    | ४६६   | ततोऽस्ति बहिरथोंऽपि                          | १००        | तत्प्रहागान्मनोवृत्ति-     | ३५८        |
|-------------------------------------|-------|----------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|
| ततोऽभिचन्द्र इत्यासीद्              | ४७    | ततोऽस्मद्गुरुरेवासीत्                        | १४३        | तत्फलाभ्युदयाङ्गत्वाद्     | १८         |
| ततोऽभिवन्द्य योगीन्द्रौ             | १८८   | ततोऽस्माकं यथाद्य स्यात्                     | 3 X C      | तत्र कर्ममलापायात्         | ४६६        |
| ततोऽभिवन्द्य संम्पूज्य              | १६२   | ततोऽस्य चेतसीत्यासीत्                        | ३७४        | तत्र कल्पतरून् धुन्वन्     | १०२        |
| ततोऽभिषच्य साम्प्राज्ये             | ३७६   | ततोऽस्य परिनिष्कान्ति-                       | 30€        | तत्र गन्धकुटी पृथ्वीम्     | ४०४        |
| ततोऽभिषेकं द्वात्रिशत्              | १३६   | ततोऽस्य मतिरित्यासीत्                        | ४४४        | तत्र तोरगमाङ्गल्य-         | ५३२        |
| ततोऽभिषेचन भर्तु रेभिरे             | ३६४   | ततोऽस्य योग्यता मत्वा                        | २३०        | तत्र देवसभे देवं           | २२         |
| त्तोऽभिषेचनं भर्त्तुः कर्तुमिन्द्र- | . 383 | ततोऽस्य सवयोरूप-                             | 388        | तत्र धर्मफलं तीर्थं        | ५७३        |
| ततो भूतमयाद् देहात्                 | ٤5    | ततोऽस्या दृढघर्मास्यो                        | 858        | तत्र नन्दनपूर्वाशा-        | १४१        |
| ततोऽभून्महती चिन्ता                 | १७४   | ततोऽस्यानुमति मत्वा                          | ३३०        | तत्र पट्टकशालाया           | १३६        |
| ततो भोगेष्वसावेव                    | ११२   | ततो व्यजेष्ट निश्शेषा                        | २३१        | तत्र पुर्यौ प्रभाकर्याम्   | १८३        |
| ततो मतिवरानन्दो                     | १७७   | ततो व्युत्सगंपूर्वोऽस्य                      | ४६४        | तत्र पूर्वमुखं स्थित्वा    | ४६६        |
| ततो मधुरगम्भीरम्                    | 3 × 8 | तत्कण्ठमालिकाम्लानि-                         | १२०        | तत्र प्रभाकरी पुर्या       | १४१        |
| ततो मनुरसौ मत्वा                    | ሂሂ    | तत्कन्यामृतमासाद्य                           | १६८        | तत्र बीभत्सुनि स्थाने      | २१०        |
| ततोऽमी चित्रणान्ये द्युः            | 228   | तत्कर्तृ भोक्तृनियमो                         | 3 5 9      | तत्र वातायनद्वार-          | १६२        |
| ततो मुनिरसौ त्यक्तवा                | १८४   | तत्कल्याणं समालोक्य                          | १६१        | तत्र वीथ्यन्तरेष्वास-      | ५२२        |
| नतोऽमूर्भावना सम्यग्                | २३४   | तत्कार्यद्वैतमासाद्य                         | १२८        | तत्र वृत्ति प्रजाना स      | ३६२        |
| ततो यथाकमं तस्मिन्                  | 38    | तत्कालकामदेवोऽभूत्                           | ३४६        | तत्र श्रीभवने रम्ये        | १७१        |
| ततो यथाकम विष्णु-                   | ४२    | तत्कालोपनतैर्मान्यैः                         | ३८६        |                            | . ५३६      |
| ततो यथोक्तपल्यङक-                   | ४५१   | तत्कीदृशं कथा वेति                           | १३०        | तत्रस्थ एवं चाशेष-         | २३६        |
| ततो यथोचितं स्थानम्                 | ३७३   | तत्क्रमाब्जं मृदुस्पर्शं                     | 220        | तत्रस्थो गुरुमादरात् परिचर |            |
| ततो युगन्धरस्यान्ते                 | 888   | तत्क्रमौ रेजतु कान्त्या                      | ३४३        | तत्राघातिस्थितेभागान्      | ે૪૬૫       |
| ततो युगान्ते भगवान्                 | २६    | तत्क्षरां सत्कथाप्रश्नात्                    | <b>२</b> ५ | तत्राज्ञेत्यागमः सूक्ष्म-  | ४८६        |
| ततो रक्ष मम प्राणान्                | 833   | तत्र क्षरामिवासीनो                           | 3=6        | तत्राद्य शुक्लमापूर्य      | ४६६        |
| ततो रन्नदीपैजिनाङगद्युनीनां         |       | तत्तदातप्तयोगीन्द्र.                         | ४६२        | तत्राद्ये करणे नास्ति      | ४७०        |
| ततोऽलमुपरुद्धचैनम्                  | 805   | तत्तदानुस्मृत तत्र                           | २६         | तत्राद्यः पञ्चभिनृंगा      | ξų         |
| ततो लोकान्तरप्राप्ति-               | ধ্ত   | तत्तपोऽतिशयात्तस्मिन्                        | 808        | तत्राधिरोप्य परिविष्टरमीशि |            |
| ततोऽवतीर्गः स्वर्गाग्रात्           | १४६   | तत्त्व जैनेश्वरीमाज्ञा                       | २०१        | तत्रानपेतं यद्धर्मात्      | 858        |
| ततो वध्वरं सिद्ध-                   | १६०   | तत्त्वार्थसग्रह कृत्स्नम्                    | 480        | तत्रानीतश्च तन्मध्ये       | १०३        |
| ततो वनानां पर्यन्ते                 | ५२७   | तत्पदाम्बुजयोर्युग्मम्                       | 383        | तत्रापि विविध दुखं         | ३७४        |
| ततो वलाहकाकारम्                     | ४०७   | तत्पर्यन्ते च या धत्ते                       | २६१        | तत्रापीष्टवियोगोऽस्ति      | ३७६        |
| ततोऽवसर्पिग्गीकाल-                  | २६    | तत्पादनखभाभारम्                              | €00        | तत्राभिषिच्य जैनेन्द्रीः   | प्रइ       |
| ततो विनि सृतो जन्तुः                | ३७४   | तत्पादौ प्रगमन्नव                            | १२६        | तत्रामरकृतानेक-            | ३१३        |
| ततो विकृतिरेषा स्याद्               | १२=   | तत्युण्यतो गुरुवियोगनिरूप-                   | 883        | तत्राष्टगुरामैश्वर्य       | 223        |
| ततो विज्ञानसन्तान-                  | Ex.   | तत्पुण्यसाधने जैने                           | १२१        | तत्रासिकर्मसेवायां         | ३६२        |
| ततो विविक्तशायित्वम्                | ४८३   | तत्पुरं विष्वगावेष्ट्य                       | २५४        | तत्रासीत् पाटलीग्रामे      | १३०        |
| ततो वीध्यन्तरेष्वस्याम्             | ५०३   | तत्पुराग्यकवीनेव                             | 3          | तत्रासीन च त देवाः         | 77         |
| ततोऽवोचमहं ताभ्याम्                 | 883   | तत्पुराधिपते श्रीमद्                         | १४३        | तत्रासीनं तिमन्द्राद्याः   | ५४३        |
| ततोऽष्टौ च कषायांस्तान्             | ४७१   | तत्प्रयोगविधौ पूर्वम्                        | 388        | तत्रासी सुखमावसत् स्वरुचि  |            |
| ततोऽसावकृतोऽनादि-                   | ७२    | तत्प्रश्नावसितानित्थं                        | २४६        | तत्रास्ति मन्दरात्पूर्वाद् | १३०        |
| ततोऽसी भावयामास                     | २३३   | तत्प्रश्नावसितावित्यं                        | प्रदश      | तत्रीकस्मिन् शिलापट्टे     | ३८६        |
| ततोऽसौ बलितां किञ्चिद्              | 1     | तत्त्रश्नावासता।वस्यः<br>तत्त्रसीद विभो दातु |            | तत्रकारमम् ।शलापष्ट        | २५८<br>१८३ |
|                                     | ११६   | तत्त्रसाद विभा वन्तु                         | १५५        |                            |            |
| ततोऽसौ स्मितमातन्वन्                | ३२०   | तात्रताच ।यमा यमतु                           | ₹१         | तत्रोपपादशय्यायां          | ११६        |
|                                     |       |                                              |            |                            |            |

| श्लोकानामकाराव | ा <b>नुक्रमः</b> |
|----------------|------------------|
|                | V00 1 -          |

| तत्सत्यमथुना 'स्वैरम्           | ४४०    | तवप्रमत्ततालम्बम्          | 838        | तदा मर्त्या हचमर्त्याभा          | 88         |
|---------------------------------|--------|----------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| <b>तत्समु</b> त्सारगात्रासात्   | 335    | तदभावे च न ध्यानम्         | ५०२        | तदा महानकध्वान-                  | १५८        |
| <b>बत्सर्वं विभुर</b> त्याक्षी- | 035    | तदभ्यन्तरभूभागं            | ४१=        | तवामोद समाघ्राय                  | ४२२        |
| तत्सेवासुखमित्यत्र              | २४४    | तदमुत्रात्मनो दुःख-        | K3         | तदायुर्जलधेर्मध्ये .             | ११८        |
| तत्स्तनांशुकमाहृत्य             | १६७    | तदम्बुशीकरैर्व्योम-        | 28%        | तवाईत्त्ररणामे समुत्फुल्लनेत्राः | XXX        |
| तथा कुलधरोत्पत्तिः              | २४६    | तदम्भःकलशास्यस्थैः         | २६४        | तदा वनलतापुष्प-                  | 308        |
| तथात्राप्युचिता वृत्तिः         | 3 X F  | तदर्धं तद्द्विशत्यग्रिमाणा | ४२५        | तदा विचकरः पुष्प-                | ३८२        |
| तथात्रैव भवद्वंशे               | १०४    | तदर्भप्रमितो यस्तु         | ₹ 1 8      | तदा विशुद्धयस्तस्य               | ३७६        |
| तथान्यान्यपि पद्मानि            | ६३४    | तदल राज्यभोगेन             | <b>5</b> X | तदाश्चर्य महद् दृष्ट्वा          | १८४        |
| तथा परिचरन्त्येते               | ₹8¥    | तदवस्थं तमालोक्य           | १५०        | तदासस्तापसाः पूर्वं              | ४०२        |
| तथापि काललब्धिः स्यात्          | ३२६    | तदवस्थाद्वयस्यैव           | ४८१        | तदा सम्भ्रान्तनाकीन्द्र-         | ६३१        |
| तथापि किमपि प्रष्टु-            | २३     | तदस्य ध्यानशास्त्रस्य      | ४६६        | तदासनानि देवाना                  | २८३        |
| तथापि यौवनारम्भे                | २२६    | तदस्य रुख्चे गात्रम्       | ३२७        | तदा सर्वगत <sup>.</sup> सार्व.   | ×8×        |
| तथापि सुखसाद्भूता               | २२७    | तदस्यालिपत शून्य-          | १०१        | तदासीत्तव मिथ्यात्व              | 280        |
| तथाप्यनूद्यते किञ्चित्*तद्गतं   |        | तदा कच्छमहाकच्छ-           | ३७०        | तदा सुरभिरम्लानि-                | 335        |
|                                 | प्रश्४ | तदा कार्यद्वयं तस्य        | १२८        | तदास्ता ते गुणस्तोत्रम्          | ሂട္        |
|                                 | ४५१    | तदा किल जगद्विश्व          | ३६३        | तदा स्थितिर्भनुष्यासमा           | 85         |
| तथाप्यस्य जगत्सर्गे             | 90     | तदा कोलाहलो भूयान्         | 388        | तदास्मान् स्वामिकार्येऽस्मिन्    | 800        |
| तथाप्युग्रं तपोऽतप्तः           | ४६२    | तदा जलधरोन्मुक्ता-         | - ६१       | तदास्मिन् भारते वर्षे            | 38         |
| तथा भुक्ता चिरं भोगा-           | 38     | तदाज्ञापायसंस्थान-         | 328        | तदास्य सर्वमप्येतत्              | ३७६        |
| तथा मतिवराद्याश्च               | १९७    | तदादि तदुपज्ञ तद्          | ४५६        | तदास्याविरभूद् द्यावा-           | 3 6 3      |
| तथा युष्मत्पिता युष्मन्         | १०६    | तदा दिव्याडगनारूपैः        | प्रश्व     | तदा स्वायम्भुव नाम               | 348        |
| • •                             | ३५७    | तदा ध्यानमयी शक्तिः        | ४६७        | तदा हेमाम्बुजैर्व्योम-           | 8 = 3      |
|                                 | ३७३    | तदानन्दमहाभेर्य प्रराोदु-  | ३६३        | तदिमे परिहर्तव्याः               | XX         |
| तथासीनस्य चेद्यान-              | १७२    | तदानन्दमहाभेयं प्रहताः     | ३३६        | तदियं प्रस्तुता यात्रा           | ३८६        |
| तथाहीद पुरागा नः                | ४२     | तदा निमेषविमुखैः           | ३०४        | तदियमीडिडिषन् विदधाति नः         |            |
| _                               | १५२    | तदाऽपप्तद् दिवो देव-       | 848        | तदीयरूपलावण्य-                   | 378        |
|                                 | २२५    | तदा पापास्रवद्वार-         | १४२        | तदुत्तिष्ठच तमापृच्खच            | 880        |
|                                 | 30€    | तदा पितृव्यतिकान्ता-       | ६२         | तदुदाहरण पुष्टम्                 | ४५८        |
| तथैवमपरं राजन्                  | १०५    | तदापीदमनुस्मतुं भ          | 83         | तदुन्नतेरिदं वित्त-              | 880        |
|                                 | ४८७    | तदा पुरारामेतत्तु          | 83         | तदुन्मुखी दृश चेतो               | 844        |
|                                 | ३४२    | तदा पुष्करवाद्यानि         | 38%        | तदुन्मुद्रच तदन्तस्थ             | १७६        |
| तदग्रहेऽन्यसन्तान-              | 800    | तदा प्रक्षुभिताम्भोधि-     | ४०६        | तदुपज्ञ गजादीना                  | ४६         |
| •                               | 980    | तदा प्रयुक्तमन्यच्च        | 388        | तदुपज्ञमभूद् योग-                | ४०३        |
| तदत्र संशयो नैव                 | 838    | तदा प्रशान्तगम्भीरं        | 3=         | तदुपायञ्च तेऽद्याह               | <b>१३३</b> |
| तदलावसरे वस्तु                  | १५४    | तदा प्रीतिङकरस्येति        | २१७        | तदुपालम्भमित्युच्यैः             | 888        |
| तदनन्तरमेवा भू-                 | 3.8    | तदा भगवतो रूपम्            | 362        | तदुरोजगरोजातम्कलानि              | 750        |
| तदनुसंवरण यत्त-                 | ४८     | तंदा भट्टारके याति         | ४४६        | तदेकं तत्त्वसामान्यात्           | ४०२        |
| तदन्तरव्यतिकान्सा               | xx     | तदाभूदर्भकोत्पत्ति-        | ሂፍ         | तदेकदेशदेशाद्रि-                 | Ęs         |
|                                 | 3 6 0  | तदाभूवंस्तयोरेकं           | २२६        | तदेकपैतृक यातम्                  | 380        |
|                                 | ४२५    | तदा मङ्गलधारिण्यौ          | २=६        | तदेनन्द्रभवैचित्र्यात्           | 49         |
|                                 | 340    | तदा मङ्गलसंगीतैः           | 352        | तदेतत् स्त्रैणमुत्सुज्य          | २०२        |
| _                               | 860    | तदा मधुरगम्भीरो            | <b>६३२</b> | तदेतत् स्वरसम्भोग्यम्            | <b>8</b>   |
|                                 |        | 1141 112 414111            | 711        | and and                          |            |

|                                 |             |                          |             | ,                             |       |
|---------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-------|
| तदेति मद्वचः श्रुत्वा           | १४६         | तपनीयनिभस्तुङ्गो         | ६२६         | तरुषण्डनिरुद्धत्वाद्          | २६६   |
| तदेदं परिकर्मेष्टं              | ४८०         | तपस्तनूनपात्तापात्       | ११५         | तरूणामेव तावच्चेद्            | ४२६   |
| तदेव वस्तु वस्तुष्टचै           | १५५         | तपो जिनगुणद्धिञ्च        | १४२         | तर्जयन्निव कर्मारीन्          | ६३३   |
| तदेव रनातकं रम्यं               | ३७४         | तपोऽनशनमाद्यं स्यात्     | ४०३         | तलपुद्गलवादेऽपि               | ४०१   |
| तदेषा परलोकार्था-               | ₹3          | तपोऽनुभावसञ्जात-         | ३८          | तल्लोभादिष्टका भूयो           | १८७   |
| तदैतदभवत्तस्याः                 | १२७         | तपोवनमधो भेजे            | ४४६         | तव जिनततदेहरुचिशरवण-          | ५६३   |
| तद्गन्घलोलुपं तत्र              | १७२         | तपोवनमिदं रम्यं          | ३०          | तव जिनार्क विभान्ति गुणां-    | ሂሂፍ   |
| तद्गात्रस्पर्शमासाद्य           | २८४         | तप्तलोहासनेष्वन्यान्     | २१३         | तव दिव्यध्वनि धीरः            | 33%   |
| तद्गुणोन्नतिमन्ये च             | ४४८         | तमः प्रलयलीनस्य          | २२          | तव दीप्ततपोलब्धे              | २६    |
| तद्गृहाणाद्य सम्यक्तवं          | 338         | तमः शार्वरमुभिद्य        | २६२         | तव देहप्रभोत्सर्पः            | 33X   |
| तद्धूपधूपसरुखं                  | ४४२         | तमदभूतश्रिय पश्यन्       | 309         | तव देहप्रभोत्सर्पैः           | ४७५   |
| तद्बूहि धरणाधीश                 | ४१०         | तमन्वीयुर्नु पा जन्म     | २३२         | तव धर्मामृतं स्रष्टुम्        | ३७६   |
| तद्यौवनमभूत्तेषु                | ३४८         | तमस्यन्धे निमज्जन्ति     | २०६         | तव लोकातिगा प्रज्ञा           | ३४    |
| तद्रुद्धक्षेत्रमध्यस्था-        | ५३६<br>१    | तमादिदेवं देवानाम्       | ३१          | तव वपुरामिलत्सकलशोभा-         | 322   |
| तद्रुपसौष्ठवं तस्या-            | २५०         | तमादिदेवं नाभेयं         | હ           | तव वाक्किरगौर्नूनम्           | ३०६   |
| तद्वक्त्रेन्दोः स्मितज्योत्स्ना | २४४         | तमालोक्य तदाध्वस्त-      | १२०         | तव वाक्प्रकरो दिव्यो          | ३४    |
| तद्वक्षसि पृथाविन्द्र-          | 83          | तमासाद्य सुराः प्रापुः   | २६०         | तव वाक्प्रसरो दिव्यः          | ४७५   |
| तद्वक्ष्ये शृणु सौम्याङ्गि-     | १३०         | तमित्यद्रीन्द्रमुद्भूत-  | ४०७         | तव वागमृतं पीत्वा             | ४१६   |
| त्रद्धा १९५ - भग्नामणी          | १२८         | तमित्यावर्णयन् दूरात्    | ११०         | तव वागशवो दीप्रा              | ३७७   |
| तद्वार्ताकर्णनाद् राज्ञा        | १८६         | तमिदानीमनुस्मृत्य        | १३३         | तव हर्यासन भाति               | ४७५   |
| तद्विद्याग्रहणे यत्नं           | <b>३</b> ५५ | तमुपेत्य सुखासीना        | ३३६         | तवाभिज्ञानमन्यच्च             | १४३   |
| तद्वियोगे पुनर्दु.सं            | 588         | तमूर्ध्वंचयमिच्छन्ति     | ४२४         | तवामी चामरत्राताः             | ४७=   |
| तनुच्छाया च तस्यासीत्           | १२०         | तमेव बहुमन्येते          | १५३         | तवाम्ब कि वसत्यन्तः           | २७६   |
| तनुच्छायामिवाग्लानि             | ११८         | तमैरावणमारूढ-            | ५११         | तवाय प्रचलच्छाखः              | ४७७   |
| तनु भगवतः प्राप्य               | ₹00         | तमोमयैरिवारब्ध-          | २१६         | तवायं शिशिरच्छायो             | १६४   |
| तनुमध्यं बभारासौ                | २४२         | तमोविध् <b>तम्</b> द्भृत | २६२         | तवारिजयमाचष्टे                | x3x   |
| तनुमध्ये कृशोदर्या-             | ३५३         | तयानुकूलया सत्या         | २२०         | तवाविष्कुरुते देव             | १६४   |
| तनुमान् विषयानीप्सन्            | १७३         | तया परिवृतः प्राप        | ४७४         | तवेदमाननं धत्ते               | प्रहइ |
| तनूदरै: कृशैर्मध्यैः            | ४१६         | तयोः पुत्री बभूवासौ      | १२४         | तवोच्छिखाः स्फुरन्त्येता      | 38    |
| तनोति विषयासङ्गः                | २०६         | तयोः प्रहसिताख्योऽयं     | १४३         | तवोद्घोषयतीवो च्वै:           | १६४   |
| तन्त्र्यो मधुरमारेणुः           | २८          | तयोः सूनुरभूद्देवो       | <b>१</b> २२ | तस्मात्ते दर्शनं सम्यग्       | 338   |
| तन्नाम्ना भारतं वर्षं           | 386         | तयोरत्यन्तसम्प्रीत्या    | २२०         | तस्मात् पुण्यकथामेना          | ३३    |
| तिमर्वर्ण्यं चिरं जात-          | १५२         | तयोरिघपदं द्वन्द्वं      | १६८         | तस्मादभ्यस्य शास्त्रार्थ-     | १३    |
| तिष्मवृत्तौ कुतो ध्यानम्        | 400         | तयोरपि मनस्तेन           | ३३३         | तस्मादाशयशुद्ध <b>च</b> र्थम् | ४७७   |
| तन्नृत्यं सुरनारीणां            | ३७३         | तयोरेव सुता जाता         | २२८         | तस्माद् दुःखमनिच्छूनां-       | २१७   |
| तन्मात्रां विकियां कर्तुं       | २४०         | तयोर्महाबलस्याति-        | 53          | तस्माद् दृष्टसुखं त्यक्त्वा   | €3    |
| तन्मामुदक्कुरुन् पुत्र          | 802         | तयोस्तयाविधैर्भागैः      | १६७         | तस्माद् धर्मजुषा पुसाम्       | १०७   |
| तन्मुखाञ्जाद् रसामोदा-          | १६७         | तरत्सरोजिकञ्जल्क-        | २६०         | तस्माद् धर्मफलं ज्ञात्वा      | €3    |
| तन्मुँखामोदमाघातुम्             | 386         | तरलप्रतिबन्धः स्यात्     | ३४१         | तस्माद् धिग् धिगिदं रूपं      | ३७६   |
| तम्मुंखाम्बुरुहालग्ना           | प्रहइ       | तरलप्रतिबन्धश्च          | 940         | तस्माद् बुधाः कुरुत           | ३७१   |
| तन्बङ्गी पक्वविम्बोष्ठी         | २५०         | तरलापाङ्ग भासास्य        | 388         | तस्माद् विषयजामेनां           | २४६   |
| तन्त्र्यः सुरुचिराकारा          | प्रश्२      | तरुच्छाया यथा मत्यँ      | ४५७         | तस्मान् मास्म गमः शोकं        | १२१   |
| तन्थ्यौ कच्छमहाकच्छ-            | 338         | तरुणार्करिच नु तिरोदधति  | ४४८         | तस्मिल्लक्ष्मीसरस्वत्योः      | २३०   |
|                                 | 1           | •                        |             |                               |       |

# रेखोका**नामकारां**चनुकीमं।

| तस्मिन्नृपोत्सवे सासीत्        | 3\$6         | तस्येति परमानन्दात्       | 858          | तासामाराधनोपायः                            | ४२०          |
|--------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|
| तस्मिन्नारूढमाधुर्ये           | 58           | तस्येमे मार्गणोपाया       | ४८३          | तासामिन्दुकलामले                           | २२६          |
| तस्मिन्नेव हि सोऽह्निय         | ११७          | तस्यैय काले कुत्शैला      | <u> </u>     | तासामुपरि विस्तीर्गो                       | ४३४          |
| तस्मिन् पुत्रे नृपस्यास्य      | २२१          | तस्यैव काले जलदा          | ६०           | तास्तस्याः परिचर्यायां                     | • २६५        |
| तस्मिन् बाहुसहस्रागाि          | ₹१६          | तस्योत्तमाङगमुत्तुङग-     | ३४०          | तिरस्करिण्येव सिताभ्रपङ् <del>वस्</del> य  | ग४३१         |
| तस्मिन् वने वनलता              | 808          | तस्योपरितले रेजुः         | प्र३६        | तिरस्कृताघरच्छायैः                         | ३८३          |
| तस्य कालेऽतिसम्प्रीताः         | ४७           | तस्योपरि स्फुरद्रत्न-     | प्र३६        | तिरीटाङगद्केयूर-                           | २३६          |
| तस्य काले प्रजाजन्य-           | ५६           | तस्यौपशमिको भावः          | ४५३          | तिर्यगायुरतो बद्ध्वा                       | १८६          |
| तस्य काले प्रजा दीर्घं         | ধ্ৰ          | ता तदा वर्धयामासुः        | ३३८          | तिर्यंग्लोकस्य विस्तारं                    | ७३           |
| तस्य काले प्रजास्तोक-          | ५७           | तां पीठिकामलञ्चकुः        | प्र३६        | तिर्यग्लोलायतस्थूल-                        | 30%          |
| तस्य कालेऽभवत्तेषां            | ५६           | तां विद्धि मदनस्येव       | . ६४०        | तिर्यग्विसारिएाः केचित्                    | ४३४          |
| तस्य काले सुतोत्पत्तौ          | ६०           | तांस्तदालिङगनासङगाद्      | २१२          | तिलकञ्च ललाटेऽस्य                          | ३०४          |
| तस्य तद्रूपमन्यत्र             | ३४६          | ताः सञ्चरन्ति कुसुमापचये  | ४३३          | तिलातस्यौ मसूराश्च                         | ६२           |
| तस्य तद्रूपमाहायः              | २३०          | तानि श्रीवृक्षशङ्खाब्ज-   | ३२८          | तिष्ठेदेकं दिनं द्वे वा                    | 338          |
| तस्य दैन्यात् परिप्राप्ता-     | १२०          | तानि स्थानीयसज्ञानि       | ३६०          | तिसृग्गामपि खातानाम्                       | ४२४          |
| तस्य निश्शङकितत्वादी-          | 200          | ताभिर्बुद्धिभिरिद्धिद्धः  | २३४          | तिसृभिर्भूमभिर्नाटच-                       | ४२१          |
| तस्य पर्यन्तभूभागम्            | प्रश्        | ताभ्यामलङकृते पुण्ये      | २५५          | तीर्थंकर्तृ पुरागोषु                       | ४१           |
| तस्य पाता तदासीच्च             | 880          | ताभ्यामिति सम भोगान्      | 338          | तीर्थकृच्चऋवर्तीन्द्र-                     | ४१           |
| तस्य पादद्वये लक्ष्मीः         | २२४          | तामारुध्य पुरी विष्वग्    | 388          | तीर्थकृत्त्वस्य पुण्यस्य                   | <b>१३</b> १  |
| तस्य प्रशमसवेगौ                | 200          | तामावेष्ट्य सुरास्तस्थु   | २६१          | तीर्थेशाना पुरासानि                        | 93 K         |
| तस्य प्रागुत्तराशायाम्         | 280          | तामाशीभिरथाश्वास्य        | 285          | तीर्थेशामपि चक्रेशाम्                      | 5            |
| तस्य भुक्तौ विमानाना           | २२४          | ताम्बूलदायिका काचिद्      | २६४          | तीव ज्वलन्नसौ श्रेग्गी                     | ४७१          |
| तस्य रूप यदा रेजे              | ११६          | ताम्बूलिमव सयोगादिदं      | १०५          | तीव्र तपस्यतस्तस्य                         | 888          |
| तस्य वक्षःस्थले हारो           | 83           | तारका क्षरामध्यास्य       | २६७          | तीव्राजवञ्जवदवा-                           | ६३४          |
| तस्य वृद्धावभूद् वृद्धिः       | 388          | तारका गगनाम्भोधौ          | ३३६          | तीवायामशनायाया-                            | ६२           |
| तस्य स्वर्गावतारस्य            | 388          | तारातितिरय व्योम्नि       | २६१          | तुटिताब्दमितं तस्य                         | ХX           |
| तस्यांसौ वक्षसः प्रान्ते       | ३४७          | ताराफेनग्रहग्राह-         | પ્રશ         | तुटीपटह <b>भल्लयं</b> ·                    | ३३८          |
| तस्याः किल समुद्वाहे           | २५४          | तारालीतरला दधत्समुचिता    |              | तुभ्य नमः सकलघातिमलव्य                     |              |
| तस्याग्रे सुरनिर्मिते सुरुचिरे | ६३५          | ताल्बोष्ठमपरिस्पन्दि      | रें ५≂१      | तुभ्य नमस्त्रिभुवनैकपितामह                 |              |
| तस्यानुजः कुमारोऽभूत्          | 889          | तावच्च चिक्रगा बन्धु-     | १५४          | तुभ्य तमोधिगुरवे                           | २८६          |
| तस्याः पतिरभूत्खेन्द्र-        | <b>5</b>     | तावच्च नाकिनो नैक-        | ३७६          | तुरङ्गमकुलञ्चेदम्                          | १७७          |
| तस्याभादलिसङ्काश-              | 50           | तावच्च पुत्रिके भर्तुः    | ३४२          | तुरङगमखुरोद्भूत-                           | १८१          |
| तस्याभिषिक्तमात्रस्य           | 308          | तावच्चाभ्युदयं सौख्यं     | १८७          | तुरङगमखुरोद्भूताः                          | 309          |
| तस्याभूवन् महाप्रज्ञा-         | 58           | तावच्चारणयोर्युग्मं       | <b>१</b> ६८  | तुर्यो द्रव्यानुयोगस्तु                    | 38           |
| तस्या मध्ये सैहं पीठम्         | 483          | तावर्तव नियोजेन           | 308          | तुलाकोटिककेयूर-                            | 838          |
| तस्यामादधुरभ्यर्ण-             | २६५          | तावदुच्छितमन्त्यञ्च       | ४३८          | तुष्टिविशिष्टपीठादि-                       | ४४३          |
| तस्या मुखेन्दुराह्मादं         | १६ <b>८</b>  | तावभ्येत्य समभ्यच्यं      | 222          | तृणाग्रलग्नबिन्दुः                         | १७३          |
| र्तस्यायुरममप्रस्य-            |              | तावित्थं प्रविभज्य राजतनय |              | तृतीये करगेऽप्यवम्                         | 800          |
| _                              | 772          | 1                         | ४६७          | तृषितः पयसीन्दात्                          | \$ \$ \$     |
| र्तस्या नासाग्रमव्यग्रं        | ₹ <i>X</i> ₹ | तासां नाम स्वरूपञ्च       | •            | ते च किञ्चिदवोद्भिन्नः                     | 3 X 3        |
| तस्याश्चरणविन्यासे             | १४१          | तासां पर्यायनामानि        | 7 <b>१</b> ० | ते च सारस्वतादित्यौ                        | . 300        |
| तस्यासीनमध्देवीति              | २५०          | तासां मृदुकरस्पर्शैः      | 22X          | ते च सारस्वतावत्या<br>तेजःपुञ्जमिबोद्भूतम् | . 433<br>388 |
| तस्यास्तु कथकः सूरिः           | 38           | तासां सहास्यशृङ्गार-      | ४१२          |                                            | . 456        |
| तस्यास्त्युत्तरतः श्रेण्या-    | 50           | तासां स्मेरािए वक्त्रािए। | ¥ <b>१</b> ३ | तेजोराशिरनन्तौजा-                          | 440          |

#### महापुराग्रम्

| ते तदारोपगोर्ध्वाधः           | २१२   | तोषादिव खमुत्पत्य               | 838   | त्रिलोकपावनीं पुण्यां                | <b>\$3</b> \$ |
|-------------------------------|-------|---------------------------------|-------|--------------------------------------|---------------|
| तेन त्वं विश्वविज्ञेयः        | 308   | तोष्ये त्वां परमं ज्योति-       | xex   | त्रिवर्गफलसम्भूतिः                   | FUX           |
| तेन पत्राणि पात्यन्ते         | २१२   | तौ तथा सुखसाद्भूतौ              | े१६२  | त्रिवलीभङगुरं <b>∉स्याः</b>          | २५०           |
| ते नराः पापभारेग              | २१०   | तौ तु वासवदुर्दान्तौ            | १४८   | त्रिवलीवीचिरम्येऽसौ                  | १६७           |
| तेनाधिष्ठितमस्येदं            | १७४   | तौ दम्पती कृतानन्द-             | २०३   | त्रिषष्टिपटलं स्वर्गम्               | 420           |
| तेनाबुद्धाच्युतेन्द्रत्वम्    | १२६   | तौ दम्पती तदा तत्र              | २४५   | त्रिषष्टिलक्षाः पूर्वाणां            | ०७६           |
| तेनाभीष्टं मुनीन्द्राएगं      | ४६२   | तौ दम्पती सदाकारौ               | १६०   | त्रिषष्टचवयवः सोऽयं                  | ४१            |
| तेनाम्भसा सुरेन्द्राणाम्      | 838   | तौ देवदर्शनात् प्रीतौ           | ४५१   | त्रिषु कालेषु योगी सन्               | ४६१           |
| तेनोपशमभावेन                  | १३१   | तौ देहौ यत्र तं विद्धि          | 33    | त्रिष्वेकद्वयविश्लेषाद्              | ५८६           |
| तेऽन्तर्मुहूर्ततो गात्रं      | २१०   | तौ पश्यन्तौ नदीर्दूरात्         | १७५   | विसहस्राधिकविशत् <b></b>             | २४०           |
| तेऽप्यष्टौ भ्रातरस्तस्य       | २४१   | तौ प्रीतः प्रशशंसेति            | 388   | त्रैलोक्यनिर्जयावाप्त-               | ६००           |
| तेभ्यः श्रेयान् यथाचस्यौ      | ४४८   | तौ राजसम्मतौ वाद-               | १४४   | त्र्यशीतिशतमब्दानां                  | ४३            |
| तेऽभ्यच्यं भगवत्पादौ          | ३७७   | तौ शकरेण यथावृत्तम्             | ३१२   | त्वं जिन <sup>.</sup> कामजिज्जेता    | ४७७           |
| ते नलाटतटालम्बान्             | 333   | त्यक्ताहारशरीरः सन्             | 3 = 9 | त्वं तीर्थकृत्सकलपापमलाप-            | ४६३           |
| तेषां छिन्नानि गात्रारिए      | २११   | त्रय समुदित मुक्तेः             | ५५५   | त्वं दानतीर्थकुच्छ्रेया <b>न्</b>    | ४५६           |
| तेषां तदातनी शोभाम्           | ५२६   | त्रय. षष्टिरिहार्थाधि-          | ४१    | त्वं दिष्टचा वर्दसे कन्ये            | १४७           |
| तेषां प्रत्यङगमत्युद्धा       | ३५०   | त्रयस्त्रिशदथास्य स्यु          | २२४   | त्वं देव जगतां ज्योतिः               | २८६           |
| तेषां विकियया सान्त-          | χą    | त्रयागामस्मदादीनां              | ४२    | त्वं देव परमं ज्योतिः                | ३७७           |
| तेषां विभूषगान्यासन्          | ३५०   | त्रयोदश च विमले                 | ४२    | त्वं देव परमानन्दम्                  | ३०६           |
| तेषां शुश्रूषेणाच्छूद्रास्ते  | ३६२   | त्रयोदशास्य प्रक्षीगाः          | ४६६   | त्व देव सर्वमप्येतद्                 | ६३            |
| तेषां ममुचिनैविक्यै           | १३६   | त्रयोविशं शत तेषु               | २२४   | त्वं देवि पुत्रमाप्तासि              | ३३६           |
| तेषां स्वकृतकर्मानुभावो       | 838   | त्रसकायेष्विप प्राग्गी          | ३७४   | त्वं धातासि त्रिभुवनभर्ता            | ४६०           |
| तेषां स्वभावसिद्धत्वे         | 90    | त्रायत्रिशास्त्रयस्त्रिशद्      | ४०८   | त्वं पञ्चब्रह्मतत्त्वात्मा           | ६२६           |
| तेषा सख्यानभेदाना             | ६४    | त्रिशत्पञ्चहता. पञ्च            | २१५   | त्वं पूतस्त्वं पुनानोऽसि             | ३०६           |
| तेषाञ्च नामनिर्देशो           | ४२६   | त्रिशद्दण्डान्तराश् <b>चैषा</b> | ४२५   | त्वं पूतात्मा जगद्विश्वं             | ३०६           |
| तेषामतीन्द्रयं सौख्यम्        | ४६६   | त्रिकालगोचरानन्त-               | ४८७   | त्वं प्रष्टा भगवान् वक्ता            | ३३            |
| तेषामधःस्थलच्छायाम्           | ५३१   | त्रिकालदर्शी लोकेशो-            | ६२४   | त्वं बुद्धोऽसि स्वयंबुद्धः           | ₹७=           |
| तेषामन्त्रभिदा वक्ष्ये        | ४७७   | त्रिकालविषयाशेष-                | ६०१   | त्वं ब्रह्मा परमज्योतिः              | XOX           |
| तेषामन्तर्महाबीध्या-          | ४२१   | त्रिजगत्प्रभुणा नूनम्           | ५२१   | त्वं मित्र त्वमसि गुरुस्त्वमेव       | ४६१           |
| तेषामन्योन्यहस्ताग्र-         | २६३   | त्रिजगत्सि त्रिवेशेन            | 860   | त्वं योगात्मा सयोगरच                 | ४७६           |
| तेषामापततां यानविमानै.        | २८४   | त्रिजगत्समवस्थानम्              | 03K   | त्वं विद्धि मा स्वयबुद्धं            | 338           |
| तेषामाहारसम्प्रीति-           | ४८    | त्रिजगद्वल्लभः श्रीमान्         | ६३१   | त्वं विबुध्यस्व कल्याणि              | 338           |
| <b>तेषामुद्भिन्न</b> वेलानाम् | २८४   | त्रिजगद्वल्लभोऽभ्यर्च्यः.       | ६२४   | त्वं शम्भु <sup>.</sup> शम्भवः शंयुः | ४७६           |
| तेषु तेजस्विनां धुर्यो        | ३५२   | त्रिज्ञानविमलालोकः              | 880   | त्व सर्वगः सकलवस्तुगताव-             | ४६३           |
| तेषु देवाः सगन्धर्वाः         | ५३२   | त्रिदशासुरमर्त्यानाम्           | प्रहश | त्वं सार्वः सर्वविद्ये <b>शः</b>     | १६६           |
| तेष्वन्त्यो भवती भर्ता        | १४३   | त्रिदोषजा महात द्वा             | ३२७   | त्वं स्रष्टा त्वं विधातासि           | Xox           |
| केष्त्रश्भरणविन्यस्त-         | प्र३० | त्रिधा प्राणिवधात् मिथ्या       | २३२   | त्वं स्वयम्भूः स्वयम्बुद्धः          | ₹195          |
| ते सम्यग्दर्शनज्ञान-          | १९७   | विधा विपाटच मिथ्यात्व-          | २००   | त्वं ह भव्याब्जिनीबन्धुः             | X 1010        |
| दे सर्वे सदृशाकार-            | २२१   | त्रिबोधकिरणोद्भासि-             | २५३   | त्वं हि ब्रह्मविदां ध्येयः           | NOB           |
| वे स्वपुण्योवसोव्भूत-         | ४८    | त्रिभिस्तलैरुपेताया-            | 488   | त्वकं पुत्रि सुखं स्ताह्             | १३६           |
| वै स्त्यध्येष्यमास्त्रोऽपि    | 880   | त्रिमेखलमदः पीठम्               | ४३६   | त्वगस्थिभूतसर्वाङ्गो                 | २३६           |
| तैलामेर्याचनं तस्य            | ¥¥.∌  | त्रिमेखलाङ्गिते पीठे            | ४४०   | त्वगस्थीभूतदेहो\$प                   | ११५           |
| वैश्व तस्य किलाकमानि          | १०२   | त्रियोगः पूर्विवद् यस्माद्      | £38   | त्वत्तः कल्याणमाप्स्यन्ति            | 305           |
|                               |       |                                 | •     |                                      |               |

| -     |      |        |      |
|-------|------|--------|------|
| श्लाक | नामक | राधनुष | त्मः |

| त्वत्तः प्रबोधमायान्ती                 | ٦٦          | त्वयावतारिता तुङगा-         | 38             | दन्तालग्नैमृं गालैयों       | ५१०         |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|
| त्वत्तः प्रबोधमिच्छन्तः                | २८६         | त्वया संसारदुर्वल्ली        | १६३            | वम्पत्योरिति सम्प्रीत्या    | २०४`        |
| त्वत्त एव परं श्रेयो                   | ३७          | त्वयि प्रणयमाधत्ते          | २८६            | दयाङ्गनापरिष्वङ्गः          | 378         |
| त्वत्तनौ काम्ब गम्भीरा                 | २७=         | त्विय भिनतः कृताल्पापि      | xex            | दमामूले भवेद् धर्मी         | . 83        |
| त्वत्पदाराधनात् पुण्यं                 | 35          | त्व्रिय सत्यां सरोजाक्षि-   | 833            | दयानुनापि दुःसाध्य-         | १६३         |
| त्वत्पादाम्बुरुहच्छाया                 | <b>ξ</b> 00 | त्विय स्वर्गं गतेऽस्मासु    | २०५            | वयालुर्वत्सलो धीमान्        | 38          |
| त्वत्समाः कति सर्वज्ञाः                | 28          | त्वयीत्यादीनि नामानि        | 250            | दयावल्ली परिष्वक्तो         | 843         |
| त्वत्सम्भूतौ सुरकरमुक्ता               | ४६०         | त्वयेश पुत्रनप्तुभ्यः       | You            | दशग्राम्यास्तु मध्ये यो     | ३६२         |
| त्वदम रपटहै विशङ्कच                    | ५६२         | त्बयैव भगवन् विश्वा         | ३७             | दशनच्छदरागोऽस्याः           | २५३         |
| त्बदास्थानस्थितोद्देशम्                | ४६७         | त्वयोदिते पथि जिन ये        | ४६१            | दशयोजनविस्तीर्गं-           | ৩ল          |
| त्वद्दिव्यवागियमशेषपदार्थ-             | ५६३         | त्वयोपदर्शित मार्गम्        | ५८१            | दशाङ्गतरुसम्भूत-            | १६६         |
| त्वब्दृशोरमला दीप्तिः                  | प्रदूष      | त्वयोपदर्शिते तत्त्वे       | २३             | दशावतारचरम-                 | 30€         |
| त्बद्भक्तः सुखमभ्येति                  | १६३         | त्वयोपदिशता तत्त्व          | २३             | दाता श्रद्धादिभिर्युक्तो    | ४५७         |
| त्वद्भिक्तचोदितामेनां                  | ४८०         | त्वय्यनन्तमुखोत्सर्पत्      | ५६५            | दातुराहारदानस्य             | ४५४         |
| त्वद्वचोविस्तरे कृत्स्नं               | २३          | त्वय्यसाधारणी प्रीतिः       | १४१            | दातुर्विशुद्धया देयम्       | ७५४         |
| त्बद्वियोगादहं जातं                    | 338         | त्वर्यतां चर्यतां देवि      | ३८८            | दानं पूजाञ्च शीलञ्च         | १८२         |
| त्वन्मुखात् प्रसृता वाणी               | २४          | त्वां प्रत्यक्षविदा बोधै-   | 33             | दान प्रदत्त मुदिता-         | ३७१         |
| त्वन्मुखादुद्यती दीप्तिः               | प्रहइ       | त्वा देवमादिकर्तार          | ३५५            | दानाद् दानानुमोदाद् वा      | १६७         |
| त्वमकारणबन्धुर्न-                      | 38          | त्वा देवमित्थमभिवन्द्य      | १६६            | दानानुमोदनात् पुण्यं        | ४५४         |
| त्बमक्षरस्त्वमक्षय्य                   | ४७६         | त्वा निष्कान्तौ मिएामययाना- | प्र६०          | दामनी कुसुमामोद-            | २५६         |
| त्बमतोऽसि जगद्बन्धुः                   | ६२६         | त्वा विनोदयितु देवि         | २७६            | दामनी लम्बमाने खे           | २६३         |
| त्वमप्यम्बावलम्बेथाः                   | २०२         | त्वामन्धकान्तक प्राहुः      | ६०१            | दार्यन्ते क्रकचैस्तीक्ष्णैः | २ <b>१३</b> |
| त्वमम्ब भुवनाम्बासि                    | २५४         | त्वामभिष्टुवता भक्त्या      | ४३४            | दार्वाभिसारसौवीर-           | ३६०         |
| त्वमम्ब रेचितं पश्य                    | २७=         | त्वामादिपुरुषं दृष्ट्वा     | ३३०            | दासीदासगवाश्वादि-           | ३६०         |
| त्वमसि विश्वदृगीश्वरविश्वस्            | रूप्रथ      | त्वामापतन्ति परितः          | ४७५।           | दाहज्वरपरीताङ्गः            | १०२         |
| त्वमादिः सर्वविद्यानां                 | १६५         | त्वामामनन्ति मुनयः पुरुष-   | ४६३            | दिक्कुमारीभिरित्यात्त-      | २६६         |
| त्वमादिर्देव देवानाम्                  | ३०६         | त्वामामनन्ति मुनयो          | ₹₹             | दिक्चतुष्टयमाश्रित्य        | ५१६         |
| त्विमनस्त्वमधिज्योति-                  | प्र७६       | त्वामामनन्ति योगीन्द्राः    | ३०७            | दिक्पालाश्च यथायोग्य-       | ₹8          |
| त्वमिनसंसृतिवल्लरिकाम्                 | ሂሂട         | त्वामामनन्ति सुधियः         | २६६            | दिक्षु सालोत्तमस्यास्य      | ४३४         |
| त्वमिष्टबन्धुरायातो                    | १४४         | त्वामीड्महे जिन भवन्तमनु-   | ४६४            | दिगङ्गनामुखानीन्दु.         | २६१         |
| त्वमेकं जगतां ज्योतिः                  | ६२६         | ब्                          |                | दिग्जयप्रसवागार             | ४१४         |
| त्वमेकः पुरुषस्कन्धः                   | ६०१         | दध्वनद् दुन्दुभिध्वानैः     | १२७            | दिग्देशानर्थदण्डे भ्यो      | २२२         |
| त्वमेको जगतां ज्योतिः                  | १६५         | दग्धव्रगो यथा चान्द्र-      | 585            | दिग्नागस्पद्धिनो            | BE          |
| त्बसेव जगता भर्ता                      | ३०६         | दण्डभीत्या हि लोकोऽयम्      | 378            | दिग्मुखेषूल्लसन्ति स्म      | ₹00         |
| त्वभेव परमो बन्धु-                     | ३७          | दण्डमुच्चैः कपाटञ्च         | X8X            | दिग्वासा वातरशनो            | ६२७         |
| त्वया कर्ममहाशत्रून्                   | १६३         | दत्त्वाऽपूपं निगूढं स्वं    | १८७            | दिदीपे लब्धसंस्कारो         | X & &       |
| त्वया गुरुमतोऽयं चेत्                  | ३३०         | ददौ धूपिमद्भञ्च पीयूषिपण्डं | ५५६            | दिध्यासापूर्विका ध्यात      | 30x         |
| त्वया जगदिदं कुरस्नं                   | 38          | दधात्युच्चैः स्वकूटानि      | 30             | दिनाना शतमस्येष्टम्         | १३२         |
| त्वया जगदिदं मिश्या-                   | 2=4         | दधाने जघनाभोग               | ₹X₹            | दिने दिने महांस्तोषी        | १६२         |
| त्बद्याच दर्शितं धर्म-                 | <b>200</b>  | दधाने रुचिरं हार            | <b>\$ X \$</b> | दिवाकरकराश्लषम्             | 3=0         |
| त्वया नाताम्त्रित नेत्रे               | XEX         | दध्बान ध्वनदम्भोद-          | Kok            | दिवामन्यां निशां कर्त्      | . १३५       |
| त्ह्या प्रदर्शितं सार्यम्              | १६३         | दधेऽसौ नासिकावशं            | 55             | दिवोऽपप्तत्तदा पौष्पी-      | 308         |
| त्त्रुम्न प्रवर्षता. <del>धर्म</del> - | 8 8 3       | दधेऽस्य नासिकोत्तुइसा       | 328            | द्रिव्यध्वनिमनुश्रुत्य      | \$3K        |
|                                        |             |                             |                |                             |             |

## महोपुरासम्

| D                                  | 44                                      |                                 | VAVA   |                                     | 4-4         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------|
| दिव्य भावे किलैतेषां               | ३७५                                     | दृष्टेऽस्मिन् सफले नेत्रे       | 388    | देहोद्योतस्तदेन्द्राणां             | <b>३</b> ८२ |
| दिव्यभाषा तवाशेष-                  | १६४                                     | दृष्ट्वा तदातनी भूतिम्          | २८८    | दोःसहस्रोद्धृतैः कुम्भैः            | 783         |
| दिव्यभाषापतिदिव्यः                 | ६०७                                     | दृष्ट्वा तद्विलयं सद्यो         | १७१    | दोषधातुमलस्पर्श-'                   | २३८         |
| दिव्यमहाध्वनिरस्य मुखाब्जा         |                                         | दृष्ट्वा तौ सहसास्यासीत्        | 885    | दोषनिर्हरणायेष्टा                   | ४४४         |
| दिव्यमानुषतामस्य                   | 380                                     | दृष्ट्वा देवाः समवसृतिमहीम्     |        | दोषाद् दुःसमकालस्य                  | -88         |
| दिव्यस्येवौषधस्यास्य               | १२४                                     | दृष्ट्वा प्रमुदितं तेषाम्       | ३१३    | दोषान् गृह्णान्तुवाकामं             | १४          |
| दिव्यहंसः स तत्तल्पम्              | २३८                                     | दृष्ट्वा भागवतं रूपम्           | ४५७    | दोहदं परमोदात्तम्                   | ३३७         |
| द्विव्यहंसा विरेजुस्ते             | ३७७                                     | दृष्ट्वा स्वप्नावतिस्पष्टं      | ११२    | द्वचणुकादिमहास्कन्ध                 | ४५६         |
| दिव्याननुभवन् भोगान्               | १४०                                     | दृष्ट्वैतान् षोडशस्वप्नान्      | २६३    | द्युभूमितिलके पुर्यो                | ४२६         |
| दिव्यानुभावमस्यासीत्               | २२३                                     | दृष्ट्वैनयोरदो रूपम्            | ३३३    | द्युम्नाभो जातरूपाभः                | ६२६         |
| दिव्याष्टगुरामूर्तिस्त्वम्         | ६२६                                     | देवः साक्षात्सकलं वस्तुतत्त्वम् | ४४०    | द्युसत्परस्परा ह्वान-               | ६३२         |
| दिष्टचा कल्याग्गि कल्यागा-         | १५२                                     | देव किञ्चिद् विवक्षामि          | 378    | द्युसदा प्रतिबिम्बानि               | २३७         |
| दिष्टचा स्म वद्धंते देवी           | ३३१                                     | देवकृतो ध्वनिरित्यसदेतत्        | 38%    | द्रवद्रव्यं जलादि स्यात्            | ४८६         |
| दिशं प्रति चतस्रस्ताः              | ५१६                                     | देवतालोकपाषण्ड-                 | २००    | द्रव्यं क्षेत्रं तथा तीर्थं         | १८          |
| दिशः प्रसत्तिमासेदुरासीन्          | २८३                                     | देवदत्त पिता च स्यात्           | ४०३    | द्रव्यं जीवादि षोढा स्यात्          | १८          |
| दिश प्रसत्तिमासेदुः बभ्रागो        | ४०६                                     | देवदेवो जगन्नाथो                | ६२५    | द्रव्यं प्रमाणमित्युक्तं            | ४३          |
| दिश <sup>.</sup> प्रसेदुरुन्मुक्त- | ६३३                                     | देवधिष्ण्यमिवागारम्             | ३१२    | द्रव्याण्यप्यनुकूलानि               | ४६५         |
| दिशः सुरभयन्धूपो                   | ४२२                                     | देवः प्रशान्तचरितः              | ६३४    | द्वयोरट्टालयोर्मध्ये<br>-           | ४२४         |
| दिश्येकस्यां ध्वजाः सर्वे          | ५३०                                     | देवस्य वजूदन्तस्य               | १५१    | द्वा.स्थै. प्रणीयमानौ च             | १७६         |
| दीक्षाङ्गना परिष्वङ्ग-             | ३८१                                     | देवा ङ्ग द्युतिविद्युद्भिः      | ५१३    | द्वात्रिशत्त्रसवास्तस्याम्          | ५११         |
| दीक्षानन्तरमृद्भूत                 | ३६८                                     | देवागमे क्षणात्तस्या            | १२७    | ढात्रिशद् <b>वदनान्यस्य</b> े       | ५११         |
| दीनैदेंन्य समुत्सुष्टं             | १६१                                     | देवाद्य यामिनीभागे              | २६३    | द्वादशात्मकमेतद्धि                  | 222         |
| दीप्ता दिशश्च दिग्दाह-             | २१३                                     | देवाभरणमुक्तौघ-                 | प्रश्२ | ढाविशतिदिनान्येष                    | ११५         |
| दीप्तामेकां च सज्ज्वालां           | 888                                     | देवेमं गृहिणं धर्मम्            | 330    | द्वितीयं सालमुत्कम्य                | ४७४         |
| दीप्तोग्रतपसे तुभ्यं               | ३६                                      | देवो जगद्गुरुरसौ वृषभो-         | 883    | द्वितीयः करणादि <sup>,</sup> स्यात् | 3 €         |
| दीप्तोद्धतरसप्रायम्                | ३१८                                     | देवोत्तरकुरुक्ष्मासु            | ४७     | द्वितीयक्षणसम्बन्धि-                | 890         |
| दीप्राकारः स्फुरद्रत्न-            | ५२०                                     | देवोत्तरकुरून् यश्च             | 335    | द्वितीयमभवत् पीठम्                  | ५३६         |
| दीयतेऽद्य महादानं                  | ३८६                                     | देवोदक्कुरवो नूनम्              | प्र३१  | द्वितीयमाद्यवज्ज्ञेयम्              | 838         |
| दीषंदर्शी सुदीर्घायुः              | . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | देवोऽयमतिकान्ताङ्ग.             | 378    | <b>डितीयवारमारुह्य</b>              | २३७         |
| दीर्घिकाम्भो भुवो न्यस्त-          | १७६                                     | देवोऽर्हन् प्राङमुखो वा         | ५७१    | द्विरक्तसृषमाद्यागीन्               | ४७          |
| दुमोति क्रकवाक्र्णाम्              | २६१                                     | देव्यः षष्टिसहस्राणि            | १७४    | द्विरेफगुञ्जनै <b>र्मञ्</b> ज       | प्र१७       |
| दुन्दुभीना महाध्वानैः              | २६४                                     | देव्यां वसुन्धराख्यायां         | १४५    | द्विषट्कयोजनैलॉक-                   | २३७         |
| दुरन्तः कर्मणां पाको               | 308                                     | देशनाकाललब्ध्यादि               | 338    | द्विषड्भेदगणाकीर्णा-                | ४८७         |
| दुर्जना दोषमि <del>ण</del> ्छन्ति  | 88                                      | देशाः सुकोसलावन्ती-             | 388    | द्विषड्योजनभूभागम्                  | ५४३         |
| दुर्बलाः स्व जहुः स्थानं           | १८०                                     | देशादिनियमोऽप्येवम्             | 8=5    | द्विषड्योजनविस्तारम्                | प्र१४       |
| दुष्टवर्णे यथा क्षार-              | 282                                     | देशाधिकारिणो गत्वा-             | १७५    | द्विस्तौङग्याद् विस्तृतो            | 99          |
| बुष्टानां निग्रहः शिष्ट-           | 388                                     | देशैः साधारणानूप-               | 340    | द्वीपं नन्दीश्वरं देवाः             | २७३         |
| दुस्सहा वेदनास्त्रीत्राः           | <b>२१</b> ४                             | देहभारमथोत्सृज्य                | 225    | द्वीपाब्धिभिरसंख्यातै-              | ७३          |
|                                    | 7£X                                     |                                 | ४६४    | द्वीपाब्धिवलयानद्रीन्               | 860         |
| दूरमुत्सारयन् स्वैरम्              |                                         | देहाद् विविक्तमात्मानम्         |        |                                     |             |
| दूरादेव मुनीन्द्री तौ              | १=१<br><b>४=</b> ३                      | देहावस्था पुनर्येव              | 852    | द्वीपान्तराद् दिशामन्तान्           | १५१         |
| दूरोत्सारितदुर्ध्यानी              | ४८३                                     | देहाहारपरित्याग-                | ११४    | द्वीपे जम्बूमतीहैव                  | \$\$\$      |
| <b>बृगर्धवीक्षितैस्त</b> स्य       | 385                                     | देहे जिनस्य जयिनः कनकाव-        |        | द्वेधाद्यं स्यात् पृथक्त्वादि       | 865         |
| देष्टतत्त्ववरीवृष्टिः              | १९४                                     | देहोच्छ्रायं नृणां यत्र         | 868    | द्वे लक्षे पञ्चपञ्चाशत्             | ¥o          |

## **श्लोकानामकारा**चनुक्रमः

| द्वे सहस्रे तथैकाग्रा               | २२४   | धीबलायत्तवृत्तित्वाद् <b>व</b>     | ४७४    | न केवलमयं कायः                 | ४४४    |
|-------------------------------------|-------|------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| द्दौ निगोतास्पदं यातौ               | २०५   | धीमान्निमां चलां लक्ष्मी           | ₹3     | न केवलमसौ रूप-                 | 58     |
| घ                                   |       | धीरध्वानं प्रवर्षन्तम्             | प्रथ्र | नक्तं नक्तञ्चरैभीमैः           | ४६६    |
| धत्ते स्म रुचिरा रेखाः              | ३२६   | धीराः काश्चि <b>दधी</b> राक्ष्यो 🍧 | ३८७    | नखकेशमितावस्था                 | ५१६८   |
| धत्तेऽस्य सानौ कुसुमाचितेयं         | ४३१   | धुततटवनाभोगा                       | ४१७    | नसताराभिरुद्भूत-               | २१६    |
| धनदेवचरो योऽसौ                      | ४४८   | धुनोति दब्वथुं स्वान्तात्          | २०३    | नखदर्पग्रसङकान्त-              | ३५३    |
| धनदेवोऽपि तस्यासीत्                 | २३२   | धुन्वानाश्चामराण्यस्य              | २३०    | नखांशवस्तवाताम्प्राः           | ६००    |
| धनुरैन्द्रमिवोद्भासि                | प्र१४ | धूपगन्धेजिनेन्द्राङ्ग-             | ४४३    | नलांशूत्करव्याजमव्याजशोभं      | ५५५    |
| धनुषा षट्शतीमेषा                    | ४४२   | धूपामोदितदिग्भागात्                | ६३१    | नर्सं कुरबकच्छाया              | २५१    |
| धनूषि सप्त तिस्रः स्यु              | २१६   | धूपामोदैर्दिशो रुद्धाः             | 382    | नर्वरापाटलस्तस्या              | १२५    |
| धन्याः केशाः जगद्भर्तु <sup>.</sup> | 83€   | धूपेषु दहचमानेषु                   | २६६    | नखोज्ज्वलस्ताम्प्रतलैः         | ४१६    |
| धन्येय कन्यका मान्या                | १६१   | धूलिसाल्वृतास्थान-                 | ६३१    | नगर्या केशवोऽत्रैव             | २२=    |
| धम्मिलभारमात्रस्तं                  | १२६   | धृतकमलं वने वने तरद्रगान्          | ४३४    | नगर्यां पुण्डरीकिण्या          | २२८    |
| धर्मः कामदुघा धेनु <sup>.</sup>     | ३२    | धृतजन्माभिषेकद्धिः                 | ३८६    | नगर्यामलकारख्याया              | १८२    |
| धर्मः प्रपाति दुःखेभ्यो             | २१७   | धृतमङ्गलनाकस्त्री                  | ३६४    | नगर्यामिह धुर्योऽहं            | १४७    |
| धर्मः प्राणिदया सत्यं               | 305   | धृतमौलिर्विभात्युच्चै.             | ३८४    | नगर्यो दक्षिराश्रेण्याम्       | ४२३    |
| धर्मगोष्ठीष्वनाहूत-                 | २३६   | धृताशुकमसौ दध्रे                   | २४२    | न चाहोरात्रसन्ध्यादिलक्षराः    | ४८३    |
| धर्मद्रुहरच ये नित्यं               | २१०   | धृतिमत्ता क्षमावत्ता               | ४६०    | न जरास्य न खेदो वा             | ३२७    |
| धर्मयूपो दयायागो                    | ६२३   | ध्यानद्रुघरानिर्भिन्न-             | 800    | न ज्योत्स्ना नाप्यहोरात्र-     | १६५    |
| धर्मवारि जिनाम्भोदात्               | ६३४   | ध्यानद्वय विसृज्याद्य              | 820    | नटन्तीषु नभोरङ्गे              | ३८२    |
| धर्मश्रुतौ नियुक्ता ये              | २०    | ध्यानस्यालम्बन कृत्स्नम्           | ४७६    | न तत्सुख परद्रव्य-             | ४६७    |
| धर्मसूत्रानुगा हुँचा                | ११    | ध्यानस्यैव तपोयोगाः                | ७३४    | न तदा कोप्यभूद् दीनो           | ३१३    |
| धर्मस्थाद् गुरुकैवल्यम्             | ५७३   | ध्यानाभ्यास ततः कुर्वन्            | ४६४    | नत्वा देविमम चराचरगुरूम्       | ४४४    |
| धर्मस्य तस्य लिङ्गानि               | 53    | ध्याने ज्युपरते धीमान्             | 885    | नदीपुलिनदेशेषु                 | १६६    |
| धर्मस्वाख्यातता चेति                | २३७   | ध्यायत्यर्थाननेनेति                | ४७४    | न दीनोऽभूत्तदा कश्चित्         | 3 ₹ ફ  |
| धर्मात्सुखमधर्माच्च                 | २०६   | ध्यायेद् द्रव्यादियाथात्म्यम्      | ४८१    | न निद्रा नातितन्द्रारा         | ११६    |
| धर्मादर्थश्च कामश्च                 | ३२    | ध्येयतत्त्वेऽपि नेतव्या            | 405    | नन्दश्च नन्दिमित्रश्च          | १३०    |
| धर्मादिष्टार्थसम्पत्ति-             | 53    | ध्येयमध्यात्मतत्त्व स्यात्         | ४६४    | नन्दिषेगामहीभर्तु <sup>.</sup> | २२१    |
| धर्मादेव सुरेन्द्रत्वम्             | २१७   | ध्येयमस्य श्रुतस्कन्ध-             | ₹38    | नन्दीश्वरमहाद्वीपे             | 399    |
| धर्माधर्मफलस्यैते                   | १०६   | ध्युवमक्षीरापुष्पद्धि-             | 309    | नन्दोत्तरादिनामानः             | ५१७    |
| धर्माधर्मवियत्काल-                  | ४८८   | ध्वजाशुकपरामृष्ट-                  | ५२५    | नन्द्यावर्तविमानेऽभूद्         | २०६    |
| धर्मानुबन्धिनी या स्यात्            | १२    | ध्वजाम्बरतताम्बरै परिगता           | ५५२    | न बढ़ी भ्रकुटिन्यासी           | १६३    |
| धर्मार्थी सर्वकामार्थी              | ३२    | ध्वनद्भिर्मधुरं मौखम्              | ३१४    | न बाहचाभ्यन्तरे चास्मिन्       | ४६४    |
| धर्मेणामा व्रजत्यूर्ध्वम्           | 30€   | ध्वनन्ति मधुरध्वानाः               | 33 X   | नभः परिमृजन्तो वा              | ५३०    |
| धर्मेणेत्युच्यतेऽसौ                 | २२५   | ध्वनन्तीषु नभो व्याप्य             | ३६२    | नभ सरिस नाकीन्द्रदेहो          | २८४    |
| धर्मो बन्धुश्च मित्रञ्च             | २१७   | ध्वनन्तो ववृषुर्मुक्त-             | ६ १    | नभ. सरिस हाराशु                | ५१२    |
| धवलां भारती तस्य                    | १२    | ध्वनन्मधुरगम्भीरं-                 | ६३०    | नभःस्पृशो महामाना              | प्रश्र |
| धातारमामनन्ति त्वां                 | ३७८   | ध्वनिरम्बुमुचां किमयं स्फुरित      | त ५४८  | नभः स्फटिकनिर्मागाः '          | ४३४    |
| धात्रीपदभराकान्ता-                  | ४४६   |                                    |        | नभ∙स्फटिकसालस्य                | ५३७    |
| धात्र्यो नियोजिताश्चास्य            | 388   | . न                                |        | नभःस्फटिकसालात्तु              | ५३७    |
| धाम्ना पते तवामूनि                  | ६२६   | न कारएगाद् विना कार्य-             | € ₹    | नभस्सरोवरेऽन्विष्य             | . ३३४  |
| <b>धारागृहे स निपतद्</b>            | १६६   | नकुलोऽयं भवेऽन्यस्मिन्             | १८६    | न भुक्तिः क्षीगामोहस्य         | ४६७    |
| श्रिगिदं स्त्रैणमुश्लाघ्यं          | २०२   | न केवल परिम्लानि-                  | १२१    | न भूतकार्यं चैतन्य             | १ ६    |
|                                     |       |                                    |        |                                |        |

| नभोऽङगरां तदा कृत्स्नम्                 | २८४    | न यत्र विरहोन्मादो              | ११६   | नाङकुरः स्याद् विना बीज       | ाख् €२     |
|-----------------------------------------|--------|---------------------------------|-------|-------------------------------|------------|
| नभोडगरामथापूर्य                         | ४२     | नयनयुगमताम्त्रं बक्ति-          | ५६६   | नाङगुलीभञ्जनं कुर्याभ         | 38         |
| नभोऽङगग्गमथारुष्य                       | 30€    | नयनानन्दिनी रूप-                | २७१   | नाटचमण्डपरङ्गेषु              | प्रर       |
| नभोऽङगगामयोत्पेतुः                      | २६७    | नयनोत्पलयोः कान्तिः             | २४३   | नाति दूरं खमुत्पत्य-          | ३८८        |
| नभो नीरन्ध्रमारुन्धन्                   | ६२     | नयनोत्पलयोरस्य                  | ३२४   | नातिदूरे पुरस्यास्य           | ३८८        |
| नभोऽम्बुधौ सुराधीश                      | २६४    | नयप्रमाणजीबादि-                 | ४८६   | नातिवृष्टिरवृष्टिर्वा         | <b>£</b> ₹ |
| नभोरङगे नटन्ति स्म                      | ६३३    | नयुतप्रमितायुष्को               | ধ্ত   | नात्यर्थमभवत्तीर्थो           | <b>= ٤</b> |
| नभो व्यापिभिरुद्घोषं                    | ४७४    | नयोपनयसम्पात-                   | ४३४   | नात्यासन्नविदूरेऽस्मान्       | ४६६        |
| नभोऽशेष तदापूर्य                        | २६२    | नरकादिप्रभेदेन                  | ६८    | नात्युन्मिषन्न चात्यन्तं      | 858        |
| नमः क्षीराकलङकाय                        | ६०२    | नरकायुरपर्याप्तं                | १०३   | नात्र प्रतिभयं तीव्रं         | 388        |
| नमः परमयोगाय                            | ६०२    | नरकेषु बिलानि स्युः             | २१६   | नाथानाथं जनं त्रातुं          | ३८४        |
| नमः परमरूपाय                            | ६०२    | नरकेषु यदेतेन दुख-              | ३७४   | नाधर्मात्सुखसम्प्राप्ति-      | 83         |
| नमः परमविज्ञान-                         | ६०३    | नरगीतं विभातीतः                 | ं ४२२ | नानिद्धभूषणं दृष्ट्वा         | १३०        |
| नमः परमविद्याय                          | ६०२    | न रात्रिर्न दिवा तत्र           | ४२३   | नानादु खंशतावर्ते             | २१५        |
| नमः पुराणकारेभ्यो                       | १०     | नरा सुरा कुमाराभा-              | ४२७   | नानानुषोऽप्यभूद् भर्तुः       | 808        |
| नमः समन्तभद्राय                         | १०     | नरेन्द्रभवनं चास्याः            | २५६   | नानाभरणभाभार-                 | ধং         |
| नमः सिद्धेभ्य इत्येतत्                  | 338    | नर्तयन्नेकतो यूनो               | ३१८   | नानाभरणविन्यासम्              | १३४        |
| नमः सुगतये तुभ्यम्                      | ६०३    | नलिनं कमलाङ्गं च                | ६६    | नानारत्नप्रभोत्सर्पे.         | ५४०        |
| नमः स्तादायं ते शुद्धि श्रिते           | 308    | नलिनप्रमितायुष्को               | ХX    | नानोपाल्यानकुशलो              | 38         |
| नमः स्थगितमस्माभिः                      | 939    | नलिनाभ मुखं तस्य                | 280   | नान्दीतूर्यरवे विष्वग्        | 338        |
| नमत्खचरराजेन्द्र-                       | १०६    | नवं वयो न दोषाय                 | 805   | नाभिः कामरसस्यैक-             | 338        |
| नमस्कारपदान्यन्त-                       | ११५    | नवकेवललब्धीस्ता-                | ४७२   | नाभिः शोभानिधानोर्वी          | 388        |
| नमस्कारपदान्युच्चैः                     | १२२    | नवकेवललब्ध्यादि-                | ४८८   | नाभिकालोद्भवत्कल्प-           | <b>5</b> X |
| नमस्तम.पटच्छन्न-                        | Ę      | न वनस्पतयोऽप्येते               | ४३१   | नाभिपाधिवमन्वेति              | २७०        |
| नमस्तुभ्यमलेश्याय                       | ६०३    | नवमं पुष्पदन्तस्य               | ४२    | नाभिरन्धादधस्तन्वी            | १२५        |
| नमस्ते जगतां पत्ये                      | ६००    | नवमासं स्थिता गर्भे             | १६६   | नाभिराजः समं देव्या           | 388        |
| नमस्तेऽनन्तदानाय                        | ६०२    | नवमासेष्वतीतेषु                 | ३३७   | नाभिराज. समुद् <b>भिन्न</b> - | ₹११        |
| नमस्तेऽनन्तबोधार्कात्                   | ३०८    | नवयौवनपूर्णों ना                | ११६   | नाभिराजः स्वहस्तेन            | ३६७        |
| नमस्तेऽनन्तवीर्याय                      | ६०२    | नवयौवनमासाद्य-                  | १२४   | नाभिराजाज्ञया स्रष्टु-        | ३५=        |
| नमस्ते विकियद्वीनाम-                    | ३६     | नवसंयत एवासी                    | ११२   | नाभिराजोऽन्यदा दृष्ट्वा       | 378        |
| नमिरनमयदुच्चैभींग-                      | 888    | न वाञ्छन् बलमायुर्वा            | ४५६   | नाभिश्च तन्नाभिनिकेतनेन       | ६७         |
| निमश्च विनिमश्चेति                      | Kox    | न विकारोऽपि देहस्य              | ६६    | नाभेयो नाभिजो जातः            | ६३१        |
| न मुखे भ्रुकुटीन्यासो                   | प्रह्र | न विनाऽभ्युदयः पुण्याद्         | 388   | नाभेरभिमतो राज्ञः             | २७०        |
| न मूर्घिन कबरीबन्धो                     | xsx    | न विना यानपात्रेण               | २०४   | नामकर्मविनिर्माण-             | ३३२        |
| न मेरुरयमुत्कुल्ल-                      | २६७    | न विना वाङमयात् किञ्चि          |       | नामग्रहणमात्रं च              | 88         |
| नमो जिनेशिन तुभ्यम्                     | १६२    | न विषादो भयं ग्लानिः            | १६६   | नामृष्टभाषिणी जिह्ना          | 805        |
| नमो दर्शनमोहघ्ने                        | ६०२    | न विहन्त्यापदं य <del>च्च</del> | २४२   | नारकीं वेदनां घोरा            | २१६        |
| चमोऽमृतमधुक्षीर-                        | ३६     | न शिश्ये जागरूकोऽसौ             | ४६२   | नारीरूपमयं यन्त्रम्           | ३७६        |
| नमोऽवधिजुषे तुभ्यं                      | 34     | न स्पृशन्ति कराबाधा             | 99    | नासिका घातुमस्येव             | २१६        |
| बमो विश्वात्मने तुभ्यं                  | ४७८    | न स्विद्यन्न परिश्राम्यन्       | 35    | नासिकास्य सचि दभ्रे           | २२८        |
| नमोऽस्तु तद्रसासह्रग-                   | १०५    | न हि लोहमयं यान-                | ४४८   | नासूया परनिन्दा वा            | 3 \$ \$    |
| नमोऽस्त्वृजुमते तुभ्यं                  | 3 €    | नाकालयं व्यलोकिष्ट              | २६०   | नास्त्यात्मेत्याहुरेकेऽन्ये   | रदर        |
| न यत्र परलिङगाना-                       | ७४     | नाकीन्द्राः क्षालयाञ्चकुः       | 3 6 4 | निःशेषकर्मनिर्मोक्षो          |            |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1      |                                 | 114   | 1.14.141.141.141.141.1        | ५६५        |

| <b>रलोकामामकारा</b> धनु | कमः          |                         | 188          |
|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| निर्निमेषो निराहारो-    | ६१४          | नूनं पापपरागस्य         | <b>५३</b> ६  |
| निर्भयश्च निराकाङक्षो   | 855          | नूनं सालनिभेनैत्य       | 3 <b>9</b> x |
| निर्भुक्तमाल्यवद् भूयो  | 58           | नूनं सुराङ्गनानेत्र     | ४१८          |
| निर्भूषमपि कान्तं ते    | ५६५          | नूनं स्वयंप्रभाचर्या    | . १५०        |
| निर्मले श्रीपतेरङ्गे    | २६४          | मूनमाभ्यां कृता पूजा    | १६१          |
| निर्माणकर्मनिर्मातृ     | ७२           | नूनमामोदलोभेन           | 866          |
| निर्लुच्य बहुमोहाग्र-   | ३६०          | नूनमार्तिधयां भुक्ता    | ३७४          |
| निर्लेपो निष्कलः शुद्धो | 888          | नूनमेतन्निभे नास्मद्    | २१४          |
| निर्वर्ण्य पट्टकं तत्र  | १४८          | नूनमेन प्रकाशात्मा      | 3 3 3        |
| निर्वागमगमत्पद्मा       | १४१          | नृणां दानफलादेते        | 868          |
| निर्वापिता मही कृत्स्ना | २१६          | नृत्तक्षोभान्महीक्षोभे  | ३१६          |
| निर्वृ त्तावभिषेकस्य    | ३०१          | नृत्तारम्भे महेन्द्रस्य | 3 2 3        |
| निर्व्यपेक्ष व्रजन्त तं | ४५५          | नृत्यं नीलाञ्जनाख्यायाः | ३८६          |
| निर्व्यायामा निरातङका   | ४८           | नृत्यतोऽस्य भुजोल्लासैः | ३१६          |
| निलीनालिकुलै रेजु       | ५१६          | नृत्यत्सुराङ्गनापाङ्ग-  | ३६४          |
| निशाविरहसन्तप्त         | २६१          | नृत्यन्ति सलय स्मेर-    | ५११          |
| निश्चिचायेति राजेन्द्रो | ४७३          | नृत्यन्नाकाडगनापाठघ     | ३६४          |
| निश्चितो यो गुर्गैरेभिः | メニョ          | नृपं वनानि रम्यारिंग    | ३७६          |
| निश्चित्येति समाहूय     | १७५          | नृपदानानुमोदेन          | १८४          |
| निश्ज्वस्य दीर्घमुष्ण च | ३८८          | नृपप्रश्नवशात्तस्मिन्   | १४४          |
| निष्कर्मा विधुताशेष-    | ४६६          | नृपवल्लभिकानां च        | १७७          |
| निष्टप्तकनकच्छाय        | 3 <b>2 X</b> | नृपस्तु सुविधि पुत्र-   | २२२          |
| निष्टप्तकनकच्छायः सप्त- | ११८          | नृपाडगणमहीरङगे          | ३६४          |
| निष्टप्तकनकच्छायः कनत्- | ६२६          | नुपा मूर्घीभिषिक्ता ये  | ३६६          |

| निःसारे खलु संसारे             | ३७४         | निर्भयश्च निराकाङक्षी      | 855         | नूनं सालनिभेनैत्य                   | ४१६         |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| निगृढं च शची देवी              | २८०         | निर्भुक्तमाल्यवद् भूयो     | 58          | नूनं सुराङ्गनानेत्र                 | ४१८         |
| निगृ <b>ढ</b> गुल्फसन्धित्वात् | २५१         | निर्भूषमपि कान्तं ते       | ४३४         | नूनं स्वयंप्रभ <del>ाच</del> र्या   | . १५०       |
| निगूढप्रेमसद्भाव-              | 388         | निर्मले श्रीपतेरङगे        | 835         | मूनमाभ्यां कृता पूजा                | १६१         |
| निगूढार्थं कियापादैः           | ३३६         | निर्माणकर्मनिर्मातृ        | ७२          | नूनमामोदलोभेन                       | 866         |
| निगृहीतशरीरेण                  | ४६१         | निर्लुच्य बहुमोहाग्र-      | 980         | नूनमार्तिधयां भुक्ता                | ३७४         |
| निजे राज्याश्रमे पुत्रो        | २३१         | निर्लेपो निष्कलः शुद्धो    | ४६६         | नूनमेतिन्निभे नास्मद्               | २१४         |
| नितम्बपुलिने तस्याः            | १६७         | निर्वर्ण्य पट्टकं तत्र     | १४५         | नूनमेन प्रकाशात्मा                  | 3 3 3       |
| नितम्बविम्बमेतस्याः            | <b>१</b> २५ | निर्वागमगमत्पद्मा          | १४१         | नृगां दानफलादेते                    | १६४         |
| नितान्तपीवरावं <b>सौ</b>       | ११५         | निर्वापिता मही कृत्स्ना    | २१६         | नृ <del>त्त</del> क्षोभान्महीक्षोमे | ३१६         |
| नित्यजागरितै. काश्चित्         | २६७         | निर्वृ त्तावभिषेकस्य       | ३०१         | नृत्तारम्भे महेन्द्रस्य             | 3 2 3       |
| नित्यप्रमुदिता यत्र            | ७४          | निर्व्यपेक्ष व्रजन्त तं    | ४५५         | नृत्यं नीलाञ्जनाख्यायाः             | ३८६         |
| नित्यप्रसादलाभेन               | १६६         | निर्व्यायामा निरातद्भका    | ४८          | नृत्यतोऽस्य भुजोल्लासैः             | ३१६         |
| नित्यातोद्यमहावाद्यैः          | प्र१६       | निलीनालिकुलै रेजु          | प्र१६       | नृत्यत्सुराङ्गनापाङ्ग-              | ३६४         |
| नित्यानित्यात्मकं जीव-         | ४०३         | निशाविरहसन्तप्त            | २६१         | नृत्यन्ति सलय स्मेर-                | ५११         |
| नित्यालोकोऽप्यनालोक्य          | १२१         | निश्चिचायेति राजेन्द्रो    | ४७३         | नृत्यन्नाकाडगनापाठघ                 | ३६४         |
| नित्यो द्रव्यार्पणादात्मा      | १०३         | निश्चितो यो गुर्गैरेभिः    | ४८३         | नृपं वनानि रम्यागाि                 | 308         |
| नित्योपहाररुचिरा               | २६१         | निश्चित्येति समाहूय        | १७५         | नृपदानानुमोदेन                      | १८४         |
| नित्यो वा स्यादनित्यो वा       | ४००         | निश्श्वस्य दीर्घमुष्ण च    | ३८८         | नृपप्रश्नवशात्तस्मिन्               | १४४         |
| निदान भोगकाङक्षोत्थ            | ४७७         | निष्कर्मा विधुताशेष-       | ४६६         | नृपवल्लभिकानां च                    | १७७         |
| निदान वासुदेवत्वे              | १४५         | निष्टप्तकनकच्छाय           | <b>३२</b> ४ | नृपस्तु सुविधि पुत्र-               | २२२         |
| निद्राकषायितैर्नेत्रैः         | ३३४         | निष्टप्तकनकच्छायः सप्त-    | ११८         | नृपाडगरामहीरङगे                     | ३६४         |
| निधयो नव तस्यासन्              | १३७         | निष्टप्तकनकच्छाय कनत्-     | ६२६         | नृपा मूर्धाभिषिक्ता ये              | ३६६         |
| निधयो नव शङ्खाद्या.            | ५२१         | निसर्गजा गुगास्तस्य        | १२३         | नृपासनस्थमेनञ्च                     | २३०         |
| निघुवनानि वनान्तलतालयैः        | ४२७         | निसगंरुचिरं भर्तु          | χοş         | नृपैरष्टादशाभ्यस्त-                 | २२ <b>१</b> |
| निपतिन्निर्भरारावैः            | ४११         | निसर्गरुचिराका <b>रो</b>   | 388         | नृपोऽपि तद्गुगाध्यान-               | १८८         |
| निपत्य च महीपृष्ठे             | 280         | निसर्गहचिराण्ये <b>षां</b> | ३५०         | नृपोऽभिषेकमस्योच्चैः                | २३०         |
| निपत्य भुवि भूयोऽपि            | १८१         | निसगंसुन्दरं तस्य          | ३२७         | नेटुरप्सरसः शक्त-                   | ३१६         |
| निभृतं चिन्तयन्तीभिः           | ४१५         | निसर्गसुभगा नार्यो         | ७४          | नेटुरैरावतालान-                     | ३१७         |
| निमित्तमात्रमिष्ट-             | ७१          | निसगंसुरभिण्यङगे           | 300         | नेटुस्तद्भुजरङ्गोषु                 | ३१८         |
| निमेषापायधीराक्षं              | ४६८         | निसर्गाच्च धृतिस्तस्याः    | ३७६         | नेतयो नोपसर्गाश्च                   | X E =       |
| निम्बद्रमे यथोत्पन्नः          | २४३         | निस्तनन् कतिचिच्छ्लोकान्   | १६          | नेत्रभृङगे मुखाब्जे स               | <b>१</b> २२ |
| नियताकृतिरप्येष                | ४८८         | निस्सङ्गत्वादिवाभ्यस्त-    | ८६          | नेत्रयोद्धितयं रेजे                 | <b>१</b> २२ |
| नियुतार्द्धप्रसंख्यानि         | १४६         | निस्सङगवृत्तये तुभ्य       | ३०८         | नेदुः सुरानका मन्दं                 | ४५४         |
| नियतिमिव लगाद्रेमें खला        | ४४३         | नीचैवृं त्तिरधमरेंग        | २१८         | नेत्रैर्मधुमदाताम्त्रः              | ४१६         |
| निरंशं तच्च विज्ञानं           | १४          | नीरन्धं रोदसी रुद्ध्वा     | २५७         | नेत्रोत्पलद्वयं तेषां               | 388         |
| निरञ्जनो जगज्ज्योति-           | ६०५         | नीलादिष्वचलेन्द्रेषु       | 388         | ने त्रोत्पलद्वयेनास्य               | ₹80         |
| मिरतिशयमुदारं 🕠                | २४७         | नीलिमा तत्कुचापाग्रम्      | ३३७         | नैकरूपो नयो तुङगो                   | ६२२         |
| निरायुधत्वान्निर्धूत-          | ४०४         | नीलोत्पलवतसेन              | 333         | नैको विश्वात्मकस्यास्य              | ६६          |
| निरुद्धोच्छ्वासदौ:स्थित्यात्   | 739         | नीलोत्पलोपहारेषु           | XFX         | नै रात्म्यवादपक्षेऽपि               | · 404       |
| निर्द्वेन्द्ववृत्तितामाप्ताः   | 288         | नूनं तद्गुरासंख्यानं       | २३०         | नैष्किञ्चन्यप्रधानं यस्             | ४५३         |
| निर्ध्य मोहपूताना              | 630         | नूनं तस्याः कलालापे        | २५०         | नैस्सङगीमास्थितस्वर्या-             | ¥8¥         |
| " <del>-</del> "               |             | , •                        |             |                                     |             |

निःश्रेयसार्थिभिर्भव्यैः

४द६

| नोदभास्यन् यदि ध्वान्त-          | २२    | पद्मप्रमितमस्यायुः     | ५५         | परिनिष्कान्तिराज्यानु-     | ३७६         |
|----------------------------------|-------|------------------------|------------|----------------------------|-------------|
| नोदरे विकृति <sup>.</sup> क्वापि | २८०   | पद्मयोनिर्जगद्योनि-    | ६१३        | परिनिष्पन्नशाल्यादि-       | ६३३         |
| नोदासीन सृजेन्मुक्तः             | ७१    | पद्मरागमयस्तस्मिन्     | १५७        | परिपृष्टापि साशद्यकं       | १२७         |
| नोपद्रवंन्ति दीप्तार्चि-         | १६५   | पद्मरागमयैरुच्चै       | ५२०        | परिवार्राद्धसत्तैव         | २४४         |
| नोपरोद्धुमलं देव-                | १६५   | पद्मरागरुचा व्याप्तम्  | प्र१२      | परिवार्राद्ध सामग्र्या     | २४४         |
| नौद्रोग्गीसक्रमादीनि             | ४८    | पद्मरागसमुत्सर्पन्     | ४४०        | परिहासेष्वमर्मस्पृक्       | २४४         |
| न्यक्कुतार्कस्त्वासङ्ग-          | ३८४   | पद्मा पद्ममयोत्तुङ्ग-  | 325        | परीत्य पूजयन् मानस्तम्भान् | ४७४         |
| न्यग्रोधपादपस्याध.               | ४६६   | पद्माकर इव श्रीमान्    | ५१०        | परीत्य प्रगातो भक्त्या     | ४०७         |
| न्यग्वृत्तिनियतान् शूद्रान्      | ३६८   | पद्माङगप्रमितायुष्क-   | ५६         | परीषहमहावातै-              | ४०७         |
| न्यशामयच्च तुङगाङगम्             | २६०   | पद्मेष्वेव विकोशत्व    | <i>ج</i> ۶ | परेण सप्तरात्रेण           | १६५         |
| न्यस्तराज्यभरस्तेषु              | 37    | पद्मोत्पलवतसिन्यो      | ४२४        | परे तुष्यन्तु वा मा वा     | १३          |
| न्याय्यमाचरित तेषा               | ३२    | पय पर्योधरामक्तैः      | ६१         | परे परावरज्ञ तम्           | 338         |
|                                  |       | पय पयोधेरिव वीचिमाला   | ५४५        | परे परार्ध्यरत्नानि        | ४४६         |
| प                                |       | पय पूरे वहत्यस्मिन्    | २६७        | परेषा दूषगाज्जातु          | ₹ ₹         |
| पञ्चब्रह्ममयैर्मन्त्रै           | 338   | पयस्विन्या यथा क्षीर   | ३३६        | परेषा बुद्धिमालोक्य        | 308         |
| पञ्चभि समितायास्मै               | ४४३   | पर पद परमम्खोदयास्पद   | ५६१        | परोपकृतये बिभ्निन          | १५५         |
| पञ्चमं तनुसन्तापो े              | 803   | पर प्रवचन सूक्त        | ४८६        | पर्गानि सप्त बिभ्राग्      | ४२४         |
| पञ्चम सुमते प्रोक्त              | ४२    | पर सवेगनिर्वेद-        | २२१        | पर्यन्तनरुशास्त्राग्रै     | ₹85         |
| पञ्चमस्यार्गावस्याति-            | 83€   | पर साधनमाम्नात         | ४७४        | पर्यन्तवर्तिन धमाजा        | 808         |
| पञ्चमी दुषमाज्ञेया               | ४७    | पर स्वास्थ्य सुख नैतद् | २४२        | पर्यन्तर्वातनोर्मध्ये      | ४४२         |
| पञ्चास्तिकायभेदेन                | ५८२   | परक्षेत्रविहारस्तु     | 385        | पर्याकुल इवासीच्च          | ५७३         |
| पञ्चैवारगुव्रतान्येषा            | २२२   | परचकनरेन्द्राग्गा-     | 53         | पर्यापनद्भिरुत्मद्रगाद्    | २६८         |
| पटहान् मर्दलास्ताल               | १६३   | परप्रकृतिसकान्ति       | ४६६        | पर्याप्तमिदमेवास्य         | ३ = १       |
| पट्टकार्थ स्फुट विद्धो 💍 '       | १४८   | परम भेजुषे धाम         | ६०२        | पर्याप्ताश्च महीपृष्ठे     | 560         |
| पट्टबन्धोचितस्यास्य              | ३४१   | परमायरयस्याभ्त्        | ३२२        | पर्याप्त्यनन्तर सोऽभान्    | २३८         |
| पट्टबन्धोर्जगद्वन्धो.            | ३६७   | परवादिनगास्तेऽपि       | १०१        | पर्वप्रमितमाम्नात          | ५5          |
| पठता पुण्यनिर्घोषै.              | १३५   | परा प्रवचने भक्तिम्    | २३३        | पलालपर्वतग्रामे            | १३१         |
| पठद्भिरनिश साधु-                 | 858   | परा विशुद्धिमारूढ.     | ३८१        | पल्यडक इव दिध्यासो         | 8= 5        |
| परगवस्तुगावै कलमन्द्ररुतै        | ५ ४७  | पराधीन सुख हित्वा      | ३१४        | पत्यद्यकमासन बद्ध्वा       | 850         |
| पण्डिता तत्क्षरण प्राप्ता        | १४७   | परानुग्रहकारागाि       | ३८४        | पल्यत्रयमित यत्र           | 8€€         |
| पण्डितापि तदात्मानु-             | १७४   | परानुग्रहत्र्द्ध्या तु | २०४        | पल्यस्य दशमो भाग-          | ५१          |
| पण्डिता सममायाता                 | १७१   | पराराधनदारिद्रच-       | ३७५        | पल्योपमपृथक्त्वाव-         | ११८         |
| पतङ्गः पवनालोल-                  | २४४   | परार्थं सो कृतार्थोऽपि | २५         | पवनान्दोलितस्तेषा          | ४२८         |
| पतन्ति हसा किमु मेघमार्गात       | 1 ४४६ | परार्घ्यरचनोपेत        | १७०        | पवित्रो भगवान् पूर्ते      | 588         |
| पतिब्रुवाश्च ये मिथ्या           | १३४   | परार्ध्यरत्ननिर्माण    | ३८३        | पश्चाच्च नवमासेषु          | २५८         |
| पदतामरसं द्वन्द्व                | 55    | परा स्थितिनृंगा पूर्व- | ४२०        | पश्चात् क्षायिकसम्यक्त्व-  | ६४          |
| पदयोरस्य वन्येभा                 | 808   | परिखा गोपुराट्टाल-     | ३६१        | पश्य जन्मान्तराज्जन्तून्   | १५१         |
| पदवाक्यप्रमाणेषु                 | १२३   | परिग्रहेष्वनासद्दगो    | 378        | पश्य धर्मतरोरर्थ           | ₹ १         |
| पदिवद्यामधिच्छन्दो               | ३४६   | परिरातफलभेदै           | ¥8X        | पश्य धर्मस्य माहात्म्य     | 35          |
| पदानि सप्त तामूहु.               | ३८१   | परिरगामप्रधानाद्रगम्   | ४५५        | पश्य न पश्यतामेव           | १७१         |
| पदार्थस्तु द्विधा ज्ञेयो         | ५८६   | परिग्गाहिभिरुत्तुङ्गै  | ४१६        | पश्य निर्विषया तृष्तिम्    | 685         |
| पद्मकान्तिश्रितावस्य             | २२६   | परितः परितस्तार        | ३१५        | पश्यन् पारिगगृहीत्यो ने    | 3 \$ \$     |
| पद्मध्वजेषु पद्मानि              | ४२६   | परिनिष्क्रमण् योऽय     | ₹3€        | पश्यामीव सुखस्पर्शः        | <b>१</b> ३३ |

| श्लोकानाम    | क्राराह | यनक्रमः          |
|--------------|---------|------------------|
| data and sal | 411/11  | <b>બ</b> છુતાન • |

| पश्यैते विषया. स्वप्न-                  | २४४   | पुण्डरीकस्तु संफुल्ल-   | १७६         | पुराणकवय केचित्            | १३     |
|-----------------------------------------|-------|-------------------------|-------------|----------------------------|--------|
| पारगौकृत्य तदा जिघान्                   | १७२   | पुण्ड्रेक्षुरसधारान्ता  | ४५४         | पुराणकविभि क्षुण्णे        | 3      |
| पाण्डुक वनमारुद्ध                       | २६१   | पुण्यकल्पतरोरुच्चै      | १३७         | पुराणगणभृत्प्रोक्त         | 5      |
| पातालस्वर्गलोकस्य                       | 388   | पुण्यपाठान् पठत्सूच्चे  | २६८         | पुराणमन्तर चात्र           | ४२६    |
| पात्र तत्पात्रवज्ज्ञेय                  | ४५८   | पुण्यपापफलावाप्ति-      | ६८          | पुराणमितिहासास्य           | 5      |
| पात्रं भवेद् गुर्गौरेभि                 | ४५८   | पुण्यसम्पत्तिरेवास्या   | २४४         | पुराणमिदमेवाद्य            | ४३     |
| पात्र रागादिभिदोंषै                     | ४५७   | पुण्यात्मुख्न सुखमस्ति  | ३७१         | पुराणमुनिमानम्य            | ४४     |
| पात्रदानात्तपुण्येन                     | 838   | पुण्यात् सुरासुरनरोरग-  | ३७१         | पुराणमृषिभिः प्रोक्त       | २७     |
| पात्रस्य शुद्धिर्दातार                  | ४५७   | पुण्याभिषेकमभित         | 38          | पुराणश्रुतितो धर्मी        | ३७     |
| पादप्रधावनोत्सृष्टै.                    | ३०    | पुण्येऽहिन मुहूर्ते च   | २५७         | पुराणस्यास्य वन्तव्य       | ४१     |
| पादयो पतिता केचित्                      | ४०१   | पुत्रनप्तृभिरन्यैश्च    | १०६         | पुराणस्स कविर्वाग्मी       | ३२१    |
| पादारविन्दयो कान्ति                     | ३२७   | पुत्राणा च यथाम्नाय     | ३५७         | पुराणान्येवमेतानि          | ४२     |
| पादौ गोमुखनिर्भासै                      | ३०५   | पुत्रानिप तथा योग्यं    | ३७०         | पुराणि दक्षिणश्रेण्याम्    | ४२६    |
| पापापेतो विपापात्मा                     | ६१४   | पुत्रिके च तयोजीते      | १३०         | पुराणीन्द्रपुराणीव         | ४२७    |
| पारेतम पर ज्योति-                       | ३४    | पुत्रिमा स्म गम         | 3 ह 9       | पुरातन पुराण स्यात्        | 5      |
| पारेतम पर धाम                           | ३४    | पुत्रेरिष्टै कलत्रैश्च  | ३५७         | पुरा पराद्रगनासद्रग-       | २१२    |
| पार्वेगा शशिन गर्वात्                   | 3 %   | पुन प्रशान्तगम्भीरे     | १०१         | पुराऽस्यामवसर्पिण्या       | ४७     |
| पिण्डत्यागा ल्लिहन्ती मे                | 83    | पुनरन्तरमत्राभूद-       | પ્રદ        | पुरी स्वर्गपुरीवासौ        | ३१२    |
| पित पतितवानस्या                         | 808   | पुनरन्तरमुल्लडम्य       | ५७          | पुरुदेवस्य कल्याणे         | ३३१    |
| पितरौ ता प्रपश्यन्तौ                    | १२६   | पुनरन्तर्मुहूर्तेन      | x38         | पुरुषं पुरुषार्थञ्च        | 934    |
| पिता तु मयि निक्षिप्त-                  | १४०   | पुनरप्यन्तर तावद्       | ५६          | पुरुष पुरुभोगेषु           | ४८४    |
| पिता पितामह पाता                        | ६१५   | पुनरप्यवदल्लब्ध-        | १०३         | पुरुषार्थोपयोगित्वात्      | १८     |
| पितामहौ च तस्यामू                       | ३३८   | पुनरुक्त तथाप्यस्य      | २४३         | पुरुषेष्वनु रक्तास्ते      | ४८     |
| पितु कमागता लक्ष्मीम्                   | 3 5 9 | पुनर्दर्शनमस्त्वार्य    | २०३         | पुरुहूत पुरुं देवम्        | 388    |
| पितुर्भानोरि <b>वा</b> पायात् ्रे       | १०४   | पुनर्मन्वन्तर तत्र      | ሂሂ          | पुरीधोवचनात्तुष्टो         | १८४    |
| पितृभक्त्या स तन्मूच्छी                 | १०४   | पुनर्मन्वन्तर प्राग्वद- | ሂሂ          | पुरोरङ्गवल्त्या तते भूमिभा | गे ५५५ |
| पितृमातृगुरुप्रख्या 🖺                   | ४०५   | पुर परार्ध्यशोभाभि      | ४५६         | पुरोर्विवाहकल्याणे-        | 338    |
| पित्रा व्याख्यातरूपादि-                 | 380   | पुर किल्विषिकेषुच्चै    | 405         | पुष्करिण्य क्वचिच्चासन्    | ४२३    |
| पित्रोरपि निसर्गेग                      | ११२   | पुर पुरुगुणो देव        | ३३१         | पुष्करै स्वैरथोतिक्षप्त-   | ४०६    |
| पिपृच्छिषितमस्माभिः                     | ₹ १   | पुर प्रसारयनुच्चे       | २६२         | पुष्पदन्तावथाषाढचा         | ५०     |
| पिहितास्रवनामासौ                        | १८४   | पुरमेवविध शस्तम्        | ३६१         | पुष्पपल्लवोज्ज्वलेषु       | ५७०    |
| पिहितास्रवभट्टार-                       | १४६   | पुरवीय्यस्तदाभूवन्      | <b>३१</b> २ | पुष्पप्रकरमाघृातुं         | ५३६    |
| पीठबन्ध सरस्वत्या                       | 320   | पुरवीध्यस्तदा रेजु      | ३३८         | पुष्पमाला बभी मूर्धिन      | १५=    |
| पीठिका जगतीमध्ये                        | ५१६   | पुरस्कृताष्टमाङ्गल्य-   | ६३२         | पुष्परेणुभिराकीर्ण-        | ५२३    |
| पीठो वृषभमेनोऽभुन्                      | ३४६   | पुरस्तत्पुरुषत्वेन      | ६०२         | पुष्पवल्ल्यो व्यराजन्त     | ४१८    |
| पीनौ चारुरचावूरू                        | ३५०   | पुरा विभागमित्युच्चै.   | ३६२         | पुष्पवृष्टि दिवो देवा      | १६४    |
| पीयूषशल्कैरिव निर्मिताङगी               | ५४५   | पुरा किल मृगा भद्रा     | χҙ          | पुष्पवृष्टिप्रतानेन        | ५७५    |
| पीयूषस्यैव राशिर्नु                     | २६७   | पुरा किलारविन्दाख्यः    | 308         | पुष्पवृष्टिर्दिशो रुद्ध्वा | १२७    |
| पीवरौ स बभारोरू                         | ३४३   | पुरा चरितमज्ञाना-       | 3 8         | पुष्पवृष्टिस्तदापप्तत्     | ११६    |
|                                         | प्र२३ | पुराणं महदद्यत्वे       | ४२          | पुष्पाकीर्णो नृसुरमुनिवरै  | ५६२    |
| पुटभेदनभेदानाम्                         | ३६१   | पुराण वृषभस्याद्यं      | ४२          | पुष्पाक्षतयुता पुण्या      | १७०    |
| पुण्डरीकमथादाय                          | १७४   | पुराणः कविराद्यस्त्व    | ५७६         | पुष्पाञ्जलि किरन्त्येका    | २६७    |
| पुण्डरीकमिदं यूत्र                      | ४२२   | पुराण. पुरुष. पूर्वः    | ६२४         | पुष्पाञ्जलिः पतन् रेजे     | 388    |
| • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ٠,    |                         | 11.         | 1 3                        | , ,    |

| पुष्पाञ्जलि <sup>.</sup> सुरैर्मुक्तः | ३८०        | पौर्णमासीविलासिन्याः             | ५०  | प्रतीच्छ प्रथमं नाथ            | ११७   |
|---------------------------------------|------------|----------------------------------|-----|--------------------------------|-------|
| पुष्पाञ्जलिमिवातेनुः                  | ५६०        | प्रकटीकृतविश्वास                 | १०५ | प्रतीतलिङगमेवैतद्              | 850   |
| ليشده الرشيشية                        | ५२२        | प्रकाण्डकं क्रमस्थूलै            | ३५१ | प्रतीहि धर्मसर्वस्व            | २१०   |
| पुष्पोपहारै सजलै                      | ४०२        | प्रकारवलयो यस्याः                | ३१० | प्रतोली तामथोल्लङ्ग्य          | ५३२   |
| पूजान्ते प्रणिपत्येशम्                | ५७५        | प्रकीर्णकप्रतानेन                | ३८४ | प्रत्यक्षमिव तत्सर्व           | १४७   |
| पूजाविभूति महती                       | १६२        | प्रकीर्णकयुग भाति                | १६४ | प्रत्यक्षरच परोक्षरच           | 38    |
| पूत स्वायम्भुव गात्रम्                | ₹3۶        | प्रकृतं स्यात् कथावस्तु          | १८  | प्रत्यङगममरेन्द्रस्य           | ३१८   |
| पूतस्तीर्थाम्बुभि स्नात               | २६६        | प्रकृतस्यार्थतत्त्वस्य           | ४०  | प्रत्यडगमिति विन्यस्तै-        | ३०५   |
| पूता गन्धाम्बुधारासौ                  | 335        | प्रकृतीरपि सामाद्यै              | १८८ | प्रत्यबूबुधमित्यु च्चै         | १४१   |
| पूतात्मने नमस्तुभ्यम्                 | ३०७        | प्रकृत्या सुन्दराकारो            | १५६ | प्रत्यभिज्ञादिक भ्रान्त-       | ४३    |
| पूर्णेन्दुना जनाह्लादी                | २६३        | प्रकृष्टतरदुर्लेश्या             | 308 | ' प्रत्याश्वासमथानीत           | १५०   |
| पूर्वं चतुरशीतिघ्न                    | ६५         | प्रक्षालयत्यखिलमेव मनोमल         | ५६३ | प्रत्यासन्नच्युतेरेव           | १२१   |
| पूर्व व्यावणिता ये ये                 | ६४         | प्रक्षालिताडम्री संपूज्य         | १८१ | अत्यासन्नमृति बुद्ध्वा         | १०३   |
| पूर्वकोटिमित तस्य                     | 3 %        | प्रचकम्पे तदा वास-               | १२० | प्रत्यासन्नमृतेस्तस्य          | १०१   |
| पूर्वरङगप्रसङ्गन                      | ३१४        | प्रचत्रुरुत्तमाडगेषु             | 300 | प्रत्युक्तश्च मयेत्यस्ति       | १५०   |
| पूर्ववद्गोपुराण्यस्य                  | प्र३०      | प्रचचाल मही तोषात्               | २८३ | प्रत्युद्गम्य ततो भक्त्या      | ४५१   |
| पूर्वाङ्गवर्षलक्षाणा-                 | ६५         | प्रजा दण्डधराभावे                | ३६६ | प्रत्येक भोजन ज्ञेयम्          | ५३७   |
| पूर्वाङ्गञ्च तथा पूर्व                | ६४         | प्रजाना जीवनोपाय-                | ६४  | प्रथम पृथिवीमध्ये              | ३६४   |
| पूर्वानुपूर्व्या प्रथम-               | ४०         | प्रजाना दधदानन्द                 | ३२० | प्रथमस्यानुयोगस्य              | १७    |
| पूर्वापरिवदेहेषु                      | 3 % &      | प्रजाना पूर्वसुकृतात्            | ६२  | प्रदित्सतामुना राज्य           | १७४   |
| पूर्वापरावधी तस्य                     | ७३         | प्रजाना ववृधे हर्ष               | २८३ | प्रदृश्याथ दूरान्नतस्वोत्तमाङः | ग ५५४ |
| पूर्वापरेण रुन्द्रा. स्यु             | ४२६        | प्रजाना हितकृद् भूत्वा           | ६४  | प्रदेशप्रचयापायात्             | ४६    |
| प्वीक्तकुलकुत्स्वन्त्यो               | ३४६        | प्रजानामधिक चक्षु-               | ४८  | प्रदेशप्रचयायोगाद्             | ४८८   |
| पूर्वोक्तसप्रवीचार                    | २४,१       | प्रजासन्तत्यविच्छेदे             | ३३० | प्रधानपुरुषश्चान्ये            | १७७   |
| पूर्वोक्ता नृपपुत्राश्च               | २२३        | प्रज्ञापारमित प्राज्ञो           | ६२८ | प्रधानमात्मा प्रकृति           | ६२०   |
| पृथक्तव विद्धि नानात्वं               | ₹38        | प्रज्ञापारमितो योगी              | ४८३ | प्रनृत्यदिव सौमुख्यमिव         | ३१३   |
| पृथक्तवेन वितर्कस्य                   | ४६२        | प्रज्ञामूलो गुणोदग्र-            | १६  | प्रपश्यन् विकसन्नेत्र-         | 83%   |
| पृथक्पृथगुभे श्रेण्यौ                 | ४२१        | प्रज्ञावेल प्रसादोमि-            | १६  | प्रपूर्यन्ते स्म षण्मासा       | ४४४   |
| पृथिव्यप्पवनाग्गीनां                  | ₹3         | प्रणते ते समुत्थाप्य             | ३५४ | प्रबुद्धा च शुभस्वप्न-         | २६२   |
| पृथिव्यामप्सु वह्नौ च                 | ३७५        | प्रणव प्रणत प्राण.               | ६२० | प्रबुद्धो मानसी शुद्धि         | ५६०   |
| पृथिव्यादिष्वनुद्भूतं                 | ٤5         | प्रणामक्षणे ते सुरेन्द्रा विरेजु | ४४४ | प्रबोधसमयोऽय ते                | २६१   |
| पृथु पञ्चाशत मूले                     | ४१४        | प्रणिगर्दात सतीत्थ               | 88  | प्रबोधितश्च सोऽन्येद्यु        | 885   |
| पृथुप्रदीप्तदेहकं                     | ५४२        | प्रतस्थेऽथ महाभागो               | ४७४ | प्रभञ्जननृपाञ्चित्र-           | २२१   |
| पृथुवक्ष.स्थल हारि                    | <b>5</b> ج | प्रतस्थे भगवानित्थ               | ६३१ | प्रभञ्जनश्च्युतस्तस्मात्       | १८५   |
| पृथुवक्ष स्थलच्छन्न-                  | 83         | प्रतिग्रहणमत्युच्चै              | ४५२ | प्रभञ्जनोऽभूत् सेनानीः         | १८४   |
| पृथुवक्षो बभारासी                     | 55         | प्रतिदिनममरेन्द्रो               | ३२४ | प्रभया परितो जिनदेहभुवा        | ४४८   |
| पृष्ठतश्च पुरश्चास्य                  | ६३४        | प्रतिपादिकविन्यस्त-              | 939 | प्रभाकरविमानेऽभूत्             | ३०६   |
| पैतृष्वस्रीय एवायं                    | १४७        | प्रतिप्रतीकमित्यस्य              | ८३  | प्रभातमङ्गले काश्चित्          | २६९   |
| पोगण्डाः हुण्डसंस्थानाः               | २१६        | प्रतिप्रसवमासीन-                 | ५१८ | प्रभातरलितां काश्चिद्          | २६६   |
| पौरजानपदप्रख्याः                      | ४०५        | प्रतिबा ह्वमरेन्द्रस्य           | ३१८ | प्रभामयमिवाशेषम                | ६३३   |
| पौरवर्गं तथा मन्त्रि-                 | 800        | प्रतिश्रुतिः प्रत्यशृणोत्        | ६६  | प्रभो प्रबोधमाधातु             | ३७७   |
| पौराङ्गना महाबीथी-                    | 800        | प्रतिश्रुतिरयं धीरो              | ४२  | प्रमाणमधुना तस्य               | ४०    |
| पौराश्च नलिनीपत्रपुटैः                | ३६६        | प्रतिश्रुतिरिति रूयात-           | ४१  | प्रमृद्यैनान् महाध्यान-        | ४६६   |

## **१लोकामामकारा**चनुक्रमः

| प्रमोदनिर्भरौ भक्ति-          | ४५१   | प्रसा प्रसृतिः सरोधादिन-       | 38           | प्राहुर्धर्मकथाङगानि                        | १=          |
|-------------------------------|-------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------|
| प्रमोदभरत प्रेम-              | 336   | प्रसिद्धाष्टसहस्रेद्ध-         | ६०३          | प्रयाङगनाङगससर्गात्<br>(प्रयाङगनाङगससर्गात् | २४३         |
| प्रमोदमयमातन्वन्              | ६३४   | प्रसीदित भवत्पाद-              | १६४          | प्रियास्तनतटस्पर्श-                         | 939         |
| प्रमोदाय नुलोकस्य             | ३३१   | प्रसीद देव कि कृत्यमिति        | ४४६          | प्रीत सम्पूज्य त भूय                        | 3X8         |
| प्रयत्नेन विनैवैतद्           | 850   | प्रसेनजित् पर तस्माद-          | દ્દ          | प्रीतिकण्टिकता भेजे                         | ३३६         |
| प्रयाणपटहेषूच्चै:             | ४०७   | प्रस्तार नष्टमुद्दिष्ट         | ३५६          | प्रीतिवर्द्धनमारोप्य                        | १४१         |
| प्रयाणे सुरराजस्य             | ५१२   | प्रस्थानमद्भगल भद्धक्तुम्      | ३८७          | प्रीतेरद्य परा कोटिम्                       | १५४         |
| प्रयाति यामिनी यामा           | ३३४   | प्रस्थानमद्भगलान्युच्चे        | ३८२          | प्रीत्या भरतराजेन                           | ५८१         |
| प्रशासनाम किस्स               | १६२   | प्रस्थानमङ्गले जातम्           | ३८८          | प्रेक्षका नाभिराजाद्या                      | ३१४         |
| प्रयान्त्यसज्ञिनो घर्मा       | 280   | प्रस्नुवाना महाव्याघी          | ४०४          | प्रैक्षन्त केचिदागत्य                       | १३६         |
| प्रयान् महति वाद्यमार्गे      | १६    | प्रहीणा वृक्षवीर्यादि          | ५०           | प्रोक्ता ध्यातुरवस्थेयम्                    | ४५३         |
| प्रयुज्य मघवा शुद्धम्         | ३१५   | प्राकारात् परतो विभाति         | प्र६९        | प्रोक्ता सिद्धगुणा हचष्टौ                   | ४६७         |
| प्रयोज्य नान्दीमन्तेऽस्या     | ३१४   | प्रागुक्ताश्च मृगा जन्म        | १६७          | प्रोक्तास्तीर्थकृदुत्सेधाद्                 | ४२=         |
| प्रलम्बितमहाबाहु-             | ३६८   | प्रागेव चिन्तित कार्य          | १५६          | प्रोच्चचार महाध्वानो                        | ४५४         |
| प्रवक्ता वचसामीशो             | ६२८   | प्रागेवोर्त्सापणीकाल-          | २६           | प्रोत्तुद्रगो मेरुरेकान्तात्                | ४१३         |
| प्रवकुरस्य वक्त्राब्जे        | ५८१   | प्राचीव बन्धुमब्जानाम्         | २८३          | प्रोद्यद्विद्रुमसन्निभै                     | ४६६         |
| प्रवाञ्छथो युवा भोगान्        | ४०७   | प्राग्जन्मानुभव कोऽपि          | १२८          |                                             |             |
| प्रवादिकरियूथाना              | १०    | प्राग्भाषिते विदेहेऽस्ति       | १२४          | <b>फ</b>                                    |             |
| प्रविकुरुते हृदि यस्य मनोजः   | ४४५   | प्राग्मेरोर्गन्धिले देशे       | १८३          | फ़णीकृतफणो रोषात्                           | १६५         |
| प्रविस्तारि शुभ्रातपत्रत्रयेण | ४४४   | प्राग्विदेहमहाकच्छ-            | १११          | फणीन्द्रभवन भूमिम्                          | २६०         |
| प्रव्यञ्जितानुरागा, स्वै      | ५२६   | प्राणा दशास्य सन्तीति          | ४=४          | फल ध्यानवरस्यास्य                           | 860         |
| प्रशसा जगति ख्यातिम्          | ४४८   | प्राणायामेऽतितीवे स्यात्       | ४८१          | फल यथोक्तबीजानि                             | 338         |
| प्रशमस्य विभोरङगाद्           | ४०४   | प्राणायामो भवेद् योगे          | 88=          | फलमस्य भवेद् घाति-                          | ४३४         |
| प्रशस्तप्रणिधान यत्           | ४८८   | प्राणिना रोदनाद् रुद्र         | ४७८ ।        | फलान्याभरणान्येषांम्                        | ५३१         |
| प्रशस्तमप्रशस्तञ्च            | ४७७   | प्राणिना सुखमल्पीयो            | १७३          | फलिष्यति विपाके ते                          | १३१         |
| प्रशस्य खचराधीश               | १०७   | प्राणैरार्तास्तदेत्यादि-       | ४०२          | फलेग्रहीनिमान् दृष्ट्वा                     | ४०२         |
| प्रशान्तक्षीणमोहेषु           | 838   | प्रातिहार्यमयी भूति            | १६४          | फलैरप्यनल्पैस्ततामोदहृद्यै                  | ४४६         |
| प्रशान्तललितोदात्त-           | 280   | प्रातिहार्याण्यहार्याणि        | <u> </u> ५७८ | फलैरलङकृता दीप्रा                           | ५२६         |
| प्रशान्तारिरनन्तात्मा         | ६०६   | प्रातिहार्याष्टकोपेतम्         | ४३४          | फाल्गुने मासि तामिस्र-                      | ४७२         |
| प्रशान्तेऽथ जनक्षोभे          | 380   | प्रादु ष्यद्वाडमयूषै           | प्र७१        | _                                           |             |
| प्रश्नाद् विनैव तद्भाव        | २४    | प्रादुरासन्नभोभागे             | २६३          | य                                           |             |
| प्रश्रयश्च तदास्यासीत्        | ४६३   | प्राप्त्यप्राप्त्योर्मनोज्ञेत- | ४७८          | बद्धकक्षस्तपोराज्ये                         | ३८०         |
| प्रश्रयाद्यान् गुणानस्य       | 58    | प्राप्य सूचानुगा हृद्या        | २०२          | बद्धो मुक्तस्तथा बन्धो                      | 88          |
| प्रसन्नकलुष तोयम्             | ४८०   | प्राय प्राणेषु निर्विण्णो      | 335          | बद्ध्वायुर्नारक जात                         | १५३         |
| प्रसन्नचित्तता धर्मसंवेग      | 888   | प्रायश्चित्त तपस्तस्मिन्       | ४६३          | बन्ध प्रत्येकता बिभ्रदा-                    | ७३          |
| प्रसन्नया दृशोर्भासा          | ३८३   | प्रायश्चित्तादिभेदेन           | ४०३          | बन्धवो गुरवश्चेति                           | २०४         |
| प्रसन्नामितगम्भीरा            | १७    | प्रायेण राज्यमासाद्य           | 59           | बन्धवो बन्धनान्येते                         | 5 X         |
| प्रसवागारमिन्द्राणी           | २८४   | प्रायेणास्माज्जनस्थानाद्       | २३६          | बन्धवो मानिता <b>सर्वे</b>                  | १६ <b>१</b> |
| प्रसवागारमेतस्याः             | २४    | प्रायेणोपगमो यस्मिन्           | २३४          | बभारोरुद्वय धीर                             | ३२७         |
| प्रसाधनगृहे रम्ये             | १५८   | प्रायोपगमन कृत्वा              | 668          | बभासे वनमाशोकम्                             | ४२४         |
| प्रसाधनमिदं तावत्             | ४४०   | प्रारम्भे चापवर्गे च           | ४२०          | बभुर्नीलमणिक्ष्मास्थाः                      | 35%         |
| प्रसाधनविधेरन्ते              | १५६   | प्रार्थयेऽह तथाप्येतत्         | १५५          | बभुस्ता मणिसोपानाः                          | ४१७         |
| प्रसाधनविधौ काश्चित्          | . २६४ | प्रासादास्ते स्म राजन्ते       | ४३२          | बभौ पय.कणाकीर्ण-                            | 385         |
|                               |       |                                |              |                                             |             |

#### मैहापुरांगम्

| बभौ फणिसुमानाभ्याम्                            | ४११ | भ                          |             | भवा. परिषदीत्यासन्               | ४०८  |
|------------------------------------------------|-----|----------------------------|-------------|----------------------------------|------|
| बभौ राजीवमारक्तम्                              | ४०४ | भगरा। े                    | २१६         | भवायुष्कायकर्मादि                | ४६   |
| बभौ सुकोशला भावि                               | २५७ | भगवच्चरग्गन्यास-           | ६३४         | भवेत् फलकहाराख्यो                | ३४२  |
| बहिध्वजेषु बर्हालिम्                           | ५२८ | भगवच्चरगोपान्ते            | ४५२         | भवेदपि भवेदेतत्                  | ३८५  |
| बलव्यसनरक्षार्थम्                              | ४६८ | भगवति जितमोहे              | ४७२         | भवेद् द्रोरामुख नाम्ना           | ३६१  |
| बहिः स्फुरत् किमप्यन्त                         | 308 | भगवत्परिनिष्कान्ति-        | ३८०         | भवेद् रत्नपुरञ्चान्त्यम्         | ४२६  |
| बहिरन्तर्मलापायात्                             | ३६२ | भगवत्पादसस्पर्श-           | <b>४</b> ५५ | भवेयुर्गिरयो रुद्रा.             | ४२५  |
| बहुकेतुकमेतच्च                                 | ४२२ | भगवन्तमनुब्रज्य            | ४५५         | भवेष्वतित सातत्यात्              | ५५४  |
| बहुनात्र किमुक्तेन मुक्त-                      | ३८८ | भगवन्तौ युवा क्वत्यौ       | १६८         | भव्यसार्थाधिपप्रोद्यद्           | ६३०  |
| बहुनात्र किमुक्तेन श्लाध्या                    | २८० | भगवन्तो युवा ब्रूत         | 888         | भव्याभव्यौ तथा मुक्त             | ४८६  |
| बहुभि खेचरै सार्द्ध                            | 888 | भगवन्नर्थत कृत्स्न         | २६          | भस्त्राग्निदीपितान् केचित्       | २१२  |
| बहुमुरुयरजस्का च                               | ४२३ | भगवन् बोद्धुमिच्छामि       | ५८१         | भानुह्रेपि श्रीमद्धैमम्          | ४४२  |
| बर्गविबबन रिक्तासन्तम्                         | ४४१ | भगवन् भव्यसस्याना          | ६३०         | भान्ति पुष्पस्रजो यत्र           | २३७  |
| बहुशो भग्नमानोऽपि                              | 333 | भगवन् भव्यसार्थस्य         | ३३          | भावनाभिरसम्मूढो                  | ४८४  |
| बह्वाननो बहुरदो                                | 30% | भगवन् भारते वर्षे          | २४६         | भावनासस्कृतान्येवम्              | ४६०  |
| बालोऽयमबले चावा                                | १७४ | भगवन्मुखबालार्क-           | ४४०         | भावमात्राभिधित्माया              | ४७४  |
| बालार्कसमनिर्भासा                              | 339 | भगवन्मुखसम्प्रेक्षा-       | ४४१         | भावलेश्या तु कापोती              | २१६  |
| बालावस्थामतीतस्य                               | ३२० | भगवन् योगशास्त्रस्य        | ४६८         | भिदेलिमदले शश्वत्                | १५३  |
| बाल्यात्प्रभृति सर्वासा                        | २१५ | भगवन् श्रोतुकामोऽस्मि      | 28          | भुक्त्वापि सुचिरान् भोगान्       | १०४  |
| बाहुदण्डेऽस्य भूलोक-                           | ३४२ | भगवानथ सज्जात-             | 378         | भुक्त्वामरी श्रिय तत्र           | १४५  |
| बाट्ट्यापेश मातस्माद्                          | ४८२ | भगवानयमद्य स्व             | 808         | भुजयो शोभया दीप्र-               | ३८४  |
| बाहुशाखोज्ज्वल श्रीमत्त-                       | ११६ | भगवानादिकर्तास्मान्        | 388         | भुञ्जिष्या सर्वक <b>र्मी</b> राा | १७७  |
| बाहू केयूरसघट्ट-                               | ३२६ | भगवानिति निश्चिन्वन्       | ४४४         | भुवनस्योपकाराय                   | ३७८  |
| बाहू तस्य महाबाहो.                             | ३४७ | भगवास्त्यक्तरागादि-        | ४०८         | भूतवादमथालम्ब्य                  | €3   |
| बाह्यञ्च लिङ्गमार्तस्य                         | ४७५ | भजन्त्येकािकनो नित्य       | ७८          | भूतवादिन् मृषा विक्त             | ६ ६  |
| बाहचञ्च लिङगमङगानाम्                           | 883 | भट्टाकलद्रकश्रीपाल-        | ११          | भनेषद्भवर्ह्यपृ                  | ३८२  |
| बाहचन्तु लिडगमस्याहु                           | 850 | भट्टारकबरीभृष्टि           | ४३६         | भूम्युष्मगा च सन्तप्ता           | २११  |
| बाहचाभ्यन्तरभेदेषु                             | ४६० | भद्रकास्तदिमे भोग्या       | ६३          | भूयोऽपि भगवानुच्चै               | 380  |
| बाह्वोर्युगञ्च केयूर-                          | ३०५ | भरतपतिमथाविर्भूत-          | ५८२         | भूयोऽप्यचिन्तयद् धीमान्          | 58   |
| बिभ्रच्छ्रे गीद्वितयविभागे                     | ४३८ | भरतस्य गुरोश्चापि          | 308         | भ्योऽप्रमत्तता प्राप्य           | ४६६  |
| बीजान्येतान्यजानानो                            | 200 | भरतस्यानुजा ब्राह्मी       | ४६१         | भूयो भुक्तेषु भोगेषु             | 885  |
| बुद्धिमद्धेतुसान्निध्ये                        | ७१  | भरतादिषु वर्षेषु           | ६८          | भृत्याचारोऽयमस्माभि              | 800  |
| बुद्ध्वावधिमय चक्षु                            | 338 | भरताद् बिभ्यता तेषा        | ४०२         | भेजे वर्षसहस्रेग                 | ११८  |
| बुभुत्सावेदन प्रश्न                            | ₹ १ | भरतायार्थशास्त्रञ्च        | ३५७         | भेदग्रहरामाकार                   | ५८३  |
| बृहद् बृहस्पतिर्वाग्मी                         | ६२२ | भरतो वा गुरु त्यक्त्वा     | 600         | भो केतकादिवर्गोन                 | २७७  |
| बोधयन्ति बलादस्मान्                            | २१४ | भर्ता निमर्भवतु सम्प्रति   | 885         | भोग काम्यन् विसृष्टासु           | ११२  |
| ब्रह्मचर्यमथारम्भ-                             | २२२ | भवता किन्नु दृष्टोऽसौ      | १४४         | भोगाडगेनापि धूपेन                | 939  |
| ब्रह्मनिष्ठः परं ब्रह्म                        | ६१२ | भवद्दानानुमोदेन            | १८७         | भोगाङ्गैरपि जन्तूना              | 939  |
| <b>त्रह्मलोकादथाग</b> त्य                      | २१८ | भवद्भविष्यद्भूतञ्च         | ५६०         | भोगान् वो गाढुमीहन्ते            | १७३  |
| ब्रह्मलोकालया <sup>.</sup> सौम्या <sup>.</sup> | ३७७ | भवन्तमित्यभिष्टुत्य नान्य- | 308         | भोगान् षड्ऋतुजानित्यं            | 838  |
| ब्रह्मोद्या निस्त्रिला विद्या                  | ३४  | भवन्तमित्यभिष्टुत्य विष्ट- | ५८१         | भोगेषु सतृषावेतौ                 | ४०४  |
| ब्रुवतोऽस्य मुखाम्भोज-                         | 22  | भवन्तु सुखिन सर्वे         | २०४         | भोगैरनागतैरेव                    | १७१  |
| <b>ब्रुवारागैर्भ</b> र्तुराज्ञेति              | ३८८ | भवन्त्येतानि लिङ्गानि      | 838         | भोगैरिन्द्रैर्न यस्तृप्तः        | १४२ं |

| श्लोकानामकाराचनुक्रमः     |             |                                 |            |                             | ६६७         |
|---------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|
| भोजनाङगा वराहारान्        | 888         | मदकलतरुभृङ्गगै.                 | ४७२ (      | मनोहरातद्रमयो ः             | १४०         |
| भो धीर धीरतामेव           | १२०         | मदकलविरुतैर्भृ डगै <sup>.</sup> | ४४३        | मनोहरा मिय स्नेहात्         | १४०         |
| भो नाभिराज सत्यं त्वं     | 382         | मदनज्वरसन्तप्तः                 | २४१        | मनौ याति दिवं तस्मिन्       | ५२          |
| भो भव्य, भव्य एवासौ       | 888         | मदनदुममञ्जयी                    | 83         | मन्त्रविन्मन्त्रकृत्मन्त्री | <b>६१</b> २ |
| भ्रमरैर्गञ्जु गुञ्जद्भि.  | प्रश्व      | मदनाग्नेरिवोद्बोघ-              | 382        | मन्त्रशक्त्या प्रतिध्वस्त-  | 55          |
| भ्रातृभिर्धृ तिरस्यासीत्  | २३१         | मदनिर्भरसंसिक्त-                | ५१०        | मन्त्रशक्त्या यथा पूर्व     | ११६         |
| भूरेखे तस्य रेजाने        | হও          | मदस्य करगा मद्य                 | 838        | मन्त्रिराश्च तदामात्य-      | 83          |
| भ्रूलते रेजतुर्भर्तुः     | ३२४         | मद्यतूर्यविभूषास्रग्-           | 38         | मन्त्रिमुख्यमहामात्य-       | १५६         |
| भ्रूलते ललिते तस्य        | ३४१         | मद्यादा मधुमैरेय-               | 838        | मन्थर वजित काननमध्यात्      | 358         |
| भ्रुवौ सविभ्रमे शस्त      | 388         | मदस्य करग् मद्य                 | १८३        | मन्दगन्धवहाधूत-             | 38          |
| भ्रे जिरे ब्रुध्नभागेऽस्य | ४२४         | मद्यतूर्यविभषास्रग्-            | 38         | HEROLD TO THE               | ৩ধ          |
| भ्रेमु कराइगुलीरन्या      | ३१७         | मद्याद्रगा मधुमेरेय-            | 838        | मनमाधूतमन्दार-              | १२७         |
|                           |             | मद्यातोद्यविभूषास्त्रग्-        | ₹39        | मन्दरस्थविरस्यान्ते         | १४२         |
| म                         |             | मधुपानादिव ऋद्धा                | १८१        | मन्दारमालयोत्तमम्           | 308         |
| मकरन्दमिवापीय             | ५१६६        | मधुवतो सदामोदम्                 | २४४        | मन्द्रदुन्दुभिनिर्घोषै      | १८२         |
| मकरन्दरजोवर्षि            | ६३२         | मधौ मधुमदामत्त-                 | 980        | मन्द्रध्वानैमृदद्यगानाम्    | ५२२         |
| मकरन्दारुग तोयम्          | २०३         | मध्य स्तनभराक्रान्ति-           | १२५        | मन्वानौ दूरभावेन            | १७५         |
| मकुट मूध्नि तस्याधात्     | २३०         | मध्यमध्यास्य लोकस्य             | ७३         | मया तत्र विचित्रस्य         | १४७         |
| मकुटश्रीरिवाभाति          | २८८         | मध्यमस्य जगन्मध्य-              | 385        | मया सुनिपुग्ग चित्ते        | 358         |
| मकुटालदकृत तस्य           | ३२५         | मध्येकायमसौ नाभिम्              | ३२६        | मयि सत्या मनस्तापी          | १३४         |
| मक्टालडकृतप्राशु          | २१८         | मध्ये गन्धकुटीद्वद्धि           | ४७४        | मरकतहरितै पत्रै             | ५४३         |
| मद्रगलानि पठत्सूच्चै.     | ३८२         | मध्ये गात्रमसौ दध्ये            | ३४७        | मरीचिवर्ज्या सर्वेऽपि       | ५६२         |
| मद्रगलोद्गानमातेनु.       | 348         | मध्ये जनपद रेजू                 | ३६०        | मरीचिञ्च गुरोर्नप्ता        | 803         |
| मडम्बमामनन्ति ज्ञा        | ३६१         | मध्येयवनिक स्थित्वा             | 038        | मरुत्कुमारसम्मृष्ट-         | ६३२         |
| मिंगिकुट्टिमभूरस्मिन्     | १५७         | मध्येरद्गमसौ रेजे               | 388        | मरुत्प्रहतगम्भीर-           | ६३०         |
| मिंगकुट्टिमसकान्त-        | ३६४         | मध्येसममथोत्थाय                 | २२         | मरुत्सुरोऽभूच्चिरजीव-       | ६७          |
| मिंगिकुट्टिमसकान्ते       | ३२३         | मन प्रसादमभितो                  | ३८         | मरुदेव्या सम नाभि-          | ३८८         |
| मिएादर्परासकान्त-         | ४८७         | मनसिजशत्रुमजय्यमलक्ष्यम्        | ५५८        | मरुद्देवोऽभवत्कान्तः        | ४७          |
| मिग्युतितान्तरै प्रमुदितो | ४३६         | मनसीत्याकलय्यासौ                | 359        | मर्यादाविकियाहेतो-          | 9           |
| मिंगिनृपुरभद्रकारचारुगा   | 388         | मनोऽक्षग्रामकायानाम्            | ४६५        | मल्लविक्रियया काश्चित्      | 3 2 3       |
| मिशानपुरभटकारमखरौ         | २५१         | मनोगर्भगृहेऽईन्त-               | ११५        | महता सश्रयान्न्त            | 938         |
| मस्मिनपुरभद्धकारैः        | 3 x 9       | मनोगुप्तिवचोगुप्ति              | 348        | महत्पुण्यमहो भर्तु          | ३८४         |
| मरिगप्रदीपरुचिरा          | 3 x 8       | मनोज्ञविषया सेवा                | 588        | महत्यस्मिन् पुरारगाव्धौ     | 3           |
| मिग्पिप्रदीपैराभान्ति     | ₹39         | मनोज्ञप्रेपभगाइन                | ११७        | महत्या शब्दिवद्याया         | 50          |
| मिंगमालीत्यभूत् तस्मात्   | १०४         | मनोनिवृ तिमेवेह                 | 585        | महद्भिरचलोदग्रै             | 866         |
| मतदगज इव स्वैर-           | ३८६         | मनोभवो मनोज्ञश्च                | ३४८        | महाकरमिवोद्भ्त-             | x3x         |
| मता. कित्विषमस्त्येषा     | ४०८         | मनोऽभिरुचितान् भोगान्           | 38         | महाकरीन्द्रसम्मर्द-         | 3           |
| मतिज्ञानमथेकाद-           | <b>१३</b> २ | मनोरोध पर ध्यानम्               | ४६१        | महाकलकलैगीतै.               | 308         |
| मतिशक्तिसारकृतवाग्विभव    | ४४७         | मनोर्मनोऽर्पयन् प्रीतौ          | 380        | महाकार्ग्गिको मन्ता         | ६१८         |
| मतिश्रुते सहोत्पन्ने      | 3 2 8       | मनोव्याक्षेपहीनेषु              | ४६६        | महाक्लेशाङकुश शूरो          | ६१६         |
| मत्वेति नाकिभिर्नून       | 783         | मनोहर प्रभोद्भासि-              | १२७        | महाखेचरभोगा हि              | ११२         |
| मत्वोरसिलमस्योद्ध्र्व-    | ६०          | मनोहराख्यमुद्यानम्              | १२७        | महाज्वालञ्च विज्ञेयम्       | ४२६         |
| मदकलकलकण्ठी               | ४१८         | मनोहराङगी तस्याभूत्             | <b>5</b> ₹ | महातपा महातेजा              | ६१७         |

| महातिमिपृथुप्रोथ-        | 3     | महासत्त्वेन तेनासौ             | २८०    | मुकुटं कुण्डलं हारो       | 85          |
|--------------------------|-------|--------------------------------|--------|---------------------------|-------------|
| महादेव्यौ तु शुद्धान्त-  | ३८८   | महितोदयस्य शिवमार्गदेशिन       | रः ५६१ | मुकुटोद्भासिनो मेरु       | १२३         |
| महाधिकाराश्चरवारः        | 3 €   | महीग्रसनतः कृत्स्नाम्          | ३३६    | मुकुटोद्भासिमूर्द्धासौ    | ય્રદ        |
| महाधिष्ठानमुतुङ्ग-       | २३७   | महीतलाद् दशोत्पत्य             | 888    | मुक्तात्मनोऽपि चैतन्य-    | ४०२         |
| महाधैयों महावीयों        | ६१७   | महीधरे निजं राज्य-             | 888    | मुक्तादामानि लम्बानि      | १५७         |
| महाध्यानपतिध्यात-        | इ११   | महीभृतामधीशत्वात्              | १०५    | मुक्तामयानि दामानि        | २३७         |
| महाध्वरधरो धुर्य्यो      | ६१६   | मही समतला रेजे                 | ६३३    | मुक्तालम्बनबिभाजि-        | 33 X        |
| महानदीजलालोल-            | 308   | महेन्द्राख्यपुरञ्चैव           | ४२६    | मुक्तालम्बनसंशोभि-        | ४०७         |
| महानद्य इवापप्तन्        | २१४   | महोदयमुदग्राडगम्               | ४०६    | मुक्तावुत्तिष्ठमानस्त्वं  | \$8\$       |
| महानद्य नरेन्द्रस्य      | १=४   | महोदयो महोत्तुडग-              | 57     | मुक्ताहाररुचिः सोष्मा-    | २७२         |
| <b>म</b> हानधर्मयोगोऽस्य | ७१    | महोर स्थलमस्याभात्             | 399    | मुक्ताहारेण तन्नूनं       | ३३२         |
| महानशनमस्यासीत्          | ४०४   | मा वित्त किडकर भर्तुः          | ४१०    | मुक्तेतरात्मनो जीवो       | ४=२         |
| महानायकससक्ता-           | ३२६   | मागधाद्याश्च वन्येन्द्रा       | ३६६    | मुख सुरभिनिश्वास          | 385         |
| महान् कालागुरूद्धाम-     | २६२   | मागमस्त्वमना श्वास             | १४२    | मुखतोऽध्यापयन् शास्त्रं   | ३६८         |
| महान् जगद्गृहोन्मान-     | ५१    | मातुलान्यास्तवायान्त्या        | १४७    | मुखपडकजससक्त-             | १२६         |
| महान्ति गोपुराण्यस्य     | ५२०   | माध्यस्थलक्षण प्राहु           | ४८४    | मुखपद्भकजससर्पद्          | 378         |
| महान् महीयितो महचो       | ধুওও  | माननीया मुनीन्द्राणाम्         | 300    | मन्द्रपत् च यात्र विदेशान | 388         |
| महापीठोऽभवत् सोऽपि       | २२८   | मानसोऽस्य प्रवीचारो            | २२४    | मुखमस्य लसद्दन्त-         | 55          |
| महापुराग्तसम्बन्धि-      | १६    | मानस्तम्भा सरासि प्रविमन       | ৰ- ২৩০ | मुखमस्य लसन्नेत्र-        | २२३         |
| महापुरुषसम्बन्धि         | 5     | मानस्तम्भान् महामानान्         | ५१६    | मुखमस्य सुखालोकम्         | ३४१         |
| महाप्रज्ञप्तिविद्यायाः   | ४२०   | मानोन्मानप्रमाणानाम्           | ३२७    | मुखमस्या सरोजाक्ष्या      | २५३         |
| महाबल नमस्तुभ्य          | ३०८   | माभूद् व्याकुलता काचित्        | ३८८    | मुखमस्या दधे चन्द्र-      | १२६         |
| महाबलभवेऽप्यासीत्        | २०४   | मामी च सन्निधान मे             | १७६    | मुखमापाण्डु गण्डान्तम्    | ३३७         |
| महाबलभवे येऽस्मान्       | २०६   | मामुदाकुरुते भक्ति-            | x3x    | मुखेन्दुना जितं नूनम्     | २७०         |
| <b>महाब</b> लभवेऽस्मत्तो | 338   | मायानिद्रामपाकृत्य             | ३११    | मुखेन्दुमण्डलाददेव        | ५६६         |
| महाब्धाविव सध्वाने-      | ≂१    | मार्गं प्रकाशयामास             | २३३    | मुखेन्दुमस्या सोऽपश्यत्   | १६७         |
| महाब्धिमथवा हित्वा       | 308   | मार्गप्रबोधनार्थञ्च            | ४४४    | मुखेन्दुरेनयो कान्तिम्    | <b>३३</b> २ |
| महाभटास्त्रसम्पात-       | 3     | मार्गो मार्गफलञ्चेति           | ४१     | मुखेन्दौ या द्युतिस्तस्य  | ३२५         |
| <b>म</b> हाभवाब्धिसंसारी | इ१६   | मार्तण्डमण्डलच्छाया            | xxo    | मुखैबंहुभिराकीणों         | २१०         |
| महामण्डपविन्यासः         | २६२   | मार्दे <b>ङगिककरास्फालादिव</b> | ६१     | मुखोन्मुखं विभोर्दत्तः    | ४०१         |
| <b>महाम</b> तिर्महानीतिः | ६१८   | माला चं सहजा तस्य              | १२०    | मुख्यकल्पेन कालोऽस्ति     | ४६          |
| महामतिश्च संभिन्न-       | 58    | मासमात्रावशिष्ट च              | ११३    | मुग्धस्मितमभूदस्य         | ३२०         |
| महामाना विरेजुस्ते       | २६३   | मासा द्वित्राश्च नो यावत्      | ३६८    | मुदे तवाम्ब भूयासुः       | 338         |
| महामहपति. प्राप्त-       | ६१८   | मासै षोडशभि पञ्च               | 280    | मुदेऽस्तु वसुधारा ते      | २७६         |
| महामहा महाकीर्तिः        | ६१८   | मा स्म रत्नतटैर्धत्ते .        | ५१७    | मुनय पश्य कल्याणि         | १३२         |
| महामुनिर्महामौनी         | ६१८   | माहेन्द्रकल्पेऽनल्पद्धि        | १०६    | मुनयो वातरशनाः            | ३४          |
| महायोगिन् नमस्तुभ्यम्    | ३५    | मितोचिताभ्यनुज्ञात-            | ४६०    | मुनिर्दमवरः प्राख्यत्     | १८२         |
| महालङ्कृतिमाचार-         | 328   | मिथुन मिथुन तेषा               | १९७    | मुनिस्तदवलोक्याूसौ        | १३१         |
| महाविमानसंघट्टै          | २८७   | मिथ्या कारयते योगम्            | 800    | मुनी च वातरशनी            | १८८         |
| महावतपतिमंहघो            | ६१८   | मिथ्याज्ञानान्धकूपेऽस्मिन्     | ३०६    | मुनीना यत्र शैथिल्य       | ७४          |
| महाशोकतरोर्मूले          | प्र७५ | मिथ्यात्वदूषितिधया-            | 88     | मुनर्मूर्ध्नि जटा दूरम्   | ४०४         |
| महाशोकध्वजोऽशोकः         | ६१३   | मिथ्यात्वविषसंसुप्ता <b></b>   | २०५    | मुमुक्षु बंन्धमोक्षज्ञो   | ६२७         |
| महासत्त्वा महाधैर्याः    | 85    | मिथ्यान्धकारघटना               | £38    | मुमुक्षोध्यातुकामस्य      | ४७६         |

| -      |                |      |       |
|--------|----------------|------|-------|
| श्ला क | ानामक          | राचन | क्रमः |
| 1600 0 | 4 - 6 4 - 6 4- | 3    |       |

| मुरजैः कपिशीर्षेदच           | ४२४          | मेरुशृङगसमुत्तुङग-              | ६३१   | यत्र कुक्कुटसम्पात्या     | ७४          |
|------------------------------|--------------|---------------------------------|-------|---------------------------|-------------|
| मुरवा कुरवा नैते             | २६६          | मेरुसन्दर्शनाद् देवो            | ४४८   | यत्र कूपतटाकाद्याः        | ७६          |
| मुष्णाति दुरित दूरात्        | २०३          | मेरो शृङ्गे समजनि               | ४६०   | यत्र कीडाद्रयो रम्याः     | ४१८         |
| मुहु. प्रदक्षिणीकृत्य        | २८४          | मैत्रीप्रमोदकारुण्यम्           | ४५१   | यत्र गन्धवहाधूतैः         | ×39         |
| मुहुरमृतमिवास्या वक्त्र-     | २८१          | मोक्षाधिरोहनिःश्रेणी            | ६३०   | यत्र तृण्या महीपृष्ठ      | 838         |
| मुहुर्म्निगुणध्यानै          | २०३          | मोहपद्रके महत्यस्मिन्           | ३७८   | यत्र दीर्घायुषा नृणा      | <b>१</b> ६६ |
| मुहुस्तन्मुखमालोक्य          | २८४          | मोहान्धतमसध्वस-                 | ४५६   | यत्र नातपसंबाधा           | ×39         |
| मूर्च्छा कौशील्यकैनाश्य-     | ४७=          | मोहान्धतमसध्वंसे                | ४३६   | यत्र पुण्ड्रेक्षुवाटेषु   | ७५          |
| मूर्ध्ना छत्रत्रय बिभान्     | प्र२५        | मोहारिर्मदनालग्न-               | ६००   | यत्र भडगस्तरङगेषु         | ५७४         |
| मूर्धिन लोकोत्तमान् सिद्धान् | ११५          | मोहारिविजयोद्योगं               | ३७७   | यत्र मत्तरुवद्भृङग-       | प्रइप       |
| मूलकर्ताखिलज्योति-           | ६२७          | मोहारिविजयोद्योग-               | ३८२   | यत्र मन्दानिलोद्धूत-      | ४१५         |
| मूलोत्तरप्रकृत्यादि-         | 038          | मौनी ध्यानी सनिर्मानो           | ४६६   | यत्र मर्त्या न सन्त्यज्ञा | <b>5</b>    |
| मूल्य मिथ्यात्वमेतस्याः      | <b>८</b> ४   |                                 |       | यत्र वज्रमयास्थीनि        | ३२७         |
| मूषावनमितताम्प्रादि          | २११          | य                               |       | यत्र शालिवनोपान्ते        | ७४          |
| मृगशावाः पदोपान्तम्          | 808          | य पाण्डुकवनोद्देशे              | 3=5   | यत्र शृङगाग्रसलग्न-       | ७७          |
| मृगारित्व समुस्सृज्य         | 808          | य <sup>.</sup> पूर्वापरकोटिभ्या | 30    | यत्र मत्पात्रदानेषु       | ७४          |
| मृगाश्चरन्ति यत्रत्या        | 838          | य सर्वज्ञमताम्भोधि-             | 38    | यत्र सौधाग्रमलग्नै.       | 380         |
| मृगेन्द्रकेतनाग्रेषु         | ४२६          | य साम्राज्यमध स्थायि-           | Ę     | यत्राकृतिगुणास्तत्र       | ३४४         |
| नृगेन्द्रमिन्दुसच्छाय-       | २५६          | य सुदूरोच्छितै कूटै             | १३४   | यत्राधूय तरून् मन्दम्     | ×38         |
| <b>गृच्चालिन्यजमार्जार-</b>  | २०           | य एकशीर्षकः शुद्ध-              | ३५२   | यत्रामोदितदिग्भागै ।      | X38         |
| <b>नृद</b> ङगमन्द्रनिर्घोषै  | ५१०          | यक्षैरुदक्षिप्यत चामराली        | प्र४६ | यत्रारामा सदा रम्या       | ७४          |
| मृदङगवादनै काश्चिद्          | २६८          | यच्च गाडगे पय स्वच्छ            | ३६४   | यत्रोत्पन्नवता दिव्यम्    | १३१         |
| मृदङ्गा न वय सत्य            | २६६          | यच्चाम्भ सम्भृत क्षीर-          | ३६५   | यत्रोत्पन्नवतामर्थाः      | २३७         |
| मृदडगास्तत्करस्पर्शात्       | २६८          | यज्वाज्यञ्च त्वमिज्या च         | ५७७   | यत्रोद्यानेषु पाय्यन्ते   | <b>८</b> १  |
| मृदितमृदुलताग्रपल्लवै.       | ४३४          | यतक्च तद्विपाकज्ञः              | 860   | यत्षोडशाक्षर बीजम्        | 338         |
| मृदुतरपवने वने प्रफुल्ल-     | ४३४          | यतो गुणधनाः सन्तो               | १४    | यत्सम्यक्परिणामेषु        | ४६५         |
| मृदुपाणितले स्पर्श           | १६८          | यतो गुरुनिदेशेन                 | २०४   | यथाकालमुपायाच्च           | 038         |
| मृदुबन्धार्थिन केचिद्        | १४           | यतो जीवत्यजीवीच्च               | ५६४   | यथा कुलालचक्रस्य          | ४४          |
| मृदुबाहुलते कण्ठे            | १६८          | यतो दूरात्समासन्न-              | १२८   | यथा कुलालचक्रस्य          | ५८७         |
| मृदुबाहुलते तस्या            | २५३          | यतोऽभ्युदयनि श्रेय-             | १८    | यथा कुसुमित चूत-          | १५२         |
| मृदुराधूतमन्दार-             | ११६          | यती स्पृत्यनि वेयस्य-           | 83    | यथाऽज्ञान तवैवाभूत्       | ३७४         |
| मृदुर्मन्दममन्देन            | ३३८          | यतो यत पद धत्ते                 | ४४६   | यथान्धतमसच्छन्नान्        | २०४         |
| मृदुसुरभिसमीरै.              | 03           | यतो विज हे भगवान्               | ६३४   | यथा पित्तोदयाद् भ्रान्त-  | 200         |
| मृदुस्पर्शसुखाम्भोज-         | ६३२          | यत्कर्मक्षपणे साध्ये            | ४७४   | यथा मत्स्यस्य गमन         | ४=७         |
| मृदू भुजलते चार्व्या         | ३३८          | यत्किञ्चिद् रुचितं तुभ्य        | १५४   | यथा महार्घ्यरत्नाना       | 88          |
| मृद्वङगुलिदले तस्याः         | २५०          | यत्खातिका भ्रमद्भृङग-           | 50    | यथाऽमी रतिमासाद्य         | २४३         |
| मृषानन्दो मृषावादैः          | 308          | यत्खातिकामहाम्भोधेः             | ३१०   | यथा यथास्य वर्द्धन्ते     | <b>३२</b> १ |
| मृषाभिसारिकाश्चेमाः          | २१४          | यत्पृष्टमादितस्तेन              | २६    | यथा यथोत्तरा शुद्धिः      | ४६८         |
| मेखलाग्रपुरं रम्यं           | ४२३          | यत्प्रजापतये स्वाहा             | 3€    | यथा रितरभूत् स्वर्गे •    | १२१         |
| मेखलाभिर्वनश्रेणि-           | * १०5        | यत्प्रसर्पदशुदष्टदिङमुखम्       | 485   | यथार्कस्य समुद्भूतौ       | 330         |
| मेखलायामथाद्याया             | २ <b>५</b> ६ | यत्र कर्ममलापायात्              | ७४    | यथावसरसम्प्राप्त-         | યૂ૦         |
| मेधाविन्यौ विनीते च          | 3 4 3        | यत्र कल्पतरुच्छायाम्            | 039   | यथा विद्याफलान्येषां      | ં૪૨૧        |
| मेरुरङगेऽप्सरोवृन्दे         | 335          | यत्र कल्पद्रुमा रम्या           | 838   | यथाविधि तपस्तप्त्वा       | 880         |
| -                            |              | , ,                             |       | •                         |             |

|                            |     | 4.                                |         |                            |            |
|----------------------------|-----|-----------------------------------|---------|----------------------------|------------|
| यथा वियति वीताभ्रे         | ११६ | यद्भुवां न जरातङका                | १६६     | यस्याः सौधातकीशृङ्ग-       | 50         |
| यथा वैक्रियिके देहे        | २०५ | यद्यत्तट यद्विधरत्नजात्या         | ४३७     | यस्यालङकुरुते कूटपर्यन्तं  | २८६        |
| यथाशक्ति तपस्तेपे          | २३३ | यद्यपि ज्ञानपर्यायो               | ४७५     | यस्याशोकश्चलकिसलयः         | ४६८        |
| मथा शरन्नदीतीर-            | १५२ | यद्यस्ति स्वगता शोभा              | ३७६     | यस्याश्च बहिरुद्यानैः      | ३११        |
| यथा शुद्धाकरोद्भूतो-       | ३०७ | यद्वचोदपंगो कृत्स्न               | १०      | यस्योपरितले मुक्ता         | ४३४        |
| यथा शोकस्तथाऽन्येऽपि       | ५२६ | यद्वद् वाताहता <sup>.</sup> सद्यो | ७३४     | यस्योपरितले लग्नाः         | 382        |
| यथासम्भवमेतेषु             | ६६  | यद्वातायननिर्याता                 | १३४     | या प्राहुररिदुर्लद्भघ्याम् | ३११        |
| यथा सर्वार्थसिद्धिर्वा     | ५४० | यद्वारि सारसं हारि                | ३६५     | याचकाद् गगनोलङघि शिखरै     | . ३१०      |
| यथा सुख च सन्तोषात्        | १५४ | यन्नेन्दुकिरगौ स्पृष्ट-           | 35      | याञ्चाकरग्रहौ यस्या        | <i>ج</i> १ |
| यथास्य रूपसम्पत्तिः        | ३२८ | यमनुप्रात्रजन् भूरि-              | ৩       | यादृश स्यात्तपोदान         | ६८         |
| यथा स्व विहरन् देशान्      | ४४० | यमै सममुपारूढशुद्धि-              | १७२     | यादृशः कटुकालाबु-          | २१६        |
| यथास्व सन्निविष्टेषु       | १८१ | यशः श्रेयस्करी पुण्यां            | १५      | यादृश करपत्रेषु            | २१६        |
| यथास्व स्वोचित कर्म        | ३६३ | यशस्वान्नवमस्तस्माद्              | ६६      | यादोदोर्घट्टनोद्भूतै.      | ४१७        |
| यथेदमेवमन्यच्च             | ३७६ | यशस्वान्नित्यभूनेन                | ५६      | या धत्ते स्म महासौध-       | ३१०        |
| यथेष्ट प्रकृतारम्भा-       | १३  | यशोधन चिचीर्षूगा                  | १६      | यानि कान्यपि शल्यानि       | ४६०        |
| यथेष्टगतिका पुष्टा         | २४४ | यशोधरमहायोगि-                     | 389     | या निशातासिधारेव           | ३००        |
| यथोक्तमुपयुञ्जीध्व         | १६  | यक्च सौमनसोद्यानम्                | २८६     | यान्त्यन्तिध ब्रध्नविम्बे  | ४३८        |
| यथोचितापचिति               | २३१ | यष्टय शीर्षक चोप-                 | ३५०     | या पताकाकरैर्दूरम्         | ३१०        |
| यथोदितस्य सूर्यस्य         | १२१ | यष्टयोऽष्टसहस्र तु                | ३५१     | या प्रोत्सर्पद्भिराहूत-    | प्र४१      |
| यथोपचरितैर्जन्तु           | 308 | यष्टि शीर्षकसज्ञा स्यात्          | ३५१     | या पुण्यास्रवधारेव         | ३००        |
| यदत्र युक्तमन्यद् वा       | 805 | यष्टीना सप्तविशत्या               | ३५१     | यामला शीलमालेव             | <b>?3</b>  |
| यदत्र सुस्थित वस्तु        | ४१  | यस्तटोपान्तसरूढ-                  | 30      | यावज्जीव कृताहार-          | ११३        |
| यदद्याद्वयतर तृप्त         | १७३ | यस्तुडगशिखर शश्वत्                | १३५     | यावती जगती वृत्ति          | ३६८        |
| यदमी प्राक्तने जन्म        | २१७ | यस्तुडगैश्गिखरैर्धत्ते            | 30      | यावान् धर्ममयः सर्ग        | ४६४        |
| यदम्बुजरज.पुञ्ज-           | 308 | यस्तुङगो विबुधाराध्य <sup>.</sup> | २६०     | यास्ता नन्दीश्वरद्वीपे     | ३६४        |
| यदस्मै रुचित भन्ने         | १३६ | यस्त्रिपर्वीमिमा पुण्या-          | ६८      | यास्य सानुषु धृतिविबुधाना  | 880        |
| यदा दम्पतिसम्भूति          | १६६ | यस्मात्स्वान्वयमाहात्म्य          | હ       | युक्तप्रमारासौवर्गः-       | ३५०        |
| यदा पट्टकमादाय             | १४७ | यस्मिन्नग्नरुचिविभाति             | ४६८     | युगन्घरजिनेन्द्रस्य        | १४३        |
| यदा प्रबलता याताः          | ४४  | यस्मिन्प्रतिवने दिक्षु            | २८६     | युगपदय नभस्तो              | ४७३        |
| यदा प्रभृति देवोऽय         | ३८६ | यस्मिन् शुचिमिए।प्रान्तम्         | प्रइप्र | युगप्रमितमध्वानम्          | ४५१        |
| यदा यत्र यदावस्थो          | ४८३ | यस्य कन्दरभागेषु                  | २८६     | युगबाहुर्महाकाय.           | ४३         |
| यदायमद्य वा श्वो वा        | 800 | यस्य कूटतटालग्ना                  | १३५     | युगमुख्यमुपासीना           | ६३         |
| यदायुरुक्तमेतेषाम-         | ६५  | यस्य कूटाग्रससक्ताः               | १३५     | युगमुख्यो युगज्येष्ठो      | ६२५        |
| यदिन्दो. प्राप्तमान्द्यस्य | २६१ | यस्य रूपमधिज्योति-                | XoX     | युगस्य कतिथे भागे          | 58         |
| यदीया राजतीभित्तीः         | 30  | यस्य समुज्ज्वला गुरागरा।          | ५६७     | युगादिपुरुषो ब्रह्मा       | ६०५        |
| यदुक्तं जीवनास्तित्वे      | १४४ | यस्य सानुषु रम्येषु               | 30      | युगादिब्रह्मणा तेन         | ३६३        |
| `बदुत्सर्पत्प्रभाजाल-      | ५३५ | यस्य सीमविभागेषु                  | ७४      | युगायतौ विभर्ति स्म        | 55         |
| यदैव स्थितवान् देवः        | ३६८ | यस्या पुष्पप्रततिममरा             | ४६८     | युग्यधर्मरथस्यायं          | १४६        |
| यद् दिव्य यच्च मानुष्य     | २४६ | यस्या पुष्पोपहारश्री              | 280     | युवयोरुचित योग             | १५३        |
| यद्दूराद् व्योममार्ग       | ५७० | यस्या मिएामयी भूमिः               | ३१०     | युवा कतिपयैरेव             | २०२        |
| यद्देशकालचेष्टासु          | ४८३ | यस्या मिएामयैईम्यैः               | ३१०     | युवा च परिशिष्टायुः        | १४७        |
| यद्बल चक्रभृत्क्षेत्र-     | ३४४ | यस्याः पर्यन्तदेशेषु              | २६१     | युवा चेद् भोगकाम्यन्तौ     | 800        |
| · यद्भिन्तय स्वसङ्कान्त-   | ४३४ | यस्या पर्यन्तमावेष्टच             | ३११     | युवा युवजरन्ती स्थ्र-      | ४१०        |
|                            |     |                                   |         |                            |            |

| ક | و | ş |
|---|---|---|
|   |   |   |

# **श्लोकानामकाराधिनुक्रमे**ः

| युवां युवानौ दृश्येते         | 800   | रज'पटलमाधूय-                  | 308        | रसास्त एव ते भावा.         | ३१८    |
|-------------------------------|-------|-------------------------------|------------|----------------------------|--------|
| युवा बाहुबली धीमान्           | प्रहर | रग्गदालम्बिघण्टाभि            | प्ररू      | रसोपविद्ध सन् धातुः        | २०४    |
| युवामेव महाभागी               | ३१२   | रगान्नूपुरमत्ताली             | १२४        | रागादिचित्तकालुष्य-        | 30%    |
| युष्मज्जन्माभिषेकेरा          | ३०६   | रतिचित्रमहद्धेम-              | ४२३        | रागाद्यविद्याजयनान्        | ४८७    |
| युष्मत्सदर्शनाज्जात-          | १६८   | रत्नकुण्डलयुग्मेन             | 388        | रागाद्यशेषदोषारगा          | ४०४    |
| युष्मत्संदर्शनादेव            | 23    | रत्नकुण्डलयुग्मेन             | 385        | राजगेहादिविस्तारम्         | ४२५    |
| युष्मद्दान समीक्ष्यैते        | १द७   | रत्नगर्भा धरा जाता            | २४८        | राजतानि बभुस्तस्या         | ४२७    |
| युष्मन्नामावली दृब्ध-         | ६२६   | रत्नगर्भेव सा भूमि            | ३३७        | राजधानीयमेतस्यां           | ४२३    |
| युष्माभिः सममेवाह             | १७४   | रत्नचूर्णचयन्यस्त-            | ३६४        | राजलक्ष्म्या पर गर्व-      | 50     |
| यूय काञ्चुकिनो वृद्धाः        | १७=   | रत्नतोरगाविन्यासा             | ३३८        | राजविद्याश्चतस्रोऽपि       | 5४     |
| यूय गोमण्डल चारु              | १७७   | रत्नत्रयमयी जैन-              | Ę          | राजवेश्माद्भगरो सान्द्र-   | १५८    |
| यूय जैनेश्वरीमर्च्या          | १७५   | रत्नत्रयमयी शय्याम्           | २३४        | राजा सविस्मयो भूयो         | १८४    |
| यूय नैमित्तिका सम्यग्         | १७५   | रत्नित्रतयवत्यार्य-           | 200        | राजीवमलिभिर्जुष्टम्        | २७०    |
| यूय बिभृत हस्त्यश्व-          | १७८   | रत्नपासुषु चिक्रीड            | ३२०        | राज्ञा च घातितो मृत्वा     | १८७    |
| यूय महानसे राज्ञो             | १७७   | रत्नवृष्टिरथापप्तद्           | ४५४        | राज्ञीनामधिरोहाय           | १७७    |
| यूय सेनाग्रगा भूत्वा          | १७७   | रत्नशर्करवालुक्या             | २१०        | राज्य निष्कण्टकीकृत्य      | २३१    |
| यूयमत्रैव पाश्चात्य           | १७८   | रत्नाशुभि क्वचिद् व्याप्तम्   | २६५        | राज्यञ्च सम्पदो भोगा       | 53     |
| यूयमाबद्धसौधर्गा-             | १७७   | रत्नाशुभिजंटिलितै             | २३७        | राज्यभोगात् कथ नाम         | 3 8 3  |
| यूयमारक्षत स्त्रैगा           | १७७   | रत्नाना राशिमृत्सर्पदशु-      | २६०        | राज्यलक्ष्मीपरिष्वद्धगाद्  | २३१    |
| ये च मिध्यादृश कूरा           | २१०   | रत्नाभरगभाभार-                | ५२०        | राज्यलक्ष्मीमसम्भोग्याम्   | इ.इ.   |
| येनाभ्यधायि सद्धर्मः          | ৩     | रत्नाभरग्गमालाभि              | 488        | राज्यलक्ष्म्या परिम्लानिम् | 388    |
| योगान्तर्निभृतात्मानम्        | ४०६   | रत्नालोकै कृतपरभागे           | ४३६        | राज्यश्रिया विरक्तोऽसि     | 388    |
| योगिन परमानन्दो               | 338   | रत्नालोकैर्विसर्पद्भि         | 288        | राज्यान्ते केशवेऽतीते      | १४४    |
| योगीन्द्रा रुन्ध्रबोधा विबुध- | ४७१   | रत्नै कीर्गा प्रसूनैश्च       | २४८        | रामाभिरमिरामाभिः           | ११८    |
| योगो ध्यान समाधिश्च           | ४७४   | रत्नेरनेकै खचितं परार्ध्ये    | ጸጺጸ        | रुचिमेष्यति सद्धर्मे       | ११३    |
| योजनप्रमिते यस्मिन्           | प्रइप | रत्नैर्विरचित तस्य            | १५७        | रुच्याहारगृहातोद्य-        | ४८     |
| योजनानि दशोत्पत्य             | 388   | रत्नोपलैरुपहिता               | 858        | रुच्याहारगृहातोद्य         | ४८     |
| योत्तुङगैशिखरैबंद्ध-          | प्र४१ | रथनूपुरपूर्व च                | ४२३        | रुजा यन्नोपघाताय           | २४२    |
| यो धत्ते सालमुत्तुडाग-        | 50    | रथाद्गगमिथुनैरद्य प्रार्थ्यते | २६१        | रुजाहरमिवासाद्य            | ४४६    |
| यो धत्ते स्वनितम्बेन          | २८६   | रथाङगमिव ससार-                | 80%        | रुरुचे मूर्धिन मालास्य     | ३२४    |
| योऽनादिकालसम्बन्धि-           | ৩5    | रथाना वारगाना च               | १७८        | रुरुचेऽसौ महान् सालः       | ₹ \$ € |
| यो बभावम्बरस्यान्तर-          | ४३४   | रन्ध्रादद्वे रयमजगर           | 880        | रुषन्त्यकारण ये च          | २१०    |
| यो वितत्य पृथुश्रेगाि         | 30    | रमग्रीयमिद मत्वा              | ३७६        | रूपप्रभावविज्ञानै          | २५५    |
| यो योजनानां पञ्चाना           | ७७    | रमगाीया वनोद्देशा.            | 858        | रूपमारोग्यमैश्वर्य         | १७१    |
| योऽसौ पुरिमतालेशो             | 83X   | रम्भास्तम्भनिभावूरू           | 55         | रूपयौवनसौभाग्यम्           | ३७४    |
| यौवन क्षराभङगीदं              | 5 X   | रम्य वन भृङगसमूहसेवितम्       | ५५१        | रूपलावण्यसम्पत्त्या        | २४५    |
| यौवनं वनबल्लीनाम्             | ३७४   | रम्याः पुराकरग्राम-           | 858        | रूपसम्पदमित्युच्चैः        | 388    |
| यौवराज्ये च त बाहु            | 30€   | रम्यान् वनतरून् हित्वा        | 309        | रूपसम्पदमुष्येषा           | १२३    |
|                               |       | रराज राजकन्या सा              | <b>483</b> | रूपसर्वस्वहररा कृत्वा      | २५०    |
| ₹                             |       | रवौ दीप्तिर्विधौ कान्तिः      | 386        | रूपानुरूपमेवास्य           | 388    |
| रक्ताशोकवनं वनञ्च             | ४६६   | रसत्याग तपो घोरम्             | ४६१        | रूप्यते कलमामन्द्रम्       | २६१    |
| रक्तो रागरसेनेव               | 388   | रसत्यागप्रतिज्ञास्य           | २३४        | रेचकेऽस्य चलन्मौलि-        | ₹१६    |
| रचितेषु महामेरोः.             | २६८   | रसनावेष्टितं तस्य             | १२३        | रेजे प्रचलिता सेना         | ४७४    |
|                               |       | •                             |            |                            |        |

## महावुराणम्

| रेजे मिएामयं दाम-            | ३०५         | ललाटमस्य विस्तीर्गं-           | 50  | वंशैः सदष्टमालोक्य         | २६८        |
|------------------------------|-------------|--------------------------------|-----|----------------------------|------------|
| रेजे राजीवराजी सा            | ६३४         | ललाटादितटे तस्य                | २२६ | वक्तृ्गा तत्प्रयोक्तृत्वे  | <b>३१३</b> |
| रेजेऽशोकतरुरसौ               | ४४४         | ललाटेनाष्टमीचन्द्र-            | २५४ | वक्ष. श्रीगेहपर्यन्ते      | ३२६        |
| रेजे सहैमकक्ष्योऽसौ          | ५११         | - ललित ललिताङगस्य              | ११६ | वक्षःस्थलस्य पर्यन्ते      | २२६        |
| रेजे हिरण्यमयी वृष्टिः       | २५७         | ललिततरमथास्या वनत्र-           | २८१ | वक्ष.स्थलेन पृथुना         | 822        |
| रेमे रामाननेन्दुद्युति-      | २२६         | ललितपदविहारैर्भूविकारै.        | २२६ | वक्षःस्थले पृथौ रम्ये      | 223        |
| रैधारा ते द्युसमवतारेऽपप्तन् | ५६०         | ललिताङ्ग ब्रवीति त्वा          | १५१ | वक्षसा हार्याष्ट तौ        | १५८        |
| रैधारैरावतकरदीर्घा रेजे      | ४६०         | ललिताङगच्युतौ तस्मात्          | १३३ | वक्षसि प्रग्यं लक्ष्मीः    | २३०        |
| रैधारैरावतस्थूल-             | २५७         | ललिताङगवपु. सौम्यं             | १३३ | वक्षस्सरसि रम्येऽस्य       | ३२६        |
| रोमराजी विनीला सा            | २४२         | ललिताङगञ्च्युतः स्वर्गात्      | १४३ | वक्षोऽस्य पद्मरागाशु-      | २२६        |
|                              |             | ललिताडगस्ततश्च्युत्वा          | १४१ | वक्षोभवनपर्यन्ते           | २२६        |
| ल                            |             | ललितास्ततोऽसौ मा               | 880 | वक्षोलक्ष्म्या परिष्वक्तम् | 388        |
| लक्षगा च घुव किञ्चित्        | ३२८         | ललिताडगस्य तत्रास              | १३२ | वज्रकाया महासत्त्वाः       | ४८२        |
| लक्षगानि बभुर्भर्तुः         | ३२८         | ललितोद्भटनेपथ्यो               | 388 | वजचञ्चुपुटैर्गृद्धाः       | २११        |
| लक्षगान्येवमादीनि            | ३२८         | लवरगाम्भोधिवेलाम्भो            | 309 | वज्रजडघकरस्पर्शात्         | १६०        |
| लक्ष्मी परा विनिर्माय        | <b>१</b> २६ | लसत्कपोलसंक्रान्तै             | ३५४ | वज्रजडघभवे यासौ            | ३२१        |
| लक्ष्मी परामाप परापतन्ती     | प्र४६       | लसत्सुधाराशिविनिर्मलानि        | ५४७ | वज्रजङ्घे भवे यास्य        | ३४६        |
| लक्ष्मीकराग्रससक्त-          | १५०         | लसदंशुकसवीत-                   | २२३ | वज्रजङ्ग्यसमासङ्गात्       | १६०        |
| लक्ष्मीमति स्वयं लक्ष्मी-    | १५६         | लसदशुकससक्तं                   | २५२ | वज्रजङघम्ततो राज्य-        | १७२        |
| लक्ष्मीपतिमथोवाच             | १२८         | लसद्दन्ताशु तस्याय             | 52  | वञ्जजद्यानुजा कन्याम्      | १७०        |
| लक्ष्मीरिवार्थिना प्रार्थ्या | १५१         | लसद्दशनदीप्ताश्                | ३६  | वज्रदन्ताह्वये सूनौ        | २३२        |
| लक्ष्मीरिवास्य कान्ताद्यगी   | १२४         | लसद् <b>दु</b> कूलपुलिन        | 375 | वज्रनाभिनृपोऽमात्यै.       | 238        |
| लक्ष्मीनिकामकठिने            | ३२८         | लसद्दुकूलवसनै                  | ४१६ | वज्रनाभिरथापूर्ण-          | २२८        |
| लक्ष्मीवांस्त्रिदशाध्यक्षो   | ६२३         | लसद्बाहुर्महोदग्र-             | ३१६ | वज्रनाभे र्जयागारे         | २३१        |
| लक्ष्मीवानभिषेत्रपर्धवसमौ    | १६६         | लसद्बिन्दुभिराभान्ति           | २७३ | वज्रबाहुः पतिस्तस्य        | १२२        |
| लक्ष्मीवान् कुजो दक्ष        | १५३         | लसद्वसनमामुक्तरशन              | ३५० | वज्रबाहुमहाराजो            | 800        |
| लक्ष्मीसमालिङ्गगितवक्षसोऽस्य | ५४७         | लावण्यदेवतां यष्टु-            | ३५३ | वज्रमूलबद्धरत्नबुध्नम्     | 488        |
| लक्ष्मीसर्वस्वमृज्भित्वा     | १६३         | लावण्यरसनिष्यन्द-              | ३४३ | वज्रज्ञांगस्थिरे जडघे      | 55         |
| लक्ष्म्याः पुञ्ज इवोद्भूतो   | ξοχ         | लोक कालावतार च                 | २४  | वज्रसहनन कायम्             | ४८३        |
| लक्ष्म्याविमे जगन्नाथ-       | ३५४         | लोकनाडीगत योग्य                | २४० | वज्रसारौ दधावूरू           | 38         |
| लक्ष्यते निषधोत्सङ्गे        | २६२         | लोकपालास्तु लोकान्त-           | ४०५ | वजस्तम्भस्थिराडगाय         | 308        |
| लता इव परिम्लान-             | ३५७         | लोकवित्त्व कवित्व च            | ११  | वजागत च वजाढचम्            | ४२३        |
| लतागृहान्तराबद्ध-            | 885         | लोकाख्यान यथोद्देश-            | ६८  | वज्राडगबन्धनस्यास्य        | ३२६        |
| लताङ्गञ्च लता ह्वञ्च         | ६६          | लोकाधिक दधद्धाम-               | ३०७ | वज्रास्थिबन्धनाः सौम्याः   | ४८         |
| लताइगि ललिताङगस्य            | १५३         | लोकोत्तरो लोकपतिः              | ६२८ | वटवृक्षः पुरोऽय ते         | २७२        |
| लताभवनमध्यस्था               | 392         | लोको देश पुर राज्य             | ६८  | वत्सलः प्राणिनामेकः        | ७१         |
| लताभवनविश्रान्त-             | ४१२         | लोकोद्देशनिरुक्त्यादि-         | ६=  | वदैतेषा फलं देव-           | २६३        |
| लतेवासी मृदू बाहू            | १२५         | लोको हचकुत्रिमो ज्ञेयो         | 33  | वधकान् पोषयित्वान्य-       | २१०        |
| लब्धं तेनैव सज्जन्म-         | २०१         | लोक्यन्तेऽस्मिन् निरीक्ष्यन्ते | 33  | वधबन्धाभिसन्धानम्          | 30४        |
| लब्धसद्दर्शनो जीवो           | २०१         | लोहार्गलमिद लोहैः              | ४२२ | वनकीडाविनोदेऽस्य           | ३२३        |
| लब्धावसरमिद्धार्थ            | २४          |                                |     | वनद्रुमाः षट्पदचौरवृन्दैः  | ४३५        |
| ललाठपट्टे विस्तीर्गो         | ३२४         | व                              |     | वनप्रदेशाद् भगवान्         | 388        |
| ललाटमष्टमीचन्द्रचार-         | 380         | वंशालं पुष्पचूडश्च             | ४२६ | वनलक्ष्मीरिव व्यक्त-       | ४१७        |
|                              | ,           | ÷ "                            |     |                            |            |

| 0.00                          |              |                                            |               |                              |             |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|
| वनवीथीमिमामन्त-               | ५३२          | विलभ दक्षिगावर्त-                          | १२४           | विकसितसरसिजदलनिभनय-          |             |
| वनवेदी समुत्तुङगा             | 30           | वल्ली. कुसुमिता यत्र                       | 38%           | विकस्वर समालोक्य             | 3 & 5       |
| वनषण्डवृतप्रान्त              | १८०          | वल्लूरीकृत्य शोष्यन्ते                     | २१३           | विकासि कुटजच्छन्ना           | 939         |
| वनस्थलीमनिलविलोलित-           | ४३२          | ववाववाततान् कुर्वन्                        | ६०            | विकृष्टः कुतपन्यासो          | . ३१३       |
| वनाना स्वगृहाग्गाञ्च          | ५२५          | वव् सुरभयो वाताः                           | ६३३           | विक्षिप्ता बाहुविक्षेपैः     | ३१६         |
| वनानि तरुभिश्चित्रै.          | ४२२          | ववृष्: सुमनोवृष्टिम्                       | ६३२           | विक्षिप्यन्ते स्म पुण्यार्था | 535         |
| वनानि नित्यपुष्पारिए          | १६५          | वशे यथा स्युरक्षारिंग                      | ४४४           | विचरत्खचरी चारु              | 865         |
| वनेऽपि वसतो भर्तु             | 308          | वश्येन्द्रियो विमुक्तात्मा                 | ६२३           | विचारनृपलोकात्म-             | ३२          |
| वने प्रचण्डलुण्टाक-           | १६५          | वसतोऽस्य जनाकोर्गो                         | ४८२           | विचित्ररत्निर्मागौ'          | ५२०         |
| वने प्रवसतोऽस्माभि            | 800          | वसुधारा दिवो देवा                          | १८२           | विचिन्त्येति चला लक्ष्मी     | १७१         |
| वनेभकटमुज्भित्वा              | ३७१          | वसुधारानिभेनारात्                          | ३७६           | विच्छायता गते चन्द्रबिम्बे   | २६१         |
| वने वनगजास्तुडगा              | २४५          | वसुधा राजते तन्व-                          | २७६           | विजयच्छन्दहारेगा             | ३४७         |
| वनेष् तरवस्तेषु               | ४२२          | वसुन्धरा महादेवी                           | १५६           | विजयोऽनन्तवीर्योऽभूत्        | ३४६         |
| वनेषु वनमातडगा                | ७७           | वसुमत्क वसुमती                             | ४२६           | विजयो बुद्धिमान्             | ४३          |
| वनैश्चतुर्भि राभान्त          | १०७          | वस्तुधर्मानुयायित्वात्                     | 838           | विजहार मही कृत्स्ना          | १०६         |
| वन्यै कशिपुभिस्तावत्          | 338          | 4-142-C C                                  | ४४६           | विजहुर्निजनीडानि             | १८०         |
| वपु कान्त प्रिया वारगी        | ३२१          | वस्तुवाहनसर्वस्व                           | १५६           | विजितकमलदलविलसदसदृश          | - ५६६       |
| वपु कान्तिश्च दीप्तिश्च       | ३४४          | वस्त्राभरगमाल्यानि                         | 38€           | विज्ञप्तिमात्रवादे च         | 408         |
| वपुरारोग्यमैश्वर्यम्          | ३४४          | वहन्त्यौ किञ्चिदुद्भूत-                    | ३५३           | विज्ञप्तिमात्रससिद्धिर्न-    | 33          |
| वपुरारोग्यमैश्वर्य            | १७३          | विद्विरेवेन्धनै सिन्धो                     | 288           | विज्ञप्तिर्विषयाकार-         | 800         |
| वपुर्दीप्त मुख कान्त          | 388          | वागर्थरत्नसम्पूर्णम्                       | 838           | विज्ञप्त्या परसवित्ते        | 800         |
| वपुर्भगवतो दिव्यम्            | ३८८          | वाग्गुप्तेस्त्वत्सुतौ हानि-                | 30            | विज्ञाप्यमन्यदप्यस्ति        | 3 8         |
| वपुषो वृद्धिमन्वस्य           | ३२१          | वाग्विज्ञान समस्तीद                        | 800           | विज्ञान स्यात् कमज्ञत्वम्    | ४५२         |
| वप्रस्योपरि सालोऽभूत्         | 858          | वाङमय सकल तस्य                             | ३२१           | विज्ञानव्यतिरिक्तस्य         | 33          |
| वयस परिएगामेन                 | ४०८          | वाङमलानामशेषागा                            | ३८            | वितर्कमिति तन्वानो           | २६७         |
| वयसा रूपसम्पत्त्या            | 50           | वाचनापृच्छने सानु-                         | ४८४           | वितस्त्यन्तरपादाग्र-         | ३६७         |
| वराशनेषुको रुच्य <sup>.</sup> | २७६          | वाचातिलद्भघन वाच                           | १३२           | वितीर्गाराज्यभारस्य          | ३८१         |
| वरारोहे तनूदयौ                | ३३१          | वाचिकेन च सवाद                             | १७६           | वितीर्गोनामुना भूयात्        | ३८६         |
| वराहजघन श्रीमान्              | 30%          | वाञ्छन्त्यो जीविका देव                     | ३५८           | विदा कुरु कुरुष्वार्य        | 338         |
| वराहार्यश्च नन्दाख्यो         | २०६          | वागावागासने मेरु                           | ३२६           | विदिताखिलवेद्यानाम्          | 308         |
| वराहोऽय भवेऽतीते              | १८६          | वारिएज्य वरिएजा कर्म                       | ३६२           | विदुष्विगाीषु ससत्सु         | १०          |
| वरोरु चारुजड्ये ते            | 338          | वातरज्जुभिरानद्धा                          | ७३            | विदूरलड िंघनो धीर-           | ४१२         |
| वर्ग्गन्धरसस्पर्श-            | ४८६          | वातोद्धृताः क्षीरपयोधेरिव                  | प्र६१         | विद्धि तद्भावि पुण्यद्धि     | ११३         |
| वर्णनातीतमत्रेद               | १४८          | वात्सल्यमधिक चक्रे                         | 233           | विद्धि ध्यानचतुष्कस्य        | १०७         |
| वर्णसाङकर्यसम्भूत-            | १३४          | वाप्यस्ता रेजिरे फुल्ल-                    | ५१६           | विद्धि षड्द्वचेकसख्याञ्च     | १३२         |
| विंगते पूर्वकायेऽस्य          | ३४३          | वाप्यो रत्नतटा प्रसन्नसलिल                 |               | विद्या कामदुघा धेनुः         | <b>३</b> ५५ |
| वर्तनालक्षराः कालो            | ४८७          | वामोहरिति या रूढिः                         | 248           | विद्याधराधिवासोऽय            | 398         |
| वर्तितो द्रव्यकालेन           | ४६           | वाराङ्गनाः पुरन्ध्यूश्च                    | १४८           | विद्याधरा वसन्त्येषु         | 877         |
| वर्द्धमानलयैः काश्चित्        | ३१७          | वास. क्षौमं स्रजो दिव्या.                  | 7 <b>६</b> ४  | विद्याधरा विभान्त्यस्मिन्    | 388         |
| वर्द्धमानलयैनृ तम्            | ₹ ₹ <b>5</b> | वासगेहेऽन्यदा शिश्ये                       | 862           | विद्याधरेन्द्रभोगेषु         | 8=5         |
| वर्द्धमानलयैनृ तम्            | १५६          | वासगेहे समुत्सपंद्                         | 038           | विद्याधरैः सदाराध्यो         | ৩৯          |
| वर्षीयांसो यवीयास-            | ४०म          | कातगरु तमुरतपप्<br>काहोपदेशाद् विमलादिवाहः | \$ <b>6</b> 8 | विद्या बन्धुरुच मित्रञ्च     | ३५५         |
| वलाकालिपताकाढणाः              | ७७           | विशस्यब्धिस्थितस्तत्रः                     | 586           | विद्या यशस्करी पुसां         | 3 X X       |
| 4 (11401) 13 (140 <b>0)</b>   | 33           | । यस/बारचा/बासस्यवः                        | 121           | 1141 47/1/1/1 3/11           | 127         |

| विद्यावान् पुरुषो लोके      | <b>३</b> ५५ | चिनोप्तन्तर्गः ।                 | ४४७     | विश्वात्मा विश्वलोकेशो          | ६०४   |
|-----------------------------|-------------|----------------------------------|---------|---------------------------------|-------|
| विद्यावैमुख्यतो ज्ञात्वा    | १०२         | विभोर्मुखोन्मुखीर्द् ष्टीः       | ३८४     | विश्वे ब्रह्ममहायोगे            | २५३   |
| विद्यासिद्धि विधिनियमिता    | ४४३         | विभाजते जिनैतत्ते                | १६४     | विषपुष्पमिवात्यन्त-             | ८४    |
| विद्यासु विमुखीभाव          | १०२         | विभ्राणोऽप्यध्यधिच्छत्रं         | ४६८     | विषयस्यास्य मध्येऽस्ति          | ७७    |
| विद्युदिन्द्रायुधे किञ्चित् | २५५         | विमानमापतत् स्वर्गात्            | २६३     | विषयाः विषमाः पाके              | १७२   |
| विद्युद्वन्तो महाध्वाना     | ६०          | विमानमेतदुद्भासि                 | ११७     | विषयाननुभुञ्जान <sup>.</sup>    | २४३   |
| विद्युन्नटी नभोरद्भगे       | ६१          | विमाने श्रीप्रभे तत्र            | २०६     | विषयानन्वभ्द् दिव्यान-          | १०१   |
| विधाता विश्वकर्मा च         | ३७०         | विमुक्तवर्षसम्बाधे               | ४८०     | विषयानर्जयन्नेव                 | २४४   |
| विधि स्रष्टा विधाता च       | ७२          | विमुक्तशयना चैषा                 | ३३४     | विषयानीहते दु खी                | २४६   |
| विधिनोपोष्य तत्रासीत्       | १८३         | विमुञ्च शयनं तस्मात्             | ३३५     | विषयानुभवात् पुसाम्             | २४३   |
| विधुताशेषससार-              | ६००         | वियुतायुरसौ छाया                 | १६२     | विषयानुभवे सौख्य                | २४२   |
| विधुमाशु विलोक्य नु         | ४४८         | विरक्त कामभोगेषु                 | ३८६     | विषये पुण्डरीकिण्या             | १४५   |
| विधुरुचिहरचमररुह-           | ५६५         | विरति <sup>.</sup> सुखमिष्ट चेत् | ३७४     | विषये मद्रगलावत्या नगर्यां      | २१८   |
| विधूतध्वान्तमुद्यन्तम्      | २५६         | विरहितमानमत्सर तवेद              | ५५६     | विषये मङ्गलावत्या               | १४०   |
| विधृतेन सितच्छत्र-          | ३८४         | विराजमानमुत्तुडगै                | ४११     | विषये वत्सकावत्या               | १४५   |
| विध्यापितजगत्तापा-          | <b>₹3 £</b> | विरुद्धधर्मयोरेकम्               | ४०३     | विषयेष्वनभिष्वङग                | ४५५   |
| विनार्हत्यूजया जातु         | ٦ १         | विरेजुरप्छटा दूरम्               | २१४     | विषयैर्विप्रलब्धोऽयम्           | २४५   |
| विनिर्ममे बहुन् बाहून्      | २८३         | विलीयन्ते यथा मेघा               | २०५     | विषादभयदैन्यादि-                | 58    |
| विनीलकुटिलै. केरी.          | २२६         | विलोक्य विलसत्कान्ती             | ३४१     | विषारण्यमिद विश्वग्             | २१४   |
| विनीलैरलकैरस्या             | २५४         | विवक्षया विनैवास्य               | २४      | वित्त स्पत्र <b>तु</b> रस्थाः । | ४२५   |
| विनेयजनताबन्धु              | ६११         | विवक्षामन्तरेणास्य               | ५⊏२     | विष्कम्भादवगाढास्ता             | 878   |
| विनोपलब्ध्या सद्भाव         | 888         | विवस्वन्तमिवोद्भूत-              | ४३४     | विष्कम्भादिकृत श्रेण्यो         | 828   |
| विपद्धका ग्राहवत्यश्च       | ७६          | विवाहमण्डपारम्भ                  | १५७     | विष्टर तदलञ्चक्रे               | ५४३   |
| विपच्यते यथाकाल-            | 308         | विविक्तेषु वनान्नाद्रि           | ४६४     | विष्टराण्यमरेशानाम्             | ४०६   |
| विपाकविचय धर्म्यम्          | 038         | विशङ्कटपटीक्लृप्त-               | 3=8     | विष्वगद्रीन्द्रमूर्णित्वा-      | २१६   |
| विपुलां निर्जरामिच्छन्      | ४६५         | विशालोरुवक्ष स्थलस्यात्म-        | प्रप्र३ | विष्वगाप्लावितो मेरु            | २६६   |
| विप्रयोगे मनोज्ञस्य         | ४७७         | विशालो विपुलज्योतिः              | ६१४     | विष्वगुच्चलिता काश्चित्         | 784   |
| विबुधाः पेठुरुत्साहात्      | ६३३         | विशुद्धतरमुत्सृष्ट-              | ४५७     | विष्वग् ददृशिरे दूष्य-          | १८०   |
| विबोधोऽस्ति विभद्धगास्यः    | २१७         | विशुद्धपरिणामत्वात्              | प्र३३   | विसस्थुलासनस्थस्य               | ४८१   |
| विभवो विभयो वीरो            | ६१०         | विशुद्धभावनः सम्यग्              | २३४     | विसाखप्रोष्ठिलाचार्योः          | ४३    |
| विभावरी विभात्येषा          | २६१         | विशुद्धलेश्य शुद्धेद्ध-          | २४०     | विसृज्य च पुरो दूत-             | १७७   |
| विभावसुरसम्भूष्णु           | ६०७         | विशुद्धिश्चाशनस्येति             | ४५३     | विस्तीर्णानेकशाखाढ्या           | १७    |
| विभाव्यते स्मय प्रोच्चे     | प्रथ्       | विश्व विजानतोऽपीश-               | २७६     | विन्युलिङगमयी शय्या             | २१२   |
| विभिन्नरसमित्युच्चै.        | 388         | विश्व विज्ञप्तिमात्र चेद्        | १००     | विस्रस्तकबरीबन्ध-               | २५४   |
| विभीषणनृपात् पुत्र.         | २२१         | विश्वकर्ममत चास्मै               | ३५७     | विस्नस्तकबरीभार-                | ३८७   |
| विभुः करद्वयेनाभ्या         | ३४४         | विश्वकर्मा जगज्ज्येष्ठो          | ६०५     | विहगमरुतैर्नून                  | १५०   |
| विभुः कल्पतरुच्छाया         | ३२८         | विश्वदिक्षु विसर्पन्ति           | ५६६     | विहसिन्नव वनत्रेषु              | ३१८   |
| विभुवृ षभसेनाय              | ३५७         | विश्वदृश्वा विभुर्घाता           | ६०४     | विहितनिखिलकृत्यो                | १३७   |
| विभूत्तमाङगसंसर्गाद्        | ३३६         | विश्वदृश्वैतयो पुत्रो            | २५७     | वीच्यन्तर्वलितोद्वृत्त-         | ५१=   |
| विभोः कैवल्यसम्प्राप्ति-    | प्रहर       | विश्वमुड्विश्वसृड्विश्वेट्       | ६१०     | वीणामधुरमारेणुः-                | 38%   |
| विभो भोजनमानीतं             | ४४७         | विश्वविद्येश्वरस्यास्य           | ३२१     | वीतरागोऽप्यसौ ध्येयो-           | ४८७   |
| विभो समूलमुत्सन्नाः         | ३४८         | विश्वव्यापी जगद्भर्ता            | ५७६     | वीथी कल्पद्रुमाणाम्             | ५७०   |
| विभोदेंहप्रभोत्सर्पेः       | 300         | विश्वव्यापी स विश्वार्थ-         | ४८८     | वीथीना मध्यभागेऽत्र             | ४३३   |
|                             | , 1         |                                  |         |                                 | - ' ' |

| <b>बृ</b> क्षोऽशोको मरकतरुचिर-                            | ४६२       |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| वृत्तं श्रमणसडघेन                                         | x 83 x    |
| वृत्तगात्रापर स्थेयान्                                    | 30%       |
| वृषध्वजो वृषाधीशो                                         | ६०८       |
| वृषभकविभिर्यात मार्ग                                      | २७        |
| वृषभस्तीर्थक <del>ुच्च</del> ैव                           | ६४        |
| वृषभाकारमादाय                                             | २६४       |
| वृषभोऽय जगज्ज्येष्ठो                                      | 388       |
| वृषभोऽसि जगज्ज्येष्ठः                                     | ६०१       |
| वृषभोऽसि सुरैवृष्ट-                                       | ५५०       |
| वृषो हि भगवान् धर्मः                                      | 398       |
| वृष्टिरसौ कुसुमानाम्                                      | 883       |
| वेणुध्मा वैष्णवीर्यष्टी-                                  | २६८       |
| वेणुर्वीणा मृदङगश्च                                       | ३२८       |
| वेत्रविष्टरभल्लर्यो                                       | ७२        |
| वेदाङगो वेदविद् वेद्यो                                    | ६१६       |
| वेदिकाकटिमूत्रेण                                          | १५७       |
| वैदग्ध्यञ्चतुरैवेषै-                                      | ७४        |
| वैधव्यदूषितेन्दुश्री                                      | २४३       |
| वैमनस्ये च कि ध्यायेत्                                    | ४८१       |
| वैयावृत्यञ्च तस्यासीत्                                    | ८६३       |
| वैरमन्योन्यसम्बन्धि-                                      | 288       |
| वैशाखस्थ कटीन्यस्त-                                       | ७३        |
| व्यतीयुषि तत काले                                         | प्र       |
| व्यधान्मौक्तिकौ घै विभोस्तण्डुले                          |           |
| व्यराजि कन्धरेणास्या                                      | २५२       |
| व्यवहारात्मकात् कालात्                                    | ४८८       |
| व्याजहारातिगम्भीर-                                        | 38        |
| व्याप्ताकाशा वृष्टिमलिकुल-                                | ४६२       |
| व्याघ्रोष्टादशभिभंक्तम्                                   | १५४       |
| व्यायतशाखादोश्चलनै                                        | ४४४       |
| व्यायामशालिनावस्य                                         | 385       |
| व्युत्सृष्टान्तर्बहि सङगो                                 | 035       |
| व्योममार्गपरिरोधिकेतनै.                                   | ५५०       |
| व्योममूर्तिरमूर्तात्मा                                    | ६११       |
| <b>त्रजन्नमन्</b> जग्मुस्त                                | ३६७       |
| व्रज सिद्ध्ये जगन्नाथ                                     | ३८४       |
| व्रणार्तप् <sup>७५</sup> जगमान<br>व्रणजर्जरितान् काश्चित् | 283       |
|                                                           |           |
| व्रतस्थः समितिर्गुप्ती                                    | ₹₹<br>~~~ |
| व्रताना प्रत्यनीका                                        | ४६४       |
| व्रतानि पञ्च पञ्चैव                                       | ४०३       |
| व्रतान्येतानि पञ्च स्य                                    | २२२       |

| _                                      |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>श</b><br>सक्तापनियाने जैन           | V-13       |
| शकटादिमुखे <b>चैव</b>                  | ४२३        |
| शक स्नपयिताद्रीन्द्र                   | ३०१        |
| शडकर. शंवदो दान्तो                     | ६२४        |
| शदका जहीहि सन्मार्ग                    | <b>२००</b> |
| शडख श खचरै सार्द                       | ४०६        |
| शडलचऋगदाकूर्म-                         | 382        |
| शद्धचकाद्रकुशादीनि                     | १३६        |
| शद्रखानाध्मातगण्डेषु                   | ३८३        |
| शची चाप्सरोऽशेषदेवीसमेता               | ४४४        |
| गची देव्यैकतो रद्धग-<br>               | ३८०        |
| शची रत्नचूर्णैबलि भर्तुरग्रे           | ४४४        |
| शच्या सम चृनाकेशम्                     | ३११        |
| शतमप्टोत्तर तेषु                       | ४२०        |
| शतमप्टोत्तर यत्र                       | ३५१        |
| शतमेकोत्तर पुत्रा <sup>.</sup>         | ३४८        |
| शतानि पञ्च पञ्चाग्रा                   | ५८         |
| शतान्यष्टौ च चत्वारि                   | ३६१        |
| शनायता तदर्ब च                         | 980        |
| शनैरशनैविवृद्धानि                      | ६२         |
| शब्द स्पर्शो रसो गन्ध                  | 3=1        |
| शब्दराशिरपर्यन्त.                      | १६         |
| शब्दाच्छ <u>ब्</u> दान्तर यायात्       | £38        |
| शब्दाद्वैतमिवापप्तन्                   | २१६        |
| शमाद् दर्शनमोहस्य                      | २००        |
| शयाने शयितु भुक्तम्                    | 335        |
| शय्यास्य विजने देशे                    | ४६२        |
| शरच्चन्द्रबिम्बप्रतिस्पद्धिवक्त्रग     |            |
| शरत्सरोवरर्स्पद्धि-                    | ६३२        |
| शरदभ्रनिभे तस्मिन्                     | प्र२१      |
| शरदा शतमेषा स्यात्                     | 83         |
| शरद्घन इवारूढ-                         | ११४        |
| शरद्घनसमश्रियौ नर्तकी                  | <br>५५१    |
| शरद्घनस्योपरि सुस्थिते घने             | 838        |
| शरीर किमुपादान                         | 85         |
| शरीरदण्डनञ्चैव                         | ६५         |
| शरीरमिदमत्यन्त-                        | 5X         |
| शरीरवेणुरस्वन्त-                       | <b>5</b> X |
| शरीरशकट दु.ख-                          | ३७४        |
| रारारसमञ्जूडास<br>शशिकान्तोपलैरिन्दुम् | ४१३        |
| शशी परिक्षयी पद्म                      | 388        |
| शशीव स कलाधार                          | 388        |
| शशाय स कलावार<br>शश्वत्पृण्यजनाकीर्णः  | 220        |
| रारभ(प्रेज्याचानानानाना                | 110        |

| शाखाः पुष्पफला नम्प्राः                     | ४०४          |
|---------------------------------------------|--------------|
| शाखाग्रव्याप्तविश्वाशः                      | ५२५          |
| शाखाविषक्तभूषादि-                           | १५०          |
| शातकुम्भमयै कुम्भैः 🔭                       | २६२          |
| शान्तिनिष्ठो मुनिज्येप्ट                    | ६२६          |
| शान्तो वयोऽनुरूपोऽयम्                       | 308          |
| शारदाभ्रमिवादभ्रम्                          | ४०७          |
| शारीरमानसाशेष-                              | ४६६          |
| गार्ग्वभनपर्वी य                            | २०६          |
| शार्दूलार्यचराद्याश्च                       | २२१          |
| रार्दलार्यादयोऽप्यन्मिन्                    | २०६          |
| द्यार्दलार्यादयोऽप्याभ्या <sup>°</sup>      | २०३          |
| शाश्वतोऽय भवेज्जीव                          | ४८४          |
| शिर. पुत्रस्य निर्भिद्य                     | १८७          |
| शिर शिरोरुहापायात्                          | ३६७          |
| शिर सकुन्तल तस्य                            | २२३          |
| शिरस्त्राण तनुत्र च                         | ४६८          |
| शिरस्यस्य बभुनीला                           | <b>१</b> २२  |
| शिरस्सु न स्पृशन्त्येने                     | 800          |
| शिरासि प्रचलन्मौल-                          | २५४          |
| शिरीषकुमुमै कान्ताम्                        | 838          |
| शिरीषसुकुमाराद्यगा .                        | २ <u>५</u> ३ |
| शिरोऽस्या कुञ्चितस्निग्ध-                   | ३४०          |
| शिलातले निविष्ट च                           | १८४          |
| शिव शिवपदाध्यासाद्                          | ६१०          |
| शिविकावाहिनामेषाम्                          | ३५४          |
| शिष्टेष्ट. पुष्टिद पुष्ट                    | ६२६          |
| शीकरैराकिरन्नाकम्                           | 789          |
| शीत षष्ठचा च सप्तम्या                       | <b>२१</b> ४  |
| शीतलैर्वारिभिर्गाडगै                        | ५४३          |
| शीतातपमहावात-                               | ३५८          |
| शीतीभूत जगद्यस्य                            | 28           |
| शीतोष्णनरकेष्वषा                            | २ <b>१</b> ५ |
| शुकः पञ्जरमध्यास्ते                         | २६२<br>२७४   |
| शुक्ल परमशुक्ल च                            |              |
| शुचयो दिशताशेष-                             | 883          |
| शुचावन्यतमे देशे                            | X 3 8        |
| शुचाविव च सन्ताप-                           | 850          |
| शुचावय य सन्ताय-<br>शुचिः सुरुभिरत्यन्त-    | १२४          |
|                                             | २६०          |
| शुचित्वान्महनीयत्वात्<br>शुचित्पर्हाकात्रिः | 280          |
| शुचिस्फटिकनिर्भासि-                         | २३५          |
| शुचौ स्निग्धे मृदुस्पर्शे                   | ४४०          |
| श्द्धाम्ब्स्नपने निष्ठाम                    | 335          |

#### महायुरायम्

| शुद्धो बुद्धः प्रबुद्धात्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्रीपतिभंगवानहंन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६०७                                                      | श्रूयते यः श्रुतश्रुत्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| शुनीमिन्द्रमहे पूति-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्रीप्रभ श्रीप्रभोपेत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४२२                                                      | श्रेणिकप्रश्नमुद्दिश्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| शुभंयुः सुखसाद्भूतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्रीप्रभाद्रौ तमभ्यर्च्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २०५                                                      | श्रेणिद्वयं वितत्यं स्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| शुभाः सुगन्धयः स्निग्धाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्रीमती च समाश्वास्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १७६                                                      | श्रेण्योरथैनयोरुक्त-                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| शुभानुबन्धिना सोऽय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्रीमती गुरुणेत्युक्त्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १४६                                                      | श्रेण्यौ सदानपायिन्यौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| शुभाभिसन्धितो ध्याने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्रीमती च भवत्तीर्थे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १८७                                                      | श्रेयसि प्रयते दानं                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| गुमनग्रमिम स्थानाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्रीमती तत्करस्पर्शाद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १६०                                                      | श्रेया निधिरधिष्ठानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| गुभे दिने शुभे लग्ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्रीमतीतनयाश्चामी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १७२                                                      | श्रेयानय बहुश्रेयान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| शुभे दिने सुनक्षत्रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 X F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | श्रीमतीवज्रजङघादि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४५२                                                      | श्रेयान् सोभप्रभेणामा                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| शुशुभाते शुभे जङ्गघे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्रीमती सा भविष्यन्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १२४                                                      | श्रेयोऽर्थ केवलं ब्रूयात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| शुश्रुषा श्रवण चैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | श्रीमतीस्तनसंस्पर्शात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १६७                                                      | श्रोता न चैहिक किञ्चित्                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| शूद्रा शूद्रेण वोढव्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्रीमते सकलज्ञान-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १                                                        | श्रोतार समभावा स्यु                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| शून्यमेव जगद्विश्व-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | £ X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्रीमत्या सह सश्रित्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १८२                                                      | श्रोता शुश्रूषताद्यैः स्वै-                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| शून्यवादेऽपि शून्यत्व-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्रीमद्गन्धोदकैर्द्रव्यै.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 339                                                      | <b>श्लक्ष्णपट्टदुकूलानि</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| शून्यालये श्मशाने वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्रीमद्भव्याव्जिनीना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २८                                                       | श्लक्ष्णाशुकष्वजा रेजुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| शूर्पोमेयानि रत्नानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्रीमन्मुखाम्बुजेऽस्यासीत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३२०                                                      | इलाघ्य एष गुणैरेभि                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| शृणु देवि महान् पुत्रो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्रीमानय नृसुरखेचरचार-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४४२                                                      | श्वमार्जारखरोष्ट्रादि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| शृणु पुत्रि तवास्माक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्रीमान् जिनसभो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38                                                       | श्वसुर्यस्ते युवा वज्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| शृणु भोस्त्व महाराज-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्रीमान् भरतराजर्षि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४७३                                                      | <b>इवेतकेतुपुर भाति</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| शृण्वत्सु मडगलोदगीती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्रीमान् वृषभसेनाख्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्रहश                                                    | इवेतिम्ना वपुष इवेत-                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| शृण्वन्त कलगीतानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्रीमान् स्वयम्भूव् षभ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६०४                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| शेमुष्यब्दतुलादण्ड-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | श्रीमान् हेर्माशलाघनैरपघनै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३४५                                                      | ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | षट्कर्माणि यथा तत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| शेषव्योमापगानाञ्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्रीवीरसेन इत्यात्त-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88                                                       | पद्कनााण प्रवा तन                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| शषव्यामापगानाञ्च<br>शेषाश्च ग्रहनक्षत्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34°<br>347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्रीवृक्षलक्षण <sup>ः</sup> इलक्ष्णो '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ११<br>६१५                                                | षट्खण्डमण्डिता पृथ्वीम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २४०<br>१३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| शेषाश्च ग्रहनक्षत्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्रीवृक्षलक्षण <sup>.</sup> श्लक्ष्णो '<br>श्रीश श्रीश्रितपादाब्जो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६१५                                                      | षट्खण्डमण्डिता पृथ्वीम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| शेषाश्च ग्रहनक्षत्र-<br>शेषेभ्योऽपि स्वसूनुभ्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३५२<br>३ <b>८</b> १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्रीवृक्षलक्षणः श्लक्ष्णोः '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६१५<br>६२८                                               | षट्खण्डमण्डिता पृथ्वीम्<br>षट्चतुष्क सहस्राणि                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>१३७</b><br>२२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| शेषाश्च ग्रहनक्षत्र-<br>शेषेभ्योऽपि स्वसूनुभ्य<br>शेषेष्वपि प्रवादेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३५२<br>३८१<br>५०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | श्रीवृक्षलक्षण <sup>.</sup> श्लक्ष्णो '<br>श्रीश श्रीश्रितपादाब्जो<br>श्रीषेण इत्यभूद् राजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ६१४<br>६२=<br>१११                                        | षट्खण्डमण्डिता पृथ्वीम्<br>षट्चतुष्क सहस्राणि<br>षट्तयद्रव्यपर्याय-                                                                                                                                                                                                                                                        | १३७<br>२२५<br>४८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| शेषाश्च ग्रहनक्षत्र-<br>शेषेभ्योऽपि स्वसून्भ्य<br>शेषेष्वपि प्रवादेषु<br>शेषैरपि च कल्पेन्द्रै-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 4 7<br>3 5 8<br>4 0 3<br>7 6 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | श्रीवृक्षलक्षणः इलक्ष्णो '<br>श्रीशः श्रीश्रितपादाब्जो<br>श्रीषेण इत्यभूद् राजा<br>श्रीह्रीघृतिस्च कीर्तिस्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६१५<br>६२८<br>१११<br>२६५                                 | षट्खण्डमण्डिता पृथ्वीम्<br>षट्चतुष्क सहस्राणि<br>षट्तयद्रव्यपर्याय-<br>षट्पदवृन्दविकीर्णे                                                                                                                                                                                                                                  | १३७<br>२२५<br>४८६<br>५४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| शेषाश्च ग्रहनक्षत्र-<br>शेषेश्योऽपि स्वसूनुश्य<br>शेषेष्वपि प्रवादेषु<br>शेषैरपि च कल्पेन्द्रै-<br>शेषैरपि तथा तीर्थ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 x 8<br>3 x 8<br>3 x 8<br>7 8<br>7 8<br>7 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | श्रीवृक्षलक्षणः क्लक्ष्णो '<br>श्रीशः श्रीश्रितपादाब्जो<br>श्रीषेण इत्यभूद् राजा<br>श्रीह्रीघृतिदच कीर्तिश्च<br>श्रुत निसर्गतोऽस्यासीत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <pre></pre>                                              | षट्खण्डमण्डिता पृथ्वीम्<br>षट्चतुष्क सहस्राणि<br>षट्तयद्रव्यपर्याय-<br>षट्पदवृन्दविकीणें<br>षडक्षरात्मक बीजम्                                                                                                                                                                                                              | १३७<br>२२५<br>४८६<br>५४३<br>४८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| शेषाश्च ग्रहनक्षत्र-<br>शेषेश्योऽपि स्वसूनुश्य<br>शेषेष्वपि प्रवादेषु<br>शेषैरपि च कल्पेन्द्रे-<br>शेषैरपि तथा तीर्थ-<br>शेषो विधिरशेषोऽपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 x 7 x 8 x 9 x 8 x 8 x 8 x 8 x 8 x 8 x 8 x 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | श्रीवृक्षलक्षणः इलक्ष्णो ' श्रीशः श्रीश्रितपादाब्जो श्रीषेण इत्यभूद् राजा श्रीहोधृतिस्च कीर्तिस्च श्रुत निसर्गतोऽस्यासीत् श्रुत मया श्रुतस्कन्धात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | षट्खण्डमण्डिता पृथ्वीम्<br>षट्चतुष्क सहस्राणि<br>षट्तयद्रव्यपर्याय-<br>षट्पदवृन्दिवकीर्णे<br>षडक्षरात्मक बीजम्<br>षड्भिर्मासैरथैतस्मिन्                                                                                                                                                                                    | 239<br>224<br>855<br>883<br>889<br>889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| शेषाश्च ग्रहनक्षत्र-<br>शेषेश्योऽपि स्वसूनुश्य<br>शेषेश्वपि प्रवादेषु<br>शेषैरपि च कल्पेन्द्रे-<br>शेषैरपि तथा तीर्थ-<br>शेषो विधिरशेषोऽपि<br>शेषो विधिरसेषोऽपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 4 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | श्रीवृक्षलक्षणः इलक्ष्णो ' श्रीशः श्रीश्रितपादाब्जो श्रीषेण इत्यभूद् राजा श्रीह्रीधृतिदच कीर्तिश्च श्रुत निसर्गतोऽस्यासीत् श्रुत मया श्रुतस्कन्धात् श्रुतकीर्तिमंहाप्राज्ञो-                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | षट्खण्डमण्डता पृथ्वीम्<br>षट्चतुष्क सहस्राणि<br>षट्तयद्रव्यपर्याय-<br>षट्पदवृन्दिवकीणें<br>षडक्षरात्मक बीजम्<br>षड्भिर्मासैरथैतिस्मन्<br>षड्भेदयोगवादी य.<br>षण्मासशेषमात्रायु<br>षण्मासानशनं धीर                                                                                                                          | 239<br>224<br>225<br>243<br>243<br>249<br>249<br>245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| शेषाश्च ग्रहनक्षत्र-<br>शेषेभ्योऽपि स्वसून्भ्य<br>शेषेष्वपि प्रवादेषु<br>शेषैरपि च कल्पेन्द्रे-<br>शेषैरपि तथा तीर्थ-<br>शेषो विधिरशेषोऽपि<br>शेषो विधिस्तु निश्शेषो<br>शैशवेऽपि स सम्प्रापत्                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ** * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | श्रीवृक्षलक्षणः स्लक्ष्णो ' श्रीशः श्रीश्रितपादाब्जो श्रीषेण इत्यभूद् राजा श्री हीधृतिदच कीर्तिदच श्रुत निसर्गतोऽस्यासीत् श्रुत मया श्रुतस्कन्धात् श्रुतकीर्तिर्महाप्राज्ञो- श्रुतकीर्तेरथानन्त-                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | षट्खण्डमण्डता पृथ्वीम्<br>षट्चतुष्क सहस्राणि<br>षट्तयद्रव्यपर्याय-<br>षट्पदवृन्दिकरीणें<br>षडक्षरात्मक बीजम्<br>षड्भिरासिरथैतस्मिन्<br>षड्भेदयोगवादी य<br>षण्मासञ्जेषमात्रायु                                                                                                                                              | \$ 3 9<br>\$ 2 8 8<br>\$ 4 8 8<br>\$ 8 8 9<br>\$ 8 8 9<br>\$ 8 8 9<br>\$ 9 9 |
| शेषाश्च ग्रहनक्षत्र-<br>शेषेभ्योऽपि स्वसूनुभ्य<br>शेषेष्वपि प्रवादेषु<br>शेषेरपि च कल्पेन्द्रे-<br>शेषेरपि तथा तीर्थ-<br>शेषो विधिरशेषोऽपि<br>शेषो विधिस्तु निश्शेषो<br>शैशवेऽपि स सम्प्रापत्<br>शोकानिलहता काश्चित्                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | श्रीवृक्षलक्षणः इलक्ष्णो ' श्रीश श्रीश्रितपादाब्जो श्रीषेण इत्यभूद् राजा श्री ह्रीधृतिस्च कीर्तिस्च श्रुत निसर्गतोऽस्यासीत् श्रुत मया श्रुतस्कल्धात् श्रुतकीर्तिमंहाप्राज्ञो- श्रुतकीर्तरथानन्त- श्रुतदेव्याहितस्त्रैण-                                                                                                                                                                                                                                         | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | षट्खण्डमण्डता पृथ्वीम्<br>षट्चतुष्क सहस्राणि<br>षट्तयद्रव्यपर्याय-<br>षट्पदवृन्दिवकीणें<br>षडक्षरात्मक बीजम्<br>षड्भिर्मासैरथैतिस्मन्<br>षड्भेदयोगवादी य.<br>षण्मासशेषमात्रायु<br>षण्मासानशनं धीर                                                                                                                          | \$ 3 9<br>\$ 7 7 8 8<br>\$ 8 8 9<br>\$ 8 9 8<br>\$ 7 9 9<br>\$ 8 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| शेषाश्च ग्रहनक्षत्र- शेषेश्योऽपि स्वसूनुश्य शेषेष्वपि प्रवादेषु शेषेरपि च कल्पेन्द्रै- शेषेरपि तथा तीर्थ- शेषो विधिरशेषोऽपि शेषो विधिस्तु निश्शेषो शैशवेऽपि स सम्प्रापत् शोकानिलहता काश्चित् शोभा जङघाद्वये यास्या                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 X R<br>3 = 8<br>X o 3<br>R E R<br>X S O R<br>S S O S O R<br>S S O R<br>S                                                                                                                                                                                                                                                             | श्रीवृक्षलक्षणः इलक्ष्णो ' श्रीश श्रीश्रितपादाब्जो श्रीषेण इत्यभूद् राजा श्री ह्रीघृतिदच कीर्तिदच श्रुत निसर्गतोऽस्यासीत् श्रुत मया श्रुतस्कन्धात् श्रुतकीर्तिर्महाप्राज्ञो- श्रुतकीर्तेरथानन्त- श्रुतदेव्याहितस्त्रैण- श्रुतमर्थाभिधानं च                                                                                                                                                                                                                      | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | षट्खण्डमण्डता पृथ्वीम् षट्चतुष्क सहस्राणि षट्तयद्रव्यपर्याय- षट्पदवृन्दिवकीणें षडक्षरात्मक बीजम् षड्भिर्मासैरथैतिस्मन् षड्भेदयोगवादी यः षण्मासानशनं धीरः षण्मासानिति सापप्तत्                                                                                                                                              | १३५<br>२२४४<br>१६३<br>१६५<br>१६७<br>१६७<br>१६७<br>१६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| शेषाश्च ग्रहनक्षत्र-<br>शेषेश्योऽपि स्वसूनुभ्य<br>शेषेष्वपि प्रवादेषु<br>शेषेरपि च कल्पेन्द्रे-<br>शेषेरपि तथा तीर्थ-<br>शेषो विधिरशेषोऽपि<br>शेषो विधिस्तु निश्शेषो<br>शैशवेऽपि स सम्प्रापत्<br>शोकानिलहता काश्चित्<br>शोभा जङघाद्वये यास्या<br>शोभायै केवल यस्या                                                                                                                                                                                                             | 3 X P R R R R R R R R R R R R R R R R R R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | श्रीवृक्षलक्षणः इलक्ष्णो ' श्रीश श्रीश्रितपादाब्जो श्रीषेण इत्यभूद् राजा श्री ह्रीघृतिदच कीर्तिदच श्रुत निसर्गतोऽस्यासीत् श्रुत मया श्रुतस्कन्धात् श्रुतकीर्तिर्महाप्राज्ञो- श्रुतकीर्तेरथानन्त- श्रुतकेव्याहितस्त्रैण- श्रुतमर्थाभिधानं च श्रुतस्कन्धमहासिन्धुम्                                                                                                                                                                                               | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | षट्खण्डमण्डता पृथ्वीम् षट्चतुष्क सहस्राणि षट्तयद्रव्यपर्याय- षट्पदवृन्दिक्तीणें षडक्षरात्मक बीजम् षड्भिर्मासैरथैतिस्मन् षड्भेदयोगवादी य. षण्मासशेषमात्रायु षण्मासानिति सापप्तत् षाष्टिका कलमन्नीहि- षोढा न पुनरेकैका                                                                                                       | ? ? ? ? ? ? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| शेषाश्च ग्रहनक्षत्र-<br>शेषेश्योऽपि स्वसूनुभ्य<br>शेषेश्विप प्रवादेषु<br>शेषेरिप च कल्पेन्द्रे-<br>शेषेरिप तथा तीर्थ-<br>शेषो विधिरशेषोऽपि<br>शेषो विधिस्तु निश्शेषो<br>शैशवेऽपि स सम्प्रापत्<br>शोकानिलहता काश्चित्<br>शोभा जडघाद्वये यास्या<br>शोभाय केवल यस्या<br>श्रद्धादिगुणसपत्त्या                                                                                                                                                                                      | 3 x 7<br>3 x 8<br>7 x 8 | श्रीवृक्षलक्षणः इलक्ष्णो ' श्रीशः श्रीश्रितपादाव्जो श्रीषेण इत्यभूद् राजा श्री ह्रीधृतिदच कीर्तिश्च<br>श्रुत निसर्गतोऽस्यासीत्<br>श्रुत निसर्गतोऽस्यासीत्<br>श्रुत मया श्रुतस्कन्धात्<br>श्रुतकीर्तिमंहाप्राज्ञो-<br>श्रुतकीर्तेरथानन्त-<br>श्रुतदेव्याहितस्त्रैण-<br>श्रुतमर्थाभिधानं च<br>श्रुतस्कन्धमहासिन्धुम्<br>श्रुत्तर्वन्यमहासिन्धुम्                                                                                                                  | 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                  | षट्खण्डमण्डता पृथ्वीम् षट्चतुष्क सहस्राणि षट्तयद्रव्यपर्याय- षट्पदवृन्दिक्तीणें षडक्षरात्मक बीजम् षड्भिर्मासैरथैतिस्मन् षड्भेदयोगवादी य. षण्मास्रोषमात्रायु षण्मासानशनं धीरः षण्मासानिति सापप्तत् षाष्टिका कलमद्रीहि-                                                                                                      | ? ? ? ? ? ? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| शेषाश्च ग्रहनक्षत्र-<br>शेषेश्योऽपि स्वसूनुभ्य<br>शेषेश्वपि प्रवादेषु<br>शेषेरपि च कल्पेन्द्रे-<br>शेषेरपि तथा तीर्थ-<br>शेषो विधिरशेषोऽपि<br>शेषो विधिस्तु निश्शेषो<br>शैशवेऽपि स सम्प्रापत्<br>शोकानिलहता काश्चित्<br>शोभा जडघाद्वये यास्या<br>शोभायै केवल यस्या<br>श्रद्धादिगुणसपत्त्या<br>श्रद्धादिगुणसपत्त्या                                                                                                                                                             | 3 x 7<br>3 x 6 x 7<br>2 x 8 x 7<br>2 x 8 x 7<br>3 x 8 x 8 x 7<br>3 x 8 x 8 x 8 x 8 x 8 x 8 x 8 x 8 x 8 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | श्रीवृक्षलक्षणः इलक्ष्णो ' श्रीश श्रीश्रितपादाज्जो श्रीषेण इत्यभूद् राजा श्री होधृतिदच कीर्तिश्च श्रुत निसर्गतोऽस्यासीत् श्रुत मया श्रुतस्कन्धात् श्रुतकीर्तिमंहाप्राज्ञो- श्रुतकीर्तेरथानन्त- श्रुतकेर्तिस्थानंत्व- श्रुतम्याभिषानं च श्रुतस्कन्धमहासिन्धुम् श्रुतः गर्मन्योग्ननः श्रुतिः सूनृतमाज्ञाप्त-                                                                                                                                                      | \$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                 | षट्खण्डमण्डता पृथ्वीम् षट्चतुष्क सहस्राणि षट्तयद्रव्यपर्याय- षट्पदवृन्दिक्तीणें षडक्षरात्मक बीजम् षड्भिर्मासैरथैतिस्मन् षड्भेदयोगवादी य. षण्मासशेषमात्रायु षण्मासानिति सापप्तत् षाष्टिका कलमन्नीहि- षोढा न पुनरेकैका                                                                                                       | ? ? ? ? ? ? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| शेषाश्च ग्रहनक्षत्र-<br>शेषेश्योऽपि स्वस्नुभ्य<br>शेषेश्विप प्रवादेषु<br>शेषैरिप च कल्पेन्द्रे-<br>शेषैरिप तथा तीर्थ-<br>शेषो विधिरशेषोऽपि<br>शेषो विधिरशेषोऽपि<br>शेषो विधिरतेषोऽपि<br>शेषो विधिरतेषार्वे<br>शेशो विधिरतेषार्वे<br>शेशो विधिस्तु निश्शेषो<br>शैशवेऽपि स सम्प्रापत्<br>शोकानिलहता काश्चित्<br>शोभा जडघाद्वये यास्या<br>शोभा जडघाद्वये यास्या<br>श्रद्धादिगुणसपत्त्या<br>श्रद्धादिगुणसपत्त्या<br>श्रद्धाशिक्तश्च भिक्तश्च                                       | 3 x 7<br>3 x 8<br>3 x 8 7<br>3 x 8 7<br>3 x 9<br>3 x 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | श्रीवृक्षलक्षणः इलक्ष्णो ' श्रीश श्रीश्रितपादाज्जो श्रीषेण इत्यभूद् राजा श्री होधृतिस्व कीर्तिश्च श्रुत निसर्गतोऽस्यासीत् श्रुत मया श्रुतस्कन्धात् श्रुतकीर्तिमंहाप्राज्ञो- श्रुतकीर्तिरथानन्त- श्रुतकेर्वाहितस्त्रैण- श्रुतमर्थाभिधानं च श्रुतस्कन्धमहासिन्धुम् गुरुष्य स्मृतमाज्ञाप्त- श्रुतेन विकलेनापि                                                                                                                                                      | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | षट्खण्डमण्डता पृथ्वीम्<br>पट्चतुष्क सहस्राणि<br>पट्तयद्रव्यपर्याय-<br>पट्पद्वन्दिकर्गणं<br>पडक्षरात्मक बीजम्<br>पड्भिर्मासैरथैतस्मिन्<br>पड्भेदयोगवादी य.<br>पण्मासाजेषमात्रायु<br>पण्मासानिति सापप्तत्<br>पाष्टिका कलमन्नीहि-<br>पोढा न पुनरेकैका                                                                         | \$ ? \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| शेषाश्च ग्रहनक्षत्र-<br>शेषेश्योऽपि स्वसूनुश्य<br>शेषेश्विप प्रवादेषु<br>शेषैरिप च कल्पेन्द्रे-<br>शेषैरिप तथा तीर्थ-<br>शेषो विधिरशेषोऽपि<br>शेषो विधिरतेषोऽपि<br>शेषो विधिरतेषा नश्योषो<br>शैशवेऽपि स सम्प्रापत्<br>शोकानिलहता काश्चित्<br>शोभा जङघाद्वये यास्या<br>श्रोभायै केवल यस्या<br>श्रद्धादिगुणसपत्त्या<br>श्रद्धादिगुणसपत्त्या<br>श्रद्धाविनुणसप्त्रम्<br>श्रद्धाशित्तव्य मिस्तिश्च                                                                                 | 3 x 7<br>3 x 8<br>7 8 7<br>7 8 7<br>7 8 7<br>7 8 7<br>7 8 7<br>8 7<br>8 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | श्रीवृक्षलक्षणः इलक्ष्णो ' श्रीश श्रीश्रितपादाव्जो श्रीषेण इत्यभूद् राजा श्री हीषृतिदच कीर्तिश्च श्रुत निसर्गतोऽस्यासीत् श्रुत मया श्रुतस्कन्धात् श्रुतकीर्तिमंहाप्राज्ञो- श्रुतकीर्तेरथानन्त- श्रुतकेर्याहितस्त्रैण- श्रुतमर्थाभिधानं च श्रुतस्कन्धमहासिन्धुम् यूर्ण ग्रान्योग्या- श्रुतिः सूनृतमाज्ञाप्त- श्रुतेन विकलेनापि श्रुतेनालंकृतावस्या.                                                                                                              | \$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                 | षट्खण्डमण्डता पृथ्वीम् षट्चतुष्क सहस्राणि षट्तयद्रव्यपर्याय- षट्पदवृन्दिकीणें षडक्षरात्मक बीजम् षड्भिर्मासैरथैतिस्मन् षड्भेदयोगवादी य. षण्मासाज्ञेषमात्रायु षण्मासानिति सापप्तत् षाष्टिका कलमत्रीहि- षोढा न पुनरेकैका स सदशकैविदार्यास्यं संपश्यभ्रयनोत्सवं सुरुचिरम् सममार्जुमही कार्षिचद्                                | \$ ? \$ \$ \$ \$ 9 \$ 9 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| शेषाश्च ग्रहनक्षत्र- शेषेश्योऽपि स्वसूनुभ्य शेषेष्वपि प्रवादेषु शेषेरपि च कल्पेन्द्रे- शेषेरपि तथा तीर्थ- शेषो विधिरशेषोऽपि शेषो विधिस्तु निश्शेषो शैशवेऽपि स सम्प्रापत् शोकानिलहता काश्चित् शोभा जङ्गाद्वये यास्या शोभाये केवल यस्या श्रद्धादिगुणसपत्त्या श्रद्धादिगुणसपत्त्या श्रद्धादिगुणसपत्त्या श्रद्धादिनुणसपत्त्या श्रद्धाशितव्यमनास्तिक्ये श्रित्वास्याद्रे सारमणीद्धम्                                                                                                | 3 x ?<br>3 c ?<br>3 c ?<br>3 c ?<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | श्रीवृक्षलक्षणः इलक्ष्णो श्रीश श्रीश्रितपादाञ्जो श्रीश्रितपादाञ्जो श्रीषण इत्यभूद् राजा श्री ह्रीषृतिदच कीर्तिदच श्रुत निसर्गतोऽस्यासीत् श्रुत मया श्रुतस्कन्धात् श्रुतकीर्तिरंशामन्त-श्रुतकेर्तिरंशामन्त-श्रुतकेर्व्याहितस्त्रैण-श्रुतमर्थाभिधानं च श्रुतस्कन्धमहासिन्धुम् स्र्रुप्तः स्मृतमाज्ञाप्त-श्रुतेन विकलेनापि श्रुतेनालंकृतावस्या. श्रुत्वा पुनर्भवद्वाचं                                                                                             | \$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                 | षट्खण्डमण्डता पृथ्वीम् पट्चतुष्क सहस्राणि षट्तयद्रव्यपर्याय- पट्पदवृन्दिक्तीणें षडक्षरात्मक बीजम् षड्भिर्मासरियैतस्मिन् षड्भेदयोगवादी य. षण्मासावेषमात्रायु षण्मासानिति सापप्तत् पाष्टिका कलमन्नीहि- षोढा न पुनरेकैका स सदशकैविदार्यास्यं संपश्यन्नयनोत्सवं सुरुचिरम् सममार्जुमही कािह्चद् संमोहकाष्टञनितं                 | \$ ? \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| शेषाश्च ग्रहनक्षत्र- शेषेश्चिप स्वसूनुभ्य शेषेश्विप प्रवादेषु शेषेरिप च कल्पेन्द्रे- शेषेरिप तथा तीर्थ- शेषो विधिरशेषोऽपि शेषो विधिरते निश्शेषो शैश्वेतिप स सम्प्रापत् शोकानिलहता काश्चित् शोभा जडधाद्वये यास्या शोभायै केवल यस्या श्रद्धादिगुणसपत्त्या श्रद्धादिगुणसपत्त्या श्रद्धादिगुणसपत्त्या श्रद्धादिगुणसपत्त्या श्रद्धादिनुणसपत्त्या श्रद्धादिनुणसपत्त्या श्रद्धादिनुणसपत्त्या श्रद्धादिनुणसपत्त्या                                                                     | 3 x ? 3 x 6 ? x 6 ? x 6 ? x 5 ? x 5 ? x 5 ? x 5 ? x 5 ? x 5 ? x 5 x 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | श्रीवृक्षलक्षणः इलक्ष्णो ' श्रीश श्रीश्रितपादाब्जो श्रीषेण इत्यभूद् राजा श्री ह्रीधृतिदच कीर्तिदच श्रुत निसर्गतोऽस्यासीत् श्रुत मया श्रुतस्कन्धात् श्रुतकीर्तिर्महाप्राज्ञो- श्रुतकीर्तेरथानन्त- श्रुतदेव्याहितस्त्रैण- श्रुतमर्थाभिधानं च श्रुतस्कन्धमहासिन्धुम् २००० १०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० १००                                                                                                                                                      | \$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                 | षट्खण्डमण्डता पृथ्वीम् पट्चतुष्क सहस्राणि षट्तयद्रव्यपर्याय- षट्पदवृन्दिवकीणें षडक्षरात्मक बीजम् षड्भिर्मासैरथैतस्मिन् षड्भेदयोगवादी य. षण्मासानशनं धीरः षण्मासानिति सापप्तत् षाष्टिका कलमब्रीहि- षोटा न पुनरेकैका स सदशकैविदार्यास्यं संपश्यन्नयनोत्सवं सुरुचिरम् सममार्जुमेही काश्चिद् संमोहकाष्टजनितं संयमित्रयया सर्व- | \$ ? X \$ \$ \$ 9 \$ 9 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| शेषाश्च ग्रहनक्षत्र- शेषेश्विप प्रवादेषु शेषेश्विप प्रवादेषु शेषेरिप च कल्पेन्द्रे- शेषेरिप तथा तीर्थ- शेषो विधिरशेषोऽपि शेषो विधिरशेषोऽपि शेषो विधिस्तु निश्शेषो शैशवेऽपि स सम्प्रापत् शोकानिलहता काश्चित् शोभा जडघाद्वये यास्या शोभाये केवल यस्या श्रद्धादिगुणसपत्त्या श्रद्धादिगुणसपत्त्या श्रद्धादिगुणसपत्त्या श्रद्धादिगुणसपत्त्या श्रद्धादिनुणसपत्त्या श्रद्धादिनुणसपत्त्वा श्रद्धास्तिश्च भित्तश्च श्रद्धास्तिश्च सारमणीद्धम् श्रीखण्डद्रवदत्ताच्छ- श्रीदत्ताय नमस्तरमे | 3 x ? 3 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | श्रीवृक्षलक्षणः इलक्ष्णो श्रीश श्रीश्रितपादाब्जो श्रीश्रितपादाब्जो श्रीष्ठेण इत्यभूद् राजा श्री ह्रीषृतिदच कीर्तिरच श्रुत निसर्गतीऽस्यासीत् श्रुत मया श्रुतस्कन्धात् श्रुतकीर्तिरचान्त- श्रुतकीर्तिरचान्त- श्रुतकीर्तेरथानन्त- श्रुतस्वयाहितस्त्रण- श्रुतमर्थाभिधानं च श्रुतस्कन्धमहासिन्धुम् स्रुप्तः स्नृतमाज्ञाप्त- श्रुतेन विकलेनापि श्रुतेनालंकृतावस्या. श्रुत्वा पुनर्भवद्वाचं श्रुत्वेति तत्त्वसद्भावम् श्रुत्वेति तत्त्वसद्भावम् श्रुत्वेति तत्ववचो दीन | \$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                 | षट्खण्डमण्डता पृथ्वीम् पट्चतुष्क सहस्राणि षट्तयद्रव्यपर्याय- पट्पदवृन्दिक्तीणें षडक्षरात्मक बीजम् षड्भिर्मासरियैतस्मिन् षड्भेदयोगवादी य. षण्मासावेषमात्रायु षण्मासानिति सापप्तत् पाष्टिका कलमन्नीहि- षोढा न पुनरेकैका स सदशकैविदार्यास्यं संपश्यन्नयनोत्सवं सुरुचिरम् सममार्जुमही कािह्चद् संमोहकाष्टञनितं                 | \$ ? X \$ \$ \$ 9 \$ 9 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| _      |     |      |    |       |
|--------|-----|------|----|-------|
| श्लोका | नाम | कारा | चन | क्रमः |

| संवेगः परमा प्रीतिः     | २२१ ]       | सङ्गतस्याङगभृद्भृङ्गैः     | 280         | सती गोचारवेलेयं              | ४४२         |
|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| संवेदिनी कथा पुण्य-     | 38          | सङ्गीतकविधौ काश्चित्       | २६५         | सतीमपि कथां रम्यां           | 68          |
| संसारलतिकायामं          | २०२         | स चऋवर्तितामेत्य           | १८४         | स तु संवेगवैराग्य-           | ४४०         |
| संसारक्चैव मोक्षक्च     | <b>X</b> 5X | स चक्रश्चक्रवर्तीव         | प्र३६       | स ते कल्याणि कल्याण-         | . २७२       |
| संसारसागराद् दूरम्      | ४८८         | स चतुर्दशपूर्वज्ञो         | ४८४         | स तेजस्वी सुखालोकः           | ४=          |
| संसाराब्धेरपारस्य       | ६८          | स च ते च समाकाराः          | १३६         | स तेने भक्तिमहत्सु           | २३३         |
| संसारे स्त्रीसमासङ्गात् | २४१         | स च धर्मः पुराणार्थः       | 32          | स तै परिवृतः पुत्रै.         | <b>३</b> ४२ |
| ससारोच्छेदने बीजं       | १६३         | स चान्यदा महामेरौ          | १०६         | स तैः परिवृतो रेजे           | 382         |
| ससृतेर्दुःस्वभावत्वं    | २३६         | स चित्रवस्त्रमाल्यादि-     | xx          | सत्कथाश्रवणात्पुण्यं         | २१          |
| संस्कारविरहात् केशा     | 808         | सच्छात्राः सपताकाश्च       | ४३३         | सत्यं त्व पण्डिता कार्य-     | <b>१</b> ३३ |
| सस्थानविचय प्राहु.      | 880         | सच्छायाः सफलास्तुङगाः      | ५२२         | सत्यं प्रीतिद्यकरो ज्यायान्  | २०४         |
| स इमा पुण्यपापेन        | १०१         | म जयित जिननाथो             | ४३८         | सत्यं भूतोपमृष्टोऽय          | ٤5          |
| स एकचरता प्राप्य        | २३३         | स जयति यम्य पादयुगल        | ४६७         | सत्य शौच क्षमा त्याग.        | 388         |
| स एवलक्षणो ध्याता       | ४८४         | स जीयाद् वृषभो             | प्र७३       | सत्य श्रीमण्डपः सोऽय         | ५३४         |
| स एवंलक्षणो ध्येय.      | ४८८         | सज्ज्ञाननावा सन्तार्यं     | ४६१         | सत्यात्मा सत्यविज्ञानः       | ६२२         |
| स एव पुण्यवॉल्लोके      | २४४         | सज्ज्ञानभावनापास्त-        | ४८४         | सत्येव दर्शने ज्ञानम्        | ४५४         |
| स एवाद्यापि वृत्तान्तो  | ३८४         | सज्योतिर्भगवान् मेरो       | ३०१         | सत्योऽपि लब्धय शेषा-         | ४८०         |
| स एवाप्तो जगद्व्याप्त-  | ४०४         | सञ्चरत्खचरीपाद-            | 30          | सत्वर च समासाद्य             | <b>११३</b>  |
| स एष धर्मसर्गस्य        | 388         | सञ्चरत्खचरीवक्त्र-         | 335         | सत्सख्याक्षेत्रसस्पर्श-      | ५८३         |
| स एष परमानन्दं          | 280         | सञ्चरत्खचरीवक्त्र-         | 885         | सदङगुलितलौ बाहू              | 38          |
| म एष भवत कण्ठे          | १०५         | सञ्चस्करुश्च ता वप्र-      | २५६         | सदाप्यधिनभोभाग               | ५१          |
| स एष शतबुद्धिस्ते       | 305         | सञ्चारी किमय स्वर्गः       | 3=X         | सदा प्रफुल्ला वितता निलन     | य: ४३८      |
| स कंसतालमुद्वेणु-       | 398         | सञ्जयन्ती जयन्ती च         | ४२३         | सदा योगः सदा भोगः            | ६२२         |
| सकर्णपालिके चारु        | 55          | सज्इयसञ्ज्ञिद्वयावस्था     | ६०३         | स दीप्ततपसा दीप्तो           | २३४         |
| والمراشق والمحاث        | ४६७         | स त प्रदक्षिणीकुर्वन्      | १६२         | स देवदेवे निक्षिप्य          | १०६         |
| सकलज्ञानसाम्प्राज्य-    | ৩           | स त स्तुतिभिरर्थ्याभिः     | 22          | सदेव यदिद राज्यं             | १७४         |
| सकलमनुनियोगात्          | ६७          | स तथा दुर्मृति प्राप्य     | १०३         | स दैवबलसम्पन्न               | <b>द</b> ६  |
| स कला सकला विद्वान्     | <b>१</b> २३ | स तथापि कृतप्रज्ञो         | <b>१</b> २३ | सदोषमपि निर्दोषा             | 18          |
| स कालो लोकमात्रै स्वैः  | ሂടട         | स तथा यौवनारम्भे           | 220         | सद्र्शन व्रतोद्योत           | २२३         |
| स किल विनृत्यति गायति   | ४४६         | स तदाकर्णनात् प्रीति-      | 803         | सद्दृष्टि विनय शील-          | २३३         |
| स कुन्तली किरीटी च      | ४२          | स तदा मद्रगलानाञ्च-        | २८६         | सद्दृष्टि शीलसम्पन्नः        | ४५७         |
| स कुर्वन् वृद्धसयोग     | 52          | स तदाष्टाह्निकी पूजा       | १५७         | सद्दृष्टिज्ञानचारित्र-       | २३२         |
| स कोष्ठबुद्धिममला       | २३४         | स तदुच्छ्वमितं यस्मात्     | ሂട          | सद्दृष्टिषु यथाम्नाय         | 838         |
| सखीभिरथ सोपाय           | <b>१</b> २७ | स तद्वचनमाकर्ण्य           | 803         | सद्दृष्टे स्त्रीष्वनुत्पत्ति | २०२         |
| सगुप्तिसमिती धर्म       | ४६४         | स तन्वन् परमानन्दम्        | 388         | सद्यः नर् स्मीत्यम्पः।       | ३०३         |
| सङ्कथा तद्गतामेव        | ४४४         | स तपोमन्त्रिभिर्द्धन्द्वम् | २३४         | सद्योजातश्रुति बिभृत्        | . ३०७       |
| सङ्कल्पमात्रनिर्वृ ते.  | ३इ६         | स तया कल्पवल्ल्येव         | २४४         | सद्यो जातस्त्वमाद्योऽभ्      | ३७८         |
| सङ्कल्पवशगो मूढो        | ४७७         | स तया मन्दरे               | 399         | सद्वृत्तसङ्गताश्चित्र-       | १३५         |
| सङ्कल्पो मानसी वृत्तिः  | ४७७         | स ताभि सममारब्धरेचको       | ३१७         | सद्वृत्तत्वादसङ्गत्वात्      | ४१          |
| सङकान्ताशेषतारर्कः-     | ४१७         | स ताभ्या कीर्तिलक्ष्मीभ्या | ३३३         | स धर्मविजयी शूरो             | <b>5</b> 2  |
| सङ्केतकेतकोद्याने       | २१२         | स ताभ्या फणिनां भर्ता      | 866         | स धर्मो विनिपातेभ्यो         | 32          |
| सङ्कन्दन्नियुक्तेन      | २५७         | स तालमङगलच्छत्रचामर-       | ४३४         | सनत्कुमारमाहेन्द्र-          | २८८         |
| सङकन्दनोऽपि तदूप-       | ३०४         | सति धर्मिणि धर्मस्य        | ₹3          | सनाभिभाविना राज्ञा           | 388         |
| <b>=</b> Ę              |             |                            |             |                              |             |

## महापुराग्रम्

| सनीलरत्ननिर्माण-            | ३६७          | सम भगवतानेन                     | ४५७   | स मुनि: कथमेवात्र          | १८३   |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------|-------|----------------------------|-------|
| सनृपालयमुद्वप्रं            | २५७          | समं भगवतानेन                    | २३१   | समुन्मीलितकर्मारिः         | ६२८   |
| स नो मातृचरस्तस्मिन्        | 188          | सम भ्रातृभिरष्टाभिः             | २३२   | समुल्लसन्नीलमिएाप्रभाष्लु- | ४३१   |
| सन्तप्तुस्तत्प्रतीकार       | 308          | सम युवभिरारूढ-                  | ४१७   | समेखलामधात् कान्तिम्       | ३२६   |
| सन्तानकुसमोत्तसम्           | २२३          | समं वीगानिनादेन                 | प्र२१ | समेन चतुरस्रेण             | २४०   |
| सन्तानान्तरवत्तस्मान्न      | 400          | समं सुप्रविभक्ताङ्गः            | २२३   | स मेरुमौलिराभाति           | ७३    |
| सन्तानावंस्थितेस्तस्य       | 83           | समग्रगोपुरोदग्रै <sup>.</sup>   | ६३१   | स मेरुरिव निष्कम्पः        | ४०३   |
| सन्तोषो याचनापायो           | ४५३          | समग्रबिम्बयुज्ज्योत्स्नम्       | ३५६   | सम्पदभ्यविलाय नः           | १७१   |
| सन्ध्यारागनिभा रूप-         | ३७४          | समग्रयौवनारम्भ-                 | १५०   | सम्पूज्य शुचिवेषेण         | ४२०   |
| सन्निष्कान्तावघोराय         | ६०१          | समग्रा वैदग्धी सकल-             | ४६७   | सम्प्रेक्ष्य भगवद्रूप      | ४५२   |
| सन्मतिः सन्मतिनीम्ना        | ४२           | समचतुरस्रमप्रमितवीर्य           | ३५४   | सम्बुद्धोऽनन्तवीर्यश्च     | ५६२   |
| सन्मौक्तिक वाद्धिजलाय-      | xxx          | समज घातुक वालम्                 | २७४   | सम्बोध्यसे कथ देवि         | २७६   |
| सपताको रगाद्घण्टो           | १३५          | समता प्रोषधविधि                 | २२२   | सम्भावयन् कदाचिच्च         | ३२३   |
| सपत्नी श्रीसरस्वत्यो.       | १५३          | स मन प्रिंगिधायान्ते            | २२७   | सम्भिन्नो वादकण्ड्या       | 83    |
| सपदि विधुतकल्पानोकहै-       | 307          | समन्तत स्फुरन्ति स्म            | ६३२   | सम्भोक्तुमक्षमा.           | १२    |
| स परित्यज्य सवेगा- 🍨        | १०५          | समन्तभद्र शान्तारि              | ६२६   | सम्भोगजनित खेद             | २४३   |
| सपर्यया स पर्योत्य          | 880          | <b>समन्तादा</b> पतत्ये <b>ष</b> | २६२   | सम्मता नाभिराजस्य          | 325   |
| सपित्रो परमानन्दम्          | <b>३</b> २२  | समन्तादुच्चरद्धूप-              | 358   | सम्यक्त्व दर्शन ज्ञानम्    | ४६६   |
| सपुत्रदारैरन्यैश्च          | ४४७          | समन्त्रिक ततो राज्ये            | १८८   | सम्यक्त्वमधिकृत्यैवम्      | 202   |
| सपुष्कला कला-               | ५७           | समन्त्रिभश्चतुर्भस्तै.          | 58    | सम्यग्दर्शनपूतात्मा        | १०६   |
| स पुष्पकेशमस्याभा-          | 5 ३          | सममाहारकेर्गा स्यु              | ५८३   | सम्यग्र्शनसद्रत्न          | २०१   |
| स पूज्य. कविभिलोंके         | १२           | सममृज्वायतस्थान-                | 3 €   | स यशोधरयोगीन्द्र-          | १७४   |
| सप्तभिः क्षेत्रविन्यासै     | ७३           | समयावलिकोच्छ्वा-                | ४६    | सर सहसमब्धिश्च             | ३३४   |
| सप्तसागरकालायुः             | 3 6 8        | समवादीधरद् ब्राह्मी             | ३५६   | सरङगमवतीर्गोऽभात्          | ३१४   |
| सप्ताचिषमिवासाद्य           | 932          |                                 | २५४   | सरत्नकण्टक भास्वत्         | 309   |
| सप्ताहेन परेगाथ             | 888          | समस्ता पूरयन्त्याशा             | 300   | सरत्नसिकता नद्यो           | ४२१   |
| सप्रमोदमय विश्वम्           | ३१३          | समा कालविभाग स्यात्             | ४७    | सरन् सरिस सफुल्ल-          | २४५   |
| सप्रश्रयमथासाद्य            | ४४८          | समाकान्तधराचक                   | ३४३   | सरसकिसलयप्रसूनक्लृप्तिम्   | ४३३   |
| सप्रश्रयमथोपेत्य            | ११७          | स मातुरुदरस्थोऽपि               | २८०   | सरसा तीरदेशेषु             | ७७    |
| सप्रहासमुवाचैवम्            | ३५४          | समातृकापदान्येवम्               | ४६०   | सरसा पुलिनेष्वेता          | ३३५   |
| स बन्धुकुमुदानन्दी          | <b>१</b> २२  | समाधिना कृतप्रारात्यागा-        | १२४   | सरसाब्जरज पुञ्ज-           | 039   |
| स बभार भुजस्तम्भ-           | 385          | समाधिना तनुत्यागात्             | २२२   | सरसा लक्षरगोद्भासी         | २६३   |
| स बभासे पय पूर -            | 388          | समानभावनानेन                    | २०४   | सरसि कलममी रुवन्ति         | 358   |
| स बलिद्धिर्बलाघानाद्        | २३५          | समा भरतराजेन                    | ३४८   | सरसिजनिभवक्त्र पद्म-       | ४६६   |
| स वह्नारम्भसरम्भ-           | 808          | समारुध्य नभोऽशेषम्              | ५१३   | सरिस सारसहसविकूजितैः       | 358   |
| स बांल्य एव सद्धर्मम्       | २१८          | समाल्य कवरीभार                  | ४४६   | सरिस हसवधूरियमुत्सुका      | ४३०   |
| स बिभ्रद्वक्षसा लक्ष्मी     | <b>१</b> ३६  | समावस्थितकायस्य                 | 8=8   | सरस्तर कलस्तसारसाकुलाम्    | ४३२   |
| सभा विरचनां तत्र            | २२           | समाश्वसिहि तद्भद्रे             | १५३   | सरस्वती च सोच्छिष्टे       | १५३   |
| सभा सभासुरसुरा <sup>.</sup> | २२           | समासादितवज्रत्वाद्              | १०५   | सरस्वती परिक्लेश-          | 3€    |
| स भेजे मतिमान्              | २३६          | समाहूय महाभागान्                | 378   | सरस्वती प्रियास्यासीत्     | 378   |
| सभ्याः सभ्यतमामसभ्य-        | ५३८          | समिद्धया तपोदीप्त्या            | ४०६   | सरास्युत्फुल्लपद्मानि      | 3 x 9 |
| सम देववर्ये परार्घ्योपशोभाम | <b>१</b> ४४२ | समुत्सृज्य चिराभ्यासात्         | ४६४   | स राजसदन रम्य              | १७१   |
| समं पौरैरमात्यैश्च          | ३८८          | समुद्दीपितविद्यस्य              | ३५७   | स राजा तेन पुत्रेगा        | 58    |

| •  |    |  |
|----|----|--|
| ж. | 10 |  |
|    |    |  |

## श्लोकानामकाराद्यनुक्रमः

| स राज्यं सुचिर भुक्त्वा  | १०६   | स श्रीमान्नृसुरासुराचितपदो  | ३२४ | सादर च समासाद्य-                         | ४०७          |
|--------------------------|-------|-----------------------------|-----|------------------------------------------|--------------|
| स राज्यभोगनिर्विण्ण-     | १७१   | स सत्कारपुरस्कारम्          | २३६ | साधवो मुक्तिमार्गस्य                     | २०४          |
| सरिता सैकतादेव           | ३३५   | स सद्र्शनमासाद्य            | २०२ | साधारगामिद ध्येयम्                       | ४८८          |
| सरितामुद्धताम्भोभिः      | 838   | स सन्मतिरनुध्याय            | Хź  | साधारगोमिमा विद्धि                       | . १२०        |
| सरित्पुलिनदेशेषु         | 980   | स सप्तर्ढिभिरिढर्ढि-        | ५६१ | साधु भो भरताधीश                          | २५           |
| सरिदावर्तगम्भीरा         | १२३   | ससर्पं य समुद्भिद्य         | ४०६ | साधु भो मगधाधीश                          | ₹ १          |
| सरिद्गिरिदरीगृष्टि-      | ३६१   | स साकारोऽप्यनाकारो          | ४८७ | साध्य किमथवोद्दिश्य-                     | 33€          |
| सरिद्गिरिभ्या सरुद्ध-    | ३६१   | स सिहासनमायोध्यम्           | ३७० | सानन्द त्रिदशेश्वरैस्सचिकतान             | <b>१</b> ३०३ |
| स रुष्ट. पुत्रमाहन्तु-   | १०३   | स सौमनसपौरस्ता-             | १११ | सानसीन्न पर कञ्चित्                      | २८०          |
| सरूपे सद्युती कान्ते     | ३३३   | सस्पृह स्वयमन्याश्च         | ४०७ | सानुजन्मा समेतो-                         | ५७३          |
| स रेमे शरदारम्भे         | 039   | सस्यान्यकृष्टपच्यानि        | 58  | सानूनस्य द्रुतमुपयान्ति                  | ४४१          |
| सरोजरागमारिगक्यकिरणैः    | ३१०   | सस्यान्यकृष्टपच्यानि        | ३५८ | सान्त पुरो धनर्द्धीद्ध-                  | २४४          |
| सरोजाक्षि सरोदृष्टे      | ३३६   | सस्यान्यकृष्टपच्यानि-       | ४२१ | सा पत्यै स्वप्नमाला ता                   | ३६६          |
| सर्वक्लेशापह साधु        | ६१६   | सहकारीति चेदिष्ट-           | ۶3  | सापश्यत् षोडशस्वप्नान्                   | २५६          |
| सर्वज्ञोपज्ञमेवैतद्      | १०१   | सहजाशुकद्रिव्यस्नक्-        | २४० | सापश्यत् स्वमुखच्छायाम्                  | ३३६          |
| सर्वत्र समता मैत्रीम्    | 888   | सहजैर्भूषराौरस्य            | २२३ | सापि सम्यक्त्वमाहात्म्यात्               | २०६          |
| सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्त  | २४६   | सहर्म्या द्वितलाः केचित्    | ४३२ | सापि सम्यक्त्वलाभेन                      | २०३          |
| सर्वयोगीश्वरोऽचिन्त्य    | ३१३   | सहस्रशीर्ष क्षेत्रज्ञ       | ६१० | साप्यस्य मुखमासेक्तु                     | १६६          |
| सर्वरत्नमय यत्र          | 838   | सहस्राशुदीप्रप्रभामध्यभाजम् | ५५३ | सा बभौ वेदिकोदग्रा                       | ५२७          |
| सर्वरत्नमयस्तस्य         | १५७   | सहस्राक्षसमुत्फुल्ल-        | ३१७ | साऽभवत् प्रेयसी तस्य                     | २५५          |
| सर्वलोकोत्तरत्वाच्च      | १०८   | सहस्राराणि तान्युद्यत्-     | ५३६ | सामन्तप्रहितान् दूतान्                   | 83           |
| सर्वविद्येश्वरो योगी     | ४६८   | सहस्राण्यभवन् देव्यः        | ११८ | सा मन्द गमन भेजे                         | ३३७          |
| सर्वसद्भगविनिर्मुक्तो    | 388   | स हारभूषित वक्षो            | 3%  | सामान्येनोपमान ते                        | १५३          |
| सर्वाद्रगसद्रगता कान्ति- | ३५०   | स हि कर्ममलापायात्          | ४८६ | साम्नानेनार्पित स्वेन                    | १५४          |
| सर्वाङगीगां विष यद्वत्   | ४६७   | स हि योगनिरोधार्थम्         | X3X | सारव जलमासाद्य                           | ३२३          |
| सर्वाङगीगौकचैतन्यः       | ७३    | सहिष्णुरच्युतोऽनन्त         | ६०६ | सारासारा सारसमाला                        | 888          |
| सर्वादिः सर्वदिक् सार्वः | ६०६   | सा कलैवेन्दवी कान्त्या      | २५० | सार्घ्य पाद्य निवेद्याडम्यो <sup>.</sup> | 878          |
| सर्वा हरितो विटपै        | ४४४   | साकेतरूढिरप्यस्या.          | २५६ | सालक्तकपदाद्भगुष्ठ-                      | 388          |
| सर्वेऽपि समसम्भोगा       | १९७   | सा केतुमालिकाकीर्गा-        | ३१२ | सालडकारमुपारूढ-                          | १५           |
| सर्वेऽपि सुन्दराकारा     | ७३१   | सा खनिर्गुरारत्नानाम्       | २५४ | सालमाद्यमुच्चगोपुरोद्गमम्                | ५५१          |
| सलयै पदविन्यासै.         | ३१५   | सागराच्चरमाडगोऽसौ           | ३३६ | सावद्यविरति कृत्स्नाम्                   | ४४६          |
| सलीलपदविन्यास-           | ३५३   | सागरोपमकोटीना               | ५०  | सावधान समाधाने                           | २३३          |
| सलीलपदविन्यास-           | ३६४   | सागरोपमकोटीना               | ४७  | सावष्टम्भपदन्यासै                        | ३३७          |
| सलीलमन्थरैर्यातः         | ४१७   | सा गर्भमवहद् देवी           | ३३६ | सा विबभावभिरामतराद्यगी                   | २८१          |
| स लेभे गुरुमाराध्य       | प्रहश | सा चित्रप्रतिमेवासीत्       | 858 | सिह सहारसन्ध्याभ-                        | ४४८          |
| सवितर्कमवीचारम्          | ४३४   | साचिव्य सचिवेनेति           | ११६ | सिहध्वजिमदं सैहै.                        | ४२२          |
| सविशुद्धोऽहमामूलाद्      | ४१३   | सा तदा तद्ध्वनि श्रुत्वा    | १२७ | सिहस्तनन्धयानत्र                         | ३०           |
| स विष्णुश्च विजिष्णुश्च  | ४०४   | सा तदात्मीयगर्भान्तर्गत     | ३७६ | सिहासनमथाभ्यर्ण                          | २३८          |
| स वैयावृत्त्यमातेने      | २३३   | सा तदा सुतकल्यागा-          | १५६ | सिहासने तमासीन                           | 83           |
| स व्योगमार्गमुत्पद्य     | ४११   | सा तस्या नगरी भाति          | 50  | सिहास्ता पञ्चमी चैव                      | २१०          |
| स शाररसनोल्लासि-         | ३४३   | सा दधे किमपि स्रस्तो        | २५३ | सिहेनानन्तवीर्योऽसौ                      | २६३          |
| स श्रीमानिति             | ३७२   | सा दघेऽधिपद इन्द्रं         | २५० | सिहैरूढं बिभातीद                         | 338          |
| स श्रीमान् कुरुशार्दूलः  | 488   | सादरं च शचीनाथ-             | ३८१ | सिहोऽयमत्र गहने शनकै-                    | 800          |
|                          |       |                             |     |                                          |              |

### महापुरागम्

| सिक्ता जलकगौर्गाडगैः                | २४५   | सुतोऽर्द्धचिकणश्चन्द्र-           | 359         | ग्रभिकसमरेण्ना-                    | ४३८    |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------|--------|
| सिक्थमत्स्यः किलैकोऽसौ              | 308   | सुत्रामा सूत्रधारोऽस्याः          | २५६         | सुरभीकृतविश्वारौः                  | प्ररू  |
| सिताशुकप्रतिच्छन्ने                 | 938   | सुदत्तागर्भसम्भूतो                | <b>१</b> ८६ | सुरयुवतिसमाजस्यास्य                | ४३६    |
| सिताः पयोधरा नीलैः                  | २८७   | सुदत्यौ ललितापाङग-                | ३४४         | सुरवारवधूहस्त-                     | ३६४    |
| सितातपत्रैर्मायूर-                  | १७5   | सुदुर्लभं यदन्यत्र                | ४१          | सुरवृन्दारकै प्रीतै <sup>.</sup>   | ३८०    |
| सितान् घनानिह तटसंश्रिता            | - 388 | सुदृष्टिर्व्रतसम्पन्नो            | १०७         | सुरवैतालिका पेठु                   | ३६३    |
| सितैर्घनैस्तटी. शुभ्र-              | ४१३   | सुदेवत्वसुमानुष्ये                | २०१         | सुरसरिज्जलसिक्त-                   | ४२६    |
| सिद्धकूटमुपेत्याशु                  | ११३   | सुधामलाङगी रुचिरा                 | ४४६         | सुरसिषेवितेषु निषेदुषीः            | ४२७    |
| सिद्धविद्यस्ततः सिद्धः              | ४२०   | सुधाशिना सुनाशीर-                 | २४०         | सुराः ससम्भ्रमाः सद्यः             | २५५    |
| सिद्धाना सुखमात्मोत्थम्             | २४६   | सुधासूतिरिवोदंशु                  | १३७         | सुरा जाता विमानेशा                 | १८४    |
| सिद्धार्थ चैत्यवृक्षाश्च            | ४२८   | सुधोज्ज्वलानि कूटानि              | १५७         | सुरानकमहाध्वान                     | ५१३    |
| सिद्धिद सिद्धसङ्कल्प-               | ६१६   | सुनन्दाया महाबाहु.                | ३४६         | सुरानोकहसभूता-                     | २६२    |
| सिद्धिप्रसादसोपानं                  | २०१   | सुनन्दा सुन्दरी पुत्री            | ३४६         | सुराश्च विस्मयन्ते स्म             | ४५६    |
| सिद्धिर्धर्मार्थकामाना              | न ६   | सुन्दरी चात्तनिर्वेदा-            | ५६२         | सुरासुरनरेन्द्रान्त-               | ५२६    |
| सिद्ध्यन्ति विधिनानेन               | ४२०   | सुन्दर्यामतिसुन्दर्या             | १८२         | सुरासुरसभावास-                     | 309    |
| सिद्ध्ये सयममात्राया                | ४४४   | सुन्दर्याश्च सुतोऽभूवन्           | 338         | सुरेन्द्रकरविक्षिप्त-              | 480    |
| सीमकृत् पञ्चमो ज्ञेय                | ६६    | सुपक्ष्माणि तयोर्नेत्रे           | ३३२         | सुरेन्द्रकरविक्षिप्तै              | 3=7    |
| सीमन्धरार्हत्पादाब्ज-               | १४६   | सुप्रभा च समासाद्य                | १४२         | सुरेन्द्रकान्तमन्यत्स्यात्         | ४२६    |
| सुकण्ठचा कण्ठरागोऽस्या.             | २५३   | सुप्रसम्न प्रसन्नात्मा            | ६१२         | सुरेन्द्रनिर्मिता दिव्या           | ३८१    |
| सुकण्ठघौ कोकिलालाप-                 | ३५४   | सुप्रसन्नोज्ज्वला मूर्ति          | ३६७         | सुरेन्द्रनीलनिर्माणम्              | ४१४    |
| <b>मुक्रतफलमुदार</b>                | २४७   | सुप्रातमस्तु ते नित्यम्           | २६२         | सुरेन्द्रानुमतात् कन्ये            | ३३०    |
| सुकृती धातुरिज्यार्हः               | ६२१   | सुबाहुरहमिन्द्रोऽभूद्             | २२६         | सुरेन्द्रैरभिषिक्तस्य              | ३६५    |
| सुकोशलेति च ख्याति                  | २५६   | सुभद्रश्च यशोभद्रो                | ४३          | सुरेभकटदानाम्बु-                   | २८७    |
| सुख दु खानुबन्धीदं                  | १७३   | सुभाषितमहामन्त्रान्               | १४          | सुरेभरदनोद्भूत-                    | २८८    |
| सुखप्रबोधमाधातुम्                   | २६०   | सुभाषितमहारत्न-                   | ३८          | सुरै कृतादरैर्दिव्यै               | ३६३    |
| सुखमसुखमितीदं                       | २४७   | सुभाषितमहारत्न-                   | १०          | सुरैरावर्जिता वारा                 | ३६५    |
| सुखमेतेन सिद्धाना                   | २४६   | सुभिक्ष क्षेममारोग्यम्            | ६३३         | सुरैरिय नभोरङगात्                  | 33%    |
| सुखसकथया काञ्चिद्                   | १४४   | सुभ्राता कुरुनाथोऽय               | ४५५         | सुरैर्दूरादथालोकि                  | ५१३    |
| सुखासुखानुभवन-                      | 400   | सुमेधसावसम्मोहाद्                 | ३५६         | सुरोन्मुक्तपुष्पैस्ततप्राम्त-      | ५५३    |
| सुगति सुश्रुत <sup>.</sup> सुश्रुत् | 307   | सुमेधा विक्रमी स्वामी             | ६२१         | सुवर्णकदलीस्तम्भ-                  | २२३    |
| सुगन्धिकुसुमैर्गन्ध-                | ३००   | सुमनोऽञ्जलयो मुक्ता               | ७७६         | सुवर्णा रुचिरा हृद्या              | ₹3₹    |
| सुगन्धिधूपनिश्वासा                  | 786   | सुमनोमञ्जरीपुञ्जात्               | प्र१८       | सुवृत्तमसृणावूरू                   | २७७    |
| सुगन्धिबन्धुरामोद-                  | ११८   | सुमनोमञ्जरीवाणै-                  | ३४८         | सुशीतलतरुच्छाया                    | 3=8    |
| सुगन्धिमुखनि श्वास-                 | ७३६   | स्मेरमैक्षतोत्तुङ्ग-              | ४४८         | स्ितप्टगदविन्यागं                  | १५     |
| सुगन्धि शिशिरानुच्चै.               | ६३२   | सुयज्वने नमस्तुभ्यम्              | ३०८         | सुषमालक्षण कालो                    | 38     |
| सुगुप्ताडगी सतीवासौ                 | ५२७   | सुयज्वा यजमानात्मा                | ६११         | सुषुप्तसदृशो मुक्तः                | ४०३    |
| सुघोषः सुमुखः सीम्य-                | ६२२   | सुयशा सुचिरायुश्च                 | २५४         | सुसंहतं दधौ मध्यं                  | 3.8    |
| सुचिरं जीवत्ताद्देवो                | ३८६   | सुरकुजकुसुमानाम्                  | ४७२         | सुसीमानगरे जज्ञे                   | २१८    |
| सुचिरं तर्पयामास                    | १६८   | सुरकुजकुसुमानाम्                  | ३०२         | सुसीमानगरे नित्यं                  | १४३    |
| सुजनः सुजनीकर्तुः                   | १५    | सुरदुन्दुभयो मघुरघ्वनयो           | ४४७         | सुस्थास्ते मणिपीठेषु               | ४२७    |
| सुतायातिबलाख्याय                    | ११३   | सुरदौवारिकैश्चित्र-               | 338         | सुस्थितः स्वास्थ्यभाक् स्वस        | थो ६२३ |
| सुतेन्दुनातिसौम्येन                 | ३३८   | सुरनदीसलिलप्लुतपादपै <sup>,</sup> | ४२६         | सुस्नातमङगलान्यु <del>च्य</del> ैः | ३६६    |
| सुतैरधीतनिश्शेष-                    | ३४७   | सुरभिः सौरभेयश्च                  | ३२८         | सूक्ष्मवादरपर्याप्त-               | ३७५    |

| •    |      |        |              |   |
|------|------|--------|--------------|---|
| -    | -    | -      |              | • |
| ym I | कामा | H-COLO | 127 44 2D F4 | ٠ |
| 1000 |      |        | ाद्यनुक्रम   |   |

६८१

**द** ३

स्तूपा. समुच्छिता रेजुः ३१८ सूक्ष्मसूक्ष्मास्तथा सूक्ष्माः ४८६ सोऽभात्स्वभुजदण्डेषु ५३३ २८० स्तूपानामन्तरेष्वेषाम् ४३३ सोऽभाद् विशुद्धगर्भस्थ सूक्ष्मसूक्ष्मोऽणुरेकः स्यात् 3=1 सोऽय कण्टकितस्कन्धः २१४ स्तेयानन्दः परद्रव्य-850 सूक्ष्मीकृतं ततो लोभम् ४७१ सोऽय स्वयकृतोऽनर्थो 305 स्तोकान्तर ततोऽतीत्य . ११७ सूक्ष्मीकृत्य पुनः काययोगञ्च ४६५ सोऽर्थतोऽपरिमेयोऽपि स्त्रियोऽपि तावदायुष्का-४८ सूचिता वसुधारोरुदीपेनाधः 305 80 सोऽसख्येयोऽप्यनन्तस्य सूत्रकमः स्फुटोऽत्रास्ति १५१ ४४ स्त्रीकथालोकससर्ग-४६० सोऽस्ति कायेष्वसंपाठा-84 स्त्रीपद्मक्तीयसस्त-852 स्त्रमार्गमनुप्रोतैः 388 स्त्रीपुंसस्ष्टिरत्रत्या स्त्रमेकावली सैव ३५० सौजन्यस्य परा कोटि-१५ 858 सूर्यचन्द्रपुरे चामू स्त्रीभोगो न सुखं चेतः ४२३ सौदामिनीलतेवासौ ३७४ 288 स्वविष्ठः स्थविरो ज्येष्ठः सूर्यप्रभस्य देवस्य 238 सौधर्माधिपतेरडकम् २८८ ६१० स्थानानि गृहिगा प्राहुः सौधर्मेन्द्रस्ततोऽबोधि 222 सूर्येन्द्र भुवनस्येव 885 ३७७ सृजेद् विनापि सामग्र्या सौधा वातायनोपान्त-स्थालानि चषकान् शुक्ति-838 १६८ 90 स्थितिः कुलधरोत्पत्ति-सौन्दर्यस्येव सन्दोहः 88 सुष्टिप्रयासवैयर्थ्य 90 30% सैहं पीठं स्वा द्युतिमिद्धा स्थिर धर्मतरोर्मुल २०१ ४६१ सौभाग्यस्य परा कोटि २५४ सेहमासनमुत्तुङगम् २६० सौमप्रभ प्रभोराप्त-378 स्थिरमध्यवसान यत् ४७४ सैव वाणी कला सैव सौमवक्त्रमलकमलदल-४६६ स्थूलमुक्ताफलान्येषाम् 352 380 सैषा तव प्रियेत्युच्चैः २११ सीरूप्य नयनाह्नादि 034 स्थूलसूक्ष्मा पुनर्ज्ञया 3=2 स्थूलात्प्रारगातिपाताच्च सैषा धारा जिनस्याधिमूर्द्धम् सौरूप्यस्य परा कोटिम् ३२४ 222 783 स्थूलैर्मुक्तामयैजीलै सैषा वैतरणी नाम ५४१ 28% सौवर्णकलश पूर्णे १५८ स्कन्धाणुभेदनो द्वेधा 3=2 स्थेयान् स्थलीयान्नेदीयान् ६२२ सैषा स्वयप्रभाऽस्यासीत् ११८ सैषा हिरण्मयी वृष्टि स्नातक कर्मवैकल्यात् ×38 स्कन्धाधिरोपिता कृत्वा ३८१ २५५ स्नानपूरे निमग्नाडग्य. स्खलत्पद शनैरिन्द्र-३२० 935 सोऽक्रीडयच्चन्द्रमसाभि-६७ ४१७ स्नानान्तोज्भितविक्षिप्त-सोऽक्षीणद्धिप्रभावेणा-२३४ स्खलद्गतिवशादुच्चै ३६६ सोऽचलस्तुङगवृत्ति-50 स्तनकुड्मलसशोभा ३६६ स्नानाम्बुशीकरा केचिद् 284 सोऽजीजनत्त वृषभं स्तनचकाह्नये तस्या १६७ स्नानाम्भसि बभौ 935 ६७ सोत्पला दीघिका यत्र 388 स्नानाशनादिसामग्रीन् ४४० 239 स्तनन्धयन्नसौ मातु स्नेहात् केचित् परे मोहाद् सोऽत्यन्तविषयासक्ति-808 स्तम्भपर्यन्तभूभागम् ५१६ 738 885 स्तम्भशब्दपरमानवाग्मितान् ५५० स्नेहालानकमुन्मृत्य ₹3₿ सोऽदर्शद् भगवत्यस्याम् १२४ स्पर्द्धमानाविनान्योन्य-232 सोऽद्य रात्रौ समैक्षिष्ट ११२ स्तनाशुक शुकच्छाय स्पर्द्धयेव वपुर्वृद्धौ **5** 7 332 सोऽभात् कनकराजीव 220 स्तनाब्जक्ड्मले दीघे-स्पृशति नहि भवन्त-322 सोऽधिवक्ष स्थल दध्ये २३८ स्तनावलग्नसलग्न-242 स्फटिकमय या रुचिरं साल सोऽधीते स्म त्रिवर्णार्थ-२५२ 442 355 स्तनावस्या समुत्तुङगौ स्तुति पुण्यगुणोत्कीर्तिः 83% स्फाटिके स्नानपीठे तत् 784 सोऽधीयन्निखलां विद्यां 58 स्फाटिको भित्तयस्तस्मिन् सोऽनुदध्यावनित्यत्वं २३६ स्तुतिभिरनुगतार्था 338 १५७ सोऽनुमेने यथाकालं २२० स्तुतिमुखरमुखास्ते XOX स्फुटन्निव कटाक्षेषु ३१८ ५5१ स्फुरच्चामीकरप्रस्थैः 888 सोऽन्तर्मुहूर्ताद् भूयोऽपि २३५ स्तुत्यन्ते सुरसद्रघात-सोऽन्यदा नृपतौ चैत्य-स्तुत्वेति त जिनमज ४६४ स्फुरदाभरगोद्योत-२४० १८६ ६३० स्फुरद्गिरिगुहोद्भूत-सोऽन्वक् प्रदक्षिणीकृत्य स्तुत्वेति मघवा देवम् ४८१ प्रथप्र स्तुत्वेति स तमारोप्य स्फुरद्दन्ताशुसलिलैं • सोपानमणिसोपान-२८७ ५१ ३५२ स्तुत्वेति स्तुतिभिः स्तुत्यं स्फुरन्ति यस्य वाक्पूजा सोऽपि पर्यन्तवर्तिन्या १६० ३७ २२७ सोऽप्युदारगुण भूरि स्तुवत्सुरेन्द्रसद्ब्ध-488 58 स्फुरन्मरकताम्भोज-५१५ स्तुवन्ति स्तुतिभि केचिद् सोऽप्रत्याख्यानतः क्रोधात् १८४ ५२६ स्मयते जुम्भते किञ्चिद् १५३ स्मितपुष्पोज्ज्वला भर्तुः

सोऽबुद्ध परमं मन्त्रं

२३४

स्तूपहर्म्यावलीरुद्धाम्

\$ **\$ X** 

#### महापुराशम्

| स्मितमुद्भिन्नदन्तांशु-                   | १६७        | स्वप्नज च सुख नास्ति           | ३७४ | स्वस्थानाच्चलितः स्वर्गः   | २६२        |
|-------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----|----------------------------|------------|
| स्मिताशुभिविभिन्नानि                      | ३१७        | स्वप्नद्वयमदः पूर्व            | ११२ | स्वस्थाने या च सम्प्रीतिः  | २३६        |
| स्मिताशुमञ्जरी शुभ्राः                    | ३४८        | स्वप्नसदर्शनादेव               | २६२ | स्वस्वर्गस्त्रिदशावासः     | २५६        |
| स्मितरशुरुचिर तस्य                        | ३२४        | स्वप्नसम्भोगनिर्भासा           | ₹3₹ | स्वाडकारोप सितच्छत्रधृतिम् | २८८        |
| स्मितैश्च हसितैर्मुग्धैः                  | 388        | स्वप्नेऽपि तस्य तद्रूपम्       | ३४८ | स्वाङगदीप्तिविनिधू त-      | १द१        |
| स्मितै. सम्भाषितै स्थानै-                 | 83         | स्वबन्धुनिर्विशेषा मे          | १८३ | स्वाधीन सुखमस्त्येव        | ३८६        |
| स्मृतिर्जीवादितत्त्वाना                   | 338        | स्वभावतो विनैवार्थात्          | ७०  | स्वाध्यायेऽभिरतो भिक्षु.   | ४६४        |
| स्मेर वक्त्राम्बुज तस्य                   | 380        | स्वभावनिर्मला चार्वी           | २६५ | स्वानुजन्मैानमत्रस्थं      | १८३        |
| स्मेरवक्त्राम्बुजा रेजु-                  | ५१३        | स्वभावभास्वर तेजः              | ३६२ | स्वानुजाया विवाहार्थ       | १८६        |
| स्यादर्हन्नरिघातादि-                      | ४०४        | स्वभावभास्वरे भर्तु            | ५२० | स्वान्तर्नीतसमस्तवस्तु-    | ५१६        |
| स्युरिमेऽधिगमोपाया-                       | ४८३        | स्वभावभास्वरे रम्ये            | 3≂€ | स्वामिना वृत्तिमुत्क्रम्य  | ३६८        |
| स्रम्ध्वजेषु स्रजो दिव्या                 | ४२३        | स्वभावमधुराञ्चैते              | ६४  | स्वामोद मुखमेतस्या         | २८०        |
| स्रग्भिराकृष्टगन्धान्ध-                   | ४४१        | स्वभावमार्दवायोग-              | 38  | स्वायुरन्ते ततश्च्युत्वा   | १४४        |
| स्रग्वस्त्रसहसानाब्ज-                     | ४२८        | स्वभावमिति निश्चित्य           | १५  | स्वायुरन्तेऽहिमन्द्रोऽभूत् | १४६        |
| स्रग्विंग. शुचिलिप्ताङगान्                | ३२३        | स्वभावसुन्दरं रूपं             | 85  | स्वावासोपान्तिकोद्यान-     | २३६        |
| स्रग्वि साभरराम्                          | ४३१        | स्वभावसुन्दराकारा              | ७३१ | स्वासनापाडगसङकान्त-        | ३०४        |
| स्रग्वी मलयजालिप्त-                       | ३८१        | स्वय ज्योतिरजोऽजन्मा-          | ६०५ | स्वास्थ्य चेत् सुखमेतेषा   | ४६७        |
| स्रग्वी सदशुक कर्ण-                       | ३६७        | स्वय धौताऽपि या धौता           | २६१ | स्विदरहित विहीनमलदोषं      | ४५६        |
| स्रजो नानाविधा कर्ग-                      | 838        | स्वय निश्चितकार्यस्य           | 32  | स्वैरुदारनरै क्षान्ति-     | ४८४        |
| स्रष्टारमन्तरेगापि                        | ७२         | स्वय प्रबुद्धसन्मार्ग          | ३७८ | _                          |            |
| स्नष्टा सर्गबहिर्भूत.                     | 33         | स्वयप्रभजिनोपान्ते             | 338 | E                          |            |
| स्रष्टास्य जगत <sup>े</sup> कश्चित्       | 33         | स्वयप्रभविमानेऽग्रे            | 338 | हसध्वजेष्वभुर्हसा-         | ४२६        |
| स्रष्टेति ता प्रजाः सृष्ट्वा              | 338        | स्वयप्रभाग्रिमा देवी           | ११८ | हसविकियया काश्चित्         | <b>३२२</b> |
| स्रस्तस्रक् <b>क</b> बरीबन्ध <sup>.</sup> | ३३३        | स्वयप्रभाननालोक-               | ११८ | हठात् प्रकृतगूढार्थ        | १४८        |
| स्वकलावृद्धिहानिभ्या                      | १२६        | स्वयबुद्धात् प्रबुद्धातमा      | १=२ | हन्त दु खानुबन्धाना        | ११३        |
| स्वच्छवारिशिशिरा सरसीश्च                  | ५५०        | स्वयबुद्धोऽपि तद्वाक्य-        | ११३ | हयहेषितमातङग-              | 309        |
| स्वच्छाम्बुवसना वाप्यो-                   | <b>≒</b> ₹ | स्वयबुद्धोऽभवत्तेषु            | 59  | हरिचन्दनसम्मृष्टै          | ४१६        |
| स्बच्छाम्बुसम्भृता रेजे                   | प्र१७      | स्वयमभुवे नमस्तुभ्य            | 600 | हरिनीलोपलच्छाया-           | २६५        |
| स्वच्छाम्भ कलिता लोके                     | 860        | स्वय स्म करक धत्ते             | १६० | हरिन्मिएामहानील-           | २५७        |
| स्वच्छाम्भ खातिकाभ्यर्ग-                  | ६३१        | स्वरुद्भूतगन्धै. सुगन्धीकृताशै | 222 | हरिन्मग्गीना विततान्म-     | ४३७        |
| स्वतनुमतनुतीव्रा-                         | 388        | स्वर्गप्रच्युतिलिङगानि         | २२७ | हरिरित प्रतिगर्जति कानने   | ४३०        |
| स्वतनोऽपि वर्तमानाना                      | ४४         | रार्गभनिविनोगा ता              | १२२ | हरिवाहननामासौ              | १८६        |
| स्वदु ले निर्घृगारम्भा                    | २०४        | स्वर्गस्यैव प्रतिच्छन्द        | २५६ | हरिश्च हरिकान्ताख्या       | ३६६        |
| स्वदेहविसरज्योत्स्ना                      | प्र७५      | स्वर्गापवर्गसम्प्राप्तिम्      | 885 | हर्षामर्षादिवत् सोऽयम्     | ४७६        |
| स्वदोभ्या धारयन् शस्त्र                   | ३६८        | स्वर्गावतरगो सुभ्यम्           | ६०१ | हसन्ति केचिन्नृत्यन्ति     | २८४        |
| स्बधीतिनोऽपि तस्यासीत्                    | ४६४        | स्वर्गावतरगो दृष्टः            | 388 | हसिन्नवाधर काय             | ३४३        |
| स्वनामव्यक्ततत्त्वानि                     | ४६७        | स्वर्गावाससमा. पुर्यो          | ७६  | हसन्निवोन्मिषद्रत्न-       | ४२०        |
| स्वनीडादुत्पत <b>न्नद्र</b>               | ३३५        | स्वर्गावासापहासीनि             | ४२२ | हस्त्यश्वरथगन्धर्व-        | २८४        |
| स्वपट्टकमिदं चान्यत्                      | १५१        | स्वर्धुनीशीकरैस्सार्धम्        | २६४ | हस्त्यश्वरथपादातं          | १७०        |
| स्वपरोपकृता देहे                          | २३६        | स्वर्विमानावलोकेन              | २६४ | हस्त्यश्वरथपादात-          | २२५        |
| स्वपर्यङके कर वाम                         | ४८०        | स्वसन्निधानसम्फुल्ल-           | ६३२ | हस्त्यश्वरथभूयिष्ठ         | १७०        |
| स्वपुण्याम्बुभिरे <b>वा</b> य             | २३८        | स्वसुः पति स्वसारञ्च           | १५४ | हामाकारैश्च दण्डोऽन्यैः    | ६४         |
| स्वपूर्वापरकोटिभ्या                       | 866        | स्वसुताग्राममन्येन्द्युः       | १८७ | हारं नक्षत्रमालास्यं       | ३३२        |
|                                           |            | -                              |     |                            |            |

|                                        |            | रसाकानामकाराधनु               | क्रमः |                                  | ६८३   |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| हारनीहारकह्लार-                        | २६७        | हिसानन्दमृषानन्द <sup>.</sup> | 308   | हिरण्मयमहास्तम्भौ                | ५२१   |
| हारम् <b>वनाफलेग्बन्या</b>             | ३१७        | हिंसानृतान्यरैरात्मा-         | ₹ १   | हिर <b>ण्म</b> यमहोदग्रशाखो      | ४२४   |
| हारस्तस्यास्तनोपान्ते                  | १२६        | हिसाया निरता ये स्यु          | २०६   | हिरण्मयाद्यगाः प्रोत्तुद्दगाः    | ५१६   |
| हाराश्रितस्तनोपान्ता-                  | ५१३        | हित ब्रूयान्मितं ब्रूयात्     | 38    | हिरण्मयी जिनेन्द्रार्च्या        | ५१६   |
| हारिगा मिएहारेग                        | ३०४        | हिमवत शिरस किल                | ४२६   | हृतोऽय विषयैर्जन्तु              | २४४   |
| हारिमेदुरमुन्निद्रकुसुम                | ४२४        | हिरण्यगर्भ श्रीगर्भ           | ६०६   | हृदि मूध्नि ललाटे वा             | ४५१   |
| हारेण कण्ठपर्यन्त-                     | 375        | हिरण्यगर्भमाहुस्त्वाम्        | ४५०   | हृदि वेपथुमुत्कम्पम्             | ३८७   |
| हारेग हारिगा चार                       | ३८३        | हिरण्यगर्भस्त्व धाता          | ३२६   | हृषीकारिंग तदर्थेभ्य             | ४८४   |
| हारेगा हारिगा तेन<br>हारेगालडकृत वक्षो | ३२६<br>२३० | हिरण्यगर्भो भगवान्            | प्र७६ | हेमाभ्भोजमयां श्रेगीम्           | ६३४   |
| हारो यष्टिकलाप स्यात्                  | 3 % 8      | हिरण्यनाभिर्भूतात्मा          | ६०८   | हेयमाद्य द्वय विद्धि             | ४७७   |
| हास्तिनास्यपुरे स्याते                 | १८५        | हिरण्मय समुनुद्रगो            | २८६   | हैमषो <b>ड</b> शसोपाना <b>म्</b> | प्रथ् |
| हिसानन्द समाधाय                        | 308        | हिरण्मयमहास्तम्भा             | ४३२   | हैमैर्जाले क्विचित् स्थूलै       | ४४१   |

# भारतीय ज्ञानपीठ काशीके सुरुचिपूर्ण प्रकाशन

# [हिन्दी ग्रन्थ]

| १. मुक्तिदूत [उपन्यास]ग्रञ्जना-पवनञ्जयको पुष्पगाथा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | צ)                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| २. प्रश्विह्न[ स्वर्गीय बहिनके पवित्र संस्मरण ग्रौर युगविश्लेषण । ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>利をあめらめる。</b>                                                                 |
| ३. दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ર્વ)                                                                            |
| ४. पाश्चात्य तर्कशास्त्र [म्रप्राप्य]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ર્ક)                                                                            |
| ५. दोरो-शायरी [ उर्दू के सर्वोत्तम १५०० शेर ग्रौर १६० नज्म ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ()                                                                              |
| ६. [मिल्रनयामिनी [गीत]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | શું                                                                             |
| <ul> <li>वैदिक साहित्य—वेदोंपर हिन्दीमें साधिकार मौलिक विवेचन ।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ક્                                                                              |
| ८. मेरे वापूमहात्मा गांधीके प्रति श्रद्धाञ्जलि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | રાણ                                                                             |
| ९. पंच प्रदीप[गीत]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ર્                                                                              |
| १०. भारतीय विचारघारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جَ)                                                                             |
| ११. ज्ञानगंगा[संसारके महान् साधकोंकी सूक्तियोंका श्रक्षय भण्डार । ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ર)<br>ક)<br>સા)                                                                 |
| १२. गहरे पानी पैठसूक्तिरूपमें ११८ मर्मस्पर्शी कहानियाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | રાાં)                                                                           |
| १३. वर्द्धमान [ महाकाव्य ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ર્દ)                                                                            |
| १४. होर-ग्रो-सुख़न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (ک                                                                              |
| १५. श्राधुनिक जैन कवि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | રાાાં)                                                                          |
| <b>१६. जैनशासन</b> —जैनधर्मका परिचय तया विवेचन करनेवाली सुन्दर रचना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | રાાણ<br>રા                                                                      |
| १७. कुन्दकुन्द।चार्यके तीन रत्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ર્શ                                                                             |
| 2. 12 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ''                                                                              |
| १८. हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | રા॥=)                                                                           |
| १८. हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास<br>[ प्राकृत, संस्कृत ग्रंथ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | રાાા=)                                                                          |
| १८. हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास<br>[ प्राकृत, संस्कृत ग्रंथ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | શાાનુ                                                                           |
| १८. हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास  [ प्राकृत, संस्कृत ग्रंथ ]  १९. महाबन्ध [महाधवल सिद्धान्त शास्त्र]-प्रथम भाग, हिन्दी प्रनुवाद सहित ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | શાાનુ                                                                           |
| १८. हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास<br>[ प्राकृत, संस्कृत ग्रंथ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | શાાનુ                                                                           |
| १८. हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास  [ प्राकृत, संस्कृत ग्रंथ ]  १९. महाबन्ध [महाधवल सिद्धान्त ज्ञास्त्र]-प्रथम भाग, हिन्दी ग्रनुवाद सहित । २०. करलक्खण [सामुद्रिक ज्ञास्त्र]-हस्तरेला विज्ञानका नवीन ग्रन्थ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | શાા=)<br><sup>૧</sup> ૨)<br>૧)<br>• ૯)                                          |
| १८. हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास  [ प्राकृत, संस्कृत ग्रंथ ]  १९. महाबन्ध [महाधवल सिद्धान्त शास्त्र]—प्रथम भाग, हिन्दी भ्रनुवाद सहित । २०. करलक्खण [सामृद्धिक शास्त्र]—हस्तरेला विज्ञानका नवीन ग्रन्थ । २१. मदनपराजय—भाषानुवाद तथा ७८ पृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावना सहित । २२. कन्नडप्रान्तीय ताडपत्रीय ग्रन्थसूची— २३. न्यायविनिश्चय विवरण [प्रथम भाग]—                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रा॥=)<br>१२)<br>१५)<br>१३)<br>१३)                                               |
| १८. हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास  [ प्राकृत, संस्कृत ग्रंथ ]  १९. महाबन्ध [महाधवल सिद्धान्त शास्त्र]—प्रथम भाग, हिन्दी भ्रनुवाद सहित । २०. करलक्खण [सामृद्धिक शास्त्र]—हस्तरेला विज्ञानका नवीन ग्रन्थ । २१. मदनपराजय—भाषानुवाद तथा ७८ पृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावना सहित । २२. कन्नडप्रान्तीय ताडपत्रीय ग्रन्थसूची— २३. न्यायविनिश्चय विवरण [प्रथम भाग]—                                                                                                                                                                                                                                                                                   | शान)<br>१२)<br>• ८)<br>१३)<br>१४)                                               |
| १८. हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास  [ प्राकृत, संस्कृत ग्रंथ ]  १९. महाबन्ध [महाधवल सिद्धान्त ज्ञास्त्र]—प्रथम भाग, हिन्दी ग्रनुवाद सहित । २०. करलक्ष्मण [सामुद्रिक ज्ञास्त्र]—हस्तरेला विज्ञानका नवीन ग्रन्थ । २१. मदनपराजय—भाषानुवाद तथा ७८ पृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावना सहित । २२. कन्नडप्रान्तीय ताडपत्रीय ग्रन्थसूची— २३. न्यायविनिश्चय विवरण [प्रथम भाग]— २४. तत्त्वार्थवृत्ति—अनुतसागर सूरिरचित टोका । हिन्दी सार सहित । २४. ग्रादिपुराण भाग [१]—भगवान् ऋषभदेवका पुष्य चरित्र ।                                                                                                                                                      | રાાાનું<br>રેસ)<br>• લ્યુ<br>રેસ)<br>રેસ)<br>રેસ)                               |
| १८. हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास  [ प्राकृत, संस्कृत ग्रंथ ]  १९. महाबन्ध [महाधवल सिद्धान्त ज्ञास्त्र]—प्रथम भाग, हिन्दी ग्रनुवाद सहित । २०. करलक्ष्मण [सामुद्रिक ज्ञास्त्र]—हस्तरेला विज्ञानका नवीन ग्रन्थ । २१. मदनपराजय—भाषानुवाद तथा ७८ पृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावना सहित । २२. कन्नडप्रान्तीय ताडपत्रीय ग्रन्थसूची— २३. न्यायविनिश्चय विवरण [प्रथम भाग]— २४. तत्त्वार्थवृत्ति—अनुतसागर सूरिरचित टोका । हिन्दी सार सहित । २४. ग्रादिपुराण भाग [१]—भगवान् ऋषभदेवका पुष्य चरित्र ।                                                                                                                                                      | साहि।<br>१२)<br>१३)<br>१३)<br>१३)<br>१३)<br>१९)                                 |
| १८. हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास  [ प्राकृत, संस्कृत ग्रंथ ]  १९. महाबन्ध [महाधवल सिद्धान्त शास्त्र]—प्रथम भाग, हिन्दी प्रनुवाद सहित । २०. करलक्खण [सामुद्रिक शास्त्र]—हस्तरेला विज्ञानका नवीन ग्रन्थ । २१. मदनपराजय—भाषानुवाद तथा ७८ पृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावना सहित । २२. कन्नडप्रान्तीय ताडपत्रीय ग्रन्थसूची— २३. न्यायविनिश्चय विवरण [प्रथम भाग]— २४. तत्त्वार्थवृत्ति—अनुसागर सूरिरबित टोका । हिन्दो सार सहित ।                                                                                                                                                                                                                    | साहा<br>१२)<br>१२)<br>१३)<br>१३)<br>१३)<br>१३)                                  |
| १८. हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास  [ प्राकृत, संस्कृत ग्रंथ ]  १९. महाबन्ध [महाधवल सिद्धान्त शास्त्र]-प्रथम भाग, हिन्दी ग्रनुवाद सहित । २०. करलक्खण [सामुद्रिक शास्त्र]-हस्तरेला विज्ञानका नवीन ग्रन्थ । २१. मदनपराजयभावानुवाद तथा ७० पृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावना सहित । २२. कञ्चडमान्तीय ताडपत्रीय ग्रन्थसूची २३. न्यायविनिश्चय विवरण [प्रथम भाग] २४. तत्त्वार्थवृत्तिभृतसागर सूरिरचित टोका । हिन्दो सार सहित । २४. ग्रादिपुराण भाग [१]भगवान् ऋषभदेवका पुण्य चरित्र । २६. ग्रादिपुराण भाग [२]भगवान् ऋषभदेवका पुण्य चरित्र । २९. नाममाला सभाष्य                                                                                           | साहि<br>११) ८) ३१ ४ ६<br>१९)<br>११) ११ ११ १९)<br>३१)                            |
| १८. हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास  [ प्राकृत, संस्कृत ग्रंथ ]  १९. महाबन्ध [महाधवल सिद्धान्त शास्त्र]—प्रथम भाग, हिन्दी ग्रनुवाद सहित । २०. करलक्खण [सामुद्रिक शास्त्र]—हस्तरेला विज्ञानका नवीन ग्रन्थ । २१. मदनपराज्ञय—भाषानुवाद तथा ७८ पृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावना सहित । २२. कन्नडप्रान्तीय ताडपत्रोय ग्रन्थसूची— २३. न्यायविनिश्चय विवरण [प्रथम भाग]— २४. त्रायविनिश्चय विवरण [प्रथम भाग]— २४. श्रादिपुराण भाग [१]—भगवान् ऋषभदेवका पुष्य चरित्र । २६. ग्रादिपुराण भाग [२]—भगवान् ऋषभदेवका पुष्य चरित्र । २९. नाममाला समाष्य— २८. केवलक्षानप्रश्नचुडामिण—ज्योतिष ग्रन्थ ।                                                              | साहा<br>१ १) ८) ज्ञा ४) ६, १, १, १)<br>१ १, १, १, १, १, १, १, १, १, १, १, १, १, |
| १८. हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास  [ प्राकृत, संस्कृत ग्रंथ ]  १९. महाबन्ध [महाधवल सिद्धान्त शास्त्र]—प्रथम भाग, हिन्दी ग्रनुवाद सहित । २०. करलक्खण [सामुद्रिक शास्त्र]—हस्तरेला विज्ञानका नवीन ग्रन्थ । २१. मदनपराजय—भाषानुवाद तथा ७८ पृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावना सहित । २२. कन्नडप्रान्तीय ताडपत्रोय ग्रन्थसूची— २३. न्यायविनिश्चय विवरण [प्रथम भाग]— २४. तत्त्वार्थवृत्ति—श्रुतसागर सूरिरचित टोका । हिन्दी सार सहित । २४. श्रादिपुराण भाग [१]—भगवान् ऋषभदेवका पुष्य चरित्र । २६. ग्रादिपुराण भाग [२]—भगवान् ऋषभदेवका पुष्य चरित्र । २९. नाममाला सभाष्य— २८. केवलक्षानप्रश्नचुडामणि—ज्योतिष ग्रन्थ । २९. सभाष्यरत्ममंजूषा—छन्वशास्त्र । | साहा<br>१ १) ८) ज्ञा ४) ६, १, १, १)<br>१ १, १, १, १, १, १, १, १, १, १, १, १, १, |
| १८. हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास  [ प्राकृत, संस्कृत ग्रंथ ]  १९. महाबन्ध [महाधवल सिद्धान्त शास्त्र]—प्रथम भाग, हिन्दी ग्रनुवाद सहित । २०. करलक्खण [सामुद्रिक शास्त्र]—हस्तरेला विज्ञानका नवीन ग्रन्थ । २१. मदनपराज्ञय—भाषानुवाद तथा ७८ पृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावना सहित । २२. कन्नडप्रान्तीय ताडपत्रोय ग्रन्थसूची— २३. न्यायविनिश्चय विवरण [प्रथम भाग]— २४. त्रायविनिश्चय विवरण [प्रथम भाग]— २४. श्रादिपुराण भाग [१]—भगवान् ऋषभदेवका पुष्य चरित्र । २६. ग्रादिपुराण भाग [२]—भगवान् ऋषभदेवका पुष्य चरित्र । २९. नाममाला समाष्य— २८. केवलक्षानप्रश्नचुडामिण—ज्योतिष ग्रन्थ ।                                                              | साहि<br>११) ८) ३१ ४ ६<br>१९)<br>११) ११ ११ १९)<br>३१)                            |

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुराड रोड, बनारस ४